# To

#### His Excellency

# THE RIGHT HON'BLE FREDERIC JOHN NAPIER, BARON GHELMSFORD.

P. C., G. M. S. I., G. C. M. G., G. M. I. E.,

# VICEROY

AND

## GOVERNOR-GENERAL OF INDIA

THIS VOLUME OF THE

# HINDI VISVAKOSHA

OR

জ-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান্ত-চ্যান

THE ENCYCLOPÆDIA INDICA

BY KIND PERMISSION OF HIS EXCELLENCY

IS

most respectfully dedicated
by his humble servant
the Editor

as a token of his loyal devotion and admiration for His Excellency's great interest in the cause of the

Education of India.

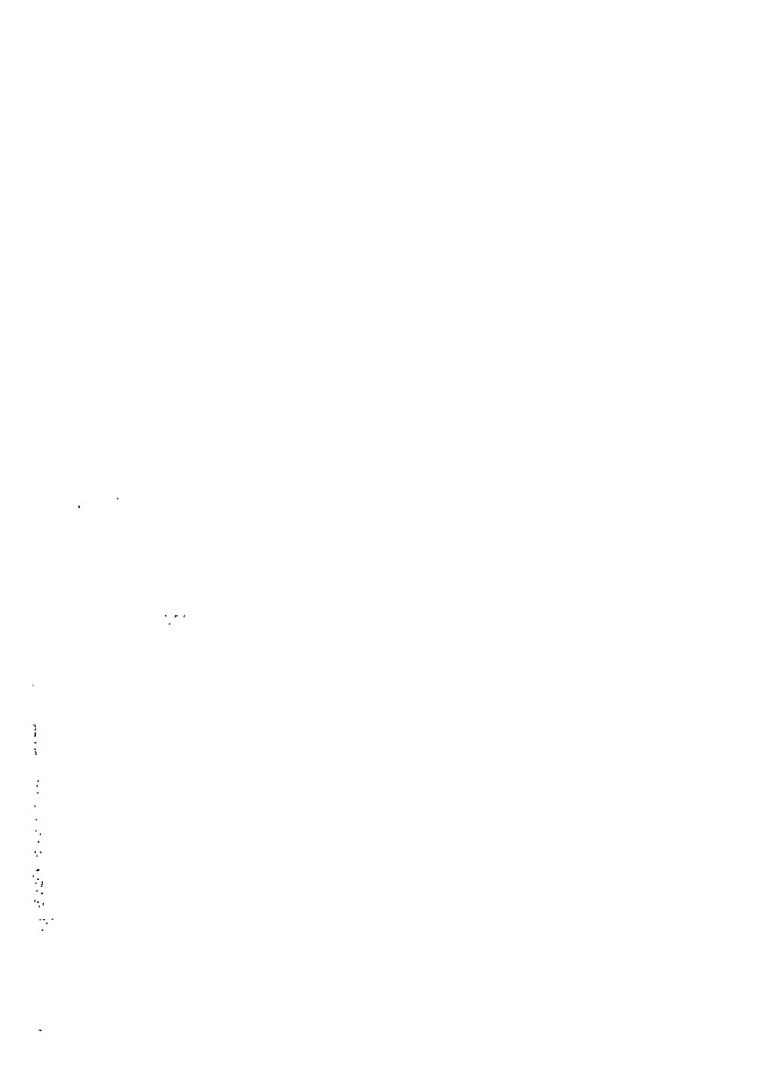

# हिन्दी

# विभवनाष

# ( द्वितीय भाग )

अभिप्रहत (सं० वि०) अभि-प्र-इन्-ता। श्राहत, ज्ख्मो, घायल, मार खाये हुआ, मारा गया। श्रुभिप्राणन (सं ० क्ली॰) अभि-प्र-श्रन-त्युट्। निष्वास, उच्छास, निर्मेस, उद्गमन, तबखीर, भाष। श्रीभप्रातर् ( सं ॰ अव्य ॰ ) अतिशयं प्रात:। अतिशय प्रत्युष, अतिप्रभात, बहुत सवेरे, ज्यादा तड़की। अभिप्राप्त (सं० वि०) श्रागत, इस्तगत, उपस्थित, त्राया हुत्रा, दस्तयाव, जो त्रा पहुंचा हो। श्रमिप्राप्ति (सं क्ती ) श्रामिमुख्येन प्राप्तिः, प्रादि-समास । श्रमिमुख-प्राप्ति, समाख प्राप्ति, पहुंच, श्रामद । श्रभिप्राय (सं पु ) श्रभिप्रैति श्रभिगच्छति कार्य-सिंडिमनेन, अभि-प्र-इण करणे अच्। १ आशय, भाव, सतलब, ग्रज्। २ छन्द। ३ श्राशय, सन्सद, द्रादा। ४ विष्णु। (ति॰) ५ अभिगामी, पास पद्वं चनेवाला।

श्रभिप्री (सं वि वि श्रभिप्रीणाति, श्रभि-प्री-क्रिप्। सक्त प्रकार तर्पण करनेवाजा, जो हर सूरतसे खुश रहता हो।

अभिप्रीति ( मं॰ स्ती॰ ) १ उत्साइ, श्रानन्द, प्रसन्ता, हीसना, खुगी, रज़ामन्दी। २ श्रभिनाष, रच्छा, ख़ाहिंग, मर्ज़ी।

मुभिप्रे च्य (सं॰ भ्रव्य॰) दृष्टि डालकर,निगाइ उठाकर।

श्रिभिते (सं वि वि ) श्रिभियेते सा, श्रिभ-प्र-इण-ता। १ श्रभीष्ट, इरादा निया हुआ। २ श्रिभलित, चाहा गया। ३ स्तोतित, ससानित, सञ्जूरश्रदा, पसन्द निया हुआ। ४ दच्छ्न, खाहिशमन्द, चाहने-वाला।

श्रिमित्र (सं० ति०) श्रिमिप्रेयते, श्रिम-प्र-इण-क्यप् तुगागमः। १ श्रिमिप्रेतव्य, श्रिमिप्रायणीय, श्रिमित्वय-णीय, खाडिश रखने नावित्त, जो चाहने लायक हो। श्रिमिप्स (सं० ति०) श्रिमेप्राप्तिमिच्छुः, श्रिम-प्र-श्राप्-सन्-छ। पानेके निमित्त इच्छुक, जो मिलनेका खाडिशमन्द हो।

श्रिभिष्रेयमाण (स'० व्रि०) खंदेरा जाते हुम्रा, जो हटाया जा रहा हो।

श्रभिप्रोचण (सं॰ ली॰) श्रभि सदैत: प्रोचणं संस्कार-विश्रेष:। सकल दिक् जलादि द्वारा सेकरूप वैध-संस्कार, छिड़काव।

श्रभिष्मव (सं॰ पु॰) श्रभिष्मवन्ते स्वर्शेक्सभिगच्छन्ति, श्रभि-ष्म-गतौ श्रच्। १ प्राजापत्य नामक श्रादित्य सक्त । २ वर्षसाध्य गवामयन यज्ञवाने प्रतिमासीय चौबोस दिनके मध्यस्थित चार-संख्यक छः दिन; श्रियात् चौबीसको चारसे भाग देनेपर प्रत्येक भागमें जो छ: दिन श्राते, उनके एक-एक श्रंग्रका छ: दिन- वाला समृत्। ३ छः दिन साध्य स्तोमादि पाठसाधन गवामयनाक रोंग विश्रेष। भावे अप्। ४ उपभव, उपद्रव, सकले दिक् लम्फन, सकल दिक् गमन, भगड़ों, बखेड़ां, चारो श्रोरकी दौड़-धूप।

श्रभिद्धत (सं दिल्) सम्यक् द्भतम्, श्रभि-द्ध-ता। १ समल दिल् व्याप्त, चारो श्रोर भरा हुशा। २ सकल प्रकार-सिता, सब तरह लबरेजा। ३ श्रभिभूत, श्रधीन, मातहतीमें पड़ा हुशा।

श्रभिवल (सं॰ ली॰) गुप्तविश्वमं स्थानविश्वेष पर मिलनेकी स्रोक्तति, छिप जर निसी श्रखाड़ेमें श्रानेका इक्तरार।

श्रभिवृद्धि (सं॰ स्त्री॰) वृद्धीन्द्रिय, तृत्त, श्रत्त्, समभका श्रीजार ।

श्रभिभङ्ग (सं॰ ति॰) श्रभितो भङ्गो यस्रात्, ५-ंबद्दत्रो॰। १ भङ्ग करनेवाला, जो तोड़ डालता हो। २ भङ्गशील, टूटा हुग्रा। (पु॰) ३ भङ्गकरनेवाला व्यक्ति, जो प्रख्स तोड़नेवाला हो।

ष्मिभश्वत् (सं॰ व्रि॰) तोड़ डाबनेवाबा, जो तोड़ रहा हो।

श्रभिभट (सं॰ श्रव्य॰) प्रेमोने प्रति, खामीने सम्मुख, श्रायक्की तर्फ, खाविन्दने सामने।

श्रभिभव (सं॰ पु॰) श्रभि-भू-श्रप्। १ पराजय, हार। २ तिरस्कार, श्रनादर, वेदच्च,ती। ३ रोगादि हारा जड़ीभाव, बीमारी वगैरहसे संख्त पड़ जाना। ४ योग, जोड़। (ति॰) ५ शक्तिसम्पन, गालिब, हावी।

श्रभिभवन (सं॰ क्लो॰) श्रभि-भू-नुग्रट्। श्रभिभव, पराजय, रोगादि द्वारा ज्ञानरोध, शिकस्त, हार, बीमारी वगैरहसे होशका न रहना।

त्रभिभवनीय (सं॰ ति॰) त्रभिभूत होनेवाला, जिसे शिकस्त दें।

श्रमिमा (सं॰ स्ती॰) श्रमि-मा-श्रङ्। १ प्रेत, साया। २ पराजय, श्रमिमव, शिकस्त, हार। ३ सकल दिक् दीप्ति, चारो श्रोर रोश्रनो, उत्करे, सबक्तु, बड़ाई।

श्रभिभायतन (सं क्ली) १ उत्कर्षना स्थान,

सबक्तकी जगह। २ बीच उत्कर्षकी श्राठ स्रोतका नाम।

अभिभार (सं॰ पु॰) अभि-स्ट-घज्, अभि अति-ययितो भारो यस्य, प्रादि-बहुनी॰। अतिभारयुत्त, निहायत वजुनो।

श्रभिभावक (सं॰ ति॰) श्रभिभवति, श्रभि-भू-ख् ल्। श्रभिभवकारी, पराजयकारी, तिरस्कारकारी, जड़ी-भावकारी, सबकृत से जानेवासा, जो हरा देता हो, बेद्रज्जृत करनेवासा। २ श्रासीय स्वजन, तस्ता-वधायक, सुरुखी।

श्रिभावन (सं॰ ली॰) विजय, जीत।

श्रभिभाविन् (सं॰ त्रि॰) श्रभिभवति, श्रभि भू-णिनि। तिरस्तारकारी, पराजयकारी, वेदक्ज,त करनेवाला, जो हरा देता हो। 'मंदेतजीभमाविना।' (रष्ठ १।१४)

ग्रिभावी (सं०पु०) अभिभाविन् देखो।

श्रमिभावुक (सं॰ व्रि॰) श्रमि-भू-डक्क् । तिरस्कार कारी, पराजयकारी, जड़भावकारी, वेदक्ज,त करने-वाला, जो हरा देता हो, होग्र डड़ानेवाला।

श्रभिभाषण (सं॰ क्षी॰) श्रभितो भाषणम्, प्रादि स॰। श्राभिमुख्य कथन, सम्मुखका बोलना, सामनेकी गुफ्तगू, जो बात रूबरू हो।

श्रिभाषमाण (सं० वि०) बोस देनेवासा, जो बात कह उठता हो।

श्रभिभाषित (सं॰ ति॰) विधित, निवेदित, वाहा गया, जिससे वाह चुनों।

श्रिभाषिन् (सं॰ त्रि॰) श्राभिमुख्येन भाषते, श्रभिन् भाष्-िणिनि। श्राभिमुख्य कथक, जो सम्मृख बोलता हो, सामने कहनेवाला, जो बात कर रहा हो।

श्रमिमाष्य (सं वि ) व्ययनीय, वाहा जानेवाला, जिससे बात की जाये।

श्रमिसाष्यमाण (सं॰ ति॰) कहा जाते हुया, जिससे बात करते हों।

श्रीभमू (सं॰ ति॰) श्रीभमवित, श्रीभम् तिए। श्रीभभावक, पराजयकारी, तिरस्कारक, सबकृत ले जानेवाला, जो हरा देता हो, दळात विगालनेवाला। श्रीभमूत (सं॰ ति॰) श्रीभन्यू-ता। १ विकर्तव्य विसूद, जो घवरा गया हो। २ परासूत, सगल्ब, हारा हुआ। ३ व्याजुल, तकलीफ ज़दह।
अभिसूति (सं॰ स्तो॰) अभि भू-तिन्। १ पराभव,
पराजय, शिकस्त, हार। २ अवज्ञा, विद्वज्ञती।
(ति॰) ३ अभिभावक, पराजयकारी, गालिब आनेवाला, जो जीत लेता हो।

ग्रिमिभूत्योजस् (वै॰ लो॰) १ उत्सष्ट प्रित, जंवी ताकत। (ति॰) २ उत्सष्ट प्रक्तिसम्पन, जंवी ताकत रखनेवाला।

ग्रिंभियूय (संक्ती॰) ग्रिंभि-भूभावे क्यप्। सकल दिक्पसार, सकल प्रकार स्थिति, उत्कर्ष, चारो श्रीर फैलाव, सब तरह गुजारा, सबकत।

अभिभूवन् (सं० त्रि०) अभि-भवति, अभि-भू-कर्तरि बाहुलकात्, ख्वनिष्। अभिभावक, तिरस्कारक, पराजयकारी, हरानेवाला, जो गालिब आता हो, भिड़की देनेवाला। (स्त्री०) खीप्। अभिभूवरी। अभिमखन (सं० ली०) १ शृङ्गार, सजावट, बनाव-चुनाव। २ प्रतिपादन, समर्थन, अपनी बातका रखना।

चिभिमण्डित (सं॰ वि॰) विभूषित, श्रलङ्कृत, सजा इश्रा, जो संवारा गया हो।

श्रीमत (सं॰ ति॰) श्रीमत्यते सा, श्रीम मन-ता। १ श्रीममानका विषयीभूत, जिसके लिये घमण्ड वारें। २ सम्मत, सच्चूर, माना हुआ। ३ श्राहत, इच्चत किया गया। ४ श्रीम, खाहिश किया हुआ। (तो॰) भावे ता। ५ श्रीममान, घमण्ड। ६ मिथ्या त्रान, भूठो समसा। ७ श्रीमलाष, इच्छा, खाहिश, मर्जी।

श्रभिमतता (सं० स्त्री०) १ श्रनुरूपता, काम्यता, श्रवाहत, खाहिशमन्दी। २ प्रेम, उत्कारुा, दश्क, चाह।

श्रीमित (सं स्त्री) श्रीम-मन् तिन्। १ श्रीममान, गुरुर। २ मियाचान, भठो समभा। ३ श्रादर, सन्मान, तवका, इज्ज्त। ४ श्रीमलाष, खाहिश। श्रीममनस् (सं वि) श्रीममुखं सम्पादनोन्मुखं मनो यस्य, बहुन्नी। १ कार्यं करनीमें चनुखं वा उद्यंत, काममें मन लगानेवाला। ३ त्रप्त, तुष्ट, श्रास्ट्रा, सर, क्रका हुशा। ३ उत्किष्ठित, खाहिशमन्द। श्रिममन्त्र्य (संश्वित) श्रिममन्त्रते, श्रिममन्त्र्य (संश्वित) श्रिममन्त्रते, श्रिममन्त्र्य कर्मण तव्य। ज्ञातव्य, ख्रियाल करने काविल। ३ स्पृह्नीय, चाहने लायक। ३ श्रिष्ठक मान किया जानेवाला, जिसकी ज्यादा हळ्त की जाये। श्रिममन्त्र (संश्वीश) चोटका चलाना, नाशका करना।

श्रभिमन्तृ (सं व्रि ) क्रिक्षुना, उत्किष्टित, सृद्धा-युक्ता, लालची, खाडिशमन्द ।

अभिमन्तोस् (वै॰ त्रव्य॰) हानि पहुंचानेको, नुक्-सान करनेके लिये।

श्रीमन्त्र (सं॰ क्ली॰) श्रीम मन्त्र चुरा॰ अच्।
मीमांसकोत्त मन्त्रपाठपूर्वेत दर्धनादि संस्तारविशिष।
श्रीममन्त्रण (सं॰ क्ली॰) श्रीम मन्त्र चुरा॰ खुट्।
१ मीमांसकोत्त मन्त्रपाठपूर्वेत दर्धनादि संस्तारविशिष।
२ सम्बोधन, श्रामन्त्रण, वुलाइट, पुकार। ३ श्रीमप्रणयन, सलाइका लेना। ४ जाटू, टोना।
श्रीममन्त्रित (सं॰ वि॰) जाटू किया चुन्ना, जिसपर
टोना पड चेते।

श्रीमन्त्र (सं० व्रि०) श्रीम-सन्त चुरा० यत्।
१ श्रीममन्त्रणीय, गोपनमें परामर्श्रणीय, समफानेनाविन, जो चुवनेसे सिखाने नायन, हो। (श्रव्य०)
२ श्रीममन्त्र-त्यप्। २ मन्त्रणा नरने, मन्त्र पढ़ने।
श्रीममन्त्र, श्रीषमन्य (सं० पु०) श्रीमः श्रीष्ठः वा
मथाति नेत्रम्। १ नेत्ररोगिवश्रेष, श्रांखनी नोई
वोमारी। भावे घञ्। २ श्रतिश्य मन्यन, इदसे
च्यादा मथाई। (श्रव्य०) मन्यस्यामिमुख्यम्, श्रव्यथी०।
३ मन्यनदण्डने सन्यन्त् स्त्रमन्त्र समीप, मथानीने
सामने या पास।

श्रीसम्यु (सं॰ पु॰) श्रीसगतः प्राप्तः युद्धसमये सन्युः क्रोधो यस्य, प्रादि २-बहुत्री॰; श्रयंता श्रीसलकोः कृत्य श्रितयोद्धारमिति श्रेषः सन्यः क्रोधो यस्य, ६-विश्वती॰; श्रयंता श्रीस श्रितश्यो सन्यः श्रोको यस्त्रात्, भ-बहुत्री॰। १ श्रजुँ नके प्रतः कृष्णको मगिती सुंभद्राके गर्भसे दनका जना हुशा था। विराटकन्या उत्तरासे द्वांने विवाह किया। दनके पुत्रका नाम परीचित् रहा। कुरुचेत्रयुद्धमं अभिमन्युने असाधारण वीरत्व देखाया था। अर्जुन नारायणी सेनाके साथ दूर लड़ते रहे, दधर अभिमन्यु व्यूहमं घुस पड़े। महाभारतमं लिखा है, कि उसी दिनके युद्धमं दनके हाथ दुर्योधनके स्नाता द्वचारक, मगधराजपुत्र खेतकेतु, अध्वकेतु एवं कुष्त्ररकेतु, कोश्रलके राजा द्वहृद्दल, दुःशासनके पुत्र उल्ला प्रसृति खनक वीर सारे गये थे। श्रेषमं कर्ण प्रसृति हः रिथयोंने मिल्न अभिमन्युको वध किया। शापमुक्त हो अभिमन्यु चन्द्रलोक पहुंचे थे।

२ विष्णुपुराणमें लिखा है, कि चाच्चष मनुके प्रव्रका नाम श्रभिमन्यु रहा। इन्होंने नवलाके गर्भेसे जन्म लिया था। ३ राधिकाके खामी श्रायानको भी पहले लोग श्रभिमन्यु कहते रहे।

४ कश्मीरमें दो श्राममन्यु न्यपित थे। प्रथम श्राममन्यु न्यपित समय वहां बी द्वधमें श्रामय प्रवल रहा। किन्तु महाराज श्राममन्यु श्रिविक्षण्यो प्रतिष्ठित कर पूजते थे। प्रसिद्ध वेयाकरण चन्द्राचार्य इन्होंकी समामें विद्यमान रहे। चन्द्रव्याकरण उन्होंने ही उदार किया था। नागार्जु न प्रस्ति वी द राजसमामें पहुंच मुवदा ही पण्डितोंके साथ तर्के वितर्क श्रीर नी जम्म सुदा ही पण्डितोंके साथ तर्के वितर्क श्रीर नी जम्म सुदा की पण्डितोंके साथ तर्के वितर्क श्रीर नी जम्म के स्वाम के विद्या के स्वाम करते रहे। उससे नागजातिने कुद्ध हो श्रीक वी दोंको मार डाला। कहते हैं, कि श्रम्तमें कश्यपवंशके चन्द्रदेव नामक किसी ब्राह्मणने महादिवकी श्राराधना लगा यह स्वान उपद्रव मिटाया श्री इन्होंने कश्मीरमें श्री मन्यूपुर नामक नगरको स्थापन किया।

श्रित्रीय श्रिमिस्यु प्रम्थ श्रित हुए श्रित्रीय श्रिम्मिस्त प्रम्थ प्रम

धीका खानेकी शक। श्रामिस्यते यसात्, श्रापदाने श्राप। ५ सरणव्यापार, वध, कत्व, जानका लेना। श्रामसुखीभूय स्त्रियते, जर्तरि श्रच। ६ समैन्य, सिपाहो, धनलोभसे प्राणको श्राशा छोड़ व्याप्त वा हस्तीके सम्भुख युद्ध करनेको उद्यत व्यक्ति, जो श्रख् स दौलतके लालच जानको उम्मीद न रख श्रेर या हाथीसे लड़नेको तैयार हो। ७ वन्धन, केंद।

श्रमिसर्ट (सं॰ पु॰) श्रमिन्मद भावे घन्। १ श्रव मरं, रगड़। २ निष्यीड़न, जुला, दुझनके ज़रिया सुल्कको बरबादी। श्रधिकरणे घन्। ३ ग्रुड, ज़ङ्ग, लड़ाई। ४ मदा, शराब। (ति॰) ५ मर्दनकर्ता, मलने या रगड़नेवाला।

श्रभिमदंन (सं॰ ल्ली॰) श्रभि-सद भावे लुप्रट्। पीड़न, च्र्येन, जुला, किसीको सताना।

श्रभिमर्दिन् (सं॰ ति॰) पीड़ा पहुंचानेवाला, जो तकलीफ देता हो।

श्रभिमर्थ, श्रभिमर्ष (सं॰ पु॰) श्रभिन्म्य वा स्वयः भावे घन्। सार्थ, घर्षण, छूत, मिलाव।

श्रभिमर्थक, श्रभिमर्षक (सं श्रितः) श्रभि-स्रय वा स्वयःख्न्। १ स्पर्यं करनेवाला, जो स्र् लेता हो। २ पराभवकारी, नीचा देखानेवाला।

श्रभिमर्थन, श्रभिमर्षण (सं० क्लो०) श्रभिन्स्य वा स्वय-तुत्रद्।१ स्पर्थ, छ्त।२ घर्षण, पराभव।३ यच-पिशाचादि स्तकत पीड़ा, जो बीमारी साथे वग्रेरहसे पैदा हो।

श्रभिमाति (सं वि ) श्रभिमयते, श्रभि-मेङ कर्तरि तिन् न इत्वम्। १ घातक, मारनेकी कोश्रिश करते हुआ, चोट देनेवाला, जो दुश्मनी रखता हो। (पु॰) २ श्रव्रु, दुश्मन। ३ पाप, इजाव।

श्रमिमातिनित् (सं वि ) शतुको जीतनेवाला, जो दुश्मनको हरा देता हो।

श्रभिसातिन् (सं॰ पु॰) श्रभि-मेङ भावे ता। १ शत्, दुःसन । २ श्राचात, चोट।

श्रीममातिषाह् (सं वि ) श्रीममाति यतुं सहते, श्रीममाति सह-वि षत्वम्। शतु जित्, दुश्मनकी जीतनेवाला। श्रीममातिषास, प्रिमातिषास्टेखी।

श्रमिमाति हन् ( सं॰ पु॰) श्रव्युसंहारकर्ता, जो श्रव्युस दुश्मनको कृत्व करता हो।

श्रभिमाद (सं॰ पु॰) मद, चीवता, नशा, खुमार। श्रभिमाद्यत् (सं॰ वि॰) उन्मत्तः होनेवाला, जो नशा पौरहा हो।

श्रमिमाद्यल (सं॰ वि॰) कुक् सुक्र उन्मत्त, जो बहुत नश्में न हो।

प्रिम्मान (सं॰ पु॰) श्रिमिमन्-घञ्। १ ऐखर्य प्रभृतिके निमित्त गर्व, दर्ष, श्रहङ्कार, फ़्ख्र, धमण्ड। २ प्रण्य, स्नेह प्रभृति खलमें मनका दुःख हेतुक श्रादर-सहित क्रोध, सुह्च्चत, प्यार वग्रहको जगह दिलको दुखानेवाली दुच्च, मिली-गुस्रा। ३ प्रण्य, प्रेमप्रार्थना, श्रादी, सुहच्चतका दुज्हार। ४ श्रवलेप, दावेदारी। ५ मिष्याचान, भूठी समक्ष। ६ श्रृङ्कार-रसकी श्रवखाविशेष, मान, नखरा। ७ हिंसा, हनन, कृत्ल, मारकाट।

श्रमिमानता (सं॰ स्त्री॰) दर्ष, ष्टलता, गुरूर, गुस्ताखी। श्रमिमानवत् (सं॰ क्षि॰) १ मानी, नखरवान। २ दर्षित, मगुरूर, गुस्ताख।

श्रमिमानशून्य (सं० त्रि०) दर्परिहित, गर्वेविह्रीन, . वेफ़ख्र, गुरूरसे खासी, जिसे घमख्ड न रहे।

श्रभिमानित (सं ० व्रि०) श्रभिमानो गर्वः सञ्जातो । अस्म श्रभि-मान द्वत् । १ जातगर्वे, जाताभिमान, जिसे घमण्ड श्रा जाये। (क्षी०) श्रभि-मान णिच् मावे क्षा २ मैथुन, इमविस्तरी। ३ गर्वे, गुरूर।

अभिमानिता (सं कि कि ) द्वस रहनेकी दया, जिस हालतमें घमण्ड घेरे रहे।

श्रीममानित्व (सं क्ली ) श्रीममानिता देखो।

श्रीममानिन् (सं० व्रि०) श्रीम-मन् णिनि । १ गर्व-युक्त, द्वप्त, श्रीममानिविश्वष्ट, मगृरूर, गुस्ताख्, वमण्डी । २ प्रणयकोपयुक्त, नखरेवाज् । ३ मिथ्या-ज्ञानयुक्त, भूठी समभवाला । (पु०) ४ मौत्य मनुके दश पुत्रोंमें पञ्चम पुत्र ।

अभिसानी, अभिमानिन् देखो।

श्रीभमानुक (सं • वि • ) श्रीम-मन् बाइलकात् उकञ्। Vol. II. 2 १ ग्रिमानविशिष्ट, मग्रूर। २ वध करनेमें शत, जो चोट पहुंचा सकता हो।

श्रिमाय (सं वि ) मायां श्रिवद्यां श्रिमगतम्, श्रितका॰-तत् गौणे इस्तः। इतिकर्तव्यताशून्य, श्रिमि-भूत, घवराया पुत्रा, जो भीचक रह गया हा, श्रह-मक्, नादान।

श्रमिमिद्य (सं॰ ति॰) श्रमिमिद्यते सिच्चते । जिसके सम्मुख मलमूत्रादि त्याग किया जाये, पेशाव किया जानेवाला, जिसपर पेश्रोव कोरें।

श्रमिमीलित (सं० वि०) श्रवरुड, वन्द, जी श्रांखकी तरह भएका हो।

यिसमुख (सं वि ) यिसगतं मुखम्, यिति । १ यिसमुखपाप्त, सामने चेहरा किये हुआ। २ सम्मख, समच, घूमा हुआ, जो सामने या गया हो। २ कर्म करनेमें उद्यत, काममें लगा हुआ। ४ उपस्थित होनेवाला, जो नज्दीक जा या पहुंच रहा हो। ५ इच्छा रखनेवाला, जो हरादा वांधे हो। (अव्य ॰) मुखमिसलचौक्तत्य, अव्ययी॰। ६ यिसमुख, सम्मुख, सामने, रूवरू। ७ सम्मुख जाकर, सामने पहुंचके।

श्रभिमुखता (सं॰ स्त्री॰) उपस्थिति, सामीप्य, हाज़िरी, नज़रीक रहनेकी हालत ।

श्रभिसुखी (सं॰ स्त्री॰) वीडमतसे—द्रश्र प्रथिवीमें एक प्रथिवी।

श्रभिमुखीकरण (सं० क्ली०) श्रभिमुख: क्रियते श्रनेन, श्रभिमुख चिन्क करणे लुग्रट्। सम्बोधन, वृलाइट, पुकार। सम्बोधन उचारण करनेसे श्रोता सुनकर श्रभिमुख होता, इसीसे श्रभिमुखीकरण शब्द सम्बोधन बताता है।

श्रभिमुखीभाव (सं॰ पु॰) श्रनिभमुखस्य श्रभिमुख-रूपो भावः भवनम्, श्रभिमुख-चि-भू भावे घञ्। १ श्राभिमुख्य, सामना। २ कार्यको श्रनुकूलता, कामको मुवाफिकत। ३ श्रभिमुखका होना, सामनेका पड़ना।

श्रभिमुखीभूत (सं० व्रि०) सम्मुखागत, उपस्थित, सामने पड़ा हुशा, जिसका मुंह सामने रहे। यभिमृक्ति (सं॰ ति॰) विचित्त, मोहित, व्यय, विधुर, त्राकुल, मूढ़, विह्वल, संजुव्य, स्नान्त, उन्मत्त, विहोश, फ्रिफ्ता, यकामांदा, मतवाला।

श्रभिसृष्ट (सं० वि०) श्रभि-सृष्-ता। १ सृष्ट, जो स्पर्ध किया गया हो, छूया हुआ। २ पराभूत, परा-जित, धर्षित, श्रिकस्त खांचे हुआ, जो हार हुका हो। २ मिलित, संस्ष्ट, मिला हुआ, जो निकाला गया हो। (वि०) ४ मार्जनायुक्त, ग्रह, दला-मला, पाकीना।

श्रभिमेथक (सं॰ पु॰) श्रभि-मिथ्-खुन्। सर्व-प्राप्तिसाधन वाक्यविशेष, जिस वाक्यके कहनेसे सकल ही मिल जाये, सारा मतलव पूरा करनेवाली बात। श्रभिमेथिका (सं॰ स्त्री॰) १ वाण-सहश्र वाक्य, तीर जैसी बात। २ श्रश्लील वचन, फोह्य गुफ्,तगू। ३ श्राप, बद्दुवा।

श्रभिमेद्य, श्रभिमिद्य देखो।

श्रमिस्तात, भिमसान देखी।

श्रमित्तान ('सं॰ वि॰) श्रमितो स्नानम्, श्रमि-स्नै-ता। १ श्रतिमलिन, श्रप्रसद्ध, निहायत श्रम्सुर्दा, नाखुश, क्रिन्हिलाया हुश्रा। २ विशीर्ष, सड़ा-गला।

श्रमियज्ञगाथा (सं क्ली ) यज्ञ-सम्बन्धीय भजन। श्रमिया (सं पु - स्ली ) श्राक्रमण, इमला, धावा, चढ़ाई।

ग्रिमियाचन (स'० ह्नी०) श्रिमि-याच-लुग्रट्। श्रिमि-मुख प्रार्थेना, जो प्रार्थेना सम्मृख होकर की जाती हो, श्राज्रू-मिन्नत, सामनेकी मांग यांच।

अभियाचित (सं श्रिक) सम्मुख प्रार्थना निया गया, सामने मांगा हुआ।

श्रभियात् (सं क्रिक) श्रग्रगामी, श्राक्रमणकारी, इसलावर, जो धावा मार रहा हो।

श्रिभयात (सं वि वि ) श्राक्रमण किया गया, जिस-पर हमला पड़ चुके।

श्रभियाति (सं ९ पु॰) श्राभिसुख्येन यातिः युद्धार्थे गितः, श्रभि या बाद्धलकात् श्रति । रिपु, श्रव, दुश्मन । (स्त्री॰) भावे तिन्। २ युद्धार्थे गमन, लडाईकी चढ़ाई।

त्रभियातिन् (सं॰ पु॰) त्रभियातमनेन ; त्रभि-या भावे क्ष, तत इष्टादि॰ इन्। श्रव्र, दुःसन।

श्रमियात् (सं॰ पु॰) श्रमिसुखं युद्वार्थं याति, श्रमि-या-तृच्। १ श्रव्रु, दुःसन। (वि॰) २ श्रमिसुख-गमनकारी, सामने धावा लगानेवाला।

मियान (सं॰ क्ली॰) भ्रमि या-लुाट्। युद्दयाता, श्रमिगमन, सुद्दीम, हमला, चढाई।

श्रिभियायिन् (सं॰ वि॰) श्राभिमुख्येन याति, श्रिभ-या-णिनि। श्रिभमुख-गमनकारी, सामने जानेवाला, जो हमला मारता हो, पास पहुंचते हुश्रा।

श्रिसियुत्त (सं वि वि श्रिमियुन्यते सा, श्रिस युन्ति ता। १ अन्य कर्ष्टक रुड, तत्पर, श्रासता, लगाया हुश्रा, सुस्तेद, ख्यालमें ड्वा हुश्रा। २ प्रतिष्ठित, सुनरर किया हुश्रा। २ कथित, उत्त, कहा हुश्रा, जिसके बारेमें बात हो जुके। ४ श्राक्रमण किया हुश्रा, जिसपर दुश्मनका हमला पड़ जुके। ५ निन्दित, बदनाम। ६ कानूनमें —प्रतिवादी, सुहालह, जिसपर नालिश हो जुके।

श्रभियुम्बन्, श्रभिजुन्वन् (वै॰ ब्रि॰) श्रभि-युज्-ड्वनिप्, वैदे पृ॰ जुत्वम् । १ श्रभियोत्ता, श्रभियोगकारो, श्रभियोग लगानेवाला, इमलावर, सुद्दे । (पु॰) २ श्राघात, श्राक्रमण, चोट, इमला । ३ यब्, दुश्मन । (स्त्रो॰) ङीप् । श्रभियुन्वरी ।

श्रभियुज् (सं कि ) श्रभिमुखं युनिक्त, श्रभि युज्-किए। श्रभियोक्ता, श्रभियोगकारी, मुद्दं, नालिश करनेवाला। (स्त्री ) २ श्राक्रमण, इमला। ३ शत्र, दुश्मन।

श्रभियुच्यमान (सं॰ व्रि॰) श्रभियोग लगाया जाते इत्रा, जिसपर नालिश की जा रही हो।

श्रभियोक्तव्य (सं वि वि श्रभियोक्तं शकाम्, श्रभि-युज्-तव्य । १ श्रभियोग लमाने योग्य, निसपर दलजाम लगाया जा सके । २ श्रभिमुख योजनीय, सामने धावा मारने काविल । ३ निषेध्य, रोकने काविल ।

श्वभियोत्ता, पश्चित्रेतृ देखो । ं

श्रमियोकृ (सं॰ पु॰) श्रमिमुखं युनिक्त, श्रमि-युन् द्धच्। १ श्रमियोगकर्ता, वादी, नालिश करनेवाला, मुह्दं। २ युद्धार्थे आक्रमणकर्ता, लड़ाईकी चढ़ाई करनेवाला।

श्रीभयोग (सं॰ पु॰) श्रीभतो राजसमीपे योगः योजनम्,
श्रीभ युज् घण्। १ श्रन्य कर्ट क श्रपकार निवारण वा
चितपूरण करनेको राजाके निकट प्रार्थना, दूसरेका
किया इश्रा नुकसान् मिटानेको हाकिमसे श्रज् ।
२ युडार्थ श्राक्रमण, लड़ाईको चढ़ाई। ३ श्रपथ,
क्सा। ४ उद्योग,तद्वीर। ५ श्रायह, जिद्र। ६ श्रीभनिवेश, खटका। ६ दोषारोप, ऐवजोयी। ७ नियुक्ति,
लगाव।

अभियोगपत (सं॰ स्त्री॰) श्रज़ींदावा, जिस काग्ज़ पर लिखकर नालिश की जाये।

श्रीभयोगिन् (स'० वि०) श्रीभतो राजादि समोपे युनित खदुःखमावेदयित श्रीभ्युज् बाहुलकात् चिणुन्। १ श्रीभयोगकर्ता, वादो, नालिश करनेवाला, सहयो। २ श्राक्रमणकर्ता, हमलावर । ३ श्राग्रहयुक्त, जिहो। ४ श्रीभनिविष्ट, मनोयोगी, दिल लगानेवाला। ५ योजनकर्ता, जो मिला देता हो।

श्रभियोगी, यभियोगिन् देखी।

श्रभियोग्य (स'० ति०) श्राक्रमण किये जाने योग्य, जो धावा लगाये जाने काविल हो।

अभियोजन (सं॰ क्ली॰) श्रिम पुनःपुनर्योजनम्। योजित पदार्थकी दृढ़ताके जिये पुनर्वार योजन, जुड़ी हुई चौज़को मज़बूतीके जिये दोबारा जोड़ाई।

श्रमियोच्य, अभियोत्तव देखो।

श्रीगरचण (सं॰ स्ती॰) श्रीमतो रचणम्। सकल दिक् रचा, पत्रादि द्वारा सकल दिक् सरसों श्रादि फेंक राचसादिसे वैध कर्मकी रचा, दुनियावी हिफान्जत। पूर्वकाल यन्नादि कार्य उपस्थित होनेपर राच सादि श्राकर छत प्रश्रीत यन्नीय द्रव्य खा जाती भीर यन्न विगाड़ देते थे। उसके लिये ऋषि मन्नपाठपूर्वक सफोद सरसों श्रादि फेंक उन्हें निवारण करते रहे। श्राजकल भी जुड़ैल श्रीर सूत साइते समय लोग सफोद सरसों फेंकते हैं।

त्रभिरचा (सं क्ली ) त्रभि-रच्न याप्। मन्तादि दारा यन्न प्रस्तिकी रचा। श्रमिरचित ( सं॰ ति॰ ) श्रमितो रचितम्, प्रादि-स॰। सक्त दिक् रचित, चारो श्रोर महफूज़।

श्रभिरचित्र (सं वि ) श्रभितो रचितम्, श्रभि रच् द्वा सक्त दिक् रचाकर्ता, सर्वप्रकार रचाकर्ता, चारो श्रोर हिफाजत रखनेवाला, जो सब तरह हिफाजत रखता हो।

श्रमिरच्य (सं॰ नि॰) रचा वा शासन किया जाने-वाला, जो हिफाजत रखे या हुनूमत किये जाने काविल हो।

प्रसिरिच्चित (सं॰ वि॰) रागरङ्गयुक्त, अरुणित, रक्त, चोच्चित, प्रमुराजित, रंगा द्वया, सुर्वे, जिसपर सुद्दव्यतका जोग चढ़ चुके।

श्रभिरत (सं॰ ति॰) श्राभिमुखोन श्रतिश्यं रतम्, श्रभि-रम्-ता। १ श्रारत, फ्रिफ्ता। २ प्रौतियुत्त, श्रास्टा, खुश। ३ नियुत्त, ससरूफ, लगा हुन्ना। ४ ध्यान देनेवाला, जो ख्याल लड़ाता हो।

श्रभिरति (सं॰ स्ती॰) श्रभितो रतिः, प्रादि-स॰, श्रभि-रम्-तिन्। १ श्रतियय श्रासति, इदसे च्यादा फंसाव। २ प्रसदता, खुयो।

श्रमिरत्य (सं श्रव्य ) वितरण देखी।

श्रभिरना (हिं॰ कि॰) १ सामना करना, गुसामें चपटना, जड़ना-भिड़ना।

श्रभिरमण (सं॰ क्षी॰) श्रनुराग, हव, खुशी। श्रभिरमणीय (सं॰ ति॰) अभिरम्य देखो।

श्रभिरम्य (सं० ति०) श्रभिरम्यते, श्रभि-रम् कर्मण्य यत्। १ रमणीय, मनोरम, मजे दार, दिनको खुश्य करनेवाला। (श्रव्य०) २ रमण वा क्रोड़ा करके, मज़ा उड़ा या खेलकर।

मिराज् (सं श्रिकः) सर्वत्र राज्य करते हुन्ना, जो सब जगह हुकूमत चला रहा हो।

श्रभिराह (सं वि वि ) श्रभितो राहम्, श्रभि-राष्-तः।
१ सर्वया सिह, सक्तल प्रकार निष्यत्र, हर स्रतिषे
सावित, सवतरह तैयार। २ सेवित, तावेदारी किया
गया।

श्रमिराम (संब ति॰) श्रमिरम्यते श्रनेन श्रस्मिन् वा. श्रमि-रम् करणे श्रधिकरणे वा घञ्। सुन्दर, प्रिय, सनोच, खुश करनेवाला, गवारा, खूबसूरत। (श्रव्य॰) श्रिश्रास्त्रक (स॰ पु॰) श्रास्त्रातक हच, श्रमहेका पेड़। र रामके प्रति, रामको।

श्रभिरामता (सं स्त्री) श्रमिरामल, सौन्दर्ध, प्रियता, मनोज्ञता, सुथरापन, खूबसूरती, चमक-दमक।

श्रभिरामी (मं॰ ति॰) श्रभिरमणकर्ता, मजा उड़ानेवाला।

श्रमिराष्ट्र (सं० ति०) राज्य पानेवाला, जिसे बाद-

श्रभिरुचि, श्रभिरुची (सं क्रिक्ति॰) श्रभि-रूच्-इन्।
'१ श्रित्रयय रुचि, श्रित्रिय दीप्ति, इदसे च्यादा रीनक,
क्ष्ट्रसे च्यादा होसिला। २ इच्छा, हर्षे, खाद, खाहिय,
खुयी, मजा।

श्रीमक्चित (सं १ व्रि०) हर्षित, प्रसन्न, खुन्न, बन्नास । श्रीमक्चिर (सं १ वि०) श्रतिशय मनोरम, सुन्दर, निहायत खूत्रगवार, खुबस्रत ।

श्रमिरुत (सं कि के १ मुखरित, जिससे श्रावाजः निकाल चुके। २ कूजित, सुखर, मधुर, कूका हुश्रा, सुरीला, मीठा।

अभिकता (सं क्ली॰) १ सङ्गीतकी कोई मूर्छना। २ कूक, सरीजापन।

श्रमिक्ष (सं वि ) अभिक्षयति सर्वे क्षिविशिष्टं करोति, श्रमि चुरा॰ क्ष्मिण्च-श्रच्। १ मनोहर, प्रिय, दिलक्ष, प्यारा। २ पण्डित, दाना। "अभिक्षप्र्यिष्ठा परिवत्।" (श्रक्तः) ३ सद्दश्र, मिलते चुत्रा। ४ उचित, वाजिब। ५ यथिष्ट, काफी। (पु॰) ६ कन्दर्प, काम-देव। ७ चन्द्र, चांद। ८ विश्वा। ८ शिव।

प्राप्तक्पखद्पामिक्षा वुधमनीचयी: । ( धमर )

श्रंभिक्यक (सं कि ) अभिक्ष देखी।

ग्रिसिराग (सं॰ पु॰) सुन्दर खामी, श्रच्छासा खाविन्द। ग्रिसिरोग (सं॰ पु॰) जिल्लामें क्रिसि पड़नेकी पौड़ा, जिस बीमारीसे जीभमें कीड़ा पड़ जाये। यह रोग पश्चको श्रिक खगता है।

श्रामिरोध (सं॰ पु॰) श्रमि-त्रध-घञ्। पौड्न, बीमारी, तकलोपा।

श्रीमरोत्र (वै॰ ति॰) क्लानेवाला, जिसे देख कर

अभिनकिष्य (सं॰ पु॰) श्राम्त्रातक हत्त, श्रमहेका पेहु।
श्रमिलिक्त (सं॰ ति॰) चिक्कित, निशान्दार।
श्रमिलक्ष (सं॰ ति॰) श्रमिलक्षते ग्रादि वेधाये
श्रित्ययेन दृश्यते ; श्रमि चुरा॰ लक्ष्-िणच्-यत्, णिच्
लोपः। १ शरव्य, तौरसे मारा जानेवाला। २ चिक्कथिग्य, निशाना जमाने काबिन। (श्रव्य॰) लक्ष्यस्य
शरव्यस्य श्रामिमुख्यम्, श्रव्ययो॰। ३ शरव्यके समीप,
लक्ष्यके समुख, निशानके पास, श्रिकारके सामने।
१ लक्ष्य लगाकर, श्रिश्य जमाने।

यभिलङ्गन (सं॰ क्ली॰) श्रभि लिघ भावे लुग्रद्। . उज्जङ्गन, कृद फांद।

ग्रिसन्त्रण (सं॰ ली॰) उलाखा, सृहा, नानच, खाहिम।

अभिलषणीय (सं॰ वि॰) अभि-लष् नर्मणि अनीयर्। वान्क्रनीय, चाइने नाविल।

स्रभिलिषिकरोग (सं॰ पु॰) वातव्याधिविशेष, वातकी कोई बीमारी।

श्रभिलिषित (सं वि ) श्रभिलिश्चते सा, श्रभि-लष् नर्भणि ता। १ इष्ट, वाञ्चित, मन्बूल, चाहा हुना। (ती) भावे ता। २ श्रभिलाष, इच्छा, खाहिश, मर्जी। श्रभिलिषत्य (सं वि ) श्रभि-तष-तय। श्रभिलष् णीय, काम्य, चाहने काविल।

श्रमिलाखं (हिं॰) 'प्रमिलांप देखो।

श्रभिलाखना (हिं॰ क्रि॰) उत्किष्टित होना, खाहिश करना।

प्रभित्ताखा (हिं० स्त्री०) प्रभिताप देखी।

श्रमिलाखी (हिं) प्रभावाषिन् देखी।

श्रभिलाप (सं॰ पु॰) श्रभिलय्यते मानसं कर्म श्रनेन। श्रभि-लप् करणे घञ्। १ सङ्गल्यवाक्य। भावे घञ्। २ कथन, बातचीत।

श्रभिलाव (सं॰ पु॰) श्रभिलृयते, श्रभि-ल् भावे घज्। छेदन, चीरफाड़।

श्रभिलाष (सं॰ पु॰) श्रभि-लष-घण्। १ इच्छा, खाहिस। २ लोभ, लालच। ३ भनुराग, मुहव्वत। श्रभिलाषक (सं॰ ति॰) श्रभि-लष-खुल्। श्रभिलाष-

कारी, खाहिशमन्द । (स्ती॰) श्रमिलाधिका।

श्रमिलाषा (सं० स्ती०) अभिलाप देखी। प्रभिलाषिन् (सं कि कि ) व्यभिलंषति, यभिन्तप-णिनि। श्रमिलाषशील, श्रमिलाषकारी, खाडिशमन्द, लालची। (स्त्री॰) डीप्। अभिलापिणी। ग्रमिलाषुक ( सं · वि · ) मिलिषतुं गोलमस्य श्रीभलषति वा, श्रीभ-लष बाहुलकात् उक्कण्। श्रीभ-लाषयुंत्त, खाहिशमन्द । श्रमिलास, श्रमताष देखी। श्रमिलासा, बिमलाष देखो। थिमिनिखित ( सं º वि॰ ) पतारुढ़, न्यस्ताचर, नेखा-रोपित, इप् में खोदा हुआ, जो तहरीरमें ढला हो। श्रमिलीन (सं॰ ति॰) १ संलग्नं, चिपक जानेवाला। र इदयसे लगाया इंग्रा, जिसे कातीसे लिपटा चुने । ३ हृदयसे लगाते हुआ, जो छातीसे लिपटा रहा हो। त्रभित्तुस<sup>ं</sup> ( सं ० ति० 🚈 डिस्म्, ताड़ित; हुमा, जिसके चोट जग हुके। 😘 👵 श्रमित्तंतित (सं वि वि ) शंक्रीड़ाशील, खेलाड़ी, चुलब्ला । २ उत्ते जित, उद्दिग्न, श्राहत, जोध खाये हुन्ना, जो घवरा गया हो। श्रमिलूता (सं क्ली ) कीटविशेष, किसी निस्मकी मकड़ी। श्रमिलेखन (सं क्ली ) न्यस्ताचरता, पाषाण या शिकालेख, इफ्रैं की खोदाई, जो तहरीर पत्थर वग्रै-रह पर का जाती हो। श्रभिवचन (सं क्षी ) सत्यवचन, प्रतिज्ञा, नौत्त, इक्रार.। श्रीमविश्वत (सं वि वि ) प्रतारित, श्रीभसन्धानित, धोका खाँये हुन्ना, जी उगा गया हो। श्रीभवत् (सं ० वि ०) श्रीम शब्दसं युक्त, जिसमें श्रीम लंफ ज शामिल रहे। श्रमिवदन ( सं ० क्री० ) श्रमि श्रमुक् वदनं कथनम्, प्रादि-तत्। १ अनुकूल वाक्य, मुवाफ़िक् बातचीत। (ति॰) यभि यनुकूलं वदनं वाकां मुखं वा यस्य, प्रांदि-बहुत्री॰। २ अनुकूलवादी, प्रसन्नमुख, सुवाफिन बात करनेवाला, खुर्यादेला। ( अव्य॰) वदनस्य मुख-खासिमुखम्,श्रव्ययी॰। ३ मुखके सामने, नेहरेके पास। Vol. II.

श्रसिवन्दन (सं क्री॰) श्रमितः सवैतः श्राभिसुख्येन वा वन्दनम्, प्रादितत्। सक्त दिक्प्रणति, सम्म ख-ंप्रणाम, साहब-संलामत। अभिवयस् (सं किं) अभिमतं वयः, प्रादि-तत्। १ अभिमत वयस, ठीक जमरवाला। विवाहादिके समय वयसं अधिक वा न्यून न होनेसे वर अभिमतवयस वहा जा सकता है। श्रीभमतं समातं वयो यस्र, प्रादि-बहुनी । र प्रक्षष्ट वयस्त, नी जवान्। अभिवर्तिन् ('सं' वि ्) अभितः अभिसुखिन वा वर्तते, ंग्रीम-वृत-णिनि। सम् खवती, सम् खसायी, सामने जॉनेवाला, जो पास पहुंच रहा हो, इमेलावर। श्रीभवषेष (सं क्री ) श्रीभतो वर्षणम्, प्रादि-तत्। १ सकल दिक् वर्षण, भीषण दृष्टि, गहरी वारिश। २ सि'चायी, पानीका दिया जानां। श्रीभवर्षिन् (सं वि ) श्रीभतो वर्षति, श्रीम-हष-णिनि। अक्रल दिक् वर्षणकारो, सव तर्फ वरसने-वाला। (स्ती॰) डीप्। अभिवर्षिणी। भ्राभवह (सं० वि०) निकट या समाख से जाने-वाला, जो हांकते जा रहा हो। 💯 . . . . ... प्रभिवहन (सं की ) निकट वा सम् ख्ना पहुं-वाना, नज़दीक या सामनेका से जाना। त्रभिवाञ्चित (सं वि वि ) इच्छा किया हुत्रा, जो चाहा गया हो। बिभवातु (सं वि वि ) बाभिमुख्येन वाति गच्छति, ्रमभि वा-भव । सत्य, दाम, नीकर, गुलाम । 🗀 🗀 श्रभिवात ( सं॰ सव्य॰) वायुकी स्रोर, हवाकी तर्फ, निम रुखुको हवा चले। 🗀 🦠 श्रमिवाद (सं पु ) श्रमितो वादः श्राशीर्वादरूप वाकाम् येन, प्रादि-बहुत्री । अभि वद करणे घञ्। १ समा ख प्रणाम, साहव सलामत । श्रमिध्वेको वादः वाकाम्, प्रादि-तत्। १ परंप वाका, कठिन वचन, कड़ी बात, गालीगलीज । 'पारुधमितवद: सात्।' ( प्रमर ) अभिवादक ( सं ॰ वि ॰ ) अभितो वदति, अभि-तुरा॰ वद-खुन्। १ संस् ख प्रणतिकारो, वन्दार, वन्दगो ं करनेवासा । 'बन्दासरभिवादंकः।' (अमर ) अभिवादन (सं क्षी ) श्री पूजाई वादन लामइ-

्मभिवाद्ये द्रत्यादिक्षं अधनम्, ग्रादिनतत् ; अभि-- जुरा॰ वद-णिच्-लुप्रद्। १ पूजार्थ वाका, गौरवाई वाका, जो बात किसोको रूज्यत बढ़ानेके लिये कही गयी हो। यदा अभि: सीम्ये सीम्यं श्रामीर्वादरूपं वाद्यते प्रत्यभिवादयिवा कष्यते येन। २ नामग्रहण-पूर्वक प्रणाम, नाम लेकर बन्दगीका बजाना। जिसके ्राथमें समिध्, जलं, जलका कलस, फ्ल, अन, कुण, अग्नि, दतून और भन्नावसु रहे, उसे अभिवादन न दिना चाहिये। किंवा जो जप वा यज्ञ करता या जलमें खड़ा हो, उसे भी मभिवादन करनेका निषेध है। वय:कनिष्ठ खशुर, पिख्य, मातुल एवं गुरोहित को खड़े ही खड़े श्रभवादन दिया जाता श्रशीत् . पैर न छूना चाहिये.।

**ग्रमिवादयिता ( सं॰ पु॰** ) पनिवादयित देखो। घ्रिभवादियतः (सिं॰ ब्रि॰) सगौरव प्रणतिकारी, भ्रदवने साथ सत्ताम करनेवाला।

मिवाद्यित्री : (सं॰ स्त्री॰ ) प्रसिवादियद देखी। भभिवादित (सं कि कि ) सगीरव प्रणाम किया दुत्रा, निसनी पदवने साथ बन्दगी हो जुने।

चिभवादा (सं वि वि ) चिभवादियतुमईम्, चिभ-चुरा॰ वद-णिच्-यत्। १ म्रिभिवादनके योग्य, जिसे प्रणाम करना कर्तव्य उन्हरे, ग्रदबसे बन्द्गी बजाने कावित । पिता, गुरू, सवर्ष वयोज्ये ह, राजा, पुरो-्डित, श्रोतिय, अधमेनिवारक, अध्यापक, पिंढव्य, मातामन्त्र, मातुल, खसुर, च्ये हम्त्राता, सम्बन्धिव्यक्ति, इनकी ख़ी सक्त वयोच्येष्ठा, मौसी, पिढ्रष्वसा, क्येष्ठा भगिनी भादि भभिवादा हैं। युवती गुरुपत्नीके पैर न छुना चाहिये। किसी-किसीके मतमें गुरुके पैर कृकर प्रणाम करना निषिद्ध है। ( श्रव्य॰) स्यप्। ्रप्रणाम करके, श्रादाव बजाकर।

श्रमिवान्य (सं वि वि ) श्रमि-वन सक्षती कमेणि खत्। संभद्भनीय, सम्यक् अजनाके योग्य।

श्रभिवान्यवत्सा, श्रभवान्या देखी। अभिवान्या (सं वि । टूसरेके बचेको टूध पिलानेवाली गाय, जो गाय दूसरी गायके बच्चेको अपना सम्भवर दूध पिलाती हो।

श्रभिवास (सं॰ पु॰) श्रात्व्हादन, श्रावरण, पोशिश, श्रीद्रना, चाद्रं, गिलाफ़ । . 😁 🔆 🕦 अभिवासन (सं क्ती ) अभिवास देखी। श्रमिवासस् (सं॰ श्रव्य॰) वासस् उपेरि, श्रव्ययो०। परिहित वस्त्रकी उपरिभाग, क्षपड़े प्र। श्रभिवाद्य (सं० त्रि०) अध्युद्यते, श्रमि-वह कमेणि ख्यत्। १ सकल दिक् वा सकल प्रकार वहनीय, नज्दीक पर्ंचाया जानेवाला। (क्री॰) भावे खत्। ३ नयन, प्रापण, दन्तिकाल, तकवील, ले जाना। इ समपैषा, नज़र। श्रमिविख्यात (सं ० ति •) लोकप्रसिंह, खूव मगहर, जिसे सब लोग जाने। चिभिविज्ञप्त (सं ॰ व्रि॰) विघोषित, स्चित, सुखहर, जी लोगोंको बता दिया गया हो। श्रमिविवि (सं० पु॰) श्रमि समन्तात् विधि व्यापनम्, म्रभि-वि धा-वि । व्याप्ति, इन्दिराज, समायी । प्रमिविनीत (सं० वि०) १ भन्नी मांति बरताव करनेवाला, जो अच्छीतरह पेश स्राता ही। २ सुशील, मुत्रह्व। ३ साधु, पाकौज़ा। श्रमिविमान (सं॰ पु॰) श्रमितः विशेषेण मानं द्वादमाङ्गलरूपपरिमाणं यस्य, प्रादि बहुद्रो॰। १ पर-माला, परमेखर। (ब्रि॰) २ श्रपरिमित परिमाण-वाला, जिसकी जसामत वेहद रहे। ग्रभिविष्रङ्गिन् (सं॰ त्रि॰) भयभीत, डरनेवाला। श्रमिविश्वत (सं॰ व्रि॰) सुप्रसिद्ध, खूब मशहर।

श्रभिवीचित (सं॰ वि॰) संदृष्ट, देखा हुशा, जो मालूम पड़ गया हो।

अभिवीचा (सं अव्य ) देख या समभावार। मिनीर (सं॰ पु॰) पुरुषीं वा वीरोंसे मानेष्टित व्यक्ति, जिस प्रख्सको चादमी या बहादुर चेरे रहें। अभिष्टत (सं वि ) व्याहत, उडूत, चुना हुमा, . जो छांट कर निकाला गया हो।

मभिवत (सं वि ) १ गया हुआ, जो रवाना हो चुका हो। २ घूम जानेवाला, जो रुख बदल रहा हो। प्रभिष्टति (सं॰ स्ती॰) प्रभि-हत्-तिन्। सर्वधा गमन, दौड़ घूप।

प्रिमेहर (सं ० ति०) विस्तारित, सस्द, बढ़ा हुआ, जो फेल गया हो।
प्रिमेहर्ड (सं० स्ती०) सस्दि, संयोग, सफलता, बढ़ती, मेल, जामयाबी।
प्रिमेहर (सं० ति०) १ सिचित, सींचा हुआ, जिसमें पानी दे चुकें। २ वरसा हुआ, जा बरस चुका हो।

श्रभिवेग (सं १ पु॰) विचार, श्रभीष्ट, ख्याल, दरादा।
श्रमिव्यतः (सं १ वि०) श्रभिः वि-श्रन्तः कर्मणि ता।
१ फलोन्सुखीकत, ज़ाहिर, साफ़। ''तव दैवनिव्यतं पौर्वाः'
पौर्वदेहितम्।" (याजवल्का) २ श्रमिव्यत्तियुत्त, प्रकाशित,
जाहिर किया हुशा, जो बताया गया हो।
३ सांख्यादि मतसिब श्राविभीवयुत्तः। (श्रव्य ॰)
४ प्रकाश्यभावसे, साफ़-साफ़।

श्रीभव्यति (सं॰ स्ती॰) श्रीम-वि-श्रष्त्र-तिन्। १ प्रकाग, ज्ञहर। २ घोषणा, ढिंढोरा। ३ सांख्यादि सतसित स्ट्यारूपस्थित कारणका कार्यरूप श्राविभीव। १ एकरूप स्थित पदार्थका श्रन्यरूप प्रकाश।

ष्मित्यङ्ग्य (सं॰ व्रि॰) प्रकाशित किया जानेवासा, जो साफ-साफ बताने काविस हो।

श्वभिव्यन्यमान (सं॰ व्रि॰) प्रकाशित किया जाते इत्रा, जो साफ्-साफ् बताया जा रहा हो।

मिभव्यस्नम (सं० ति०) मिभव्यस्नयति प्रकामयति, मिभिवि-मस्न-णिच्-खुन्। १ प्रकामक, जाहिर करनेवाला। २ निर्देशक, जो बताता हो। ३ मन-द्वारमतसे व्यस्ननाष्ट्रति हारा प्रकामका।

मिञ्चा (सं॰ स्ती॰) प्रकाशन, जाहिर करनेकी हालत।

श्रमित्यादान (सं० क्षी०) १ नियन्तित ग्रन्द, दबी इयी श्रावाज,। २ श्रमित्र शब्दकी पुनरावृत्ति, उसी श्रावाज्ञका दोहराव।

मित्याधिन् (सं० ति०) माघातकारी, मतिकष्टदायक, मार डालनेवाला, जो गहरी नोट लगाता हो।

मिनवापक (सं वि ) मिनतो व्याप्नोति, मिन वि-माप-स्यृत्। सकल दिक् व्यापक, जो सकल मनयनमें व्याप्त हो, सब भीर भरा हुमा, जो सब ्रश्रन्मि समा रहा हो;। ३ व्याकरणमतसे—सकल भवयव व्याप्त श्राधार-श्रमिव्यापक होता है।

"बीपक्षे विकी वैषयिकोऽसिव्यापक्षये त्याधारस्तिधा।" (विदान्तकोसुदी)
श्रमिव्यास (सं० ति०) समिस्तित, शामिल, मिला
हुआ।

श्रमित्याप्ति (सं क्ती ) श्रमि-वि-श्रप् भावे तिन्। सकत दिक् व्यापन, सर्वत प्रवस्थान, सकत श्रवयव व्याप्ति, सब तर्फ समायो, सब जगह रहायिश, सब गाजाको पैठ।

श्रमित्याप्य (सं श्रितः) श्रमित्याप्यते, श्रमि-वि-श्राप् कर्मणि स्थत्। १ सक्त अव्यव व्यापनीय, सब श्रजामें समा जानेवाला। (श्रव्य ) स्यप्। २ सक्त । श्रवयवमें व्याप्त होकर, सब श्रजामें समाके।

ग्रमिव्याहरण (सं° क्ती॰) प्रभिव्याहार देखी।

ग्रिमिव्याहार (सं• पु॰) श्रिमि सीम्प्रः व्याहार उत्तिः, श्रिमि-वि-श्रा-द्व-घञ्। १ प्रयस्त उत्ति, भन्ती वात। २ उचारण, तलक्षुज्ञ,।

ग्रभिव्याचारिन् (सं॰ ति॰) उचारण करनेवाला, जो कह रहा हो।

श्रमित्याद्वत (सं १ ति १) उचारित, कहा हुआ, जो सुंहरी निकल गया हो।

श्रभिवृद्ध (वै॰ पु॰) श्राक्षमण. हमला, चढ़ाई। श्रभिशंसक (सं॰ वि॰) १ श्रभियोग लगानेवाला, जो दलज, ाम लगाता हो। २ श्रपमान करनेवाला, जो दल्ज,त उतारता हो। ३ श्रपशब्द कहनेवाला, जो गाली देता हो।

श्रमिशंसन (सं० क्ली०) श्रभितः शंसनं क्लोधवचनं श्रारोप्यापवादो वा, श्रभि-शन्स-लुरद् । १ भपवाद, इल-जाम । २ पर्ष वाक्यप्रयोग, कड़ी बातका कडना। ३ श्राक्रोश, बटुदुवा।

श्रमिशंसिन्, पित्रंसक देखी।

श्रीभगद्ध (सं ० वि०) श्रीभतः यद्धा यस्य,प्रादि-बहुवो०।
सर्वथा शद्धायुक्त, जिसे सब तरह शक बना रहे।
श्रीभगद्धा (सं० स्त्रो०) श्रीभतः शद्धाः प्रादि-तत्,
श्रीभ-शद्ध-भावे श्र-टाप्। स्वेषा शद्धा, सकल प्रकार
श्रीशद्धा, श्रांसय, स्त्रम, श्रवा।

श्रभिशक्ति (संकृतिक) श्रक्षायुक्त, सयभीत, शक करनेवाला, खीफ्ज,दह, जिसे डर लग चुके। श्रभिशपन (संकृतीक) श्रभिशप देखे।

श्रीभश्रम (सं॰ वि॰) श्रीभश्रष्यते सा, श्रीभश्रप कर्मणि ता। १ श्रीभश्रापग्रस्त, श्रापित, जिसे बद्दुवा दी जा चुके। २ श्रीभश्रोग लगाया हुश्रा, जिसंपर दलजाम लग चुके। ३ निन्दित, बदनाम।

अभिशन्दित (सं० ति०) श्राभिमुख्येन शन्दितम्। सम्मुख श्राह्मत, सम्मुख कथित, सामने सुनाया हुश्रा, जो मुंहपर कहा गया हो।

श्रभिशस् (सं० ति०) श्रभि-शन्स-किए। १ सर्वथा श्राक्रोशकारी, सबतरह बद्दुवा देनेवाला। २ सर्वथा श्रपवादकारी, सब तरह दलजाम लगानेवाला। (है० स्त्री०) ३ श्रभियोग, दलजाम।

श्रीभशस्त (सं श्रित ) श्रीभशस्ति सा, श्रीभ-शस्त ता १ मिथ्यापवादित, भृद्र मूट बदनाम । श्रीभ-वधे ता । २ हिंसित, श्राक्तान्त, मारा हुआ, जो चोट खा चुना हो । (क्ली श्रीश्री शस्त सस् वा भावे का। ३ श्राक्रीश, श्रीभशाप, श्रेपवाद, हिंसन, बददुवा, बद-नामी, मारपीट ।

श्रभिश्रस्तक (सं॰ वि॰) १ मिथ्यापवादित, भ्रठ-मूठ बदनाम। २ शापित, जिसको बद्दुवा दी गयी हो। २ श्रभिशापसे उत्पन्न, जो बद्दुवासे पैदा हुआ हो। (स्त्री॰) श्रभिशस्तिका।

ग्रसियस्ता, विभग्न देखी।

यभिशस्त (सं क्ती ) श्रमि-शन्स-तिन्। १ यमि-शापं, बददुवां। २ श्रपवाद, बदनामी। ३ हिंसा, कत्व। श्रामिसुख्येन शस्तिर्याचनम्। ४ प्रार्थना, श्रज्रं। 'श्रमर्गत्तः पुनर्वीकापवादे प्रार्थनेऽपि व।' (हेम)

श्रभिशस्तिचातन (दै॰ पु॰) श्रभिशाप निवारण, बद-दुवाका दूर रखना।

श्रमिशस्तिपा (वै॰ पु॰) श्रपवाद वा श्रमिशायसे बचानेवाला व्यक्ति, जो शख्स बदनामी या बददुवासे बचाता हो।

श्रीभगस्तृ (सं पु॰) शतु, द्वानिकर्ता, दुरमन, नुक्सान् पद्व चनेवाला।

यिम्यस्तरं (सं ॰ ति ॰) असियस्तिं असियापं अहिति यत्। अभियापाहे, हिंसाने यांग्य, बददुवा देने नाविल, जो सारा जाने लायक हो। अभियान्त (सं ॰ तो ॰) अनुग्रह, जपा, मेहरवानी, नेवाजिय। असियाप (सं ॰ पु॰) असि-यप-वज् वा दोई:।

श्रीभगाप (सं॰ पु॰) श्रीभ-गप-वज् वा दीर्घः। १ श्रीभसम्पात, श्राक्रोशवाका, बददुवा, कीसनेकीः बात। २ मिथ्यापवाद, भूठी बदनामी।

श्रीभशापन्तर (सं॰ पु॰) श्रीभशापकी कारण श्राया हुआ न्तर, जो बुखार बददुवाने सवन चढ़ श्राता हो। श्रीभशापित (सं॰ व्रि॰) श्रीभशाप दिया हुआ, जिसको बददुवा दी गयो हो।

श्रमिशिरीय (सं कि ति ) शिरसोऽभिमुख प्रयमस्य, बहुती । जध्य दिक् मूल एवं निक्तदिक् शाखावाला, जिसकी जड़ जपर और डाल नीचे जाये। श्रमिशीत (सं कि नि ) बहुत ठएडा, निहायत सदै। श्रमिशीन (सं कि ति ) घनोसूत, जो गाड़ी हो

गया हो।
प्रभियोक (सं ९ पु॰) ग्रेमिलचीकत्य कमिप योकः,
प्रादि-तत्। १ किसीको लच्चाकर योक करनेवाला
व्यक्ति, जो यख्स किसीको देख प्रभ्सोस करता हो।
(क्ली॰) शुच-लुरट्। २ प्रभियोचन, प्रकृतावा।

ग्रिंभिशोच (सं श्रिश) चमत्क्षत, प्रदीप्त, चमकीला, जो गर्भींसे चमक रहा हो।

श्रमिश्रीचिथा, अभिगोच देखो। श्रमिश्रीदि (सं श्रम्थः) श्रीदिकी श्रोर, क्षणाकी तर्फः।

श्रभिश्यान, विभगीन देखो।

श्रभिश्रव (वै॰ पु॰) श्रभि-श्रु-श्रप् वेदे घन्। सर्वधा श्रवण, सकल दिक् श्रवण, सबतरह सुनायी, चारी श्रीरका सुनना।

श्रभित्रवण (वै॰ ली॰) वेदने मन्त्रविशेषना पुनः पुनः उद्यारण, त्राद्व करनेको बैठना।

मित्राव, मित्रव देखी। मित्री (वै॰ पु॰-स्तो॰) १ संयोजक, जोड़नेवाला, को मिला रहा हो। २ नियमसे रखनेवाला, जो तरतीव लगाता हो। ३ शरणापन, पनाह पा जाने काबिल। ४ समानित, र्ज्जातदार। ५ प्रदीप्त, चमकते हुआ। ६ प्रक्रियाली, ताकृतवर।

श्रमिश्लेषण (सं॰ ली॰) बन्धन, वेष्टन, रज्जु, पही बांधनेकी चिट।

श्रभिष्यस् (सं वितः) जपर मांस सैनेवाला, जो किसीकी तर्फ सांस चलाता हो।

श्रमिखास (वै॰ पु॰) खद्गार, खद्गम, खद्गमन, सांसका क्रोड़ देना।

श्रीमखेत्यं (सं वि ) श्रीम श्रपगतं खेत्यं खभावस्य श्रुचित्वं यस्य, प्रादि बहुत्री । श्रुहचरित्र, जिसका स्वभाव पवित्र रहे, नेकचलन, पाकीन् मिजाजवाला। श्रीमक्त (सं वि ) दिखत, पराजित, श्रीमश्रम, निन्दित, पायमाल, श्रिकस्त, जिसको बददुवा दो गयी हो, बदनाम।

अभिवहः (सं १ पु॰) अभितः सङ्गो सिलनम् आसितवी
येन ; प्रादि-वडुती॰, अभि सञ्ज-घञ्। १ यपय, न्सा।
२ आक्रोश, वददुवा। ३ पराभव, हार। 'शमिष्द्रस्तु
श्रवे स्वादान्नीय पराभवे।' (विष्य) ४ आसिता, फंसाव।
५ व्यसन, दुःख, आदत, तक्तकीफ्। "नवविधनाभिषद्रान्।"
(माष १०६) 'नवाभिषद्रां नृतनदुःखान्।' (मिलनाय) ६ पूर्णे
संयोग, पूरा सेल। ७ सङ्गित, सोइबत। ८ आलिङ्गन,
ह्यातीसे ह्यातीका प्रमेसे मिलाना। ८ प्रेतवाधा,
श्रीतान्का साया।

श्रीभषद्गक्तर (सं ॰ पु ॰ ) भूतादिन श्रावेशरी श्राया पुत्रा क्तर, को बुखार शैतान्के साथे सबब चढ़ता हो। यह हा: प्रकारका होगा। वैद्यक्तमें लिखा है,—

> "श्रभिषाताभिचाराभ्यामभिषङ्गभिशापतः। शागनुर्जायते दोषै र्यथाखन्तं विभावयेत्॥" ( माधव निदान )

### पुनञ्ज,--

"नामगोनमयको पैर्गिषक स्था व्याः। सोऽभिषद व्याः ग्रेथः यथ मृतामिषद्वनः॥" (चरन नि॰) श्रभिषद्भाः (वं॰स्तो॰) वेदका वाक्य विशेष। श्रभिषवः (सं॰पु॰) श्रभि-सु-श्रप्। १ यज्ञीय स्न

श्रीमण्डा (पण्डाण) वद्वार वावय विश्वत । श्रीमण्डा (सं पुण्) श्रीम-सु-श्रम्। १ यश्रीय स्नान, मजहबी गुसल । २ निष्पीड्न, सोमलताका निचीड़। ३ मद्यसन्धान, श्राबकारी । ४ सुरामण्ड, कारोत्तर, Vol. II. ख्मीर। ५ सीमलताका रसपान। विदिक्त समयमें महिष यकटपर सीमको लाद लाते थे। उसके वाद वही लता प्रस्तरपर रख अन्य प्रस्तर द्वारा दवा देते रहे। अच्छीतरहं दव जानेसे भेड़के चमड़ेकी मसकमें उसे भरते और कूट-कूट कर रस निकालते थे। मसकका रोयंदार चमड़ा भीतरकों घोर रहता था। पीछे वही रस पुनर्वार चर्मके आधारसे छान लेनेपर परिष्कार होते रहा। न्हिष कुक्भके भीतर रख सोमरसमें यव, चीनी प्रस्ति नानाप्रकार द्रव्य मिला देते थे। उसीमें अन्तरत्सिक्त होकर मद्य प्रसुत होते रहा।

स्यते सायते श्रसिन्, श्रधिकरणे श्रप्। ६ यज्ञ। ७ जैनशास्त्रके सतसे सीवीरादि द्रव वा द्रष्य द्रव्य।

"द्रवी हप्यं वा ऽभिषव:।"

'द्रवः सीवीरादिकः वर्षं वा द्रव्यमभिषवः द्रव्यभिषीयते ॥' ( चकलक्षरचित तत्त्वायराजवार्तिक भारत्राह्र )

श्रभिवषण (सं क्ली ) श्रभि-सु-लुउट्। भभिवव देखो। श्रभिषवणी (सं क्ली ) सोम-निष्पीड्नका यन्त्र, जिस चौज्से सोम दवाया जाये।

श्रभववणीय (सं० व्रि०) सोमरसकी भांति निचोड़ जाने योग्य, जो खूंब दवाने काबिल हो।

श्रभिषद्म (सं वि वि ) श्रभितः सोदुं शक्तरम्, श्रभि-सन्-यत्। १ सहन करने योग्य, जो बरदाश्च करने काबिल हो। (श्रव्य॰) २ वलपूर्वक, ज़ोरसे।

यभिषाच् (सं॰ ति॰) यभि-सच् खार्थे णिच्-किप्। सम्मुख बन्धन करनेमें समर्थ, यभिभावक, सामने बांध सकनेवाला, जो जड़वत् कर सकता हो।

श्रमिषावक (सं॰ पु॰) सोमरस निचोड़ नेवाला व्यक्ति।
श्रमिषावकीय (सं॰ त्रि॰) श्रमिषावक-सम्बन्धीय,
जा सोम निचोड़ नेवाले श्रख्य ससे तालूक रखता हो।
श्रमिषाह, श्रमीषाह (सं॰ त्रि॰) श्रमि सह खि खार्थें
णिच् किए वा। १ श्रद्भुजयकारी, दुश्मन्की जीतने-वाला। २ सहनकारी, जो बरदाध्व कर लेता हो।
श्रमिषिक (सं० त्रि॰) श्रमिषचित सा, श्रमि सिच्-का। १ विधिपूर्वक सापित, जो महज़बी तीरपर नहलाया गया हो। श्रतिमाकी प्रतिष्ठा श्रीर राजाके ्राज्यभार पाने द्रात्यादि श्रमकार्यमें तोर्थजलादि हारा विधिपूर्वक लोग नहाते हैं।

अभिषिषिचत् (सं श्रिकः) अभिषेत्र करनेका उच्छुक, जिसे तेल चढ़ानेकी खाहिश लगी रहे।

त्रभिष्ठक ('सं॰ पु॰) कार्नुल वगैरहका मंग्रहर मेवा, पिस्ता।

श्रमिषुतं (सं॰ ति॰) श्रमिषयते स्रे, श्रमि-सु-ति। १ निष्पीडित,सोमरसको भांति निचोड़ा इश्रा। (त्ती॰) २ कोजी।

श्रिभिषुविक्रान्त (स॰ पु॰) माधवीसुरा, महुवेकी यराव।

श्रमिषेक (सं १ पु॰) श्रमिषेचनं श्रमि-सिच मावे घञ्। विधान श्रमुसार शान्तिके लिये सेचन, श्रधिकार पानेके लिये सान, मन्त्रसे शिरपर जल छिड़ककार मार्जन, कर्तव्य कमेंके श्रन्तमें शान्तिस्नान, पुरस्र एके श्रम्तगैत मन्त्रद्वारा शिरपर जल छिड़कनेका तीसरा काम। इष्टमन्त्रग्रहण करते समय दश प्रकारके संस्तारमें पांचवां संस्तार विशेष। यथा गीतमीये

"जनन' जीवन' प्रयात्ताइन' बीधन' तथा। श्रमभिषेती विमलीकरणायायने प्रनः। तपैषा' दीपन' गृप्तिर शैता ननस' (क्विया: ॥"

जनन, जीवन, ताड़न, बोधन, श्रमिषेक, विमती-करण, श्रध्यायन, तर्पण, दीपन, गोपन, मन्त्रका यही दश प्रकार संस्कार है।

मन्त्राभिषेत्रको प्रणाली इस तरह लिखी हुई है,— सण अधवा तामादिके पात्रपर पहले सरव्यन्तन-भेदसे कुड्रमहारा मन्त्रको लिखना चाहिये। फिर उसके जपर तालपत्रादि रखकर पंक्ति पंक्ति मन्त्र लिखे। अन्तर्मे,—'शहकवर्णमिषिश्वामि ननः'—यह मन्त्र सी, बीस या श्राठ बार छद्यारण कर कुड्रमसे लिखे हुए मन्त्र हारा प्रत्येक वर्णको पोपसके प्रस्ववसे अभिषेक करना पहेगा।

्रातिस्त्र द्वारा दीचा देते समय मध्ये अभिषेक करना होता है। विश्वासंत्रमें कर्प रयुत्त जन प्रशस्त है। शिवसकार्में यो अथवा दूध देना चाहिये।

ित शिविताद्वादि प्रतिष्ठा एवं ; दोलयातादि । उत्पन्नमें भी अभिषेताकी : प्रवति है। किन्तुः सन कियाका अभिषेत द्रव्य समान नहीं होत्। १०३३ । १०३

दोलयाता श्रभिषेत्रके (द्रव्यः यह) है, प्रोतल जल, गायका गोवर, गोमूत, दूध, दही, हो, कुश्का जल, प्रकृता जल, कुरुम्का जल, प्रकृता जल, कुरुम्का जल, प्रकृता जल। द्रव्य स्वाप्त कर उसका प्रकृति हो। स्वाप्त कराना चाहिये। दूसरी बार स्नान्ते समय श्रभिषेत्र द्रव्यक्ति सार्थ दूध मिलाते हैं। पांचवीं बारके समय हो श्रीर आठवीं वारके समय हो श्रीर आठवीं वारके समय हो श्रीर आठवीं वारके समय उसमें मां मिला देना प्रावस्क है। प्रताम अन्यान्य द्रव्योंके सांच गङ्गोदक, तोर्थ-जल, गङ्गजल, तलाोक जल, सर्वोष्ठि जल, सहस-धारा-जल, घड़का जल—दन सब द्रव्योंके श्रमिषेत्र करते हैं।

होते हैं,—पिसे हुए अँवरेमें इलदी मिलाकर उसका प्रतिपन, ग्रहजल, ग्रह्मका जल, ग्रह्मजल, गन्धोदक, पद्मगवा, कुशका जल, पद्मासत, शिशिरका जल, मधुः पूलका जल, इसुरस, सागरका जल, सवौषिध महीषि जल, पद्मक्षायका जल, पद्मक्षायका जल, सवौषिध महीषि जल, पद्मक्षायका जल, प्रष्ट स्तिका, पत्मका जल, सहिष्मार पद्मक्षायका जल, प्रष्ट स्तिका, पत्मका जल, प्रष्ट स्तिका, प्रकार जल, पद्मकारा जल, हिंट-मन्दा-किनी-सरस्तती-सागर पद्मरेश्वमित्रित-निर्भार स्वतीय ग्रह जलें, दन ग्राठ प्रकार के जलेंसे पूर्व ग्राठ प्रकार वहें के जलेंसे सान कराते समय ग्राठ प्रकारके बाजे बजाने ग्रीर राग भावा-पनेका विधि है। हहन्निस्कार, देवीपुराण ग्रीर कालिकापुराणमें सिन्न सिन्न बाजों भीर रागरागिणि-योंके नाम पाये जाते हैं।

वहनिद्वेखरके मतसे इन सब राग रागिणियों में यह मीत होना नाहिये,—१ मालको, २ देवकीरो, ३ बराड़ी, ४ देशाख्य, ५ धनाबी, ६ मेरवी, ७ गुर्जरी, ५ वसन्त । देवीपुराणके मतसे,—१ बराड़ी, २ मालक भोड़, ३ मालव, ४ देशाख्य, ५ मालबी, ६ मेरवी, ७ वसन्त, ५ कोड़ा। कालिकापुराणके मतसे,— ूर मालवु, २ लुलिता, ३ विभाषा, ४ मैर्वी, ५ कोड़ा, ६ वराड़ी, ७ वसन्त, ८ धनाश्री।

बाजेके विषयमें यह जिखा है। हस्त्रिक्किकारके मतरी, १ मङ्गलोत्सव, २ भुवनविजय, ३ विजय, प् राजामिष्रेक, प् मधुरी, ६ करताल, १ वंशी, ८ पञ्चणव्द । देवीपुराणके सतसे १ इन्द्रविजय, २ मङ्गलविजय, ३ देवोत्सव, ४ घनताल, ५ मधुकर, ६ ठका, १ ग्रंब, ८ सदङ्ग । कालिकापुराणके सतसे, ११ विज्यः ् २ विजयदुन्दुसि, ३ दुन्दुसि, ४ वृंग्री, ्रभ् इन्हांसिषका, ६ मङ्क, ७ पञ्चमन्द्र। 💢 🛴

· ं राज्याभिषेषके लिये यह सब द्रव्य कहे*्*युये हैं,— स्मानुमस्तिर्थे अलङ्ग्त सर्थ, सदासन्, अङ्ग और -यमुनाके सङ्गस्थलका जल, सब प्रनीत नदियोंका जल, पूर्वमुखको नहीका जल, पश्चिममुखको नदीका ्जल, तियेङ्मुख नदीका जल, सब्द्रव्योका हिलल, ्चीरिव्य प्रवाल पद्म नीलप्रमुख्तिः मिश्चित जाञ्चन, : कुमापूर्ण जला: रूचका, रोचना, इत, मधु, दुग्ध, द्धि, ्युख्यतीर्थस्यत्तिका, पुख्यतीर्थेजन, मङ्गनद्रवा, मण्-दण्डयुत्त खेतचामर-वर्जन, माल्यभूषित खेतच्छत, . खेतहब, खेतश्रख, इच्तृ चस्तौ, उत्तम श्रलद्वारभूवित घष्ट कन्या, सब तरहके बाजी, असुक्लित, बुन्ही ।

भभिषेकके एक दिन पहले गण्य भीर साहकादि-को पूजा करके नान्दीकार्य सस्पनः करना होता है। न्राजा श्रीर राणी जपवास करेंगी। दूसरे दिन पुरोहित, ः श्रमात्य श्रीर सामन्तींको लेकर सानादिके बाद जब , राजा और राणी मिण, काञ्चन, पृथिवी, पुष्प प्रस्ति ्सर्थं कर लें, तब उन्हें वराघ्रवमें शास्क्रादित शासनवर ्बैठाना चाचिये। एसके बाद अन्ति खापन्कर पंजा-्रशादि समिष्दारा ष्टतकी बाइति देना होगा। अन्तम : फटिलगण असात्य प्रस्ति , सबको , लेक्ट अष्टक न्या-परिष्टतः राणीसन्दित राजाको अभिषेक करेंगे। अभि-भेका हो जानेपर सब कोई राजा और राख्रीके कपालमें कुडुम, श्रगुर, कस्तूरी प्रभृतिका तिलक हेंगे।:

्राज्याभिवेक् देखी। अभिषेक्षणाला (सं० स्ती०) राज्यतिलक्का सवन, ्रिस महत्तमें बादशाहकी ताजपोशी की जाय। , ;

श्रमिषेकार शिरस् (सं १ वि०) श्रमिषेकसे शिर भिगोये इश्रा,श्रमिषिक, जिसका सर मज्हवो गुसलसे तर रहे। श्रमिषेकाइ (सं १ पु०) श्रमिषेकका दिन, जिस रोज. मन्हनी गुसल बने। श्रमिषेत्व (सं वि ) श्रमिसिञ्चति, श्रमि षिच् वृत् अभिषेत्वता, मजहबी गुसल वारनेवाला। (स्ती •) ङोप्। श्रमिषेश्ती। श्रमिषेका (सं् वि॰) श्रमिषेतुमहम्, श्रमि-सिचू-. खत् कुल्म्। मभिषेकके योग्य । श्रभिषेचन (सं॰ क्लो॰) श्रभि-सिच भावे लुग्रह। १ अभिवेक, धार्मिक सान, सज्हबी गुसल। श्रीविक देखी। करणे लुग्ट्। २ श्रभिषेक-द्रव्य जल प्रतादि। अभिषेचनीय (सं वि ) अभि-सिच नर्मण अनो यर्। अभिषेकके योग्य, जिसको अभिषेक देना **डिन्त** हो 🏥 बिभविचनीयस् (संट्रपु॰) यज्ञविभेष, यह राजाका श्रमिषेक होते समय किया जाता है। अभिषेचित (सं वि ) अभिषित, अभिषेत कराया हुआ, जिसका अभिषेक ही चुके। ग्रिभिषेच्य, - प्रप्तिवेक्य देखो । त्रिभिषेण (सं पु ) चिभिषेणन देखी।

अभिषेणन (सं क्ली॰) इणः राजा पतिर्वा तेन सह वर्तते सेना तया, श्राममुखं याति श्रत्रोः, श्राम-सेना-णिच् चुरट् षत्वं ण्ल्च। १ युद्धनिमित्तं जयेच्छु व्यक्तिका सेनाको साथ लेकर शतुके सम्युख गम्न, लड़ाईको फीज लेकर दुश्मनके सामनेको पहुंच। २ यमिमुख वाणसन्धानः सामनेकी तीरन्दाजी।

भ्रमिष्रेण्यिष्ठ (सं• व्रि॰) सेना सेकर पहुंचनिका ् छत्सक, जो फ़ील जिकार दुश्मनके सामने पहु चनेका खाडियमन्द्र हो।

भूमिष्टन (सं१ पु॰) यभितः स्तनः, यभि-स्तन-अच् िसिंहनाद, उद्घोषण, गरज, दहाड़, शोर-गुल। श्रीमष्टव (सं॰ पु॰) प्रशंसा, तारीफ ।

श्रमिष्टि, श्रमीष्टि (वै॰ ति॰ ) इच्यते दथते वा श्रनया अभि-यज् वा इष् तिन् वेदे प्रवार एकारे। १ अभि-्यृष्टव्य, जिसका याग कर्तव्य ठहरे। (पु॰) २ सहा- यक, रचक, सददगार, सुहाफ़िज़। ३ रचा रखने कारण पूज्य वाति, जिस प्रख्सकी तारोफ़ हिफाज,त करनेसे रहे। ४ आक्रमणकारी, हमला करनेवाला। ५ प्रतु-पराजयकारी, दुश्मनकी प्रिकस्त देनेवाला। ६ प्रमिलाम, खाहिय। (स्ती॰) ७ साहाय्य, रचा, सदद, हिफाज,त। द्रयज्ञ। ८ यज्ञीय गीत। १० साहाय्यार्थ उपस्थिति, सददके लिये पहुंचना। अभिष्टिकत् (सं॰ वि॰) सहायक, सददगार। प्रमिष्टिद्यस्त (सं॰ वि॰) प्रानन्ददायक, प्राराम देनेवाला।

्मिभिष्टिपा (वै॰ पु॰) मत्र से रचा करनेवाला, निवारसकारी, जी दुम्मनसे हिफ्जित करता हो, दुम्मनको दूर रखनेवाला।

अभिष्टिमत् (सं॰ वि॰) अभिलष्णीय, उत्कारहा योग्य, मरगूब, काबिल-तमना, पसन्दीदा, अच्छा। अभिष्टिश्यवस् (सं॰ वि॰) सद्दायक वाक्ति, मददगार श्रम्भष्टिश्यवस् (सं॰ वि॰) सद्दायक वाक्ति, मददगार श्रम्भष्टुत (सं॰ वि॰) अभितः स्तुतम्, अभि-स्तु-का। प्रश्मस्त, प्रशंसित, वर्णित, स्तुत, तारीम् किया दृशा। श्रमिष्ट्वत् (सं॰ वि॰) प्रशंसापरायण, जो तारीम्, कर रहा हो।

श्रभियत् (सं॰ ति॰) विनाधन, हिंसन, वरवाद करनेवाला, जी कृत्ल कर रहा हो।

श्रीमिथन्द, श्रीमिखन्द (सं॰ पु॰) श्रीमिखन्द मावि वज्, श्राणिकतीर वा वलम्। १ श्रीतहिंद, श्रिषक हिंदि वा प्रूलना, बहाव, जल श्रादिका निकास, जलका गिरना। श्राधार वज्। २ निवरोगिविशेष। 'भिष्यत्य श्रीकानेवरोगितिहिंद्य।' (हेम) निवकी मीतर धूल, कीड़ा, पसीना, श्रादि बाहरकी कोई वस्तु उड़कर पड़ने; उग्र बाष्पादिका तेज, प्रखर रीद्र, धूम, पूर्व वा उत्तर दिशाका वाग्रु श्रयवा श्रित श्रीतल वाग्रु प्रश्रित लगने, सर्वदा सूच्म वस्तुकी श्रोर देखते रहने, वर्षा श्रीर श्रीतकालकी राविका वाग्रु हुने; श्रितश्रय मद्यपान, श्रितमैथुन, श्रव्यक्त मानसिक उद्देग, श्रिषक वमन, कोष्टवहता, श्रिरोरोग, श्रितश्रय कोध प्रस्ति कार्ष विद्यमान रहनेसे श्रमिथन्द रोग हो सकता है। Opthalmia, Supurative inflamation of the eye प्रस्ति रोग यहां एक ही साथ रहीत हुए हैं।

वैद्यक पुस्तकों में श्रीसथन्दरोग चार श्रीणयों में विभक्त किया गया है, —वातजनित, पित्तजनित, कफ जिनत श्रीर रक्तजनित। फलतः यह रोग कहीं सहज श्रीर कहीं श्रीतशय किंदन हो जाता है। नेव योड़े या बहुत लाल हो जाते श्रीर जैसे उनमें धल पड़ गई हो, दैसे करकराया करते हैं। इसे 'श्रांख उठना' (Conjunctivitis, simple opthalmia) कहते हैं। वैद्यशास्त्रका यह वातजनित श्रीसथन्द है।

विभाग प्रमाण क्षानि क्

पित्त श्रीर रक्तजनित श्रीभथन्द—पूयजनक प्रदाहः
है (Opthalmia purulenta, purulent opthalmia)।
यह रोग श्रतिश्रय कठिन श्रीर कष्टकर होता है।
पहले श्रांख कुछ कुछ खुजलाती, उसके बाद बहुतः
करकराती श्रीर भीतर पीड़ा मालूम पड़ती है।
ऐसा जाननीं श्राता, मानी हठात् श्रांखकें भीतर कहीं
कीड़ा पड़ गया श्रीर दु:सह यन्त्रणा होती है। दोनों
पलक श्रत्यन्त फूख जाते हैं। पहले नेवल जल,
फिर मलमिश्रित जल गिरने लगता है। कोवे लाल
हो जाते हैं। श्रिरमें पीड़ा होती, श्ररीर गर्म पड़ताः
श्रीर नाड़ी तेज हो जाती है। बीच बीचमें वमन श्रीर
वमनोहेग हुशा करता है।

नित्ररोगमें मादन द्रव्य-सेवन, अधिक मानसिक चिन्ता, रातिजागरण, धूप, धूम, श्रीतल वायु, पूर्व श्रीर उत्तर दिशाने वायुका लगना, अधिक मेथून, मत्स्य, शाक, अस्त, कटु, गुक्पाकद्रव्य प्रश्तिका व्यवहार करना निषेध किया गया है।

शाठी चावल, यव, गेइं, चना, मूंग, सांस, म्राखा, दूध, घतपक्त द्रव्य, तिक्त रस प्रसृति पथा नेत्र-रोगके लिये प्रयस्त है। जिससे कोष्ठश्रदि हो, रोगीको स<sup>र्</sup>था वडी यत्न करना चाहिये। केय, नित, गरीर, पहननेके कपड़े चीर ग्रयादिकी सब तरहसे सांफ सुधरा रखना उचित है।

चिकित्वा-सामान्य पीड़ा हो, तो प्रथमावस्थामें नित्रके जपर उच्च जनका स्वेद: ग्रथवा जलमें पोप्रविकी ं ढेट्री सिडकर उसका खेद देनेसे विशेष उपकार होता है। स्तनदुग्धके साथ लजालूका रस मिलाकर आंखके भीतर डालनेसे भलाई होती है। वैद्यलोग रसवत भीर स्तनदुग्ध मिसानर भांखमें डासते हैं। संन्यासी लोग तांवेके बरतनमें दूध श्रीर दारहस्दी; श्रयवा हर, कासिनीकाष्ठ श्रीर विश्वत गायका घी घसकर शांखकी भीतर प्रयोग करनेको बताते हैं। एकोपैथीके मतसे ' श्राधा क्टांक गुलावजल,ढाई रत्ती फिटकिरी श्रीर ढाई रत्ती सलफीट अव जिङ्क मिलाकर चांखके भीतर डालना चाडिये। डोमियोपैथीके चिकित्सक एको-नाइट १२ डा॰, किंवा वैलेडोना १२ डा॰ २।१ वृंद जसके साथ मिलाकर सेवन करनेको देते हैं। फलत: लोई बीषध क्यों न हो, विना कुछ देर लगे रोग श्रच्छा नहीं होता।

पूयजनक प्रदाइकी प्रथमावस्थामें ही नेवने भौतर श्रीर जपर काष्टिक प्रयोग करना चाहिये। नेवकी भीतर प्रयोग करनेको जाधा छटांक गुलाबजल और श्राधा ग्रेन काष्टिक एक साथ मिलाकर प्रतिदिन चार पांच बार श्रांखके भीतर डालना होगा। गुलाबजल श्राधा क्टांक श्रीर काष्टिक पन्ट्रइ ग्रेन एक साथ -मिलाकर पलकके जपर श्रच्छी तरह लगा देते हैं श्रीर रुई तथा कपड़ेसे श्रांखकी बांधते हैं। सेवनके लिये जुदनाइन, लीच एवं पार्थिवास्त प्रशस्त है। उपदंश और प्रमेहकी रोगी तथा शिश्वको भी यह रोग सताता है। नेवमें चाई जो रोग हो, श्रीघ्र ही . सचिकित्सकका परामश्रे लेना उचित है।

ग्रभिष्वङ्ग (सं॰ पु॰) ग्रभिष्वच्यते, ग्रभि·ष्वञ्च-वज्। उत्लट राग, श्रतिशय श्रनुराग, श्रदीद रिकान्त.

पनी नोई इट न रहे।

न लग्ने। ं मदीद इत्तिफान, गहरा इत्तिसान, जिस मेन-मिला-

यभिसंरव (सं वि वि ) यभिसंरभ्यते सा, यभि-सम्-रम-ता। जुड, गु.स्रोसे भरा हुआ।

अभिसंतत (सं ० ति०) आच्छादित, परिच्छदविधिष्ट, ढिका हुमा, जो कपड़ा पहन चुका हो।

श्रभिसंवृत्ति (सं स्त्री ) श्रभि सम्- हत्- तिन्। १ व्यवहार, बरताव। २ श्रमिनिष्यत्ति, कमालियत। अभिसंख्यान, अभिसंधीन (सं वि ) वनीसृत, जो गाढ़ा पड़ गया हो।

त्रभिसंखय (सं॰ पु॰) ऋभितः संखयः, प्रादि-स॰, श्रभि-सम्-श्रिञ्-श्रच्। सर्वेद्या श्रात्रय, पूरी पनाह। अभिसंसार (सं॰ पु॰) अभितः सम् सस्यक् सरति

श्रभिष्यन्दनगर (सं॰ ल्ली॰) श्रभिष्यन्देन प्रधाननग-रातिहरुखा क्वतं नगरम्। शाखानगर, छोटा शहर, प्रधान नगरमें श्रधिक मनुष्य ही जानेसे उद्वल लोगींसे बसाया हुआ न्तन नगर।

श्रमिष्यन्दरमण (सं क्ली ) ६-तत्। रतिस्नान। श्रभिष्यन्दवसन (संश्क्षी १) ६-तत्। नगरके श्रति-रिक्त लोगोंका नि:सारण, शहरके फ़ालतू श्रादमियोंका निकास।

त्रभिष्यन्दिन्, त्रभिस्यन्दिन् (सं० व्रि०) त्रभिष्यन्दते, श्रभिष्यन्द-णिनि; श्रप्राणि कर्तरि वा षलम्। १ चरण-शील,सवयुत्त, चनेवाला,जो टपक रहा हो। २ सारक, रेचक, मुलयन, रफाक, जो बदइज्मी मिटाता हो। २ निस्यन्दन, चरणनारी, सवणविधायन. चुवानेवाला, जो टपका रहा हो।

श्रभिष्यन्दिरमण (सं० क्ली०) १ परिसर, उप-कएठ, नवाइ-शहर, शहरके श्रास-पासवाला गांव। २ उपनगर, जो छोटा शहर बड़े शहरके लगींसे वसा हो।

निहायत सुहळ्यत, गहरा मेल, जिस प्यारका ठिकाना श्रभिसंयोग (सं ० पु॰) उत्कट ऐका, निकटस्य संपर्क,

गच्छिति, श्रिमि-सम् स्ट-घञ्। १ नगत्, नहान्। २ दत्तक्ष श्रागमन, भुग्छ बांधकर पहुंचना। (श्रव्य॰) संसारस्याभिमुख्यम्, श्रव्ययौ॰। ३ संसारके श्रभिमुख, दुनियाके सामने। ४ श्रिभगमन करके, रवाना होकर।

म्रिसिसंस्कार (सं॰ ति॰) भावना, भावन, कत्यना, कत्यन, सङ्घत्य, वासना,मनःकत्यना, कृत्यत सुतर्वे यत्त, बन्दिश-ख्यात, सीच-विचार।

श्रभिसंस्तव (सं॰ पु॰) उत्कट प्रशंसा, गहरी तारोष । श्रभिसंस्तुत (सं॰ व्रि॰) श्रतिशय प्रशंसित, निहा-यत तारीष, किया हुश्रा ।

षभिसंहत (सं० वि०) नियोजित, संगठित, जोड़ा इंग्रा, जो मिल गया हो।

प्रिसंहित (सं वि वि ) प्रिमिन्सम् धा नर्भणि नर्तिर वा ता। १ किसी फलके उद्देश्यसे कत, जो किसी नतीजिके लिये किया गया हो। २ प्रिसिन्धका विषयीसूत, लगा हुआ। ३ प्रिसिन्धिकार्ता, राज, , जो मन्त्र कर हुका हो।

श्रभिसंन्नुब (सं॰ व्रि॰) जातामर्ष, रूष्ट, सामर्ष, सरोष, कुपित, समन्यु, नाराज, गुस्सावर, जिसकी गुस्सा था गया हो।

्र ग्रिभिशंक्रद्ध्यत् (सं॰ व्रि॰) क्रुपित होनेवाला, जो नाराज् हो रहा हो।

श्रमिसङ्किस (सं क्रि॰) १ फेंका हुआ, जो डाल दिया गया हो। २ फेंकने, गोली मारने या निमाना .सगानेवाला। २ जिसपर निमाना लग चुके।

श्रमिसङ्घेष (सं॰ पु॰) ग्रहण, बोध, धी, मित, वृत्ति, श्रवधारण, मेधा, समस्म, श्रह्म., हाफ़िजा।

श्रभिसङ्घ (सं० ति०) श्रनुमेय, श्रानुमानिक, निरूप-णीय, निर्णययोग्य, श्रन्दानी, बताने काविल।

ग्रभिसङ्ग्रत (सं वि ) रचित, व्रात, हिमानत विया हुआ।

श्रभिसञ्चारिन् (सं॰ वि॰) श्रस्थिर, श्रदृढ़, चल, तरल, लोलमित, चलचित्त, सृतलिबन, बेवफा, सुतगृयर, सुतबहिल, जो ठहरता न हो।

स्मिसन्ज्ञात ( सं ॰ वि ॰ ) उत्पन्न, उत्पादित, निर्मित,

घटित, सृष्ट, जनित, जात, उद्भूत, पैदा होनेवाला, जो पैदा हुआ हो।

श्रभिसन्तत (सं॰ क्रि॰) विस्तृत, दोर्घीक्तत, प्रसारित, फौल जानेवाला, जो खूब बढ़ गया हो।

श्रमिसलन् (वै॰ त्नि॰) वीर पुरुषोंसे श्रावेष्टित, जो बहादुर जोगोंसे विरा ही।

अभिसन्तप्त (सं॰ वि॰) श्रतियय श्रातिङ्गत, व्यथित, पीड़ित, दु:खित, प्रमधित, श्रज्ञाव या श्रजीयत दिया हुश्चा, जिसको तकतीफ पहुंची हो।

श्रभिसन्ताप (सं॰ पु॰) श्रभि-सम्-तप् भावे वश् श्रभिसन्तप्यतेऽस्मिन् श्रधिकरणे वा घञ्। १ युद्ध, जङ्ग, लड़ाई। श्रभिसन्ताप्यतेऽनेन, श्रभि सम्-तप्-णिच् करणे श्रच्। २ श्रभिशाप, वटदुवा।

म्रभिसन्त्रस्त (सं॰ त्रि॰) मतिमय भयभीत, जो बहुत इर गया हो।

श्रभिसन्दष्ट (सं॰ ब्रि॰) सङ्घोचित, सम्पोड़ित, दवाया दुशा, जो बांधा गया हो।

श्रभिसन्देष्ट (सं॰ पु॰) १ विनिमय, परोवर्त, परि-वृत्ति, परिदान, व्यतिहार, सुवादला, श्रलटा-पलटा, श्रदला-बदला। २ जननेन्द्रिय, पैदा करनेका श्राला। इस श्रथमें श्रभिसन्दोष्ट भी लिखते हैं।

श्रीमसम्ब, विभवस्य देखी।

श्रभिसन्धन (सं वि ) श्रभिधर्षणं सन्धने, श्रभि-सम् धान स्वार्थे कन्। दूसरेका गुण न सह सकनियर श्राचेपकारो, परगुणासहिष्णु, दूसरेका वस्फ, न देख सकनियर ताना मारनेवाला, जो इलज्ञाम लगाता हो। श्रभिसन्धा (सं क्ली ) श्रभि-सम् धा भावे श्रङ्। १ वच्चना, फ्रेब, धोका। २ फलोहेश, खास राजी-नामा। ३ श्रभिसन्धि, लगाव, फायदा। ४ वचन, कथन, बातचीत, इज्ज्ञार।

ष्रभिसन्धान (सं॰ क्षी॰) श्रभि-सम्-धा-लुग्र्।१ पर-वञ्चन, घोकेवाजी, चीलासाजी। २ फलोदेश, श्राखिरी मतलव। ३ श्रभिसन्धि, लगाव, सुच्छ्वत।

"सा हि सत्यामिसन्याना।" (रामायण प्राप्रारह)

यभिसन्धाय (सं॰ पु॰) यभि-सम्-धा बाहुलकात् य वञ्वा। १ यभिसन्धि, लगाव। २ फलोद्देश, आखिरी मतलव। (अव्य॰) खप्। फलादिका उद्देश करके, नतीजे वगैरहके मतलवसे।

श्रभिसन्धि (सं॰ पु॰) श्रभि-सम्-धा भावे कि। फलादिका उद्देश्य, श्रभिसन्धान, सतलव, ग्रस्ज, इराहा।

मिसिसिसत् (वै॰ ति॰) प्रयोजनानुसार किया इमा, जो सतलबसे किया गया हो।

ग्रिभसन्धित (सं॰ त्रि॰) श्रभिसन्धा जाता ग्रस्य, तारकादि इतच्। उद्देश-विशिष्ट, श्रभिसन्धिविषयक, मतलवर्षे भरा हुत्रा, जिससे मंतलब निकले।

मिसिनिता (सं॰ स्ती॰) नायिकाविशेष, कल-हान्तरिता। यह अपने श्राप प्रियसे लड़ पहताया करती है।

म्ब्रिसन्नह (सं विवि ) १ चलङ्कात, सूचित, सुस-ज्ञित, पारास्ता, सजा दुषा।

मिसमवाय (सं॰ पु॰) सम्बन्ध, सङ्गति, मेल-जोल, साथ।

मिसम्पत्ति (सं॰ स्ती॰) ग्रिमतः सम्पत्तः, प्रादि-स॰, ग्रिभ-सम्-पद-तिन्। १ सकल दिक् सम्पत्ति, पूरे तौरपर ग्रसरका पड़ना। २ संक्रान्ति, परिवर्ते, विकार, खित्यन्तर, ग्रवखान्तर, तबदील, तगेगुर, तबद्दल।

श्वभिसम्पद् (स'० स्ती०) श्रमि श्वतिशय सम्पत्, प्रादि-स०। १ श्रधिक सम्पत्ति, श्रधिक धन, च्यादा दीलत, बद्दत रूपया-पैसा। २ पूर्ण होनेकी स्थिति, जिस दालतमें पूरा पड़े।

भिमस्पद (सं॰ श्रव्य॰) सम्पदमभिन चीक्तत्य, टनन्त श्रव्ययी॰। सम्पदनी श्रभिन च्या नरने, दौनत-नी श्रोर द्रशारा निकालकर।

श्रीभसम्पन (सं॰ ति॰) परिपूर्ण, पूर्णकृपसे सफल, जिसपर पूरे तौरसे असर पड़े।

श्रीभसम्पराय (सं॰ पु॰) भावि उत्तर-काल, भविष्यत्, श्रामासि-काल, उक्का, श्राक्वित, श्रालम-ग्रेब, दक्कि-क्वाल, होनी, होनहार।

यभिसम्पात (स' पु ) त्रभि सामुख्येन सम्पतिता सङ्कल्लेऽसिन्, त्राधारे घण । १ युड, लड्डिं। भावे घन्। २ पतन, ज,वाल । सम्पतन्ति विनम्यन्ति अनेनः करणे घन्। ३ अभिभाष, बददुवा।

अभिसम्बद्ध (सं ॰ द्वि ॰ ) १ सम्मिलित, मिला हुआ। २ प्रमाणयुक्त, जो हवाला देता हो।

श्रमिसबन्ध (सं॰ पु॰) श्रमितः सम्बध्यते, श्रमि-सम् बन्ध-घञ, प्रादि-स॰। १ श्रधिक सम्बन्ध, ज्यादा रिश्ता। २ स्पर्ध, संस्पर्ध, सम्पर्ध, संस्पर्ध, संयोग, श्रासङ्क, व्यतिकार, परामर्थ, इत्तिसाल, लभ्स, कुवाव, लगाव। ३ दाम्पत्य सम्पर्क, श्रीरत-मर्दका रिश्ता।

ग्रभिसम्बाध (सं॰ ति॰) ग्रतिशय संयत, निरुद्ध वा निबद्ध, निहायत मुन्तेयद, जो खूब श्रटका हो।

प्रभिसम्बुख (सं कि ) १ प्रत्यच, समच, सम्बु, सुं इ सामने किये हुत्रा, जिसका चेहरा सामने रहे। २ प्रादरपूर्वक देखते हुन्ना, जो इज्जतके साथ निगाइ डाल रहा हो।

श्रभिसर (सं॰ पु॰) श्रभितः सरति, श्रभि-सृ-घ। सहाय, श्रनुचर, सददगार, नीकर।

श्रिभगमन, सम्मुख गमन, पहुंच, सुलाक्त, मिलनेकी रवानगी। २ नायकके अनुरागहित नायिका-का अन्य सङ्केतस्थानकी गमन, प्राधिकको खुध करनेके लिये माश्कका दूसरी जगह पहुंचना, धनु-सरण, समिसर।

श्रमिसरत् (सं॰ व्रि॰) श्राभिमुख्यार्थं गमनकर्ता, श्राक्रमणकारी, मिलनेको जानेवाला, इमलावर, जो धावा मार रहा हो।

श्राभिसरना (हिं॰ क्रि॰) १ गमन करना, चला जाना। २ श्रभीष्ट स्थानको रवाना होना, वादेकी जगह पहुंचना। ३ नायक वा नायिकाका प्रियतमसे मिलनेको सङ्केतस्थानके प्रति गमन, श्रायक या माश्कृका अपने प्यारेसे सुलाकात करने किसी सुक्रर जगहको जाना।

यभिसर्ग (सं॰ पु॰) स्रष्टि, खिलकृत । यभिसर्जन (सं॰ क्ली॰) यभिन्द्रज भावे लुग्ट्। १ दान, उत्सर्ग, बख्यिय, देना । २ वध, कृत्ल । श्रीसस्ट (सं वि ) श्राक्रमणकारी, हमलावर, जो घावा मार रहा हो।

श्रभिसार (सं ॰ पु॰) श्रभिसरन्ति गच्छन्ति श्रस्मिन्, श्रभि-स-घन् । १ युद्ध, लड़ाई । २ सिमालन, नमघट । ३ त्राक्रमण, इमला। ४ संस्तार विशेष। ५ वल, जोर। ६ सहाय, सहारा। ७ नायकका श्रनुरागसे नायिकाके लिये सङ्केतस्थानको गमन, त्रापक्का सुद्ध-व्यतसे भाश्क्त लिये मिलनेकी जगहकी जाना। कर्तीर घव्। द प्रनुचर, साधी। ८ शकुलो मत्स्य। अभिसार-पीराणिक जनपद श्रीर उममें रप्तनेवाली चित्रय-जातिविश्रेष। (महाभाग्ता,भीषा॰ राष्ट्रन,मार्क ग्रेयपु॰ प्रघारर, इरतः (इता १४१२) भारतीय उत्तरपश्चिमप्रान्तमं मरी श्रीर मर्गना गिरिसङ्गटने मध्य श्रवस्थित यह एक पार्वेत्य राज्य है। युनानी ऐतिहासिकीने इम जगहके नृपतिको भी Abisares नामसे ही परिचित किया है। महा-बीर सिकन्दरने ग्रपने विजित सिन्धुनदके पूर्वांगमें भवस्थित भारतखग्डका गासनकाट त्व निन करं नृप-तियोंपर छोड़ा घा, उनमें श्रमिसार भी एक राला रहे। म्रभिसारना ( हिं• क्रि॰) चल देना, राह पकड़ना, प्रियसे किमी सङ्केतस्थानमें मिलनेको रवाना होना। श्रमिसारिका (मं॰ स्ती॰) श्रमिसरित श्रमिसार-यति वा मङ्गेतस्यानम्, घभि-स्-गदुन्, णिच्-गवुन् वा। स्रीयादि सोलइ प्रकार नायिकामें अष्टावस्या विशिष्ट भ्रष्टनायिकान्तर्गत नायिका विश्रेष, नायकके साध परामशे करक जो नाधिका सङ्गेतस्य जमें गमन करे, जी नायिका नायकको सङ्गेतस्यानमें भेज दे।

> "चिमसारयति कानां या मन्ययवगन्यता। व्ययं वाभिभाग्येचा धीरेकताभिमारिका॥" (साहित्यद्रदेख)

जी स्त्री कामपीड़ित हीकर कान्तकी सङ्केतस्थलमें मेज दे श्रथवा स्वयं वहां गमन कर, पांग्हतलोग उसे श्रभिसारिका नायिका कहते हैं।

श्रीमसारिका नायिकाको चेष्टा चार प्रकार होती है। यथा —समयानुरूप वस्त्राभरण, श्रङ्गा, वृद्धिको निपु-णता श्रीर कपट साहसादि। रसमप्त्ररामें तीन प्रकारकी श्रीमसारिकाको छन्नेख है। यथा—दिवामिसारिका, न्योत्स्राभिसारिका एवं श्रम्भकाराभिसारिका।

हिन्दीने कवियोंने भी तीन प्रकारकी श्रभिसारिका कही है। यथा—दिवाभिसारिका, ग्रक्ताभिसारिका श्रीर कप्णाभिसारिका। इनके उदाहरण नीचे दिये जाते हैं,—

### दिवाभिसारिका-

पगिनिसे "घोस करि हीस द्यीस हो को 'चली

पिय महतृत मिनवें की वनी घाति हैं।

चेरदार जासा पायजामांथे प्रतान घें नी

चित हो सकामा वासा सुख प्रकाति हैं॥

विधे बखतरी परी काँसे समसे रफरी

मदी ना परी हैं काह सिंख न सकाति हैं।

केस कर पगरीसे बबरी बनाय बाल

मुग्नवा नी 'एकपेंचा सजी जाति हैं॥

### शुक्ताभिसारिका--

मृजि वज्ञबन्द्रेष चली यो' सुख्यम्ट जाको च'द चाँश्लोको दृति सन्द मी करत जात । कचै पदमाकर लो' महज सुगन्ध्रणेके पु'ल वन कु'लनमें कंजले भरत जात ॥ धरत जहांद जहां पग है सुम्पारी तहां म'लुन मजोउद्योक माउसे दुरत जात । हारनते होरे से त सारोड किनारनतें वारन ते' सुकता हजारन करत जात ॥

## क्रप्णाभिसारिका-

समृदि पुनिह दियम टिलिन मंडि रहें

क्षिम के नि वादर इसकी निधि कारी में।
चैगन में कौनी स्वानद चडराव तेसे

पानन सदाय लीन्हों सामरंग सारी में।

मितराम मुकवि मेचक कवि राजि रही

पामरच साजि मरकत मिनवारी में।

मीहन हवीसिकों मिलन चली ऐसी हवि

हाई भी हवीनी कवि हाजत भंधारी में।

श्रमिसारिन् (सं॰ ति॰) श्रभि साम्यु खोन सरितगच्छित, श्रमि छ-णिनि । १ सम्यु ख-गमन करनेवाला, श्राम-मणकारी, जो मिलने जा रहा हो, सामने जानेवाला, हमलावर, जो मुलाकात करता हो। २ शतुचर, नीकर।

श्रमिसारियो (सं० स्ती०) १ शतुसारियो, पतुचरी, नीकरनी, जो मुवाफि, का समि करती हो। २ श्रमने

प्रियसे मिलने जानेवाली स्ती। इ वैदिन कन्दों विश्वेष। इस कन्दने दो पाद वैराज श्रीर दो पाद जगती रहेंगे।

श्रभिसारी, श्रभसारिन् देखी।

श्रमिसापैमाण (सं॰ ति॰) जिसके पास पहुंचें, जिससे सुलाकात हो जाये।

ग्रभिसृत्य (सं॰ ग्रव्य॰) निकट उपंस्थित होके, पास पहुंचकर।

श्राभिस्ट (स'० वि०) श्राभिस्ट ज्यते सा, श्राभि-स्ज-त्रा। दत्त, उत्स्ट, दिया दुशा, जो स्रोड़ा जा तुका हो।

श्रमिसेखा (हिं॰ पु॰) श्रमिषेक, श्रामिक स्नान।

श्रभिसेवन (सं की ) सम्यक् श्रभ्यास, उत्क्रष्ट सेवा, खासी महारत, बड़ी खिदमत।

श्रमिस्तन्द (वै॰ पु॰) १ श्राक्रमण, धावा। २ श्राक्रमण करनेवाला व्यक्ति, जो प्रख्स इमला करता हो। (श्रव्य॰) ३ श्राक्रमण द्वारा, धावेसे।

श्रभिस्थिर (सं॰ श्रव्य॰) श्रतिशय दृढ़तापूर्वेक, निष्ठायत मज्बृतीसे।

श्रमिस्ने ह (सं॰ पु॰) श्रनुराग, प्रेम, उत्वारहा, मुहळ्त, म्यार, खाहिश।

त्रभिस्तुरित (सं॰ व्रि॰) पूर्वेरूप प्रसारित, श्रच्ही तरइ खिली हुयो।

श्रीस्थन्द, श्रीयन्द देखो।

श्रीसखयमात्रसम् (वै॰ श्रव्य॰) यन्तीय देंटपर।
श्रीसखर् (वै॰ स्ती॰) श्रीमतः सः खरणं यन्दो वा
वस्य, श्रीम-स्वृ मावे विच्। १ श्रातिश्रय खरयुत्त स्तीत
विश्रेष, श्रीधक शब्दयुत्त स्तव। २ श्राह्मान, नामग्रहण,
प्रार्थना, बुलावा, युकार, श्रज्ञै। ३ सन्त्रुख श्राह्मान,
सामनेका बुलाना।

मिस्तर (सं० पु॰) श्रिति-स्तृ-श्रप्। सन्भुख मेजना, सामने पहुंचाना।

मिसल्रुं (सं॰ पु॰) मामन्त्रणकारी, प्रशंसापरायण, भाष्ट्रान करनेवाला, जी पुकारता हो, तारीफ, करनेवाला।

अभिइत (सं० ति०) श्रीभ-इन्-का १ श्रीभघात- Vol. II, 6

संयोग युक्त, जिसमें मारका खटका लग चुके। २ ताड़ित, मारा या पौटा हुआ। ३ सन्तप्त, जला हुआ। ४ अवरुद, रुका हुआ। ६ गुणित, जो ज़बे किया गया हो।

षमिहति ('सं॰ स्त्री॰) १ ताड़न, मारपोट । २ गुणन, जुर्ब ।

षभिचन्यमान (सं वि वि ) वध्यमान, निचत, मारा जानेवाला, जो मार डाला गया हो।

श्रमिहर (सं वि वि ) एठा से जानेवाला, जो गुम कर देता हो।

विभिन्नरेष (सैं॰ क्ली॰) प्रभि-म्ह-खुट्। १ सम्मुख पाहरण, सामनेसे उठा ले जाना। २ विवाहादिका यौतुक दान, जो दहेज प्रादीमें लड़कीको दिया जाता हो।

त्रभित्तरणीय (सं० ति०) निकट लाने योग्य, जो नज्दोक लाने नाबिल हो।

अभिन्तिव्यः, अभिन्तरणीय देखी।

प्रसिद्दर्भ (सं १ पु॰) असिद्दरणकर्ती, उठा ले जाने-वाला, प्राक्तमणकारी। २ घर्षका

ग्रभिचन (सं॰ पु॰) ग्रभिझ्यते, ग्रभि-ह्वे-ग्रप्। १ सम्बद्ध त्राह्वान, सामने बुलाना। २ यज्ञ।

श्रमिहस्य (सं श्रिकः) श्रमिहस्यते, श्रमि-हस्-यत्। उपहसनीय, उपहासके योग्य, क्विल-तज्हीक, इंसने लायक्।

षिन्दार (सं पु॰) षिनिन्द्वः चन् । १ प्रपकार पहंचानेकी द्रच्छासे सम्मुख आक्रमण, नुक्सान करनेके दरादेरी सामने जा हमला मारना। २ सम्मुख हरणा, सामनेसे उठा ले जाना। ३ प्रालिङ्गन, हमागोशी। ४ मेलन, मुलाकात। ५ चौर्य, चोरी। ६ श्रमियोग, दलजाम। ७ वन्धन, केंद्र। प्रकावच-धारण, बखतरकी पोशिश्य।

पित्रहारोऽभियोगेच। चौर्यं सम्नइनेऽपि च। (पनरविश्री)

श्रभिद्वायं, प्रभइरणीय देखी।

श्रभिष्ठास (सं॰ पु॰) हास्य, विनोदोक्ति, प्रइसन्, विनोदभाषण, परिष्ठासोक्ति, नमीलाय, षंसी, दिक्रगी, मनाक, बोली-ठोली, बेलुकाल । मिश्रित (सं वि ) मिर्भिता १ सावित, उदित, जिल्लात, मास्यात, लिपत, कहा हुमा।

ं जा भाषितसुदितं जल्पितमाख्यातमभिहितं जपितम्। । ( प्रमर )

र दक्का किये हुआ, जो दूरादा बांध चुका हो। (क्री॰) ३ नाम, वर्णन, श्रन्द, दूसा, बयान, लफ्ज।

श्रमिद्दितत्व (सं क्ती ) कथित होनेकी स्थिति, कहे जानेकी हालत । १ घोषणा, पुकार । १ प्रमाण, श्राप्तवचन, निदर्भन, हवाला, सबूत, पक्षी बात ।

श्रमिहिता (सं क्ली ) जलिए प्ली, पानी पिपरी। श्रमिहितान्वय (सं पु ) श्रमिहितानां श्रमिध्या लखणया वा पदोपस्थापितानां श्रधीनां श्रन्वयः सम्बन्धः, मध्यपदलोपी ६ तत्। सकल पदार्थं बोध होने पर वाक्यायेका श्रन्वय। प्राचीन नैयायिकोंके मत्से किसी वाक्यके प्रथम प्रत्येक पदका श्रयं समभ सकनेपर वाक्यार्थका श्रन्वय लगता. किन्तु यह भी तात्पर्यास्थ हितसायेच है। श्राञकलके नैयायिक हमें संसर्गमर्यादा कहेंगे। मीमांसकोंके मतसे प्रथम किया श्रीर कारकका श्रन्वय लगता, पीके श्रथं समभ पड़ता है।

श्रभिहितान्वयवादिन् (सं॰ पु॰) श्रभिहितानां श्रभिः भया जचणया वा पदीपस्थापितानां श्रथीनां श्रन्वयं परस्परसम्बन्धं वदति; श्रभिहितान्वय-वद-णिनि, उप॰स॰। प्राचीन नैयायिक, प्रथम प्रत्येक पदका श्रयेवीध सान पीके वाक्यायंका श्रन्वयवीध स्त्रीकार करनेवाला।

अभिहिति (सं॰ स्ती॰) क्षयन, वर्षन, उपाधि, बात, बयान्, ख़िताब।

श्रभिङ्ति (सं॰स्त्री॰) श्रभि-द्वे-क्तिन्, सम्प्रधारणं दीर्घंश्व। १ संमुख श्राह्वान, प्रकार। श्रभि-द्व-क्तिन् पृषो॰ साधः। २ कुटिल खभाव, टेट्रा मिजान।

श्रभिद्ध त् (वै॰ ति॰) श्रभिद्ध कर्मण श्रति, वेदे पृषो न गुणः। १ सम्मुख इरण किया नानेवाला, जिसे समानेसे उठा ले नायें। २ वक्र, टेढ़ा, वेद्दसाफ़ी-से काम करनेवाला। (स्तो॰) ३ पतन, पराजय, द्दानि, न्वाल, शिकिश्व, तुक्सान्। श्रमिद्धति (वै॰ स्त्री॰) १ निपात, निराव। २ परा-जय, हानि, श्रपराघ, श्रिकिस्त, नुकसान्, जुमै।

श्रीभद्वर् (सं॰ व्रि॰) ग्रीभि ह्नृ-विच्। कुटिन गमनकारी, टेट्रा चलनेवाला।

अभिन्नर (सं क्ली॰) १ निषतन, जुवाल। २ वक्रता, पाप, टेढ़ाई, गुनाह।

श्रभिद्वार, श्रभन्नर देखो।

मिस्त्रुत् (सं॰ ति॰) ह्नृ कौटिख कर्तरि यति। सम्मुख कुटिल कर्मकारो, सामने बुरा काम करनेवाला।

अभी (सं॰ ति॰) नास्ति भीभैयं यस्य, बहुती॰। १ निभैय, भयगून्य, बेखीफ, निहर। (हि॰ क्रि॰-वि॰) २ इसी समय, इसी वक्ता ३ गीन्न, फ़ौरन्।

अभीक (सं वि ) अभि कन् दीर्घ । १ कामय-मान, कामुक, खाडियमन्द, चाइनेवाला। २ उत्सुक, नफ़सपरस्त । ३ चिन्तायुक्त, फ़िक्तमन्द । ४ क्रूर, बदमिजाज । नास्ति भी यस्य, अभी-कप्। ५ निभीक, भयश्न्य, भयहीन, बेखीफ्, जिसे डर न लगे। (पु॰) अभि इण्-कक्। ६ किंव, यायर । ७ सामी, स्वाविन्द । (क्री॰) ८ संग्रेलन, सामीप्य, मेलजोल, कुर्व, नज़दोकी। ८ संघड, समाघात, प्रतिघात, संगद, संघषण, ठोकर, लड़ाई, दुम्मनी। (अव्य॰) १० सिविधिमें, उसी स्थान वा समयपर, उपयुक्त समय, कुर्वमें, उसी जगह या वक्तपर, ठीक मोक् से। ११ एक ही चणमें, ग्रीघृ, एक समिहिमें, फ्रीरन्।

श्रभीच्या (सं ० ति ०) श्रभि च्या तेजने बाइनकात् छ दीर्घश्व, श्रभिगतं च्यां वा प्रवो० साधः। १ सन्तत, निरन्तर, सुदामी, नगातार। २ स्था, श्रमसर-श्रीकात, जो बार-बार श्राता हो। (श्रव्य०) ३ पुनःपुनः, बारवार। ४ सदा, हमेशा। ५ श्रतिश्य, बहुत, निहायत। ६ शोधु, फ्रीरन्।

श्रभीन्याम् ( गं॰ श्रव्य॰) भभिन्या बाइलकात् इस् पृषो॰ दीर्घः। १ पुनःपुनः, सुद्दः, बारबार, लगातार। २ श्रश्वत्, श्रसकत्, फीरन्, उसी वस्त्। ३ नित्य,रोज,। श्रभीन्याश्रस्, क्षीकम् देखा।

ग्रमीचात, ्यभिषात देखी।

श्रभोच्छत् (सं वि वे ) उत्किष्ठित, खाडिशमन्द। -(स्त्री ) श्रभोच्छतो।

श्वभी ज्य (स' वि क') १ विल दिया जानेवाला, जिसे ्विल चढ़ायें। (पु॰) २ देवता।

मभीत (सं वि ) स्रभि-इण्-तः। १ स्रभिगत, प्राप्ता. स्राया हुस्रा, जो हाथ लग गया हो। न भौतम्, नञ्-तत्। २ निभय, उत्साहान्वित, वेखीफ, हीसलेमन्द।

श्रभीतवत् (सं॰ श्रव्य॰) निर्भय व्यक्तिकी भांति, भयका छोड़कर, वेखीफ श्रख्सकी तरह, निडर बनके।

मार्गित (सं वि ) नास्ति भोतियस्य, नञ्-वसु-न्नी । १ निर्भय, भयश्न्य, वेखोफ । (स्ती ) समावे नञ्-तत्। २ भयका सभाव, खौफ्को सदममीज्दगी। ३ सभयदायक मुद्राविशेष। सभि-इण्-ित्तन्। ४ सभीप, गमन, बद्राबदी। सभि-इण् कर्मणि-ित्तन्। ५ समोप, कुर्व, पास।

सभीत्वन् (सं॰ पु॰-स्त्री॰) १ श्रयगमन, श्राक्रमण, धावा, इमला।

चभीत्वर, बभोतन् देखी।

मभीद (सं ० वि०) प्रव्वतित, द्युतिमान्, भभकते दुन्ना, चमकीला।

मभीपत् (सं वि वि ) मभि-पत्-क्विप् प्रवो वि दीर्धः। मभिगमनकर्ता, धावा मारनेवाला। (वै पु ) २ जिस तड़ाम या स्थानमें जल एकत्र हो जाये। ३ क्वपा, महरवानी।

श्रभीषित (सं श्रितः) श्रभ-श्राप्-सन्-ता। श्रभीष्ठ, श्रभिलिवत, वाञ्चित, खाहिश निया हुत्रा, जो चाहा गया हो।

श्रभीषिन् (सं॰ ति॰) उत्किष्ठत, श्रभिलाषयुत्त, चाहनेवाला, खाहिशमन्द्। ः

भभीषु -( सं॰ वि॰ ) श्रभि-श्राप्-सन्-छ। श्रभिलाष्ठक, ,ख़ाहिशमन्द्र, जिसको चाह लगी हो।

श्रभोम (सं वि वि ) विभेत्यस्मात्, भी-मन् ततो नञ्-तत्। १ अजुनका श्रयंज न होनेवासा, जो श्रिज्नसे पहले पैदा न हुआ हो। २ जो भयानक या भयहर न हो, जिससे हर न लगे। त्रभोमान (सं• पु॰) जमि-मन-घञ् वा दीर्घः। ं

बभीमोद (सं॰ पु॰) बानन्द, प्रसन्नता, खुशी। श्रमीर (सं ॰ पु॰) श्राभिमुखोन द्रस्यति प्रेरयति गाः, श्रभि-ईर्-अच्। १ गोप, ग्वाला, श्रहीर। पहली क्राचा और गोदावरीके तीर विस्तर अभीर रहते घे। सिन्धु नदके कूलमें भी दनका वास था। पौराणिक मतमें इन्हें असभ्य बन्य जाति समभते हैं। सिन्धु-नदके तटवर्ती अभीर क्षणको सोलइ सौ रमणी चुरा ली गये थे। आजकाल इस जातिको इम अहीर कहते हैं। क्रणानदीके निकट गोवर्डन नामक पवत विद्यमान है। देवराज इन्द्रने यह पर्वत बनाया था । वनवास्ते समय रामचन्द्रने निकट पहुंच गोवर्द्धन पर्वतको पवित्र किया. उससे वह स्वर्गतुल्य स्थान हो गया। भरदाजने वर्हा एक नगर वसाया था। वर्ह नगर उद्यान श्रीर सरीवरसे सुशोक्षित रहा। ब्रह्माण्ड-युरायके मतसे उस देशको अभीर देश भी कहते हैं। सुननेमं श्राता, कि स्रवि श्रीर भरदाजवंशकी कोई-कोई ज़ाति बाज भी उस खानमें बसती है। मानुस होता, कि इस जातिके लोगोंने अनार्य स्त्रीके गर्भसे जबा लिया था। अभीरको खांदेशमें वल्हिक, श्रीर वस्त्र, नामसे भी पुनारते हैं। बाटघान, कालतोयक, श्रपरीत, <sup>,</sup> शुद्र, पच्चव, चर्मचन्द्रक, कस्वोज, दरद, व<sup>६</sup>र प्रसृति दूसरे नाम पुराणमें मिलेंगे। भागेर देखी। २ चार पादयुक्त क्न्दोविशेष। इसके प्रतिपादमें ग्यारह मात्रा जगती है। मभीरणी (सं श्ली॰) दुन्दुभ सर्पं, पनिहा सांप। यह ज़्हरीली नहीं होती।

मभीराजी (मं॰ स्ती॰) विषात कीटविशेष, कोई जुहरीला कीड़ा।

श्रभीराम-सौगन्धिका-विवरण-व्याख्याकार।

**प्रमिरा**स देखो ।

श्रभीराम (श्रभिराम), एक गोखामो। यह श्रभिराम-गोपाल नामसे भी,परिचित रहे। श्रीचैतन्यावतारमें श्रीदामके श्रवतार श्रीर दादश्रगोपालके श्रन्यतमः होनेसे गौड़ीय वैश्ववसंमाल दन्हें पूजतां है। वङ्गास-वासे इंगली जिलेके खानाकूल-क्रश्यनगरमें दन श्रभिरामः गोखासीकी गृही सीजृद है। श्रभिराम-लीलास्तमें इनकी चरिताखायिका विद्यत दुई है। श्रभीरामभट्ट-श्रभिज्ञानशकुन्तलके टीकाकार। श्रभीरामविद्यालङ्कार—गयीचन्द्ररचित संचित्रसारनामक व्याकरणकी कीसुदी नान्ती टीकाके रचयिता। समीरी (संक्तीक) श्रभीर भाषा, श्रहीरोंकी बोली, जिस ज्वानको श्रहीर बोलें। श्रभीर (संक्तिक) विभेति, भी-क्रु। १ श्रमय-

योल, जो उरावना न हो। र निभय, बेखीफा।
(पु॰) इ भैरव। ४ शिव। (स्ती॰) प्र श्रतमूली,
सतावर। 'शतमूली बहुसुता भौरुरिन्दीवरीवरी।' (यमर)

मसीत्य (सं वि ) श्रिस-त्-उनन् दीर्घः । १ निर्भयः जो उरावना न हो, वेखीपः, वेगुनाहः। २ सम्मुखः । समीत्पविवा, स्मीत्पवी देखीः।

प्रभीरुपत्नो (सं॰ ति॰) न भीरुणि भीरुवत् न सङ्जितानि पताण्यस्याः, नज्-बहुत्री॰, जातिलात् स्टीप्। श्रतमृती, सतावर्।

सभील (सं की ) अभितः दरयित प्रेरयित, स्मि-देर्-अच् रस्य लत्वम्; यद्दा स्रीम दतस्ततः एलयिति गमयितः, स्रीम-सुरा ॰ दल-का। १ कष्ट, तकलीफ्। २ भय, खीफ्। (ति ॰) स्रीम दतस्ततः देलं कष्टं गमनं वा यस्य। ३ क्लोश्युक्त, तकलीफ्में पड़ा हुआ। ४ भययुक्त, खीफ्लदह।

ममोलाप (सं॰ पु॰) श्रमि-लप् भावे घल् वा दीर्घः। मिम्युख कथन-रूप यब्द, सामन कहने जैसी लप् ज्।

भमीलापलप् (वै॰ पु॰ वडु॰) श्रतिशय नथन, इदसे च्यादा गुफ्तगू।

बभीलुं, बमीर देखी।

यमोलुक, प्रमीद देखी।

सभीवर्ग (सं॰ पु॰) श्रमि-वृज श्रिषकरणे घञ्। समिसुखसस्रूष्ठ, श्रमिसुख बहुव्यक्ति, चक्रर, दौर।

अभीवते (सं पु॰) अभि-वर्तन्ते तिष्ठन्ति ब्रह्म साम्यतया अनेन, अभि-हत करते घुण उपस्म दीर्घः। १ ब्रह्मसाम, ब्रह्मस्तीवविशेष । इसे यतु पर आक्रमण करते समय पढ़ते हैं। श्रिमवर्तयित सर्वाण भूतानि हादम मासान् षड़ित्न् वा परिवर्तयित, श्रिम-व्रत-कर्तरि घञ् उपसर्ग दीर्घः। २ संवत्सर। इ स्त्र-विश्रेष। ४ श्रिमवृत्तिसाधन घतादि। ५ सर्वव्यापकल, हर जगहकी मौजूदगो। ६ याता, रवानगी। ७ श्राक्रमण, इमला। ८ विजय, फ्रीइमन्दी।

यभोद्यत् (वै॰ ति॰) सर्वव्यापी, सब नगह रहनेवाला। यभीद्यत (सं॰ ति॰) प्राच्छादित, प्राविष्टित, ढंका इया, जो घिरा हो।

अभीयाप, अभियाप देखीं।

अभीश (सं पु ) अभि अश्व व्याप्ती बाइनकात् छ, धात्ववयवस्य आकारस्थेकारसः भयवा अभि भ्रंश ऐख्यें छ, यद्दा अभि भश्च छ। १ रिस्म, श्वा। २ बाहु, वाज् । ३ अङ्गुलि, छंगली। ४ प्रश्चन, लगाम। अभीशमत् (सं पु ) अभी श्वा किर्याः सन्यस्य, बाइनकार्थे मतुष्। १ स्यं, आफ्ताव। (वि ) २ खुतिमान्, प्रदीप्त, चमकीना, रीशन।

श्रभीषद्ग (सं॰ पु॰) श्रभि-सम्बन्धन् उपसर्ग दीर्घः। १ पराभव, श्रिकस्त। २ श्रप्य, कुसा। ३ व्यसन, श्रादत। ४ श्रासित, फंसाव। ५ भूतादिका श्रावेश, श्रीतान्का साथा। ६ श्राक्रीश, बददुवा।

'बाक्रोजनमभीयकः ।' ( पनर )

सभीषया ( सं ॰ स्रव्य ॰ ) निर्भय हो तर, बेखीफीसे।
सभीषाह् ( स॰ ति॰ ) १ पराभवकारी, जो दबा देता
हो। (स्ती॰) २ प्रभृत सिता, बड़ी ताक्त।
सभीषु (सं॰ पु॰) सभि दखते व्यक्तते, सभि-इष कर्मणि
कु। १ किरण, श्वा। २ स्रव्यत्व, बागडोर।
३ प्रयह, लगाम। ४ काम, खाहिश। ५ सनुराग,
मुहद्यत।

श्रमीष्ठमत्, (सं वि ) श्रमुरत्त, श्रासत्त, प्ररेष्त्ता। श्रमीष्ट (सं वि वि ) श्रम्भ इत्यते स्न, श्रमि-इस-ता। १ वाच्छित, दियत, वस्तम, श्रद्धा, प्रिय, श्रमीप्सित, खाहिश किया दुशा, प्यारा, दिलदार। 'श्रमीष्टे अभेप्सितं इयं दियतं वद्गमं प्रियम्।' (श्रमेर) श्रमि-यनः ता। र पूजित, प्ररस्तिश किया दुशा। (प्र ) है तिस्रकश्चंप, तिलका, परस्तिश किया दुशा। (प्र ) है तिस्रकश्चंप, तिलका, 'त्रभोष्टगंखक (स'॰' ति॰) माधवीलंता, म**र**विका पेड ।

श्रभीष्टता (सं क्ली ) द्वयता, प्रियता, खाडियमन्दी, दिसदारी।

मभीष्टदेवता (सं॰ स्त्री॰) ईप्सित देवी।

भ्रमीष्टलाम ('सं॰ पु॰) प्रिय पदार्थकी प्राप्ति, प्यारी चील का मिलना।

श्रमीष्टिसिंड (सं॰ स्ती॰) मनोष्टलाम देखी।

बभीष्टा (सं॰ स्त्री॰)१ रेखक गन्धद्रवा, खुधबूदोर खाक। २ ताम्बूल, पान। ३ ग्टइस्रामिनी, बोबी। अभुषाना (हिं॰ क्रि॰) १ प्रतिशय चेष्टा करना, बहुत कोशिश लगाना। २ धेर्यचुत होना, बेसब्र पड्ना।

अभुक्त (सं वि ) भज-क्ष, ततो नज्-तत्। १ अ-भिचत, भोजन न किया हुमा, जो खाया न गया हो। २ फलभोगविहीन, मन्ता न लिया हुआ, जो नाममें न याया हो। ३ न खाये हुया, जिसको मन्। न मिला हो।

"मुभुक्तस्य दिवानिद्रा पाषाणमपि जीर्यंति।" (वैधकनिष्यः ) अभुक्तमूल (सं॰ क्ली॰) अभुक्तं मूलं पिढ्धनं , यिस्मन् येन वा। ज्येष्ठाके ग्रेष एवं मूलाके आदि दो दग्ड। इस कालमें जम लेनेसे सन्तान पिढधन भोग नहीं कर सकता।

> "नोशानी घटिको होच मूलायघटिकाइयम् अभुक्तमूलभित्याङ् जाति तम विवर्णयेत्॥" (विशष्ट )

भभुतावत् (सं वि व ) भोजन न करनेवासा, जो खान चुका हो।

असुरन (सं॰ ति॰) १ अवक्र, सीधा, जी टैढ़ा न हो। २ खस्य, नीरोग, तन्दुबस्त, जो बीमा-रीसे अलग हो।

अभुज् (सं ० वि०) न भुक्ते, भुज-किए, नञ्-तत्। - श्रमचक, न खानेवाला, जो खाता न हो।

त्रभुज (सं॰ ति॰) बाहुविहीन, वेबाजू, ब्**बा**, निसना हाय दूट नाये।

**गभु**निष (सं• पु॰-स्त्री•) जो वाक्ति दास वा स्त्र न हो, नौकर या गुलास न होनेवालां शख् स।

Vol. II.

अभू (सं० पु०) १ विश्वा, नारायण । अजन्मा होनेसे वियानो समू तहते हैं। (हिं लिं क्रि॰-वि॰) पमो देखा। ममृखनं (हिं ॰ पु॰ं) चामूषष देखो।

चसूत (सं॰ वि॰) न सृतम्, नञ्-तत्। १ प्रनतीत, जो बीता न हो। २ चित्यपादि पर्चभूत भिन्न, जो दुनियाको चौज्से बलग हो। ३ पिशाचादि न होने-वाला, जो शयतान न हो। '8 जन्तु-भिन्न, जो जानदार न हो। ५ मिथाभूत, भाठा साबित होनेवाला। ६ चविद्यमान, गुरहानि,र।

श्रभूततद्वाव (सं॰ पु॰) श्रभूतस्य यथा भावाप्राप्तस्य तेन रूपेण भाव: उत्पत्तिः, ६-तत्। पूर्वे न रहने-वाली भावकी प्राप्ति, जो हासिल पहली न रहनेवाली बात हो। जैसे दूध पहले पतला रहता, गर्म करनेसे गाढ़ा पड़ जाता है। ऐसी जगह दूधका गाढ़ा पड़ना अभूततद्वाव होगा।

षभूतपूर्वे (सं ॰ वि ॰ ) न पूर्वे भूतम्, नञ्-तत् । पूर्वे न होनेवाला, जो पहले न हुन्ना हो।

त्रभृतप्रादुर्भाव (सं॰ पु॰) पूर्व न द्वोनेवाले विषय-का विकास, को जुहर पहले न रहनेवालो बातका हो।

प्रभूतरजस् (सं॰ पु॰) पच्चम मन्वन्तरके देवता-विशेष।

अभूत्रवत् (सं॰ ति॰) रिपुरहित, जिसके दुश्मन् न रहा

षमूताभिनिवेग (सं॰ पु॰) बसूते प्रसत्ये वसुनि प्रभिनिवेगः सत्यताकत्यनम्, জনন্। वस्तुको सत्यकल्पना, मिय्या वस्तुमें सत्य वस्तुका भारोप, भूठ चीज्को सच मान लेना, भ्रहेको सचा समभना ।

प्रसृति (सं॰ स्त्री॰) भू-क्तिन्, ग्रभावे नञ्-तत्। १ उत्पत्तिका अभाव, पैदायशकी श्रहममीजदगी। २ सम्पत्तिका श्रभाव, ग्रीबी, सुफ़् लिसी। ३ शक्तिका श्रभाव, नाताक्ती, कमज़ोरी। (ति॰) नास्ति भूतिर्यस्य, नञ्-बद्दन्नी । ४ जन्मभून्यः नापैद, जो पैदा न हो। ५ सम्यक्तिविहीन, निर्धन, गृरीव, मुफ् लिस्।

अमृतीपमा (स॰ स्ती॰) दश उपमाका कोई भेद। इसमें उपमानका गुण नहीं बताते।

अभूमन् (सं॰ पु॰) बदु-इमिनच्; इकारकोपः
भूरादेशय, नञ्-तत्। अनिधक, अख, थोड़ा, कम।
अभूमि (सं॰ पु॰) भू-मि, ततो नञ्-तत्। १ अनाव्य,
अपात्र, अविषय, गैरवाजिब बात, नाकाबिस जगहु।
२ सूमिसे अतिरिक्त द्रव्य, जो चीज जमीन् न हो।
(ति॰) नास्ति भूमियस्य, नञ्-बहुबी॰। ३ भूमिश्न्य,
स्थानश्रुन्य, वेजगह, वेजमीन्।

षभूमिज (सं वि ) भूमी भूम्या वा जायते ; भूमि-जन-ड, नज्-तत् । १ षभूमिजात, जो जमीन्से पैदा न हुषा हो। २ षाकाणादि जात, यासमान्से निकला हुणा। ३ प्राप्यस्त भूमिसे उत्पद्म, नाकाविल जुमीन्से पैदा हुणा।

चसूयिष्ट (सं ० वि ०) बहु-इष्टन्, नञ्-तत्। चनिषक, न्यन, कम, जो ज्यादा न हो।

मभूरि (सं॰ वि॰) कतिपय, कुछ, घोड़ा।

चमूव (सं वि ) वेश्रमूवारहित, सजा न हुआ। चस्त (सं वि ) भाटक न पानेवाला, जिसकी

किराया दिया न गया हो।

षम्प्र (सं वि ) धनधिक, न्यून, किञ्चित्, योड़ा, कम, जो ज्यादा न हो।

भ्रमेड़ा, अमेरा देखी।

श्रमेद (सं॰ पु॰) श्रमाव नज्-तत्। १ मेदका श्रमाव, प्रक्षेता न पड़ना। २ ऐका, बराबरी। -३ सङ्ग्रन, मिलावट। (ब्रि॰) बहुत्री॰। ४ श्रमिव, निबिशेष, बांटा न हुशा, मिलता-सुसता, बराबर। श्रमेदक (सं॰ ब्रि॰) श्रमिक, निविशेष, न बांटने-वाला, जो प्रक्षेत्र हालता हो।

अमेदनीय, अभेय देखी।

श्रमेदवादी (सं०पु॰) मेद न माननेवासा व्यक्ति, जो शख्स जीवाका श्रीर प्रसामामें कोई एक न देखता हो।

श्रमेय (संशिवः) नः मेलं ग्रव्यम् ; मेद ग्रव्याय श्रमेयः (संशिवः) नः मेलं ग्रव्यम् ; मेद ग्रव्याय श्रातः मञ्ज्यत्। १ मेद विशेता निका ग्राव्य, जो हिंदा न जाता हो। २ विभक्त न होनेवासा, जिसे

तक्सीम न कर सकें। (क्री॰) ३ हीरक, होरा। किसी धातुसे न क्रिटने कारण हीरेको समेदा कहते हैं।

प्रभेद्यता (सं॰ स्त्री॰) त्रविभाज्यता, त्रविच्छेद्यता, प्रविभेद्यता, त्रदमदनिक्साम, ग्रैर कार्बिजियत-दनिक्साम, टुकड़े न छड़ सक्तनेकी हाजत।

अभेय (हिं०) अभेद देखी।

ग्रभेरा (हिं॰ पु॰) युद्द, विग्रह, लड़ाई, भगड़ा, सामना, सुक्विना।

श्रमेव (हिं०) बभेद देखी।

भ्रभेषज (सं॰ क्ली॰) विषरीत श्रीषष, उन्ही दवा.।

"बसेवजिमिति क्रेयं विपरीतं यदीषधम्।" (न्वरक चिकित्वास्थान )

अभे (हिं०) बमय बीर बमी देखी।

ग्रमेर (हिं• पु॰) कलवांसा, दढ़ेरी, जिस सकड़ीमें रसी कस करवेकी कहा सटकायी जाये।

चमोक्तव्य (सं वि ) ज्ञानन्द सेने वा काममें लानेके ज्ञयीय्य, जो मज्ञा उड़ाने या इस्तैमास करने सायक् न हो।

अभोता (सं• पु•) अमोतृ देखी।

अमोता (सं ० वि०) आनन्द न जीनेवाला, जो जाममें न आता हो, प्रथम रहनेवाला, मन, न लूटनेवाला, जो इस्तैमाल न करता हो, परहेल मार।

त्रभोग (सं॰ पु॰) धानन्दका धभाव, काममें न लानेकी स्थिति, बेलुत्पी, इस्तैमालमें न धानेकी हालत।

श्रमोगिन्, अभीकृ देखो।

ध्रमोगी, ध्रमात् देखी।

श्वभीग्य, बंगीतंब देखी।

प्रमोज (वै॰ पुँ॰) पानन्दनिग्रह, खुगोका न वस् ग्रना। देवताको विल न देना प्रभोज वहाता है। (हिं॰) बनोक्षण देवी।

प्रभोजन (सं क्री ) भोजनका प्रभाव, उपवास, निष्टत्ति, न खानेकी बात, फाक्स, परहेज,।

"बजीव भोजनं येवां जीव येवासभीजनम्।

रातावसीजनं येवां तेवां नव्यन्ति वातनः ( संबद )

सभीजित (सं क्रिक) खिलाया न हुना, जी

भोजनसे द्वार न किया गया हो, खामा न जिखाया हुमा, जी खानेसे मास्दा न किया गया हो। यभोजिन् (सं कि ) भोजन न पाते हुया, जो उपवास कर रहा हो. न खानेवाला, फाक् मस्त । मभोन्य (सं॰ ति॰) न भोक्तुं यक्यं प्रास्त्रनिषद्धनात्, भुज-स्थत् निपातनात् न कुत्वम्। भोजनके श्रयोग्य, जो भोजनके निये निषिद्ध हो, भर्मध्य, प्रभन्य, खानेके नाकाबिल, जिसको खाना मना हो, नापाक । श्रभोज्याद (सं॰ वि॰) जिसका श्रद्ध भोजन करना निविद्य रहे, जिसका अनाज खाया न जाये। चभौतिक (सं वि ) पच्चभूतसे सम्बन्ध न रखने-वाला, जिसका तथातुक, दुनियावी चीज,से न रहे। षभीम (सं वि ) न भूमी अवम्, नज्-तत्। १ भूमिसे न उत्पन्न होनेवाला, जो ज,मोनसे पैदा न इत्रा हो। २ त्राकाशादि जात, प्रसान् वग्रहसे पैदा इया। ३ जैनशास्त्रमतमें शूद्र, हीनजाति। षभ्वत (सं॰ व्रि॰) श्रभि-श्रन्त-क्र। श्रापादमस्त्रक तैलात्त, सरसे पैरतक वेल लगाये हुमा। मध्यस्य (संव लीव) यभि-प्रश्-क्सः समितः भन्ताम्, प्रादिसः । १ सर्वेधा प्रख्यः, जो बीज इर-तरह साबित हो। २ तिलक्स, तिलकी खली। अभ्यन्ति (सं ॰ पु॰) १ ऐतषकी कोई पुता (अव्य॰) २ मन्त्रको घोर, श्रातिशको तर्फ् । भव्यय (सं वि ) भिमुख मग्रं यस्त । १ निकट, श्रन्तिक, नज्दीक, पास । २ नृतन, नव, नया, ताज् । प्रभ्यदः (सं ॰ ति ॰ ) षचिर चिद्भित, हालमें नियान् लगाया हुन्ना। मध्यक्त (सं॰ पु॰) अध्यनते अक्तं दोव्यते येन, अभिः पद्ध-करणे घन् जुलद्ध। १ प्रापादमस्तक तैनादि

( चन्नपाषिद्यन्नत संबह)\_ इसका गुण यह है,---"जविसक्तस वर्धने यथामूबीःबुरासरोः।

सर्देन, सरसे पैरतक तेलकी मालिय।

"मूर्ष दर्भ यदा तेलं भवेत् सर्वोद्व सद्भ तम् ।

खोवीभिन्नपंथेहाइ चभ्यद्व: स उदाइत: :"

"जविस्तास वर्धने यथामूबीःबुरासरोः । तथा भातुनिहर्शिष्टं स्टेडिकस्य जायते । विस्तासखेरोमकूपेर्वं मनीसिव वर्षंचम् ।" (सुसंत्) मदनपाचने मतर्मे :-

न गया हो।

बुबा ।

- "षश्वको वातरीगद्धः घातुसान्यं वर्षः सुखन् । बिद्रावर्षमञ्ज्ञानि कुकते दृष्टिपुष्टिकृत् । क्रिरोऽसद्धः शिरकृष्ठिकेगदार्ब्याचिपुष्टिकृत् । केशमसाधनः केस्यः रजीजनमखापद्याः।" ( सदनपात्रनिव स्ट

करणे खुट्। २ तैनादि, तेन वगैरह। ग्रभ्यञ्चन (सं क्री ) अभि-यञ्च-भावे खुट्। १ तेल-मद्न, तेलको मालिय। २ तेल, तेल। ३ नेवर्मे कळाच या सुरमिका लगाना। ४ त्राभूवय, जे.वर। ५ वेश, त्राकस, जे,बायश, श्रारास्त्रगौ, 'बनावट, सवावट । प्रस्वजीव (सं वि वि ) जिम-त्रज्ञ कर्मेष अनीयर्। मदैनकी योग्य, समाने क्विस । अभ्वतीत (सं वि वि ) सत, निर्मत, सुदी, नवा-गुज्रा। अभ्यधिक (सं• ति•) ऋभि ऋतिव्रयं ऋधिकम्, प्रादि-स॰। १ श्रिषकपरिमाग, ज्यादा मिक्दारवाला। २ उत्क्षष्टतम, सबसे बड़ा। ३ पति उत्क्षष्ट, निद्धायत उम्दा। (भवा?) १ प्रतिगय, निहायत, च्यादातर। मध्यम्ब (सं॰ भ्रव्य॰) मध्यन म्राभिसुख्यम्, ट्रजन्त-षव्ययी । १ प्यके सभिमुख,राहको घोर, सङ्कपर्। मध्यनुज्ञा (सं॰ स्त्री॰) मिभ-मनु-ज्ञा-नुग्रट्। १ मनु-मति, रजा। २ प्रथक्करच, बरतरफी। ३ पाचा, डुक्स । षस्यतुद्वात (सं॰ त्रि॰ ) षभि-ष्रतु-न्ना-क्र । नियोजित, रजा पाये हुन्ना, जिसे हुक्स मिल चुके। षभ्यनुत्रान (सं॰ क्री॰) मृभि-मनु-ज्ञा-लुग्रट्। मनुत्रा, र्जा। अभ्यतुक्त (सं॰ ति॰) अभि-अनु-व्र-वच वा का। प्रकाशक्षक्ष न कहा हुना, जो साफ तौरपर बताया

त्रभ्यन्त (सं॰ त्रि॰) **चातुर, तक्तन्नो**फुनृदङ्, घवराया

प्रभ्यन्तर (सं॰ क्को॰) श्रक्षियतं प्राप्तं सन्तरं प्रवकार्यं

सम्बदेशं वा, प्रादि-स्-। १ चनारान, सम्बद्धान,

भन्दक्नी डिस्सा, नीचकी जयहर 'बम्बरम्बनस्वन ।'(बस्र)

२ उभयका मध्य, दोनोका बीच। ३ अन्तःकरण, कलेजा। (ति०) ४ अन्तस्य, भीतरी, हार्दिक, दिली। (अव्य०) ४ अन्तर्भागमें, भीतर-भीतर। अभ्यन्तरक (सं०.पु०) हार्दिक मित्र, दिली दोस्त। अभ्यन्तरकरण, अनःकरण देखी।

श्रभ्यन्तरकला (सं॰ स्ती॰) गुप्त वा विलास-सम्बन्धीय विद्या, जो हुनर घोश्रीदा या ऐश्र-द्रश्चरतमे तश्रक्षक रखनेवाला हो।

प्रभयन्तरायाम (सं॰ पु॰) धनुस्तम रोगविश्रेष, पृष्ठास्थिका सङ्कोच हारा वक्रीभाव, रीढका सिकुड़कर टेढ़ा पड़ना। इस रोगमें कुपित बलवान् वायु पङ्गुलि, वच्च, दृहय, श्रीर गलदेशादिक पर दीड़ स्नायु समूहको खेंचता श्रीर मनुष्यको सुका देता है। यह श्रीचस्तस्थता, श्रीर हनुस्तभादिको उत्पन्न करेगा इसका लच्चण इसतरह लिखा है,—

''बाह्न जीगुल्पानठरहृहस्योगलसं श्रितः । स्रायुप्रतानमनिजी यदा चिपति वेगवान् । विष्टव्याचसव्यद्वनुभैग्रपार्त्यः सभं वमन् । स्रायन्तरं घतुरिव यदा नमित सामवः । तहासास्य नारायाभं कुरुते मारुती बजी।" ( साधव निदान )

अभ्यन्तराराम (सं वि वि ) अभ्यन्तरे परमात्मनि आरमति, रम कर्तरि घज्। श्राकाराम, श्राक्षन्न,

थीगी, जी भगवान्का भजन करता हो।

भ्रस्यन्तरीकरण (सं॰ क्ली॰) १ श्रमिषेक, प्रतिष्ठा, भच्छे कामका श्रदाय-रस्म। २ हादिक मित्र बनाना, दिली दोस्त पैदा करना।

श्रभ्यन्तरीक्षत (सं० व्रि०) मध्यस्थापित, श्रन्तस्थ, बनाया हुश्रा। २ श्रमिषित्त, जिसकी रस्म श्रदा हो जाये। ३ हार्दिक रूपसे किया हुश्रा, जो दिनसे किया गया हो।

श्रथमन (संश्क्तिः) श्रभितः श्रमनम्, श्रम गत्यादी भावे लुग्द्। १ श्रभिगमन, हमला, धावा। २ रोग, बीमारी।

श्रुभ्यमनवत् (सं० श्रव्य०) १ शाक्रमणसे, धावेमें, इमला करके। २ रोगसे, बीमारीमें।

श्रम्यमित (सं वि ) श्रम्यस्यते, श्रम-श्रम कर्मण श्रम्यमित (सं वि ) श्रम्यस्यते, श्रम-श्रम कर्मण श्राम्यमित (पे वि ) श्रातुर, बीमार।

अभ्यमित (सं॰ अव्य॰) अस इत अमितः शतुः तस्याभिसुख्यम्, आभिसुख्ये अव्ययो•। अव्यक्तिताकः च। या शारारः । श्रत्ने आभिसुख्य, रिपुनेर्सम्म्ख, दुश्मनके सामने।

अभ्यमित्रीण (सं॰ पु॰) वीरतापूवक धत्रंसे सम्मुखीन होनेवाला योदा, जो सिपाही दिलेरीसे दुश्मन्का सामना पकड़ता हो।

ग्रस्यमित्रीय, धर्मामवीच देखो।

श्रस्यमित्रा, श्रमितीण देखी।

अभ्यमिन् (सं॰ ति॰) अभि-अम कर्तर हिणिनि। १ रोगयुक्त, बीमार। "२ सम्मुखवर्ती हो पीड़नकर्ता, जो सामने तकसीम पहुंचाता हो।

श्रभ्यय (सं॰ पु॰) श्रभितः सर्वधा श्रयः गमनम्, प्रादि-स॰। १ निकट गमन, समीपकी उपस्थिति, पासका पद्वंचना। २ प्रविश्व, दाखिखा। ३ श्रस्तमय, गुरुव, सूर्यका बैठना।

अभ्यरि (सं॰ अव्य॰) श्रव्नुके प्रति, श्ररिके विवड, दुश्मनके विक्ताफ्।

प्रस्थर्वविम्न (सं॰ प्रव्य॰) स्यंति मण्डलकी घोर, प्राफ्तावने चिरेकी तर्फं।

त्रभ्यचेत् (सं॰[ति॰) पूजा करते हुन्ना, जो परस्तिम कर रहा हो।

श्रस्यचेन (सं क्ली ) श्रभि श्रमे खुट्। सकत प्रकार प्रूजा, जो प्रूजा श्रनुकूल बनानेको को जाती हो, इरतरहको .परस्तिश्र, जो परस्तिश्र सुवाफिक करनेको हो।

प्रभ्यचनीय, स्व प्रथच<sup>६</sup> देखो।

ग्रस्यर्चा (सं क्ली ) असर्वं न देखों।

श्वस्यर्चितः (सं॰ व्रि॰) सुप्रशंसितः, सकतः प्रकार पूजितः, खूब तारीफ़ किया हुश्चा, जिसकी परस्तिश सब तरह हो जाये।

अभ्यर्चे (सं विष्) अभ्यर्चेते, अभि अर्चे कर्मेणि खात्। १ सर्वेद्या पूजनीय, सब् तरह प्रस्तिम करने कृष्वित। (अव्य॰) स्वप्। पूजा करके, परस्तिम पहुंचाके।

ब्रस्यर्थ (सं वि व ) ब्रिस-बर्दि कमीय ता, बहूरार्थ

इड्भावः। १ समीप, श्रन्तिका, निकट, नज्दीका, क्रीब, पास।

'श्यमं नातिहर' शासत्र' वा।' (विदानकौष्ठरों) (क्षी॰) २ सामीप्य, अन्तियाता, नैकटा, कुर्ब, नज़दीको।

श्रभ्यर्थन (सं क्ली ) अधर्थना देखी।

श्रभ्यर्थना (सं० स्ती०) श्रमि-श्रदन्त सुरा०-श्रर्थं भावे युच्। सर्वथा प्रार्थना, खुली श्रज़ीं, दरखास्त। हिन्दी भाषामें समादर देनेको अभ्यर्थना कहते हैं। जैसे—उन्होंने समागत व्यक्तिको यथेष्ट श्रभ्यर्थना की थी।

श्रभग्रधनीय (सं कि ) श्रभ-श्रदन्त-श्ररा श्रथं गीषे कर्मणि श्रनीयर्। १ सर्वधा प्रार्थनीय, सब तर्ष श्रज् करने काविता। २ श्रगवानी करने योग्य, जिसकी ताजीम बजायी जाये।

श्रभग्रधित (सं॰ व्रि॰) श्रभि-श्रदन्त चुरा॰ श्रधी गीचे कमीच त्रा १ प्रार्थित, याचित, श्रज किया इश्रा, जिससे मांग चुकें। २ श्रगवानी किया इश्रा। (सो॰) भावे ता। ३ सवधा प्रार्थना, दरकास्त।

श्रभप्रधिन् (सं कि ) सर्वेषा प्रार्थना करनेवाला, जो इरतरह अर्ज कर रहा हो। २ श्रगवानी या ताजीम देनेवाला।

अभगर्थं (सं कि ) अभि-अदन्त-चुरा०-अर्थं नर्भेष खत्। १ प्रायंनीय, अर्जं करने नायनः। २ आग-वानी करने योग्यः जो ताजीम पाने काबिन हो। (अव्य०) खप्। ३ आगवानी करके, ताजीम वजा-करः। ४ सर्देशा प्रार्थना करके, सवतरह अर्जं सुनाकरः। अभग्रितं (सं कि ) अभि-अर्दं-कः। अतिशय पीड़ित, निहायत तकनीण छठाये हुआ।

श्रभार्ध (सं श्रिश) श्रामिन्छ वृ वहा चिच्-श्रच्। इस पार्श्वपर रहनेवाला, जो इस तर्फ रहता हो। १ समीप, निकट, पास, क्रीब। ३ डनतिशोल, बढ़नेवाला। (क्षोश) ४ सामीप्य, नैकटा, क्व, नज़्दीकी। ५ इस पार्श्वकी स्थिति, इस तर्फ की रहायश।

श्रभग्रधयन्त् (वै॰ व्रि॰) श्रभग्रध-यज् ङनिए। १ दान करनेवासा, जो बख्श रहा हो। २ पुजारीकी। Vol. IL सम्पत्ति बढ़ानेवाचा, जो परस्तिय करनेवासेकी जाय-दाद बढ़ा रहा हो। ३ रसको आहरण कर वरसने-वासा, जो अर्क खींच कर बरसाता हो। अभाष (सं०पु०) अभि-ऋष गती थ। अध्येषण, अरदास, मांग। अभार्षण (सं०स्नी०) अभि-अर्ह भावे सुप्रदेश सर्वधा पूजा, हरतरहकी परस्तिथ। अभार्षणा (सं०स्ती० अभार्षण देखो। अभार्षणीय (सं० स्ति०) अभि-अर्ह पूजायां अनी-

यर्। पूजनीय, परस्तिशके काविल । श्रभग्रहणीयता (सं क्लो॰) सुप्रसिद्धि, श्लाष्यता, इन्ज़तदारा, रास्ती, माक्रू लियत ।

श्रभाहित (सं॰ वि॰) श्रभि-श्रहे पूजायां ता।
१ पूजित, इज्ज्ञात पाये हुत्रा। २ उचित, वाजित ।
श्रभाजहात (सं॰ वि॰) सर्वेप्रकार मण्डित, सन्यक्
रूप भूषित, सजा हुत्रा, जो संवारा गया हो।
श्रभावकर्षण (सं॰ क्षी॰) श्रभि-श्रव-क्षष्ठ भावे लुग्रट्।
१ निर्द्रार, निकाल, निचोड़, खींच। २ ग्रल्यायुत्पाटन, कांटे वगैरहका निकालना।

'निर्हारीऽभावकष यम्।' ( पतर )

भ्रम्यवकाम (सं॰ पु॰) असंव्रत स्थान, खुली जगह। भ्रम्यवदान्य (बै॰ वि॰) १ अनुदार, क्षपण, कच्चूस, बख़ील, जो दान न करता हो।

श्रभ्यवस्तन्द (सं॰ पु॰) श्रभि-श्रव-स्तन्द-घन्। १ श्रव्रका श्राक्रमण, दुश्मनका हमला। २ दुर्वेल बनानेको श्रव्रु-पर प्रहारका करना, कमनोर करनेके लिये दुश्मन्का मारना। ३ प्रहार, मार। ४ प्रपात, धावा। ५ श्राक्र-मण, हमला। ६ श्रवरोध, रोका।

त्रभगवस्तन्दन (सं॰ क्ली॰) क्रावस्तन्द देखो। सभगवहरण (सं॰ क्ली॰) स्रभि-स्रव-हृ-सुग्रट्। भोजन-का करना, खाना, निगसना। २ स्राहार, खुराक। सभगवहार (सं॰ पु॰) स्रभि-स्रव-हृ-स्रस्र्।

भग्यवद्धरण देखो।

सभावहार्य (सं० वि०) सभावह्रयते, सभि-स्रव-ह्र-खत्। १ भोजनयोग्य, भोजनीय, खाने काविल। (क्री०) २ स्राहार, खाना। श्रभत्रविहत (सं० ति०) प्रशमित, निर्वापित, ठयडा किया हुस्रा, जो बुभा दिया गया हो।

श्रभावहत (सं वि वि ) श्रभावहयते सा, श्रभि-श्रव-. हु-ता। भचित, सुता, खादित, खाया हुशा, जो खा हाला गया हो।

श्रभप्रवायन (सं क्ली ) श्रभि-श्रव इण-श्रप् वा लुउट्।
१ श्राभिमुख्य श्रपयान, नीचेकी श्रोरका गिराव।
२ श्रपगमन, दुरी चाल। ३ पलायन, प्रारी,
भगोडापन।

ध्रभावेत (सं॰ ब्रि॰) मग्न, निविष्ट, ध्रभिनिविष्ट, व्याप्टत, जीन, धासन्त, ड्वा इग्रा।

श्रमायन (सं॰ स्ती॰) प्राप्ति, उपस्थिति, हासिन, पट्टंच।

ष्रभासन (सं॰ क्ली॰) ष्रभार-ष्रस-लाट्। १ ष्रभ्यास, महावरा, कसरत। २ पुनः पुनः एकरूप क्रियाका करना, बार-बार वैसे हो कामका चलाना। ३ बार-स्वार षाष्ट्रति, सुतालह, पढ़ाई।

अभ्यसनीय (सं॰ त्रि॰) १ अभ्यास करने योग्य, सञ्चावरा डालने काबिल। २ बार-बार पदने योग्य, जो सुतालड करने काबिल हो।

अभ्यसित, प्रभास देखी।

श्वास्यसित्य, क्षामनीय देखी।

श्रास्यस्य, समास्यक देखी।

श्रम्यस्यत (सं कि ) श्रम्यस्यित श्रम्यस्यित श्रम्यस्यित वा, श्रम-श्रम उपताप श्रम् श्रम् वा काखादि व्यक्-ख् ज् । १ श्रत्यन्त श्रम्याकर्ता, निष्टायत वृग् ज् रखनेवाला, जो बहुत ज्यादा छाष्ट करता छो। २ साध्यक्तिक गुणमें दोष श्रारोपक, जो भले श्रादमी-के हुनरमें पेव लगाता हो। (खी ) श्रम्यस्यिका। श्रम्यस्या (सं कि खी ) श्रम-श्रम् उपतापे श्रम् श्रम् वा कखादि यक् प्रत्ययान्तात् श्र टाप्। परगुणमें दोषारोप, सार्धा, दूसरेके हुनरकी ऐवजोई, वुग् ज, छाह।

श्रम्यस्त (सं० व्रि०) श्रम्यस्यते सा, श्राम-अस-ता। १ वारस्वार एकरूप कार्यकी श्राहत्तिसे युक्त, वार-वार एक हो जैसा काम करनेवाला। २ शिचित, तालीमयाप्ता, पदा-लिखा। ३ व्याकरणमें हिगुणित, दुचन्द किया हुन्ना। (क्री॰) ४ मूलका दिगुणित श्राधार, जड़की दुचन्द बुनियाद।

श्रम्यस्थ, भगासनीय देखो।

अभ्यस्यत् (सं ॰ वि ॰ ) अभ्यास करने या पट्नेवाला, जो मद्दावरा डाल या पट् रहा हो।

अभ्यस्तमय (सं॰ पु॰) स्यास्तकाल, गु.रूव-त्राफ्ताव। किसीके त्रनुसार सूर्यका त्रस्त होना त्रभग्रस्तमय कह-लाता है।

अभ्यस्तमित (सं॰ त्रि॰) स्योस्तने समय सोनेवाला, जो आफ्ताबने गुरुव होते वन्न सोता हो।

अभ्याकषे (सं॰ पु॰) तालका ठोंकना, चलकार।
अभ्याकाङ्कित (सं॰ ति॰) अभ्याकाङ्कित स्न, अभि॰
आ-काङ्क कमेणि का। १ ईपित, वाञ्कित, खाहिश किया हुआ, जो चाहा गया हो। (को॰) भावे का।
२ सिथ्या अभियोग, बनावटी नालिश, भूठा दावा।
अभ्याकास (सं॰ अवा॰) निकट पदापंण करके,
पाससे निकलकर।

श्रभ्याख्यात ( सं॰ ति॰ ) मिथ्रारूप प्रभियुत्त, जिसपर भठा जुमै लग जुनै ।

प्रभाक्यान (सं कती ) प्रमिन्या क्या-लुग्र । मिथा प्रभियोग, भृष्ठा लुम । 'मिथामियोनी आगक्षानन्।' (पनर) प्रभगगत (सं १ पु॰) प्रमिन्या-गम कर्तरि ता। १ प्रतिथि, प्रन्यत्रसे प्रागत वाति, मेहमान्, दूसरी लगहसे प्राया हुआ प्राहमी। (ति॰) २ सम्बुखागत, सामने प्राया हुआ, जो प्रा पहुंचा हो।

श्वभगगम (सं॰ पु॰) श्वभिमुखतया गच्छित यह, श्रभि-आ-गम श्राधारे श्रप्। १ युद्ध, लड़ाई। २ रण-स्थल, मैदान-जङ्ग, लड़ाईका खेत। कमीण श्रप्। ३ श्वन्तिक, समीप, कुर्द्ध, पड़ोस। करणे श्रप्। ४ विरोध, दुश्मनी। भावे श्रप्। ५ श्वभ्यत्यान, बढ़ाव, उठान। ६ श्रभिवात, मार। ७ सम्बुखागमन, पहुंच, मुलाकात।

'बस्यागमोऽन्तिके वाते विरोधासमुद्रमाहितु।' (बिय)
अभगागमन (स'० स्तो०) अभि-धा-गम-लुग्रट्।
बस्यागम देखी।

म्रागारिक (सं॰ पु॰) चम्रागारे ग्रहगतपुत्रादि-पोषण-कर्मणि नियुक्तः ठन्। १ ग्रहगत पुत्राद्दि पोषण-कार्यमें नियुक्त, जो घरके बाल-बच्चे पालनेमें लगा हो। २ पुत्रादिके पालन निमित्त यह्नवान्, जो बाल-बच्चोंके खिलाने-पिलानेको तद्बीर लड़ा -रहा हो।

श्वभग्राघात (सं॰ पु॰) श्वभि-श्रा-हन-घञ्। १ श्राघात, न्ताड्न, जुर्ब, सार। करणे घञ्। २ श्राघातका उपदेश, सारनेको सलाह।

श्वभग्रधातिन् (सं० व्रि०) सभग्रहन्ति, सभि-सा-इन् ताच्छित्ये घिनुण्। हिंसामील, साघातकारो, हमला सारनेवाला, जो धावा कर रहा हो।

स्रभगाचार (सं॰ पु॰) स्रभि-स्रा-चर-घञ्। १ सर्वती-भाव त्राचरण, सब तप्रै की चाल। २ त्राक्रमण, बाधा, इमला, दस्तन्दाज़ी।

णभगाजाय (सं॰ पु॰) स्रभि-सा-ज्ञा-वज्युक् च। १ स्रभिज्ञान, पूर्वज्ञात विषयका विलक्षक सनुरूप ज्ञान, समभदारी, पद्मले जानी द्वयो वातको ठोक-ठीक वैसी हो समभा। (वे॰ पु॰) २ स्राज्ञा, स्रादेश, द्वल, फूर्मान्।

स्रभगतान (स'॰ पु॰) स्रभि-स्रा-तन-वज्। स्रत्यन्त विस्तार, बहुत च्यादा फैसाव।

भभगत्त (सं॰ पु॰) अभगतित सातत्य व्याप्नोति, भभि-अत सातत्ये कर्तरि क्त । १ सर्वेच्यापक परमेखर। (ति॰) अभगदीयतेसा, अभि-आ-दा-क्त। २ ग्टहीत, बाया हुआ।

अभग्रात्म (सं श्रिष्ट) १ अपनी और निर्देश किया इश्रा, जो अपनी तर्फ भुकाया मया हो.। (अव्यश्) २ अपनी ओरको, अपनी तर्फ।

अभगातातर (सं श्रव्य ) अधिक अपनी ओरको, ज्यादातर अपनी तर्पं।

अभग्रादान (सं० लो०) आभिमुख्येन आदानम्, प्रादि-स०; अभि-आ-दा-लुग्रट्। श्रीमखादाने। पा घराष्ट्रः। १ यहण्, पकड़। २ आरम्प, ग्रुरुः।

अभग्राधान (सं क्ली ) अभीत आधानम्, प्रादि-सः ; अभि-धा-धा-लुग्ट्। १ सर्वेशा मन्त्रादि द्वारा अन्त्या- दिका श्राघान, यथाविधान श्रान्यादि स्थापन। २ संस्थापन, प्रतिष्ठा, जसावट।

अभगन्त (सं॰ पु॰) भ्रमि-श्रम-तः। रोमयुत्तः, निष्पोड़ित, बोमार, तकलीफ उठानेवाला।

अभगपत्ति (सं॰ स्त्री॰) श्रभि-श्रा-पद्-तिन्। श्रभिसुख श्रागमन, समा खना श्राना, श्राक्रमण, धावा, हमला, चढ़ाई।

त्रभग्रापात (सं॰ पु॰) विषद्, विन्न, बाधा, श्राफ्त, बदबख्तौ।

श्वभग्रामर्द (सं॰ पु॰) स्वति निष्पोद्यति श्रसिन्; श्रभि-श्राश्राधारे घञ्। १ युद्द, रण, जुङ्ग, जड़ाई। भावे घञ्। २ निष्पोड़न, तक्त तोफ़्रिहो, दुःखका देना।

ष्रभग्रायं सेन्य (सं ० ति ०) ष्रभि-ष्रा-यम बाहु० सेन्य । १ ष्रभितो नियन्तव्य, रोका जानेवाला । २ ष्रधीन बनाने योग्य, जा मातहत बनाने लायक, हो ।

भभारकः (सं॰ पु॰) श्रभि-श्रा-रम-वञ्-तुम्। प्रथम श्रारकः, पहला श्रगाज, श्रुरु।

अभग्रारुट (सं॰ वि॰) यभि-या-रुइ-ता। १ यति । यारुट, खूव चट़ा हुया। २ वह, वुड़ा। ३ पागे निकला हुया, जो सबकृत ती गया हो।

अभगरोह (सं॰ पु॰) अभि-म्रा-तह-घन्। १ मिमुख भारोहण, जपरका चढ़ाव। २ एक स्थानसे
दूसरे स्थानको परिवर्त, एक जगहसे दूसरी जगहको
तवादिला। ३ उन्नित, तरको। भाभिमुख्येनारु होते,
देवभावो दिन, करसे घन्। ४ मन्त्रजपविशेष।

षभगरीहण (सं क्ली ) पथारोह देखो।

अभगरोह्रषोय (सं० ति०) अभगरोह् यन्यम्, अभि-आ-रुह्र-अनीयर्। १ आभिमुख्य आरोह्रणोय, चट्ट जाने लायक्। (पु०) २ यज्ञ विशेष।

अभगरोद्य (सं॰ वि॰) आरोहणके योग्य, चढ़ जाने काबिल।

श्रभग्रावर्त (सं वि ) श्रभग्रावर्तते, श्रभि-श्रा-हत् कर्तरि श्रच्। १ पुनः पुनः श्रावर्तमान, वार-वार वापस श्राने-वाला। २ श्रभि-श्रा-हत-चिच् कर्मणि श्रच्। ३ बार-स्वार श्रावर्तनोय, वार-वार वापस श्राने कृतिला। (पु॰) भावे घज्। ४ श्रतिशय श्राहत्ति, स्ट्से च्यादा दोस्राव। (श्रव्य॰) ५ पुन: पुन: श्राहत्ति करके, वार-वार दोस्राकर।

श्रभग्रावर्तिन् (सं वि ) श्रभग्रावर्तते, श्रभि श्रा छत-णिनि । १ सर्वेदा स्थितिग्रील, बार-बार श्रानेवाला । (पुं ) २ वेदोक्त चयमान राजपुत्र ।

श्वभगावत्त ( सं ॰ पु॰) श्वभि-श्रा-वृत् उपसृष्टलात् ता।
१ श्राभिसुत्व श्रानीत होमशेष द्रव्य, होमकी जो बची
हुयी चीज, सामने लायी गयी हो। (द्रि॰) २ बारक्वार श्रभगस्त, बारम्बार श्रावृत्तियुक्त, बार-बार महावरा डाला हुश्रा, जो बार-बार दोहराया गया हो।
श्रभगवित्त ( सं ॰ स्त्री॰) श्रभि-श्रा-वृत-क्तिन्। बारम्बार

प्रभग्नाहत्ति (सं॰ स्त्री॰) श्राम-श्रा-व्रत-ात्तन्। बारब्बार श्रभग्रास, युनः युनः श्राव्वत्ति, दोहराव, बार-बारका महावरा।

अभगाय (सं॰ पु॰) यभिमुखं याख्यते व्याप्यतेऽनेन, यभि॰ या- यश् व्याप्ती करणे धन्। १ निकट, कुवै, पड़ोस। र्यभिव्यापन, यभिव्याप्ति, पडुंच। ३ फल, नतीना। (अवा॰) ४ समीप, नन्दीक।

श्वभग्राधादागत (सं श्रितः) निकट खानसे श्रागत, जो नज दीकसे श्राया हो।

भभगारी (सं॰ भवार॰) समीप, नज,दीन। अभगास (सं॰ पु॰) श्राभिमुख्येन श्रास्पते चिप्यते पदादि यत, ग्रभि-ग्रा-त्रसु चेपे ग्राधारे घज्। १ निकट, समीप, कुर्व, पड़ोस, नज,दीक पास। २ पुन: पुन: श्रनुशोलन, बार-बारका काम। ३ पुन-राष्ट्रित, दोइराव। ४ साधन, सामरिक अनुशीलन, सदाका वरायाम, प्रयोग, समान, प्रया, महावरा, जङ्गी कसरत, मुदामी मेइनत, इस्तैमाल, धादत, रिवाज। ५ वेदादिकी श्रावृत्ति, क्यहाग्र पठन, ज्वानी याददाध्व। ६ थिचा, तालीम। ७ धनुर्विद्याका श्रतुश्रीतन, तीर चलानेका महावरा। कर्मणि घन्। द व्याकरणोक्त दिवक्त धातु भागदय, दोवारका दोइ-राव, तप्रदीद। ८ कावरमें श्रम्तम चरणका दोइ-बाव, गृज, लके आख्री मिसते-मिसरेका बार बार कहा जाना। १० गणित शास्त्रमें--गुणन। अभग्रासकला (सं॰ स्ती॰) आसन और प्राणा-

यामकी एकता। योगमें जो चार कला होतीं, उनमें इसका भी नाम पाते हैं। यह विविध साधनके संयोगसे निकलिगी।

अभगासता (सं॰ स्ती॰) अनवरत अनुशीलन, प्रयोग, वरसन, लगातार महावरा, इस्तैमाल, आदत। अभगासनिमित्त (सं॰ क्ली॰) वगालरणके हिल्लका कारण, नहवकी तथदीदका सबव।

अभगासपरिवर्तिन् (सं॰ त्रि॰) समीप वा निकट स्वस्थकारी, पास या क्रीव घूमनेवाला।

श्रभग्रासयोग (सं १ पु॰) श्रभग्रासेन सर्वदालोचनया योगः, ३-तत्। सर्वदा एक विषयकी चिन्ता द्वारा जात समाधि, जोवाका श्रीर परमाकाका संयोग, श्रभग्रास द्वारा किसी कार्यका मनःसंयोग, बार-बार यादकाः श्राना।

श्रभग्रासवग्रवाय (सं॰ पु॰) दिलाचरमे उत्पन भव-काम, जो वक्षा तमरीद्रे निकलता हो।

श्रभग्रासादन (सं क्ती ) श्रभि श्रा-सद्-णिच् लुग्द। श्रस्तादि हारा श्रव्नुको निवेच बनानेका काम, श्रव्नु-पच्चपर श्राक्रमण, श्रव्रुके सम्मुखगमन, निकट स्थापन, हथियार वग्रेरहसे दुश्मनको कमजोर करना, श्रद्रपर हमला मारना, दुश्मनका सामना पकड़ना, नज्दीक जा पहुंचना।

श्रभगासी (सं॰ पु॰) श्रभगास उठानेवाला, जो महावरा डालता हो।

यभग्राइत (सं वि ) प्राइत, स्वित, नृब्मी, चोट खार्य हुमा।

भ्रमग्राइनन (स'॰ ह्नौ॰) भ्राघात, वध, स्तथान, सार-पोट, क्त्व, फटकार।

षभग्राहार (सं॰ पु॰) बाभिमुख्येन घाहारः श्राह-रणम्, प्रादि-स॰। १ अपकारकी इच्छासे सम्म खका बाक्रमण, सालात् चीर्य, डाका, दिन-दहाड़ेकी लूट-मार। २ अभियोग, नालिय। ३ कवचादि धारण, बख्तर वगेरहका पहनना। ४ बालिङ्गन, हमा-गायो। ४ मेलन, मेल-जील। ६ बाभिमुख्य आनयन,-सामनेका लाना। ७ मल्लण, खाना। यह चर्ब्य, चोष्य,-'लेख भीर पेय मेदसे चार प्रकारका होता है। श्रभग्राहार्य (सं १ ति १) भोजन कर सेने योग्य. जो खा डासनेके सायक हो।

श्रभगाहित (सं कि ) श्रभि-श्रा-धा-क्रा। सन्दादि हारा यथाविधान संस्कार किया हुश्रा, जो रख दिया गया हो।

श्रभुतत (सं वि वि ) श्राभिमुख्येन उत्तम्, प्रादि-सः। समच उत्त, साचात् उत्त, प्रकाशित, सामने जाहिर किया हुआ, जो रूवरू कह दिया गया हो।

अभुम्चण (स'० क्ली०) आभिमुख्येन उत्तणम्, प्रादि-स०; अभि-उत्त सेचने लुग्ट्। सेचन, अधोमुख इस्त हारा सेचनरूप संस्तार विश्रेष, सिंचाई, किड्काव, आब्पाश्रो। "मुखनास्त्रचणं क्वर्षां।" (तन्त्र) मूलमन्त्र पद निम्ममुख इस्त हारा खण्डिलमें जल किड्क देना चाहिये। इस वातने प्रमाणमें लिखा है,—

> ''उत्तानेनैव इसी न प्रोचर्ण परिकोर्तितम्। व्यक्षितासुग्रचर्ण प्रोक्षं विरक्षारीचर्ण खृतम्॥" ( खृति )

वैध कार्यमें हाथ सीधा रख जो जलसेक किया जाता, वह प्रोक्षण कहलाता है। फिर उलटे हाथसे किये जानेवाले जलसेकको अभुरचण कहेंगे। इसी-तरह हाथ धुमा जो जलसेक होता, उसका नाम खवीचण पड़ा है। मीमांसक द्रव्यनिष्ठ अभुरचणादि संस्तारको ष्रदृष्ट विशेष हुप बतायेगा।

त्रमुर्याचत (सं॰ व्रि॰) स्रमि-उत्त-क्षा स्रभुरचण किया दुत्रा, जो क्षिड्का गया हा।

अभुगच्च ( सं॰ वि॰ ) अभुगचितुं योग्यम्, अभि-उच अर्हार्थे ग्यत्। अभुगचणके योग्य, क्टिड़कने क्रावित। (अव्य॰) उसटे हायसे जलका क्रीटा देकर, कपर क्टिड़कके।

ष्रभुरित (सं॰ वि॰) साधारण, रीतिमत, मामूली, जो रिवाजमें या गया हो।

अभुरचगामिन् (सं वि ) १ अतियय उच्च गमन करते हुआ, जो निहायत ऊंचे चढ़ा जाता हो। (पु॰) २ इद विशेष्।

त्रभुगच्य (सं॰ पु॰) त्रभि-चद्-चि-त्रच्। हिंद्दि, बढ़ती। "सरिन्यु खसुगच्यमाद्यानम्।"(अहि सः१)

अभुर्राच्छ्त (सं• ति॰) अधिरोपित, उन्नीत, उपरि- Vol. II. 9

नियुक्त, जप्र चढ़ाया हुआ, जो बढ़ा दिया गया हो।

अभुरिक्क्रितकर (-सं॰ वि॰ ) उनीतहस्त, जो हाध उठाये हो।

अभुग्रत्झष्ट (सं॰ व्रि॰) उत्तेषीं द्वारा प्रशंसित, जिसको तारोफ वुलन्द आवाजीसे हो चुके।

अभुगत्क्रोयन (सं॰ क्लो॰) उचैर्घोष, वुलन्द-ग्रावाज, जोर को चिक्राइट।

असुर्वित्रायनमन्त्र (सं॰ पु॰) प्रयंसाका गीत, जो गाना किसीकी तारीफ़के बारीमें हो।

अभुग्रत्यान (सं कती ) अभितः उत्यानम्, प्रादि-सः ;
अभि-उद्-स्या-लुग्रद् । १ किसोका आदर करनेके लिये
आसन कोड़ खड़ा हो जाना, ताजीम । २ प्रत्युद्गमन, अग्रसर हो किसीका आदरपूर्वेक आनयन,
आगवानी । ३ उद्यम, उद्भव, उच्चपदप्राप्ति, अधिकारप्राप्ति, तरकी, उठान, जंची जगहका पाना ।

अभुग्रत्यायिन् (सं श्रि ) अभुग्रत्तिष्ठति, श्रिभ-छट्-स्था-णिनि-युक् । उन्नतिशोक्त, दण्डायमान, उठनेवासा, को खड़ा हो । (स्त्री ) डीप् । अभुग्रत्यायिनी ।

त्रभुरत्यायो, वसुरत्यायन् देखो ।

अभुग्रांखत (सं कि कि अभि-उद्-स्था-ता। अभि-वादनके निमित्त खड़ा हुआ, पूज्य व्यक्तिको सस्मान-रचाके लिये आसनसे डिखत, आभिमुख्य डद्गत, उठा हुआ, जो डठकर खड़ा हो गया हो।

श्रभुप्रत्यिताख—दग्ररथसे उत्पन्न इये कोई नृपति-विश्रष।

अभुतस्येय (सं॰ ति॰) अभुतस्यातुं अहंम्, धिम-उद्-स्था उपस्टस्तात् यत्। अभिवाद्य, जिसके अभिवादन-को आसनादिसे उठना पड़े, ताजीमके लायन्, जो अगवानी किये जाने काविस हो।

त्रभुरत्पतन (सं॰ क्षी॰) त्राभिसुख्येनोत्पतनम्, प्रादि-स॰; ग्रंभि-डर्-पत-लुरट्। सस्युख भाव कर्ष-गमन, उसंफन, उद्गमन, भपटा-भपटी, कूर-फांट, निसीने अपर जानर पड़ना।

त्रसादय (सं पु ) श्रमितः उदयः, प्रादि-सः ; श्रमि-छद्-इण-श्रन् । १ श्रमीष्ट कार्यका प्रादुर्भाव,

खाहिय की हुयी बातका हो जाना। र वृद्धि, उन्नित, बढ़ती, तरक्री। 'षमुग्रदये चना।' (हितीपदेश) श्रमितः ंडदय: मङ्गलम्, प्रादि-स॰। ३ विवाह श्रीर पुत्र-जन्मादि रूप दष्टलाभ, शादीका हो नाना। 8 ग्रहका . जत्यान, सितारेका निकलना। ५ बारका, बागाज्। ६ ग्रानन्द, खुर्यो। ७ शुभफल, श्रच्छा नतीजा। प्र उत्सव, जलसा। ८ समापत्ति, देवयोग, देवगति, दैवघटन, हादिसा, वाकिया, मानरा।

श्रभुरदयार्थेक (सं वि वि ) श्रभुरदयः दृष्टलाभः श्रवी निमित्तं यस्य, बहुवी॰ कप्। अभुग्रदयके निमित्त किया ः जानेवाला, जो अभुरदयके लिये हो। आभुरदयिक श्राह, विवाहादि सक्त मङ्गल कार्यसे पहले ही करना चाहिये। किन्तु पुत्रजया प्रायस्ति प्रस्ति कमंके बाद भी श्रासुत्रदिक श्राह्मका विधान पाया जाता है।

ष्रभुरद्यिन् (सं कि ) डढते हुचा, जो निकल . रहा हो।

प्रसुरदयेष्टि (सं॰ स्ती॰) प्रवसर्षेण यागविश्रेष। ष्रभुरदानयन (स'॰ क्ली॰) चिम-उट्-चा-नी-नुरट्। श्रीनिक श्रीमसुख श्रानयन, श्रागके सामने पहुंचाना। षभादाहरण (सं॰ क्ली॰) धभि-खद्-मा-म्र-लुग्रट्। १ श्रभिमुख कथन, सामनेकी वातचीत। २ श्रभिमुख उत्चेपण, सामनेकी उद्यास। ३ किसी पदार्थका विपरीत भावसे निदर्शन. जो मिसाल किसो चीज़ पर उन्नटे तौरसे पड़ती हो।

श्रभादित ( सं॰ ति॰ ) श्रभितः सम्यक् डिंदतं उत् क्रान्तं वा प्रातिविद्यितं वैधकर्मनिद्रादिवयात् येन यस वा, प्रादि बहुत्री॰ : श्रभि-उट्-इण-फ्रा। १ निद्रावश्रत: प्रात:कालका वैधकर्म न करनेवाला, जो नींदके सबब सविरेका सुनासिव काम न करता हो।

> 'सुप्ते यिक्षत्रस्तमे ति सुप्ते यिक्षतुदीति च। भ'ग्रमानभिनिमु तामुगदितौ तौ यथाक्रमम् ॥' ( जनर )

२ सर्वांग्र उदित, पूरे तीरसे निकला इन्ना। ३ काथित, कहा हुआ। ४ प्राटुर्भूत, जो हुआ हो। , ५ वर्षित, वदा हुमा। ६ उत्सवकी भांति प्रसिद्ध किया हुआ, जो जलसेकी तर्ह मग्रहर किया नया प्रभुतकतः (संकिति ) अभितः सम्यक् उन्नतम्, अभिन

हो। (क्री॰) ७ स्योदिय, श्राफ्ताबका निकलना। ८ उद्गम, उठान।

अभुरदोरित (सं० व्रि०) श्रभि-उद्-ईर्-ता। १ सम्बद्ध कथित, सामने कहा हुआ। २ जपर फेंका हुआ, जो चला दिया गया हो। (क्ली॰) भावे क्ता । ३ कथन,

अ**भुा**त (सं•िव्रि॰) उठवे हुमा, नो निकल रहा हो।

श्रभुरद्गत (सं॰ त्रि॰) १ विस्तृत, फौला हुआ। २ अभर-थंनायं प्रसानित, जो ताज्ञीमके लिये बाहर मया हो। ३ उत्थित, उठा हुन्ना।

अभुग्रहतराज (सं॰ पु॰) बौद्य कल्प विशेष। ष्रभुरहम (सं० पु०) व्यभि-छट्-गम-व्रष्। १ त्रभुर-त्यान, उन्नति, उद्भव, उठान, बढ़ती, होती । २ समार्थ-नार्यं उठना, ताज़ौस बनानेको खड़ा हो जाना।

प्रभुरहसन (सं क्लो॰) श्रमितः उहमनम्, प्रादि-स॰ ; श्रभि-छद्-गम-लुग्रट् । पश्चाहन देखी ।

प्रभुरहष्ट (सं॰ क्ली॰) हग्गोचर होना, देखाई देना, **उदय, उठान** ।

त्रभुप्रहष्टा (सं॰ स्ती॰) संस्तार विशेष, कोई रसा।

चभुाइत (सं वि वि ) अभि-उद्-ह्न-तः। १ याचा विना जानीत, वैसांगे लाया हुआ। २ प्रभार्थना करके प्रदत्त, जो ताजीमके साथ दिया गया हो। श्रीम-उद्-धृत। ३ श्रीममुख होकर उत्तोतन हारा भृत, जो सामने उद्यासकर पकड़ा गया हो।

त्रभुायत (सं · त्रि · ) यसितः सम्यक् उदातम्, प्रादि-स॰; श्रभि-उद्-यम-तः। १ श्रयाचित श्रयच किसी व्यक्तिकर्ढं क मानीत, बेमांगे लाया या दिया दुया। २ उदा ता, उपक्रम-विशिष्ट, कार्य करनेमें प्रवृत्त, बिचकुच तैयार, उठा इत्रा, नो काम कर रहा हो।

अभुगन्दत् (वै॰ वि॰) भिमोते इसा, जो तर कर . रहा हो। २ बह जानेवाला, जो बहते जा रहा हो। (स्ती•) अभुत्रन्दती।

चद्-तम करोरि का १ सम्यक् उन्नत, चढ़ा-बढ़ा, जो जंचा हो चुका हो। २ समधिक उच्च, जपरको उठा हुआ, जो निहायत जंचा या भरा हो।

मभुग्रवति (सं क्षी ) सम्यक् समृद्धि वा उदिति, बड़ी तरकी या खुश-खुरमी।

श्रभुप्रपगत (सं वि वि ) श्रभि-उप-गम-ता म लोपः।
१ स्रीक्षत, श्रङ्गीक्षत, मञ्जूरश्रदा, जो मान लिया गया
हो। २ निकट गत, पास पहुँ चा हुआ। ३ प्रमाणित,
सम्भव, हवाला दिया हुवा, जो मुमकिन हो।
१४ विविच्चत, प्रतीत, उपजिचत, स्वित, मफ़्इम,
मुतसब्बर, मानी रखते हुआ। ५ सम, समान, तुल्य,
श्रनुगुण, श्रनुरूप, सथमेन, मुताबिक, मिस्न, वैसा हो,
मानिन्द, हमश्रक्ष, मुत्रशाविह, मिलता-जुलता। (स्ती)।
श्रभुप्रपगता।

मभुगपगन्तव्य (सं॰ स्ती॰) निकट जाने योग्य, जो पास पष्टुंचने लायक हो।

**चभुत्रपगन्ता (सं०पु०)** मस्रापगन् देखो ।

'अभुप्रपगन्तृ (स'० वि०) सम्मुख उपस्थित होने या स्त्रीकार करनेवासा, जो पास पट्टंचता या मस्तूर कर स्त्रीता हो।

ष्रभुप्रपगन्त्री (सं ॰ स्त्री ॰) षशुप्रपगन् देखी।

अभुग्रपगम (सं॰ पु॰) अभि-लप-गम-अप्। १ समीप-गमन, पासका पहुंचना। २ प्रतिज्ञा, स्त्रोकार, अङ्गी-कार, इक्रार, राज़ीनामा, ठेका, कौल-क्रार। ३ नियम, क्यदा। ४ विखास, एतबार। ५ सम्बद्। यह न्यामशास्त्रके चार सिद्धान्तमें सम्मिलित है। जब वैदेखे सुने कोई मानो हुई बात काटी जाती, तब असको विशेष परीचा असुग्रपगम-सिद्धान्त कञ्चलाती है। 'असुग्रपगम: समीपाममने खीक्षताविष ।' (ईम)

भभुग्रपगमसिङान्त (सं०पु०) बङ्गोस्तत तत्त्व, माना . इत्रा उसूम-मृतारफा।

पशुरापनिमत (सं वि ) १ बङ्गीकार कराया हुपा, सम्मतिसे प्राप्त, सरजीसे मिला हुपा, जो मना लिया नया हो। (पु॰) २ निस्त प्रविधका दास, जो मुसाम सुक्रर वक्तके सिये हो।

मभुग्पपत्ति (सं की । असि अतिगया उपप्रिः

प्रादि-स॰; श्रीम-उप-पद-तिन्। १ श्रनिष्ट निवारण श्रीर इष्ट सम्पादन रूप श्रनुग्रह, मेहरवानो, प्यार। 'क्सापपत्तिरत्यहः' (कार) २ सान्तना, हिफाजत, वचाव। ३ सम्प्रति, रजा। ४ किसी स्त्रोका गर्भाघान, श्रीरतका

अभुरापपत्तुम् (सं॰ भ्रव्य॰) अभितः उपपत्तुम्, प्रादि-स॰; भ्रमि-उप-पद्-तुमुन्। सान्त्वनाके निमित्तः, श्रनु-ग्रहार्थं, हिफाजतके लिये, मेहरवानीके वास्ते ।

त्रभुरपपत्र. (सं॰ वि॰) त्रभि-उप-पद-क्ष तस्य न। त्रमुग्टहौत, वचाया हुन्ना।

प्रमुप्रयुक्त (सं॰ वि॰) नियुक्त, व्यवद्वत, काममें लगा इश्रा, जो इस्तैमाल किया गया हो।

अभुरपयान्त (सं० ति०) निर्वापित, प्रशमित, ठण्डा किया चुत्रा, जो कम कर दिया गया चो।

त्रभुप्रपिखत (सं॰ वि॰) सांहतः त्रनुवतः, समेतः, परिवृतः, सायः, हाज़िरौ दिया हुत्रा, जिसको सदद सिलो हो।

अभुरपाञ्चत (सं॰ वि॰) भाग यहण करनेको त्राइत, जो हिस्सा सेनेका वुसाया गया हो ।

अभुत्रपाय (सं॰ पु॰) अभितः खपायः, प्रादि-स॰; अभि-खप-इष्-अच्। १ खोकार, रज़ा, इक्ररार। २ अधिक खपाय, कस्प, साधन, जृरिया, वसीला, तवस्तुस, चारा, इलाज, मङ्क।

त्रभुरपायन (सं॰ ह्मी॰) उत्लोच, पारितोषिक, रियवत, इनाम।

षमुप्रपाहत्त (सं॰ वि॰) समीपागत, श्राया हुश्रा,-जो पहुंच गया हो।

अभुरपेत (सं कि कि ) श्रीम समीपं उपेतम्, प्राहि-सः; श्रीम-उप-इष्-त्रः। १ श्रीमसुखरी समीपगत्रः पहुंचा हुशा। २ श्रद्धोत्तत्, स्रोत्तत्, मच्चूर किया इश्रा, जो मान लिया गया हो।

श्रुप्रेपेतव्य, असुर्वेद देखी।

अभुग्रेपतार्यंक्रल (सं वि वि ) अभिन्नित यहने सम्मा-दनार्यं विश्वित, जो खाहिय किये दृवे तमायेकी तस-नौफ् के जिये मरह्रन् हो।

भसुरपेल ( सं · ति · ) श्रमि-डप-इष्-स्वप् तुमान्सः।

१ अभिगमनीय, पास जाने काविला (अव्य॰) स्थप्। २ स्तीकार करके, समीप पहुंचकर।

श्रभुमपेत्या (सं॰ स्तो॰) अभि-उप-इण् भावे स्वप्। सेवा, खिदमत, टह्ना।

अभुग्रेवेत्याश्च पूषा (सं व स्ती व) अभुग्रेवेत्य स्तीकत्य अशुम्य पा सेवनाभावः। दासत्व करनेमं स्तीकत होनेसे उसका अकरण रूप विवाद विश्रेष, सत्यके कर्तव्य कमंमें वृटि डालनेपर उसी कार्यकी अवहेलाके निमित्त प्रभु और सत्यका परस्पर विवाद, मालिक और नौकरकी प्रतिका विगाइ।

अभुप्रपेय (सं० त्रि०) अङ्गीकार किया जानेवाला, जो सञ्जर् करने काविल हो।

असुराष (सं॰ पु॰) अभित उष्यते ज्ञायते वा अग्निना दह्मते, अभि-उष ज्ञाय वा वाहुलकात् कर्मणि का। १ पीलिका, रोटी। उष भावे कर्मणि वा घञ्। २ अष्य दग्ध अन्न, कुछ ज्ञा हुआ अनाज। भावे घञ्। क्रकायादिका अष्य दहन, दानेकी योड़ी भुंजाई। अभि-उष भावे घञ्। ३ भुना हुआ अनाज, बहुरी, भूंगड़ा। चना मटर वगैरह भूननेपर चट-चटानेसे अभुराष कहनाता है।

राजिनघण्टुमें अभुग्रवका इस तरह गुण लिखा गया है, —यह मधुर, गुरू, रोचक एवं वलकारी होता श्रीर श्लेषा, रक्ष तथा पित्तको बढ़ाता है; फिर श्रह्मारपर भूननेसे श्राग्नेय, वायुव्धक्तिर, लघु श्रीर बलकारक हो जायेगा।

श्रभाषित (सं वि ) श्रभि-वस-ता। संयुख रहने-वाला, जो एकत वास करता हो, नज़दीक क्याम करनेवाला, जो साथ ही ठहरा हो।

अभुग्रिय (सं॰ ति॰) अभुग्रम-सम्बन्धीय, बहुरो या भूगड़ेसे तश्रह्मन रखनेवाला।

**त्रासुग्रच,** असुग्रवीय देखी।

श्रभुम्हा (सं श्रव्य ) १ प्रतिफल निकालकर, नतीजा पैदा करके। २ क्वदन्त लगाकर, तक्दीर-कलाम मिलाके।

श्रम्प्रद (स' विव ) १ निकट श्रानीत, नज्दीक लाया इश्रा । २ प्रतिफलित, नतीजा निकाला इश्रा । ष्रमूत्रव, वस्त्रव देखी। प्रमूत्रघोय, वस्त्रवीय देखी।

अभूरष, असुरवीय देखी।

श्रभूग्रह (सं॰ पु॰) श्रभि-लह-घर्ष्। १ वितक, बहस। २ लदन्त साधन, तक्दीर-कलामका बहम पहुंचाना। ३ बुहि, समका।

अभूग्रहनीय (सं० व्रि०) श्रमितः जहनीयं जद्यं वा श्रमि-जह-धनीयर् यत् वा। तर्कनीय, बहस करने कृतिसा।

**चभूत्रहितव्य**, प्रभूक्तीय देखी।

भभूतहा, अभूरहनीय देखी।

अभ्येत्य (सं॰ अव्य॰) समीप उपस्थित होकी, पास पहुंचकर।

अभ्येषण (मं॰ लो॰) १ दच्छा, खाडिया, चाड । २ आक्रमण, इसला, घावा।

श्रमेप्रषणोय ( सं॰ ति॰ ) श्रमिलाष किया जानेवाला,-जिसकी चाइ लगी रहे।

भ्रभग्रेषं, अभुग्व देखी।

अभगोषीय, असाषीय देखी।

श्वभत्रोध्य, बभाषीय देखी।

श्रभ्य (सं॰ क्षी॰) अस्त्र-श्रच्। अस्त्रना, अवरका।' अन्यान्य विवरण चव्ध यन्दर्भ'देखो।

भारतवर्ष, सायिविरिया, पेरु, मिचिको, नारवे, सुद्देन प्रसृति नाना खानके पावंतीय प्रदेशमें यह उप-धातु उत्पन्न होता और सचराचर देखनेमें कांच-जेंसा परिष्वार और खेतवर्ष रहता है। किसी किसी जातिके अभमें सिलिका ४६-६३ भाग, मैग्निश्रिया ३०-३५ भाग एवं जल २-६ भाग मिखता है। तिब्रव अन्यान्य जातीय अभमें लीह, मेहेनिज, क्रोम, फोरिन् प्रसृति पदार्थ भी विद्यमान रहते हैं। इन सब पदार्थोंके गुण्से खेत, धूसर, सब्ज, लाल, धंधला, क्रण्य वर्ष एवं कवित् पौतवर्ष अभ्य देखनेमें आता है। कोई कीई अभ्य चट्-चटा, कोई विल्वण खितिखापक एवं कितना ही अभ्य तोड़नेपर परत परत परत प्रवन होजानेवाला रहता है। अभ्य बहुत पतला होता है। सचराचर २००००० इन्हों अधिक मोटा नहीं पड़ता।

भनेन खानिमें दो हाथ व्याससे भी बड़ा-बड़ा ग्रभ्न पाया ् जाता है। प्रशादीचणयन्त्रकी परीचासे द्वा निर्दिष्ट करनेके लिये अभ्य यथेष्ट व्यवद्वत होता है। साइवेरिया, पेरु, मेचिको प्रश्रति स्थानमें खिड़कीपर कांचकी , जगह त्रभ्न ही लगाया जाता है। त्रभ्नधातुके गुणमें शीतोष्णता वदलनेसे कुछ भी वर्रातक्रम नहीं पड़ता, परन्तु कांचके गुणमें बद्दत वातिक्रम होता है। दसीसे लालटेनमें भी श्रच्छा श्रध लगाया जा सकता है। दीवार खूब साफ, श्रीर सुन्दर दिखाई देनीसे अनेक देशके राजिमस्त्री अश्वचूर्ण देकर मन्दिरको रंगते हैं। भारतवर्षके अजमेर आदि नाना स्थानीय प्रहालिकाकी भीतरी इतमें लाल, सल प्रसृति अनेक प्रकारके तास्त्रपर अभ्य चढ़ा है। इससे राजप्रासादका सीन्दर्ध बहुत बढ़ता है। तीप वगैरहको गहरी प्रावाज के धक्रे से कांच तडक जाता, ं परन्तु ऋभ्य नृष्टी ट्रुटता ; इसिल्ये यह रणपोतमें भी लगता है। इस देशके माली रास, दोल, विवाह , ब्रादि बनेन प्रकार उत्सवमें बक्षने भाड़, ग्लास, फान्स और दूसरे भी कितने ही खिलीने बनाते हैं। अवीरने साय नोई नोई अभ्य मिलाते हैं। वैद्य लोग भनेन रोगमें श्रीषधने साथ अस्त प्रयोग वारते हैं।

वैद्यमतसे अस्त चार प्रकार है। यथा,—पिनाका, दर्दुर, नाग और वचा। कहते हैं, कि पूर्वकालमें हतासुरको वध करनेके लिये इन्द्रने वच्च उत्पन्न किया था। उस वच्चसे स्मृलिङ्ग भार कर पवंतोंपर जा गिरा। उसीसे अध्वको उत्पत्ति हुयो है। इसीसे आज भी लीग कहा करते, कि मेघ गरजनेसे अध्व उत्पन्न होता है। फिर सुनते हैं कि मेघ हस्तिक्पसे सालको पत्ती खाता है। सालको पत्ती खाते समय उसके सुंहसे लार टपकतो, उसी खच्छ जारसे अध्व उत्पन्न होता है। 'रसेखर'में लिखा, कि गौरीके रजसे अध्व धातुको उत्पत्ति हुई है।

पास्तकार कहते हैं, स्वेतवर्ण अन्त जातिमें ब्राह्मण, रक्तवर्ण चित्र, पीत-वैश्य और क्रयणवर्ण स्वाद्य स्वाद स्वा

विहित है। रसायनमें रक्तवर्णे, संवर्णादिमें पीतवर्णे एवं रोगादिमें क्वरणवर्णे अभ्य प्रयस्त होता है।

ग्रागरें डालनेसे पिनाक ग्रभ्नका सब परत खुल जाता है। इसके खानेसे कुष्ठरोग उत्पन्न होता है। इदुर प्रश्क्तो प्रागमें डालनेसे गोल गोल कुएडली पड़ती और एक प्रकारका शब्द निकलता है। इस श्रम्बने खानेसे मृत्यु हो सकतो है। नागाभुको श्रागमें कोड़नेसे सांपकी फुसकार-डेसा शब्द होता है। इसके खानेसे भगन्दर रोग लगता है। वव्याभ् देखनेमें काला होता है। श्रागमें डालनेसे यह जैसेका तैसा ही रहता, कोई भावान्तर नहीं पड़ता; इसीसे यह सब अभृमें चेष्ठ है। उत्तर पर्वतमें जो काला अभृ होता, वही विशेष गुणकर होता है। दिचण पदतका चम् उतना गुणकर नहीं ठइरता। संख्यामृसे सव व्याधि श्रीर जरा मिट जाती, श्रीर इसका सेवन करनेसे अकालस्या कम होती है। किन्तु अन्यान्य धातुकी तरह विना शोधित किये ग्रस्त भी सेवन न करना चाहिये। जिस पावंतीय प्रदेश या प्रश्रीले खानमें अभ्वकी खानि होती, वहांका जल पीना उचित नहीं; पौनेसे अनेक प्रकारका उत्कट रोग लग जाता है।

अमृ गोधनेकी प्रणावी—पहले क्षरण्वर्ण अभृको श्रागमें जलाकर गायका कवा दूध छोड़ देते हैं। इस प्रक्रियाको कोई कोई एकवार श्रीर कोई कोई पांच सात बार करते हैं। फिर श्रमुको श्रच्छी तरह धोकर उसके सब तह खोल डालते हैं। सब तह श्रावग श्रवग हो जानेसे उसे काग्जो नीबू श्रीर चोलाई श्राकके रसमें श्राठ दिन तक भिगो रखते हैं।

उसके वाद एक गुण उक्त शीधित अभू श्रीर उसका चतुर्थांग गाठी चावल एक साथ कस्वलसे लपेटकर तीन दिन जलमें भिगो रखना चाहिये। फिर उसकी हाथसे मलनेपर विश्वह अभूकणा कम्बलके केंद्रसे वाहर गिर पड़ेगी। उसे ही संग्रह कर लेते और धान्याभू कहते हैं।

षान्याभुको मन्दारवाचे श्राटेके साथ पत्यरीचे खत्रमें अच्छो तरक मद्देन करके टिक्या बना चेते हैं। फिर रिकियेको मन्दारके पत्तेमं लपेटकर गजपुटचे पकाना चाहिये। इस तरह सातबार मन्दारके बाटेसे मर्दन भीर सात बार पकाकर अन्तमें बटकी बीके रसमें फिर मर्दन करना पड़ेगा। पीछे तोन बार पहले ही की तरह गजपुटसे पकाते हैं। इसतरह पक जानेपर यह जारित अन्न कहा जाता है।

जारित अभ्य चौर उसीके बराबर गायके घो दोनोको एक साथ मिला कर लीइ-पालमें पकाना चाहिये। जब घा जल जाय, तब पालको उतार ले। इसे असतीकरण कहते हैं। इस प्रकार पे प्रस्तुत किया हुआ अभ्य कथाय, मधुर, शीतवीर्थ्य, आयुष्कर एवं धातुपोषक होता चौर लिदोष, व्रण, मेह, कुछ, श्रीहा, उदरी, ग्रत्थिरोग तथा समिको नष्ट करता है। माला ३-६ रत्ती रहिगी। इसे मधुके साथ स्वन करना पड़ता है। वेदालोग जारित अभ्य से नाना प्रकारके श्रीषध प्रस्तुत करते हैं।

मिष्टर जी वाट श्रपनी "Dictionary of the Eco nomic Products of India" में लिखते हैं :--

अस्त्र चार प्रकारका होता है। यथा—Muscovite (जान), Boitite (काला), Lepidolite (सीसेने रङ्गका) श्रीर Lepidomelane।

हिन्दुस्थानके अनेक स्थानों में अध्वकती सानि हैं, देन व्यवहारयोग्य अध्वक थोड़े ही स्थलों पाया नाता । यह प्रायः बेढङ्गे पत्यरिक दरें में मिनता है। मन्द्राजवानी विजगापष्टम निनेक अन्तर्गत कोन्तरमें नितने बड़े बड़े पत्र कामके योग्य चाहिये, उतने ही बड़े बड़े मिन जाते हैं; परन्तु वह अच्छे नहीं होते। क्योंकि रुपयेके प्रायः बारह सेर मिनते हैं। प्रधानतः स्तको भामदनो विहारके हजारीबाग जि.नेसे होती है। वहां धस्बी, कुदरमा, धूव श्रीर नामताराको खानोंसे अध्यक निकाना जाता है। पास ही गया श्रीर सुंगर जि.नेके रजानमें भी नी इस बच्चे श्रीर उतने ही चोड़े अध्यक पत्र मिनते हैं। हजारीबाग जि.नेके उत्तने हो श्री श्रमके पत्र मिनते हैं। हजारीबाग जि.नेके उत्तरी श्रमके पत्र मिनते हैं। हजारीबाग जि.नेके उत्तरी श्रमके पत्र मिनते हैं। हजारीबाग श्रीर सुंगर जि.नेके उत्तरी श्रमके पत्र मिनते हैं। हजारीबाग जाता है। सेनेके उत्तरी श्रमके पत्र मिनते हैं। हजारीबाग श्रमके पत्र मिनते हैं। इजारीबाग श्रमके पत्र मिनते हैं। सेनेके उत्तरी श्रमके पत्र मिनकते हैं। सेनेके उत्तरी श्रमके पत्र मिनकते हैं। सेनेके विहास सेनेके पत्र मिनकते

इञ्चने पत्र भी देखे; फिर खानि खोदनेवालोंको कभी कभी इससे भी बहुत बड़े पत्र मिते हैं। इस जि. लेका अभुक धूआं-जैसे भूरे या लाल-भूरे रहका होता है। यह सामान्य मोटाईके पतारी मिलता श्रीर बहुत खच्छ रहता है। व्यापारका यही लाल अभुक है। जब-तब यह पीले या जैतून जेंसे सब्ज रक्तका भी पाया जाता है। मैलेटके कथनानुसार इसी जि.लेमें कभी कभी Boitite श्रीर सीसे-लंसे भूरे या गहरे नीले रङ्गका Lepidolite अभक मिलता है। महिसूरमें मसकोवाइट (Muscovite) अस्त्रे एक एक फुट लम्बे पत्र निकलते हैं। वह चित्रकारोंके काममें चाते हैं। पश्चिमघाट पर्दतस्त्रेणी श्रीर उसकी पूर्व भोरवाली ज्मीनमें लालटेन बनाने श्रीर खिड़िकायोंमें लगाने लायम बड़े बड़े पत्र मिलते हैं। मिष्टर ब्राख्यका कथन है, कि बादनादकी रङ्ग बदनेवाली चट्टानोंके दर्री भी बड़ें बड़े पत्र पाये जाते हैं। द्रवादनका कदना है, कि राजपूतानेमें बंड़े बड़े पत्र खानिसे निकाली जा सकते हैं। मैलैटका मत है, कि टोंकके उत्तर-पूर्व चतुमुंज पहाड़ी घोर जयपुरमें भी अच्छे जदके पत्र मिलते हैं, परन्तुं वह इज ारीबाग्ने अभूक जैसे अच्छे नहीं होते। सतत्त्र नदीवाले बाङ्गतू पुलके पास पत्यरके दरीं से भी बड़े बड़े टुकड़े निक्ततते हैं। मि॰ वेडेन पौयेल लिखते हैं, कि गुड़गांवमें बहुत पच्छे और बड़े बड़े पत्न मिले थे, जा सन् १८६४ ई॰ को लाझोरकी प्रदर्भिनीमें देखांये गये।

श्रम्कता चूर्ष कपड़ा छापनेक काममें व्यवहार किया जाता है, फिर धोबीलोग चमक देनेके लिये उसे कपड़ेमें भी लगा देते हैं।

संस्कृतज्ञ लेखकों के मतानुसार प्रभूक चार प्रकार-का होता है। यथा—सफोद, लाल, पोला और काला। सफोद लालिटेन बनाने के नाम और काला भीषधमें व्यवहार किया जाता है। व्यवहारमें लाने से पहले इसे ग्रोध लेते हैं। पहले गर्म करके यह दूधमें मिगोया जाता है। उसके बाद तह मलग अलग कर लेते, फिर चीलाई शाकके रस और

ंकािक्स कमें बाठ दिन तक उन्हें भिगो रखते हैं। पीछे उन्हें सोटे कपड़ेके टुकड़ेमें रख स्नीर थोड़े ः से धान मिला कर मलते हैं। सलनेसे कपड़ेकी हिरोंसे प्रभुक्तका चूर्ण नीचे गिर पड़ता है। . उसे उठा कर इकट्ठा कर लेते हैं। यह धान्याभृक कहा ः जाता है। इस धान्याभृकको गोमूवमें सिना एक महोकी वरतनमें रख उसका मुंह बन्द कर देते हैं। फिर उसे सी बार आगमें फूँ कते हैं। कोई कोई सइस बार भी फ्ंकते हैं। इसे सइसपुटिंत अमू कहते हैं। यह गाउ इपये तोला विकता है। इस । भभूका रंग ईंटके चूर-जैसा लाल होता, खानेसे नमनीन भीर सांधा मालुम देता है। यह उत्ते-जक श्रीर पुष्टिकारक होता है। यह लोहेकी ःसाथ रत्तात्यता, नंवल, संग्रहणी, अतोसार, आंव, युराने च्चर, म्रीहा, मूलरोग श्रीर नामर्दी शादि : रोगोंमें काम श्राता है। लोहेके साथ देनेसे इसका गुण बढ़ जाता है। मात्रा ६से १२ ग्रेन तक रहेगी। चौना लोग इसे जीवनवर्षक समस्ति हैं।

श्रम्कको लालटेन, दरवाजे, श्रीर खिड् कियां वनाई जाती हैं। यह चित्रोंमें चमक देनेके काम श्राता श्रीर दर्पणोंके पीछे लगाया जाता है। हिन्दु-स्थानमें यह मन्दिर, राजभवन, भण्ड श्रीर कपड़े शादिके सजानेमें लगेगा। श्रम्कका चर्ण महोके वरतनों श्रीर साधारण कपड़ोंमें भी दिया जाता है। चित्रकार इसे चित्रकारोंके काममें लाते हैं। श्रमंखिह (सं॰ पु॰) श्रम्बं गगनं लेढ़ि स्प्र्श्याति, श्रम्-लिह-ख्य्-सुम्। १ वायु, हवा। (ति॰) २ श्रतिश्रय उच्च, गगनस्पर्शी, निहायत जंचा, श्रासमान्को चूमनेवाला।

त्रभूक, यथ देखो।

प्रस्तिभसान् (सं॰ क्ली॰) श्रवरताती खाता।
प्रस्तितात् (सं॰ पु॰) ईस्रात, लोहा।
प्रसद्ध्य, प्रव्यह्य देखी।
प्रस्तित, प्रव्यत् देखी।
प्रस्तित (सं॰ पु॰) श्रस्तस्य मेघस्य नागः इस्ती,
देन्तत्। ऐरावत, इन्द्रका हाथी।

श्रभ्रनामक (सं॰ पु॰) सुस्ता, मोया। प्रस्वपटल (संं-पु - ली ) अस्त्रक, अवरक। अभुषय (सं । पु । अभे गगने पत्या, अयत्। गगनमार्ग, विमान, शून्यपथ, त्रासमान्को राह। त्रभृपिशाच, बन्सिवाच देखी। श्रभृपिशाचक, पन्यिशाच देखो। त्रभृषुष्प, वन् समुष देखी। प्रभुपुष् (वै॰ स्त्रो॰) बादलको छोट, ब्रुंदाबांदी। प्रभृम (सं पु॰) भृमो भृमणं मिष्याज्ञानञ्च, यभावे नञ्-तत्। १ स्मका अक्षाव, स्मण न नामना, शककी श्रदममौजूदगो। (ति॰) नास्ति मुमो यस्य यत वा, बहुत्रीः। २ श्रभ्वान्त, भृमश्र्न्य, न भूत्रनी-वाला, जिसमें कोई शक न रहे। प्रभ्वमती (सं स्त्री) ग्रानर्त्त या काठिवारप्रान्तकी एक प्राचीन नदी। (कान्दे नागरखन्ड ११५१४४) अध्वमांसी (सं॰ स्त्री॰) अभृमिव जटाया मांसो यस्य, बहुत्री॰। श्राकाशमांसीलता, जटामांसी। श्रभ्मातङ्ग, पव्भुमावङ्ग देखो । चमुमाला ( मं॰ स्त्री॰) चभाषां मेवानां माला श्रेषो, मेघसमूह, मेघश्रेणी, घटा, बादलका जम्घट। अभरोह्स पर्भुरोहर, देखो । त्रभ ्लिप्त (सं वि ) मैचसे बाच्छादित, बादलसे भरा हुआ। अभृजिप्ती (सं॰ स्त्री॰) अभृष जिप्तम् स्त्रीत्वात् ङौप् ; ३-तत् । चल्प मेघयुत्त चानाय, जिस चासान्में थोड़ा बादल रहे। ष्रभुवद्का -(सं स्त्रो॰) प्रवरकको गोली। यह रस्विश्व ज्वरातिसार रोगमें देना श्रीर मटर-वरावर

> ''षण स्तस्य ग्रह्मस्य गस्तस्यामृतस्य च । प्रत्ये कं कवं में कन्तु याद्यं रसगुणैविषा। ततः कञ्चलिका क्षला न्योषच् पं प्रदापयेत्। केशराजस्य सङ्गस्य निग् स्त्रायितकस्य च। गौषसुन्दरकस्याण जयन्ताः स्वरसं तथा। मस्ड कपर्णाः स्वरसं ततः श्रकायनस्य च।

गोलो रखना चाहिये। इसके बनानेका विधि यह है, —

श्रेतापराजितायाय स्तरसं पर्णसम्भवम् । दापयेत्रत तुत्त्वयं विधिन्नः कुमली भिषकः । ' रसतुत्व्यं प्रदातव्यं चूर्णं सरिचसम्भवम् । देयं रसार्धमागेन चूर्णं टङ्ग्यसम्भवस् ।" (रसरताकर)

ग्रहणीपर चलनेवाली ग्रभ्वविका दूसतरह बनेगी,—

"पक्षे एकाइरिद्राभ्यामगारध्मकेन च।

ग्रीधितं पारदेखे व कर्षांचे 'तुल्या एतम् ॥

शक्षराजरसे: ग्रह' गन्यक' रसस्मितम्।

हाभ्यां कच्चित्कां क्रता भावयेत्रम् भेषजै:॥

सिन्दुवारदेखरसे मण्डू कपर्णिकारसे।

केश्रराजरसे चैव ग्रीभसुन्दरके रसे॥

रसेऽपराजितायाय सीमराजीरसे तथा।

रक्षचिवकपत्रीत्ये रसे च परिश्रावितम्।

रसमानसमानेन कायायां श्रीवयित्वयक्॥" (राजिनिध्यह्))

श्वभुवर्ष (सं० पु०) श्वभु में घेर्ह घ्यते, द्वष कमें पि घज्। १ मेघ कर्तृक सिच्यमान स्थान, जो जगस् बादलसे सींची जाती हो। भावे घज्। २ मेघवर्षण, बादलका बरसना।

श्रभ्वाटक (सं॰ पु॰) श्रम्तातक वृष्त, श्रमड़ा। श्रम्भवाटिक (सं॰ पु॰) श्रम्भेण शून्धेन वाटो विष्टनं यस्य, बहुत्री॰। श्राम्तातक वृष्त, श्रमड़ा। श्रमड़ेकी पत्ती भड़ जानेसे वृष्त केवल शून्य द्वारा विष्टित रहता, दसीसे दसका नाम श्रम्भवाटिक पड़ा है।

अभ्यवाटिका (सं॰ स्त्री॰) व्यवाटिक देखी। अभ्यधिरस् (सं॰ क्ली॰) आकाश्यका बना हुआ शिर, 'जो सर आसमान्से बना हो।

श्रभ्यसार (सं पु पु ) भीमसेनी कर्पूर, काम् र। श्रभ्याज (सं कि ) न भ्याजते, भ्याज-श्रच्; नञ्-तत्। श्रनुक्वल, सेला, जो श्रच्छा न मालूम हो। श्रभ्याता (सं पु ) श्रमाह देखी।

श्रसात (सं वि ) नास्ति स्नाता यस्य, बहुवी । स्नात्वशून्य, जिसकी भाई न रहे।

श्रभाद्धक, भवाद देखो।

त्रभाख्मत्, भधावः देखो।

चस्त्रात्मती (सं•स्त्री•ः) :, पवाद देखी।

श्रास्त्राहमान् (सं'ः पुरु) । वर्षाह देखी ।-

श्रभाव्य (सं वि ) नास्ति भाव्यः भातुष्युतः श्रह्मां यस्य, नञ्-बहुनी । १ भातुष्युत्रहीन, जिसके सतीजा न रहे। २ श्रत्रहित, जिसके दुश्मन् न रहे।

श्रभावी (सं॰स्ती॰) प्रधाद देखी।

श्रभानत (सं वि वि ) भ्रम-क्ष, ततो नञ्-तत्। भ्रान्तिश्र्न्य, प्रमादरिहत, न घवराया हुत्रा, जो गुलतीमें न हो, साफ, ठहरा हुआ।

अभ्वान्तवुद्धि (सं ० वि०) विग्रुह प्रज्ञा-सम्पद्म, निसकी. अक्ष, विगड़ी न रहे।

श्रभान्ति (सं क्ती ) भ्रम-तिन्, नज्-तत्। १ भ्रान्तिका श्रभाव, प्रमादका न पड़ना, श्रमणकी श्रम्यता, घवराइट या ग्रांतीका न होना। (वि॰) नज्-बहुत्री । २ श्रान्तिश्र्म्य, जो.घवराइट या ग्रांतीमें न पड़ता हो।

अभ्जावकाश (सं॰ पु॰) अभ्ज भाकाशमेव अवकाशः. अवसरः। मेघका शरण, बादलकी पनाइ।

भभावकाशिक (सं॰ व्रि॰) अभावकाशः अस्यस्य, इनि सार्थे कन् वा। केवल आकाशावरणयुक्त, जो आकाश भिन्न अन्य आवरणसे विशिष्ट न हो, बारिशके त्यीं खुला हुआ।

श्रभ्यावकाशिन्, पवावकाशिक देखी।

श्रभ्याह्न (सं॰ क्ली॰) लुङ्गम, नेसर। श्रम्, वर्ध देखो।

त्रस्त्रिखात (सं॰ वि) सकड़ीने फावड़ेसे खोदा

श्रभृत (सं कि कि ) सेवाच्छच, बादलसे भरा हुया। श्रभृय (सं कि कि ) १ सेव-सम्बन्धीय, बादलसे पैदा हुश्रा। (पु॰) २ विद्युत्, बिजली। (क्ली॰) २ सौदामिनौयुक्त सेघसमूह, जिस घटामें बिजली भरी रहे।

म्बन्ध्य (सं॰ पु॰) तानुरोगविशेष, तान्की कोई बीमारी। इसमें स्तन्धनोहित एवं ग्रोणितोस गोय, ज्वरकी-तोव्र वेदनासे युक्त रहता है।

प्रश्नेष ( सं॰ पु॰ ) श्रेष चलने घल्, तती नल्-तत्। । १ बुक्तता, योग्यता, चमता, पात्रता, उपयोगिता, उपपत्ति, काविलियत, लियाकृत, मक्टूर। (वि॰) २ चलनशून्य, जिसका रिवाज न रहे।

भ्रम्यू (सं॰ पु॰) नस्न साधु, जो फ्कीर नङ्गे रहता हो।

श्रभ्व (सं वि वि ) श्रा समन्ताद् भवति विद्यते, श्राभ्य वाहुलकात् कः उपसर्ग इस्तत्वम्। १ महत्, बड़ा. भारी, ताक् तवर। २ भीषण, भयदायक, हलाञ्च, खीफ्नाक। (स्ती ) ३ जल, पानी। ४ मेघ, बादल। ५ निर्भर, चश्मा। ६ राष्ट्रम, श्रादमखोर। ७ श्रपूर्व श्रक्ति, श्रनोखी ताक्त। द घोर विपत्ति, बड़ी श्राफ्त। ८ प्रखरता, तेजी। (पु॰) १० श्रक्ति-श्रासी श्रव, कट्टर दुश्मन्।

भ्रम, श्राम (सं॰ पु॰) भ्रम गती अन् घञ् वा। १ सेवक, नौकर। २ सायां, इमसोहबत। ३ बल, ताकृत। ४ रोग, बौमारो। ५ प्राण, नप्स। ६ भ्रपक फलादि, कचा फल वगैरह।

'बनो रोगे तिहमेषे बामीऽपक्षी तु वाचावत्।' (विश्व)

म्रसगांव-सध्यप्रदेशके चांदा जिलेका एक परगना। इसमें वहुत पहाड़ पड़ा है। सिवा वाणगङ्गाने निकट दूसरी जगह जङ्गलको कोई कमी नहीं देखते। इसमें . वाणगङ्गाको कितनी ही सहायक नदी बहती हैं। यहां चावल, टसर और जङ्गली चीज खासकर पैदा होगी। पूर्व-सागर-तटसे कितना ही नमक मंगाया जाता है। उत्तरमें तेलगू श्रीर दिख्यमें लोग मराठी भाषा बोलेंगे। तैलङ्गी ही इसके प्रधान व्यापारी हैं। त्रमन्त (सं• पु॰) न सन्नं यत, नज्-बहुत्रो॰। सागर विशेष, विसो बहरका नाम। क्रायदीपकी श्रन्तर्गत ज्वालामुख पर्वतपर भाष्वायन राजा रहते थे। वह अपनी भगिनी अन्तर्भटाके साथ तपोवनमें पर्च तपस्या करने लगे। मायादेवीने नाना प्रकार प्रलोभन देखा उनकी तपस्यामें विष्न डालनेको विस्तर चेष्टा की थो। किन्तु किसीतरह वह क्रतकाये - न हुयों। भन्तर्मेदाने उससे गविंत हो कहा था,-'तिभुवनके लोग श्रव श्राकर इमारी पूजा चढ़ायें। इस विशिष्ठपत्नी अनुस्ति ने सहस विराजमान है। देहाना होनेसे हम नचत्रलोक्से जाकर रहेंगी।' Vol. II. 11

इस गवित वाकारी मायादेवी श्रतिभय ऋद हो गयी थीं। उन्होंने श्रीवैकी बुला तपीवनमें भाग लगवा दी। किन्तु तपोवनमें विश्वा ग्रन्तर्भदाके सहाय रहे। चक्रपाणि सायासे पर्वत बन गये थे। उसी पर्वतको गुरुमिं राजा श्रीर उनको भगिनी दोनो जा किये। इसीसे उस स्थानको स्थानाच्छादित वा परि-रचित कहते हैं। सायादेवी पुनर्वार प्रवत कड बांघ उन्हें विरक्ष बनाने लगी थीं। विषा भी पुनर्वार वृहत् वच बन तने भीर डालसे उन्हें बचा लिया या। उस स्थानको रचितस्थान कहते हैं। इतने पर भो मायादेवीकी मनस्कामना पूर्ण न इयी। परिशेष पर उन्होंने अन्तर्भदाको पकड़ किसो सागरकी जनमें डाल दिया था। निन्तु निष्णुकी मायारी अन्तर्भदा न ड्वीं, पानी पर तैरने सगीं। उस दिनसे इसके जलमें कोई वसु डालने पर नहीं डबती। यही इसके श्रमन नाम पड़नेका कारण है।

शाधनिक प्रवातलानुसन्धायी श्रनुमान बांघते, कि राजा श्रीर उनकी भगिनी मिश्रकी उत्तर-प्रदेशमें तपस्या करने गये थे, श्रास्काल्टाइटिस सागरका ही नाम श्रमन्न रहा। नहीं कह सकते, यह मीमांसा कहांतक सकुत है।

ग्रमङ्गल (सं॰ पु॰) मङ्ग-ग्रलच्; नास्ति मङ्गलं प्रयोजनं यस्रात्, ५-बहुबो॰। १ एरखहन्त, रेंह्का पेड़। एरण्डहचसार न रखनेसे किसी काम नहीं श्राता। (ति॰) ६ वा ७-बहुनी॰। २ सङ्गलशून्य, श्रक्षश्रल, बद्धिगून्, बदबख्त, बुरा। (क्ली॰) ३ अश्वभ, वदशिगूनी, नञ् तत्। 8 अश्रमस्चन लच्चणादि, जो शिगृन् वगैरह बुरा हो। इमारे शास्त्रकारने विस्तर श्रश्न लचणका उन्नेख **उठाया है। ब्रह्मवेवर्तपुराणमें इसका विस्तारित** दिवसमें युगालका हुआना, विवरण मिलेगा। कुत्तेका रोना, रात्रिको उज्जूका बोलना, ट्रोणकाक या जङ्गली कीवेका कांव-कांव करना, ग्रहमें ग्रप्नका गिरना भीर यात्राकासमें भग्न वा शून्य कूभा, तैस, लवण, श्रस्थि, कार्पास, कच्छप, कुत्ते, छिन्नकेश, नख, मल, देवलबाद्मण, यामयांजक, प्राप्तक, पाइ, विष.

ंतेलों, व्याध, नपुंसक, संपेरे प्रस्तिका देख पड़ना विस्तर ग्रमाङ्गलिक लच्चण माना गया है।

श्रमङ्ख्य (सं॰ त्रि॰) मङ्गलाय हितं यत्, नञ्-तत्।
श्रमङ्गलजनक, अग्रभ, बद्शिगृन्, वुरा, ख्राव।

ममचूर (हिं॰ पु॰) सूखे श्रामकी बुकनी, जो श्रमहर पीस ली गयी हो।

श्वमज्द श्रलीशाह—मुहमाद श्रली शाहक लड़के। सन् १८४२ ६०की १७ वीं मईको यह श्रपने वापकी जगह लखनजके राजिसंहासनपर बैठे श्रीर श्रवधके नवाब बने थे। उसी उत्सवके उपलचमें इन्हें स्रिया शाहकी उपाधि मिली। सन् १८४७ ई०की १६ वीं मार्चको इनकी मृत्यु हुयो थी। फिर इनके लड़के वाजिद-श्रली शाहको राज्यका भार दिया गया। सन् १८५६ ई० को ७ वीं फरवरीको श्रंगरेज-सरकारने वाजिद-श्रली शाहके लखनजको नवावी होन श्रपने राज्यमें मिला ली थी।

श्रमजेर—गुजरातका एक राज्य। सन् १८५७ ई॰ को मजर्मे सिपाहियोंके वलका करनेपर यहांके राजाने भोपावारके पोलिटिकल एजएट कप्तान हिचनसनपर श्राक्रमण किया था।

श्रमण्ड (सं ० वि०) मन-ड; नास्ति मण्डो यस्य, बहुत्रो०। १ मण्डरहित, माड्से खानी, निसर्ने माड् न रहे। २ भूषणहीन, वैसान। (पु०) ३ एरण्ड-वृद्ध, रेंड्ना पेड़।

अमिरिङ्त (सं कि कि ) भूषित न किया हुआ, जो 'संवारा न गया हो।

श्रमड़ा (हिं॰ पु॰) श्राम्त्रातक, श्रमारी। (Spondias mangifera) यह वृत्त होटा श्रीर पतमरा होता है। इसे भारतवर्षके इस सिरेसे उस सिरेतक वन्य श्रवस्थामें पायें या लगायेंगे। सिम्धुनदसे पूर्व एवं दित्तण, मलाका श्रीर सिंहल तक इसका श्रधक प्रसार देखते हैं। हिमालय पर यह ५००० फ्रीटसे कं चे न जगेगा। प्रकृतिने इसे श्रनयनवृत्त एशियामें विभाजित किया है।

इसकी बकलेसे 'सृदु-नि:सार निर्यास टपकता, जो कुछ-कुछ भरवी-निर्यास जैसा होता; किन्तु

रक्षमें ज्यादा काला निकलता है। वह वह के लटकते हुये कुछ-कुछ पोले या लाल-जेसे भूरे रक्षकाले भागमें रहे और उसका विकाग-चमकीला तल चमका करेगा। अधिक जलके साथ यह लसदार गोंद बनाता, जो सीसेके नमकसे जम जाता; फिर दुनि-यादी नमक और लाहेकी हरी भाषसे विषचिषाने लगता है। किन्तु इसमें सोहागेका कोई काम नहीं देखते।

इसके फलवाले गूरेको छंस्कृत लेखकों ने खड़ा, कसेला और पित्त-सम्बन्धाय अजीण रोगमें लाभदायक बताया है। इसीसे कभी कभी अमड़ेको पित्तहच कह देते हैं। इमलोग खटाईके लिये इसे तरकारीमें डालें और इसका अचार बनायेंगे। पत्ता और बकला कसेला-खुश्रवृद्धार रहता और पेचिश्रको दनके काम आता है। इसका गोंद शामक होगा। पत्तीका अर्क कहीं कहों कानमें दर्द होनेसे छोड़ा जाता है। ब्रह्मदेशको शान जाति इस फलको ज़हरीले वाणसे हुये बावके लिये ज,हरमोहरा समभती और शावश्यकता बानेसे हरा या स्था हो खा लेती है।

इसका पाल प्रक्रोवरमें पके और सबसे बड़ा होने-पर हंसके अपड़े-जैसा निकलेगा। रङ्गमें वह खूब जैतूनी-हरा रहता और पोला-काला धळ्या पड़ जाता है। उसमें कोई गन्ध नहीं होता। बकलेके पासका भाग बहुत खद्दा लगता, किन्तु उसे निकाल डालनेसे गुठलोके पास पाल मीठा और खाने खायम प्राता है। पक्षने पर उसे कभी-कभी स्खा भो खाते, किन्तु प्रायः तरकारीमें खटाई देनेको हरा हो छोड़ देते हैं। तेल, नमक और लाल मिर्च मिलाके पालको घटनो भो बनायेंगे। गो और हिरण पालको बड़े चावसे खाते हैं।

इसको लकड़ो मुलायम घीर कुछ-कुछ भूरी होती है। प्रति घन फूटमें लकड़ोका वज़न कोई छत्तोस धेर रहेगा। लकड़ो सिफ् जलानेके ही काम द्याती है। प्रमत (सं• पु॰) द्यम-प्रतच्। १ रोग, बीमारी। १ सत्यु, मीत। ३ काल, समय। (वि•) मन-म, नन्तत्। ४ त्रसमात, त्रज्ञात, सालूम न हीनेवाला, जो दमागृरी समभा न पड़ता हो।

श्रमतपरार्थ (सं वि वि ) प्रधान विषयसे असम्बद्ध. खास मज्मून्से लगाव न रखनेवाला।

- श्रमति (सं॰ पु॰) श्रम-श्रति। १ काल, वत्। २ चन्द्र, चांद। ३ दण्ड, सजा। (स्त्री॰) ४ दौित, चमक। ५ रूप, स्रत। ६ ज्ञानाभाव, वेवकृषी। ७ श्रप्रस्तुं ब्रिं, श्रों ही समक। (ति॰) द दृष्ट, बदमाश। ८ ज्ञानहीन, वेसमक। १० दरिद्र, ग्रोंव। श्रमतिपूर्व (सं॰ ति॰) श्रचेतन, श्रज्ञात, वेहोश, वेदरादा, जिसे पहलेका ख्याल न रहे।

षमतीवन् (सं॰ व्रि॰) धमितरप्रथस्ता बुहिस्तय वनुते, वन-क्रिप् दीर्घः। १ षप्रथस्त बुहियुत्ता, ओक्षी समभवाला। २ दरिद्र, निर्धेन, ग्रीव, जिसकी पास दीस्तत न रहे।

अमत्त (सं॰ ति॰) न मत्तम्, नञ्-तत्। अचीव, निर्मद, बाहोश, जो मतवाला न हो।

श्रमत (म'॰ लो॰) १ भाजनपात, भाजन, बरतन। २ बल, ताक्त। (ति॰) ३ श्रहिंसित, ताक्तवर। ४ श्रपरिमित, इदसे ज्यादा।

श्रमितन् (सं॰ ति॰) १ यित्रभालो, बलवान, ताक्तवर, जोरदार। २ भाजन लिये हुमा, जिसके पास बरतन मीजूद रहे।

- अमसर (सं॰ पु॰) मद-सरन्, तती नञ्-तत्। १ अन्यने मङ्गलमें हिंसाका अभाव, दूसरेकी भलाईमें इसदका न करना। (ति॰) नञ्-बहुत्री॰। २ मासर्यरहित, अन्यने प्रति देवशून्य, इसद न रखने-ंवाला, फ्याज, जो किसीसे डाइ न करता हो।

म्बमद (सं॰ त्रि॰) विषस्, निरानन्द, वैचैन, ग्रमज़दह, सम्बीदह, जो उदास रहता हो।

श्रमदन (श्र०-क्रि०-वि०) इच्छापूर्वेक, सरासर, जान-बुभाकर।

षमधव्य (सं॰ व्रि॰) सोममाधुर्यंके श्रयोग्य, जो सोमको मिठाईके कृष्टिल न हो।

अमधुपर्कः (सं ॰ ति ॰) मधुपर्कते अयोग्य, जो श्रह्रद, ंदूध और घो मिस्राकर दिया जाने कृष्टिस न हो। श्रमध्य (सं वि ) १ कटु, कड़वा, जो मीठा न हो। (पु॰) २ वंशीके क्टः दीवमें एक दोष। श्रमध्यम (सं वि वि श्रमध्यस्य, बीचमें न पड़नेवाला। श्रमध्यस्य (सं वि वि श्रमध्यस्य, श्रममदुद्धि, जो विक्वर न हो।

श्रमध्यस्वविमणी (सं ॰ स्त्री॰) चैतनजडोभय वर्म-वित्रेनो न होनेवाली, जा जान्दार श्रीर वेजान् दोनो सिफतके बीच न रहती हो।

श्रमन ( श्र॰ पु॰ ) श्रानन्द, श्रान्ति, चैन, बचाव। श्रमननौय, श्रमनव्य देखो।

अमनस् (सं • ति ॰) नास्ति प्रशस्ततात् कायैचमं मनो यस्य। १ कायैचम मनोद्दीन, काम करने लायक् तबीयत न रखनेवाला। २ मनोद्दितिश्च, जिसका मन मर जाय। (क्लो॰) ३ जो दिन्द्रय दच्छाका न हो, जानका समाव, जो श्रीजार शक्क न हो।

अमनस्त (सं॰ व्रि॰) १ इच्छाने इन्द्रियसे रहित, जिसे ज्ञान न रहे, खाडियका पाला न रखनेवासा, जिसे मालुम न पड़े। २ घचेतन, वेहोय।

यमनिस्तन् ( सं ० ति ०) श्वज्ञान, यमनुष्यधर्मा, वेसमम्रः, यादमस्त्रोर-जैसा।

त्रमनाक् (सं॰ ग्रव्य॰) ग्रधिक, श्रन्यून रूपसे, न्यादा, बहुत, खूब।

श्रमनि (सं॰ स्त्रो॰) १ गति, चाल । 'धननिर्गतिः । (चञ्चलदत्त) २ पथ, राह ।

ग्रमनिया (हिं॰ वि॰) विश्वद्ध, खच्छ, पवित्र, पाक, साफ, जो छूवा न गया हो।

अमनुष्य (सं • पु • ) अभावि नञ्-तत् । १ मनुष्य भिन्न पग्न, देवता, वृचादि, आदमीको छोड़ जानवर, फ्रिजा, दरख्त वग्नै रह। (बि • ) आप्रायस्ये नञ्-तत्। २ मनुष्योचित गुणशून्य, आदमीके काविल सिफ्त न रखनेवाला, जो इन्सान न हो।

यमनुष्यता (सं॰ स्त्री॰) स्तीवल, पौरुषहोनता, पुरुषानहता, नामरदानगो, जनानापन। पमनुष्यनिषेवित (सं॰ विं॰) मनुष्यमून्य, जहां

भमनुष्यानवित (स॰ ति॰) मनुष्यभून्य, जहाँ मनुष्य न रहे, भादमोसे खाला, जिस जगह पादमौ न बसे। भसनेक (हिं॰ पु॰) क्रम्मविशेष, कोई खास काछ-कार। यह ग्रवधमें रहता भीर सालगुजारी देनेमें भपना खास हक, रखता है। २ सरदार, ग्रधिकार-प्राप्त व्यक्ति। (वि॰) ३ साइसी, ज्वरदस्त।

श्वमनोगत (सं॰ त्रि॰) न मनोगतम्, नज्-तत्। श्वनभिष्रेत, ख्याल न किया हुद्या, नामालूम।

भगनोच्च (सं॰ ति॰) चित्तको अप्रिय, अनिष्ट, भनोप्तित, दिलको खुश न आनेवाला, नागवार, नापसन्द।

चमनोनीत (सं श्वि ) न मनोनीतम्, नञ् तत्। १ जो मनःपूत न हो, ख्राब-ख्रस्ता, मरदूद, गया-गुज्रा। २ चनीपित, चनभिष्रेत, नापसन्द।

भमनोयोग (सं० पु०) धमाव नञ्-तत्। १ मनी-योगका घमाव, घवधारणका न रहना, कमतवज्ञोहो। (त्रि०) नञ्-बहुत्री०। २ घन्यमनस्क, मनोयोग-यून्य, दिस न सगानेवासा, निसका ख्यास दूसरो जगह सगा रहे।

श्वमनोयोगिन् (सं॰ ति॰) श्वनवधान, निर्वेच, श्वनासक्त, उपेचक, मन्दादर, प्रमत्त, प्रमादिन्, श्रन-विच्त, श्वनिवष्टिचित्त, श्रून्यष्ट्रदय, वेपरवा।

श्रमनीरस्य, अननीहर देखी।

षमनोहर (सं श्रिष्) श्रनभिष्रेत, श्रनीपित, नाग-वार, नापसन्द, जो दिखको न खींचता हो।

ष्ममन्तव्य (सं॰ ति॰) ध्यान न दिया जानेवासा, जिसपर ख्यास न दौड़े।

भमन्तु (सं॰ त्रि॰) मन-तुन्, ततो नज्-तत्। १ श्रज्ञान, नासमभा। २ निरपराध, बेगुनाइ।

श्वमन्त्र (सं वि) नास्ति मन्त्रो वेदपाठी यस्मिन् कर्मोण, बहुत्री । १ वेदपाठशून्य, जिसमें वेदमन्त्र न पढ़ा जाये। १ वेदमन्त्र न जाननेवासा, जिसे वेद पढ़नेका प्रधिकार न रहे। (पु॰) ३ श्रवेदिक मन्त्र, मन्त्रशून्य कर्मोदि।

श्रमन्त्रक, शमन्द्रे हेखी।

चमकविद् (सं॰ ति॰) वेदविधि न जाननेवासा, जिसे वेदका स्त्र मास्म न रहे.।

व्यमन्त्रिका (संग्रुती) पनन्दिखी।

श्रमन्द (सं श्रि ) १ पट्, होशियार। २ उत्क्षष्ट, बढ़िया। ३ तीव्र, चालाका, जो सुस्त न हो। ४ श्रिषका, प्रधान, ज़रूरी, ज्यादा। (पु॰) ५ वचविश्रेष, किसी-दरखूतका नाम।

श्रमन्यमान (सं॰ ति॰) १ न माननेवाला, जो इज्जृत न करता हो। २ श्राया न रखते हुया, जिसे श्रागाहो न रहे।

श्रमन्युत (सं॰ ति॰) गुप्त क्रोध न रखनेवाला, जो किसो ग्रख्सि डाइन करता हो।

श्रमम (स'॰ पु॰) १ भावी उत्सिप धीके द्वादम जिन-विभेष। (ति॰) नास्ति मम दत्यभिमानः ग्रहादिषुः यस्य, बहुत्री॰। २ ममताभून्य, ग्रहादिके प्रति माया न रखनेवाला, खुदसनायीसे खाली, जिसे विलक्कल दुनयाबी मुद्दळ्त न रहे।

त्रममता (सं॰ स्त्री॰) निरीहता, नि:सङ्गता, वेतमयी, वेग्रजी, वेपरवायी।

श्रममत्व (सं० क्षी०) पनमता देखी।

श्रमिस्त (वै॰ वि॰) श्रचर, श्रमर, जो कभी मिटताः न हो।

श्रमर (सं॰ पु॰) स-श्रच्, ततो नज्-तत्। १ देवता, फ़रिफ्ता। २ कुलियहच, सेचुड़। ३ परिसंदार वृत्त, हरजोड़। ४ पारद, पारा। ५ सनीवर। ६ सर्द्गण विशेष, उच्चासमें एक पवन। 🤏 विवाह-जोटक नचत्रविशेष। इसमें श्रीखनी, सगिशरा, पुनर्देसु, पुष्या, इस्ता, खाती, घनुराधा, अवणा भीर रवती नचत्र रहता है। ८ सुवर्ष, सोना। ८ रहाच। १० इस्ती, हाथी। ११ श्रमस्तीष श्रभधानते रच-यिता। लोग दन्हें ग्रमरिंह कहते हैं। यह बीडधर्मावलस्वी रहे मीर विक्रमादित्यकी सभाको सुग्रोभित करते थे। १२ गिरिविशेष, किसी पहाड़का नाम। १३ सोमगिरिक जन्तर्गत सरोवरविशेष, सोम पहाड़का कोई तालाब। इसे देवसरोवर भी कहते हैं। १८ उकार अचरका गूढ़ पर्छ। १५ तेतीस संख्या। १६ श्रमरकोष। १७ वस्वर्दके कच्छ ज़िलेका स्थान विशेष। यह भुजसे कोई चौबीस क्रोस पश्चिम श्रवस्थित है। प्रतिवर्षयद्वांगृज्नीके ग्रमीर कारकासिमकी

स्मृतिरचाको मेला लगता है। सन् दूं की १४वें शताब्द वह पश्चिमभारतमें श्चमण करते समय कच्छमें राज्य करनेवाले सम्मा राजपूतों द्वारा मार डाले गये थे। चैत क्षणप्रवर्में जो पहला सोमवार पड़ता, उससे मेला श्रक होता श्चीर पांच दिनतक रहता है। मन्दरेके पीर शाह सुराद मेलेका प्रबन्ध करते हैं। प्रति वर्ष हजारों सुसलमान श्चीर नीच जातिके हिन्दू यात्री दस जगह आते श्वीर क्पया-पैसा, नारियल. कपड़ा, बकरा, मेड़, मिठाई तथा छोहारा कन्नपर चढ़ाते हैं। यहां चावल, छोहारे, रङ्गीन कपड़े, बैल, फंट श्वीर मिठाईका रोजगार चलता है।

कंट श्रीर मिठाईका राज्गार चलता ह।
श्रमरकणा (सं क्ली॰) १ गजिपिप्पली, बड़ी पीपल।
श्रमरकण्टक—पर्वतिविशेष, एक प्रचाड़। यह पर्वत
वुंदेलखण्डके रीवा राज्यमें समुद्रतलसे २४८२ फ़ौट
कंचे श्रवस्थित है। इससे शोण श्रीर नर्मदा नदी
निकली है। यह विस्थाचलके सातपुरा पर्वतका एक
भाग है श्रीर इसकी चौटीपर सुविस्तृत श्रिष्टियका
पड़ो है। यहां नर्मदा नदीकी चारो श्रोर सुन्दर
मिन्दर बने श्रीर कितने हो निर्भर पानीका फौवारा
होड़ा करते हैं। श्रमरकण्टक हिन्दुवींका एक तीर्थ
है श्रीर प्रति वर्ष महादेवका मेला लगता है।
श्रमरकण्टका (सं॰ स्त्री॰) श्रतावरी, सतावर।
श्रमरकण्ट—महिन्दसीत्रके टीकाकार।
श्रमरकण्ट—महिन्दसीत्रके टीकाकार।
श्रमरकण्ट—महिन्दसीत्रके टीकाकार।

२०० पड़ा है।

प्रमरकान्त-संस्कृत एकाचर-नाममानाके रचिता।

प्रमरकान्ति (सं॰ पु॰) व्यक्तिन्ता।

प्रमरकाष्ठ (सं॰ क्षी॰) देवकाष्ठ, देवदाक।

प्रमरकुमुम (सं॰ क्षी॰) नवङ्ग, नौंग।

प्रमरकोट-सिन्धुनदके परपारका स्थान विशेष। पहने

यह किसी राजपूतरान्यकी राजधानी रहा। इसी

स्थानमें प्रसिद्ध वादशाह प्रकटरका जम्म हुआ था।

कावनी। त्रैकूटक मचाराज ट्रुव्सेनने यहां विजय भाकर जो दानपत्र लिखा, उसमें श्रन्नात संवत

पक्ष र देखी।

समरकोष (सं॰ पु॰) श्रमरसिंहप्रणीत श्रभिधान-विश्रोष। अमरसिंह देखो।

ग्रमरख (हिं०) पमर्व देखी।

श्रमरखो (हिं॰ वि॰) क्रोधी, गुस्रावर, व्रा साननेवाला।

श्वमरगङ्ग वस्वईके घारवाड़ जिखेवाले देवगिरि खानके कोई यादव-नृपति। यह सेवनके पीत, मज्जुगीके पुत्र श्रीर कर्णके स्त्राता रहे। कर्ण-पुत्र भिज्ञम महाराज सन् ११८१ ई॰ में देवगिरिके सिंहासन पर प्रतिष्ठित थे।

श्वसरगढ़ (श्वसरार गढ़) चर्डमानके गोपभूस प्रान्तका एक प्राचीन नगर। पहले यह सद्गोपवंशके नृपति महेन्द्रनाथ सहाराजकी राजधानी रहा। इसकी चारो श्वोर सुदीषें दुर्गश्रेणी बनी थी। श्वाज भी उसका अग्नावश्रेष देखनेमें श्वाता है।

श्रमरगण (सं॰ पु॰) देवतासमाज, फरिश्तोंका मजमा।
श्रमरगोल—वम्बईवाले घारवाड़ ज़िलेके हुवली परगनेका
कोई गांव। यहां जो पत्न-लेख मिला था, उसमें
महामण्डलेखर जयस्वत्य दितीयका उन्नेख रहा।
उन्होंने सन् १११८ ई० से ११२५ ई० तक राज्य किया
था। इस यामके मध्य शङ्करिङ्का मन्दिर बना,
जो कुछ-कुछ गिरने लगा है। मन्दिरकी दीवारीं श्रीर
खक्षोंपर देवदेवीकी सृति खचित है।

श्रमरचन्द्र—१ परिमलनामक संस्कृतव्याकरणरचिता।
२ वायड्गच्छीय जिनदत्तस्रिके श्रिष्य। इन्होंने कला-कलाप, काव्यकत्यलता, छन्दोरतावली, बालभारत प्रस्ति संस्कृत यन्य वनाये थे। ३ विवेकविलास-रचिता। यह सन् ई॰के १२वें शताब्दमें विद्यमान थे। श्रमरज (सं॰ पु॰) श्रमरः दुर्भर इव जायते, श्रमर-जन-छ। १ दुष्खदिरहच, लजालू। २ देवदाक। ३ नदीवट।

यमरजौ—राजपूतानेके एक कवि। 'राजखान'में टाडने दनका उत्तेख किया है।

: पमरण (सं क्ती ) पमरता, प्रमरत, पनवारता, जानन्य, नित्यता, प्रयात-पबदी, प्रयात-जाविदानी, वना, नभी न मरनेनी पालत।

श्रमरणीय (सं वि ) श्रमर, श्रनखर, नित्य, लाज-वाल, जो कभी सरता न हो।

श्रमरणीयता (सं ॰ स्त्री॰) अमरण देखी।

श्रमरतिटनी (सं॰ स्त्री॰) देवतावींकी नदी, गङ्गा। श्रमरतक् (सं॰ पु॰) १ देवदाक् । २ श्रकींदि, श्रकोड़ा वगैरह।

श्रमरता (सं॰ स्ती॰) १ श्रनखरता, वभी न मरनेकी हालत। २ देवत्व, देवताका भाव।

श्रमरत्व (स'० ली०) पनरता हैखा।

श्रमरदत्त—१ वस्वईवाले खकात प्रान्तके न्हपतिविशेष।
यह राजपूताने—जयपुरके रणस्तकागढ़वाले धंषल
पंवारको २६ वों पोठोमें उत्पन्न हुये थे। सन् ई॰ के
१३वें श्रताव्द श्रलाडहीन् खिल्लजीने जब रणस्तकागढ़को
लूटपाट श्रपने हाथ किया, तब धंधलको वहांसे
भाग खकातमें जा बसना पड़ा। सन् ई॰ के १६वें
श्रताव्दमें श्रमरदत्तने शाहजहांको कोई होरा नजर
दिया था। उससे उन्होंने श्रत्यन्त प्रसन्न हो दल्हें रायको
उपाधि प्रदान की श्रीर श्रपने साथ हो दिल्ली ले
जाकर दरवारका सुसाहब बना लिया। यह एक
लड़का छोड़कर मरे थे, जिसने मुरिश्रदावादके सेठ
मानिकचन्दको लड़कासे श्रपना विवाह किया।
२ एक प्राचीन संस्कृत-शब्दकोषकार।

भमरदार (सं॰ पु॰-क्ली॰) भमराणां प्रियं दार, भाना॰-तत्। देवदार।

श्रमरदास-नानकपत्थियोंके दश गुरुमें एक। सिखोंके 'यूत्य'में इनके बनाये भजन मिखते हैं।

श्रमरदेव—१ मालवं देशवासे किसी विक्रमादित्य नृपतिकी राजसभाके रत्न-विशेष। कहते हैं, जब महादेवने स्तप्न देखाया, तब बीध-गयामें श्रभोकका कोई विहार खोदवा दन्होंने एक श्रिवमन्दिर बनवाया था। बीधगयासे श्राधिष्कृत १००५ संवत्की श्रिका-लिपिसे उपरोक्त विषय प्रमाणित होता है।

श्रमरहु (स'॰ पु॰) विट्खदिरहन्त, लजानू। श्रमरिं (सं॰ पु॰) श्रमराणां देवानां पूजकः द्वितः, श्राक॰ तत्। देवल ब्राह्मण्, पुजारी ब्राह्मण्, जो ब्राह्मण् देवताका पूजन करता हो।

अमरनाथं (सं • पु • ) १ इन्द्र, देवतावों के मालिका।
२ काम्मीरका एक प्रसिद्ध तीर्थ। यहां महादेवका
जो स्वयम् तुषारिकिङ्ग है, उसीका नाम ग्रमरनाथ
वा ग्रमरेखर पड़ा है। प्रति वर्ष यावण मासकी
राखी पृर्णिमाको भारतवर्षके नाना-देशवाले यात्री
यहां ग्राते हैं।

यमरनाथ काम्मीरकी पूर्व दियामें अवस्थित है। इसके उत्तर तिब्बत देश है। यहांकी पर्वतमाला बहुत जंची-नीची है। उंचाई प्रायः १५०००-१६००० फीट होगी। क्या भीत, क्या ग्रीम—बारही महीने चारो योर तुवार ही तुवार दिखाई देता है। पथ दुर्गम, प्राणिशून्य भीर दृष्णभून्य है। सहस्र सहस्र प्रस्तरखण्ड और हिमिशला पतनीम्म हो रही हैं। चलते समय यात्रीके उद्यक्तमें बोलने अथवा जीरमें पैर फटकने पर उसकी धमकसे सारी भिला उसके थिरपर गिर पड़ेगी। इधर भाइमास रातदिन हिंड हुया करती, कभी कभी वर्ष भी पड़ जाती है। इतनी विम्नवाधा रहते भी प्रायः दो हज,ार यात्री प्रति वर्ष इस स्वयम्म लिङ्गका दर्भन करने अमरनाथ पहुंचते हैं।

पथ ऐसा दुर्गम रहनेके कारण काम्मोराधिपति
यातियोंको विभेष सहायता देते हैं। इस महातीर्थका दर्भन करनेको भारतवर्षके सुदूर खानोंसे
याती भाते हैं। उनमें धनी दिरद्र, योगी संन्यासी,
सभी सम्प्रदायके सनुष्य पाये जाते हैं। दरिद्रोंको
काम्मीरराज स्वयं राहख देते हैं।

राखी-पूर्णिमासे चौदह पन्द्रह दिन पहले श्रीन नगरने निकट रामनाग्में सरकारी भएडा छड़ा दिया जाता है। इसीको देखकर यात्री क्रमणः एकत होते हैं। फिर पूर्णिमासे श्राठ दिन पहले ही सन यात्री श्रीनगरसे यात्रा करते हैं। अनन्तनाग्में भएडा पहुंचने पर यात्री एकत हो जाते हैं, आगे पीके कोई भी नहीं रहता। वहांसे अमरनाथ रूप क्रोस रह जाता है। बीचमें पांच पड़ाव पड़ते हैं, फिर तीर्थखान मिलता है। पथमें कुछ भी नहीं पाते। भमरनाथमें भी नती हाट-नाज, र थोर न मनुष्योंकी बस्ती ही है। इसीसे याती अनन्त-नागमें ही जावश्यकीय वसु ख्रीट लेते हैं।

राज-पताका आगे आगे और उसके पीके पोके हाथमें प्राण लिये यात्री चलते हैं। अमरनाथके पथमें सब मिलाकर इक्षीस तीथों में स्नान किया जाता है। पहले वितस्ता नदोके उस पार कथ्यपमुनिका और्य वा श्रीसान मिलता है। वहां कोई देवमूर्ति नहों। कहते हैं, वहां जो कोई स्नान करता, वह भौर्य एवं श्रीसम्ब होता है।

दूसरा तीथे पाख्नतन है, यह 'पुराणाधिष्ठान' शब्दका अपसंश जान पड़ता है। भगवती भागती थीं श्रीर महादेव उनका पौछा कर रहे थे। उसी स्थानमें महादेवने भगवतीका पदचिक्न देख पाया। बहुत समय पहले वहां कास्मीरको राजधानी रही। महा-राज श्रयोक किसी दिन उस नगरमें राजल करते थे। उनके प्रतिष्ठित एक मन्दिरमें बुद्धदेवका दांत रखा था। उसने बाद काश्मीरके राजा अभिमन्धुने आग लगवाकर समस्त नगरको जला डाला। उसमें देवाल-यादि भी भस्म हो गये थे। कोई कोई कहते हैं, कि सन् ८१३ ई॰की पार्ध राजाने वह नगर वसाया था। श्रभिमन्युने जो नगर ध्वंस किया, वह पाग्ड तनकी र्निकट हो रहा। अन्तको जब महाव्उहीन् सिकन्दरने काम्मीरमें डत्यात मचाया, उस समय भी पाण्डुतन विनष्ट न हुत्रा था। वहां श्रस्ती हाय चतुष्कीण एक शिवकुग्ड है। श्रमरनाथ जाते समय यात्री उसी कुर्एमें स्नान करते हैं। पार्ख्यतनमें प्रव भी कितने ही देवालयों श्रीर श्रष्टालिकावोंके भग्नावश्रेष वर्त्तमान हैं।

तीसरे तीथें खानका नाम पिट्नापुर वा पाम्पुर है। वह 'पद्मपुर' भन्दका अपभ' भ है। पद्म नामक किसी राजाने उसे निर्माण कराया था। अब जगह-जगह केवल बड़े बड़े स्तम्भ और अद्यालकाके भग्नावभेष रेखनें माते हैं।

उसने बाद यात्री जहां स्नान करता, उसका नाम यहर है। वहां महादेवका एक लिङ्ग विद्यमान है। यहरूसे सांगे बढ़ने पर अवन्तीपुर मिलता है। महाराज अवन्तीवर्साने उस नगरको प्रतिष्ठित किया था। कहते हैं, सहादेवके वरसे वह जलके जपर चन सकते रहे। उस समय एकवार महाजलप्रावनमें काश्मीर ड्व गया था। परन्तु भपने साधनवलसे अवन्तीवस्त्रीको कोई कष्ट न भोगना पडा। अवन्ती-पुरमें पभी अनेक देवालयादिक भग्नावशेष पड़े हैं। उसके बाद वाग्हमु उत्स श्रायेगा । द इस्ती-कि-नर-कुन्-नर्गम, ८ चक्रघर, १० देवकीस्थान, ११ विजये-म्बर, १२ इरिश्वन्द्रराज, १३ तेजीवर, १४ सुरि-गुफर (सीर-गहर), १५ सुकर गां, १६ वहुर, १८ नीलगङ्गा. १८ गणेश वुल, १७ सलर, २० स्थानेखर, सबके अन्तमें पञ्चतरङ्गिणो है। इस भरनेकी पांच प्राखायें हैं, इसीसे पञ्चतरिक्षणो कहते हैं। यात्री उस स्थानमें स्नान करेंगे। स्नानके उपरान्त वस्त्र त्याग कर भूजेपव्रका वस्त्र पहनते हैं। कोई कोई नङ्गे ही मनके उद्घाससे हर हर जय-जय कहते हुए ग्राग बढ़ते हैं। पञ्चतरिङ्गणी प्रमरेखर्स एक कीसपर है। यात्री अपनी अपनी खाद्यसामग्री प्रसृति वहीं रख देते हैं।

श्रव अमरेखरकी गुहा मिलेगी। इसका प्रवेशपथ प्राय: ३२ हाथ प्रमस्त है। गुहामें प्रवेश करने पर पहले कोई ५० हाथ सरल पथ आता है। उसके बाद दिचण श्रोर घोड़ा घूमकर प्राय: १६ हाथ आगे बढ़ना पड़ता है। गुद्दाने भीतर चत्वन्त भीत लगता है। जपरसे सदैव टप टप जल चूवा करता है। महादेवका खयभू तुषारिलङ्ग यहीं निमेल स्फटिककी भांति चमकते रहता है। कहते हैं, यायद चन्द्रमाकी तरह इस भिवलिङ्गको भी द्वासत्ति हुमा करती है। पूर्णिमाके दिन महादेवकी पूर्णमूर्तिका दर्भन होता है। फिर प्रतिपत्ने एक एक कला घटने लगती है। अमावस्थाने दिन तुषारलिङ्गका कोई चिक्क वाकी नहीं रहता, सब अवयव अदृश्य हो जाता है। फिर शक्तपचको प्रतिपत्से यह जिङ्ग प्रतिदिन एक एक कला बढ़ने. लगता है। स्थान जनशुन्य श्रीर श्रत्यन्त भयानक है। वारह महीने यहां सन्त्य नहीं .रइ सकता। योगी-संन्यासियोंमें कोई कोई तीन ः चार, अहीते वास करते हैं। वही लोग कहते

हैं, कि चन्द्रमाकी ज्ञासवृद्धिक साथ अमरनायकी भी ज्ञासवृद्धि हुआ करती है। महाराज गुलाव सिंहने यहां एक रात वास किया था। कहते हैं, किसी समय उन्हें सर्पक्षमें दर्भन दे कर महादेव अन्तर्हित हुये। दूसरा भी प्रवाद है, कि यह खयम् लिङ्ग कदाचित् कपोतक्ष धारण करता है। फलतः यह बात मिथ्या है। अमरनाथ जाते समय पण्डे कबूतरोंको कपड़ेमें छिपा लेते, और अन्तमें अमरनाथकी गुफाके पास पहुंचकर उन को छोड़ देते हैं। याती कपोतक्षो महादेवको देखकर भित्त करते हैं। अमरनाथमें दूसरी भी कई देवदेवी और बैलकी पाषाणसय मूर्ति है।

उज्जैनमें भी श्रमरनाथ वा श्रमरेश्वर नामक एक श्रिवलिङ्ग प्रतिष्ठित था।

र वस्वई प्रान्तके याना ज़िलेका एक गांव।
यहांसे श्राध क्रोस दूर एक सुन्दर उपत्यकामें महादेवका
प्राचीन मन्दिर बना है। मन्दिरमें हिन्दुवोंकी श्रसकी
कारोगरी देख पड़ेगी। सक्षवतः मन्दिर सन् ई॰के
११ वें यताब्दमें तैयार हुआ था। इस मन्दिरमें जो
शिला-लेख मिला, उसमें ८८२ शक श्रह्मित है।
काल्याणवाले चालुक्योंके अधीनस्य महामण्डलेखर
चित्रराजदेव-पुत्र मामवनीराज कदाचित् मन्दिरके
वनवानेवाले रहे। इसमें शिव-पावती, विमान श्रीर
कालोकी मूर्ति बहुत श्रच्ही गढ़ी गयी है।

४ चिन्दुस्थानके भिन्नुकोंका सम्प्रदाय विशेष।
श्रमरपख (चिं॰ पु॰) श्रमरपच, पिटपच।
श्रमरपति (चं॰ पु॰) देवतावींके प्रभु, दन्द्र।
श्रमरपद (चं॰ पु॰) १ देवतावींका स्थान, स्वगै।
२ मोच, निर्वाण।

ममरपाल—पालवंशीय स्टपतिविशेष। भविष्य ब्रह्म-खण्डके मतसे यह देवपालके पुत्र रहे।

(भविष्यतमः १०।४०)
भगरपुर (सं क्षी ) १ देवतावींका नगर, स्वर्ग,

त्र श्राहिशको प्राचीन राजधानी। त्रष्ट ऐरावती जिल्होके पूर्व तटघर अवस्तित है। अनेक मनुर्योका अनुसान है, कि असरपुर सन् १७८३ ई॰ में प्रतिष्ठित हुआ था। दसमें एक मन्दिर ही विशेष प्रसिद्ध है। उसकी चारो और मुलगोदार लकड़ी के २५० छ भे सुशोभित हैं। मन्दिर भीतर बुद्ध की बड़ी भारी धातुमयी मूर्ति है। पहले असरपुर की चारो और २० फीट ऊ ची और ७००० फीट लम्बी शहरपनाह बनी थी। सन् १८१० ई॰ में आग लगनेसे नगर विनष्ट हो गया। फिर १८३८ ई॰ में भूतम्पसे भी दसे बहुत हानि पहुंची थी। ब्रह्मदेशवाले प्राचीन राजाओं के राजप्रासादका भग्नावशेष अभीतक नगरके मध्य स्तृपाकार पड़ा हुआ है।

कोई कोई कहते हैं, कि अमरपुर नगर आधुनिक नहीं ठहरता। यह राजधानी अतिप्राचीन है। सन् १६८३ ई०में केवल इसका नाम बदल दिया गया या। तलेमिने आवा नदकी दो भाखाओं और उसकी निकटवर्ती दो नगरोंका विषय लिखा है। उन दो नगरोंके नाम उरवेना और नर्दन हैं। उरवेन ग्रब्द राधन ग्रव्दका अपसंग्र है। यही अमर-पुरका प्राचीन नाम है। इसे पहले आवा और रन्दामरकोट कहते थे। प्रकृत आवा नगर एवं अमरपुरमें प्रमेद है। ब्रह्मदेशमें यह रीति प्रचलित रही,—जब कोई नया राजा होता, तब वह पूर्व राज-धानीको त्याग किसी दूसरे नगरमें अपनी राजधानी स्थापित करता था। इसी प्रथाके ग्रनुसार राजधानी आवासे अमरपुर स्थानान्तरित को गई।

श्रमरपुष्य (सं॰ पु॰-क्षी॰) १ कलावृत्त । २ पूगफल, सुपारीका पीधा। ३ कासत्वण । ४ श्रास्त्र, श्रास । ५ केतकी । ६ तालमखाना। ७ गोखकः।

भसरपुष्यका, पमरपुष देखो। श्रमरपुष्यिका (सं॰ स्ती॰) १ सोया। २ कांस। श्रमरपुष्पी, पमरपुष्यका देखो।

भमरप्रख्य (सं • वि • ) देवता-जैसा, जो देवताकीः तरह हो।

धमरप्रभा , जनसम्ब देखी। धमरप्रभा स्वरिक्त एक प्रसिद्ध जैनाचाय। धमरप्रभु (सं॰ पु॰) १ इन्ह्र। २ विष्णु।

श्रमरप्रसादस्रि-एक प्रसिद्ध जैनाचार्य । त्रमरवेल.. ( हिं॰ पु∙े) त्रमरवज्ञी, कोई पीलीलता, पवेर। इसमें जड़ श्रीर पत्ती नहीं पाते।. यह जिस हत्त्वपर फैलता, उसके रससे अपना पेट भरता और उसे निर्वल बना देता है। इसमें खेत पुष्प निकरोंगे। .वैद्यकसतसे—यह मीठा होता, पित्तको दवाता श्रीर वीर्ध बढाता है। श्रमरभर्ता, चनरमर्ह, देखो,। . . धमरभद (सं॰ पु॰) इन्द्र, देवतावींके खामी। श्वमरमञ्ज-नैपालके एक प्रसिद्ध राजा। यह स्यमलके पुत्र श्रीर शिवसिंहके पितासह रहे। . श्रमरमझुगी-दिचणके मझुगी तृपतिके एक पुत्र। यह गोविन्दराजके मरनेपर सिंहासनाक्ट हुये थे। ं यह भी मर गये, तब राजसिंहासन दूनके पुत्र कालीय-बन्नासको मिला। श्रमररत, श्रमलरत (सं क्ली ) स्प्रिटन, विलीर। श्रमर्राज (सं॰ पु॰) देवतावीं के राजा, इन्द्र। अमरराजयतु (सं॰ पु॰) देवतावींके नृप्तिका यतु, ः ह्रवासुर, रावण । श्रमरत्नोक (सं॰ पु॰) देवतावींका स्थान, स्वर्ग, ं विचित्रत । अमरलोकता (सं ॰ स्त्री॰) स्तर्गका प्रहर्ष, विहिम्सका मना । श्रमरवृत् ( मं॰ भवा॰ ) देवताकी भांति, फ़रिश्वे की अमरवर (सं॰ पु॰) इन्द्र, जो व्यक्ति देवतावोंमें श्रेष्ठ हो। अमर्वज्ञरी, अमरवज्ञी देखी।

> "हव्यवस्रो बलकरी.पर' हव्या रसायिनी । म्बत्त्वं दनननी पुष्टिदा कार्या वारिषी॥ भीपद'शिकरोगांच रक्तदोष' हरेटियम्॥" (वैद्यक् )

.२ सालसा। इसका गुण यों लिखा है,--

श्रंमरवत्ती (सं॰ स्ती॰) १ शाकाशवत्ती, श्रमंदवेल।

ग्रमरवार--मध्यप्रदेशके छिन्दवाड़े जिलेका एक गांव। .यह नरसिंहपुरको ∷गयो सङ्कपर बसा भीर इसमें गवनैमेरह-स्कूल एवं पुलिस्का द्वाना वना है। ... Vol. II.

13

ग्रमरिवजय-राजपूतानेवाले कोड़ागढ़के एक विख्यात - राठीर राजा। - टाडके राजस्थानमें लिखा है, कि दृन्होंने सीलइ इन्।र परमारोंको वधकर उत्त राज्य प्रधिकार किया था। इनके वंश्रधर कोड़ा कामध्वजकी उपाधि व्यवहारमें लाते रहे।

श्रमरस (हिं॰ पु॰) श्रामका रस, श्रमावट। श्रामका रस निचोड़ कर थाली या कपड़ेपर फैला भूपमें सखा लेते हैं। वही पीछे श्रमरस या श्रमावट कहलाता है। यमरसरित् (सं • स्ती • ) देवनदी, गङ्गा। श्रमरसर्षेप (सं॰ पु॰) देवसर्षप, राई।

चम्रसिंच-१ सुप्रसिद्ध संस्कृत शब्दकोषकार्। प्रवाद-मतसे यह विक्रमादित्यवाले नवरत्नके एक जन श्रीर बीस्धर्मावलम्बी व्यक्ति रहे। बोपदेवने अपने कवि-कल्पद्रममें इन्हें अन्यतम ग्रान्दिक या वैयाकरणके मध्य बताया है। सदुिततक्यास्तिमं भमरसिंहकी कितनी ही अविता उद्दत हुयी। इनके नामानुसार ही कीर्तिस्तमसरूप 'अमरकोष' प्रसिद्व पड़ा है। संस्कृत भाषामें जितना प्राचीन शब्दकीष विद्यमान है, उसमें भमरकोष सबसे खेट समभा जाता है। इसी लिये इस कोषकी जितनी टीका बनी, जतनी किसी दूसरे संस्कृत कोवकी नहीं देख पड़ती। अमर-कोषकी टीकावोंमें चच्तरपाध्यायका व्याख्याप्रदीप, त्रणयदीचितकी प्रमरहत्ति, प्राशाधरका क्रिया-कलाप, नाथीनाथनी नाशिका, चीरस्तामीका प्रमरं कोषोद्दाटन, गोखामि-रचित बालबोधिनी, नयनानन्द एवं रामचन्द्रभर्माकी अमरकीसुदी, नारायणगर्माकी अमरकोषपिञ्जका, नारायणविद्याविनोदको मञ्दार्थ-संदौषिका, नीलकण्डकी सुबोधिन्ने; परमानन्दकी ब्रहस्रतिकी अभरकीषपिचका. त्रमरकोषमाला, भरतमज्ञिककी सुग्धबोधिनी, भानुजीदीचितकी व्याख्यासुधा, मध्नुभद्दको गुरुवालप्रवोधिनी, मध्रेप-विद्यालङ्कारको सारसुन्दरी, सिलनायका अमरपद-पारिजात, महादेवतीर्थकों बुधमनोहरा, महेम्बरका पसरकोषविवेक, मुकुन्द्रभर्माकी भ्रमरबोधिनी, राष्ट्रनाथ चक्रवर्तीकी विकार्ण्डचिन्तामणि, राघवेन्द्रकी ग्रमर-कोवव्यास्था, रामुनायका विकार्ष्डविवेक, रामप्रसादको

वैषयकी मुदो, रामधर्माको ध्रमरकोषव्याख्या, राम-खामोको ध्रमरिवृहति, रामाश्रमकी ध्रमरकोष-टीका, रामेखरधर्माको प्रदापमञ्जरी, रायमुकुटको पदचन्द्रिका, लच्चाण्यास्त्रीको ध्रमरकोषव्याख्या, लिङ्गभट्टको ध्रमरबोधिनी, लाकनाथको पदमञ्जरी, श्रीकराचार्यका व्याख्यास्तत, श्रीधरको ध्रमरटीका ध्रीर सर्वानन्दका टीकासर्वस्त उत्तेखयोग्य है।

रायमुक्तर भीर भानुजीदीचितने अपनी-अपनी टीकामें ब्रुइदमरकीषकी वात भी कही है।

र राजपूत-वीरकेशरी राणा प्रतापिसंहके ज्येष्ठ मुत्र। राणा प्रतापके जो सत्रह सड़के रई, उनमें श्रमरसिंह सबसे बड़े थे। पिताकी मृत्यु होनेसे उन्होंने मेवाङ्का राजिंग्हासन पाया। श्राठ वर्षकी श्रवस्थासे राणा प्रतापके मृत्युकालतक वह सुख-दु:ख, सम्पट्-विपट्में सभी समय अपने पिताने पास ही रहे। राजा प्रतापने मरनेसे पहले अमरसिंहको अपने कठोर व्रतमें दीचित कर दिया था। प्रतापने जैसे स्वाधीनताके लिये भाजना युद चलाया, वैसे ही अपने राणा ग्रमरिंइसे भी विरवेरी मुगलोंके विषचमें युड करने भीर खंदेशकी खाधीनता श्रम्रुख रखनेकी श्रपथ ले लिया। असरके सिंहासनारूढ़ होनेके बाद , श्राठ वर्षतक सुग्ल-सम्बाद, श्रक्षवर जीवित रहे श्रीर **छन्होंने कर्द वर्ष मेवाड़के विरुद्ध ग्रस्त्रधारण न** किया। इससे राणा श्रमर एक तरह युद्धविद्या भूल बहुत विलासी वन गये थे। छन्होंने पिताने मादेश . श्रीर उपदेशपर ध्यान न दे श्रीर क्लेशकर कुटीरवास कीड़ डदयसागरने पास नोई सुरस्य प्रासाद बनवाया, फिर वहां विलास-व्यसनमें समय विताने लगे। उसी समय बादणाह जहांगीरने उनके विरुद्ध युद्धघोषणा की। राणाकी बड़ा सङ्गट पड़ गया। उन्होंने सन हो सन स्थिर किया,—यह सुखभोग और विलास व्यसन कोड, इस अभान्तिकर युद्धमें प्रवृत्त न होंगे, बाद्याइके साथ सन्धि कर लेंगे। किन्तु भनामें असर सन्धि करनेमें समर्थ न दुये। मेवाड़के जिन सैकड़ी राजपूती श्रीर सरदारीने राणा प्रतापके साथ खड़े हो कई बार सुसलमानींसे युद्द किया, वंह

यपना-अपना कर्तव्य न भूले थे। सालुख्येक सरहार गोविन्हिसंह-प्रमुख वीरगणकी उत्तेजना श्रीर यनुरोधिस अमरिसंह युद्ध करिनपर वाध्य बने। देवीर नामक स्थानमें भीषण युद्ध हुआ था। बादमाहके भाई हारकर माग गये। किन्तु बादमाह उपपर भी सङ्ख्यच्युत न हुये, थोड़े दिन बाद ही अब्दुला नामक सेनापितकी अधिनायकतामें मेवाड़के विरुद्ध बहुत सुसलमान-फीज भेजी थी। संवत् १६६६में रणपुर नामक पावंत्य प्रदेशपर फिर राजपूतींके साथ मुग्रेजींका युद्ध हुआ। अब्दुला अपनी फीजके साथ हार गये थे।

बार-बार हार होनेसे जहांगीरका क्रीय और विदेषविक्र प्रचण्ड वेगसे प्रज्वलित हुआ; राजपूतोंमें घराज भागड़ा डालनेके लिये उन्होंने एक उपाय निकाला। राणा प्रतापके किसी भाई सगरसिंहने मतापका पच छोड़ मुसलमानोंका पच ले लिया था। बादशाहने उन्हों हुद सगरको राणा वना ऋरखपूर्ण श्रीर भग्न चित्तीरगढ़में श्रीभिषित किया। किन्तु चित्तौरके सम्मानमय दुगमें राणा बननेसे हद सगरके मनमें दारुण श्रनुताप उपस्थित हो गया था। उन्होंने श्रनुतापसे जर्जरित हो, श्रमरिंहको वित्तौरगढ़ प्रत्यपेणकर, बादशाइके निकट पहुंच और अपनी क्रातीमें कुरी धुसेड़ पापका प्रायिश्वत्त किया। 'वाद-ग्राहका उद्देख उत्तर पड़ा था। प्रन्तको सन् १६०८ ई०में जहांगीरने अपने लड़के परवीज़की सेनापति वना उनके अधीन बहुत बड़ी फीज सेवाड़ भेनी। खिमनेरकी विशाल रणभूमिमें राजपूत शौर सुसलमान फिर भिड़ गये। इस बारके युदमें भी प्राय: सारे सुग़ल सृत्युसुखर्मे पड़े थे। प्राह्नजादे परवीज हारकर भाग खड़े हुये। सुसलमान-ऐतिहासिक इस युद्धका वर्णन प्रच्छो तरह कर गये हैं। अमरसिंहको राजा होने बाद मुग्लोंसे सबह बार लड़ना पड़ा। सकल ही युद्धमें उन्होंने जयलाम किया था।

किन्तु विधिनिपि पखण्डनीया होती है। अन्तर्म जहांगीरने पपने रणनिपुण सुदं तनय खुरमको (भावी याहजहान्) सुगल सेनापित वना श्रीर वड़ा भारी फीज सायकर राणांसे लड़ने भेजा। इघर जमागत युद करनेसे कितने हो राजपूतवीर घरायायों हो गये थे। श्रितकष्टसे थोड़ी फीज दकड़ा कर राणांक न्ये अपत कर्ण खुरमकी विधाल वाहिनीसे लड़नेको खड़े हुये। किन्तु इस बार मुगलोंका आजमण कोई व्यर्थ कर न सका था। सुगलोंकी जयपताका मेवाड़में डड़ने लगी, मेवाड़ने चिरतरकी खाधीनता खोयों श्रीर राणा सन्ध करनेपर वाध्य हुये। शाहजांदे खुरमने अमरकी समधिक सम्बर्धना कर उन्हें फिर राज्यग्रहण करनेका खादेश दिया था। किन्तु उन्होंने अपने पुत्र कर्णके श्रिर राज्यभार डाल श्रीर वाण्यस्थ अवलस्थन कर श्रेष कोवनको अति-वाहित किया।

३ जोधपुरवाले राजा गजसिंहके ज़्ये ष्ठपुत श्रीर 'नागीरके सामन्तराज। वास्यकालसे यह अत्यन्त ंदुर्धर्षे, साइसी और महावीर रहे। दाचिणात्यकी सकल युद्धमें यह पिताके साथ गये और समर-पाङ्ग्यमें दन्होंने सर्वाग्र ही अवस्थान किया। यह उग्र स्वभाव होने कारण प्रजाको सदा सताते श्रीर वह • इनके विरुद्ध श्रभियोग खेकर राजा गजसिंहसे परित्राण पानेकी पार्थना करते रही। अवशेषमें राजा गन-ः सिंइने राजधर्मानुसार प्रजारज्जनके बिये च्येष्ठपुत अमरसिंइको उत्तराधिकारसे विचत रखा। सन् १६३४ ई॰के वैशाख मास अमरसिंहको 'देशभाटा' षर्यात् चिरनिर्वासनका दण्ड दिया गया या। निर्वासित श्रमरसिं इने अपने श्रनुचरोंके साथ दिल्ली पहुंच वादशाहका श्राश्रय लिया। दुन्हें बादशाहने ''राव'की उपाधि दे तीन इनार सवारका मनसव श्रीर नागीरका खाधीन शासक बना दिया था। . श्रवाध्यता श्रीर उग्र-खभावने ही इनके जीवनका भोचनीय परिणाम देखाया। कुछ दिन यह दिल्लीसे ्थिकारके बहाने नागौरमें जाकर रहे थे। कई दिन दिल्लीमें इन्हें न देख भाइजहां नाराज् इये श्रीर श्रथदराङका भय देखाया । उग्रतेज श्रमरसिंहने अपना अपराध न माना, वरं प्राह्लहांकी अपनी

कटार देखाः वहा था,—'यही इमारी सम्पत्ति है।' बादगाइने उससे विरक्ष वन जुर्माना वस्त करने सलावत् ख़ान्को इनके मकान् भेजा। बादशाहकौ श्राजासे सलावत् खान्ने फीरन् श्रमरिमंचने घर पदुंच जुर्माना देनेकी बात कही। धमरसिंह जुर्माना देनेपर राजी न इये श्रीर उसी समय सलावत खानको घरसे निकाल दिया। 'शाइनहान्ने इनका यह हाल सुन अपना अपमान समभा श्रीर उसकी सजा देनेको सभामें बुला मेजा। अमरसिंहं खुकर पाते हो श्रामखास, दरबारमें जा पहुं ने थे। इन्होंने जाकर देखा,-बादशाइ श्राग-बबुला हो श्रीर सलावत् खान् उनको समभा रहे हैं। यह 'सत्रह हज़ार सवारके मनसबदार उमराको लांघते हुये बादशाहकी सिं हासनकी श्रोर भापट पड़े। इन्होंने श्रपनी कसरमें कटार छिपा रखी थी, सलावत खान्की पास पहु चती ही उसकी कातीमें घ्रसेड दो। देखते-देखते सलावत खान् सम्बाट्कें सामने धराशायी हुये थे। फिर दन्होंने सिंहासनपर बैठे शाहजहान्को तलवार फेंक कर मारा, किन्तु सीभाग्यक्रमपर वह खन्भे से टकरा टुकड़े-टुकड़े हुयी श्रीर वादशाह वाल-वाल वच गये। श्रमरसिंहके डरसे शाइजदान् जनानेमें . जाकर छिपे थे। . इन्होंने क्रोधसे तलवार निकाल ली श्रीर पांच सुग्ल सरदारोंको श्रामखासमें ही मार गिराया। किसी सुसलमान्-सरदारने अमरसिंइको पनड़नेको हिमात न देखायो यो। अन्तमं अर्जुन गौड़ नामक एक श्रामीयने सान्तना देनेके वहाने इन्पर दारुण अस्ताघात किया और यह मारते-काटते सभास्यलमें ही अनन्त ,निद्रासे अभिभूत हुये। अमरसिंहने मरनेनी वात सुनते ही राठीरोंने लाल-क्लिमें पहुंच फिर हत्याभिनय मचा दिया था।

श्रमरिषं हका विवाह बूंदी-नरेशकी कन्यासे हुआ या। वह श्रामखासमें पहुंच इनका श्रव उठा लायीं श्रीर उसीके साथ जनकर खर्मधामकी गयीं। किसी पाचीन कविने समरिषं हकी प्रशंसामें कहा है,—

> "भनरिष ह तू भनर है जानत सकल जहांन।' शहजहांकी ग़ीटमें हन्यो सलावत खान॥"

अमरसिंह ठापा—एक गोर्खी सेनापित । सन् १८१५ ई॰में इनकी अधीनस्थ गोर्खा सेनाने पद्धावके मलावन किलेमें घुस कर भरण लिया, जिसे जनरल आकटर-लोनीने पश्चिम-पर्वती के समग्र स्थानींसे खंदेर दिया था। भन्तमें इन्होंने अपने पुत्रके साथ अंगरेजींके हाथ आत्मसमपण किया। पीक्टे जो सन्ध हुयो, उसके अनुसार इन्हें नेपाल चले जानेंकी आजा दी गयी थी। सन् १८१६ ई॰में इनका परलोक हुगा। भमरसी (हिं॰ वि॰) आमके रस-जैसा, जो भमा-वटको तरह पोला हो, सनहता। एक कटांक इलदीमें श्राठ माग्रे चूना डालनेंसे अमरसी रक्ष वन जाता है। श्रमरसन्दरी (सं॰ स्त्री॰) ज्वराधिकारका श्रीवधविशेष। इसके बनानेका विधान यह है,—

> ''विकट् विकला चैव यत्यिकं रेणकानलम् । चातुर्जातं स्तं लीकं पारदो विष्यत्थकम् य सममागमिदं चूर्णं तत्वाश्च दिगुणो गुरुः । कीलप्रमाणं गुड़िकां प्रातकत्वाय देवयेत्॥" ( प्रयोगास्त )

श्रमरस्ती (सं॰ स्ती॰) स्तर्गेकी श्रप्सा, विश्वित्रकी परी।

श्रमरा (सं क्ती ) श्रमर-टाप्। १ दूर्वा, दूव। १ गुडूची, गुर्च। ३ दन्द्रवार्तणीलता, इन्द्रायण। ४ नीलदूर्वा, काली दूव। ५ ग्रहकन्या, घीकार। ६ नीलीहच, बड़े नीलका पेड़। ७ मेषशृङ्गी, वरियारी। द हिश्वकाली, वढ़न्ता। ८ नदीवट। १० जरायु। ११ गर्भनाड़ी। १२ श्रमरावती, इन्द्रके रहनेकी पुरी। १३ नाभिनाली। (पु०) १४ श्रमड़ा।

श्रमराई (हिं॰ स्ती॰) श्रामका वाग, जिस बारीमें श्रामका ही पेड़ रहे।

प्रमराष्ट्रना (सं• स्ती॰) इन्द्रपुरोकी प्रपारा, बिहिश्त

की परी।

ग्रमराचार्य (सं॰ पु॰) देवतावीं ने गुक, हृष्ट्यति।

ग्रमराद्रि (सं॰ पु॰) देवतावीं ने पवत, सुनेक।

ग्रमराधिप (सं॰ पु॰) देवतावीं मसु, दृन्द्र।

ग्रमरापना (सं॰ स्ती॰) देवतावीं ने ने गुक्ता।

ग्रमरालय (सं॰ पु॰) देवतावीं ने भवन, सर्ग।

ग्रमराव (हिं॰ पु॰) भनताई देखी।

श्रमरावती . (सं ॰ स्ती ॰) : श्रमरा .देवा. विद्यन्ते यसाम्, यस्त्रये मतुष् मस्य वकारः मतौ दीर्धः। १ इन्द्रालयं। इस नगरको विष्वकर्माने निर्माण किया था। यह समेक पर्वतपर अधिष्ठित है। यहां जरा मृतुर, योक-ताप कुछ भी नहीं होता। इसके सुर्भि धेनु, ऐरावत इस्ती, टच्चै: यवा ग्रम्ब, ग्रम्रेरा ग्रीर नन्दन-काननवाली मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पद्वच एवं हरिचन्दन-यह पांच वृत्तं ही विशेषं प्रसिद्ध हैं। अलकानन्दा इन्द्रपुरीके भीतर होकर बहती है। देवराज इन्द्र यहांकी अधीखर हैं। बीख़ार वगैरहके पास 'इन्द्रालय' नामक एक स्थान है। किसी किसीका अनुसान है, कि वही प्राचीन इन्द्रालय वा प्रमरावती होता श्रीर श्रलकानन्दाका ही श्राधुनिक नाम श्रक्सस् है। वेद श्रीर पुराणमें देखा जाता है, कि पहले असुरोंने इन्द्रसे कई बार विरोध किया था। माल्म होता है, इन्द्रसे राजधानी पादि कीन लेनेकी लिये ही वह सब बार बार ेयुड करते रहे।

२ सन्द्राजवाले गुण्टूर जिलेका एक सुप्राचीन नगर, जो भचा १६° ३५ छ० भीर द्राघि॰ ८०° २४ पूर् क्षणा नदीके दिचण-तटपर भवस्थित है। असरा-वतीके स्तूप घीर मरमर पत्थरवाले रेलिङ्गको मूर्ति प्राचीन-भारतीय गिल्पका प्रच्छा प्रादर्भ है। इसे देखकर २००० वर्ष पहलेके धरणिकोट नगरका सारण प्राये गा। कोई सुचार्क्प खित साभः नगरके दिचिण खड़ा था, जिसका प्राहर सन् र्रे॰के १२वें ग्रताव्द तक होते रहां। किन्तु सन् र्रे॰का १८वां भताव्द लगते समय किसी खानीय जमीन्दारने भपना ग्टह वनवानेको सस्ता मसाला पानेके बालच उसे तोड़वा डाला। कितने ही पुरातत्त्वातु-सन्धायियोंने इसकी मूर्तियोंका नक्या उतारा, जिनका अब चिक्कतक मिट गया है। फिर, भी धनेक स्तूपकी सुन्दर सृतियां हटिममिडिजियम् भीर मन्द्राजके अजायब धरमें रखी हैं।

शिलालेखके श्रेतुसार श्रमरावतीके प्रथम स्तूप सन्

स्तृष पीके प्रयात् कुषानीके समय तैयार हुये।
कुषानीका राज्य श्रमरावतीमें न रहा, यहां अन्यृवंश
श्रपना श्राधिपत्य जमाये था। श्रन्युवंशके जो दो
श्रिवालिख मिले, उनसे समभाते हैं स्तृष श्रीर उसका
सुखचित रेलिङ्ग सन् १५० श्रीर २०० ई • के बीच बना
था। सर्वोत्तम रेलिङ्ग या कटहरेका व्यास ६४ गज,
परिधि २०० गज, श्रीर उच्चता कोई ५ गज, रही।

उसके अङ्गप्रशङ्कमें सुखित पालक लगे, जिनमें पूलोंके
गुच्छे लिये मनुष्य बने भीर दूसरे नाना प्रकार श्राकार
खिंचे थे। स्तम्प्रतलमें हास्प्रद बालक श्रीर प्रमुका
चित्र रहा। भीतरकी श्रीर सलावट ज्यादा थी, बीद
पुराणका प्रत्येक विषय खितत था। इसीतरह
१६८०० वर्गफीट तलके संस्थानका प्रत्येक भाग खितत
नाना-साधनसे भरा रहा।



त्रमरावतीसूपकी एक चूड़ाका चिव

यहां अमरावतीस्तृपकी एक चूड़ाका चित्र दिया गया है। चित्रके मध्यस्थलमें एक मूर्ति है। उसके मस्तक पर नागफणा सुश्रीमित है। सामने चार मक्त प्रणाम कर रहे हैं। नीचे दोनों श्रोर कई मनुष्य शिरपर कुछ रख चिये जाते हैं। जपर दोनों श्रोर सिंह तथा श्रीर भी कई सूर्ति हैं। चूड़ाके शिखरपर चक्र विद्यमान है।

अमरावतोने दूसरे भी नई स्थानमें नाग, चन्न और दचनी प्रतिमूर्ति देखनेमें पाती है। निसी स्थानपर Vol. II. पत्यरके मध्यस्थलमें एक नाग, उसकी दाहिनी श्रोर एक हच एवं जपर श्रीर वाईं श्रोर चन्न बना है।

साचाने रेल या कटहरें भी दुरें नहीं लगते।
किन्तु अमरावतीने कटहरें सबसे बड़े और सचित्रित
हैं। देवालयकी नीवपर वालक और नाना प्रकारने
पश्रकी मूर्ति खुदी है। स्तम्भने नीचे जपर श्रह चन्द्र
और मध्यमें पूर्णचन्द्रकी श्राह्मति है। समग्र
स्थान नाना प्रकार चित्र विचित्र बना है। द्वारकें
निकटवर्ती स्तम्भका चित्र श्रन्थ प्रकार है। एक

स्थानमें कोई राजा सिंहासन पर बैठे हैं। कटिमें कपड़ा लिपटा, प्रिरपर पगड़ी बंधी और पगड़ोके जपर मणिमय चन्द्रमा लगा है। दोनों हाथोंमें सोनेके कड़े हैं। शरीरमें सिवा कटिके श्रीर कहीं भी वस्त नहीं देखते। दाइनी ब्रोर श्रीर पीके सभासदगण हैं। उनका वस्ताभरण भी राजाके सदृश ही है। एक मन्त्री द्वाय जोड़कर राजांचे कुछ कह रहे हैं। राजा मन लगाकर उनकी बात सुनते हैं। सामने प्रस्नधारी प्रहरी हैं। उनके संसुख युदसज्जा लगी है। पैदल सिपाही ग्रस्त उठाये हैं। कोई सैनिक घोड़े श्रीर कोई हाथीयर सवार है। श्रन्यता गुफामें जो मूर्ति खुदीं, उनमें कितनीं होने भरीर कुरते, चपकन ग्रादि वस्त्रसे ढंके श्रीर वह धूनान श्रीर ईरानके प्रादमी-जैसे जान पड़ते हैं। परन्तु प्रमरा-वतीमें किसीके शरीरपर वस्त्र नहीं मिलता श्रीर न कोई विदेशी ही मालूम देता है।

इसमें सन्देष्ठ नहीं, कि वैभव-समय श्रमरा-वतीके स्तूप श्राकार-प्रकारमें श्रपूर्व थे। पुराकीतिं-विसावीन इसके सम्बन्धमें लिखा है,—

"Study of Plate XXXIII, reproducing the best preserved of such slabs, will dispense with the necessity for detailed description, and at the same time give a good notion of what the appearance of Amarávati stúpa must have been in the days of its glory. When fresh and perfect the structure must have produced an effect unrivalled in the world". \*\*

भारतीय शिल्पकारोंने रेलिङ्गका ग्रङ्गल भर स्थान
भी खाली नहीं कोड़ा। दिनको सूर्यकी प्रभा ग्रीर
रातको गुम्बदवाले सेकड़ो प्रदीपके प्रकाशसे जब मरमर
समकता, तब उसे देख कर लोगोंकी भांखमें चकाचींध
लग जाती थी। चन्द्रकान्तमणिका भाकार सिंहलके
भादर्थ-जैसा रहा। सिंह भीर कुछ दूसरे खनित
भाकार प्रशोकवाले समयके शस्रीय भीर ईरानीय

नमृतेसे मिलते थे। वास्तवमें इस शिलाको देखकर शिल्पकार और चिल्नकारकी मुक्तकाएडसे प्रथंसा करना पड़ेगी। पूजाके स्तकाका ११ फीट व्यासवाला दुन्दुभि कुछ दिन इये अभरावतीसे खोदकर निकाला गया था। उसके बाधार पर जो स्ती-पुरुष खड़ा, उसकी मृति अतीव सुन्दर आयो और कमलके फूलकी आकृति भी खूब ही वनी है।

श्रमरावतीम कुछ मृति एथक् भी मिली थो। मृतिका वस्त गुप्तकालसे नहीं, गन्धार श्रीर अनखेकी १० वीं गुहाके कारुकार्यसे मिलता है।

श्रमरावतीकी मृतिको देखते हो पश्रनीवन, प्रलङ्गर-धारण श्रीर मतुष्यकी गतिका चित्र सामने श्रा जायेगा। शिल्पकारीने वड़ी ही स्वतन्त्रता श्रीर पटुतास काम किया है।

कितने ही अनुमान करते हैं, कि सन् ३१८ हैं ॰ में दन्तपुरीसे लड़ा जाते समय बुदका दांत अमरावतीके भीतर होकर निकला था। उसी समय यहांका वाहरवाला रिलिङ बना। भीतरवाला रिलिङ सभवतः सन् ईं ॰ के पहले दूसरे शताब्द सम्पूर्ण हुआ होगा। उसके कई पत्थरमें पहले न मालूम और क्या क्या खोदा था। इसीसे जान पड़ता, किसी प्ररातन श्रद्धालिकाको तोड़कर यह नवोन देवालय निर्मित पुशा है।

सन् ६३८ ई०में चीन-परिव्राजन यूयड्-च्याङ्ग यहां आये। उससे प्रायः सौ वर्ष पूर्व यह स्थान जनशून्य हो गया था। फिर भी उन्होंने भ्रमरावतीकी वही प्रभंसा की है।

श्रमरावतीकी प्राचीनकोतिक सम्बन्धपर निख-लिखित ग्रन्थमें विस्तृत विवरण दिया गया है,—

Fergusson's Tree and Serpent Worship, 2nd ed. (1873); Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture (2nd ed. by Burgess, 1910), Vol. I, p. 119ff; Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1905-6; Vincent A. Smith's History of Fine Art in India & Ceylon (1911), pp. 148-156.

and Ceylon, (1911), p. 150.

, इवरार प्रान्तका एक ज़िला। यह अदा॰ २०० २५ एवं २१° ३६ 8५ उ॰ ग्रीर द्राधि॰ ७७° १५ ३॰ तथा ७८ १८ ३० पू॰ने मध्य प्रवस्थित है। ्त्रमरावतीसे उत्तर बैतूल ज़िला, पूर्व वर्धा नदी, दिचण वासिम एवं जन जिला श्रीर पश्चिम श्रकीला तथा प्रिचपुर जिला पड़ेगा। इसका चेत्रफल २७७८ वगमील होता है।

पमरावती जिला समुद्रतलसे ८०० फीट जंचे -स्मान भूमिपर बसा है। इसकी भूमि उत्तरसे दिचणको ढलो है। भमरावती श्रीर चांदपुरके बीच जा पहाडु पड़ता, उसमें हचादि बहुत कम उपजता है। इस जिलेकी चिकनी और काली मही निहायत जरखे,ज निकलेगो। पूर्णा नदी अमरावतीके पश्चिम बहती है। जङ्गलमें प्रिकारकी कोई कमी नहीं .हेखते।

र्धातहास-पुराणमतसे कितने ही वरहारी रुक्मिणी-का गान्धर्व विवाह देखने ग्रमरावती ग्राय थे। वह 'श्रन्तमें यहीं वसे श्रीर देशको बरार कहने लगे। यहां कई शताब्द राजपूतोंका राज्य रहा था। सन् १२८8 -ई॰में दिल्लीवाले वादयाह फोरोज्याह गिल्लायीके ्रदामाद चलाउद्दोन्ने बरार सन्दित चमरावतौपर श्रपना श्रिकार जमाया। श्रीरङ्कजी, बके मरने बाद दिचिणके श्रधनायक चीनक्सीच खान्ने निजाम-उल-मुल्बकी उपाधि ग्रहणकर सन् १७२४ दे॰में महा-राष्ट्रोंसे बरार छीन लिया था। सन् १८५३ श्रीर १८६१ ई॰के सन्धिपतानुसार अंगरेजोंने हैदराबादके निजामको समग्र वरार सौंप ग्रमरावतो श्रीर कुछ दूसरे ज़िले अपने अधोन किये।

किष-रूयो हो यहां अधिक उपजती है। वह दो जिसाकी होती, - बन्नी श्रीर गारी। बन्नीको जूनके भन्त बोते और नवस्वरमें जुनते हैं। किन्तु गारी वनीसे दो सप्ताइ पौक्टे पूर्णा उपत्यका की गहरी काली महीमें बीयो जायेगी। वह १५ वीं दिसम्बरसे पहले प्रायः तैयारं नहीं होती। सब्जीमें भाज खराब, किन्तु रतालू भच्छी निकलती है।

शिलानिकांच—सिवा मोटे कपड़े और घराज अमराद्व (सं क्री • ) देवदाव।

कामको लकड़ी की चीज़के और कुछ यहां नहीं बनता। पुराने समय शोलापुरमें रेशमका व्यवसाय होता था।

व्यापार-प्राचीन समय श्रमरावतीसे बैल गाड़ोपर रूयो ढाई-सी कोस दूर मिर्जापुर विकने भेजी जाती थी। याजकल रेलवे दारा वह बस्वई पहुंचती श्रीर अमरावती नगरमें कपास साम करनेकी कितनी ही कल चलती है। इस नगरमें नागपुरसे मसाला, नमक, विलायती कपड़ा, बढ़िया स्त, दिल्लोसे चोनी, गुड, पगडी और बनारससे सोनेको गोटा-किनारी मंगायो जाती है। ज़िलेका भोतरी कारबार, कुन्दन-पुर, भीलटेंक, अमरावती नगर, मोरसी, चांदपुर, मुतंजापुर श्रीर बदनेरीमें साप्ताहिक बाजार लगनेसे ਂ चलता है ।

४ अमरावती जिलेका एक तश्रह्म ! इसका चेत्रपाल ६७२ वर्गमील लगता है।

 भ भमरावतौ जिलेका म्युनिसिपल नगर भौर हेड यह नगर प्रचा॰ २०° ५५ ४५ ७० श्रीर द्राविः ७७ ४७ ३० पूर्वपर श्रवस्थित है। निकल तीन कोसकी इसे ग्रेट इण्डियन पेनिनस्ता-रेलवेके साथ मिला देती है। इसकी चारो श्रीर पत्यरकी चन्नारदोवार बनी जो २०से २६ फीट जंची और सवा दो मील घेरेमें पड़तो है। उसमें पांच फाटक श्रीर चार खिड़को लगी हैं। सन् १८०७ ई॰में निजाम सर-कारने पेन्धारियोंसे धनौ सौदागरोंको वचानेके लिये वह दीवार बनवायी रही। एक खिड़की खंखारी इसिंचे कच्चायी, कि उसके पास सन् १८१८ ई॰ में सात-सी बाइसी कट मरे थे। बाइरका पानी ठोक नहीं, बहुतसे कुयें खारी पड़े हैं। यहां भवानी वा अम्बा-मन्दिर बहुत अच्छा बना है। लोग कहते, कि उस मन्दिरको बने हजार वर्षे वीते हैं। यह अपने रूईवाले व्यापारके लिये प्रसिद्ध है। सन् १८४२ ई॰ में किसी व्यापारीने एक लाख गाड़ी रूयी अमरावतीसे कलकत्ते पैदल मेजी घी !

त्रमरिष्णु (वै॰ त्रि॰) श्रमर, न सरनेवाला। श्रमरी, जनरा देखे।

श्रमक् (सं पु॰) १ श्रमक्शतक-रचिता। यह कोई राजा रहे। शहराचार्व देखो।

श्रमरुत (सं• वि॰) वायुरहित, निष्वास्य, वेहवा, खुमीय।

श्रमरुफल (सं॰ क्ली॰) उत्तरदेशप्रसिद्ध फल, जो फल ग्रिमाली मुल्कमें मग्रहर हो। इसका गुण इसतरह लिखा है,—

> ''बमरोय फलं शौत' मलद्रवकर' मतम्। सार' दाह' रक्तपित्तं कामलां सूवक्रच्युकम्॥

मृतारमरीच इन्तीति च्रिपिभः परिकीर्तितम्॥" (वैद्यक-निचयः) भमरूत ( हिं॰ पु॰ ) श्रमरूद, सपरी। इसे मध्य-भारत एवं मध्यप्रदेशमें जाम या बिही,बङ्गालमें प्यारा. दिचणमें पेरूपल या पेरूक, नैपाल तराईमें रूत्री श्रीर तिहुतमें लताम कहते हैं। (Psidium Guyava) दसका तना कमज़ोर, टहनी पतली श्रीर पत्ती पांच- छः अङ्गुल लस्बी होगी। फल कचा रहनेसे वासैला श्रीर पकनेपर मौठा लगता है। क्कोटे कोटे कड़े वीज रहेंगे। फलका गुण रेचक है। श्रमकृतकी पत्ती, वकला चमड़ा रंगने श्रीर सिमानेमें लगेगा। पत्तीके काढ़े से कुला करनेपर दांतका टर्ट श्रीर वह श्रफीमके पडती दुलाहावादका भारतमें प्रसिद्ध है।

त्रमरूद, अमरतदेखो।

श्रमरेच्य (सं॰ पु॰) देवगुर ब्रुस्सित।

श्रमरेन्द्रतक् (सं॰ पु॰) १ देवदाक्ष्वच । २ निगु खी

श्रमरेश (सं० ५०) १ शिव। २ इन्द्र।

श्रमरेश्वर, पनरेश देखी।

श्रमरैया, भनराई देखी।

श्रमरोत्तम (सं॰ ति॰) देवतावींमें सबसे श्रच्छा, जो: फ़रिश्तींमें सबसे बद्दानर हो।

भमरोपम (सं॰ वि॰) देवताके सदय, फ्रिय्ते-जैसा।

श्रमते (वै॰ ति॰) श्रमर, जो कभी मरता न हो। श्रमत्ये (सं॰ ति॰) मते खार्ये यत्, नञ्नत्। मरण-शुन्य, जो मर न सकता हो।

त्रमत्य भुवन (सं॰ क्ली॰) देवतावींका लोक, खर्ग, बिह्यि।

श्रमदित (सं॰ वि॰) श्रनिष्तुषित, श्रनिभमूत, जो दला-मला न गया हो, मातहत न बनाया हुश्रा, जो पैरसे कुचला न गया हो।

श्रमधेत् (वै॰ व्रि॰) श्रहिंसक, जो चोट न चलाता हो।

श्रममेनात (सं॰ ति॰) दृढ़ श्रङ्गसे श्रनात, नो मन्-वृत अनोसे न पैदा हुश्रा हो।

म्रमर्भन् (वै॰ ति॰) यरीरमें श्रप्रधान, ग्रन्थिरहित, जो जिस्मर्भे खास न हो, वैगांठ।

त्रमभैवेधिन् (सं॰ त्रि॰) प्रधान त्रङ्गला त्रहिंसन,. ं सुद्, खास त्रजोमें चोट न देनेवाला, सुलयन।

श्रमर्थाद (सं॰ ति॰) नास्ति मर्थादा सीमा समानी यस्य यत्र वा, बहुत्री॰ गौणे इस्तः। सीमारहित, सम्मानविहीन, वेहद, वेइज्ञत।

श्रमर्यादा (सं॰ स्त्रो॰) १ सीमाराहित्य, वार्जिव हदका लांघ जाना। २ सन्मानश्र्न्यता, वेद्रज्ञती। ३ उचित श्रवैनाका उत्तङ्घन, वार्जिव परस्तिशका न करना। ४ प्रागल्या, निर्लेज्जता, श्रतिप्रसङ्ग, श्रविनय, विश्वमी, गुस्ताखी।

श्रमर्ष (सं॰ पु॰) स्रष चान्ती घञ्-तत्। १ क्रोध, श्रचमा, गुस्सा। 'कीपक्रोधानर्ष रोपप्रतिधा।' (पनर) २ अधेर्य, वेसबरी। ३ सप्टनश्री खताका श्रभाव, वरदाश्वका न होना। ४ साइस, हिम्मत। ५ श्रलङ्कारमतसे व्यक्ति चारी भाव विश्रेष। (ति॰) ६ श्रसहिष्णु, वरदाप्रत न करनेवाला।

भ्रमर्षेज (सं क्रिं) श्रधेर्य वा घृणासे उत्पन्न, जो वेसबरी या नम्हरतसे पैदा हुआ हो।

श्वमध्य (सं॰ ति॰) स्थ-लुर, तती नन्तत्। १ क्रोधो, गुस्रावर। २ श्वसहन, बरदायत न करने वाला। (क्लों॰) भावे लुरूट्। ३ क्रोध, गुस्सा। .. ४ श्वस्तमा, नाराजी। ग्रमष्यत्, बमर्षित देखी।

धमषेहास (सं पृ ।) क्रोधका हास्य, गुस्सेकी हंसी। धमषित (सं । वि ।) मृष-ता, ततो नञ्-तत्। क्रुड, द्यमारिहत, गुस्सावर, माफ् न करनेवाला।

श्रमधिन् (सं क्रि ) स्थ-णिनि, तती नञ्-तत्। क्रोधी, सावर।

समर्थी, धनर्षिन् देखी।

श्रमल (सं॰ ली॰) मृज्यते शोध्यते, मृजूष श्रु व लल, ततो नज्-तत्। श्रयवा श्रम-कलच्। १ श्रम्भ, श्रवरतः। २ समुद्रफोन। ३ लपूर, लपूर। ४ रीष्य माचिक, रूपामाखी। ५ कतकहच्च, निमेली। ६ गन्धः द्रव्यविशेष। ७ पवित्रता, पाकीज्गी। ८ परमात्मा। (ति॰) नास्ति मलमस्य, नञ्-बहुत्री॰। ८ निमेल, साफा। १० दोषरहित, बेपेब। (श्र॰ पु॰) ११ व्यवहार, बरताव। १२ श्रासन, हुकूमतः। १३ जन्माद, नशा। १४ व्यसन, श्रादत। १५ प्रभाव, श्रसर। १६ समय, वन्न।

अमलगभ (सं• पु॰) बोधिसत्त्वविश्रेष, किसी बोधि॰ सत्त्वका नाम।

असलता (सं॰ स्त्री॰) १ निर्मलता, समाई। २ दीव-राहित्य, बेऐबी।

भमलतास (हिं पु॰) भारग्वध, गिरिमाला, राज-हच, जितवाली, करलच, भावा, कथ-उत्त-हिन्द, ख्यार-चंबर। (Cassia Fistula)

यह द्वच हिमालयं निक्त भागमें उपजता, मध्यम परिमाण-विशिष्ट एवं पतनशील होता, श्रीर भारत तथा ब्रह्मदेशके भीतर-बाहर २००० फीटकी उचता-पर बढ़ता है। खासिया पहाइसे पेशावर तक हिमालयं श्रचलमें निक्त पार्टेत्य प्रदेशपर इसे श्रधिक देखें श्रीर छोटा-नागपुर तथा मध्यभारतसे बम्बईतक फैला पार्येंगे। यह प्रधानतः छोटा श्रीर फैलनेवाला क्षच रहता, उ चाईमें २० फीटसे श्रधिक नहीं पड़ता, मार्चमें पत्ती भड़ जाती श्रीर चमकीला पीला पूल, ताजी हरी पत्तीके लम्बे हिलनेवाले गुच्छे साथ ही श्रमेलमें निकलता है। किन्तु कभी-कभी दुवारा सरत्में पूल खिल जायेगा। इसकी लम्बी, भूरी, Vol. II.

हिलनेवाली पाली या हिया लखाईमें एक या पीट पड़ती और लाड़ेमें पकती है।

डालसे को लाल पन टिपकता, वह कड़ा पड़नेसे गोंद-जैसा बन जाता है। उसे साधारणतः कमर-कस कहेंगे। उसका असुतहस्त प्रयोग मामूली लोग नहीं जानते, किन्सु उसे सङ्गोचनशील बताया करते हैं।

यमलतासका बनला चमड़ा रंगनेके काम याता है। बङ्गालके लोहारडांगे ज़िलेंमें बकलेंगे हलका लाल रङ्ग बनाते और टिकाल रखनेके लिये उसमें फिटकरी डाल देते हैं। दो क्टांक बकलेको दो तोले फिट-करोके साथ उवालेंगे। रङ्ग यनारको छाल डालनेसे गहरा पड़ जाता है। युक्तप्रदेशसे यमलतासका बक्त ला कुछ बाहर मेजा जाता है।

फलका सार या गूदा और जड़का वक्त दवामें पड़ता है। घराज दवामें गूटेको सबसे साधारण श्रीर सामदायक विरेचन समभेगे। वह सदु रेचनकी भांति भी व्यवद्वत होता है। पालीको जवालकर गूदा निकालने श्रीर बादामवासे तेलके साथ घरीर पर मलनेसे वह शिश शीर गर्भवती स्त्रीके लिये निरावाध विरेचन ठहरेगा। खल्प मात्रामें रेचक श्रीर श्रधिक सावामें उसे विरेचक देखते हैं। वह सर्-रेचक भौर वज्ञ:खलका प्रतिबन्ध मिटानिको नाभदायक होगा। वह प्रायः इसनीके साथ मिनाया भीर उस दशामें शुष्क पित्तके लिये उत्तम विरेचन समभा जाता है। बाहरसे उसको गठिये श्रीर चिनक-बाईपर लगायेंगे। कहवेकी जीहरमें भी वह पड़ता है। फूलका गुलकन्द बनाया ग्रीर वह बुखार कोड़ानेवाला समभा नायेगा। काल ग्रीरं पत्ती दोनो को कूट-पीस और तेल डालकर फोडेपर लगाते हैं। चमंरीग-प्रधानतः दद्वपर भी उसे बाहरसे रखेंगे। सन्ताल इसकी पत्तीका काढ़ा रेचककी भांति व्यवहार करता है। मूल प्रवत विरेचनं होगा। सिंहतवासी इचके प्रत्येक भागको विरेचन बताता हैं। पंजाबमें इसका मूल धातु पुष्ट करने भीर वुखार छोड़ाने की खिलायेंगे। इसके बीजसे वसन भी कराते हैं।

सन् ई॰की १३वें प्रताब्द सेविलेवाली अबुल मब्बासने दूसका गुण लोगोंको समभा-वृक्ता दिया या, उसी समय फलके श्रीषधर्म व्यवहृत होनेकी बात चठी।

भुनी इयी पत्ती भोजनके साथ सदु-रेचककी भांति खायी जाती है। सन्ताल फूलको अधिकतर खादा-द्रव्यकी भांति व्यवहार करेगा। फलीका गृदा बङ्गालमें तस्वाकूको जायकोदार बनानेके काम . भाता है। सारकाष्ठ विस्तीर्ण ग्रीर अभ्यन्तर-काष्ठ घूसर वा हरिद्राभ रत्तवर्षेसे दृष्टक-रत्तवर्णं बदलते रहता है। काष्ठ अधिक स्थायी हो, किन्तु साधारणतः यथेष्ट विस्तीर्णं परिमाणका न पड़ेगा। इससे उत्तम स्तमा बनता श्रीर शकट, क्षष्यन्त्र एवं शालिमुसलके लिये भी प्रयस्त ठहरता है।

अमलतासिया ( हिं॰ वि॰ ) श्रमलतासकी फूल-जसा, ृ इसके-पोले रङ्गवाला, गन्धकी, जिसका रङ्ग प्रमलतासके फूल-जैसा चमके।

श्रमनदारी (फा॰ स्त्री॰) १ इनूमत, दख्न, शासन, ग्रधिकार । २ कनकूत, मालगुजारी । **र**हेलखखर्मे कोई कवि ऐसी होती, निसमें क्रवनको उपनके तुला कर देना पड़ता है।

श्रमलदीप्ति (सं॰ पु॰) कपूर, काफ़रूर। भमलपट्टा ( हिं॰ पु॰) कर्मचारीको कार्यमें नियुक्त करनेके लिये दिया जानेवाला ऋधिकारपत, जो दस्ता-वेज कारिन्हे की काममें लगाने के लिये दी जाती हो। ममलपतित्रणी (सं०स्ती०) भनवपतिवन् देखी। भमलपतित्र (सं॰ पु॰) पञ्चात् पतनात् पततः पत्तः सीऽस्यास्तीति; अमलखासी पतत्री चैति, कमैधा०। वन्यकुकुट, जङ्गली इंस। वन्यकुकुटका पर देखनेमें श्रतिसुन्दर लगता, उसीसे यह नाम पड़ा है।

श्रमलपत्रती, श्रमलप्तिवन् देखी।

श्रमलपती (सं•पु॰) इंस। भमलवेत (हिं॰ पु॰) चन्ह्रवेतस, चून, भम्बरी, चूकपालक, सलूनी, इमाज़, तुर्यप्त (Rumex Vesicarius) यह हच प्रतिवर्ष फलता, पीके मर ं जाता और इ:से बारह इच्चतक जंचा होता है। इसे प्रधानतः पश्चिम-पञ्चाब, लव्यपर्वत श्रीर सिन्धुके उस पारवाले पहाड़ पर उपजते देखेंगे। भारतके दूसरे प्रदेशमें भी यह मिलता, किन्तु वहां वो दिया जाता है। खताके रसकी भारतवासी गीतल, रेचक श्रीर कुछ कुछ सूत्रवर्षक समभते हैं। यह दन्तपीड़ा-निवारणके काम श्राये श्रीर भएने रेचक गुणसे वसनको रोकिगा। पूर्ण मात्रामें श्रमलवेत्स कोष्ठप्रदाह रोकने भीर वृक्षचा बढ़ानेको खिलाया जाता है। विषात क्तिम श्रीर व्यक्षित्रका दंश दूर करनेके लिये कुचली इयो पत्तीकी लेयी चमड़ेपर लगायेंगे। वीजमें भी वैसा ही गुण रहता, फिर संग्रहणीमें भूनकर दिया जाता है। मूलसे भी श्रीषध वनेगा। लता भारतके भौतर-बाहर सबजी की तरह लगायी श्रीर क्रची-पक्की दोनो तरह खायी जाती है। प्राय: यह कूपके समीप ढेरका ढेर जग श्रीर साल भर बराबर मिल सकता है। इसकी सुखी टहनी हाटमें बिकेगी। वह खडी रहती श्रीर पाचक पूर्थमें पड़तो है। बद्धवेतस देखी।

श्रमसमिण (सं॰ पु॰) १ स्फटिक, विसीर। २ कर्पूर-मणि, कपूरगन्धमणिविशेष, जिस जवाइरमें काफ़ूर-जैसी खुशवू श्राये।

पमलरत ( च को ) स्पटिन, विसीर। ग्रमला (सं स्त्री॰) नास्ति मलं दोष: कोऽपि यस्याः, बहुत्रीः। १ लच्नी। २ भूस्यामलकी, कोई भाड़ो। पाताल-श्रांवला। ३ सातलाहच, 8 नाभिनाली, तोंदीकी खोरी। ५ चामलकी, घांवला। ( ग्र॰ पु॰) ६ राजककीचारी, सरकारी नौकर। प्रधानत: न्यायालयके कर्मचारियोंको श्रमला कहते हैं। ( सं॰ स्ती॰) भूघाती, पाताल-ग्रमलाष्फ्रटा जांवला ।

प्रमलात्मन् (स<sup>°</sup>०पु०) प्रमलो दोषरहित: त्राता यस्य, बहुनी । १ विग्रहान्तः करण योगी, जिस फ्कीरका दिल साफ् रहे। (ति) २ विग्रवान्तः करण, साफ दिलवाला।

पमलानक (सं॰ ली॰) श्रम्तानपुष्प, सदा-बहार, ्गुल-श्रादाव ।

श्रमिलन (सं ॰ व्रि॰) निष्क लङ्क, निर्मेल, ग्रुड, वेद्ग्ग, वेसेल, साफ्।

असली (हिं॰ स्ती॰) १ यम्तिना, इसली। २ कर-मई, ग़ौरूवटी। यह भाड़दार पेड़ हिमालयके दिल्ल गढ़वालसे आसामतक उत्पन्न होता है। (अ॰ वि॰) ३ यमलसे तत्रक्षुक रखनेवाला, जो व्यवहारमें आता हो। ४ यमल करनेवाला, कर्मश्रील। ५ नशेवाज, जो सादक द्रव्य खाता हो।

असलूक (हिं॰ पु॰) हचित्रिष, कोई पेड़। यह अप्रग़ानस्थान, बलूचिस्थान, कम्मीर और पृद्धावसे उत्तर हिमालयकी पहाड़ीपर उपनिगा। इससे जो कितना ही रस टपकता, वह नमकर गोंद-जैसा बन जाता है। फलको कचा-पका दोनो तरह खायेंगे। स्त्रा फल काबुली लाया करते हैं। इसे मलूक भी कहेंगे।

स्रमलोनी (हिं॰ स्त्री॰) लोनिया, नोनी। यह एक तरहकी घास है। पत्ती कोटो, मोटी श्रीर खड़ी रहेगी। इसकी जो तरकारी बनती, उससे भूख बढ़ती है। रसको निचोड़ कर पीनेसे धतूरेका ज़हर उतर जायेगा। बड़ी पत्तीकी श्रमलोनी कुलफा कहलाती है।

श्रमत्तन (हिं वि ) सुतलक, समूचा।
श्रमवत् (सं वि ) श्रमा सद्दार्था व्ययम् मतुप्
इस्तः। १ श्रमहाय, वैमदद। श्रथवा श्रम रोगस्ततो
सतुप्। २ रोगवान्, बोमार। श्रथवा श्राम-शब्दस्य
वा श्रमभावः। ३ यद्धवान्, तद्बीर लड़ानेवाला।
४ भीषण, खूंखार। ५ श्रतिश्राली, ताकृतवर।
(श्रव्य ) ६ भीषणक्ष्पसे, लोरमं।

म्बमवती (सं स्त्री ) धमवत् देखी।

श्रमवा युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलेका एक प्राम।
यह गोरखपुर शहरसे ३४ कोस दूर पड़ेगा। इसमें
प्रधानतः नीच जातिके हिन्दू किसान रहते हैं। बड़ी
गण्डक नदीके किनारे यह बसा है। नदी अपनी
जगह छोड़ कुछ मील दूर पूर्वेकी श्रोर बहने लगी
है। किन्तु ग्राम श्रीर नदीके बीचकी जगह कमीकभी बाढ़ शानेसे चपजाल बन जाती है।

ग्रमवान् (सं०-पु॰-स्तो॰) भनवत् देखो। ग्रमविष्णु (सं० द्वि॰) विभिन्नदिन् ग्रमनशील, निन्नोच, मुख्तिबिफ़ तफ़ को जानेवाला, जंचा-नीचा। ग्रमस (सं० पु॰) श्रम-श्रसच्। १ काल, वत्र। २ रोग, बौसारी। ३ निर्वोध, वेवकूफी। ४ श्रज्ञानी व्यक्ति. जिस श्रख्सको श्रक्त, न रहे।

अमस्ल (हिं॰ पु॰) वृद्ध विशेष, कोई दरखूत।
यह पतना होता श्रोर डाल नोचेको सुक जातो है।
इसे द्विणको श्रोर कोकण, कनाड़े श्रीर कुर्गके
जिलेमें उत्पन्न होते देखेंगे। नोलगिरिपर इसकी
श्रतिहिंद रहतो है। फलको 'ब्रिन्दाव' कहें श्रीर
खायेंगे। इसके वोजका तेल बहुत प्रसिंद है। बाजारमें
वह जमी हुयो सफेंद लम्बो पत्ती या टिकिये-जैसा
विके श्रीर थोड़ी ही गर्मी पहुंचनेसे (प्रचल जायेगा।
उसका गुण वर्षक श्रीर सङ्घोचक होता है। स्जन
वगरहपर वह मला जाता है। उससे मरहम भो
वनता है।

त्रमस्रण ( सं॰ वि॰ ) कठोर, कठिन, सख्त, कड़ा, जो मुलायम न हो।

श्रमस्तक (सं॰ त्रि॰) मस्तकहोन, श्रशिरस्, वेसर, जिसके सर न रहे।

अमलु (सं को ) दिध, दही।

भमत्तत (सं वि ) रोगादिसे पोड़ित, जिसको बोमारी वगैरहसे चोट पहुं चो हो।

प्रमहन् (सं॰ ति॰) रोगादि निवारक, जो वीमारी वगैरहको सिटता हो।

भमहर (हिं॰ पु॰) कर्चे श्रीर हिले हुये श्रामकी सुखो फांक। इसे दाल श्रीर तरकारीमें डालते हैं।

अमहल (हिं॰ वि॰) १ भवन-विहोन, वेमकान्, जिसके पास घर न रहे। २ व्यापक, समाया हुआ।
अमा (सं॰ श्रव्य॰) मा-का मा, न मा। १ सह, साथ। २ निकट, नज़दीक। ३ भवनमें, मकानपर। (स्त्री॰) ४ भमावस्था, अमावस। ५ चन्द्रकी सोलह कला। ६ महाकला। (पु॰) ७ श्रात्मा, रूह। प्राप्त, मकान, घर। ८ इहलोक। १० पश्रकी नेत्रकी तोरी। इसे श्रग्नभ समस्ति हैं। (ति॰) ११ परि-

भाषाशून्य, बेमिन्दार। १२ श्रंपक्षं, कंचा, जो पका न हो। १२ दुर्भाग्य, कंमबख्त।

भमांस (स' वि ) नास्ति मांसं यस्य, बहुवी । १ दुवेल, लागर, जिसके जिस्मपर गोध्त न रहे। (क्ली ) २ मांस भित्र श्रन्य वस्तु, जो चील गोस्त न हो।

श्रमांसीदनिक (सं० त्रि०) मांसविधिष्ट शालि-भोजनसे संबन्ध न रखनेवाला, जो गोस्त मिले भातसे तंत्रज्ञुक न रखता हो।

श्रमाक्त (वै॰ ति॰) मिलित, सहागत, मिला हुआ, ंजो साथ-साथ श्राया हो।

श्रंमाघीत (हिं॰ पु॰) शालिविशेष, किसी किसका चावल। यह श्रग्रहायणमें प्रस्तुत हो जाता है।

श्रंमाजुर्, श्रमांजूर् (वै॰ स्ती॰) १ यावकीवन
ग्टहिनवास, मकानमें ही बुद्ध हो जानेकी हालत।
२ माता-पिताके साथ ग्टहमें रहते हुये पितका वियोग,
श्रपने मा-वापके साथ एक ही मकानमें रहते हुये
खाविन्दकी जुदायी।

श्रमात् (सं १ ति १) १ श्रमित, श्रपरिमित, श्रमती-मान, वेशन्दाज्, वेतील, जिसकी पैमायश न हो सके। (श्रव्य १) २ निकटमें, पड़ोससे।

श्रमातना (हिं॰ क्रि॰) निमन्त्रण देना, बुला मेलना, तलव करना।

त्रमातापुत्र ( सं॰ पु॰ ) माता श्रीर पुत्र दोनोका श्रनस्तित्व, मा श्रीर लड़के दोनोका न रहना।

भ्रमाढन (सं॰ वि॰) हीनमाढन, मृतमाढक, वैमादर, जिसके मा न रहे।

श्रमात्सोगीण ( एं॰ तिं॰) माताने व्यवहारमें न श्राने योग्य, जो माने काम श्राने काविज न हो।

श्रमात्य (सं॰ पु॰) श्रमा सह विद्यते श्रस्य त्यप्। १ श्रमित्र ग्रहका परिजन, हमद्याना, हममसकन, जा श्रादमी एक ही मकान्में रहता हो। २ मन्त्रो, सचिव, वज़ीर, दीवान्। जो धर्माञ्च, प्राञ्च, जितेन्द्रिय, सत्-कुलीन, श्रीर कार्यकुश्रल रहता, शास्त्रकार उसीको राजावे श्रमात्य योग्य कहता है।

> "ममात्यमुख्य' धर्मान्न' प्रार्क दान्तं कुलीइतम् । ' े स्थापयेदासने तस्थिन् खिन्नः कायच्यो व्योम् ॥'' ( मनु था१४१ )

श्रमात (स' पु ) मा-खण्-तन्-टाण्; नास्ति माता मानं परिच्छेदो वा यस्य, नञ्-बहुत्री गीण इस्तः। १ तुरीय ब्रह्म, परमात्मा, जिसा चीज़की कोई माप न पंड़े। (ति ) १ श्रसीम, वेहद, जिसका छोर न मिले। ३ श्रसम्पूणं, जो समूचा न छो। ४ श्रप्रारम्थक, जो श्रसली न छो। ५ श्रकार-मात्रा विश्रिष्ट, जो श्रसिक्ती मिन्दार रखता हो।

श्रमाववत्त्व (सं॰ ली॰) १ न्यूनता, दोष, कभी, ऐव। २ प्राण, श्राक्षा, श्राध्यात्मिक सार, जान्, रूह, रूडानी माहियत, जान्की जड़।

श्रमान (सं श्रितः) १ मानरहित, वेमाप, जिसका कोई ठिकाना न लगे। २ निरिममान, वेप,खूर, जिसे घमण्ड न घरे। ३ श्रमतिष्ठित, वेद्रज्ज्त। (६० पु॰) ४ रचण, हिफाजत। ५ श्ररण, पनाइ।

श्रमानत ( प्र॰ स्त्री॰) न्यास, निचेष, श्राधि, उप-निधि, तत्त्वील, वदीयत, ज़र श्रमानत, धरोहर, किसी चीज़का किसीके पास क्षक्ष वक्त,के लिये रखना, सुपुर्द किया हुश्रा माल।

भमानतदार ( घ॰ पु॰) भमानत रखनेवाला शख्स,. जिस व्यक्तिके पास उपनिधि रहे।

श्रमानन (सं क्ली ) पनानना देखो।

श्रमानना (सं॰ स्ती॰) मान चुरा॰ पूजायां युच् टाप्, श्रभावे नञ्-तत्। १ श्रादरका प्रभाव, सन्मानकी श्रून्यता, वेद्रज्ञ,ती, द्रज्ञतका न रहना। (ति॰) नञ्-बहुत्री॰। २ मानश्र्न्य, गीरवहीन, वेद्रज्ञत। श्रमानव (सं॰ ति॰) १ श्रपीक्षेय, श्रमानुष, ग्रं दन्मानी, जो श्रादमी न हो। २ श्रतिमत्यं, मानु-पातिग, खारिज श्रज्ञ ताक्त-वश्ररी, श्रासमानी, जो श्रादमीकी पहंचका न हो।

ग्रमाननीय, प्रमाग देखी।

भ्रमानस्य (सं॰ क्ली॰) मानसे मनसि साधु मानसः यत्, ततो नञ्-तत् । १ दु:ख, तक्लीफ् । २ पीड़ा, दर्दे ।. 'भीड़ावाधाव्यथादु:खनमानसं प्रस्तिनम्।' ( प्रमर )

यमाना (हिं॰ क्रि॰) १ पूरे तीरपर भर जाना, समाना, किसी चीजके भीतर किसी चीजका या जाना। २ प्रफुक्तित होना, बहु चलना, यभिमान देखाना। (पु॰) २ अवभवनका द्वार, बखारका दरवाजा, याना।

श्रमानितव्य, बमान देखी।

श्रमानिता (सं॰ स्त्री॰) नजाशीनता, नस्ता, श्राजिज़ी, खानसारी, ग्रीनी, तावेदारी।

श्रमानित्व (सं क्ती ) धनानिता देखी।

भ्रमानिन् (सं वि ०) १ लक्जाभीत, नम्म, भ्राजिज्, खाससार, तावदार, ग्रीव। (पु॰-स्ती॰) श्रमानी। (स्ती॰) श्रमानिनी।

त्रमानी (डिं॰ स्ती॰) १ मूमिविशेष, कोई खास ज, भीन, जिस इ, भीन्वा सरकार ही ज़मीन्दार रता है श्रीर उसकी श्रोरसे कालेक्टर दन्तिजास करता है। २ भूमिका कार्य विशेष, ज्मीनका कोई खास काम। इसका प्रवस्त अपने ही हायमें रखते हैं, ठेके पर वाभी नहीं छोड़ते। ३ भूमिकरकी प्राप्ति, मालगुजारी का वसूल। इसमें खुराव हुई फ, सलको देख कुछ कोड देते हैं। ४ इच्छानुसारिणी क्रिया, जो कारवाई श्रपनी तबीयतके सुवािपक् की जाती हो।

श्रमानुष, पमानव देखी।

श्रमानुषी (हिं०) भमानव देखी।

श्रमानुष्यं, यमानव देखी।

श्रमाप (सं वि ) श्रमान, श्रमीम, वेइद, जिसकी कोई नाय न रहे।

श्रमामसी ( एं ॰ स्त्री॰ ) श्रमा सह सूर्येण माः मासी वा चन्द्रो यस्याम्, वहुत्री॰ गौरादि॰ स्डीप्। सूर्यं श्रीर चन् के एक साथ रहनेको तिथि, श्रमावस्था।

श्रमामासी (सं ॰ स्ती ॰) मास इति साः एव इति, मस् स्वार्धे श्रण्। पनामसी देखी।

'यनावसाध्यमामासी' ( शब्दार्थव )

श्रमाय (सं॰ त्रि॰) नास्ति माया यस्य, नञ्-वहुत्री॰। वापटतारहित, सादिक, १ सायाशून्य, २ अविद्याहीन, जानकार । 'सान्मावशास्त्री क्रपा। दश्री इदियां ( इस) मायो पोताम्बरं श्रम्बरं वा तन्नास्ति यस्य, नञ्बहुद्री॰। ३ पीताम्बरम्न, वस्त्रभूना, पीतास्वर न पहने हुआ, जिसके पास कपड़ा न रहे। भायः पीतास्व असावना, कमाना देखी। रानरे। (विश्व) मायो मानं स नास्ति यस्य। ८ परि- प्रमावस (हिं०) धनावसा देखी। Vol. II. 16

माण्यम्य, द्यत्तारहित, वैसिक्दार, वैहद, जिसकी कोई नाप न रहे। (क्ली॰) ५ ब्रह्म, परमेखर।

प्रमायत (सं वि ) साः मानं तां यन् प्राप्तवन् ; मा-इष्-्यत, तती नञ्-तत्। भपरिमित, वैद्द, लिसकी कोई नापजीख न रहे।

अमाया (स'॰ स्त्री॰) १ स्त्रमका अभाव, मुगालतिकी म्रदम-मीज्दगी। २ सत्वका ज्ञान, रास्तीका इत्स। ३ शीच, बार्जन, रास्तवाजी सदाक्त, सचायी। ( हिं वि ) प्रभाव देखी।

अमार (सं॰ पु॰) १ जीवन, जिन्दगी, न मरनेकी **हालत। (हिं॰ पु॰) २ अस्वार, अनाज रखनेको** जगह। यह प्ररहरते सरकाछोंकी टहीसे घेर छाया श्रीर नीचे जपर सुस डाल वीचमें श्रनाजसे भरा नाता है। ३ ग्रमहा।

ग्रमारग (हिं०) भनार्ग देखी।

यसारी ( य॰ स्ती॰ ) हाधीका हीदा। इसपर छायाके लिये मण्डप वंधा रहता है।

श्रमार्ग (सं॰ पु॰) मार्गेका श्रभाव, राइकी श्रदम-मीज्दगी। (वि॰) २ मार्गरहित, वराह, जहां चलनेको जगह न मिले।

त्रमार्गित (सं॰ ति॰) अनिरीचित, जो आखेट न किया गया हो, तलाघ न किया हुचा, जिसके पीछे शिकार करनेको न पड़ चुकें।

श्रमार्जित (सं० वि०) सज-क्ष-इट् हिंदः, ततो नञ्-तत्। अग्रह, अपरिष्कृत, नापाक, मैला, जो साफ़ न किया गया हो।

चमारु ( ग्र॰ पु॰ ) शासन, श्रधिकारी, हानिस। बमालनामा (अ॰ पु॰) १ कर्मचारीके उत्तम-यघस कार्य लिखनेका पुस्तक, लिस ंकिताव या रिजटरमें नीकरोंके भरी-बरे काम लिखे जायें।

असावट (हिं॰ स्ती॰) असरस, आसका सूखा रस । श्राम अच्छीतरह पक जानेपर रसको निचीड़ते श्रीर कपड़ेपर फैलाकर सुखा लेते हैं। यह खानेसे मजे,दार खगता और चटनी वगैरहके काम भाता है।

श्रमावसी (सं क्ती॰) श्रमा सह वसतोऽस्यां चन्द्राकों; श्रमा-वस-श्रप्-घञ्वा पृषो॰ साधु॰, ततो गौरा॰ : डीप्। श्रमावस्था।

श्रमावस (सं॰ पु॰) १ उर्वशी-गर्भसे उत्पन्न इये पुरुरवाके पुत्र। यह सात भाई रहे। यथा—ग्रायु, श्रमावस, विभायु, दृढ़ायु, वनायु एवं ग्रतायु। (इत्वंग) २ चन्द्रवंशीय कुशके चतुर्थ पुत्र। यह वस एवं कुशिक नामसे भी प्रसिद्ध रहे। (विश्वप्राण)

श्वमावस्था, श्रमावास्था (स' स्त्री) श्रमा सह वसतोऽस्थां चन्द्राकों, श्रमा-वस श्रधिकरणे एवत् निपा-तनात् इस्लोपि। क्षण्पचको पन्द्रह्वों तिथि। श्रास्त-कारगण कहते हैं, कि श्रमावस्थाके दिन एक ही राश्मिं स्थं जपर श्रीर चन्द्रमा नीचे रहता है। वह लोग यह भी कहते हैं, कि श्रमावस्था तिथिको चन्द्र स्र्यंकी किरणसे श्राच्छत्र रहता है, इसीसे उसे कोई देख नहों सकता।

> 'प्रमावस्थातमावास्था दर्गः सूर्यन्दुमद्वमः ।' ( प्रमर ) ''सूर्याचन्द्रममोर्ट परः सप्तिकर्षः मामावास्थेति ।'' ( गोभिल०)

'पर: सन्निक्षपं: उपर्यभीभाषापत्र-समम्बपातन्यायेनैकराग्यवच्छेदेन महावस्त्रानरुप:।' (स्रार्त )

· विण्युपुराणके दूसरे श्रंगके वारहवें श्रध्यायमें लिखा है, कि क्रप्णपचमें देवगण श्रीर पिट्टगण चन्द्रका सुधा पान करते हैं। श्रन्तमें जब एक कला बाकी रह जाती है, तब सूर्य सुपुन्ता नान्ती रिक्षिदारा उन्हें फिर परिपुष्ट कर हैते हैं।

जब दो कला बाको रह जाती हैं, उस समय चन्द्र-श्रमा नाम्नी सूर्यरिशमीं प्रवेश करता है, इसीसे उस दिनको श्रमावश्या कहते हैं।

''बसाखा रामी वसति पमावस्या ततः खुता।" (विचयुराण)

श्रमावस्थाने दिन श्रहीरात चन्द्र पहले जलमें. उसने बाद खतामें, फिर श्रन्तको स्थमग्डलमें प्रवेग करता है; इसीसे लता वा लता-पत्र श्रादि तोड़नेसे ब्रह्महत्थाका पाप लगता है।

श्रमावस्या तिथिमें चन्द्र श्रीर स्थे किस तरह श्रवस्थान करते हैं, उसे जपरके गोभिल-स्वमें ,स्रातेने खाष्ट भावते प्रकाम नहीं किया। चन्द्र, सूर्य भीर पृथिवी इन तीनोका समस्त्रपात पड़नेसे उस समय चन्द्रीयदि पृथिवी भीर सूर्यका मध्यवर्ती रहे, तो उसी दिन ग्रमावस्था होती है। इस चित्रमें गृ-से सूर्यमण्डल,

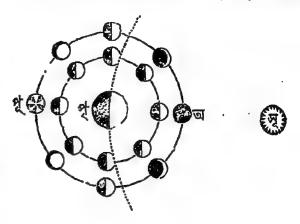

थ-से श्रमावस्थाका चन्द्र, शृ-से पूर्णिमाका चन्द्र श्रीर पृ-से पृष्टिवी सममना चाहिये। विन्दु-विन्दु रिखादारा वृत्तका जो जुक्त श्रंभ दिखाया गया है, उस पयदारा पृष्टिनी स्थंने चारीं श्रोर चूमती है। इधर चन्द्रमण्डल फिर उसीने साथ साथ पृथिवीके चारो श्रीर घूमता है। इसीसे सूर्य, पृथिवी एवं चन्द्र-तीनो प्रति मास दो वार समस्त्रमें अवस्थान करते हैं। उसमें जिस दिन सूर्य श्रीर पृथिवीके मध्यस्यलमें चन्द्र श्रा पड़ता है, उस दिन श्रमावस्था होती है, एवं निस दिन सूर्य और चन्द्रके मध्यखलमें पृथिवी श्रा पड़ती है, उस दिन पूर्णिमा होती है। ऐसा होनेका कारण यही है, कि चन्द्र खयं ज्योतिमय ग्रह नहीं है। उसमें स्रयंकिरण प्रतिविम्बित होनेसे ही प्रकाश पंहुचता है। इसीलिये चन्द्रमाकी जी दिक् सूर्यकी श्रोर घूमती है, केवल छमी श्रीर धूप जाती है, दूसरी श्रोर अस्थतारमें कियो रहती है। अतएव चन्द्रमख्डलका जो अंग्र पृथिवी भीर सूर्य इन दोनोंकी ग्रोर पूमता रहता है, नेवल जसी अंग्रको हमलोग देखते हैं। इस चित्रमें अ-श्रमावस्थाका चन्द्र है। वह सूर्य एवं पृथिवीका मध्यवर्ती हो गया है, इसीसे उसका जो अंग पृथिवीकी ग्रोर फिरा हुआ है उसमें सूर्यका किरण नहीं लगती, भीर इम सोग चन्द्रको देख नहीं सकते। इसके श्रतिरिक्त श्रमावस्राकी चन्द्रमण्डल पृथिवी-निकटसे श्रीर कहीं
श्रन्तिहित तो नहीं हो जाता। सूर्यप्रहण लगते
समय चन्द्रमण्डल ठीक पृथिवी श्रीर सूर्यके सध्यस्रलमें
रहता है। इसलिये चन्द्रकी हाया पड़नेसे हमलोग
सूर्यके कुछ श्रंथको थोड़ो देरतक नहीं देख सकते।
फिर जब चन्द्रमा हट जाता, है तब सूर्यमण्डल
दिखाई पड़ने लगता है। इस तरह चन्द्रका हायापतन ही सूर्यग्रहणका कारण है। श्रमावस्थाके दिन
सूर्य, चन्द्र श्रीर पृथिवी समस्त्रमें रहते हैं, श्रीर
चन्द्रमण्डल दोनोंके बीचमें श्रा जाता है, इसीसे
सूर्यग्रहण होता है, तद्मिन दूसरी तिथिमें सूर्यग्रहण
नहीं पड़ सकता।

इस जगह प्रश्न हो सकता है, कि प्रति यसा वस्थाको ही सूर्यं, चन्द्र श्रीर पृधिवी समस्त्रम रहती है श्रीर चन्द्रमण्डल भी दोनोंने मध्यस्यलमें मा पडता है, फिर प्रत्येक ममावस्याके दिन सूथै-ग्रहण क्यों नी होता ? उसका कारण यह है, कि इस चित्रपर पृथिवी और चन्द्रका स्त्रमणपय जिस प्रकार समतल चेत्रमें दिखाया गया है,वस्तुतः भाकाभमें वैसा समतल नहीं स्नाता। यदि वह समतल होता, तो प्रतिमास ही एक बार सूर्यंग्रहण पड़ता। चन्द्रका भ्रमणपय प्रथिवीके भ्रमणपथकी श्रोर कुछ भावा हुआ है। बारीन हिसाब लगानेसे इस वक्रताने कोणका परिमाण ५° ५ +, होता है; श्रीर चन्द्र-मण्डल घूमते घूमते कभी पृथिवीवाले स्त्रमणपथके जपर श्रीर कभी नीचे श्रा जाता है, इसीसे जिस समय चन्द्र पृथिवीवाली स्वमणपथके जपर या तिरक्षे पार होता है, उस दिन श्रमावस्या होनेसे सूर्यंग्रहण लगता 흥

चन्द्रके घाकर्षणि समुद्रका जल स्कोत हो जाता है, इसीसे गङ्गा घादि नदियों उस समय जुआर उठता है। अमावस्था एवं पूर्णिमाके समय समुद्र का जल श्रत्यन्त स्कीत होता, इसीसे उस समय बाढ़ घाती है। किसी स्थानकी द्राधिमाके जपर जब चन्द्र उपस्थित होता है, तब उसके तीन घर्ष्टे बाद जुआर आता है। चन्द्रकी ओर वाजी द्राधिमा एवं उसकी विपरीत दिशामें भी जुआर होता है। चन्द्रको एक बार घूमकर फिर अपनी द्राधिमाको पहुंचनेमें २४ घण्टे ५० मिनट लगते हैं, सुतरां १२ घण्टे २५ मिनट बाद अहोरात्रमें दो बार जुआर आता है।

भगावसाद्वतरसाम्। पा॰ शशादर। श्रमा इस उपपदकी परिस्ति वस घातुसे उत्तर श्रधिकरण वाच्यमें स्थत् प्रत्यय होता है। हिंद होनेपर निपातनमें विकल्पसे इस्स भी होता है। ''हदी क्यां पाचिको इस्स निपायते। मना सह वसतोऽसावन्नाकी भगावासा भगावसा।" (हि॰ की॰)।

"बनावस्या गुरु 'सन्ति शियं सन्ति चतुर शी।" ( मनु ४।११४ )

श्रमावस्थाके दिन पढ़नेसे गुरु शौर चतुर्दशोके दिन पढ़नेसे क्षात्र सर जाता है।

ग्रास्त्रकारोंने विशेष कर्तव्य कर्मेके लिये ग्रमा-वस्थाको कई प्रकारसे विभक्त किया है। चत्रदेशो-युक्त श्रमावस्थाका नाम सिनीवाली श्रीर चययुक्त श्रमा-वस्राका नाम कुडू है। अमावस्थाके दिन तेल लगाना. वाल वनवाना, मांस-मछली खाना श्रीर स्त्रीसधोग करना मना है। इस दिन धान्य और हणादि काटना न चाहिये। पुषा नचत वा जना नचतमें: व्यतीपात वा वैष्टति योगमें श्रमावस्था होनेसे उस दिन नदी-स्नान करनेसे सात कुल पवित्र हो जाते हैं। सङ्गल-वारकी समावस्थाको नदौ स्नान करनेसे सहस्र गोदान-का फल मिलता है। सोमवारको सिनीवाली वा कह त्रमावस्या हो, तो मौन रह स्नान करनेसे सहस गोदानका फल होता है। सुख्य चान्द्र पौषकौ ग्रमा-वस्थाको यदि रविवार एवं व्यतिपात योग श्रीर श्रवणा नचत हो, तो उसका नाम अर्घोदययोग है। यह योग नभी नभी श्राता है। श्रवींस्य देखी।

श्रमावस्था ही याहका प्रशस्त काल है, इसिलये प्रतिमासका कष्णपचिनिमत्तक पार्वणयाह श्रमा-वस्थाके दिन हो करना होता है। श्रमावस्थाके याहका प्रशस्तकाल श्रपराह है। दिनको पांच भाग करनेसे उसके चतुर्थ भागका नाम श्रपराह है। उसी समय पार्वणयाह करना उचित है। दोनों दिनों मुख्य अपराह्म न मिलनेसे दूसरे दिन अष्टम एवं नवम मुह्नतेरूप गीण अपराह्ममें भी आहका विधान मिलता है। सीर आखिन मासकी अमावस्था-को महालया कहते हैं। महालयामें आह करनेसे उन्नीस पिण्ड देना पड़ता है। उसका नाम घोड़्य पिण्डदान है। कार्तिक मासकी अमावस्थाका नाम दीपान्विता है। दीपान्विताको आहके बाद उल्ला-दान करना पड़ता हैं। प्रति मासमें अमावस्थाका एक-एक व्रत भी प्रचलित है।

श्रमावासी, भगावसा देखी।

श्रमावास्थक (सं॰ ति॰) श्रमावस्थाकी रातिको उत्पन्न दुश्रा, जो श्रमावसकी रातको पैदा दुश्रा हो।

श्रमावास्या, श्रमावसा देखो।

श्रमाष (सं वि ) सुद्गविद्योन, शिक्विकश्च्य, लोबियाकी फली न रखनेवाला, जिसमें लोबियाकी छिया न रहे।

श्रमाद्य (हिं॰ पु॰) नेव्ररोगविश्रेष, नाखूना। इससे श्रांखर्ने लाल मांस उभर श्राता है।

श्रमाही (हिं॰ वि॰) नेत्ररोग सम्बन्धीय, जो नाख् -नेसे तश्रज्ञुन रखता हो।

श्रमिट (हिं॰ वि॰) १ न मिटनेवाला, जो टिका रहता हो। २ श्रवश्यकावी, जिसके होनेमें फ्क न पड़े।

श्रमित (सं॰ ति॰) न मितम्, नञ्-तत्। १ अपरि-मित, इयत्तारिहत, वेहद, जिसको कोई नाप-जोख न रहे। २ श्रज्ञात, नादान। ३ श्रनवधारित, भूला हुआ। 8 श्रपरिष्कृत, जो साफ न किया गया हो। ५ श्रल-द्वार-विशेष। नेशवके मतानुसार साधन जब साधकको सिंद्रिका फल उठाता, तब श्रमितालङ्कार लगता है। श्रमितऋतु (वै॰ पु॰) १ श्रसीम प्रज्ञा-सम्पन्न व्यक्ति, जिस श्रक्ष्मको श्रक्त,का ठिकाना न लगे। २ श्रसीम श्रिताशाली, वेहद ताकृत रखनेवाला।

श्रात्तशाला, वहद तालत रखनपाला । श्रामतगतिस्रि (सं० पु०) एक प्रसिद्ध जैन ग्रन्थकार। विक्रमसंवत् १०२५के कुछ पद्दले श्रीश्रमितगतिस्रिका जन्म दुधा था। स्राचार्यवर्षे श्रमितगित बड़े भारी विद्वान् ग्रौर कि थे। इनकी श्रमाधारण विद्वताका परिचय पानेको इनके ग्रन्थोंका भलीभांति मनन करना चाहिये। रचना सरल और सुखसाध्य होने पर भी बड़ी गंभीर श्रीर मध्र है। संस्कृत भाषापर इनका अच्छा अधिकार था। इन्होंने अपने धमेपरीचा नामक ग्रन्थको केवल दो महोनेमें रचके तथार किया जिसे वांचकर लोग सुग्ध हो जाते हैं। यथा:—

> "श्रमितगतिरिवेद' खस मासद्येन प्रधितविश्रदक्षीर्तं: साव्यसुद्धृतदोषम् ।"

धर्मपरोचाके श्रतिरिक्त श्रमितगतिके बनाये हुए निम्नलिखित श्रन्थोंका भी उन्नेख मिलता है— १ सुभाषितरत्नसन्दोह, २ श्रावकाचार, ३ भावना-हाति श्रति, ४ पञ्चसंग्रह, ५ जम्बू हीपप्रचित, ६ चन्द्र-हीप प्रचित्त, ७ सार्व हयहीपप्रचित, द व्याख्याप्रचित, ८ योगसारप्रास्ता।

पच्चसंग्रहमें श्रमितगतिकी प्रशस्ति इस प्रकार लिखी है-

"श्रीमाष्ट्रराणामनघयुतीनां संघोऽभवदृहत्तिविभूषितानाम्। हारी मणीनामिन तापहारी स्वातृसारी यशिरिप्रमण्यः।। १॥ माधवसेन गणो गणनीयः ग्रञ्जतमोऽजित तव जनीयः। भूयसि सत्ववतीव यशाखः श्रीमति सिन्धुपतावकनङ्गा॥ २॥ ग्रिष्यक्तस्य महात्मनोऽमितगितमोंचार्धिनामगणि-रेतच्छास्त्रमग्रेषकः सिमितिप्रस्थापनायाकृतः। वीरस्थेव जिनेश्वरस्य गणभङ्गत्यात्मनां व्यापकी-दुर्वारस्यरहिन्द्रस्य गणभङ्गत्यात्मनां व्यापकी-दुर्वारस्यरहिन्द्रस्य गणभङ्गत्यात्मनां व्यापकी-यद्य सिडान्तिरोधि वडं गाच्चं निराक्तत्य कर्लं विनवम्॥ ॥॥ ग्रनीश्वरो केवलमर्शं नीथं ( याविवरं ) तिष्ठति सिक्तग्रस्तौ । तावद्यरायामिदमव शास्त्रं स्वयाच्छ्नः कर्मनिराशकारि॥ ॥॥"

(पञ्चत'ग्रह)

दसका सारांश यह है—जिस समय महाराज सिन्धुपति (भोजके पिता) पृथ्वीका पालन करते थे, उस समय कौर्तिशाली माधुरसंघमें एक माधवसेन नामके श्राचायं हुए, जिनके गौतमगणधरके समान विद्यान् शिष्य श्रमितगतिने यह पञ्चसंग्रह ग्रन्थ सम्पूर्ण कमसमितियोंको प्रख्यापनाके लिये बनाया।

ः श्रमितगतिने संवत् १०५०में सुभाषितरत्नसन्दोहः बनाते समय सुद्धका राज्यकाल बताया श्रीर त्रपने गुरुके समयमें सिंधुन महाराजका राज्य बत-लाया है। इससे यह निषय होता है कि, मुद्धके पहले भी सिंधुन राज्य कर जुके थे। फिर उनके पौक्टे भी जनका राजा होना सिंख होता है। धर्मपरीचाको प्रशस्तिके कुल श्लोक उद्धृत करते हैं—

> "हिज्ञान्तपायोनिधिपारगामी श्रीवीरसेनोरिन स्रिवर्धः। श्रीमायुराणां यमिनां वरिष्ठः क्षपायविध्वं सविधी पटिष्ठः ॥ १ ॥ **असाधिबध्वान्तर्शिर्मनखी** तसात्म्रिहे वसेनोऽजनिष्टः। लीकोदोती पूर्वश्चेलादिवार्कः श्रिष्टाभीष्टः स्थेय**सोऽपासदोवः ॥ २** ॥ **भासिता**खिलउदार्थसमूहो निर्मलीऽमनिगतिर्गयनायः । बासरी--दिनमणेरिव-तचा ज्यायतेया कमलाकरवीधी ॥ ३ ॥ नेमिषेणगणनायकस्यः पावन' व्यमधिष्ठिती विभु: । पार्वशीपतिरिवाक्तमन्त्रयो योगगोपनपरी गणार्चित:॥ ॥

क्तीपनिवारी श्मदमधारी माधवसेन; प्रयातसेन: । स्रोऽमवद्खाङ्गलितमदीका,यो यतिसार: प्रश्नितसार: ॥ धर्मपरीचामक्रतवरेखां धर्मपरीचामखिलश्ररखाम् । शिष्टवरिष्ठोऽभितगतिनामा तस्य पटिकोऽनद्यगतिषामा ॥"

इसका सारांग्र यह है कि माधुरसंघके मुनियोंमें श्रीवोरसेन नामके एक श्रेष्ठ श्राचार्य हुए श्रीर उनके शिष्टोंमें क्रमसे देवसेन, श्रीमतगति (प्रथम) नेमि- विण, श्रीर माधवसेन नामके मुनि हुए। श्रीमतगति दृन्हीं माधवसेनके शिष्य थे।

श्रमितवेजस् (सं वि ) श्रमीम तेज सम्पन्न, वेच्द रीयनी रखनेवाला, जिसकी मिस्मा या श्रान्का कोर न मिले।

मितयुति (सं० ति०) मसीम प्रभान्वित, वेहद चमक-दमक रखनेवाला।

श्रमितध्वन (हि॰ पु॰) चन्द्रवंशीय धर्मध्वनके पुत्र। श्रमितविक्रम : (.सं॰ पु॰:) श्रमिता अपरिच्छिना विक्रमास्त्रयः पादनिःचेपरूपा यस्यश्रमितः विक्रमः शीयं•

17

मस्येति वा, बहुती॰। १ विष्णु। (त्रि॰) २ वह विक्रमशाली, अधिक शीर्थ-सम्पन्न, जी निहायत बहादुर हो।
श्रमितवीर्थ (सं॰ पु॰) श्रसीम श्रतिसम्पन, वहद
कुवत रखनेवाला।

ग्रमिताचर (सं० त्रि०) ग्रनियत ग्रचर-विशिष्ट, जिसमें गैर सुक्रर हफ्रें रहे।

श्रमिताम (सं॰ पु॰) १ सावर्णि मन्वन्तरकी दितीय श्रीर धैवत मन्वन्तरकी प्रथम श्रेणीके देवता। २ कोई ध्यानी वृद्ध। (वि॰) ३ श्रसीम प्रभासम्पन्न, जिसकी चमक दमक वैद्दद रहे।

श्रमितायुष् (सं॰ पु॰) कोई ध्यानी बुद्द।

श्रमिताशन (सं॰ पु॰) श्रमितं श्रश्नाति प्रलय समये श्रमित-श्रथ-लुर। १ सर्वभचक प्रमिश्वर। २ विष्णु। (त्रि॰) श्रमितं श्रमनं यस्य, बहुत्री॰। ३ श्रपरिमित-भोजी, श्रतिभोजी, वेहद खानेवाला, जिसके खानेका ठिकाना न लगे।

श्रमितीनस् (सं श्रिष्) श्रदन्त चुराण, श्रीन-श्रसुन् ततो नज-बहुन्नीण। श्रपरिमित बलधानी, वेहद क्ष्यत रखनेवाला।

यमित (सं॰ क्षी॰) यम-उण्-इतः यसुद्वत्, यतु, दुश्सन्, यदू।

श्रमितखाद (सं॰ पु॰) यतुको चवा जानेवाले इन्द्र । श्रमित्रगणसूदन (सं॰ ति॰) यतुका दल नष्ट करने-वाला, जो दुश्मन्का गिरोइ बरबाद कर डालता हो। श्रमित्रघात (वै॰ ति॰) १ यतुको नष्ट करनेवाला, जो दुश्मन्को कृत्ल कर रहा हो। (पु॰) २ मौर्य-वंशीय एक राजाका नाम (Amitrachates)।

श्रमित्रघातिन् (सं श्रीत ) प्रमिन्नघात देखी।

श्रमित्रम् (सं वि ) अमिवधात देखी।

श्रमित्रजित् (सं॰पु॰) श्रमित्रं शत् जयित, जि-किए। १ शत्पराजयकारी, दुस्मन्को जीतनेवाला। २ दच्चाकुवंशवाले सुवर्णराजके पुत्र। मत्स्यपुराणमें दनका नाम शमन्त्रजित् लिखा, किन्तु विष्णुपुराणमें श्रमित्रजित् ही मिला है।

गमिवता (सं स्ती॰) शवाता, दुस्मनी, दोस्त न

Vol. II.

श्रमित्रदमन (वै॰ ति॰) शत्रुंको हानि पहुंचाने-वाला, जो दुश्मनको चोट दे रहा हो।

श्रमित्रसः (सं ० वि०) श्रमितं यतं सहते, श्रमितः सह-श्रन्। रिपुजयशील, बलवान्, दुश्मनको जीतने-वाला, जीरदार।

श्रमित्रसाइ (सं॰ ति॰) श्रमित्रं सहते, श्रमित्रसह-श्रण्। श्रीवरसह देखी।

श्रमित्रसेना (सं॰ स्ती॰) श्रत् सेना, दुश्सन्की फौज। (भवर्षसं॰ ११९१६)

श्रमित्रहन् (वै॰ पु॰) शतुको नष्ट करनेवाला, जो दुश्मनको कृत्ल कर रहा हो।

श्रमित्रायुष (वै॰ ति॰) श्रतुको श्रभिभृत करते हुत्रा, जो दुश्मन्को दवा रहा हो।

श्रमितिन् (सं॰ ति॰) विषची, विद्येषी, दुश्मनी रखनेवाला। (स्ती॰) श्रमितिषी।

श्रमित्रिय (सं० ति०) प्रतिकूल, खिलाफ । श्रमित्रा, श्रमित्रिय देखो।

भिमिष्यत (वै॰ वि॰) १ श्रप्रकाशित, जी जाहिर न हो। २ श्रप्रकोषित, जो नाराज न हो।

भ्रमिया (सं॰ श्रव्य॰) सत्य-सत्य, सच-सच, सर्बे॰ पनरे।

भिमन् (सं॰ ति॰) श्रम श्रस्यास्ति, श्रम-इनि। १ गमनशील, चलनेवाला। २ रोगी, पीड़ित, बीमार, जिसके दर्दे रहे।

श्रीमन (सं कि ) मि हिंसा वधकमी वा, बाहुला कात् श्रीणादिक नक्-मिनम् ततो नञ्-तत्। १ श्रहिंसित, जो विनष्ट न हो, न मारा हुशा, जो बरबाद न हो। २ भीषण, खंखार। ३ श्रपरिमाण, बेमिक्दार, जिसकी कोई नाप-जोख न रहे।

श्रमिनत् (वै॰ त्रि॰) १ श्राघात न करनेवाला, जो चोट न पहुंचा रहा हो। २ श्रविदारित, जो चोट न खाये हो।

श्रमिय (हिं॰ पु॰) भस्त, श्राव-ह्यात। श्रमिय-सूरि (हिं॰ स्त्री॰) श्रस्तसूल, सन्त्रीवनी बुटी, जिस जड़को खाकर सुदी जी उठे।

श्रमिरती, इंमरती देखी।

भिमल (र्द्धि॰ त्रि॰) १ न मिलनेवाला, जो दस्त-याव न हो। २ प्रथक्, बेमेल।

श्रमिलतास, अनलतास देखी।

श्रमिलपट्टो (हिं॰ स्ती॰) चौड़ी तुरपन, किसी कि, साकी सिलाई।

श्रमिचातक (सं॰ लो॰) बेलेका फूच।

श्रमिलातका (सं॰ स्ती॰) महाराजतक्षीपुष्पद्वत्व, चमेली।

श्रमिलित (सं॰ त्रि॰) प्रथक्, न मिला हुशा। श्रमिलिया पाट (हिं॰ पु॰) एक प्रकारका पटसन। श्रमिली, क्ली देखा।

षित (सं वि ) १ संयोगश्च, न मिला इशा। २ दूसरेकी श्रमिसम्बिसे रहित, निसमें दूसरेकी शिरकत न रहे।

पिसियण ('सं॰ क्ली॰) मित्रणका ग्रभाव, मिला-वटकी भदम-मीजूदगी।

श्र सिश्र राश्चि (सं॰ पु॰) एकाईसे ही प्रथक् पृथक् किया जानेवाला राशि, जिस जिन्समें कुछ मिलान रहे। गणितशास्त्रमें एकसे नी तक संख्या श्रमिश्र राश्चिकहताती है।

ग्रसियणीय (सं॰ वि॰) सियणके त्रयोग्य, मिला॰ नेके नाक्।विल, जो मिल न सकता हो।

प्रमिश्रित (सं॰ ति॰) मित्रणश्र्न्य, वेमिलावट, जिसमें कोई दूसरी चीज़ मिली न रहे।

पिसव सं क्षी । अस भोगे कमेणि टिवन्। १ लौकिक सख, दुनियाकी आराम। २ भोग्य वस्तु, सज़ा लेने लायक चीज। ३ अकपट, सत्य, ईमान्-दारी, सादाली हो। ४ असत्य, बेईसानी। (ति॰) नास्ति सियण्क नं यस्य यत्र वा, नज्-बहुती॰ ५ कल-शून्य, धोका न देनेवाला।

षमी (हिं पु॰) श्रम्हत, श्राब ह्यात ।

"समी पियावत मान विन रहिमन हमें न सहाय।" (रहीस)

श्रमीकर (हिं॰ पु॰) श्रम्धत वरसानेवांना, चन्द्रमा। श्रमीत (सं॰ वि॰) सी वधे कसंणि ता, ततो नज्- तत्। १ अहिंसित, जो मारा न गया हो। (हिं॰ पु॰) २ शतु, दुश्मन्, जो मित्र न हो।

श्रमीतवर्ण (दे० ति०) १ श्रपरिमित वर्णविशिष्ट, जिसमें वेहद रङ्ग रहें। २ श्रम्तानवर्ण्युता, जिसका रङ्ग फीका न पड़े।

म्मीन (ग्र॰ पु॰) न्यायालयके वाह्य कर्मका श्रिष्ठ-कारी, जिस कचहरीवाले हाकिमके हाथ बाहरी .इन्तजास रहे। घटनास्थल विशेषका श्रनुसन्धान लेना, भूमि नापना, विच्छेद कराना, कुर्कीकी चोज् नौलामपर चढ़ाना श्रादि श्रमीनका काम है।

चमीमांसा (सं॰ स्ती॰) अध्याहार वा चनुसन्धानका चभाव, वहस या तलायकी चदम-मीज्दगी।

श्रमीमांस्य (सं॰ व्रि॰) श्रध्याद्वार वा श्रनुसन्धान लगानेके श्रयोग्य, जो तलाग्र या वहस करने क्राविल न हो।

म्मीर ( श्र॰ पु॰ ) १ श्रिषकारी, हाकिस । २ धनवान्, दीलतमन्द, जिसके पास खूब रुपया-पैसा रहे। ३ श्रक्षपण, सखी। ४ श्रक्षगानस्थानके बादगाहकी उपाधि। श्रक्षगानस्थानके समय न्द्रपति श्रमोर हो कहलाते हैं।

भमौराना (भ्र॰ वि॰) भ्रमीर-जैसा, जिससे दौजत-सन्दो भजने।

श्रमीरी (श्र॰ स्त्री॰) १ धनाव्यता, ऐखर्य, दीलत-मन्दी। २ उदारता, सखावत। (वि॰) ३ श्रमीर-जैसा, श्रमीराना, जो धनाव्यति योग्य हो।

अमीव (सं॰ ल्ली॰) श्रम रोगे ईव। 'बनरीवः' ईव प्रत्ययः। ( विरुक्त ) १ रोग, बीमारी। १ हिंसित, क्त्व । ३ पाप, इजाव। ४ दु:ख, तक्तवीप,। ५ प्रेत, श्रीतान्।

श्रमीवचातन (सं ० वि०) श्रमीवं रोगं चातयित, चत पाचने णिच्-लुर । १ रोगनाश्रक, बीमारी मिटाने-वाला । २ शवु घातक, दुश्मनको मारनेवाला । (स्त्री०) गौरादि० डीप्। श्रमीवचातनी ।

ममीवहन्, भनीवचातन देखी।

ममीवा (सं०स्ती०) मनीव देखी।

भ्रमुक (सं॰ ति॰) घटस्-टेरक्च उ: मञ्च। घटस्
शब्दके प्रर्थवाला, फ़लान्, कोई। जब किसी घाटमी

या चीज़का नाम नहीं लिया जाता, तब उसकी जगह अमुक शब्द श्राता है।

श्रमुक्त (सं कि कि ) १ सस्वद्द, बंधा हुआ, जो खुला न हो। २ जन्मसरणसे आबद, जिसे पैदा होने और सरनेसे छुटकारा न सिला हो। (क्ली॰) २ अस्त, हिंययार। जिसे हायमें पकड़ रखते श्रीर सारते समय भी नहों छोड़ते, उस हिंययारको असुक्त कहते हैं। जैसे—कुरी, कटारी, तल्लवार।

त्रमुक्ति (सं • स्त्री ॰) १ मो चका त्रभाव, छुटकारेका न मिलना। २ स्वतन्त्रताका त्रभाव, त्राजादीकी त्रदम-मौनूदगी।

त्रमुख (सं विवि ) मुखर्हित, वेट्हन, जिसके मुंह न रहे।

अमुख्य (सं॰ वि॰) अप्रधान, अधीन, मातहत, जो बड़ा न हो।

असुम्ध (सं॰ ति॰) अनाकुल, अव्यय, घवराया न इत्रा, जो फरेफ्ता न हो।

श्रमुच् (वै॰ स्त्री•) मनुक्ति देखी।

अमुची (वै॰ स्तो॰) चुड़ैल, डाइन।

घमुतम् (सं॰ षव्य॰) धमुषात्, घटम्-तसिल् उः मथ। १ वहांसे, दूसरी दुनियासे, विहिम्बसे । ३ इस-पर, इससे। ४ यहांसे, धारी।

असुत (सं॰ अव्य॰) असुिषान्, ग्रदस्-वल् डः सञ्च। १ वहां, उस स्थानपर। २ परकालमें, श्राक्तिवतपर। ३ यहां, इस जगह।

त्रमुवत्य (सं॰ वि॰) परकालीन, त्रायन्दा हालतसे तत्रज्ञुक, रखनेवाला, जो टूसरी दुनियाका हो।

षमुत्रभूय (सं॰ ल्ली॰) प्रमुतस्य भावः, श्रमुत-भू भावे क्यप्। १ परकालका धर्म, उक्वेका फ्लं। २ सत्यु, मौत।

मसुया (सं॰ म्रव्य॰) मसुना प्रकारिण, म्रदस्-याल्। १ इस प्रकार, इसतरह। २ उस प्रकार, उस तरीकेसे, वैसे।

असुद्रच् (सं ० ति ०) असुमञ्चति, अदस्-अञ्च गती किप् न लोपः, अद्रादिशः उः सञ्च। अदस् ग्रव्दका अर्थपात, वैसा, ऐसा। (स्रो०) असुद्रीची। असुद्रञ्च (सं वि ) असुमञ्चति, अदस्-अञ्च पूनायां किए, न लीपाभावः भद्रादिशय। उसका प्जक, जो उसकी परस्ति य करता हो।

अमुसुयच् (सं ति॰) श्रमुमञ्चति, श्रदस्-श्रञ्जु गती क्षिण् न लोपः श्रद्रादिषः श्रद्रेरिष उत्वमत्वे। श्रदम् ंश्रब्दका षर्धप्राप्त, वैसा, ऐसा। (स्त्री॰) श्रमुसुयीची। त्रमुमञ्चति, मसुस्यच (सं॰ ति॰) यूजायां किए, न खोपाभावः श्रद्धादेशः श्रद्धेरिप उत्वं मत्वच्च। उसका पूजक, जो उसकी परस्तिय करता हो। (स्त्री॰) ङीप्। श्रमुसयच्ची।

असुया (स॰ अव्य॰) उस मार्गसे, उस तरीके पर। असुर्हि (सं॰ भ्रव्य॰) उस समय, उस वस्, तब। श्रमुवत्, श्रदोवत् (सं० श्रव्य०) श्रमुखेव, श्रदस्-वित । उसकी भाँति, फ्लां ग्रख्स या चीज्की तरह। ब्रमुचिन् (सं॰ ब्रज्य॰) परलोक्सें, चार्किवतपर। प्रसुष्य (६० वि०) प्रसिद्ध, मधहर, जिसका नाम फैल पड़े।

असुष्यकुल (सं॰ स्नी॰) स्वी॰ प्रतुक्, ६-तत्। १ प्रसिद्दकुल, मग्रहर खान्दान्। (ति॰) २ प्रसिद क्कुलमें उत्पन्न, जो मश्रहर खान्टान्में पैदा हो। भसुष्यपुत (सं॰ पु॰) पृषी॰ श्रतुक्, ६-तत्। प्रसिद-

वंश, कुलीन, खान्दानी ग्रव्स ।

श्रमुच्यायण, श्रामुच्यायण (स<sup>°</sup>॰ पु॰) विख्यात वंशोत्पत्र भपत्य, मशहर शक्सका बेटा।

श्रमूल (सं० ति०) १ जो मूल न हो, गूंगान द्वीनिवाला। २ वज्ञा, जी बील रहा हो। ३ वाचाल, बहुत बात करनेवाला। ४ प्रवीण, हीणियार।

असूड़ (सं॰ ति॰) १ अनुप्तसंच, बुहिमान, होणि यार, जिसकी श्रल गुम न पड़े। २ श्रकातर, जो घबराया न हो।

श्रमूहच (सं वि ) श्रमूमिव पश्यति श्रसाविव हुखते वा, अदस् इच अथवा हुम्-क्स सवैनामः आ अन्तारिग्रस् तो आकारस्य एलं दस्य मकारः। इसकी भाति, ऐसा, इस तरहका, ऐसी शक्त या विस्त्रवाला। (स्तीः) असृहभी।

श्रमूद्रभू, बम्हच देखी।

श्रम्ह्य, अमृहच देखी।

अमूर (सं॰ ति॰) मूर्छ-िताप् मू: मूर्ज तसा श्रभावः श्रमूः, श्रमूरस्तस्य कुन्नादिरा १ श्रमूढ़ः जी बेवकू पान हो। २ मी हशून्य, जी परिष्तान हो ।

त्रमूर्त (सं वि वि ) सूर्क-ता छ लोप:, ततो नज्-तत्। १ अवयवश्चा, धाकार-रहित, अपरिच्छित्र, परिमाणशून्य, बेश्रज़ो, बेशला, बेमिक्टार, जिसकी कोई सूरत न रहे। (पु॰) ३ प्रिव।

श्रमूर्तगुष (सं॰ पु॰) श्रमूर्तस्य गुणाः, ६-तत्। ष्रमूर्ते प्राकाशादिका गुण विशेष, को खास वस्म बेशक्ष यासमान् वग्रहमें हो।

अमृतरजस्, अमृतरजस्, कुशके कोई पुत्र। यह वैदर्भीके गर्भसे उत्पन्न हुये थे।

अमृति (सं वि ) मृष्टे-क्तिन, ततो नज्-बहुत्रीः। १ सृतियन्य, प्राक्तिहीन, वेशक्ष, जिसकी कोई स्रत न रहे। (पु॰) २ विष्णु। ३ गगनादि, श्रासमान् वग्रेरह। (स्ती॰) ४ श्राकार वा श्रवयवका श्रभाव, श्रक्त या श्रज़ोकी श्रदम-मीजू दगी।

श्रमृर्तिमत् (सं · ब्रि · ) सृर्ति-मतुप्, ततो नल-तत्। सृतिरिष्ठत, बेग्रह्म।

श्रमृतिंमती (संस्ती०) पम्तिंमत् देखी। अमृतिमान् (सं॰ पु॰) पमृतिमत् देखो।

अमूल (सं॰ वि॰) नास्ति मूलं यस, नज्-बहुब्री । ब्रादिकारणशून्य, मृलरहित, सवव न रखनेवाला, जिसकी जड़ न रहे।

थ्रसूलक (सं॰ त्रि॰) नास्ति सूलं यस्य<sub>।</sub> कप् बहुत्री०। भम्ब देखी।

ग्रसूला (सं॰स्तो॰) श्रानिश्रिखाद्वच करियारी। थमूर्च (सं° ति॰) सृत्वरहित, क्रवने घर्यास, वेव हा, ख्रीदके नाकाविल, जिसकी कोई कीमत

थस्त (सं वि ) स्चाते सा, मृज शहो ता, ततीः नज्-तत्। १ अभोधित, अप्रचालित, पाक न किया हुआ, जो घोया न गया हो। २ प्रपोड़ित, तक्तजीफ ्न दिया हुचा, महफूज, जिसे नुक्सान न पहुँचा हो। त्रमृणाल (सं∙क्षो॰) खेत उधीर, सफ्दे खस।

भ्रमृत ((सं· व्रि॰) मृङ् सर्गो निष्ठा-क्त भ्रथवा श्रीणादिक तन्, तती नज्-तत्। १ जीवित, जिन्दा, जो सरान हो। २ सरणशृत्य, जो सर न सकता हो। ३ सुन्दर, प्रिय, श्रभिलवित, खूबस्रत, प्यारा, यसन्दीदा। (पु॰) ४ देवता, फ़रिक्ता। ५ इन्द्र। ·६ स्ये। ७ प्रजापति। ८ त्रात्मा, रुह। ८ विष्णु। १० भिव। ११ धन्वन्तरि। १२ पारद, पारा। १३ वनसुद्ग, उड़द। १४ वाराही नाम महाकन्द-शाक, ज़मींकन्द, सूरन। (ह्नी॰) भावे का। १५ जल, पानी । १६ समुद्र नवनीतक यज्ञश्रेष द्रव्य । १७ खर्ण, सोना। १८ इत, घी। १८ दुग्ध, दूध;। २० अन्न, धनाज। २१ स्नाटु द्रव्य, जायकेटार चीज्। २२ रोगनाश्यक श्रीषध, बीमारी मिटानेवाली दवा। २३ विष, जुहर। २४ वत्सनास, बच्छनाग। २५ धन, दोलत। २६ मुक्ति, निजात। २७ ग्रमरत्व, बका। २८ देवगण। २८ वैक्षारह, बिहिन्छ। ३० सीमरसः। ३१ ज्ञरमोहरा। ३२ अयाचित दान, बेमांगी बख्धिय। ३३ भोजन, खुरान। ३४ मिठाई। ३५ भात। ३६ चमत्कार, चमक-दमका ३७ वार श्रीर तिथि-घटित योग विशेष। ३८ वार श्रीर नचतः घटित योग विश्रेष। ३८ साइन्द्र प्रभृति योगके अन्तर्गत योग विश्रेष । अस्तवीग देखी। ४॰ ब्रह्म। ४१ पीयूष, श्राव-स्यात। कहते हैं, कि पृथुराजने भयसे पृथिवीने गोरूप धारण किया या। उस समय देवतावींने इन्द्रको वत्स बनाकर सुवर्ण-पातमें उसी गोरुपा पृथिवीको दूहा। उसमें पृथिवीके स्तनसे असृत निकला था। पौक्के दुवासाकी शापसे वही असृत समुद्रमें जा गिरा। श्रेषको देवासरके चौरोदसागर मधनेपर श्रम्यत पुनर्वार डिस्टात हुशा या। लोगोंमें ऐसा प्रवाद पड़ गया है, कि श्रमृत पीनेसे जरा, मृत्यु प्रसृति कुछ भी नहीं होता।

'बमतं यज्ञभेषे स्वात् पौयूपे सिल्ली छते।' (में दिनी)

पस्तक (सं॰ क्षी॰) पीयूष, श्रावस्थात। पस्तकन्दा (सं॰ स्ती॰) कन्दगुड़ ची, कन्दगुर्च। Vol. II. 18 मस्तकर (सं॰ पु॰) चन्द्र, चांद, जिस चीज़की किरणमें मस्त रहे।

भ्रमृतकत्यरस (सं॰ पु॰) भ्रजीर्णीधिकारका रस, जो रस वदहन्मीपर दिया जाता हो।

> ''ग्रहो पारदगन्धो च समानी कञ्चलोक्तती। . तयोरदं' विष' ग्रह्द' तत्सनं टहु पं भवेत्। सहराजद्रवैर्मान्यं विदिनं यवत: पुन: ॥" ( रसेन्द्रसारसंग्रह )

असतकुर्ड (सं॰ ह्ली॰) श्रस्तपात, जिस वरतनमें श्रावह्यात रहे।

अस्तकुण्डली (सं॰ स्ता॰) १ छन्दोविशेष। चान्द्रा-यणके अन्तमं इरिगीतिकावाले दो पद मिलनेषे यह छन्द बन जाता है। २ वाद्यविशेष, कोई वाजा। अस्तकेश्यव (सं॰ पु॰) अस्तप्रभाका बनवाया हुआ कोई मन्दिर। (राजवरिक्षणी)

**अमृतचार (सं॰ लो॰) नीसादर।** 

. षच्तगति (सं॰ स्त्री॰) छन्दोविशेष। इसके प्रत्येक चरणमें एक नगण, एक जगण; पुन: एक नगण श्रीर श्रन्तमें गुरु.श्रचर रहेगा।

श्रम्यतगर्भ ( हिं॰ पु॰) श्रम्यतं ब्रह्म गर्भे श्रस्थन्तरे यस्य, बहुबी॰। १ जीव, जान। २ ब्रह्मा। ३ निद्रा, नींद। (वि॰) ४ श्रम्यतपूरित, श्राव-ह्यातसे भरा हुशा।

श्रमृतगुड़िका (सं॰ स्त्री॰) श्रजीर्थ रोगकी वटी, जा गोली बदइज़मीपर दी जाती हो।

> "कुर्योद्धस्वविषव्योषविषवापारदै: सनै:। सद्बान्तुमदि तेर्सु इमावास्तवटी ग्रमाम्॥" (रसेन्द्रचिनामिष)

अस्तिचिति (सं॰ स्त्री॰) श्रमरत्व प्रदान करनेवासी यज्ञीय देंटका सञ्चय।

श्रमृतन (सं वि ) पीयू पर्वे उत्पन्न, जो श्राव-हयातसे पैदा हो।

भस्तजटा (सं॰ स्त्री॰) अस्तिमिव रोगनाथिनी जटा यस्याः, बहुवी॰। जटामांसी, जटामासी। अस्तत्रा (सं॰ स्त्री॰) हरीतकी, हर।

अस्तता (स॰ स्ता॰) हरातका, हर। अस्ततरिक्षणी (वै॰ स्त्री॰) चन्द्रच्योत्सा, चांदनी, जिस चीजकी सहर आव-हयात-जैसी रहे।

**प्रमृतता ( सं० स्त्री० )** प्रमतत देखो

अस्तत्व (सं क्ती॰) अस्तस्य भावः त्व। सुक्ति,

परतदान ( हिं ॰ पु ॰ ) खाद्यवसु रखनेका पाव्रविशेष, जिस बरतनमें खानेकी चीज़ रखें। यह दकनेदार रहता है।

अस्तदीधित (सं० पु॰) अस्तिमिव हृप्तिकरी दीधितिः किरणोऽस्य, बहुत्री॰। चन्द्र, चांद्र, जिस चीज़का किरण अस्तिकी तरह तबीयतकी आस्द्रा करे।

परत्युति ( सं॰ पु॰) धमृतमिव हितकरौ द्युति-दींतिग्रेख, बहुवा॰। चन्द्र, चांद।

चम्द्रतद्रव (सं॰ ति॰) अमृत वरसानेवाला, जिससे चम्द्रत टपके।

षस्तधार (सं क्रि ) धमृत वहानेवाला, जिससे षस्त बहे।

श्रम्तक्षारा (सं॰ स्त्रो॰) श्रम्ततस्य धारा ६-तत्। १ श्रम्ततिस्तार, श्राब-इयातका फैलाव। २ छन्दो-विश्रेष। इसके प्रथम पार्ट्स श्राठ श्रीर हितीय पार्ट्स दश्र श्रचर रहते हैं।

ग्रसृत्युनि (हिं०) वस्तवनि देखी।

अस्तस्विन (वै॰ स्त्री॰) इन्दोविशेष। इसमें २४ मात्रा श्रीर प्रथम एक दोहा लगायेंगे। इसतरह यह इ: चरण रखता है। फिर प्रत्येक चरणमें तौन-तौन यमक पड़े, जिसपर दिल वर्णका प्रयोग या भाटका बैठेगा। प्राय: इसे वीररसपर ही श्रिक लिखते हैं।

ष्रमृतनाद (सं॰ पु॰) अमृतमिव श्राप्यायकः नादः स्तरो यस्य, बहुत्री॰। क्षण्यजुर्वेदान्तर्गत उपनिषद् विश्रेषः।

श्रमृतनादीपनिषत्, शमतनाद देखी।

श्रमृतनालिका (सं॰ स्त्री॰) श्रमृतस्य स्वादुरसस्य नालीव, ६-तत्। १ कपूर्रनालिका विशेष। २ पकाब-विशेष।

श्रमृतप (सं॰ पु॰) श्रमृतं समुद्रमत्यं नोद्भूतं पाति रचिति श्रमुरेभ्यः, पा रचिषे क। १ विष्णु । समुद्रमन्यन-से श्रमृत निकलनेपर देत्योंने सेना चाहा था। किन्तु विष्णुने मोहिनोसृतिं बना उसी श्रमृतको देवतावाँके लिये बचाया। इसीलिये विशाका नाम अमृतप अर्थात् अमृतके रचाकर्ता पड़ा है।

असतं पिवति, असत-पा पाने का। २ देवता, जो असत पीता हो। (ति॰) असततुल मधु प्रश्रति पानकता, जो आव-ह्यात जैसा शहद वगैरह पीता हो।

श्रम्यतपच (सं १ पु १) अम्रतस्य स्वर्णस्य पचः, श्रवि-नायकत्वात् श्राक्षीय दव। १ श्रिक्त, श्राग। श्रिक्त सक्त वसुकी दग्ध श्रीर विनष्ट कर डालता, किन्तु स्वर्ण को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता; वरं उसका गुणागुण देखा देता है। इसोलिये श्रम्भिको अम्रतपच कहेंगे। २ स्वर्णवत् वर्णके पचिसे युक्त पची, जिस चिड़ियेके पर सीने-जैसे चमकें।

श्रम्यतप्राधिष्ठृत (सं कती ) नाध प्रमृति नाना प्रभार रोगों ना महोपनारी प्रत विशेष। चार सेर गाय ने घोनो थोड़ी सी इन्हों ने साथ मिला श्रीर मूर्च्छा नरने पन्द्र हिन रख है। फिर काथ ने लिये स्पन्न पाम-लनीना रस, भूमिनुषाण्डमा रस, अखना रस, विधया बनरेने मासना नाथ श्रीर बनरीना दूध चार चार सेर ने। सात सात दिन बाद एन एन वस्तुनो घोने साथ पान नरे।

वास्तार्थं — जीवक, ऋषभक, विषाका मून, जीवन्ती, सींठ, यठी, यात्तपणीं, चक्रकुत्था, मायपणीं, सुद्रपणीं, मेद, महामेद, कङ्कोल, जीरकाकोती, कण्डकारी, वहती, खेतपुनणेवा, रत्तपुनणेवा, च्येष्ठीमध्न, कोंचका वीज, यतमूल, ऋषि, पर्वष्मल, ब्राह्मणयष्टिका मूख, सुनक, सिंवाड़ा, भूम्यामलकी, भूमिकुषाण्ड, पीपल, बहेड़ा, कुलके वीजका गूदा, चख,रोट, बादाम, पिण्डखन्र, फालसा—प्रत्येक दो दो तोला रहे।

पान सिंद हो नाने पर कल्लद्र इहान कर श्रीतन छत्में मध दो सेर, चीनी सवा छः सेर : मरीचचूर्ण, दारचीनीचूर्ण, बड़ी इलायचीना चूर्ण, तेजपत चूर्ण, पौर नागनेश्वरका पूल प्रत्येक श्राधा पाधा पन लेकर एक साथ मिला दे।

> "जीवकर भकी वीरां जीवकी नागर प्रटीम् । चक्कः पर्धिनीमेंद्रे काकोक्ष्यों हे निद्धिकाम्॥

पुनर्णवे हे मधुकमात्मगुप्तां श्रतावरीम्। ऋदि पद्यकं भागीं सहीकां इन्हर्ते तथा ॥ यहारकमामलकी पयसां पिप्पनी बलान् । यश्राचीड्वातादखर्ज्राभिषुकाणि च । फलानि चैवमादीनि कत्कान् कुर्वीत कार्षि कान्। भावोपखिवदारीचुकागमांसरमान् पयः ॥ रता प्रस्थेन्त्रितान् भागान् प्रतप्रस्थं विपाचयेन् । प्रस्तिं मधुन: शीते शर्कराह तुनां तथा ॥ प नार्वं कञ्च मरिचलगेलापवकेण्रम्। विनीय चूर्णयेन्तस्याहित्तान्यावां यथावसम् ॥ चनतप्राध इत्ये व नराखानस्तीपमः। सुराष्ट्रतमधं पथ्यं चौरमांसरसाशिन: 🛚 नष्टग्रकचतचोणटुर्व लब्याधिपीड़ितान् । स्वीमसत्तानकुश्लान् सर्हीनांस हं हयेत्॥ कासाहिकाञ्चरयासदाहरूणास्वित्तनुत्। प्रवदी इहि .....दाहरालच्यापहः ॥" ( प्रयोगाम् त )

प्रकारान्तर-गायका वी 8 सेर लाये। काथार्थ विधया वकरेका मांस १२॥ सेर, ६४ सेर जलमें सिद करे। जब १६ सेर रह जाय, तब उतार ले; श्राखगन्धा कायायं ऐसा है, -- वकरीका दूध १६ सेर मंगाये। चात सात दिन बाद एक एक द्रव्य छतके साथ पाक करे। कल्कार्थं खेत खरेटाका मूल, गेहूं, अखगन्धा, गुलच, गोत्तुर, कशेर, तिकटु, धनिया, तालाङ्कर, विषाला, मृगनाभि, कोंचका वीज, मेद, महामेद, नेजनी स्खो जड़, जीवन, ऋषभना, मठी, दाराइरिद्रा, प्रियङ्गु, सिच्चिष्ठा, तगरपादुका, ताबीशपत्र, दलायची, तैजपत्र, दारचीनी, नागनेतार, जातीपुष्प, रेणुक, सरलकाष्ट, जैती, छाटी इलायची, उत्पन, अनन्तमूल, विलाक्षचाका मूल, जावन्ती, ऋदि, वृद्धि, उहुम्बर-प्रत्येक दो दो तोला डाले। पाक सिंह हो जाने पर कल्क द्रव्यको छानकर भीतल छतमें एक सेर चीनी मिला दे। माता दो तीला होगी।

यह सब घी थोड़े गर्म दूधने साथ सेवन नरना पड़ता है। इससे सब तरहने नासरोग, ध्वनमङ्ग, देहिन दुवेलता श्रादि नष्ट हो जाते, ग्ररीर पुष्ट श्रीर बुद्दिनो तेजोहिद्द होतो है। फिर कलेवर कन्द्रपंकी तरह हो जाता है। 'कारमांस' बलासे व नाजियमां तथे व स ।

जनहांची विपक्तन्यं कुर्यात् पादावमीपितम् ॥

एतप्रस्यं पचेत्तेन अजाचीर' चतुर्युं चम् ।

मूक्कं नाथें प्रदातवां कुदुमच दिकार्षि कम् ॥

बनामुलख गोधूमं चात्र्यमा तथासता ।

गोचुरख कपीच्य तिकट्य सधान्यकः ॥

तालाह रखं प्रलख कख्रुरीवीजवानरी ।

में दे चे च तथा कुष्ठं जीवक्यं मकी यटी ॥

दावीं पियङ्गं मिश्रण नतं तालीम्पतकम् ॥

एलापवलचं नागं जातीकुसुमरिखकम् ॥

सरवं नातिकोषध स्वां लीत्पलसारिवं ।

मूलं निववस्य जीवन्ती स्विष्ठवही चलुम्बरम् ॥

प्रत्ये कं क्यं मानन्तु पेष्रियला विनिक्षिपेत् ।

वक्रपूर्ते सुभौते च सितां द्यान्करावकम् ॥" (भेषच्यरवावली )

यह त्रमृतप्राय व्यजभङ्गाधिकारपर दिया जाता है।

भमृतप्राधावलेड (सं॰ पु॰) राजयस्माका भवलेड, जो ढीला पाक स्वयरोगपर दिया नाता हो।

> 'चीरे षाती च निष्ठा चोरियाच तया रहैं: । पचेत् समेष्ट तप्रस्यं मध्रेरः नष समितेः ॥ द्राचाष्ट्रचन्द्रगोशीरः धर्करीत्पलपद्यकेः । मध्रवाष्ट्रसम्बन्ता कारमरीटयसं द्राकेः ॥ प्रस्थाद्व मध्रमः शीते धर्कराईतुकां तथा । पवाद्वि कांच सं चूर्क्य लगेलापत्रकेशरान् ॥ विनीय तत्र सं लिखान्मायां निर्द्यं स्थितितः । भवतप्रायमिन्ये तदिश्वसां परिकोतित्वस् ॥" ( भावप्रकाश मध्यभाग )

काङ्गोल, चौरकाङ्गोलं, धाली, मिल्लिष्ठा यह सब द्रव्य एक एक पैसे भर और वट, ग्रग्नहा, उदुम्बर, पाकार इन हचोंकी त्वच् (हाल) एक एक पैसे भर इन सब वसुवोंका काथ बनाकर फिर मुनक्का, किया मिथा, चन्दन, खस, नीलकमल, पद्मकाठ, मुलङ्टी, छौंग, अनन्तमूल, काश्मरी गम्बद्धण इन द्रव्योंका करक तैयार करके चार सेर घृतमें पाक करना होता है। पाक सिंद हो जाने पर दो सेर मञ्ज (शहद) दो सेर चीनी, तथा दालचीनी एलायची छोटी, तेज-पत्न, कीशर इन वस्तुवोंका प्रत्येक आधा आधा पत्न चूर्ण मिलाना चाहिये। इसका नाम अस्तप्राधावलेड है। इसको प्रतिदिन सेवन करनेसे राजरस्मारोग निम्रुल हो जाता है।

अमृतपाल (सं॰ ली॰) अमृतमिव खादु पालम्, मध्यपदलीपी कर्मधा॰। १ व्चिपाल, नास्पाती।

> "गुर्त वातन्न' खादस्तं रुचिक्षत् ग्रमक्षच ।" ( सदनपाल ) "सम्तरस पालं धातुवर्षं मं सप्तरं गुरु ।

रचाचान्न' वातहर' विदोषस च शासकम्॥" (देवकनिवस् )

(पु॰) श्रमृतिमव फर्ल यस्य, बहुत्री॰। २ परवल। ३ पारद, पारा। ४ द्वितामक श्रीषध। ५ धात्रीद्वच, श्रांवलेका पेड़।

श्रमृतफला (सं॰ स्ती॰) १ दाचा, दाख। २ किश-मिश्र। ३ श्रामलकी, श्रांवला। ४ लघुखर्जूरी, खित्री।

(संपु॰) श्रमृतस्य बन्धुः सोदरः एक त्रमृतवन्धु समुद्रोत्पन्नलात्। १ चन्द्र, चांद। २ ग्रम्ब, घोड़ा। चन्द्र श्रीर प्रश्व दोनो समुद्रसे प्रमृतके साथ पैदा होनेसे श्रमृतबन्धु कहाते हैं। ३ देवता, फ़रिश्ता। भ्रमृतवाजार (पूर्वनाम माग्रुरा)—बङ्गालके यशोर जिलीका एक गांव। इस ग्रामकी ज़मीन्दार खगींय शिशिरकुमार घोष श्रीर उनके भाइयोंने इसे अपनी माता श्रन्टतमयीके नाम पर बसाया था। श्रन्टतबाजार श्रज्ञा॰ २३° ८ 'ড॰ श्रीर ट्राघि॰ ८८° ६ 'पू॰ पर श्रव-स्थित है। पहली यहां १८६८ ई॰में बङ्गालियोंका सुप्रसिद्ध अंगरेजी साप्ताप्टिक समाचारपत श्रस्त-श्रव वह कलकत्तेसे बाजारपविका इपते रहा। दैनिक रूपमें निकलता है।

अमृतवान (हिं॰ पु॰) रीगृनी बरतन, जो महीकी हांडी लाहकी रीगृनसे बनती हो। इसमें गुलकन्द, मुख्बा, अचार, घी, मक्खन वगैरह रखा जाता है। अमृतभक्षातकघृत, (सं॰ क्ली॰) मिलानें प्रस्ति द्रव्यद्वारा प्रस्तुत कुष्ठादि रोगका उपयोगी घृति विशेष। आठ सेर सुपक भिलानेंको ईंटकी सुर्खीमें डालकर एक दूसरी ईंटसे अच्छी तरह घिसे। घिसनेके समय खूब सावधान रहे। हाथमें लुबाब खग जानेसे स्वीङ्गमें कर्यं निकल भा सकते हैं, फिर सारा शरीर भी फूल जाता है।

विसना श्रम्की तरह हो जानेपर टोकरी श्रथवा बरतनमें रखकर जलसे बारबार धोये। फिर धूपमें सुखाकर सब भिलावेंको सरीतिसे दो दो टुकड़े कर डाले। उसकी बाद ६४ सेर जलमें सिंड करे; जब १६ सेर रह जाय, तब उतार ले। ठएडा हो जानेपर उस काथको कानकर प सेर गायके दूधके साथ सिंड करे। दो सेर रह जानेपर उतारकर चीरका श्रंग कानकर बाको काथको प सेर गायके घीके साथ पाक करे। पाक ग्रेष हो जानेपर उतार कर रख दें। जब ठएडा हो जाय, तब ४ सेर साण चौनी मिलाकर श्रम्की तरह हिला है। इसको मात्रा १ तोलासे १॥ तोलातक वा उससे भी अधिक होगी। थोड़ेसे दूधमें मिलाकर सेवन करे। इससे इराब खून साण होता श्रीर थरीर बलिष्ठ पड़ जाता है।

श्रमृतभक्षातकावले इ (सं॰ पु॰) कुष्ठाधिकारका श्रवले इ. जो ढीला पाक को ढ़पर खिलाया जाता हो। श्रवतमहातक इत देखे। इसकों इसतर इ दनाते हैं,—

''मझातकप्रस्थुग' किला द्रीयजले चिपेत् ।
प्रस्वहयं गुडूचाय द्वच' तनामित चिपेत् ॥
प्ररावमातकं सिपं: दुन्धं स्वादाइकं तथा।
सितां प्रस्थिततां द्यात्प्रश्याधं माचिकं चिपेत् ॥
सर्वाचात्रकं सार्छे तु पंचिन्द्वहिष्मा ग्रने:।
सर्वेद्रवे चनीमृते पावकादवतारयेत् ॥
तत्व चिष्याचि चू य्यांति द्वनो विश्वविषामृता:।
बाकुची चाय दृदृष्पः पिनुमदीं इरीतकी ॥
भवी घाती च मिष्ठा मरिचं नागरं कया।
यमानी सै क्ष्वं सुन्नं लगेला नागकेश्यम् ॥
पर्यटं पत्रकं वानसुश्रीरं चन्दनं तथा।
गीच्चरस्य च वीजानि कचू री रक्षचन्द्रनम् ॥
पृथक् प्रलाधं मानानां चू यमिषानिस् चिपेत्।
प्रवमावनिस्ं प्रात: समझीयाक्जलेन हि॥" (भावप्रकाश-सथभाग):

 मिला इन सब द्रव्योंको एक पात्रमें रख गने: गने: धीमी ग्रांचचे पकाना चाहिये। जब सब द्रव्य मिल कर एक हो जाय, तब विषा, गुड्ची, वाकुची, दहुन्न, निम्बकी त्वचा, हर, बहेरा, ग्रांवला, मिल्डिंष्ट, काली मिर्च, नागरमोधा, कणा, यमाइन, सैन्धव, सुसा, दालचीनी, इलायची, नागकीगर, पर्पट, तेलपत, बाल ग्रंथवा जटामांसी—खस्, चन्दन, इन सब वस्तुवोंका प्रथक् प्रथक् ग्रांधा ग्रांधा पल चूर्ण मिलाना होता है। इसकी ग्रंस्तमल्लातक कहते हैं। प्रतिदिन जलके साथ एकपल साता खानेसे सब प्रकारका कीट निर्मूल होता है।

श्रम्तमसातकी ( सं॰ स्ती॰ ) रसायनका योगविश्रेष। पन्ना हुन्ना जितना भिलावां हो, जतना
ही देंटका चूर्ण मिलाकर श्रक्कीतरह रगड़ कर
जलसे धोकर हवामें सुखाना चाहिये। फिर सूखे
हुये भिलावेंको कीलकर प्रथम् कर चागुण जलमें
पाक करे। जब चौथाई ग्रेष रहे, तब उतार कर
फिर बराबर दूधमें पाक करे। जब चौथाई ग्रेष हो,
तब पुन: जतार कर शीतल हो जानेपर तुल्य घृतमें
पाक करे। जब पाक सिंह हो जाय, तब सब
दूखसे श्राधी चीनी मिलाकी खूब मथ (घींट)के-एक
पात्रमें रखके ७ दिनतक रहने दे। फिर इसे कार्यमें
लाना चाहिये। दूसरी इसतरह बनायेंगे—

पके हुये भिनावें को दिधा विदीर्ण कर चीगुण जलमें पाक करके चतुर्थांग्र शेष रहने पर उतार कर पुनः चतुर्शेण टूधमें पाक करके पुनः तुच्च घृतमें पाक करना चाहिये, जब गाढ़ा हो जाय,तब १६ पन मिन्नी या चौनी मिनाकर किसी पात्रमें ७ दिनतक रख छोड़ना चाहिये। पत्रात् इसे सेवन करना होता है। अमृतभुज् (सं० पु०) अमृतं भुङ्को; अमृत-भुज्-किए, ६-तत्। १ देवता, फ़रिग्छा। (ति०) अमृतमयाचितं यज्ञशिष्टानं वा भुङ्को। अयाचित अयच अन्य-कर्द्धक सहाहितु आनीत वस्तुका भचक, यज्ञके श्रेषात्रका भोका, वेमांगी और इज्जृतसे लायो हुयी चौज्को खानेवाला, जो यज्ञका बचा हुआ अन खाता हो।

Vol. II. 19

बमृतभू (सं॰ ति॰) जन्मसरणशून्य, जो न तो पैदा होता भीर न मरता हो। श्रमृतमञ्जरी (सं॰ स्त्री॰) १ गीरचदुन्धी चुप, गीरखमुख्डी। २ सामान्य ज्वरका रस निश्चेष, मामुखी तुखारपर दिया जानेवाला कोई रस। इसे खांसीपर भी दें श्रीर माता दी या तीन गुज्जा रखेंगे।

> "हिङ्गु ज' मरिच' टङ्क' विष्पृषवीं विषमेब च। जातीकीष' सम' सबैं जम्बीराहिर्विमर्दं थेत्॥' ( रसेन्द्रसारसंग्रह )

हिन्नु, मरिन्, विष्पन, विष, जयिती यह सब वस्तु सम भाग कूटकर नीबुके रसमें घोंटना होता है। अमृतमण्डुर (सं॰ पु॰) परिणामणूलका रस विशिष, पेटके ददेकी कोई दवा। इसे इसतरह बनायेंगे,—

> "मखुरस पनायटी शतावर्या रखंतथा। चौरात्र्यं दिव प्रत्ये कं पिद्या चतुःपन्नं पचे त्॥" ( रसरबाकर )

ग्रंडलोहा प्रतानरों का रस, दूध, घृत, दिध, यह सब प्रत्येक चार चार पल एक साध पचाना होता है।

श्रम्यतमति (सं॰ स्ती॰) श्रम्यतगति नामक छन्दी-विशेष।

अम्रतमत्य (सं॰ पु॰) दुग्धादिपरिगोत्तित मत्य, दूध वगैरहका मधा जाना।

षस्तमस्यन (सं क्ली ) चमृतमस्य देखी।
श्रस्तमय (सं वि कि ) १ श्रमर, न मरनेवाला
२ अस्तते परिपूर्ण, जिसमें श्राव-इयात भरा रहे।
श्रस्तमहत्त (हिं स्ती ) महिसूर प्रान्तनी नोई:
भैंस।

अस्तमालिनी (सं क्ती ) दुर्गा देवी।
अस्तयोग (सं पु ) अस्तनामा योगः, मध्यपदलोपी बहुती। वार और नचत्र या वार श्रीर
तिथि घटित योग विश्रेष। रिव एवं सोमवारको
पूर्णा, मङ्गलवारको भद्रा, बुध एवं श्रनिवारको नन्दा,
वहस्यितवारको जया श्रीर श्रक्रवारको रिक्ता तिथि
होनेसे तिथ्यास्तयोग कहायेगा। फिर रिववारको
हस्ता, सोमवारको खवणा, मङ्गलवारको रेवती, बुध

वारको अनुराधा, हहस्यतिवारको पुष्पा, शक्रवारको रिवती श्रीर शनिवारको रोहिणी पड़नेसे नच्छास्तर योग होता है। इस योगमें भद्रा, व्यतीपात प्रस्तिका अश्रभ प्रभाव न पड़ेगा।

"दिनकरकरयुक्त: सोमसीस्ये न वापि तुरगसहितमीम: सोमप्रवीऽनुराघा । सुरगुक्रपि पुष्ये रेवती ग्रुक्तवारे दिनकरसृतयुक्ता रोहियी सीख्यहेतु: ॥" ( प्रविसंहिता )

श्रमृतरस (सं॰ पु॰) चन्द्र, चांद । श्रमृतरस (सं॰ पु॰) श्रमृतस्य रस इवं रसी यस्य, मध्यपदलीपी बहुनी॰। १ श्रमृत-जैसा सुखादु वस्तु, जी चीज श्राबह्यातकी तरह जायकेदार हो। श्रमृतस्य रस: सारः, ६-तत्। २ सुधारस, श्रम्ब, श्राबह्यात। श्रमृतं निर्वाणं रस इव यस्य बहुनी॰। ३ परमाला।

असतरसा (सं॰ स्त्री॰) असतस्य रस इव रसो यस्याः, मध्यपदलोपी बहुत्री॰। कपिला ट्राचा, काला अङ्ग्रुर।

ष्मृतत्तता (सं॰ स्त्री॰) ष्रस्ता चासी तता चिति; कार्मधा; पूर्वपदस्य पुंवद्भावः। गुडूची, गुर्च। ष्मृतत्ततादिघृत (सं॰ क्षी॰) पाण्डुरोगके श्रधि॰ कारका घृतविशेष, जो घी यरकान् या कंवल बाईपर दिया जाता हो।

"चमृतलतार व सल्लं प्रवाधितं तुरगविदिषः मिं।
चीरं चतुर्गं यमेतदितरेव हलीनकार्तेभ्यः॥ " (भावमकाम मध्यभाग)
गुड्रूचीका रसकल्का, भैंस का घृत श्रीर चीगुणा
दूध एकत्र मिलाकार इलीमक रोगसे पीड़ित मनुष्यको
हेना चाहिये। यह श्रीष्रध मीम्र गुण दिखांनेवाला है।
श्रमृतलतिका, वस्तलता हेली।
श्रमृतलीक (सं०पु०) स्वर्ग, बिहिश्व।

श्रमृतवीक (स॰ पु॰) समृतका लड्डू, को लड्डू श्रमृतवटक (स॰ पु॰) श्रमृतका लड्डू, को लड्डू खानेसे श्रमृतकी तरह गुण करता हो। इसे सन्नि-पातातिसार पर देते हैं।

श्रमृतवटी (सं॰ स्त्री॰) श्रम्निमान्द्राका रसविशेष,
तो रस भूख न लगनेपर खिलाया जाता हो।

"धनृतवराटकमरिचै: हिपधनवमागिकै: क्रमणः ।" ( मेवन्यरवावली )

र तोले विष, ५ तौले कड़ि श्रीर ८ तोले मरिचको लूट-पौस मठर-जैसी गोली बनाना चाहिये। श्रम्यतवपु, पद्यतपुस देखा।

अस्तवपुस् (सं॰ पु॰) अस्तमयं अस्तिन विदेतं वा वपुः धरीरं यस्य, मध्यपदलोपी बहुनी॰। चन्द्र, चांद। सूर्य अपने किरण हारा चन्द्रमें सुधारूप अस्त पहुंचाता, इसीसे क्षण्यपत्तके बाद चन्द्र बढ़ा करता है। कहा जाता कि चन्द्रका धरीर अस्तमय है। वह अपने देहकी अस्तमय धीतल जलीय कणा हारा छिद्रदेगणको बढ़ाया करता है। अविनश्चर परमात्मा श्रीर विष्णुको भो अस्तवपुः कहेंगे।

यस्तविता (सं॰ स्ती॰) श्रम्तती वर्तिना।
यह श्रीषध सत्युष्त्रयतन्त्रमें लिखा है—तिनटु,
तिमला, ब्राह्मी, गुड़ूची, चित्रक्त, नागनेश्वर, श्रण्ही,
सङ्गराज, निगुँग्डी, हरिद्रा, दावहरिद्रा, श्रक्तासन,
त्वक् एला, गाम्मारीत्वक्, विड़क्त श्रीर वचका दो-दो
पल चूर्ण पचास पल कामरूपदेशीय गुडमें मिला
३६० बत्ती बनाते हैं। एक बत्ती भोजनसे पहले
या सन्ध्राको श्रीतल जलके साथ खाना चाहिये।
इसके सेवनसे श्रीरका समय रोग दूर हो जाता है।
श्रम्तवर्ष (सं॰ पु॰) सुधाद्वष्टि, श्राव-ह्यातकी
बारिश।

श्रम्तवित्तिका भ्यतवती देखा। श्रम्तवत्ती (सं॰ स्ती॰) श्रम्तावत्ती तता, कमंधा॰। चित्रकूटप्रसिद्ध गुड्डी, चित्रकूटकी मग्रहर गुर्च। इसके गुण लिखा है,—

ब्रम्हतवसरी (सं॰ स्त्री॰) १ गुड़ूची, गुचें। २ वड़ी

पोय ।

"सस्तस्य च बल्ली सा हितकारी विषापहा। किश्विचित्ता जराव्याधिहरी कुष्टामनायिनोः। कामलब्रणशोषद्वी ऋषितः परिकौर्तिता॥" (वैदाकनिषयः,)

श्रमृतवत्तीको ऋषियोंको हितकारी, विषापदा, किञ्चित्तिता, जराव्याधिहरी, कुष्ठामनाशिनी, श्रीर कामलत्रण-शोधन्नी बताया है। श्रमृतवाका (सं॰ स्ती॰) पचीविश्रेष, किसी किस्मकी चिह्निया। ममृतिवन्द्रपनिषद्— अधर्ववेदका उपनिषत्विश्रेष ।

ग्रमृतसं याव (सं कि की ) अमृतिमव सं यावम्,

मध्यपदलीपी कर्मधा । प्रतपक यवचूर्ण प्रस्तुत

पक्षान विश्रेष, यवके आटेका धीमें पकाकर बनाया

हुआ भोजन । इसके प्रस्तुत करनेकी प्रणाली यह

है,—पहले यवका चूर्ण घृतमें पकाकर नये पालमें

रख लेना चाहिये। फिर उसमें कालीमिर्च, चीनी
और कपूर मिलायेंगे। यह विलच्चण सुखादु और

पित्तन्न होता है।

श्रमृतसङ्गम (सं॰ पु॰) खपैरिका, खपरिया। श्रमृतसङ्गीवनी (सं॰ स्त्री॰) गोरचदुग्धी नामचुप, गोरखमुण्डी।

त्रमृतसन्भवा (सं॰ स्त्री॰) त्रमृता दव सन्भवति, सम्-भू-त्रव्। गुड्दो, गुर्च।

भस्तसर — १ पद्मावना एक डिविज्न या कमिश्रनरी।
यह कमिश्रनरी अचा॰ ३१° १० एवं ३३° ५० ३० छ॰ और द्राधि॰ ७४° १४ ४४ तथा ७५° ४४ ३० पू॰ के मध्य अवस्थित है। इसका चेत्रफल ५३५४ वर्गमील निकलेगा।

र पद्धाव प्रान्तका एक ज़िला। यह ज़िला श्रचा॰ ११°१० एवं ३२° १३ उ० श्रीर द्राधि॰ ७४° २४ तथा ७५°२७ पू॰ के बीच पड़ता है। इसका चित्र- फल १५७४ वगैमील लगेगा। जिलेसे उत्तर-पिश्चम राबी नही बहती, जो इसे स्थानकोट जिलेसे श्रचग करती है। श्रम्यतसरके उत्तर-पूर्व गुरुदासपुर ज़िला स्थाता है। दिचिण-पूर्व व्यास नही इसे कपूर्यका राज्यसे प्रथक करती है। इसके दिचिण-पश्चिम लाहोर ज़िला लगता है।

३ पञ्जाबवाली अस्ततसर जिलीकी एक तहसील।

- यह तहसील अचा॰ ३१° २६ १५ एवं ३१° ५१ छ॰, और द्राधि॰ ७४° ४४ ३० तथा ७५° २६ १५ प्रू॰ के मध्य लगती है। इसका चित्रफल ५५० वर्ग-मील पड़ेगा।

४ पद्मावमें सिखोंका प्रधान पवित्र स्थान । यह नगर लाहोरसे १६ क्रीस दूर, अचार ३१° ३७ १५ उर भीर द्राधिर ७४°५५ पूर प्रवस्थित,तथा बाणिन्य- की लिये विशेष प्रसिद्ध है। इसलीग काशी, हन्दावन श्वादि तीर्थस्थानोंको जिस तरह भक्ति करते हैं, म्सलमान जिस तरह सकाको पवित्र समभते हैं, बौदोंको लिये वोधगया जिस भांति पुरस्त्वेत है श्रीर यह्नदी तथा ईसायियोंके लिये जरूसेलम जैसी पवित्र भूमि है, सिखोंको दृष्टिमें श्रम्ततसर भी ठीक वैसा हो है। यहां 'श्रम्तसर' नामक एक बड़ा भारी सरोवर है, इसोसे सिख लोग इस नगरका भी 'श्रम्तसर' कहते है।

चार सी वर्ष पहलें यहां एक क्षोटेंसे गांवने सिवा श्रीर कुक भो न या। उस वक्त लोग इसे 'वाज़ार' कहते थे। पीके श्रकवर बादशाहके राजलकाल सन् १५०४ ई॰में सिखोंके चतुर्थ गुरु रामदासिसं हने वर्तमान सरोवरको खुदवाकर उसको चारो श्रीर क्षोटे क्षोटे मन्दिर बनवा दिये। उस समय इस नगरका नाम रामदासपुर हुआ। श्रन्तमें गुरु रामदासके सन्तान श्रजुन सिं हने यहां सिखोंको राजधानी प्रतिष्ठित करके इसका नाम 'श्रम्यतसर' रख दिया। वही नाम श्रवतक चला श्राता है। यहां सिख, हिन्द्र श्रीर मुसलमान सभी लोग वास करते हैं। सब समित लोकसं ख्या प्राय: डिट लाख होगी।

षम्तसरकी चारो श्रीर शहरपनाह वनी हुई है। उसमें तरह फाटक हैं। पहले इसको चारो श्रीर खाई रही। इसके श्रितिक श्राक्रमणसे नगरकी रचा करनेके निमित्त सिखोंने यहां किला भी वन-वाया था। परन्तु श्रव वह किला नहीं रहा श्रीर उत्तर श्रोर किलेकी खाई भी भर दो गई है। सन् १८०८ ई॰में महाराज रणजित् सिंहने गोविन्दगढ़ नामक परिखावेष्ठित एक दुगँ बनवाया था; केवल वही श्रव तक खड़ा है।

सन् १७६२ ई०में अहमद्याहके पुत्र तैमुरने अस्तसरके प्रधान-प्रधान मन्दिरोंको तोड़ डाला था। सिखोंने उन्हों मन्दिरोंको फिर वनवाया। उसके बाद अहमद्याइने स्वयं आकर नये मन्दिरोंको फिर तोड़वा दिया। परन्तु केवल मन्दिरोंको ही तोड़ कर उनके मनका चोभ न सिटा था। उन सब देवा- लयों के जपर गोहत्या करके उन्होंने खानको अपवित्र भी कर दिया। उसी समय अस्ततस्में जगन्द-जगन्न मसिन में बनवायी गई थीं। अन्तस्यानके चले जाने पर उन मसिन दांको तोड़कर सिखलोग वहां स्थार काटने लगे अन्तमें वर्तमान मन्दिर बना।

श्रम्तसर बड़ा भारी सरोवर है। क्या ग्रीम श्रीर क्या वर्षा वारही महीने उसमें जल भरा रहता है। सरोवरके ठीक वचस्थलपर सिखोंका देवालय है। यहां रात दिन सिखोंके ग्रम्थमहबका पाठ हुआ करता है। सरोवरकी चारो श्रोर राजा, राजमन्त्री, प्रधान प्रधान सरदार एवं बन्यान्य धनाक्योंकी श्रद्धा-लिकायें सुशोभित हैं। शक्यतसरके इस मन्दिरका नाम 'दरवार साइव'
है। यह सफ़ेद पत्यरका बना हुआ है। देखनेंने
बहुत बड़ा नहीं है। मन्दिरका गुम्बद ताँवेके पत्रका
है, उसपर सोनेका पानी चढ़ा है। इसीसे लोग
इसे सुवर्णमन्दिर कहते हैं। सोनेके पानी चढ़ाने
में महाराज रणजित्ने बहुत धन व्यय किया था।
इसके श्रितरिक्त सिखोंने जहांगीर प्रस्ति बाद्याहोंकी
कब्नोंसे बहुमूच्च प्रस्तरादि लाकर भीतर लगा दिये
हैं। सरोवरके किनारे किनारे सफ़द पत्यर लगा
हुआ है। घाटसे मन्दिरमें जानेके लिये सफ़द पत्यरका
सुन्दर पथ बना है। मन्दिरको चारो श्रोर बरामदा
है। प्राय: पांच सी श्रकाली प्ररोहित इस देवालयकी परिचर्योंमें नियुक्त हैं।



दरवार-साइव

सिंहदारसे प्रवेश करनेपर सामने श्रकालियोंका 'भुक्न' प्रासाद दिखाई देता है। यहां सिख गुरुशोंके श्रस्त श्रस्त रखे हुए हैं। यहां श्रनेक गाने बजानेवाले बैठे रहते हैं। प्रतिदिन धार्मिक गीत गानेके लिये ही वे लोग नियुक्त हैं। सन्दिर्श भीतर प्रसिद्ध श्रम्य साहब विराजमान हैं। पुरोहित लोग पुष्पादि द्वारा प्रतिदिन श्रम्य साहबकी पूजा करते हैं। सब मिला-कर सिखोंके दश गुरु हैं—नानक, श्रक्नद, श्रमरदास,

रामदास, अर्जु न, हरगोविन्द, हरराय, हरताय, तेज बहादुर श्रीर गुत गोविन्द सिंह। ग्रम्थसाहब वा श्रादि-ग्रम्थ नानकता रचा हुश्रा है। देवालयमें जाकर भित्तपूर्वक ग्रम्थसाहबकी प्रणाम करने में पुरोहित लोग दर्भकोंको एक एक श्राशीव दिल्लक फूल देते हैं।

मन्दिरकी चारो घोर कहीं यात्री लोग स्नान करते हैं; कहों साध संन्यासी बैठे दिखाई देते हैं; कहीं भितासावसे बैठकर सिंद लोग धर्मपुरतककी नकल

करते हैं; कहीं दुकानदार कपड़े, कंघी ग्रीर चोहेंके श्रसङ्कार श्रादि नाना प्रकार वसु बेचते हैं। सरी-वरकी पूर्व ग्रोर दो बड़े बड़े स्तमा हैं। उनके जपर जानी चारी भोरका दृश्य अति मनोचर दिखाई दैता है। "बाबा घतल" नामकी एक सभा है, उसकी गठनप्रणाली वद्दत ही विचित्र है। बावा श्रतलकी बग्लमें कीलसर है। गुरुगोविन्द सिंहकी स्त्रीका नाम कौल या : वे वस्था थीं। उन्होंके नामसे कौल-सर प्रतिष्ठित है। मन्दिरमें जानेके पहले याती इसी सरोवरमें स्नान करते हैं। सरोवर किनारेके सुरम्य वचीकी माखायें जलपर मुकी दुई हैं। उनपर सैकड़ी पंखदार गिलइरी भृता करती ईं। एक हचके नीचे सुनइला तास्त्रफलक है। गुर-गोविन्द सिंह किस तरह अपनी पत्नी कौलको लाहोरसे ले पाये थे, इस तास्त्रफलकपर उसी - समयका दृश्य खुदा हुआ है। असृतसरका 'सन्तोष-सर' भी श्रति मनोहर खान है।

ग्रस्तसरसे सात कोस दिचण 'तरण-तारण' नासक भीर एक प्रसिद्ध स्थान है। वहां भी एक पुष्पसरोवर है। वह प्राय: ४८४ हाय लखा, ४८० हाथ चौड़ा और चारो श्रोर पखरसे बंधा हुआ है। महाराज रणजित सिंहने पौत्र नवनिहाल सिंचने सरीवरके देशानकी पपर एक स्तमा वनवा दिया था। वह चन तक विद्यमान है। उसकी किनारे कोढ़ी लोग रहते श्रीर नित्य पुष्पसरीवरमें स्नान करते हैं। गुरु अर्जुनसिंहके शायद कुष्टरीग था। वही दस सरीवरकी प्रतिष्ठा कर गये हैं। कहते हैं, कि व्याधिग्रस्त लोग तैरकर इस सरोवरके पार जानेसे नौरोग हो जाते हैं। प्रति सास क्राच्यपचकी वयोद्योको वहां ग्रमावस्या नामका मेला लगता है। मेलेने दिन यात्री लोग प्राकर तरणतारणके जलमें सान श्रीर सरोवरको प्रदक्तिण करते हैं। मेलेमें द्रव्यादिका क्रयविक्रय होता है।

. अस्तसरके निकटकी भूमि बहुत उपनाक है। निसान बड़े दोश्रावकी भीत, व्यास और रावी नदीसे ्जल लाकर भूमिको सींचते हैं। .गेइं, यव .शादि Vol. II.

20

नाना प्रकारके यस्य, कपास, जख, यन, केयर, तम्बाकू, भंफीस एवं और और कितनी ही चीज़ें यहां वैदा होती हैं। यहां तिब्बत प्रश्ति खानोंकी वक-रियोंके रोयेंका बहुत बढ़िया शाल बनता है। अस्त-सरमें कमसे कम ५००० करवे चलते हैं। कारमीरकी ग्राटमी यहांके महाजनींके पास ग्राकर उन सब करघों में शाल तयार करते हैं। इसके सिवा असत-सर्में उत्तम रेशम भी उत्पन्न होता है। नाना खानीं व्यवसायी यहां भाकर भनेक प्रकारकी चीज् वेचते और ख़रीदते हैं। कहते हैं, प्रतिवर्ष प्राय: चार करोड रूपये चीजकी श्रासदनी श्रीर रफतनी होती है। त्रमृतसहीदर (सं • पु॰) घीटक, घोड़ा।

त्रमृतसार ( सं॰ पु॰ ) त्रमृतस्य दुग्धस्य सारः, ६-तत् । १ घृत, घी। २ नवनीत, मन्छन। ३ खीइपाक-विश्रेष।

त्रमृतसारज (सं॰ पुं॰) त्रमृतसिव सार: तस्नात् जायते ; जन-ड, ६-तत्। गुड़।

अस्तसारना (सं·स्ती·) शर्वरा, शनर, चीनी, खांड।

त्रस्तस् (सं॰ पु॰) अस्ततं किरणरूपं सूते विकिरति, सु-किए। १ चन्द्र, चांद। अस्तानां देवानां सू: प्रस्ति:, ६-तत्। २ देवसाता, श्रदिति।

षमृतसोदर ( र्स॰ पु॰ ) अमृतस्य पीयूषस्य सोदरः एकस्थानोत्पद्मलात्, ६-तत्। १ उचै: यवा अध्व। ससुद्रमम्बनके समय अस्तके साथ यह घोड़ा निकला या, उसीसे इसका नाम असृतसीदर पड़ा। २ घोटक-मात्र, घोडा।

धसतसवा (सं॰ स्त्री॰) अस्तमिव स्रवति, सु पचादाच् टाप्। १ कदन्तीलता। २ त्रायमाणा। (पु॰) भावे अप्, ६-तत्। ३ अस्तचर्ण, भाव-ह्यातका टपकना।

असृतसुत् (सं॰ व्रि॰) असृत टपकाते हुआ, जिससे षाबच्यात च्ये।

श्रमतहरीतकी (सं स्त्री ) पीयूषकी हरीत्की, . भावच्यातको इर । . यह अजीर्थपर चलती श्रीर इस-तरह बनती है.--

''धान्यक' जीरकचे व सुक्षक' पटु पद्यकम् यमान्यामठपत्रच लवङ्ग' तिकट् तथा ॥'' प्रत्ये क' समभागना सच्चाच् णीन कारयेत् सर्वे चू ण सम' दशादभयाच् णीम' स्कृतम् ॥" (सारकीसुदी)

धान्यक (धनिया), जोरा, मुख्ता, पञ्चलवण, यमानी (यमाईन), श्रामठपत्न, लवङ्ग, तिकटु, (सींठ, पीपल, मरिच) इन सबके प्रत्येक समभागका चूर्ण करके सब चूर्ण के बराबर हरीतकीका चूर्ण मिलाना चाहिये।

"तक्ते सस्ति स्वित्रिश्वाश्वतानि तद्दीनस्त त्य च कीश्रलेन।
ष्रूषण पष्पपटूनि हिङ्गुचारावजाजीसनमोदक्ष ।
चुक्रीण सम्भाव्य लचा समान चिपेत् शिवावीजनिवासमध्ये॥"
( प्रयोगास्त )

दूसरा—१०० हरीतकीका तक्रमें डाल दे।
- जब वह फूल जाय, तो वीजको निकाल कर षड्षण, पीपल, पीपलमूल, चाव्य, चित्रकमूल, सोठ, मिर्च, यह सब समभाग; पञ्चलवण, हिंह, यवचार, जीरा, कालाजीरा, वनयमानी समभाग—इन सब बस्तुश्रीका चूण तय्यार करके एकमें मिलाकर हरी-तकीके वीज-स्थानमें भर देना चाहिये। इसे श्रम्त हरीतकी कहते हैं। यह श्रजीण में वहुत लाभदायक होती है।

श्रम्ता (सं क्ली ) न मृतं सरणसनया, टाप्।
१ गुल श्व, गुर्च। २ श्रामलकी, श्रांवला। ३ स्थूलमांस
इरीतकी, बड़ी हर। ४ तुलसी। ५ काष्ठधाली,
श्रतीस। ६ मिदरा, श्रराव। ७ इन्द्रवास्णी, इन्द्रायण।
द पारावतपदी, च्योतिसती। ८ गोरचदुन्धा, दूधी।
१० क्लाणातिविषा, काली सींगिया। ११ रक्तिवृता,
लाल निसीत। १२ दूर्वा, दूव। १३ पिप्पली, पीपल।
१४ लिङ्गिनी, मालकंगनी। १५ नीलदूर्वा, काली दूव।
१६ खेतदूर्वा, सफेट दूव। १७ नागवली, पान।
१८ रास्ना, रसोत। १८ गरुड़वली। २० सूर्यप्रभा,
खरवूजा। २१ कन्दगुड़ची। २२ स्फटिकारिका,
फिटकरी। २३ परीचित्की माता।

ब्रमृतांश्च (सं॰ पु॰) श्रमृतमिव त्यिकराः श्रंशवो यस्य, बहुत्री॰। चन्द्र, जिसका किरण श्रमृत जैसा द्वितिकर रहे। अस्रताचर (सं० ति०) अजर-ग्रमर, जो कभी सरता भीर गिरता न ही।

अस्ताख्यगुग् (सं०पु०) वातरक्त रोगपर दिया जानेवाला अस्त नामक गुग्गुल। चक्रपाणिदत्तकत-संयहमें इसके बनानेका विधान इसतरह लिखा है,—

गुड़ ची २ घरावक,गुरगुज १ घरावक श्रीर विभला प्रत्येक २ घरावकको ६४ घरावक जलमें डालकर पाक करे। जब चतुर्धां घोष रह जाय, तब श्राग्परसे उतार कर उसे फिर पाक करना चाहिये। गाढ़ा हो जानेपर थोड़ा उप्ण रहते दन्थादिका चूर्ण प्रत्येक ४ तोलक श्रीर विव्वत् चूर्ण २ तोलक डाल श्रच्छी-तरह घोटकर मिला दे। माता बलावज देख कर देना होगी।

श्रमृताख्यलीइ (सं॰ पु॰-क्ली॰) रक्तपित्ताधिकारका ली ह, जो ली ह रक्तपित्तपर दिया जाता हो। इसके बनानेकी रोति यह है, -गुड्ची, त्रिहता, दन्ती, मुख्डितिका (मुख्डी), खदिर, इष, चित्रक, भृह-राज, तालमखाना, कमलकन्द, पुनर्षेवा, वरियार, सहिन्तन, जाखना मूल, हददारम, गोरचनमंटी, शतावरी, कन्द, चाव्य, पिपलामूल, कुष्ठ, श्रीर ब्राह्मणयष्टिका यह सब द्रव्य प्रत्येक एक पत्त, १६ सेर जलमें डालकर पाक करे। जब अष्टांग (२ सेर काय) रह जाय, तन ग्राग परमे उतार ले। फिर १ सेर तिफलाको २ सेर जलमें पचाये। जव १ सेर काथ वाकी रहे, तब आगसे जतार शब लौह १६ पल, ग्रंड श्रभ्नक ४ पल, ग्रंड गन्धक ४ पल, गुड़ ८ पल, गुगगुल २ पल, प्टत १ सेर इन सदको मिला पाक करना चाहिये। जब पाक सिंद हो जाय, तव श्वागरी नीचे जतारे। श्रीतन चीनेसे शहद द पन, ग्रुदस्तर्णं-माचिकचुर्णं २ पल, धिलाजतु ४ तोलक द्रन सब द्रव्योंको मिलाना चाहिये।

श्रम्यतागुग्गु तु (सं॰ पु॰) राजयच्यापर दिया जानेवाला गुग्गु तु । इसके बनानेका विधान नीचे लिखते हैं, १ सेर गुडूची श्रीर तिफला प्रत्येक श्राध सेरको १६ सेर जलमें काथ करे। जब काथ गाढ़ा हो जाय, तब श्रागसे नीचे उतार थोड़ा उषा रहते दस्ती, गुहूची, व्योष (सींठ मिर्न पीवल), विड्डू, विषता—इन सद वसुधींका चूर्ण प्रत्येक श्राध पल मिला देना होगा। (रसरवाकर)

हितीय प्रकार—गुड्ची २सेर, गुग, लु १ सेर, श्रामलगी १ सेर, विभीतन १ सेर, प्रनण वा १ सेर, हरीत की
१ सेर, इन सबको एक ल कूट ३२ सेर जल में पाक करे।
चतुर्धां यानी द सेर काथ तैयार करना चाहिये।
जब काथ सिंच हो जाय, तब छान कर पुनः पाक
करे। जब वह गाढ़ा हो जाय, तब श्रामसे नीचे छतार
कर थोड़ा गर्भ रहते, दन्ती, गुड़्ची, व्योष, विड़ङ्ग,
ित्रफला प्रश्वतिका प्रत्येक ४ तोल क चूर्ण श्रीर २ तोल क
ित्रष्ठत् चूर्ण मिलाना होता है। मात्रा बलाग्नि
देख कर दी जाता है। (क्लपाण्डिस का चंग्रह)

अस्ताङ्गरलीह (सं॰ पु॰-क्लो॰) उपदंशका लीह विशेष, जो लीह धातशक्तो खास दवा हो। यह रस कुष्ठपर भी चलता, और इस तरह बनता है,— शुद्धपारद, शुद्धगन्धक, शुद्धलीह, शुद्धश्रध्धक, शुद्धलीह, शुद्धश्रध्धक, शुद्धलीह, शुद्धश्रध्धक, शुद्धलीह, शुद्धश्रध्धक, शुद्धलीह, शुद्धश्रधक, शुद्धलीह, शुद्धश्रधक, शुद्धलीह, शुद्धश्रधक, शुद्धलीह, शुद्धश्रधक, शुद्धलीह, शुद्दलीह, शुद्धलीह, शुद्दलीह, शुद्धलीह, शुद्धलीह, शुद्धलीह, शुद्धलीह, शुद्धलीह, शुद्धलीह,

(प्रवीगामृत)

श्रमृतादि (सं॰ पु॰) कषायद्रव्यसमूह, कोई कादा। यह विसपे विस्फोटकपर दिया जाता है,—

गुड़्ची, द्वष, पटोल, सुस्ता, सप्तपण, खदिर, श्रसितवित (श्रामालता), निम्ब, इल्दी, दारु इल्टी, इन सबका कल्क पीना होता है। (रसरबाकर)

दितीय प्रकार—श्रम्यतादि मूत्रकक्र-हितकारक है।
गुड़्ची, नागरमोथा, घात्री, वानिगन्धा, तिकारहक,
इन सब द्रव्योंको उवालकर पीनेसे संशूच मूत्रकक्र
निर्मू च होता है। (भैपन्यरवावकी)

अमृतादिवटी (सं॰ स्त्री॰) अमृतादि नामकी गोली।

यह कफ, त्रिदीष श्रीर श्रीनिमान्द्रपर खिलायो जाती है,—विष १ भाग, कपर्दभस्म ५ भाग श्रीर मरिच ८ भाग एक साथ पीसकर पानीसे मटर-जैसी गीली बांध लेना चाहिये। (भावप्रकाय मध्यमाग)

अस्ताद्यगुग्यु (सं पु ) मेदरोगपर दिया जाने-वाला गुग्गुल। इसके तैयार करनेकी रीति यह है, गुड़ूची, क्रोटौपलायची, विड़क्क, वत्सक, कुटजलक्, विभोतक, हर, आंवला, गुग्गुलु यह सब क्रमसे बढ़ाकर—यथा गुड़ूची १ पल हो, तो क्रोटी एला-यची २ पल, विड़क्क ३ पल—इसतरह परिमाण हिंदिसे सब द्रव्योंकी चूर्ण करके मधुमें मिलाना चाहिये। (भैम्जारनावली)

अस्ताद्यघृत (सं किले) वातरत्तका घृत, जो घी वातरत्त रोगपर लगता हो। इसके वनानेका विधान यों लिखा गया है, चृत ४ ग्ररावक एवं आरग्वध, खेतपुनर्णवा, कोक्तिलाचमूल, एरण्डमूल और घनस्ताका कल्कद्रव्य १ ग्ररावक किसी हांडीमें रखे। पिर हममें श्रामलकीरस ४ ग्ररावक और जल १२ ग्ररावक डालकर खूब पकाना और घो निकाल खेना चाहिये। (कापाणिक्तकतमं ग्रह)

स्ताद्यचर्णे (सं क्ती ) श्रामवातका चूर्णे, जो चूर्णे श्रामवात रोगपर खिलाया जाता हो। इसके तैयार करनेकी रीति यह है,—गुडूची, नागर, सुण्डि-तिका श्रीर वहणको वरावर-वरावर रखते श्रीर पीस-कर चूर्णे बना लेते हैं। (भावप्रकाय मळमाग)

यस्तायतेल (सं॰ ल्ली॰) गलगण्डादिका तेल-विभेष, जो तेल गलगण्डादि रोगपर लगता हो। इसके वनानेका विधान नीचे लिखते हैं,

मूर्छित तिलका तैल ४ ग्ररावन, गुड़ूची, नीमकी काल, क्राटजलक, वत्सक, पोपल, देवदाक, कालमारी, वला दन सबका कल्क १ ग्ररावक तथार करना चाहिये। पहले १०० पल गुड़ूचादिको ६४ ग्ररावक जलसे काथ बनाये। जब १६ ग्ररावक भिष्ठ रहे, तब श्रामे नीचे उतार उता कल्क श्रीर तैलको मिला कर तैल पाककी विधिसे पकाना होता है।

(भेषकारबादकी)

त्रस्तान्वंस् (सं० ति०) श्रस्तं श्रन्धः श्रनमिव त्विप्तिकरं येषाम्। संकल देवता।

श्रम्हतापाल (सं क्षी ) श्रम्हतायाः पालम्, ६-तत्। १परवल । २ रुचिपाल, नास्पाती।

अस्तायमान (सं॰ व्रि॰) अस्तिमव आचरित, अस्त-काङ्-प्रानच्। अस्ततुत्व, पीयूष-जैसा, जो आवड्यातके वरावर हो।

अस्तारिष्ट (सं॰ लो॰) विषमच्चरादिका अरिष्ट, जो अरिष्ट विषमच्चरादिपर दिया जाता हो। गुडूची पलभत और दशसूल पलभतको द्रीणचतुष्टय जलमें डाल पकाना और चीथाई बाकी रह जानेसे उतार जेना चाहिये। पीछे इस काथमें गुड़ तुजात्रय मिला, क्षणाजीरा १६ पल, पपंट २ पल तथा सप्तपर्ण, तिकटु, मुस्तक, नागकेश्वर, कटुकी, अतिविषा और इन्द्रयव प्रत्ये कता १ पल पूर्ण कोड़ते हैं। उसके बाद आइत- प्रात्रमें इसे भर तीन सास रखेंगे। (भेषजारताक्वी)

मस्तार्णव (सं॰ पु॰) घित्सार घीर ज्वरातिसार पर दिया जानेवाला रस। इसकी माता १ माषा रहेगी। धनुपानमें धान्य, जीरक वा गालिवीज पड़ता है। इसकी बनानेका विधान यह होगा,—हिङ्गु-लीत्यरस, लीह, गन्धक, टङ्ग्र्य, घठी, घान्यक, क्रीवर, सुस्तक, भ्रम्बष्ठा, जीरक श्रीर धितविषाको वकरीके दूधमें डालकर घोटनेसे श्रम्ततार्थव तैयार हो जाता है। (भेषव्यरवावकी

अमृतार्णवरस (सं॰ पु॰) कासहर रसविशेष, जो रस खांसोको मिटाता हो। गुडूची श्रीर पद्मकाष्ठसे ही यह तैयार हो जायेगा। (रसरवाकर) वाजीकरण-पर चलनेवाली अमृतार्णवरसमें स्त्रमसा यानी रस-सिन्टूर मिलाया जाता है। (रसेन्द्रसारमंग्रह) कासपर दिया जानेवाला अमृतार्णवरस इसतरह बने श्रीर मालामें २ गुड़्मा पड़ेगा। रास्ना, विड्डूक, लिपला, रसगन्ध, कटुलिक्, अमृता, पद्मक, चीट्र श्रीर विष-तुल्यको पोस चूर्ण कर लेते हैं। रसेन्द्रसारप्टतके रसायनाधिकार पर भी अमृतार्णव रस चलता श्रीर मालामें निष्काकी बराबर रहता है।

असृताण वलीह (सं पु॰) कुष्ठाधिकारका लीह,

जो लीह कुष्ठपरं खिलाया जाता हो। दसे एक सावा मधुके साथ चाट लेना चाहिये।

श्रम्रतावटिका (सं॰ स्त्री॰) सद्योत्रणन्नो वटिका, ं जो गोली फीरन् फोड़ा-फुन्सी सिटा देती हो। यह त्रण शोषपर भी चलती है। इसे यी बनायेंगे,—

गुड़ ची, पटोलमूल, तिफला, तिकटु, (सींठ मिर्च पीपल), क्षमिन्न, दन सबका चूर्ण बराबर बराबर शीर सब चर्णके बराबर गुग्गुल मिला गुटिका बना प्रति-दिन सेवन करना होता है। (रसरवाकर)

दूसरी, श्रम्हताविटका ब्रह्मदिभिधाना होती,. व्रणको फायदा पहुंचातो श्रीर मात्रामें प्रमाना रहती है। बनानेका विधान यह होगा,—

गुड़ ची १०० पल, दशमूल १०० पल, पाठा, मूर्वा, वला (विरयार), खेत विरयार नामूल, परण्डमूल यह सब प्रत्येक १० पल, हरीतकी १०० पल, बहेड़ा २०० पल, आमलकी ४०० पल, इन सब द्रत्योंकी दी द्रीण (१२७ शरावक) जलमें एकरात फुलाना और १ प्रस्थ गुगगुलकी पीटकी बांधकर उसमें डाल देना चाहिये। पसात् दूसरे दिन गुगगुलके साथ उक्त द्रत्योंकी पाल करे। जब चतुर्थांश काथ श्रेष रह जाय, तब उतार उसके गुगुलको खूब पचाना चाहिये। पुनः इन सब द्रत्योंको लोहेके पात्रमें पाल करे। जब गाढ़ा हो जाय, तब आगसे उतार कर भीतल होनेपर तिमला, तिहता, दन्ती, त्योष (सीठ मिच पीपल), गुड़ूची, अध्यगन्था, विड़ङ्ग, चित्रक, तेलपत, छोटी एलायची, नागकेशर, इन सबका चूर्ण प्रत्येक एक एक पल पल मिलाना होता है। (प्रयोगायत)

फिर तीसरी अस्रताविटका जुष्ठरीग भीर वात-रत्तको नाम करती है। यह इस्तरह बनेगी,—

गुड़ ची १०० पल, दशमूल, १०० पल, पाठा, मूर्की, विरागर, पटोलकी पत्ती, दार्वी, एरग्डमूल, यह सब प्रत्ये त १० पल, विभीतन १०० पल, हरीतकी २०० पल, श्रामलकी १०० पल—सबको ३ द्रीण (१८२ शरावक) जलमें काथ बनाये, श्रष्टांश श्रेष्ठ रहने पर उतार कर छान ले। पश्चात् गुग्गुलु १ प्रस्थ, प्रत श्राधा प्रस्थ मिला पुन: पाक करे। जब पाक सिंड हो जाय, तब गुड़ चीकाः

सल २ पल, सींठ ग्रीर पीपलका चूर्ण प्रत्येक २ पल देना होता है। (भैषन्यरत्नावनी)

श्रम्ताम (सं॰ पु॰) श्रम्ते नले श्रा-सम्यक् रूपेण मिते प्रनयकाले, श्रम्त-ग्रा-मी-छ। १ प्रनय-कानमें जनपर सोनेवाले विष्णु भगवान्। श्रम्तं श्रश्नाति, श्रम्त-श्रम-श्रण्। २ श्रम्त पोनेवाना देवता, नो फ्रिशा श्रावह्यात पीता हो।

श्रमृतायन (सं॰ पु॰) श्रमृतं श्रम्याति श्रमृतं श्रम्नं यस्य इति वा, श्रमृत-श्रम-ल्यु। देवता, फरिग्ता। श्रमृताशिन् (स॰ पु॰) श्रम्ताण देखी।

श्रम्यताश्म (सं॰ पु॰) श्रम्यतो जीवितः श्रम्मा, टजन्त कर्मधा॰। प्रस्तरविशेष, जीवित प्रस्तर, जान्-दार सङ्ग, जीता-जागता पत्यर। ऐसा भी पत्यर होता जो प्राचीकी भांति जलमें तैरते फिरता है।

होता जो प्राणांकी भारत जलम तरत प्रारत है।
प्रमृताष्ट्रक ((सं १ पु॰) अमृतां गुड़ूची प्रमृतीनासहकं यत्र, बहुती॰। पाचन विशेष, बदहज़मीकी
कोई दवा। यह कषाय गुड़ची श्रादि श्राठ द्रव्यसे
बनता है,—गुलञ्च, इन्द्रयव, नीमका बक्ला, परवलकी
पत्ती, कटुकी, सींठ, रक्तचन्दन श्रीर नागरमोद्या यह
सब दो तोले ले सोलह गुण जलमें भीमी श्रांचसे
पकाना चाहिये। कोई चीथाई जल रह जानेसे
हांडीको नीचे उतार उसमें श्राध तोले पीपलका चूणे
छोड़ देते हैं। इस कषायको पोनेसे पित्तश्चेषाच्चर,
ह्नास, श्रद्धि, विम,पिपासा श्रीर दाह मिट जायेगा।
(सारकी सदी)

श्रमृतासङ्ग (सं• क्षी॰) श्रमृतस्य विषस्येव श्रासङ्गी यत्र, बहुत्रो॰। खपंरिकातुत्य, खपरियेका सुमा। श्रमृतासङ्गम (सं॰ पु॰) श्रमृतासङ्ग देखो।

श्रमतासु (सं श्रि ) श्रमता वियोगरहिता श्रसवः प्राणा यस्य, बहुवी । दीर्घं जीवी, बहुत दिन जोने वाला, जो जल्द न मरता हो।

प्रमृताहरण (सं॰ पु॰) असृतं पीयूषं त्राहरित असृ-तस्य त्राहरणं येन वा, असृत ग्रा-हु-लुग्रट्। असृतको हरण-करनेवाले गरुड्। गरुडके बस्ताहरयंका विवरण प्रि जिह्न मन्दर्म देखी।

भग्रताञ्च (सं क्ती ) अमृतं प्राञ्चयते तुल्यसाद-Vol. II. 21 फललेन खर्दते, श्रम्धत-श्रा-ह्ने-कं। १ श्रम्धतफल, नासपाती। यह गुरु, वातम्न, खादु श्रीर विदोष-नाशक होता है। सुङ्गेरमान्तमें इसे प्रचुर पार्थेगे। २ खरवूजा।

त्रमृताह्वयतेल (सं॰ ली॰) वातरत्तका तेल, जो तेल वातरत्त रोगपर लगता हो। इसके बनानेका विधान नीचे लिखते हैं,—

गुड़्ची, मध्रक, इस्लपचम्ल, वहती, काण्टकारी, गृत्रिपणीं, गोच्चर, पुनर्णवा, रास्ना, एरण्डमूल, जीवनीय, यह सब प्रत्येक १०० पल, बला ५०० पल, कोल, विल्व, यव, माष, कुलघी, यह सब १ ब्राटक, ग्रुख काम्मर्या (गम्भार) १ द्रीण, इन सबका १०० द्रीण जलमें काथ बनाकर जब ४ द्रीण येष रहे, तब नीचे डतार कर छान ले, पीछे १ द्रीण तेल श्रीर पच्चगुण दूध मिलाकर पचाना चाहिये, पुनः चन्दन, खस्, केसर, पत्न, एलायची, गुरु, कुछ, तगर, मध्यष्टिका, यह सब प्रत्येक ३ पल श्रीर मिल्लाष्ट आधा पल चूणे करकी मिलाया जाता है। (भावप्रकार मध्यमार)

बस्तिम (सं॰ पु॰) बस्टतके ई.म, मिन। बस्टतेमय (सं॰ पु॰) बस्टते जले मेते; बसृत-मी-बन्, बलुक्-स॰। विद्या। प्रलयकालमें जलपर सोनेसे विद्याका नाम बस्टतेमय पड़ा है।

ग्रस्तेम्बर, परतेग देखो।

अस्तिखरस (सं॰ पु॰) यद्धारोगका रसविशेष।
इसके तैयार करनेकी रीति यह है—पाराभसा,
गुड़चका सल, लीह, सधु (श्रहर), घृत, इन सब द्रव्योंको एकत्र मिलाकर यह श्रीषध बनाया जाता है। साता इसकी इस्ती होती है। (श्योगावत)

अमृतेष्टका (सं॰ स्त्री॰) यज्ञीय इष्टकाविशेष, यज्ञकी खास इंट। यह मनुष्य, पश्च, पची प्रस्तिके शिरजैसी खार्ष से बनायी जाती है।

त्रमृतोत्या (सं॰ स्त्री॰) साधुमूला, सालमिसरी। त्रमृतोत्पत्ति (सं॰ स्त्री॰) पीयूषका प्रादुर्भाव, त्राव-इयातको पैदायत्र।

अमृतोत्पन (सं क्ती ) असतं विषमिव चत्पन्नम्, मध्यपद्चोपी कर्मधा । खर्परीतुख, खपरिया। प्रस्तीत्पन्ना (सं॰ स्ती॰) श्रमतिमव सादु मधु उत्पन्न यस्याः, ५-बहुनी॰। मिल्रका, ममाखी। मिल्रका पुष्पसे मकरन्दको से क्तेमें मधुसञ्चय करती, इसीसे उसका नाम श्रमृतीत्पन्ना पड़ा है।

श्रमतोदन-सिंहहनुके पुत्रविशेष।

श्रमृतोइत् (सं क्ती ) श्रमृतं विषमिव उडवति, श्रमृत-उद-भू-श्रच्। १ खपरीतुत्य, खपरिया। २ श्रामचको, श्रांवचा। (पु॰) श्रमृतं मृतुग्रच्चयं भिवमिति यावत् - उडवति प्राप्नोति भक्तदेयत्वेन। ३ विच्वहच्च, वेचका पेड़। ४ धन्वन्तरि।

श्रमृतोद्भवा (सं॰ स्त्री॰) १ श्रामलकी, श्रांवला। २ नागरवली, पान।

भमृतोपम (सं॰ क्षी॰) खर्परीतुत्य, खपरिया। भस्रतोपहिता (सं॰ स्ती॰) चोपचीनी।

श्रमतुर (स'॰ पु॰) १ मृतुरका श्रभाव, श्रमरत्व, सीतकी श्रदममीजूदगी, वका। (ति॰) २ श्रमर, कभी न मरनेवाला। ३ श्रमरत्व प्रदान करनेवाला। को वका वख्य देता हो।

भस्प (सं वि ) स्धु उन्दने वाहुलकात् रक्, तती नञ्नत्। १ अहिंसित, न सारा हुन्ना, जिसे कोई चोट न दे सके।

श्रम्या (सं॰ श्रव्य॰) १ सत्य, सच-सुच, वेशक, श्रम्सम्में। २ श्रुद्व रीतिपर, ठीक तीरसे।

श्रम्खाभाषिन् (सं वि ) सत्यवता, सच वोलने ्वाला, जो भूठ न कहता हो।

श्रमृष्टमृज (सं॰ ति॰) विश्व , निहायत पकी आ । जिसकी सफ़ाईमें दाग न लगे।

श्रमृष्य (सं० ति०) सहन करनेके श्रयोग्य, जो वर-दाम्त न हो।

भमृष्यमाण (सं० व्रि०) सहन न करनेवाला, जो वरदाभ्त न करता हो।

श्रमेचण (सं० ति०) मेचणश्र्ना, वेचमाच, जिसमें चलानेको चमाच न रहे।

भमेच (सं॰ ति॰) मेघरहित, वेबादल, साफ, खुला। भमेजना (हिं॰ कि॰) १ भामेजिय रहना, मिलावट होना, सिल जाना। २ भामेजिय करना, सिला देना। भ्रमेठना, छमे हना देखी।

भ्रमेदस्क (सं॰ ति॰) मेदरहित, वैचर्बी, लाग्र, - दुबला।

अमेधस् (सं॰ ति॰) - नास्ति मेधा धारणवती धीर्यस्य, नञ्-बहुत्री॰। १ अल्य धारणायितिसम्पन, कुछं भी स्मरण न रखनेवाला, वेहाफि,जा, जिसे कुछ भी याद न रहे। २ मूर्छ, वेवकू.फा। ३ चिप्त, पागल।

असिध्य (सं० ति०) न मेध्यं पिततम्, विरोधे नञ्-तत्। १ अपवित, अग्रुड, नापाकः। ''यदमे ध्वमग्रुड्ख।" (खाति) (स्ती०) २ विष्ठा, मेला। "प्रमचाणि हिजातीना-समे ध्यप्रमवानि च।" (भन्न प्राप्त) ३ श्रप्याकुन, वुरा शिगून्। अमेध्यकुणपाशिन् (सं० ति०) १ कुणपमचका, सुदी-खोर। २ श्रखाद्यमांसभोजी, सड़ाग्ला गोक्त खाने-वाला।

भ्रमेध्यता (सं॰ स्ती॰) धपवित्रता, प्रश्रहता, नापा-कोज्गी, मैलापन।

भ्रमिध्यत्व (सं क्तो॰) भरेधता देखो।

श्रमिध्ययुक्त (सं॰ व्रि॰) मलिन, कलुत्र, मैला, नापाक। श्रमिध्यलेप (सं॰ पु॰) पुरीषका लेपन, गोबरकी लेपायी।

त्रमध्यात (सं॰ ति॰) पुरीषसे कलुषित, मेलीसे भरा हुन्ना, जिसमें गोबरकी खाद पड़ जाये।

असेन (वै॰ पु॰) मृतपतीका, गतमायं, वेज्न, रंड़्वा, जिस अख्सकी बीबी मर जाये।

श्रमेनि (बै॰ ति॰) सि-नि, ततो नञ्-तत्। परि-च्छेदशून्य, इयत्तारहित, वैदाद, वैसिन,दार। २ श्राघात न करनेवाला, जो चोट न पहुंचा रहा हो।

श्रमेय (सं॰ ति॰) न मेयम्, नञ्-तत्। १ इयत्ता लेनेके श्रयोग्य, जिसको सिक्दार सालुस न हो सकै। २ जाननेके श्रयोग्य, समभनें श्रान सकनेवाला।

श्रमियातान् (स° वि॰) सहानुभाव, उदार्चेता, सहाश्य ।

श्रमेरिका - एक सहादोप। यह उत्तर, मध्य श्रीर दिच्य - तीन भागमें विभक्त है, किन्तु सनरावर उत्तर -श्रीर दिच्य - दो ही भाग प्रधान हैं। उत्तर प्रमिरिकाम उत्तर उत्तर-महामागर, पूर्वे पाटलागिटक महामागर घीर प्रिम एवं दिल्ल प्रमाना महामागर विद्यमान है। उत्तरमे दिल्ल दिक् पर्यन्त इमका देखें ४६०० मील घीर पूर्वेमे प्रिम पर्यना प्रम्य ११२० मील पड़ेगा। इममें भूमिका परिमाण प्राय: ८३१८०११ वर्ग-मील चाता है।

इत्तर-प्रमेरिवाक विभाग नीचे लिखेंगे,—

| विभागका गाम                        |        | दरिमाण ( वर्गमील ) |
|------------------------------------|--------|--------------------|
| १ घोननंगड                          |        | \$20000            |
| २ फ्रान्मीमी श्रधिकार              |        | <b>११</b> ३        |
| श्रू रूम श्रधि <b>सत प्रमिरिका</b> | r      | <b>३</b> ६४०००     |
| ४ निउ हरिन                         |        | १४८०००             |
| ५ परिम कानाडा                      |        | <i>६४७</i> ८३२     |
| ६ पूर्व-कानाडा                     | H      | 2-9256             |
| ७ निउ त्रनाविक                     | मधिकार | <i>\$96</i> 00     |
| ८ नोवा स्कोगिया                    |        | १८०४६              |
| ८ प्रिन्स एडवर्डे हीप              | मृटिंग | <b>२१</b> ३४       |
| १० निउ फारण्डनैण्ड                 | עמן    | <i>तं ७</i> १००    |
| १९ इंटिंग कनस्विया 🤳               |        | २१३५००             |
|                                    |        |                    |

१२ युनाइटेड स्टेट या युक्तराज (घमेरिका) ३३०६८३४ २३ मेथिनकोका सिम्पराज्य १०३८८६५

प्रथान शेष-उत्तर-महासागरमें ग्रीनलैग्ड, साउद-मटन, कम्बरलैग्ड, कक्कारन, विक्होरिया, वैद्धस-लैग्ड; इंटिंग श्रमेरिकासे पश्चिम सिटका, प्रिन्स श्रीफ वेल्म, क्रीन गार्लेंट, बङ्गबर; बर्मूदास, सेव्हंटेन, प्रिन्स एडवर्ड, निउ फाउग्डलेग्ड, एवं वेष्ट इंग्डिज़ दीपपुद्ध।

धनगर-कालिफोनिया, मेक्सिको, कम्पोची, इण्डु-राम, इडसन, विफिन, सेण्ट लरेन्स, चीसापीक, कारीय मागर।

प्रता-विरिक्ष, एडमन, डिविस ।

प्राणंश-प्रिन्स श्रीफ बैल्स, सेप्ट लुकस्, सेवल, रे पानम, पुडलेघ, फेगरोबेल, रेस।

एक्क कालिफोनिया, बालस्का, लाबाडर, फ्रोरि-डा, नोवास्कोमिया, युकेटन ।

मंन-राकी गिरियेणी ( उश्यक्त बाउन गिरि ),

यानिवानी गिरिकेपीवानी मिक्मिकोकी गिरिकेपी ( उच चक्क पोपोकाटिपेटन, १००५३ फीट), कानि-फोर्निवाको गिरिकेपी, मेग्ट इनियम, मेग्ट वेटर।

नर-नरी-ग्रेटफिस,नेकची,वीरगन, निरु कोनीरडी, मिनिमिष, जैमस्, नेग्ट नारिन्म।

्रा प्रस्तियर, ग्रेटस्रोभ, ग्रयाबीस्ता, युनिपेग. सुपिरियर, हिडरन, निकारागीया, चपना।

उत्तर-घमिरिका घितगय गीतप्रधान स्वान है। इममें कितनी ही लगह प्रधिक गीत पड़नेते न ती कोई ठहर घीर न गेहं वगेरह गस्य ही उपज सकेगा। इस मकल स्वानमें गिकारी वन्य जन्तुका चर्म लेने घाता है। सुविधा-मत स्वान वाम्तवमें रिड-वडेल नटर्नसे कालिकोर्नियावाले उपदीपके निम्नस्वान पर्यन्त ही मिलेगा।

शीतप्रधान स्वान रहते भी श्रंगरे तृते हाय ला उत्तर-श्रमेरिकाकी पूर्व दुरवस्या बदलो, श्रव श्रनेक स्वान समृदिशाली सम्यताकी वासमृद्धि वन गया है।

देश भीर उनकी राजधानी एवं नगर ।
देनिश श्रमेरिका—१ लिक्टेन केलस, जूनिरोन,
सन्नाव।

फ्रान्सीसी ग्रधिकार—२ सेग्ट पापर। रुसी ग्रधिकार—३ उत्तर-ग्रार्केञ्चल।

हटिय अमेरिका—8 योर्क फे.करी, ५ टोरेग्टो-इामिल्टन, ६ किवेक, श्रोटोवा, ७ फ्रेडरिक्टन, मेग्द्र जान, ८ हालिफ्का, ८ सार्लेटन, १० चेग्टजोन्म, १९ निउ वेस्टिमिनस्टर।

युनाइटेडस्टेट—१२ वागिङ्गटन, वोस्टन, निड याकं, फिलाडेलिफ्या, विस्मीर, रिचमण्डं, चारलटन, निड पालीन्स, सेण्टनृयो, सिन्धिनाटी, पिटम्बर्ग, चिकागो।

मेजिसको - वेराक् न्, प्यूनवा, मेरिडा।

भोटावा नगरमें चुम्बक पत्यरकी खानि निक्रनी है। टोरोग्टो विम्नविद्यालय भीर क्रिवेक वाणिन्यका स्थान होनेसे प्रमिद्ध है। वाशिङ्गटनमें राज्यके प्रधान कर्ता रहते हैं। वहां जातीय समिति नगती है। निड-यार्कमें बाजिन्य-व्यवमाय भिक्ष चलता भोर नाना शास्त्र एवं नाना भाषा सीखनेको विद्यविद्यालय बना है। चिकागोसे शस्य भेजा श्रीर मंगाया जाता है। मध्य-श्रमेरिकामें निस्नलिखित देश विद्यमान हैं,—

देशका नाम परिमाण वर्गमील सानसालवेडर कज्ञतिपेक। ey00 निकारागोया 88000 . ग्रानाडा। • इर्ड्रास धु३००० कीमागागोया। निजगोयाटेमाला। गोयाटेमाला **बॅर्**००० कष्टारिका **२**५००० सञ्जोगे। मसंकिटो व फील्डस। ब्रिटिश इराड् रास विलिज। मध्य-श्रमीरिका उत्तर श्रमीरिकामें ही गिना जाता

है। किन्तु कोई-कोई इसे स्नतन्त्र भी बना लेगा।
दिचण-त्रमेरिकाकी उत्तर-सीमापर कारीव सागर
एवं त्राटलाएटक महासागर, दिचण तथा पूर्व
दिचण-महासागर श्रीर पश्चिम प्रधान्त महासागर
विद्यमान है। उत्तरसे दिचण पर्यन्त दैच्चे ४५०० मील,
पूर्वसे पंचिम पर्यन्त प्रस्य ३००० मील श्रीर भूमिपरिमाण प्राय: ७८८०००० वर्ग-मील है। इसके

टेशाटिका विवरण नीचे टेखिये,—

देश् गामनप्रवाली परिमाण राजधानी । १ वेनजुयेला काराकास। साधारणतन्त्र ४१६६०० चुकुयीयाका । २ बीलभिया **₹**0882° किटो । ३ दुबो खर ३२ ५००० लिमा। ८ पेरू भूद्र ०००० सैच्छियागी। भू चिलि 80000 बोगोटा । ६ कलस्विया लटिश १२०००० पण्टायेरिन्स । がたりゅっ ७ पाटागोनिया बुयेन श्रायार । द बुयेन आयार साधारणतन्त ६०००० मण्टभिडो । १२००० 🙇 उरुगोया श्रासनश्रन । १० पारागोया. 08000 पेराना । **E** 20000 ११ लाम्राटा रिखडेजोनवरो। १२ ब्रेज़िल व् ३०००० 😝 गायना ( स्टिश ) नाजँटाउन । 0£000 १८ ,, (हालेच्ड-प्रधिकार)३४५०० पारामारिको । १५ " (फान्सीसी) वियेगः। **२१५००** 

१६ फकलेग्ड द्वीपपुष्त १६००० पोटलूयो। प्रधान सागर श्रीर छपसागर—डिरियान, पनामा, मार-कायिवी, गीयाक्तिल।

प्रवाली—मेगिलेन।

हीप-द्रिनिडाड, गालापेगन, चिञ्चा, जुयान, फार्ना-गहेज, चिलो, वेलिङ्गटन, ष्टेटन, श्रवीरा, जर्जिया, मरुद्दीप, टेग्डेलफिडगो, फललेग्ड, मराजी।

पर्वत-एिएस् ( उच्च खुङ्ग एकीनकागुया ), पेरिस ।

इद—मारोकायिवो, टिटिकाका, सिलवेरो, गुया-नकेका।

नदी—श्रीरिनोको, एसिक्किवो, मागडेलाना, कलरेडो, लाम्लाटा, पारागुया, फूान्सिस्को, टोकारिटन, श्रामे-ज्ञान।

योजक—पनामा। इसी योजक द्वारा अमेरिका उत्तर श्रीर दिखण भागमें विभक्त हुन्ना। अब यह खोदकर लहर बनाया गया है।

वेष्ट-इण्डिन अमेरिकाका एक विभाग है। इसमें कितने ही देश और नगर विद्यमान हैं,—

| 141014 41 44 4                | ic included    | . 43                |
|-------------------------------|----------------|---------------------|
| देशका नाम                     | वर्गमील परिमाण | राजधानी।            |
| हिटी                          | 88000          | च्चेटी ।            |
| डोमिनिका                      | १८०००          | सानडोमिनिगो।        |
| केडवा -                       | ४२३८३          | <b>हावाना</b> ।     |
| पोर्टीरिका                    | ∌ <b>z</b> ∉¥  | सानजयेन ।           |
| जामेका ,                      | र्४8€ट         | स्पनिश टाउन।        |
| <b>ट्रिनीडाड</b>              | ₹000.          | म्पुरटा।            |
| विगडवर्ड दीपपुर               | Ĭ.             | ब्रिजटा <b>उन</b> । |
| वर्वंडो                       | १६६            | 37                  |
| सेग्ट विनसेग्ट                | १३१            | किङ्गप्टन ।         |
| टोरेगी .                      | १८७            | स्कारवेरी।          |
| सेग्ट तुसिया                  | २२५            | ्नेष्ट्रिस।         |
| एच्टीगुया                     | . १६८          | सेग्टजान्स ।        |
| मण्टसेरेट                     | 88             | 99                  |
| सेग्ट किष्टोप्तर<br>एङ्गुयेला | }              | विसेटीर।            |
| नेविस ;                       |                | चार्लेस टाउन।       |

| देशका नाम           | दर्गमील परिमाण                  | ़े राजधानी     |
|---------------------|---------------------------------|----------------|
| विजिन दीपपुष्त      | · 680                           |                |
| डोमिनिका            | . ২೭१                           | ं रीस्।        |
| बाहामा दीपपुषा      | ५8२२                            | नस्।           |
| गोयिडिक्प           | क्ष्म गं <sub>0</sub> 8         | वेसेटर।        |
| सार्टिनिक           | <b>₽</b> ₹₹₹                    | पोर्टरायेल।    |
| सेश्टमार्टिन उत्तर  | ं डिंग् २१                      |                |
| सेग्टमार्टिन दचिण ) | क्ष्म २१                        |                |
| . कूररेसोया े       | ्रि<br>कि ग्रॅंट०               | विसमष्टेड।     |
| साय्टाक्र्ज )       |                                 | क्रिप्टनप्टेड। |
| वेग्टटोमस }         | क्षेत्रमाक्षी<br>७० ७ ०<br>०००० |                |
| सेग्टवार्थेल मुत्र  | টে ৩২                           |                |
| सेच्टजान            | २५                              | सामेरिनेज।     |
| तुकं दौपपुद्भ       | 800                             |                |
| ममूंडा दीपपुच       | . 80                            | .इसिलटन।       |
|                     |                                 |                |

विष्ट-इण्डिज, द्वीपकी भूमिका परिमाण—प्राय: ८१८१० वर्गमील प्रड़ता है।

जात-अमेरिकाका आदिस निवासी तास्ववर्ण होता . है। यह जाति अमेरिकामें प्रायः सर्वेत्र हो देख पडेगी। बादिम-निवासी क्षक क्षक बीना रहता है। . उसका होंठ श्रीर गाल बडा-मोटा, बाल काला-लम्बा लगगा। कोई-कोई अनुसान करता है, कि वह ् सुगुल जातिसे उत्पन्न हुन्ना या। उसका चादि निवास दिचण ऐशिया रहा, वेरिङ्ग-प्रणाली पारकर ुग्रमिरिका जा पहुंचा। श्रमिरिका जब स्पेनवासीकी दृष्टि . श्राया, तब वह सिर्फ शिकार ट्रंटते फिरता था। कोलम्बस बहु कष्ट बाद भारतवृषे समभा अमेरिकामें . घुसा श्रीर श्रादिमनिवासीको जा देखा। वह उत्तक्ष फिरता, नेपरापि पष्टदेश, पर्यन्त लटकता, दाढीका नाम न मिलता और देह सुचिक्कण रहता है। मुख्यी . समान पड़े, देखनेमें मन्द न मालूम देगी। हावभाव नम्ब अथच भययुक्त हीता है। मरीर लम्बा न लगे, और रूप सुन्दर देख पड़ेगा। उसका बदन कोमल होता है। वह अपने देहका कोई-कोई अंग्र चित्र-विचित्र बनाये, े फिर उसपर झब सूर्यंका किरण पड़े, तब सुन्दरताका ं ठिकाना न लगेगा। वास्तवमें वह प्रकृतिका : सुकुमार

शिश ठहरता श्रीर नहीं जानता, भला-बुरा किसे कहा जाता है। उसे सदा ही प्रमुख और अपने ही श्राप सम्राष्ट्रित पार्येगे। उसके पास लोहास्त्र कुछ भी न रहा श्रीर न वह जानता ही या लीहास्त्र कैसे बनता है। यह बेतने सिरेपर मक्तीना नांटा लगा तीर भीर लकड़ीको जलाकर सुखकी श्रीर धार निकाल तलवार बनाता था। युरोपीय उसे रेड दुख्डियन कहते हैं। वृह सूर्योपासक होता है। पहले जब कोलम्बस अमेरिकाके कूलपर उतरा, तब श्रादिस निवासीने कोलम्बस श्रीर उसके साथीको सूर्यलोक प्रेरित देवदूत समभा भय श्रीर भिता देखायो थी। उस समय अमेरिकाके स्थान-स्थानमें वह राज्य भी चलाते रहा। यद्यपि त्रादिम निवासी उसङ्गपाय वृमता, तथापि उसके अङ्गपर सोना भी चमका करता था। अब सभ्यजातिक स्इवाससे वह भी क्रमसे सभ्य बनते जाता है।

उत्तर-अमेरिकाको प्राचीन जाति इण्डियन, श्राजतेक, श्रीर एस्किमो, इन तीन भागमें बंटी है। कोई
प्राचीन इतिहास न सिलते भी आजतेक बहुत
पुरानी जाति ठहरती है। किन्तु प्रवाद सुनेंगे,—तेरह
सी वर्ष पहले तोलतेक नामक कोई सुसभ्य जाति
उत्तराञ्चलसे श्रा अनाइयाकमें बसो थी। (अनाइयाकको घव मेक्सिको कहते हैं) उसकी निर्मित विचित्र
श्राणिकाका ध्रां सावशेष श्राज भी ख्रान-ख्रानमें पड़ा
है। महामारी, दुर्भिच प्रस्ति नाना कारणसे उस
जातिके लोग मेक्सिको छोड़कर चले गये थे। सन्
ई॰के १२वें श्रताव्हमें चिचेमेक नामक किसी जातिने
श्रनाइयाक या मेक्सिको पहुंच अपना राज्य जमाया।
उसके १२ वर्ष बाद ही श्राक्तइयान जातिने श्रा
चिचेमेकको यहांसे भगा दिया था।

फिर उत्तर-पश्चिमाञ्चलमे आजतेक जातिने पदा-पंचलर अपना राज्य फैलाया। उस जातिवाले लोग अमेरिकाके सकल अधिवासीचे श्रेष्ठ रहे। शौर्य, वीर्य और संस्थतावाले गुणसे वह सन् ई॰के १४वें शताब्दमें प्रसिद्ध हो गयेथे। उस समय अद्धविद्या, ज्योतिर्विद्या, शिल्प, राजनीति श्रीर गुद्ध-विग्रहादिमें वही श्रमीरिका- की मध्य प्रधान रहे। वह व्यवहारके लिये वस्त्र, अलङ्कार, धातुमय अस्तादि श्रीर बड़ी-बड़ी श्रष्टालिका बनाते थे। उनका उपास्य देवता तेलकातल-पोका है। पाजतेक कहे, कि वह देवता प्रथिवीके श्रात्माका सक्प एवं स्रष्टिकर्ता उहरे और मनोहर दिव्यपुरुष समभा उसका ध्यान लगाना पड़ेगा। श्राजतेक जातिमें नरविलक्षी प्रया प्रचिति रही। उपरोक्त देवतावे डपलचर्मे विपचपचीय किसी सुलचण पुरुषकी पकड़ वित चढ़ायी जाती थी। वितिदानके समय महा-समारोह होते रहा। चार स्थिरयीवना मनोहरा सुन्दरी युवती तेजकातल-पोक्तका सेवा किया करती थी। सुविच लोग नैवेदा, एवं गन्धद्रव्यादि लाते रहे। पांच श्रादमी वध्य व्यक्तिका हाथ-पैर पंकड़ते, षष्ठ व्यिति लाल कपड़े पहन श्रीर पत्थरकी हुरी उठा इत्यारिका काम करता था। छुरीसे इत्यद्म छिट्नेपर प्राण्वायु निकलता या न निकलता, किन्तु वह हृत्-पद्म स्यैदेवको देखा देवताके सम्मुख रख दिया जाते रहा। उसके बाद जो ब्रादमी युद्धसे निहत व्यितिको पकड़ लाता, वह महामांससे व्यञ्जनादि वनवा स्त्रीपुत्रपरिजनके साथ महासमारी हरे खाता था। कहते हैं, कि सन् १५8२ ६०में द्वीटिनिनी पोटेक्की' देवतावाले मन्दिरकी प्रतिष्ठाके समय ७२३४४ व्यक्ति पूर्वीक्तरूपरी एकबारगी ही विल चढ़ाये गये थे। तिजकातलपोकिक श्रधीन दूसरी भी कितनी ही देव-देवी रहती, जिसनी पूजा शाजतेक जाति करती है। सन् १६५३ ई॰को लन्दन ग्रहरमें प्राजतिक वंशीय कोई १७ वर्षका बातक श्रीर ११ वर्षकी एक बालिका जा पहुंची थी। बालक और बालिका देखनेम दोनो खर्व रहे। उनके ले जानेवाले व्यक्तिने बताया था,—'यक्सिमागा नामक प्राचीन नगरके लोग इस बालक श्रीर बालिकाकी, देवताकी तरह पूजते रहे।' कोई-कोई कहता, कि श्राजतेक श्रक्षाभाविक जाति है।

एस्किमा या एस्किमो जाति उत्तर समिरिकार्मे प्राय: सर्वत्र ही मिलेगी। सनेक कहते, इस जातिके - लोग सुग्ल जातिसे उत्पन्न हुये हैं। फिर दूसरे

बतायें, कि अमेरिकाके रेडइण्डियनसे एस्किमोका साइम्य रहते वह भी उसी जातिके लोग होंगे। लेयम साइबके मतानुसार यही एकमात्र जाति उभय महा-दीपम देख पड़ती है। एस्विमी प्रव्दका अर्थ यामिषायी निकलीगा। मालूम देता, कि लोगोंने कचा मांस खानेसे ही वह नाम पाया है। अपनेको यह दुन्विट अर्थात् लीक कहेंगे। सन् दे॰के दशम यतान्दवाली स्कन्दनाभ उन्हें क्रीलिखर अर्थात् धृती कहकर पुकारते थे। इस जातिवाले युवकके छोटी-कोटी दाढ़ी होती है, मूक नहीं देख पड़ती। पुराने लोग चनी दाढ़ी और कटी मूक रखते थे। किनु इंग्डियनकी दमा ऐसी नहीं रहती। वह दाढ़ी-मूछ कुछ भी न रखे, निकलते ही नड़से उखाड़ डालेगा। इसीसे वह ज्नाना-जैसा जान पड़ता है। एस्क्रिमो जातिका श्रादमो पांच साढ़े पांच फीट पर्यन्त बढ़ेगा। पुरुष शिकार सारते चूमता श्रीर की घरका कास चलाती है। मांस खानेने सम्बन्धने वह प्रायः नुष्ट सोच-विचार न करेगा। प्रनेकस्थलमें उसे वे-पकाये ही पेटमें डाल लेता है। जिस जन्तुको खाये, पहली उसका निगत रता वह चुम लेगा। रता प्रायः टटका ही पिया जाता है। वह अतिशय अपरि-ष्कार श्रीर उप रहेगा। सग, पश, पत्ती श्रीर मत्यने चमसे ग्राच्छादन बनता. जो स्त्रीपुरुषने देहका कपड़ा होता है। उसमें भनेक कुर्सस्कार मिलीगा। उपाख देवता दो रहते हैं। सन् १७२९ र्भ इनिगेड नामक किसी व्यक्तिने ग्रीनलैय्ड जा इस जातिके कितने हो लोगोको ईशायी बना डाला था। एस्किमो निहत पश्चना सद्य रत तेल श्रीर चर्बीसे सिला एक प्रकार श्रङ्गार बनाता, जो खारव्यके लिये विशेष उपकारी उत्तरता है।

श्रव उत्तर-श्रमिरिकार्में नाना सभ्य जाति श्रा बसी
है। यूनायिटेड प्टेटसके सभ्य श्रंगरेजगणने पृथिवी
पर नाना विषयमें उच्च श्रासन पाया। पहले वह
इङ्ग्लेख राज्यके श्रिकारमें रहे, मध्यमें इङ्ग्लेखवासी
श्रंगरेज्से लड़ साधीन बन गये हैं। उनके देशमें
राजा न हो, राज्यके मध्य किसी विश्व व्यक्तिको सकत

द्वारा निर्वाचनकर राज्यका प्रधान पद दिया जायेगा। उस प्रधान व्यक्तिको अधिवासीके सतानुसार काम करना पड़ता है।

दिज्य-ममीरिकाका अति प्राचीन कालमे भारत-वर्षेने साथ संयव रहा। यहां आदिम अधिवासीने मध्य राम-सौताका उत्सव प्रचलित है। (Asiatic Researcheus, Vol. XI.) इस खानका वितने ही लोग युरायोक्त पाताल लोक समभति हैं। दिचिय अमे-रिकाका पेक देश बहुकाल पूर्व भी समृहिशाली रहा। पाश्चात्य पर्व्हित हसी समयको इङ्ग-पूर्वेकाल कहा करते हैं। इङ्गपूर्व जाति सभ्यता, भाषा, श्रीर धर्मा-चरणमं, दिचण-श्रमिरिकाकी दूसरी जातिसे खेष्ठ यो। चमकी शिल्प, और भास्तारविद्याका परिचय, प्राचीन मन्दिराटिके ध्व'सावग्रेषसे पार्येगे। सक्तल भग्न मन्दिर पेरुदेशके स्थान-स्थानमें याज भी पढ़ा है। टिटिकाका इटके तीर दिया-इनाक्तका ध्वंसावमेष देखेंगे। जसका हरेक दरवाजा पत्यरसे बना, दश फीट कंचा श्रीर तरह फीट चौडा है। किसी प्रस्तर-साम्भकी जंचाई, कोई बाईस फीट निक्किगी। मन्दिरकी चारो बोर खोदी इयी देवसूर्ति तीस भीट लखो न्त्रगती है। दियाचुनानुना इतिहास नहीं मिलता। -यह बात श्राज भी ठीक न हुयी, किस समय ढिया-हुनाकु नाम रखा गया था। कोई-कोई बनुमान बांधते है, कि इक्षने वह नाम रखा होगा। यह स्थान साग्रसे १२८३० फ़ीट जंचा पड़ता है। यहां वायु प्रबल न बगेगा। मालूम होता है, कि इक्क-पूर्वने इस जगइ राजधानी बनायी थी। जिमा ग्रहरसे साढ़े बारह क्रोस टूर पचाकमाक नामक कोई प्राचीन स्थान है। वहां बड़े-बड़े मन्दिरका ध्यंसावशिष देखनेसे समभ पड़ेगा, कि इड्ड-पूर्व नाति प्रास्तिक 'पचा'का पृथिवो और 'कमाक'का अर्थ रही।

बनानेवाला है। .सतलव यह, कि पृथिवी-निर्माण-कारी परमेखर उसके उपास्य देवता थे, जिनके नाम-पर उपरोक्त स्थान प्रतिष्ठित हुआ। पचाकमाकके मन्दिरमें कोई सूर्ति न रहते अनेक लोगोंका अनुमान है, कि वह निराकार और अव्यक्त परमेखरको मानती थी।

इङ्की उत्पत्तिके सम्बन्धमें कुछ निश्चय नहीं ठहरता। इण्डियनका कहना है, कि सङ्को नामक प्रथम इक्क टोटीनाना इटने तौर श्राये, उनने साथ उनकी स्त्री श्रीर मामा श्रीक्री भी रहे। मङ्गीके परिचयसे वह इङ अर्थात स्र्यंके आदेशपर असभ्य-जातिको परिचाण देने पहुंचे थे। उनके हाथमें कोई पतली सोनेकी इड़ी रही। उस इड़ीके इत ही ज़मीन फट धीर वह अन्तर्हित हो जाते थे। मङ्गोने उस समय असभ्योंको खेती करना सिखाया एवं विश्रुव धर्म और समाजनीतिका प्रचार किया। मामा श्रोलोने चड़िवयांको विचाई श्रीर बुनाईका काम बताया था। उसी समय क्षजका नगर भी बसा रहा। सङ्घी पहली \* इङ्क हुवै: वह नेवल शासन-कर्ता ही नहीं, सबने पिताखरुप प्रधान पुरोहित भी रहे। सब लोग उनके सुनियमसे वह रहे भीर असभ्य सभ्य वन गये थे। यन्तको मङ्गो स्येके निकट जा पहुंचे। यह घटना सन् १०६२ ई०को है। मङ्गोने चालीस वत्सर राजल किया था।

उसी समयसे पेरुवासी क्रम-क्रम उन्नतिलाभ करने लगे, उन्नतिके साथ हो निकटस्थ लोगोंके राज्य-पर भी उन्होंने हाथ मारा।

तुपक इक्ष युपनको (११ घ इक्ष ) ने अपना राज्य बहुत दूरतक फोलाया और सन् १४५४ ई॰ में चिलि राज्यको अतिकस कर मौल नही पर्यन्त पेरू राज्यको सीमा पहुंचायो थो। उनके पुत्र हुयना कपक्ने आनेजान नही पार हो किटो राज्यपर अपना अधिकार जमाया। उन्हें सन् १४७३ ई॰ में राज्यपर मिला था।

<sup>\*</sup> नाधिटेड प्टेर्स नाति प्रस्ति विवरसकी Historical and Statistical Information respecting the History, Condition and Prospects of the Indian Tribes of the United States, by H. R. Schoolcraff L. L. D. Philadelphia 1, 2, 3rd pt. रखी।

<sup>\*</sup> इक्ष पेरवीय शब्द है, इसका प्रकृत पूर्व स्थापा । प्राचीन सस्य राजाको इक्ष कहते हैं।

ममिरकाका माविकार—सन् ई॰के १॰वें धताब्द स्कन्द-नामगणने मेसाचुसेट्स पर्यन्त माविष्कार किया था। कोई कोई कहता है,—सन् ११७० ई॰में विख्स युव-राज माडक पश्चिम दिक् घूमने निकले और सात दिन बाद उनका जहाज विजिनियाके उपकूलमें जा पहुंचा।

सन् ४८२ ई॰की ३री भगस्त ग्रुक्रवारको कोल-क्बसने भारतवर्षे श्रानेके लिये यात्रा की। वह नाना स्थान अतिक्रम कर और नाना विषद् छठा अन्तको भ्रमेरिकाके उपक्लमें भा पहुंचे थे। सन् १४८२ ई॰को ११वीं श्रतीवरको उन्होंने पहले-पहल श्रम-रिकामें पैर रखा। उनका प्रथम प्राविष्कार वाहामा द्वीपपुष्त रहा, वह खणेलोभसे श्रमेरिकाके श्रमेक स्थान घूमें भीर उनकी भाविष्कार भी किया। वह सोन दिश्रसे चार बार अमेरिका आये थे। चार बारमें जन्होंने हिस्सानिवोयाला, निजवा, जासेना, *इरा*हुरास-के दिचिणसे विधगुयाके उपकूल पर्यन्त मध्य-श्रमेरिका श्रीर ग्रीरिनोकोसे मारगरिटो तक दिचण-श्रमेरिका-को आविष्कार किया। दिच्चण-अमेरिका आते समय उनके साथ अमेरिगो-वेस्पुचि विद्यमान रहे। वेस्-पुचिके पोतचालन ( नावचलाना ) विषयसे सन्तुष्ट हो कीलम्बसने उनके नामानुसार इस नूतन महाद्वीपकी श्रमेरिका कहकर पुकारा था।

कोलस्वसकी अमेरिका-श्राविष्कारसे पन्द्र वत्सर बाद पोन्स डी ल्यून नामक किसी व्यक्तिने फीरि-डाको श्रा खोजा। सन् ई॰के १५वें श्रताल्ट्में इङ्क्लेख-राज सप्तम हेनरीने विनिस-निवासी गियोवन्नी केवट श्रीर उसकी प्रत्रको श्रटलाण्टिक-श्राविष्कारके लिये नियुक्त किया था। सन् १४८७ ई॰में उन्होंने निउ-पाउण्डलेण्डको दूंट निकाला। फिर सन् १५१८ ई॰में मागेलन पृथिवी घूमते-घूमते अमेरिकाकी किसी प्रणालीमें श्रा पहुंचे थे। उनके प्रथम वहां पहुंचनेसे ही उसका नाम मागेलन-प्रणाली पड़ा है। सन् १६१० ई॰में एकुटेन नामक किसी हालेण्डवासीने केप हनेको श्राविष्कार किया। उसके कः वर्ष बाद लेमियार प्टेंटन श्रीर टेराडेल फिलगोके सध्यसे जाते

समय किसी इदपर पहुंच गये घे, उन्होंके नामानुसार वह द्वर भी लेमियार कहा गया। फिर घोड़े दिन पीके मागेलेनके कुक साथी युरोप वापस गये थे। उनमें विचालनो भी रहे। फ्रान्स-राज प्रथम फ्रान्सि-सने उन्ह गृनाइटेड स्टेटके सीमान्तपर घटनास्टिक उपकुलका पथ श्राविष्कार करने भेजा। दश वत्सर बाद उता राजाने श्रादेशसे फिर जैक्स कटैर जलस्त्रमण-को निकल पड़े थे। उन्होंने सेग्ट-लरेन्स नामक उप-सागर श्रीर इदको श्राविष्कार किया। सन् १५७८ ई॰ में ड़ेक साइवने कालिफोनियाका उत्तर भाग दुंढा था। सन् १६८२ ई०में फ्रान्सीसी सर्वेप्रथम मिसिसिपिमें त्रा उतरे। सन् १७१८ श्रीर १७३८ ई॰ने सध्य श्र**त**न्-सन्दर मेकों जी वर्तमान इटिश क्लस्वियाके मध्यसे मेकेंजी नदीपर पद्वंचे श्रीर वद्वांसे प्रशान्त महा-सागरके उपकूल पर्यन्त समग्र खानको भाविष्कार किया था। सिवा उसके डिविस, विफिन, लाङ्गेष्टार, इडसन् प्रसृति, अंगरेंज्नेंने भी अनेक खान दूंड निकाले। अभी सकल स्थान भावित्कार नहीं हुये श्रनुसन्धान लगा रहे हैं।

**चपनिवेग—युरोपोयोंके मध्य स्प्रेनवासियोंने** सर्वेप्रयम भ्रमेरिकामें उपनिवेध किया। उपनिवेध स्थापन करनीमें उन्हें आदिम अधिवासियोंसे अनेक बार लड़ना पड़ा था। उसमें मेक्सिको श्रीर पेरुका ही युद्ध प्रधान रहा। सन् १५८४ ई॰को नैक्सिको स्मेनने अधिकारमें चला गया था। सन् १७६८ ई॰में स्रोनके अधीन फुान्सिस्कानींने अपर कालिफोर्नियाको श्रिकार किया। सन् १८१८ ई॰को ४२° श्रतान्तर पर्यन्त उत्तर-अमेरिकामें खेनका शासन फैल चुका था। पोर्तुगालवासी उपनिवेश स्थापनमें उतने यत-वान् न रहे, जनका लच्च एथिया-खण्डपर ही लग गया। सन् १५०० ई०में जे जिल भाविष्कार हुया था। उसके तीस वर्ष बाद पोर्तु गीज़ीने वहां उपनिवेश जिमाया। सन् १६५० प्रे॰में पोर्तुगालके साय में जिल भी स्पेनने अधिकारमें पड़ गया था। नुक्र दिन पीछे फान्सराजके बाक्रीयमें ब्रागिन्हेवासी सामन्त बाय भीर ब्रेजिल पहुँचकार भाश्रय लिया। प्रचास वृष्ट बाद व्रेजिल दिखण-ग्रमेरिकाके मध्य प्रवत्र श्रीर साधीन राज्य वन गया था।

पृग्न्सीसयोंने सेख्टलरेन्स घीर मिसिसिपिका उपकूल घिकार किया; उन्हें उपनिवेधके संख्यापन-की घिक इच्छा न रही, घंगरेजींसे लड़ना ही उनका उद्देश्य था। पृग्न्सीसी घिकारके मध्य घासनकर्ता ही सर्वेसर्वा होता चौर राजनीतिका चक्र नाना भावसे चलता है। किसीको उसपर इस्तचिप करनेका घिन-कार न रहेगा। सन् १७६२ ई॰में पृग्न्सने इङ्ग-लिखको कानाडा दे दिया था।

इंगरेज उपनिवेश—स्थापन करनेमें सकत जातिकी अपेजा तत्पर होते हैं। किन्तु वही सबसे पीके अमे-रिका पहुंचे थे। सन् १६०७ ई०को निडफाडगड-लेग्ड श्रीर वरजिनियामें सर्वप्रथम श्रंगरेजी उपनिवेश स्थापित हुआ।

सन् १६२० ई०में पूरिटानोंने मेसाचुरेटसको प्रविकार किया था। सन् १६३४ से १६३६ ई०के सध्य निज हामसायर और कनेकटिकटमें खंगरेज़ प्राक्तर टिकते रहे। सन् १६६४ ई०में उन्होंने निज्-यार्क, निज्जशीं और डिलावर-वेको हालेग्डवालींसे ले लिया। सन् १६७० ई०को साज्य-केरोलिनामें अंग-रेज़ी राज्य खापित हुआ था। सन् १७३३ ई०को जिज्ञा भी खंगरेड़ोंके अधिकारमें आया।

श्रमेरिकाके श्रंगरेज स्ताधीनता-प्रयासी होते हैं। वह किसीके श्रीधकारमें रहना नहीं चाहते। श्राज-कत युनाएटेड-स्टेटस्के श्रंगरेज सर्वप्रकार स्ताधीन हैं। वहां दूसरेका शासन नहीं चलता।

चित्र भीर जन्न-श्रमेरिकाका चित्र श्रीर मत्यादि
प्ररातन महाद्दोपसे भिन्न निकलेगा। वहां नाना
जातीय द्वच उपजता, जिसमें देवदार, श्रोक, विलो
प्रमृति ही श्रधिक रहता है। चूड़ास्त जातीय द्वच
हिमालय पर्वतपर भी देख पड़ेगा। चावल, यव, राई,
गेहं प्रमृति शस्य उत्पन्न होता है। यहां ज्वार ज्यादा
मिलेगी। स्थान-स्थानमें सन श्रीर तीसी बोयी जाती
है। २८° श्रचान्तरके मध्य तस्वाक् बहुत लगायेंगे।
२७° श्रचान्तरमें रूयी उपजती है। नील भी बोया
Vol. II. 93

जाये. किन्तु वक्कदेशको तरह अधिक न होगा। यहां केले वहुत वढ़ते और लोगोंको खानेमें भी अच्छे लगते हैं। आलू दिरका दिर निकलेगा। मानिवोक नामक कोई लता होतो है। उसको रेशेदार जड़ सुखाकर बुकनी बना लेनेसे शाटे जैसी शायेगी। श्रमेरिकन या मार्किन उसी शाटेको रोटी पकाकर खाता है। चिलि देशमें शारारीट उपजेगा। स्थान-स्थानमें नारियल, गन्ना, वादाम शीर गुलतुरह मिलता है। शाजकल युरोपीय सभ्य जातिके उत्साहसे श्रमेरिकामें नाना जातीय फल-फुलका पेड़ लगाया जाता है।

जन्तु नाना प्रकारका होता है। उसमें हरिया,
मिहष (वाइसन), मैल, प्रयक्त, विड़ाल, इक्टूंदर
चूहा, चमगीदड़, प्रजारू, भालू और लोमड़ी प्रायः
देखनेमें शायेगी। श्रमेरिकाका मांसाधी जन्तु वहुत
भयानक लगता है। लगड़भगगा श्रीर जागुयार नामक
व्यात्र ही श्रधिक पायेंगे। हाथी, गैंडा, श्रीर घोड़ा
पुरातन महाहीपकी तरह रहता है। चिकिशीर पेरु
देशमें लामा एवं श्रक्तपका मिलेगा। उत्तर श्रमेरिकामें श्रपोजम होता है। उप्य-प्रधान देशमें वानर
वसेगा, वह कितना हो एश्रियाके वन्दर जैसा
होता है।

यहां बड़े-बड़े बाजूबाला ग्राप्त, चील, उल्लू, जङ्गली कीवा, कीवा, पपीहा, मक्खीख़ोरा, चिड़ा, नाना जातीय कवृतर प्रस्ति खेचर पची उड़ेगा। इंस, राजइंस, सारस प्रस्ति जलचर पची भी तैरते फिरता है। अमेरिकाके टुकान पचीकी कीन प्रशंसा न करेगा!

श्रमिरिकाके सपैमें विष अधिक होता है। वह नाना जातीय रहेगा। कच्छप भी श्रनेक प्रकारका होता है। नदीमें छोटी-वड़ी नाना प्रकारकी मछती तैरती है। निडफाडण्डलेण्डके किनारे बड़ी-वड़ी मछती पकड़ेंगे।

मधुमिचिका वड़ा-वड़ा छत्ता लगाती, जिससे प्रचुर मधु निकलता है। यहां नाना जातीय पिपी-लिका होगी। किन्तु उसमें दीमक ही प्रधिक देख पड़ती है। धंमेली (हिं॰ स्त्री॰) श्रमेलन, सिश्रणका श्रभाव, श्रामेजिशका न होना, सफ़ाई।

श्रमेव (हिं०) श्रमेय देखो।

भमेष्ट (वे॰ ति॰) ग्टहमें विलदान किया हुआ, जो घरमें कुरवान् किया गया हो।

असोक्य (वै॰ ति॰) बांधनेके अयोग्य, जो बांधा न ंजा सकता हो।

श्रमीच (सं० ति०) १ श्रमुक्त, श्रावह, निजात न पाये हुश्रा, जो खुला न हो। (पु०) २ खतन्वता का श्रभाव, बन्धन, श्राजादोको श्रदम-मौजूदगी, कृद। .२ मुक्तिका श्रभाव, निजातको श्रदम-मौज्दगी भूठी जिन्दगीसे श्रुटकारिका न मिलना।

श्वसीघ (सं १ नि १) न सीघं निष्पत्तस्, नञ्तत्। १ सफल, उत्पादक, मेवादार, ज्रखेज, सेरहासिल, जो पैदा करनेवाला हो। २ श्रव्यर्थ, न निकनेवाला, जो निशानेपर लग जाता हो। (पु १) ३ नद्विशेष, कोई खास दरया। ४ विष्णु। ५ शिव। ६ व्यर्थन जानेका भाव, जिस हालतमें फ्क न पड़े।

अमोघदग्ड (सं॰ पु॰) दग्ड देनेमें न भूजनेवाले मिन। अमोघदिभेन् (सं॰ पु॰) बोधिसल-विभेष।

त्रमोघदृष्टि (सं॰ त्रि॰) श्रव्यर्थमत, जिसकी सुग्रा-यिनेमें फ़क् न पड़े।

श्रमीवदेव—कोई प्राचीन संस्कृत कवि। इनका नाम श्रक्तिसुक्तावलीमें श्राया है।

चमो ववस (सं श्रिकः) च्याय्येयितियासी, जिसका जोर कभी कम् न पड़े।

श्रमोघराज (सं॰ पु॰.) भित्तु-विशेष।

श्रमोचवर्ष-राष्ट्रक्टवंशीय प्रसिद्ध न्टपति । राष्ट्रक्ट मन्दर्भ विस्तृत विवरण देखो ।

असोघवाक् (सं॰ स्त्री॰) श्रव्यर्ध शब्द, खानी न जानेवाली लफ्ज, जो बात कभी बिगड़ती न हो।

श्रमोघवाञ्चित (सं॰ व्रि॰) श्रनवरत श्राशान्वित, कभी दिलगीर न होनेवाला।

प्रमोघितक्रम (सं० ति०) १ प्रव्यर्धवीर्य, जिसकी बहादुरीमें कभी पार्व, न प्राये। (पु०) २ प्रिव। प्रमोधिसिड (सं० पु०) पञ्चम ध्यानी बुद्ध।

असोघा (सं॰ स्ती॰) १ परवस । २ हरीतकी, हर। ३ विड्ङू ।

असोचन (सं॰ ल्ली॰) १ सुतिका अभाव, निजातकी षदम-मौजूदगी। २ बन्धन, केंद्र, छूटने न पाना। असोचनीय (सं॰ वि॰) स्वतन्त्र करनेके अयोख, छुटकारा न पाने काबिल।

अमोचित (सं॰ ति॰) आवद्द, बंधा हुआ, जिसको कुटकारा न मिला हो।

अमीत (संश्क्तीश) अमा सह जतम्, अमा व्ये का । १ अच्छित सदय वस्त्रयुग्म, जिस जपड़े के जोड़े का किनारा फटा न रहे। (त्रिश) २ ग्टहरी जत, जो मकानमें बुना गया हो।

खसीतक (सं॰ पु॰) १ ग्टहपालित शिश्र, सकानमें परवरिश्र पाया दुन्ना बचा। १ पटकारक, जुलाहा, जो कपड़ा बुनता हो।

चमोतपुत्रका (वै॰ स्त्री॰) ग्टहपाबिता बालिका, जो बड़की मकानमें पत्नी हो।

श्रमीद (हिं०) पानोह देखी।

श्रमोद—बम्बई के मड़ोंच ज़िलेका एक प्रधान नगर।
यह घाधर नदीसे श्राध कोस दिचिए, भड़ोंचसे साढ़े
दग्र कोस उत्तर, बड़ोदेसे पन्द्रह कोस दिचए पूर्व श्रीर
श्रचा॰ २१° ५८ २० उ॰ एवं द्राधि॰ ७२° ५६ १५ पू॰ पर श्रवस्थित है। यहां लोहेका चालू,, हुरा श्रच्छा
बनता श्रीर कुछ कुछ ख्योका रोज़गार चलता है।
श्रमीनिया (शं॰ पु॰) १ नीसादर। २ मूर्च्छा छोड़ा॰
नेका श्रीषध, जिस दवासे होग्र श्रा जाये। (Ammonium chloride) इसे बंगलामें निशादल, गुजरातीमें
नवसार, मारवाड़ीमें नवसागर, कनरीमें नवसगर,
तामिलमें नवचक्स, तेलगुमें नवासगरम्, मलयमें
नवसारम्, श्रदवीमें सिलहुद्धार, प्रारसीमें नीसादर,
भूटानीमें जियतसा, सिंघालीमें नवाचारम् श्रीर ब्रह्मीमें
ज्रस कहते हैं।

नीसादर पद्मावमें बहुत बनता, फिर जमे हुये अक् की श्रक्त घातु गलाने श्रीर रंगनेके काम आता है। कहते हैं, कि पद्माववाले करनाल जिलेके गुम-तक्क गांवमें कुम्हार बहुत पुराने समयसे देख

-हेर नीसादर तैयार करते रहे हैं। इसे मित्र श्रीर भारतमें निम्नलिखित रोतिसे बनायेंगे,—

तालावकी गन्दी महीस पन्द्रह या वीस इन्तर ईंट तैयार करते श्रीर उसे पनाविकी बाहरी श्रोर रख श्राग लगा देते हैं। जब ईंट श्राधी जले, तब उससे पेड़के बकले-जैसी कोई भूरी चीज़ निकलेगी। यह चीज़ दो कि, सकी होती है—ख्राब श्रीर श्रच्छी। ख्राब चीज़ नीसादरकी खाम मही कहाये, पनावि पीछे बीस-तीस मन निकले श्रीर श्राठ श्राने मन विकेगी। श्रच्छी चौज़को पपरी कहते, पजावे पीछे एक या दो मनसे ज्यादा नहीं पाते श्रीर दो-सवा दो रुपये मन वेचते हैं।

खाम महीको चलनीसे साफ्कर पानीमें घोलें श्रीर क्लम बना लेंगे। इसका सारा मेल निकालनेकी · उपरोक्त क्रिया चार बार को जाती है। पिर जो खालिस चीज रहे, वह नौ घर्छतक आगपर रख • जवाली जायेगी। पनीला हिस्सा उड़नेपर कची ग्रकर-जैसा नमक तैयार होता है। उसके बाद पपरीको उठा कुटें श्रीर पहले नुसखेमें मिला देंगे। यन्तमं सबको काले योगिको बोतलमं भर मुंह बन्द करते हैं। फिर बोतलपर चिकनी महीकी सात तह चढ़ायें श्रीर उसे नौसादरके मैलमें रख कोड़ेंगे। पोक्रे बोतलका मुंच दूसरे शीश्रेकी टक्कनकी ढांका श्रीर उसमें हवा न एड चनेको चिक्तनी महीका चौदह तह चढाया जाता है। ऐसा होनेपर इसे किसी बरतनसे भर तीन रात श्रीर तीन दिनसे जलती रहनेवाली भद्दीपर चढ़ा देते हैं। बारह घर्ष्टे पी हे ढक्कनकी निकाल हार्वेगे। इससे छड़े हुये नौसादरकी जगह ताजा नौसा-दर श्रा जमता है। तीन दिन, तीन रातकी बाद सहीसे वरतन उतारें, ठण्डा पड़नेसे मुंहको तोड़ें श्रीर वाक्। वरतनको पूंक देंगे। खाली नलीमें वरतनसे नमक्ता जीहर उड़नेपर कोई चीज़ निकलती, वह फाली कहलाती है। फाली दो तरहकी होगी, बढ़िया श्रीर घटिया। वृद्या फाली सिर्फे दो दिन श्रीर हो रात ही भागपर नीसादर चढ़ा रहनेसे वन जाती है। दूस हालतपर नली कुछ कुछ जीहरसे भरे और निकासी पांच-छः सेर रहेगी। यह जीहर सीलह रूपये मन विकता है। घटिया फाली तीन दिन श्रीर तीन रात नीसादर श्रागपर चढ़ाः रहनेसे निकलेगी। इस हालतमें वरतनकी नजीः पूरे तौरपर फालीसे भर जातो, दश-बारह सेर निकासी पड़ती श्रीर तेरह रूपये मन विक्री होती है।

जो चीज्-नजीम नहीं -ब्रतनके मुंहमें उड़के लगे, वह फूल कहायेगी। यह सुमी बनानेके काम श्राता और चालीस रुपये मन विकता है।

करनालमें हर साल २३०० मन नौसादर बने, जो २४५०० क्पयेका पड़ेगा। व्यवसायो इसे कार-खानेमें हो आठ क्पये मन श्रीसतके हिसाबसे ख्रौद लेते श्रीर दूसरे शहर मेज पन्द्रह क्पये मन वेचते हैं। पन्नाबके दूसरे ज़िलेमें भी पजावेसे नौसादर निकले, किन्तु बहुतायतसे हाथ न लगेगा।

श्रीषधकी भांति नीसादर यक्तत् श्रीर द्वीहाके शोधपर दिया जाता है। भारतीय वैद्य किसी रोगमें इसे खानेको न कहेंगे। रक्ताक्त यक्तत्, फेफड़ेकी स्जन श्रीर गिलटी निकल आनेपर नौसादर जपरसे लगता है। पन्द्रह या बीस रक्तो मालामें खिलानेसे यह श्राधाशीशोको पीड़ा मिटा हेगा। हलको थिर:-पीड़ा पर तोस रक्ती मालामें यह लाभदायक होता है। श्रेषा श्रीर कासको भी नौसादर फ़ायदा पहुं-वायेगा।

त्रमोरी (हिं॰ स्ती॰) १ त्राम्नका त्रपक्ष फल, त्रामकी कची केरी, त्रंविया । २ भमड़ा।

यमोल (हिं०) पम्ला देखा।

श्रमोलक (हिं) पमूख देखी।

धमोला (हिं॰ पु॰) श्राम्नका सद्यजात हच, जो श्रामका पौषा हालमें ही ज्मीनसे निकल रहा हो। हिन्दुस्थानी लड़का इसे पपौहरा कहता श्रीर उखाड़-कर इसकी गुठलीका बकला छोल डालता है। फिर वह छिली हुयी गुठलीके सिरको पत्थर या किसी लकड़ीपर रगड़ेगा। जब सिरेकी एक तह विस जाती श्रीर दूसरी देखायी देने लगती, तब लड़का गुठलीको मुंहमें डाल सीटीको तरह फूंकने श्रीर वजाने लगता है। किन्तु गुठलीका मुंह विगड़ जानेसे श्रावाज न निकलेगी। इसीलिये लड़का गुठली रगड़ते समय विष्न-वाधा दूर रखनेको नीचे लिखा खटका पढ़ते जाता है,—

> "नीर पपीहरा भांत्रेका—तांवेका। करिया वं दुरिका कैसे वाजे पी वर्षो॥"

श्रमोधी—युक्तप्रदेशके खखनक जिलेका एक नगर।
यह लखनकर्स कोई चार कोस टूर पड़ेगा। यहां
चीहान राजपूतोंका श्रद्धा बना है। सन् ई॰के १५वें
भताव्द मध्य उन्होंने भारोंसे इसकी छोन लिया या।
श्रमोसीकी चारी श्रीर कसर मिलेगा।

श्रमोही (हिं॰ वि॰) श्रमोह, विरक्त, नो किसीसे सुइच्चत न रखता हो। २ कठोरहृद्य, सख्तदिन, जिसे रहम न श्राये।

श्रमीश्रा (हिं॰ पु॰) १ श्रास्तके रसतुत्व वणे, जो रङ्ग श्रामके श्रक्-जैसा हो। यह तरह-तरहका रहता है। २ श्रास्त्ररसतुत्व वणेविशिष्ट वस्त्र, जिस कपड़ेका रङ्ग श्रामके रस-जैसा रहे। (वि॰) ३ श्रास्त्र रसतुत्व्यवणेविशिष्ट, जो श्रामके रस-जैसा रङ्ग रखता हो। श्रमीतधीत (सं॰ ति॰) रजक हारा श्रमचालित, जिसको धोबीने न धोया हो।

श्रमीन (सं॰ ली॰) १ नि:शब्दताका श्रभाव, । स्मोशीको श्रदम-मीजूदगी, बोलचाल । २ श्रालजान. रुचका दला ।

श्रमी जिला ( ५ कि कि ) १ मूलशून्य, वेद्युनियाद, जिसकी कोई जड़ न रहे। २ मिष्या, भूठ। ३ श्रय- थाये, गेरवाजिव।

श्रमीवा, भनीभा देखी।

अस्टपुर—वरारके वुलडाना जिलेका कोई गांव। यह वुलडानेसे दिल्ला-पूर्व दम कोस लगता है। गांवसे दिल्ला कोई पाव कोस एक कीटा पहाड़ है, जिसके दिल्ला श्रीर दिल्ला-पूर्व किनारे गहरी-खूबस्रत खाड़ी पड़ी है। पहाड़की चोटीपर एक नया भवानी-का सन्दिर देखेंगे। सन्दिरमें ऊपरसे इसतरह प्रकाम यह चाते हैं, कि वह पूर्ण रीतिसे सूर्तिपर ही पड़ता श्रीर सण्डपमें श्रस्थकार वना रहता है। सन्दिरके निजट किसी वहुत वड़ी मूर्तिका ध्वंसावशेष मिलेगा।
नाखनसे एड़ीतज्ञ जो हिस्सा ट्टा,वह साढ़े छ: फोट नया
है। यह मूर्ति पूर्ण परिमाणमें पचास-साठ फोट रही
होगी। इसका अङ्ग-प्रत्यङ्ग अलग अलग गढ़ा गया है।
अन्तस् (वै॰ अव्य॰) १ अज्ञात दशाम, शीन्न, वेसमभेवूमि, भटपट। २ वर्तमान समय. अभी। ३ लघुक्वस, कुक्-कुक्र।

अन्तेर-वरारके अमरावतो ज़िलेका एक शहर। यह मोरसी तहसीलसे लगता, जाम तथा वर्धा नदीके सङ्गम पर वसता और निवासियों में विशेषत: सुसत्त-मान रखता है। यहां जागीरदार और निजामसे किसी समय चोर युद्ध हुआ था। सात इंज़ार सिपा-हियोंकी क्वें याज भी देखनेमें बायेंगी। नदी किनारे एक पुराना महादेवका मन्दिर बना श्रीर उसके नाचे श्रद्भुत कुण्ड भरा है। २ वरारवाले एलिच-पुर ज़िलेके मेलघाटका किला। यह अचा॰ २१° ३१ 84 उ॰, ट्राधि॰ ७६° ४८ ३० पू॰ पर भव-स्थित है। गार्गी और तापती नदीने मिलकर जो विकोण वनाया, उसकी शिखापर इसे लोगोंने खडा किया था। सिवा उत्तर-पश्चिम भोरके किसी राष्ट यत् द्रसपर आक्रमण कर नहीं सकता। फिर ताप-तीके वार्ये किनारेको भूमि ढाल और जंबी भी पड़ेगी। किला एक एकड़ भूमिपर विस्तृत, पाक्ति-में चतुष्कीण, ईंटसे उठा घौर घपने इधर उधर चार वुजे रखता है। इसके पश्चिम कोणको मीनारहार मसजिद देखनेमें सुन्दर शीर उत्कट मालूम होगी। सन् १८५८ ई॰ में इसका सामान उतारा श्रीर तीप इटायो गयी घो।

श्रस्त (सं॰ पु॰) श्रस्त घञ् श्रच् वा। १ सस्तोधन, पुकार। २ गमन, रवानगी। ३ पिता, वाप। ४ शब्द, वेद, शब्द सुनानेवाला, श्रावाज, जो श्रावाज लगाता हो। (क्षो॰) ५ नेत्र, श्रांख। ६ जल, पानी। (श्रव्य॰) ७ सुष्ठु, साधु, सस्यक्, खूव, क्या खूब, भला।

अब्वन (सं॰ क्ती॰) अब्वित टूरस्पर्मीप वस्तु. आप्नोति, अब्व-ग्बुल्। १ नेत्र, चश्म। 'वियननं संयनिनं ददर्थ।' (क्रमार शुक्षक) अब्बित स्ने हात् धावित, चन् खार्धेः का २ पिता, बाप। ३ ताम्त्र, तांबा। (पु॰) ४ वक्क लहत्त्व, मीलसिरी।

श्रम्बया (वै॰ स्त्री॰) १ माता, मा। २ उत्तमा स्त्री, शक्की श्रीरत, ३ जल ले जानेवाली, जो पानी ले जाती हो।

श्रस्वर (स'० ली०) श्रस्वन्ते श्रव्हायन्तेऽस्मिन् मेघाः,
श्राविष्-श्ररच् प्रत्ययान्तो निपात्यते। १ श्राकाश,
श्रास्मान्। २ श्रात्तक, पड़ोस। ३ वस्त, कपड़ा।
श्र श्रस्त धातु, श्रवरक। ५ कार्पास, कपास। ६ श्रोष्ठ,
होंठ। ७ पाप, इज़ाव। म् गम्बद्र्व्यविशेष, इसी
नामकी कोई खुश्रवृदार चीज़। ८ कुङ्गुस, केशरः।
१० परिधि, दीर-मुहीत-दायरा, घरा। ११ नगर
विशेष, एक श्रहर। श्रम्बर या श्रामेर जयपुरकी
प्राचीन राजधानी रहा। यह वर्तमान जयपुर नगरसे
प्रायः तीन कोस उत्तर श्ररवत्ती पर्वतके मध्यमें
श्रचा० २६० ५ म् ४५ ह० श्रीर द्राधि० ७५० ५२ ५० प्र्रम् प्र्यास्ति सुरस्य प्रस्तरकी श्रद्याक्तिकाश्रींसे सुशोभित
किया था।

शस्तर शहरका चलता हुआ नाम आमेर है।
कोई कोई इसे धुन्धुवर और श्रस्वलेख्वर भी कहते हैं।
इस नगरको पहले किसने स्थापित किया था, इसका
ठीक पता नहीं लगता। आमेर और उसके निकटवर्ती स्थानमें भीना नामकी एक असम्य जाती रहतो
है। मेवाड़के भोलोंके साथ भीना जातिका बहुत
साद्य देखा जाता है। पहले यहांके श्रमेक स्थानोंमें
भीनाओंका एक एक छोटा राज्य था। सम्भवत:
श्रम्बर भी मोनावोंकी राजधानी रहा होगा। उसके
बाद यह किस तरह मानसिंहके पूर्वपुरुषोंके हाथ शा
गया, यह ब्रतान्त खुब स्पष्ट नहीं है।

जयपुरति राजि स्यंवधी चली हैं। ये लीग श्रीरामचन्द्रते दितीयपुत्र कुश्वते सन्तान हैं। कुश्वी गणना नरनेसे इस समय १३८ वीं पीढ़ी चलती है। एडले कुश्वंश्वते एक राजाने श्रयोध्यासे श्वाकर श्रोन नदके निकट एक पर्वतिक छएर रोडतासगढ़ नामक दुर्ग बनाया। यहां कुश्वंश्वते राजाश्वीने कुक्क समय

24

तक राज्य किया था। फिर यहांसे जाकर उन लोगोंने लाहोरके निकट सिन्धु एवं पहुज नदके समीप कछ्या-गढ़में कुछ कालतक राजत्व चलाया। उसके बाद २७५ रू॰में यहांसे २५ कोस पिसम गवालियरका राज्य संख्यापन हुआ। अन्तमें २८५ रू॰में नल नामक जनक राजाने वुन्हेलखण्ड जाकर नरवर राज्य संख्यापन किया।

कुशराजासे बत्तीस पीढ़ी वीत गई। उसके बाद सौधासिंह नरवरके राजा हुए। उनके पुत्रका नाम दूल्हा राव था। सीधासिंहकी सत्युके बाद उनके छोटे भाईने इपने भतीजेको राज्य नहीं दिया। उन्हें नर-वरसे निकाल दिया। दूल्हा राव उस समय एकदम लड़के थे। सन् ८६७ ई०में वे अपनी माताके साथ जयपुरसे टाई कोस दिवाण मीनाश्रीके खो-नगरमें जा पहुंचे।

समय अधिक हो गया, भूख और पथश्रमसे शिश्वका गरीर क्लान्त था। इतभाग्या जननी पुत्रको एक निजेन स्थानमें रख श्राप श्राहार खोजने गई। नौट कर देखा. कि बचा धूलमें पड़ा सो रहा और उसकी शिरपर फण पसारे एक बड़ा भारी सांप बैठा था। देखते ही उनका करोजा कांप उठा। एक दिन को राजरानी थीं, श्राज वे पथकी भिखारिनी हनीं। यन्वेकी लाठीकी तरह एक ही ग्रिय सन्तान सव्यक्त या, भाग्यदोषसे शायद वह भी जाना चाहते रहा। दुर्भाग्या जननी रोती रोती पुत्रकी घोर दौड़ी। शब्द पाकर सांप चला गया। दूरसे एक ब्राह्मणने यह व्यापार देखकर रानीचे कहा,—'डरो मत। देखना, श्रीप्र ही तुम्हारा यह पुत्र राज्ये खर होगा। दुःखिता जननी अपनी सन्तानको लेकार नगरमें गई और एका मोना-सरदारकी परिचारिका हुई। कहते हैं, कि अन्तमें दूल्हा राव, शायद मोना-सरदारका प्राण नष्टकर श्राप राजा बन बैठे थे। किसी किसीके मतानुसार— जयपुरसे १७ कीस दिचलपूर्वकी श्रोर दोसा नगरके सरदारकी कन्याने साथ उन्होंने अपना विवाह किया था। दोसाराज नि:सन्तान घे, इसीसे उनकी सृत्युक्त अननार दूष्हा राव राज्यके उत्तराधिकारी दुए। दूस तरह इस विषयमें अनेक मतान्तर हैं।

प्रवाद है, कि दूरहा रावने मौना प्रस्ति जातियोंके साय भयद्वर युद्ध किया था। उसी युद्धमें वे ससैन्य खेत श्राये। उसके बाद रातमें श्रम्बा श्रयीत माता भगवतीने दयाकर टूल्हा रावको जिला दिया। इस त्रज्ञत व्यापारको देखकर मीनाश्रोंने उन्हें राज्यपदपर श्रभिषित किया। देवीके वरपुत दूल्हा राव श्रम्बरमें अम्बा देवीकी मृति प्रतिष्ठित कर उनकी पूजा करने लगी। कोई कोई कहते हैं, कि दूल्हा रावके पुत्र काङ्कल रावने अध्वर जय किया था। फिर किसीके मतानुसार मैदल राव नामक उन्हीं कि किसी पुत्रने अस्वरको जीता। मैदल रावको अहारह पीढ़ी बाद विद्वारी वा बहारमञ्जला जन्म दुया। बहारमञ्ज बावरके प्रियपात थे। इसाय्ने भी उन्हें मनसव श्रयीत् पांच इजार सैन्यका सेनापति बना दिया। मानसिंह दुन्हीं विहारीसल के सन्तान रहे। दुन्होंने भी अम्बर नगरको सुरम्य श्रहालिका प्रस्तिसे सुसिक्तित किया था।

कोई कोई कहते हैं, 'ग्रस्वा' देवीके नामसे ही
लोग इस ग्रहरको ग्रस्वर कहते हैं। फिर ग्रामेर
ग्रस्वरका ग्रपमंग्र है। ग्रस्वरमें ग्रस्वकेग्रर नामक
एक ग्रिवलिङ्ग है। 'इसलिये ग्रनेक यह वात भी
कहते हैं, कि ग्रस्वकेग्रर ही इस नगरका नाम ग्रस्वर
हुग्रा है। भ्रसुर वा भ्रसुवर नामका कारण लोग यह
बताते हैं, कि पहले गल्ता पहाड़में भ्रसु नामक एक
दैत्य रहता था। उसीके नामके श्रनुसार सब कोई
इस प्रदेशको भ्रसुर वा भ्रसुवर कहते हैं। अयुर
ग्रह्म श्रम्वर राजरंगका विवरण देखी।

श्रव श्रव्यर शहरका वर्णन किया जाता है। निर्जन निस्त खानमें दोनों श्रीर पर्वतकी गोदमें यह सरस्य खान मानो श्रमरावतीके समस्त सीन्दर्यसे सुशी-भित किया गया है। जयपुरके ईशान कोणवाले फाटकर निकलकर उत्तर संह जाना पड़ता है। बरावर सन्दर पक्की सड़क बनी हुई है। इसी राहसे पहले लोग दिली जाते श्राते थे। फाटकके बाहर कुछ बाई श्रीर जयपुरके प्रथम प्रधान मन्त्री चमोर ठाकुरका प्रासाद है। पथकी दोनों श्रीर पर्वतमाला

विस्तीर्थं ग्रारें फैलाकर पड़ी हुई है। ग्रीमकानमें यहांके पहाड़ी लता-गुला सुख जाते, परन्तु वर्षाका जल पाकर फिर मन्त्रिति होते हैं। उस समय नगरकी ग्रोभाके साथ तर लता हंसती रहतो हैं।

दोनों श्रोर पर्वतके नौचे स्थान स्थानपर गहरे तालाव हैं। उनमें कच्छ्प, कुम्भीर, मत्स्य प्रस्ति जलजन्तु कभी जपर आते, कभी नीचे जाते, श्रीर कभौ तर-तर सर करते हैं। दिवा श्रीर मान सागर है। योषाकालमें यह स्थान सुशोतन श्रीर मनीहर ही जाता है, परन्तु ग्राजकत इसमें बारहो महीने जल नहीं रहता। उससे कुछ दूर बाई' पोर चन्द्रबाग् है। पथको दोनों ग्रोर देशी ग्रीर नाना प्रकार-के विकायती वच याखा फैलाये छाया किये रहते हैं। दिचण श्रोर रानियोंकी छित्रयां श्रीर बाई' श्रोर श्रीर श्रीर लोगोंकी समाधियां है। रानियोंकी छित्रयां कुछ वनीं और कुछ नहीं वनीं; छत अधूरी और कपर चड़ा नहीं है। राजाग्रोंने रानियोंकी छित्रयोंको सम्पर्णं नहीं जिया। सङ्ज्ञके किनारे एक एक छीटा देवालय और पथिकों ने विश्वासका स्थान दना इसा है। श्रस्वरते वाहर घाटने नोचे प्रसिद्ध 'काले सहा-देव'का मन्दिर है। प्रवाद है, कि महाराज मान-सिंइ इस शिवलिङ्गको यगोहरसे ले याये थे।

क्रमसे दो कोस राइ ख्तम हो जानेपर एक कोस श्रीर बाकी रह जातो है। परन्तु इस कोसमें चार कोससे भी अधिक अम होता है। सीधा टालू पय क्रम क्रमसे जपर उठता गया है। छोलो श्रादि ने जाने से कहार पसीने पसीने हो जाते हैं। चार कहार डोली-को कम्धेपर लिये रहते हैं; दो सामने का डखा पकड़कर खींचते श्रीर दो दोनों श्रीर थांभे रहते हैं, तब जपर जाया जाता है। उतरने के समय भी ऐसा ही कष्ट होता है। जंट, हाथी, घोड़ा, बैल श्रादि बलवान पश्च भी धीरे धीरे जाते श्रीर श्राते हैं।

ऐसे दुरारोच पथसे कुछ कम आध कोस जपर जाकर फिर नीचे उतरना पड़ता है। उसके बाद अम्बर शहर है। पड़ले बाई ओर 'दिलाराम' बाग, मिलता है। इसमें नाना प्रकारके फल फूलके पेंड़ शहालिका है। वाग्में भुग्छके भुग्छ मोर चरते फिरते है। कोई हचपर वैठा श्रीर लम्बी पूरु लटकाये देख रहा है, कोई ज़मीनपर छायेमें सो रहा है, कोई पूरु फैलाये श्रीर छठाये शानन्दसे नाच रहा है; उनके पास जानेमें तनिक भी न डरेंगे। जयपुर-नरेशको शाजासे इस प्रदेशमें मय्रको कोई नहीं मार सकता। दिलाराम वाग्को वाई श्रीर एक वड़ा भारी सरो-वर है।

इस डद्यानसे निवालकर एक सड़क उत्तरकी घोर भग्न नगरमें चली गई है और एक सड़क कुछ दूर पश्चिममें राजप्रासादको चोर चाई है। ग्रहरमें चौर जुक्क भी नहीं है। वितने दिनों की ध्रमधासकी वाद शहर अब सो रहा है। हाट वाजार ट्ट फ्ट गया है। पहले यहां बहुत अच्छी वन्द्रक् और नाना प्रकारने प्रस्त प्रस्तुत होते थे। वह सन अस्त श्रव भी जयप्रदेव राजभवनमें रखे हुए हैं। उनके सामने विलायती अस्त तुच्छ माल्म होते हैं। महा-राज मानसिंहने हाथकी लाठी यहीं बनाई गई घो। विधाताके हाथका नैपुख सन्धाके त्राकाग्र तथा मय्र-पुक्तमें भीर मनुष्येत हायका नैमुख मानसिंहकी सामान्य एक लाठीमें दिखाई देता है। संसारमें ऐसा मुन्दर और कुछ भी नहीं है। लाठीने जपर मुलसा किया हुआ है। उसमें कितने ही रङ्ग और विचित्र चित्र हैं। प्रायः तीन सी वर्ष हो चला, परना त्राज भी वह नई श्रीर जपरसे नीचे तक सन्दरतासे भरी 'हुई है। अब भी कैसे चमकती है। उस समय इस नगरमं श्रीर भी श्रनेन शिल्पकार्यों की उन्नति हुई थी।

श्रव श्रव्यक्ते शिल्पी जयपुर चले गये हैं। श्रव यहां धनी श्रादमी नहीं है। जेवल सामान्य श्रव-स्थाको प्रजा कष्टसे दिन बिताती है। दुकानों में खानेकी श्रच्छी चीजें नहीं मिलती, जेवल भुना हुशा चना, ग्रेहं, यव श्रीर सत्त्र, श्रादि सामान्य चीजें हो पाते हैं। जिसी जिसी दुकानमें मावेकी मिठाई भी मिलती है।

ं भ्रम्बरका राजप्रासाद कंचे पहाड़के नीचे एक

चत्रत स्थानपर वना इत्रा है। इसकी पूर्वे श्रोर एक बुहत् सरीवर है। इसी सरोवरके समीय दिलाराम वाग और उसके वाद राजपय है। राजपयको पूर्व ग्रीर भीर एकं पर्वतमाला है। राजभवनसे दिच्छ जंचे पहाड़के जपर प्रसिद जयगढ़ है। सानसिंहके भाता जगत्सिंइके पौत्र महाराज मिर्ज़ा जयसिंहने इस दुर्गको सम्पर्भ किया था। जयगढ़में मानसिंहको वह्रमूख सम्पत्ति भाग्डारमें वन्द् है। दरवाजे,पर मुहर लगी हुई है। उस भाग्डारको खोलनेकी अज्ञा किसीको नहीं है। खयं जयपुरके महाराज भी उसे श्रांखरे नहीं देखने पाते। सोना लोग श्रवर राज-वंशकी परम विखासी प्रजा हैं। पहले वह लोग चारी श्रोर राजपूतानेमें चोरी-डकैती करते फिरवे घे, परन्तु यहांने राजाकी कभी कोई हानि न करते थे। अम्बरका समस्त राजभाएडार सब भी मीना जातिके डायमें है। वह लीग बाठो पहर वहां पहरा दिया करते हैं। बङ्गाल जय करनेके वाद सहाराज मानसिंहने जयगढ़में एक वहुत ऊंचा विजयस्तन्म स्थापित किया घा। वह कोत्तिं ज्ञम्भ ग्राज भी विनष्ट नहीं हुआ।

राजप्रासादमे पश्चिम कुछ टूर जंने पहाड़ के जगर
प्राचीन कुन्तलगढ़ है। यह गढ़ हज़ार वर्षसे भी
पहलेका है। अब टूट फूट गया है, चारी श्रीर जङ्गल
लग गया है। इसमें बाघ श्रीर बनेली स्थर छिपे
रहते हैं। कुन्तलगढ़ने श्रीर भी जपर भूतेखर महादेवका मन्दिर है। यह भी श्रतिशय प्राचीन है।
उत्तर श्रीरको दीवारके पास एक वड़ो भारी मस्जिद
है। अजमेरसे गमनागमनके समय किसी सुसलमान
वादशाहने इस मस्जिदको बनवाया था।

नीचेके पथसे राजप्रासाद वहुत जंचेयर है।
परन्तु जपर जानेके लिये अच्छो राह वनी हुई है।
हाथी, घोड़ा, अथवा पालकी प्रस्तिपर चढ़कर सुखसे
जपर जा सकते हैं। पहले ही पूर्वमुख प्रशस्त दोधें
सिंहहार है। उसके जपर अंगरेजी घड़ो लगी हुई
है। सिपाहो लोग रात दिन वहां पहरा दिया करते
हैं। उस हारसे पश्चिम सुख प्रवेग करने पर राज-

भवनके पंष्ठले महलका बड़ा-भारी श्रांगन मिलता है। पहले यहां हायोकी लड़ाई श्रीर श्रनेक प्रकारकी धूमधाम हुश्रा करती यो। उसके बाद दिच्य पश्चिमकी श्रीर जानेसे कुछ ऊपर चढ़ना होता है। चढ़ते ही सामने यशोहरेखरो कालीके मन्दिर-का प्रवेशहार दिखाई देता है। बाई श्रीर महाराजका दीवानखाना है।

२४ परगनाने यन्तर्गत टाकीसे प्रायः दग कोस
दिविष प्राचीन यशोहर नगर है। वहां प्रतापादित्य
राजाकी राजधानी थो। यब यशोहरका नाम
निशान भी नहीं है। नगर धंग हो गया है, कई
स्थानोमें जङ्गल भर गया है। इसके निकटवर्ती स्थानमें
राजा चन्द्रनाथ रायके वंशके यनक यशसी कायस्य
यव भी वास करते हैं। प्रतापादित्य दिस्तीके बादशाहको न मानते थे। इसिंग्ये छन्हें दमन करनेके
लिये बादशाहके प्रधान सेनापित समेन्य बङ्गाल पहुंचे।
वहांसे भवानन्द मजुमदारको लेकर यशोहर गये।
घोर युह हुआ; यन्तमें प्रतापादित्य परास्त हुए।

स्वदेश जानेने समय मानसिंह यशोहरकी शिला देवीको अपने साथ ले गये और अम्बर्स उन्हें प्रतिछित किया। वह शिलादेवी अब भी विद्यमान हैं। देवीको सेवाने लिये महाराज कितने ही पुजारी भी ले गये थे। वह सब वैदिक से गोने ब्राह्मण हैं। इस समय भी उनने वंश्वर यशोहरेखरीको पूजा करते हैं। इन ब्राह्मणोंने अनेन श्रात्मीय व्यक्ति अच्छे कतविद्य हो गये थे। उनका नाम विद्याघर था। वर्तसान जयपुर नगर निर्माण करनेने समय उन्होंने हो नक्शा त्यार कर दिया था। उसी नक्शोने अनुसार यह अपूर्व शहर बना है। मानसिंहने शिलादेवीने ले आनेपर कहूरायने और एक प्रतिमा बनवानर यशोहरमें प्रतिष्टित को। धूमघाटने देवालयमें आज भी वही शिलादेवी वर्तमान हैं।

यहां यशोहरेखरोका एक चित्र दिया गया है। देवो ग्रष्टभुजी-सिह्मपर्दिनी सूर्ति हैं। किटिरेशसे पद-तल तक घाघरेसे किया हुआ है। इसीसे सिंह प्रस्ति-की सूर्ति दिखाई नहीं देती। देवी बाई श्रोरके

हायों से ढाल, धनु भीर महिषासरकी जिहा पकंड़ें हुये हैं। फिर एक हाथमें ब्राह्मण लोग फ्लोंका कोटासा गुच्छा रख रहे हैं। माल्म होता है, पहले इसमें चक्र था। दाहिने हाथों में खड़, तीर श्रीर विश्रूल है; फिर एक हाथमें न मालूम कीन श्रस्त है, जो ठीक पहचाना नहीं जाता। मालूम होता है, देवी इस हाथसे वर श्रीर श्रमय देती हैं। किन्तु लोगोंने किस तरह गोलमाल करके बायें हाथका श्रस्त दाहिने हाथमें दे रखा है। प्रतापादिल, मानिसंह श्रीर

देवीके मस्तकके जपर पीछेकी श्रोर गणेश, ब्रह्मा, विण्णु, शिव श्रीर कार्तिकेयकी मृति है। यह प्रतिमा पाषाणमयी श्रीर उच्चल क्षणावणे है। न मालूम क्यों बाई श्रोर मुख कुछ वक्त किये हुए हैं। इस वारेमें बहुत सी गला हैं। कोई कोई कहते हैं, कि मानसिंहके साथ युद्धके समय प्रतापादित्यने श्रद्धटमें पड़कर देवीकी सुति की थी, परन्तु यशोहरे- खरीने उसे नहीं सुना: कठकर मुख फिर लिया। उसीसे देवीका मुख बाई श्रीर कुछ वक्त हो गया है।

यह तो हुआ एक सत। श्रीर एक प्रवाद है,
पहले मानसिंह के समयमें शिलादेवी के निकट प्रतिदिन नरविल होता था। कुछ दिनों के बाद यह
कुप्रथा बन्द हो गई, इसी से तृष्ट देवी ने मुंह फिर लिया
था। श्रन्तमें जब महाराजको स्वप्नमें यह सब बातें
मालूम हुई, तब प्रत्यह वह एक बकरिका विल देने
लगे। श्रव तक वह नियम चला श्राता है। केवल
श्राश्विन मासकी महाष्टमी श्रीर वासन्ती पूजां समय
श्रिक धूम होती है। प्रधान प्रधान सरदार श्रीर
श्रमेक कमें चारियों को साथ लेकर जयपुरके महाराज
स्वयं पूजा देखने श्राते हैं।

विलदान मन्दिरके ठीक सामने नहीं होता।
देवीका मुंह बाई और कुछ वक्त है, इसिल्ये विलदान
भी मन्दिरकी बाई और होता है। मीना लोग ही
प्रतिदिन विलदान देते हैं। किन्तु महाष्ठमी ग्रीर
वासन्तीपृजाम श्रमंख्य भैंसी ग्रीर बकरोंका विलदान

दिया जाता है। उस समय खुद सरदार खोग ही तखवारसे विख देते हैं।

शिलादेवीन मन्दिरसे निकलकर बाई श्रीर जाने-से शीर एक सिंहहार मिलता है। इसके कपाटमें पीतलके पत्र जड़े हैं। यहां भी पहरा पड़ता है। विना महाराजका शाझापत्र दिखाये पहरेवाले भीतर जाने नहीं देते।

द्स पथसे प्रवेश करनेपर सामने पोख्ता श्रांगन दिखाई देता है। उसकी चारो श्रोर प्रसिद्ध दीवान-खाना है। इसमें लाल पत्यरके चालोस खस्में हैं। खस्मों सफे, द पलस्तर किया हुश्रा है। जपरकी इत मेहरावदार है, महाराज मानिस ह यहीं दरवार करते थे। पहले खस्मोंने पलस्तर नहीं था। कहा जाता है, कि यह दीवानखाना श्रक्तवरके दीवान-श्रामकी नक्ज़ वनाया गया था। यह समाचार पाते ही समादने शामरमें कुछ सेना मेज दी। इधर दो पहरके पहले मानिस हको भी ख़बर लग गई। वस चटपट उन्होंने सब खस्मोंने सफेद पलस्तर लगवा दिया। इसितिये शानेपर समादने लोग श्रीर कोई श्रापत्ति न कर सके। दीवानखानेकी वग्लमें पूर्व श्रीर कई छोटी छोटी कोठिरयां हैं।

उसके बाद दिचण श्रीर श्रीर एक पीतलका दर-वाजा है। इस दरवाजी से मकानके अन्दर जाना होता है। बीचमें बड़ा भारी आंगन है। उसमें मनोहर उपवन है। उस उपवनमें कहीं फल लगे हैं, कहीं फूल खिले हैं। हवाके भोंकेसे पेड़ोंकी डालियां डोल रही हैं। इसनी पूर्व श्रोर श्रीर एक वडा भारी दालान है। इस दालानके पत्यरोंमें तालमहलकी निपुण कारीगरींका शिल्पकीयल है। इंसकी कारी-गरीपर नज़र घटक जाती है, वहांसे ठलना नहीं चाहती। खम्भे सफोद पत्यरके वने हैं। उनपर फूल कटे इए हैं। फ्लोंपर तितिलयां उड़ उड़कर बैठ रहीं हैं। इत मेहरावदार है। मेहरावते नीचे खिड़िकायोंके स्रिरेपर भी अनेक प्रकारके चित्र विचित्र रङ्ग हैं। उनके जपर कांच जड़ा इया है। एक मनुष्यते नीचे खड़े 'होनेसे जपर कितने ही मनुष्यं दिखाई देते हैं। Vol. II. 25

हाय डोनानेसे जवर नितने हो हाय डोनने नगते हैं।

इस दालानकी उत्तर श्रीर एक छोटे द्वारसे जाने-पर मानिसंह के सान करनेका हमाम मिलता है; उसके वाद पश्चिम श्रीर सुरक्षकी राह जानेसे देवार्चनका कमरा है। हमाममें सफोद पत्यरका हीज़ बना है, उसके किनारे किनारे मोरियां लगी है। सानके बाद सहसा शीतल वायु न लगे, इस-लिये हमामसे निकल श्रीत अप्रशस्त सुरक्षकी पथसे पूजाके घरमें जाना होता है।

पश्चिम श्रोर नीचेकी संजिलमें ग्रीयकालमें रानियां पाकर वैठतो थीं। यहां फ्लारा श्रीर जलकी प्रणाली है। उत्तर श्रोर नीचेसे जपर जानेके लिये सीढी नहीं है। नीचेसे उपर तक प्रयस्त ढालू पथ है। उसपर जानेमें कोई कष्ट नहीं होता। जपरी कमरेमें भनेन प्रकारके चित्र वने हैं, एक जगह मधुरा, हन्दा-वन प्रसृति नगर श्रङ्कित हैं। गङ्गा-यमुनाके जलुमें मक्रुलियां क्रीडा करती फिरती हैं। मन्दिरमें देव-मृति प्रतिष्ठित है। विचाराखयमें विचारपति वैठे इए विचार कर रहे हैं। चित्रोंमें इसी तरहकी कितने ही विवरण देखनेमें आते हैं। शिलादेवीकी पूजाके समय रानियां जपरसे उत्सव देखती घीं, इसिखये दीवारमें भारीखे कटे चुए हैं। उसके दाद पूर्व ग्रीर नीचेवाले दालानके जपर ग्रीर एक छोटा दालान है। यह सफोद पत्यरका वना भीर प्रति सुन्दर है। यहांके कमरोंमें किसीका नाम 'जय-मन्दिर', किसीका 'सोहागमन्दिर', किसीका 'यशो-मन्दिर' श्रीर निसीका 'सखमन्दिर' है। जपरके दार्जानमें रानियां दरवार करती थीं।

जपरकी क्रतपर जाकर खड़े होनेसे सभी मनोहर दिखाई देता है। जिघर श्रांख उठाकर देखिये, उधर हो अपूर्व दृश्य भजकता है। सकानके नीचे पूर्व श्रोर सरोवर है। उसके मध्यस्थलमें हीए है। उसके जपर मनोहर उद्यान है। उत्तरकी श्रोर भग्न नगर है। बीच बीचमें देवालय हैं। दिखाए दिशामें वहत दूर-पर सरस्य जयपुर शहर है, पूर्व पिंचममें पहाड़ है। मन् होता है, कि दिन-रात वहां दृष्टिभर चारो श्रीरकी श्रपूर्व शोभा ही देखा करें।

फिर श्रांगनमें उतर कर दिच्य श्रोर जाशी,
तो रानियोंका श्रन्तः पुर है। किन्तु रानियोंका घर
होनेसे यहां सुन्दर श्रद्धको यह से रखनेके जिये मियकी श्रहालिका नहीं है। जपर नीचे पंतिको पंति
होटी होटी सामान्य कोठिरयां हैं। उन्हों रानियां
रहती थीं। श्रांगनमें एक नाट्यमन्दिर जलकी ड़ाके
जिये एक हीज, श्रीर कई फ, व्यारे हैं। उत्तरके
किनारेके नीचे एक कोठरीमें गीरी देवीका मन्दिर
था। वहीं रानियां गीरीकी पूजा करती थीं। रानियोंकी गौरी-पूजाका नियम श्रव भी प्रचित है।

श्रामिक राजभवनका सीन्दर्य श्राज भी नष्ट नहीं हुशा। देखनेसे मालूम होता है, मानो श्रद्धालिका श्राज ही बनाई गई है। मकानके भीतरी दरवा-जीमें हाथी-दांत जड़े हुए थे। श्रव सब टूट फूट गये हैं। कहीं किसी कपाटमें कुछ कुछ निदर्शन देखा जाता है। सीभाग्यलच्मीकी पूर्णदृष्टिके समय मानसिंहने इस सुरस्य श्रद्धालिकाको बनवाया था। इसके पहले वे जिस मकानमें रहते थे, वह श्रति सामान्य है। सदर मकानके पश्चिमद्वारसे उतरकर उस प्रराने मकानमें जाना होता है।

सदर सकानने पश्चिम दरवाजे, से बहुत नीचे उतरना पड़ता है। नीचे अप्रयस्त पथ है। पहले पश्चिम तरफ, के पहाड़पर नगरनिवासियों के कोटे कोटे घर थि। अब सब सकान गिर पड़े हैं। कहीं गिरी हुई दो एक दीवार खड़ी है, कहीं दीवार के सब पत्थर गिरकार सड़कपर टिर हो गये हैं। उस समय सब घर कच्चे बनते थे। सिर्फ महीके गारेसे पत्थर जोड़ जोड़-कर दीवार डठा दो जाती थी। राजप्रासाद के पौक्के की और भी कच्ची बनावट देख पड़ती है। परन्तु यह कच्ची जोड़ाई भी बहुत दिनतक रहती है। तीन सी वर्षके सकान आज भी वैसे हो खड़े हैं।

नीचेकी राइ उत्तर मुं इ जानेसे दिवण भागमें विग्रहका एक जंचा मन्दिर मिलता है। उसके बाद कुछ ग्रीर उत्तर रहाकरका वासस्थान है। रहाकर

श्रम्बरराजने कुलगुरु थे। इस मनानमें श्रव नोई नहीं रहता। कई जगह यह गिर भी पड़ा है। बाम मागने जंचे पहाड़की दिचण दिशामें रता-करकी कृती, खड़ाजं श्रीर रत्नाकरसागर है। देखनेमें रत्नाकरसागर श्रात सुरम्य सरीवर है। स्थान भी श्रात मनोहर है। गुरुको मृत्यु होनेपर उनकी श्रन्थे एिक्रिया हो जानेने बाद इसी सरीवरके किनारे उनका भस्म समाहित किया गया था। यह कृती वही समाधिस्थान है।

श्रीर कुछ उत्तर जाकर बाई' श्रीर चढ़ना पड़ता है। यहांकी राइ बहुँत जंबी-नीची है। बाई' श्रीर कुछ दूर जानिस सामने टिसं इदेवका मन्दिर दिखाई देता है। इस मन्दिरके श्रांगनसे पश्चिमकी श्रीर 'हिन्दोला' मच है। महाराज जयसिंहकी महिषी सीदामिनी रानीने इस हिण्डोला मचको श्रीक्रणके प्रीत्यर्थ उत्सर्ग कर दिया था। मचके एक सफे, इ पत्थरपर उत्सर्ग का संवत् दिन श्रादि खुदा हुशा है।

शांगनसे पूर्व श्रूरसिंहका ग्रह है। श्रूरसिंहके साथ अब्दर्श ज्ञा कैसा सम्बन्ध था, बहुत कुछ अतु-सम्भान करनेपर भी कुछ निश्चित न हो सका। वे मीनाओं के सरदार थे अथवा मानसिंहके किसी पूर्वपुरापके दो तीन नाम रहे इसीसे इस नामका गोलमाल होता है। इन सब बातों की ठीक मीमांसा करना अत्यन्त कठिन है। किन्तु श्रूरि ह मान-सिंहके कोई विशेष आसीय थे, श्रीर उन्हों के अथ्यु-द्यसे अब्दर्श ज्ञाकी श्रीष्टि हुई थी, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। कारण, इन श्रूरसिंहके मकानमें ही अबतक जयपुर राजवंशका राजितलक होता है और उस समय राजाओं के शिरपर श्रूरसिंहका छव रखा जाता है।

शूरसिंहका ग्रह श्रति सामान्य है। श्रांगन होटा श्रीर जगर नीचेंके कमरे भो बहुत होटे हैं। जगर जानेमें विण्दकी श्रङ्का होती है,—सोड़ी एकदम होटी श्रीर सीधी है। महाराज जिस कमरेमें बैठकर सभा करते थे, उसके पश्चिम दिख्य कोणमें एक वेटी है। वही वेटी श्ररसिंहका राजसिंहासन है। इस कमरेकी उत्तर प्रोरकी दिवारमें ब्राह्मण पुजारियोंने अनेक कोटी कोटी देवमूर्तियां रख दी हैं। उन मूर्तियोंकी नित्य पूजा होती है।

राजभवनकी दिच्चिण घोर रानी बालाबाईका मन्दिर है। वालावाई भूरसिंहकी महिषी थीं। प्रवाद है, कि भूरसिंह और बालाबाई दोनों श्रादमी गुटिकासिंद थे। सन्धा समय विमानपर चढ़कर -दोनों भादमी भून्यपथसे पुरीमें त्रीनगन्नाथका दर्भन करने जाते थे। परन्तु महाराजने इस बातको रानीसे कभी न कहा घीर रानीने भी इसे उनसे क्रिया रखा था। इसिविये एक दूसरेकी बात कोई न जानता था। एक दिन रानीने जगकाथजीके मन्दिरके द्वार-पर राजाको देखा। देखते हो खज्जा और मयसे चक्कचा गई। परन्तु रानीका मुंच वृंघटमें छिपा था, इससे अपनी महिषोको न पहचान राजाने शिष्टा-चार करके कहा.—"डरो मत, वैटी। जजाती कों हो ? तुस बन्यांके समान हो, खच्छन्द प्रतिमाका दर्भन नरी।" जगनाय देवना दर्भन नरने रानी घर बाई, परन्तु राजाने उन्हें बन्या वह सम्बोधन 'किया था, इसलिये उस दिनसे उन्हें फिर कभी अपने श्यन-ग्रहमें न घुसने दिया। बाला श्रन्थका प्रधे कन्या श्रीर वार्षका स्त्री है, इसीसे इस मन्दिरका ःनाम बालाबाई हुआ है।

यूर्व वासस्थान है। यह राजमवन सामान्य धनियों के मतान जैसा है। यह राजमवन सामान्य धनियों के मतान जैसा है। इसमें कोई कारीगरी नहीं, कुछ सीनेन्द्र्य नहीं। श्रव कई जगह यह गिर पड़ा है। बादशाहके निकट दिन दिन मानसिंहकी प्रतिपत्ति बढ़ने लगी, सीमाग्य लस्मी दिन दिन प्रसन्न होने लगी; इसी समय अब्बरका प्रसिद्ध राजभवन बनवाया गया।

राजभवनसे बाहर निकल फिर पूर्वके पथसे कुछ जतर पश्चिम मुंह जानेसे बाई श्रोर खेत प्रस्तरके "श्वक्षकेखर' महादेव मिलते हैं। किसी किसीके मतानुसार इन महादेवके नामसे ही शहरका नाम अखर हुशा है। उसके बाद बहबटकी शाखाके नीचे श्रीर कुछ एतर जानेपर एक बड़ा भारी ही नृ दिखाई देता है। इसके कुछ दूर पश्चिम श्रीर मैरव-नायका मनोहर पीठखान है। श्रीसकालमें यह खान श्रातश्य मनोहर हो जाता है। चारी श्रोर वटपत्र छाया किये हुए हैं, नीचे तनिक भी धूप नहीं श्राती। जमीनके मौतर एक पत्यरकी मैरवनाथकी मूर्ति खोदकर बनाई गई है, इसीसे लोग इन्हें श्रनादि लिङ्ग कहते हैं। भैरवनाथके सब श्रङ्गोंमें सिन्दूर पोता हुशा है। यहांसे फिर पूर्व पथ नगरके भीतर जानेपर जयपुरका राजपथ मिलता है।

श्रम्बरखाना—भवन-विशेष, कोई मकान। सन् १६३६ ई॰को शाहजीने पूनावाले किलेसे दिख्य यह भवन अपनी धर्मपत्ना जीजी वाई और वोरपुत्र शिवजीके लिये बनवाया था। इसे खालमहल भी कहते हैं। यह बहुत ही मज़बूत बना रहा। श्रांज भी कुछ तहखाने देखनेमें श्रायेंगे। शिवाजीने श्रपनो माताके साथ कितने ही वर्ष इसमें निवास किया। शाहजी-के तत्त्वावधायक दादाजो कोंड देव शिवजीकी शिचा-को देखते और मकान्को भी खबर लेते थे। पेशवा-वींने शाकर इसमें हाथियों के ही दे रखना श्रद्ध किया। इसीसे लोग इसे श्रम्बर या श्रम्बरीखाना कहते हैं। श्रम्बरग (सं॰ ति॰) श्राकाशगामी, श्रास्मान्पर चलनेवाला।

अस्वरद (सं ७ पु॰) कार्णास द्वच, कपासका पेड़ ।
अस्वरनाथ—वस्वईकी थाना जि.लेका एक गांव । इसमें
सन् १०६० ई०को अमरनाथका बहुत अच्छा मन्दिर
बना था। यद्यपि मन्दिर छोटा, तथापि नकाशो
देखकर दिल खुश हो जाता है। शिवरात्रको यहां
बड़ा उत्सव रहेगा। मन्दिरमें शिलाहारवंश्रके
शिवालेखपर ८८२ शक खुदा है। गुस्बदपर कितनी
ही अच्छी तस्तीरें देख पड़ेंगी। दोवारों खस्तों
श्रीर छतोंकी कारीगरो देख सभी प्राचीन मारतीय
शिल्योंकी प्रशंसा करते हैं। गांवका मुख्या ही
महादेवको पूजे शीर दान दिच्या लेगा। लोग
कन्दते हैं, कि इस मन्दिरको देवतावोंने एक रातमें

श्रक्षरयुग ( सं॰ ली॰ ) लहंगा लुगरा, धोती-पिछीरी, विचरिया-श्रोदनिया।

चन्त्ररशेल (सं० पु॰) गगनस्पर्शी पर्वत, जी पहाड़ अपनी उंचाईसे आस्नानको चुमता हो।

श्रम्बरस्रली (सं॰स्ती॰) भूमि, जुमीन।

श्रम्बरा (सं॰ स्ती॰) कार्पासवृत्त, कपासका पेड़। श्रम्बरातक (सं॰ पु॰) श्रास्त्रातक वृत्त, श्रमड़ाः

अस्वरान्त (सं॰ पु॰) १ वस्त्रका अवशिष, कपड़ेका

सिरा। २ चितिज, उपक्, जो ज्मीन्का किनारा श्रासान्से लगा मालूम हो।

श्रस्वरिया-विद्वारके ब्राह्मणीका समाज विशेष।

श्रुस्विर्ष, श्रन्दरीप देखी।

श्रास्वरीय, पमरातक देखी।

श्रम्वरीष (सं पु कि नि ) श्रम्वात भर्जनकाले श्रव्या यतिऽच, श्रिव देषन् रकारागमो निपात्यते। श्रव्या एव श्रार्थ। १ भर्जनपात्र, कड़ा हो, जिस वरतनमें कोई चीज तलें। २ श्राम्मातक हच, श्रम् । ३ स्र्यं। १ विष्णु। ५ श्रिव। ६ यु , लड़ाई। ७ नरकविश्रेष। ६ विष्णु। ५ श्रिव। ६ यु , लड़ाई। ७ नरकविश्रेष। ६ विश्रोर, बहेड़ा। ८ श्रनुताय, पक्तावा। १० पुलह नामक ब्रह्मा पेकी पुत्र। ११ मान्धाताकी एक पुत्र। यह विन्दुमतीकी गर्भेसे उत्पन्न हुये थे। १२ स्येवंशीय नृपति-विश्रेष। यह सुश्रुतके पुत्र रहे। किसी समय दृत्होंने यज्ञका श्रनुष्ठान किया, किन्तु कार्य सम्पन्न होनेसे पहले हो दृन्द्र जाकर यज्ञीय पश्र चोरा लाये थे। इसीसे श्रम्बरीषने ऋचिक सुनिके सन्तान श्रनः श्रिकको वधार्य खरीदा।

भागवतमें लिखा है, — ग्रम्बरीष नाभाके पुत्र रहे। इनके परम विष्णुभक्त होनेमें कोई तृटि न थी। इसीसे विष्णुने इन्ह बचानेके लिये ग्रपना चक्र सौंप दिया। विषद् पड़नेसे चक्र ग्राकर ग्रम्बरीषकी रचा करता था।

एक बार कार्तिक मासकी हादयोको व्रत-पारणके दिन दुर्वासा मुनि इनके मकान्पर जा पहुंचे थे। महाराजने यथोचित समादरके बाद भपने ग्रहमें भोजन करनेको मुनिसे भनुरोध किया। दुर्वासा समात होकर स्नान करने चले गये थे। कितना ही विलख होते भी वह वापस न आये। इसीसे अख-रोषने पुरोहितकी अनुमति ले भोजन कर लिया, अधिकचण फिर दुर्वासाकी राह न देखी थी। अन्तको दुर्वासाने पहुंच यह बात सुनो, क्रोधरे उनका सर्वाङ्ग जलने लगा। उन्होंने महाराजको वध करनेके लिये जटासे कोई उग्रदेवता निकाला था। उसी समय विष्णुकी सुदर्भन चक्रने धावा मार उन्हें उग्रदेवताको नष्ट किया और दुर्वासाके पौछे-पौछे दौड़ने लगा। किसी जगह निस्तार न पा अन्तमें दुर्वासा अब्बरीषके हो प्ररणापन हुये थे।

श्रस्वरीकस् (सं॰ पु॰) श्रस्वर श्राकाश श्रोकः स्थानं यस्य, बहुत्री॰। १ वैक्षण्डमं रहनेवाला, जी विहिश्तमं रहता हो। २ देवता, परिश्वा।

अस्वष्ठ (सं॰ पु॰) अस्वायां मात्रग्रहे तिष्ठति, अस्वा-स्था-क प्रतं आकारलोपस्य। १ वैध्यक्तन्याके गर्भ भीर ब्राह्मणके भीरसरी जात सङ्कोर्ण जाति विशेष। २ वैद्यजाति, इकीम। २ देशविशेष, एक मुल्ला। 8 युक्तप्रदेशको प्रसिद्ध एक कायस्थ जाति।

। इमारे धर्मशास्त्रमं श्रम्बष्ठ जातिपर निन्न-चिखित मीमांसा दी गयी है,—

"बनुजोसा चन्तरैकान्तरद्यन्तरासु जाताः सवर्णान्वडीय-निवाददीव्यन्तपारश्वाः।" (गीतमधर्मसूत ॥१६)

श्रधीत् श्रनन्तरज, एकान्तरज, श्रीर दान्तरज, क्रामसे जात श्रनुजीमगण ही सवर्ण, एग्र, श्रम्बह, निषाद, दीध्यन्त श्रीर पारश्रव जाति है।

बीधायन-धर्मस्त्रसे भी उत्तमत समर्थित है। बाज-णात् व्यावयायां वाद्यणा वेक्सायानस्वष्टः यदायां निषादः। (शर) व्यर्थात् ब्राह्मणंके श्रीरस एवं विवाहिता चित्रयकन्या-के गभसे ब्राह्मण, ब्राह्मण श्रीर देश्यकन्यासे श्रम्बष्ट एवं श्रुद्रासे निषाद उत्पन्न होता है।

भगवान मनुने भी धर्म स्वकी अनुसार ही लिखा

"ब्राह्मणात् वैद्यक्तनायामन्वश्चे नाम नायते।" (१०१८) श्रयति ब्राह्मणसे वैद्यकन्याके गर्भेने अन्बष्ट जातिः इयो है।

मद्रियं याज्ञवल्कानेः लिखा है-

''विप्रान् सूर्जावसिको हि चित्रयायां विश्वः स्त्रियास् । श्रम्बष्ठः सूद्धां निवादी जातः पारश्रवोऽपि वा॥" (१।८१)

श्रवीत् वाद्यापसे चित्रयाने गर्भेमं मूर्जाविसिक्त, ब्राह्मणसे वैश्वाने गर्भेमें श्रम्बष्टक एवं ब्राह्मणसे श्ट्राने गर्भेमें निषाद वा पारशव उत्पन्न हुआ है।

श्रीशनस धर्मशास्त्रमें कहा है—

''वे खायां विधिना विप्रात् नातो स्वास्त्र स्वाते । कृष्याजीवो भवेत् तस्य तथे वाग्ने यहत्तिकः ॥ स्वजिनी जीविका वापि सम्बद्धाः ग्रस्तजीविनः।"

ब्राह्मणसे विधिपूर्व के वैद्यामें जो उत्पन्न होता, उसको अम्बष्ट कहा जाता है। वह क्षत्रिजीवी रहता श्रीर शाम्ने यहत्तिक एवं ध्वजधारी होता है। अम्बष्ट श्रस्तजीवी ठहरेगा। महर्षि नारदका मत है—

> "चराः पारशवर्ये व निवादयानुचीसतः। सम्बद्धाः सागधसैव सत्ता च सविवात्सनः ॥"

डग्र, पारमव, श्रीर निषादकी श्रनुलोसक्रमसे उत्पत्ति है। श्रस्वष्ठ, मागध श्रीर चत्ता कितनौ ही जाति चित्रिय कन्यासे उत्पन्न हैं। नारदने ही श्रागे फिर जिखा है,—

> ''श्रम्बहीग्री तथा पुताने व' श्रातियने स्थयोः । एकान्तरस्तु शाम्बहः ने स्थायां त्राञ्चणात् सुतः ॥ युद्धायां श्रातियात् तवत् निषादो नाम जायते । युद्धा पारश्यं सुते त्राञ्चणाङ्कर' सुतम् ॥" (१२।१०७)१०८)

चित्रिय श्रीर वैश्यसे श्रस्वष्ठ श्रीर उग्रजाति हुयी है। ब्राह्मण श्रीर वैश्यासे एकान्तर श्रस्वष्ठ, चित्रय श्रीर श्रूद्रासे निषाद नामक जाति एवं ब्राह्मण श्रीर श्रूद्रासे पारशव की उत्पत्ति है।

मनु-टीकाकार रामचन्द्रने एक खान पर लिखा है—''कृपकनायां कैयो छन्पत्रे यद्र छन्पत्रे सित छमी चन्न ही भवतः।'' (मनुटीका १०१७) वैद्यक्ते श्रीरस श्रीर चित्रय-कान्याके गर्भसे एवं शूद्रके श्रीरस श्रीर चित्रयक्तन्याके गर्भसे दोनो ही तरह श्रस्वष्ठ छन्पत्र होता है।

सार्त रामचन्द्रने फिर 'अन्वष्ठानां चिकित्सितम्' दूस स्त्रोक को टीकामें कचा चै--'अन्वष्ठानां यहादन्वष्ठा जाताः चिकित्सनं यात्रः वैयकम्।' (मतुटीका २०१४०) श्रर्धात् श्रस्वष्ठादिकी

चितित्सा विका होती है। श्रस्तष्ठ शूद्रसे चत्पन हैं।

मनुसंहिता श्रीर महाभारतके प्रधान-प्रधान टीका कारने श्रीधकांश श्रम्बन्छको श्रपसद वा श्रपध्वंसज भावसे हो ग्रहण किया है,—

"चे विजानामपसदा ये चापन्न सजाः स्गृताः । ते निन्दितेवर्तयेयुर्वि वानामे व कर्म भिः ॥ स्तानामश्रसारस्यमम्बद्धानां चिकित्सितम् ।" ( मतु १०१४६ )

हिजातिमें जो अपसद और अपध्वंसज रहे, वह हिजगणके निन्दित कमें दारा जीविका चलायेगा। (उसमें) स्तजातिकी हित्त अखसारध्य और अब्बहकी चिकितसा होती है।

"चैसदुमग्रामाने वु शैतीव प्वने वु च।

वस्थिरिते विद्याना वर्तयन्तः खकर्म मि: ॥" (मनु १०।५०')

स्तादि सकल अपसद और अपध्यंसन जाति अपनी-अपनी नातीय वृक्ति उठा चैत्यहल्को नीचे, समयान, पर्वंत या उपवनमें रहती है। मनुटीका-कारगणकी तरह नीलकराउने भी अनुसासनपर्वं के 8८ वें अध्यायको टीकामें लिखा है,—'पषदण नाता उक्ताः' अर्थात् उक्त पन्द्रह जाति ही समाजवाहा कही गयी है। के वेदव्यासने महाभारत अनुसासनपर्वं के 8८ वें अध्यायमें अस्वष्ठको अपध्यंसज बताया है। सिता-चराकार विज्ञानेष्वरने 'अपध्यंसज बताया है। सिता-चराकार विज्ञानेष्वरने 'अपध्यंसज' सन्द्रका 'व्यस्वित्त श्रीके विद्यासनी स्थान विज्ञानेष्वरने 'अपध्यंसज' सन्द्रका 'व्यस्वित वार-जात' अर्थ लगाया। (यावन्त्वादीका १९६०)

मनुटीकामें सर्वजनारायणने भी लिखा है,—

"निप्राहे आयां यथान्वधी यथा वा चित्रयाच्छू द्रायास्यः प्रत शानु-चीम्येन जातोऽप्यनन्वरस्त्रीजातपुत्रापेचया निन्दितस्वथा है व्याहिप्रायां जातो वे देश: यूद्रात् चित्रयायां जातव चत्ता । अनन्तर प्रतिचीमजातापेचयैका-निरतजातलात्रिन्दित इत्यर्थः । यथा खृतौ निन्दितांविति श्रेषः ।"

( मनुटीका १०१३)

त्राह्मणसे वैश्याका गर्भेज अस्वष्ठ एवं चित्रयसे भूद्राका गर्भेज उग्रपुत अनन्तर-स्त्रीजात पुत्रकी अपेचा निन्दित ठहरता है। इसीतरह वैश्यसे ब्राह्मणीका जात वैदेह श्रीर भूद्रसे चित्रयाका जात चत्ता भी

<sup>\*</sup> स्त तथा चन्द्रह सह वैदेहन, मागव, निवाद, आयोगव, में द, पुच, चन, सुद्ग, चना, उप, पुनस, चिग्वप भीर वेय-सव निवासर इन पन्द्रह जाविनो मनुने भपसद भीर चपम सन नहा है।

निन्दित होता है। अनन्तर-प्रतिलोमकी अपचा एकान्तर-प्रतिलोमको भी तुरा समभति हैं। कारण स्मृतिमें लिखा कि अम्बष्ट और उग्र दोनो ही अनुलोम जाति निन्दित होती है।

प्रसिद्ध टीकाकार सर्वज्ञनारायणने मनुके १०११० स्थाककी टीकामें बताया है,—'एते ख्वादय विज्ञातायिकियां अर्थात् स्त श्रीर श्रस्वष्ठसे वेण पर्यन्त चिक्कित जाति सकल मानना होगा। मतलब, उनके मतमें यह सकल हो जाति समाजवाह्य ठहरती है। उत्त स्थाककी टीकामें रामचन्द्रने भी कहा है,—'स्वक्मं भिवं तेयली विज्ञाता एते पौछ्वलात्यः विश्वयः श्रिशः श्रश्चीत् पौण्डुका, द्राविड, कस्वीज, यवन, श्रक्त, पारद, पष्ट्रव, चीन, किरात, दरद, खस, दिन श्रीर श्रूद्रके मध्य जो वाह्य जाति वा दस्य कहाये तथा श्रपसद श्रीर श्रपधं सज निर्दिष्ट हो, वह निन्दित कमें दारा ही जीविका चलाता है।

मन्त्र पीराड्नकादि चित्रयज्ञातिने क्रम-क्रम जैसे
क्रियालोप श्रीर व्राह्मणादर्शन हितु व्रवलव पाया,
वैसे ही निन्दित कर्भ द्वारा श्रव्यष्ठादि श्रीर क्रियालोप हितु पीराड्नकादिक भी व्रवलवाशा श्रीर वाहरजाति कहाया था। वास्तिवक श्रद्यापि दाचिणात्यके
तिक्वाङ्कोड़ राज्यमें ऐसे समाजवाहर श्रव्यष्ठ वेद्यका
वास रहा है। इस जातिक सम्बन्धमें तिक्वाङ्कोड़
महाराजके दीवान्पेश्कार सुद्रह्माया-श्रव्यरने लिखा था,

"In their dresses, ornaments and festivals they do not differ from the Malayal Sudras, of whom according to the Keralotpatti, they form one of the lowest subdivisions. The niece is the rightful wife of the son and the daughter that of the nephew.....Among the Ampattans (Ambastham) fraternal polyandry seems to be common."\*

श्रवीत् विश्वभूषा श्रीर उत्सवादिमें मलयाल श्रूट्र-गणसे वहांके रहनेवाले श्रम्बष्ठगणका कोई पार्थका नहीं पाते। केरलोत्पत्तिके मतसे यह जाति नीचतम श्रूट्रके

सध्य गएव होती है। भागिनेयी ही उपयुक्त पुत्रवधू भीर नन्या हो उपयुक्त मागिनेयवधू ठहरती है। इस श्रम्बष्ट जातिके सध्य बहुतसे म्हाता मिलित हो साधारणतः एक पत्नी रखेंगे।

समावतः ऐसी निक्षष्ट अस्वष्ठ नाति देखकर ही रघुनन्दन, वाचस्पतिसिय प्रस्ति स्मात्मणने 'एवनम्बद्धाहोनामपि कवी यदलम्' लिख डाला है। सिवा इसकी
महाराष्ट्र और कर्णाट अञ्चलको बेंदु और वेह नातिको
भी आलोचना करनेसे द्राविड़की 'अम्पट नातिकी
तरह होन समसना पड़ेगा। वैदृ हेखी।

उग्रनाने जिस श्रम्वष्ठकी बात लिखी, वह श्रम्बष्ठ जाति इस्तिपकरूप बतायी गयी है,—

> "प्रत्वहास्वहसार्गं नी देखपन्नममाचिरम् । जो केव जनस्यः कारा बगाबि ग्रममान्वस्य ।"।

नीं चित् सक्तम्भर' लादा नयामि यमसादनम्।"(भागवत १०।४३।४) 'मम्बद्धो इसिप:।' ( त्री अरसामी )

हिन्दुवींके राजलकालमें हस्तिपक खैती बारी करता, हाथोपर पताका बांधके चलता, रणचेत्रमें ग्रस्त उठाता श्रीर नाना उत्सवके समय हाथोपर श्राग-श्रागे जा श्रम्निकी हा देखाता था। भागवत-वाला निषादी श्रम्बष्टही उश्रनाका श्रस्तजीवी श्रम्बष्ट होगा।

यमह चित्रय—मकटूनिया के वीर सिकन्दर जब पञ्जाब पहुंचे, तब पञ्जाबके दिखिण में अध्वष्ट नामक वीर जाति राजत्व चलाती, जो युनानी नृपितसे बहुत जड़ी थी। ऐ पुराणकार और पाणिनिने भी इस चित्रय जातिकी बात कही है। सुतरां इस जातिकी स्रति-श्य अप्राचीन केसे समभोंगे। इसको अध्यूषित वास-भूमि पुराणमें 'अध्वष्ट' बतायी गयी है।

वनह बाह्यण-प्राक्य तुद्ध श्राविभीव कालमें श्रम्बष्ठ नामक कोई ब्राह्मण किपलवास्तु अञ्चलमें रहते थे। दो सहस्र वर्ष पूर्वरचित दीघनिकायके अन्तर्गत 'श्रम्बद्धसूत्त' नामक पालियम्य उन्ही अम्बष्ठ ब्राह्मणका बनाया ठहरता और उसमें तत्कालीन ब्राह्मणगणकी सामाजिक अवस्थाका खासा परिचय मिलता है। नीचे हम उस्का कुछ अनुवाद उद्दंत कोरी,—

<sup>\*</sup> Census Report of Travancore by N. Subrahmanya Aiyar, N. A., M. B. C. M. Part 1, p. 27.

<sup>†</sup> Arrian चीर Quintin Cartius द्रष्टवा है।

'एकदा भगवान् बुद्धदेव को ग्राल राज्यके इच्छा-नक्त नामक वनमें विद्वार करते थे। उसी समय वहां पुष्करसारी नामक कोई ब्राह्मण भी वसते रहे। उनका अब्बष्ट नामक कोई पण्डित चौर तिवेदज शिष था। बुद्दिवकी भागमन बाद उन्होंने सुना, कि दाविंग-लच्याकान्त कोई महापुरुष वहां जा पहुंचा रहा। उन महापुरुषको देखनेके लिये श्रम्बष्ट प्रभृति पण्डित उपस्थित हुये। नानाविध वादातु-बाद अम्बष्ट नानारूप पर्षवाकासे बुद्धदेवको संबोधन करने लगे थे। उससे भगवान्ने अस्वष्ठको पापपरायण बताया। उन्होंने चत्यन्त असन्तुष्ट हो कहा था,-हे अमण गोतम ! तुम पापी श्रीर तुन्हारा वंश क्रूर-स्त्रभाव एवं निष्ठुर निकलेगा। शाक्यगण नीच और अञ्चात्राणके प्रति भित्ताशून्य रहता, ब्राह्मणके प्रति यथो-चित समान नही देखाता; ब्राह्म गरे शाक्यगणका र्देष्ट्रम व्यवहार अनुचित लगता है।

'बुद्दवने कहा, हे अस्वष्ठ! शाक्यगणने तुम्हारा क्या अपराध किया है ? (इसपर उन्होंने उत्तर दिया) किसी दिन में अपने शाचार्य पुष्करसारीके कामसे शाक्यगणके विश्वामागार गया था; उस समय शाक्य-कुमारगण उच शासनपर बैठ परस्पर कौतुक करते रहा, मुझे देख किसीने बैठनेको न कहा। बृद्धदेवने उत्तर दिया, शक्चन कैसे श्रपने श्वासन पर बैठ यथेच्छा शाचरण करता, वैसे ही शाक्यगण भी श्रपने किपल-वास्तु नगरमें यथेच्छा व्यवहार बना सकता है। ऐसे सामान्य कारणसे श्रापको कष्ट पहुंचना उचित नहीं ठहरता।

'अस्वष्ठने कहा, — हे गोतम! वर्ष चार होता है — ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और गृद्र। उसमें चित्रय, वैश्य और गृद्र ब्राह्मणका परिवारक रहता है। इसीसे याक्यगण ब्राह्मणसे हीन होता और उसका वैसा व्यव-हार अनुचित ठहरता है। यह बात सुन भगवान् भन हो मन ऐसी चिन्ता करने जगे, — तर्ण श्रस्वष्ठ श्रित सूर्ष्ठ है, इसीकारण वह शाक्यगणको नीच बताता श्रीर निन्दा करता है। उन्होंने प्रकट भावमें पूछा, — हे श्रस्वष्ठ! शापका कौन गोत्र है ? श्रस्वष्ठने

कहा,—में क्षणा गीवसे उत्पन हुमा है। बढदेव फिर बोल डठे,-शापने माट श्रीर पिटकुलको वंश-परम्परावाली नाम श्रीर गोवको देखते प्रतीयमान होता, कि शाकागण श्रापका प्रभुखानीय श्रीर भाप उसके दासीपुत हैं। शाक्यगणके पूर्व पुरुषं इच्चाक्त रहे। छन्होंने श्रपनी प्रियतमा महिषीनी प्रवको अधिकार देनेको इच्छासे ज्येष्ठ क्रमारगणको राज्यसे निकाल दिया था। वह राज्यसे वहिष्कृत हो हिसवन्त प्रदेशकी शाकवनमें जा रहने लगा श्रीर जातीय पविव्रतानी रचाने निमित्त यथोचित विवा-हादि संब्वत्वसे त्रावद हुत्रा। कुछ काल बाद राजाने षमात्यगणसे पूका था,—अव कुमारगण कहां रहता है ? उसपर अमात्यगणने क्रमारोंकी अवस्था यथा-यथ बता दी। राजा आप ही आप जहने लगे, कि कुमारगणका त्राचरण श्रका सर्थात् धर्मसङ्गत रहा। उसीसे भाका नाम निकला और वही भाकागणके पूर्व पुरुष रहे। इच्लाक़ुराजने 'दिसा' नाम्नी कोई दासी थी, उसीने क्षणाकी प्रसव किया था। उस नव-जात शिशुने जन्म साह्रसे माताकी यांच प्रकार गर्भेसल परिष्कार करने और उससे अनेक उपकार पहु चनेको कहा। है अब्बर्ध दस समय मनुष्य जैसे पिशाचको पिशाच बताता, वैसे हो 'क्षण्य' को सब लोग पिशाच समभति थे। इसीसे कार्णायण गोत्रको उत्पत्ति हुयी है। वही भिग्र क्षणगोतका चादिपुरुष रहा।

'इसीतरह है अग्बष्ठ! आपकी पित्त-साद्य ज्ञावाली पूर्व पुरुषगणका नाम और गोत्र सननेसे सालूम पड़ता, कि आप लोग शाक्यगणके दासीपुत्र लगते हैं। अग्बष्ठसे ऐसी बात होनेपर समागत जनद्वन्दने कहा,—है भगवन् गोतम! आप अग्बष्ठको बालक, मूर्छ और दासीपुत्र बता गीरव न घटायें। अग्बष्ठ सद्व श्रां शांत और कुलपुत्र हैं। भगवान् बोले,—आप यदि अग्बष्ठ-को नीचकुलजात, दासीपुत्र और मेरे साथ वाद प्रतिवादके अयोग्य समसे तो जनके बदले आप ही मेरे साथ उत्तर प्रत्युत्तर करें। फिर यदि आप अग्बष्ठको उत्तर ज्ञांत कहें। भगवान्ने अग्बष्ठसे उत्तर प्रत्युत्तर करें। भगवान्ने अग्बष्ठसे

कहा,—इसवार आप मेरे प्रश्नका यथायथ उत्तर दीनियेगा। कार्णायण गोत्रकी उत्पत्ति और उसके पूर्व पुरुषका कीन हाल आपने श्राचार्य, महस्रोक या वह ब्राह्मणसे सुना है?

उसपर अस्वष्ठने तृष्णोभाव अवस्वन कर कियत्-चण वाद कहा,—हे गोतम। आपने जैसा बताया, मैंने भी वैसा ही सुना है। इसपर समवेत जनवन्द नाना प्रकार निन्दा करने और कहने लगा,—यह अुलपुत नहीं ठहरता, नीच वंशोत्पन और दासीपुत लगता है। उपस्थित जनवन्दका वैसा मनोभाव देख बुद्देवने अस्वष्ठके आदिपुर्ध 'क्षण्' ऋषिका एक उपाख्यान सुनाया भीर उसी प्रसङ्गमें राजा दन्वाकुके उन्हें कन्या देनेकी बात भी कह डाली।

हुद्दके समय चन्न भीर नाज्ञणसमाज। भगवान्ने पूका,—
है अस्वछ! यदि चित्रयसुमार वाद्याण-कम्यासे सहवास
कारे और उसके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो, तो उस
पुत्रको वाद्याणगणित मध्य जल वा आसन मिलेगा या
नहीं ? अस्वष्ठने उत्तर दिया,—उसे मिलेगा। भगवान्ने फिर पूका,—यज्ञ, आदादि और अन्यान्य क्रियाकलापमें वह पुत्र निमन्त्रित होता है या नहीं ?
अस्वष्ठने कहा,—वैसा ही हुआ करता है। भगवान्
बोले,—वाद्याणगण उसे विदमन्त्र देता है या नहीं ?
अस्वष्ठने वताया,—वेदमन्त्र उसे दिया जाता है। भगवानने प्रश्न किया,—वाद्याणकन्यां साथ उसका विवाहादि होता है या नहीं ? अस्वष्ठने बताया,—होता है।
भगवान्ने पूका,—वह राज्यपर अभिषिक्त किया जाता
या नहीं ? अस्वष्ठने जवाव दिया,—यह कैसे होगा,
क्योंकि उसका माद्यकुल चित्रय नहीं ठहरता।

बुहरेवने फिर पूका,—इसीतरह किसी चित्रय-काला साथ ब्राह्मण कुमारके सहवास फलसे पुत्र होने-पर वह भी पूर्वीकरूपसे सकल विषयका अधिकारी बन राजिस हासनके योग्य समभा जाता है या नहीं ? श्रास्वष्ठने उत्तर दिया,—यह कैसे होगा, कारण उसका पिता खित्रय नहीं ठहरता। बुहरेवने बताया,— स्तुतरां चित्रय ही श्रेष्ठ समभा पड़ता, ब्राह्मण उसकी

् बुद्धदेवने फिर पूछा, —यदि कोई आसाण किसी अपराघसे मस्तक मुंड्वा देशसे निकाला लाये, तो वह आसाणगणके मध्य कल और आसन पानेका अधिकारी होता या नहीं। अम्बद्धने उत्तर दिया, —नहीं होता। व्हदेवने कहा, —यज्ञ, आह और अन्यान्य क्रिया-कलापमें उसे भोजन देते हैं या नहीं। अम्बद्धने कहा, नहीं देते। बुद्धदेवने पूछा, आसाण-कन्यांके साथ उसका विवाहादि होता है या नहीं। अम्बद्धने बताया, वह भी नहीं होता।

वृद्धदेव फिर बोले, चित्रयगण यदि कारणवश्च किसी चित्रयको मस्तक मुंड्वा निलाल बाहर करे, तो वह ब्राह्मणगणके मध्य जल वा श्वासन पाता है या नहीं। श्रम्बष्ठने उत्तर दिया, पाता है। बुद्धदेवने पूका, यन्न श्रीर खाद्वादिमें उसे भोजन देते हैं या नहों। श्रम्बष्ठने कहा, देते हैं। बुद्धदेवने दूसरा प्रश्न उठाया, ब्राह्मणगण उसे मन्त्र देगा या नहीं श्रीर ब्राह्मण-कन्याके मध्य उसका विवाहादि होगा या नहीं। श्रम्बष्ठने कहा, ऐसा ही होते रहता है। मगवान् बोल उठे, कोई चित्रय जब इसतरह मुख्डितमस्तक देश्रसे निकाला जाता, तब वह श्रत्यन्त होन श्रवस्था-को प्राप्त होता; किन्तु वैसी होन श्रवस्थामें भी-चित्रय ब्राह्मणकी श्रपेना श्रेष्ठ उहरता है।

वितर्णसे भी अच्छीतरह समक पड़ता है,
कि वृद्धदेवने अभ्युद्यकालमें चित्रयप्रधान्य हो रहा।
अस्त्रष्ठ त्राह्मण होते भी उनके वंशमें चित्रयादिने
संश्रवका अभाव न या और नाह्मण चित्रयसे हीन
गिना जाताथा। अन्वट्ठ स्न्तने उन 'अन्वट्ठ' गन्दनो
कोई कोई रूपक और जातिवाचक बतायेंगे। उनके
मतसे अन्वष्ठ और चित्रय जातिके मध्य सामाजिकता
पर कुछ गड़बड़ रहा, बुद्धदेवने उसीको मोमांसा लगा
दो थी। किन्तु दोधनिकायको टीका एवं भोट देशके
दुल्व अन्यमें अन्वट्ठ स्त्तका तिब्बतीय अनुवाद वियमान है। उसमें अन्वष्ठ गन्दको स्पष्टकपरे यित्र

क्षण कायस्य युजाप्रदेशीय कायस्यगणके जुलग्रस एत पद्मपुराणीय वचनसे समस पड़ता, कि चित्रगुप्तके

पुत्र हिमवानसे अम्बष्ट नामक कायस्यत्रे गीकी उत्-पत्ति हुयी है। इस जातिके मध्य भी बहुतसे लोग विकित्साग्राखमें पाण्डित्य देखा गये हैं। प्रद्यापि चनका श्राचार-व्यवहारं ब्राह्मण-चतियके तुल्य ही निकर्तगा। युक्तप्रदेशके कायस्य-समाजर्मे प्रवाद है कि श्राबष्ठ कायस्थके पूर्वपुरुषोंने गिरनारपर रहने श्रीर भ्रम्बा देवीकी पूजा करनेंसे अम्बष्ठ नाम पाया। \* गर्ड-पुराणकी पृथ्वे अध्यायमें अम्बष्ट प्रान्तंका वर्णन कर्णाट, लाट, कस्बीज श्रीर श्रानर्तके साथ श्राया है। १ सिकन्दरको चढ़ाईका हाल लिखते श्ररियनने(Arrian) पञ्जाबकी दक्षिण सुराष्ट्र वा गुजरात हो ग्रस्बष्ट वताया। इन कायस्थोंने अन्वष्ठ नाम इसी स्थानके कारण पाया है। श्राजकाल युक्तप्रदेशमें श्रम्बष्ट कायस्थ न मिलेगा। कितनी चीके मतानुसार बङ्गालमें इन कायखोंको अखष्ठ या वैद्य कहते हैं। अ किन्तु बङ्गालका श्रम्बष्ट श्रपनेको सेनराजवंशका खजातीय बतायेगा। परन्तु सेनवंश-शिरीमणि विजयसेनके शिलालेखमें उन्होंने अपनेको "ब्रह्म-चित्रय" श्रीर उनके पीत उद्मणसेनबाले ताम्य फलकर्मे "कर्णाट-चित्रय" लिखा है। कर्णाटकों प्राज भी ब्रह्मचत्रिय मिलते, जो कायस्य की तरह लेखकका व्यवसाय चंलाते हैं। सेनोंके पूर्वपुरुष कर्णाटकमें रहते थे। सकावं है, कि जनके साथ अस्वष्ठ भी बङ्गाल गये श्रीर सस्बन्ध-सूत्रमें बंधे होंगे। बंगला श्रम्बह-जातिके जुलग्रयमें लिखा है, कि ग्रम्बर्शिके स्वजाति नन्द्रादि महाराष्ट्र देशमें रहते थे-

"नन्द्रादयः संशाराष्ट्रे निवसनि ये केचन।" (सरतमङ्किक) श्रास्त्रष्ठका, चन्नप्रकी देखी।

श्रम्बष्ठको (सं॰ स्त्री॰) श्रम्बष्ठं कायति रोगविनाशाय श्रहणार्थं साह्रयति, श्रम्बष्ठ-कै-क। १ सताविशेष, पाठा, इरजेवरो । Stephania hernondifolia. इसके पर्याय हैं—पाठा, श्रम्बष्ठा, कुचेसी, पायचेसिका, एक- चीला, रवा, तिक्ता, प्राचीना, एको शिका, हका, हडकं थीं, खापनी, श्रेयसी, रसां, वनतिक्तिका, श्रविडकं थीं, प्रविद्यकं पर्यक्षित, यूथिका, विद्यकं पर्यक्षिता, दीपनी, तिक्तपुष्पा, हडितका, शिश्रिरा, हकी, मालती, देवा, हत्तपर्णा। यह लता देखनेमें विलक्षल गुर्च-जेसी होती है। गुर्चकी बनिस्तत इसकी पत्ती कोटी श्रीर डाल सीधी रहेगी। किन्तु गठनमें कोई प्रभेद नहीं पड़ता। बङ्गालके जङ्गलीं श्रीर बागोंमें यह बहुत छत्यन होती है।

२ भागीं, भारङो। ३ लचणामूल, वीमारीके नियानकी जड़। ४ अम्बलीणी, लोनिया। ५ यूथिका, जूही। ६ मय्रिया, कोकन। ७ आम्बातक, अमड़ा। ६ मय्रिया, कोकन। ७ आम्बातक, अमड़ा। ६ माचिका, साकुरुण्ड, पुदोना। अम्बहा (सं॰ स्त्री॰) अम्बा-स्था-क। पलहकी देखी। पम्बहादि (सं॰ पु॰) पाठादिगण विशेष। इसमें निम्नलिखित द्रव्य रहेंगे,—अम्बहा, धातकी, कुसम, समङ्का, कट्डूल, मधुंक, विल्व, पेग्रो, रोध्न, सावरोध्न, पलाय, नन्दीह्व भीर पद्मकेशर। यह पकातीसार-नायक, सम्थानीय, पित्तमें हितकर और व्यमें

''गणी प्रियङ्गुन्नष्ठादी पक्षातीसारनाथनी। सन्यानीयी हिती पित्ती ज्ञणानाचापि रीपणी॥" (सुसुत)

रोपण होता है।

त्रस्वष्ठिका, भनविको देखी। भन्वष्ठी (सं स्त्री॰) कटुकाभेद, किसी किसाकी कुटको।

"रक्षताखेददानाडी कट का चापरा खुता।" (इत्याभिधान)
प्रस्वहट—युक्तप्रदेशके सहारनपुर जिलेका एक शहर।
यह सहारनपुरसे दिचण-पिक्षम घाठ कोस प्रचा॰
२८° ५० १५ जिलेका रहाधि॰ ७७ २२ इ५ पू॰ पर
प्रविद्यत है। इसका रक्ष्वा कोई ५५ एकर पहेगा।
यहां सैयदोंका पीरजादा खान-दान रहता है।
प्रहरके बीच शाह घतुल ससलीकी कुब्र बनी, सन्
ई॰के १७वें शताब्द जिनका नाम खूब बढ़ गया था।
पीरजादे जाज भी माफी पात और प्रपना एक प्रतिनिधि किलेमें रखते हैं। वास्तविक यह मुगुल फीजकी
कावनी रहा।

<sup>\*</sup> W. Crooke's Tribes and Castes of N. W. P and Oudh, Vol. III. p. 190.

<sup>† &</sup>quot;क्यांटा कन्दीजवय्टा दिच्यापथवासिनः॥

<sup>&</sup>quot;श्रम्बष्टा द्रविड्रा खाटा: नम्बीना: स्त्रीसुखा: शक्ता: ।

भानत्त्रेनासिनसैन ज्ञेया दिवयपश्चिम ॥" ( गवड्पुराण ५५॥१५ ) | Vol. II. 27

अब्बद्दता—उड़ोसाके वालेखर जिलेका एक जनपद। यहां एक किला बना हुआ है।

भवा (सं क्ती ) अस्वति स्नेहात् गच्छित, भवा अच् स्तीलादाकारः। १ साता, सा। २ अस्वष्ठा, पुदीना । ३ पाठा, हरजेवरी। ४ हुर्गा। ५ अपरस् विशेष, किसी परीका नाम। ६ काशिराजकी जिर्ष्ठा कन्या। भीष, भपने सौते ले भाई चित्रवीर्यं के लिये अस्वा श्रीर इनकी दो बहनको स्वयंवर-सभासे चोरा लाये थे; किन्तु पहले मनही मन उनके शाल्वराजपर आसक हो जानेसे उन्हें वापस भेजा। शाल्वके अपद्वता कन्यासे विवाह करने में अस्वात होनेपर भक्वाने कठोर तपस्थाकर देहको छोड़ दिया। भीषा ही अस्वाक उत्तने कष्टका कारण बने थे। इसीसे महादेवकी वरसे परजन्ममें अस्वाने शिखण्डीका अवतार लिया। शिखण्डीके पौछे ही महाभारतमें भोषा मारे गये थे। ७ पायहुमाताको भगनो। प ज्योतिषमें चतुर्थं भाव-वाचक शब्द विशेष।

भारतवर्षे दिचिण अचल प्रायः प्रत्येक याममें अस्वा देवीकी पूजा होती है। देवीकी कोई विशेष मूर्ति न रहेगो। पुरोहित पत्यक्ते टुकड़े पर तेल श्रीर सिन्दूर चढ़ा पुष्पादिसे अस्वाको पूजते श्रीर छाग-मेषादिको वांल देते हैं। गांवमें हैज़ा, चेचक, महा-मारी प्रश्वति उपद्रव उठनेसे श्रस्वाकी पूजा धूमधामसे की जायेगी।

प्रस्वागङ्ग (स' स्त्री ) सिंहत की कोई नही।
प्रस्वागढ़ चौकी न्सध्यप्रदेशके चांदा ज़िलेकी ज़मीन्दारो। यह प्रचा॰ २० १५ तथा २० ५१ र० अरेर द्राधि॰ ५० ११ १५ एवं ५० ५१ पृ भे सध्य प्रवस्थित है। इसका चेत्रपत २०६ वर्ग मील लगेगा। इसमें जङ्गल भीर पहाड़ बहुत पड़ता, किन्तु रायपुरको श्रोर खेतो भी प्रच्छीतरह होतो है। कचा लोहा यहां खूब निक्तता है।

ग्रस्वाजनान् (सं क्री ) तीर्थविशेष।

अस्वानी-दुर्ग-सिंहस्र राज्यने को बार जिलेका एक पहाड़। यह समुद्रतन्ति ४३६८ फीट छच और अचा॰ १३° २३ ४० छ० एवं द्राधि॰ ७८° ३ २५

पू॰ पर अवस्थित है। टीपू सुलतानने पहले यहां किलेबन्दी को थी। इसका जलवायु महिस्सें अतियय सास्याकर है।

अखाड़ा, अखाडा (सं० स्त ०) माता. मा।
अखाद — दिव्या-हैदराबादका कोई तम्रक्षका। यह
हैदराबादके उत्तर-पश्चिम अवस्थित है। रक्षका द्द्र्०
वर्गमील पड़ेगा। इसमें अखाद, जामखेर, रोहिलगढ़,
बीहामण्डव, गुनसोंगी और एकतूनी प्रधान नगर है।
महाराष्ट्र-पराभवके पश्चात् यह अंगरेजोंके हाथ लगा
था, किन्तु थोड़े ही दिन बाद निज़ामको सोंपा गया।
अखापाटक — गुजरात प्रान्तका एक याम। दुर्गाभटके
पुत और राष्ट्रकूट-न्द्रपति कर्कके समर-सचिव नारायणने नागरिकावाले जैनमन्दिरमें इस ग्रामका कुछ
चित्र छत्सर्ग किया था।

ग्रस्व[पु, पालड़ा देखी।

श्रम्यापेट—सन्द्रान ग्रान्तके गोदावरी जिलेका एक राज्य। इसका राजस्त्र कोई २४२१९) रू॰ देना पड़ता है।

अस्वाप्रसाद—सुप्रसिद्ध हिन्ही किव पद्माकरके एक प्रत्र।
अस्वाभोना—वेहार और डिड्प्याप्रान्तके सम्बत्तपुर
जिलेका एक गांव। यह बड़गढ़से उत्तर दय कोस
पड़ता है। सम्बत्तपुरी राजावोंके समय यहां किति
बन्ही रहो। किसी प्राचीन दुगैका घ्वंसावप्रेष श्वाज
देखनेमें घायेगा। कीदारनाय महादेवका प्राचीन
प्रस्तरमन्दिर कोई सी वर्ष हुये सम्बत्तपुर-नरेग राजा
जैतसिंहके दीवान रखनी रायने बनवाया था।

प्रस्वाला (सं॰ स्ती॰) अस्वित यन्दं लाति धते प्रस्वाला-का १ साता। २ पन्नाव पान्तका एक जिला। चौदहवी यतान्दीम अस्वा नामक जनेक राजपूतने इस नगरको वसाया था। इसीसे लोग इसे प्रस्वाला कहते हैं। यह जिला अन्ता॰ २८° ४८ एवं ३१° १२ जि॰ श्रीर द्राधि॰ ७६° २२ तथा ७७° ३८ पू॰के मध्य श्रवस्थित है। रक्तवा कोई २५७० वर्गमील लगेगा। इससे उत्तर-पूर्व हिमालय, उत्तर सतलज, पश्चिम पटियाला राज्य एवं लुधियाना जिला श्रीर दिचिष कर्नील जिला तथा यसुना नदी पड़ती है।

इस ज़िलेको भूमि सतलज भीर सिन्धुके बीच समान वैठेगी। किन्तु पूर्वकी घोर घना जङ्गल और पहाड़ मिलता है। उसी पहाड़िस घावरा नदी निकली थो। मोरनीके जङ्गलमें दो ग्रच्छे भीत हैं। लोगोंने उन्हें पूज्य एवं पवित्र माना है। बड़े भीलपर त्रीक्षण्यचन्द्रका मन्दिर मिलता, जिसमें प्रतिवर्ष धूम-धामसे मेला लगता है। दिचण-पश्चिम भोर इसकी भूमि ढल गयी है। ज़िलेमें चारी श्रोर छोटे-छोटे ग्रसंख्य नदी नाले देख पड़ते हैं। घाषरा नदीने पानीसे खित सींचे जाते हैं। वर्षीमें नदी उमंड़नेसे डाक म्हायीपर प्रातो-जाती है। दिचलमें प्राम बहुत होता है। क्लेसरके १३८१७ एकर जङ्गलमें सालका द्व भरा रहता है। छोटे-छोटे पहाड़ी नालोंकी बालूमें श्रीड़ा बहुत सीना भी हाय लग जाता है। किन्तु चनेका कंकड़ ढेरका ढेर मिलेगा। जङ्गलमें शिकार की कोई कमी नहीं देखते, दिंसक जन्तु भी घूमते फिरते हैं।

शिकात स्वाला भारतीयों का भादि खान है।
सरस्ती और घाषराके कीचको भूमि पवित्र मानी
जायगी। सरस्ती नहाने दूर-दूरि लोग आते हैं।
किनारे-किनारे सुन्दर मन्दिर अपनी भोभा देखायेंगे।
शानिस्तर और पेहेवा नगर दृदयको अपनी श्रीर
खीच लेता है। थानिस्तरके सरस्ती कुण्डमें प्रति
वर्ष कोई तीन लाख मनुष्य नहाते हैं। चीना परित्राजक्त यूश्रन चुश्रङ्ग सन् ई॰कि॰वें सताब्द यहां आये थे।
सन्होंने इस प्रदेशको सभ्य एवं सुसम्पन्न पाया। उस
समय राजधानी श्रुप्तमें प्रतिष्ठित थी। कितनीही
आविष्क्रत सुद्रासे प्रमाणित होता है, कि सुसस्मानों
के भारतिक्रय तक श्रुप्तमें राजधानीका ठाट-बाट
रहा।

श्रस्तालां के श्रासपासकी सूमि गृजनवी श्रीर गोरी सुसल्मानों के हाथ चली गयी थी। सन् ई॰ के १८ वें ग्रताब्द फ़ीरोज्शाह बादशाहने हिसारमें पानी पहुं-चाने को एक नहर बनवायी। सन् ई॰ के १८ वें ग्रताब्दान्त सतलजसे दिल्ला सिख-राज्य प्रतिष्ठित हो गये थे। जब महाराष्ट्रों श्रीर श्रफ्नगानोंने सुसल्मान

साम्बाज्यको विच्छित्र किया, तव कितने ही सिख-सरदार सतलन श्रीर यसुनाके बीच राजा बन वेठे। सन् १८०३ ई० मे महाराष्ट्र अंगरेजोंसे हारे थे। उस समय यह सारी भूमि पठियाला, भीन्द, नामा श्रादि राज्यों में बांटी गयो । किन्तु सन् १८०८ ई० में रणजित् सिंइने पञ्जाबसे कितनी हो सिख फौज खे सत्तवज्ञको पार किया श्रीर उस श्रीरके न्द्रपतियों से राजख मांगा था। उस पर सिख-नृपतियोंने विगड़ कर अंगरेजोंसे साहाया-प्रार्थना की । अंगरेजोंने बीचमें पड़ भागड़ा मिटा दियाया। सन् १८०८ ई० में श्रंगरेजोंसे जो सन्धि हुयी, उसके श्रनुसार रणजित् सिंहने कोटे राज्यों पर श्राक्रमण न करने का वचन सुनाया। सन् १८११ ई॰ की घोषणाने आस्यन्तरिक युद्ध भी रोक रखा था। किन्तु राजा पूर्ण रूपसे स्नतन्त्र रहे। उन्हें किसी प्रकारका कर देना पड़तान था। सन् १८४५ ई॰में प्रथम सिख-युद्ध हुना । उस समय सिख-राजावींका अधिकार घटाया और अस्वालीमें पोलिटिकल एजएटकी जगह कमिश्रनर बैठाया गया या। सन् १८४८ ई०में जब दूसरा सिख-युद्ध हुआ स्रीर पन्नाव अंगरेकी राज्यमें मिला, तब राजाश्रोंका बचा-वचाया खल (खतन्त्रता) भो जाते रहा। सन् १८५७ ई॰को बलवेके समय अम्बालेमें कितनी हो आग लगी श्रीर गड़बड़ पड़ी थी, किन्तु उससे कोई गहरी चित न हुयो और न इसके प्रवन्धमें ही विशेष असुविधा आयी।

वाणिय व्यवसाय—की धूम सिषप्राधान्यके कारण अम्बाले जिलें में बहुत कम देख पड़ेगी। रूपरमें लोहें को होटी-छोटी चीज, अम्बालें में कालीन और प्रत्ये पाममें मोटा कपड़ा बनता है। वाणिल्यका मुख्य स्थान अम्बाला, रूपर, जगाधरी, खिजराबाद, वृरिया और खरार है। इस जिलें मिन्धु-पञ्जाब और दिल्लीमें रेल आती है। जगाधरी में जुछ मील दिल्ला यमुना और अम्बालेंसे छः मील घाषरा पर लोहें का अगरेज़ी पुल बंधा पायेंगे। कर्नालंसे पक्षी मड़क इस ज़िलेंमें होकर पटियाला राज्यकी चली गयो है। दूसरी पक्षी सड़क अम्बालेंसे कालका जायेगी। रेल और सड़कके किनारे तार लगा है।

३ इस ज़िलेकी एक तहसील। इसका चेत्र-फंस ३६६ वर्गमील पड़ेगा।

र्ध दसी जिलेका प्रधान नगर। यह श्रचा॰ ३•° २१ र्भ उ॰ ग्रीर ट्राधि॰ ७६ पर १४ पू॰ पर भवस्थित है। इसकी भूमि घाघरा नदीके तीन मील पूर्व ससुद्रतलसे १०४० फीट उच बेंडेगी। यहां श्रंग-रेज़ी फीज़की छावनी श्रीर ज़िलेकी कच हरी बनी है। किसी अन्वा राजपूतने इसे सन ई॰के १४वें शताब्द बसाया या, जिसकी अनुसार इसका नाम भी चल पड़ा। सन १८०८ ई०में जब सतलजकी उस पारवाला राज्य अंगरेज़ींके अधिकारमें आया, तब अब्बाला राज्यपर सरदार गुरुवख्य सिंचजीकी विधवा पत्नी द्या कुंवर आधिपत्य चला रही थीं। सन १८२३ र्द्र॰में दया कुंवरके मरनेपर सतलजके उस पारवाली राज्यका प्रवन्ध वांधनेको श्रम्वालेमें पोलिटिकल एजण्ड बैठाया गया। सन १८४३ ई०में नगरसे दिच्य क्टावनी पड़ी थी। सन १८४८ ई॰की पड्मावकी भंगरेजी राज्यसे मिलनेपर भव्वालेमें जिलेका हेड· क्वार्टर आया। अम्बाला नगर नये और पुराने दो भागमें विभन्न है। पुरानेकी राह खुराव श्रीर नयेकी जगह अच्छी निकलेगी। सन १८६८ ई०को अफ् गानस्थानके सूतपूर्व त्रमीर शेर त्रकी जब भारत श्राय, तब भ्रम्बालेमें चालीघान दरवार लगा था। नगरमें प्रनका बड़ा बाज़ार जमता है। प्रदरक श्रीर इलदी भी देरकी देर बिकती है। यहांसे स्ती कपड़ा, ग्रनाज श्रीर कालीन चालान किया तथा विलायती कपड़ा, लीहा, नमक, जन एवं रिशम संगाया जाता है।

चम्बाला भ्रष्टरकी चारो श्रीर श्रष्टर प्रनाइ है। श्रव यह जङ्गी कावनीकी नामसे विशेष प्रसिद्ध है। श्रम्बाला प्रदेशके अन्तर्गत कोटाष्टा नामक एक स्थान है। वहांकी सरणी नासक जफ़्लकी दी फ़द विख्यात हैं। उन तालाबींका जल कभी नहीं सुखता। उनके किनारे किनारे भनेक देवालय हैं। इस प्रदेशके ग्रनिक खानोंमें पहाड़के भरनोंमें वांसके मल लगे रहते हैं। नलके अन्दरसे पानी गिरता है। लाड़े

श्रीर गर्मीके दिनोंमें स्त्रियां अपने श्रपने बच्चोंकोः घासकी तिकियेकी सहारे उन्हीं निलीकी नीचे सुना देती. हैं। ब्रह्मतालुपर भरभर पानी गिरता रहता है। कहा जाता है, कि रोग ही चाहे न हों, बच्चोंको ऐसी चिकित्सा न करने से कितने ही बचपनमें ही प्राणत्याग देते हैं। किन्तु इस प्रक्रिया दारा सरी... खांसी, ज्वर, शीतला प्रस्ति कोई रोग नहीं होता i

भम्बाला भहर से प्रांय: १७ कोस पर ईशान कोणमें श्रीमूर वा नाइन राज्य है। यहां राजा वाणका बन है। इस प्रदेशमें तांवा, सीसा, सोहा,. भीर नमक पैदा होता है। श्रव्वात्तासे शिमताः पद्वाड ४० कोस है।

प्रस्वालापुर्ती—सन्द्राज प्रान्तने तिर्वानीर राज्यना एक तत्रज्ञम् । इसका चित्रफल १२१ वर्गमील लगता है। श्रस्वालिका (सं॰ स्त्री॰) श्रस्वालेव, श्रम्बाला सार्घे कन् इस्तः इत्वम्। १ माता, मा। २ काधि-राजंकी किनष्ठा कन्या। खयम्बर-सभासे भीषाने पत्रें चोरा अपन सीतेले भाई चित्रवीर्यंको ब्याह दिया था। चित्रवोर्यके सरनेपर इन्होंके गर्भ घौर व्यासके श्रीरससे पाग्डुराजने लन्म तिया। ३ प्रम्बहा,. पुदीना। ४ पाठा, इरजेवरी।

भ्रम्वाली—बड़ोदा राज्यके सिनोर सबिडिविजनका एक गांव। यहां दत्तात्रेयकी साता धनुस्याका पवित्र मन्दिर बना है। कहते हैं, कि इस मन्दिरके नीचेकी मही या देवीके स्नानका जल लगानेसे कुष्ठरोग मिट जायेगा। कितने ही कोदी इस ग्राममें टिके रहते हैं। श्रीमान् गायकवाड्ने कोढ़ियोंके लिये प्रस्रताल श्रीर भिचुनोंके लिये श्रवचेत्र चना रखा है।

श्रम्बासमुद्रम्— मन्द्राज प्रान्तवाले तिनेवली जिलेके शपने तश्रमुक्ता हेड कार्टर श्रीर नगर। यह श्रचा॰ द॰ ४२ ४६ उ॰ एवं द्राघि॰ ७७ २८ १५ पू॰ पर भवस्थित है। इसमें सबिखिवज्नल आफिसर वास करते हैं।

म्रस्ति (वै॰ स्ती॰) १ जल, पानी। २ स्त्री, माता, धाती, श्रीरत, मा, धाया।

प्रस्विका (स<sup>°</sup>ंस्ती॰) प्रस्वेत, प्रस्वा सार्थे कन्

इस्तः इत्तम् । १ माता, मा। २ दुगा।
३ खेतांवर जैनकी शासन-अधिष्ठात्री देवी। इसका
एक मन्दिर गिरनार पर्वतपर है, इसकी जैन, अजेन
सब पूजते हैं। अजैन लोग इसको अस्वाका
मन्दिर कहते हैं। ४ कटुकी, कुटुकी। ५ अस्वष्ठा,
पुदीना। ६ मायाफलहन्त, मैनफल। ७ काशिराजकी मध्यमा कन्या। स्वयस्वर सभासे बलपूर्वक
हरणकर भोषाने इन्हें नित्रवोर्यसे व्याह दिया था।
चित्रवीर्यके मरनेपर इनके गर्भ और व्यासके औरससे

श्रिक्ता—१ बंबई प्रान्तके स्त जिलेकों एक नदी।
यह बांसदा पहाड़में निकल बड़ोदा राज्यमें बहती
है। फिर पश्चिम शोर दो घारामें बंट इसे स्त किलेमें पहुंचते पायेंगे। वहांसे यह विखली शीर जलालपुरके बीच घूम चूम चलती शीर पूर्णांसे दिच्चण साढे सात कोस पर समुद्रमें गिरती है। मुंहानेसे कोई छः लोस गण्डवी नगर तक इसकी लहर जायेगी। समुद्रमें कोई तोन कोस इस नदी पर ८७५ फीट लंबा शीर २८ फीट जंबा रेलवेका पुल बना है। श्रिक्तामें कावेरी शीर खरेरा दो नदी जा मिली है। सङ्गमके नीचे यह फैलकर चौड़ी खाड़ी बनती है। विलगोर तक बड़ा जहाज जा सकेगा। २ बङ्गालके वहँमान जिलेका एक गांव।

श्रस्विकादत्तव्यास—इनका निवासस्थान श्रीकाशोधाम रहा। सन् १८८८ ई॰में यह जीवित थे। इन्होंने हिन्दी लेखकी बड़ी उन्नति की। कितने ही हिन्दी नाटक इनकी लेखनीसे श्रङ्कित इये हैं। स्वर्गीया महारानी विक्टोरियाकी जुबिलीपर इन्होंने 'भारत-सीभाग्य' नामक नाटकग्रन्य लिखा था। बङ्गला उपन्यास 'मधुमत'का इन्होंने बहुत श्रन्का हिन्दी श्रुवाद उतारा है।

त्रम्बिकापति (सं०पु०) श्रम्बिकाके स्वामी, शिव। श्रम्बिकापुत (सं०पु०) धतराष्ट्र।

श्रम्बिकाप्रसाद—विचारप्रान्तके शाचाबाद ज़िलेके कोई कवि। इन्होंने भोजपुरी भाषामें कितने ची गीत बनाये हैं। गीत, बंद्रत उम्दा न ठहरते भी रचयिताकी माद्रभाषाके खासे आदर्भ है।

श्रस्वकाप्रसाद सिश्र—गयादत्तके पुत्र तथा वहोरन
सिश्रके पौत्र थे। इन्होंने हो वितियाके सहाराज
श्रीराजेन्द्रकियोरसिंहको श्राज्ञानुसार, १८५८ ई॰में
'वैधिहंसावितिमिरमातेखोदय' नामक संस्कृत ग्रन्थ
रचना किये थे।

अग्निकेय, आग्निकेय (सं० पु०) अग्निकाया अपत्यम्, अग्निकान्ढ ढक्। १गणिय। २ कार्तिकेय। ३ ध्रतराष्ट्र। अग्निकेयक, अग्निकेय देखी।

श्रम्बवासी—वंबई प्रान्ति थाना जिलेका एक गांव।
इस ग्रामसे कोई श्राध मील दूर जमझ्गके पास इसी नामक एक गुहाभी वर्तमान है। इसे लोगोंने एक पहाड़ी खोदकर बनाया था। गुहास नदी किनारे तक एक ढालू चट्टान चली गयी है। इसमें एक बड़ासा चीखुण्टा दालान देखेंगे। वह ४२ फीट देखेंग, ३८ फीट चीड़ा शीर १० फीट जंचा है। उसकी तीन श्रीर चार-चार कोठरी पायेंगे। तीनों श्रोरक श्रासपास एक नीचा तख़ता लगा है। सामने श्रीर दाहने दो दरवाजे देखेंगे। दरवाजोंसे राह बरामदेकी जाती, जो ३१ फीट पड़ता है। बड़ी दीवारकी बाहरी श्रीर नासिकवाली द्यतीय गुहा—जैसी सजावट रही, वन्दनवार लटकता श्रीर फूल भूमता था। किन्तु श्रव टूट फुट जानेसे कुछ देख न पड़ेगा।

खमा भी नासिक ही नमूनेका है। चोटी पर चपटा खपरा प्रधुरी हालतमें देखेंगे। बीच के जोड़े खमों में घठखुण्टा घीर बाकी दोमें सोलह पहलुका गहतीर लगा है। राहमें पुरानेकी जगह नक्का भीदार दरवाजा लग जानेसे यह गुहा ब्राह्म थींका मन्दिर हो गया। बरामदेके दूसरे खमों पर दरवाजेकी बागीं घोर जपरसे नीचेको पाली भाषामें कोई लेख लिखा है। खमों के बीच बाले जोड़े पर भी घचरका चिन्ह देखेंगे। किन्तु वह पढ़नेमें बिलकुल नही घाता। प्रस्विवोख—बङ्गाल देशान्तर्गत दार्जिलिङ्ग नगरके प्रेमें मन्दिरका निम्नस्थान।

Vol. II. 28

श्र्यकीर—बंबईप्रान्तकी कर्णाटक जिलेके कोल्हापुर राज्यकी एक छोटी नदी। यह चारणके पास वार्ग नदसे जा मिलती है।

श्रम्बु (सं॰ क्षी॰) श्रमित गच्छित देशान्तरं श्रम्यते गम्यते वा प्राणिभिः, श्रम-ड बुंगागमस्र। १ जल, पानी। २ बाला, रूसा घास। ३ लग्नसे चतुर्थ स्थान। ४ चार संस्था। ५ हन्दोविशेष। ६ बालक, , बचा। ७ पुनर्णवा तैल।

श्रम्बुक (सं॰ पु॰) १ ख्रोतार्कमन्दार, सफ़ेद श्रकोड़ा। २ रतौरण्ड, खाल रेंड़।

अब्बुकण (सं॰ पु॰) अब्बुन: कण:, ६-तत्। जलकणा, पानीका बुंद। अब्बुकणा-जैसी रूप भी होता है।

श्रस्वकाएक (सं॰ पु॰) अस्वुनि जले काएकः श्रदः ७-६ वा तत्। क्षम्भीर, नक्र, श्रेर-श्रावी, सगर, घड़ियाल, जी पानीका कांटा हो।

भ्रस्तुकन्द (सं॰ पु॰) मृङ्गाटक, सिंघाड़ा।

प्रस्तु किराट, पन्तु किरात देखी।

श्रम्बुकिरात (सं॰ पु॰) श्रम्बुनि जले किरात इव हिंस:। कुम्भीर, नाकू, घड़ियाल, जो पानीमें श्रिकारीकी तरह निशाना लगाता हो।

श्रम्बुकोश (सं॰ पु॰) श्रम्ब नि श्रम्बु नो वा कोशो वानर इव। १ शिश्रमार, सङ्ग-माही, गङ्गाका स्स। ३ गीधा, गोह।

प्रस्तु कुक्कुटिका, पन् कुक्कुटी देखी।

प्रम्वु कुक्त टो (सं॰ स्ती॰) जलकुक्त टो, पनडुच्चो। श्रम्बु कूमें (सं॰ पु॰) श्रम्बुनि कूमें इव। शिश्रमार, गङ्गामें रहनेवाला सस।

म्रान्तुकत (सं० ति०) मस्पष्ट रूपसे उच्चारण किया इम्रा जो साफ, साफ, न बोला गया हो। व्यर्थ-जल्पित, जो बेइदा बका गया हो।

ग्रस्ब क्षण (सं क्ती ) जलिपणली, पानीकी पीपल। ग्रस्ब केशर (सं पु ) श्रस्ब नि जातः केशरी यस्य, बहुती । छोलङ्ग नीवू।

बहुती । कालक नावू। प्रस्तु क्रिया (सं॰ स्त्री॰) प्रन्तेष्टिसंस्तार, जो कास किसीके लिये मरनेपर किया जाता है।

अम्ब्ग (सं० ति०) जलमें गमन करनेवाला, लो पानीमें रहता हो।

श्रम्बुघन (सं॰पु॰) वर्षेषिला, श्रीला, श्रास्नान्से गिरनेवाला पत्थर।

म्बनुचर (सं॰ ब्रि॰) म्रब्बुनि नने चरति, म्रब्बुचर ट। ननचर, पानीमें फिरनेवाना, दरयायी। (पु॰) २ नच्चट, ननपिपरी। ३ ननग्रर।

ध्यबुचामर (सं॰ ली॰) घ्रखनः चामरिमव। ग्रैवाल, चेवार जो चीज, पानीपर पह्नेकी तरह फैल जाती ही। घ्यबुचारिणी (सं॰ स्ती॰) खर्लपंद्मिनी, खलकमल, गुल-अजायव।

श्रम् चारिन् (सं वि नि श्रम्बुनि चरित, श्रम्बु चर-णिनि, ७-तत्। जलचर, पानीमें पूमनेवाला।

श्रस्त ज (सं॰ क्ली॰) श्रस्त नि जले जायते; जन-ड, ७-तत्। १ पद्म, कमल। २ सारसपची। ३ चन्द्र, चांद। ४ कपूरि, काफ्र्रा ५ हिज्जलस्च, ससुद्रफल, पनियारी। (पु॰-क्ली॰) ६ श्रष्ट । ७ वज्र। (ति॰) ८ जलजात, पानीमें पैदा हुआ, दरयायी।

श्रस्बुज—एक कवि, कोई शायर। इनका जन्म सन १८१८ ई.० में इश्रा था। इन्होंने नीति गीर नखसिख पर अञ्ची कविता बनायी है।

श्रम्बुजन्मन् (सं°क्षों°) अम्बुनो जनाश्रस्य, बहुनो॰। १ पद्मा २ सारसपची। (पु॰क्षो॰) ३ शङ्का

ग्रस्बुजभू (सं ए पु॰) ब्रह्मा, जो कमल हे उत्पन्न हो। ग्रस्बुजस्थ (सं ० त्रि॰) कमलपर बैठनेवाला, जी कमलपर बैठता हो।

श्राबु जामलकी (सं क्लो ) पानीयामलकी, भूदं श्रावला।

श्रम्ब् जासन (सं॰ पु॰) श्रम्बु जं पद्म' श्रासने यस्य बहुन्नी॰। १ ब्रह्मा। २ स्यो। कर्मधा॰। ३ योगका श्रासन विशेष, पद्मासन।

श्रस्तुट (सं॰ पु॰) श्रम्भश्रकतृत्व, पहाड़ी शिरीष। श्रस्तुतस्तर (सं॰ पु॰) स्य, श्राफ्तात, जो पानीको चोराता हो।

श्रम्बुतां (सं॰, पु॰) श्रम्बुनि तालयिति तिष्ठति जुरा॰ तल् प्रतिष्ठायां श्रन्। श्रेवाल, सेवार । श्रव तिया वङ्गाल प्रान्तके दार्जिलङ्ग जिलेका एक गांव। सन् १८६० श्रीर १८६४ ई०के बीच दार्जिलिङ्ग-टी-कम्पनीने यहां चाहका बाग लगाया था। इसका मदान ऐसा उम्दा देख पड़ता, मानो प्रकृतिने उसे घुड़दौड़के लिये बना रखा है।

श्रस्तुद (सं॰ पु॰) अस्त् द्दाति, अस्तु दा-क। १ मेघ, बादल। २ सुस्ता, सोथा। (ति॰) ३ जल-दाता, पानी पहुंचानेवाला।

म्बब्धर (सं॰ पु॰) श्रस्तुनि धरति, श्रस्तु-प्ट-श्रच्। १ मेघ, बादल। २ नागर-सुस्ता, नागर-मोधा। ३ भद्रसुस्ता।

पान् धि (सं॰ पु॰) अन्व नि धीयन्ते ऽत्न, अन्व-धा अधिकरणे कि। १ समुद्र, सागर। २ जलपात्न, पानी रखनेका बरतन। ३ चारमंख्या।

श्वस्तु धिप्रसवा (सं ॰ स्त्री ॰) श्वस्त्रधिमिव प्रभूतं प्रस्ते, श्रस्तुधि-प्र-स्र-श्रच् टाप्। ष्टतकुमारी, घीकुमार।

च्चम्बुधिफेन (सं॰ पु॰) समुद्रफेन।

अम्ब् धियवा (सं० स्त्री०) ग्रहकन्या, प्टतकुमोरी, घीकुवार।

च्चस्बुनाम (सं॰ क्ली॰) १ क्लीवेर, रूसा घास। चम्बुनिधि (सं॰ पु॰) चंतुनः निधिः, ६ तत्। ससुद्र, जसका भाग्डार, सागर, पानीका खुजाना।

श्रुब्बुप (संप्रु॰) श्रुंबुनि पाति रचिति पिविति वा, श्रुब्बुपा ना । ३ जलाधिप वर्त्य । २ ससुद्र । २ चकुन्दा, पानेवार । (ति॰) ४ जल पीनेवाला, जो पानी पीता हो।

श्रस्बुपता (सं॰ स्ती॰) श्रंवुनि शीकराः पत्ने यस्याः, बहुत्री॰। डबटाहच, सुलक्टी, मीरेठी।

श्राम्बुपतिका, शन्युपवा देखी।

अस्य पती, अन्तुपता देखी।

श्रस्व पदित (सं॰ स्ती॰) धारा,पानीका बहाव, चश्मा। श्रस्तु पात (सं॰ पु॰) भन् पदित देखी।

श्रुब्बुप्रसाद (सं० पु॰) श्रुब्बुनि प्रसादयति ; श्रुब्बु-प्र-सद-णिच्-श्रण्, उप-स॰। कतकद्वच, निमेलीका पेंड़ । इसका फल विस कर डाडनिसे मैला जल साफ, हो जाता है। अस्व प्रसादन (सं क्षी ) चनु प्रसाद देखा। अस्व प्रसादनफल (सं क्षी ) कातकाफल, निर्मेलीका फल।

यस्तु सृत् (सं ॰ पु॰) अंतुनि विभित्ते, अंतु-स-ित्तप् तुगागमः। १ मेघ, वादल। 'वारिदेऽम्ब स्त्।' (प्रमर) २ सुस्तक,सोया। ३ ससुद्र, सागर। ४ अस्त्रक। (ति॰) ५ जल ले जानेवाला, जिसमें पानी भरकार ले जायें। अस्त्रमत् (सं ॰ ति॰) अंतुनि सन्त्यस्मिन्, ऋंतु वाहुल्थे मतुप्। बहुजलयुक्त, जिसमें पानी बहुत रहे। अस्तु मती (सं ॰ स्त्री॰) पन्तु मत् देखी।

श्रम्ब्मय्रक (सं॰ पु॰) जलापामार्गं, पानौका सटजौरा।

अम्ब्मात्रज (सं॰ ए॰) अंवुमाते अल्पजले जायते; अंवुमात्र-जन-ड, ७-तत्। १ प्रंवुक, दुफड़की कीड़ी। (ति॰) ३ केवल जलमें डत्पन्न होनेवाला, जो सिफ्रं पानीमें ही पैदा हो।

अम्बुमुच् (सं॰ पु॰) अंबुनि मुञ्जति; सुच्-िक्तप्, ६-तत्। १ नेघ, बादल। २ मुस्तक, मोथा।

अम्बुयष्टिका (सं क्ली ) भागीं, भारङ्गी। अम्बुर (सं पु॰) अंबु वाइलकात् उरण्। द्वारका अधःकाष्ठ, दहलीज, देहली, चौखटके नीचेकी लकडी।

श्रस्तुराज (स'०पु०) १ समुद्र, सागर । ३ वक्ण, ∘जलकेस्तामी।

श्रम्बुराग्रि (स॰ पु॰) श्र'दुनां राग्रयो यत्र, वहुत्री॰। समुद्र, पानीका जुखीरा।

"नैतन्नमोमखनमन् राग्रिः।" ( साहित्यदर्पण )

अम्बुरुह् (सं॰ ली॰) अंबुनि जली रोहति, अंबु-रुह-किंप्। पद्म।

अब्बुक्ह (सं० पु॰-क्ती॰) अंवु-क्ह-क। पद्म। अब्बुक्हा (सं॰ स्ती॰) अंवुक्हिमिन पुष्पमस्यस्याः, अंवुक्ह अर्थे आदि॰ अच्-टाए। १ पद्मिनी। २ स्थल-पद्मिनी।

श्रम्बु रुचिणी (स'॰ स्ती॰) शंवुरु हमस्यस्याः ; शंवु-रुच मलर्थे इनि, ऋने भ्यो ङोप्। पद्मलता, कमलको विल। शंवुरु हाणां समूहः। २ पद्मसमूह, कमलका देर। अंतुरहाणां सिन्निक्टदेश:। ३ पद्मयुक्त देश, जिस मुल्कमें कमल रहे।

श्रम्बुरोहिणो (सं० स्ती०) पद्मिनी। श्रम्बुरोहिन् (सं० स्ती०) श्रंवृनि जसे रोहित, श्रंवु-कह-णिनि। १ पद्म। २ सारस पची।

श्रम्बुवस्निक (सं॰ पु॰) क्रिमिशङ्घ, कोई पींधा। श्रम्बुवस्निका (सं॰ स्त्री॰) कारवेसी, करेसा। श्रम्बुवस्नी (सं॰ स्नी॰) १ स्तुष्ट्राकारवसी, करेसी। २ जलपिपसी, पानीपिपरी।

श्रम्ब वाची (सं॰ स्री॰) श्र'सु वाचयति तदर्षेण सूचयति श्रस्तु - चुरां वच-णिच्-श्रण् णिच् लीपः । उप-सं डीप् । जिस समय सूर्य श्राद्री नचन्नके प्रथम चरण्में रहता है, उस स्थितिकालका नाम अंबुवाची है। स्थेकी सगिया नचल भोगके बाद तीन दिन वीस दण्ड मात्र यह स्थितिकाल है। इसी समय पृथिवी शायद भीतर ही भीतर रजखना होती हैं। यथा राज-सान्तेग्डमें-- 'खगशिरिंख निहत्ते रीद्रपादे अम् वानी सतुमति खत्तु पृथ्वीं । (ऋतुमतीति प्रस्त्वमार्यम्। काशी) सूर्य मासमें दी नचत्र श्रीर एक चरण भीग करते हैं। इसीसे वैशाख मासमें अखिनी और भरणी ये दो नचन श्रीर क्तिकाका एक चरण स्र्यंका भोग होता च्येष्ठ मासमें सत्तिकाकी श्रेष तीन पाद, सम्पूर्ण रोडियो श्रीर सगिशराके दो पादोंको स्पूर भोग वारते हैं। फिर श्राषाट मासके पहले छः दिन चालीस दण्डोंमें सृगिपराने शेष दो पाद सूर्यके भोग होते हैं। उसके बाद जिन तीन दिन बीस दग्ड तक सूर्य आद्रीकी प्रथम चरणमें रहते हैं, उसीका नाम ऋंषुवाची है। उसी समयसे वर्षा की स्चना होती है। इसीसे लोग इसे अंवुवाची क्ष इते हैं। ब्रुयामलमें लिखा है,-

" प्राहटकाले समायाते रीद्र च्यवगते रवी । नाङ्गिवेधसमायोगे जलघोगं वदास्यहम् ॥ "

सूर्येके श्राद्री नचत्रमें गमन करनेसे वर्षा उपस्थित होगी। उसी समय नाड़ीवेध होनेसे में जलयोग श्रायीत् वर्षाकालका योग कह्न गा। ज्योतिषमें लिखा है, जिस दिनके जिस समय स्थै मिधुन ( श्राषाढ़ ) में गमन करते हैं, फिर इसी वारके उसी समयमें प्रायः ही श्रंववाची होता है। श्रंववाचीमें वेद वेदाङ्गका श्रध्यम निषिष्ठ है। उसमें भूमि जीतना न चाहिये। श्रीचके निमित्त कितने ही खदी हुई मही व्यवहार करते हैं। यति, विधवा श्रीर व्रतस्य ब्राह्मण इनमें कोई भी खणक व परपाक मचण नहीं करते। मचण करनेसे चण्डालान्न भीजन का पाप होता है। श्रंववाचीके मध्यमें विधवाकी श्रम्म स्पर्ण न करना चाहिये, इसीसे वे लोग प्रदीप प्रमृति स्पर्ण नहीं करतीं। श्रंववाची पड़नेके पहले धानका लावा भून रखती हैं श्रीर श्रंववाचीके तीनी दिनोंमें उसीको खातो हैं। कितनीही फल मूल खाकर रहती हैं। (नाहिनीई निधानतः। श्र्वि) श्रंवु वाचीमें दूध पीनेसे सर्पभय नहीं रहता।

श्रम्बुवाचीत्याग (सं॰ पु॰) श्राषाद क्रण्यका तेरहवां दिवस।

अम्बुवाचीप्रद (सं॰क्षी॰) मापाद क्षणका दमव् दिवस। अम्बुवारिणी (सं॰ स्ती॰) स्थलकमिलनी, गुलाव। अम्बुवासिन् (सं॰ द्वि॰) अंबुनि जलप्रधाने देमे वसितः, श्रम्बुवस णिनि, सध्यपदलोपी ७ तत्। जलवासी, पानीमें रहनेवाला।

श्रस्त वासिनी, पम् नासिन् देखी।

श्रम्बुवासी (सं॰ पु॰-स्ती॰) श्वंतृनि जनप्रधाने देशे वासी यस्याः, ङीप्। रक्तपाटल, पुनागका पेंड्।

श्रास्त्वास्, अन् वाह देखी।

श्रु वाह (सं १ पु॰) श्र वृति वहति ; श्र वृत्वह श्र्ण्, उप-स॰।१ मेघ, बादल।२ सुस्तक, सोघा।३ कहार, पानी भरनेवाला। ४ श्रुश्च, श्रु वरक। ५ सप्त संख्या, सात नस्वर।

प्रस्तुवाहिन् (सं कि ) यं दुनि वहति दधाति; यं दु-वह-णिनि, ६-तत्। १ जलको रखनेवाला, जिसमें पानी रहि। २ जल ले जानेवाला, जो पानी ले जाये। (पु॰) ३ जलपात, पानी भरनेवा बरतन। ४ मेघ, बादल। ५ सुस्तक, सीथा।

भ्रस्तु वाहिनी (स' स्त्री ) प्रनःपुनः भ'तुनि वहति स्थानान्तरं नयति ; भ'तु-वह-णिनि, ६-तत्। द्रोणी,

ग्रम्यचिवमें जन पए वानिका पावविगेष, कुंडो, जिम वरतनमें कित मिंचे।

ष्रव्यविद्वार (मं॰ पु॰) ष्रव्युनि जनी विद्वारः ; श्रम्यु-वि-प्ट-घज्, ७-तत् । १ जनकीड़ा, मन्तरणादि, पानी-का चेन. तैरना वगैरङ ।

प्रमुविसवा (मं॰ म्ही॰) श्रम्युनः विस्रवा, श्रम्यु-वि-स्र-पन्। इतकुमारी, घीतार। इसके पत्तेसे जन निकनता है।

श्रम्युवेतम (म॰ पु॰) श्रम्युजाती वेतः, गाक॰ तत्। जनवेतम, पानीका वेत ।

रो परिन्याध-रिकृती नाईशी वास्य वेतने । (जनर)

चम्बुगिरीपिका (म'॰ स्ती॰) चम्बुजात: चत्य: गिरीपः, चन्पार्यं कन्, स्तीत्वात् इत्वम् । जल-गिरीपिका, पानीका कनमीम। इससे विदोप, विष, कुछ एवं चर्म नष्ट होता है।

भन्युगिरीपी, दम् निरीपिका हेली।

म्बर्गुम्मि (मं॰ म्ही॰) १ जलम्मि, घींगा। २ श्रड़ाहा, धाम-मुस।

चन्तुर्भरोध (सं॰ पु॰) श्रव्युनि संत्रध्यन्तेऽस्मिन्, श्रम्बु-सम-त्रध श्राधारे घन्। ससुद्र, सागर।

प्रस्तुमरण (सं॰ क्ती॰) धन्यु-स-लुग्रट्। जलप्रवाह, णानीका[वहाव।

भन्नुमर्पिणी ( सं ॰ स्ती ॰ ) भ्रम्नुनि जले सर्पति गच्छति, भन्नु-सृप-णिनि, ७-तत् । जलीका, जींक ।

भम्बुसादन (सं॰ ली॰) निर्मेनी वीज, निर्मेनीका तुण्म।

प्रमुमारा (म' क्ली ) कटली हच, केलेका दरख्त। श्रम्युमारा (मं ए ए ) जुन्द प्रयाच्च प, कुन्द के प्रवासा भाइ। प्रमुसेचनी (सं क्ली ) श्रम्युनि सिच्चन्ते नीकानः श्रम्या; श्रम्यु-सिच करणे लुग्रद्र, ६-तत्। नीकासे जल निकालकर फेंकनेको काष्ठमय पात्र, नावसे पानी छलोचनेको सकडीका वरतन।

भम्बूहत (मं॰ क्ती॰) भनम्बु भम्बूहतम् भम्बु-चि॰ ह-प्र।१ निष्ठीयन-युक्त वाका, युत्कारी पृयी वात। (वि॰) २ यका पृथा, जी जल्द कप्तागया ही। १ यूका पृथा, जिसपर तुवाव गिरा हो।

Vol. II. 29

श्रस्तृर—सन्द्राज प्रान्तवाले उत्तर-घरकाट जिलेके विवर तग्रमुक्का एक नगर। यह ग्रचा॰ १२ प॰ २५ उ॰ घीर द्रावि॰ ७६° ४४ २० पृष्ट तया वैस्रुरन ३०, बङ्गलोरम ७८ श्रीर सन्द्राजम ११२ सीन दूर, कद्यनायम् घाटीक नीचे पालार नदीक टिचण श्रवस्त्रित है। यहांने विद्गृर श्रीर मलेमको विद्या सड़क गयी है। रैलवे छेगन नगरने कोई पाव कोम टूर पड़ेगा। श्रम्बृरहुर्ग पर्वतकी चोटी पर नगर विराजमान है। यहां तेल, घी ग्रार नीलका व्यापार वड़े जोरसे चलते देखेंगे। सन् १८६० ई०में रेलवेके चन जानेसे नदीकी राष्ट्रमान नहीं भेजते। श्रम्वृर-दुर्ग पर्वतपर विका खड़ा ई। सन् १०५० ई०में इस किले-के पास जो भयानक युद दुघा, उसमें सुजफ्फ्रजङ्गे भरकाटके नवाव भन्वर-उद्दोनको इरा दिया घा। सन् १७६८ ई॰में मन्द्रालकी १॰वीं पैदल फीजने इस किलेकी वड़ी वहादुरीके साथ वचाया। बीस वर्षे वाद हैदरश्रक्तीने इसला मार इसे ले लिया या, निन्तु बङ्गलोरको सन्धिके अनुसार वापस दिया। सन् १७८२ श्रीर १७८८ ई॰में जब महिस्रपर चढ़ाई हुयी, तब इस किनेमें ख़बर नेने-टेनेकी फीज रखी गयी थी।

श्रस्तृर्धेट-मन्द्राज प्रान्तकं सलेम जिलेका एक नगर।
यहं श्रचा॰ १२° [४७० १५ "ड॰ एवं द्रावि॰ ०८°
४५ १४ प्रं प्रं पर श्रवस्थित ई। वनियमवाहोके
सहरतली ई।

श्रम्वृत्ती—वंदर्र प्रान्तके पूना जिलेकी एक छोटी घाटी। इस राइ लीग श्रम्बृत्तीमे पानु प्राते जाते हैं। किन्तु यह व्यापारका मार्ग नहीं ठहरती। जुनरसे कन्याण जाना मीधा पड़नेसे इसमें वहुत मुसाफिर देखेंगे। यह मीना उपत्यकाकी चोटीपर पड़ती है।

प्रम्वृत्याची—सन्द्राज प्रान्तवाचे तिर्वाहोड़ राज्यके प्रमाम तद्रमुक्ता एक नगर। यह प्रचा॰ ८' २२ ड॰ श्रीर द्राधि॰ ७६° २४ ३० पृ॰ पर भवस्तित है। प्रमे एक नहर प्रमेपीचे मिलाती श्रीर प्रमेल मामका मेला स्थानीय व्यापारको बट्गता है। उन् १७५४ रे॰तक यहां देस्वगचारी न्यतियोंकी राज्ञ-धानी रही थी। श्रस्वेगांव-वंबर्देने नासिनं जिलेका याम विश्रेष। यह डिंडोरीसे पश्चिम साढ़े छः कोस पड़ेगा । इस गांवमें हिमाड्पन्थियोंने महादेवका एक बहुत बढ़िया नकः। शीदार सन्दिर बना था। सन्दिर चालीस फीट लख्वा श्रीर क्तीस फीट चौड़ा रहा। श्रव कृत श्रीर दीवार गिर गयी है।

श्रम्बोत्त – पम्बावके पेशावर जिलेसे उत्तरपूर्व ठीक श्रंगरेज़ी राज्यकी उस श्रोर श्रवस्थित एक पहाड़ी घाटी। इसी घाटीकी राइ कई बार श्रंगरेज़ी फीज्ने उदग्ड पार्वतीय जातियों पर प्राक्रयण किया था। सन् १८६३ ई॰की मुहीम पड़ी रही। -स्वात प्रदेशके सितान स्थानमें जो वहावी सुसल-मान रहते, वह पद्मावने श्रंगरेज़ी राज्यमें मिनते समयसे उपद्रव उठाते श्राये थे। सन् १८५० से १८६३ ६० तक इन्ही मुसलमानीं कारण सीमान्तकी प्रजान श्रंगरेजींसे प्रतुता रखी। किन्तु यह कभी श्रंगरेजी-का सामना पकड़ते न घे। सन् १८५७ ई॰में इन्होंने श्रंगरेजी राज्यमें घस निसी श्रणसरके हरे पर धावा मारा। इसीलिये सन् १८५८ ई॰ में श्रम्बोल घाटीकी राह पांच हजार शंगरेजी फीज इनके विरुद्ध भेजी गयी थी। घोडीसी श्रस्विधाकी वाद श्रंगरेकी फीज ने इनके सहायकोंका गांव फ्रांक, दो कि, जा उड़ा श्रीर सितानको मिटा दिया। अन्तमें सिध होने पर सितान किसी सरदारकी सींपा गया था। किन्तु दो वर्षे वाद ही फिर उपद्रव उठने श्रीर श्रंगरेज़ी राज्य पर त्रात्रमण पड़ने लगा। सन् १८६३ ई॰ के सित-क्वर मासमें श्रंगरेजी निगइबान फीज पर बड़े जोरसे धावा दुश्रा था। उसी सालकी १८वी प्रकीबरकी सात इजार श्रंगरेजी फीज पन्नावसे चल श्रम्बोल घाटी पर जा पड्'ची । २०वीं श्रक्तोवरको वहावी सुसलमान इतने ज़ोरसे लड़े, कि अंगरेज़ी फीज़को क्कना श्रीर क्समक संगाना पड़ा था। १५वीं दिसम्बरकी रातकी श्रंगरेजी फीजने दुरमनकी जगह काषा मारा श्रीर १६वीं को अप्रेल गांव जला डाला। अन्तको दुनैर लोग अंगरेलींसे मिले भीर वहावियोंको नाथ करने पर उद्यत हुये थे। कोई एक ही सप्ताह बीच अंगरेजी । अस्पस्, पना देखी।

फीज,ने बुनेरोंके साथ बलवाइयोंका खान भस किया। २३वीं दिसम्बरको श्रंगरेजी फीज, शतुको परास्त कर श्रखोल घाटी वापस पहुंची थी। इस युहमें श्रंगरेजों के ८४७ और मत्के २००० वीर हताहत हुये। श्रक्वोत्तगढ़—वस्वदेवे रत्नागिरि जिलीका एक किला। यत्र राजापुर नदोने सुंहाने खाड़ीपर खड़ा श्रीर ससुद्रतलसे बहुत कम जंचे उठा था, उत्तर श्रीर पश्चिम श्रीर गड्डा बना रहा। इसका चेत्रफल पाव एकर निकलता था। सन् १८१८ ई॰ में किलेने वर्नेत इमलक के हाथ श्रात्मसमर्पण किया। फिर सन् १८६२ ई॰में यह विलक्कल टूट-फूट गया, मनान, दीवार या दुजेंका कहीं नाम भी न रहा। श्रस्वीली-वंबर्ववाली थाने जिलेकी सलसीट तहसीलका एक गांव। इस ग्राममें शिला-मन्दिर प्रतिष्ठित है।

श्रस्वा (वै॰ पु॰) गायक, गवैया, गानेवाला। त्रस्व (सं॰ पु॰) १ अम्बरस, कार्कीश, तुर्शी, खटाई। श्रमः (सं क्ली ) आप्नीति विष्वं व्याप्नीति ; श्राप-श्रसुन्, फ्रस्तः नुम् भश्र। १ जल, पानी। २ वकार प्रचर। २ बाला नामक भीषध। ४ लग्नसे चतुर्थ राशि। ५ वैदिन छन्दोविशेष। ६ प्राकाश, श्रासमान्।

श्रका:पा (सं० पु०) चातक पची, पपी हा। बका:सार (सं क्ली ) चकासां सारं येष्ठम्, ६ तत्। मुक्ता, मोती।

श्रमा:सू (सं०पु०) श्रमांसि जलानि स्ते, श्रमार्-स्-किए। १ धूम, धूवां। २ साभ्वता, बदली। धूवांसे बाटल बनता श्रीर बादलचे पानी बरसता, इसीचे भ्वां अभास् अर्थात् पानी बरसानेवाला कहाता है। फलतः घूम दग्ध पदार्धने ननीयांश भिन दूसरा नुक नहीं उहरता।

'धूम:स्वादायुवाहीऽग्नि-वाही दहनके तनम् । थमः सः करमालय स्री जीमृतवाद्यपि व ( 'हेम )

भ्रमःस्य (सं॰ व्रि॰) १ जलयुत्त, पानीसे भरा र जलमें स्थिति रखनेवाला, जो पानीमें हुआ। ठहरा हो।

श्रमानिधि (सं पु॰) श्रमासां जलानां निधिः, श्रतुक् ६ तत्। समुद्र, बहर।

श्रमासास्तत (सं श्रि ) जलसे किया हुआ, जो पानीसे बना हो।

श्रमस्मार, अभःसार देखो।

म्बिनी (वै॰ स्त्री॰) भिचिका विभेष। इन्होंने मुक्त यजुर्वेदको वाच्सें परिणत किया था।

श्रम्ण (सं॰ पु॰) श्रम किए-स बाहुलकात् न।
१ महत्, बड़ा घादमी। २ भयद्वर घन्दकारक, खीफ़नाक श्रावाज देनेवाला। ३ सीमरस बनानेका, पात्र।
ऋषिविशेष। यह्वाच्के पिता रहे। (ति॰)
४ शक्तिशाली, ताक्तवर।

म्ब्रभोज (सं क्ती ) अस्मिस जले जायते; अस्मस्-जन-ड, अत्तत्। १ पद्म। २ सारसपची। ३ वारि-वेतस, पानीका बेंत। ४ चन्द्र, चांद। (पु क्ती ) प्रक्रा (ति ) ६ जलजात, पानीसे पैदा इग्रा।

श्रक्षीनखण्ड (सं०पु०) श्रक्षीनानां शण्डः खण्डो वा। पद्मसमूह।

"कुमुदवनमपश्चित्रीमदक्षीजखण्डम्।" (भाष ११।६४)

अभीजजनि, प्रयोजनयन् देखी।

भ्रमोजजनान् (सं॰ पु॰) श्रमोजि पद्मे जना यस्य बहुत्री॰। चतुर्मुंख, हरिनाभिपद्मजात ब्रह्मा।

भागोननाल (सं॰ पु॰) पद्मनाल, कमलकी डराडी।

च्योजयोनि, षभाननमन् देखी। ध्रमोजयरङ, षभोनखङ देखी।

त्रमोजपण्ड, मभोनखण्ड देखो।

श्रमोजा (सं • स्ती •) वही यष्टीमधु, वेलके डग्टल-ंका शहर।

श्रमोजिनी (सं॰ स्ती॰) श्रमोजानां समूहः। १ पद्म-समूह। २ पद्मलता, कमलकी वेल। ३ पद्मयुक्त देश, जिस मुल्जमें कमल खुव मिले।

अस्भोद (सं०पु०) श्रक्षी जलंददाति, श्रक्षस्-दा-का। १ मेघ, बादल। २ सुस्तक, सोथा। (ति०) १ जलदानकर्ता, पानी देनेवाला।

मसोधर (संविव) प्रसी जलं धरति, समास-

प्ट-अच्। १ मेघ, बादल । २ सुस्तक, मोथा। ३ ससुद्र, बहर।

असोधि (सं॰ पु॰) असांसि धीयन्तेऽस्मिन्, यन्यस धा आधारे कि। समुद्र, बहर।

अन्भोधिपञ्जव (सं०पु०) प्रवाल, मूंगा।

श्रक्योधिवल्लम (सं॰ पु॰) ६-तत्। प्रवाल, सूंगा। श्रक्योनिधि (सं॰ पु॰) श्रक्यसः निधिः, ६-तत्। ससुद्र,

वहर।

श्रमोराग्रि, भगोनिषि देखी।

श्रमोत्ह, ममोवह देखी।

श्रक्षोत्ह (सं॰ ल्ली॰) श्रक्षोसि रोहति; श्रक्षोत्ह-क, ७-तत्। १ पद्म। २ सारसपत्ती। (पु॰) ३ वेतस, बेत। (त्रि॰) ४ जलजात, पानीसे पैदा द्वश्रा।

अभोगहनेशर (सं० की०) पद्मनेशर, नमलना रेशा।
अस्म जुदग—गुजरातनी नावेरी नदीने पासना खानीय
पुरोहित समाज। पहले नोगोंने इस समाजनी
ब्राह्मण समक्ष रखा था, निन्तु पीछे वह नात जाते रही।
अस्मणदेव—वम्बईवाले ननाड़ी जि, लेने मालखेडा राष्ट्रकूट रूपति अर्जुनने लड़ने। चेदीने महाराज नोक्के
इनने नाना रहे। इननी नन्या महाराजाधिराज
हितीय लख्पसे व्याही गयी थी। नीसरी ताम्ब पलनाने
अनुसार, —सन् ८१५ ई०नी २४ वी फरवरीनो
हितीय लख्प सिंहासनाहन हुये।

असपिट—सन्द्राज प्रान्तके सलेम जिलेका एक नगर। यह सलेम नगरके समीप असा॰ १२° ८´ १५´´ ड॰ एवं द्रांचि॰ ७८° ४१´पू॰ पर अवस्थित है।

अन्मय (सं श्रितः) अप्-मयट्, प स्थाने मः। जल-मय, आबदार, पानीसे भरा हुआ।

श्रमारस (हिं॰ पु॰) श्रम्यतसरका कपोत, जो कवू-तर श्रम्यतसरमें पैदा हुश्रा हो। इसका समग्र शरीर खेत भीर कपढ़ काला होता है।

श्रमा, श्रमां (हिं॰ स्त्री॰) माता, मां, महतारी। श्रमामा (श्र॰ पु॰) साफा, मुरैठा। इस निरासे साफिको मुससमान बांधते हैं।

भगायानायकनुर मन्द्राज प्रान्तवाले मदुरा जिलेके डिग्डिंगल तश्रमुकका एक राज्य। सन् १७४१ ई॰में यहां जो लड़ाई हुयी थी, उसमें डिग्डिंगल चांदा साहब के हाथ लगा। सन् १७५७ ई॰में हैदर प्रलीके हमला मारते समय भी इस राज्यने बड़ा काम किया था। घंगरेजोंने घपने घिषकारके समय इस राज्यको कोई इकीस हजार रुपये वार्षिक कर लगा छोड़ दिया। धम्मायानायक नुर नगरमें दिच्छण-भारत रेल-वेका छेशन बना है

श्रमारी, अनारी देखी।

श्रमाल्-वैदान्त-विलास नाटक-रचयिता।

श्रमुगी—बस्वई प्रान्तवाले कल्याण राज्यके कोई काल-चुर्ये चपति। यह सिन्धुराजके प्रत्न थे। महिसुरके प्टरिप्टर स्थानमें जो शिलालेख मिला उसमें लिखा है,-इस राजको क्षरण्ने प्रतिष्ठित किया था। वह शिवके अवतार थे। उनका जन्म किसी ब्राह्मणीसे इश्रा या। वह नापितका काम करते रहे। कालच्चर-में उन्होंने एक राजाकी मारा, जो नरमांस खाता था। इस तरह क्षणाको मध्य-भारतके डाइल-प्रान्तका राच्य मिला। उनके वंश्रके कितने हो राजावींने शासन किया था। श्रन्तमें कदम नामक कोई न्यति हुये, उनके दो प्रत रहे,-विज्ञल श्रीर सिन्धुराज। ज्येष्ठ-भाता विज्ञल सिंहासनारुट हुये थे। सिन्धुराजने चार पुत्रका नाम है,--श्रमुगी, शङ्क्वमेन्, कन्नर श्रीर जीगम। इनमें सबसे पहले, अमुगीकी ही राज्यका श्रिधिकार दिया गया था। श्रमुगीके बाद जीगम गद्दीपर बैठे। जीगमके प्रवका नाम परमाढ़ि रहा। परमादिने पुत्र विज्जल जब सिंहासनारुढ़ हुये, तब यद प्रिलालेख बनाया गया। सन ११७३ ई॰को विज्ञलके च्ये छपुत्र सोवीदेवका जा शिलालेख पड़ा, वर उपरोक्त भिलालेखसे नहीं मिलता।

श्रमाक् (वै॰ श्रव्य॰) श्रीर, तर्पं। श्रम्त (सं॰ पु॰) श्रमाते सीरमेन दूरात् जायते श्रम्-रक्। श्रास्त्र द्वच। श्रामका फल, पत्ता बोध द्वीनेसे क्लीव-लिङ्ग होता है।

श्रम वा श्राम्नवा (Mangifera indica) चलता नाम श्रांव या श्राम है। क्रोटा नागपुर श्रीर भारतवर्षके दिचिएमें यह पहले श्राप ही श्राप जनाता था। ग्रब भारतवर्षकी सब स्थानीं इसकी पेड़ लगाये गये ग्रीर फल भी खूब होते हैं।

यास्य प्रव्हें ये कई पर्याय देखे जाते हैं- यस, यास्त्र, चूत, रसाल, सहनार, नामगर, नामग्रभ, नीरेष्ट, साधवद्र स, सङ्गाभीष्ट, सीध्ररस, सपूना, नोनिजोत्सव, वसन्तदूत, यम्लफल, मोदाख्य, सय-यालय, मध्यावास, सुभदन, पिकराग, न्यपिय, प्रियाख्नु, नोनिजावास, साकन्द, षट्पदातिथि, सधुन्नत, वसन्तदू,, पिकप्रिय, स्त्रीपिय, गन्धवन्धु, श्रलिप्रिय, सिंदरासल्।

वैद्यशास्त्रके मतानुसार कचा श्राम कषाय, रुचि-कर, कुछ श्रम्त श्रीर सुगन्धित होता; इसके खानेसे वायु, पित्त श्रीर रक्त बढ़ता है। परन्तु श्रीर इससे कफ कई प्रकारका रोग भी नष्ट होता है। श्रपक बड़ा श्रम्त पित्तकर होता है।

पनि श्राममें नई गुण होते हैं। लोग नहा नरते हैं, — पाने श्रामनी रसी खाई न खाई रेहें धसी' सुमिष्ट पना हुशा श्राम सुखाद श्रीर पुष्टिनर होता है। इसने खानेसे वर्ण, रुचि, श्रीरनी नान्ति, वल एवं मांस बढ़ता है। चीनीने साथ पना श्राम खानेसे चयरोग, श्रीहा, वात, श्रीमा प्रस्ति श्रनेन प्रनारने रोगोंसे उपनार दिखाई देता है। हतने साथ मिलानर खानेसे वात श्रीर पित्त नष्ट होता एवं श्रीन, वर्ण श्रीर बल बढ़ता है। दूधने साथ श्राम श्रीतन, वर्ण श्रीर बल बढ़ता है। दूधने साथ श्राम श्रीतन, सुखादु, स्रिग्ध, निचित् गुरुपान श्रीर श्रला विरेचन होता है। वात पित्तादि रोगमें यह हितनर रहता है। इससे श्रम, रम श्रीर बल बढ़ता है।

पने धामना प्रधान गुण यह है, नि इससे निल-चण नोष्ठग्रित होती है। इसलिये धनेन रोगोंमें यह हितनर है। ग्रहस्थ लोग किलना सहित नवें धामनो सुखानर रखते हैं। बचोंने उदरामय होने पर उसना नाथ खिनानेसे दो हो तीन दिनमें पायदा मानूम होता है। धामना हरा पत्ता, मूल और गुंठली सङ्घोचन है। इसीसे जलमें सिडनर खिनाने से उदरामय रोग नष्ट हो जाता है। पश्चिमके गरीब आदमी पने धामनी घंठली धागमें भुनकर खाते हैं। शंठलीने चूर्णको शक्की तरह धोकर कितने हो उसकी रोटी बनाते हैं। युरोपीय चिकित्सक श्रामकी शंठली, सीठ श्रीर कच्चे वेलको एक साथ सिह्न करके रक्तामाश्य एवं उदरामय रोगमें देनेसे विल्वालय उपकार देखते हैं। नाकसे खून गिरनेमें शंठलीका रस सुड़कनेसे खून बन्द हो जाता है। इण्डियन फार्में कीपियामें लिखा है, कि श्रामकी शंठली में खूब गैलिक-एसिड है। इससे खाम नष्ट श्रीर बाधक तथा श्रश्चे रोगमें इसका काथ खानेसे रोगी सुख हो जाता है। देखराजवन्नभने मतमें इससे खा, हिंद, मेह एवं श्रतिसार नष्ट होता है। श्रामका मन्तर रुचिकर श्रीर श्रिक्टीएक है।

युरोपोय चिकित्सक कहते हैं, कि कहा जाम श्रीर कहे शामकी श्रंठकी नित्रप्रदाह, खुलकी श्रीर खासकासमें विशेष उपकार करती है। हरे पत्तेको सुखाकर तब्बाकूकी तरह उसका धुआं हुके में पीनेसे खासकाच्छ श्रीर कर्युरोगका प्रतिकार होता है। डाकर एन्सिकी कहते हैं, कि शामके पेड़का चूर्ण नीवृकी रस या तिक साथ मिकाकर जगानेसे चमेरोग शक्का हो जाता है। शामका तख्ता ज्यादा कठिन श्रीर खायी न होते भी साधारण शादमी उसके किवाड़ श्रादि बनाते हैं। कपड़ा रंगनेसे पहले श्रनेक शादमी शामकी पत्ते श्रीर हिककिको व्यवहार करते हैं।

हम लोगों के देशमें कितने ही आदमी कही आम को स्खाकर रखते हैं। उसे अमरा, अमच्र या अम्सी, कहते हैं। पक्षे आमके रसकी पतला करके सुखा लेते और उसे अमावट कहते हैं। सबदा धूप दिखाकर यबसे रखनेपर अम्चूर और अमावट बारह महीने रहता है, उसमें कोड़े नहीं लगते। परना अमच्रमें हल्ही और नमक न मिलानेसे वर-सातके दिनों उसमें कीड़ा लग और वह खराब हो जाता है। स्वभावत: जिसका धातु कोष्ठवह हो, यदि वह नित्य अमच्र या अमावट खावे, तो पेटका उहेंग कम पड़ता है।

वैद्यशास्त्रीत अस्त्रखण्ड अति उपादेय सामयी है। इससे नेत्ररोग, वायुरोग, अस्त्रपित्तननितरोग, अस्त्र-Vol. II. \$0

हिह, मेइप्रसृति अनेक प्रकारके रोग दूर हो जाते श्रीर देहकी कान्ति तथा वलहृहि होती है। इसकी प्रसुत करनेको रीति यह है,--खूब मीठे श्रामका रस कपड़ेसे छान ले। छना रस १२ सेर, साफ चीनी प सर, गायका घी ४ सर, सोंठका चुर्ण १ सर, मिचे का चूर्ण श्राव सेर, पौपलका चूर्ण पाव भर, दूध श्राट सेर, सब द्रव्योंको मृच्छित घोमें पकाये। पक जाने पर पिपरामूल, सुनक्ता, चाव्य, धनियां, जीरा, काला-जीरा, सींठ, बड़ी इलायची, दारुचीनी, तालियपत्र, इन सबको खूब बारीक पीस और कपड़े से छान कर हरेक चौज आध आध सेर लेना चाहिये। तरव्ज्के वीज, सवक भीर नाग केंशरको चूर्णकर प्रत्येक द्रव्य चीबीस चीबीस तोले और असली सधु चार सेर डाले। इन सब चीजोंको अच्छी तरह एक साथ मिलाकर इस खख्डको घीके बरतनमें रख दे। बीच बीचमें धूप देखाना भति भावंग्यक् है। मात्रा दो तोची थोड़े गर्म दूधके साथ सेवन करना।

शामका मुख्या भी खानेमें जायके, हार होता है।
यह कोठिको खूब साफ रखता है। जिस शाममें
एकदम रैशा न हो और पक्षते पर कड़ा रहे, उसके
बड़े बड़े टुकड़े करके घीमें भून से। फिर उन्हें
मिश्रोके रस-जैसी गाढ़ी चीनीमें छोड़ भांड़में रख दे।
श्रामका मुख्या बहुत दिन नहीं रहता।

वक्षदेशकी अनेक स्थानीं जो आमका अवार बनता है, उसे कासुन्दी कहते हैं। इसके बनाने-की रीति यह है,—पहले सरसों और इल्होंको अच्छी तरह धोकर सुखा जेना। सुख जाने पर दोनोंको खूब महीन पीस लेना। उसके बाद दश सेर आमको, छील और अंठली निकाल कर दुकड़े दुकड़े करे। पकी हुई ३ सेर इसलीका भी चिंयां निकाल डाले। फिर दो सेर सरसोंके चूर्ण और आध सेर इल्होंको आम और इसलीके साथ देंकीमें कूटना चाहिये। एक सप्ताह बाद फिर इसके साथ पूर्ववत १० सेर आम और ३ सेर इसली कूटे। एक सप्ताहके बाद फिर उसके साथ पहले होको तरह १० सेर आम, ३ सेर इसली और २॥ सेर नमक कूट शक्छी तरह सानकर मिला देना। इस अचारको हांडीमें रखकर उसका संह बन्द कर है। बीच बीचमें धूप दिखा देनेसे यह सड़ता नहीं, यह मुख-रोचक और आग्नेय है। इससे अम्खका व्यक्तन बनानेपर वह खानेमें खूब सुखादु होता है। वंगालके खान विश्रेषमें अन्यान्य भी अनेक प्रकारकी कासुन्ही बनती है।

पिश्वम देशका अचार खानेमें बहुत क्विकर होता है। वह इसतरह बनाया जाता है। जालीदार एक एक आमके चार चार टुकड़े कर उनके भीतरकी आधी अठली निकाल आधी रहने दे। फिर पत्थरके बरतनमें उनमें अच्छी तरह सेंधा नमक मिलाकर भूपमें रख देना। पानी निकलने पर उसे फेंक देना। इस प्रक्रियाको तौन दिन करना पड़ता है, अन्तमें छोटी मेयी, काला जीरा, सौंफ और मिर्चा कुछ अधकुटा और कुछ समूचा रखे। इस मसालेको अनुमान आधा तोला हरेक आममें भर उसे असली सरसीके तिलमें डाल दे, और उसके जपर थीड़ासा यह मसाला और सेंधा नमक छोड़े। उसके वाद हांड़ीका मुह बन्द कर। बीच बीच भूपमें रख देना अति आवश्यक है। कुछ दिनमें आम गल जाने पर अचार तथार हो जायगा।

भारतवर्ष ही आमका जन्मस्थान है। यह ग्रीम प्रधान देशका हच है। ग्रीतप्रधान देशमें अम्बहन्द नहीं जन्मता। कुछ लोनी महीमें श्रामका पेड़ बड़ी तेजीसे बढ़ता, खुश्का श्रीर कंकरीली महीमें भी यह पैदा होता है। श्रंठली, गुलक जम श्रीर जोड़-क जमसेही शामके पेड़ रोपे जाते हैं। पहले गुठलीही रोपी जाती थी। उसके बाद गुरोपियोंसे हम लोगीन क जम लगाना सोखा है। श्रांठीका पेड़ बहुत बड़ा श्रीर सर्तेज होता है, क्लमका उतना बड़ा श्रीर तेजस्कर नहीं होता। गिरो हुई दौवारकी मही श्रीर स्खा कोचड़ शामके पेड़की जड़में देनेसे वह बड़ी तेजीके साथ बढ़ता है।

्राम्य वङ्गदेशमें पौषमासने अन्तमें श्रामना सुकुल निकलने लगता है। माधमास सब पेड़ोंमें सुकुल निकल चाते हैं। सुकुल खिलनेपर दृष्टिका जल पड़ने और वीजनीष बंधनेसे फिर फल नही लगता। साव महीनेके अन्त और फालान सासमें छोटी कोटी अभीवियां लग जाती हैं। ज्येष्ठ महोनेके अन्तर्मे प्रायः सब श्राम पक्ष जाते हैं। परन्तु भागलपुर, माबदहसे पश्चिम सभी खानमें माव, फाला न मासमें मन्तर लगते हैं, श्रीर श्राषाढ़ महीनेमें श्राम पकना शुरू होता है। मालवप्रान्तके किसी याममें कवि कालिदासका जना हुआ या और वे उज्जियनीमें रहते थे। मेघदूतमें आषाद, मासमें आमने पनानेनी बात लिखी है। श्रतएव इन दोमें, चाहे जिस स्थानपर उन्होंने मेघदूतकी रचना को हो, आवाढ मासमें वहां श्राम पक जाते थे। 'बन्नोपानः परियतपानयो-तिभि: कानगावै: 1' (पू॰ में॰ १८) इसपर मिल्लनाथने लिखा है, -- 'पापाढ़े वनच्ता: फलन्ति पचन्ते च मेघवातेन इत्यायय: ।' इसमें ऐसा सन्देश हो सकता है, कि श्रीर श्रीर श्राम इसकी पहली पका जाती हैं। किन्तु वास्तवमें देखा जाता है, जुक्र पेड़ोंने सिना युजापदेशादि प्रदेशोंने श्रावाढ मासमें हो श्राम पक्षते हैं। प्रवतः वंगाव देशसे बहुत पीके वहां आम पकते हैं। बम्बई, मालदत्त और लङ्गड़ेका लोग अधिक आदर करते हैं। वालवात्तेसे दिल्ला श्रोर श्रासामप्रशति अनेवा स्थानों में पक्तनेक समय शाममें कोड़े पड़ जाते हैं। कुछ आमींकी अंठलियोंमें एक प्रकारके पतङ्ग होते हैं। पक्का श्राम काटने पर वे फरसे डड़ ज़ाती हैं। इस तरहने की ड़े जन्मनेसे आधा आम खराब नहीं होता। किन्तु प्रन्य प्रकारके कौट प्रत्यना होटे होते हैं। पने हुये ग्राममें वे निलविन किसवित पूमते फिरते हैं। जिस श्राम्में ऐसे कोड़े - रहते हैं, वह ग्राम खाया नहीं जाता। ये सब कीड़े . कोटे-कोटे केटोंसे यामने भौतर घुस जाते और उसने बाद बड़े होते हैं।

श्रम्मगान्धहरिद्रा (सं० स्ती०) श्रामहरिद्रा, श्रांबा॰ हरदी। श्रम्मवेतस (सं० पु०) श्रम्बवेतस, श्रमलवेत, चून। श्रम्मसार, श्रमवेतस हैखी। श्रमात (सं॰ पु॰) श्रम्भवत् सर्वत श्रायते प्राप्यते ; श्रम श्रत-घन्, शान॰ तत्। श्रमङ्ग, श्रमङ्का पेड़। श्रमातन, श्वाव देखो।

चन्त्र (सं॰ क्षी॰) धम-वाहुत्त॰ का तक्र, माठा। (पु॰) रसविग्रेष, खद्दारस। (वि॰) धन्त्ररसयुक्त, खद्दा।

चन्ह दो प्रकारका है-पार्थिवान्ह और भौड़िजान्ह। लवण, गन्धक, यवचार प्रसृति खनिज द्रव्यसे जो श्रम्त प्रसुत होता है। उसे पार्थिवान्त कहते हैं। इसका दूसरा नाम ट्रावक है। उद्भिजसे जो अन्त संग्रहीत . होता, उसका नाम श्रीडिकाम्ब है। उद्भिद्वे नीलवर्ष साथ अन्तरस मिलनेसे रक्तवर्णे हो जाता है। इसीसे नपड़े या नाग्ज्पर जवाफूल धिसकर उसमें नीवृका रस देनेसे जाल रङ्ग निकलता है। कितन ही उग पहलेसे ही हुरीमें जवाफ्ल विस रखते हैं। फिर जब कोई द्वीहाका रोगी चाता है, तब उस कुरीको नीवृमें ध्रुवेड़कर दावते हैं; उससे लाल रंगका रस टपकता है। वे लोग गंवारोंको समभा रेते हैं, कि मीहा कटा, इसीसे खून टपकता है। चन्त्रमें कीड़ी इड्डी, रूपा या सोना डाल देनेसे जल जाता है। सङ्गार वाययुक्त चारद्रव्यके साथ अम्स मिला देनेसे, वद्य वाहर निवाल आता है। षधिक वा तीजस्कार अम्बरस दांतमें लग जानेसे दांत गोठिस हो जाते हैं। उस समय कोई वसु चवानेसे कष्ट होता है। यदि दांत गोठिल हो नाय, तो कोई कड़ो मोठी चीज चवाना चाहिय। अनेक आदमी कहते हैं, कि जो लोग श्रङ्गार प्रस्ति चार द्रव्यसे दांत मांजते, थोड़े ही श्रम्बरससे उनके दांत गोठिन . हो नाते हैं।

विना जल मिलाये ट्रावक, सेवन न करना चाहिये। सेवन करनेसे अञ्चनाली जल जाती श्रीर उससे प्राथनाथ हो सकता है। थोड़ासा अस्त्ररस सेवन करनेसे पाचक और बलकर होता है। हम लोग भाहारके बाद अस्त्रका व्यक्षन खाते हैं, वह परि-। पाकके लिये उपनारी है। परन्तु दुर्वेच व्यक्तिको प्रति-। (दिन वा बहुत उद्गिक्तान्त न खाना चाहिये। खानेसे

रक्तने कण नष्ट होते श्रोर श्रीर श्रोर भी दुर्वल हो नाता है। एकदम कुछ भी श्रम्तरस न खानेसे स्त्रभिं श्रीर श्रजीण रोग होता है। सुपष्यमें नीवृ या श्राम हो प्रश्चल है। किसी किसो दिन चानता श्रीर पुरानी दमनी भी खा सकते हैं। नये न्वरमें श्रम्त खानेसे प्यास, रक्तनी उप्यता श्रीर न्वरका तेज कम हो नाता है। पुराने न्वर प्रसृति रोगमें, पार्थिवाम्त हितकर है।

वैद्यमास्त्रके सतसे अस्त — हृद्य, भीतल, वायुनार्थक एवं स्तिष्य है। काडु वलुगोंसे यह अधिक तेजस्तर है। इससे जिहा एवं दन्तका उद्देग उत्पन्न होता है। पण्डितोंने भाक एवं अन्तर्म एक प्रकारका दोष वताया है। अर्थात् इससे गरीर, रक्त, नेत्र सव दूषित होता, प्रज्ञा और स्मरणधिक नष्ट हो जाती है। अन्त सव रोगोंका घर है, इसलिये इसे परित्याग कर देना चाहिये।

श्रम्बन (सं॰ पु॰) श्रन्तीऽन्तः, श्रन्ताधें निन्। १ मन्दार वस, श्रनीड़ेका पेड़। र लक्षचवन, वड़हर। श्रम्बनरन्त (सं॰ पु॰) कारन्त्रविशेष, खटा किरमान। इसके फलका गुण पिपासानाशक, गुरु, रुचिकर श्रीर पित्तकर है। (राजवस्म)

श्रम्तका (सं॰ स्त्री॰) १ पालङ्कशाम, खद्टा पालमा। २ पनामी नता, खद्टी खिरनी।

अन्तनान्तिन (सं॰ ली॰) नान्तिन, खही नांजी। अन्तनाख (सं॰ लो॰) अन्तं अन्तरस-विधिष्टं नाखं नानं यस्य, बहुनी॰। १ लवणहण, नोनिया। (पु॰) शक्तरसीन, सफी,द गन्दन।

यम्बर्क्स (सं॰ पु॰) हचिविशेष, कोई दरख्त। यम्बर्केशर (सं॰ पु॰) अम्बः केशरो यस्य, बहुब्रो॰। १ सातुलुङ्ग, विजोरा नोवृ। २ दाड़िमहच्च, अनारका पेड़।

अम्बनेसरी (सं० पु॰) अम्बरसनिम्बुक हच, खहे नीवृका दरखूत।

अन्तकोश (चं ॰ यु॰) तिन्ति हो हच, इमलीका दरख्त । अन्तकोशाक, अन्तकोश देखी।

चन्त्रगोरस (सं क्री ) अन्तरक, खट्टा मठा।

अस्त्रचाङ्गेरी (सं क्ती॰) चाङ्गेरीमेद, खटी अब्बोती या सेह।

श्रक्तचुक्रिका (सं॰स्ती॰) कर्यधा॰। विचास्त, खटा पालक।

**ग्रस्त** चुड़ (सं० पु०) बस्तनुक्रिका देखी।

श्रक्तलस्वीर (सं॰ पु॰) श्रक्तरसनिस्वृकष्टच, खटे नीवृका दरख्त।

अन्तटम (सं पु॰) असमन्तन हत्त, इसने रेशेसे ब्राह्मणकी मेखला बन सकती है।

अस्तता (सं ॰ स्त्री ॰) कार्केम्य, खटाई, तुर्गी।

अम्ललक् (सं॰ पु॰) प्रियालष्टक, चिरौंजीका पेड़।

श्रस्तदोत्तन (सं॰ पु॰) चुक्र, खष्टा पालक।

श्रम्बद्रव (सं॰पु॰) वीजपूरादिरस, बिजीरे नीवू वगैरहका श्रक्षी

क्स्स्टर्व्य (सं॰ क्ली॰) वीजपूरादि, विजीश नीवृ वगै रह। प्रस्तनायक (सं॰ पु॰) ग्रस्तं रसं नयति, ग्रस्त-नी-

गबुल्। श्रस्तवेतस, चूका।

अस्त्रनिस्तुता (सं० पु॰) महास्त्र निस्तुता, खद्दा नीवृ। अस्त्रनिशा (सं० स्त्री॰) अस्त्रा निशा, कर्मधा॰। शरीहच, आंबाहरदी।

ग्रस्तपञ्चन, बन्नपत्रपत देखी।

श्रम्भपञ्चमल (सं क्षी ) पांत्र खद्दे पाल । कोल, दाड़िम, हचान्त्र,चुित्रका एटं श्रम्तवेतस श्रथवा जम्बीर, नारङ्गा, श्रम्तवेतस, तिन्तिड़ी एवं वीलपुरसे मिन्नवर श्रम्तपञ्चक बनता है।

अस्तपत्र (सं० पु०) अस्तं पत्रं यस्म, बहुत्री०।१ अस्म-न्तन वच । २ टग्डालुक, खाम । ३ चुद्रपत्रतुलसीवच, जिस तुलसीने पेड़को पत्ती छोटी रहे। (क्री०)

% चुक्रमाक, खद्टा पालक।

श्रुक्तपत्रक (सं॰ पु॰) १ सेख्डा, सेडा। २ अध्सन्तक वृत्त । १ अक्तलोणिका, लोनिया।

प्रस्तपता (सं॰ स्ती॰) गुक्राचा, भिग्छो।

इस्तपितका (रं॰ स्ती॰) चाहेरी, सेह। इस्तपिती (सं॰ स्ती॰) इस्तंपतंयस्याः। १ पसा-शीसता, गूलर। २ चाहेरी, सेह। ३ ह्युटास्तिका, क्राटी लोनिया।

श्रक्तपनस (सं॰ पु॰) श्रम्: तद्रस: पनस:, कर्मधा॰। जिक्कचहच्च, सन्दार।

श्रम्तपर्णिका (सं॰ स्ती॰) १ द्वचित्रोष, कोई दरख्त २ सुरपर्णी, गूलर इसका गुण—वात, कफ श्रीर शूलरोगनाश्रक है। (वैद्यक्तिष्वस्तु)

श्रास्त्रपणी, असपर्णिका देखी।

श्रस्तपादप (सं०पु०) वचान्त, इसली।

श्रक्किपत्त (सं क्ती ) श्रक्कात् श्रजीर्णात् जातं पित्तम्। रोगिविशेष, कोई बीमारी। इस रोगसे श्राष्टारके बाद उदरमें श्रक्क मालूम पढ़ेगा। कारण, खाया दृशा पदार्थ पित्तके दोषसे खट्टा हो जाता है। रुच, श्रक्क, कटु श्रीर उप्ण वस्तुका भोजन ही इसका उपादान निकखेगा । सचणमें लिखा है,—

> " विरुद्ध हास्त्रविदाष्ट्रियित्तप्रकीपि पानाद्य मुलोविद्य भ्यः । पित्तं स्वष्टतूपित्वतं पुरा वस्तद्य मूर्पितं प्रवदित सन्तः ॥ स्विपाकः वृमीतृक्षेत्राः तिक्तामुोद्गारगीरवै। । स्वत्वस्वरुद्ध स्विसिरस्त्रपितं वदेदिसियक्॥ तस्त्रस्थि। — स्वीगमूष्यं गस्र।" (साधवनिदान)

सारांग्र यह, कि अविपाक, अविष, हृदय एवं कर्म दाह, तिक्र अन्तके उदार श्रादिसे अन्तिपत्तकी पहंचानेंगे। यह देखे।

वस्तिपत्तान्तकमोदक (सं॰ पु॰) प्रस्तिपत्तका योगः विश्वेष, जो लड्ड् बस्तिपत्तको मिटाता हो। इस मोदक के बनानेका विधान यह है,—द पत्त श्रुग्छी, द पत्त, पिप्पत्ती और द पत्त गुवाकचर्णको ४ शरावक हतमें डाल एकत भूनेंगे। फिर उसमें दो-दो तोले लवङ्ग नूर्ण, बचाच्छे, कुष्ठचूर्ण, नागकेशरचूर्ण, यमानोचूर्ण, रक्त चन्द्रनचूर्ण, रासाचूर्ण, क्षण्णजीरकचूर्ण, यहमधुनूर्ण, तेलपत्रत्वगेलाचूर्ण, सैन्धव, इनुषाकलचूर्ण, श्रष्टिमधुनूर्ण, तेलपत्रत्वगेलाचूर्ण, सैन्धव, इनुषाकलचूर्ण, श्रष्टीमदन-फलचूर्ण, जटामांसीच्छी, अभ्न, रङ्ग, रीष्य, तालीभ-चूर्ण, पद्मकाष्ट्रचूर्ण, सूर्वोचूर्ण, वराहक्रान्ताचूर्ण, दंभ-चूर्ण, पद्मकाष्ट्रचूर्ण, सूर्वोचूर्ण, वराहक्रान्ताचूर्ण, दंभ-वोचन, पिप्पलीमूलचूर्ण, आतावरीच्र्ण, जातोफलचूर्ण, पीतिभाष्टीमूलचूर्ण, कातोकोषचूर्ण, जातोफलचूर्ण, काकोलोमुस्तकपिप्पलीकपूरिवड्ड-वनयमानीका चूर्ण, कोकालालें। म्रक्तिपत्तान्तकरस (सं०पु०) म्रस्तिपत्तप्तरस, जो रस म्रस्तिपत्तंको दूर करता हो। यया,—

"श्वतस्तार्कणीहानां तुरूषां पथ्यां विनर्देयेत्। माषमाव' लिचेत् चीद्रेरचपिचप्रशान्तये॥" (भैषज्यरवावली)

पूँके हुये सूत, श्रवें शीर लीहके बरावर हरको रखकर रगड़ लेना चाहिये। इस रसको साषसात्र खानेसे श्रक्तिपत्त दवता है।

म्रस्तपुर (सं क्ली ) हचास्त, इमली।

श्रक्तपुष्यिका (सं॰ स्त्री॰) श्रारख्यश्यष्टच, जङ्गली सनका पेड़।

श्रक्तपूर (सं क्ती ) श्रक्तेन पूर्वते; श्रक्त-पूर कर्मणि वज, ६-तत्। तिन्तिज़ी, इमली।

धम्लफ्त (सं॰ पु॰) धम्तं फ्लं यस्य, बहुवी॰। १ तिन्तिड़ी हच, इमलीका पेड़। (क्ली॰) २ हचाम्त, इमली।

अस्त्रफला (सं॰ स्ती॰) कत्यारिका, कैया।

श्रम्बवस्या (सं॰ स्त्री॰) श्रम्बं रसं वन्नाति; श्रम्बवन्ध डण्-यक्, स्त्रीलात् टाप्। श्रम्बरसस्त्रन्थ।

श्रास्त्रभेदन (सं॰ पु॰) श्रम्तार्थं श्रम्तरसप्राप्तरयें भिय-तेऽसी, श्रम्त-भिद नर्भणि व्युट्। १ श्रम्तदेतस, चून । २ चुन्न, खद्दा पालना।

श्रन्तमारीष (संपु॰) श्रन्तग्राक्तविश्रेष, खष्टी चीराई । ''श्रन्तगरीषकी दीवकीयनी कधरः एटुः।" (वैद्यकनिष्यः )

षम्त्रमूलक (सं॰ क्षी॰) व्युषितकाष्ट्रिकपक्षमूलक, प्ररानी कांजीकी पक्षी जड़।

''काञ्चिनं युषितं पक्कं सूचकं लस्तमूचकम्।" (परिमापाप्रदीप)

श्रक्तमेड (सं॰ पु॰) पित्तजन्यमेडरीगभेद, जो पैशाव की बीमारी सफरा विगड़नेसे पैदा हो।

मन्तरस (सं॰ पु॰) श्रन्तशासी रसश्चेति, नर्भधा॰। १ श्रन्तरस, तुर्धी, खटाई।(ति॰) २ श्रन्तरसविधिष्ठ, तुर्थे, खट्टा।

यम्बरुहा (स'॰ स्ती॰) यम्बाय रोहति, यम्ब-रुह-क-टाप्। मालवदेशप्रसिद्दनागवन्नीभेद,मालवे्का पान। देसका गुण यो लिखा है,——

"र्वाचिकरी दाइन्नी गुळाइरी भाषानइरी च।" (राजनिष्यः) मर्थात् श्रव्हा चया, सधुरा एवं क्चिकरा होती Vol. II. 31 है। यह दाह, पित्त और गुलाको मिटायेगी। इसके सेवनसे सम्न और बल बढ़ता है। अन्तनोणिका (सं॰ स्त्री॰) अन्तं रसं लाति गटहाति,

बम्बनोषिका (सं॰स्नो॰) बम्ब रसं नाति ग्टह्माति, बम्ब-ना-कः; चुरा॰ खुन्न, स्त्रोलात् टाप्। प्रवो॰ वा गलम्। ब्रमरून, सेह।

चाङ्केरी चुक्तिमा दनाग्रटाखादम्बलीणिका। ( प्रमर )

वस्त्रादिमें लीह या अन्य कषायका विह्न पड़नेपर इससे छुट जायगा। इसकी गुणमें बताया है,—यह चुधावर्डक, रुचिकर, कफ वायु और यहणीरोगनाथक, पित्तकर अर्थ, कुष्ठ एवं अतिसार प्रसृति रोग निवारक है। (भागमकाष)

ग्रस्तलोगी, पम्ववीयिका देखी।

श्रक्तलोनिका, मम्बदीयका देखो।

श्रक्तवती (सं॰ स्त्री॰) श्रक्तं रसं श्रस्त्रास्थाम्; श्रक्तं रसादि॰ मतुण्, मस्य वत्वम्। श्रामक्त्वत्तां, सेह। श्रक्तवर्ग (सं॰पु॰) श्रक्तानां तद्रसवतां वर्गः समूहः, ६-तत्। श्रक्तरस प्रधान द्रव्यसमूह, खट्टी चीज़का ज्लीरा। इसमें निम्न लिखित द्रव्य सम्मिलित हैं,—

"बस्तवेतस्र क्वीरलुङ्गास्त्रचणकास्तकाः ।
नागरङ्गः तिन्तिको च चिद्याप्तलं च निन्दुक्तम् ।
चाङ्गेरी दाष्ट्रिक्यं व करमदे तथैव च ।
एव चास्त्रगणः ग्रीको वेतसास्त्रसमायुतः ॥" (रसेन्द्रसारसंग्रह)

कोई कोई दाखिम, बामलकी, मातुलङ्ग, श्राम्ता-तक, कियल, करमदे, वदर, तिन्तिङो, कोशाय, भव्य, परावत, विव्रफल, लक्षच, श्रम्तवेतस, दन्तश्रठ, दिध, तक्र, सुरा, श्रम्त, सीवीरक, तुषीदक एवं धान्यास्त्रको भी श्रम्तवर्ग समभता है। वस्तुत: जितना श्रम्त द्रव्य हो, वह सब दूसमें था जायेगा।

ग्रन्तविता, श्रम्भवही देखो।

अस्तवती (सं॰ स्ती॰) अस्त तद्रसवती वती यस्याः,
पूर्वपदस्य पुंवद्भावः। विपर्णीकन्द, जवासा। इसके
यन्यिविधिष्ट मूलसे अस्तरस जता निकलती है।
अस्तवादक (सं॰ प॰) आस्तातक वस्त अपनेता

अस्तवाटक (सं॰ पु॰) त्रास्त्रातक हच, श्रमड़ेका पेड़ा

**त्रस्तवाटा, प**सवाटिका देखो।

श्रम्तवाटिका (सं॰ स्त्री॰) वाटी एव वाटिका; स्तार्थे कन्-टाप्, इस्त इत्वम्। श्रम्तस्य वाटिका स्थान-मिव, ६-तत्। नागवज्ञोभेद, किसी किस्मका खट्टा पान। श्रम्तवाटी, शन्तवाटिका देखी।

श्रस्तवाङ्क, पस्नातक देखो।

श्रम्तवातक (सं॰ पु॰) श्राम्तातक हच, श्रमड़ेका पेड़।

श्रम्तवासुक (सं० पु०) चाङ्गेरी, श्रमक्त । श्रम्तवास्तुक, श्रम्ववासूक देखो ।

ः श्रस्तवास्तून (सं॰ पु॰)ः श्रस्तरसान्वितो वास्तृनः, नर्मधा॰। चुक्रनाम पत्रशानः, खद्दा पालनः।

श्रस्तविदुत्त (सं १ पु॰) श्रम्तवितस, श्रमतवित, चूका। श्रस्तवीज (सं १ स्ती॰) श्रम्तस्य वीज कारणम्, ६-तत्। वचाम्त, दमती।

श्रम्बद्वच (सं॰ ली॰) श्रम्बरसी वृचे यस्य, बहुवी॰। वचाम्ब, इमली।

श्रस्तवेत, अन्लवेतस भीर भन्तवेत देखी।

श्रम्तवितस (सं०पु०) श्रम्तं रसं वयित सर्वपतेषु वहितः वेञ्-उण्-असच् तुद्च, बाहुलकात् न श्रात्वम्। चुक्त, श्रमलवित, तुर्श्यह, खद्टा श्राक । अमलवित देखो। श्रम्तः वेतसका गुण् कपाय, उण्ण श्रीर वात, कफ, श्रश्रे, गुल्म, श्ररोचक प्रसृति रोगनाश्यक कहा गया है। "भीटदेशे प्रसिदः।" (राजनिष्यः)

यह लघु, दीपन, भेदन श्रीर हृद्रोग, श्रुल, गुम्त प्रस्ति रोगनाश्रक, पित्तकर, रोमहर्षण, रुचविट्, मूल, श्रीहा, उदावते, हिसा, श्रुक्ति, खास, कास, श्रजीण, वमन, वात, कफ प्रस्ति रोगनाश्रक होता है। (भावप्रकाश) इसके पक्षे फलमें निम्नलिखित गुण रहेगा,—

"दीपघ्र' गुरु दारकच ।<sup>97</sup> (राजवल्लम)

पस्त्रपाक (सं॰ पु॰) अस्तोऽन्तः भाको यस्य, बहुत्रो॰। १ चुक्त, चूका। यह अत्यन्त होता और वात, दाह एवं श्लेषाको दूर करता है। भकर या चीनो मिला-कर खानेपर इससे दाह, पित्त भीर कफ मिट जायेगा। (राजनिष्ण,)

श्रम्बयाकास्य (सं॰ स्ती॰) चुकानामकपत्रभाक, चूका। श्रम्बद्या (सं॰ स्ती॰) चाह्नेरी, सेइ।

अम्त्रसरा (सं श्वी ) नागवत्तीभेद, किसी कि स्मका पान।

श्रक्तसार (सं॰ पु॰) श्रक्तरस एव सारः प्रधानं यस्य । १ जुल, चूला। २ निम्बुल, नीवू। ३ हिन्ताल हच। (क्षी॰) ४ कान्त्रिक, कांजी। ५ जुलनामक कान्त्रिक-भेद, किसी कि सकी कांजी। ६ सातका मांड़। श्रक्तसारक (सं॰ क्षी॰) १ कान्त्रिक, कांजी। २ जुल-नामक कान्त्रिकमेद, किसी कि सकी कांजी। श्रक्तस्त्रस्त्रमिका (सं॰ स्ती॰) तिन्तिड़ी, इमली। श्रक्तहरिद्रा (सं॰ स्ती॰) श्रक्ता श्रक्तरसाधिका हरिद्रा, कर्मधा॰। श्रठीहच, श्रांबाइलदी।

श्रम्ता (सं॰ स्ती॰) श्रम-उप-क्षः श्रम्तरसोस्यस्याम्, श्रश्रं श्रादि॰-श्रच् ततः टाप्। १ चाङ्गेरी, श्रामरुतः। २ वनमातुलुङ्ग, बिजोरा।२ श्रोवक्षीव्रचः। ४ तिन्तिड़ी, इमली।

त्रम्हाता (सं वि वि ) श्रम्हीस्तत, खट्टा किया हुत्रा, जो तुर्भे हो गया हो।

त्रस्ताङ्क्य (सं॰ पु॰) श्रम्तं श्रङ्ग्यः श्रङ्ग्याकारायं यस्य बहुन्नी॰। चुक्त, श्रम्तवेतस, चूका।

श्रन्ताटन (सं पु ) १ सहासहाहच, कोई भाड़ी, कटसरैया। यह कषाय, सधर, तिक्त, डपावीर्य श्रीर स्निग्ध होता है। (भावनकार) २ गर्भवेदनाहर योग, हमलका दर्द सिटानेवाली दवा। (चिकित्वाकमकलम्बी) श्रन्ताट्य (सं पु ) अत्यानिस्वुक, नारङ्गोका दरखूत। श्रन्तात, पम्ल तक देखी।

श्रम्हातक (सं॰ पु॰) श्रम्हं रसं श्रति गच्छिति प्राप्नोति ; श्रम्हं श्रत-ग्वुल्, ६-तत्। श्रम्हवेतस, चुक्रं, श्रमलवेत, चूका।

अस्तातको (संस्ती॰) पलागोलता, सेह।
श्रस्तादन (सं॰ पु॰) श्राद्यते, श्रद कर्मण लुग्ट्;
श्रस्तादन सच्यम्, कर्मधा॰। कुरण्टकहच, पीली
लोनिया।

श्रम्हादान, यम्बादन देखे। श्रम्हाद्दि (सं॰ पु॰) १ तिन्तिड़ी, इसली। २ चुका-नामक पत्रशाक, चूकिकी भाजी। श्रम्हाध्युषित (सं॰ पु॰-क्ती॰) १ सर्वेगताचिरोग, मांखकी कोई बीमारी। इससे भांख पक्ती, लाल पड़ती, जला करती भीर पानी देती है। (माधवनिदान) २ अक्पनिम्बूक, नारङ्गी।

त्रसान (सं पु॰) स्तै-त ऐदार्त तस्य नत्व ततो नज्-तत्। १ वन्धुजीवनहृच, दोपहरिया। २ महा-सहा, कोई भाड़ी। 'पर्वानस्य महासहा।' (पनतः) ३ भिष्टिका भेद, किसी किसाको भाड़ी। 'पन्वानस्वमंख किष्टिमेदे।' (हम) 'धन्वानी किष्टिकाभेदे।' (विश्व) ४ महाराजतरिङ्ग्यी-ष्टच। (त्ती॰) ५ पद्म। (ति॰) ६ प्रमुख, फूला हुआ, जो मुरभाया न हो। ७ प्रकाशमान, मेघरिहत, सुला हुआ, वादलसे खाली।

श्रम्लाना (सं॰ स्ती॰) महासेवतीपुष्पष्टच, बड़ी सेव-तीने फूनना दरखूत।

श्रम्हानि (सं क्त्री ) १ वस्त, स्फ्रित, गुरुता, सु.वत. तालगी, रीनक । (ब्रि॰) २ वसवान् प्रपुक्त, ताल्त-वर, शिगुफ्ता, खिला चुत्रा, जो मुरुक्ताता न हो।

श्रक्तानिन् (सं वि ) खच्छ, प्रकाशमान, साफ,

अन्तानिनी (सं० स्ती०) अन्तानानां समूहः, इनि। १ पद्मसमूह। २ पद्मिनी।

चन्ताचा (सं स्ती ) चाङ्गेरी, चामक्तको भाजो। चन्तायनी (सं क्ती ः) मित्तकाभेद।

शक्तिका (सं स्त्री॰) शक्तेव खार्यं कन् टाप श्रतो इखः इत्वचः। १ तिन्तिड़ोहच, इसचीका दरखत। 'तिन्तिड़ोहच, श्राम्क, श्रामका फच। ३ पणाशी जता, ढाक, टेस्का पेड़। १ माचिका, पुदीना। ५ खेताक्तिका, कोई भाड़ी। ६ चाड़ेरी, चोलाईकी भाजी। ७ श्रम्बोहार, खटी डकार।

'अम्लिका विनिष्टिकाम्बीरगारचाह रिकास च 1' (विश्व)
'श्रिक्तिकापान (सं॰ क्ली॰) तिन्ति होपानक, दमली-का पना। पनी दमलीको पानीम श्रच्छीतरह मलके रस निचोड़ लेंगे। पीछे श्रकर, कालीमिर्चकी बुक्तनी, लोंग श्रीर कपूर मिलाकर उसे पोनेपर वातरोग छूट जाता है। (भावमकाश पूर्वमाग)

श्रीस्त्रकावटक (सं• पु॰) वटकविशेष, इसलीका बड़ा। इसलीकी श्रच्छीतरह पहले पानीमें भिगो

देना चाहिये। जव वहरें पूज जाये, तव ख्रव जलसें मजनर उसका रस निचीड़ लीजिये। फिर उसमें ठीक तौरपर नमक, सिर्च श्रीर ससाला मिलाकर बड़ेको डुवी देंगे। यही वड़ा श्रक्तिकावटक कह-लाता, खानेमें श्रच्छा लगता श्रीर सूखको बढ़ाता है। (सावप्रकार)

श्रास्त्रमन् (सं॰ पु॰) श्रम्तता, तुर्शी, खटाई।
श्रम्ती (सं॰ स्त्रो॰) श्रम्तो रसोऽस्त्रस्थाम्, श्रम्त-अर्थः
श्रादि॰-श्रम्-डीप्। १ चाङ्गेरी, श्रामरुल, चीलाईकी
भाजी। 'श्रम्ती चाङ्गेर्थाम्।' (ईम) २ जलवितस, पानीका
वेत। ३ चुक्रिका, लोनिया। ४ तिन्तिड़ी, इमली।
श्रम्तीका, श्रम्तिवा देखी।

श्रक्ती नामल (सं क्ली ) तिन्ति हो मल, दसली।
यह ग्रष्ट्रा, उद्दीपन, भेदन, द्वर्णाञ्च, सञ्ज और नफवातरी गका पच्च होता है। (वाग्मट एवस्रान) कची
दसली खाने से अस, पित्त तथा श्राम बढ़ता और दाह
होने लगता है। किन्तु पक्षी दमली वात, श्राम श्रीर
श्रुलको मिटाती तथा दृदयको शीतल कर देती है।
(श्रवि होता)

यस्तीय (सं॰ पु॰) श्रस्तवेतस, श्रमतवेत, चूका। श्रस्तोटक (सं॰ पु॰) श्रम्तं उटं पत्रं यस्य। श्रम-न्तकहच, सेइ।

यस्तोटन (सं॰ पु॰) चाङ्गेरी, चोलाईकी माजी। प्रस्तोत्तम (सं॰ पु॰) दाड़िम, प्रनार।

श्रम्लोहार (सं॰ पु॰) श्रम्ल-स्ट्-गृ-घन्: श्रम्लस्य स्वहारः, ह्-तत्। श्रम्लरससंयुक्त स्ट्यार, खटा स्वतार। श्रम्लोरो (हिं॰ स्ती॰) श्रंभोरी, क्षोटो-क्षोटी फुन्सी। यह ग्रीम ऋतुमें पसोनेसे लोगोंके श्ररीरपर समर श्रायेगी।

अय (सं॰ पु॰) ईयते प्राप्यते ग्रुभमनेन, इण् करणे ग्रच्। १ पूर्वेजनाकत ग्रुभक्तमं, ग्रुभदायक देव, पहले जनाका किया हुमा अच्छा काम, नेकवखूती, खुम-किन्मती। 'ग्यः ग्रुभवित्ति विविद्तां (पनर) २ विधान, कायदा। एति जयमनेन, इण् करणे ग्रच्। ३ पासा। यिना भावाः खूतसाधनोपकरणानि अस्मिन, ग्राधारे ग्रच्। ४ भ्रतरस्त्रको दाहनी-ग्रोरवालो चालः। पू प्रजाएतिविशेष। ६ गमन, रवानगी। ( ति॰ ) ७ गमनकर्ता, जानेवाला। (हिं॰ पु॰) ८ लोहा। ১ অবিন, আন। ( सक्बी॰ ) १० है, अरे।

श्रयं (सं सर्व ) यह, इसने।

श्रय:पान (सं॰ ली॰) श्रयो द्रवीसूतं तप्तली हं पीयते मत, प्रधिकरणे लुग्रट्। नरकविशेष, किसी दोज ख्का नाम। इस नरकमें जानेसे यमदूत पापीको तरंज श्रीर श्राग्नवण लीच पिला देते हैं।

श्रय:प्रतिमा (सं॰ स्ती॰) श्रयस: प्रतिमा, ६-तत्। नीइप्रतिमा, स्मी, स्यूणा, बुत-ग्राइनी, लोईकी मृति । 'स्मीं खणाऽयःप्रतिमा।' (चनर)

श्रय: श्रूल (सं॰ ल्ली॰) रन्धुादि करणे श्रयस: श्र्ल॰ सिव, ६ तत्। भयः य्लद्खाजिनाम्यं टक्ट्बी। पा भाराण्डा १ लीइनिर्मित तीच्या श्रस्तविश्रेष, लोहेका कोई तेज इथियार। २ अपराधीके प्राणदग्ड निमित्त लीइ-कीलक, फांसी चढ़नेकी स्ली। २ तीच्य उपाय, कड़ी तदवीर। श्रयसः श्लमिव सन्तापकम्। ४ श्लरोग, दद-शिकम्, पेटकी पोड़ा।

म्रयक्त (वै॰ ति॰) नास्ति यक्ता यस्त, वेदे भ्रव्॰ समा । १ रोगशून्य, नीरोग, तनदुरुख, भला-चङ्गा। नास्ति यद्मा रोगविशेषो यस्य। २ त्रयद्मा, चयरोग-शून्य, गैरमदक्त्व, जिसे छईकी बीमारी न रहे। ३ खास्त्राकर, सेहतबख्य। (ल्लो॰) ४ खास्त्रा, तन-दुरुकी।

भ्रयस्मकरण (सं कि कि ) स्वास्थ्रकर, सेहतवस्थ्र। भयस्त्रताति (वे॰ स्त्री॰) १ चयरोगको शून्यता, क्रईकी बीमारीका न होना। २ खास्प्रा, तनदुरुखी। श्रयस्मत्व (है॰ ली॰) श्रयचाराति देखी।

**भ**यच्यमाण (सं॰ पु॰) विलदानकी श्रृनिच्छा, कुर्वानी करंनेकी खाहियका न होना।

श्रयजनीय (सं कि ति ) १ यन्त्रमें बादर पानेके षयोग्य । २ निन्दित, बदनाम ।

भयजुष्क (वै॰ ति॰) यज्ञीय पदसे रहित। श्रयज्ञ (सं वि ) नास्ति यज्ञो बस्य, नञ्-बहुत्री । ৃং प्रक्रतयन्त्र, यन्न न करनेवाला। (पु॰) २ यन्नका क्साव। १ अनुत्तम यन्न।

श्रयज्ञक (सं वि ) यज्ञकी श्रयोग्य, जो यज्ञके काबिल न हो।

श्रयद्वदत्त (सं॰ पु॰) न यद्वदत्त, दुष्ट यद्वदत्त, जो यन्नदत्त हकीर हो।

श्रयन्त्रसाच् (वै॰ ति॰) यन्न न करनेवाला, जो तुक्क यज्ञ करता हो।

श्रयन्त्रिय (सं वि वि ) यज्ञं श्रहेति ; यज्ञ-घ, तती नञ्-तत्। यज्ञमें देनेको श्रयोग्य, जो यज्ञमें देने काविल न हो।

अयन्य (सं श्रि ) यजित ; यज युच्, ततो नज्-तत्। यज्ञ न करनेवाला, जो श्रध्ययु न हो, ख्राव। श्रयक्वन् (सं॰ पु॰) विधिना दृष्टवान्; यन-क्वनिप्,-ततो नञ्-तत्। श्रक्ततयत्त्र, यत्त्र न करनेवाचा। श्रयणाचार्यसूनु—विय्गुमाचात्मायदति-रचयिता । अयत् (सं॰ व्रि॰) नि**स्रेष्ट, चेष्टा न करने**वाता, जो कोशिश कर न रहा हो।

अयत (सं वि ) यस-त्त, तती नज्-तत्। १ अज्ञत-यस, नियसहीन, जी इन्द्रियके दसनमें अगत हो, परहिज् न रखनिवाला, वेकायदा, जी दन्द्रियको रोक न सकता हो। यतते; यत-अच्, नज्तत्। २ यत-शून्य, वेतद्वीर, कोशिश न करनेवाला।

अयतेन्द्रिय ( ५ं॰ व्रि॰) इन्द्रियको यसमें न रखने वाला, जिसकी इन्द्रिय चलायमान रहे।

भयत (सं पु॰) न यतः, श्रभावे नञ्-तत्। १ यतः का ग्रभाव, ग्रायासाभाव, वेतद्बीरी। ( ति॰ ) नास्ति यत्नो यस्य, बहुत्रो॰। २ यत्नशून्य, वेतदबीर, कोशिशः न करनेवाला।

श्रयत्नकारिन् (सं॰ ति॰) श्रायासशून्य, चिन्तारहित, श्रियिन, तदवीर न नड़ानेवाना, वैपरवा, सस्त, काहिल।

अयबसत (सं॰ वि॰) सरल अथवा प्रस्तुत रूपसे उत्पन्न किया चुन्ना, स्वत:प्रवर्तित, जो बासानीसे या फ़ीरन् निकल घाया हो।

ध्रयत्वज, वयवस्रत देखो । ष्यवतस् (सं॰ ष्रव्य॰) विना चेष्टा, वेतदबीरः बड़ाये, खद-ब-खुद, चाप ही चाप।

षयद्ववत् (सं कि कि ) सकर्षस्य, निश्चेष्ठ, शिथिल, नाकाम, वैपरवा, सुस्त, जो तदवीर न खड़ाता छो।

श्रयथा (सं क्षच्य ) न यथा तुल्ययोग्यत्वे, नज्-तत्।
१ विश्वष्ठल वा अनुपयुक्त रूपसे, नासुवाफिक, या
नालाविल तीरपर। (ति ) नास्ति यथा तुल्य योग्यता
यस्य यत्र वा, बहुत्रो । २ श्रयोग्य, नालायक्।
श्रयत्व, वेतदवीर, दीड़-धूप न लगानेवाला। ४ मिष्या,
भूठ। (पु ) ५ श्रयोग्य कमें, नाकाविल काम।
श्रयथातथ (सं कि ) यथा योग्यं तथा न भवति,
नज्-तत्। १ श्रयथा, नासुनासिव। २ निष्पृयोजन,
निरर्थक, वेकाम, वेफायदा, फ्जूल। (श्रव्य ) ३
निरर्थक रूपसे, नाकाविल तीर पर। (क्षी ) ४
श्रयथातथ्य, श्रयथार्थका भाव, नासुनासिवत।

श्रययातय्य (सं॰ क्षी॰). श्रनुरूपताका श्रभाव, श्रयुक्तता, श्रनीचित्य, श्रयोग्यता, श्रमदृशता, नामुवा-फ्रिक्त, नामुनासिवत ।

भयथाखोतन (सं॰ क्ली॰) भनपेचित विषयकी स्चना, गैरमुतरिक्त्व वातकी खनर।

भययापूर्व (स' ब्रि ) अभूतपूर्व, अदृष्टप्रतिम, ग्रीर-मामूल, निसकी नज़ीर न मिले।

श्रयथावल (सं॰ श्रव्य॰) श्रपने बलके विपरीत, श्रपनी ताक्तके खिलाफ।

श्रयथामात्र (सं॰ ति॰) मापसे उत्तटा, नापसे खिलाफा।

भयवासुखीन (सं॰ नि॰) सुंह फीरे हुआ, जी चैहरा हुमाये ही।

श्रयथार्थं (सं वि वि ) नास्ति यथा श्रधीं यस्य, नज्-बहुती । १ सिष्याभूत, सानी या सतलबने सुवाफिन न रहनेवाला, वेसानी। २ श्रयोग्य, नासुनासिन, नाक्ताबिल।

भ्यथार्र्वज्ञान (सं॰ ल्ली॰) मिष्या श्रामास, भूठी समस्त । श्रयथार्थे बुद्धि (सं॰ स्ती॰) श्रर्थे व्यक्तिचारी श्रप्रमाण जन्य ज्ञान । (तर्बं भाषा)

भयथार्थातुसव (स॰ पु॰) भप्रमावत् प्रशीतुसस्येय । (विदानवन्द्रोदय)

भयथावत् (सं • भव्य • ) यथा योग्यं रूपमर्द्धतः; । Vol. II. 32 श्वर्षार्थं वित, ततो नज्-तत्। श्रननुरुप, ग्लतीसे, नादुरुस्तीमें।

त्रयथाशास्त्रकारिन् (सं॰ त्रि॰) शास्त्रके अनुसार काम न करनेवाला, अधार्मिक, तुरा, ख्राव।

अयघेष्ट (सं॰ अव्य॰) इष्टमनतिक्रस्य, यघेष्टम्, ततो नज्-तत्। १ इच्छाके विरुद्ध, मर्जीके ख़िलाफ्। (ति॰) अर्थे शादि॰ अच्। २ अल्प, धोड़ा, कम।

ष्ययोचित (सं वि वि ) श्रनुपयुक्त, नाकाविल, जी सुनासिव न हो।

श्रयन (सं॰ क्ली॰) श्रय-इण्वाभावे छांट्।१ गमन । २ स्याँ एवं चन्द्रभाका दिचणके उत्तर श्रीर उत्तरके दिचण गमन । ३ एष । ४ ग्टह, श्राश्रय । ५ स्थान ।

६ भयननाम्नो संम्नान्ति । "प्रवने विष्ठवे चैव संभानताम ।" (सृति) ७ उत्त अयनसाधन श्रास्त्र । प्रसन्यनिवेश रूप व्यूह-प्रवेशका पथ । ८ राश्चिमका मान्तिहसारमा स्थान विशेष । १० अंश्वं। ११ भयनाभिमानो देवताका याग विशेष । १२ स्योति उत्तर और दिख्य दिशामें जानेका काला ।

तीन ऋतुका एक अयन श्रीर दो अयन का एक वर्ष होता है।

> 'दी दी माघादिमासीसाहतुस्तरयनं तिभिः । प्रयमे देगतिरुदग्दिचणानंस्य वत्सरः॥' (प्रमर )

पहले सब देशके सनुष्यों का ऐसा हो विश्वास था, कि पृथिवो समतन भूमि है। सूथ, चन्द्र प्रश्ति यह गण इस पृथिवों को विष्कृत कर घूमते फिरते हैं। आदि र हमारे देशके आर्थभटने लोगों का यह भ्यम दूर कर दिया, तो भी वह सूर्यकों ठीक गति खिर कर न सके। आजकाल युरोपमें हो ल्योतिष शास्त्रकों विश्रेष उन्नति हुई है। सूर्य एक खानमें है, परन्तु खिर नहीं है। यह अपने हो खानों में पन्नीस दिनमें एक बार घूम आता है। पृथिवों चन्द्र एवं भीर भी भनेक यह सूर्यकों चारों भीर घूमते हैं। इन सब विषयों को युरोपीय पण्डितों ने सुचारु हुप निश्चित किया है।

प्रियवी वर्ष भरमें एक बार स्यंकी चारी श्रीर घूम षाती है। फिर शहीरावर्में बाप भी एक बार घूमती है। किन्तु सहज विवेचनामें पृथिवीकी गति ठीक स्र्यंकी हो गति जान पड़ती है। इसके श्रतिरिक्त पृथिवी पश्चिम दिशासे पूर्व दिशामें वूमकर शाती है। सहज दृष्टिमें यह भी ठीक विपरीत दिखाई देता है।

राशिचक ३६० अंशोंमें विभक्त है। राशिचक्रमें,---मेष, हष, सिथ्न, कर्कंट, सिंइ, कन्या, तुला, हिश्चक, धनु, सकर, क्रम श्रीर सीन यही बारह राशि है। श्रतएव एक एक राशिका परिमाण ३० श्रंश है। राश्चिनक्रमें २७ नचत्र हैं। इसलिये दो पूर्ण नचन ग्रीर एक का एक चरण लेकर एक राशि होता है। अर्थात प्रत्येक नव्यवका परिमाण १३ ग्रंग २० कला है। पृथि-वीकी मध्यरेखा एवं भवनकी मध्यरेखा जहां समस्त-पातमें मिली उसका नाम क्रान्तिपात है। इस क्रान्ति-पातने जपरसे उत्तर दिच्याकी श्रीर लस्वी जिस एक रेखाकी कल्पना की जाती है, उसे विषुवरेखा कहते हैं। इस देशके ज्योतिषानुसार इस तरहकी गणना को जाती है, कि सूर्य इस रेखासे २७ श्रंश उत्तर श्रीर २७ अंश दिचणमें गमनागमन करता है। उसी गतिका नाम श्रयनगति श्रीर उसके एक एक श्रंशका नाम श्रयनांश है। किसी किसीके मतरे ६६ वर्षे प्रमासमें एक एक श्रयनांशकी गति समाप्त होती है। इसलिये ५४ अंग जानेमें २६०० वर्षे लगते हैं। किन्तु एक एक श्रयनांग बीतते ७२ वर्ष लगते यही अनेक मनुष्य खीकार करते हैं। श्रयनांग गति द्वारा दिवारातका व्यतिक्रम होता है। संप्रति श्रयनांश २०।४६।१० है, इसलिये द्रस समय १० आखिन और १० चैत्रको दिवाः राति समान होती है। जिस बार श्रयनांश भून्यमें श्रा पड़ेगा, उस वर्ष ३० श्राखिन श्रीर ३० चैत को दिवाराति समान होगी। कारण, उस दिन सूर्यं क्रान्तिपातमें श्रा उपिखत होता है। उसके बाद अयनां प्र जितना बढ़ता है, उतना ही पीछे आकर 'दिवाराति समान होती है। प्रयन, प्रयनांश प्रयन शंकानि इत्यादिका विशेष विवरण एवं चित्र प्रश्रति,—चन्द्र, पृथिवी भीर सूर्य श्रद्में देखो। श्रायन-श्रयनसाध्य, श्रयनसम्बन्धीय, श्राय-निक, भयनजात। (स्ती॰) बायनिकी।

श्रयनकाल (सं॰ पु॰) श्रयनाधारः कालः, मध्यपद-सोपी ६-तत्। श्रयनांप्रस्थित काल, वितिदाल-लेबो-निहारवासे नुक्तींके बोचका वक्त्।

श्रयनचलन (सं॰ क्ली॰) श्रयनस्य चलनं वलनं वा, ६-तत्। श्रयनांशका पूर्वे वा पश्चिमके स्थानान्तरको चलन, नुकृतायितिदाल-खैलोनिहारकी सशारिक, या सग्रिब किसी दूसरी जगहको खानगी।

श्रयनज (सं॰ पु॰) श्रयनात् राघोनां खखस्यान-चलनात् जायते,, जन-छ। श्रयनांग्रजात मासादि, नुकृतायितिदात्त-सैसोनिहारसे निकला महीना वगेरह।

अयनदेवता ( गं॰ स्त्री॰ ) मार्गके निकट रखी हुयी देवी वा मृतिं।

अयनभाग (सं॰ पु॰) अयनस्य बोधको भागः शाक॰तत्। अयनांश, मुक्तरर मिन्तक्त-उजवुरूज या इमलवाली पहली नुक्तिके शुरू श्रीर वहारी मोतदिल-उलनहारके सुत-अञ्चिक नुक्तिके बीचका कमान।

त्रयनमण्डल (सं॰ ल्ली॰) ६-तत्। रागिवक श्रीर रागिवकस्य सूर्यंके गमनका पथ,मिन्तक्त उत्त दुरुज। (Ecliptic)

श्रयनसास (सं॰ पु॰) श्रयन-निरूपितो सासः, शात॰ तत्। श्रयनांशानुसार दिनसानादिते ज्ञानार्यं किस्ति सासः, जो सद्दीना नुक्ति-येतिदाल-लेकोनिहारके सुवो- फिक् दिनका सिक्दार वगेरह जाननेको फर्ज कर लिया जाता हो।

ग्रयनवलन, प्रयन्वत्र देखो।

ग्रयनवृत्त, ययनमञ्ज्ज देखी।

श्रयनसंक्रम (सं॰ पु॰) श्रयनांशानुसारेण संक्रमः, श्राक॰-तत्। मेषादि राशिके श्रयनांशमें ग्रहगणका सञ्चार।

श्रयनसंक्रान्ति (सं॰ स्त्री॰) श्रयनघटिता संक्रान्तिः, श्राक्ष॰-तत्। १ सूर्यंकी दिचणायनघटित संक्रान्ति, कर्कट-संक्रान्ति। २ सूर्यंकी उत्तरायणघटित संक्रान्ति, सकरसंक्रान्ति। ३ चल-संक्रान्ति।

श्रयनसंपात (सं॰ पु॰) प्रयनांशका पतन, नुकता॰ यितिटाल-लेलोनिहारका गिराव। म्ब्यनांश (सं १प्र०) स्र्यंगित विशेषका भाग, जो हिस्सा श्राफ्ताबको किसी चालका हो।

श्वयनांशज (सं॰ पु॰) श्रयनांशात् जायते, श्रयनांश-जन-ड। प्रथम क्रान्तिहत्तान्तर स्थानको श्रतिक्रमकर उत्पन्न होनेवाला मास, जो महीना नुक्ता-यैतिदाल-लैबोनिहारको लांघकर निकला हो।

त्रयनान्त (सं॰ पु॰) अयनकी सौमा, नुक,ता-येति-टाल-लेलोनिहारका खातिमा।

म्बयन्त्र (वै॰ ल्लो॰) १ चवाध्वता, सनमानी। २ चन्त्रः विभेष, लोई इथियार। यह चन्त्र चितमय भीषण होता और महुको रोक रखता है।

अयन्त्रित (सं ॰ ति॰) अवाध्य, स्नतन्त्व, खुद इख्ति-यार, मनमीजी, जो रोक-टीक न मानता हो। अयःपान (सं ॰ क्ली॰) नरक विशेष, कोई दोज्खा।

इसमें यमरूत पापीको तप्त-तरत लीच पिताते हैं।
श्रयः प्रतिमा (सं कि की॰) लीचमूर्ति, लोहेका तुत।
श्रयम—सप्रसिद्ध चत्रप रूपित नच्यानके मन्त्री। वस्वईके जुनरगटमें जो श्रिलालेख मिला, उसपर लिखा
है,—इन्होंने एक तालाव खुदवाया श्रीर एक भवन
बनवाया था। इनका जन्म वत्सगोत्रमें दुशा रहा।
श्रयमित (सं कि॰) प्रतिबन्धरिहत, श्रनिवारित,
रोका न हुशा, जो कटा न हो।

श्रयव (सं॰ पु॰) श्रत्यो यव: सद्द्यो वा, नञ्-तत्। १ विष्ठाजात समिविधेष, गोवरीला कौड़ा। (क्ली॰) यु-मिश्रपी-कर्तरि-श्रच्, ततो नञ्-तत्। २ चन्द्र श्रीर .स्यंका वियोजक सम्पप्त, श्रंधरा पाख। (ति॰) नास्ति यवो यज्ञसाधनत्वात् यत्न। ३ यवहोन, जिसमें यव न लगे। पिढ्यकत्यादि तिलसाध्य होता, उसमें यवका प्रयोजन नहीं पड़ता।

श्रयवक (सं॰ त्रि॰) यवरहित, दुष्टयवसंयुक्त, जिसमें यव न रहे, बुरै यववाला।

श्रयवन् (सं क्ती ) क्तणापच, श्रंधेरा पाख । भ्रयवस् (सं ९ पु ०) न युतः मिलितः चन्द्रस्यौ यव, यु-श्राधार-श्रसन् । श्रधंमास, पच । इमारे श्रास्त-कारोंके मतसे श्रधंमास श्रधात् पूर्णिमाको चन्द्र एवं स्यै श्रति दूरवर्ती सप्तम राधिमें रहता किसी तरह मेलन नहीं होता; इसोसे प्रधमास प्रयवा लह-लाता है।

त्रयविका (सं०स्तो०) प्रथम देखो।

भयव्य (सं ० ति ०) यवने भयोग्य, जीयवने का नित्त न हो। षय: शय (वै० ति०) जीहमें खेटनेवाला, लोहेना वना हुआ।

त्रय:शिष (वै॰ वि॰) लीह हतु वा नासा विशिष्ट, जिसका जवड़ा या नाक श्राहनी रहे।

अय:शीषेन् (वै॰ ति॰) लीह-शिरस्-विशिष्ट, जिसका सर श्राहनी रहे।

ययः श्व (सं क्षी ) १ जो हपास, जो हेना भाजा। २ सव्याज उपाय, धोनेकी तदबीर।

त्रयःखुण (सं कि ) १ जी इस्तम-विभिष्ट, जिसमें पाइनो सम्मे लगें। (पु॰) २ ऋषिविभेष।

अयश (हिं०) भवशस्दिखी।

भयभस् सं॰ क्ली॰) भग्नति स्त्यते ; भग्न-भ्रम् युट् त्न, विरोधे नञ्-तत्। १ यभका विरोधा भपवाद, श्रकोर्ति, वदनामी। (त्रि॰) नास्ति यभी यस्य, नञ्-बहुत्री॰। कीर्तिभून्य, बदनाम, नागवार।

त्रयमस्तर (सं॰ व्रि॰) यमस्-ता-ताच्छिल्यादी-ट, ततो नञ्-तत्। चनीतिंतर, प्रपवादजनक, बदनाम करनेवाला, जिससे हिकारत रहे।

अयशस्य (सं॰ नि॰) अयशो हितम् : हितार्थे यत्, विरोधे नञ्-तत्। कीर्तिश्चन्य बदनाम ।

षयशस्ती (सं कि ) कीर्तिशून्य बदनाम। प्रयमी, प्रयस्ती देखी।

पयसूर्ण (सं की ) लीहिकह, लीहन, लोहेका बुरादा या रित।

श्रयम् (सं कती ) एति श्रामक्कृति श्रयस्तान्त-मणिकर्षणात्। १ ली हमात्र, लोहा। २ कान्त ती हचुस्वक,
खेड़ोका लोहा। एति गक्कृति श्रहुलीयकादिकृषण
गरीरं ऋक्षत्वय-सम्बिभागादिना वा पुरुषात् पुरुषाकारं गक्कृत्यनेन धर्मदानादिना वा। ४ हिरण्य, सोना।
भावे श्रम्न। ५ गमन, रवानगी। श्रयसा निर्मितम्,
श्रण्। ५ श्रायस, लोहेका छता वगेरह। (पु॰)
७ श्रम्न, श्राग।

चयंस, चयस् देखी।

श्रयस्तंस (सं॰ पु॰-क्लो॰) श्रयो विकारः कंसः श्रयसी वा कंसः पात्रं सत्वम्। लीहनिर्मित पानपात्र, लोहेका कटोरा या श्रावस्त्रोरा।

श्रयस्तर्णी (सं० स्ती०) श्रय इव कर्णावस्याः, सलं स्टीष्। लीइतुस्य कठिन कर्णयुक्त स्ती, जिस श्रीरतके कान सोहे-जैसे कड़े रहें।

अयस्ताख्ड (सं ९ पु०-स्ती०) ली हवाण, लो हेका तीर।
अयस्तान्तं (सं ९ पु०) अयस्तु मध्ये कान्तः रमणीयः, ७-तत्; कस्तादिलात् सलम्। १ कान्तिली ह
नामक ली हविशेष, खेड़ीका ली हा। अयसां कान्तः
प्रियः, नैकट्यमात्रेण। २ कान्तपाषाण, चुम्बकपत्यर।
यह लेखन, श्रीत श्रीर मेदोविषम्न होता है चुमक देखा।
३ शस्य उद्घार चिकित्सा, जिस्म इलाजमें चुभे हुये
हिथारके निकालनेका काम रहे।

भ्रयस्कान्तशिला (सं॰स्ती॰) लीहत्तुस्वक, तुस्वक गरूर।

भयस्काम (सं वि ) श्रयो लीइं कामयते; श्रयस् कम् श्रण्-उपस॰ सत्वम्। लीइाभिलाषी, जिसे लोहा पानेको खाडिश रहे।

अयस्तार (सं॰ पु॰) घयो विकार: करोति ; घयस् क ग्रग्, उप-स॰ सत्वम्। १ सीहकार, सोहार। २ जङ्गाका जध्वभाग, टांगका जपरी हिस्सा।

व्ययस्तीट (सं०पु०) लीइनिष्ट, लोहेना जङ्ग।

भयस्तुमा (सं॰पु॰) श्रयो विकारः कुमाः सलम् श्राक॰-तत्। लीइनिर्मित घट, लोहेका घड़ा।

भयस्तुमा (सं क्ली ) श्रयः सहिता कुमा, माक कित्। लीह सहित वलाा, जिस रस्रीमें कुछ-कुछ लीहा सगा रहे।

चयस्कृति (सं॰ स्त्री॰) ग्रयसा स्नतिः चिकित्सा मेदः, ३-तत्। महाकुष्ठका चिकित्साविगेष।

च्ययस्ताप (सं॰ वि॰) लीहको उष्ण रक्तवण बनाने

वाला, जो लोहेको तपा लाल कर डालता हो।

बयस्यूणा (सं क्ली॰) भयो निर्मिता स्थूणा, शाक॰
तत् वा विसर्गलीपः। १ लीहमय ग्रहस्तभा, लोहेका

बना। 'स्थूण ग्रहस्तभाः' (स्टब्लस्तर ) २ लीहमितमा,

लोहेका बुत। (पु॰) षयो निर्मिता स्यूणा यसः; ६-बहुवो॰, गौणे इन्सः। ३ लौहस्यूणायुक्त ग्रहस्य, जिस बादसीके घरमें ब्राह्मी खन्मा लगा रहे। ३ ऋषिविश्रेष। (ति॰) ७ बहुवी॰। ४ ब्रयोमय बचयुत, लोहेकी धुरीवाली। ब्रयस्यूण शब्द शिवादि-गणके मध्य आया है।

अयसात (सं॰ ली॰) अयोमयं पातम्, मध्यपदलोपी कर्मधा॰। जीइमय पात्र, लोहेका बरतन।

श्रयसाय (सं वि वि ) अयो विकारः, श्रयंस्-मयट्। श्रयसायादीनि कन्दिन । पाराधारः। १ लीइसय श्राहनी, लीहेका।(पु॰)२ मनुस्तारोचिमके पुत्रविमेष। श्रयसायी (सं॰ स्त्री॰) श्रसुरस्के तीन निवासः स्थानमें एक।

श्रया (वै॰ श्रव्य॰) इस रोतिसे, ऐसे, इसतरह, यों। श्रयाँ (श्र॰ वि॰) १ प्रकाश्रित, खुला हुशा। २ साफ़, जो स्नमात्मक न हो।

श्रयाचन (सं श्रि श्रे याचा न नरनेवाला, जो सांगतान हो। (स्त्री श्रयाचिना।

श्रयाचित (सं॰ ली॰) याच त्र याचितम्, नञ्-तत्। १ श्रम्ताच्य वृत्ति, न मांगनेकी हालत। (पु॰) २ उपवर्षे ऋषिका नाम विशेष। (ब्रि॰) ३ श्रप्रार्थित, न मांगा हुश्रा, जिससे कीई चीज मांगी न नाये। (श्रव्य॰) ४ विना याचा, वैमांगे।

श्रयाचितष्टित्त (सं॰ स्त्री॰) याञ्चा द्वीन भैच्चपर निर्वोद्द, वेमांगी ख़ैरातपर गुज्यका करना।

श्रयाचितव्रत (सं० क्ती०) प्रयाचितवित देखी। , श्रयाचिन् (सं० व्रि०) याचा न करते हुन्ना, जी सांगता न हो।

श्वयाची, प्रवाचिन् देखी।

द्ययाच्य (सं॰ वि॰) याच्चाके द्ययोग्य, जो मांगने काविज न हो।

श्रयाच्य (सं० ति०) न याजियतुमहै: ; यज-णिच्-यत्, नञ्-तत्। १ विलदानके श्रयोग्य, जिसके लिये कुरजानो करना सुनासिब न ठहरे। २ पतित, गिरा हुआ। ३ यज्ञ करनेके श्रयोग्य। ४ धार्मिक सनुष्ठानमें प्रविश्व पानिके श्रयोग्य। भयान्यत्व (सं॰ ल्ली॰) पतित होनेका भाव, गिर्र जानेकी हालत।

प्रयाच्ययाजन (सं॰ पु॰) पतित व्यक्तिकी यज्ञ करानेवाला पुरुष।

श्वयाच्ययाजन (सं॰ ल्लो॰) श्रयाच्यानां याजनम्, ६-तत्। श्रयाच्य पतितादिका याजन, पतितादिका यागपूजादि करना, पतितादिगणको याग किंवा पूजादि कराना।

श्रयाच्यस'याच्य (स'० क्षी०) श्रयाच्यस्य पतितादेः सम् सम्यक् याच्यम्, ६-तत्; श्रयाच्य-सम्-यज-णिच्-यत्। श्रयाज्याजन हेखो।

श्रयातपूर्व (सं० त्रि०) अनुग, अनुयायी, श्रगना, टूसरा, श्रायन्दा।

श्रयातयाम (सं वि वि ) यातो गतः यामः प्रहर-कालो यस्य, नञ्-तत्। १ बिलष्ठ, जो कमजोर न ही। २ प्रयोग करनेसे न विगड़ा हुआ, जो इस्तैमाल कर-नेसे ख्राव न हुआ हो। ३ न्तन, टटका। ४ एक प्रहर न विताय हुआ, जिसको एक पहर न लगा हो। ५ विगतदोष, वैऐव। ६ जिसका काल वीत न जाये, मौके,का। ७ परिभुक्त न होनेवाला, जो खाया न गया हो। (क्री०) प्र याज्ञवल्क्य द्वारा आविष्कृत यजुर्वेदका अंग विशेष।

ष्रयातयामता (वै॰ स्त्री॰) धनिसमूत वत्त, नवी नता, ताज्गी, जो तान्त,त विगड़ी न हो।

श्रयातयामन् (वै॰ ति॰) बलिष्ठ, नूतन, ताजा, जो कमजीर न हो।

श्रयातु (वै॰ त्रि॰) या-तु, नज्-तत्। १ राचसिमन, श्रिहंसक, न सारनेवाला, जो शैतान् न हो। (पु॰) २ देवता, राचस न होनेवाला व्यक्ति।

श्रयाधातव्य, श्रायधातव्य (सं क्ती ) न यधातथा-भावः, व्यञ्, नञ्-तत्। १ मिथ्यात्व, नारास्ती, भूठा-पन। २ श्रयधायत्व, ग्रैर-सुनासिबत, जी बात ठीक न हो।

भयायार्थिक (संशिविष्) १ अनुचित, भयोग्य, गृर सुनासिव, जो ठीक न हो। २ कविम, कल्पित, बनावटो, मसनूयी, जो असली न हो।

Vol. II. 33

श्रयाद्यार्थं (सं क्ली ) श्रनीचित्य, श्रयोग्यता, ग्रीर-सुनासिवत, नाकार्विचियत ।

श्रयान (सं श्राण्) नास्ति यानं चलनं यस्य, नञ्-बहुनी । १ स्वरूप, प्रकृति, स्वभाव, स्रत, कुंदरत, तबीयतं। २ यज्ञ। नञ्-तत्। ३ गमनाभाव, ठहराव, मुकाम। (वि ) नास्ति यानं वाहनं गतिवी यस्य, नञ्-बहुनी । १ वाहनहीन, वेसवारी। ५ गतिहीन, न चलनेवाला, जो जाता न हो।

षयानत ( ष॰ स्ती॰) साहाय्य, सहारा। षयानप ( हिं॰ पु॰) १ ज्ञानका घभाव, वेग्रल्ही, समक्ष न ग्रानेकी हालत। २ सादानीही, भोनापन, टेट्रेन पड़नेकी हालत।

श्रयानपन भवानप देखी।

श्रयानय (सं॰ पु॰) श्रयः प्रदिश्वणम्, श्रनयः प्रस्थम् ; प्रदिश्वण प्रस्थ्यगामिनां ग्राराणां यस्मिन् परग्रारैः पदानामसमाविग्रः। श्रुपद सर्वन्नायानयं वस्त्रा सचयित नियेषु। पा श्राराटः। १ पामक्रीड्राका शीर्षस्थान, जिस स्थानमें गोटके जानेसे विपञ्चको गोट कोई श्रनिष्ट कर न सके। (क्री॰) २ पामक्रीड्रा विशेष।

त्रयानयीन (सं॰ पु॰) मीर्षस्थानप्राप्त पांसा, जो गोट व ज'नी जगन्न पहुंच गयी हो।

ष्रयानी (हिं॰ स्ती॰) षज्ञानी, जिस धीरतको समभा न रहे।

भयात (फा॰ पु॰) १ केशर, घोड़े श्रीर शेरके गलेका बात । (भ॰) २ सन्तान-सन्तति, वात-वचा।

षयावन ( सं॰ ति॰ ) यावकविद्यीन, महावरसे खाबी, प्रकृत रक्तवर्ष, जी कुदरतन् लाज हो।

अयावन (सं क्ली ) योग करानेका अभाव, जिस हालतमें मिला न सकें।

त्रयाश्च (वै॰ त्रि॰) अयं अभाति, अय-अश-उण्। राचस, सम्पर्वते अयोग्य, जो साथ रहने काबिल नहो।

श्रयास् ( वै॰ श्रव्य॰) एति गच्छति सवैत्र, इण्-श्रासि । श्राम्बर्से, श्रागपर । 'श्र्याः बिहः। खरादि पाठाद्रव्ययम् ।'

( चञ्चलदत्तः )

षयास्य (वै॰ त्रि॰) यस्-णिच्-यत्, नञ्-तत्।

१ चिपण करानेको अध्यक्य, जो फेंकवा न सकता हो।
२ यापन करनेको अध्यक्य, जो बिताया न जा सकता
हो। ३ चिपण न किया जानेवाला, जिसे फेंक न
सकें। १ युद्ध हारा वध किये जानेको अध्यक्य, जिसे
लड़कर मातहत न बना सकें। (पु॰) आस्यात्
मुखादयते वहिगैच्छिति; इण्-अध वा अच्, ततः
पृषो॰ पद्ध्यत्ययः। ५ सुखसे वहिगीमी वायु,
जो हवा मुंहसे बाहर निकलती हो। ६ धङ्किरा
वंधके सुनिविशेष। यह सकल लोकके बन्धुखक्प रहे।

अयासोमीय (वै॰ क्ती॰) सामवेदका मन्त्र विशेष।
अयाद्य (सं॰ क्ती॰) कान्त्रत्र धातु, कांसा।
अयि (सं॰ अव्य॰) १ क्या, क्यों।२ अच्छा, खुब।
३ ए, ओ। ४ प्यारी, प्यारे। ५ आयिये, पधारिये।
यह अव्यय ग्रम्न, अनुनय, सम्बोधन, अनुराग एवं
सस्तेष्ठ आमन्त्रणमें आता है।

'विध प्रिये प्रीतिश्वतां सुरारी।' ( लीखिवराज )

श्रयुक्छद (सं॰ पु॰) न युक्यन्ते समतया श्रसमाः छदाः पत्राख्यस्य। सप्तपर्णे हत्त, सतनो। सतनो पेड्को इरेक डालमें श्रलग श्रलग सात पत्ते रहते, इसीसे उसे श्रयुक्छद कहते हैं।

अयुता (सं० वि०) युन-ता, निच्-तत्। १ अन्य विषयमें मनीयोग हेतु कर्तव्य विषयसे अनवहित, जो टूसरी बातमें दिल लग जानेपर फ्रांचे अलाहिदा हो। २ असंयुत्त, जुदा, जो मिला न हो। ३ अनियो-जित, जो लगा न हो। ४ कसा न हुआ, जिस पर काठी वगैरह न चढ़े। ५ अयोग्य, नालायक। ६ वहि-मुंख, सगा हुआ। ७ युत्तिश्च्य, गंवार। ८ आपद-गत, मुसीवतमें पड़ा हुआ।

भयुत्तकत् (सं कि कि ) कुकमे करनेवाला, जो बुरा काम करता हो।

श्रयुक्तचार (सं०पु०) गुप्तपुरुषको नियुक्त न करने वाला, जो जास्स न रखता हो, राजा, बादशाह। श्रयुक्तता (सं०स्ती०) श्रप्रयोग, श्रनियुक्ति, कामसे दूरका रहना।

भयुक्तत्व (सं॰ ल्ली॰) अयुक्तता देखी।

भेयुक्तपदार्थे (सं पु॰) संचय किया जानेवाला धन्दार्थे, लफ्ज्का जो मानी मुहैया किया जाता हो। अयुक्तरूप (सं वि०) अनुचित, श्रयोग्य, नाकाविल, गुरमुनासिब, नालायक्।

श्रम्भाव (सं क्ती ) श्रमाव नञ्-तत्। १ युक्तिका श्रमाव, जुदायी, मेलका न मिलना। २ श्रन्याय, गृर-सुन्सिफी। ३ श्रयोग्यता, नाक्।विज्ञियत। ४ वंशी बजानेकी चाल।

त्रयुक्पलाथ (स'॰ पु॰) हत्त्विभेष, किसी हर-ख, तका नाम।

अयुक्पादयमक (संश्क्तीश) अर्धाचर अलङ्कार, तज-नीस। क्रन्दके प्रथम और व्यतीय पादमें एक ही यब्द विभिन्न अर्थका खोतक रहनेसे यह अलङ्कार होता है।

त्रयुक्यिति (सं०पु०) शिव, महादेव। त्रयुग (सं०वि०) युग्म-भिन्न, विषम, ताक्, श्रकेला। त्रयुगन्त, भग्रमनिव देखो।

त्रयुगपट् (सं॰ त्रव्य॰) न युगपत्, नञ्-तत्,। क्रम-क्रम, एक-एक, धीरे-धीरे।

अयुगपद्ग्रहण (सं क्ती ॰) क्रमागत आवेष, जो समभ धोरे-धोरे आती हो।

श्रयुगपद्भाव (सं॰ पु॰) श्रनुपूर्वता, क्रमानुसारिता, सिलसिन्नीवन्दी।

श्रयुगिषु (सं १ पु॰) पच्चवाण, कामदेव।
श्रयुगू (सं १ स्त्री॰) श्रयुजमिहतीयम् एकसन्तानिपिति
यावत् श्रवति गर्भे धारयित, श्रव-किए-जठ्। काकवन्धा, सिवा एकके दूसरा सन्तान न उत्पन्न करनेवाली स्त्रो, जो श्रीरत एक ही बच्चा पैदा करतो हो।
श्रयुग्धातु (सं १ ति १) वीजकी विषम संख्याचे
विश्रष्ट, जिसमें जुज-भाजमका श्रमार ताल, रहे।
श्रयुग्म (सं १ ति १) युज्यते समतया; युज्-मक्
कुन्य, नज्-तत्। १ युग्म न होनेवाला द्रव्य, विषम,
ताक, जो चीज बेजोड़ हो। (ति १) नज्-बहुनी॰।
२ एकादि संख्या-विश्रिष्ट, एक वग्रैरह घटद रखनेवाला, जो पूरा न हो।

षयुग्मक (सं॰ पु॰) सप्तपर्णहच, सतनी।

श्रामन्छ्द (सं॰ पु॰) सप्तपर्ण वच, सतनी।
श्रामनित (सं॰ पु॰) श्रामानि गुग्मिनानि नेता
एत्स्य, बहुत्री॰। १ शिव। शिवने किताटपर स्रितिरिता एक नेत्र विद्यमान है, इसीसे उनका नाम
श्रामनित पड़ा। (क्री॰) गुग्मञ्च तत् नेत्रञ्चेति,
कामेशा॰। २ गुग्मिन नेत्र, कपालनेता।

श्रयुरमपत, चगुमच्हद देखी।

श्रयुगसपण, बयुमच्हद देखी।

श्रयुग्सवाय (सं॰ पु॰) कामदेव।

म्बयुग्मवाच्च (सं॰ पु॰) चयुग्माः विषमा सप्त वाचा यस्य, बच्चत्री॰। सप्ताध्व, सूर्य।

भयुग्मग्रर (स'० पु०) भयुग्मा विषमाः पञ्चगरा यस्य, बहुन्नो०। पञ्चगर विशिष्ट, कामदेव।

अयुग्वास, ययुमगर देखी।

अयुङ्ग (वै॰ ति॰) विषम, तान्, वेजोड़।

अयुज् (सं कि ) न युजाते समतया; युज-ितन्, नज्-तत्। अयुग्म, विषम, तान्, वेजोड़, जो पूरा न हो।

धयुज, चयुङ देखी।

श्रयुत (सं कि ) यु ता, नञ्-तत्। १ श्रसंयुता, श्रम्बद्द, मिला न हुआ, जो सिलसिलेमें न हो। (वै कि ) २ श्रविमर्दित, विच्छेदगून्य, दख्ल न दिया हुआ, जो परेशान विया न गया हो। (पु॰) २ राधिक प्रविश्विष्ठ। (क्षी॰) ४ दग्र सहस्र संख्या, दग्र हजारका श्रमार।

श्रयुतनित्—भजमानने प्रत्नविशेष।

श्रयुतनायिन् (सं०पु०) श्रयुतं पुरुष-मेधानाम् श्रयुतं नयित सा, नी भूते पिनि। पुरुषं श्रवे न्यतिविशेष। इन्होंने प्रासेन जित्नो कन्या सुयज्ञाके गर्भ एवं सहा भीसके श्रीरससे जन्मग्रहण किया था। श्रयुत संख्यक नरवेध करनेसे इनका नाम श्रयुतनायो पड़ा। पृथु श्रवाको कन्या कामाके साथ इनका विवाह हुश्रा था। कामाके गर्भसे श्रद्रोधन नामक एक पुत्रने जन्म जिया। (महाभारत स्थावपर्व देश श्रधार)

मयुतमस् (सं॰ म्रव्य॰) म्रयुतं मयुतं ददाति, वीपार्धे नारकात् मस् । म्रयुत-म्रयुत, दम-दम स्नार । श्रयुतिसिंद (सं १ ति १) यृतं श्रष्ट्रयग्भूतं सत् सिंदं युतिसिद्धम्। न युतिसिद्धम्—नञ्-तत्। उपादान श्रयात् समवायो कारण परित्यागकर निस्का उपादान वा ज्ञान न किया जाय। जैसे कपाल परित्याग कर देनेसे घटको उत्पत्ति नहीं हो सकती एवं घट कैसी वसु है, यह भी हमलोग सम्भा नहीं सकते। इसीसे घट और कपालको 'श्रयुतिसिद' श्रथवा श्रप्टथक्सिंद कहते हैं। (जिन दो भागोंको पहले बना श्रीर जोड़कर कुन्हार घट प्रस्तुत कर लेते, उन्हो दोनों खण्डोंको कपाल कहते हैं)।

इसका स्थूल तात्पये यह है, जहां कुछ अङ्ग प्रत्यङ्ग एकत कर लेनेसे एक विशेष वस्तृकी उत्पत्ति और उसका गुण तथा क्रियादि प्रकाश हो; परन्तु उसी अङ्ग प्रत्यङ्गको परित्याग करनेसे फिर उस वस्तुको उत्पत्ति नहीं होतो और न उसकी गुण वा क्रियादिका हो प्रकाश होता है। यथा,—वृच्च कैसा होता है, यह सम्भानेके लिये पत्न, शाखा, पञ्चव, मूल, 'धड़, काठ इन सबको एकत ग्रहण करना पड़ता है। इन सबको एकत ग्रहण करनेसे समभामें ज्ञाता, वृच्च कैसा पदार्थ है। किन्तु पत्न पञ्चवादिको परित्याग करनेसे इम लोग नहीं समभा सकते, वृच्च कैसा होता है।

जपर 'उपादान कारण' कहा गया है। इस वातके कहनेका तात्पर्य यह है, कि कुम्भकारका दग्छ घटका निमित्त कारण है। क्यों कि, जब कुम्भकार दग्छमे चाकको घुमाता, तब घट निर्माण किया जाता है। किन्तु घट निर्माण कर लिये जाने पर फिर दग्डके साथ घटका कोई सम्पर्क नहीं, दग्ड एक जगह घीर घट दूसरी जगह पड़ा रहता है। घटके कपाल साथ घटका वैसा सम्बन्ध नहीं है। उसके पृथक हो जानेपर फिर घटका अवयव नहीं रहता एवं घट न रहनेसे, ग्रुक्तवर्ण या कुम्पावर्ण इत्यादि गुण भी नहीं रहता। घटका हिलना डोलना किया भी असम्भव हो जाती है। इस लिये गुण भी घटका अयुतसिंद है। किन्तु वैदान्तिक इस बातको खीकार नहीं करते।

अयुतिसिंहि (सं क्ली ) यु असि अणे-ता युतम्;

युतयोः अष्टयग्रूपेण स्थितयोः सिहिः, अभावे नजःतत्। प्रयक् रूपसे असिहि। जैसे, अवयव और अवयवीकी
पृथक् प्रयक् रूपसे सिहि नहीं होती। अर्थात् हस्तः
पदादि अवयव एवं मनुष्य अवयवी है, यहां अवयव
एवं अवयवीको पृथग्रूपसे सिहि होनी असम्भव है।
फिर द्रव्य और गुण एवं द्रव्य और क्रियाकी पृथग्रूपसे सिहि नहीं हो सकती। अर्थात् द्रव्य न रहनेसे
उसका गुण किस्वा क्रिया भी नहीं रह सकती।

ष्यगुतहोस (स'० पु०) यन्नविशेष।

अयुताध्यापक (सं॰ पु॰) उत्तम भिचक, प्रच्छा उस्ताद। अयुतायुस् (सं॰ पु॰) १ जयसेन आराविनके पुत्र-विभेष। २ श्रुतवत्के पुत्रविभेष।

श्रयुताष्त्र (सं १ पु॰) सिन्धुदीपके पुत्रविशेष।
श्रयुद (सं १ स्ती॰) १ शान्ति, श्रविरोध, सुलह,
मेल, लड़ाईसा न रहना। (ति॰) २ श्रपराजित,
जी जीता न गया हो। ३ युद्ध न करते हुश्रा, जी लड़ न रहा हां।

श्रयुद्धसेन (वै॰ पु॰) श्रपराजित सैन्यसे सम्पन्न वीर, जिस बचादुरकी फौजको जीत न सर्वे।

अगुड्वी (वै॰ अव्य॰) विना युड, व लड़े-भिड़े, सीधे तीरपर।

श्रयुध (सं० पु०) १ युष न करनेवाला व्यक्ति, जो श्राक्स लड़ता न हो। (हिं०) २ श्रायुध, हथियार। श्रयुध्य (सं० त्रि०) श्रपराज्य, जिसे जीत न सर्ने। श्रयुध्यन् (वै० पु०) विजय न पानेवाला वीर, जो लड़नेवाला जोरदार न हो।

श्रयुक्तेत (सं०पु०) ग्रिव।

अयुव (वि ति ) न यौति, युवाह वा। घसं स्ट , संसर्गे प्रूच्य, परेप्रान् न किया हुआ, जो हिला न हो। अयुप, अयुष देखो।

प्रयूष्य (सं वित ) यूपे साध यत्, नन्तत्। यूप प्रस्तुत करनेके श्रयोगा, जो यज्ञीय पश्चरम्बनके काविस न हो। नीम, नीबू वगें रहकी सकड़ीसे यूप नहीं बनाते, इसीसे उसे श्रयूष्य कहते हैं। फिर यसाथ, खिट्र, विस्व प्रश्तिके काष्ठसे यूप बनता, इसीसे वह यूष्यकाष्ठ ठहरता है। अये (सं श्रें श्रें श्रें श्रें क्यां । १ सावधान, होशियार, खनरदार। १ दु:ख, हाय, अफुसोस। १ अरे, क्यां, कहां, क्यों, भला। १ प्रिये, प्यारे, हां। ५ सुनिये, देखिये, द्रधर, हुजूर, सरकार। कोप, विवाद, संभ्रम, स्मरण, सम्बोधन प्रस्टित खलमें यह श्रव्यय श्राता है। (हिं पु ) ६ जन्तुविश्रेष, कोई जानवर। यह जन्तु श्रये-श्रये बोलनेसे ही 'श्रये' वहलाता है।

भ्रयोग (सं॰ पु॰) युज-घञ्, भ्रभावे नञ्-तत्। १ योगका सभाव सर्थात् विस्तेष, जुदायी, सु-फारक्त, पत्त् । २ ध्यानका श्रभाव, ख्यातकी श्रदममी गूदगी। ३ श्रीषधका अभाव, दवाका न मिलना। ४ रोग-निदानके विरुद्ध चिकित्सा, जो इकीमी सर्वने श्रासारसे खिलाफ रहे। ५ ज्योतिषोत्त तिथिवाराहि जात दुष्ट योग। ६ दो नचन्नता योग। ७ कोई मक्ती। द कठिनोद्यम, जान्फिशानी, कड़ी दौड़-भूप। ८ वमन दारा उपधमनीय रोग, जो वीमारी वे करानेसे कूट सकती हो। १० कूट, सुधमा, जिस बातका मतलब आसानीसे समक्त न पहे। ११ सर्थ-कारकी इधीड़ी। १२ विचिप, वक्तमा, मर्क। १३ ष्ययोगप्रताः, नान्।वित्तियतः। १४ ष्रनुपश्चितः स्तामी, ग्रैरहाज़िर खाविन्द, रंडुवा। १४ प्रकात, बुरा वतः । १६ सङ्घ्ट, सुसीबत, तकलीफ । १७ प्रप्राप्ति, गैरहासिली; (ति॰) १८ धसंयुत्त, जो मिला न हो। १८ साष्ट्रीतिसे असम्बद्ध, जो साम साम जोड़ा न हो। २० प्राणपण्से चेष्टा करते हुन्ना, जो दिलो-जान्से कोशिश कर रहा हो। २१ भ्रमथस्त, ख्रावा जो भता न हो। (हिं०) २२ घयोग्य, नानाविस। श्रयोगगुड़ (सं॰ पु॰) लोहगुड़िका. लोईकी गोसी। श्रयोगव (सं पु ) श्रय इव किता गौर्वाणी यस् निपातने अच्। वैश्व कन्यांके गर्भ और गृद्रके औरससे जो शङ्कर जाति उत्पन होती है, उसे प्रयोगव कहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, कि प्रतिसोम जातिमें एक वर्षका व्यवधान रहनेसे उस जातिको स्पर्ध कर सकते हैं। वैश्व एवं शुद्रमें केवल एक वर्णका व्यवधान है, इसलिये अयोगव जातिको साग्रं कर सकते हैं। इस समय प्रकृत अयोगव जाति निर्द्योरित करना बहुत कित है। पश्चिम देशमें यह नाना वंगींके साथ मिल गये हैं। यह सब क्षिकार्य और पश्चपालन करते हैं।

श्रयोगवाह (सं॰ पु॰) नास्ति योग उन्नेखरूपः सम्बन्धोऽचरसमान्नायस्त्रेषु येषां ते श्रयोगाः, श्रयोगाः उन्नेखरूप-सम्बन्धरिहता श्रिप वाहयन्ति णलषलकायं निर्वाहयन्ति इति वहः णिच्-श्रच् वाहाः ; श्रयोगाश्च ते वाहाश्चिति कर्मधाः। १ श्रनुस्तार श्रीर विसर्ग एवं जिल्लामूलीय श्रीर उपधानीय। पाणिनिने स्तर एवं व्यञ्जन वर्णकी श्र इ उण्, ऋ ॡ क् इत्यादि जो समाहार सं ज्ञा की है, उसमें श्रनुस्तार विसर्ग, जिल्लाम्लीय श्रीर उपधानीय इन कर्दका योग श्रधात् उन्नेख नहीं है। इसीसे इन सबको श्रयोग कहते हैं; किन्तु योग श्रधात् उन्नेख न रहते भी यह सब ण्यादि कार्य निर्वाह करते हैं, इसिलये वाह नाम हुशा है। जिसमें श्रयोग श्रीर वाह यह दोनों धर्म रहते, उस वर्णको श्रयोगवाह कहते हैं।

श्रयवा, योगः श्राश्रयस्थानं तद्व्यतिरेकेन न अद्यति उद्यार्थते श्रयोग-वष्ट-घष्, श्राक्तश्-तत्। २ जो वर्षे श्राश्रयस्थानके योग भिन्न उद्यारित न हो।

'बयोगवाडा विक्रेया बाश्ययखानमागिनः।' (शिवायत्य)

विसर्गने जिल्लामूलीय श्रीर उपम्मानीय यह दो रूप श्रीर भी हैं। ककार खनारके पूर्व श्रवं विसर्ग सहस्र जो चिक्क होता, उसे जिल्लामूलीय कहते हैं। जैसे, +क + ख। फिर पनार फनारके पूर्व जो श्रवं विसर्गने तुल्य चिक्क पड़ता, उसे उपध्मानीय कहते हैं। जैसे अप्रां । श्रच्के बाद एक विन्दु रहनेसे उसे श्रव्यार श्रीर दो विन्दु रहनेसे विसर्ग कहते हैं। श्रच् भिन्न हलन्त वर्णने वाद यह प्रयुक्त नहीं होते। श्रच् भिन्न हलन्त वर्णने वाद यह प्रयुक्त नहीं होते। जैसे श्रं वं, श्रः वः। '+क+ख इति कखायां प्रागर्वविसर्गस्वश्रा जिल्लामूलीयः। अप्रां प्रवाद प्रयुक्त विसर्ग उपभानीयः; वं शः हल्यशः परानगुखारविसर्गी।

"तुनी पूर्वेष सम्बद्धी, मूखी तु परगामिनी । चलारी योगवाहाख्या, पलकर्मध्यची मता: ॥'

तु प्रधीत् अनुस्तार, वि प्रधीत् विसगे, इनका पूर्व वर्णके साथ सम्बन्ध रहता है, प्रधीत् यह पूर्व Vol. II. 34 वर्णे साथ उच्चारित होते हैं। सू अर्थात् जिच्चासूलीय और नी अर्थात् उपध्मानीयका पर वर्णके
साथ उच्चारण होता है। इन चारं वर्णों का नाम
अयोगवाह है। खलकार्थमें यह सब अच्की तरह
व्यवद्वत होते हैं—अर्थात् सूर्डन्य प्रकार, रेफ, ऋवर्ण
एवं नकारके मध्य अच् व्यवधान रहनेसे जिस तरह
खलमें कोई व्याधात नहीं लगता, उसी तरह अनुखारादि व्यवधान रहते भी खलकार्थमें कोई
व्याधात नहीं पड़ता।

श्रयोगस् (सं० क्षी०) युज्-श्रस्न्-कुलम्, नज्-तत्। १ श्रममाधि, दुनियादारी। (ति०) नञ्-बंहुत्री०। २ योगहीन, समाधिरहित, जो योग न जानता हो। श्रयोगी (सं० पु०) योग न जाननेवाला, जिसे साधन-भजन मालूम न रहे।

श्रयोगुड़ (सं॰ पु॰) श्रयसा निर्मिती गुड़: गुटिका, श्राक॰-तत्। लौइमय गुटिका, फ़ीलादकी गोली।

"वरमाथीविषविष' कथितं तासमेव वा।

पीतमत्यग्रिसन्तरा भित्रतो वाष्ययीगुड्: ॥" ( चरकसं हिता )

श्रयोगुल, पयोगुड़ देखो।

त्रयोगू (सं॰ पु॰) त्रयो लौहिविकारं गच्छित, त्रयस्-गम-जिल् मलोपः। कर्मकार, त्रयस्कार, लोहार, जो लोहेका काम करता हो।

श्रयोगा (सं० वि०) युज-एसत्, नञ्-तत्। १ श्रच्मा, निष्पुयोजन, नाक्।विल, नादुक्स्त, वेकार, जो किसी लायक् न हो। २ श्रनुचित, ग्रैरवाजिव। ३ श्रमूर्त, निरवयव, वेश्रक्त, जिसके श्रजो न रहे। ४ श्रनिक्ष्य, जो काविल तहकीक् न हो, पहंचानमें न श्रानेवाला। श्रयोगाता (सं० स्त्री०) श्रचमता, नाक्,विलियत, नादुक्स्ती, लायक् न होनेकी हालत।

त्रयोग (सं॰ पु॰) त्रयोऽग्रे मुखे यस्य। मुषल, मूसर। मुषलने मुखमें लौह लगता, इसीसे वह त्रयोग कहलाता है। 'क्योग' मुग्लोऽस्त्री खात्।' ( प्रमर)

श्योगक, श्योग देखी।

भयोधन (सं॰ पु॰) श्रयो इन्यतेऽनेन, भयस्-इन् कर्णे भए घनादेशसा जीसमुद्रर, हथीड़ा।...

प्रयोक्तिष्टः ( सं क्री ) . बीहिकाइ, बोहिका ज्ङ्ग ।

षयोजन (सं॰ क्ली॰) वियोग, विश्लेष, जुदायी, ष्रजाहरगी, मेलका न मिलना।

प्रयोजाल (सं० ह्नी०) प्रयोविकारः जालम्, मध्य-परलोपी कमेधा०। १ लीइनिर्मित जाल, लोहेका फन्दा। (ति०) प्रय इव दुर्भेद्यं जालं माया यस्य, बहुत्री०। २ दुर्भेद्य-कपट, जिसकी चालाकी सममा न पड़े। ३ लीइजाल-विधिष्ट, जिसमें लोहेका फन्दा पड़ा रहे।

षयोदंष्ट्र (सं॰ ति॰) श्रयोमयी दंष्ट्राः श्रयधारा यस, बहुत्री॰ गीणे प्रस्तः। लीहमय दंष्ट्राविशिष्ट, लोहेकी दादवाला, जिसका श्रयभाग लीहमय रहे।

चयोदत्, बगदं इदेखी।

श्रयोदती (वै॰ स्ती॰) श्रयोदं द देखी।

भयोदाह (सं०पु०) लीहके जलनेका गुण, जो वस्म, लोहेके जलनेमें ही।

श्रयोध्य (सं क्रि ) यो हुं सक्यम्; युध-एत्, नञ्-तत्। युद्ध किये जानेको श्रयका, जिससे कोई लड़ न सके। श्रयोध्या (सं क्षि ) स्यंवंशो राजाश्रोंको राज-धानो। यह श्रचा॰ २६° ४८ २० उ० श्रीर द्राधि॰ ८२° १४ ४० पू॰ पर श्रवस्थित है। यहांके राजाश्रोंको युद्धमें कोई परास्त न कर सकता या, इसीसे उनको राजधानीको लोग श्रयोध्या कहते हैं।

श्रयोध्या वा श्रवध प्रदेश पहले नोशन नामसे प्रसिद्ध था। इसने उत्तर-पूर्वमें नेपाल राज्य, उत्तर-पश्चिममें रहेलखण्ड, दिचण्य—श्चिममें गङ्गा, पूर्वमें बस्ती श्रीर दिचण-पूर्वमें वाराणसी विभाग है। श्रयोध्यापुरी नोशनकी प्राचीन राजधानी है। सुसल-मानोंने समयमें लखनज नगर राजधानी था।

अयोध्या प्रदेशके चार प्रधान विभाग हैं। यथा,— लखनऊ, सीतापुर, प्रीजाबाद और रायकरेली। लख-नज विभागके अन्तर्गत लखनऊ, उनाव और बारा-बंको; सीतापुरके अन्तर्गत सीतापुर, हर्दोई और खेरी; रायवरेलीके अन्तर्गत रायबरेली, सुलतान्पुर और प्रतापगढ़—यह तीन-तोन उपविभाग हैं।

श्रति प्राचीनकाल ही भारतवर्षमें प्रयोध्या सुप्रसिद्ध स्थान ही गयी थी। सूर्यवंशी स्टप्ति यहां

राज्य करते थे। रामायणमें लिखा है, कि खयं मनुने अयोध्यापुरी निर्माण की थी। इसकी लखाई वारह योजन और चौड़ाई टो योजन रहो। महाकवि वालमीकिने इस नगरीका जैसा वर्णन किया, उसके पढ़नेसे मालूम होता है, कि उस समय अयोध्या राजधानी विशेष सम्बद्धशासिनी थी। ब्राह्मण एवं महिष शिष्योंको विद्या पढ़ाते; शिल्पी नाना प्रकारके शिल्पकार्या चलाते; और नाना देशोंसे शाकर विण्वकार्या चलाते; और नाना देशोंसे शाकर विण्वकार्या चलाते; और नाना देशोंसे शाकर विण्वकार्या पर्याद्धश्च क्रय-विक्रय करते थे। कलकत्ता शादि नगरोंकी तरह उस समय अयोध्यापुरीमें भी सड़कींपर पानी छिड़का जाता था। मनुसे लगा ११२ पीढ़ियोंने यहां राज्य किया था। उसके बाद राजा समित्रने अयोध्यापुरीको त्याग दिया। उनके परित्याग करनेके बाद सब अहालिकार्ये गिर पड़ों और धीरे चारी और जङ्गल हो गया।

स्यवंशियों के स्रयोध्या परित्याग कर देने पर वहुत दिनोंतक यहां बीह धमेका विशेष प्रादुर्माव हुआ या। उसके बाद विक्रमाजित् नामक एक राजा यहां के जङ्गकतो कटवाकर रामायणकी जुप्तको क्तिका उहार करने जो। हमारे शाकों में स्रयोध्याको मोचदायिका-पुरी लिखा है। "बयोध्या मण्या नाया कार्यो कार्यो प्रविक्ता। पुरी हारावतो चेव समेता नीचदायिकाः।" स्रयोध्याका ऐसा माहात्मा देखकर ही शायद विक्रमाजित्ने इस पुरी पर विशेष दृष्टि रखी थी। यहने उन्होंने सर्यू नदीका स्थान सुधारा, उसके बाद नागिखर महादेवके मन्दिरका उदार किया। बीह विभवके समय यह मन्दिर विनष्ट न हुआ था।

वहते हैं, कि राजा विक्रमाजित्ने घयोध्यामें ३६० देवालय बनवाये थे। परन्तु इस समय ४२ से अधिक मन्दिर विद्यमान नहीं हैं। अयोध्याने वह मनुष्य ऐसा कहते हैं, कि सुसलमान सम्बाटों के राजलकालमें यहां तीनसे अधिक मन्दिर प्रसिद्ध न घे; इसीसे मालूम होता है, कि अन्यान्य मन्दिर प्रसिक्ष प्राचीन नहीं हैं।

श्रयोध्यामें रामकोट विशेष प्रसिद्ध स्थान है। कहते हैं, श्रीरामचन्द्रने इसी स्थानमें दुर्ग निकीण किया था। इस दुर्गकी चारो गोर दश बुर्ज थे। इनुमान, सुप्रीव. जाम्युवान् प्रश्वित सेनापित उन्हों बुर्ज़ी पर रह नगरकी रचा करते थे। दुर्गके भीतर श्राठ राज-प्रासाद थे।

श्रयोध्या जानेसे रामलीलाक श्रनेक विवरण देखने में शाते हैं। पण्डे यात्रियोंके साथ साथ जाकर उन विवरणींको समभा देते हैं। भूभार हरण करनेके निये श्रीराम पृथिवी पर श्रवतीण हुये थे। उनका जन्म स्थान श्रव भी वर्तमान है। यहां कोई मूर्त्ति नहीं है। केवल श्रीरामचन्द्रके ध्वजवनाहुश-श्रहित पादपञ्चका चिक्ष पड़ा हुगा है।

जनस्थानके निकट हो सुसलमान सम्बादकी एक मसिजद है। सन् १५२८ ई॰में घाखेटके लिये घालर वावर यहां लुक्क दिन रहे थे, उमी समय यह मस-जिद वनी। मसिजदिक दो पत्यरीमें सन् ८३५ हिजरी (१५२८ ई॰) खुदा हुमा है। घनिक मिन्द्रिसे पत्यर निकाल निकाल कर यह मसिजद बनाई गई थी। जनस्थानका मिन्द्रि कसीटीके पत्थरका बना था। वावरकी मसिजदिमें घ्रमीतक उसके कई स्तम्म विध-मान हैं। मसिजद बननेपर कुक्क दिनों तक हिन्दुवों श्रीर मुसलमानोंमें खूब विरोध चला था। उसके बाद श्रयोध्या श्रंगरेजोंके घ्रधिकारमें श्रायो, तभीसे जन्म-स्थान श्रीर मसिजदिके बीचमें लोहिका बेढ़ा लगा दिया गया है। सुतर्रा हिन्दुवीं श्रीर मुसलमानोंमें फिर विरोध होनेकी सन्धावना न रही।

सर्गद्वार श्रीर राम-सीतां स्थानमें भी दी मसजिद हैं। सर्गद्वारकी मसजिद श्रीरङ्ग ज़ वको वनवाई हुई है; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, राम सीतां के स्थानकी मसजिद कव वनी थी। इस समय स्वर्ग-द्वारकी भग्नावस्था है। दो सी वर्ष हुए कालू के राजाने रामसीतां के मन्द्रिका संस्कार करा दिया था; उसकी बाद श्रहत्यावाईकी दृष्टि इसपर पड़ी। श्रहत्यावाई इन्होरके होल्कर यथवन्त रावकी पत्नी थीं। सन् १७८४ ई० में रामसीतां निकटका घाट उन्होंने हो वनवाया था। इस समय भी इस देवालयका व्यय निर्वाह करने के लिये इन्होर से प्रति वर्ष २३१) रुपयेकी दृश्चि मिलती है।

रामचरितकी अन्यान्य मूर्तियां यनिक स्वानीमें गठित हैं। कहीं तपीवनसे विम्तामित्र ऋषि श्रामर खड़े; कहीं स्थनशालामें सोताजो रोटी बनातो, जिसकी वेजन पादि अब भी पड़े हुए हैं। कड़ी दगरयसे रूठकर कैकीयी सोती श्रीर रामको वन मेजकर प्राण्पिय पुत्र भरतको राजगही दिनानेकी खिये दो वर मांगनिको श्रांखोंमें श्रंस् भरती हैं। प्रतिसृतियोंको वनावट ख्राव है; उनमें शिल्पनेपुख नहीं, फिर भी इन कठिन स्थानीमें जानेसे अधीध्याकी उस पूर्व भोकको स्मृति चाज भी जाग उठती है। प्रखमेषयत्रका प्रनुष्ठान ती हुत्रा, परन्तु सीताजी उस समय वनवासमें थीं। विना सस्त्रोक हुए यज्ञका संकल्प नहीं होता, इसीसे कनकसीता वनवाकर रासचन्द्रजीने यज्ञ किया था। पण्डे अब भी वेता-युगकी उन कनकसीताको देखा देते हैं। पहले कही इर्द ससजिद इसी खानमें है।

राम खर्य राजा हुए। किन्तु टनके प्रधान श्रतु-चर हनुमान्ने प्राण श्रपेणकर सीताका उदार किया था, इसिलये भक्तवलाल रामने महाबीर हनुमान्को भो राजा बना दिया। एक स्थानमें वह श्रपूर्व हुग्य श्राज भी विद्यमान है। हनुमान् राजवेशमें बैठे हैं, शिरपर मुक्जट सुशोभित है, पार्श्वम चमर चल रहा है।

श्रयोध्यामें प्रवेश करनेपर निकट हो मण्पियंत मिलता है। यित्तारील लगनेपे जब लक्षण जो मूर्छित हुये, तब हनुमान्जो विश्वल्य करणी लाने गये थे। परन्तु वानरकी लाति, क्या जाने विश्वल्य करणी कैं की होती है, इसलिये समस्त गन्धमादन पर्व तको ही छठाये वह शून्धमार्गेसे चले लाते थे। जब वे श्रयो-ध्यांके जपर पहुंचे, तब भरतने श्रनजानमें उनके वाण् मार दिया। तीच्ण शरके लगते ही व्यथित होकर हनुमानजो भूमिपर गिर पहे। उससे शायद गन्ध-मादनका कुक श्रंथ टूट गया था। यह मण्पियंत वहो भन्नांथ है।

मणिपवंत ४४ हाय जंचा तथा ट्टो फूटी ई'टॉ श्रीर कंकड़ोंसे परिपूर्ण है। इसीसे मालम होता कि श्रष्टालिकाश्रों के ई टपस्यरों श्रीर कंकड़ोंको फेंक फेंककर यह पर्वत बना दिया गया है। इस स्तूपके नीचे किसी समय एक फलक मिला था। उसमें यह खुदा रहा,—सगध-राजवंशके नन्दवर्डन नामक जनक राजाने मिल्पवंत निर्माण कराया था।

, सुग्रीवपर्वत एवं कुवेरपर्वत नामके ग्रीर भी दो स्तूप हैं। सुग्रीवपर्वत प्रायः ६ हाथ श्रीर कुवेर पर्वत प्रायः १४ हाथ जंचा है। कोई कोई श्रनुमान करते, कि ये सब बीडोंके स्तूप हैं।

सरयूने किनारे अनेन घाट हैं, परन्तु सब बंधे हुए नहीं हैं। रामघाट, भरतघाट, लद्मणघाट, अरुष्तः घाट—इसतरह एक एक घाटना एक एक नाम है। इन सब घाटोंमें पूर्व की तिं कुछ भी नहीं है। रामघाट पर अब धीनी लोग कपड़े धीते हैं। गुप्तघाटमें एक सुरङ्ग है। पण्डे कहते हैं, कि इसी सुरङ्ग राम-चन्द्रजीने सरयूजलमें प्रवेश किया था। स्वर्भघाट एका बंधा हुश है। जपर मनोहर हच्चे जी है। यात्रीलोग यहां स्नान, टान भीर भोज्यादि उत्सर्ग करते हैं। घघरासे कुछ उत्तर कणीलगद्धके पास अगस्तर सुनिका समाधिस्थान है।

श्रयोधामें वैचावींकी सात सम्प्रदायोंके सात सठ हैं। प्रत्येक मठमें एक एक महन्त श्रीर उनके चेले रहते हैं।

इनुमान्गदों निर्वाणी सम्प्रदायका मठ है। इस सम्प्रदायके वै याव चार श्रेणियों में विभक्त हैं; यथा— क्रायादासी, तुलसीदासी, मिणरामी भीर जानकी भरण-दासी। निर्वाणी श्रखाड़े में प्राय: कः सी चेले हैं; उनमें प्राय: तीन सी सर्वदा उपस्थित रहते हैं।

रामघाट एवं गुप्तघाटपर निर्मी हो सम्प्रदायके वे णा वींका श्रखाड़ा है। कहते हैं, प्रायः दो सी वर्ष हुए गोविन्ददास नामक एक वेरागीने जयपुरसे कुछ निष्कर सूमि पाकर श्रयोध्याके रामघाटपर एक मन्दिरकी प्रतिष्ठा को थी। उसके बाद गुप्तघाटपर श्रीर एक श्रखाड़ा खापित हुमा। बस्तो, मनकापुर श्रीर खुरीबादमें इस सम्प्रदायके वे णावींकी निष्कर सूमि है।

दिगस्बरी और एक सम्पृदायके वैपाव है। प्रायः दो सौ वर्षे हुए श्रीबलरामदासने अयोध्या आकर यह मठ स्थापन किया था। इस अखाड़ेमें १४।१५ चेलेसे अधिक नहीं रहते। इन लोगोंके भी निष्कर मूमि है।

युजाउद्दीलाके यासनकालमें चित्रक्रिसे द्याराम नामक एक व्यक्तिने याकर खाकी सम्प्रदायके वैणावींका यखाड़ा जमाया था। प्रवाद है, कि वन जाते समय जन्मण सर्वाङ्गमें भन्म लगाकर रामचन्द्रके साथ हुये, इसीसे खाकी वैणाव सर्वाङ्गमें भन्म पोते रहते हैं। इस यखाड़ेमें प्राय: १८० चेले हैं। उनमें से प्राय: ५० चेले सर्दरा उपस्थित रहते हैं।

महानिर्वाणी सम्पृदायका श्रखाड़ा भी श्रजा-उद्दीलाके शासनकालमें स्थापित हुआ था। प्रत्योत्तम-दास महन्तने कोटाबूंदीसे श्राकर इस श्रखाड़ेको लगाया। इस श्रखाड़ेमें प्रायः २५ चेले हैं। सभी प्रायः तीर्थाटन किया करते हैं

मन्त्र श्रलीखांके शासनकात्तरं रितराम नामक एक महन्तने जयपुरसे शाकर सन्तोषी सम्प्दायका मटः खापन किया था। किन्तु दो महन्तींके बाद बैरागी लोग इस खानको त्याग कर चलते बने, श्रखाड़ा भी टूट-फूट गया। उसकी बाद निधिसिंह नामक एक धनवान् पुरुषने पुराने मठका खापन निर्देष्ट कर वहां एक मन्दिर बनवा दिया था। शन्तर्मे कुश्चलदास नामक सन्तोषी सम्प्दायके कोई वैश्यव शाकर एक श्रमोक वचकी तली रहने लगे। वहीं उनकी सत्य हुई थी। महन्तकी सत्युके बाद रामक्रश्यने वहां वर्तमान मन्दिर बनवा दिया।

ग्रजाउद्दीलां के शासनकालमें श्रीवीरमलदासने कोटिसे श्रांकर निरालखी सम्पृदायका मठ स्थापन किया था। किन्तु कुछ दिनोंकी बाद यह श्रखाड़ा होड़ दिया गया, उसके बाद नृति'हदास नामक श्रीर एक वैरागीने शाकर वर्तमान मन्दिर बनवाया।

श्रयोध्यापुरी स्थापित होनेके बाद यहां सनेक राजविद्मव और धर्मविद्मव हो गये हैं। जपर विक्रमा जित् राजाकी बात कहो जा चुकी है। सुननेमें स्नाता है, कि उन्होंने सायद सस्सी वर्ष सर्योध्यामें राज्य किया या। फिर समुद्रपाल नामक एक योगीने अभिचार मंत्र द्वारा उनके प्राणको उड़ा दिया। प्राणवायुकी देह छोड़ जाने पर सिंद योगीने उस सृत गरीरमें प्रवेश किया था। इस योगीको सात पौढ़ीने शायद श्रयोध्या में राजल चलाया। परन्तु उन लोगोंका राजलकाल जिस तरह निर्देष्ट हुंगा है, उसपर एक दम विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रवाद है, ६४३ वर्ष तक श्रयोध्यामें समुद्रपालोंका श्राधिपत्य रहा। श्रतएव हिसाब करनेसे प्रत्येक राजाका राजलकाल ८१ वर्षेसे भी श्रिषक हो जाता है।

कोशलमें आवस्ती नामक श्रीर एक प्राचीन प्रसिद्ध श्यान हैं। इच्चाकुसे आठवीं पीदीके बाद युवनास्त्रके पुत्र आवस्त राजाने इस नगरको बसाया था। अनेक दिनों तक यहां बीड धमेका अनुशीलन चला।

कपिलवस्तुमें याक्यमुनिने जन्म यहण किया था। उसके बाद अयोध्यामें आकर वे धर्मेप्रचार करने उगे। सन् ई॰से ५५० वर्षे पहले कुशीनगरमें उन्होंने निर्वाण मुक्तिको जाम किया था।

सन् ४००ई०में चीनपरिक्राजन फाडियान आवस्ती आये। छस समय यहरपनाइ ट्र गई थीं, उसके भीतर मन्दिर और अद्यालिकाका भग्नावशिष पड़ा दुश्रा था। कई दरिद्र संन्यासियों के श्वतिरिक्त नगरमें श्रीर कोई भी न रहा। उसके बाद सातवीं श्वतान्दीमें युश्रङ्-चुयाङ् श्रयोध्या भाये थे। श्राकर उन्होंने उस समय भी बीस बीच मन्दिर देखे। उन मन्दिरमें प्राय: तीन हजार बीच महन्त रहते थे। उस समय ब्राह्मणोंके भी प्राय: बीस मन्दिर विद्यमान रहे। युश्रङ्-चुयाङ्ने श्रयोध्याको श्र-यु-त लिखा है।

त्रयोध्यामें कः जैन मन्दिर हैं। श्रादिनाथ जैनियों के प्रथम तीर्यंद्वर हैं। यही अयोध्या नगरी उनका जनस्थान है। उन्होंने श्राब पर्वत पर प्राणत्याग किया था। अयोध्यावाले संगद्धारके समीप मुराई टोलेमें एक स्तूपपर उनका मन्दिर बना है। मन्दिरके निकट मुसलमानोंकी कितनी ही कंत्र श्रीर एक मस्तिद भी है। दितीय तीर्यंद्वर श्रीजतनाथ हैं। इन्होंने भी श्रयोध्यामें जन्म से समेत्री स्वर्पर प्राणत्यांग किया था। इटोरा सरोवरके पिसम किनारे इनका मन्दिर खापित हैं। यभिनन्दननाथ नैनियों ने चतुर्य तीर्थं कर है। इन्होंने भी ययोध्यामें जन्म ले समेत्र खरमें प्राणत्याग किया। ययोध्याकी सरायके समीप इनका मन्दिर बना है। षष्ठ तीर्थं इरका नाम सुमन्तनाथ और चतुर्देशका अनन्तनाथ है। इन सबने प्रयोध्यामें जन्म लिया और समेत्र ग्रेखर या पारसनाथ पहाड़पर प्राणत्याग किया था। रामकोटके भोतर सुमन्तनाथका मन्दिर है। अनन्तनाथका मन्दिर गोलाघाटके नाले किनारे है। ये पांच दिगम्बर जैनियोंके मन्दिर हैं। इनके अतिरिक्त खेताम्बर जैनियोंका भो एक मन्दिर है। जैनियोंके मन्दिर प्रधिक प्राचीन नहीं हैं।

द्रभनसंहित मन्द्रिमं जात प्रश्न एक महादेव हैं। नमदा नदीन प्रश्नो गढ़कर यह देवमूर्ति तैयार हुई है। मन्द्रि चुनारक प्रश्नका बना है। यहां एक बड़ा भारी घण्टा है। उस घण्टेको बना-नेसे चारो थोर गन्भीर नाद गूंज उठता है। ऐसा बड़ा भारी घण्टा बनानेके जिये दर्भनिस हने नेपाली कारीगरीके पास अपना आदमी मेजा था। घण्टा वनकर तथ्यार तो हुआ, परन्तु नेपालसे अयोध्या जाते समय राहमें टूट गया। सतरां नेपालका नमूना देखकर अयोध्यामें ही वर्तमान घण्टा टला था।

मिणियंतने समीप दो क्ष हैं। मुसलमान कहते,
कि इन क्षींमें शेख और पैगुम्बर गड़े हैं। पहले
यहां गणेशकुण्ड नामक एकं कूप था, अब सोमगिरि
नामक दो छोटे-छोटे स्तूप हैं। सोमगिरि क्या है,
इसका विशेष बत्तान्त जाननेको कोई उपाय नहीं।
यहांसे आध कोस टूर और एक क्ष देखनेमें आती
है। वहां एक दरवेश या संन्धांसी रहते थे। वे कहते
रहे, कि वही बाइबल उम्लिखत नोहाका समाधिस्थान
है। इसी महावीर सिकन्दर (अलेक्-सन्दर्ग)ने इस
क्रिको बनवा दिया था।

बह वेगमकी क्रम भी एक उत्तम खान है। बह वेगम और अवधके नवाबने गवनी एक साथ ऐसा प्रबन्ध किया था, कि उनकी सम्पत्तिमेंसे तीन लाख रुपये क्रम बनानेके लिये अलग रख दिये जाते:

Vol. II. . 35

ज्याने सिवा क्वस्तानमें जो दाई नीकर रहती और अतिथि फ्कीर आता. उसके खुर्चको उनकी जुमीन्दारीसे वार्षिक द्या इजार रुपये निर्दिष्ट होते। सन् १८१६ ई. में वेगमकी सत्यु हुई थी। पीछे क्वक्ता काम चला। किन्तु बीच बीचमें अनेक वाधाविम्न छप-स्थित हुए थे। अन्तमें सन् १८५७ई के सिपाही-विद्रीह बाद क्व तय्यार हुई। इस समय यहां के व्यय निर्वाह-को गवनेमेण्ड वार्षिक ४८३३) रुपये देती और क,व्रके संस्कारको १०००) रुपये अमानत रखती है।

इस समय अयोध्यामें सब मिलाकर ८६ मन्दिर हैं। जनमें ६३ विष्णुमन्दिर और ३३ शिवमन्दिर हैं। इसके श्रतिरिक्ष मुसलमानोंकी ३६ मसजिटें हैं। प्रतिवर्ष रामनवमीके उपलब्धमें यहां मेला लगता है। मेलीमें कमसे कम ५०००० श्रादमी आते हैं।

प्राचीन काल के अनेक राष्ट्रविप्तवीं बाद सन्
१८५६ ६०की अयोध्या अंगरेजोंके अधिकारमें आयो।
सबसे पहले स्यंव'शीय राजा यहां राज्य करते थें।
'उसके बाद यावस्तीके राजाओंने बहुत दिनतक यहां
राजल चलाया। बीद्रधमेंके प्रादुर्भाव समय राजा
अशोकका यहां विशेष आधिपत्य था। काश्मीरके
राजा मेधवाइनके समय अयोध्या उनके अधीन थी,
ऐसे अनेक जनप्रवाद हैं। विक्रमाजित्ने मेधवाइनको
युद्धमें परास्तकर रामचरितकी जुसकीर्तिका उद्धार
किया था। विक्रमाजित्के बाद गुप्त और पालवंशियोंने
६४३ वर्ष यहां राजल चलाया। किन्तु अयोध्या
नगरी फिर जङ्कलसे परिपूर्ण हो गई थी।

सन् दे॰ की शाठवीं शतान्दीमें शाक नामकी एक श्रमध्य जाति हिमालय पर्वतिसे श्रा श्रयोध्याका जङ्गलं साम करने लगी। परन्तु मालूम होता है, कि किसानीके सिवा उसका श्रीर कोई उद्देश्य न था। इसीसे उसने राज्य फैलानेका कभी यत्न किया। पीक्षे उत्तर-पश्चिमसे सोमवंश्रके राजावीन पहुंच शाक लोगोंको मार भगाया। सोमवंश्रो राजे जैनमता-वलम्बी थे। ग्यारहवीं शतान्दीके श्रन्तमें कृनीजके राजा चन्द्रदेवने चन्द्रवंशीय राजाशींको दूरकर श्रयोध्या श्रीर उत्तर कोशलपर श्रपना श्रीकार जमा दिया।

उसके बाद, भयोध्यापुरी सङ्नाम्ही एक प्रमुख जातिक हायमें पड़ गई। सड़ जोग भी जैन सता-वसकी थे।

सन् ११८४ ई०में शहाबुहीन् गोरीने कनीज जीत अयोध्याको लूटा था। उसी समयसे बहुत दिनकी प्राचीन आर्थ राजधानी सुश्रलमानीके अधिकारमें चली गई। प्रवस्क सुसलमान नादशाहीका विवस्त जलनक शहम देखे।

त्रयोध्या प्रदेशमें गङ्गा, गोमती, घर्षरा एवं राप्ती यही चार नदियां प्रसिद्ध हैं। यहां अनेक कोटे-कोटे सरोवर हैं। यहांकी भूमि बहुत उपजाल है। परन्तु पाजकल बहुत भूमि जसर हो गई है। यव, गेई, चना, सकई, तिल, सरसीं, वाजरा, भनेक प्रकारकी. दाल, जख, तम्बाकू, नील, कपास, शोरा श्रीर श्राम प्रसति नानाप्रकारका फल यहां यथेष्ट परिमाणमें उत्पन्न होता है। पहले यहां प्रपर्याप्त लवण बनता या। प्रव गवनेंमेग्टने उसे बन्द कर दिया है। पइले यहां वनहस्ती, भैंस, बाघ, शूकर प्रस्ति वन्य पश्च भी बहुत उपद्रव करते थे। भव वे पायः दिखाई नहीं देते। परन्तु नीलगाय, इरिय भीर मोर कुण्डने भुग्ड जसर भूमिमें चरते फिरते घीर बीच बीच किसानीं के खितमें जाकर उपद्रव मचाते हैं। इन्दावनकी तरह प्रयोध्यापुरीमें भी प्रसंख्य वानर भरे हुए हैं। यात्री लोग उन्हें चना भीर लड़ू खिलाते हैं।

प्रयोध्याने प्रन्तर्गत खेरागढ़ने सालनी लकड़ी प्रत्यन्त विख्यात है। यह सालवन गवर्नमेराटने प्रधिकारमें है। गवर्नमेराटने प्रादमी सालने पेड़ोंकी काट काट घर्षरा नदीमें बेड़ा बांधते धीर उसे वहाकर बहरामचाट ले जाते हैं। यह एवं लकड़ियां कलसे चिरती हैं। प्रयोध्यामें महुवे पीर प्रीयमने पेड़ भी बहुत होते हैं।

प्रयोध्याकाण्ड (सं कति ) प्रयोध्यायास्त्रवगरी हत्तान्तिवहतीः काण्ड वर्गः, ६-तत् ; ताहः ह्याः काण्ड वर्गी यस्तिन् पुरुक्ते, बहुत्री वा। सप्तकाण्ड रामाः यणका हितीय काण्ड । इस काण्डमें रामकी राज्याः भिषेक प्रस्तावसे प्रतिस्तिक प्रात्रममें जानेतक सकल विषय वर्णित है।

चयोष्याधिपति (सं ॰ पु॰) चयोष्याके न्हपति, चयो-ष्याके बादमाइ।

चयोध्याप्रसाद—१ रसतरक्षिणीटीका पवं हत्त-र द्वाकरकी नीका नाम्त्रो टोका रचयिता। २ सुवनदीपकके टीका-रचयिता।

श्रयोध्याप्रसाद वाजपेयी—युक्तप्रदेशवाले रायंवरेली ज़िले-के सातनपुरवा प्रामवासी कोई प्राचीन कवि। यह सन् १८८३ एँ० में जीवित रहे। इन्हें संस्कृत श्रीर हिन्दी भाषाका श्रच्छा ज्ञान था। इन्होंने सुखादु श्रीर चमत्कत् कविता बनायी है। इन्होंने सुखादु सुधासागर भीर रामकवित्तावली इनके रचित ग्रन्थमें उन्नेखयोग्य है। श्रिवसिंहके कथनानुसार यह महन्त रघुनाथदास या चन्दापुरमें राजा जगमोहन सिंहके साथ रहते थे। इन्होंने भपना उपनाम भवध लिखा है।

'श्रयोध्याराम (श्राज्योसाँई) गोस्तामी विशेष। श्रयोध्याराम गोस्तामीका निवासस्थान बङ्गालका हालीशहर
श्रीर पिताका नाम रामराम गोस्तामी रहा, जो
संस्तृत श्रास्त्रके विज्ञच्य पिष्डत थे। श्राज् गोसाँई
देसे प्रसिद्ध पुरुष नहीं, परन्तु चित्र कुछ
कौत्कावह रहा। यह पागल जैसे थे। परन्तु उस
पागलपनके भौतर कुछ कविस्वशिक्त छिपी हुई थी।
कविरस्त्रन रामप्रसाद सेन भी हाली शहरके निवासी
रहे। श्रतप्व दीनों एक हो नगहके श्रादमी हुथे।
जब राजा क्याचन्द्र हालीशहर जाते, तब दोनो
श्रादमियोंको बुलाकर कीतुक देखते श्रीर रामप्रसाद
जब कोई गीत बनाते, तब भाजू गोसाँई दिक्रगी
उड़ाकर उस गीतका उत्तर देते थे। श्रयोध्याराम
नामक श्रीर एक व्यक्तिने सत्यनारायणंको कथा बनायी
थी, परन्तु वे उतने प्रसिद्ध नहीं।

भयोध्यावासिन् (सं वि ) भयोध्याका रहनेवाला, जो भयोध्यामें रहता हो।

भयोध्यावासी—युक्तप्रदेशका वैद्य-समाजविशेष। यह समाज भागरा भीर दलाहाबादके जिलीं तथा भवधमें मिसता है।

भयोनि ( सं • स्ती • ) ययते मित्राते स्त्राधीणतादिः

कारणसामगी भनया, नञ्-तत्। १ योनिभिन्न भन्य-स्थान। २ जो मन्त्र सामवेदका न हो। (ति॰) नास्ति योनिस्त्पत्तिस्थान यस्त्र, नञ्—बहुत्री॰। ३ भजन्य, योनिसे उत्पन्न न होनेवाला। ४ नित्य, उत्पत्ति भीर नामसे रहित। (पु॰) ५ ब्रह्मा। ६ भिव। ७ सुषत्, कुटना।

भयोनिक (सं॰ ति॰) न भामाता योनिर्यस्त, नस्-बहुती॰ कप्। १ योनि शब्दयुक्त स्रोक न रखने-वाला।२ जिसकी उत्पत्तिका कारण कहा न गया हो। भयोनिज (सं॰ ति॰) न योनिर्जायते, ५-तत्। योनिसे भजात, जो योनिसे उत्पन्न न हुन्ना हो। (क्लो॰)२ तीर्थविग्रेष।

पयोनिजल ( स'॰ क्ली॰) योनिसे उत्पन्न न होनेकी स्थिति।

षयोनिजीय (सं० पु०) शिव।
षयोनिजीखर, षयोनिजीखरतीर्थं के महादेव।
षयोनिजीखरतीर्थं (सं० क्लो०) तीर्थं विभीष।
षयोनिसभाव, षयोनिज देखा।

षयोपाष्टि (वै॰ वि॰) चौइनखिविश्रष्ट, चौहेने नाखून रखनेवाचा।

भयोमय (स'० वि०) भयसी विकारः, विकारे मयट्। बीइविकार-जात, खोहेसे बना हुआ।

श्रयोमल (सं को ) श्रयसी मलिमन, ६-तत्। लीहिनिट, लोहिना जुङ्ग। 'प्रयोमनन चनमन्।' (सिवियोग) लोहिनो जलानेसे योग्रेको ईंट—जैसी जो चीज् निनलती, वह श्रयोमल कहलाती है। इसका गुण लोहि-जैसा हो है। सो वर्षका श्रयोमल उत्तम, ससीना मध्यम श्रीर साठका श्रथम होता है।

भयोमुख (सं॰ क्षी॰) भयो विकारक्षं मुखं यस्य। १ लाक्ष्मादि, इन वगैरह। (पु॰) २ वाण, तीर। ३ दानव विशेष। ४ पर्वतविशेष। (वि॰) ५ लीह-मुखविशिष्ट, सोहेके मुंहवाना, सोहेकी नीक रखने वाना, जिसकी नोक सोहेसे निकले।

श्रयोरल, वगरनस् देखी।

भयोरलस् (सं• स्त्री॰) सोइकिङ, सोहेका लङ्गा। भयोरस (सं• पु•) च्योनस्ट देखे। भयोवस्ति (सं॰ पु॰-स्त्री॰) वस्तिकसे विशेष । "एरप्डमूलं निःकाप्य मधुतेलं ससै सवस्। एव गुक्त भयोवितः सवचापिप्पलीक्तवः ॥" (भावप्रकास्)

मधु, तेल, सैन्धव, वच एवं पिप्पलीके साथ एरण्ड-मूलका काढ़ा बनानेसे श्रयोवस्ति तैयार होता है। श्रयोविकार (सं॰ पु॰) लीहव्यापार, श्रयोनिर्माण, लोहेका काम, जो चीज लोहेसे बनी हो।

श्रयोद्दत (वै॰ द्वि॰) लोहेकी नक्षाणीवाला, जिस-पर लोहेके वेलवृटि वने हीं।

श्रयोष्टनु (वै• त्रि॰) लीह्हनुविशिष्ट, लोहेके जबड़े रखनेवाला।

श्रयोद्घदय (सं॰ ति॰) श्रयोवत् कठिन' दृदयं मनो यस्य, बहुत्रो॰। कठिनचित्त, निदंयचित्त, दयाश्र्य, लोहे-जैसे दिलवाला, सख्त, श्रम्सोस न करने-वाला।

श्रयीतिक (सं० द्वि०) श्रननुरूप, श्रसमान, श्रयोग्य, जो ठीक न ही।

श्रयोगपद्य (सं॰ ल्ली॰) श्रसमकालीन श्रस्तित्व, जो मीजूदगी एक वक्तपर न रहे।

अयोगिक (सं कि ) नियमित व्युत्पत्ति विहोन, जिसकी जड़ ठीक न रहे।

षयी धिक (सं॰ पु॰) १ ग्रुड न करनेवाला व्यक्ति, बुरे तीरसे लड़नेवाला, जो ग्रख्स लड़ाई न करता हो। २ दूसरोंसे समता न किया जानेवाला योडा, जिस सिपाडीसे लड़नेमें दूसरा वरावरी न कर सके।

श्रय्मान् (सं॰ ति॰) श्रयते गच्छति, श्रय—कर्तरि मनिन्। १ गमनकर्ता, चलनेवाला। श्रयते गम्यते उनेन, करणे मनिन्। २ गमनमें सहायता देनेवाला, जो चलनेमें मदद देता हो।

श्रय्याजी भट्ट —ज्ञानानन्दने श्रिष्य श्रीर रामगीता एवं श्रिवगीताने सुनोधिनी टीका-रचयिता।

अर (सं पु ) अर्थते गम्यतेऽनेन इयर्ते सर्च्छतेवी, अप्। १ जैनियोंकी वर्तमान अवसिंपणीके अष्टादम तीर्धक्तर। परनाय देखो। २ जैनियोंके कालचक्रका दाद-शांश। यह अवसिंपणी कालका षष्टभाग होता है। ३ ब्रह्मलोकका कोई समुद्र। (क्षी ) ४ चक्रकी नैमि

श्रीर नांभिने मध्यका कार्छ, श्रारी। ५ कीण, कीना। ६ श्रीवाल, सेवार। (हिं०) ७ इठ, जिह। (ति०) ८ श्रीव्रग, तेज। ८ न्यून, कस।

'बर' शीघ्री च चक्राङ्गे यीघ्रगी प्रनरस्वतत्।' ( मीदिनी )

श्वरंग ( हिं॰ पु॰ ) सुगन्ध, खुशवू, महन ।
श्वरंड ( हिं॰ पु॰ ) एरख, रेंड, श्रंडा। इसे बंगलामें
मेरेंडा, श्रासामीमें एरी, नैपालीमें श्वरंटा, विहारीमें
श्वरंडो, डिह्यामें गन, नागपुरीमें श्वंडी, कानपुरीमें
रेड़ी, पद्मानीमें हरनीली, श्रफ़ग़ानीमें नुज़-श्रंजीर,
सिन्धुवीमें हेरां, दिल्लिमों रंड, बन्बेयामें एरखी,
मारवाड़ोमें पुरंडीच, गुजरातीमें दिवेली, श्वरवीमें
खिरवा श्रीर फ़ारसीमें वेदशंजीर कहते हैं। ( Ricinus communis )

ष्राधुनिक श्रोषधियास्त्रज्ञ इस वचकी श्रफ़रीकाका अधिवासी बताते हैं। वहीं से यह भारतमें त्राया श्रीर वहीं जङ्गली तीरपर मिला भी है। इसे भारतमें सब जगह बोती श्रीर गांवके पास प्राय: लगा देते हैं। संस्कृतके प्राचीन पुस्तकमें इसका वर्णन मिलनेसे कोई-कोई इसे भारतका अधिवासी भी बताता है। हिमाखयके निजन वनमें यह जङ्गकी तौरपर जगता है। इसकी बीजरी जो तेल निकलता, वह खूब धूम-धामसे विकाता है। वीज दो प्रकारका होता है, बड़ा श्रीर छोटा। बड़ेका चिराग, वगैरह जलाने श्रीर क्रोटिका तेल दवाके काम आता है। कलपुरजे,में भी त्रगढीका तेल ही लगता है। इस तेलकी रोगनी सबसे अच्छी होती है। यह बहुत धीरे-धीर जनता है, आग लगनेका कोई डर नहीं रहता। भारतकी सारी रेलवे अण्डोका हो तेल जलाती है। इससे धुवां कम निकलता हैं। दूसरे तिलमें यह गुण नहीं देखते। सावुन, बत्ती, फुलेल श्रीर अतर बनानेमें इसे स्वसे श्रच्छा श्रीर सस्ता पायेंगे। लन्दन श्रीर पेरिसका गन्धी इसीसे भिरमें लगानेको बढ़िया तेल बनाता है। यह इसका जुलाव देनेमें बहुत काम बायेगां। वीजके बकला छोड़ाने श्रीर साफ् करनेमें न्याहा खुर्च लगता है। इस तेलका बना वानि म गाड़ी, तस्तीरके चौखटे, चमड़े, नंक्ष्री भीर कपड़े पर खूब चढ़ता है। गाड़ी श्रोंगने में श्रग्डोका ही तेल पडता है।

दूसकी खली हिन्दुस्थानमें गाय-भैसको भिगोकर भूसेके साथ दी जाती है, जिससे दूध ज्यादा और गाढ़ा उतरता है। सिवाय खादके खलीसे एक गैस भी बनती है,जिसकी रोधनी बहुत बढ़िया होती है। दलाहाबादके रेलवे ष्टेशनपर इस गैससे चिराग़ जलाया जाता है।

खनोकी खाद गन्ने, ग्रेहं श्रीर श्रानूने खेतमें डाननेसे उपन बढ़ जाती है।

सिवा जुलाबकी अग्डोका तेल फोड़े-फुन्सीपर
सगाने से भी बहुत फायदा पहुंचाता है। तस्वाक् श्रीर लाल मिर्च मिलाकर इसकी जड़के बकलेंसे गाली बनता और पेचिश होनेपर घोड़ेको खिलाते हैं। भारतवासी इसकी पत्ती कूटकर बालप्रसिवनी खीके दुग्धका साव रोजने को स्तनपर लगाते हैं। सुश्रुतमें इसकी जड़ और तेलसे कितने ही श्रीषध बनाने की बात लिखी है। यह अजीण, उदरा-धमान, ज्वर श्रीर शोधपर भी चलता है। वातरोगके लिये यह श्रुतिशय लाभदायक है। कमरका दर्द, फिफड़ेकी स्जन श्रीर फूला रह जानेकी बीमारी इससे दूर हो जाती है।

मुसलमान-इनीमोंना मत है, —यह दो तरहना होता, —लाल भीर सफ़ेंद। निन्तु लाल बड़े ही नामनी चीज होती है। यह भोषहृत् एवं विरेचन होता है भीर पचाघात, खास, शैला, श्रूल, अन्तारमान, वातव्याधि तथा जलोदर पर दिया जाता है। शहदने साथ इसने दश वीजनी मीगी मलनर खानेसे खासा जुलाब छतरता है। चीरदानने समय इसने वीजना पुलिट वातग्रस्त हातोनो स्जन मिटानेनो चढाते हैं। पत्तीमें यह गुण न्यून परिमाणसे मिलता है। अफीम वगैरह नशा ज्यादा घढ़नेसे इसना ताजा अन् ने करानेनो पिलाते हैं। यवने आटेने साथ इसनी पत्तीना पुलिट संशाख शानेपर बांधते हैं।

किन्तु वीजकी भीगी खानेसे प्राण जानेका डर रहता है। दो-एक श्रादमी इसी तरह मर भी गये हैं। Vol. II. 36 इसकी पत्ती चरनेसे गाय-भेंसका दूध बढ़ जाता है। वीजका बकला जखके रसको गर्म करनेमें जलाते हैं। लकड़ी काटकर सखा लेनेसे छानी छप्परमें लगाते हैं। इसकी लकड़ीमें कीड़ा नहीं पड़ता। मधुमित्रका इसे बहुत चाहती और प्राय: इसपर अपना छता बनाती है।

युक्तप्रदेशके आज्ञमगढ़ जि. लेमें यह दो तरहका होता है—रेड़ी और मटरेड़ी। रेड़ी मटरेड़ीसे जुड़ लम्बी रहती और एक सालमें ही कट जानी है। किन्तु मटरेड़ीको दो-तीन साल तक खड़ी रखते हैं। इससे तेल भी बहुत अच्छा निक्तलता है। अखेको इस प्रदेशमें प्रायः खेतकी चारो और वो देते हैं। इसकी खेती अलग नहीं की जाती। सिफ् इलाहाबादमें यमुना किनारे बारह-तेरह हजार एकर भूमिपर यह बोया जाता है। मकानके पास समकी वेल चढ़ानेको प्रायः इसे लगाते हैं।

यह ग्रीमिन जन्त या वर्षाने जारममें बीया जाता है। खेतमें जहारह इच्चने फामलेपर इसका वाज बोते हैं। पौधेने चारो जोर पानी इनहा न होनेनो जड़पर मही चढ़ा देते हैं। मार्च श्रीर अप्रेन मासमें बीज पनने पर, तोड़नर भूपमें सुखानर उसना फिलना निनाल डानते हैं।

वीजको उवाल कर भुरजी तेल निकलता है।
तेलो यह काम कभी नहीं करता। पहले वीजको कुंछ
भून, किर श्रोखलोमें कूटकर पीछे पानीमें डाल
उवालेंते हैं। ऐसा करनेसे तेल जपर उठ शाता है।
साधारणतः बीजसे श्राधा तेल निकलता है।

श्वरंस, (हिं०) बारक देखी।

अरंभना ( चिं॰ क्रि॰) १ शब्द निकालना, आवाज, देना। २ श्रकः करना, आरस्भ करना।

भरद्रल ( हिं॰ वि॰ ) १ ठिठक जानेवाला, जो रुकता हो। ( पु॰ ) २ ट्रचविभेष, कोई दरखत।

अर्द (हिं॰ स्ती॰) गाड़ी हांकनेकी छोटी छड़ी। इसके सिरेपर लोहेकी कील लगी रहती है। नट-खटी देखाने या आगे न बढ़नेपर अर्द लगा बैलको चलाते हैं। श्चरक (सं॰ पु॰-क्ती॰) १ शैवाल, सेवार। २ जैन समय-विभाग, जैनियोंका प्रथम किया हुआ समय। २ चक्रका सक्षि, पहियेका श्वरा। (श्व॰ पु॰) ४ श्वासव, सभकेसे उतारा हुआ रस। ५ रस, निचोड़। ६ खद, पसीना।

श्ररकृगीर (फा॰ पु॰) नमदेका कोई टुकड़ा। इसे चोड़ेकी पीठपर लगा जीन खींचते हैं।

श्रिरवाट (श्रव्यादु )—१ मन्द्राज प्रान्तवे उत्तर श्रव्याट ज़िलेका एक तश्रमुक् । इसका श्रे व्रक्षण ४३२ वर्गमील है। इसकी लम्बाई पूर्वसे पश्चिम ३२ श्रीर चौड़ाई १२ मील है। ज़मीन उपजाल नहीं है श्रीर सिवा चूनेवाले काङ्गड़के दूसरा धातु भी नहीं मिलता। मकान बनानेको प्रत्यर सुश्किलसे पाया जाता है। मामन्दूर श्रीर कलवायी तालावों से दिरको दिर मह्नली पकड़ते हैं। प्रधान व्यवसाय खेतो, बुनाई श्रीर चमड़ेकी रंगाईका रहता है।

२ मन्द्राल प्रान्तने उत्तर अर्कट जिलेका प्रधान नगर। यह शब्द तामिल भाषाका है। अर्का छः श्रीर कटूका श्रयं किला है। इसतरह श्ररकट माने छः किलेका शहर होता है।

यह नगर पालार नद किनार मन्द्राजसे साढ़े वत्तीस कीस दूर अचा॰ १२° ५५ ४२२ ँड॰ और द्राघि॰ ७८° २४ १४ ँपू॰ पर वसा है। इसमें अरकट जिलेका हेडकाटर है। पहले यहां कर्णाटक प्रान्तके नवावकी राजधानी प्रतिष्ठित थी। सिवा पश्चिमतटको कुछ चावल भेजे जानेके इस नगरमें दुसरा व्यवसाय नहीं चलता और न सिवा चूड़ियां वननेके दूसरा काम ही होता है। यद्यपि कुछ वर्ष यहां सुनहली गोटा-किनारी और छींट बनतो-विकतो थी, परन्तु अब इससे डेढ़ कोस दूर वालाजापेट नगरने अपनी सम्रिड फैला इसका थिला-व्यवसाय विगाड़ दिया है।

ऐतिहासिन दृष्टिसे अरकट बहे महत्त्वको सामग्री है। किन्तु पूर्व समयका अधिक चिक्क देख नहीं पड़ता। सन् १७१२ ई॰में महिसुरके विश्व गुड चलानेको दिल्लीवाली फौज़के अधिनायक ग्रमादत उत्ता खान् अपना हरा यहीं हठा लाग्ने थे। हनके मिधकार-समय

बीस वर्ष ग्रीर उनके उत्तराधिकारी दोस्त ग्रलीके सिंहासनारुढ़ होनेपर यह सरकारी राजधानी रहा। युद्धमें दोस्तभनीने मारे जानेपर यहां भागड़ेनी जड़ जमी। सन् १७४२ ई॰में दोस्तश्रलोके **उत्तराधि** कारो सब्दरऋली श्रीर सन् १७४४ ई॰ में सब्दरऋलीके उत्तराधिकारी सैयदमुहमादकी इसी नगरमें हत्या हुयी थी। कितनी ही बार दूसरे-दूसरेके श्रधिकारमें जा अन्तको सन् १७५१ ई०में इस नगरका कि ला अंगरेजी फीजकी चाय लगा। सन् १७५१ ई॰की २ भवीं अगस्तको लार्ड लाइव मन्द्राजसे २०० युरो-पीय और ३०० भारतीय सिपाडी प मैदानी तीपोंको साथ ले जागे बढ़े श्रीर पांच दिन बाद इस नगरसे पांच कीस दूर अपना डिरा आ डाला। अंगरेजी फीजका साइस देख अरकट किलेकी फीज बांख मूंदकर भाग खड़ी दुयी। दूसरे दिन क्लाइवने वेलड़े भिड़े क्ति की की विया। कि का कूटनेकी ख़बर पा कर्णा-टककी नवाब चांदा साइबने अपने पुत्र राजा साइबकी अधीन ४००० देशी और १५० फ्रान्सीसी सिपादी क्ति जोतनेको भेजि थे। २३ वीं सितस्वरको राजा साइवने कितनी ही पैदल फीज श्रीर सवारक साथ किलोको या चेरा। किलोमें सिफ् क्ष दिनका सामान वचा, किन्तु पानी बहुत भरापडा था। ५० दिन तक किली तोपका गोला लगनेसे की छेद होता. वह रातको भर दिया जाता रहा। कि लेमें कोई बड़ी भारी तोप थी, जी २१ सेरका गीला फेंकती थी। क्लाइवने वही तोप किसीतरह किसेक बड़े वुर्जंपर चढ़ा नवाबकी महलमें रीज़ एक गोला फेंकना ग्ररू किया। चौथे दिन तोप फटी और उससे नवासकी चिमात बढ़ गयी। उन्होंने कि लेकी दौवारसे योड़ी दूर एक पोखा बना उसपर तोपखाना रखा। किन्तु स्नाइवने तय्यार होने पर उसपर ऐसे गोले मारे, कि घर्छ भरमें ही वह ट्रट-फूट कर देर हो गया भीर उसकी ५० आदमी काम पाये। फिर मुरारि राव महाराष्ट्र भ्रपने सवारींके साथ लाइवको साहाय देनियर राजो द्वि। राजा साइबने ऐसा देख लाइवसे श्रात्मसमपंप करने को कहा, किन्तु उन्होंने उसे साफ़ असीकार किया। रुपये लेने की बात भी खुलेतीरपर टाल दी गयी। आत्मसमप्णको आधा न पा राला साइबने १४वीं नवस्वरको इमला मारा। एक घण्टे लड़ाई चली। राजा साइबके चार सी शीर किलेकि पांच हः आदमी मरे। किन्तु भन्तमें राजा साइबकी फीज डारकर पीछे इटी। किलोमें रात बड़ो चिन्तासे कटी थी। किन्तु सवेरे चिरने वाले कड़ी देख न पड़े।

सन् १७५८ ई॰ में अरकटका कि ला फ्रान्सी सियों-नी हाथ चला गया। दूसरे वर्ष दो बार उसनी लीने की अंगरेज़ोंने को शिश्र की, लेकिन कोई काम न निकला। सन् १७६० ई०में अंगरेजोंने किलेको घेर सात रोज़को गोलेबारोसे उसे पा जिया था। फिर बीस वर्षतक घरकटका कि जा घंगरेजोंके दोस्त नवाद मुक्तमद अलीने कांघ रहा। किन्तु सन् १७८० ई०में महिसुरके इस ज़िलेतक बढ़ श्रानेपर श्ररकट हैदर-श्रलीको सौंपा गया, जिन्होंने सन १७८३ ई॰तक अपने डाय रक्खा। टीपू सुलतानने कि लेबन्दीको तीड़ शहर छोड़ा था। सन १८०१ ईं भें नवाबने कार्णाटकके साथ प्रस्कट भी अंगरेजोंको हे दिया। नगरके समीप नवाबकी वंशजोंकी आज भी सम्पत्ति विद्यमान है। नवावका महत्त तो देर ही गया श्रीर न क्तितेका ही कोई नियान् रहा। महल और कि लेके बीच नवाब प्रश्नादत उज्ञाकी क्ष बनी है, जिसकी लिये सरकारको तफ्स माहवार खुर्च मिलता है। न, त्रके पास ही बड़ी जामा मसजिद है।

श्राकट उत्तर मन्द्राज प्रान्तका एक जिला। यह श्रचा १२° २० पवं १३° ५४ उ० श्रीर द्राधि । ज्या १५ वर्ग से प्रवि श्रवा दे । द्रस्ते पश्चिम महिस्र राज्य, उत्तर कहापा एवं नेक्षोर, द्रचिण सलीम तथा दिचण श्राकट श्रीर पूर्व चिक्क लपट है।

इस ज़िलेका उत्तर एवं पश्चिम भाग पावं त्य तथा सुन्दर और दिचण एवं पूर्व अंग्र समान तथा अप्रधान है। पूर्व घाटकी पर्व तन्त्रेणी घपनी दिचण और याखा फैलाती हुयी इससे दिचण-पश्चिमसे उत्तर-पूर्व

है बोर नांगरी उत्तर-पूर्व कोणको पार करती है। पूर्वधाट पर्वत बालाघाट श्रीर पाचनघाटके बीचमें है। इस नगह पहाड़की मामूबी उंचाई ससुद्र-तलसे २५०० फीट जपर है। दिचण-पश्चिम जो जवादी पहाड़ पड़ता है, उसकी चोटो कहीं-कहीं समुद्रतवस ३००० फीट जंची है। वनी-वस्बदी या पालारकी विस्तृत उपत्यका इस पहाड़को पूर्व घाट पवंतरे अलग करतो है। अस्बूरके पास जवादी श्रौर पूर्व - घाट दोनी पर्व त विलक्षल मिले चुये हैं। उस पवंतमें लोहा श्रीर तांबा टिरका टिर पाया जाता है। महिसुर राज्यमें जिलेकी सीसाकी पास सोना सिल-नेसे उसके इस ज़िलेमें भी रहनेको सन्भावना है। कोय-लेका कहीं पता नहीं चलता, किन्तु चूना और सकान बनानेका बढ़िया पखर बहुत मिलता है। पालार सबसे बड़ी नदी है। वह जिलेके दिल्य-पश्चिम श्रा उत्तर श्रोर वहती हुई जवादी पवंतसे पूर्वे जा समुद्रमें मिली है। राइमें उससे दो बड़ी नदो चेयेर घीर पाइनी मिल जाती हैं। अब्बूर भीर गुदियातम पाचारकी छोटी सहायक नदी है। जिलेक पूर्व केन्द्रमें नारयणवन श्रीर कोर्त्तलयार प्रवाहित हैं। प्रायः बारहो महीने नदो सूखी रहती है। पानी उसकी गहरी बालूमें डूव जाता है। फिर भी नहरें काट नीचेके पानीसे खेत सींचते हैं। इससे पानीकी कसी कसी नहीं होती। १८०० वर्गमी खपर जङ्गल फैला है, जिसमें तिहाई प्रजाका है। लाल सन्दरकी लकड़ी बहुत उम्दा होती है। दीमक न लगनेके कारण लोग इससे गाड़ीका ढांचा घौर दरवाज़ेका खभावनाते हैं। लाल रङ्ग निकालनेको यह युरोप मी भेजी जाती है। जङ्कबर्स हायो, भेंसा, चीता, भेंड़िया मालू, तरइ-तरइका हिरण, स्वाही और स्यार घूमते फिरते हैं।

इतिहास—उत्तर भरकट प्राचीन ट्राविड़ देशका भवाल है। इसके भादिम निवासी करम्ब धे, जो किसी राजाको न रखते थे। सबसे पहले पत्तव-व भक्ते कमगढ़ करम्बप्रमु राजा बनाये गये। पत्तव-न्द्रपतियोंका किला पूरलूरमें रहा भीर काञ्चीवरम सबसे बड़ा नगर था। सन् ई॰के ७वें यताब्दमें पज्ञव-राजवं यका पराभव होनेसे कोङ्ग धीर चोल रूपति प्रधान बने। सन ई॰के दवें या ८वें यताब्द चोलोंने करक्वोंको यहांसे निकाल बाहर किया।

काञ्चीपुर चोल-न्टपतियोंकी राजधानी दुशा और गोदावरीतक फैला। किन्तु तैलङ्ग और विजय-नगरके राजावींसे युद्ध होनेपर चोलोंका जोर घट गया। सन ई॰के १७वें शताव्दके सध्य सहाराष्ट्रोंका श्रभ्युदय होनेसे विजयनगरवालोंका भी प्रभाव कम हो गया। शिवाजोने दक्तिण-भारतमें अपना श्रधिकार फैला रखा था। विङ्गाजी शिवाजीके सीतेले भाई श्रीर वर्तमान चावनकोर राजव शके प्रतिष्ठाता थे। वीजापुर-राज्यकी श्रोरसे कर्णाटकमें उन्हें जागीर मिली थो। सन १६६४ ई॰ में अपने वाप शाहाजीके मरने पर वेद्धाजी वह जागीर पा गये। सन १६७६ र्द॰में शिवाजी जागीर जैने के जाजचसे उत्तर-घरकट-की नसर घाटीसे कर्णाटक जा पहुंचे थे। वेस्र, अरनी और ट्रसरी जगहका किका तोड़ वह अपने भाईकी सारी जागीर दवा वैठे। कर्णाटक जाती समय ज्ञिवाजो श्रपने राजाका उत्तरप्रान्त गोसक्रग्डाके नवावको सौंप श्राये थे। वहां उपद्रव उठनेकी खबर पा उन्हें भाटपट वापस जाना पड़ा। शिवाजी जीती चुयो जागीर दूसरे सीतेले भाई सन्ताजीको दे चले घे, जिन्हें विद्वाजीने धीरे-धीरे दवा जिया। अन्तमें विङ्वानीसे ग्राधी ग्रामदनी लेनिपर शिवानाने नागीर क्रीड़ दी। इसी वीचमें वादशाह श्रीरङ्गजिबने दिचिणको श्रराजकता मिटानेपर कमर वांधी। १६८८ ई॰में श्रीरङ्गजिवके सिपहसालार जुनम्कार खान्ने जन्त्री ले दाउदखान्को अरकटका घाकिम बना दिया। सन् १७१२ ई॰तक मुसलमान हाकिम जन्हीमें रहा श्रीर पश्चमांश देनेवाने मुसलमान क्षपक्त साने-कमानेके लिये भूमि देता गया। सन् १७१२ ई॰में ही सम्रादत उता खान्ने कर्णाटकका नवाव वन भरकटको अपनी राजधानी बना लिया।

सन् १७८२ ई॰में महिसुरका दितीय युद्ध समाप्त

होते ही वर्तमान जि. लेवाले घाटका जपरी भाग ग्रंगरेज सरकारको दिया गया। सन् १८०१ ई० में नवाबके कर्णाटक ग्रंगरेजोंको सींपनेपर ग्ररकटका उत्तर-भाग नामक एक ज़िला खुला। सन् १८०३ ई० में नारागन्ती, क्षण्यूर, करकमबादी, क्षण्युर, तम्बा, वङ्गारी, पुलिचेरला, पोलुर, सोगराल, पकाल ग्रोर गेट्रगूंट राज्यके बलवा मचानेपर ग्रंगरेजी फीज छन्हें दबानेको भेजा गयी। इस जि. लेके ग्ररकट, वेस्त्र श्रीर चन्द्रगिरि ग्रादि नगरमें ऐतिहासिक समिति वर्तमान है। सन् १६४० ई० में वीजपुर-नरेशसे ग्रंगरेजोंने छनके राज्यवाले 'मन्द्राजपटम्' नगरमें एक कारखाना खोलनेको ग्राचा मांगी थी।

इस ज़िलें तामिल और तेलगु भाषा चलती है। दिलाण तश्रक्षक, में जैन श्रिष्ठक देख पड़ते हैं। वह जमौन्दारी करते श्रीर श्रानन्दसे रहते हैं। बनजारा वगेरह वूमते रहते है। जङ्गल श्रीर पहाड़ में इक्ला, येदिकालो, यानादो श्रीर मलयाली नामक श्रादिम-निवासी रहते है। वे श्रहर, मोम, छाल, जड़, सुपारी वगेरह जङ्गली चीज़को मेदानी श्रादमीयों के हाथ वदलसे, जो उनसे श्रिष्ठक सम्य मालूम होते है। किसान सिवा धार्मिक उत्सवके दूसरी जगह श्रपना गांव छोड़कर बहुत जम जाते है। भैंस सस्ती मिलती है। इस ज़िलें नहर निकालनेका सुभीता

यहांसे चावल श्रीर सीरा बाहर विकने जाता है।
नमक, लोहा, कपड़ा श्रीर रुई श्रपने खुर्चको
मंगाया करते हैं। श्रामदनौकी बनिस्तत रफ्तनी
च्यादा होती है। कपड़ेकी बुनाईका ही काम श्रिक
होता है। किन्तु वालाजापेटका कालीन, बन्देवेकी
चटाई, तीरूपितकी पीतलवाली चीज श्रीर लकड़ीकी
नकाशी, पुङ्गन्रका लोहेवाला सामान, गुड़ियातमका
महीवाला बरतन श्रीर कलस्त्रीवालो श्रीश्रेको पीत
देखने लायक होती है। जिल्लेमें रेलवे श्रीर सड़कको कोई कमी नहीं है। सन् १८२६ ई॰में पहले
पहल सरकारी मदरसा खुला था।

यहां मलेरिया ज्वरका प्रकोप अधिक फैला रहता

हैं। वर्षा समाप्त होते ही उसका चमत्कार बढ़ जाता है। कुछरोग साधारणतः फेल श्रीर फरवरीसे मई तक चेचक चिपट जाता है। मविश्री पैर श्रीर मंहकी बीमारीसे मरती है।

द्विष-षरकट-सन्द्राजप्रान्तका एक जिला है। यह श्रचा॰ १९° १० एवं १२° २५ वि॰ जीर द्राधि॰ ७८ ४१ (३० तथा ८० ३ (१५ पू॰ के सध्य अवस्थित . है। इस जिलेका रकवा ४८७३ वर्गमील है। दिचण घरकटसे उत्तर चिङ्गलपट एवं उत्तर-घरकट, पूर्व बङ्गालकी खाड़ी, दिचण तिचनापली तथा तस्त्रीर श्रीर पश्चिम, सत्तेम जिला है। यह जिला ग्राठ तग्रसुक में बंटा . है। फ्रान्सीसी बसती पु'दिचेरी इसीके भीतर है। पश्चिममें सिवा कलरायन पर्वतके दूसरी जगइ पखर नही देखायी देता। समुद्र किनारे भीर पुंदिचेरी तथा कूड़लूरके पास भी कुछ पहाड़ घा गया है। इसमें तिकनमलय पर्वतपर कोई सवारी जा न सकती। उसकी बग्ल ढाल और जङ्गलस इरीभरी रहती है। पार्ट-नोवोसे डेड़ कोस दिवण कोलक्न नदी इस ज़िलीकी दिचिण-पूर्व सीमापर श्रष्टारह कोसके चक्कर लगा, बङ्गालकी खाड़ीमें गिरती है। वैज्ञार भी इकतालीस कोस ज़िले, के भीतर वह श्रीर मणिसुका-नदीको ले पोर्टी-नोबोके पास समुद्रसे मिलती है। दोनो नदीमें कोई तीन कीस तक समुद्रकी लहर चढ़ती है। गिड्डलम् या गर्डनदी येगल भीलसे निकल और ५८ मीलका चक्कर मार कूड़ल्रसे श्राध कीस उत्तर बङ्गालकी खाड़ीमें गिरती है। पोनेयार महिसुरकी समखलीसे चलती श्रीर ७५ भो बका धावा लगा कूड़कूरसे डेट कोस उत्तर खाड़ीमें मिलती है। सिन्नी नारायणमङ्गलम् भीलसे निकलती श्रोर तोग्डैयार तथा पाम्बैयारको साथ ले श्विरयानकूपम् तथा चित्रविरामपटनम्के पास दो मुडांने समुद्रसे मिलती है। सिवा सरकारीके क्तितना ही श्ररचित जङ्गल भी देखेंजाते,जिसमें तन्त्रीर जिलेसे मविशो चरने जाती है। हाथी, चीता और भालु तो नम, निन्तु लनड़वग्चा, हिर्ण, नङ्गली कुत्ता, सूपर भीर सेह बहुत देख पड़ता है।

Vol. II. 37

सन् १६७४ ६०में जिन्ति(सेन्ति)-तृपतिने वसनेनो वुलानिपर अंगरेजोंका सम्बन्ध इस जिलेसे लगा था। बातचीत तो चलती रही, किन्तु सन् १६८२ ई॰ तक कोई काम न बना, तव अंगरेजोंने कूड़ल्रमें कारबार करनेको एक कोठी खोली। इसमें सफलता न होनेपर कुछ ही महीने बाद पु'दिचेरीसे पांच कोस उत्तर कुजीमेडूमें श्रंगरेजी बसती हुई थी। सेन्त्रि-गासक हरजो राजाके सूमि देनेपर सन् १६८३ ई॰ में कूड़लूरकी कोठी फिर खुलो, श्रीर पोटाँ-नोवोम कोई छोटी बसती बनायी गयी। चार वर्ष पौक्रे श्रंगरेजॉर्ने महाराष्ट्रोंसे सैग्ट-डेविड दुर्गकी जगइ ख़रीदो श्रीर कुनिमेडूको बसती छोड़ दो। कर्णाटकके युद्धमें कूड्लूरने बड़ा काम बनाया या। सन् १७५८ ई॰में फान्सीसियोंने सेच्छ डेविड दुगँ श्रीर कूड़ बूरकी श्रधिकार कर किला तोड़-फोड़ डाला। किन्तु दो वर्षे वाद वन्दिवासका यु समाप्त होते सर एयार-कूटने फिर कूड़लूरको श्रिषकार किया, उनके पहुंचनेकी ख़वर पा फ़ान्सीसी दल सेण्ट-डेविड दुगेंसे भाग खड़ा हुत्रा था। सन् १७८२ ई॰ में फ़ान्सोसी सेनापति और टीपू सुलतानने नगरको फिर जीत तीन वर्षे अपने हाथ रखा। श्रनामें कूड़लूर श्रंगरेजों शीर पुंदिचेरी नगर फु।न्सीसियोंको सन्धिके अनुसार मिला या। सन् १८०१ ई॰ में अरकटप्रान्त अंगरेजोंके हाय आनेसे 'ग्ररकटका दिच्य विभाग' ( The Southern Division of Arcot ) नामन एन जिला बना।

दिचण अरकटके अधिवासी तामिल भाषा वोलते हैं। चेटी या सेटी लोग धनवान् होते है। ब्राह्मण जमी-न्दारी और सरकारो नीकरी करते हैं। कोरवारको चोर बताते। पहाड़ी जमीनमें मलयालो, इरलार और विज्ञियार मिलता। तिर्वान-नज़ूरके सुसल-मानोंमें वहहाबी छपनिवेश प्रतिष्ठित है। इस जिलेके प्रधान नगरींका नाम—चिद्रकरम्, कूड़-लूर, पण्रुष्टि, पोटों नोवो, तिख्डिवनम्, तिर्वसमलय, वलवनूर, विल्बपुरम् भौर द्वहाचलम् है। इस जिलेमें सौ सादमीमें पचासके च्यादा काम करनेवाले

न निकलेंगे। यंशं पचास तरहका चावल होता है। आय: तूफान समुद्र तटपर जोरग्रोरसे चलता रहता है।

यहां नौल, चीनी, गुड़, नमक, चटाई, महीका वरतन, तेल तथा कई एवं रेशसका धागा श्रीर कपड़ा बनता है। नमक सरकारी देख भावसे तैयार होता है। महिसुरसे रिश्रम संगा कुमाकोनम्में रंगा और चिदब्बरमें बुना जाता है। सन् ई॰के . १५वें गताब्द ईष्ट इण्डिया कम्पनीने कई जगह कपड़ेका काम खोला या, जो अव विगड़ गया। जिलेके भीतर अनाज,महीके बरतन, प्रराब, तेलं, नील, चीनी, गुड़, नंसक, चटाई श्रीर कपड़ेका काम चलता है। तिरुनमलय, चिदम्बरम्, ह्वाचलम्, क्लूड़लूर, केंज़, त्रीमुख, जुवागम्, सयतम् श्रीर मलवा-न्रमें हरसाल मेला लगता है। द्रुलार शहद, मोम, माज फल और रंगनेकी छाल बेच अपना काम निकालता है। कत्तकूरिची, तिरुनमलय और तिरुकी-दल्र तत्रज्ञुकर्मे बहुत कचा लोहा मिलता है। 'खान साइव' नहर कोलर्न तथा वड्वार नदीको विकारस जोड़ता है। किन्तु नहर तक्ष रहनेसे बड़ा जहाज़ चल नहीं सकता। जिलेमें बाठ तब्रज्ज हैं,-चिदम्बरम्, कूड़लूर, कन्नकूरची, तिग्डिवनम्, तिर्-कोदनूर, तिर्वसमलय, विस्वपुरम् श्रीर हदाचलम्। पइसे यहां डाका बहुत पड़ता था, किन्तु श्रव सर-कारी इन्तज्ञाम होनेसे रुक गया।

श्रंरकटी (हिं॰ पु॰) पतवार घुमानेवाला सांभौ। श्ररकना (हिं॰ क्रि॰) १ टक्करखाना। २ तड्का खाना, फट जाना।

श्रायतनाना (श्र० पु०) पुदीने श्रीर सिरवेका श्ररक।
श्रायकना-बरकना (हिं० क्रि॰) टालम टोल लगाना,
मुंह फीर चल देना, खेंचतान मचाना, ध्यान न
जमाना।

परक्वादियान (अ० पु०) सींफ्का अर्क्ष । अरक्का (हिं० पु०) अर्गेल, रोक, ठहराव। अरकान (अं० पु०) राजाये प्रधान कर्मचारी, रियासतके खास-कामदार। यह क्क्न शब्दका

अरकासार (हिं॰ पु॰) तड़ाग, तालाव।
अरकोल (हिं॰ पु॰) कीलीरा, लाखर। यह वृत्त हिमालय पर्वतपर होता और भिन्नमसे आसामतक २००० में ८००० फीट कंचे मिलता है। इसके गोंदकी ककरासिंगी कहते हैं।

अरत (सं०पु०) लाचा, लाख।

भरचणी (सं • स्त्री •) न रचते न रचितुं यक्या वा ; रच-लुग्रट् भनीयट् वा, नञ्-तत्। श्रविवाहिता एवं दशम वत्सरसे श्रधिक वयस्ता बालिका, नो कारी लड़की दश सालसे उन्तर्में ज्यादा हो।

श्ररचम् (सं॰ त्रि॰) नास्ति रचो रचसुन्यं वाधकं यस्य, नञ्-बहुत्री॰। १ वाधकरहित, निसपर श्रेतान्-का साया न रहे। २ श्रहिंसित, सत्यव्रत, नुक्सान् न पहुंचानेवाला, ईमान्दार।

त्ररिचत (सं॰ व्रि॰) १ त्रपरिपोषित, ग्रग्ररण, ग्रनात्रय, वेहिफाजत, वेपनाह, जिसको देखभाख रखीन जाये।

अरग (हिं॰ पु॰) अरगजा। यह द्रश्य पीत एवं सुगन्धित होता है। देवतापर चढ़ा लोग इसे माधेमें लगाते हैं।

अरगजा (हिं॰ पु॰) सुगन्धित द्रव्य विशेष, कोई खुश्रबुदार चीज। इसे केशर, चन्दन एवं कपूरादि मिलाकर बनाते श्रीर ग्रारीरमें लगाते हैं।

श्वरगजी (हिं॰ वि॰) १ घरगजिने रङ्ग-जैसा, जिसका रङ्ग श्वरगजिनो तरह रहे। २ घरगजिने सुगन्ध-जैसा, जिसकी खुशबू श्वरगजिनो तरह रहे। (पु॰) ३ घर-गजि-जैसा रङ्ग, जो रङ्ग श्वरगजिनी तरह हो।

अरगट (हिं॰ वि॰) पृथक्, भिन्न, जुदा, घलग। अरगर्ट (वै॰ प्र॰) उपत्यका, घाटी, दरह, दो पहाड़के बीचकी राह।

ग्ररगन (ग्र॰ पु॰) वाद्यविश्रेष, कोई बाजा। (Organ) इस बाजेको धौंकनीचे बजाते। खर ग्रानेको इसमें नजी लगती है।

भरगनी (हिं॰ स्ती॰) वस्त्रादि लटकानेको लकड़ो या रस्ती। इसे कपड़े वगैरह टांगनेको घरमें बांधते हैं। **श्चरगल, भ**गेल देखी।

भरगवानी (फृ॰ पु॰) १ रक्त, सास । (वि॰) २ गहिरे सास रक्षका।

श्वरगाना (हिं॰ कि॰) १ पृथक् पड़ना, जुदा होना, श्वतग रहना। २ जुपचाप बैठना, बात न कहना, मौन-धारण करना। ३ निर्वाचन निकालना, जुनना, क्षांटना। धारग्वध (सं॰ पु॰) पृषी॰ श्वाकार इस्सः। १ श्वार-व्यव्यक्ष, श्वस्वतास, गिरसालह, राजवृद्य।

यह अतिमश्चर, शीतल और शूलम्न होता है। इसके सेवनसे न्वर, क्ष्डु, क्षुष्ठ, मेह, क्षफ और विष्टन्थ दूर हो जाता। (राजनिष्ट् )

यह संसन, गुरु श्रीर हृद्रोग एवं उदावर्त नाग्र करता है। ५सका फल संसमगुणयुक्त, रुच, कोष्ठ-ग्रह्मिर श्रीर कुछ, कफ, एवं च्यरम होता है।

इसका पत्ता रेचक श्रीर कफ एवं मेदको मिटाने-वाला होता। पुष्प खादु, श्रीतल. तिक्त, ग्राहका श्रीर तुवर होता। पाकर्मे मज्जा मधुर, स्निग्ध, श्रीकविवर्धन, रेचक श्रीर पित्तवातको नाश करती है।

(ली॰) २ स्तर्पातुपल, निसी निसाना मालू। भरष, मर्वदेखी।

श्रावद्द (सं० पु॰) अरस्त्रम्माष्ठवत् घटादि घटाते चित्रते प्रस्ते यह येन वा। १ मज्ञानूप, वड़ी गचका कुवाँ। अरं शोष्ट्रं घटाते, अर-घट कर्मणि घञ्वा। कूपरे जल निकालनेका काष्ठविशेष, रइट।

भरवष्टक, भरषह देखी।

श्चरघा ( चिं॰ पु॰) श्रवंदेनेका तास्त्रपात विशेष, जिस तांदेके वरतनसे श्रवं दें। २ जन्न हरी, श्विन लिङ्ग स्थापित करनेका पात्र। ३ चंवना, कुयेंको गचका पानी निकालनेवाली राष्ट्र।

अरंघान, भाष्टरण देखी।

श्ररकृत (वै॰ ति॰) १ सन्तीषप्रदक्ष्पसे कार्य चनाने-वाना, जिसके कामसे जो खुप्र रहे। २ प्रस्तुत हो जानेवाना, जो पूजारोको तरह काम करता हो। श्ररकृत (वै॰ ति॰) १ सन्नद, सज्जीभूत, तैयार। २ सन्तुष्ट, द्वस, श्रास्ट्रा, क्रका हुन्ना। परकृति (वै॰ स्ती॰) सेवा, आराधन, ख़िदमत, परस्तिय।

अरङ्ग (स'० पु॰) १ मत्स्वविशेष, कीर्द मछली। २ शजना, सेगवा।

त्ररङ्गम (वै॰ वि॰) १ समोप त्रानेवाला, जो देखाई देरहा हो। (पु॰) १ गति, चाल। ३ परि॰ मित गमन, थोरा चलना।

घरङ्गर (सं॰ पु॰) क्तिम विष, वनाया हुंशा ज्हर। श्ररङ्गा (सं॰ स्त्रो॰) अरङ्ग हैखी।

घरिङ्ग (सं॰ वि॰) विरक्त, शान्तराग, घीमा। घरिङ्गसत्त्व (सं॰ पु॰) बीदोंने देवविशेष। घरिङ्गो (सं॰ स्त्री॰) घरङ्ग देखी।

अरङ्गुदी (सं० ति०) साधवीलता, महनेका पेह। अरङ्गुष (वै० ति०) सोत्पाह प्रशंसा करनेवाला, प्रकार्ण्ड शब्द सुनानेवाला, जो शोसलेके साथ तारीफ करता हो, बुनन्द श्रावाज देते हुआ।

श्रद्यन, अवंग देखो।

अरचना (हिं० क्ति०) पूजना, परस्तिश्र करना। अरचन (हिं० स्ती०) अड्चन, भामेन, रोक, भागड़। अरचि, पर्विदेखी।

अर्ज, भरजन् भीर पत्र देखो।

प्रश्नल (प्र० प्र०) १ अप्रविधिष, कोई घोड़ा।
इसका दोनो पिक्ला और एक दाइना पर समेद या
किसो एक रङ्का होता है। इसको ऐवी समभती।
२ पितत जातिका पुरुष, जो ग्रष्ट्र कमीनी कीमका
हो। २ वर्षसङ्घर। (वि०) ४ नीच, कमीना।
प्रश्नम् (सं० ति०) रक्त-प्रसृत् न लोपः, नास्ति
रजोगुणो यस्त्र। १ रजोगुणके कार्य कामकीधादिसे
प्रत्य। २ रेणुरहित, जिसमें घूली न रहे। २ स्वच्छ,
प्राह्म, पाक, साफा। ४ मासिक धमैनिहीन स्त्री,
जिसे महीना न होने।

श्रारजस्का, ं परजब् देखों।

अरजा (सं॰ स्त्री॰) १ घृतकुमारी, घीकार। २ भागेव ऋषिकी कच्या।

भरजास् (स° स्ती॰) नवयीवना वालिका, नीजवान् सड़को। श्रदजी, पर्जी देखी।

भरज्न, पर्जन देखी।

श्ररत्तु (सं की ) नास्ति रत्तुः बन्धनसाधनं यत । १ बन्धनागार, बांधनेकी जगह। इस जगहसे रस्सी न रहते भी जानवर भाग नहीं सकते। (ति ) २ रत्तु-रहित, जिसमें रस्सी न लगे।

श्ररभना (हिं॰ क्रि॰) लिपट वाना, पंसना। श्ररट (सं॰ पु॰) न रटित गुप्तमन्त्राणां प्रकाय-यित, रट-वन्, नञ्-तत्। पृथुत्रवा न्टपतिके मन्त्रि-विशेष।

श्वरटु (सं॰ पु॰) श्वरं शीश्चं श्रटित, श्वट-श्वल् वा, डण् प्रवी॰ साधु। श्लोना हन्न।

भरटू (सं० ति०) १ श्ररटुकाष्ठसे निर्मित, जो श्योनिका क्रकड़ीका बना हो। (पु०) २ पुरुष विशेष, किसी श्रादमीका नाम।

चरडींग ( हिं॰ वि॰) मित्रमाती, ताक्तवर। भरण (सं॰ त्रि॰) रखते गर्जतेऽस्मिन्, रणप्रव्हे माधारे घं, नास्ति रणो युदं यस्य, नज्-बहुन्नी०। १ युद्रशून्य, जिसमें लड़ाई न रहे। नास्ति रण: शब्दी येन। २ रिपु देखकर जिसका वाका भयसे न फ्टे, दुश्मनको देखनर खी़फ्से न बोलनेवाला। ३ क्रीड़ाहीन, जो खेलता न हो। ४ दु:खित, रम्बीट्ह। ५ विगत, गया-गुजरा। ६ श्रपरिचित, म्रजनवी। ७ दूरस्थित, फासलीपर रहनेवाला। (क्ली॰) द गमन, उपस्थिति, चान, दाखिना। ८ निवेश, निधान, इन्दिराज, इदखान । १० शरण, पनाइ। (पु॰) ११ चित्रकहच, चौतका पेड़। परिण (सं॰ पु॰-स्त्री॰) रिक्कृति गक्किति, ऋ-घनि । १ अन् रत्पादक मंत्र्यनकाष्ठ, जिस लकड़ी-की विसनेसे आग निकले। २ लकड़ोके जिन दो टुकड़ोंको विसकर आग बनायें। (पु॰) ३ सूर्य। 8 अग्नि। ५ चुट्राग्निमत्यहत्त्व, गनियार, श्रंगेयु। ६ ग्रीनाकहचा ७ चित्रकहचा (स्त्री) ८ मार्ग, राह। ८ क्षपणता, विख्नी।

धरिविश्वक्रमचेपि चृतो निर्मेष्य दार्खा (विश्व) धरिवा यन्त्रसे यज्ञमें श्राग बनाते हैं। यह दो भागमें विभन्न होता—श्रधरारणि श्रीर एतरारणि। दूसे समीगभे श्रध्वस्यसे तैयार करते हैं। उत्तरा-रणिको श्रधरारणिके केट्में डाल, रस्सीसे मधानीकी तरह श्रमानेसे केट्के नीचे रखा हुशा क्षश्र जल उठता है। श्ररणि मन्यनके समय वेट पढ़ा जाता है। यज्ञमें प्राय: श्ररणिमन्यनसे निकली हुई ही श्राग काम देती है।

श्ररिणक (सं॰ पु॰) श्ररणये श्रश्निमत्यनाय साधुः ठन्। श्रश्निमत्यन ब्रच।

अरियका (सं क्ली ) परियक है खी।

श्वरिणमत् (सं॰ त्नि॰) १ दोनो घरिणसे सम्बन्ध रखनेवाला। २ श्वरिणसे छत्पन्न किया जानेवाला। श्वरणी, वरिण देखी।

त्ररणोकेतु (सं॰ पु॰) त्ररणो केतुरस्य। महास्ति-मन्य वृत्त, बड़ा गनियार।

श्रामीसत (सं पु ) श्रामीहय-वर्षणिन सुतः जातः। ३ शाक । तत्। श्रुकदेव। महाभारतमें लिखाः है, कि वेदव्यास देवताके निकट वर पा श्रुणी-हयः वर्षण हारा श्रम्भुत्पादनको चेष्टामें रहे, उसी समय रूपवती हृताची श्रप्पा देख पड़ो। उसको देखनेसे हो ऋषिके मनमें विकार श्रा गया। घृताचीन उसे समम श्रुकी पिचणीका रूप बनाया था। व्यास्टिवने इन्द्रिय दमनके निमित्त श्रनेक यत लगाया, किन्तु किसीतरह क्षतकार्यं हो न सके। इस्तस्थित श्रुपणीपर श्रुक गिरते भी उन्होंने श्रुपणीमत्थन न होड़ा। उसीसे श्रुकदेवका जन्म हुआ श्रीर श्रुपणी-सुत नाम पड़ा।

अरख्य (सं क्ती॰) अर्थते गस्यते पञ्चामत् वर्षात् परं तदनन्तरं वा यत्र । १ वन, जङ्गल ।

'भटव्यरखं विपिनम्।' ( पमर )

शास्त्रकारों के पचास वत्सर वयः क्रम वाद वन जानेकी व्यवस्था देनेसे उसका नाम श्ररण्य पड़ा है। यह उद्यान, महावन, उपवन श्रीर प्रमोदवनके भेदसे चार प्रकारका होता है। उद्यानमें रागी क्रीड़ा करते श्रीर महावनमें सिंहादि पश्च रहते हैं। उप-वन गांवके पासमें श्रीर प्रमोदवन राजाके घरमें. रहता है। (पु॰) २ रैवत सनुकी पुत्र। ३ कट्फुल, कायफल। ४ साध्यविशेष। ५ रामायणका एक काग्छ। रामायण देखी।

श्ररख्यन (सं॰ पु॰) १ सहानिस्ब, बनौन। २ वन,

श्ररण्यकणा (श्र॰ स्त्री॰) १ कटुनीरक, जङ्गली जीरा। २ वनिष्णली, जङ्गली पीपल।

अरख्यकदली (सं क्ली ) अरख्यस्येव कदली, क्ला । प्रास्त्रमें किला। प्रास्त्रमें लिखा है—यह शीतल, मधुर, वल्य, वीर्यवर्धन, रच्य, दुर्द एवं गुरू होती शीर दाह, शोष तथा पित्तको मिटाती है। इसका फल तुवर, मधुर शीर गुरू रहता। (वेयकनिष्यु)

श्ररख्यकाक (सं०पु०) वनकाक, जङ्गली कीवा। श्ररख्यकाण्ड (सं०क्षी०) श्ररखस्य काण्डो यव बद्दत्री०। रामायणान्तर्गत रामके वन व्यापारका वर्णित ग्रन्थ।

श्ररख्यकार्पाधी (सं॰ स्ती॰) श्ररखे श्ररख्य वा कार्पासी, ७ वा ६-तत्। वनकार्पास, जङ्गसी कपास। यह रुच होती श्रीर व्रण तथा शस्त्रचतको मिटाती है।

श्ररखकुक् (सं॰ पु॰) वनकुक् र, जङ्गली सुर्गा।
इसका मांस हृद्य, लघु, श्रीर श्रेषहर होता है।
(राजनिषयः,)। मतान्तर श्ररखकुक्कुटका मांस द्वं हण,
सिग्ध, वीर्याण, वातम्न श्रीर गुरु रहता है। (मावप्रकाय)
परणप्रकुल्ला, शरखकुल्लाका देखी।

त्ररणाकुलिक्षका (सं॰ स्ती॰) त्ररणास्य कुलिखना, ६-तत्। १ वनकुलिखना, जङ्गली कुलघी। कुल-साम्बन, काला सूर्या।

षरणाञ्जसुना (सं॰ पु॰) ६-तत्। वनकुसुना, जङ्गली कुसुन। यह पाकर्ने कटु, ऋषान्न श्रीर दीपन होता है। (राजनिष्ट)

Vol. II. 38

श्ररपारकुलस्यी, चरखकुनस्रिका देखी।

भरणाकोलि (सं० स्त्रो०) वनवदर, जङ्गली वेर। अरणागज (सं० पु०) अरणास्थी गजः, कर्मधा०। वनहस्ती, जङ्गली हाथी।

श्चरख्यगत (सं॰ ति॰) वनमें पहुंचा हुश्चा, जी जङ्गबको चला गया हो।

भरख्यगवय (पं॰ पु॰) वनगवय, जङ्गलो गाय, सुरा-गाय।

श्वरख्यान (सं॰ क्षी॰) श्वरखे गीयते, श्वरख्य-गे कर्मणि च्युट्। सामवेदके श्रन्तर्गत श्वरख्यमें गाने योग्य गान विशेष। समवेद देखी।

श्ररण्यघोलिका, शरखवील देखो।

त्ररखघोती (संस्ती॰) १ वनघोती, कोई सब्जो। २ मन्यनदण्ड, मधानी।

अरख्यचटक (सं॰ पु॰) वनचटक, जङ्गली काबूतरा इसका मांस लघु, हितावह श्रीर चटकके समान गुष रखनेवाला होता है।

अरण्यभव (सं॰ ति॰) अरण्य भवति; अरण्य-सू-अच्, ७-तत्। वनजात, वनोत्पन्न, जङ्गलमें पैदा होनेवाला।

त्ररणप्रमिचका (सं॰ स्त्री॰) ६-तत्। दंग, डांस, मंच्छर।

घरणप्रमाजीर (सं॰ पु॰) ६ वा ७-तत्। वनविजान, जङ्गली विलाव।

अरणामुद्र (सं॰ पु॰) ६-तत्। १ वनमुद्र, जङ्गली मूंग, मोट। यह कषाय, मधुर, रक्षपित्तन्न, ज्वर-दाइम्न, पथ्य, रिचकात् और तिदीषहर होता है। (राजनिष्यः,) इसे रक्षपित्तकप्रवातहर, उप्पा, कषाय, मधुर, प्रदिष्ट, याहो, सुभीतल और सर्वरोगनाभक कहते हैं। (बिवरंहिता) इसकी दाल अल्पबल, पाचन, दीपन, लघु, चच्चथ्य, बंहण्, व्रथ्य और पित्त, स्रेथा, तथाश्रसका रोग मिटानेवालो होती है। (द्रव्यप्य) २ मुद्रपर्णी, उह्नद्र।

भरणामुद्रा (सं • स्त्री • ) सुद्रपर्णी, उड़द। अरणामेथी (सं • स्त्री • ) वनमेथिका, जङ्गली मेथी। अरणायान (सं • पु • ) अरणा यायते येन, अरणा- या करणे लुप्रट्। १ वन जानेका वाहन विशेष, जिस सवारीमें वैठ जङ्गल पहुंचें। (क्ली॰) भावे लुप्रट्। २ वनगमन, जङ्गलकी रवानगी।

घरणारचक (सं०पु०) घरणा रचितः ग्ररणा-रचः ग्रुच्, ६-तत्। वनरचक, जङ्गलका मुद्दाफिडः। घरणारचनी (सं० स्त्रो०) वनद्दरिहा, जङ्गली द्वारो।

अरणप्रराज् (सं॰ पु॰) वनस्पित, जङ्गलका बाद-भाइ। यह भव्द सिंहके लिये विशेषणक्पमे श्राता है। अरणप्रराज्य (सं॰ ह्रो॰) वनसाम्त्राज्य, जङ्गलकी वादभाइत।

श्ररणप्रराशि (सं॰ पु॰) श्ररणप्रजातः राशिः, मध्यः पदकीयो कर्मधा॰। १ वन्यपश्रजातीय राशिः, जङ्गली जानवरका भुण्डः। जप्रोतिषशास्त्रीक सिंहादि राशि। श्ररणप्ररुदित (सं॰ क्ली॰) श्ररणप्र रुदितं रोदनम्, सप्तमो वा श्रतुक्। श्ररणप्ररोदन, हथा श्राचिप, वेका॰ यदा रुजायो।

भ्ररणप्रराहन, परणावदित देखी।

श्वरणप्रवत् (सं॰ श्रव्य॰) वनकी भांति, जङ्गलकी तरह। श्वरणप्रवायस (सं॰ पु॰) श्वरणप्रस्य वायसः। वनकाक, जङ्गलो कीवा।

·श्ररणप्रवास (सं॰ पु॰) श्ररणप्र वासः वसितः। वनवास, जङ्गलमें रहना।

घरणप्रवासिन् (सं॰ ति॰) घरणेप्र वसित, श्ररणप्र-वस-णिनि। १ वनवासी, जङ्गलका रहनेवाला। (पु॰) सुनि प्रस्ति।

श्वरणावासिनो (सं॰ स्त्रो॰) श्रत्यम्त्रपणी खता, श्रमरवेता।

श्ररणप्रवास्तुन्न, श्ररणावास् क देखो।

अर्णायास्तून (सं० पु०) ६-तत्। कुणन्तर, जङ्गली वधुवा। यह सधुर, रूच, दोषन और पाचन होता है। इसका शाक विदोषन्न, सधुर, रूच, दीपन, ईपत् कषाय, संग्राही और लघु होता है। (राजनिष्णु)

अरणप्रशांति (सं०पु०) अरणप्रजातः शांतिः, सध्य-पदलोपो कमेघा०। नीवारधान्य, जङ्गजो चावत। अरणप्रश्रन (सं०पु०) वनकुकुर, लकड्वग्घा। अरणाश्कर (सं० पु०) अरणासः श्करः, सध-पदकोषी कर्मघा०। वनवराह, जङ्गली स्थर। अरणाश्रण (सं० पु०) अरणाजातः श्रणः, शाक० तत्। वनज श्रण, जङ्गली जसीकन्द। अरणाखन् (संप०) १ वक, सेड़िया। २ कपि, बन्दर।

श्ररणप्रषष्ठी (सं॰ स्ती॰) श्ररणेप पूजनाय षष्ठी, श्रामा॰-तत्। १ जैप्रष्ठमासकी श्रक्षपष्ठी, श्ररणेप पूज्या षष्ठी। जैप्रक्षक्रषष्ठीकी उपास्य देवी।

"जो उठे माचि विते पचे वडी चारणायं जिता। व्यजनेकाकराक्षस्रमटिन निपिने स्त्रियः॥ तां विन्यावासिनी स्त्रन्वक्षीमाराधयन्ति च। कन्दसूचपावादारा समन्ते सन्ततीं शुभाम्॥" (राजमार्तस्य)

जेरष्टमासने श्रुलपचनी षष्टीको श्ररणप्रवष्टी कहते हैं। उस दिन स्त्रियां हाथमें एक-एक चामर ले वनमें जातों श्रीर विन्ध्याचलवासिनी षष्टी देवोको मनाती हैं। कन्द, मूल श्रीर फल खानर व्रत रहनेसे श्रम सन्तान मिलता है।

स्थान-स्थानमें इस तिथिको षष्ठोकी प्रतिमा बना-कर भी पूजा की जातो है। षष्ठो देवोके ध्यानका मन्त्र नीचे सिखते हैं,—

> "हिभुजां गौरवर्षामां पष्टवस्त्रीपर्योभिताम् । वरामयप्रदां वष्टीं रवामरपभूषिताम् ॥ गन्धवैः संस्तुतां देवीं क्रोड़े चार्रितपुविकाम् ॥"

गन्ववै: चं स्तां देवी को हे चार्र ताविष्ठा मा "
अरणास्मा (सं क्ती ) वनसभा, जङ्गली अदालत।
अरणास्मात (सं प्र ) कर्नाटक, गोलकं कर।
अरणाहिरद्रा (सं क्ती ) वनहिर्द्रा, जङ्गली हत्तदी।
यह कुछ और वात्रकां मिटातो है। (भावणकां )
सतान्तर यह कटु, मधुर, क्च, अविनदोपन, तिक्र
एवं कुछवातनायक होती और रक्तदोष, विष, खास,
काम तथा हिकाको दूर करती है। (वैयक्तिवष्ट्))
अरणाहिकाको एवं पुर ) भरणाहिद्रा हेखे।
अरणा (सं स्ती ) बोषधि विशेष, कोई जड़ीवूटी।

प्रत्याध्यच (सं॰ पु॰) घरणेत्र रच्चवादी नियुत्ती-ऽध्यचः, शाक॰-तत्। वनरच्चक,जङ्गलका कोई हाकिस जिसे सरकार प्रजाकी रचाके लिये जङ्गलमें रखे। श्वरणप्रानि, भरणानी देखी।
-श्वरणप्रानी (सं॰ स्त्री॰) महदरणप्रम्, श्वरणप्र-स्त्रीष्
श्वातुक् च। १ महारणप्र, बहत् वन, बहुत बड़ा
जङ्गल। २ श्वरणप्रपालियती श्वधिदेवता, जङ्गलकी
देवी। प्राचीन समयमें ऋषि वनदेवीका स्तव
करते थे,—

''परवाान्यरवाान्यसी या प्रेन नयस्ति ।

कथा वासं न एक्सि न का भौरिव विदेवि ॥

हपारवाय वदते यदुपयाति चिक्किः ।

पाघाटिभिरिव घावयहरव्यानिर्मेषीयते ॥

खत वाव दवादं तुरत वेरमे व इरसते ।

खतो घरव्यानिः सार्य यक्तटीरिव सर्जाति ॥

गासंगेष वा हयति दावेगेयो घवावधीत् ।

वस्त्ररव्यान्यां सायमक् चिति सन्यते ॥

न वा घरव्यान्यं ईन्तान्यसे हासिगक्कति ।

खाडीः फत्तस्य जग्नाय ययाक्तामं नि पदाते ॥

पांजनगन्धं सुरिभं वस्तद्वामक्तवीक्लः ।

प्राई सगावां सातरमरव्यानिस्पंसिषं ॥''(स्वक्श्वरिश्वरिट्)

अरण्डानि, अरण्डानि! आप मानो मिटो जा रही हैं। आप ग्रामका पय क्यों पूछ नहीं लेतीं? क्या आप निभैय रहती हैं? व्यक्ती प्रकारकी साथ जब चिक्किपची वाघकी मांति बोलते-बोलते उड़ता तब अरण्डानीको वड़ा आनन्द आता है। गाय-भैंस चरने और मनुष्यका ग्रह देख पड़नेसे सायंकालकी अरण्डानी मानो गाड़ी हांकती हैं। अरण्डामें रहनेसे गाय मैसको पुकारने और इच काटनेपर मालूम देता, मानो वह चीत्कार कर रही हैं। अरण्डानी विसौको नहीं मारतीं। फिर भी कोई दूसरा (वनका प्रश्र प्रस्ति) चोट कर सकता है। सुस्तादु फल खा लोग उनके राज्डामें यथाभिलाष रहते हैं। हम अरण्डानीका स्तव करते, वह स्गादिकी माता हैं। वह आस्त्रनगन्धि, सुरिंस और अक्षष्टवित्रसे प्रजुर अत्र पहुंचातों हैं।

श्वरखचन्द्रिका (सं॰ स्त्री॰) श्वरखे पितता चन्द्रिका च्योत्स्रेव, ७-तत्। निष्फल विश्वभूषा, विफायदा सजा-वट। यामकी च्योत्साका श्रानन्द सब कोई लेता, किन्तु निर्जन वनकी चन्द्रिका किसी काम नही याती, इसीसे वह निष्मल है। जिस विश्मूषाको देख पतिका सन भूल न जाये, वह भी निष्मल श्रीर श्ररण्यविद्रका कहाती है।

अरखनम्पक (सं॰पु॰) वननम्पंक, जङ्गली नम्पा। यह ग्रीतल, लघु, भीर वीर्ध एवं वल वढ़ानेवाला होता है।

भरख्यचर (मं॰ क्रि॰) भरखे चरति, भरख-चर-ट, ७-तत् वा अलुक् स॰। वनचर, जङ्गलो, जी जङ्गलमें रहता हो।

भरख्यकाग (सं॰ पु॰) वनक्राग, जङ्गली वकरा। भरख्यज (सं॰ ति॰) १ वनमें उत्पन्न, जो जङ्गलमें पैटा इथा हो। (पु॰) २ तिलक्तचुप, तिलका पेड़।

अरख्य जार्ट्रका (सं क्ली ) चरखा जार्ट्रका रेखी। अरख्य जार्ट्रका (सं क्ली ) अरखा जार्ट्रका, कर्मधा । जङ्गली आदरका। यह कटु, अस्त, क्विकर, बक्य और आग्नेय होती है। (राजनिष्यु)

त्ररणप्रजीर (सं॰ पु॰) त्ररणप्रस्य जीरः, ६-तत्। कटुजीरक, जङ्गको जीरा।

श्वरणप्रजीर उणा, तुबर एवं कटुक, होता, वात रोकता घीर कफ तथा व्रणको मिटाता है। श्वरणप्रजीरक, अरणाजीर देखा।

भरणाजीव (सं॰ ति॰) श्रारखोन भरणाजीन फला-दिना जीवित, श्ररणा-जीव इगुपधलात् क। वनोद्भव फलादि द्वारा जीवित, जी वनमें पैदा हुए फल वगरेड खाकर जीता हो। वानप्रखादि श्राचारवान् जन वनमें रहते शीर कन्दमूनफल खाकर श्रपना निर्वाह करते हैं।

धरणप्रदमन (सं॰ पु॰) देवनेका दरख्त। धरणप्रदादयी (सं॰ स्ती॰) मार्गशीर्षकी श्रक्ता दादयो। इस तिथिकी लोग व्रताचरण करते हैं।

अरणाहादगीवत (सं क्षी ) भरणाहादगी देखा। अरणातुलसी (सं क्षी ) वनतुलसी, क्षणाववरी, जङ्गली तुलसी। यह इसदीर्घ भेदसे दी प्रकारकी होती है।

वड़ी प्ररणप्रतुलसी उच्च, कटु, एवं सुग्नि

होती श्रीर वात, त्वग्दोष, विसर्प तथा विषको दूर करती है। होटी अरणातुलसी कटु, उप्पा, तिक्त, रूच, श्रीनदीपन, हृद्य, विदाह, लघुपित्तल, तथा रूच रहती श्रीर क्युड, विष, हार्ट, कुष्ठ, ज्वर, वात, क्रिम, कफ, दहु तथा रक्षदीषको मिटाती है। इसका वीज दाह श्रीर शोषमें लाभदायन होता है।

श्वरणात्रपुसक (सं॰ पु॰) वन्यत्रपुष, जङ्गली ककड़ी। श्वरणात्रपुसी (सं॰ स्ती॰) इन्द्रवार्ग्णी, इन्द्रायण। २ सहाकाल लता, लाल इन्द्रायण।

अरणप्रधर्म ((सं॰ पु॰-क्ती॰) अरखे आचरणीयो धर्मः, ७-तत्वा शाक्ष॰-तत्। वानप्रस्थ धर्म। वानप्रस्थ देखो। अरणप्रधान्य (सं॰ क्ती॰) प्राणान् द्धाति, धा इति यत् नुटी धान्यम्, अरखे जातं धान्यम् शाक॰ तत् ७-तत्वा। नीवारादि वनधान्य, जङ्ग्ली घावल। अरणप्रधेनु (सं॰ पु॰) वनजात गो, जङ्ग्लो गाय। अरणप्रनृपति, भरणप्रपति देखो।

श्वरणप्रपति (सं॰पु॰) श्वरणप्रानां खचणया तत्रस्य चीराणां पतिः वा, श्रलुक्-स॰, ६-तत्। १ बनका राजा, जङ्गलका मालिक। २ श्वरणप्रचर व्याधका पति, जङ्गलमें घूमनेवाला श्रिकारीका मालिक। ३ हट्ट।

रद्रशे लीलाक्रमसे चीरक्प बनाते अथवा विख-मय कहाते हैं। इसलिये चौरादिको क्द्रक्प सममना चाहिये। दूसरे, चौरादि घरीरमें जीव श्रीर देश्वर—दो क्पसे क्ट्र रहते हैं। इसमें जीवका ही पर्याय चौरादि होता श्रीर वही जीव देश्वरक्प क्ट्रको बताता है। (माधव)।

प्रत्यापनायहु (सं॰ पु॰) वनजात पनायहु, नङ्गनी
प्राज। यह सूत्रविश्वन, स्रोपहर श्रीर सत्युग
रहता है। सात्रासे पिनक हो जानेपर इसे वान्तिसत्
भीर सन्तेदन पाते। श्रीय, खास, कास धौर
सूत्रसङ्भ यह नाम श्राता है। (श्रवनं हिता)।

भरणप्रियां (सं क्ती ) वनिषयं तीनाम चुष, जङ्गती पीपलका पेड़।

अरग्रायन (सं क्ली ) अरखे अयनं वानप्रस्थयमें अस्त्रासिन् अर्थ-आदि अच्। अस्त्राचर्यं, अस्त्रचारीका धर्मविशेष।

अरणप्रीय (सं वि ) वनयुक्त, जङ्गली।
अरण्येतिलक (सं पु ) समस्या अनुक्, अति।
वनतिल, जङ्गली तिल। जङ्गली तिलसे तेल नहीं
निकलता। इसलिये जी द्रव्य रूपवान् रह गुणरहितः
हो, वह भी दसी नामसे पुकारा जाता है।

अरखेऽनूच (वै॰ ति॰) अरखे वने अनूचः नियत-पाळो सन्तो यस्य, अनुक् बहुत्री॰। १ अरखे पात्रकें पाळा सन्त हारा संस्कृत। यह शब्द पुरीडासादिका विशेषण होता है। (पु॰) २ अरखेशका पाळा सन्त

प्ररणगीकस् (सं॰ पु॰) ऋरणगं स्रोकः स्थानं यस्य,. बहुवी॰। मुनि, वानप्रस्य, जङ्गलमें रहनेवाला फुकीर।

अरतं (सं श्रिकः) न रतम्, नञ्नत्। १ विरत्, दुनियाकी चीज्मे दूर रहनेवाला। २ मन्द्र, धीमा। (क्षो॰) ३ असीयुन, सोह्वतदारीकी अदम मीजूदगी। अरतचप (सं श्रिकः) अरता विरता स्रण लजा यस्य, बहुत्री०। १ सेयुनमें लज्जा न करनेवाला, जिसे सोहबत दारीमें असं न लगे। (पु॰) २ खान, कत्ता।

अपित (सं॰पु॰) ऋच्छित गच्छिति, ऋ गती इत्यतिः। १ उद्देग, तेज़रफ्तारी, भाषट। 'वर्तिवदेगः'। ( उञ्जलदत्त ) २ क्रीध, गुस्सा, । ३ गमन, रवानगी। ४ अधिकार, दख्ल। ५ प्राक्तमण, इमला। ६ सेवक, नीकर। ७ स्त्रामी, मालिक। ८ चिन्ता, पित्रं। ८ बुडिमान् व्यक्ति, दाना ग्रख्स। (स्त्री॰) रमः १० ग्रस्थिरचित्त, डावांडोल तिन्, नज्-तत्। तबीयत । ११ रागका श्रभाव, श्रनिच्छा, तबीयतपर १२ रतिविरह, जुदाई । रङ्गका न चढ़ना। १३ इष्टवियोग, दिलचाही चीज़का न मिलना। १४ श्रसन्तोष, लालच। १५ नायककी कन्दर्प-जनित द्या। १६ पित्तरोग, सफ्टेकी बीमारी। (ति॰) नास्ति रतियस्य, नञ्-बहुत्रीः। १० प्रतुरागहोन्, धीमा, सुस्त। १८ असन्तुष्ट, नाखुम। १८ र्जेन शास्त्रोक्त कमैविशेष । इसके उदयसे चित्त चञ्चल रहताः भीर किसी बातमें न सगता है।

धरतिस, धरतीस (हिं वि ) तीन दहायी और धाठ एकायीसे मिलकर बननेवाली। यह शब्द संख्या-वाचक विशेषण होता है।

ग्ररित (सं॰ पु॰) क्रादि॰ ऋ गती कतिच्यण् च, नञ्-तत्। १ कनिष्ठाङ्गुलि भिन्न बंधो सुद्रो।

'यहसृष्टि: करो रिवः सोऽरिवः प्रस्ताङ्ग् लिः'। (चन्नवद्यः)
२ कुपेर, कुइनी, कीना। ३ वाइ, द्वाय। ४ कुइनासे
किन्छाङ्गुलि पर्यन्त परिमाण। इस मापसे प्राचीनकाल
यक्तनी वेटी बनती थी।

श्चर्रात्रक (सं॰ पु॰) स्वार्थं कन्। कुर्पर, कुहर्ना। श्चर्रात्रमात्र (सं॰ त्रि॰) हायभर, जो मापमें एक हायसे ज्यादा न हो।

भरय (सं॰ वि॰) १ रष्टरित, वेगाड़ो, जी रथपर चढ़ान हो। (हिं॰) २ वर्ष देखा।

चर्यात, ( हिं० ) पर्यात् देखी।

भरधाना (हिं॰ क्रि॰) भर्ध लगाना, मानी बताना। भर्राधन् (सं॰ पु॰) रथविद्दोन योदा, जिस सिपादीने पास लडनेना रथ न रहे।

घरथी (वै॰ पु॰) न रिष्ट: सारिष्ट:, नञ्-तत्, वेरे दोवं:। १ सारिष्ट भिन्न, जो शख्य गाड़ा न इांकता हो। (हिं॰ स्त्री॰) २ विमान, जनाजा, टिखटो। इसे जनड़ीसे सिट्टी जैसी बनाते श्रीर मुर्टा ढोनेके काममें जाते हैं।

श्वरद (सं वि ) न सन्ति रदा दन्ता यस्य, नञ् बहुत्री । १ दन्तिविहोन बालका, जिस बचेकी दांत न निकला हो। २ भग्नदन्त, इह, पोपला, जिसका दांत गिर गया हो।

श्ररदण्ड (हिं॰ पु॰) विसी विस्नावा वरील। यह गङ्गा विनारे उपजता है।

श्रारदन, बरद भीर बर्द न देखी।

श्रादना (हिं कि ) १ जातसे मारना, रौंदना, कुचलना। २ मार डालना, कृत्ज करना।

भरदल (हिं॰ पु॰) हच विभिन्न, कोई दरख्त । यह मन्द्राज प्रान्तके पश्चिम-घाट और सिंहलहीपमें उप-जता है। इसका पीला गोंद पानीमें नहीं भरावमें मुलता है। उससे पोले रक्क्का बढ़िया-वार्निय बनता है। वीजका तेल श्रीवधमें दिया जाता है। इसकी जाता है। इसकी जाता है। इसकी जार जाता है। इसकी श्रा क्षेत्र होती श्रीर उसवर नीजी धारी रहती है। अरदे जी (हिं॰ पु॰ = Orderly) चपरासी, हाजि-रवाय। यह किसी हाकिमके पास रहता श्रीर उससे श्राकर मिलनेवाले श्रादमीकी खूबर कहता है। श्रा दावा (हिं॰ पु॰) दलामला श्रव, जो श्रनाज कुचल डाला गया हो।

श्ररदास (हिं॰ स्त्री॰) १ अर्जु दाख, निवेदनयुक्त उपहार, को भेंट विनतीके साथ चढ़ती हो। २ ई खर-प्रार्थना। नानकपन्थी प्रत्येक ग्रुस कार्यके श्रारक्षमें श्ररदास लगाते हैं।

श्रद्ध, वर्ष देखी।

अरघृ (सं वि वि ) राध हिंसने नमें णि रन् इस्स स् नञ्-तत्। १ शतु-कर्तृन अहिंस्य, जिसे दुश्मन् मार न सने। २ नमें शील, जो सस्त न हो। ३ सम्ब, खुश-खुरम।

अरन (हिं॰ पु॰) १ किसी कि.साकी निहाई। यह नोकदार होता है। २ अरणा देखा।

अरना (हिं पु॰) १ जङ्गली भैसा। यह जङ्गलमें रहता श्रीर मामूली भैंसेसे मज्बत होता है। इसके सुडोल भरीर पर वड़ाबड़ा बाल रहता है। सीग लखा. मोटा और पंना होता है। यह बहुत जोरदार होता और भैरसे भी सहता है। ( क्रि॰) र पदना देखी। चरनाय—चष्टादय तोर्थङ्कर । वसमद्र रामचन्द्र घीर नारायण सन्त्राणके समयमें होनेवाले वीसवें सुनि सुव्रत तीर्यंकरसे पहिले हुए थे। इनके पिताका नाम सदर्भन शीर माता का नाम मित्रसेना था। ये काछ्यपगीती सोमवंशन राजा थे। फाल्गुन शुक्ता व्यतीया की रेवती नचत्रमें जिस समय इन ( श्ररनाथ ) का जीव जयन्त विमान नामा खगँसे चलकर रानी मित्रसेनाके गर्भमें श्राया, उस समय रानीने सोलह श्रम स्वप्न देखे और उनका कल पतिचे पूछा। उत्तरमें महाराजने उन खप्रोंका फल तीर्थंहर पुत्र रत्नकी प्राप्ति होना बतलाया। गर्भके दिन पूरे होनेपर मार्गशीर्ष शक्ता चतुरंभीको पुष्यनचलमें इनका जना हुआ। युवा दोनेपर राजा सि द्वासनपर विराजे।

.इन्कीस: इनार वर्ष पर्यन्त तो ये मण्डलेखर राजा रहे, बाद इनके चक्रवर्तित्वके. विक्रखक्य सुद्र्यंन-चन्नादि नव निश्चि चतुरंग रत्नोंका प्रादुर्भाव इया। जैनियोंके भूगोलानुसार जम्बुदोपस्य भरत-चित्र सम्बन्धो एक पार्य प्रौर पांच स्त्रेच्छ खण्डोंके संपूर्णं राजाशोंकों जोतकर इन्ह खण्ड पृथ्वोके राजा-धिराज वननेवासेको चक्रवर्ती कहते हैं। इनके नवनिधि श्रीर १४ रहों के सिवा ८६ इज़ार स्त्रियां, १८ करोड़ घोड़े, ८४ लाख हाथी, ८४ लाख रथ, तीन करोड़ गीवें थी। ३२ इज़ार मुकुटधारी राजा चरणोंमें नमते थे। इन्होंने इस विभूतिको २१ इजार वर्ष तक भोगा। एकदिन गरद ऋतुकी मेघोंकी अकस्मात् नष्ट होते देख दनको वैराग्य उत्पन्न हुचा, सांसारिक भोग विसास उसी समान चतुभवमें चाने तरी। तत्-काल ही अपने पुत्र अरविन्दकुमारको राज्य सौंप आप सहितुक नामा वनकी वैजयन्तिका नामक देवींदारा वाहित पालकीमें विराजमान होकर गये। वहां मागेशीय शक्का दशमीके दिन सन्धा समय रवती-नचत्रमें एक इज्.ार राजाशींके साथ नग्न बालकके समान हो तपधारण कर मुनि हुए। उसी समय इनको चौथा मन:पर्यंय ज्ञान ( सबके मनस्य पदार्थीं-का जाननेवाला ज्ञान) उत्पन हुमा। करनेके पश्चात् प्रथमपारणा (प्राहार) चक्रपुर नगरके स्वामो अपराजितके यहां किया। इस प्रकार सोलइ वर्षतक भगवान्के तप करनेपर उसो सहेतुक वनमें कार्तिक ग्रुका दादगीने दिन भगराह्व काल रेवती नचलमें शामहचने नीचे ई उपवास करनेने पशात् ४ घातिया कर्मीका नाभ और इनके कैवलज्ञान . ( संसारने भूत भविष्यत् वर्तमानने सम्पूर्ण पदार्थी को · युगपत् जाननेवाला ज्ञान )का प्रादुर्भाव · हुआ । उस .समय चारो प्रकारके देव उत्सवके लिये याये। भग-. वान्का समवग्ररण (सभामण्डप) रचा गया। इनके . समवगरणमें कुभायं प्रसृति ३० गणधर (भगवान् . दिव्यध्वनिका विभिषार्थं करनेवाले ) श्रीर पूर्वाङ्गकी . जाता ६१० मुनि, सूच्य बुद्धिने धारन शिचन मुनि ः ३५८३५, अवधिज्ञानके धारी २८००, वेवसज्जान-

नेवके धारक २८००, विक्रिया ऋषिके धारक ४२००, मनः पर्यय-ज्ञानके धारक २०५५, अनुत्तरवारी सोलइ सो, कुल पचास इजार सुनि और यांचला आदि साठ इजार आर्यिका (साध्वी), एकलाख साठ इजार आवका, तीन लाख आविका, असंख्यात देवदेवी और तिर्यञ्च समासद रहते थे। दन सबको समयअरणमें विराजमान हा धर्मी पदेश देते थे। जिस समय आयुमें एकमास श्रेष्ठ था, उस समय मगवान समेतिशिखर पर्वत (पार्थ्वनाथ पहाड़) पर एक इजार सुनी खरों के साथ प्रतिमा योगसे विराज और चैव-काष्ण ध्रमावस्थाने दिन रेवतो नचनमें पूर्व राविके समय मींचको प्राप्त इए।

श्वरना ( चिं॰ स्त्री॰) श्वरणी, वृत्त विशेष। यह चिमालयपर द्वीती है। इसका फल लोग खाते श्रीर गुठलोको भी काममें लाते हैं। काम्मोर श्रीर कावुनमें उपजनेवाली श्वरनी बहुत उम्दा होती, इसकी लकड़ीसे चरख़ें को कितनी हों सचीब बनती है। यह माध-फालाुन फूलती-फलतो श्रीर श्रावण-साद सासमें यकती है। शरिष देखी।

अरन्तुक (सं कतो ) तार्यविश्वेष । यह कुर्चेत्रके अन्तर्गत और स्थमन्तपञ्चकता सीमाभूत स्थान है। अरन्यन (सं क्री ) न-रन्धनं अभावे नञ्न तत्। पाकका अभाव, भीजनका न वनना, चून्हेका न जलना। भाद्र और पाखिन मासकी संक्रान्तिको अरन्धनकी स्थवस्था दो गयी है। अरन्धनके पूर्व दिन खियां अन-स्थलन पका रखती हैं। चून्हेको लीप-पोतकर पूजा होती है। गांवमें लोग एक दूसरे को निमन्त्रण देंगे। बालक-बालिका न्योता खाकर घूमते फिरती हैं। लोगोंको यही संस्तार है, अरन्धनके दिन चून्हा जलाने और भोजन बनानेसे सांप काटता है।

परस्य (सं॰ ति॰) नास्ति रन्यु किट्रं यस्य, नज्ः बहुत्रो॰। १ निविड्, घना। २ किट्रश्चा, वेस्राख्। ३ निर्दोष, वेरेव।

भरप (वै॰ ति॰) १ अहिंसित, चोट न खार्व दुमा। २ पापरहित, ग्रह, बेगुनाह, पाकीजा। भरपन्न (सं० पु॰) बुद्धपञ्चक, पांच बुद्धोंका नाम। इस शब्दका प्रत्येक अचर एक-एक बुद्धको बताता है। भरपन, पर्षण देखा।

श्ररपन-गर्छा ( हिं॰ वि॰ ) यस छा, विश्वमार । धरपना ( हिं॰ कि॰ ) देना, बख्यना, मेंट चढ़ाना । धरपस् ( वै॰ वि॰ ) रप्यते चयार्थं सबै समचं कथ्यते, रप कमेणि यसन्; नास्ति पापं यस्य, नञ्-बहुतौ॰। पापशून्य, वेगुनाइ।

भरपा (हिं॰ पु॰) १ कोई मसासा। (वि॰) २ दिया, बख्या।

भरव (हिं वि ) १ अवुंद, सी करोड़। (पु ) २ सी करोड़की संख्या। ३ घोटक, घोड़ा। ४ इन्द्र। (अ पु ) देशविशेष, एक सुक्त। (Arabia)

यह प्रायोद्दीप दिचल-पश्चिम एशियामें श्रचा॰ ३४° द० एवं १२° १५ छ० स्रोर द्राधि० ३२° ३० तथा ६०° पू॰ने मध्य श्रवस्थित है। इससे पश्चिम लोहित-सागर, दिचल श्रदनकी खाड़ी तथा भारतसागर, पूर्व श्रोमन तथा ईरानकी खाड़ी श्रीर उत्तर सीरियाकी मरुभूमि है। श्राकारमें यह प्रायोद्दीप श्रतुख लख्ब कर्जन है। इसका चित्रफल १२०००० वर्गमील होता है।

स्गीव—साधारणतः भरव कंची अधित्यका ठहरता, को दिचण-पश्चिमसे छत्तर-पूर्वको ढलता और दिचण-पश्चिमसे छत्तर-पूर्वको ढलता और दिचण-पश्चिमसे अन्त खूब कंचा पड़ता है। पश्चिममें यह ४०००से ६००० मोट तक कंचे छठता और ससुद्रकृत एवं पर्टतके बीचकी ३० मील सूमि नीची छोड़ता है। पूर्वके भन्तमें जबील-अख़द्र पहाड़ है। इसका सूमितल प्रधानतः खाली और स्खा रहता है। इसमें एक-तिहाई रेग्स्तान और बाकी बसनेके योग्य जमोन् है। यहां पानीको कमो रहतो और वर्ष मी कम होती है। इसके पहाड़ बहुत कम कंचे हैं।

श्रव शब्द हिब्रू भाषाका है। इसका अर्थ 'श्रस्त होना' है। सतलव यह, कि जो जाति सूर्यास्त होनेकी श्रोर रहतो. वह श्रव कहजातो है। कोई-कोई इस शब्दको हिब्रूके 'श्रराजा' शब्दसे निकला जतलाते हैं। श्रराजाका श्रव 'मरुसूमि' है। प्राचीन भूगोलवेत्ताने श्रवको सीमा कुछ श्रविक

निकाली थी। क्षिनीके मतमें मेसोपाटेमियाके कुछ अंध धीर आरमेनियाको सोमातक अरवदेश रहा। (Hist. Nat. 5-24) जिनोफनने यूफ्रेटिस उपक्लके वालुकामय खान और अरक्षेस नदोके दिल्या तीर पर्यन्त इसकी सीमा रखी थी। प्राचीन पाश्वात्य भूगोलने वत्ताके मतसे अरव देश पांच प्रदेशमें विमक्त है,— १ यमन, २ हेजाज, ३ तिहामा, १ नेजद और ५ ऐसासा। इस देशके कितने हो खाधान राजगोंमें निश्चलिखित प्रधान है,—

१ यमन—यह प्रदेश लोहितसागरके उपकूत एवं हेजाज, नेजद श्रीर इट्रामीतको सीमातक माना जाता है। इसमें साना, मोखा, जेविद, वाइट-डल-फकौ, होदेदा श्रीर लीहिया नगर विद्यमान है।

२ अदन-इसमें मग्रहर अदन वन्दर मौजूद है।

३ कोकेवान् राज्य।

४ वेसीट-उत्त-कोबायस ।

५ अबू आरिख। यह लोहितसागरके किनारे वसता और जीजान नामक नगर रखना है।

६ खोलान् ।

७ शाहान्। इस राज्यमें वेद्यिन खोग रहते हैं।

द नेजरान। यह प्रदेश स्रधिक उदेर होता, अंट ग्रीर घोड़ासे विख्यात है।

८ घोमन । यहां मस् कटके सुजतान्का श्रधिकार है। यहां यव, गेइं, ज्वार, उड़द, श्रङ्ग्र घोर खजूर उपजता है। अस्ते घीर तांवेकी खानि भी मौजूद है। रोस्तक नगरमें इमामका मकान् है।

१० हेजाज। यह मुक्त मुसलमानों यो पुण्यभूमि
है। सका और मदीना इसीके अन्तर्गत है। मुहखदके मरने वाद यहां कोनष्टिंग्द्रनीपलके मालिकका.
अधिकार हुआ था। वह इस पुण्यस्थानकी रचाके
लिये कोई कर्मचारी रख देते रहे। उसके बाद
वहहावियोंने सर उठाया और यहांके धरीफ़ने स्वाधीन
बननेको चेष्टा की। उसी समय तुर्कस्थानके पाथा
और सक्के प्रधान धरीफ़से सगड़ा भी हो गया था।
धरीफ़ने पाथाका जिहानगरस्थ कि ला तोड़ और
उन्हें विष देकर सार डाला। वहहावियोंने उससे

विगड़ शीव ही उनका निपात किया था। फिर सियके शासनकर्ता सुहमाद यली प्रधान बने और वह्हाबियोंको हरा हिजाजपर श्रपना दख्ब जमा बैठे। कुछ दिन हिजाज सियकी दृष्टिमें रहा था। सन् १८४० ई०को सिय और तुर्कस्थानमें युद्ध छिड़नेसे हिजाज तुर्कस्थान सुजतान्के हाथ लगा। इस प्रदेशका प्रधान नगर सका, सदीना और जहा है। मका देखी।

११ सिनायी पर्वतका मक्खल। यह अरवकी जितर-पश्चिम दिक् पर अवस्थित है। सिवा दो-एक श्रहरके यहां दूधरो जगह जसर और पहाड़ ही मिलता है। साधीन बद्दूयिन राज्य चलाते हैं। स्ज, टोर वग्रह वन्दर इसी प्रदेशमें है। सिनाई पहाड़में गोल पत्थर बहुत होता, ज्यादा जंबी जगह कहीं-कहीं की मती पत्थर भी मिल जाता है। जंबी श्रिष्टिक मिनाई पर जिवलमूसा श्रीर उसीके पास बाहित जोता सिनाई गिरि वर्तमान है। इसी जगह सेय्ट केथरिनका मनो-इर श्राश्चम बना है। जेवेल मूसाके स्टक्क सिललमें प्रस्ववण पाया जाता है। उसे देखते हो शांख ठयड़ी होती है। यहां श्रमरूद, खजूर श्रीर श्रनार वग्रह सुखाद्य फल उपजता है।

१२ नेजद। इस प्रदेशसे उत्तर सीरियाकी मर्नभूमि, दिल्लाण यमन तथा इद्रामीत, पूर दराक-अरबी और पश्चिम हेजाज एवं लासा है। अरबके बीच यह प्रदेश सबसे बड़ा है। यहां बदुद्यिन जाति रहती है। बड़ी गर्मी पड़ते भी बीच-बीच साफ़ और ठखड़ी हवा लोगोंको तर-ताज़ा बनाती है। यह राज्य धर्मीनात्त वहहावियोंके अधिकारमें है। छरायिया प्रधान नगर है। सन् १८१८ ई० में द्रवाहीम पाश्चाने इस नगरको जीता था। उस समय यहां बड़ा-बड़ा बाईस मठ और तौस विद्यालय था। यह नगर अधिक डर्द है। यव, गेहं प्रसृति शस्य श्रीर खजूर, अनार, आड़, अङ्र, तरब्ज़, खर-बुना वगेरह मेवा खूब पैदा होता है।

१३ लासा या हजारा। यह प्रदेश ईरान-खाड़ीके पश्चिम किनारे भवस्थित है। यहां अधिकांश बद्दू-

यिन ही बसे हैं। दूसका प्रधान नगर लासा है। यहांके लोग समुद्रसे मोती निकाल श्रीर पिग्छ-खज़रको ले-दे अपनी जीविका चलाते हैं।

१४ हट्रामीत। इस प्रदेशसे दिख्य-पूर्व भारत-महासागर, उत्तर-पूर्व श्रीमन, उत्तर नेजद श्रीर पश्चिम यमन पड़ता है। यहां नमकका कारवार बहुत है। कितनी ही जगह बद्दूयिन् बसता है। इसका अधिकांश मस्कट-इमामके अधिकारमें था। दफर श्रीर केशिन प्रधान बन्दर है। सकी-तरा हीपपर भी इसी राज्यका अधिकार है। यह स्थान श्रगर-चन्दनके जिये प्रसिद्ध है।

अरवमें कोई बड़ी नदा नहीं है। छोटी नदी अधिकांश गर्मीमें सूख जाती है। किसी-किसी प्रदेश-पर वर्षमें एकबार भी पानी नहीं बरसता।

पृथिवीन सध्य अरब देश अत्यन्त उण्प्रधान है।
भारतवष्ठन युक्तप्रदेशमें जो लू लगती, उससे भी ज्यादा
गर्भ और आग-जैसी हवा श्रीमानालमें यहां चलती है।
उसने सामने जानेसे फ़ौरन् मौत आती और थोड़ी
ही देशमें देह सड़-गल जाती है। लू चलते समय
गन्धन जैसी खुशबू निकलतो है। गर्भ हवा जिस ओरसे
आती, उस भोरकी लाली देख अरब-अधिवासीकी
पहले ही आंख खुलती है। उसी समय वह ज़मीन्पर उलटे लेट जाता और जंट वगुरह जानवर भी
माधा सुना रचा पाता है। लू ज़मीन्से कुछ जगर
रहतो, इसलिये जपर कही हुई तरकीवसे सुसाफिर
वचता है। मामूली तौरपर बीच-बीचमें ठहरकर
तीन दिनतन लू चलती है।

उत्त प्रदेशको छोड़ ईरान खाड़ोका कितना ही दीप भी अरव जातिक अधिकारमें है। फिर इन दीपमें प्रत्येक खाधीन है, जिनमें आवोयाल, हर-मूज, करेक वगै रह प्रसिद्ध है। इस खानके अधि-वासीका प्रधान जीवनोपाय मोती निकालना, नाव चलाना और महाली पकड़ना है। खजर, सांवेकी रोटी और समुद्रंकी महालो यहांके लोगोंका एकमाल-खाय है।

परवर्ने उत्पन्न द्रव्य-सुसब्बर, गूगुल घीर सुर वगैरहः

खशवूदार चीज मिलनेसे बहु प्राचीन कालाविध अरब सर्वेत्र प्रसिद्ध है। यहां श्रकी़का, सरकत, वैदुयें, इन्द्र-नील प्रसृति मणिमाणिका भी पाया जाता है। मोखेंमें जैसा क्हवा होता, वैसा दुनियामें किसी जगह नहीं देख पड़ता। वट, खजूर, नारियल, ताड़, केला, बादाम, खूबानी, सेव, नास्पाती, विद्वीदाना, पपौता, इमली,नारङ्गी श्रीर बबूल भी खूब उपजता है। जवासेसे तुरस्त्रवीन् नामक जी श्रक् निकलता, वह श्ररव जातिने बहुत काम द्याता है। जगह-जगह गेहं, यव, ज्वार, उड़द, मस्र श्रीर तम्बाकू बोयी जाती है। रुई बहुत श्रच्छी होती है। यहांकी सोनामाखी बड़े ही फायरेकी चीज़ है। जीवर प्रदेशमें नीज हीता है। सिवा इसके रेड़, अमलतास, गना, जाय-फल, तिल, पान, तरइ-तरहका खरवूला, सब्जी, भीर जड़ी-बूटी भी देखनेमें भाता है। जगह-जगह जस्ता श्रीर लोहा मिलता है।

जानवरमें जंट अरव जातिका पूरा साधी है।
खड़कपनसे अरव जाति जैसे भूषप्यास मारती, उसके
कंटकी भी देसे हो चाल होती है। यह जानवर
१५।१६ दिन वे-खाये-पिये काम कर सकता है।
अरव जाति इस जानवरका दूध गायके दूधकी तरह
योती है।

श्रावी घोड़ा दुनियामें मग्रहर है। यहां का खबर गया भी खूब तेज होता, जिसपर चढ़कर सिपाही दुश्मन्से चड़ता है। जगह-जगह जङ्गली बैल, स्गन्नाभ-हरिण, हरिण, पहाड़ी बकरा, मेड़िया, हायना श्रीर ग्रेर घूमते फिरता है। यमन श्रीर श्रदन प्रदेशमें सुख्डों वेदुमका बन्दर चछलते देखेंगे। चकाब, बाज, चील वग्रेरह तरह-तरहकी चिड़िया भी चड़ती है।

भरवदेशका लोकतन्त्व—श्रदव लोग सेमितिक जातिसे छत्पन्न हुए हैं। इनका प्राचीन इतिहास ज्यादा न मिलेगा। प्राचीन श्रदव जातिके साथ भारतवर्षका वाण्ज्य-संस्रव रहा। प्ररातन इतिहासलेखक हेरोदोतास्ने लिखा है,—ईरान्के वादशाहने दरायास् हैस्तस्यस् एशियाखख्डमे पश्चिम सब देशी लोगोंको जीत लिया था, किन्तु श्रदव उस समय Vol. II,

भी खाधीन थे। जब कस्वायिसिस् मित्र जीतने चले, तब उन्होंने घरव जातिका सहारा लिया था। घलकसन्दर घरब देशको अधिकार करनेके लिये तैयार हुये थे, किन्तु मर जानेसे उनको आधा पूरे न पड़ी। दिश्रोरोदासने कहा है, यह जाति प्रवल पराक्रान्त और इनको जन्मभूमि मरुप्रदेश होती है; फिर इसीको मालूम रहता, मरुमें कहां पानी मिलता है। रोमक कई बार इस देशपर चढ़ आये, किन्तु खानेको चीज मीजूद न रहनेसे वापस गये। अगस्त्र राजलकालमें ईरियान्गलास नामक कोई व्यक्ति घरव जीतने आया और अरेरोदास नामक किसी घरव-अधिवासीने उसे साहाय्य दिया, किन्तु खानेको चीज हाथ न आनेसे उसको भी घरव छोड़ना पड़ा था।

श्रव जातिका जो प्राचीन इतिहास सिलता, उससे हमें पूर्वेतन अधिपितियोंका नाम ही मालूम देता. है। इसका उसे ख नहीं मिलता—किसने कीन समय कितने दिन राजल किया था। सेमितिक जातीय जोक्तनके पीत्र श्रेम प्रथम श्रव श्राय थे, उसके बाद इसी जातिके इन्नाहीम नामक दूसरे व्यक्तिने श्रदक्षे घर बनाया।

प्रसिद्ध सुसलमान इतिहास-लेखन अनुलफ्जूलने अरव जातिको दो भागमें वांटा है—प्राचीन और वर्तमान। प्राचीन भागमें बाद, यमूद, तस्म, जादिस, जोहीम, बामलेक प्रश्वति नामक कई याखा है। इस जातिके यत्सामान्य प्रवाद भिन्न दूसरा कोई हाल नहीं मिलता। बाद जादिके यहाद नामक किसी व्यक्तिने इरम यहर और उसका बाग, लगाया था।

वर्तमान घरव जातिका दो दल होता है, खाती और यसको। प्रथम दल खातन या जोख्तन श्रीर दितीय दल इब्राहीमके पुत्र इस्माइलके वंश्वसे उत्-पन्न हुश्रा है। खातन श्रावके दिचिण श्रञ्चल श्रीर दस्माइल वंश्व हेजाजमें रहता है।

खातनके लड़केका नाम यारव था। कोई-कोई कहता, इसो यारव शब्दसे इस देशका नाम अरव इसा है। यारवके यशाव, यशावके शब्दुल साम श्रीर

त्रब्दुन सामके लड़के कलान् तथा हिम्यार थे। खातन-वंशमें हिस्यार सर्वे प्रथम राजा हुए। उन्होंने खमूद जातिको यमनसे निकास राजमुकुट पहना या। पचास वर्षके राजल बाद हिस्यार मर गये। उनको मृत्यु पौक्के जिसीके मतसे तत्पुत वोखेल श्रीर किसीके सतसे भाता क्लान् सिंहासनपर बैठे थे। अनेक पुरुष अतीत होनेपर आक्रान नामक कोई व्यक्ति यमनका राजा बना श्रीर एक वड़ा काम कर देशको उपकार पहुंचाया था। उससे पहले हिम्यार श्रस्य उत्पादनके लिये नहर निकाल समुद्रका पानी लाये थे। इस नहरसे यमनका विशेष उपकार होता, किन्तु मध्य-मध्य पावंतीय प्रवत वायुरी जल उद्धत उद्धत समस्त यमनकी डूवा बड़ा श्रनिष्ट करता था। यह स्रेय सिटानेको प्राक्रानने सारेवके बीच दो पहाड्से एक बड़ा वांध बंधवा दिया। सन् ई•के तोसरे भताव्द यह बांध टूट जानेसे यमन प्रदेश जनमें डूब गया था। उस समय उस्त नीन श्रामेर श्रोरके मोसाकिया यमनके शासनकर्ता थे। चन्होंने भावी विपट श्राते देख पहले ही यमन प्रदेशस्य समस्त पैतः सम्पत्ति वेंच डाली श्रीर श्राक अदेशमें जाकर रहने लगे। उम्बेक मरनेपर उनके वंश-धर नाना स्थानमें फैल गये घे। उस्त्र-पुत्र जेकनेका चित्वारवर्गे सीरिया पहुँचा श्रीर दामस्त्रससे दिचण-पूर्व वसनी राज्य जा जमाया। कालक्रमसे इस वंशकी सक्त लोग ईसायो वन गये घे। उम्बक्ते अपर पुत तालिबसे आउस और खूशरीज़ नामक दो दले हुए, जो यात्रेव (मदीने)में जाकर रहने लगे। उम्बति पौत्र रविया मक्ते गये श्रीर उनके सन्तान खु,ाजा कहलाये थे। सक्तेवाला कावा अतिप्राचीन कालसे अरव जातिका पवित्र तीय समभा जाता है। ख़,ाजा वंशके श्रमहने बीन सोहिया वैकर श्रीर यसनसे श्राये दूसरे लोगोंकी मददसे कावा जीत लिया। वैकरके दलवालोंने देखा, कि अपरि-चित विदेशीयके कावा जीतनेसे उनकी हिंसा हुई . थी। उन्होने कोराइसवाले इस्माइलको मिला खु, जावींको प्रासनाधिकारसे निकाल दिया। सन्

४६४ ई॰को कावा कोराइस जातिके अधिकारमें पर्दुवाः या। मका देखो।

कोराइस-राज कोसायोक पौत हसन बड़े ही दयालु रहे। एकाबार दुमिंच पड़ा, उसमें उन्होंने अपना सिंचत रत्न सकल प्रसन्तापूर्वेक बांटा था। उनके पुत्र अब्दुल सतालिब थे। अब्दुल सतालिब के समय आवाहाम नामक कीई युरोपौय और एक ईसाई कितनी हो भौज ले काबा जीतने आया था। किन्तु उन्होंने उसे युद्दमें हरा काबा तीर्थेको बचा लिया। उसौ समय दूसरीभी अद्भुत घटना हुई,—आवाहाम-की फीज मक्रेमें छस तो गई, किन्तु वह जिस हाथी-पर चढ़कर आये, उसको हिमान आगे बढ़नेको किसी तरह न पड़ी। उसो बोच इसन-पौत अबदुकाके एक पुत्र सन्तान सूमिष्ठ हुआ, जिसका नाम मुहमाद रखा गया। (सन् ५७१ई०) ग्रहमाद देखे।

पुरातच-सृहमादवे जना लेनेसे पहले प्ररव नच्वांकी उपासना करते श्रीर सम्बे-चीड़े मैदानमें पन्नादि चराते घूमते थे। अनन्त सुनौत पानाम उनके शिरपर श्रीभा देखाता भौर नचलांका किरप उन्हें ग्रामोद देता था। सूर्य, चन्द्र प्रस्ति पद्मण प्रतिदिन नव-नव भावसे निक्क उनके मनमें भय, भित और प्रेमकी श्रामा डालते रहा । उसीके साथ-साय उन्होंने नचलोंका पूजना सीखा। उनके मध्य हिस्यार जाति प्रधानतः सूर्यं, क्षेनाना जाति चन्द्र, तापी जाति श्रमस्ता श्रीर मिसाम जाति हवको उपा-सना करतो थो। यमन प्रदेशके सवा शहरमें ग्रुक्रका कोई सन्दिर रहा। कहते हैं,पहले मक्केवाली मसजिद-में भी शनिकी पूजा होती थी। कुरानमें भी अबांट, ग्रलडजा भौर मेनाट-तीन देवीका नाम मिलता है। नखली नगरमें असाट देवीका मन्दिर रहा, जिन्हें थाकेफ जाति पूजतो थी। सोगरोंने यह मन्दिर तोड़-फोड़ डाला। कोराइस भौर केनाना जाति अलउका देवीको हचमूर्तिसे पूजा जरते रही। इंट-सायलों श्रीर ख्,ाजावोंकी उपास्य देवी मेनाट थीं। कोरायस आसेव देव और नैला देवीको भी पूजते रहे। देरान खाड़ीने दोपकी तिमिस नामक अरवजाति

स्योपासना करतो, जो उसने प्राचीन पारिसयों से सीखी थो। भूत, प्रेत, पिशाच, अपरी, किन्नरी प्रमृतिको भी प्राचीन घरव जाति मानते रही। अरव- के पुराने जोग सामुद्रिक, इन्द्रजाल, फिलतज्योतिष श्रीर भीतिक विद्याको वड़े यादरको दृष्टिसे देखते थे। नचत्रादिको गति समभनेको उनके पास मान- यन्तादि विद्यमान रहा। कन्या सन्तानपर वह बहुत विमुख थे। कहते हैं, किसीके कन्या होनेपर जीते जी हो उसे जला डालते रहे। (प्राचीन परव कारिके प्रदापर विवरणको Journal of the Bombay Branch, Royal Asiatic Society, Vol. XII हेखी।)

प्राचीन घरव जातिके साथ भारतवासो और घप-रापर जातिका वाणिज्य होता था। (J. A. S. Bengal, VII. 519) रामायणादिमें लोहित-सागरका उक्केख भी मिलता है।

सन् ई॰के सप्तम शताब्द अरबका उत्तरांश यूना-नियों, यूफ्रेतिस नदीका तटस्थान ईरानियों और दिचेण -भाग इथिवोपियोंके श्रधिकारमें या; सिवा इसके श्रपर सक्त स्थान स्वाधीन रहा। सन् ५७० या ५७१ ई॰में सुइमादने जन्म सिया था। चालीस वत्सरके वयः क्रमकालपर उन्होंने भ्रपना धर्ममत व्यक्त किया। यह धर्म फैलानेमें बारह वर्ष बीता और सक्कें घोर विद्रोद्दानल भड़का या। सुचमादके विपचगणने डनका प्राण खेना चाहा। सुहम्मद सक्केसे यात्रेव भाग गरी। उसी ससय यात्रेव मदीना या मदीनात अल् नवी (अर्थात् भविष्यवक्षाका नगर) कहलाया भीर उनके शिष्यगणने सन् द्विजरोकी गणना लगायी। फिर मका अधिकत दुत्रा और अरव लोगोंको समभाने लगा,—सिवा श्रज्ञाते दूसरा कोई ईखर ·नहीं, मुहसाद उनके पैगृस्वर हैं। मुहसादने अरवः वालोंकी जगत्में अपना धमें फेलानेका आदेश दिया था। उस समय यह वाहुवल और अस्त्रकी साहाय्यसे चारो श्रोर नव धर्मको धूम छठाने लगे। इनका पूर्वमत श्रीर श्राचार-व्यवहार एककाल ही समय-स्रोतमें डूवा, जिसका कुछ दिन बाद प्रस्तित्व तक न रहा।

उसी समय देरान देश हीनतेज: हो गया। जर
शुस्तका मत दतना शिथिल पड़ा, कि नव-नव धर्म

उसपर अपना आधिपत्य जमाने लगा था। फिर

मुहन्मदका मत देरानमें फैला, जहां अरवोंकी

संख्या बढ़ते गयो। सन् दें० सप्तम शताब्द अव्यास

नवधर्मके प्रधान रचक वने। खुलीफा मोयावि
श्रिक स्पेन देश भाग जानिसे करोंवेमें उमेयद

खुलीफाने अपना राज्य जमाया। क्रोट, किशिका,

सरदिनया और सिसिली हीय अरवोंके हाथ जा

पड़ा था।

श्रव्यास वंशके राजगणने वग्राहको श्रपनी राजधानी बनाया। इस वंशमें कितने ही विद्योत्- साही राजा हुए थे। उनमें ख्लीफां मन्स्र हारुन्- श्रल्-रसीट श्रीर मामून् मग्रहर हैं। इनके समय नानाटेशीय विचल्ल पण्डित वग्रहादकी राजसभामें उपस्थित रहे। उनमें भारतवर्षीय शास्त्रविद् पण्डित-गणका भी नाम मिलता है। वेन-श्रल्-श्रन्वा फितल कातुल श्रतवा नामक ग्रन्थमें देखेंगे,—इन न्द्रपन्तियोंकी वग्रहाद राजधानीमें भारतवर्षीय गणित, ज्योतिष श्रीर चिकित्साशाल प्रश्रंति पढ़ाया जाता था।

श्रवोंने वाणिज्यमें विशेष उत्रति पायी थी। ईरान, सीरिया, मीरितनिया श्रीर स्मेन देश जीतने वाद यह नाना देशोंमें पहुंच व्यवसाय-वाणिक्य चलाने लगे। सन् ई॰के अष्टम यताब्द इन्होंने भारत-वर्षमें पैर रखा था। उसो समय कितने हो हिन्दू नरपतियोंको इसलाम धमंको दीचा दो गयो। इति- हास-रचिता गिवन साहवने लिखा है,—श्रवोंके दारा हो रोमक साम्बाज्यका श्रध:पतन हुआ। कोई-कोई कहता,—सन् ई॰के एकाद्य यताब्द श्रवोंने ही सव प्रथम श्रमेरिकाको दूं ढ निकाला था।

अरवमें बद्धिन नामक जाति रहती है। कोई-कोई इसे अरवका आदिम अधिवासी बताते हैं। इसका धर्म दस्युष्टत्ति है। इसमें सभी योदा और सभी मेषपालक रहते हैं। मरुभूमि इसका वास-स्थान है। पहले यह अरवके प्राचीन धर्मको मानती

यी, सुइमादके धर्मप्रचार बाद कितने ही लोगोंने इस-लाम धर्मको ग्रहण किया। प्रव यह नाति कालदिया. मेसोपोटेमिया, सौरिया, वर्बरी, न्यृविया श्रीर सोदान-के उत्तरांश्रमें भी रहती है। बदूयिन लोग धनजन श्रीर सुखसम्भोगकी श्रपेद्या साधीनताकी श्रद्धा सम-भते हैं। इस जातिमें नानादल विद्यमान है। किसी को सावैक श्राचार व्यवहार भला मालूम होता श्रीर कोई अरबी रीति-नौतिका अनुयायी है। जिन लोगोंमें सावेक प्रथा चलती, उनमें एक कर्ता होता है। दूस कर्ताको शेखु कहते हैं। शेख, अपने परिवार श्रीर दास-दासीने मध्य खर्य राजा होता है। विपद्-चापद् पड़नेसे दूसरे प्रेख्का माहाय्य लिया जाता है। किसी प्रवल प्रवृत्ते लड़नेमें नाना दलके प्रेख, एकमें मिल यागे बढ़ते हैं। श्रेख़ प्राय: घोड़ेपर चढ़ कर्मचा-रियोंका कार्यादि देखते घूमता श्रीर शिकार करनेकी बहुत अच्छा समभाता है। बदूयिन निसीको जाते



षरवी डाकू।

देख उसकी पास पहुंचता, श्रीर सुसाफिरसे कहता है, —नक्षे हो जावो श्रीर तुम्हारे पास जो कुछ हो उसे रख दो। यदि वह देना श्रस्तोकार करता, तो ज़बरन् उसका माल-श्रसवाव से लेता; किन्तु जानसे किसीको नहीं मारता। दूसरे ऐसा भी देखते, —जब कोई पथिक मस्भूमिमें पहुंच लान्त हो श्रीर राह भूल जाता, तब बदूयिन बड़ी उदारताका काम करता है। दस्यु होते भी वह स्नान्त पथिकको राह दिखाता,श्राहारादि दे प्राण बचाता श्रीर कभी यथासाध्य साहाय्य करनेसे भी नहीं हिचकता। बट्टियन जाति तस्वूमें रहती श्रीर काले रक्तका कपड़ा पडनती है। इसके वड़े-वड़े तस्वूमें दो तीन कमरे होते, जिनसे एक-एकमें स्ती-पुरुष श्रीर पालित उट्ट, मेषादि रहते हैं। वट्टियन घासकी चटाईपर सोता है। उसका श्राहारादि श्रतिनिक्तष्ट है। मरुखानके बड़े-बड़े शिख, सिर्फ भात खाकर श्रपना काम चलाते हैं।

४ अरव देशका घोटक, अरवी घोड़ा। ५ अरव-का अधिवासी, जो अरवमें रहता हो। अरवर (हिं॰ वि॰) अमरहित, विस्तिस्ता, जिसका कोई ओर-छोर न रहें। २ असाधारण, गैरमामूनी, संख्त।

अरवराना ( हिं॰ क्रि॰) १ भयभीत होना, डिगना। २ डावांडोल होना, इधर-उधर करना। अरवरी (हिं॰ स्त्री॰) भय, दहमत, घवराहट। अरविस्तान (फा॰ पु॰) अरव देम, अरवींको मुल्क।

चरव देखी।

श्रदबी (फ़ा॰ वि॰) १ श्रदब देशीय, श्रदबंते मुल्लका।
(पु॰) २ श्रदब देशका घोड़ा। यह निष्टायत ताक्तवर, मेहनती, तकलीफ छठाने शीर हुका माननेवालाः
होता है। इसका माया चौड़ा, श्रांख बड़ी, कान
हलका, गाल-जबड़ा मोटा, पुट्टा जंचा, पूंछ जपरकोः
चढ़ी, शीर श्रयाल चमकीला रहता है। श्रदबीकी
बराबरी दूसरा घोड़ा नहीं कर सकता। ३ श्रदबी
छंट। यह बहुत मज्बूत; तकलीफ छठाने शीर
विखाय-पिये रेगस्तानमें चलनेवाला है। ४ ताशा,
किसी किस्मका वाजा। ५ श्रदबकी भाषा।

श्रान इसी भाषामें बनायी थी। इसकी लेखनप्रणाली हिंद्र भाषामें बनायी थी। इसकी लेखनप्रणाली हिंद्र भाषामें बने गयी है। सभी सममदार मुसल मान इस भाषाका आदर करते हैं। धाजकल यह अरव, सीरिया, मिसर और उत्तर-अफ़रीकामें चलती है। उसे छोड़ समस्त तुर्के खान, ईरान और हिन्दु-स्तानकी सुसलमान इसे धर्मभाषा मानते हैं। इस भाषामें अच्छे-अच्छे मुसलमान-शास्त्र लिख गये हैं। इस माषामें अच्छे-अच्छे मुसलमान-शास्त्र लिख गये हैं। इस माषामें अच्छे-अच्छे मुसलमान-शास्त्र लिख गये हैं। इस माषामें अच्छे-अच्छे मुसलमान-शास्त्र लिख गये हैं।

भाग्डारमें माळभाषाके तीरपर लेकर रखी है। हिन्दी भाषामें भी श्ररबीके कितने ही शब्द चलते हैं। श्ररबीला (हिं॰ वि॰) साधारण, मामूली, वेसमभा। श्ररभक, क्रंक देखी।

श्राम्या, कार्यस्थाः श्राम् (वै॰ श्रव्य॰) १ श्रीघ्र, जल्द, फ्रीरन्। २ योग्यता-पूर्वेन, मालू, जियतने साथ। ३ पर्याप्तरूपसे, नाफ़ी। श्राम (सं॰ ति॰) न रम्यतेऽनेनात्र वा; रम नर्णे ऽधिनर्णे वा श्रच्, नञ्-तत्। १ श्रथम, खरान। ३ निक्षष्ट, हन्गोर। (पु॰) ३ नेचरोग विशेष, श्रांखनी नोई वीमारी।

भरमण (सं॰ ति॰) भानन्द न देनेवाला, नागवार, जी खुश न करता हो।

परमणीय (सं॰ ति॰) ज्ञानन्दश्न्य, नागवार।
प्रसमणीयता (सं॰ स्त्री॰) ज्ञित्रयता, नागवारो।
प्रसमित (सं॰ स्त्री॰) ज्ञरा प्रत्यर्था मितः, नमेषा॰
पूर्वपदस्य पुंवज्ञावः। १ पर्याप्तवृद्धि, दानायी, समसदारी। २ दोप्ति, चमक। ३ प्रथिवी, ज़्मीन।
४ धन, दौन्तत। ५ पर्याप्तस्तुति, काफी तारीफः।
६ सर्वत्रगामिनी, सब जगह जानेवाली।

ऋग्वेदके भनेक स्थानमें यह शब्द श्राया श्रीर सायणाचार्यने इसका नाना प्रकार श्रर्थ लगाया है,-भरमति: सविता देव पागात्। ( ऋक् २११८ ) इसके भाष्यमें सायणाचार्यने लिखा था, 'बरनितः, बनुपरितः'। मतलब यह, कि सुख्यर न रहनेवाला श्ररमति कहाता है। महीनरमितं। (ऋक् धाधशाद) भाष्यमें चा समनात् रममाणां वर्वत गनीं वा' सर्वेत रममाणा,सब जगह जानेवाली बना देवता । प्र वो महिमरमितं । (ऋक् भारशः) 'लपरितरहिताम्' श्रष्टीत स्थिर न रहनेवाली। घष वा नी घरमांतं ( ऋक् ४१४४।∢) भाष्यमें 'बारममार्थ धनादिकम्' यानी भीग करनेका घनाटि। भिति न: स्त्रोमं लष्टा जुषेत स्वादश्मी भरमतिर्देस्यु:। ( ऋक् ७।२४।२१) भाष्यमें 'पर्याप्त इति:' श्रर्थात् जिसकी बुद्धि पर्याप्त रहे। भरमितिरनवेणो वित्रो देवस्य मनसा। (ऋक् ८।१८।१२) **भाष्यमें** 'बरमितः पर्याप्तस्तुतः' यानी काफी तारीफ पानेवाला। इसी तरह भन्यान्य ऋक्सें भो 'श्ररमति' गब्दका प्रयोग देखा जाता है।

भरममाण (सं॰ वि॰) १ अप्रिय, नागवार। (है॰) २ चलित, वन्द न होनेवाला।

Vol. II. 41

श्ररमितः (सं॰ ति॰) श्रियं, नागवार। श्ररमनी (फा॰ पु॰) श्रारमिनया प्रदेशका श्रधि-वासी, जो शबस श्रारमिनया मुल्काका बाशिन्दा हो। यह श्रतिशय रूपवान् होता है।

श्वरमान (तु॰ पु॰) श्वभिमेत, हीसला, खाहिश। श्वरयी, अर्द देखो।

भरर (सं॰ ली॰) ऋच्छित प्राप्नोति द्वारम्, भरमती भर। कपाट, किवाड़। 'भरर' कपाटम्।' (चञ्चलदन) २ भाच्छादन, ढक्कन। (पु॰) ३ ऋषिविभेष। ४ वंभकोष। ५ डल्का, डल्लू। ६ यज्ञका भाग विभेष। ७ युद्ध, लड़ाई। (हिं॰ अव्य॰) ८ भाष्यर, तम्रञ्जुव। होलीमें जो कवौर गाते, उसके मादिमें इसे लगाते हैं। भररना दररना (हिं॰ क्रि॰) पीसना, दलना, टुकाड़े टुकाड़े करना।

अरराज—विद्वारप्रान्तके चम्पारन जिलेका एक गांव।
यह अचा॰ २६° ३३´ ३०´ उ॰ और द्राघि॰ ८८° ८२´
१५´ पू॰ पर बसा है। इससे दिचण-पश्चिम कोई
आध कीस भुरभुरे पत्यरका अयोक-स्तम्भ है।
उसपर सुन्दर अचरमें उनका कुछ यामन अक्तित है।
प्रस्तरस्तम ३६॥ फीट जंचा होगा। व्यास माधार
पर ४२ और योष पर ३८ इच्च पड़ता है। लोग इस
स्तम्भको लीर कहते हैं। इसीके नामपर पास ही
लीरिया गांव बसता, जहां प्रति वर्ष महादेवका॰ मेला
लगता है। प्रतिमा किसी गहरे और सुखे कुयेंमें
मिलेगी। उसी पर विश्वाल मन्दिर बना है।

भरराना (हिं॰ क्रि॰) १ शब्दने साथ पतित होना, ज़ोरसे गिर पड़ना। २ चिल्लाना, ज़ोर-ज़ोर भावाज़ निकालना। ३ ट्ट पड़ना, एकाएक गिरना।

अरि (सं की ॰) रा दाने कि, नञ्-बहुन्नी ॰। १ सुख, प्राराम। २ कपाट, किवाड़। ३ दार, दरवाजा।

भरिन्द (वै॰ स्ती॰) अरि अने: अदत्तं सुखिमिति प्रेष: ददाति दान्तः। १ जल, आव । २ सोमरस प्रस्तुतः करनेका पात्रविशेष ।

भरिया—१ विद्यारके पुरिनया जिलेको एक तहसील। यह भवा २५ ५६ १५ से २६ २७ ७० भीर द्राधि॰ ८७° १ र १० से ८७° ४४ ४५ ५५ मू॰ के सध्य अवस्थित है। रक्वा १०४४ वमैसोल है। र इसी नामकी तहसील का गांव। यह पनार नदी किनारे अचा॰ ३६° ८ १५ उ॰, भीर द्राधि॰ ८७° ३२ ५६ पू॰ पर वसा और पुरनिया नगरसे पन्द्रह कीस उत्तर है।

श्वरितम् (वै॰ क्षी॰) रा दाने क्षसः, नञ्-तत्। १ दान न करनेवाला व्यक्ति, जो देता न हो। २ श्रतः, दुश्मन्।

श्ररत (सं थु ) ऋच्छित प्राप्तोति श्ररि भावम्।
१ श्रतु, दुश्मन्।२ श्रायुष, इधियार।३ श्रसुर विशेष।
(ति ) ४ गमनस्त्रभाव, चलनेकी श्रादत रखनेवाला।
श्ररतस् (सं पु ) ऋ बाइ श्रतस्। उपदव
एडानेको श्रानेवाला श्रतु, जो दुश्मन धूम मचानेको
श्राया हो।

श्रररे (सं॰ श्रव्य॰) श्ररं शीम्नं राति, रा-हे। श्ररर, श्ररे। यह सम्बोधन वाक्य मान्य व्यक्तिके लिये नही, स्नेहपात या नीचके लिये श्राता है।

प्रान्तकी एक नदी। कराची जिलेका संहर भीक प्रान्तकी एक नदी। कराची जिलेका संहर भीक इसी नदी द्वारा प्रपना जल सिन्धु नदमें पहुंचाता है। यह प्रचा॰ २६° २२ से २६° २७ ड॰ भीर ट्रांचि॰ ६७° ४७ से ६७° ५३ पू॰ पर अवस्थित है। नारा भीर मंहर भीजके साथ सिन्धुसे समा-नान्तर इसकी पंचास कोस तक बहते पांगेंगे। सेह-वानमें इसकी किनार रेलवेका बन्दर प्टेशन बना है।

अरला (सं क्ती ) इंसपत्नी, इंसिनी। अरलु (सं पु ) अरं लायती ग्टहाती। १ श्योणाक वस्त, टेंटूका पेड़। २ गङ्गाधरचूर्ण। ३ गर्भे ज्वर। ४ वेतस वसा।

श्चरतुक, बरतु देखी।

भरलुपुटपाक (सं॰ पु॰) श्लीणाकलक्कत पुटपाक,
टेंट्रके वकलेसे बनाया गया पुटपाक। जी पुटपाक
भरलुकी लक्से बनता, वह अग्निदीपन और मधु
एवं मोचरस मिलानेसे सर्व अतिसारकी जोतने
वाला निकलता है।

अरलेखर—वस्वई-प्रान्तके धारवाड़ जिलेका एक तम-क् का। यह हड़क्से उत्तर-पूर्व पांच मील पर वसा श्रीर इश्वमें कदम्बे खरका प्रस्तर-मन्दिर बना है। मन्दिरमें सूर्तिकी दक्षिण श्रीर एक स्तम्म पर मक ८८८, मकरतोरणपर सक १०१० श्रीर प्रधान दारके सम्मुख एक स्टन्भपर खर संवत्सर श्रद्धित है।

अरव (सं० पु०) क्-अ-धण्, नल-तत्। १ रवका अभाव, आवाजकी अदममोजूदगी। (वि०) नल्-बहुत्री०। २ रवश्र्च्य, व आवाज, शोर-गु,ल न करने वाला।

श्रावन (हिं॰ पु॰) १ कची कटनेवाली प्रमत्।
२ सबसे पहले काटो और खिलहानमें न लगा घरमें
लायो हुई प्रमुख, श्रंवासी, कवारो। इस अबसे
देवताको पूजते और ब्राह्मणको खिलाते हैं।

ग्ररवल (हिं॰ पु॰) घोड़ेने कानकी जड़में गर्देनकी श्रोर रहनेवाली भौरी। यह एक श्रोर रहनेसे श्रग्रम श्रीर दोनों श्रोर रहनेसे ग्राम होती है।

अरवा (हिं॰ पु॰) १ वे उवाले या भूने धानसे निकाला हुआ चावल । २ घाला ।

प्रवा-कूरिची—मन्द्राज प्रान्तके कोयस्वतोर ज़िलेका एक गांव। यह प्रचा॰ १०° ४६ १० ँ ड० प्रीर द्राधि॰ ७७° ५७ पू॰ पर बसा है। यहां चमड़े प्रीर कपड़ेका खासा रोजगार चलते देखेंगे। महि-सूर-नृपतिने इस ग्राममें 'विजयमङ्गल' नामक जो किला बनवाया, उसे ग्रंगरेजो फ़ौजने तीन बार सन् १७६८, १७८३ ग्रीर १७८० ई॰ में जबरन् छोन लियाथा। ग्ररवाती (हिं॰ स्त्रो॰) ग्रोलती, छक्जेके जिस किनारिसे पानी नीचे गिरे।

श्रावाह (हिं॰ स्ती॰) लड़ाई, सगड़ा।
श्रावाही (हिं॰ वि॰) सगड़ालू, लड़ाका।
श्राविन्द (सं॰ सी॰) श्रा: चक्रस्य नाभिनेम्योरना
रालस्थताष्ठानि ताहशानि दलानि विद्यन्ते, श्राविहः श्रावादिषु विन्दे: संज्ञायाम्। पा शरार व वार्तं का ततः—श्रे मुनादीनाम्।
पा शरारः। १ पद्म, कमल। २ नीलोत्पल, नीले रङ्गका
कमल। ३ रत्नकमल, लाल कमल। ४ सारसप्ति।
भू तास्त्र, तांबा।

म्प्ररिवन्द-द्वप्रभ (सं॰ क्षी॰) ताम्त्र, तांबा। म्प्ररिवन्दनयन (सं॰ पु॰) क्षमल जैसी मांखवाली विष्णु।

अरिवन्दनाभ (सं० पु०) अरिवन्दं नाभी यस्य, बहुन्नी० अच् समा०। नाभिमें क्मल रखनेवाले विष्णु अरिवन्दनाभि (सं० पु०) विष्णु। "प्रजाइवाङ्गादरिवन्द नाभेः" (नाष १।६५)

श्चरिवन्द्वन्धु (सं॰ पु॰) कमलके साथी, स्ये। श्चरिवन्द्योनि (सं॰ पु॰) कमलसे निकलनेवाले ब्रह्मा। श्चरिवन्दलोचन, परिवन्दनयन देखी।

श्चरविन्दास, भरविन्दनयन देखो ।

श्वरिवन्दसद् (सं॰ पु॰) कमलपर बैठनेवाले ब्रह्मा। श्वरिवन्दिनी (सं॰ स्ती॰) श्वरिवन्दस्य निकटस्य देशादिः, इनि-स्डोप्। १ पद्मयुक्त देश, जिस सुस्कमें कमस्र रहे। २ पद्मसमूह, कम बना देर। ३ पद्म स्ता। ४ पद्मिनी।

चरवी (हिं॰स्तो॰) घालु, कन्द विशेष। यह दो तरहकी होती है,—सफी,द और काली। इसकी जड़से मिला डग्टल निकलता और उसके नीचे पत्ता लगता,जो पान जैसा रहता है। खानेमें इसे जायके,दार, लसदार और कनकनाहट लिये पाते हैं। इसके पत्ते-की लोग तरकारी बनाते हैं। यह वैशाख-न्येष्ठ वोयी और यावणसासमें खोटी जाती है।

श्वरश्मन् (वै॰ व्रि॰) नास्ति रश्मिरस्य, वेदे वाहु॰ श्वन् समा॰। रज्जुरहित, वे बागडोर, जिसमें रस्ती न रहे। यह शब्द रथादिका विशेषण होता है।

श्वरस (सं॰ पु॰) श्वभावे नञ्-तत्। १ श्वासादका श्वभाव, जायके, को श्वदम-मौजूदगी। रखते श्वासादाते। २ मधुरादि रस भिन्न, जो श्वी श्वभौठा श्वर्क वगैरह न हो। ३ निकष्ट रस, खराब श्वकं। (ति॰) नास्ति रसो यख, नञ्-बहुनी०। ४ रसश्चा, वे श्वकं, बद-मजा। ५ श्वसार, नमजोर। ६ नीरस, श्वीमा। (श्व० पु०) ७ हत। प्रासाद, महत्व।

परसठ, पड़सठ देखी।

भरसय (हिं॰ पु॰) माहवार भामद और खुर्च लिखनेका खाता।

श्चरसन-परसन, श्रतस-प्रतस देखी।

अरसना परसना (हिं॰ क्रि॰) मिला-मेंटो करना।
अरस-परस (हिं॰ पु॰) १ दर्धन-स्पर्धन, देखाभाली। २ क्रीड़ा विशेष, कोई केल. श्रांखिमचीनो,
कुवा-कुवी। इस खेलमें पहले किसी लड़केको चोर
वना उसकी श्रांख मूंदिते श्रीर फिर सब लड़के भागते
हैं। वह श्रांख खोलकर दूसरे लड़केको कूनने दौड़ता
है। जो लड़का कू जाता, उसे हो दांव देना पड़ता है।
अरसा (श॰ पु॰) १ समय, वक्त। २ विलम्ब, देर।
अरसात (हं॰ पु॰) क्रन्दोविशेष। यह चौबीस
श्रचरका होता श्रीर सात भगण एवं एक रगण
रखता है।

अरसाना ( डिं॰ क्रि॰) बालस्य बाना, सुस्तो दौड़ना, नींद लगना।

त्ररसाम (वै॰ क्ली॰) रसमून्य पदार्थका भोजन, विमोरव चीज्ञी खुरिम। २ मरोर साधन, जिस्नका रियाज्।

अरसाथिन् (सं॰ त्रि॰) १ रसशून्य द्रव्य खानेवाला, जो वियोरवा चोज् खाता हो। २ घरीरको साधने-वाला, जो जिसापर रियाज् उठाता हो।

श्रासिक (संश्विश) रसंवित्तः, रसः ठन्, नञ् तत्। १ श्रासन्त, सज्जै,को न समभानेवाला। २ रस-वोधरिहत, जिसे कविताका लुत्क न श्राये। ३ फीका, विज्ञायका।

अरसी (हिं॰ स्ती॰) श्रलसी, तींसी। अरसींसा (हिं॰ वि॰) श्रलस, काहिल, सुस्त। अरसींहां, शरमोंबा देखी।

अरसी ठक् र कोई प्राचीन संस्कृत कवि। अरहर (हिं॰ पु॰) अरबर देखा। '

अरहन (हिं॰ पु॰) तरकारोमें पड्नेवाला वेसन या आटा।

अरहना (हिं॰ स्ती॰) अर्हण, पूजा, परस्तिम।
अरहर (हिं॰ स्ती॰) भादनी, तुनर। (Cajanus
indicus) यह अनाज भारतमें अधिक बोया जाता
है। इसे कोई भारत और कोई अफ्रीकाका पीधा
बताता है। यह चार-पांच हाथ कंची रहतो और

हरेक सीकर्म तीन-तीन पत्ता रखती, जो एक छोर भूरी श्रीर दूसरी श्रीर हरी होती है। खानमें पत्ती कसेली निकलती है। इसका वीज बरसातमें बोया जाता है। अग्रहायण-पीष मास इसमें पीला फूल लगता, जिसके भाइनेसे डिढ़ दो इच्च श्रीर चार-पांच दानेवाली फली श्राती है। इसके वोजमें दो दाल होती है। यह फाला, नमें पकती श्रीर चैक्रमें करती है।

अरहर दी तरहकी रहती,— होटी श्रीर बड़ी। बड़ीका 'अरहरा' श्रीर होटीका नाम 'रसमुनिया' है। पानी मिलनेसे इसका पौधा कई वर्ष हराभरा बना रहता है। देशमेट्से इसका नाम भेद भी पड़ जाता है। मध्यप्रदेशमें हरीना मिही, बङ्गालमें मध्वा, नैती श्रीर श्रासाममें इसे पलवा, देव या नजी कहते हैं।

मुं इमें छाला पड़नेचे लोग इसकी पत्ती चवाते श्रीर फोड़ा-फुन्सोपर भी पीसकर लगाते हैं। लकड़ी जलायी जाती श्रीर छप्पर छानेमें काम श्राती है। उहनी श्रीर पतले डण्डलचे खांचा, टीरो वग्रेट वनते हैं। इसकी दाल जल्ट इजम होती श्रीर बीमारको बड़ा फायदा पहुंचाती है। गुणमें इसे गर्भ श्रीर स्खी पायेंगे। हिन्दुस्थानवासी प्राय: इसी दालको खाता है। श्रदम- (सं पु॰) गोपनका श्रभाव, पोशीदगीको श्रदम-मीजूदगी।

श्ररहित (सं॰ ति॰) सम्मन, भरा-पूरा। श्ररहेड़ (हिं॰ स्त्रो॰) पग्रदत्त, चीपायेका क्षरङ। श्ररा, कात देखी।

ग्ररागरी (हिं॰ स्ती॰) वढ़ाचढ़ी, बाज़ी, होड़। ग्रराक, (ग्र॰ पु॰) १ श्ररव देशका प्रान्त विशेष। २ श्रराक प्रान्तका घोड़ा।

घराकान—१ वटिय ब्रह्मदेशका प्रान्त विशेष। इसमें चार जिले हैं,—श्रकयाव, उत्तर-श्रराकान, क्योकप्य श्रीर सम्होवे। जङ्गलको क्षोड़ इसका चेत्रफल १४५२६ वर्गमील है। सन् १८२६ ई॰को यह श्रंगरेजी राज्यमें मिला। हिन्दुवोंके निकट पूर्व यह स्थान 'रसाङ्ग' वा 'रभाङ्ग' नामसे परिचित था। २ अराकान प्रान्तकी प्राचीन राजधानी।

श्रराकान श्रीर बङ्गालवाली टिपराकी राजा बीक चटगांवकी सीमापर युद्ध हुआ थीर कई बार उन्होने उसे श्रिवकार भी किया था। सन् देश्के १६वें शताब्हांत त्रराकान-कृपतिने फिर चटगांवको जीत अपने राज्यमें मिला लिया। यह गीवा, कीचिन, मलका वगै-रहके साइधी श्रीर भगोड़े पीतुं गीजोंकी नीकर रख, श्रपनी चालाकी श्रीर हिमातक जोरसे जहाजी वेडेके चाकिम बन जूट-मार करते थे। सुन्दरवन उनकेः घोर त्राक्रमणसे विनष्ट हुन्ना। डानासे सुसलमानीके जहाज चल-फिर न सकते थे। पोतु गौज, सब या अराकानवासियोंके सहारे कितनी ही वार बङ्गालसे श्रादमियोंको गु.लाम बनाकर पकड़ से गये। कहते हैं. मघोंके उपद्रवसे बाकरगन्त्रके इधर-उंधर लोगोंने रहना ही क्रीड़ दिया; किन्तु सन् १६३८ ई॰में चट-गांवके मघ-घासन-कर्ता मुकुटरायने घराकान राजारे लंड अपना प्रान्त बङ्गालके शासक इसलाम खान् सुसहीको सींपा था।

सन् १६६४-६५ ई॰में नवाब शायस्ता खान् बङ्गाल-के ग्रासक वने। उसी वर्ष उन्होंने डाकेमें कितनी ही नाव श्रीर तेरह हजार फ़ीज इकड़े कर मध लुटेरीको मार भगानेका प्रबन्ध बांधा। इसेनवेग तीन इजार सिपाची नाव पर चढ़ा समुद्रकी राइ आंगे बढे और शायस्ता खान्के सड़के वुजुर्ग उमोदखान् दश इजार फ़ीज ले खु, मतीकी राष्ट्र छन्हें मदद देने चले। दुश्रेनवेगने सघना नदी पहुंच भालसगीर नगरके कि ले पर एकाएक आक्रमण किया भीर प्रशंकान न्यतिकी फीजको हरा उसे भपने हाय लिया था। वहांसे वह सन्दाप टापूकी रवाना हुए श्रीर बातकी बातमें धोकेसे मधींका जहाज़ी बेड़ा जा जीता। इसेनवेगने पोतु गीजीसे अराकान-नृपतिकी नीकरी छोड़ बङ्गालमें जाकर बसनेको जहा भीर वैसा न करनेपर प्राण्ट्र हिनेको धमकाया था। पोतुंगीजोंके राजी होनेपर श्रराकान-नृपति उन्हें नृष्ट क्र बदला लेनेपर उद्यत हुए। उन्हें रातो रात प्रपनाः माल-ग्रसवाव कोड़ चटगांवसे भागना पड़ा था।

उसो दखान्की फ़ौजने फेनी नदीपर पहुंच अरा-कानियोंकी युद्धके लिये तैयार पाया था। किन्तु मुग्ल सवारींको देख उनके इक्के छूट गये श्रीर पोईहें पैरों चटगांवको भागना पड़ा। इसेन-वेगने छक्मेद-क्।न्की फ़ीज घायी सुन घपना जहाजी वेड़ा सन्हीप-से भागे वढ़ाया था। कुमरिया नामक स्थानके समीप भराकानियोंने तीन सी इधियार बन्द नाव ले इसेन वेगपर श्राक्रमण किया। यद्यपि हुसेनवेग पोर्तुं गीजोंके सहारे अतुको पश्चात्पद करनेपर क्रतकार्य इए, किन्तु नावकी नयी सड़ाई देख उनके होश उड़ गये थे। उन्होंने अपना वेड़ा जल्द-जल्द निनारे लगा उम्मेद खान्को फीजका सहारा लिया। दूसरे दिन . प्रराकानियोंके युद्ध प्रारम् करने पर उम्रोदखान्ने ऐसा गोला मारा, कि उन्हें पी हे ही इटना पड़ा। उसके बाद दोनी फ्रीज चटगांवकी रवाना चुई। ः चटगांवने धराकानी अपने जहाजी विडेकी हार देख . रातको कि ला छोड़ भागे जा रहे थे। उसी समय मुगुल सवारोंने उनके दो इज़ार ग्रादमो कें,द कर गुलामके तौरपर वैच डाले। श्रराकानियींका ष्राक्रमण रोकनेको उसे दखान् चटगांवमें कितनी हो फ़ीज छोड़ गये थे।

श्राकान योमा—पर्वत श्रेणीविशेष। यह नागादेश श्रीर मणिपुरके पर्वतमे पश्चिम विपुरा, चष्टगाम श्रीर उत्तर-श्राकान तक बङ्गालकी पूर्वसीमा निर्धारित करता है। उत्तर-श्राकानमें दसकी की शाखा श्राती, वह नीलपर्वत कहाती श्रीर समुद्रतलसे ७१०० फीट जंची है। उत्तरकी दलेतघाटी नीची जंची रहनेसे चलने-फिरनेके काम नहीं श्राती। श्रामकी घाटी श्रच्छी है। यहां पानी कम मिलता श्रीर तरी ज्यादा रहती है।

श्रराग (सं० क्रि॰) विरक्त, रागद्दीन, धीमा, ठगडा, जिसे श्रीक न रहे।

श्रराज (हिं॰ वि॰) १ न्यपितरिहत, राजाको न रखनेवाला। (पु॰) २ ग्रराजकता, बलवा।

.श्रराजक (सं॰ व्रि॰) नास्ति राजा यस्मिन्, नस्र-.बहुबी॰ कप्। राजशून्य, वैवादग्राह।

Vol. II. 42

अराजकता (सं॰ स्त्री॰) राजा न रहनेको स्थिति, जिस हालतमें बादणाह न रहे।

अराजन् (वै॰ पु॰) राजा न होनेवाला व्यक्ति, जो श्रास्त्र वादशाह न हो।

अराजभोगिन् (सं ० ति ०) राजाने व्यवहार अयोग्य, जो बादशाहने नाम आने नाबिल न हो।

धराजस्थापित (सं॰ ति॰) राजाकी श्राजासे श्रम-तिष्ठित, जिसको सरकारी लैसन न मिला हो।

अराजिन् (वै॰ ति॰) न राजते; राज पिनि, नञ् तत्। १ दीसिश्चा, ष्ठं धला, रीशनी न रखनेवाला। २ श्रनिस्ता, जी रुका न हो। राजा श्रिष्ठाढलेना-स्त्रस्मिन्, बीह्यादि॰ इनि, ततो नञ्तत्। ६ राज-शून्य, वैवादशाह।

श्रराजीव (सं०पु०) श्ररं रथाङ्गं तत् प्रस्तुतेन श्रा सम्यक् जीवित, श्रर-श्रा-जीव-श्रच्। १ रथकार, गाड़ी वनानेवाला, बढ़ई। (ति०) नास्ति राजीवं यत्र, नज्-बहुनी०। २ पद्मश्रून्य, कमलसे खाली।

अराटकी (वै॰ स्ती॰) अजशृङ्गी, मेटासिंगी।
अराड़ जाना (हिं॰ जिं॰) गर्भपात होना, हमस्त
गिरना। यह अव्ह पश्चित गर्भपातना ही द्योतन है।
अराति (सं॰ पु॰) न राति ददाति निसपि कुश्चलं
वा। १ शत्नु, दुश्सन। रिपौ क्ष्मादि भिष्माति पराराति।
(भनर) २ ज्योतिषोक्त षष्ठस्थान। ३ कासादि छः
रिपु। ४ छः संख्या। (वै॰ स्ती॰) ५ दानाभाव,
बस्तिश्चलो अहससीजूदगी। ६ अप्रसन्तता, नाराजो।
७ द्रोह, दुश्मनी। ८ अस्पलता, नाकासयावी।
८ दुर्दिन, तुरा वक्ता। (ति॰) अतिगमनशील, स्नूव
चसनेवाला।

अरातिदृषण (वै॰ त्रि॰) श्रत्नु वा दुर्दिननाशक, दुष्सन या बुरे वज्ञको दूर करनेवाला। अरातिदृषी, अरातिदृषण देखी।

त्ररातिभद्ग (सं॰ पु॰) शत्रुका पराभव, दुश्मनकी हार । त्ररातिह, अर्पातदृषय देखीं।

अरातौयत् (वै॰ ति॰) १ विद्रोही, क्षपण, इसदी, बखील। २ भत्नुवत् आचरण-करनेवाला, जो तक-लीफ, देनेकी फिक्रमें लगा हो। श्ररातीयु (वै॰ ति॰) श्ररातिरिवाचरति, श्ररातिना व्यच्-उ। यतुतुल्य श्राचरणशील, दुश्सनकी तरह नाम करनेवाला।

श्ररातीवन्, भरावीयत् देखी ।

श्रराहि (वै॰ स्त्री॰) श्रपराध, दोष, पाप, गुनाह, इजाब, ऐव।

श्रदाधन, बाराधन देखी।

अराधना (हिं॰ क्रि॰) १ श्राराधनं लगाना, उपा-सना करना। २ पूजना, श्ररचना। ३ जप करना, ध्यान साधना।

श्रराधम् (वै॰ त्रि॰) राधा धर्नं तन्नास्ति यस्र, बहुत्री॰। १ धनरहित, वेदौलत। २ क्रपारहित, नामेहरवान।

श्रराधी, बाराधी देखी।

श्रराना, पड़ाना देखी।

श्ररावा ( श्र॰ प्र॰) १ रथ, गाड़ी, वहल। २ तीप रखनेकी गाड़ी। ३ जहाजी तीपींका साध-साथ एक श्रीरकी दागा जाना।

चरास, भाराम देखो ।

श्वराय (वै॰ ति॰) रायते यज्ञादी दीयते दिचणा दित्वेन वा, रा कर्सणि घञ् युक् च, नञ्बदुत्री॰। धनग्रून्य, दानहोन, ग्रोव, वखील।

अरायचयण (वै॰ ति॰) १ पिशाचादिको नाश करनेवाला, जो श्रीतानको नापैद कर देता हो। (ल्लो॰)२ पिशाचादिका नाश,श्रेतानका मटियामेट। अरायचातन, परायचयण देखो।

श्रायल — युक्तप्रदेशके इलाहाबाद जिलेका एक याम।
यह यमुनाके दिल्लेष किनारे गङ्गाके सङ्गमपर बसा है।
यहां हिन्दुभीका कोई बहुत पुराना शहर रहा, जिसके
बसनेकी तारीख, गुम हो गयी। श्रक्तबर बादशाहने
फिरसे बनवा इसका नाम जलालाबाद रखा था।

त्ररायी (वै॰ पु॰-स्ती॰) विशाचादि, शैतान। त्ररारुट, पताराट देखी।

श्वरारोट (हिं॰ पु॰) द्वच विश्वेष, तीखुर। (Arrowroot, Maranta arundinacea) यह पहले श्वमिरिकाके डोमिनिका,बारवेडोस श्रीर जामेका प्रान्त- में मिला था। कहते हैं, सन् १७५६ ई॰में लोग इसे जामेकाके बाग्में बोते और इसको जड़से खासा भोजन बनाते रहे। सबसे पहले यह सिलहटमें लगाया गया था। भारतमें तोखुर उत्पन्न होते भी कितने ही लोग इसे अमेरिकाका ही वृत्त बताते हैं। किन्तु पूर्व समय भारतका तीखुर युरोपमें प्रसिद्ध था।

मई मास इसकी जड़ जमीनमें गाड़ी जाती है। क्यारी तीन-चार इच्च गहरी दो फीटके फक पर रहती, जिसमें डेढ़-डेढ़ फुट दूर जड़ गड़ती और उस पर ढांकनेको मही चढ़ती है। दोमट और बलुई जमीन इसके लिये फायदेमन्द है। पौधेको जगने पर आजूकी तरह निरात हैं। इसको पानीको वड़ो ज़रूरत रहती है। यह अगस्तमें फूलता और जनवरी फरवरोमें काम लायक होता है। किन्तु फ्सल तैयार होनेसे एक या दो महीने पहले इसमें पानो नहीं देते। क्योंकि उस उमय सींचनेसे इसकी जड़ कची रह जाती है। पत्ती सड़नेसे जड़को खोदकर निकालते हैं।

इसने बनानेकी तरकीव बहुत सीधी है। जड़को श्रच्छी तरह धो श्रीर लकड़ीकी बड़ी शोखलोम कूट-कर लेयी बना लेते हैं। फिर वही लेशे पानीस भरे बरतनमें रखी जाती है। ऐसा करनेसे रेशा पानीपर तैरने लगता, जो फिर कूटा श्रीर उसी वर्तनमें डाला जाता है। रेशको गाद श्रच्छी तरह निकल श्रानेसे फेंक देते हैं। श्रन्तको बतनका पाना दूध-जेसा देख पड़ता है। उस पानीको मोटे कपड़ेसे दूसरे वर्तन-में छान लेना चाहिये। गाद नीचे बैठ जानेसे मेला पानी फेंक साफ पानी भरते हैं। जब गाद श्रच्छी तरह जम जातो, तब बतनका पानी धीरेसे ढाल देते हैं। उसकी बाद वही गाद काग्ज, पर धूपमें सुखानेसे श्रारोट बनता है।

यह रोगी और प्रिम्न लिये महोपकारी खाद्य है। इसके हजम होनेमें कोई खट-खट नहीं। भारतवषेके हलवायी इससे तरह-तरहको मिठाई बनाते, जिसे लोग जतके दिन खाया करते हैं।

अराल (सं॰ पु॰) अरं ग्रीप्रं यालाति ग्रह्माति मनः, अर-ग्रा-ला-का। १ मदस्रावी इस्ती, मतवाला हायी।

२ सर्जरस, राल, धूना। ३ शालहन्त। (ति॰) ४ वक्रा,
टिढ़ा। ५ पहिंग्रेले श्रारी-जैसा फैला हुआ। 'बराल: समदः हिंगे। क्ष्रे सर्जरसे च।' (हेन)

ग्ररालपचमनयन (वै॰ ति॰) टेढी पलकवाला।
ग्ररालय—बम्बई कोल्हापुर राज्यवाले चमारोंके पूर्वपुरुष। कहते हैं, कि इन्होंने श्रपनी खालका जता
वना महादेवजीको पहननेके लिये दिया था। उसीपे
नाराज हो महादेवजीने इन्हें जन्म भरके लिये मोची
बना डाला।

-श्वराला (सं॰ स्ती॰) १ श्वपवित्र स्त्री, नापाक श्रीरत।
. २ सरल स्त्री, इलीम श्रीरत।

श्वरावन् (वै श्वि ) रा-विनिष्, नञ्-तत्। घदाता, क्षपण, वखील, वख्धिय न करनेवाला।

-श्ररावल, इरावल देखी।

-श्ररावली-पर्वतत्रेणी विशेष, एक सस्वा पहाड़। यह चना॰ २५° एवं २६° ३० जि॰ और ट्रावि॰ ७३° २० तथा ०५° पू॰ने मध्य ग्रवस्थित है। इसका ग्रङ्ग तीन सी सीच राजपूताने राज्य श्रीर अजमेर ज़िलेके चीच फैला है। इसमें कितनी हो खड़ो चटानें श्रीर चोटियां मौजूद हैं। उनकी चौड़ाई छःसे साठ मील और उ'चाई एक इज़ारसे तीन इज़ार फीट-तक है। सबसे बड़ा पहाड़ आबू ५६५३ फीट ज'चा है। श्ररावलीमें भरभुरा, ठीस काला नीला, विजीरी श्रीर रंगदार पत्थर मिलता है। इसकी चोटी योश-जैसी चमना नरती है। उत्तर श्रोरसे चूनी भीर सखी नदी निकल कक्क रस्रमें जा गिरती है। दिचय श्रीर भी कितनी ही नदी वहती, जिसमें चरवल यस्नाकी बड़ी सहायक है। इस पवंतमं कृषि चेत्र वा वन अधिक नहीं मिलता। जितनी ही जगह हिरका हिर पखर श्रीर रेत पड़ा, फिर कितनी ही चस-कीला पत्थर भी भरा है। चटानदार पहाड़की बीचकी . उपत्यका रेतीला जङ्गल है। कहीं कहीं तर जगह पर खेती भी होती है। अलमेर नगरके निकटकी भूमि श्रतिशय उवं रा है। पवंत पर मेर लोग टूर-·दूर वसते हैं। यह पव तमेणी कुछ-कुछ दिसी तक चरी भायी है।

श्ररास गुजरात प्रान्तका स्थान विशेष। यह श्रानन्द श्रीर महीके वीच जो मैदान पड़ता, उसपर श्रवस्थित है। सन् १७२३ ई० को यहां हमीद ख़ान् श्रीर स्रतके स्वेदार रुस्तम श्रुली खान्से घमासान लड़ाई हुई थी। श्रन्तको 'पीलाजी गायकवाड़के साहाय्यसे रुस्तम श्रुलीने हमीद खान्को मार भगाया।

अरासलार—मन्द्राज प्रान्तक तन्त्रोर जिलेको कावेरी नदीका मुहाना। यह प्रधान धाराके दिख्ण तट अचा॰ १॰ ५६ ड॰ एवं द्राघि॰ ७६ २२ पू॰से फैलता और पूर्वकी भोर वीस कोस वह करिकालपर समुद्रमें जा गिरता है। इस मुंहानेसे हजारों एकर सूमि सिंचती और लाखों रुपया आता है।

चरि (सं॰ पु॰) ऋ ऋति गक्कृति अनिष्ठार्थेम्। १ प्रत्रु, दुश्मन । २ रयाङ्ग, गाड़ीका हिस्सा । ३ चक्र, ४ विद्खदिर, दुगैन्ध खैर, अरिमेद। यह क्षाय, कट्र, तिक्त भीर रक्तिपत्तक्त होता है। (राजनिष्यः ) ५ काम, क्रोध, लोभ, सद, मात्सयं-यह इ: वृत्ति। ६ इ: संख्या। ७ च्योतिषोक्त लग्नसे कठां स्थान। प ईखर। ईखर अपराधीको प्रास्ति देनेसे इस नाम पर प्रकारा जाता है। ८ ज्योतिष शास्त्रोक्त परस्पर अरिग्रह। रविका ग्रुक्त एवं शनि, मङ्गलका वुध, वुधका चन्द्र, वृहस्यतिका वुध तथा श्रुत्र, श्रुत्रका रवि एवं चन्द्र श्रीर मनिका श्रीर रवि, चन्द्र तथा मङ्गल होता है। चन्द्रका कोई भी पह श्ररि नहीं। सिवा इसने कोई राशिस्य ग्रह श्रन्य राशियहर्से प्रथम, पञ्चम, षष्ट, सप्तम, श्रष्टम श्रीर नवम स्थानमें रहनेसे उसका तत्कालीन अरि वनता है। अवयह और अवड़म चक्रके चतुर्व कोष्ठ एवं चतुर्व कोष्ठस्य मन्त्रको भी श्रित कहते हैं।

श्रितश्रा कंध - उड़ीसा प्रान्तके श्रङ्गुल जिलेकी एक जाति।
इसने श्रपनो प्राचीन पहित नहीं छोड़ो। इस जातिके लोग भैंसेको विल चढ़ाते, विवाहमें स्थरका मांस
खाते श्रीर हरिण एवं पचीको भी मार श्रपना पेट
भरते हैं। वौदकंधने श्रपना सम्पूर्ण सामाजिक
व्यवहार इस जातिसे बन्द कर रखा है।

श्रिरंट ( हिं॰ पु॰) 'इन्द्र-जैसा प्रवत्न शहु, जो दुस्सन 'निष्ठायत जोरदार हो।

श्रारिकर्षण (सं॰ पु॰) श्रह्मुको खींचनेवाला व्यक्ति, जो शख्स दुश्सनको सुती बना खेता हो।

श्विति (सं॰ क्ली॰) श्रत्नुका वंश, दुश्मनका खान्दान्।
श्वितिश्वरी—१ वस्वई प्रान्तवाली उत्तर कोङ्कन जिलेके
शिलाहारवंशज उपित विश्वष। सन् १०१७ ई॰को यह
समग्र कोङ्कनमें अपना राजत्व फैलाये थे। इनका
दूसरा नाम केशोदेव रहा। २ सपादनच्वाले चालुका
उपित प्रथम युद्धमलके पुत्र। यह जोलेमें राजत्व
चलाते रहे। वह प्रान्त अब धारवाड़ जिलेमें मिल
गया है। इन्होंने शक ८६३ में पम्पा नामक जन
कविसे कनाड़ी भाषामें 'विक्रमाजु निवनय' वा 'पम्पाभारत' लिखाया था। इनके पुत्रका नरसिंह और
पीत्रका नाम दुष्धमल रहा।

श्रदिनेशी—नेशीने शतु श्रीलण।

अरिकोद—मन्द्राज प्रान्तके मलवार जिलेका एक नगर।
यह अचा॰ ११° १४ १० उठ और द्राघि॰ ७६° २
२१ पू० पर अवस्थित और वेपुर नगरसे दम कोस
पूर्व वेपुर नदीके ही दिचिण किनारे बसा है। अरि
कोद अपनी जकड़ीवाले व्यवसायके लिये प्रसिद्ध है।
अरिक्त (सं० ति०) पूर्ण, भरा-पूरा, जो खाली
न हो।

श्रित्यभान् (सं॰ ति॰) ऋक्षं पित्रपैतामहादि क्रमागतधनं भजते पतितादिना न लभते; श्रित्यः भज्-िष्व, श्रस्यं म्पश्या इति वदसमधैसमा॰। श्रनंश, खावारिस, जो बुराकाम करनेसे श्रपने वाप-दादेकी जायदाद पा न सकता हो।

अरिक्षीय, अरिक्षमाज् देखी।

श्रारिचिए—खफल्कके एक सुत।

श्रिरगूर्ण, परिग्रं देखी।

श्वरिगूर्त (वै॰पु॰) श्ररये तहवाय गूर्त उद्यतः, शाक॰ तत्। शतुकी मारनेपर उद्यत, जो दुश्मनका कत्क करनेको तैयार हो।

प्ररिष्ठ (सं० पु॰) शतुको नाश करनेवाला व्यक्ति, जो शख्स दुश्मनको मार डालता हो। श्रविन्तन (सं॰ क्ली॰) १ श्रव्रु के विरुद्ध किया इश्रा षष्ट्यन्त्र, जो साजिश्य दुश्सनके खिलाफ की गयी हो। २ परराष्ट्र-प्रबन्ध, गैरसुल्की मामलेका इन्तजाम।

श्रदिचिन्ता (सं०स्त्री०) परिवित्तन देखी।

अरिता (सं॰ स्ती॰) अरिर्भावः, तल् टाप्। शत्रुता, दुश्मनी।

श्ररित्ट (वै॰ पु॰) ऋच्छति गमयति पारान्तरम्। नाविक, कर्णधार, मलाह, क्वेट, मांभी।

श्चरित (वै॰ लो॰) श्चर्यतेऽनेन, ऋ करणे इत। नीका चलानेका खग्डा, डांड़, । केनिपातक, पत-वार, सुक्कान। 'शरिन' केनिपातकम्' (श्वरे ) ३ जहाजू. नाव। ४ सोमपात । ५ गमनसाधन वाइनादि, चढ़नेको सवारो। (पु॰) ६ व्यक्तिविश्रेष, किसी श्राख्यका नाम। (ति॰) ७ जाता हुश्चा, जो हांक रहा हो। ८ शत्रु से बचानेवाला, जो दुश्मनसे हिए। जत रखता हो।

त्ररित (सं० स्ती०) परिता देखी।

चिरित्सन (सं॰ ति॰) १ मतुको दमन करनेवासा,. जो दुश्मनको दवा देता हो। (पु॰) २ दमरवर्के पुत्र चीर लक्ष्णपके लघुभ्याता मतुद्र।

यिन, बहुती । यह को सिभ्त करनेवाला, जो दुश्मनको हराता हो। २ यदुवंशीय चित्रयविशेष। यह दिद्दाद्य (सं पु प ) स्रीणां प्रहाणां परसरं हाश्यां हाद्य प्रहाः यह। इजन्त बहुती । विवाहका निषिष्ठ योगविशेष। धनु मकर, कुश्म मीन, मैष हुष, मिथुन ककंट, सिंह कन्या, तुला हिस्कि—इन सबके परस्पर भिल्नेसे अरिहिहाद्य योग होता है। स्र्यांत् वरका राशि यदि धनु और कन्याका मकर हो, तो विवाह निषिष्ठ है। इसीतरह कुश्म मीनादि भी निषिष्ठ हैं। हिहाद्य कहनेका तात्पर्य किसी राशिसे दूसरे राशिका बारहवें स्थानमें पड़ना है। स्रित्वायस् (है विव ) अरिभिरोखरेषीयते, स्रित्धा समृन्। १ ईखरघार्य। २ प्रसन्ततासे दुष्य प्रदान करने वाला, जो राजीसे दूष देता हो। ३ बहुमूस्य, कीमती।

गरिन् (सं क्ली ) चक्र, पिंचा।
गरिनन्दन (सं कि ) गरीन् ग्रतृन् नन्दयंति तीषयितः गरि-नन्द-णिच्-लुर, उप-ससाः। १ ग्रतुको
सन्तुष्ट करनेवाला, जी दुश्मन्को खुश करता हो।
२ इन्द्रियासक्त, नफ्सपरस्तः। ३ व्यसनासक्त, बद

श्वरिनिपात (सं॰ पु॰) श्रव्युका श्वाक्रमण, जो इमला दुश्यन्ति मारा हो।

चरिनुत (सं॰ त्रि॰) श्रव द्वारा भी प्रशंसाप्राप्त. जिसकी तारीफ दुश्मन् भी करे।

षरिन्दम (सं॰ ति॰) घरीन् यतून् दास्यति यम-यति दमयति वा, दिम धमनायां खच् सुम् च। १ पराभिभावका, दुझ्मन्को जीतनेवाला। २ काम-क्रोधका निवारक। (पु॰) ३ व्यक्तिविशेष, किसी याखुसका नाम। ४ सुनिविशेष।

भरिपु—नस राजाके पिता।

चित्रिय (संश्क्षीः) श्रत्नुकानगरवादेश, दुश्मन्-काश्चरयासुल्काः

श्रित्प्तिस (सं॰ पु॰) विद्खदिर, दुर्गन्ध खैर। श्रित्म (सं॰ त्नि॰) रिप्रं पापं तन्नास्ति यस्य, नञ्-बहुत्रौ॰। १ पापरहित, वेगुनाह। (क्लौ॰) रिप्रं कुत्सितं, ततो नञ्-तत्। २ कुत्सित न होनेवासा, जो खराव न हो।

श्रंरिफित (सं वि ति ) रेफ न वननेवाला, जो वदल कर 'र्'न हो। यह विसर्गका विशेषण है। श्ररिम (सं पु ) श्रिप्रिन हेलो।

भिरसदें (सं ९ पु ०) भिरं भिनष्टकारित्वात् रोगविश्रेषक्षं स्ट्नाति नाभयितः; श्रीर-स्ट-श्रण्, उपसमा । १ कासमदे द्वन्न, कसोदी। इसका पत्न
रिचकर, द्वष्य, विभक्तासरक्षन्न, मधुर, वातकपन्न,
पाचक एवं कप्टशोधन होता, विश्रेष्ठतः कास तथा
विभको दूर करता श्रीर धारक एवं लघु रहता है।
(भावप्रकाश) (ति ०) २ शत्रको दमन करनेवाला,
जो दुश्मन्को जुनल डालता हो।

श्रितदेन (सं कि कि श्रेशन् सृद्नाति, सृद्-लुग। १ श्रुको मर्दन करनेवाला, जो द्रुश्मन्का कुचल Vol. II. 43 डालता हो। (पु॰) २ प्रक्रान्ते सहोदर। यह खफ-लक्त श्रीरस श्रीर गान्दिनीके गर्भसे उत्पन रहे। ३ कैक्वय नरेश सानुप्रभातके साई। यही श्राप-वश कुमाकर्णे हुए थे।

ग्ररिमित (सं०पु॰) शतुका सहायक, दुश्मन्का दोस्त।

श्रिनेजय (सं॰ पु॰) श्ररीनेजयित कम्पयित ; श्ररिएज-णिच्-खश् सुम्च, उप-समा॰। १ शव् को कंपानेवाला श्रख्स, जिससे दुश्मन् कांपे। २ श्रक्रू के सहीदर।

श्रिति (संग्र॰) श्रितं रोगरुपं मेदित हिनस्ति मिद-श्रम्। १ विट्खदिर, दुर्गेन्य खेर। श्रितेशिवट् खिदर(श्रमर) यह काषाय, उप्ण, तित्त, भूतन्न, श्रोफाति-सार-कासनाश्रक श्रीर विसपेन्न होता है। (राजित्वण्टु) इसके व्यवहारसे मुख एवं दन्तरोग, क्राण्ड् विष, श्रेषा, क्रांसि, क्रुष्ठ श्रीर व्रण्ड मिट जाता है। (मदनपाड़) र क्रिमिविशेष, कोई कीड़ा।

चरिमेदक, परिमेद देखी।

शिरमिदाद्यतेल (सं॰ क्ली॰) तैलीषधमेद। यह मुख-रोगको हितकर है। मूर्छित तिलका तेल प्रशान, श्रिमेद (विट्खिद्रि)की त्वचा १२॥ शरान, ६४ शरान जलमें काथ करे। जब १६ शरान श्रेष रहे, तन शाग परसे उतार श्रीर कपड़ेसे छान मिन्निष्ठादिका कलक द्रव्य प्रत्येक दिते तोला श्रीर तेल यह सब तैल-पानकी विधिसे पचाना चाहिये। (चक्रपाणिदचकत संग्रह) श्रियनकाल—मन्द्राल प्रान्तवाले तिर्वाङ्गोड़ राज्यके श्रद्धानकाल—मन्द्राल प्रान्तवाले तिर्वाङ्गोड़ राज्यके श्रद्धानकाल—मन्द्राल प्रान्तवाले तिर्वाङ्गोड़ राज्यके श्रद्धानकाल—मन्द्राल प्रान्तवाले तिर्वाङ्गोड़ राज्यके श्रद्धानकाल मन्द्राल प्रान्तवाले तिर्वाङ्गोड़ राज्यके श्रद्धान चोटीसे श्राध कोस व्रत्ताकार उपत्यकामें श्रचा॰ प्रवृश्य १५ श्र्य ७० श्रीर द्राचि० ७०° ११ १५ प्र्य प्रवृश्यत है। अस्रोस्त्रमें क्हवेका कारवार खुलनेपर तिनेविजीसे त्रिवन्दरम् जाने-श्रानेको यह घाटी बड़ी राह बन गयी है।

यरियाकूणम्—मन्द्राज प्रान्तकं दिचिण घरकाट जिलेका एक कि जो और मुझाना। यह पु'दिचेरीये डेट्र मील दिचिण-पश्चिम फ्रान्मीसी यधिकारके चन्तर्गत यचारः ११° ५५ उर बीर द्राधिर ७८° ४२ पूर पर ्यवस्थित है। सन् १७४६-६० ई०को पुंदिचेरीमें जो युद्ध इस्रा, उसमें इस कि सीर सुहानेने बड़ा काम किया दिया था। प्रतियाना (हिं० क्रि॰) अव-तने करना, तू-तड़ाक

निकालना, तिरस्तारयुत्त वाकासे सम्बोधन लगाना।

श्रियापाद—मन्द्राज प्रान्तके तिक्वाङ्कोड़ राज्यका पवित्र
- देवायतन। यह श्रजा० ८° १७ ड० श्रीर द्राघि० ७६°
- २८ ५१ पू० पर श्रवस्थित है। इसका भवन उद्घेखयोग्य है। दूसरे जो कामरे श्राराम लेने वग्रैरह
को बने, उनके सबब भी कितने हो लोग यहां श्राः
- पहुंचते हैं। श्रप्रेल मासमें बड़े समारोहसे वार्षिको- त्सव होता है। राज्यसे कितना हो धन मन्दिरके
- व्ययनिवीहार्थ दिया जाता है।

भरियाल खान्—निम्न बङ्गालदेशका नदिविशेष। यह श्रचा० २२° २७ १० एवं २२° २६ उ० भीर द्राधि० १८०° ७ २० तथा ८०° २३ ४५ पू॰ने मध्य अवस्थित है। इसे फरीदपुर नगरने पास पद्मासे निकल फरीद-पुर श्रीर बाकरगञ्ज ज़िनीं बहते पायंगे। श्रीममें इसकी चौड़ाई १७०० श्रीर वर्षामें २००० गज़ रहती है। अपनी कितनी ही श्राखा फैला यह मीरगञ्जने पास निवना नदीमें जा मिला है। इसमें हर जगह बड़ी नाव चल सकती है।

श्रीराष्ट्र (सं कती ) श्रातुका देश, दुश्मनका मुल्का।
श्रीरिका (सं क्षिणे) श्रीरिपि कायते ग्रम्नते गमनाविवार्यते यया,श्रीर-ला करणे किए। मात्राहत्त विशेष।
इसमें सोलंह मात्रा रहती है। श्रन्तमें दो लघु वर्ण या
एक यगण लगता है। जगण इसके बीच नहीं पड़ता।
इस हत्तको कहनेसे श्रातुका मन भी पिघल जाता है।
श्रीरिकोक (सं पुर) विद्रोही जन वा श्रातुका देश,
दुश्मनो रखनेवाली कीम या दुश्मनका मुल्क।

श्रित (हिं॰ पु॰) शिला देखी। श्रितिन (हिं॰ पु॰) डबका, पंसरी, रस्त्रीके श्रगले होरका पन्दा। इसमें लोटे या बड़ेको पांस कुर्येसे पानी निकालते हैं।

परिष (सं: पु॰) नास्ति रिष्नो मलस्य वाधको ृयसात् ; रिष चिसाया क, नज्-बहुत्री॰। १ प्रपान-

मांसन रोग विशेष, जी वीमारी दस्तकी रोक देती - हो। (ली॰) न रिष्यते केनाणि अकारेण, वाध्यते; रिष कर्मणि क, नज्-तत्। २ भविच्छित धारावर्षण, जो बारिश क्कती न हो।

श्रीषड़ एक (सं क्ली ) षट् च अष्टक च हन्द कताः श्रीभूतं, सध्यपदलोपी कर्मधा व बुने वा । विवाद निषिद्ध योग विशेष । नर एवं कन्या उभयका राशि गणनासे षष्ठ वा अष्टम होनेको षड एक कहते हैं। इस योगमें विवाह करनेसे दम्पतीका मृत्यु या कल ह होता है। ज्योतिषमें दो प्रकार का पड़ एक लगता है, अरिषड़ एक और मित्रषड़ एक । उसमें सिंह-मकर, कन्या मिष्न, मोन-तुला, कर्क एक मुन् खीर सियुन हिस्क कालेका नाम श्रीषड़ एक है।

यरिषड्वर्ग (सं॰ पु॰) यरीणां यन्तः यह णां कामक्रोधा-दीनां षड्वर्गः, श्विवभागवतवत् समासः । काम, क्रोध, लोभ, मोड, मद, मात्सयं नामक छः अन्तः यह । यरिषण्य (वै॰ हि॰) न रिष्यति हिनस्ति, रिष हिंसायां यन्यक्, नञ्-तत्। यहिंसका, लो किसीको तक्तलीप, न पद्वंचाता हो।

भरिषणात् (वे कि कि ) हिंसा न निया जानेवासा जिसको तक लोफ न पष्टुं चायो जाती हो।
भरिष्ट (सं पु॰) रिष हिंसायां ता, नज्-तत्।
१ रेठिका हवा। इसका गुण यह है—कटु, तीच्या,
उथा, लेखन, गर्भपातकर, सिग्ध, विदोषनाथक भौर
महपीड़ा-दाइ गूलनाथक। (वैवक्तिषण्) २ लसन।
२ निस्बह्च। ४ गुड्ची। ५ काक। ६ कड़।
७ द्वयसासुर। इसे सांच्याने सार हाला था। प्रविकता
पुत्र देखा विशेष। ८ भनिष्टस्चक सूकम्यादि उत्पात। १० मनिष्ट सांनका रवि प्रस्ति ग्रह। ११ भीवध

श्रीषधींसे बने इए मद्यको आसव और काशको अरिष्ट कहते हैं। गुड़ ची, अभया, विवक, दन्तो,पिय-लादि अनेक ओ पियोंसे बना हुआ काथ भी अरिष्ट कहाता है। इसका गुण अर्थ, ओथ, यहणो, से आदि रीग नामक है।

विशेष।

यनेन द्रव्य सात दिन तक पानीमें पुता करके रसकी वस्त्रसे कान लिया जाता है। उसकी चिकित्-सक लीग प्ररिष्ट पर्व घोषधि जलमें प्रकाकर सिंद हुये सदाको भी प्ररिष्ट कहते हैं। यह विदोष नामक, गीर गर्भसावक होता है। (क्ली॰) १२ स्तिका गार। नास्ति रिष्ट यसात्, नञ्-बहुनो॰। १३ सरण चिक्र। १४ ग्रुभदायक विधान। १५ सुखावस्थान, मजेकी वैठक। १६ ग्रुभ, भलाई। १७ प्रशुभ चिक्र, वुरे प्रासार। १८ तक, सठा। (वि॰) १८ प्रविनामी, लज्वाल।

श्रिरष्टक (स'॰पु॰) १ फिनिल वृच, रीठेका पेड़। २ निम्बव्च, नीमका दरख़्त। ३ रीठाकरन्त्र, वड़ा रीठा। ४ सरलद्रुम, चीड़का पेड़। (क्ली॰) ५ मद्य, शराव।

अरिष्टकर्रम् — प्रम्वंशके उपति विशेष । प्रनका वर्णन विषापुराणमें विद्यमान है। प्रमुराजवंग देखी।

परिष्टगात (वै॰ ति॰) परिष्टं यहिंसितं गच्छति, गम तु निपातनात् आकारादेशः। यहिंसित-गमन, मजेने चलने या रहनेवाला।

परिष्टगु (वै॰ ति॰) श्रहिंसित पशु रखनेवाला, जिसकी सविशी चोट खाये न रहें।

परिष्टरह (सं० ली०) पड़ा हुन्ना कमरा।

भरिष्ट्याम (वै॰ पु॰) पर्याप्त संख्यक सैन्य-सम्पन्न, जिसकी फ़ौज ग्रमारमें पूरी रहे। यह शब्द मन्तस्का विशेषण है।

मिरिष्टताति (वै॰ स्ती॰) मिरिष्ट्य भावः, मिरिष्टतिस्त् । सुख्का भाव, रचा, हिफाजृत । (ति॰)
२ सम, मच्छा, भलाई करने या माराम देनेवाला ।
मिरिष्टतय (सं॰ ली॰) तीन मिरिष्ट । यह तोन प्रकारका
होता है—स्वस्थारिष्ट, विधारिष्ट, कीटारिष्ट । एसमें
स्वस्थारिष्ट पांच प्रकारका है—भोजनारिष्ट, ह्यायाद्यरिष्ट,
दर्भनिन्द्रयाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, रसनेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वलेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, रसनेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, रसनेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वलेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वलेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वलेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वलेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वलेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वलेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वलेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वणेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वलेन्द्रियाद्यरिष्ट, स्वलेन्

सेट, नेत्र, पायु इन खानींसे अनकात् रक्षसाव होने (खून चूने) लगता तथा रोगी कर्णविधर, जिल्ला-कठिन घौर स्तव्य हो जाता है। घरट् ऋतु स्रयंके ताप घौर वर्षाकाल सकानसे वाहर कहीं खुली लगहमें रहनेसे विधारिष्ट उत्पन्न होता है। उसके होनेसे मनुष्योंको ज्वर, नीचे मुख रहना, खास-कास, अक जकड़ना, याने सर्वाक्षमें पीड़ा रोग लगता है। कोटा रिष्टें बाजियोंके पेटमें कोटका गुच्छा हो जाता, जिससे वह कष्ट पाने लगते हैं। (नंबदन पवने २१-१४-५०) अरिष्टदृष्ट्यी - (सं वित ) अरिष्टन मरणस्चकनिमिन्तेन दुष्टा ग्रसाध्वी धोर्नु हिर्यस्य, बहुनी०। १ ग्रासन्न मरणस्चकनिमिन्तेन दुष्टा ग्रसाध्वी धोर्नु हिर्यस्य, बहुनी०। १ ग्रासन्न मरणस्चकनिमिन्तेन दुष्ट बुहियुक्त, मौतसे खोफ खाने वाला। २ ग्रासन्न जाने विपरीत बुहियुक्त, जिसको समम मौक्रोपर विगड़ जाये।

श्रिरष्टनेमि—१ विनताके गर्भ श्रीर काख्यके श्रीरप्रसे जित्यक प्रविधिष । २ जिनविशेष । यह वर्तमान श्रव-सर्पिणीके चौबीस तीर्थं इस्में बाईसकें थे । क्षेत्रनाथ देखा । श्रिरष्टफ्ल (सं॰ पु॰) कटुनिस्बह्न, किसी किस्मकी कड़वी नीम ।

अरिष्टभर्मन् (वै॰ वि॰) संरचक, हिफाजतः करने-वाला।

मरिष्टमयन (सं॰ पु॰) ऋसेरनायन विष्णु। ऋरिष्टरय (दै॰ ति॰) ऋहिंसित रथयुक्त, जिसके रथ विगड़ा न रहे।

अरिष्टबचण (सं॰ क्री॰) मृत्युबचण, मौतका नियान्।

श्रिरष्टिवीर (वै॰ ति॰) श्रप्रताड़ित वीर रखनेवाला, जिसके घायल सिपाडी न रहे।

षरिष्टश्य्या (सं स्ती ) पड़ा हुमा पलंग।

श्ररिष्टस्दन, परिष्टमयन देखी।

अरिष्टहन्, अरिष्टमयन देखी।

गरिष्टा (सं॰ स्ती॰) १ कटुकी। २ पटोलादि। ३ नागवता, गुलगकरी। ४ मदा, गराव। ५ पट, पट्टी। ६ दचकी कन्या। यह कर्यपकी व्याही थीं। गरिष्टासु (वै॰ ब्रि॰) यहिंसित यितसम्पन्न, जिसकी पस्ती ताकृतमें बन्न न पड़े। परिष्टाह्न (सं० पु॰) रीठाकरन्त, बड़ा रीठा।
परिष्टि (सं॰ स्ती॰) रिष तिन्, प्रभावे नञ्-तत्।
रिष्ठि वा हिंसाका प्रभाव, चोटकी ग्रदम-मौजूदगी।
परिष्टिका (सं॰ स्ती॰) १ रीठी। २ कटुकी।
परिष्ठ (वै॰ ति॰) ग्ररये घरी वा तिष्ठति, ग्ररि-सा-क वेदे षत्वम्। ग्रत्नुनाग्यके निमित्त स्थित, जो दुश्मनको मारने खड़ा हो।

प्रिसिंह—काव्यकत्यत्ततास्त्र-रचिता।
परिह (सं॰ पु॰) पुरुषंशीय तृप विशेष।
परिहन (हिं॰ पु॰) १ शतुष्ता २ वीतराग।
३ रेहन।

परिचा (सं कि ) १ शतुसंचारक, दुश्मनको कत्त करनेवाला। (पु॰) २ शतुम्न, लच्मणके कोटे भाई।

भरी (हिं॰ अञ्च॰) अयि, एरी, ओरी,। (स्ती॰) २ अड़ी, मौना, जिस वक्त कोई काम अटक रहे। (वि॰) ३ अटकी हुई।

भरोठा (हिं॰ पु॰) भरिष्ठ, रीठा।

भरीढ़ (सं श्रि ) लिए श्राखादे ता, नञ्-तत्। १ श्रत् द्वारा श्रनिभूत, जो दुःसनसे दवान हो। २ श्रनाखादित, जो चखान गया हो।

परीत (हिं॰ स्ती॰) १ रीतिका श्रभाव, चालके खिलाफ काम। २ क्वरीति, बुरी चाल।

मरीरुइ (वै॰ ति॰) चाटा न इम्रा, जो चाटा न

प्ररोहण (सं पु ) राजा विशेष, कोई बादशाह।
परीहणादि (सं पु ) घरीहण श्रादिर्धस्य, बहुनी ।
निवृत श्रथंवाले वुज् प्रत्ययने निमत्त पाणिन्युन 
ग्रन्दसमूह। इसमें निम्नलिखित शब्द होते हैं,—
परीहण, द्रुचण, द्रहण, भगल, उलन्द्र, किरण, साम्यरायण, क्रोष्ट्रायण, श्रोष्ट्रायण, त्रेगर्तायण, मेत्रायण,
भास्त्रायण, वैमतायन, गीमतायन, सीमतायन, धीम
तायन, सीमायन, ऐन्द्रायण, कीन्द्रायण, खाड़ायन,
शाण्डिल्यायन, रायस्रोष, विषय, विश्राय, उहस्ड,
उदश्चन, खाण्डवीरण, कीरण, काश्रकत्स, जाम्बवन्त,
श्रिंशपा, रैवत, वैल्व, स्रयन्न, श्रिरीष, विधर, जम्बु,

खदिर, सुशर्मन्, दलढ, भलन्दन, खरह, कनल, यज्ञदत्त और सार।

यह (सं॰ पु॰) १ श्रारग्वध व्रम्न, लटलीरा। २ रताखिदर, जाल खेर। ३ चतन्नण, चीटका ज्ल्म। ४ ममें, जिस्मकी नाजु,क जगह। ५ सिस्थान, गांठ, जोड़। ६ स्य, श्राफ्ताब। (हिं॰ श्रव्य) ७ भीर। श्रक्षिका (सं॰ स्त्री॰) श्रक्षि समस्थानान्यधिक्त जाता, ठन् प्रवो॰ सुम्। चुद्ररोगविशेष, कोई बीमारी। इससे माधिपर कई मुंहवाले फोड़े डमर श्राते हैं।

श्रक्ट्रे, परवी देखी।

अरुक् (सं वि ) सुस्य, जिसे बीमारी न रहे। अरुक्टि, परकाट देखी।

श्रहग्ण, परक्रिखी।

अरुङ्निमेष (सं॰ स्ती॰) नेत्ररोग विशेष, श्रांखकी कोई वीमारी।

त्रक्च (वै॰ क्रि॰) नास्ति क्क् दौर्सिर्थस्य, बहुब्री॰। दीप्तिहोन, वेरीधनी, जिसमें चमक न रहे।

श्रव्य (स॰ स्ती॰) नास्ति व्यविभीतनाभिताषो यतः व्य-इनि, नञ्-बहुत्री॰। भोजनानिस्का, खाने को जीका न चाहना। २ मुखपीड़ाविशेष, मुंहकी कोई बीमारी। इसमें खानेसे कोई चीज श्रस्की नहीं जगती। ३ घृणा, नफ्रतः। (ति॰) नञ् ६-तत्। ४ निराभिताष, वेखाहिशा। ५ निस्पृह, लापरवा। ६ इच्छाहीन, वेतबीयतः। ७ शासितहीन, शौक नः रखनेवाला। ८ हीप्तिहीन, वेरोशनी। प्रोचक रेखी। श्रव्यक्तित्र (स॰ वि॰) श्रव्यक्ति खानेको जो न चहे।

पर्वाचर (सं॰ ति॰) प्रग्राञ्च, ष्टिणित, नागवार, नफ़रत पङ्गेज।

ध्रक्च, अविष्टेखी।

श्वरुज् (सं वि वि ) १ न पननेवाला, जो गोपन देता हो। २ सुस्य, तन्दुरुस्त ।

अक्ज (सं॰ पु॰) न क्जिति; क्ज-का, नञ् तत्। १ आरम्बध वृच्च, लटजीरा। २ दानव विशेष। (क्ली॰) २ कुक्कुम, विश्वर। 8 सिन्टूर। (वि०-) नास्ति र जो रोगो येन यसादा, नञ् ३।५-बहुती०। ५ रोग नाशकारी वस्तु, बीमारी मिटानेवाली चीज। नास्ति रुजो रोगो यस्य, नञ्६-बहुती० गीणे इस्तः। ६ रोग-श्रन्य, तन्दुरुस्त।

श्रद्भना (हिं क्रि ) १ उलभाना, मिलकर एकमें हो जाना। २ ठिठकाना, चलते-चलते दक जाना। ३ भगड़ा डालना, वहस करना।

धन्माना (हिं कि॰) १ छन्माना, फन्दा लगा देना। १ नपट-भपट करना।

म्बर्ण (सं • पु • ) ऋच्छति इयति वा सततं गच्छति, ऋ-उन्न । १ सूर्यं, श्राफ्ताव । "बरुष उदय बबलोकिय ताता" (तुववी)। २ सूर्येका सार्थि। ३ गर्इ। ४ सम्धा-राग, शासकी लाली । ५ नि:शब्द, वेश्वावाजी । ६ दानव विश्रेष। ७ कुष्टरोग विश्रेष, किसी किस्मका कोढ़। ८ प्रवातराग, पोघीदा रङ्ग । ८ क्षण्यमित्रित रक्त वर्ण, स्याही-सायन सुर्वं रङ्ग । १० मादित्यविशेष, नारहमें कोई सूर्य। माघमासके सूर्यंको श्रहण कहते हैं। "बर्ण माचमासे दें (पादित्यहृदय ) ११ ऋशिविधीय । यह लोग प्रजापतिके सांससे उत्पन्न हुए थे। 'तितीऽरूणाः केतवी वात-रशना ऋषय उदतिष्ठन्।" ( तैतिरीय भारखन १।२३।१) १२ देश विशेष, कीर्द मुख्य। १३ श्रहण वर्ण, लास रङ्ग। १४ प्रातः काल, तड्का। १५ विषयुक्त क्रसि विशेष, कोई जहरीला कौड़ा। यह कोटामा होता है। १६ गुड़। १७ नदविश्रेष, कोई दरया। १८ कोकि-लाचभेद, निसी निस्मना तालमखाना । १८ प्रतिविषा। २० ग्योगानहत्त्व। २१ मिन्निष्ठा, मनीठ। २२ प्रके व्य, त्रकोड़ेका पौधा। २३ पुत्रागव्य, किसी क्सिके चम्पेका पेड़। २४ चित्रकचुप, चीतका पीधा। २५ रतापामार्ग, लाल लटजोरा। २६ रताकरवीर, लाल कनेर । (क्री॰) २७ अहिफोन, अफीम। २८ रक्तीत्पन, नान जमन। २८ रक्तिवृता, नान हिरनपद्दी। ३० कुङ्कुम, केसर। ३१ सिन्दूर। ३२ माणिकाभेद, लाल। ३३ व्रै लीकाचिन्तामणि-रस। यह चय रोगपर दिया जाता है। २४ पुच्छल तारा। इसको शिखा चामरतत् होती है। रङ्गमें यह स्थाही लिये सुख् नज्र भाता है। इसका फल भक्का नहीं। Vol. II.

- संख्यामें यह ७७ होता है। इसे वायुप्त भी कहते हैं।

३५ मन्दारपर्वतस्य सरीवर।

शक्य - एक प्राचीन संस्कृत वै याकरण।

शक्यकपिय (सं॰ पु॰) द्राचाभेद, किसी किसका

कियमिय।

शक्यकमल (सं॰ क्ली॰) क्ल्यसप्वत् नित्य-कर्मधा॰।

रक्तोत्पल, लाल कमल।

शक्यगिरिनाय - संस्कृतभाषामें योगानन्दप्रहसन-रच
यिता।

प्रतणचूड़ (सं॰ पु॰) ताम्मचूड़ पची, सुर्गा। प्रतणच्योतिस् (सं॰ पु॰) धिव। प्रतणतण्डुलीय (सं॰ स्तौ॰) रक्ततण्डुलीय धानः लाल चीलाईकी साजी।

षर्णता (संस्ती॰) सुखीं, सलाई, लाल रङ्गा अरुणदत्त—१ प्राचीन संस्तृत वैयाकरण श्रीर कीष-कार। उच्चलदत्त शीर रायसुक्तटने दनका उत्तेख किया है। २ सनुष्यालयचन्द्रिकारचियता।

मरणदांगी—मन्द्राज प्रान्तने तश्चीर जिलेका एक किला शीर जनपद। प्राचीन समय इस किलेकी मन्द्राज प्रान्तमें वड़ी धूम रही। सन् ई॰की १५वें यताव्ह पाण्ड्रा न्यतिने सेनापित सेतुपितने इसे हीन अपने राज्यमें मिला लिया था। सन् ई॰के १७वें यताव्ह यह तश्चीरने पिवनारभुत हुआ, जिसे सन् १६८६ ई॰ में रघुनाथ राव तैवानमें अपने हाथ किया। सन्धिने अनुसार तश्चीर राज्यकी दुवारा मिलनेपर सन् १६८८ ई॰में यह हिड़नेसे फिर यह हिन गया था। सन् ई॰के १८वें यताव्ह रामनादवाले 'किलावन' के जड़नेका यह जनपद स्वा वना। फिर इसे कई वार विभिन्न न्यतियीने पिवनार किया था। यन्तको सन् १७४८ ई॰में तश्चीरके राजाने इसे पाया।

यनणदूर्वा (सं०स्ती०) क्रम्णसर्पवत् नित्यकर्मधा०। रक्त दूर्वा, लाल दूव।

यक्षनाग (सं॰ पु॰) सुद्रायकः, सुरदासंख। यक्षनित्र (सं॰ पु॰) १ पार्वित, कवूतर। २ कीकिस, कीयल। प्रकृषपुष्पी (सं०स्ती०) बन्धुजीवक हम्ब, लाल दुप-प्ररोका पेड़।

भरणिया (सं॰ स्त्री॰) श्रहणस्य प्रिया, ६-तत्। १ सूर्येकी भार्या। संज्ञा, शीर काया सूर्येकी भार्या मानी गयी है। २ श्रप्सरा।

अक्णंप्स (वै॰ ति॰) यक्षः रत्नवर्षः प्सः रूपं यस्य, बहुत्री॰। रत्नवर्षेविधिष्ट, लाल रङ्गवाला।

भरणवस्तु (वै॰ त्रि॰) अरुणताविधिष्ट पीतवर्ण, सुर्खी लिये पीला।

श्रवणमित्रका (सं॰िति॰) रक्तमित्रका, लाल माछो। प्रवणमन्नार (सं॰ पु॰) मन्नार विशेष। इसके समग्र खर ग्रुड रहते हैं।

भ्रत्पयुज् (वे॰ त्रि॰) रक्तकिरणाभाविशिष्ट, जिस पर बाब किरणकी रोयनी पड़े।

श्रवणलोचन (सं॰ पु॰) श्रवण रक्ते लोचने यस्य, बहुत्री॰। १ पारावत, कवृतर। २ कोकिल, कोयल। (त्रि॰) १ रक्तवर्णे चल्लुयुक्त, सुख्रे श्रांखवाला।

अत्यशिखा (सं॰ पु॰) सुक्तुट, सुगी। "उठे तखण निम्न विगत सुनि भवविष्या धनि कान।" (तुलसी)

भ्रत्णसपे (सं० पु॰) तचन सपे, जहरीना सांप। भ्रत्णसार (सं० पु॰) हिङ्गुन, होंग।

भ्रत्णसारिय (सं०पु०) सूर्य, जिसका गाड़ीबान् अक्ण रहे।

प्रकृषा (सं स्ती ) भ्राप्तनम् टाप्। १ प्रति विषा। २ गुड़। ३ प्रदरारिरसः। ४ मिन्निष्ठा, मंजीठ। ५ लाचातेन । ६ प्रपीण्डरीक, पांडरी। ७ तिहता, लाल चोलाई। ८ जवा, कदम्बका फून। ८ म्यामानता। १० इन्द्रवार्गी जता, लाल इन्द्रायण। ११ गुन्ना लता, धं वची। १२ पुनर्भवा। १३ मुण्डीरी, गीरखसुण्डी। १४ रक्षवर्गा गो, लाल गाय। १५ नदी विश्रीष।

श्रुषणाई (हिं॰ स्त्री॰) श्रुष्णता, सुर्खी, लाली। श्रुषणांश्रज (सं॰ पु॰) महड़, विश्वाका वाहन। श्रुषणात्मज (सं॰ पु॰) श्रुष्णस्य श्रात्मजः, ६-तत्। सूर्यपुत्र श्रानि, सावर्णसन्त, क्यू, सुग्रीव, यस, श्रिष्ठनी कुमारह्मय श्रीर जटायुकी लोग सूर्यका प्रत्न मानते हैं।

त्रवणात्मना (संश्क्तीश) त्रवणस्य घात्मना सह-पेण नायते, जन-ड-टाए, ६-तत्। सूर्यकच्या। यसुना श्रीर तपतीको सूर्यकच्या कहते हैं।

भरणामिका (सं॰ स्त्री॰) कुमरिच, लाल मिचे। भरणानुज (सं॰ पु॰) सूर्येके भाई गरुड़।

श्रक्षाम (सं क्षी ) वजली ह, खेड़ी का लोहा। श्रक्षार, परनारा देखी

परणार्क (सं पु ) रत्तार्क, खाल प्रकीड़ा। यह वात, कुष्ठ, कण्डू, विष, त्रण, भ्रीहा, गुला, प्रभी, कफ, उदरसल, क्रिम, मेद भोथ, एवं विसर्पको सिटाता भीर कटु, तित्त तथा उणा होता है। इसका पुष्प क्रिम, कुष्ठ, कफ, अभ्री, विष, रत्तिपित्त, गुला तथा गोथको दूर करता भीर सधुर, तिता एवं धारक रहता है। (भाषाकाय)

अरुणार्विस् (सं०पु०) स्यं, आफ़्ताव। प्रक्णावरज (सं०पु०) अरुणस्य अवरणः। गरुड्। अरुणास्त वै० ति०) लाल घोड़े जोतनेवाला। यह मरुत्सका विशेषण है।

म्रक्णित (सं॰ ति॰) भ्रक्ण क्रियते स्मः अक्ण क्रत्यर्थे णिच्, कर्मणि क्रा तारकादि॰ इतच्वा। १ लाख रंगा हुमा,जो रङ्गकर सुर्खेवनाया गया हो। २ रक्तवर्ण, सुर्खे, लाल।

श्रक्णिमन् (सं॰ पु॰) श्रक्णता, सुर्खी, सासी। श्रक्णिमा, पर्यापनन् देखो।

श्रक्षीक्तत, पर्वापत देखी।

श्रक्षीय—श्रथवेवेदका पचीस्वां उपनिषत्।

त्रक्षीययोग, बदणीय देखी। त्रक्षीच्चण, बदणवीयन देखी।

अरुणोद (सं क्ती ) अरुणे रक्तवणे उदकं जलं यस्य, बहुनी । उदकस्योदादेश:। १ सरोवरिव शेष, कोई तालाव। २ मन्दरपव तसे नि: मृत नदी विशेष। ३ समुद्रविशेष। जैन इस समुद्र हारा पृथिवीको आविष्टित मानते हैं। 8 लोहितसागर।

प्रकृषोदक (सं क्री ) अक्षं रक्षवर्षं उदकं यस, बहुन्नी समासविधेरिनत्यत्वात्रोदादेश:। मन्दर पर्वतः स्थित सरोवर। अरुणीदिध (सं॰ पु॰) लोहित सागर। (Red Sen) यह मित्र श्रीर श्ररवित बोच श्रवस्थित है। सुएज डमरुमध्य रहने पर पहले यह रूमके सागरसे श्रवग था, किन्तु उसके टूट जानिसे श्रव दोनों एक हो गये। इङ्गलेख श्रीर भारतिक बोच जहाज इसी राह श्रात-जाते हैं।

त्रत्योदय (सं॰ पु॰) यत्यस्य स्र्यंसम्बन्धात् तत् किरणस्य उदयः याकाये यत्न, बहुवी॰। स्र्यो-दयसे पूर्व चार दण्ड समय, तड़का।

''चतखो चटिकाः प्रातरक्योदय उचते।" ( स्रृति )

"बर्णोदय सक्त क्रमद स्हान चीति महीन।" (तुलसी)
श्रित्णोदयविद्वा (स॰ स्त्री॰) श्रित्णोदयात् स्यो दयात् प्राक् वक्तावलोकनसमये विद्वा, ७-तत्।
श्रित्णोदयके समय दशमीसे विद्वा एकादगी।

''दशस्याः ग्रे वसंयुक्ती यदि स्वादरुपोदयः । नैवोपोयं वैष्पवेष तिह्नैकादगीवतम्।" (गरुड्पुराष)

यदि स्यों दयके अव्यवहित पूर्व हो दशमी सहित एकादशीका योग हो,तो उस दिन वे शावको व्रत रहना न चाहिये। किन्तु उपरोक्त निषेध श्रुक्तपचके सिये हो किया गया है,—

> ''एकादगी' दगाविद्वां वर्षमाने विवन येत्। पचडानी स्थिते सोने सङ्घयेह्मनीयुतान्॥ ( ख ति )

पर्शत् मुक्तपचमें यदि एकादभी दशमीविद्या पड़े, तो उस दिन वैष्णव व्रत न रहे; किन्तु क्रष्ण- पचमें दशमी विद्या एकादभीका व्रत करना चादिये। अवणोदयकालमें पुर्णविभिषमाधना सप्तमी। माधमासकी मक्त पचकी सप्तमी; माकरी सप्तमी। भविष्यपुराणमें लिखा है कि अवणोदय सप्तमीमें गङ्गास्नान कर अर्घादि दान करनेसे आयु, भारोग्य, सम्पत् एवं कोटि सूर्यम्भण- कालीन गंगास्नानका फल होता है।

श्ररणोन्मुखयित (वै॰ पु॰) ब्राह्मणविषवारी श्रमुर विशेष, जो राचस ब्राह्मण बनकर घूमता हो। ऐतरिय ब्राह्मणमें लिखा, कि इन्द्रने इन राचसोंको ऋगालादिसे भचण कराया था।

श्रुरुणोपल (सं॰ पु॰) श्रुरुणः रत्ताभसध्यः उपलः

प्रस्तरः । १ प्रस्तरिविषेष, कोई पत्थरः । २ अरुणवर्णमिणि
विषेष, सुनी । ३ पद्मराग, लाल ।
अरुतहतु (वै॰ वि॰) जिसकी गाल या जवड़े टूट न
सकों ।
अरुत (सं॰ वि॰) अनिवारित, रोका न दुषा ।
अरुत, (हिं॰) पर्ण देखी ।
अरुताना (हिं॰ कि॰) १ सुर्खे पड़ना, लाल निकलना । २ सुर्खे बनाना, लालो चढ़ाना ।
अरुनारा (हिं॰ वि॰) अरुण, सुर्खे, लाल ।
अरुनोर्द्य, (हिं॰) पर्णोर्ट्य देखी ।
अरुनोर्द्य, (हिं॰) पर्णोर्ट्य देखी ।
अरुनोर्द्य, (हिं॰) भर्णोर्ट्य देखी ।

त्रक्तुदल (सं॰ क्ली॰) १ दुःख देनेकी स्थिति, तक्कीफृदिष्टी। २ तीच्यता, तेजी।

३ तीच्या, तेज् ।

परम्बती (सं० स्ती०) न नमिप रुम्बति रुध्-मट-डीप्। नञ्-तत्। १ जिद्वाय, जीमकी नोना। २ जो स्त्री किसीको रोध नहीं करती। ३ विश्वष्ठपत्नी, कर्दम सुनिकी कन्या; नचत्रविशेष। कहते हैं, परमायु श्रेष हो जानेपर शरुम्बती नचत्र दिखाई नहीं पड़ता।

''दीपनिर्वे। णगन्यस सुद्वदाकामरुव्यतीम्।

न निम्नन्त न प्रण्वन्ति न प्रश्नित गतायुषः ॥"

जिनकी पायु भेष हो पाई है, उनकी नासिकामें दीपनिर्वाणका गन्ध नहीं लगता, वे लोग वन्धुवीकी वात नहीं सुनते भीर असन्धती नचत्र भी नहीं देख सकते।

अचमाला भी विशिष्ठकी पत्नीका नाम है। वे शूट्र-कान्या थीं, पितिके सङ्गुण और अपनी पितपरा-यणताके लिये सबमें पूजित हुई। मालूम होता है, अचमाला और अरुन्थती एक ही स्त्रीका नाम है। आकाशमें सप्तिष्टलमें विशिष्ठके निकट अरुन्थती वास करती हैं। विवाहमें सप्तपदी गमनके बाद जामाता बधूको अरुन्थती नचत्र दिखाया जाता है।

महाभारतमें लिखा है, विशिष्ठ प्रतिशय सचरित

थे। किन्तु अरुम्बती सन ही सन जानती, कि विश्वष्ठके सनमें व्यक्षिचारका दोष उत्पन्न हुआ; इसोलिये वे पतिकी अवज्ञा करतो थीं। उसी पापसे उनकी प्रभा धूमारुणकी तरह सिलन हो गई है; उनके श्री नहीं है; कभी वे दिखाई देती हैं श्रीर कभी अख्य होका दुनिसित्तकी भांति लोगोंके दृष्टिगोचर होती हैं। (शादिप॰ २१४ घ॰)।

४ दचनन्या धर्मकी पत्नी। दचने पचास कन्यायें श्रों। उनमेंसे दश्र धर्मको, तेरह कथ्यपको श्रीर सत्ताईस चन्द्रको प्रदान की गयीं।

धर्मको जो कन्यायं व्याही गई थीं. उनके नाम ये हैं,— अरुखती, वस्त, यामी, लजा, भानु, मरुलती, सङ्ख्या, सुझती, साध्या, विश्वा भीर जिह्वा। भरुखती का पारिभाषिक नाम जिह्वा है। सत्युवाल निकट आनेपर लोगोंको जिह्वाका भग्रभाग नहीं दिखाई देता। भत्यव सत्युके पूर्व भरुखती दिखाई नहीं देती। यह बात नचल और जिह्वाके अग्रभाग दोनोंमें घटती है।

श्रक्सतीलानि (सं र्पु ) श्रक्सती लाया यस, निल् समा । श्रक्सतीके सामी विश्वष्ठ सुनि । श्रक्सतीदर्भ नन्याय (स॰ पु॰) श्रक्सत्या दर्भ न-मिन न्यायः, श्राक ॰ तत् । श्रक्सतीके देखने लैसी चाल । श्रक्सती नज्ञत देखनेमें पहले स्थूल दर्भ न हारा स्थानको ठहरा, पौछे सुस्म दर्भ न हारा उसपर दृष्टि डालते हैं । इसीतरह प्रथम स्थूल दर्भ न हारा किसी चीलको देख पौछे सुद्ध, दर्भ न हारा उसके रूपमें मन्न होना श्रक्सतीदर्भ नन्याय कहाता है ।

श्रक्सतीनाथ, प्रवस्तीनानि देखी।

श्रुत्यकोष्ट्यी—मन्द्राज प्रान्तवाले मदुरा जिल्लेके रामनाद राज्यका एक गांव। इसमें बज्जालोंकी श्रुनोखी जाति श्रुद्ख्कूटन् रहती है, जो दूसरी बज्जाल जातिसे नहीं मिलती। इस जातिके लोग किसी किस्मकी नौकरी चाकरी करनेसे दूर रहते हैं। दूसरे लोगींसे विवाह करना भी इनमें निषिद्व है।

अरुसेंघ, परना खर्यति देखी। श्रह्मवा (हिं० पु०) श्रह्, स्ताविश्वा इसका पत्ता पान-जैसा होता और जड़में कन्द बैठता है। लताकी गांठसे जो स्त निकलता, वह चार पांच श्रहुल बढ़कर मोटा हो कन्द बन जाता है। कन्दकी तरकारी बनाते हैं। खानेसे यह कनकना सगता है। बरयी पानके साथ इसे बोता है। २ उस्तू चिड़िया।

चक्य इन् (वै॰ पु॰) रत्तवर्णं भेषको नामकरने-वाली इन्द्र

श्रेरुष् (सं श्रिकः) नास्ति रुट्यस्य; रुष्-िक्षप्। श्रक्रोघ, गु.स्सान करनेवाला, जिसका मिनाज सुला-यम रहे।

चक्ष ( सं॰ ति॰ ) १ रक्तवर्ण, सुर्ख, खाल। (पु॰) २ ज्वाला, लपट। ३ सूर्य, दिन। ४ रक्तवर्ण नेघ, लाल वादल। यह तूफान् प्राते समय देख. पड़ता है।

अरुवा (सं॰ चि॰) भूस्यामलकी।

श्रुवी (सं वि वे ) इयित गच्छित वादित्योद्येनान्तं प्रतिदिनं प्रापयित वा स्तोन्द्रन् ऐष्वर्यादि; ऋडषन्, पिप्पनादेराक्षतिगणलादीकारः ष्रयवा धारच् दीप्ती डषच्, टिलीपः षाडो इस्त प्राप्तिः
श्रुवी प्रयवा शर्विति रूपनाम सामर्थाद्व ग्रुवाविषयं, ग्रुवावणी श्रुवी। १ डषा, तड़का। २ रक्तवर्ण प्रखा, लाल घोड़ी। ३ ज्वाला, लपट। ४ मनुकी बान्या श्रीर श्रीव की माता। महाभारतमें लिखा
है, कि मनुकी बन्याका नाम श्रुवी रहा। स्गुपुत
च्यवनते साथ इनका विवाह हुशा था। श्रुवी की
पुत्रकी श्रीव कहते रहे। वह जननीका जरुदेश
तीड कर निकली थे।

"अरवी तु मनी: कचा तस्य पत्नी यमस्तिनी।

भीवेससा सममवद्दं मिला महायशः।" (भादिपः १८।१)
भरुष्त (सं किती ) ध्रुत्तर्मस्थानपर्यन्तं नायति
व्यथ्यति, भरुप्ते-क भल्यम्। भद्गातक ष्टच, भिला-वे ना दरख्त। भिलावे ना चूर गातमे लगनेसे चतः
पड़ जाता, इसीसे वह भरुष्त यानी दुःख देनेवाला
कहाता है।

अरुष्कर (सं पु॰) चरुः वर्ण पीडां वा करोति : परुष्-क्त-ट, उपसमा॰ षलम्। १ भन्नातंत्र द्व भिलाविता पेड़। 'बीरवृचीरुक्तरे जिनु वो महातको विषु ।' (कमर) २ पीड़ादायक वस्तु, तकलीफ़िट्ह चीज़। वृष कार्यो ज्यवकारः। (क्मर) ३ अर्क विका, माथेकी फुनसी। (क्ली॰) ४ भक्तातक फल, भिलावां। ५ पञ्चतिका छत। ६ चतुःसम लीह।

ग्रह्म (सं कि ) चाहत, ज.ख.्मी, घायन, जो चोट खा गया हो।

श्रक्:स्राण (वे॰ ली॰) व्रणका श्रीषध विश्रेष, ज्-खुसकी कीई दवा।

धर्म (सं पु ) ऋच्छ्ति सततं गच्छ्ति, ऋ-उस्।
'१ स्र्यं, श्राफ्ताव। २ रत्तखदिर, जाज खैर।
(क्ती ) ३ मर्मस्थान, नाज् क जगह। ४ व्रण, घाव,
चोट। ५ चत, ज्ख्म। ६ नेव्र, श्रांख। (चि )
७ श्राहत, ज्ख्मी।

त्रक्सिका (स'॰ ची॰) मस्तककी त्वक्का दुःखदायी व्रण, खोपड़ेवाली खालको तकलीफ्दिइ फुनसी। अक्टा (स'॰ स्त्री॰) न किमपि रोहित, कह-क। भिम बामलकी, शुर्यश्रावला।

ष्ररुच (वै॰ त्रि॰) न रूचम्, विरोधे नञ् तत्। स्निष्ध, मस्रण, चिकना, सुसायम, जो रुखा न हो।

ग्रंहचता (वे॰ स्त्री॰) सिग्धता, चिकनायी, मुका-यमियत।

श्रक्चित, भक्च देखो।

ष्रहृत्स्, भद्दव देखी।

श्रुक्ट, बादद देखी।

श्रक्ष (सं वि ति ) नास्ति कृषं यस्य, बहुनी । १ क्ष्यम्य, वेशक्ष, जिसनी स्रत न रहे। १ क्षक्ष, बद्यक्ष, जिसनी श्रक्षी स्रत न रहे। (क्षी ) ३ सांस्थोक्ष प्रधान। १ वेदान्तोक्ष ब्रह्म। कुत्सितार्थे नञ्-तत्। ५ कुत्सित कृष, ख्राव श्रक्ष।

श्रहपक (सं॰ ति॰) १ श्रवद्वार-रहित, वे इस्तेयार।
यह शब्द कविताका विशेषण है। (पु॰) बीद
योगीकी भूमि वा श्रवस्था। यह चार प्रकारका होता
है,—शाकाशायतन, विश्वानायतन, श्रविज्ञानायतन
शीर नैवसंज्ञा संज्ञायतन।

Vol. II 45

श्रक्षता (सं क्ती ) १ क्षण्यून्यता, वेशक्ती । २ असमानता, नाहमवारी ।

श्ररूपवत् (सं० ति०) वदप देखी।

प्रकृप हार्य (सं वि वि ) कृपेण इयते; रूप- हृ- खत्-३-तत्, ततो नज्-तत्; यद्वा कृपेण न हार्यम्, श्रसमर्थे समा । सीन्दर्यादि द्वारा वश्य न होनेवाला, जी ख, वसूरती वगेरहसे कावूमें न श्राता हो।

शक्पावचर (सं॰ पु॰) बीस दर्भनानुसार चित्तहिति - विशेष। इससे शक्पालीक देख पड़ता है। यह कुशल, विपाक एवं क्रियाकी चार-चार प्रकार हित्तिमेदसे वारह तरहका होता है।

अरुपिन (सं० ति०) महप देखी।

श्रहरना ( हिं॰ क्रि॰) क्षेश्र उठाना, पौड़ा पहुंचना। श्रहतना ( हिं॰ क्रि॰) विदारत होना, लग जाना, घुसना।

भरूष (सं॰ पु॰) ऋच्छिति गच्छिति, ऋ-काषन्। १ स्याँ, श्राम्ताव। 'पर्यः स्यैः। (चळ्ळवदन) २ सप्, सांप।

श्रद्ध, पर्वा देखी।

प्ररें (सं श्रायः ) १ ए, जो, देख, सन। २ प्राय-यं, तत्रज्जुद, घोड, भगवान्। यह प्रायय सस्वोधन वान्य विभिष्ठ होता है। क्रोध या प्राययंने समयः श्रीर नीच व्यक्तिसे वोसते इस भव्द हारा सस्वोधन किया जाता है।

भरेणु (वै॰ वि॰) १ रेणुरहित, वेधूल। (क्ली॰) २ रेणुरहित वस्तु, धूलचे खाली चील, आकाश, आसमान्।

अरेतस् (सं क्लि ) वीजविद्यीन, वीज न रखने-वाला, वेतुख्म, जिसमें तुख्म न रहे।

श्ररेपस् (सं िस्तः) रेपः पापं तन्नास्ति यस्य, नञ् वसुत्रीः । निष्पाप, पापग्रून्य, निर्म्त, वेगुनाह, पाकीका।

अरेरना (हिं० किं०) सलना, धिसना। अरेरे (सं० अव्य०) अरे वीप्सायां हिर्माव:। • अवे, ओवे,। यह नीचको वुलाने और क्रोध देखा-नेमें आता है। भरेन—पद्मावने भेलम जिलेको एक जाति। इस जातिके संख्यामें कोई साढ़े पन्द्रह हजार लोग खिती-वारीका काम बहुत श्रच्छी तरह करते हैं। भरोक (सं॰ स्त्री॰) रुच्दीसी घज्; रोकश्किद्रं दीसिस, नञ्-बहुती॰। १ छिद्रश्रूच, वेस्राख़। २ दीसिश्र्च। वेरीशनी। (हिं॰ वि॰) ३ रोक न रखनेवाला, जो रुकता न हो।

अरोकदत् (सं॰ ब्रि॰) अरोका निश्किट्रा दन्ता अस्य, बहुत्री॰ वा दब्रादेशः। १ सटे हुए दांत रखने-वाला, जिसके दांत सटा हुआ रहे। २ दीप्तिश्र्न्य दन्त विशिष्ट, जिसके दांत काला रहे।

श्ररोकदन्त, परोकदत् देखो ।

श्रदोख, बरोब देखी।

घरोग (स'० ति०) नास्ति रोगोऽस्य, नञ्बह्नती०। १ रोगश्च्य, सामज्ञ, जिसे बीमारी न रहे। (क्षी०) घरोगस्य भावः, ष्यञ्। ३ घारोग्य, रोगका स्रभाव, तन्दुकस्ती, बीमारीकी घटम मीजूदगी।

अरोगण (वै० ति०) अरोग देखो।

श्रदोगना, भारोगना देखी।

श्ररोगिता (सं श्री श) खास्या, तन्दुरुस्ती।

ख्र**ोगिन्, (सं० ति०)** धरीग देखो।

श्रदोगी, बरोग देखो ।

श्वरोग्य (सं क्रि) भरीग देखी।

श्रदोग्यता, श्रोगिता देखी।

श्ररोच (हिं॰ पु॰) श्रक्चि, नापसन्दी, बेखाहिशी। श्ररोचक (सं॰ पु॰) न रोचयित पीणयित कच्-णिच्-खुल्, नञ्तत्। रोगविशेष, जिस रोगमें ज्ञुधा श्रीर इच्छा रहनेपर भी खाया न जाय, श्रक्चि, जिसमें खानेकी वस्तु सुखाद न सगे।

अरोचन अर्थात् अरुचि रोग खुद नोई स्ततन्त्र बीमारी नहीं है। यह दूसरे रोगना उपसर्ग मात है। स्तियोंनो गर्भावस्थामें अरुचि होती है। नवज्बर, पुरातनज्बर, अजीएँ रोग, नास, साम प्रभृति अनेन रोगोंमें अरुचि छुसो है। क्रीध, शोन, मानसिन चिन्ता श्रीर शाससी स्त्रभाव ये भी अरुचिने प्रधान कारण हैं। यरिक होनेका कारण रोग प्रसृतिसे पाक्यन्तमें व्यतिक्रम पड़ना है। पाक्यन्तमें व्यतिक्रम होनेसे जिल्ला और मुख्यस्थिका रस नहीं निकलता। भीतर धामरस, पेंक्रियाटिक रस, पित्त एवं श्रांतका रस भी यद्यानियम बाहर नहीं होता। इसीसे कोई वस्तु खानेसे उसका परिपाक होना कठिन हो जाता है। वैद्यक्यस्यमें अरोचक रोग प्रधानतः तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया गया है। यद्या—वातिक, पैत्तिक और बलेसिक। इसके सिवा भागन्तुक और विदोष जनित अस्वि भी होतो है।

सचराचर देखनें में याता है, कि यहिं होनेपर किसीके मुंहसे अन्त, किसीके मुंहसे जवणात ग्रीर किसीके मुंहसे तिताजल निकलता, ग्रीर दुवेल ग्रीर मन संबंदा उदिग्न बना रहता है। कोई काम करनेकी इच्छा नही होती। खानेकी चील, में या तो किसी प्रकारका दुगैन्स मालूम होता है या कोई स्वाद ही नहीं ग्राता। किन्तु यह उपमंग होनेपर हमारे देशमें प्राया सभी रोगी ग्रम्ल खाना पसन्द करते हैं।

अरोचककी चिकित्सा करनेमें पहले मृत रोगका प्रतीकार होना आवश्वक है। मृत रोग बना रहनेपर केवल आग्नेय भीषध प्रयोग करनेसे कोई पत नहीं होता। अतएव जिस रोगके साथ अरुवि हो, उसकी उपयुक्त चिकित्सा करना कर्तव्य है। श्रीषधोंमें एलोपेथीमतसे पेप्सिन् विश्वेष हितकर है। भोजनके पहले इसे तीन चार श्रेन खाकर पीछे आहार करना चाहिये। जुनैन ४ ग्रेन, इपिकाक चूर्ष १ ग्रेन, जिन्मपानका सार प्रेन—इसकी चार गोलियां बना भोजनके पहले एक एक गोली खानेसे आहारमें रुवि उत्पन्न होती है।

वैद्यशास्त्रके मतानुसार वायुजनित श्रुविमें विस्ति क्रिया, पैत्तिक श्रुविमें विरेचन श्रीर श्रेष्माजनित श्रुविमें दमन करानेकी व्यवस्था है। श्रुवायिन, दमकी, सांठ, श्रम्बवितस, दाड़िम, श्रम्बकुल, प्रत्येक दो दो तोला; धनिया, ज्ञवण, जीरा, दाक्चीनी, प्रत्येक एक एक तोला; पीपल १००, मिर्च १००, चीना चार पल—सब चोज़ोंको एक साथ पीसे। फिर थोड़ा थोड़ा चूर्ण सुंहमें रख धीरे घीरे निगलनेसे - अरुचि रोग नष्ट होता है।

श्रीचक रोग होनेपर रोगोको यथासकाव व्यायाम श्रीर निर्मल वायुसेवन करना चाहिये। परन्तु च्वर श्रीर कासादि रोग रहनेपर व्यायाम मना है। सहज हो परिपाक होनेवाला श्रीर पृष्टिकर द्रव्य भोजन करना उचित है। श्रीर दुर्वल होनेके डर ज्वर्दस्ती श्रीक भोजन करना कत्तंव्य नहीं, कारण उससे उदरामय उठ सकता है।

अरोविकिन् (सं॰ ब्रि॰) चक्चि रोगसे पीड़ित, जिसे भूख न लगनेको बोमारी रहे।

अरोवमान (सं॰ त्रि॰) दोप्तिश्न्य, धुंधना, जो चमकता न हो।

श्ररोचिश्रा, शरोचमान देखी।

मरोड़ (इं० वि०) वीर, बहादुर, लहर।

घरोड़ा—पद्मावकी कोई जाति। यह अपनेको खत्रीके बराबर समभती है।

श्वरोदनं (सं क्ली॰) स्नभावे नञ्-तत्। १ रोद-नका स्नभाव, श्रव्यक्तवारोकी श्रदममीजूदगी, जिस । शाजतमें न रोयें। (बि॰) नास्ति रोदनं यस्य, । नञ्-बहुबी॰। २ रोदनशुन्य, जो रोता न हो।

चरोधन (सं क्ली ) अभावे नञ्-तत्। १ रोधा-भाव, रोककी घट्ममीजूटगी। (ति ) २ धाव-रण रहित, वेपर्दा, जी खुला हो।

खरोध्य '(सं श्रिश) न रोध्यम्, नञ्-तत्। अवाध्यः, . वेरोका, सनसाना, जिसे कोई रोक न सके।

अरोपण (सं॰ ली॰) ग्रभावे नज् तत्। १ रोप-णका ग्रभाव, लगाये न जानेकी हालत। (ति॰) नास्ति रोपणं यस्य, नज्-बहुत्री॰। रोपणश्र्म्य, लगाया न जानेवाला।

श्ररोपन, भरोभण देखो। . . . .

श्रंरोर—सिन्धु प्रान्तके शिकारपुर जिलेकी रोहरी तह-सीलका एक ट्टा-फूटा गांव। यह रोहरीसे पूर्व ढाई कोस श्रचा॰ २७° ३८ वि॰ श्रीर ट्राघि॰ ६८° ५८ पू॰ पर श्रवस्थित है। पहले यहां सिन्धुके हिन्दू न्द्रपः तियों की राजधानी थी, सन् ७११ ई॰ में सुसल-मानोंने इसको उनसे छीन लिया। यह पहले सिन्धु नदके किनारे बसा था। ध्वंसावश्रेषमें आजम गोरको ससजिद है। कालिका देवीको गुहाको हिन्दू पवित्र मानते और प्रति वर्ष धूमधामसे उसका मेला लगाते हैं।

अरोध (सं॰ पु॰) श्रभावे नञ्-तत्। १ क्रीधा-भाव, गु.स्सेकी श्रदममीजूदगी। (ति॰) नञ्-वहुत्री॰। २ क्रीधश्न्य, वेगु.स्सा, जिसे गु.स्सा न हों। श्ररोहन, बारोहब देखो।

भरोहना (हिं ॰ क्रि॰) आरोहण करना, चढ़ना। भरोहो, भारोही देखो।

अरौद्र (सं॰ ति॰) न रौद्रम्, विरोधे नञ्-तत्। १ भीषणभिन्न, जो भयङ्कर न हो। २ सुन्दर आस्ति, खूबस्रत। ३ रागदेषादिश्न्य, खटखटसे बाहर। (पु॰) ४ विष्णु।

त्ररीन—मध्य-भारतवाले ग्वालियर राज्यके गूना सूवेका एक परगना:। यह परगना जागीरमें लगा है।

अर्क (सं पु॰) अर्चित असी, अर्च नर्मणि कः यद्वा अर्कयति उपतापयति, चुरा० अर्क कर्तरि अच्; अर्क्षते स्त्यते वा, कर्मणि वज्। १ सूर्य, आफ्ताव। २ दन्द्र। ३ विष्णु। ४ पण्डित, दलादार अखुस। ५ काय, काढ़ा। ६ न्येष्ठ, बडा। ७ रविवार। द अत, अनाज। ८ वजा १० मन्त्र। दरख्त। १२ सप्तमी तिथि। १३ उत्तर फालाुनी नचन। १४ द्वादम संख्या। १५ व्रैलोक्यडम्बर रस। १६ किरण, विद्युत्पमा। १७ श्रम्नि, भाग। १८ वृत्त विशेष, श्राक, मन्दार। यह खेत श्रीर रक्त भेदसे दो प्रकारका होता है। इसका गुण कटु, उष्ण, वातजित्, दीपनीय, शोक, वर्ण, कण्डू, कुष्ठ, क्रमि, कप, अर्थ, विष, रत्त. पित्त, गुला, शोधादि रोगका नाशक है। १८ तास्त्र। २० चिन्तामणि-रस। २१ स्फटिका। २२ रत पुष्प। (हिं०) २३ अरक, रस। (ति॰) २४ अर्चनीय, परस्तिश विये जाने काबिल।

अर्वनला (संश्खीश) शारदातिलन ग्रन्थोत नजा

विशेष। इसका प्रयोजन स्र्यंकी उपासनामें पड़ता है। संख्यामें यह बाहर रहती है। इसका रूप पोत श्रीर श्रङ्ग ककारादिसे उकार पर्यन्त वर्ण भूषित है। बारहो कलाका नाम तिपनी, तािपनी घूमा, मरीचि, ज्वािलनी, रुचि, सुषुमा, भोगदा, विख्वा, बोिधनी, धारिणी श्रीर चमा है।

मर्ककान्ता (सं॰ स्ती॰) मर्कः सूर्यः सूर्यकारणो वा कान्तः प्रियो यस्याः, बहुत्री॰। १ म्रादित्यमक्का, कन-फटी, हुलहुल। २ सूर्यप्रिया। ३ संज्ञा, नाम। ४ क्टाया, साया। ५ पद्म, कमल।

अर्ककीर्ति—जैन गुरु विशेष। बम्बई प्रान्तवाले कनारी जिलेके मालखेड़ा-राष्ट्रकट न्द्रपति ह्रतीय गोविन्दने विमलादित्यके शनिग्रहको शान्तिको कुछ भूमि जैन मन्द्रिर बनवानेके लिये ताम्त्रफलकपर लिख .इनके नाम उत्सर्भको थी। ताम्त्रफलकपर शक संवत्के च्येष्ठ शुक्कपचकी दशमी तिथि तथा सोमवार श्रक्कित है।

प्रकंचीर (सं लो॰) प्रावका दूध, मन्दारका दूध। यह क्षमि चौर व्रण नामक तथा कुष्ट, प्रमें, उदर-रोगादिमें हितकर है। (राजनिवण्ड,)

यह तिता, लवण, उष्णवीयं (गर्म) लघु, स्निष्ध, गुला, उदर, कुष्ट हरण करनेवाला तथा विरेचनमें हितकारक है। (चक्रवाणिद्यक्तत पंचह)

मर्कवित (सं स्ती॰) मर्कस्य चेत्रम्, ६-तत्। १ सिंचराघि। २ भाद्र मास। ३ उड़ीसा प्रान्तका तीर्धं विशेष।

मर्कगन्धिका (संस्ती०) चीरविदारी, क्षण भूमि कूषाण्ड, काला विलारीकन्द।

श्वर्भवन्दन (सं॰ पु॰-क्ती॰) श्रव्यं प्रियः प्रियं वा चन्दनः चन्दनं वा, शाकि॰ तत्। रक्त चन्दन, लाल चन्दन।

श्रक च्छन्द (संक्षी॰) श्रकंमूल, श्राक्षकी जड़। श्रकंज (सं॰ पु॰) श्रकं िक्षायते, श्रकं-जन-ड, ५-तत्। १यम। २ श्रनि। ३ श्रद्धिनी कुमारद्वय। ४ सुग्रीव, ५ कण्। उपरोक्त व्यक्ति सूर्यं पुत्र होनेसे श्रकंज कहाते हैं।

यर्भेजा (सं॰ स्ती॰) १ यमुना। २ तपती। छप-रोता नदी सूर्येकी कन्या होनेसे भर्मेजा कहाती हैं। यर्भेतनय (सं॰ पु॰) ६-तत्। १ कर्षे। २ वैव-ध्वतमनु। ३ सावर्षिं मनु। भर्मेतनया, भर्मेजा हेखी।

अर्थतेल (सं क्ली ) क्लष्टाधिकारका तेल विशेष, कोढ़का कोई तेलं। पण कड़वा तेल, पण आकर्के पत्तेका रस, १ पल निशा और १ पल मन: शिला एकमें घोंटनेसे यह तेल बनता है। (साकी हुदी).

श्वर्केत्व (स'० स्ती०) दीप्ति, चमक। श्वर्केत्विष् (सं० स्ती०) प्रकाशका किरण, सूर्वकीः दीप्ति, श्वापताबकी रोशनी।

अनेदल (सं॰ पु॰) १ आदित्यपत्र चुप, कनफ टिया। २ अर्केटच, आकका पेड़।

श्रकंदिन (सं को ) सीर वार, स्र्यं का दिन। श्रकंदुग्ध (सं स्त्री ) श्रकंस्य तकामक हचस्यः दुग्धं दुग्धवत् युभ्नत्वात् निर्यासः, इतत्। मन्दारकाः रस, श्रकोड़ेका दूध।

त्रवा**नन्दन,** भवंग देखो।

श्रकंनयन (सं॰ पु॰) श्रकं: सूयों नयनं यस्त्र, बहुत्री॰। विराट् पुरुष। पुरायमें लिखते, कि विराट् पुरुषके स्यं, चन्द्र श्रीर श्रम्नि यह तौन नेत्रः हैं।

त्रुकंनामन् (सं०पु०) चर्कं दृति नाम यस्य, बहुवी०। रत्नाकं, लाल चकोड़ेका पेड़।

**धक्नामा, पर्कं**नामन् देखी।

अवनामा, प्राचानप्रशास्त्र प्रवास प्रमास्त स्वाद प्रमास स्वाद स्व

३ अर्कमृत्त । अर्कपतिका, अर्कपता देखी। अर्कपती, अर्कपता देखी।

म्रक्षपा, मर्कपव देखी।

श्चर्कपर्णिका (सं स्त्री ) माषपर्णी। श्चर्कपाद (सं पु ) १ सूर्यकान्तमणि, श्वातशी श्रीशा। २ निस्बद्धन्न, नीमका पेड़।

कर्मपादप (सं पु॰) पादेम् हैं: पिवति पादेग्यः स्र्यांकरपेग्यः पाति रचिति वा, पा-क पादपः, अर्कः अर्केष्ठच इव उग्ररसः पादपः, आक॰ तत्। १ निक्व-ह्वत्तं, नीमका पेड़। कर्मधा॰। २ अर्केष्टच, अको-हेका पेड़।

भ्रक्षपुत्र, वक्ष व देखी।

श्रमंपुष्पा (सं स्त्री ) चीरकाको नी, दूधदार कन्द। यह हिमालय पर्वतपर उत्पन्न होती है। श्रमंपुष्पिका (सं स्त्री ) १ स्र्यविक्षो, श्रहहुन। २ चीरद्वच, चीरकाको नी, रक्षापराजिता।

स्रवंपुच्यी, भक्षंप्रियका देखो।

श्रकंप्रभागुटिका (सं॰ स्त्री॰) , रसायनाधिकारमें रसको कोई गोली। इसका विधान इस तरह किया है—श्रुष्ठ पारा २ निष्क, ग्रुष्ठ तास्त्रवृष्णे १ निष्का— इसको विश्वासूल वा फलके क्षायमे १ प्रहर तक श्रक्कोतरह खन्नमें विमर्दन कर, गोलाकार बनाकर, तक्त श्रीर विञ्चाफलके साथ दोलायन्त्रमें चार प्रहर पर्यन्त पाक कर, पीछे विटका बनानी चाहिये। इसको १ पैसे भर पलाश्रवीजका तेल श्रीर गीका दूध मिलाकर एक वर्षे सेवनकरनेसे मनुष्य दश हस्तीके समान वलयुक्त बन स्थ-कैसा प्रभाशालो हो जाता है। (श्रीगानक)

मर्किमिया (सं॰ स्त्री॰) मर्कि प्रीणाति, मर्क-प्री-का। १ मादित्यभक्ता, कनफटिया। २ जनापुष्प, जनांसिका फुल। ३ स्थैपिया संज्ञा, काया प्रस्ति।

श्रवीवन्य (सं॰ पु॰) श्रवीस्य बन्धुः स्ववंशीयलात् विद्यावस्ताद्वा, श्रवी-बन्ध-छ। १ गीतम। यह दस्ताकु-कुलोङ्गवः शाक्यवंशीय वृद्ध रहे। भीतनशर्वावस्य थं। (श्रवर) श्रवो बन्धुरस्य, बहुन्नी॰। २ पद्म। कवि कहता, कि स्थेकी देखनेसे पद्म पूलता दसीसे श्रवीवन्धु पद्मका नाम है।

भवावान्धव, ं पर्क बेस् देखी।

भवंभ (सं क्षील) अर्वेण युक्तं आकान्तं वा सं Vol. II. 46

नचत्रम्, शाकः तत्। १ स्योकान्त नचत्र, स्यैके साथ एक हो राशिमें पड़ा हुआ नचत्र। ६-तत्। २ स्येक्षामिक सिंहराशि। ३ उत्तरफला नी नचत्र। (वि॰) अवस्थिव भा दीप्तिर्थस्य, बहुत्री॰। ४ तक्ष्मी, समकदार। ५ रक्षवर्षे, सुक्, लाल।

श्रवंभता (सं॰ स्ती॰) श्रवंस्य श्रवं वा भता श्रासता श्रवं विद्यसम्बन्धेन स्वसीन्दर्यात्। १ कनफटिया लता। २ ब्राह्मी। ३ स्र्यंकी उपासना करनेवाली स्ती। श्रवंभूति (सं॰ स्ती॰) १ तास्त्रभस्म, तांवेका कुश्ता। यह क्रिम, कफ, मेह, पित्त, श्रीर मनोविकारादिका नायक होती है। २ श्रीर, तास्त्रस।

अर्कमण्डल (सं॰ स्ती॰) स्र्यंका दत्त, श्राणतावका दायरा।

असंस्तिरस (सं० पु०) रसिविशेष, यह रस सानिपातिन स्वरपर प्रयोग निया जाता है। इसमें इतने द्रव्य दिये जाते हैं,—लोहा प्रभाग, पारा २ भाग, गन्धक हिगुण, षोडग्रांश निष, यह सब द्रव्य एकत खूब घोट कर अनंस्तिरस बनाया जाता है। इसको तिदोषदावानल भी कहते, जब उक्त द्रव्य तास्त्र-पात्रमें रखते और काग्जी नौवू पित्तवग (मत्स्र, महिष्ठ, मयूर, स्रग, अम्ब इन सबका पित्त पित्तवग कहाता है), कण्टकारी, एवं आद्रवाके रसमें इन करके बनाते हैं। (भैष्वरावाको)

पर्वमूल (सं॰ पु॰) धर्कं सर्पनिवारण प्रयस्तं मूलं यस्य, बहुती॰। ईखरमूल, धिहगन्ध। इसका मूल सर्प एवं विश्वतदंश पर उपकार करता है। उसे कूट पीस कर पिताते श्रीर ज्ञत पर भी लगाते हैं। उसके सेवनसे स्त्रीका मासिक धर्म खुल जाता है। विश्वतिका, अतीसार प्रसृति रोगमें भी उसे काली मिर्चेक साथ पीसकर पिला देते हैं। पत्तीके रसमें कुछ नथा रहता है। पेटकी बीमारीमें अर्क मूलकी छाल बहुत फायदा पहुंचाती है। इसका रस तीससे सी बृंद तक देना चाहिये। (स्त्री॰) अर्क मूला।

भकरितोज (सं॰ पु॰) भकंस्य रेतसः जायते, भकं-रेतस्- जन-ड। स्यंकी पुत्र विशेष । इनका दूसरा नाम रेवन्त, प्रवण भीर स्यंवाइन है। भक्षेलवण (सं का ) भक्षेचार, विसी विस्तावा नसका।

अर्क्षलूष (सं०पु०) लूषयति यच्चे पश्न् हिनस्ति, श्रकः पण्डितश्रासी लूबश्चेति कर्मधा । ऋषिविश्रेष। अक वत् (सं॰ त्रि॰) विद्यात् प्रभाविशिष्ट, जिससे विजलीकी चमक निकली।

म्रवांवर्ष (मं॰ पु॰) सौर वत्सर।

भक्त विक्रम (सं ॰ पु॰) श्रवर्षस्य बन्नभः प्रियः भक<sup>े</sup>-प्रनाप्रशस्तरक्तवर्णेपुष्यत्वात्। १ बन्धुक हच, गड़-चुलका पेड़। (पु॰ क्ली॰) धर्की वसभी यस, बहुत्री०। २ पद्म।

अक् वसी (सं॰ स्ती॰) श्रादित्यभक्ता, श्रड्डुल। श्रवीविवाइ (सं॰ पु॰) श्रवीस्य कचालेन कलि-तस्य विवाहः, ६-तत्। त्वतीय विवाह सिहिके निमित्त अर्के हचकी कन्या मानकर विवाह। तीसरा विवाह क्तरनेसे पहले अनोड़ेने साथ विवाह नरना चाहिये। (विधानपारिज्ञात)

अक वेद, पर्ववेध देखी।

भक<sup>े</sup>वेध (सं॰पु॰) अर्कस्य सर्वद्वस्येव विधो विभनं यत । ताली यपत्र हत्त्व । जिस मकानका सइन ं पूर्द-पश्चिम लम्बा पड़ता, वह भी श्रव वेध कंडाता है। श्वक व्रत (सं॰ पु॰-स्ती॰) अकींपासनार्थे व्रतं व्रती वा, ६-तत्। १ माघ मासको श्रुल-सप्तमीको किया जाने-वाला त्रतविशेष। २ श्रारोग्यससम्यादि सूर्यंत्रत । ं श्रकी यथा प्रथिव्या रसं ग्रह्माति तद्दत् राज्ञः करग्रहण-रूपं व्रतम्। ३ वरम्हण, राजखग्रहण, खिराजका लेना। स्यंको तरह जलक्षी धन लेकर पीछे उसे मेवरूपो दान्से दे देना राजाका श्रम व्रत कहाता है। श्रक शोक (वै॰ पु॰) किरणकी दीप्ति, श्रवाकी चमना ।

यक साति (वै॰ स्तो॰) पद्याविष्कार, कविताको **डत्ते जना, शायरीका ज़ोर**।

अर्वासता (सं क्लो॰) १ क्वच्यापराजिता, काली

- विष्णुकान्ताः। २ यमुना। ्यवीसुधा (सं॰ स्त्री॰) यवीत्यसुधा, यकोड़ेका

दूध। यह गुलारीमको मिटाती है। (वैधवनिषण्)

अवस्तु, वर्षव देखी।

प्रकेंसोदर (सं॰ पु॰) अवाँस्य इन्द्रस्य सोहरश्वातेव उपकारकलात्। १ ऐरावत इस्तो। २ भयानक व्यक्ति, खीफ़नाक प्रक्म, निसे देखनेसे डर लगे।

अर्के हिता (सं० स्तौ०) ६ तत्। १ अर्के <sub>भताः</sub>, बङ्हुल। (वि॰) २ सूर्येकी हितकर, बाफ्तावको फायदा पद्वं चानेवाली।

अर्कादिगण (सं ॰ पु॰) गणविशेष । श्रम, श्रम, नागः दन्ती, विश्वला, भागीं, रास्रा, रन्द्रपुष्पी, हश्चि-काची, करन्त्र, प्रत्यक्षुष्पी, श्रन्तवणा, तापसहन्त्र, इस सबको अर्कादिगण कहते हैं। यह कफ, मेट, विष, जुछ, व्रथ प्रस्ति रोगोंको शोधन तथा दमन करनेवाला है।

अर्काश्यन् (सं॰ पु॰) बश्नोति व्याप्नोति संइन्ति वा ; अर्क-अश-मनिन्, शाकः तत्। १ स्येकान्तमणि, भातमी श्रीमा। यह पत्यर सूर्यका किरण पड़नेसे ज्लने लगता है। अने इव रक्ता अस्मा, याक ॰ तत्। २ चक्षीपल, लाल, चुनी।

त्रकां**प्रमा, धर्का**सन् देखी।

त्रकोद्ध (सं॰ पु॰) १ तालोशपत्न । २ स्थैकान्त-सिण, पातशी शीधा। ३ अर्बवृत्त, अवोड़े का पेड़। अर्किन् (वै॰ ति॰) अर्चे तेऽनेन मन्ते ॥, अर्च नर्ष घञ् सीऽस्यास्ति इति । श्रचैनसाधन मन्द्रयुक्त, जिसमें अवं नसाधन मन्त्र रहें।

श्रकी (सं॰ पु॰) मगूर, मोर।

यर्कीय (सं वि ) यर्कसम्बन्धीय, याम्तावसे ताझुक् रखनेवाला।

भर्केन्टुसङ्गम (सं॰ पु॰) भर्केश इन्दुश्च तयो: सङ्गमो मेलनं यस, बहुत्री॰। श्रमावस्त्रा तिथि, सूर्व श्रीर चन्द्रका सिलन।

म्रक्षे खररस (सं॰ पु॰) रस विभेष। यह वात-व्याधिके उपग्रमनार्थ दो प्रकारका होता, ढतोय रक्त-पित और चतुर्ध कुष्ठको शमन करता है। पहला इस प्रकार बनाया जाता है--पारा ४ साग ग्रोर गन्यक १० भाग तांचेके पात्रमें निमाभिमुख बन्दकरके जपर भसासे भरा हुना १ महीका बर्तन रखे। फिर श्राच्छी तरह यत्नपूर्वक १ प्रहर तक उसे आगमें जलाना चाहिये। श्रागसे निकालने श्रीर श्रीतल होने पर तांवेका वर्तन खोल पारे श्रीर गन्धकको खूव चूर्ण करे। पौछे सन्दारके दूधका पुट दे दे कार १० दार खल्लमें घोंटनेसे श्रक्त ध्वरस तैयार होता है। (रहेन्द्रशरसंग्रह)

दूसरा प्रकार यह है। — पारेसे दिगुण गन्धकको खुद तपाये हुए तास्त्र कसी रगड़ और चक्रमें लगे हुएको भी ले एक क करे। पीके सबकी चूर्ण बना मन्दारके दूध और विष्कृताके जलका पुट दे दे १२ बार खन्नमें घोंटनेसे यह तथार होता है। इसकी सावा २ रत्तो है।

तीसरा प्रकार—पारद, स्ततास्त्र, स्त-अभ्वक, न्माचिक दन सबको गुढूचीके रसमें घोंट, पुट वना, शीर शागमें डालकर २१ बार प्रकानेसे यह तैयार होता है। इसको वासाके दूध शौर विदारीकन्दके साथ ४ रत्तो प्रमाण प्रतिदिन सेवन करना चाहिये। (रिक्ट्सारक्षण्ड)

चीया प्रकार—पारा ४ पल, गन्धक १२ पल ताम्त्रको चिक्रका रसके जपर एक घरावक हे, महीके पात्रमें रख, भक्स भर, उक्त पात्रको खूब इट बन्द और आगमें हो प्रहर पकाकर निकाल ले। पीक्ट ठउड़ा होनेपर सबको चूर्ध वना, १२ बार मन्दारके दूधमें सान और पुटमें बन्द करके पकाना चाहिये। पुनः तिमला, चित्रक, और सङ्कराजके रसमें तीन बार घोटनेसे यह तय्यार होता है। इसका नाम अविध्वरस है। यह रक्तमण्डल कुष्ठका विधातक होता है। (रहेन्द्रशास गह)

अर्कोत्तमा (६० स्त्री०) वर्षेरी, इबई। अर्कोपल, पर्कामन्देखी।

त्रमर्थं (सं वि ) अनं नर्शिष वा यत्। अर्चनीय, परिस्त्रमने नावित । २ स्तवनीय, तारीफ नरने नायनः।

प्रगंजा, भरगजा देखी।

स्मगंड, सर्गेव देखी।

अभैट ( सं॰ पु॰ ) क्यरकहचविशेष, आतंगल,

कोई कंटीनी काड़ी। यह तुवर, शोतनीयं, ज्रण-विशोधन तथा ज्रणरोपण होता और इसका फल तिक्क, क्वरिक्स एवं कफरक्तके रोग नाशकरनेवाला है। (व्यक्तिषण्टु)

यर्गं (सं क्षी ) यजेते मरज्ञतया तिष्ठति, मरजयलच् चङ्गदित्वात् कुत्वम्। १ कपार बन्द करनेका
काष्ठदण्ड, किवाड़ लगानेको लकड़ीका डण्डा, वेंड़का।
२ प्रतिबन्ध, रोक । ३ कपार । ४ चिरुखनी ।
५ कल्लोल । ६ रंगदार बादल। यह सुवह-शाम देख
पड़ता है। ७ मांस, गोश्त। ६ देवीमाहालम्र
पाठके पहलेका स्तोत्र विशेष। मार्कण्डेयने ब्रह्मासे
पूका था—

"ब्रह्मन् केन प्रकारिण दुर्गानाञ्चातम् । शोवः सिध्यति वत् सर्वः नवयस्य सहाप्रभो॥"

हे महाप्रभो ! दुर्गामाङालग्र निसंतरङ पाठ नरनेसे गोव फलपद होता है ? ब्रह्माने नहा,—

> "भर्गेलं कीलक खादी पठिला कवर्च पठेत्। जपेत् सप्तसतौं पद्मात् क्रम एष चिनोदित: ॥"

शिवने बतया है, पहले अर्गल एवं कोलक और पीछे कवच पढ़के सप्तसतीको पाठ करना चाहिंदे। (स्त्री॰) अर्गला, अर्गलो।

अर्गेलिका (सं० स्त्री०) चिटख,नी, विक्षा, दरवान,। वन्द करनेका छोटा खटका।

त्रर्गेलित (सं॰ स्त्री॰) अवरोधसे त्रावड, चिटखुनी-से दंधा हुत्रा।

प्रगंतो (हिं॰ स्ती॰) मित्र, श्याम प्रमृति देशकी भेड़। (सं॰) प्रगंद देखी।

त्रगंतीय (सं विविव) प्रतिवन्धन-संखन्धीय, खटके-से ताबुक रखने वाला।

त्रगेला, पर्गनीय देखा ।

अर्ग्वंध (सं०पु०) प्रषो० साधुः। आरग्वध द्वच, लटजीरेका पेड़।

यर्घ (सं० पु०) अध्येत क्रोयवस्तुनः मूखालेन दोयते यर्घ तम पि घञ्। ( जायानचीं इंते क्ष्या पा श्राप्त स्व वार्विक) १ मूल्य, दास, जो रूपया-पुसा कोई चोज खरीदनेको दिया जाता हो। यह पूजायां करणे घञ् न्यङ्गादिलात् कुल्वम्। २ पूजाका उपचार दूर्वा, तग्डुल प्रसृति । ३ पूजनोपचार अपण । इसमें जल, दुन्ध, कुत्राग्र, दिध, संवैप, तग्डुल श्रीर यव पड़ता है। ४ ज़लदान, सामने पानीका कोड़ना। ५ इस्तप्रचालनार्थ जल प्रदान, हाथ धोनेको पानीका दिया जाना। ६ इस्तप्रचालन-अल, हाथ धोनेका पानी। ७ सुक्ताविश्रेष्ठ, कोई सोतो। ८ उपहार, सेंट, चढावा।

श्वर्घट (संश्क्तीः) भस्र, कुश्रता।
श्वर्घटान (संश्क्तीः) श्वर्घ समर्पण, भेंटका चढ़ावा।
श्वर्घपात्र (संश्वरः) श्वर्षे देनेका बरतन, श्वर्घा।
यह तांवेका होता श्रीर देवताको जल देनेके काम
श्वाता है।

श्रघेवलावल (सं॰ क्ली॰) मूल्य निर्धारण, दामका निर्द्ध, वाजिव क्रीमत, भावको घटा-बढ़ी।

श्रार्धमंख्यापन (सं॰ क्ली॰) वस्तु-मूख निर्धारण, चौज्के दामका निख, । सीदागरसे चौज्का दाम बंधाना राजाका काम है। यह सप्ताह वा पचके सध्यमें एक बार श्रवश्य होना चाहिये।

मर्घा (हिं॰ पु॰) १ जलहरी। २ मर्घपात। मर्घार्ह (सं॰ ति॰) मर्घ देने योग्य।

श्रधींग (सं पु॰) श्रधीः पूजीपचार विशेषोऽस्तास्य सत्तदेयत्वेन, श्रधी-इनि-ईश्र, कर्मधा॰। सक्त देव-ताके मध्य पूज्यतम महादेव।

मर्घा (सं कि कि ) मर्घाते पूच्यते मर्घ-एयत् नयङ्गादि कुल्वम् मर्घमर्चिति मर्घ-यत् वा। १ पूजनीय। मर्घाय देयं यत्। २ पूजा करनेको दूर्वा जल प्रस्ति उपकरण। देवताको पूजा करनेके समय पाद्य मर्घ्य देकर पूजा होती है। उस समय घरमें म्रतिथि वा पूजनीय व्यक्तिके मानेसे राहस्थ लोग पाद्य मर्घ्य देकर उसकी पूजा करते हैं।

(क्रो॰) अर्घं मूल्यमधिक महित यत्। ३ जरत्कार तयोवनका द्वचनात मधु। अतिशय मूल्यवान् होनिके कारण इसे अर्घ्यं कहते हैं।

श्रध के सिये जसदानकी व्यवस्था सामान्य श्रीर विश्रीय भेदसे दी प्रकार है। सामान्य अर्धका नियम

यह है,—प्रोचणी पातको बाई' श्रीर पहले एकं तिकोणहत्त बनाये। पीक्टे उसमें श्राधारमिको पूजा करनी होती है। श्राधारमिक पूजा हो जाने पर पातको अस्त्रमन्त्रसे घो डाले। धोनेके बाद प्रणवादि मन्त्र उचारण-पूर्वेक उस पातमें जल भरना श्रावश्वक है। उसके श्रनन्तर श्रङ्गमसूद्राहारा 'गर्डे च यहने' दत्यादि मन्त्रपाठ करते करते सूर्यमण्डलसे तीर्थेको श्रावाहन करे। श्रन्तमें प्रणवमन्त्र हारा गर्भ-पुष्पादिसे पूजा करके धेनुसुद्रा दिखाना और शाठ वा दम वार प्रणव पाठ करना चाहिये। यही सामान्य श्र्मो है।

विशेष श्रद्यं का नियम यह है, - कोषेकी बांई श्रोर तिकोणमण्डल बनाकर उसके जपर तिपरिका-को रखे। उसके बाद शङ्को अस्त्रमन्त्रसे धोकर उस विपदिकाकी जपर रख एवं उसटी मोर माढका मन्त पढ़ श्रीर गन्धपुष्पादि डाल शहुमें जल भर है। इन सब प्रक्रियायों के समाप्त हो जाने पर विप्रदिकारी श्रानिमण्डलकी, शङ्कसे सूर्यमण्डलकी एवं जलसे सोममग्डलको पूजा करनी पड़ती है। उसके बादः श्रङ्ग्रमुद्रा द्वारा सूर्य्यमण्डलसे गङ्गा प्रभृति तीर्धका श्रावाहन करे। गङ्गादि तीर्थंका श्रावाहन हो नाने पर मन्त्रपाठपूर्वं क हृदयसे देवताका श्रावाहन करना पड़ता है। जूर्चमन्त्र द्वारा अवगुग्छन कर अखमन्त्र द्वारा गालिनोमुद्रा दिखा एकबार उस जलको देखे। श्रन्तमें श्रङ्गन्यास मन्त्र द्वारा विभन्नकर गन्धपुषादिसे देवताको पूजा करनी होती है। देवताकी पूजा समाप्त हो जाने पर मत्स्यसुद्राहारा उस पर हाय ढक दे एवं चाठ बार सूलमन्तृ जपे। सबके चन्तमें धेनुमुद्रा दिखाकर ग्रङ्क्ती घोड़ासा जल कोषेमें डाल देना चाहिये।

अर्घंतस् (सं॰ अव्य॰) उचित मृत्यपर, वानिब दामसे।

श्रर्घाट (सं॰पु॰) श्रुक्तला, तालमखाना । श्रर्घात, वर्घाट देखी।

श्रचील, पर्याट देखो।

त्रधाहि (सं• पु•ः) मुचुकुन्द हचः।

प्रचैक (सं वि ) धर्चित घर्चयति वा, अर्च-खुल्। पूजक, परस्तिम करनेवाला। (स्त्रो॰) टाप्-इत्वम्। अर्चिका।

प्रचित (वै॰ ति॰) घष्ट्कर, प्रावाल निकालने-वाला, जो गरज रहा हो।

अव त्र (वै॰ ति॰) अव नमईति यत्, अव भावे अति। पूजनीय, पूजने योग्य, जो परस्तिश किये जानेके काविल हो।

श्रव बुम् (वै॰ ति॰) दीप्तिमान घूमविशिष्ट, जिसके ।

भवंन (सं क्ती॰) भवं भावे स्युट्। पूजनं, परस्तिम।

भव्देना (सं • स्त्री॰) चुरा॰ अर्चे युच्, टाप्। पूजा, परस्तिम।

भर्चनानस् (वै॰ पु॰) ऋषि विशेष।

श्रचनीय (सं श्रिश्) श्रच ते, श्रच -श्रनीयर्। पूज-नीय, परस्तिश्र पाने काविल।

श्रव मान, श्रवंगीय देखो।

चर्चा (सं॰स्त्री॰) अर्च आधारे छ। १ प्रतिसा, सृति । 'बर्चा प्रतिमा'। (बार्त) भावे छ। २ पूजा, परस्ति । 'बर्चा पूजाप्रतिमयोः'। (विश्व)

भर्चावत् (सं॰ ति॰) पूजित, जो परस्तिय जिया गया हो।

भर्चाविडम्बन (सं॰ ली॰) मिय्या पूजा, भूठी परस्तिम।

श्रवि (सं॰ स्ती॰) श्रवि-दन्। १ श्रविनशिखा, श्रामकी लपट। २ कान्ति, चमक।

अर्चित (सं॰ ति॰) अर्चि-ता। १ पूजित, परस्तिश पाया चुत्रा। २ सित्तिसी प्रदत्त, जो इज्ज्तिसी दिया गया चो।

मर्चितिन् (सं॰ चि॰) सम्मान देता हुन्ना, जो इच्चत कर रहा हो।

श्रचिंतः (सं॰ पु•) पूज्कं, परस्तिश कारनेवाला श्राख्स।

श्रविन् (वै॰ त्रि॰) पूजा करता हुमा, जी परस्तिश कर रहा हो। २ दीप्तिमान, चमकदार।

Vol. II 47

श्रविं नी (सं पु॰) १ प्रकाशका किरण, रोशनीकी श्रवा। २ व्यक्तिविश्रेष, किसी श्रव्सका नाम। श्रविं नेत्राधिपति (सं ॰ पु॰) यच्च विश्रेष। श्रविं सत् (सं ॰ ति ॰) दोप्तिमान, चमकदार। श्रविं मान् (सं ॰ पु॰) व्यक्तिविश्रेष। (ति ॰) श्रविं मान् देखे।

श्रविमाल्य (सं॰ पु॰) महर्षि मरीविके पुत्र। वाल्मीकिने इन्हें बन्हर बताया है।

प्रचिरादिमार्ग (सं॰ पु॰) प्रचिरादिभिस्तदिभि-मानिदेवै: उपलिचतो मार्गः, प्राक॰ तत्। देवतादिके गमनागमनका उत्तर पथ, उत्तरकी जिस राष्ट्र देवता प्रार्थे-जार्थे।

षचि वत् (वै॰ ति॰) दोप्तिमान, समकते हुमा।
पचि पत् (सं॰ पु॰) प्रचि रस्य मतुप्। १ स्थ्य।
२ प्रान्ति। ३ प्रान्तिदेव। (ति॰) ४ दोप्त, चम
कोला।

श्रचि<sup>९</sup>मती (स॰ स्त्री॰) १ श्रम्निपुरी। २ ब़ीड मतानुसार—दशमें एक पृथिवी।

श्रचिषान्, परिंपत् देखी।

श्रवि स् (सं ० स्त्रो०) अचे ते अचे ते, अचे - इसि । १ श्रिखा, चोटो । 'वर्ष ईतिः शिखा क्रियाम्।' (पनर) २ क्षश्रास्त्रको पत्नो श्रीर धूमकेतुको माता। (पु०) ३ मयूख, किरण । 'वर्ष नयूखिखयोः'। (इन) ४ श्रीन, श्राम । (क्षी०) ५ दीसिमात, चमक-दमक । 'व्याकामा से वर्ष स्थितः ।' (पनर)

मर्च (सं वि वि ) धर्मित्म हो म्, भादि धर्म- खत्, चुरा व पर्में यत्, स्टच स्तुती खत्, वा । १ पूजनीय धर्मेनीय, स्तुत्य, परस्तिधके काबिल, जो तारी फाके काबिल हो । 'तमर्च मारादिम वर्त मानम् ।' (रहर। १०) ( श्रव्यं ० ) २ पूलकर, परस्तिधके साथ।

यज् (य॰ स्ती॰) १ प्रार्थना, निवेदन । २ श्रायतन, चौड़ाई ।

अर्ज्-दरसाल (अ॰ स्ती॰) राजकोषमें धन पहुचाने-का त्राज्ञापत्र, जिस काग्ज़के जृरिये रूपया सरकारी ख्ज़ानेमें दाख़िल करें।

यर्जन (सं पु॰) यर्जयति निष्पादयति स्ताणि

वस्ताणि वा सजाततू चेन, पर्ज--णिच्-खुन्। १ कार्णास हच, कपासका पेड़। २ चुद्र तुन्नसीहच-भेद, बन्धी। ३ खेत वर्ष री, सादी बन्धी। ४ खेत पन्नाथ हच, सफ्दे टेस्का पेड़। (ति॰) चर्जीत धर्यान्, यर्ज-कर्तर-खुन्। ५ उपार्जक, पैदा करने-वाला, जो नुपया कमाता हो।

यर्जनर्ज (सं॰ पु॰) यसन हत्त, सज, यसना।
यर्जदाय्त (य॰ स्ती॰) निवेदनपत्त, दरखास्त।
यर्जन (सं॰ स्ती॰) यर्ज भावे स्युट्। १ स्वहेतुभूत
व्यापार विशेष, उपार्जन, यपने यपने नामनी
पैदायय। २ संग्रह, धरोहर। मनुने सात प्रकारने
धनसामनो धर्मसङ्गत यर्जन बताया है,—

"सप्तिवित्तागमाध्ययौ दायो साधः प्रयोग नयः। प्रयोगः सर्मयोगय सत्प्रतियह एव च ॥"( मनु १०।११५)

पेखन धन, गच्छित धन, (जो धरोहर नोई रखने सर लाये भीर जिसका दूसरा दावेदार न हो) बन्धु-वास्थव कर्ढ क दत्त धन भीर मूख्य द्वारा ज्ञीत वसु ज्ञाह्मण प्रस्ति चार वर्णके पचमें धर्मसङ्गत ग्रुं चर्जन है। दूसरे को जीत जो धन मिलता, चित्रयके पचमें वह भी अमेसङ्गत भर्जन होता है। व्याज, क्रिय, वाणिक्य प्रस्तिसे जो धन भाता, वह वैद्यके ही पचमें धर्मानुगत भर्जन कहाता है। सत्प्रतिग्रह ब्राह्मणके पचमें धर्म-सङ्गत भर्जन है। फिर ब्राह्मण याजन और अध्यापनसे जो धन पाता, वह भी धर्मसङ्गत भर्जन ही कहाता है। श्रूद्र एवं सङ्गर जातिके पचमें दास्य हित्त द्वारा प्राप्त धन धर्मसङ्गत भर्जन होता है।

श्रक नीय (सं क्रिक) १ प्राप्तव्य, हासिस करने कारिस करने कारिस । संग्रहणीय, इकट्ठा करने सायक्।

मज मा (हिं०) पर्यमा देखी।

श्रुजित (सं वि वि ) १ उपाज न किया हुआ, जो कसाया गया हो। २ संग्रहीत, इकहा किया हुआ।

मज़ी, पर्नदाग्त देखी।

पर्जी दावा (प्र॰ स्ती॰) दावेकी प्रजीं, जो दरखास्त दीवानीम नालिय करनेको दी जाती हो।

अर्जी सरमात ( घ॰ स्ती॰ ) शोधनका धावेदनपत्र,

जो दरखास्त पहली दरखास्तकी विगड़ी वात वनाने-को दी जाती हो।

श्राजुन (सं ॰पु॰) अर्जयित यशः अर्ज-णित्। १ पार्थ, पाग्डुपुत । २ अजन वास । ३ है इय कार्त-वीर्थ । ४ करबीर । ५ सयूर । ६ खेत वर्ण । ७ रूप । ८ नेत्ररोग विशेष । ८ इन्द्र पुत्र । १० अर्जुन व्रच । (ति॰) ११ श्रभ्यगुणविशिष्ट ।

श्रुन पाण्ड राजने छतीय पुत्र रहे। इन्द्रने श्रीरससे जुन्तीने गर्भमें इनका जना हुआ था। यह पहले एक इन्द्र थे। पीछे राज्य भ्रष्ट एवं हीनवल हीनर हिमालयकी एक गुफामें रहने लगे। श्रन्तमें महादेवकी श्राज्ञाने श्रनुसार मत्येलोकमें श्राकर इन्होंने जना ग्रहण निया।

यजुन द्रोणाचार्थके प्रिय प्रिष्य रहे। यह महा-धनुर्धर श्रीर महायोदा थे। इनके पास प्रचय तूणीर, गाण्डीव धनुत्र एवं कपिध्वज रथ विद्यमान रहा। स्वयं स्वीक्षण इनके सारथी थे। यजुनिका वीरत्व एविनीमें विख्यात है। इन्होंने खन्य विध्वतर द्रीपदोक्ती प्राप्त श्रीर खाण्डववन जलाकर श्रीनिकी तुष्ट किया था। कुक्तिक युद्धमें इन्होंने यपरिसीम वीरत्व दिखाया। इन्होंने द्रीपदी, सुभद्रा भीर चित्राङ्गदाका पाणि-यहण किया था। श्रीममन्यु यजुनके प्रत एवं परीचित पीत थे।

महाभारतके विराटपर्वमें श्वर्जुनके दश नाम लिखे है। यद्या—श्वर्जुन, फाला न, जिला, किरीटी, श्वेत-वाहन, वीभत्स, विजय, काणा, सव्यसाची श्रीर धन-ख्य। इसके श्वितिरिक्त इनके श्रीर भी कई नाम प्रचलित हैं। यद्या—पार्थ, श्वत्नन्दन, गाण्डीवी, मध्यमपाण्डव, खेतवाजी, किपध्वज, राधामेदी, सुभ-द्रेश, गुड़ाकेश श्रीर हहन्नल।

श्रजुंन प्रश्नित दश नाम को पड़े थे, यह बात इन्होंने विराटपुत उत्तरसे खयं कही थी— पृथिवी भरमें मेरे जैसा रङ्ग श्रीर किसीका नहीं है श्रीर में सर्वदा विश्व कर्मका श्रजुं छान किया करता हं, इसीसे लोग सुभे श्रजुंन कहते हैं।

"पृथियां चत्रनायां वर्षों से दुर्वभः समः। करोमि कर्म युक्तच तथान्मामर्ज् नः विदः॥" ( विराटप॰ ४४ ष॰ २० सी॰। )

नीलकण्डने इसकी टीकामें लिखा है, अर्जुन इति ऋज गतिस्थानाजेंनीपाजेंनेषु इत्यत उनन् प्रत्यये भवति वर्षी दीप्तिः सम ऋजुः दीप्तिमत्वात् समत्वात् श्रुदकर्मकरत्वाच श्रर्जुन दत्यर्थः।

यह समस्त देशको जीत केवल घनग्रहण करते हुए हसीमें रहते थे, इससे इनका नाम धनद्धय हुआ। युद्धमें जाकर बिना जय किये, यह कभी लौटते न घे, इसलिये दनका नाम विजय पड़ा। रणचिवपर अर्जुन-के रवमें सफोद रंगके घोड़े जुते रहते वे, इसीसे लोग इन्हें खंतवाइन कइने लगे। हिमालयपृष्ठपर दिनके समय उत्तरफ्ला नो एवं पूर्व फल्गुनी नचन्नोंके सन्धि-स्थानमें इनका जका हुन्ना था, इसीसे यह फाल्गुन नामसे विख्यात द्वये। दानव-युद्दके समय इन्द्रने इन्हें उच्चन रहिकारीट पहना दिया था, इमिनये कोग इन्हें किरीटी कद्मकर पुकारने लगे। अर्जुनने युदखनमें नभी वृणितकर्भ नहीं किया, इसीसे वीभत्सु नाम पाया था। यह दाहने हाथको तरह सव्य भर्षात् वांग्रे हावसे गाग्डीवको चढ़ाकर वाण छोड़ सकते थे, इससे इनका दूसरा नाम सव्यसाची रहा। ( सब्येन वामेनापि इस्तेन सचितुं च्यानर्षणादि-कियायां सम्बन्धं भीलमस्येति सव्यसाची द्रत्यधः)। श्रर्जुनको कोई हरान सकता था, इसीसे इन्होंने जिला नाम पाया। देखनेमें श्रजुंन उज्जव कृष्ण वर्ण के रहे, इसलिये बचपनमें या पागडुरान इन्हें प्यारसे क्षण कच्कर पुकारा करते थे।

मर्जुनक (सं वि ) १ मर्जुनसम्बसीय, यर्जुनसे तासुक रखनेवाला। (पु॰) २ यर्जुनपूजक, जो यर्जुनको पूजता हो।

अर्जुनकाण्ड (वै॰ वि॰) खेतानुबन्ध-विशिष्ठ, सफ़ेद ज़मीमेवाला, जिसके सफ़ेद तितमा रहे।

मुर्जुनष्टत (सं क्ली ) घतौषध भेद। यह हृद्रोगमें हित है। इसके बनानेका विधान इस प्रकार है— पर्जनका तक ६४ पल, जल ६४ प्ररावक, एकब ले पाक करे। जब चतुर्थां थ यानी १६ घरावक ग्रेष्र रहे तो उतारकर कपड़ से इरान ले। पौके इसमें घर्जुनकी इरालका कल्क १ घराव, मूर्च्छित छत १ घराव मिलाकर एकत पचाडाले।

( चक्रपाणिदत्तकत संयह )

दूसरा प्रकार चृत ४ घराव, अनु नखरस ४ घराव, काल्कार्थ अर्जुनलक १ घराव छोड़ते हैं। वना-नेकी रीति पूर्ववत् ही समझना चाहिये।

(भेषन्यरवावली)

तीसरा प्रकार—मृक्टिंत गायका घो ४ सर, काथार्थ अर्जुनको छाल प्सर, जल ६४ सर, किसी वरतनमें डाल पकाना चाहिये। श्रेष १६ सेर रह जानेसे उतार लेते हैं। कल्कार्थ अर्जुनको छाल १ सेर, यह सब रख घोके साथ पकाये। माला १ से २ तोले तक है। सब तरहके हृदुरोगमें यह विशेष उपकार करता है।

भजुंनक्रवि (सं० ति०) खेत, सफ्दि। भजुंनतस् (सं० श्रव्य०) भजुंनकी श्रोरसे। श्रजुंनत्वक् (सं० स्त्री०) श्रजुंनवल्कल, श्रजुंन पेड्कावकला।

अर्जुनध्वज (सं॰ पु॰) ६-तत्। अर्जुनके रथ-ध्वज चनुमान्।

यर्जुननामास्य (सं॰ पु॰) यर्जुन द्वच। यर्जुनपाकी (सं॰ स्ती॰) यर्जुनः यस्यः पाकः फलादिर्थस्याः गीपे जातित्वात् कीप्। खेतपाकी, जता विशेष। इसका फल समोद होता है।

श्रज्ञंनरोग (सं॰ पु॰) नित्ररोगभेद, (Stye or hardeolum) विलनी। यह सामान्य स्फोटन रोग भिन्न श्रीर कुछ भी नहीं, दुबल मनुष्यके पलक किनारें एक फोड़ा निकलता है। छणा जलका खेद श्रीर श्रल्सीका प्रलेप देनेसे फोड़ा पक जाता है। फिर उसका जपरी भाग कुछ काट डालनेसे पीय निकलती है। हिन्दुस्थानमें श्रज्ञंन होनेसे लोग पुरानी दीवारका कोयला घिसकर लगा देते हैं। एक फोड़ा होनेसे श्रीर तीन चार फोड़े निकल सकते हैं।

मर्जुनवृत्त (सं॰) वृत्तभेद। (Terminalia Arjuna) पाण्डु पुत्र प्रजु नित नामका पर्याय भी मजु नवृत्तमें प्रयुत्त होता है। पर्याय हैं—नदीसजं, वीरत्र, क्रन्ट्र, ककुभ, प्रस्वर, पायं, चित्रयोधी, धनन्त्रय, वैरातङ्क, किरीटी, गाण्डीवी, प्रिवमक्तक, सव्यसाची, कर्णार, करवीरक, कौन्तेय, इन्द्रस्तु, वीरह, क्रम्णसारिष, प्रधाज, फाल्गुन, धन्ती। यह प्रवध, बंगाल, मध्यभारत धीर दिचणाञ्चलमें बहुत होता है। इसका पेड़ ग्रमरूदके पेड़ जैसा देख पड़ता है। पत्ती श्रीर छाल भी प्रायः श्रमरूद ही जैसी होती है। यह श्रमरूदके वृत्तसे भी बहुत बड़ा वैठता है। वर्षाकाल इसमें फल लगते हैं। पूल छोटे श्रीर कुछ सफ्द होते हैं। उनसे बहुत ही कहा भीठा गन्ध निकलता है।

दसकी द्वाल रत्तवण, अत्यन्त सङ्घोचक घीर वल-करी होती है। चमड़ेको चिकना करने श्रीर कपड़ा रंगनेमें वह व्यवहारको जाती है। वैद्यक्यास्त्रके मतानुसार यह हृद्रोगका महीषध है। हृत्पिण्डके सब रोगोंमें वैद्य लोग इसे व्यवहार करते हैं। इसके काथसे घावको घो डालनेसे पीप श्रीर (मवाद) नहीं निकलता, घाव श्रीघ्र ही सख जाता है। इड्डो टूट जानेसे इसका काथ वा चूर्ण सेवन करना पड़ता है। उससे दर्द कम पड़ता श्रीर इड्डो जुड़ जाती है। शर्जुनस (सं वि वि ) श्रर्जुनहचसे श्रतिश्य पूर्ण, जिसमें श्रर्जुनके पेड़ हदसे न्यादा रहें। शर्जुनसुधा (सं क्री) श्रर्जुनोत्य सुधा, श्रर्जुनके पेड़से निकला रस। यह कमको काटती है।

पर्जु नाख्य (सं पु ) १ कासल्य । २ प्रजु न तथा।
पर्जु नाद (सं वि ) दर्भकायखादक ।
पर्जु नाद्य वृत (सं वि ) इतीषधिविष्रिय । इसके प्रसुत
करनेकी रोति यह है—प्रजुन, पटोल, निम्ब, वच,
दीप्यक, मिल्लिष्ठ, मक्षातक, प्रगुरु, घन, गदा, प्रनस,
चन्दन, खस्, गोन्जुरक, सोमवल्क, हरिद्रा, विप्पला,
इतने द्रव्यीका काय तय्यार करके, पीक्षे प्रसन्तक ग्रीर
प्रजन, दीप्यक ग्रीर लोध, मिल्लिष्ठ ग्रीर प्रतिविषा

इन पृथक् पृथक् दो दो द्रव्योंका कल्क कषाय तथ्यार करना चाहिये। यदि कफ वातसे मेह उत्पन्न हुम्रा हो, तो तैल, भीर पित्तसे मेह उत्पन्न हुम्रा हो, तो घृतको इन सब द्रव्योंक साथ पकाते हैं। (भावमकाय)

अर्जुनायन (संश्क्तीः) उत्तरप्रान्तका देश विशेष, कोई शिमाली मुल्क। वराहमिहिरने इसका उत्तरेख किया है।

अर्जुनारिष्टसञ्चन (सं कि लि ) अर्जुन एवं निख्य द्वास आद्वात, जो अर्जुन श्रीर नीमने पेड़से भरा हो। अर्जुनी (सं क्लो ) अर्जुन-म्रन्यतो छोष्। १ वषा, यनिरुद्वनी क्ली। अर्जुनमिति रूप नाम, तचाता-दित्यरश्मिसन्वन्धात् खेतम्, भर्जुनौ खेता; यदा अर्जुन्यो गावः ता अस्थाः सन्ति, वाहनलेन मल्यीय देवारः व्यत्ययेन हल्खादिलीपः। २ वाहदा नदी, करतीया नदी। यह दिमालयसे उत्पन्न हो गङ्गाम जा गिरौ है। २ गो, सप् द गाय। ४ दूती, कुटनी। 'वर्जुनौ गवि। उपायां करतीयायां कृष्ट्यानपि च क्रवित्।' (विष्)

यस्त्र, गीणे इस्तः। यानद्वम, साखूना दरख्त।
अर्णे (सं॰ पु॰) तनादि॰ ऋण-अन्। धनारादि
वर्णे, अचर, हर्षे। "श्वाधनाणींः"। (तन्त) ३ यानद्वच,
साखूना पेड़। ३ तरङ्ग, लहर। ४ छन्दोविशेष, यह
दण्डकना भेद है। (क्री॰) ५ युवकोलाइल, लड़ायीना शोर। (ति॰) ६ गमनस्त्रभाव, चलने-फिरनेवासा। ७ फेन देता पुश्रा, जिससे फेन निनले।
प निरानन्द, वेचैन।

श्रण भव (सं॰ पु॰) शङ्घ।

प्रणिवं (सं॰ पु॰) प्रणीं सि जनानि दाव्यतेन सन्यस् वा सनोप:। १ जनदाता, जो पानी पहुंचाता हो। २ सुर्यं। ३ दन्द्र। ४ ससुद्र। ५ तरङ्ग, नहर। ६ वायुमण्डन। ७ इन्दोविशेष। (ति॰) प्रवासन, जीय खाया हुग्रा। ८ फेन देता हुषा, जो खीन रहा हो। ८ निरानन्द, वेचैन। १० चार संख्या। प्रणिवज (सं॰ पु॰) प्रणिवात् जायते; प्रणिव-नन-ड, भ्-तत्। १ समुद्रफेन। २ मत्स्य विशेष। (वि॰) ३ समुद्रजात, वहरसे पैदा।

श्रर्णवजमल (सं०पु०) समुद्रफेन।

श्रणंवपीत (सं॰ पु॰) जद्दाज्, नाव।

त्रण्वफेन, पर्णवनमल देखी।

श्चर्णवमन्दिर (सं॰ पु॰) श्चर्णवः मन्दिरमिव यस्य श्चर्यवे मन्दिरं यस्य वा, बहुत्री॰। वरुण, जिसके समुद्र हो घर रहे।

त्राणेवसल, पर्णवनमल देखी।

भ्रयं वयान (सं॰ क्ली॰) जहाज़, नाव, समुद्रपर चलनेकी सवारी।

श्चर्यवान्त (सं॰ पु॰) ससुद्रका छोर, बहरका सिरा।

श्रर्णवोद्भव (सं॰ पु॰) श्रर्णवः उद्भवः उत्पत्तिस्थानं यस्य, बहुद्री॰। १ श्रिम्निजार द्वच । २ चन्द्र, चांद। (ल्ली॰) ३ श्रम्यत, शावहयात।

घणवोद्भवा (सं॰ स्त्री॰) त्री, ससुद्रसे निक्त हो :

भर्णेस् (सं क्ती॰) ऋच्छिति गच्छिति, ऋ-भसुन् नुद्च। १ जन, पानी। २ तरङ्ग, लहर। ३ ससुद्र, बहर। १ वायुमण्डल। ५ नदी, दरया।

भर्णेस (सं॰ पु॰) भर्णोऽस्त्यस्य, श्रणस्-अर्थे श्रादि॰ भन्। १ समुद्र, बहर। (ति॰) २ जल-विशिष्ट, पानीदार।

श्रणंखत् (वै॰) पर्णत देखी।

अर्था (सं क्ती ) नदी दरया।

ष्रणींखन् ( सं॰ पु॰ ) त्रणींसि सन्त्यस्मिन्. त्रणीस्-विनि । वर्णस्टिता

भर्णोद (सं॰ पु॰) भर्णांसि दहाति, भर्णे-दा-का। १ मेघ, बादच । २ सुस्तक, मोथा । (त्रि॰) ३ जलदाता, पानौ पहुंचानेवाला।

भणों इव (सं॰ पु॰) अर्थं सि भवति ; अर्थं स-भू-अच्. ७तत्। १ मङ्घ। (ति॰) २ जनजात, पानीसे पैदा। भणों छत् (वै॰ ति॰) जनविभिष्ट, पानीदार।

अर्तगल, आर्तगल (सं॰ पु॰) आर्तस्य पीडितस्य इव गलः गलनं पत्रमुष्यादेः यसात्, यहा आर्ता इव Vol. II. 48 गला चीणकण्डभागी यस्य ; बहुत्रो॰ प्रषो॰ वा हृस्त:। नीलभिग्दी, नीली भाड़ी।

म्रतन (सं को ) ऋतत्युद् पर्वे इयङ्भावः। १ निन्दा, हिकारत, बुराई। (वि ) २ निन्दक, हिकारत करनेवाला।

म्रति (सं॰ स्ती॰) म्रदे-ितन्। १ पोड़ा, दर्द। म्रदेति येन, करणे किन्। २ धनुष्कोटी, कमानका सिरा। 'धर्वः पौडाधनुकोद्योः।'(मनर)

भर्तिका (सं क्ती ) ऋत-खुल्-टाप्। नाव्योक्त च्येष्ठ भगिनी, खेलको बड़ी बहने।

त्रतुं त (सं॰ त्रि॰) ऋत वाहु॰ उनन्। सर्धन, सर्धां कारी, इसदी, भगड़ानु।

षर्थं (सं पु ०) अर्थंते ऋ-(चित्र-जेवि-गोर्जियस्यन्। चय् राष्ठं । इति यन्। यहा अर्थ्यंते अर्थ-भावे कर्मीय वा अच्। अभिष्ठेय, वाच्य, मानो। यव्दको यिक हारा बोध्य पदार्थं अर्थात् 'घट' ऐसा यव्द उचारण करनेसे जो वस्तु समभौ जातो, वही घट यव्दका अर्थं है। अल्डारिकोंके मतसे अर्थं तौन प्रकारमें विभक्त है—वाचार्यं, जच्यार्थं और व्यद्धार्थं। जिस यव्दसे जो अर्थं प्रतिपन्न होता है, उसे वाच्यार्थं कहते हैं। जैसे 'ग्रह' कहनेसे घर समभा गया। जच्चण हारा जा अर्थं समभते, उसे जच्यार्थं कहते हैं। जैसे, गङ्गामें गोपगण वास करते हैं। गङ्गाके जनमें मनुष्य वास नहीं कर सकते, अतएव जच्चण हारा गङ्गाके जूलवर्तीं गोपगण समभ पड़ते हैं। काव्यमें व्यक्तना यिकहारा जिस अर्थंका वोध होता है, उसे व्यद्धार्थं कहते हैं।

२ धन, दीलत। सव कोई धनकी प्रार्थना करता इससे धनका नाम अर्थ हुआ है। अर्थ तीन प्रकारका है— यक्त वर्ण, शवल वर्ण एवं काणा वर्ण। यक्त वर्ण अर्थहारा ऐहिक कार्य्य करनेसे देवल, शवल वर्ण अर्थहारा मनुष्यल और काण्यवर्ण अर्थहारा तिर्यक् योनिल लाभ होता है। चतुवर्णके निज निज हात्ति-हारा उपार्जित अर्थका नाम शक्त है। जैसे ब्राह्मणका याजन अध्यापनादिहारा अर्जित, चित्रयका जयनस्म, वैश्वका किष वाणिन्यादि लक्ष और श्रुद्रका दास्या-पार्जित धन है।

श्रनन्तर द्वांतिहारा उपार्जित धनको श्रवल कहते हैं। श्रश्चीत् श्रपनेसे नीच जातिकी द्वतिहारा जो धन उपार्जन किया जाता, उसका नाम श्रवल है। जैसे द्वाह्मणका चित्रय द्वतिहारा उपार्जित श्रीर चित्रयका वैश्व द्वितिहारा उपार्जित धन इत्यादि। यन्तरित द्वति हारा उपार्जित धनका नाम क्षण्ण है। श्रश्चीत् नीचेके एक वण्णेको श्रतिक्रम कर उसके वादके वण्णेको द्वति हारा जो श्रश्च उपार्जिन किया जाता है, उसे क्षण्ण कहते हैं। जैसे द्वाह्मणका वैश्यद्वत्ति हारा श्रीर चित्रयका श्रद्ध द्वति हारा उपार्जित स्थां। सव वर्णों के प्रचमें पैद्धक किंवा वन्ध्र वान्ध्रव प्रदत्त श्रथवा विवाहके समय प्राप्त धन श्रक्त होता है। फिर उत्कोच, श्रल्क एवं निष्येष वस्तुकी विक्रीसे प्राप्त श्रवला परोपकारके बदले सिला हुशा धन श्रवल कहा जाता है।

पाशा प्रसृति जुवा खिलने एवं नाच, गान, चोरी, परपीड़न, ठगपने तथा दुस्साइसके कामसे जो धन साभ होता है, हमारे शास्त्रकार उसे क्रणा कहते हैं।

३ प्रयोजन, सतलव चर्च ग्रन्ट्से प्रयोजन भी समभा जाता है। प्रयोजन दो प्रकारका है, सुख एवं गीय। जो दूसरेकी इच्छाके अधीन नहीं है, उसे मुख्य अर्थ कहते हैं। 'सुभी जिसमें सुख हो कभी दुःख न मिले'। यहां दी इच्छात्रोंका विषय सुख और दु:खकां अभाव ही सुख्य प्रयोजन है। फिर जो अन्य इच्छाने अधीन है, उसे गीण अर्थ कहते हैं। जैसे भोजन करनेसे सुधा निव्वत्ति होती है। यहां ज्ञुधानिवृत्ति भोजनको दृच्छाके अधीन रहनेसे गीए है। यद्यपि प्रयोजन नाना प्रकारका है. तथापि शास्त्रकार प्राधान्यके हेतु धर्मी अर्थ काम मोच यही चार प्रकारका श्रर्थ स्तीकार करते हैं। क्योंकि अन्यान्य प्रयोजन ईन्होंमें या जाता है। साङ्ग्रवादी सर्ग भीर अपवर्गे-यही दो प्रकारका पुरुषाय मानता है। दु:खकी अलाना निवृत्ति अर्थात् मोचक्प प्रयोजन भन्य इच्छाने भाषीन न रहनेसे प्रधान है, धर्म अर्थ कास उसके साधन हैं। उनमें भी धर्म ग्रंथ का एवं प्रयं कामका साधन है। प्रयात् धर्म करनेसे

अर्थ होता एवं अर्थ होनेसे कास्य कार्य अनायास ही हो जाता है।

8 निमित्त, वास्ता। कर्माण यन्। ५ विषय। ६ श्रव्हादि। ७ च्रेयवस्तु; जाननेका विषय। ८ तन्त्र आवापादि। वर्ष चिना श्रव्ह देखो। ८ यथार्थ। १० वसुः स्त्रभाव। ११ निवृत्ति। १२ न्योतिष्रोक्त ज्ञानसे दूसरा ग्रह। १३ प्रकार। भावे श्रन्। १४ श्रमिलाव। १५ प्रार्थना। कर्मण श्रन्। १६ श्रवेनीय विणा। १७ फल।

अर्थं कर (सं॰ ति॰) अर्थं करोति, अर्थं क चेत्वादौट। १ घनका साधन, रुपया देनेवासा। २ उपयोगी, सुफीद। (स्त्री) अर्थं करी।

'अयं करी च वदा।' (हितीपदेश)

अर्थं कर्मन् (सं॰ क्षी॰) प्रधान कार्य, खास काम। अर्थं काम (सं॰ पु॰) १ उपयुक्तता एवं इच्छा, धन तथा अभिजाब, दौजत और खुशी। (ति॰) २ धनस्पृह, दौजतका खाहिशमन्द।

अयं किल्लिषिन् (सं॰ ति॰) धनका पापी, दौत-तका वियोमान, जो रूपया तिने-देनेमें साफ्न हो। अयं कच्छू (सं॰ क्षी॰) अर्थे अर्थे स्व वा कच्छू, ७ वा ६ तत्। १ धनका कष्ठ, दौततको तकतीफ्र। २ कष्टसाध्य प्रयोजन, सुधिकत्तवे निकत्तनेवाता साम।

अर्थं कत् (सं बि ) अर्थं करोति, अर्थं करिक् तुक्। अर्थं कर, दी बत देनेवा ला।

प्रश्रक्तत्या (सं॰ स्तो॰) लाभवा कार्य, जो काम फायदेके लिये किया जाता हो।

प्रायं क्षम (सं॰ पु॰) अर्थ स्य क्षमः. ६-तत्। जैमिन्यू त कः ने जन्तर्गत क्षमविशेष। कः प्रकारका क्षम
यह है—शब्दक्षम, यर्थक्रम, पाठक्रम, स्थानक्षम,
मुख्यक्षम और प्रवृत्तिक्षम। शब्दक्षम और प्रयंक्षम
साथ ही जानिपर अर्थक्रम बन्नवान् होनेसे उसीने
अनुसार कार्यका जनुष्ठान करते हैं। यथा,—

"च्छिहोतं जुहोति यवागू पचित"। (युति)

अर्थात् अग्निहोत्र करता और यवागू पकाता है। किन्तु यवागू पकाकर ही अग्निहोत्रयाग होता है। इस्तिये श्रुतिका मध्दक्तम छोड़ श्रयं क्रम्से पहले यवागूको ही पकाते हैं।

ष्ययंगत (सं वित ) अर्थे गतम्, २-तत्। १ गतार्थं, विकायदा, वेसतलव। (पु॰) २ श्रलङ्कार धास्त्रोत्त धर्याश्रित दोष विशेष, शायरीमें मानी विगड़ ज्ञानिका चिव।

चर्ष गरीयस् (सं॰ त्रि॰) चर्चान्वित, चिम्रायगर्भ, मानीदार, जिसमें मतलव खूव भरा रहे।

अर्थगीरव (सं किता ) हिन्तत्। अस्य कथामें अर्थका याधिका, योड़ी वातका वड़ा मतस्व । इसी प्रकारका प्रव्ह प्रश्नंसनीय होता है। भारवि कविकी रचना प्रायः अर्थगीरवसे भरी है, जिससे जनसमाजमें जनका बनाया किरातार्जुनीय यति आदरकी सामग्री उहरा है।

शर्यं म (सं॰ त्रि॰) श्रधें हन्ति, ताच्छी खादी ट। श्रधं नाशक, रुपया बरबाद करनेवाला, फ्लूल खर्चं। श्रधं चिम्पका (सं॰ स्त्री॰) कर्कंट स्पृष्टी, ककरा-सिंगी।

अर्थिचन्तक (सं० पु॰) राज्यके श्राय-व्ययकी चिन्ता रखनेवाला मन्त्री, जो वजीर बादशाहीके श्रामद-खुर्चका ख्याल रखता हो।

श्रध विन्ता (सं श्रद्धी ) श्रधीनां सन्तिकर्तव्य तन्ता-यव्ययादीनां चिन्ता, ६-तत्। मन्त्रीने कर्तव्य राजाङ्ग-तन्त्र श्रीर श्रायव्ययादिकी चिन्ता, श्रपनी श्रीर दूपरिकी बाद्याहीमें किये जानेवाले कामका ख्यान ।

अर्थ जात (सं क्ती ) अर्थानां जातम्, ६ तत्। १ अयसमूह, दौजतका देर। (त्रि ) अर्थः जातो यस्य, बहुत्री । २ धनसम्पन्न, दौजतसन्द। ३ असि-प्रायगर्भ, मानीदार।

श्रयं ज्ञ (सं वित ) श्रयं जानाति, श्रयं न्जा-का। प्रयोजनज्ञ, मानो समभानेवाला, जो मतलव निकाल निता हो।

श्रयं तस्त (सं को ) १ सत्य, मूल विषय, रास्ती, असली मतलव। २ किसी विषयकी सची दशा, मामसेकी जो हालत श्रसलमें रहे।

श्रयंतस् (सं॰ श्रव्य॰) श्रयं —तसिल्। १ किसी प्रधान

विषयपर, खास सतलवसे। २ अर्थानुसार, सानीके मुवाफिकः। २ वस्तृतः, असलमें सच-सच। ४ अर्थात्, यानी।

अर्थंद (सं । ति ।) अर्थान् धनानि दहाति, अर्थं-हा-क १ घनद, दीलत देनेवाला। २ उपयोगी, फायदेसन्द। ३ उदार. सखी। (पु ) ४ घनदान द्वारा सन्तोष-कारी प्रिष्य वा छात्र, जो शागिर्द या तालव-द्रव्स दीलत दे खुश करता हो। ५ जुनेर।

शर्य देख (सं ॰ पु॰-लो॰) जुर्माना, दोलतको सजा, जो रूपया किसो सुजरिससे सजाके तौरपर वस्त्र हो। शर्य दूषण (स॰ को॰) शर्यानां दूषणम्, ६-तत्। श्रन्यके धनका श्रपहार, दूसरेको दोतलका विगाइ। सम्पत्तिका श्रनुवित श्रम्, दोलतको गेरवाजिक गिरफ्तारी। ३ श्रनुवित व्यय, फ्रजूनखर्मी। ४ वाक्यार्थ में दोषारीपण, फ्रिक्रेके सानौमें ऐक्जोयो।

षयेना (सं॰ स्तो॰) अयं-युव्-टाप्। याचा, मांग। २ भिचा, भीख। ३ अर्टना, तक्तवीफ, दिही।

"याखा मिचार्यं नादं ना।" ( पनर )

अर्थं निवन्धन ( सं॰ व्रि॰ ) धनसे प्रयोजन रखनेवाला, जिसका सबब दीलतमें रहे।

अर्थ निश्चय (सं॰ पु॰) अभिप्रायका निर्णय, इराहाको फैसला।

अर्थं नीय ( सं॰ त्रि॰ ) याश्वाकी योग्य, सांगने कावित । अर्थं पति ( सं॰ पु॰ ) अर्थानां पति:, ६-तत्। १ राजा, बादशाह । २ कुविर। ३ अधीखर, दीलतमन्द प्राकृत ।

श्रधंपर (सं॰ ति॰) १ धनोपार्जनपर कटिवड, जो दौलत कसानेमें लगा हो। २ व्ययपराङ् मुख, कञ्चू स. जो खर्च करनेसे मुंह चीराता हो।

अर्थीपशाच (संक्रिक) धनका प्रेत, दौलतका श्रेतान्, जो रुपयेके खिये श्रेतानी करनेसे चूकता न हों।

त्रथं प्रकृति (सं ॰ स्त्रो ॰) अर्थानां प्रयोजनानां प्रकृतिः कारणम्, ६-तत्। प्रयोजतच्हेतु नाटकाङ्ग कार्यका कारण पञ्चका

अर्थभयोग (सं॰ पु॰) अर्थानां धनानां तन्त्रायव्याया-

दीनाञ्च प्रयोगः नियोगः। १ ऋणदान बाणिच्यादि रूप धनद्विकार द्वित वा व्यवहार, दीतलका द्रस्तेमान, जो काम रूपया बढ़ानेका हो। २ द्विजीविका, सूद-खोरी। ३ मन्त्रके कर्तव्य तन्त्र और आवापादिका यथाक्रम नियोग, अपनी और दूसरेकी बादशाहीके स्नामद-खर्च का काम। दसे मन्त्री करता है।

भर्ष प्रसादनी (सं॰ स्ती॰) धामनहन्ता।
भर्ष प्राप्त (सं॰ पु॰) शब्दं विना केवलेनार्थेन प्राप्तः,
३-तत्। अर्थ प्रकाश करनेको शब्द न रहते भी तात्पर्य द्वारा समभा जानेवाला विषय, जो बात मानीदार
लफ्ज न मिलते भी मतलबसे ही समभ लोजाती हो।
अर्थप्राप्ति (सं॰ स्ती॰) १ धनका आगम, न्पयेकी

कमायो। २ श्रिभिपाय सिहि, मतलवका निकास।
श्रिषंबन्ध (सं॰ पु॰) श्रर्थैः विषयेः शब्दादिभिः बन्धः।
१ शब्दादि हारा बन्ध, सभ्ज, वगैरहकी वन्दिश।
२ घनस्तत बन्धन, दोस्ततको जकड़। ३ मूलपंक्ति, श्रद्ध।
श्रिष्ठेविह (सं॰ वि॰) खार्थी, खुदग्ज, को श्रपना
ही मतलव देखता हो।

श्रवैवोध (सं॰ पु॰) मुख्य श्राशयका श्रभिज्ञान, श्रमली मतलबका जाहिरा।

त्रर्धभाज् (सं० त्रि०) सम्पत्तिविभागका अधिकारी, जो क्पये-पैसेने बंटवारिका इक्दार हो।

श्रधभावना (मं॰ स्ती॰) श्रधीनां भावना, ६-तत्। १ सर्वजनक याग-साधन भावना। २ श्रधीचन्ता, टीलतकी फिक्र।

भयंभृत (सं पु॰) श्रधिक वेतन पानेवाला, जिसकी तनखाइ वड़ी रहे।

श्रर्थमेद (सं॰ पु॰) विभिन्नता, श्रर्थंका श्रन्तर, फक्, मानीकी जुदायी।

श्रिमयीदा (सं क्ती ) श्रर्धस्य कारणस्य मर्यादा, सकल जारण वस्तुका मेलन, पूरे मतलबकी चीजका मिनान।

मर्थमात ( सं॰ क्षो॰) मर्थे एव मयूर व्यंसकादित्वात् चिदेव चिन्नात्रमितिवत् मवधारणार्थमात् मन्देन नित्य सम्पत्ति, धन, जायदाद, दीत्तत, रूपया-पैसा। मर्थमाता (सं॰ स्त्री॰) मर्थस्य माता, ६-तत्। १ अल्पघन, थोड़ी दौलत। २ घनांश, दौलतका हिसा।
३ बहुधन, बड़ी दौलत। ४ घन बाहुला, दौलतको
बढ़ती। ५ घनका परिमाण, दौलतका मिकदार।
अर्थलाम (सं॰ पु॰) घनको प्राप्ति, दौलतको कमायी।
अर्थलुक्य (सं॰ प्रि॰) घनलोलुप, दौलतका खाहिश-मन्द, सालची कन्त्रुस।

भर्षतीय (अ॰ पु॰) धनकी श्रत्यता, दौततकी कसी।

त्रयंनोम (सं॰ पु॰) घनका त्रमिनाष, दीनतकी खाहिश, नानच।

चर्यं वत् (सं वि वि ) अर्थोऽस्तास्य, चार्यं नत्प मसः वः। १ अर्थं युक्त, दौलतमन्द। २ सार्थं क, मानीदार। (अव्य ) अर्थं न तुष्यं क्रिया अर्थं दव अर्थं स्थेव अर्थं मईति वा वित । अर्थं के न्याय, सतलक्ष्की तरह, मानीके सुवाफ़्कि,।

म्रर्धवत्त्व (सं॰ क्ली॰) सार्धकता, मानौखेजी। मर्घवर्गीय (सं॰ ब्रि॰) द्रव्याधिकरण युक्त, चीज़की सद रखनेवाला।

श्रधं वाद (सं॰ पु॰) श्रधं स्य लचणया सुत्यधं स्थ निन्दार्धं स्य वा वादः, वद-करणे-घञ्; ६ तत्। १ प्रशंसनीय गुणवाचक श्रब्द, प्रशंसनीय वाका। २ निन्दनीय दोषवाचक श्रब्द, निन्दनीय वाका। भावे घञ्। ३ सुत्यर्थं कथन। ४ निन्दार्थं कथन।

गौतमस्त्रके मतसे वेदका दो विभाग है—मन्त्र एवं वाह्मण। उसमें "शाक्षण न रजसा" इत्यादिको ब्राह्मण श्रीर सन्ध्रावन्दनादिको मन्त्रभाग कहते हैं।

वेदका ब्राह्मणभाग तीन भागों में विभन्न है। यथा—विधि, अर्थ वाद एवं अनुवाद। "विध्यर्थ वादातुवाद-वचनविनियोगात्।" (गी॰ स॰ २।६१)

जिस वाक्यदारा कोई व्यवस्था की जाती, उस विधायक वाक्यका नाम विधि है। "विधिविषायकः।" (गी॰ ए॰ २१६२) जैसे, 'जो मनुष्य खर्गलामको इच्छा रखे, वह श्राग्नहोत्र याग करे।' यहां खर्गें लाभेच्छ्क मनुष्यके लिये श्राग्नहोत्र यागको विधि की गई।

अध्वाद चार प्रकारका है,—स्तुत्यय वाद, निन्दार्ध-

वाद, परक्षत्यथेवाद एवं पुराकल्पार्थवाद । "क्विनिन्दा परकृति: पुराकल इत्यर्थवाद: ।" (गी॰ स॰ २।६२)

जिस कार्यकी विधि की गई है, उसी विहित कार्यका फल दिखाकर प्रशंसा करनेकी सुत्यर्थवाद कहते हैं। जैसे, सन्ध्यावन्दनादि करनेसे देनिक पापचय एवं निरापद ब्रह्मकीक प्राप्त होता है।

किसी कार्यमें अनिष्ट दिखाकर विहित कार्यमें अवत्त करनेको निन्दा कहते हैं। जैसे, 'अमावस्था प्रस्ति पर्ददिनमें स्त्री तैसादि व्यवहार करनेसे लोग नरकगामी होते हैं।' यहां पर्ददिनमें स्त्री तैसादि व्यवहारको तैसादि व्यवहारको निन्दास उसके निवारणको विधि को गई।

जो निसी व्यक्तिने लिये नर्तव्य श्रीर निसीने लिये अनर्तव्य हो, वैसे परस्पर विरुद्ध नान्यका नाम परक्तिति है। जैसे, शाक्तने लिये मद्यमांस द्वारा पूजा नरनेकी व्यवस्था है, परन्तु वैश्ववने लिये वह मना है।

पूर्व के आचरित वाकाका नाम पुराक्त है।

सारेने लिखा, विधिवाका भी किसी किसी जगइ
श्रवसन हो जाता है। वैसे स्वलमें सुत्यर्थवाद
हारा कार्य करना पड़ता है। फिर किसी किसी
स्वलमें विधि वाकाने साथ एकत्र पोठ रहनेसे अर्थन्वाद प्रामाख्य भी होता है। श्रीक्षण्य तर्का कहार कहते
हैं, विधिने साथ श्रसमित्याहृत वाकाका नाम अर्थन्वाद है। श्रवाद देखे।

षय विज्ञान (सं क्षी ) ष्रयं स्य विज्ञानम्, ६-तत्। ष्रयं ग्राहिता, मानीकी समभदारी। यह वृहिके श्राठमें एक गुण होता है,—

> "गृ यूषा श्रवणसे व ग्रहणं धारणं तथा। कहोऽपोहाऽर्षं विज्ञानं तस्त्रज्ञानस घीगुणा:॥" ( ईस )

गुरुको चेवा, प्रास्त्रीपदेशका अवण, ग्रहण तथा धारण, तर्क छोड़ समभदारी श्रीर निश्चित करण वृद्धिके यह श्राठ गुण होते हैं।

श्रधं विदु (सं॰ नि॰) श्रधं कार्यप्रयोजनादि वा वित्ति, शर्धं-विदु क्षिप्। कार्योभिज्ञ, सतलब समभाने-वाला, होशियार।

श्रय विप्रकर्ष (सं॰ पु॰) अर्थ स्य अर्थ बोधस्य विप्रकर्षः Vol. II 49 दूरलं विलम्ब इति यावत्, ६-तत्। विलम्बमें अये-बीध, शौधु अये बीध न होना, पूर्वपूर्वको अपेचा उत्तर उत्तरका विलम्बमें अये बीध, मानीका जल्द समभा न पहना।

वाक्यमें जो सब पद रहते हैं, खलविशेषमें उनके बीच पहले कारक पीके लिङ्गादिका अर्थ बोध होता, इसीसे कारककी अपेचा लिङ्ग शौर वाक्यादिका अर्थ सममनेमें विलम्ब लगता है।

श्राह्मविवेकको टोकामें श्रीक्षण तर्कालङ्कारने लिखा है,—"क्षत जैमिनिस्त' ब्रुतिलिङ्ग-नाक्य-प्रकरण-स्थान-समा-स्थानां समनाय पारदीर्व स्थानवं विप्रकर्षात्।" श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समास्था, ये सब न्याय यदि एक हो स्थानमें डपस्थित हों, तो क्रम-क्रमसे न्यायका दीर्व स्था होता है। इसके भाष्यमें कहा है—

"श्रुतिहितीया चनता च खिङ्क' वाक्यं पदान्ये च सं'हतानि। सा प्रक्रिया या कथिनव्यपेचा स्थानं क्रमी योगवर्खं समास्था॥"

हितीय प्रकृति कारकवा नाम श्रुति है। श्रुनेक स्थलों में प्रकृत भाव प्रकाश करने के लिये विशेष शब्दका प्रयोजन नहीं पड़ता, केवल हितीयादि विभक्ति ही वह उद्देश्य सिंह हो जाता है। जैसे 'श्रुव' पचिति।' भात पक रहा है। यहां श्रुव शब्दमें केवल हितीया विभक्ति देखकर ही पच धातुका कर्म बोध होता है। इस कर्मको समभने के लिये दूसरे पदका प्रयोजन नहीं है।

फिर उपपदमें भी दितीयासे ऐसे अर्थका बोध होता है। जैसे,—'मासमधीते'—एक मास काल पढ़ते हैं। यहां सब बात ठीक प्रकाश करके बोलने-में,—'मासव्याप्य अधीते' एक महीनेसे पढ़ते हैं, इस तरह खोलकर कहना चाहिये। अतएव 'वे एक महीनेसे पढ़ते हैं' ऐसी बात कहनेसे 'एक महीनेसे' दसमें अन्यपदकी अपेचा रहती, इसलिये विलम्बों यथार्थ बोध होता है। इसके रोक्तनेके लिये ही कारककी बात कही गई है।

जपरके भाष्यमें केवल दितीयाकी बात लिखी

है। वस्तुतः उससे सब कारकीको ही समभाना होगा। कारण, कारकों में जो विभक्ति रहती हैं, वही सब प्रकृतिक साथ अन्वित होकर अपना अपना अर्थ प्रकाश करती हैं। एवं अर्थ प्रकाश करते हैं। एवं अर्थ प्रकाश करते समय वे अन्य परों को अपेचा नहीं करतीं। वाचस्पतिमित्रने वेदान्तकी टीकामें इन बातों को लिखा और तकी लङ्कारने यों उदाहरण दिया है,—'त्रीहीन् वहन्ति'। आग्रधान्य अवधान करेगा अर्थात् कूटेगा। यहां 'त्रीहि' शब्दमें हितिया विभक्ति रहने से धानको कूटकर भूसी रहित करना होगा, ऐसा धालय प्रकाश होता है। यहां इस अर्थ के प्रकाशनको अन्य परकी आवश्यकता नहीं पड़ी।

भाषामें लिङ्ग शब्दका पर्यं चमता वताया गया है। चमता शब्दने प्रयंका सामर्थं समभ पड़ता है। जैसे,—'इविदेवसदनं दामि'। इस मन्त्रको कहां नियोग करना चाहिये, यह लिखा न रहनेपर भी— 'दाप् लवणे'—इस छेदनार्थं दा धातुसे निष्णत्र दामि पदके हविश्लेद सामर्थं हेतु हविश्लेदनमें ही इसका विनियोग समभा जाता है।

परस्पर श्रन्वययुक्त तिङ्न्स श्रीर सुवन्त पदसमूहका नाम वाक्य है। कौन काम किसतरह करना होता, दूस श्रपेद्याका नाम प्रक्रिया वा प्रकरण है। समान देश वा क्रमको स्थान कहते हैं। योगवल वा यौगिकका नाम समास्था है।

लिङ्ग की अपेचा श्रुतिका अर्थ वलवत् है। जैसे, 'पायसेन दक्षा जुहोति'। (श्रुति)। पायस (पयः प्रकाशन सन्त, पयः पृथिव्या इत्यादि ) और दिष द्वारा होस करे। यहां दिष द्वारा ही होस करेना श्रुतिसमात है। उसमें अन्य किसी पदकी अपेचा न रहनेसे पहले उसीना अर्थवीध होता, अतएव वही प्रधान कहा जाता है। पीछे पयः पृथिव्या द्वारा होस करनेका बीध, सन्त्रके सामध्य हेतु विलस्त्रमें होता है। इसित्ये श्रुतिकी श्रुपेचा इसे दुर्व ल कहते हैं। इस तरह लिङ्ग वाक्यादिको अपेचा बचवान् है।

अधि हिंड (सं • स्ती •) धन सञ्चय, दी बतवा अस्वार।

श्रधं वेद (सं॰ पु॰) शिलाशास्त्र, कारीगरीका द्ला।
श्रधं वैकला (सं॰ क्तो॰) १ सत्यातिक्रम, वातको
पोशीदगी। २ वाक्छल, वक्रोक्ति, खिलाफ्-वयानी।
श्रधं व्यपाश्रय (सं॰ पु॰) श्रधं स्य प्रयोजनस्य व्यपाश्रयः
स्थानम्, ६-तत्। १ प्रयोजन सम्बन्ध, श्रभिष्ठेयका
श्राश्रय, सतलवको जगह, सानौका ठिकाना (वि॰)
२ सप्रयोजन, सतलवी।

अर्थ व्यय (सं १ पु॰) वनोत्सर्ग, दौलतका खर्च। अर्थ व्ययक्त (सं १ ति॰) अर्थ स्य धनस्य व्ययप्रणाली जानाति; अर्थ व्यय-क्ता-क, ६-तत्। न्यायव्ययो, कायदेसे खर्च करनेवाला।

यर्थं व्ययसह (सं० ति०) सितव्ययो, तिषायतो।
यर्थं यास्त (सं० त्ती०) अर्थं स्य मन्वादिप्रणीत राजनीत्यादि दृष्टविषयस्य यास्त्रम्, ६-तत्; तत्प्रतिपादक यास्त्रम्, याक्त० तत् वा। अर्थं नोतिविषयका यास्त्र, जिस दृश्ममें दीलतका वयान् रहे। यह कपये कमाने, वचाने और वढ़ानेकी वात वताता है।

सम्प्रति चाणका वा कीटिकाका अर्थभास्त प्रकाशित हुआ है। उसे देखकर इस समभा सकते हैं, सन् ई॰से चार-पांच गताव्द पहले हिन्दुवोंकी राजनीति कैसी रही। अर्थशास्त्रमें जिस प्राचीन धार्मिक, सामाजिक ग्रीर राजनेतिक विषयकी भानीकना निकली, उसकी सूची नीचे लिखी है,-प्रथम विनयाधिकारमें राजहत्ति, विद्यासमुद्देश, श्रान्वीविकी-वार्तास्थापना, दण्डनीति-खापना, त्रयीखापना, खापना, वृद्धसंयोग, इन्द्रियजय, चरिषड्वर्गलाग, राजिंद्वत्त, श्रमात्योत्पत्ति, मन्तिपुरीहितोत्पत्ति, उपधासे श्रमात्यका शीचाशीचन्नान, गृद्पुन्मोत्-पत्ति, संखोत्पत्ति, गूटपुरुषप्रचित्रं, सञ्चारीत्पति, खविषयमें क्रत्याक्तत्यके पचका रचण, परविषयमें क्तलाकलके पचना उपग्रह, मन्त्राधिकार, दूतप्रणिधि, रानपुत्ररचण, अवरुद्ध इत्त, अवरुद्ध अवस्थानी हृति, राजप्रिषिपं, नियान्त प्रणिधि, श्रात्मरिचतन । दूसरे ग्रध्यच प्रचाराधिकारमें - जनपदका निवेश, भूमिके क्तिद्रका विधान, दुगैका विधान, दुगैका निवेश, सनिः धाताका चेयकमे, समाहत्वे समुद्यका प्रस्थापन,

अवपटलका गाणनिका प्रधिकार, युत्तसे अपद्वत समु-दयका प्रत्यायन, उपयुक्तपरीचा, शासनका अधिकार, कोश्रम रखने योग्य रत्नको परीचा. आकर कर्मान्तका प्रवर्तन, श्रचशालामें सुवर्णेका श्रध्यच, विशिखामें सीवणिक प्रचार, कोष्ठके भागारका अध्यच, पख्य (बाजी)का यध्यच, कुप्यका यध्यच, पायुधके पागारका श्रध्यच, तुलाके मानका पौतव, देशकालका मान, गुल्मका यथव, गुल्मका व्यवहार, सूतका यथव, सीताका (चीनी) अध्यच, सुराका अध्यच, सूनका मध्यच, गणिकाका मध्यच, नौकाका मध्यच, गायका ष्रध्यत, ष्रखका ष्रध्यत, इस्तोका ष्रध्यत्त, इस्ताका प्रचार, रथका अध्यच्न, पतिका अध्यच्न, सेनापतिका प्रचार, सुद्राना ग्रध्यच, विवीतका ग्रध्यच, समाहर्ताना प्रचार, ग्टहपति वैदेहक-तापसका व्यञ्जन प्रणिधि, नागरक प्रणिधि। तीसरे धर्मस्थीयाधिकारमें - व्यव-हारको स्थापना, विवादके पदका निवन्ध, विवाहका संयुक्त, विवाहका धर्म, स्त्रीके धनका कल्प. श्राधि-वैदनिक, ग्रुमुषा, भर्म, पारुष्य, हेव, श्रतिचार, **उपकार, व्यवहारका प्रतिषेध, निष्यतन, पथ्यनुसरण,** इस्तप्रवास, दीर्घप्रवास, दायका विभाग, पुत्रका विभाग, दायका क्रम, अंग्रका विभाग, वास्तुज्ञ, ग्टहका वासुक, वासुका विकाय, सीमाका विवाद, मर्यादाका स्थापन, वाधाका वाधिक, विवोत चेत्रके पथकी हिंसा, समयका त्रनपाकर्म, ऋणका आदान, श्रीपनिधिन, दास-कर्मनरका कला, खामीका त्रिवतार, स्ततकता व्यविकार, सम्भय-समुखापन, विक्रीत क्रीतका श्रनुश्रय, दत्तका श्रनपाकर्म, श्रस्तासिक विक्रय, खखामीका सम्बन्ध, साहस, वाक्-पारुष्य, दण्डपारुष, यूतका समाद्वय, प्रकीए क। चौध काएटक योधनाधिकारमें जाक्कका रचण, वैदे-इकका रचण, उपनिपातका प्रतीकार, गूढालीवोकी रचा, सिंद व्यञ्जनसे साणव प्रकाश, शङ्कारूप क्तर्यका श्रभिग्रह, श्राग्र सृतककी परोचा, वाक्यकर्मका त्र्रतुयोग, सर्वाधिकरणका रच्चण, एकाङ्गकी वधका निष्कृय, ग्रुड-चित्र (ग्रनेक) दण्डकल्प, कन्माका प्रकास, श्रतिचारका दग्छ। पांचवें योग हत्ताधि-

कारमें दाखकार्मिक, कोशका श्रक्षसंहरण, स्रत्वका भरणीय, अनुजीवीका वृत्त, समयका श्राचारिक, राज्यका प्रतिसन्धान, एकैखर्य। छठें सर्इन योन्याधि-कारमें - प्रकृतिकी सम्पत्, शमका व्यायामिक । सातवें पाड्गुखाधिकारमें वाड्गुख समुद्देश, चयके स्थानकी व्रडिका निश्वय, संशयकी वृत्ति. समहीन ज्यायस्में गुणका श्रमिनिवेश, होनसिन, विग्टह्यासन, सन्धा-यसन, विग्टह्म यान. सन्धाय यान, सन्ध्य प्रयाण, यातव्य धीर अमित्रके अभिग्रहको चिन्ता, चय-लोभ विराग चेतु प्रक्ततियोंका सामवायक विपरिसर्थ, संचित प्रयाणिक, परिपणित, श्रपरिपणित, श्रपस्टत, सन्धः हे धोभाविक, सन्धि-विक्रम, यातव्य वृत्ति, चनुग्राह्म मित्रविशेष, मित्रसन्धि, हिरखसन्धि, भूमिसन्धि, सिन, समंसिन, पाणि ग्राइचिन्ता, **ञ्चनवसित** हीनम्राति-पूरण, बलवानसे विग्रह करके उपरोध हितुक दण्डोपनत वृत्त, दण्डका उपनायी वृत्त, सन्धिका कर्म, सन्धिका मोच, मध्यम चरित, उदासीन चरित, मग्डल चरित। त्राठवें व्यसनाधिकारसें -- प्रक्तिके व्यसनका वर्ग, राजा और राज्यके व्यसनकी चिन्ता, पुरुषके व्यसनका वग<sup>९</sup>, पौड़नका वग<sup>९</sup>, कोशके सङ्गका वग<sup>९</sup>, स्तम्भना वग<sup>९</sup>, बन्नने व्यसनना वग<sup>९</sup>, मित्रने व्यसनना वर्ग । नवें श्रभियास्यत्कर्माधिकारमें श्रात, देश श्रीर जालके वलावलका ज्ञान, यात्राका काल, वलके उपादानका काल, सम्राहका गुण, प्रतिबद्ध करकी पञ्चात् कोपकी चिन्ता, वाह्य श्रीर श्रभ्यन्तरको प्रक्रतिके कोपका प्रतिकार, चय, व्यय और लाभका विपरिसर्थ, वास्त्र और अभ्यन्तरकी ग्रायत्, दूष्य ग्रतुका संयुक्त, चयं, अनर्थं एवं संभयसे युक्त भीर छपाय तथा विकल्पसे उत्पन्न सिद्धि। दश्वें संग्रामाधिकारसें— स्त्रन्यावारका निवेश, स्त्रन्थावारका प्रयाण, वल-व्यसनने अवस्वान्दकालका रचण, जूट युदका विकल्प, खसैन्यका उत्साहन, खनल श्रीर श्रन्य वलका योग, युद्दको भूमि, पत्ति-ग्रम्ब-रथ ग्रीर इस्तीका नमें, पचनचरोका वलाग्रसे व्यूह विभाग, सार-गुल्पाका बलविभाग, पति-श्रख-रथ श्रीर हस्तोका युद्ध, दर्ग्डभोगके मर्ग्डलका असंद्वत व्यूहन, उसके प्रति

व्यूहका खापन। ग्यारहवें सङ्ग्रहताधिकारमें भेदका

उपादान, उपांग्रका दग्छ। बारहवें आवलीयसाधिकारमें दूतका कमें, मन्त्रका युद्ध, सेनाके मुख्यका वध,

मण्डलका प्रोत्साहन, प्रस्त-अग्नि और रसका प्रणिधि,
वीवधासारका प्रसारवध, योगका अतिसन्धान. दण्डला
अतिसन्धान, एक विजय। तेरहवें दुगेलकोषायाधिकारमें—उपजाप, योगका वामन, असपैका प्रणिधि,
पर्युपासनका कमें, अवसदें, लव्यप्रमन। चौदहवें
श्रीपनिषदिकाधिकारमें—परधातका प्रयोग, प्रलक्षन,
अद्भुत उत्पादन, भेषक्य और मन्त्रका प्रयोग,
स्ववलके उपधातका प्रतीकार। पन्द्रहवें तन्त्रयुक्त्यधिकारमें—तन्त्रको युक्ति।

अर्थ शोच (सं॰ क्षी॰) अर्थानां अर्थीपार्जनानां शोचं अर्घित्वम्, ६-तत्। अर्थार्जनकी ग्रुडि, दौलत कमाने-की पाकीज्गो। मनुने सकल प्रकारके शोच मध्य न्यायार्जनको ही प्रधान माना है।

अर्थ संग्रह (सं० पु॰) अर्थीनां संग्रहः, ६-तत्। धन-सञ्चय, दोलतका दक्षटा करना।

. श्रथ संस्थान (सं॰ क्ली॰) श्रथीनां संस्थानं स्थिति

, येस्मात् येन वा, श्रथं-सम्न्स्या श्रपादाने करणे वा

, लुप्रद्। १ धनोपार्जनसाधन प्रतिग्रहादि, दौलत

कमानेका काम। भावे लुप्रद्र, ६-तत्। धनको स्थिति,

दौलतको हालत, खुजाना।

श्रय सञ्चय (सं॰ पु॰) श्रयानां धनानां सञ्चयः समुचयः समूद्वयः, ६-तत्। धनसंग्रहः, धनसमूहः, दौलतका \_श्रकारः, रुपये पैसेका देर।

श्रथं समाज (सं॰ पु) श्रथीनां धनानां श्रभिधेयानां कारणानां वा समाजः समूदः. ६-तत्। धनसमूदः; श्रभिधेयसमूदः, कारणसमूदः।

न्यायशास्त्रके सतरे, जहां द्रव्यका कोई विशेष धर्म अर्थात् गुण उत्पादन करनेकी अन्यान्य कारणोंके साथ दूसरे भी किसी विशेष कारणकी शावश्यकता होती है, वहां उस कारणसमूहको अर्थ समाज कहते हैं। एवं वे सब कारण मिलकर जिस धर्मविशिष्टको उत्पादन करते हैं, उसका नाम अर्थ समाजग्रस है। जैसे, कपड़ा बुननेके लिये नाल, करवे और

स्तकी आवश्यकता होती है। नीले रङ्गका कपड़ा बुननेमें नास आदि चाहिये, लाल कपड़ा बुननेके लिये भी विना नाल वग्रेट काम नहीं चल सकता। अतएव नाल, करधा और स्त कपड़े मातके ही सामान्य कारण हैं,—सभी कपड़ेके बुननेमें इन कई उपकरणोंकी आवश्यकता पड़ती है।

जो कारण, सब तरहके कपड़ोंकी उत्पत्तिसे पहले विद्यमान रहता, वह वस्त्रमात्रका प्रतिकारण कहा जाता है। नाल, सूत प्रसृति यदि नौल वस्त्रके हो प्रति कारण होते, तो लाल रहका कपड़ा वुनते समय इन सबकी आवश्यकता न पड़ती। इससे नाल प्रसृति वस्त्रमात्रके सामान्य कारण हैं सही, परन्तु वर्णके सामान्य कारण नहीं हैं। अतएव नीन प्रभृति वर्णों के उत्पन्न करनेको अन्य कारणका विद्यमान रहना आवश्यक है।

देखा जाता है, कि सूत नीस्वर्ण होनेसे वस्त भी नीस्वर्ण होता है। परन्तु केवस सूत नीस्त वर्णका होनेसे वस्त्र नीस वर्णका नहीं बनता। सूत, सूतका नीसा रङ्ग, नास और करघा ये सब कारण एकत्र मिलनेसे नीस वस्त्र उत्पन्न हाता है। ध्रतप्व नीस वस्त्रका कोई पृथक् कारण न रहते भी दोनों कारणोंके मिस सानेसे वह बन जाता है, इसस्विये नीस्वस्त्रत्व प्रथ समाजग्रस्त हुआ। इसीसे ना धर्म पृथक् कारणका कार्य्यतावस्त्र्वे दक न ठहर सामान्य दोनों कारणोंके मिस्तनेसे सिंह होता है, उस धर्मको प्रथ समाजग्रस्त कहते हैं।

त्रधंसमाद्वार (सं ॰ पु॰) द्राव्यानां धनानां समाद्वारः सम्यक् आहरणम्, ६-तत्। १ धनार्जन, धनसंग्रह, क्पयेका पैदा करना, दौलतका श्रम्बार। धर्यानां अभिधेयानां समाद्वारः संचेपः, ६-तत्। २ ग्रर्थका संचेप करना, सानीका सुख्तसिर।

श्रयंसम्बन्ध (सं॰ पु॰) ब्रर्थानां धनानां सम्बन्धः संस्रवः, इं-तत्। १ धनसम्बन्धः, श्रयंसमी, दीस्तकाः तासुकः। श्रास्त्रकारोंने कहा है,—जिसके साथ विशेष प्रणय रखनेकी इच्छा हो, उससे किसी प्रकारका श्रयं-सम्बन्ध रखना न चाहिये।

"धेनेच्छेदिपुर्ला ग्रीतिं तेन सार्दमरिन्दम । न जुर्यादर्षं सन्दर्भं सिया: सन्दर्भं नं तथा।" (सृति)

२ धनसन्त्रस्वेत प्रयोजन शास्त्रीय पपतित पुत्र-त्वादि। ३ तीनिक क्रयादि, दुनियानी ख्रीद वगै-रह। प्रथस्य वाचाद्ययस्य सम्बन्धः, ६-तत्। ४ वाचादि प्रयंका सम्बन्ध, सानीका तानुक्।

प्रयंसाधक (सं प्र प्र ) १ विषयक प्रतिफलका प्रानयन, वातक मतलंबका निकास। २ दशरयके मन्त्रिविश्रेष। ३ प्रतजीव हज्ज, जियापूत। इसके फलकी माला बनाकर लड़कोंको पहनायी जाती है। लोग कहते, कि उससे वह नीरोग श्रीर भूत-प्रेतकी वाधासे दूर रहते हैं।

चर्यं साधन (सं॰ पु॰) १ पुत्रजीव द्वच, जियापूत। २ रीठकरुच, बड़ा रीठा।

ष्र्यंसार (सं॰ पु॰) श्रधिक सम्प्रति, च्यादा दीलत।

श्रयंसिड (सं॰ ति॰) श्रयंन श्रथंयोग्यताविशेषेणे व सिडम्, ३-तत्। विना शब्द योग्यतासे ही सिड होनेवाला, जो बेलफ्ज मतलबसे ही सावित हो। जैसे 'पानी भरनेको घड़ा लावी' सहनेसे वही घड़ा लाना पड़ेगा, जिसमें छेद न हो। क्योंकि फूटे घड़ेमें पानी नहीं ठहरता। यह मत मीमांसकका है। (पु॰) २ पुत्रजीव द्या, जियापूतका पेड़। ३ खेतनिर्गु पड़ी, सफ़द संमालू। ४ क्रष्णिनिर्गु पड़ी, स्याह संमालू। श्रथंसिडक, श्रथंखिड देखी।

षर्धिसि (सं॰ स्ती॰) षर्धेन तात्पर्येण योग्यता-विभिषेण वा सिह्नि:, ३-तत्। १ तात्पर्ये द्वारा सिद्धि, मतलबसे कामयाबी। ६-तत्। २ धनकी सिद्धि, दीलतकी कामयाबी।

अर्थहर (स' ति॰) अर्थान् धनानि हरति अन्यायेन,
तान्छिलादी। १ परका धन हरण करनेवाला, जो
दूसरेको दौलत चोरा लेता हो। (पु॰) २ चोर।
अर्थहोन (सं॰ ति॰) अर्थेन होनः, ३-तत्।
१ धनहोन, दरिद्र। बेदौलत, ग्रीव। २ अभिप्रायग्रन्थ, बेमानी। ३ असफल, नाकामयाव।

प्रवीगम (सं॰ पु॰) प्रयीनामागम:, ६-तत्। Vol. II. 50 १ बाय, बामदनी। २ धनाज न, रूपयेकी कमायी। बर्ष बागम्यतेऽनेन, करण घन्। ३ धनके उपाज नका हेतु क्रयविक्रयादि, रूपया पैदा करनेको खरीद-फ्रोख्त वग रह। ४ बब्दार्थकी उपस्थिति, लफ्ज़के मानीकी मौजूदगी।

शर्थात् (सं श्रव्यः) १ कार्यको दशाके श्रमुसार, मामलेके सुवाफिक्। २ वस्तुतः, दरहकोक्त, श्रस-समें। ३ यानी।

प्रशंधिकार (सं॰ पु॰) कोषाध्यचका कार्य, धन वा सम्पत्तिका रचण, खुजाचीका काम, दौलत या जायदादकी रखवाली।

प्रयाधिकारिन् (सं॰ पु॰) कोषाध्यच, वेतनाध्यच, खुजाञ्ची, तनखाइ बांटनेवाला।

षर्याना (हिं क्रि ) षर्यं बगाना, मानी वताना, समभाना।

षर्घानुवाद (सं॰ पु॰ ) मानीका तर्जुमा, किसी मतलबको बार बार कञ्चना।

षयान्तर (सं की ) श्रन्योऽयं प्रयान्तरम्, राजा राजान्तरवत् मयुर्व्यं । तत्। १ प्रन्य प्रयं, दूसरा मतलव। न्याय मतमं उद्देश्यसिहिको प्रयुक्त वाक्य यतुद्देश्य सिहिके प्रतुक्त्त पड़नेसे प्रयान्तर होता है। २ निष्प्रयोजन वाक्य, वेमतलव बात। ३ प्रक्रतिके यतुपयुक्त वाक्य, जो बात कुद्रतके सुवाफिक् न हो। ४ वाईसके प्रन्तर्गत निग्रह स्थान विश्रेष। इसके कहनेसे प्रतिवादी हारा वादीका निग्रह होता है। ५ प्रन्य कारण, दूसरा सवव।

श्रयीन्तरन्यास (सं पु ) श्रयीन्तरं न्यस्यतेऽत्र, श्रयीन्तर-नि श्रम् श्राधारे घल्; श्रयीन्तरस्य न्यासो यत्र वा। श्रयीलङ्कार विशेष। एक प्रकारके श्रयी-हारा यन्य प्रकारका श्रये समर्थन करनेको श्रयीन्तर-न्यास कहते हैं। श्रलङ्कारिकोने इसे शाठ प्रकारमें विभन्न किया है। यथा,—

"सामान्य वा विशेषेण विशेषक्तेन वा यह ।
कार्यश्च कारणेनेदं कार्येण च समर्प्य ते
साधन्यें गितरेणार्था करनासीऽप्रधा तत: ।"
विशेष अर्थहारा सामान्य अर्थेका समर्थन ; सामान्य

श्रधे हारा विशेषार्धं का समर्थन; कारण हारा कार्य्यका समर्थन एवं कार्य्य हारा कारणका समर्थन। फिर ये श्राठ प्रकार समान धर्म श्रीर विधम हारा दो भागींमें विभन्न किये गये हैं।

विशेष हारा सामान्यका समर्थन, यथा-

"इष्ट**्रस्टा**यः कार्थानं चीदीयानिय गच्छति । सम्युगन्त्रीधिसभ्येति सद्दानदाः नगापगा ॥"

श्रति च,द्रतर व्यक्ति भी महत्की सहायतासे कार्य्यका पार पा जाता, इसीसे गिरि-निभिरिणो,महा-नदी गङ्गाके साथ मिलकर ससुद्रको प्राप्त होती है।

यहां स्नोककी दूसरे पादमें—गिरि-निर्भिरिणी, वहत् सहाय गङ्गाके साथ मिल ससुद्रको प्राप्त होती,—इस विशेषहारा, जुद्रतर व्यक्ति महत्का प्राप्तय पानेसे कार्य उद्वार कर सकता, यह सामान्य समर्थन किया गया।

सामान्यदारा विशेषका समर्थेन, यथा--

"शावदर्धं पदां वाचनवनादाय नाषवः। विरराम महीयांचः प्रकृत्या नित्तभाषिणः।"

महत् व्यक्ति स्त्रभावसे ही स्रत्यभाषी होते हैं। प्रसीसे साधव ऐसी श्रर्थयुक्त एक बात कहकर चुप हो गये।

यहां स्नीकित टूसरे पादमें,—महत् व्यक्ति अधिक नहीं बोलते,—इस सामान्यद्वारा स्नोकित प्रथमपादमें साधवने सारवान् अल्प बात कही—यह विशेष सम-र्थन किया गया।

कारण साध्रम्येद्वारा कार्येका समर्थन, यथा-

"पृथ्वि ख्रिरा भव भुजङ्गम धारयेनां ल' कूर्म राज तदिदं हितदं दधीयाः । दिक्कुझराः कुरुत तत्तितये दिधीयां मार्थाः करोति हरकार्मु कसाततन्यम् ॥"

जनकालयमें जब रामचन्द्र शिवधनु सङ्ग करनेको छठे, तब लक्ष्मणने पृथिवी श्रादिसे कहा—हे पृथिवि! तुम खिर हो! श्रनना! तुम इसे धारण करो। कूसँराज! तुम पृथिवी श्रीर नागराज दोनोंको साधी। हे श्रष्टदिग्गज! तुम लोग पृथिवी, श्रनना शीर कूसँराज इन तीनोंको ही धारण

वारनेकी दच्छा करो। क्योंकि श्रार्थ्य रामचन्द्र धनुषकी चढ़ा रहे हैं।

यहां, रामचन्द्र धनुषको चढ़ा रहे हैं—इस कारण द्वारा एथिवी प्रस्तिके स्थिर होने द्रत्यादि कार्थका समर्थन किया गया।

नार्थिसाधर्यद्वारा नारणका समर्थन, यथा-

"सङ्गा विद्धीत न क्रियानविवेकः परमापदाम्पदं । इणते हि विसम्बकारिणं गुणलुद्धाः स्वयमेव सम्पदः ।"

सहसा कोई काम न करे। कारण, घिवने-चना हो परम श्रापदका स्थान है। गुणानुरागिणी सन्सो विवेचक सनुष्यको श्रापही वरण करती हैं।

यहां, लच्छी श्राप ही वरण करती हैं—इस कार्यहारा, सहसा कोई काम न करे—इस विवे चना रूप कारणका समर्थन किया गया।

जपरने सन स्नोन समान धर्मानिशिष्टने उदाहरण हैं। वैधर्म्य निशिष्ट यथा,—

> "इत्यमाराध्यमानीपि क्रियाति सुवनवयम् । शास्ये त् प्रत्युपकारिण नीपकारिण दुर्जंनः ॥"

तारकासुर इस तरह पूज्य होनेपर भी त्रिभुवनको कष्ट देता है। कारण, दुर्जन प्रवकार करनेसे याना होता है।

यहां, दुर्जं न अपकार करने से शान्त होता—इस वैध्यये द्वारा, दुर्जं न सहया परण करने से शान्त नहीं होता, यही समर्थित हुआ। इस स्रोक में, दुर्जं नका अपकार करने से शान्त होना सामान्य एवं दुर्जं नका अनुकूला परण करने से शान्त न होना विशेष है। और पूर्व स्रोक में, —सहसा कार्य्य न करना आपदकर नहीं है, यह कार्य्य वैधिमात्रका समर्थन करता है। अर्थोन्वित (सं वि ) १ धनसम्पन्न, दी बतमन्द, जिसके पास क्षया रहे। २ अभिप्रायगर्भ, मानी-दार।

प्रशिपत्ति (सं ॰ स्त्री॰) त्रर्थस्य अनुतार्थस्य घापतिः प्राप्तिः सिडिरिति यावत्। सीमांसकके सतसे, जी विषय प्रकाश करके नहीं कहा गया, किसी शब्दहारा उसी विषयकी सिबि। यथा,—'स्मू बकाय देवदत्त दिनमें भोजन नहीं करता'। देवदत्त दिनमें भोजन नही करता, तो भी उसका घरीर खूल है। सुतरां खूलल देख यह समका जाता, कि वह रातमें भोजन करता है। कारण, एकदम अनाहार रहनेसे वह क्षय हो जाता। देवदत्त क्षय हो जाता— यह अनुपपतिज्ञान, देवदत्त रातमें भोजन करता है, इस ज्ञानका जनक हुआ। इसिंखये देवदत्त रातमें भोजन करता है, यह ज्ञान अर्थापत्ति कहा जाता है। नैयायिक व्यतिरेक व्यक्तिज्ञानसे इसे अनुमानका अन्तर्भूत बताते हैं, अतिरिक्त प्रमाण नहीं उहराति। जो आदमी रात और दिनको भोजन नहीं करता, उसका घरीर भी खल नहीं रह सकता—इसे हो वे लोग व्यतिरेकव्याप्ति कहते हैं।

पर्यायित्यंद्वात्, ५ बहुत्री । अर्थायितिका साधन; उपपाद्य ज्ञान । जिसकी विना किसी द्रव्य भादिकी उत्पत्ति नहीं होतो, उसका नाम उपपाद्य है। शतको विना भोजन किये ख्रू जता नहो रह सकती, इसिलये ख्रू जता उपपाद्य है। फिर जिसकी अभावमें किसी बस्तुको असिद्धि होतो है, उसे उस बस्तुका उपपादक कहते हैं। रात्रिभोजनके अभावमें ख्रू जता नहीं रह सकती, अतएव रात्रिभोजन ही उपपादक है। रात्रिभोजन कल्पनारूप प्रमौति

## ३ श्रथीलङ्कार विश्रेष ।

"द्यापूरिकन्याग्रार्थागमीऽर्थापत्तिरिष्यते । (साहित्यदर्पेष)

दण्डापूपन्यायद्वारा जिस अर्थनी सिद्धि हो, उसे
अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे, किसी जगह कुछ पूना
और एक लठ रख था। सनेरे सबने देखा, कि
पूना नहीं और लठमें चूहिने दांतका चिक्क बना
था। दस्तिये लठमें चूहिने दांतका चिक्क देखकर यह
स्थिर हुआ, कि पूनाको चूहा खा गया। दसीका
नाम दण्डापूपन्याय है। ऐसे न्याय द्वारा जो ज्ञान सिद्ध
होता है, अर्थापत्ति वहीं है। दस्से कभी प्रस्तावित
अर्थदारा अपस्तावित अर्थकी और कभी अप्रस्तावित
अर्थदारा प्रस्तावित अर्थकी डपस्थित होती है।

प्रसावित अर्थं से अप्रसावित अर्थेकी उपस्थिति, यथा— ''हारोऽयं हरियाचीयां लुटित सनमख्डे । सुक्तानाम्यवस्थे यं के वयं स्मरिकडराः।'' (साहित्यदर्पेष)

यह हार रमणीने स्तनपर लोट रहा है। मुका-वली हीनी जब यह दशा है, तब हमलोग तो कन्द्र्पेने दास हैं, हमारी बात कीन चलाये; प्रधीत् हम लोग तो उसपर लोट ही जा सकते हैं।

इस क्षोनमें 'मुक्तानां' इस पदने दी अर्थ हैं। पहला—सुक्ता अर्थात् रतसमूहका श्रीर दूसरा— मुक्त अर्थात् मुक्तिपानेवालेका। सुक्तावली अचेतन पदार्थ है। उससे रसणीका श्रालिङ्गन असभाव है। किन्तु असभाव होनेपर भी वह जब स्त्रीकी श्रालिङ्गन करता, तब हम लोगींके लिये तो यह नितान्त सभावपर है। इसीका अर्थापत्ति कहते हैं। यहां मुक्तावली वर्णनीय होनेसे प्रसादित श्रीर कामपीडित अक्तिकी बात अपस्तादित विषय है।

चप्रस्तावित अर्थेद्वारा प्रस्तावितको उपस्थिति यया,—

"विजलाप सवायगद्गदं सहजामप्यपद्गय घोरवाम्। श्रीतत्तरस्योऽपि माद्वे वं मजते कैव कथा शरीरियाम्॥" ( रष्ठ )

स्वाभाविक धैर्य परित्यागकर षजराजने वाधगदगद स्वरंभे विजाप किया था। अति तम होनेसे
लोहा हो जब गल जाता, तव प्ररोरधारीकी कीन
बात; धर्यात् वह तो धवध्य चश्चल हो सकता
है। अति तम लोहा हो जब गलकर चश्चल हो
जाता, तब प्राणी तो चश्चल होगा हो—यहां
यही श्रर्यापति है। वर्णनका विषय न होनेसे
लोहा ध्रप्रसावित श्रीर श्ररीरधारी प्रस्तावित
है। (नक्षकीस्रही)

श्रविधीयमान (जिना कहे हुये) अर्थमें जो दूसरा श्रयं सहसा प्राप्त हो जाता, वह भी श्रयी-पत्ति कहाता है। जैसे,—मेघ न रहनेसे दृष्टि कैसे होगी। ऐसा बोलनेपर स्पष्ट मालूम एड़ता कि, मेघ रहनेसे दृष्टि होती है। इसमें, रहनेसे यह श्रयं प्रसच्य उहरता है। (बान्सायन-नायभाष शशा)

कोई कोई मीमांसक चर्यापत्तिको दूसरा प्रमाण मानते हैं। नैयायिक चीर वैशेषिक कहते हैं, कि अर्थापत्ति अनुमान ही के अन्तर्गत है; दूसरा कोई प्रमाण नहीं।

अर्थीपत्ति, दो प्रकारको होती है—दृष्टार्थापत्ति, श्रीर श्रुतार्थापत्ति। इसमें, देवदत्त दिनको नहीं खाता-ऐसा देखनेपर दृष्टार्थांपत्ति ग्रीर विदित होनेपर श्रुतार्थीपत्ति होती है। दृष्टार्थापत्तिका उदाहरण, यथा—जीवित देवदत्तका निजालय ( ग्रह ) में रहना न देखकर बाहर रहना कल्पना किया जाता है। यदि घरमें न रहनेसे बाहर रहना भो न माना जाय, तो जीवित रहनेकी उपपत्ति (विखास) नही हो सकती, इसलिये बाहर रहनेकी कल्पना होती है। श्रुतार्थापत्ति, यथा—स्य च देवदत्त दिनकी भोजन नहीं करता यहां दिनके भोजन न करने-वालेको, रातिमें भी भोजन न पानेसे खूबल कैसे हो सकता, इसलिये राखिमें भोजन करनेकी कल्पना होती है। यतार्थापति भी यनुमितान-मान है। जैसे, स्यूल देवदत्त इत्यादि वाश्वनी हारा स्यू चलका अनुमान लगा उसी चिक्कसे राविका भोजनका अनुमान विया जाता है।

अर्थापत्तिसम (सं॰ पु॰) जाति । अर्थापत्तिसे प्रतिपद्म (अन्यपद्म) की सिद्धिकी अर्थापत्तिसम कुद्धति हैं। (गीतमस्ब ४।२१)

यन्द प्रयत्नान्तरीयक अर्थात् प्रयत्न चित्र की ने कारण, घटके सहम अनित्य होता है। ऐसा पन्न स्थापित करनेपर, अर्थापितके द्वारा प्रतिपच (नित्य) को साधन करनेवाला अर्थापितसम कहा जाता है। यदि प्रयत्नान्तरीयकल और अनित्य साधर्म्य हेत यन्द अनित्य होता, तो नित्य साधर्म्य रहनेसे वह नित्य भी हो सकता है। क्योंकि इसके नित्यत्में अस्पर्भल साधर्म्य है। (गत्सायन प्राराह्म)

षर्यापत्तिके श्राभाससे, प्रतिपच साधनको प्रख-वस्थान शर्यापत्तिसम होता है। श्रर्थापत्ति हो उक्तसे श्रनुक्तको श्राचेप करती श्रर्थात् जाती है। यह शब्द श्रनित्य ठहरता, ऐसा कहने हो से विदित होता, कि श्रन्थ नित्य है। एवं दृष्टान्तकी श्रसिंह श्रीर विरोध भी होता है। क्रतकल (यानी प्रक्रितिप्रत्यथसे निष्यत्र होने )की कारण प्रव्ह प्रनित्य है—ऐसा कहनेपर प्रथात् उत्पन्न हुए दूसरे हेतुसे बोध या सत्प्रतिपच्च पड़ जाता है। फिर यदि प्रतुमानसे अनित्य कहा जाय, तो प्रत्यचरी नित्य बोध होता है। (गीतमहत्ति प्रारर)

अर्थाय (सं॰ अञ्च॰) कारण वध, वसबव।
भर्षायिन् (सं॰ त्रि॰) धनका मान करने वा विषय
प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाला, जो दौलतकी इच्च, त करता
या कोई मतलब निकालना चाहता हो।

अर्थालङ्कार (सं॰ पु॰) अलङ्कार विशेष। इसमें अर्थका गौरव रहता है।

षिंव (सं॰ पु॰) श्रधैयते; घटन्त चुरा॰ पर्धै-णिच्-णिनि कुत्सितार्थे कन्। प्रातःकाल निद्रित राजाको स्तुति पाठकर जगानेवासा, सो स्वेरे सोते इए वादमासको तारीफ, करके जगाता हो।

अर्थित (सं॰ ति॰) अदन्त चुरा॰ पर्थ-णिच् गौणे कर्मणि ता। १ याचित, जिससे कुछ मांगा जा चुके। (त्ती॰) २ इच्छा, खाडिश, दरखास्त।

भर्थितव्य (सं• ति॰) याचा किये जाने योग्य, जो मांगे जाने काविज हो।

ष्रिया (सं॰ स्ती॰) १ याच्ञा, कामना। २ मिच्चकः की दशा, मांगनेवालेकी हालत।

श्रयित (सं क्ती ) पर्यंता देखी।

म्रिष्टिन् (सं॰ पु॰) म्रर्थयते ; मदन्त चुरा॰ मर्थ-णिच्-णिनि, णिच् लोपः। १ याचक, सांगनेवाला। २ सेवक, खिदसतगार। ३ घनुजीवी, सातदृत।

'सन्तार्थातुनीविनः' (पनर) ग्रथी धनमस्यास्ति, ग्रस्तार्थी द्रिनि। 8 धनमानी, दीन्ततमन्द। ५ धनसामी, दीन्ततमा मानिना। ६ नार्याकाङ्ची, गर्जीमन्द। ७ वादी, सुद्दे।

अधिभात् ( सं॰ अव्य॰ ) अधि भ्यो देयमधीनं करोति, अधिन्सात्। याचककी ओरसे, मांगनेवासेकी तर्फः । अधि, अधि, अधिन देखा।

भर्धी (सं॰ षञ्य॰) कारण वध, वसवव।
प्रधीत् (वै॰ वि॰) १ कार्यरत, परिश्रमी, कोमः
करनेवाला, मिद्दनती। २ पाश्रकारी, जल्दवान्।

त्रयंप्सु (सं॰ वि॰) घनामिलाषयुक्त, दीलतका खाडियमन्द्र।

मर्थेप्सता (सं॰ स्ती॰) धनामिलाष, दौलतको खाहिय।

ऋर्षेडा, पर्येप्सता देखी।

ष्रशींपचेपक (सं० पु०) प्रशीन् प्रयोजनानि उप-चिपति, प्रशे-उप-चिप-खुल्। नाटकका प्रक्ष विशेष, खेलका कोई हिस्सा। विष्क्रमाक, प्रवेशक, चूलिका, प्रक्षावतार श्रीर ग्रह्ममुखको नाटाशास्त्रमें प्रशींपचेपक कहते हैं।

अर्थीपम (सं क्ली ) अर्थीपमा देखी।

षर्थीपमा (सं श्ली ) षर्थं नैव उपमा न तु ग्रन्दे-नोता। उपमानकार विशेष।

''बार्थीतुच्यसमानाद्यास्तुच्यार्थो यत वा वितः ।" ( साहित्यदर्पेष )

यदि तुष्य वा समानादि यद् रहे अथवा कुलं किया ने बितः। पा शरारश्य—इस स्त्र के अनुसार तुष्यार्थमें वित रहेगी, तो उसका नाम अर्थोपमा वा आर्थी उपमा होगा। तुष्य समानादि यद् रहनेसे 'कमलके तुष्य मुख,' यह बात कहनेपर उपमिय मुखमें कमलका, 'कमल मुखके तुष्य' यह बात कहनेपर उपमय स्पान कमलमें मुखका और 'कमल एवं मुख तुष्य' इस बातके कहनेपर दोनोंमें दोनोंका साहश्य समभा जाता है। ऐसे अर्थके अनुसन्धान हेतुसे ही साहश्य भावकता, इसीसे उसका नाम आर्थी उपमा वा अर्थोपमा है। तुष्यार्थमें विहित वित रहनेपर भी ऐसे अर्थानुसन्धानसे साहश्यका बोध होता है, अतपन वहां भी आर्थी वा अर्थीपमा कहना होगा। विशेष वर्षन उपना शब्दों देखी।

श्रर्धोपार्नेन (सं॰ पु॰) धन वा सम्यत्तिकी प्राप्ति, दौनत या नायदादकी कमायी।

अर्थोषन् (सं क्ली ) धन, धनाभिमान, धनिकता, दीलत, दीलतका गुरुर, दीलतमन्दी।

त्रर्थोघ (सं॰ पु॰) कोषाध्यत्त, खुजाञ्ची।

श्रयं ( सं ॰ ति ॰ ) श्रयीत् प्रयोजनात् अनपेतम्, श्रयं-यत्। १ न्याय्य, वाजिब। १ सार्थंक, बामानी। १ सप्रयोजन, मतलबी। ४ धनवान्, दील्तमन्द्।

प्राच्छत, इल्मदार। अर्थ कर्मण यत्। ६ याच्य, मांगा जाने काविल। ७ प्रार्थनीय, अर्ज किये जाने लायक्। अर्थाय साधु यत्। ८ अर्थसाधन, दीलत देनेवाला। (क्ली॰) ८ शिलाजतु। १० गेरू, लाल महो।

श्रर्देन (स' क्ली ) अर्द-ख्युट्। १ याचन, श्रर्जं। २ पीड़न, तक बीफ दिही। ३ हनन, कृत्व। ४ गमन, रवानगी। (ति ) ५ विच बित, गमनशीब, जी वैचैन घूमता हो। ६ पीड़क, तक बीफ दिह।

भर्दना ( ६० स्ती० ) अदं जुरा० भावे युच्। १ भिचा, भीख। २ वध, हिंसा, कृत्व, तक्तलीफ-दिही। (हिं० क्रि०) ३ पीड़ा पहुंचाना, मारना-कूटना, तक्तलीफ, देना।

घरंनि (स॰ पु॰) १ प्रानिरोग, हाज्मिकी बीमारी। २ याच्जा, मांग। ३ प्रानि, घाग।

चरंली, बरदली देखा।

यदि त (सं वि वि ) अदं -ता। १ याचित। २ गत। १ पोड़ित। (त्ती ) १ वायुव्याधिविशेष, सुखमण्डलका पचाधात (Facial paralysis), शिरके घर्षभागका अवस हो जाना।

सुखमण्डलका दो प्रकारके स्नायुद्वारा स्मन्दन कार्य सम्पन्न होता है। यथा, — पोर्शियो डिटरा (Portio dura) वा सप्तमयुगल स्नायुकी मुखमण्डलस्थित याखा एवं पञ्चम युगलस्नायुकी त्रतीयां प्रकी गलगण्डिविहीन (Non ganlionic) शाखा। पञ्चमयुगल स्नायुकी प्रथम एवं दितीयांश भीर त्रतीयां प्रकी गलगण्डयुक्त शाखा दारा यहांका स्पर्शनुभावकता कार्य निकलता है।

पोर्भियो डिखरा एवं पश्चम युगलके द्वतीयां प्रकी सम्दनकारी भाषां कपर कोई भाषात लगने भ्रथना दूसरा कारण पड़नेसे इस स्थानका व्यतिक्रम बढ़नेपर मुखमण्डलमें पण्णाघात होता है। सचराचर मुखमण्डलमें पण्णाघात होता है। सचराचर मुखमण्डलको एक हो श्रोर पण्णाघात पड़ता है। जिस श्रोर पण्णाघात लगता है, रोगी उस श्रोरकी भांखकों मूंद नहीं सकता। मुखकी दोना श्रोरका भाव मिलानेसे बड़ो विल्ल्चणता दिखाई देती है। श्रमुख्य श्रोरकी नासिकाका सम्दन नहीं होता, रोगी उस

योरको सिकोड़ भी नहीं सकता। इन प्रधात् गासकी हिंडो कुछ लटक याती थीर सुख के श्रिक्राग्से लार श्रीर खाद्यद्रव्य गिर पड़ता है। रोगीके इंसने पर यसुख थोर कुछ टेढ़ी हो जातो थीर बहुत खुराव दिखाई देती है। रोगी साफ बोल थीर योष्ठवण का उचारण कर नहीं सकता। किन्तु सुखका ऐसा व्यतिक्रम होनेपर भी रोगी यनायास खाद्य द्रव्यको चवा सकता है। इसास समसा जाता है, कि असुख श्रीर चैतन्य न रहता सही, परन्तु पञ्चम युगल सायुमें कोई वैल्ड्यच्य नहीं पड़ता। प्रायः सुखको दोनो श्रीर पद्माधात देखनेमें नहीं याता। फिर भी किसी कारमोकी वैसा हो सकता है। इस द्यामें खांख शीर नाकके जपर विशेष दृष्ट रखनेसे रोग समस पड़ता है।

शारीरिक दुव लता बढ़ने एवं दुव ल मनुषाके सोत समय मुखमें शोतल वायु लगनेसे यह रोग हो जाता है। सड़े दांत, स्नायुश्रूल, खोपड़ीके भीतरी धर्बुद, कानके निकटवर्त्ती श्रङ्कास्थिस्थित प्रस्तरांशीय रोग प्रस्ति एवं घन्यान्य नाना कारणोंसे सुख मण्डलमें पत्ताघात लग सकता है। यह रोग प्राय सांघातिक नहीं होता, परन्तु मस्तिष्कमें पीड़ा रहनेसे विपद धा सकती है।

विकात न्यदि कोई मूल रोग हो, तो उसका
प्रतीकार करना नितान्त आवश्यक है। बौहचटित
वलकर श्रीषध, इलका जुलाब, आयोडि ड अव पोटाग
प्रस्ति श्रीषधींसे विशेष उपकार पहुंचता है।
रागियोंको बिजलीका जीर देने श्रीर विसनेसे भी
च्यादा आराम मिलता है।

श्वधीत मतसे मालिश करनेका ची—नेवलिकी चर्ची, स्वरकी चर्ची, बकरिकी चर्ची, सैन्धव नमक, श्रष्टमान्धाकी कालका रस पांच पुराना घी—श्राधा श्राधा पाव श्रीर कुचिलाका वीज लाये। पहले सब घी शीर चर्चीकी किसी पत्थरके बरतनपर मिला घूपमें हाथसे रगड़े। दूसरे दिन घूपमें सेधा नमक देकर सब चर्ची ऐसे घिसे, कि नमकका नाम माल भी न रहे। उसके बाद कुचिलिके एक एक वीजरे चर्चीकी रगड़ना चाहिये।

धिसते घिसते जब वीज चुक जाये, तब अखान्धाका रस देकर चर्वींको धूपमें फिर रगड़े। इसतरह हर रोज पहर भर घिसकर चर्वींको धूपमें रख है। अखगन्धा-रसके जलका अंग्र सुख जाने पर श्रीषध व्यवहारके योग्य होता है। इसे पचाधात पर मालिय करनेसे शीम्र प्रतीकार पहुँचता है।

होसियोपैथिक चिकित्सक सुखके पद्माघातमें विलेडोना, एकोनायिट, व्यारायिटा कार्बीनिका भीर काष्टिक वगैरह दवा देते हैं। भांखको जपरी पलकके स्पन्दनश्ना हो जानेका महीषध जैब-सिमिनस है।

वैद्यशास्त्रमतसे स्वेद, श्रभ्यङ्ग, शिरोवस्ति, यान, नस्य श्रीर भोजनके श्रनन्तर ष्टतपान करनेसे श्रदि त रोग दूर हो जाता है।

मुखक पचाघातमें साधारणतः वैद्यलोग कटुतेल सर्दन, अध्वगन्धाका प्रलेप, एत सर्दन एवं मांस-भोजनकी व्यवस्था करते हैं। अन्यात्य विकारित विवरण प्रचाचात शब्दमें देखों।

श्रदितिन् (सं॰ पु॰) श्रदितमस्ति घस्य इति। सुखकी पच्चाघातका रोगी, जिसके सुंइमें जन्ना कग गया हो।

श्वरीयमान (सं॰ ति॰) दु:खित, पौड़ित, बाजुर्दी, यका-मांदा।

अर्देशीर—ईरानी शहर सीस्तानवामी बहमानने लड़के।
सन् ११८८ ई॰में इन्होंने पारसी धमेग्रत्य बन्दिरादकी
एक नक्कल छतारी थी। हरबद महयार भारतमे
सीस्तान जा छम नक्कलको ले श्राये। मन् १३२३
ई॰को कस्बे नगरमें ईरानवासी के ख्राक श्रीर रुखम
महरवानने छमे देख दूसरी भी नक्कले छतारी थीं।

महरवानन उस देख दूसरा भा नवस उतारा जार श्रदेंशीर नीश्चर्यन् देरानी श्रहर किरमान्ते पुरोहित। सन् १५७८ ई॰में अक्वबर वादशाहके प्रार्थना करने पर पारसी धर्मीपदेशकोंने इन्हें भारत अपना मत फैलानिको मेजा था। इन्होंने यहां श्रा श्रकवरकी श्रपने धर्मका सम्पूर्ण कर्मकाण्ड सिखाया श्रीर मीस्त्रो मेखला भी पहनायी। श्रकवरने इन्होंने उपदेशानुसार श्रपने जनानखानेमें श्रानिदेवका मन्दिर बनाया श्रीर श्रदुलफ़ज़लको उसे सीप कहा था, क्या रात का दिन, किसी समय इस मन्दिरकी पवित्र श्रामि वृक्तने न पार्व ।

श्रुटंशीर पपकान—प्राचीन समयके कोई सिश्रवासी व्यापारी। यह सिश्रसे जहाज पर चोजें लाद प्राचीन समयमें भारत वेचने श्रात रहे। कुशानोंसे सिख कर्ण-पक्षवीने एक बार इनपर सिश्चनदके समीप धोर शाक्रमण किया था।

अदीं यी-नाठियावाड़ के गोंडल-नरेशकी प्राचीन राज-धानी। इसे गोंडल से उत्तर-पूर्व और राजकोट से दिल्ल क्ट: कोस टूर पायें गे। इसकी पूर्व और एक तुर्ज बना है। सन् १६५४-५५ ई० में कोटरा सङ्गानी राज्य के प्रतिष्ठाता सांगोजीको यह जागोर में दे दी गयी थी। यहां को ज़मीम बहुत श्रच्छी श्रीर पास ही गोंडल नदी में गिरनेवाला नाला बहुता है।

अर्थमान ( सं॰ त्रि॰) पीड़ित, याजुरी, निसको तक्तीफ मिल रही हो।

न्त्रधं (सं पु ) ऋष हदी सावे घञ्। १ वृदि, वढ़ती। श्राधारे घञ्। २ ग्रह प्रसृति, सकान वग्रह। करणे घञ्। ३ एकदेश, खण्ड, टुकड़ा, हिस्सा। ४ वृद्धि-प्राप्तिका श्राधार, वढ़नेकी बुनियाद। प्रवाय, हवा। ६ समीप, पास। (ति ) ऋष णिच् कमणि श्रच्। ७ खण्डित, टटा फूटा। (क्ली॰) श्राधं नवुं वकम्। पा सर १। ८ समानांश, दो बराबर टुकड़ेमें एक।

अर्धेक (सं ॰ पु॰) जलसर्प, पनिहा सांप।
अर्धेक घातिन् (सं० पु॰) सद्र।

श्चर्धनपाटसन्धिक (सं॰ पु॰) वास्त्रदीर्घेनपानीत-राज्यपानिकणेनस्थनान्नित विश्रेष।

मध्वात (सं०पु०) थिव।

प्रधेकूट, अर्ध काल देखी।

अर्धकात (सं॰ पु॰) अर्ध कातम्। असम्पूर्ण सम्मा-दित, पूरा न किया हुआ, जो अधूरा वना हो।

मधेकोतु (सं० पु॰) तुद्र विशेष।

भर्षकेशिकी (सं॰ पु॰) छेदनाय अस्त्रधारा विशेष, काटनेके लिये इथियारकी खास शान। अर्धकोरी (सं॰ स्तो॰) श्राधा करोड़, पचास लाख।
अर्धकोश (सं॰ पु॰) श्राधा ख्जाना।
अर्धकोड़ितक, श्राधं कौड़ितक (सं॰ त्रि॰) अर्धकुड़व-परिमाणमईति, श्रधं-कुड़व-ठञ्। श्रधकुड़ वक्षे परिमाणयोग्य, जो सोलह तोलेके बराबर हो।
अर्धकोश (सं॰ पु॰) श्राध कोस, एक मील।
अर्धखार (सं॰ क्लो॰) श्रधं खार्याः, एकदेशो टच्

यर्भवार (सं॰ ली॰) अर्भवार्याः, एकदेयो टच् समा॰। खारीमानार्भे, आधी खारी, आठ द्रोण। (स्ती॰) अर्भवारी।

श्रधेगङ्गा (सं॰ स्ती॰) श्रधं गङ्गायाः, १एक देशी तत्। कावेरी नदी। कावेरी नहानेसे गङ्गासानका श्राधा फल मिलता है।

अर्धगर्भ (सं श्रितः) अर्धं वत्सरस्यार्धे अग्रहायणादी पौषादी वा ब्रह्माण्डस्यार्धे गगने वा गर्भे गर्भस्थानीय-मुदवं येन। सूर्यं किरण विश्वेष सम्बन्ध रखने-वाला। अग्रहायण एवं पौषादि सास सूर्ये अपने किरणसे पृथिवीका जल खोंच श्राकाशके गर्भरूप मध्यस्थलमें धूमादि सञ्चार लगाता है। इसीसे ज्योतिषमें एक किरणको अर्धगर्भ कहते हैं।

त्रर्धगुच्छ (सं॰ पु॰) श्रधः चन्द्रसमः गुच्छः, कर्मधा॰। चतुर्विग्रति गुच्छक हार, चौनीस सड़ीकी माला।

चर्ष गुज्जा (सं॰ स्त्री॰) चर्ष गुज्जायाः, एकदेशी तत्। द्याधीरती।

वर्षभीत (सं॰ पु॰) वत्तका वर्ष भाग, दायरेका वाया द्वार्यका

अर्ध चक्रविति न् (सं० पु०) नी काले वासुदेव और विष्णुके नी प्रतुका नाम। (जैनयाल) वासुदेव देखी। अर्ध चिक्रिन्, पर्वचक्रवर्तिन् देखो।

अर्ध चन्द्र (सं ॰ पु॰) अर्ध चन्द्रस्य, एकदेशी तत्। १ चन्द्रका अर्ध भाग, चांदका निस्स. टुकड़ा। २ नखका चतचिक्क, नाखुनका दाग्। २ गलहस्त, हायसे गलेकी टीप। किसीका गला दबात समय अङ्गुलीमें अर्ध चन्द्रकी आकृति देख पड़ती है। ४ वाग विशेष, कोई तीर। यह अर्ध चन्द्र जैसा बनता है। १ अठनी। चलती बोलीमें सङ्गेतके ससय अठनीकी भी अर्धचन्द्र कहते हैं। ६ सयूरिषच्छ, मोर-पङ्को आंख। ७ तिपुग्ड विशेष। यह अर्धचन्द्र नैसा लगाता है।

त्रर्धं चन्द्रक (सं॰ पु॰) अधं चन्द्र इव मयूरस्य, सुप्सु॰ समा॰। मयूरिषच्छका चन्द्र, मोरपङ्गका चंदोवा।

श्रधं चन्द्रा (सं॰ स्ती॰) १ त्रिष्ठता, निसीत। २ क्षण्यविद्वता, कालानिसीत।

श्रधं चन्द्राकार (सं० पु॰) मर्धं चन्द्राजित देखा।

श्रधं चन्द्राक्तति (सं॰ स्त्री॰) अधं चन्द्रस्य श्राक्ततिरिव ्रश्राक्तिर्यस्य। १. अधं चन्द्राकार काच, निस्स, चीद-जैसा शीशा। (ति॰) २ श्रधं चन्द्राकार, निस्स, चांद-जैसा।

श्रधे चन्द्रिका (सं॰ स्त्री॰) १ कर्षे स्फीट सता, कन-फ्रोड़ा। २ क्रणिब्रिहता, कासानिसीत।

श्रर्भं चोलक (सं० ल्ली०) श्रर्भं चोलस्य, एकदेशी तत्, संजायां कन्। श्राधी श्रंगिया, होटी चोली।

श्रधं जरतीयन्याय (सं॰ पु॰) लीकिकन्यायभेद। इसका तात्पर्थ्य यही है, कि एक वस्तु एक ही समयमें दो विपरीत धर्मयुक्त नहीं हो सकता। जो वह है, उसीका फिर तर्ग्य होना श्रसभव लगता है। सुगींका कोई श्रंथ पकाया जाता, फिर वही सुगीं किसी श्रंथसे श्रग्छ दे रही है—ऐसा कभी हो नहीं सकता।

अर्थ जरतीयन्याय—इस वाक्यकी व्युत्पत्तिके विषयमें एक दृष्टान्त है। किसी हड नैयायिक ने पास एक गाय थी। वे उस गायको वेचनेके लिये हार्टमें ले गये। ख़रीदार लोग आकर उनसे पूछने लगे, गाय कितने वर्षकी है। ब्राह्मणने मन ही मन सोचा,—"हडका ही अधिक आदर होता है। निमन्त्रणको जानेसे समामें सब कोई मेरा सन्धान करता और सब्ब हो मुझ अधिक विदायो भी मिलती है।" यही सममकर उन्होंने कहा,—इसको उस्त बहुत है। बहुी गाय किस कामकी। सतरां किसीने उसे न ख़रीदा।

नैयायिकने गायके साथ घर लीट ब्राह्मणीसे

सब हाल कहा था। उस पर ब्राह्मणी भुंभालाकर बोल उठी,—"तुम्हारी कैसी वृद्धि है, तुमने ऐसी गायको बुड्डी क्यों बताया? वृद्ध कहनेसे उसे कौन मोल लेगा!"

दूसरे दिन ब्राह्मण फिर उस गायको वाजार की गये। खरीदारोंने जब गायकी उस पूछी, तब उत्तरमें उन्होंने कहा—"बाबू! यह तो ग्रभी कुछ ही दिनकी और सिर्फ पहली बार वियानी है।" यह सुन वे लोग इंसकर कहने लगे,—कल आपने इसे हुइ और आज तरुण बताया, ऐसा कभी हो सकता है! इसपर ब्राह्मणने उत्तर दिया,—"यह बात असम्भव नहीं है। मेरी गाय हुइ और तरुण भो है। आस्त्रकार आत्माको पुरातन कहते हैं। अतएव इस गायके नवीन धरीरमें पुरातन शाला विद्यमान है। सुतरां गी अञ्च कहनेसे गोदेहावच्छित पुरातन आत्मा एवं तरुण गाय समसी जाती है।" किन्तु चना चवाना और शहनायीका बजाना एक हो साथ नहीं हो सकता,—

''एकसाथ निष्ठ' द्वीद्वि सुवालू । इ'सबु ठठाय वजावबु गालू ॥'' ( तुलसी )

धर्षजल (सं० ह्यो०) जलक्रिया विशेष, सुर्देका नहलाना। चितापर पहुंचानेसे पहले सवको जो नहलाते श्रीर श्राधा पानी श्राधा ज्ञमीनमें रखते, उसे श्रधेजल कहते हैं।

यर्भ जाइवी (सं क्त्री॰) यर्भ जाइव्याः, एकदेशीः तत्। यर्भगङ्गा, कावेरी नदी।

अर्ध ज्योतिका (हिं॰ स्ती॰) ताल विशेष।
अर्ध तनु (सं॰ स्ती॰) अर्ध शरीर, निस्म, जिसा।
अर्ध तिता (सं॰ पु॰) असम्मूर्णः तिताः निम्बहच
विशेष, नैपाली नोमका पेड़।

अर्धतूर (सं ॰ पु॰) वादित्र विशेष, किसी किसाका

श्रधंदग्ध (सं॰ वि॰) श्रधनल, श्राधा नना, सनसा हुग्रा।

"अव देग्व जड़ नरनको विधि हु न रिस्तवन योग।" (तुनवी)
अर्थ दिन (सं ० लो०) अर्थ दिनस्य, एकदेशी

तत्। १ आधा दिन, दोपचर। २ बारक घण्टेका दिन।

श्रघंदिवस (सं ॰ पु॰) वर्षंदिन देखो।

प्रभेदिन (वै॰ पु॰) अर्थे समीपे देवानाम्। देवताके समीप वर्तमान व्यक्ति, फ्रिक्के पास रहनेवाला प्रख्सा

भर्भ द्रीणिक, श्रार्ध द्रीणिक (सं वि वि ) अर्थ द्रीणिन क्रीतम्, ठज्। श्राधे द्रोणसे ख्रीदा हुया।

श्रधं धार (सं॰ क्ली॰) अर्धं धारा अस्य। वैद्य-शास्त्रोत अस्त्रविशेष, किसी किसाका नधार।

मधं भारक, पर्ध भार देखी।

षध नयन (सं॰ क्ली॰) त्रतीय निव्न, ज्ञानचत्तु, तीसरी षांख। यह जजाटमें रहता षीर बड़े पुरासे खुलता है।

ष्पर्धनाराच (सं० यु०) १ बाण विशेष । २ सर्कट्र-बन्ध श्रीर कीलक पाश्रसे श्रावद श्रस्थि । जैनशास्त्रमें इस इड्डीका उसेख है ।

श्वधं नारायण (सं क्ती ) अर्थं अर्धपरिमितं स्थानं यस्य ताह्यो नारायणो यत्र । १ गङ्गा प्रवाहसे चार हाय दूर नारायणसामिक स्थानविभेष । ३ विश्वप विभेष ।

षर्धनारीय (सं॰ पु॰) यर्धाक्ते या नारी तस्या ईयाः स्नामी। महादेव, याधे पुरुष श्रीर श्राधी स्नीकी बात्तित्वाले यक्तर। इनका निवासस्यान कर्ण्डदेशवर्ती विश्रहण्या माना गया है। ध्यान धरनेका मन्त्र नीचे लिखा है—

> "भौतप्रवात्तर्वादं विलयम्मिनेवं पात्राव्योत्पत्तवपालकय्लद्दमम् । ष्यर्थान्ववेश्यमनियं प्रविसक्तभृषं वात्तिन्द्ववसुकुटं प्रयमामि वपम्।" (तन्त्रसार)

श्रधं नारीखर, श्रधं नारीश देखा।
श्रधं नारीखर-रस (सं० पु०) श्रीवधमेद। यह रस
सानिपातिन क्वरपर गुष्तामात्र नस्यक्तमें दिया जाता
है। कीई कोई जीर्ष विषमक्वरमें भी यह नस्य हित-कर बताते हैं। इससे तत्क्यमें ही वामाक्कवर नाश होता है। इसके प्रस्तुत करनेका विधान यह है—पारद, Vol. II, 52 गन्धक, विष, टङ्गण, यह सब द्रश्य समभाग यानी बराबर बराबर ले एकत कळाकी बनाकर छाणा संपंके सुखमें रख दे श्रीर उसकी सुखको महीसे बन्दकर किसी महोके ही पातमें नीचे जपर लवण डाल बीचोंबीच स्थापित करे। पोक्टे उक्त पातको भी खूब बन्दकर तीव्र श्राम्वपर ४ प्रहर पर्यन्त जलानेसे यह तैयार होता है। (भेषच्यरबावनी)

दूसरा प्रकार—पारा श्रीर गन्धक, यह दोनों सम-भाग, इन दोनों के बराबर श्रुड विष एवं जैपाल श्रीर मिर्च चतुर्गुण लाये। इन द्रव्योंको एकत कर तिफला रसके साथ घोंटना चाहिये। रसकी भावना पांच दो जाती है। (रहेदसारसंग्रह)

तीक्रा—ग्रह पारा, ग्रह गन्धक, विष, ताक्त्रका भस्म, समभाग ग्रहण कर जलके साथ खूब पीसे। पीछे सब को चक्राकार बना सपंके मुखमें भर दे। मुखको लेपन कर, एक महोके पात्रमें नीचे कपर लवण श्रीर वीचमें उक्त सपं रख सिकता-(बालू, रेत) से परिपूर्ण करना चाहिये। ४ प्रहरतक मन्द मन्द श्रांचसे पाक करके पात्र उतार छे। जब श्रीतल हो जाय, तब इंससे गोलक को निकाल, लेपन हटा, भस्म उठा यहसे खलमें विमर्दन करना होता है। यवमात्र यह चूर्ण न्स्यमें मिलाकर दिया जाता है। (प्रयोगायव करविकित्सा)

षर्धनाव (सं॰ स्नी॰) अर्धं नावः, एकदेशी तत् टजन्तः। नीकाका पर्धां स, किष्ठीका निस्तः, हिस्सा। अर्धे निशा (सं॰ स्ती॰) अर्धं निशायाः, एकदेशी तत्। अर्धरात, आधीरात।

अधिपञ्चायत् (सं॰ स्त्रो॰) पञ्चवि यति, पचीस, पचासका अद्या।

यध पण (सं॰ स्ती॰) धर्ष पणस्य, एकदेशी तत्। पणका चडा, काकिनीदय, दश गण्डा।

अर्थपय (सं की ) अर्थ पयः, एक देशी तत् अजन्तः। पयका अर्थां श्र, आधी राष्ट्र। (अव्य ) राष्ट्रमें, वीचोंबीच।

कर बताते हैं। इससे तत्व्यमें ही वामाङ्कवर नाथ विश्व (संक्ती) कर्ष हय, चार तीला। होता है। इसके प्रस्तुत करनेका विधान यह है—पारद, अर्ध पाञ्चालक (संक्तिक) अर्ध पञ्चाले भवः, वुञ्। त्रघंपञ्चात-देशजात, जो प्रधंपञ्चात देशमें पेदा हुआ हो।

पर्धपादा (सं क्ली॰) भूम्यालकी, सुर्यी आंवला। प्रभीपादिक, आर्धपादिक (सं वि॰) पर्धपादं तच्छेदमईति, ठज्। प्रभीपादच्छेद योग, प्रभीपाद परिमाण, दमड़ी भर।

चर्ष पारावत (सं॰ पु॰) चर्षेन चङ्गेन पारावत इत। १ वनकुकुट, जङ्गककी मुर्गा। २ तित्तिर पची, तींतर।

अर्ध पुलायित (स'० क्ली०) अध्वकी एक गति, मोठा पोयिया।

श्रधंपुष्पा (सं क्ली ) महावला, काई पौधा। श्रधंपूर्ण (सं वि ) श्राधा भरा, निस्स, खाली। श्रधंपोहल (हिं पु॰) हस्र विशेष, कोई पौधा। इसकी पत्ती मोटो होती है।

श्रधीपस्थिक, श्राधीपस्थिक (सं वि ) अधीपस्थीन जीतम् उञ्। अधीपस्थ-परिमित द्रव्य द्वारा क्रीत, जी श्राधीपस्थमं ख्रीदा गया हो।

श्रभंप्रहर (सं॰ वि॰) श्राधा पहर, डेढ़ घरता। श्रभंप्रादेश (सं॰ पु॰) १ श्राधा वित्ता। २ श्राधा सेतु। २ श्राधा सुल्ता।

अर्धभाग (सं॰ पु॰) अर्धभागस्य एकदेशी तत्। १ श्राधा हिस्सा। २ खग्ड, टुकड़ा।

श्रधं भागिका, पर्धं माग देखी।

श्रधं भागिन्, वर्षभान् देखो।

अर्धभाज् (सं कि ) अर्धं भजति, भज-िष्ति, उप समा । अर्धां शका अधिकारी, आर्धका हिस्से दार।

श्रघंभास्तर (सं॰ पु॰) दोपहर।

श्रामीजन (सं क्षी ) श्रामीश्रम, श्रामे पेटका स्ताना।

श्रधंभोटिका (सं० स्ती०) किसी किसमकी रोटी। श्रधंभ्यम (सं० लो०) श्रधं चरणार्धं पर्यन्तं भ्यमी वर्षसाजात्यात् पाठक्रमण श्रावतेनं यत्न, बहुती०। जिस श्रोकर्मे श्राधे चरणके श्रचर एक एक करके बायों श्रोरसे टाइनी श्रथवा टाइनी शोरसे बायों किंवा

जंगरसे नोचे या नोचेसे जगरको पढ़नेपर एक हो जैसा पाते, उसे अर्धभन कहते हैं,—

"बाहुरवं समं नाम स्रोकाघ समय यदि।" ( सरखतीकाखाभरण )

यह प्रब्दालङ्कार विशेष है। इसमें शब्द गूंशनेके सिवा कोई अर्थवैचित्रा नहीं होता। ऐसे श्लोकमें जपर लिखे हुए मतके अनुसार नाना श्रोरसे श्रवर गिरनेपर भी अर्थ जैसेका तैसा हो बना रहता है।

त्र भी का म ति की ने हे भी ता न न्द स्थ ना घ ने का न त्स का म से ना की म न्द का म का म स्थ ति (नाह १८) बर)

इस श्लोकमें प्रथम चरणके प्रथमार्धका चार ग्रचर वायों श्लोर दाहिनो श्लोर पढ़ जानेपर 'श्लभीकम' होता है। फिर प्रत्येक चरणका पहला ग्रचर कपरसे नीचेकी श्लोर पढ़नेपर भी "ग्लभीकम" ही ग्लाता है। दितीय चरणके प्रथमार्द्धका चार ग्रचर बायों श्लोरसे दिच्चणको पढ़नेपर 'भीतानन्द' ग्लोर प्रत्येक चरणके प्रथमार्द्धका दूसरा ग्रचर जपरसे नीचेको पढ़ जाते भी 'भीतानन्द' हो पढ़ता है। तीसरे चरणके प्रथमार्द्धका चार ग्रचर बायों श्लोरसे दाहिनी ग्लोर को पढ़ जानेपर 'कनत्सका' श्लोर प्रत्येक चरणके प्रथमार्द्धका तीसरा श्लचर कपरसे नीचेको पढ़नेपर भी 'कनत्सका' हो बैठता है।

चतुर्धं चरणके प्रथमार्धं का चार अचर बायों ग्रोरसे दाहिनी जोर पढ़ जानेपर 'मन्दकाम' ग्रीर प्रत्ये क चरणके चीथे ग्रचरको जपरसे नीचेकी ग्रोर पढ़नेपर भी 'मन्दकाम' ही बनता है।

सब चरणके प्रथमाधिका श्रवर इसीतरह बारेसे दाइने श्रीर जपरसे नीचेको पढ़ जाते भी एक ही जैसा रूप होता है।

दूसरे प्रथम चरणके भेवाधिका चार प्रचर बाई से दाहिनी भोरको पढ़ जानेपर 'तिकेनेहे' श्रीर प्रत्येक चरणके भेवाधिका श्रवशिष्ट श्रचर नीचेसे कपरको पढ़ते भी 'तिकेनेहे' हो लगता है। हितीय चरणके भेवाधिका चार भन्नर बाई भीरसे दाहिनी भोरको पढ़ जानिपर 'स्थनायने' भीर प्रत्येक चरणके येषार्भकी उट्टी भोरका दूसरा भचर नीचेसे ऊपरको पढ़ते भी 'स्थनायने' ही मिलता है।

हतीय चरणके शेषाधंका चार अचर बाई से द्राचिनो और पढ़ जानेपर 'मसेनाकें' और प्रत्येक चरणके शेषाधंकी उन्ही औरका तीसरा अचर नीचेसे कपरको पढ़ते भी 'मसेनाकें' हो गंठता है।

चतुर्थं चरणके श्रेषार्धका चार अचर बाईंसे दांचिनो श्रोर पद जानेसे 'क्रमस्यति' श्रीर प्रत्येक चरणके श्रेषार्धकी उल्टी श्रोरका चीथा श्रचर नीचेसे जपरको पदते भी 'क्रमस्यति' हो निकलता है।

अधं पर्धं चरणमें अचरका इस रीतिसे श्रम अर्थात् श्रमण वा आवर्तन होतेपर श्लोकको अर्धश्मम कहते हैं। अग्निपुराणमें अर्धश्मम श्लोक 'अर्धश्ममक' कहा गया है। अर्धश्मम वा अर्धश्ममक अलोक अनुष्टुप्भित्र और किसी छन्दमें नहीं रचा जाता।'

| , <b>%</b> | भी  | क   | स   | ति  | के के | ने  | हें  |
|------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| भी         | না  | न   | न्द | स्य | ना    | য   | मे   |
| <b>व</b> र | म   | त्स | का  | स   | से    | ना  | क्री |
| म          | न्द | का  | म   | क   | स     | स्य | ति   |

श्रीनपुराणमें इस तरह सन्वी पांच श्रीर तिरही नी रेखा खींचकर बत्तीस कोछ बनानेकी व्यवस्था है। एक एक कोछेमें श्लोकके श्रचरींको यथाक्रम रखकर जपर कही हुई रीतिसे पढ़ना पड़ता है। परन्तु माध श्रीर भारविमें इस तरह रेखा खींचकर कोछ बनानेकी व्यवस्था नहीं है।

अर्धभागधी (सं॰ स्ती॰) प्राक्तत भाषा विशेष, कोई पुरानी ज्वान । पच्छी यह मथुरा श्रीर पटनाके बीच चलती थी। मामधी देखी।

मधं माणव, पर्धभाणवत देखी।

अर्ध माणवक (सं० पु०) अर्ध माणवकस्य, एक-

देशी तत्। द्वादश यष्टिका माला, वारह लड़ीका हार।
अर्थ माता (सं किले) अर्थ मातायाः, एकदेशी
तत्। १ विन्दर्य चन्द्राकार ब्रह्म। २ अर्थ परिमाण,
आधा वज्न। ३ सङ्गीतशास्त और पद्मकी अर्थ माताका उचारण काल। (ति ) ४ हल् वर्ण,
व्यञ्जन।

श्रधं मातिक (सं॰ पु॰) निरूहणाधिकारका वस्ति विश्रेष, पिचकारीसे दिया जानेवाला कोई जुलाव। दशमूलीय क्षषायसे शताह्वाचको पोस डाले। फिर दो-दो पल सैन्धवाच एवं मधु श्रीर एक पल तेल मिलानेसे यह तैयार होता है। इसके सेवनसे सर्वरीग मिटता है। (क्षणिय्ह्वकृत संग्रह)

अर्धमार्गे (सं॰ अव्य॰) अाधी राइमें।

. चर्षभास (सं॰ पु॰) चर्ष सासस्य, एकदेशी तत्। एक पच, पन्द्रच दिन, चाधा महीना।

अर्थ मासतम (सं॰ ति॰) १ प्रति पच किया जाने वा होनेवाला, जो हर पखवारे हो। २ एक पच रहनेवाला, जो एक पखवारे टिकता हो।

अधं मासमस् (सं॰ अव्य॰) प्रतिपच, पन्द्रह दिनमें, पखनारे-पखनारे।

श्रद्ध मासीक, वर्ष नास्तम देखा।

वर्षभासूरी (सं॰ स्त्रीं॰) लेखनाव वस्त्रघारा

श्रर्घं सुष्टि (सं॰ पु॰ स्त्री॰) श्राधी सुड़ी, स्त्री सुड़ी श्राधी बन्द श्रीर श्राधी खुली हो।

अर्थथाम (सं॰ पु॰) अर्थ यामस्य प्रहरस्य, एकदेशी तत्। दिवा तथा रात्रिका अष्टांश, दिन श्रीर रातका आठवां हिस्सा, हेड् घरटा।

अर्धरेश (सं॰ पु॰) अर्धः असम्पूर्णः रथः। असम्पूर्णे रथी, अधूरा सिपाची। जो वीर रथपर बैठ युद्ध करनेमें दूषरे रथीकी अपेदा रखता, वह अर्धः रथ कहाता है।

अर्धरात (सं॰ पु॰) अर्ध रात्रेः, एकदेशी अजन्तः।
१ रात्रिका अर्धभाग, दो प्रहर रात्रि, प्राधी रात्।
२ निशीय, महानिश्र, भवसराज्य, निसम्पात, सुप्तज्ञन,
चौबीस घरटेकी रात।

"वर्ष राव गद कपि निर्ध भागा।" ( तुलसी ) वर्ष रावसमय (सं॰ पु॰) राविकी अर्थ भागका समय, वाधीरातका वक्ता।

णंध रात्राध दिवस (सं॰ लो॰) विषुव, विषुवत्, ;दिनरात बराबर होनेका समय।

श्रधं च (सं • पु॰-ली॰) अर्धं ऋचः, एकदेशी अच् समा॰। ऋक्का अर्धभाग।

अर्ध चैशस् (सं॰ खव्य॰) प्रत्येक पदपर, इरिक सिसरेमें।

मर्घर्चीदि (सं॰ पु॰) अर्घर्च इति ग्रव्ट श्रादी त्रिषाम्। भर्षं चाः प्र'सिव। पाशशक्षः। पाणिनिका कहा चुत्रा ग्रन्ट् गणभेद। इस गणमें निम्नलिखित ग्रन्ट् रहता, जो पुंलिङ एवं स्नीवलिङ भी होता है,— अर्धेच, गोमय, कवाय, कार्वापण, कुतप, कपाट, ग्रह, चन्न, गूथ, य्य, ध्वज, कवन्ध, पञ्च, ग्रह, सरक, कंस, दिवस, युष, अन्धकार, दण्ड, कमण्डलु, मण्ड, भूत, दीप, खूत, धर्म, कर्मन्, मोदक, शतमान, यान, नख, नखर, चरण, पुच्छ, दाड़िस, हिम, रजत, सज्जु, पिधान, सार, पाल, छत, सैन्धव, श्रीषध, श्राद्क, चषक, ट्रोग, खलीन, पात्रीव, यष्टिक, वार, बाग, प्रोथ, कपिख, गुष्क, भील, गुल्व, सीधु, कवच, रेणु, कपट, सीकर, सुसल, सुवर्ण, टूप, चमस, वर्ण, चीर, कर्ष, श्राकाण, षष्टापद, सङ्गल, निधन, निर्योस, नृमा, वत्त, पुस्त, ह्वे डित, गृह, गृहुल, मधु, मूल, मूलकं, शराव, शाल, वप्र, विमान, सुख, प्रयोव, शूल, वच्च, कर्षेट, ग्रिखर, कस्क, नाट, मस्तक, वलय, कुसुम, द्रण, पङ्क, कुण्डल, किरीट, अबुँद, अङ्गुय, तिमिर, आश्रम, भूषण, इस्तस, सुकुल, वसन्त, तड़ाग, पिटकं, विटङ्क, साष, कोश, फल, दिन, दैवत, पिनाक, समर, खाणु, धनीक, चपवास, शाका, कपीस, चषाल, खण्ड, दर, विटण, रण, बल, मल, मृणाल, इस्त, स्त्र, ताख्व, गाण्डीव, मख्डप, पटह, सीध, पार्ख, शरीर, छल, पुर. राष्ट्र, विश्व, श्रन्वर, 'कुष्टिम, मर्ग्डल, कांकुद, तीमर, सीरण, मच्चक, पुडु, मध्य, बाल, बल्मीक, वर्ष, वस्त्रं, देह, उद्यान, उद्योग, स्नेह, खर, सहम, निष्ठ, चेम, शुक, छत्र, पवित्र, योवन, पालक, मूर्षिक, वंद्यार्व,

कुन्न, विचार, लोहित, विषाण, भवन, श्ररण, पुलिन, हृद, श्रासन, ऐरावत, शूपं, तीर्थं, लोमश, तमाल लोहरण्डक, श्राय, प्रतिसर, दार, धनुस, मान, श्रह, वितङ्क, मव, सहस, श्रोदन, प्रवाल, श्रकट, श्रपराह, नीड़, श्रकल, कुणप, ऋण, पूर्व, वुस्त, निगड़, स्थूल, नाल,कटक, क्रण्डक, कुसुद, द्रष्ट्रास, विड़ङ्ग, पिष्णाक, विश्राल श्राद्रं, हन, योध कुकुट, कुड़व, खण्डल, पञ्चक, काल, वसु, स्तेन, स्तन, चत्र, कलह, वर्चेङ्क, तण्डक, तण्डल, वसु, स्तेन, स्तन, चत्र, कलह, वर्चेङ्क, तण्डक, तण्डल, वसु, स्तेन, स्तन, चत्र, कलह, वर्चेङ्क, तण्डक, तण्डल, विश्राल ।

त्रधे जच्ची हरि (सं॰ पु॰) श्रधे लच्च्या श्राकारे यस्य तादृशी हरि:। लच्ची सहित मिलित विश्वा।

''ऋषि: प्रजापित छन्दो गायनी देवता पुनः।
चर्षं जच्चीहरि प्रोक्षः श्रीनोजिन षड्क्ष्मम्।'' (गीतमीयतम्)
इनके ध्यानका सन्त्र यह है,—
''उदात्प्रयोतनस्तरुचिं तप्तहेमावदार्तं
पार्श्वं हर्शे जज्ञिसुतया विश्वधानाः च जुष्म्।

नानारत्नोक्सिंगतिविधाकत्यमापीतवस्त्रम् विश्वः वन्दे दरकमलकौनोदकी चक्रपाणिम्॥"

अर्धवस्त्रसंवीत (सं॰ वि॰) अर्धपरिच्छदविधिष्ट, आधि कपड़े पद्धने हुआ।

अर्ध विसर्गे (सं॰ पु॰) अर्ध विसर्गस्य एक देशी तत्। आर्ध विसर्गे—जैसा जिल्लास्त्र्लीय श्रीर उपध्मानीय। अर्ध वीचण (सं॰ क्ली॰) अर्ध वीचणस्य. एक देशी-तत्। अपाङ्ग दर्शन, तिरक्षा नजारा।

षधिवीरच्छा (सं॰ स्ती॰) क्षणा दूर्वा, काली दूर्व। षर्धेद्वत्त (सं॰ क्ली॰) १ द्वत्तका श्रधीं श्र, दायरेका श्राधा हिस्सा। २ द्वत्तके परिधिका श्रधीं श्र, दायरेके चेरेका श्राधा हिस्सा।

अधि हड ( मं॰ वि॰) आधा वृद्धा, दरमियानी उम-

प्रभृ विकाशिक (सं प्रण) यह खास, प्राधी सांस। यह विनाशिक (सं प्रण) यह समस्पूर्णः वैनाशिकः। वैश्रीषिक शास्त-प्रणिता। यह विश्रमः (सं क्ली ) यह स्य वैश्रमः वधः। यह

विनाश, निस्म, कृत्व । श्रधं व्यास (सं ९ पु॰) वृत्तको विन्या, दायरेका निस्म, कृतर । मर्भ यत (सं कती॰) १ पञ्चायन, पचास । २ यत एवं पञ्चायन, डेढ़ सी ।

श्वर्धधन (सं॰ क्षी॰) श्वर्ध श्वश्चनस्य, एआदेधी तत्, नि॰ साधु। श्वर्धभोजन, श्वाधी खु,राक।

शर्व शकर (सं॰ पु॰) अर्थः असस्य र्णः शकरः। सुद्र सत्स्य विशेष, दख्डपास, तोई होटी सहसी।

मुद्र मत्स्य विश्वव, दण्डवाल, जार काटा नवता.

भावाज्याला। अर्थयराव (सं॰ पु॰) प्रसृति दय, बत्तीस तीला। अर्थयरावक, अर्थस्तार देखी।

अर्थ प्रेच (सं क्षि ) आधा बाक्, जो सिर्फ आधा बच गया हो।

भर्भ खाम (स' कि ) भाषा बदरीला, जो बादल से निस्स, विराही।

ग्रम् स्रोक (सं॰ पु॰) मर्भ स्रोकस्य, एकदेशी तत्। स्रोकका मर्भभाग, प्रथम पाइइय।

श्चर्षं सञ्चात (सं॰ वि॰) श्राधा जगा हुश्चा, जिसमें श्राधी मुसल पैदा हो जुने।

अ**ध सक्तर, अ**र्थं यक्तर देखी

षर्धंसम (सं॰ ति॰) वर्षेन समः। पर्धं ने समान, षाधे ने बरावर।

म्रधं समझत्त (सं॰ क्ली॰) हत्तविभेष, सोरठा । दसमें प्रथम द्वतीय भौर दितीय चतुर्थं पाद समान रहता है। मर्भसह (सं॰ पु॰) पेचक, उसू चिड़िया।

शर्ध सीरिन् (सं • पु •) अधि सीरस्य इलक्षटमस्या-दिफलस्य अस्ति अस्य, अस्त्रयों इनि । अन्यने चेत्रमें खेती कर उपलका अर्ध भाग पानेवाला क्षष्ठक, जो किसान दूसरेका खेल कमाता और फसलका आधा हिस्सा पाता हो।

अर्ष हार (सं॰ पु॰) अर्घः हारः। चौंसठ या चानीस नड़ीका हारः।

शर्भ इस (सं॰ क्षी॰) अर्धाचर, शाधा हर्षः। अर्धां म (सं॰ पु॰) अर्धे अंशस्य, एकदेशी तत्। अर्धभाग, शाधा हिस्सा।

अर्घोशिन् (सं॰ ति॰) अध्मागका अधिकारी, निस्कृ हिस्सा पानेवाला।

. Vol. II 53

शर्वा श्रीनज्ञल (सं क्ली ) श्रधीं श्रहीन पक्त जल, जो पानी जलकर श्राघा रह गया हो। यह वातिपत्त को मिटाता है। (राजनिष्यु)

श्रवीकार (सं॰ पु॰) १ श्र श्रवरका श्रवं भाग। १ श्रवग्रह, समासने पदका विभाग।

अर्घोङ्ग (सं कती ) १ शरीरका अर्घ भाग, निस्त, जिस्ता। २ पचाघात, फ़ालिज, लकवा। इस रोगमें आधा अङ्ग मारे पड़ता है। २ शिव।

अर्धाङ्गिनी (सं॰ स्ती॰) पत्नी, बीबी।

बर्बाङ्गी (सं॰ पु॰) शिव।

चर्षार्घ (स'॰ पु॰) चर्षे चर्षेस्य तुल्यांगस्य, एक॰ तत् । समान भागका चर्षांग्य, चतुर्थांग्य, चाषेका चाषा, चीथायी।

श्रर्घालिखया—विहारके वनीषिया श्रीर जैसवार क्रकः-वारकी एक शाखा।

अर्घालिग (सं॰ पु॰) जलसपं, पिन हा सांप।
अर्घावमेदक (सं॰ पु॰) शिरोरोग विशेष, अर्धकपाली, श्राघाशोशी। इसकी उत्पत्ति श्रीर लच्चणा
इस प्रकार लिखी है—रूचवस्तु खाने, श्रमशन
प्राग्वातावस्थाय, मैंशुन, वेगसन्थारण (मूब्रादिक श्रवरोध
करने), श्रधिक परिश्रम, व्यायाम प्रस्ति कारणींसे
वायु लुपित ही नेवल या कफसे मिल, शिर, स्तू, नेव्न,
कर्ण, ललाटके धर्धभागमें जो शस्त्र ताड़न सहश्र तीव्र
वेदना (पीड़ा) उत्पन्न करता, उसको श्रधीवभेदक कहा जाता है। (माधवनिदान)

२ समान श्रंशमें विभाजन, बराबर हिस्से का तक,सीम। धर्धावशेष, वर्षभेष हसी।

अर्घाशन, यथं यन देखी।

धर्षाष्ट्रम—गुजरात प्रान्तका कोई प्राचीन जि.ला! सन् १९४२-१९७४ ई॰में पण्डितप्रवर हेमचन्द्र जैन चालुकान्ट्रपति कुमारपालके मन्त्री रहे। कहते हैं, कि विक्रमीय संवत् ११४५ की कार्तिकपूर्ण मासीको हेम-चन्द्रने इस जिलेके धस्तुक गांवमें चाचिग नामक किसी मोदी बनियेके घर जन्म लिया था। माता पाहिनी चामुण्ड गोवकी रहीं, हमचन्द्रको जकड़पनमें लोग

चक्कोदेव कहते थे। सन् १०७८-११७० ई०में जैनाचार्य देवचन्द्र पाटनसे धन्सुक गये, जिन्हें देख चङ्गोदेव पोक्षे जा बैठे। लड्नेको होनहार पा देवचन्द्र चकराय और ं लोगोंको अपने साथ ले चाचिगके सकान् पहुंचे थे। उस समय वाचिग घरमें न रहा, किन्तु उसकी पत्नीने · श्रादरके साथ श्राचायेका स्नागत किया श्रीर मांगने-पर श्रपना पुत्र चङ्गोदेव उन्हें सींप दिया। जैनाचार्यने प्रवको कर्णावती पद्वंचाया श्रीर उदयन सन्त्रीके त्रड्की साथ जा रखा था। चांचिग मकान्में खड़के-को न पा बहुत भ्रवराया और विना देखे भ्रवजन ग्रहण न करनेका भपय उठाया। कर्णावती पहुंच उसने घुड़क्कर माचार्यसे सड़केको वापस मांगा था। किन्तु उदयनके कड़नेसे वह उन्हें देवचन्द्रके पास हो · क्रोड़नेपर राज़ी हो गया। सन् १०८७ ई०में चाचिगने पुत्रको माठ वर्षको मवस्थापर दोचा दिला सोमचन्द्र नाम रखा था। जब वह पढ़-लिखकर धुरन्धर विदान् हुए, तब देवचन्द्र उन्हें हेमचन्द्र कहने लगे। सन् १११० ई०में कोई इत्तीस वर्षकी श्रवस्थापर हेमचन्द्रने अपनी प्रकर्ष विद्याने कारण 'स्रि' उपाधि पायी थी। सिद्दराजने उनकी वात सुनते ही आसर्थेमें आ विद्दर कड़की समानित किया। सिद्धराजकी साथ डेमचन्द्र सोमनाथपाटन पहुं चे श्रीर शिवलिङ्गके सामने पृज्य उन्होंने 'सिंबहेमचन्द्र' नामक ·· दृष्टिसे सुने थे। व्याकरण ग्रन्थ भ्रपने श्रीर महाराजके नामपर बहुत ही श्रच्छा वनाया है। 'त्रिभधान-चिन्तामणि' श्रीर ंश्रनेकार्यनाममाला' पुस्तक भी उन्हीका लिखा है। उन्होंने कुमारपाल न्यपितसे श्रहिंसा रखनेकी प्रतिज्ञा करा लो थी। जब कुमारपालने धमेका सबसे बड़ा काम करनेको पूछा, तब ईमचन्द्रने सोमनायके मन्दिरका जीणींबार ही बता दिया। उनके कहर्नसे कुसारपालने मदा-मांसका व्यवहार क्रोड़ा भौर भपने राज्यमें जीवर्द्धंसान होनेका ढिंढोरा पिटाया था। कहते हैं, धनहिलवाड़के किसी बनियेकी कुल जाय-दाद एक जूं मारनेके कारण जब्त इंद्र रही। कुमार-पालके समय उन्होंने श्रच्छे-श्रच्छे साहित्यक श्रीर धार्मिक ग्रन्थ लिखे। उनमें अध्याक्षीपनिषद् वा जो साफसाफ बताया न गया हो।

तिषष्टिय बाकापुरुष-चरितं, परिशिष्ट-योगगास्त्र, पर्वे, प्राक्तत शब्दानुशासन, लिङ्गानुशासन, द्यात्रय, क्टन्दोतुशासन, देशीनासमाला श्रीरः श्रवङ्कार-चूड़ा-मणि उत्नेख-योग्य है। सन् १९७२ ई॰में ८४ वर्षकौ श्रवस्थापर हिमचन्द्र मरे थे। कुमार-पाल नृपति उनको सृत्युपर फूट-फूट रीये और लाखों बादमी चिताकी भक्त मस्तकपर लगानेको त्ते गये।

श्रधीसन (सं की ) अर्ध श्रासनस्य, एक तत्। १ घासनका अर्ध भाग। अर्धे सम्पन्नं घसनं लागः। २ से हदान, इळातका सलाम। ३ श्रुक्तिसन, इल-जासकी सुवाफी।

श्रर्धिक (सं॰ व्रि॰) अर्धमहैति, टिठन्। अर्धभाग-विशिष्ट, निस्मा, हिस्से से तानुन, रखनेवाला ।

षर्धिन् (सं वि वे अर्धं यही देवेन प्रस्तास, द्नि। अर्थे भाग लेनेवाला, निस्तृका हिस्रे दार। अर्थीकरण ( सं॰ ली॰ ) अर्थ भाग बनानेकी क्रिया, श्राधा हिस्सा निकालनेका काम।

प्रधु क (वै॰ ति॰) ऋध बाहु॰ उक्क ्। हिंहि भीत, सम्पन्न, कामयावन

अर्थेन्दु (सं॰ पु॰) अर्थे इन्दोः, एकः तत्। १ चन्द्रका अर्ध भाग, आधा चांद। २ नख चिन्न, नाखूनका नियान। ३ यध चन्द्र वाण। ४ गतहस्त, गल बहियां। ५ प्रतिप्रीढ़ स्त्रीको योनिमें पङ्गुलि प्रयोग ।

अर्धे न्दुमौलि (सं०५०) अर्घे न्दु: मौली मस्तके यस्य। चन्द्रचूड़ शिव।

श्रर्घेन्दुशकला (सं॰ स्ती॰) १ नासारोग विशेष, नाककी कोई बीमारी। २ कपालरोगभेद, खोपड़े का कोई माजार। ३ मोष्ठ रोग, झेंठकी बीमारी। ४ अर्बुदरोग, फोड़ा-फ़ुन्सी। ५ गलरोग, गर्दनका ग्राजार । · ६ कर्णरोग, कानकी बोमारी ।

अर्धेन्द्र (सं ० ति०) जिसमें श्राधा हिस्सा इन्द्रका रहे। श्रधीत (सं॰ स्ती॰) श्रधी उत्तम्। १ श्रधी, कथन, निस्क, कलाम। ( ति॰ ) २ माधा कहा हुम,

श्रधीति (सं॰ स्त्री॰) श्रध तथन, निस्स कलाम । श्रधीरक (सं॰ क्ती॰) श्रधेरेहव्यापकं उदकम्, शाक॰ तत्। रेहके निकार्धभाग पर्यन्त जल, जो पानी जिसके श्राधे हिस्से तक पहुंचता हो।

श्रभीदकचीर (सं क्लो॰) श्रभीदकमृत दुग्ध, श्राधे पानीमें पका हुश्रा दूध।

श्रधींदय (सं॰ पु॰) अर्धस्य सम्बद्धस्य पुर्खस्य उदयो यत, बहुत्री॰। योग विश्रेषः। साधमासकी अमा-वस्याको रिववार, व्यतीपात श्रीर अवण नचत्र पड़नेसे यह योग लगता है। इसमें स्नान करनेसे परम पुर्ख मिलता है। श्रधींदय दिनमें ही होता, राविको कभी नहीं पडता।

श्रधींद्यासन (सं॰ क्ली॰) श्रधंस्य उदयेन कर्ष्यः चिपेण श्रासनम्। साधनकालका श्रासनविशेष।

अधीदित (सं कि ) १ आधा निकला हुन्ना, जो त्राधा चठा हो। २ आधा कहा हुन्ना, जो पूरा न वताया गया हो।

भर्षीरुक (सं॰ ल्ली॰) श्रधीरु तत्र काश्रते, काश्र-छ। १ क्लोटा चांघरा। (ति॰) २ उरुके सध्य भागतक पष्टुंचनेवाला।

मध्ये (सं॰ ति॰) मध्य इटंतत भव वा, मधं-यत्। १ मधं सम्बन्धो, निस्मासे तासुक रखने वाला। २ पूरा किया जाने वाला। २ प्राप्तव्य, जो हासिल किये जानेको हो।

श्रनीयी—बम्बद्देने स्रत प्रान्तका एक ग्रामः यह धर्रपुरचे नोई साढ़े चार कोस दूर है। यहां गर्म पानीका एक भरना चलता, जिसपर प्रतिवर्ष चैत ग्रुक्का पीर्णमासीको मेला सगता है।

अनील—वस्वई प्रान्तीय थाना जिलेकी वसाइन तह-सीखके अगाभी गांवका एक किं, जा। सुसलमानों के राज्यकाल पीतंगीजोंने इसे बनाया था। यह वैतरण नदके सुंहानेपर अवस्थित है। गुम्बद, मेहराब और कमरा वगैरह सुसलमानी ढङ्गका रहते भी इसके भीतर हिन्दू अधिकारका चिक्न देखेंगे।

श्रनीज-वस्वर्षेके श्रहमदाबाद जिलेकी घोल्का तह-सीलका एक गांव। इसका सालाना शामदनी

दामाजो गायकवाड़के प्रवन्धानुसारं अंगरेज-सरकार भूत-भवानी मन्दिरके सञ्चालकों को दे देती है। प्रतिदिन प्रातः काल साधुवींको सदाव्रत सिलता है। अनीराज—गुजरातवाले सांभर प्रान्तके न्हपति विशेष। चालुका नृपति कुमारपालको इन्होंने युर्झे परास्त किया था। अन्तको कुमारपालने अपनी कन्या इन्हें व्याह दी। इनके नाती वीरधवल भीम नरमकी उत्तराधिकारी बने थे। भीम नरेशंके विरुद्ध वलवा होनेपर इन्होंने यह ना मुंह तोड़ अपना प्राय छोड़ा। चर्षण (संश्क्ली॰) चट-णिच्-पुक्-लुप्रद्। १ प्रदान, बख् प्रिय, सुपुढेगी, निकास। २ निचेप, ढाल, फॅक-फांक। ३ खापन, जमाव, लगाव। ४ त्याग, क्ट। नर्भेण लुाट्। ५ इरि प्रस्ति। अधिकरणे स्यूट्। ६ चम्नि प्रस्ति। सम्प्रदाने च्यूट्। ७ देवता प्रस्ति। श्रपेणीय (सं॰ वि॰) प्रदान वा स्थापन किया जानेवाला, जो देने या रखनेको हो।

श्रपना, चरपना देखी।

अपैक्षी—मध्यप्रदेशकी चांदा जिलीका एक परगना। यह अचा०१८° २८ १५ एवं १८° ४८ ४५ उ० श्रीर द्राधि० ७८° ४८ १५ तथा ८०° ११ १० पू०के मध्य श्रवस्थित है। इसकी कितने हो गांवमें घोट सबसे वड़ा निकलेगा। जङ्गल श्रीर पहाड़ वहुत मिलता है। किन्तु जगह-जगह तालाव भरे श्रीर नाले वहा करते हैं।

अर्पित (सं॰ वि॰) ऋ-णिच्-पुक्-ता। १ प्रदत्त, दिया हुन्ना। २ स्थापित, जो रखा गया हो। ३ गच्छित, गया हुन्ना।

अपितकर (सं॰ ति॰) १ हाय फैलाते या वढ़ाते इंगा। २ विवाहित, जिसकी यादी हो जुके।

अपिंस (सं॰ पु॰) ऋ-णिच्-पुक्-इसन्। १ त्रग्र-मांस,त्रागिका गोश्व। २ हृदय, दिल।

अर्थं (सं वि ) चर-णिच् पुन्-यत्। १ त्याच्य, छोड़ने काबिल। २ निवेधनीय, लगाने लायक्। भवेदर्वं (हिं पु॰) द्रव्य, सम्पत्ति, दोलत, माल टाल। भवेदर्वं (सं को०) अर्थ-विच् तस्में डदेति डद्-इग्र-ड। द्र्या, कोटि संख्या, १०,००००००

वि'यतिर्दि' द्यतः यतं दयद्यतः सहसं, सहस्रादयुतं नियुतं प्रयुतं तत्त्वस्थलसर्वु ने मेघो भवत्वरणमन्त्र तहोऽन्तु वदोऽन्तु मदमावीति वान्तु - महवतीति वा स यथा महान् बहुर्भवति वर्षं सदिवार्बु दस्''। (निकक्त नैधगर् ककाण्ड ३।२।४)

## इसकी टीकामें इस तरह लिखा गया है,-

'त्ररणशीलम् 'बन्बु' तस्य टाता केचः, सः 'बन्बु दः' तस्य ; 'स यथा' खदनसावसापद्यसानः 'महान् वहुर्भवति वर्षं न् तदिवार्बं दस्', तदिव वर्षं न् यद वहुद्रव्यजातं भवति, तदर्बुं दिमत्यु चते ।' ( देवराज )

श्रम्बुनि ददाति श्रम्बु-दा-क, मकारस्य रेफ:।
२ मेघ। ३ पव्यंत विशेष। श्राद् देखी। ४ श्रमुर विशेष।
(पु॰) ५ कहुका सन्तान सपैविशेष। ६ रोगमेद।
कपरी चमड़े के नीचे मांस, नस, नाड़ी एवं इड्डी श्रादि
नाना स्थानों में जो गूमड़े निकल श्राते श्रीर स्वतन्त्र
भावसे बढ़ते रहते उनको श्रद्धेद (tumor) कहते हैं।

यह रोग अनेक प्रकारका होता है। उसमें एक सामान्य अर्बुद है। सामान्य अर्बुद रोगमें प्राण नष्ट नहीं होता। फिर कोई सांघातिक भी है। जैसे कर्कट प्रस्ति रोग। रक्तमें कोई विशेष दोष लगनेसे इस जातिका गूमड़ा निकलता है। देहमें कर्कट आदि जातिके गूमड़े निकलनेपर प्राण रचाका कोई उपाय नहीं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारका भी गूमड़ा होता है। पहले उत्कट नहीं मालूम पुड़ता, परन्तु अन्तमें सांघातिक ठहरता है।

सचराचर गूमड़ेकिक भीतर एक गोलाकार कोष रहता, जिसे काट डालनेपर अन्टरसे कुछ रस निकलता है। किसी किसी जगह बाल, दांत, हाड़, रक्ष, मेट श्रीर एक प्रकारका काला गलित पदार्थ भी निकल श्राता है।

वचस्यल, मूलाभय, मस्तिष्क, कान, नाक, यक्तत्, जिल्हा, अर्खाधार, योनि एवं जरायु प्रसृति भरीरके नाना स्थानीमें अर्बुंद उठता है।

उपदंश रोगकी शेष अवस्था भथवा की लिक उपदंश रोगमें हाड़पर गूमड़ा पड़ता है। दांतकी जड़का हाड़ भी कभी कभी बढ़ जाता और उसमें एक प्रकारका आव निकल आता है। अंगरेजीमें इसे एपिडलिस कहते हैं। विना हाड़ निकासे ऐसा गूमड़ा दूर नहीं होता। परन्तु यह विकित्सा अतिशय उत्कट है। बड़ी बड़ी धमनियों में भी गूमड़ा फूटता है। अंगरेजी में इसे एनुरिजम् कहते हैं। यह रोग बहुत कठिन है। पुक्षके अरह-कोषमें जो गूमड़ा निकलता है, उसे हम लोग जल दोष वा कोष हिं कहते हैं। किसी किसी किसा का गूमड़ा पहले एक जगह उठता है, फिर धीरे धीरे दूसरी जगह खिसका जाता है। ज,हरीला गूमड़ा श्रक्त काट हेनेपर बार बार उसी जगह श्रवता श्रक्त किसी दूसरे स्थानमें फूट पड़ता है। वह फिर अस्त काट न दिया जानेपर क्रमशः गलकर रोगीका प्राण ले लेता है।

सामान्य गूमड़ा निकलनेपर भी अस्त विकित्साः भिन्न प्रायः दूसरे कोई प्रतीकार नहीं। गूमड़ा फ्टने- पर सुचिकित्सका परामर्थ लेना उचित है। अव्य- वसायी गूमड़ेपर अनेक प्रकारकी दवा लगाकर ज्ख्म बना डालता, परन्तु खलविशेषमें उससे विपद पड़ सकती है।

६ मसा भी एक प्रकारका श्रवुँद रोग है। किसी किसी के सार प्ररोरमें फुलीरी जैसा बड़ा बड़ा काला मसा निकलता है। किसी किसी मनुष्यकी पीठका जपरी भाग काला पड़ता, उस लखेरीपर कीड़े के छते जैसा ज वा नीचा श्रीर कहीं कहीं फुलीरी के माफिक मसा उतरता है। इसे पेशिक श्रवुँद कहते हैं। किसी किसी मनुष्यके कपाल एवं श्ररीर के श्रवान्य स्थानमें पत पत पर एपिथिलियम् जमकर मेड़ के छोटे सींग-जैसा श्रवुँद उठता है।

श्रबुंदाकार (सं॰ पु॰) बहुवार वृद्ध, चालतेका पेड़ । श्रबुंदाद्रिज (सं॰ पु॰) सेषण्डू की, सेढ़ासींगी। श्रबुंदि (सं॰ पु॰) श्रबुंद ह्वाचरित, श्रबुंद-क्विप्-दन्। १ सर्वेच्यापक ईश्रान। २ असुर विशेष। यह श्राकारमें सांप-जेसा रहा। इन्द्रने इसे मार

श्रवुँदिन् (सं॰ ति॰) श्रवुँदग्रस्त, जो सूज गया हो। श्रवुँद (सं॰ त्नी॰) १ श्राहुत्या नामस्तुप, तगरका पेड़। श्रभे (सं॰ पु॰) ऋच्कृति गच्कृति खल्पं प्राप्नोति सुखं वा, ऋ-मन्। १ बाबक, बचा। २ कुम। ३ पचजात मिग्र, पन्द्रह दिनका बचा। (वि॰) ४ मत्य, थोड़ा, कम।

श्रमें (सं पु ) ऋध्यति वध ते, ऋधु-तुन् मनार-श्रानारेश:। श्रमें कप्रधुन पाका वयसि । छण् १ । १३। १ वालका, बचा।

"गर्मकि वर्षक दलन परम कीर वित वीर।" (तुलकी) २ मूर्खे, विचिप्त, देवक फ, दीवाना। (ति॰) ३ स्चा, बारीक। ४ क्षण, क्षमज़ीर। ५ सहग, बरावर।

श्रमेक-कोई प्राचीन संस्कृत कवि। सुभाषितावलीमें इनका उन्नेख है।

चर्भग (वै॰ ब्रि॰) चर्भे चला गायित, गैशब्दे टक्। बालक, बचा।

षर्भा (सं॰ स्त्री॰) गुणुत्त।

अभीवी—बम्बई प्रान्तने वेलगांव जिलेका एक छोटा गांव। यह गोकाकसे उत्तर दो कीस रायबागृकी सड़कपर बसा है। कहते हैं, सन् १७८१ दें के समय यहां एक सुन्दर भवन बना, जिसकी चारो श्रोर श्रामका बाग लगा था। कप्तान मूरने सङ्ग-तराशीकी बड़ी तारीफ की है।

प्रमें (सं॰ पु॰-क्ती॰) ऋच्छिति चचुप्रम् ऋ-मन्। भिर्वेत्तता वर्षा श्राप्ता वापिट शिवणीम्या मन्। छण् १।१३०। १ नेत्ररोगविभीज।

श्रमेरीग ( Pterygium ) पांच प्रकारका होता है। यथा,—प्रस्तारी श्रमें, श्रक्त श्रमें, रक्त श्रमें, मांस श्रमें एवं साग्र श्रमें।

श्रांखकी सफेद जगह पर एक तरहका पतला चमड़ा चढ़ जाता है। साधारण बोलचालमें इसे नाख्ना कहते हैं। यह चमड़ा नाकके निकटवर्ती चल्लकोणसे लेकर प्रायः सब जगह निकलता देखा जाता है। एलोपाथीमतसे मिलो जैसे पतले नाखने की प्रस्तारी धर्म (membranous) कहते हैं। परन्तु यही नाख्ना मोटा हो जानेपर मांस अर्म (fleshy) कहाता है। जपर लिखे अनुसार वैद्योंने इसे पांच प्रकारमें विभक्त किया है।

Vol. II. 54

१। नाख्ना यदि पतना, फैला हुआ, घलका नीना और कुछ लानी लिये होता, तो उसे प्रस्तार्थभे कहते हैं।

र। नाख्ना यदि कुछ सफ़ेद श्रीर कोमल रहता, तो वह शुक्काम वहा जाता है।

३। नाख्ना यदि कमलके पूलकी पखड़ी तरह कुछ बाब श्रीर कीमल होता, तो उसका नाम रक्तार्भ है।

४। खूव कोमल, पतले तथा यक्तत्की तरह वर्णयुक्त नाख्र्नीको मांसाम कहते हैं।

५। कठिन, श्रुक्तवर्ष, वहुमांसयुक्त एवं प्रस्तारी अर्भसे उत्पन्न नास् नेका नाम स्नायु अर्भ है।

इस रोगपर वैद्य लोग श्रांखर्मे लगानेके लिये चन्द्र-प्रभावतीं, नयनसुखावतीं श्रादि श्रीष्ठधको व्यवस्था करते एवं त्रिफलाष्ट्रत खानेको देते हैं।

एलोपाघीमतसे प्रथमावस्थापर नेत्रमें लगानेके लिये सङ्घोचन श्रीषध उत्तम है। ६ वृंद टिक्चर श्रायोडिन श्रीर ४ ड्राम गुलाब-जन्न एक साथ मिलाकर श्रांखमें डालनेसे बहुत लाभ होता है। मांस बढ़कर श्रांखकी पुतली पर श्रानेकी सन्धावना होनेसे नश्तर देकर उसे निकाल डालना पड़ता है।

(सी॰) २ वडुकालके याम एवं नगरादि। श्रमंक (संवि॰) १ सङ्घीर्ष, सूच्म, तङ्ग, पतना। (स्नो॰) २ सङ्घीर्षता, तङ्गी।

अमंगांव—मन्द्राज प्रान्तवे नेसूर जिलेका हेन श्रीर चिराग्धर। (Light House) यह अचा॰ १३° ५३ ड॰ और द्राधि॰ ८०° १७ पू॰ पर अवस्थित है। चिराग्धरसे पूर्वे उत्तङ्ग जल-चिक्नके ७५ फीट जपर हेन पड़ता, जो पांच-छः कोससे देखनेंमें भाता है। सन् १६२८ ई॰को कोरोमण्डल सागरतट पर पहली अंगरेजी बसती पड़नेंमें अरुम्गाम मृदलय्यरने बड़ा साहाय्य दिया था, उन्होंके नामपर यह स्थान अभि-हित किया गया।

श्रमेण (सं् पु॰) ऋ बाइ॰ सन्। १ द्रीण परिमाण, ३२ सेर। २ कुटजावतीह। यह श्रती-सारको मारता है। (वक्षपाणिदन क्षतसंग्ह) भर्मन् (सं को ०) ऋच्छिति चंचुषम्, ऋमिन्। चचुरोग विश्रेष, भांखका कोई श्राजार, बिलनो। यह पांच प्रकारका होता है,—प्रस्तार्थर्म, श्रुकार्म रक्तार्म, मांसार्म, सायुर्ध। वर्ष देखो।

अमनी, करमनी देखी।

श्रमीरी—मध्यप्रदेशके चांदा जिलेका एक नगर। यह चांदा शहरसे उत्तर-पूर्व कोई ४० कोस वाणगङ्गा नदीके वाम तटपर श्रविख्यत है। यहां बढ़िया मोटा कपड़ा, तसर, गाड़ी तैयार होती श्रीर जकड़ी मविश्री, जोहेकी बड़ी हाट जगती है।

श्रयं (सं॰ पु॰-स्ती॰) अर्थते गम्यते धनलोभाय रोगनाथाय वा, ऋ गती कर्मणि यत्। चर्यः लामिवेख्योः। पा
२।१।१०१। १ स्त्रामी, मालिक। २ वे च्य, विनया।
(ति॰) ३ श्रेष्ठ, बढ़िया, श्रच्छा। ४ पूजनीय, परस्तिय पाने काविल। ५ सल्य, पिय, सन्ना, प्यारा।
६ क्षपालु, मेहरवान्। चार्य देखो।

श्रयंजारा (वै॰ स्त्री॰) श्रायंकी पत्नी। श्रयंपती, परंजारा देखी।

श्रंयमयदेवा (सं॰ स्ती॰) वारहवीं विश्वप्रिया।
श्रयमन् (वे॰ पु॰) श्रयें श्रेष्ठं माति मिमीते वा,
श्रयें-मा-किनिन् । १ स्र्यं, श्राफ्ताव । २ उत्तर
फलाुनी नचन । ३ श्रवेंद्वच, श्रकोड़े का पेड़।
श्र पित्रगणके राजा। ५ यम। ६ वारहके मध्य
श्रादित्य विश्रेष । इनका श्रावाहन वर्ण श्रीर मित्रके
साथ प्राय: होता है। ० हार्दिक मित्र, दिलो दोस्त,
संगीटिहा यार।

ष्रयसा, वर्षमन् देखा।

श्रवंग्य (वै॰ पु॰) श्रवंगेव, खार्थ वेदे यत्। १ सूर्य। २ हार्दिक मित्र,, दिनी दोस्त। (ति॰) २ हार्दिक, दिनो, निहायत प्यारा।

श्रययाणो (सं॰ स्त्री॰) वैश्वस्त्री समूह, बनियेकी श्रीरतका मुख्ड।

श्रयंनूर—मन्द्राज प्रान्तके विचनापनी जि.नेका एक नगर। यह श्रचा०११° म् २० छ० श्रीर द्राधि० ७८° ६ ४० पू०पर श्रवस्थित है। यहां पेराम्बनूर एवं डिस्यर्पन्नीमके डिपटी-कन्नक्टरका हेडकाटेर,

डाकघर श्रीर दवाखाना बना, इफ्तावार बाजार लगता श्रीर पेराम्बलूर तथा केलघल्रको पक्षी सड़क गयी है।

श्रर्याणी (सं॰ स्ती॰) ह स्तामिनी, मानवन। २ वैश्यस्ती, बनियेकी श्रीरत।

श्रलें कती—बम्बई के धारवाड़ जिलेका छोटासा गांव।
यह कोड़ से ठायी कीस उत्तर पड़ता है। इसमें
प्राचीन कनाड़ियों के तीन थिला-लेख विद्यमान हैं।
श्रलें खर—बम्बई के धारवाड़ जिलेका छोटासा गांव।
यह हांगलसे ठायी कोस उत्तर-पूर्व लगता है।
कर्म्वे खरके मन्दिरमें तीन पाषाण-लेख मिला है।
पहले मूर्तिसे दिल्ला स्तम्भवर सन् १००६ ई०
लिखा है। मन्दिरको चिड़ियाल-मेहरावपर दूसरेमें
सन् १०८८ ई० श्रद्धित है। प्रधान दारके सामने
स्तम्भवर जो तीसरा लेख है, उसकी तारी खका
कोई ठिकाना नहीं।

श्रवट (संश्काश) भस्म, खाना। श्रवण, पर्वन् देखी।

अव ती (सं॰ स्ती॰) १ बड्वा, घोड़ी। १ कुमादासी, क्रटनी।

श्रवंन् (सं॰ पु॰) ऋच्छिति गच्छिति श्रधानं प्रापयितं श्रध्यनः पारिमिति वा, ऋ-वनिष्। १ घोटक, घोड़ा। २ गोकार्षं परिमाण, छोटा वालिश्त । 'वर्षं हरमगर्धं योः। (चञ्चवर्ष) ३ गति, चाल, दोड़। ४ चन्द्रके दशमें एक घोड़ा। ५ इन्द्र। (ति॰) ६ गमनशोल, तेज्-रफ्तार। ७ श्रधम, खराव।

अव नस् (सं॰ लि॰) घोटक सदृश नासिकायुक्त, जिसको घोडे-जैसी नाक रहे।

श्रव वसु (सं॰ पु॰) स्यक्ते प्रधान सातमें एक किरण। श्रव श्र (वै॰ वि॰) श्रीम्रग, तेज्रण्तार, जल्द-

अवी, अवन्देखी।

श्रवीक् (सं श्रव्य ) आ अव - श्राक् । १ इतः, इस श्रीर। २ इस पार्खिपर, इस बग्रलमें। ३ लच्य विशेषसे, किसी नुक्तिसे। ४ पूर्व, पहली। ५ पक्षत्, पीहि। ६ निम्न भागमें. नीचे। ७ समीप, नज़दीका श्रवीक (वै॰ श्रव्य॰) समीप, पास।
श्रवीक्काल (सं॰ पु॰) श्रवीक् श्रवरः कालः,
कर्मधा॰। १ श्रवरकोल, पश्चात् काल, पिछला वक्त,।
(त्रि॰) २ पश्चात्कालजात, पोछे पैदा हुश्चा।
श्रवीक्कालिक (सं॰ त्रि॰) श्रासन काल सम्बन्धीय,,
नव, हालके ज्ञानिसे तालुक रखनिवाला, नया।
श्रवीक्कालिकता (सं॰ स्त्री॰) नवीनता, नयापन,
वक्त,को ताखीर।

अर्वाक्कूल (सं० ली०) नदीका ग्रासत्र तट, दरि-यका नजदीक किनारा।

घर्वाक्सामन् (वं ० पु०) सीमयाग करनेका तीन दिन। धर्वाक्सीतस् (सं० पु०) धर्वाक् घधीगामिस्रोतो रेत: स्रावी यस्य, बहुत्री०। १ कध्यं रेता न होनेवाला व्यक्ति, जिसके वीर्य निकल पड़े। धर्वाक् निस्त्रगामी स्रोत: प्रवाहो यस्य। २ नद, दरया। (ति०) धर्वाक् घधीगामिस्रोतो रेत: स्रावी येन। २ नीचेकी धरेर वार्य छोड़नेवाला। यह बन्द लिङ्ग एवं योनिका विश्रेषण होता है।

अर्वाग्विल (वै॰ पु॰) अर्वाग्विलो यस्य, बहुत्री॰।
 १ चमस। २ यज्ञका पात्रविशेष। (ति॰) ३ निम्ना भिसुख, जिसके नीचेकी श्रोर सुंह रहे।

चर्वाग्वस (वै॰ पु॰) चर्वाक् मध्ये वसु जलक्षं धनं यस्य, बहुवी॰। १ मेघ, बादल। (वि॰) २ धन प्रदान करनेवाला, जो दौलत दे रहा हो।

चर्वाच् (सं वि वि ) अर्वन्तं अधमं अचिति प्राप्नीति, अर्वन्-अख-ित् अस्तातिः तस्य लुक्। १ पयात् कालवत्तीः, पिछले वता नाला। २ आधुनिक, मूतन, नया। ३ अज्ञ, नादान्। (अव्यः ) अर्वाग्देशे देशात् देशो अर्वाक् काले कालात् कालो वा, अस्तातिः तस्य लुक्। ४ पयाद् देशसे, पिछले मुल्कसे। ५ पयात् कालसे। ५ पयात् कालसे। ५ पयात् कालसे। ५ प्रयात् कालसे। ५ प्रयात् कालसे। ५ प्रयात् कालसे। ५ प्रयात् कालसे, पिछले वतः। ६ मध्यसे, वीचसे। (स्तीः) ङीप्। अर्वाक्तनी।

भर्वाचीन (सं वि वि ) श्रहेन्तमञ्चित, ख। १ पश्चात् काल जात, जो पिछले वज्ञ. पैदा हो। २ श्राधुनिक, नूतन, नया। ३ श्रज्ञ, नादान्। (श्रञ्थ०) ४ इस पार्कंसे, इस भोर। ५ वहांसे, श्रागे। श्रवीचीनता (सं क्सी ) नूतनता, नयापन। श्रवीचीनता (सं क्सी ) श्रवीचीनता देखी।

श्रवीवत् (वै॰ ति॰) श्रवी श्रधम उत्तर इति यावत् कालः, श्रस्तास्य जन्मकालत्वेनः, श्रवेन् मतुष्, मस्य वः न लोषः पू॰ दीर्घश्व। १ श्रवीचीन, नया। (स्त्री॰) २ श्रवीचीनता, नयापन।

श्रवीवस (वै॰ पु॰) श्रवी लचणया श्रवेणा क्रिय-माणीऽखमेधयागादिरिसान् श्रा सम्यग्रूपेण वसति, श्रवेन्-वस-उ। १ देवताका होट्टविशेष। २ होस-कर्ता।

अवीं—१ मध्यप्रदेशकी वर्षा जि, तेकी तहसील। यह

श्र का॰ २०° ४५ एवं २१° ३ ९५ एवं श्र द्राघि॰

७८° १० ३० तथा ७८° ४० पूर्व मध्य अवस्थित

है। चेत्रफल ८७७ वर्गमील निकलेगा। २ मध्य

प्रदेशके वर्षा जि, तेका शहर। यह श्रचा॰ २०° ५८

४५ उ॰ तथा द्राघि॰ ७८° १६ १६ पूर्ष्य अवस्थित
और वर्षा नगरसे उत्तर-पश्चिम सत्रह कीस दूर है।

महाराष्ट्र शासन-समयमें यहां श्रच्ती परगनेके हाकिम
ने श्र पनी कचहरी लगायी। कहते हैं, सवा तीन सी

वर्ष पहले तेला राव वालीन यह शहर बसाया था।

तेला रावको कीई हिन्दू शीर कीई मुसलमान

बताते हैं। किन्तु उनकी क्षाको हिन्दू शीर मुसल
मान दोनो ही पूजते हैं। व्यापारका खासा धूम॰

धहाला देख पड़ता है।

अर्नु का (सं॰ पु॰) सर्विति हिनस्ति मतून्, सर्व हिंसने बाहु॰ उक्का । स्राटिविक दिचिण देशस्य टिपविभिष। सहदेवने दिग्विजयको जा इन्हें जीत जिया था।

अर्थ (सं॰ ति॰) धर्भित गच्छित प्रायं सीत्रम्, ऋग-अच्। १ अस्रील, फुड्य। २ पापिष्ठ, गुनह-गार। (स्ती॰) ३ हानि, नुक्सान्। ४ अर्थोरीग, बनासीरकी बीमारी।

( अ॰ पु॰) ५ जानाम, जासमान्। ६ खर्ग, जनत।

श्रर्थः कुठाररस (सं॰ पु॰) रसमेद। यह रस श्रर्थ यानी ववासीर रोगमें हितकर है। इसके वनानेकी रीति यह है— ग्रह पारा १ पल, ग्रह गत्मक २ पल, मृत ताम, मृतलीह प्रत्येक ३ पल, विकट, (सींठ, मिर्च, पीपल) लाङ्गली, दन्ती, चिवक, प्रव्यंत, प्रत्येक १ पल, प्रत्येक १ पल, प्रत्येक १ पल, ग्रत्येक ग्रत्येक ग्रत्येक ग्रत्येक ग्रह्मक ज्ञांक त्र प्रत्येक ग्रत्ये। मात्रामें दो माष दिया जाता है। (प्रशासक)

दूसरा—ग्रहपारा १ पल, ग्रह गन्धक २ पल, च्यतलीह २ पल, मृत ताम्त २ पल, दन्ती, नुप्रपण (सींठ, मिर्च-पीपल) ग्रूरण, वंग्रलीचन, टङ्गण, यवचार, सैन्धव, प्रत्येक ५ पल, यूहरका दूध ८ पल, गोसूत्र २२ पल, इन सब द्रव्योंकी पूर्ववत् पाल करके दो माष्र वरावर प्रति दिन सेवन करना चाहिय। (रक्ट्रशरकंग्रह)

श्रमः स्दन (सं० पु०) स्रण, जमीं नन्द ।
श्रम्भादि (सं० पु०) श्रमं द्रित मन्द मादिर्येषाम्,
बहुन्नी० । श्रमं बादिन्योऽच्। पः ॥।२।११६ श्रस्तार्येने
श्रम् प्रत्यय निमित्त मन्दसमूह । इसमें निम्नलिखित मन्द सिमालित हैं,—श्रमं, डपस्, तुन्द, चतुर, पलित, जटा, याटा, श्रम्न, कर्दम, श्रम्न, जवण, स्तीय,

श्रिश्चाख्य (सं० पु०) श्रश्नं: गुदव्याधि: श्राद्यो येषाम्, बहुत्री०। श्रितपापोद्गमव रोग समूह, बड़े पापसे पैदा होनेवाली बवासीर वग्रेरहकी बीमारी। श्रिश्चस्, श्रश्चस् (संक्षी०) ऋच्छृति प्राप्नोति गुदम् ऋ व्याधीग्रद् च। हण् श्रार्ट्यः। इत्यसुन् श्रद् च स्ट्रन्तादिरिवले। गुद्धरोगिविश्रेष। श्रश्चरोगिक प्रायर्थः स्वत्तमें ३८४०० कीड़ी किखा हनके दाम बराबर चांदी या सोना दान करना पहता है।

श्र भरोग (Hæmorhoids) सरलान्त्र से नीचे मल-दारके बाहर श्रीर भीतर भी होता है। इसमें भेड़ के स्तन जैसी छोटी छोटो कलियां निकलती हैं। इन कालियोंको चलती बोलीमें मस्ता कहते हैं। किसीके यह मस्ता मलदारसे बाहर, किसीके भीतर तथा किसीके बाहर भीर भीतर दोनों जगह निकलता है। बीच बीचमें अर्थसे अल्प वा अधिक रुधिर गिरा करता है। कभी कभी जलन होनेसे मस्मा खूब फ्लता और उससे दूषित रस तथा पीब पड़ता है। उस समय रोग कठिन हो जाता है।

बान कताल वा यीवनावस्थामें यह रोग प्रायः किसीको नहीं होता। यीवनकाल बीत जानेपर ही अर्थीरोग पैदा होता है। पुरुषों की अपेद्या स्वियों की यह रोग अधिक सताता है। स्वभावतः जिसका कोठा साफ नहीं रहता और जो भारीरिक परिश्रम नहीं करता, स्वीके अर्थोरोग होने की अधिक समावना है। फिर माता पिताके रहने से सन्तानको भी लग सकता है। अतिविरेचक श्रीष्ठध सेवन करने, नाना प्रकारका मसाला देकर मत्स्य, मांस, श्रद्धन भादि खाने और सर्वदा भौका रहने से अर्थोरोग होता है। जिन रोगों में यहत्की जिया मिश्रिच पड़ जाती, अथवा मलहारसे सुचाक्र परत सञ्चालित नहीं होता, उनमें यह रोग लगने की श्रायक्षा है। पेटमें श्रांव पड़ने श्रीर गर्भावस्था श्राने किसी किसी स्वीक अर्थ हो जाता है।

असलमें अर्थ कोई स्ततन्त्र नहीं, दूसरे रोगका उपसर्ग मात है। सुतरां इसका मूल कारण दूर करना ही चिकित्साका प्रधान उद्देश्य है। जो लोग स्वभावसे ही बालसी हैं, उन्हें प्रात: काल एवं सन्ध्या समय निर्मेल वायुमें बहुत देरतक टहलना चाहिये। उपयुक्त व्यायाम भी इस रोगके लिये बहुत ही ग्रच्छा है। कितने ही भले ग्रादमी घरके भौतर कन्धेपर बोभा ढोया करते हैं। ऐसा प्रवादः है, कि बहुंगीपर बीभ ढोनेसे श्रत्यन्त कठिन प्रश्र रोग भी श्रच्छा हो जाता है। विश्वास श्राता, कि व्ययामादिसे यह उद्देश्य सिंह हो सकता है। उससे यक्कत् भीर अन्त्रका रक्ताधिका मिटता, उत्तमरूपसे रता सञ्चालित होता रहता, मूत्राशयकी उग्रता कम पड़ जाती और परिपाक शक्ति बढ़ती है, सुतरां श्रय रोगका सूल कारण फिर नहीं रह सकता।

श्रीर एक बात पर ध्यान रखना श्रावश्यक है।

ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे हर रोज़ सहज हो कीठा साफ़ हो जाया करे। मलत्याग करने के समय जीर देकर न कांखना और सपष्य हारा रोगीको कीठा साफ़ रखना चाहिये। बारबार जुलाब छेनेसे आंत तेजहीन हो जाती है। हिन्दुस्थानमें खूब पका हुआ नारियल, पपीता, पालक आक, मूंगकी दाल, आम एवं दूध आदि सपष्य खानेसे हर रोज़ कोठा साफ़ हो सकता है। विशेष आवस्थक होनेसे बीच बीचमें हलका जुलाब ले लेना चाहिये। वैद्य आस्त्र मतमें जमीकन्दसे अर्थ रोग दूर हो जाता है।

श्रवधीत श्रीषधमें काली द्वियान मूल श्रथना श्रभोक-की जड़को तांनिक यन्त्रमें रख कर कमरसे बांध लेनेपर कितनी ही का श्रश्र रोग श्रच्छा होता देखा गया है। श्रूहरके दूध साथ थोड़ीसी इन्ही मिलाकर लगाने श्रथना घोषाफलका चूर्ण मलनेसे मस्ता गिर जाता है। कोड़ेका दूध, श्रृहरका दूध, कड़वे कह्का पत्ता, पनिहा करीहेका फल, सब बरावर बरावर ले बकरीके दूध साथ पीसकर मस्त्रीपर लिप चढ़ानेसे हपकार होता है। परन्तु जब किसी तरहके हपायसे फायदा न हो, तब श्रच्छे हाक्टरसे मस्त्रोको कटना हालना चाहिये।

ष्रभेस (सं॰ वि॰) ष्रभों गुद्रव्याधिरस्तास्य, वर्भ स् ष्रस्यर्थे ष्रच्। प्रभोंरोगयुक्त, जिसे ववासीरकी बोमारो रहे। 'पर्योरोगयुक्तार्थंतः।' (पनर) प्रभाँ रोग होनेपर जो व्यक्ति प्रायस्थित करनेसे दूर रहता है, उसे किसी वैध धर्म कार्यका प्रधिकार नहीं होता।

श्रम्भीन (वै॰ पु॰) म्हच्छित नामयिला गच्छित, मह-असानच् गुणः ग्रद्घ। १ अग्नि, आतिम। 'बर्मे सानोऽप्रिः।' (चञ्चलदन) २ मन्देष्ट नामक श्रमुर। (ति॰) ३ वाधक, हिंसक, चोट पष्टुं चानेकी कोशिय करनेवाला।

मर्भिन् (सं॰ ति॰) श्रम् सस्तास्य दिन । शर्म हसी। मर्भी, शर्म देखी।

श्रशींद वेग—टीपू सुजतानके माली हाकिम। सन् १७८४ ई॰की इन्होंने मन्द्राजके मजबार प्रान्तमें Vol. II 55 रैयतवारी नियम चलाया, जिसपर नाम्तनारको भगनी पैदायमका आधेसे कुछ न्यादा हिस्सा सर-कारको देना पड़ता था।

श्रमीन (सं पु ) श्रमी गुरव्याधि हिन्त; प्रम स हन्-क्, उप स्मा । १ स्रण, जमीं कन्द। २ महातक, मेहावां। ३ सिंजेचार, सजी मही। ४ तेजवहा । ५ खेतसर्थप, सफ़ेंद सरसों। ६ कटु स्रण, कड़्वा जमीं कन्द। ७ तक विशेष, किसी किसाका मठा। इसमें तीन हिस्से पानी श्रीर एक हिस्से मठा रहता है। (ति ) प्रशीरोगहर, ववासीर मिटानेवाला।

षशीं प्रवर्ग (सं॰ पु॰) वर्ग विशेष, दवाका कोई ज्खीरा। इसमें निक्किखित द्रव्य रहते हैं,—कुटज, विज्व, नागरा, अतिविषा, धन्वयासक, दारुहरिद्रा, वचा और चव्य। यह वर्ग ववासीरको टूर करता है। षशीं प्रिवल्काला (सं॰ स्ती॰) तेजबन।

श्रशीं श्री (सं क्यो ) १ तालसूली, काली सूसर। २ सल्लातक, मेलावां।

'बर्गोन्नी वाजमूच्यां सादर्गोन्न: स्र्पोऽपि च।' (विश्व) श्रमीज (सं ॰ पु॰) भगन्दर रोग।

अभीयन्त (सं॰ लो॰) यन्त्रविभेष, कोई पाला। यह गोस्तनाकार होता और प्रभारीग देखनेके काम याता है।

पर्योगुज्, वर्ष च देखी।

अर्थोरोग (सं॰ पु॰) वर्षस्टिखो।

अर्थोरोगयुत, वर्षेत देखी।

प्रशाविक न (सं कती ) नेत्रवर्त्तगत रोग विशेष, श्रांखकी पलकवा कोई रोग। इसमें श्रांखकी पलक पर ककड़ोके वीज-जेसी, कुछ कुछ दर्द करनेवाली, चिकनी भीर गमं फुन्सी पड़ जाती है। यह रोग सनिपातसे उत्पन्न होता है। (माधव निदान)

अर्थो हरतसं (सं १ पु॰) रसिवये व । यह बवासीरको दबा देता है। ग्रहास्त्र, जान्तभस्त एवं गन्धकको बराबर ले भीर ताजे, श्रनारके श्रकंसे घोट इसे तैयार करते हैं। एक माधा मात्रा खोनेसे श्रशीरोग दूर श्रशीहित (सं ७ पु॰) श्रशीस तद्रोगे हित: तनाशकात्वात्, ७ तत्। १ भक्षातक, भेलावां। २ स्र्ण, जमीकान्द। (ति॰) ३ श्रशीहितकर, बवासीरमें फायदा पहुं चानेवाला। श्रशीस श्रहितम्, ७ तत्। ४ श्रशीरोग बढ़ानेवाला, जिससे बवासीरकी बौमारी बढ़े।

श्रष (सं क्षी ) ऋष गती भावे खुट्। १ गमन, रफ्तार्। ऋष्यति ज्ञेन, करणे खट्। २ गमनसाधन श्रकटादि, गाड़ो वगैरह सवारी। (वि ) ३ गमन-श्रील, चलने फिरनेवाला।

श्रविषो (वै॰ स्त्री॰) भोषण पीड़ा, गहरा दर्द। श्रविस्, पर्यं व देखी।

श्रसी, बरसा देखो।

श्रसी, पननी देखी।

असींकीर—मिड्सर राज्यके इसन ज़िलेका गांव। यह श्रद्धा॰ १३° १८ ३८ ँ ७० श्रीर द्राघि॰ ७६° १७ ४१ यूवपर श्रवस्थित है। यहां पाषाण-लेखसे श्रिक्कत मन्दिर बने, जिनमें चालुक्य-शिल्पके चिक्क वर्त-मान हैं। होयसल बज्जाल न्यपितयोंके भी कितने ही स्नारक देख पड़ते।

म्म (सं पु ) महात पूज्यते; मह चुरा कमीण वज्। १ स्तुति एवं नमस्तार प्रस्ति हारा माराधनीय ईम्बर। २ विशा । ३ इन्द्र। ४ पूजा, परस्तिय। ५ गति, चाल। ६ योग्यल, कृषिलियत। ७ सूच्य, दाम। ५ सुवर्ष, सोना। (ति ) ८ पूजनीय, परस्तिम पाने लायक। १० योग्य, कृषिला। ११ सूच्यवान, कृष्मती।

श्रर्हण (सं॰ ली॰) श्रर्ह भावे खाद। १ पूजा, परस्तिशा श्रर्हतेऽनेन, करणे खाद्। २ समान साधन द्रव्य, इज्जत बनानेका सामान।

श्रहेणा (सं॰ स्त्री॰) १ पूजा, परस्तिश्र। 'यूजा-नमस्यापिति: सपर्याचार्ष'णाः समाः।' (पमर) (सं॰ प्रव्य॰) २ योग्यताने श्रनुसार, ठीक-ठीक। ३ साधनके श्रनुसार, हैसियतके सुवाफ़िक।

श्वर्षीय (सं० ति०) श्रद्धंते, श्रर्हं कर्मण श्रनीयर्। १ पूजनीय, परस्तिशके कृषित । श्रहेंति, नेन, कर्णे अनीयर् अर्हणे साधू क वा। २ पूजासाधन, जिससे किसीकी परस्तिम करें।

भाईत् (सं॰ त्रि॰) म्राई प्रशंसायां मतः। १ पूज्य, पूजने लायकः। २ योग्य, काबिलः। ३ प्रशंसित, सम-इतरः। (पु॰) ४ जिनदेव, जैनियोंके देवता।

जैनमतसे -जीवको इस संसारमें दु:ख देनेवाले ज्ञानावरण, दर्भनावरण, मोहनीय, श्रन्तराय, वेदनीय, भायु, नास, गोत्र वे श्राठकर्म हैं। इनमेंसे पहिले चार कर्मी की घातिया ( श्रात्माके श्रनन्तज्ञान, सर्वज्ञल, बनन्तदर्धन, बनन्तसुख, बनन्तवोर्धको बाहत करने-वाली) श्रीर शिष चारको श्रवातिया नर्भ नइते हैं। तपके प्रभावसे जिस समय यह पाका चातिया कर्मी को नष्ट कर देता, उस समय इसके पूर्वीक चारो गुणोंका श्राविभाव होता है। उससे वर्त-मान, भूत, भविष्यत् कालके सम्पूर्ण पदार्थी'को प्रात्मा युगपत् जानता श्रीर रागद्देषविद्दीन (वीत-राग) हो जाता है। ऐसे श्रात्माको श्रहेत (श्रहेत) क्वेब , सर्वेज्ञ, वीतराग चादि नामींसे पुकारते हैं। श्रहीत् ( नेवनी ) दी प्रकारने होते हैं-एन सामान, दूसरे तीर्यक्षर। तीर्यक्षर केवलियोंके केवलज्ञान होनेसे पहिली गर्भ, जन्म, श्रीर तपने समय देवता स्तर्गेसे धाकर उत्सव किया करते हैं। फिर सामान्य नेवलियोंने नेवलज्ञान होते समय ही देवता उत्सव करते हैं। जिस समय केवलज्ञान होता है, उस समय कुवेर इन्द्रकी पाजासे समवगरण (धर्मसमा) की रचना बनाते हैं। उसमें १२ खेणी (दर्जा) होती, जिनमेंसे एकमें सुनि, एकमें श्रार्थिका, एकमें श्राविका, एकमें आवक, एकमें पशुपची, ४में चारो तरहके (भवन-वासी, व्यन्तर, च्योतिषी, वैमानिक ) देव, श्रीर चारमें चारी प्रकारकी देवाङ्गनाय बैठकर भगवान्का पवित उपदेश सुनती हैं। भगवान्के विराजनेका एक खास स्थान होता, जिसे गन्धकुटी कहते हैं। कुपैर रत्नमय सिंहासनपर सुवर्णके कमल रचता है, भगवान् उसपर भी चार अङ्गुल अन्तरिच विराजते हैं। देव **उनपर च'वर दुरते हैं, कल्प**हचोंके फूलोंकी वर्षा होती है। देवोंदारा बजाये गये दुन्दुभि बाजोंके

शब्दोंसे श्राकाश पूर्ण हो जाता है। उस समय अग-वान्के घरीरका तेज एकसाय उसे हुए प्रनिक स्यीं के तिज्ञसे भी अधिक चमकता है। उनके वैसे समयकौ विभूति दर्भनीय श्रीर श्रति विवित्र है। भग-वान्के प्रभावसे चारो तरफ. सी सौ योजन (चार सौ कोस ) तक दुर्भिच नहीं पड़ता, परस्पर विरोधी जीव किसीको किसो प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाते, भगवान् पर किसी तरहका उंपसर्ग नहीं उठता, उनको सुधा .. द्वषा नहीं लगती, उनके ग्ररीरकी परक्वांई नहीं श्रांखीं वे पलक नहीं भापते, केश श्रीर नख नहीं बढ़ते। उनका शरीर स्फटिकसा निर्मेल रहता है। घातिया कर्मी के नाम होनेसे भगवान्के ये बतिशय प्रकट होते हैं, भगवान्का उपदेश अर्थे मागधो भाषामें द्वीता है जिसे सब अपनी अपनी भावामें समभा लेते हैं। समवगरणमें कुत्ता, विसो, सिंह, गाय, सांप, नैवला आदि परस्पर विरोधी जीव भी रहते हैं, परन्तु उन सदमें वहां प्रेम होता है, कोई किसीको कष्ट नधीं देता। भगवान् जहां जहां विद्वार करते, वद्दां वद्दां सब चटतुशींने मल भूल ंलग जाते हैं। कांचके समान प्रथिवी निर्मेख देखती है। वायुकुमार देव यह एक योजन (चार-कोस) भूमिको साफ करते हैं। मेघकुमार देव श्रीतन, मन्द, सुगन्धित जल बरसाते हैं। खर्गने देव भगवान्ने चरणींके नीचे सुवर्णने कमलींकी रचते नाते हैं, सब दिशायें खच्छ हो नाती हैं। देवतालोग भगवान्का जयकार वोलते हैं, धर्मचन्र अगवान्की आगे चलता है। सब चौदह देवक्षत ष्रतिशय भगवान्को केवलज्ञान उत्पन्न होनेसे वनते ेहैं। भगवान् भूख, प्यास, राग, हेष, अन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, श्रास्तर्य, निट्रा, धकावट, पसीना, घमराड, मोइ, घरति ( अरुचि ) श्रीर चिन्ता चून प्रठारह दोषोंसे रहित भीर चायिकसम्यक्त, चायिकचरित्र, केवलचान, केवल-द्रभन, ्दान, धनन्तचास, धनन्तसोग, धनन्त उपभोग, . भीर भनन्तवीर्धसे योभायमान होते हैं। पर्याय नीचे लिखते हैं,-- पहेंत्, जिन, पारगत,

त्रिकाबित्, चीणाष्टकर्मा, परमेष्ठी, श्रधीखर, श्रभु, खयम्मू, भगवान, जंगत्प्रभु, तीर्थेङ्गर, तीर्थंकर, जिने-खर, वादी, श्रभयद, सार्थ, सर्वंज्ञ, सर्वंदेशी, केवली, देवाधिदेव, बोषद, पुरुषोत्तम, वीतरागाप्त।

प् वुद्धविशेष। ६ बौदों से सबसे बड़े पुरोहित।
शहत् श्राचार नाठियावाड़ के वसभी या वालोह
नगरनिवासी प्राचीन महापुरुष। सन ६३० ई०को
इन्होंने वालोह नगरसे थोड़ी दूर वौद्धविहार वनाया
था, जिसमें बोधिसत्व गुणमित श्रीर स्थिरमितने अपने
स्माणके समय ठहर सुप्रशंसित निबन्ध लिखा।
शहतम (सं० वि०) श्रतिशय योग्य, सर्वोत्तम,
श्रति पूजनौय, निहायत क्राबिल, सबसे श्रच्छा।
शहन्त (सं० पु०) श्रष्ट वाहु० मा। १ जैन देव,
श्रद्धत्। २ वुद्धविशेष। ३ बौद्ध साधु। ४ शिव। (वि०)
प्रयोग्य, लायक।

चर्डरिप्वणि (वै॰ ति॰) यत्नुक्ो क्लानेवाला, जो दुःसनको क्ला देता हो।

भर्डी (सं॰ स्त्री॰) तुरा॰ मर्ड-म टाप् च । १ पूजा, परस्तिम । २ त्रायमाणा नता ।

त्रिंत (सं॰ ति॰) अर्ह-क्ता पूजित, परस्तिश पाये इमा।

श्रष्टं (सं वि ) श्रष्टं ते; श्रादि श्रर्हे यत्, जुरा । श्रहे - खत्। १ योग्य, क्विल। २ प्रच्य, इन्त्रतदार। ३ उचित, मुनासिव, वाजिव।

त्रल (संक्ती॰) अलित भूषयित नारयित पर्या-प्रोति ना, पल-प्रच्। १ हिविकपुक्क्कप्टक, निक्क्ती पूंछका कांटा, डङ्कः। २ हरिताल । ३ मनः प्रिलादि पूमपान । ४ कङ्कोल । ५ काक, जुल्फा, ।

भलंग (हिं पुर) पार्ख, वग्ल।

भनक (सं॰ पु॰-स्ती॰) अनति भूषयति मुखम्, भन-क्षुन्।१ काक, जुल्फा।

'भवक जुटिन सोहे भनिमदगञ्जनी।' ( दुनारिदास )

२ चिस खान्, पागल कुत्ता।

३ एक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थकार। यह जयानकके पुत्र रहे। अलङ्कारसर्व स्वमं रद्धकारहने इनका उत्तेख किया है। इन्होंने काव्यप्रकाशको परिकर अध्यायसे पूरे छतारा था। विषमपदोद्योत श्रीर चरविजयटीका नामक ग्रन्थ दुन्हींके लिखे हैं।

श्रालकतरा (श्र० पु०) पदार्थिविशेष, कोई चीज़।
यह पत्यरका कोयला गलाकर तैयार किया जाता है।
पत्यरके कोयलेका गैस जब भभकेसे खिंचता, तब जो
गाड़ी चीज, बचती, वही श्रलकतरा होती है। इससे
खकड़ीको श्रकसर रंगते हैं। कारण, यह कीड़ेके
लिये जहर है; दीमक, धुन वगैरह फिर लग
नहीं सकता। इससे कितने ही लिमनाश्रक श्रीषघ
श्रीर रङ्ग बनाये जाते हैं।

अलकत्व (संश्क्तीश) काक केमल, जुल्म, रख-निकी द्वालत।

श्रलकनन्दा ( सं॰ स्ती॰) नन्दित ह्वादते; नन्दः श्रच्-टाप्, श्रलका जुवैरपुरी नन्दा श्रानन्दिता यया, बहुत्री॰ पूर्वपदस्य पुंवज्ञावः यद्वा श्रलके शिवकेश-कपाले नन्दते; श्रच्-टाप्,७-तत्। १ भारतवर्षीय गङ्गा।

र युक्तप्रदेशके गढ़वाल जिलेको नही। गङ्गाको यह प्रधान थाखा हिमालयसे निकल गढ़वाल जिलेको जपरो भागमें वहती और भारतको पवित्र निद्योमें किसीसे भी कम नहीं ठहरती। बदरी-नाथ जाते समय यात्रो जगह-जगह इसके किनारे विश्वाम लेते हैं। धीलो तथा सरस्ततो नही मिलनेसे यह बनतो और राहमें पिन्दर, नन्दाकिनो एवं मन्दाकिनोक्ता जल पी लेतो है। देवप्रयागमें भागीरथीके संयोगसे इसको हो गङ्गा कहने लगते हैं। इसके किनारे गढ़वालमें श्रीनगर सुशोभित है। पहले इसको बालूसे सोना निकाला जाता था, किन्तु व्यय श्रिक लगनेसे लोगोंने होड़ दिया। ३ कुमारी, श्राठ-दश वर्षकी लड़की।

श्रलकप्रभा (सं॰ स्त्री॰) श्रलका पर्याप्ता प्रभा यस्याः, बहुत्री॰। कुवेरपुरी, श्रलका।

अलकप्रिय (सं॰ पु॰) अलकानां चूर्णकुन्तलानां प्रियः, ६-तत्। १ क्षण्यभन्नातक, काला भिलावां। २ बीजकवृद्ध, विजयसारका पेड़। ३ पीतमाल ख्रच, पियासालका दरख्त।

भलकम् (वै॰ प्रव्य॰) निष्ययोजन, वैफायदे।

त्रजननड़ैतो (हिं॰ वि॰) प्रिय, प्यारा, दुनारा, नाडना।

भावतसं इति (सं०स्ती॰) काककेश पंतिः, जुल्फ्का बच्छा।

श्रलकसलोरा, अलकलड़े तो देखी।

अलमा (सं॰ स्ती॰) १ जुनिरपुरी। यह हिमालय पर अवस्थित है। दसमें शिव भी रहते हैं।२ जुमारी, आठ-दश्य वर्षकी लड़की। २ वसा, चर्नी।

भलकाधिप (स॰ पु॰) चलकाया अधिप: स्नामी, ६-तत्। कुविर।

श्रलकाधिपति, श्रलकाधिप देखी।

प्रस्तानन्दा—बङ्गालके नवदीपाधिपित राजा क्रण्यच्य् रायका स्थापित कुण्ड विशेष। यह नवदीपसे कोई एक कोस दूर गङ्गाके नीचे बना है। पहले इसके पास गङ्गा रहीं, इसीसे क्रण्यच्य् राजाने कुण्ड किनारे एक कुटीर श्रीर कितनी ही देवस्ति स्थापित करायी थी। यहांकी हरिहर स्ति श्रीत स्थापित करायी थी। यहांकी हरिहर स्ति श्रीत समीहर है। इसका एक भाग सादे पत्थर श्रीर दूसरा कसीटीसे तैयार हुशा है। श्री कानन्दा कुण्डके जनमें रहनेवाले श्रिवका नाम हंसवाहन है। कोई लोई उन्हें हंसवदन भी कहता है। श्रीवस्ति वारह महीने जलके भीतर ही रहती, केवल चड़कपूजाने समय संन्यासी बाहर निकालता है। चड़क-पूजा पूरी होते देशाख सासके पहले ही दिन फिर श्रिव-स्तृतिं जलमें डुवा दी जाती है।

ग्रलकान्त (सं॰ पु॰) काककेशकी सीमा, जुल्फका सिरा।

श्रास्तापति, श्रास्य देखी।

श्रलकापुरी—उड़ीसा प्रान्तस्य पुरीके जगन्नाय मन्दिरकी एक गुहा। यह दो मंजिलो वनो है। जपर
एक बड़ा धौर नीचे दो छोटा कमरा मिलता है। सव
कमरेमें जम्दा मेहरावदार छत और बरामदा खिंचा
है। श्रलमारी देखकर मन मोहित हो जाता है।
चतुष्कीण स्तमाकी चूड़ापर पत्यरके परदार शेर
धौर श्रादमीके सुंहवाले जानवर बैठे हैं। किसी
खक्षेकी दोवारगीरीपर हाथियोंका राजा भी देख

पड़ता। उसके प्रिरपर दूसरा हाथो क्वाता तान श्रीर तीसरा पड़ा भल रहा है।

मलकायम वरवरीकी फ़ातिमा जातिक २ र खुलीफ़ा।
सन् ८२४ ई॰ में इन्होंने अपने पिता अवीदुलहका
छत्तराधिकार पाया था। इनके मासनाधिकार समय
यज़ीद इब्र कोंदतने ही सिर्फ़ बलवा उठाया। यह
बीस वर्ष राज्य चला सन् ८४५ ई॰ को खगैवासी
हुए थे। अन्तकी इनके मुद्र इस्नाइल अल मन्स्र
खलीफ़ा बने।

प्रवक्तायम विव्रह चळ्ळास वंश्व २८वें ख्वीफा। इनका उपनाम श्रव्जापर श्रवदुव्व रहा। सन १०३१ १०को वग्दादमें इन्होंने श्रपने पिता कादिर-विव्रह-का उत्तराधिकार पाया श्रीर ४४ चान्द्र वत्सर मास तक राज्य किया। सन १०७५ ई०को इनके गतायु होने पर स्वतान मिलक शाह सल्जूको सिंहासनारुढ़ हुए थे। उन्होंने श्रपने प्रधान मन्त्री निजासुलस्का सङ्का वग्दाद भेज श्रवकायमके पौत्र श्रव् सुक्-तदीको राज्यका उत्तराधिकारी बना दिया।

पलकाहिर विज्ञह—ईरानी श्रळासी जातिके १८वें खुलीए।।यह मोतिज्ञद विज्ञह के लड़ के रहे,सन् ८३२ ई॰ के श्रक्तीवर मास श्रपने भाई श्रल् सुक्त तिद्रकी जगह बगदाद में संहासना रुट हुए। द होंने सिर्फ एक वर्ष पांच महीने श्रीर हकीस रोज ही हुकूमत की थी, कि इवन मक्त, वजीरने सन् ८२४ ई॰ की २३ वीं श्रप्रेल-बुधवारको जलते लोहेकी सलाई से इनकी श्रांखें फोड़ सुक्त दिरके लड़के श्रलराजी विज्ञहको गहीपर वेठा दिया। कहते हैं, फिर उस्त भर इन्हें बगदादकी मसजिद में भीख मांग दिन काटना पड़ा था।

भलकाद्वय (सं १ पु॰) कटुनिस्ब, कड़वी नीम। भलका (सं १ पु॰) नास्ति रक्तः लोहितवर्णी यसात्, ५ बहुवी॰। लाखा, लाख, लाह। यहां रके स्थानमें विकल्पसे लकार हो गया है, पचमें अरक्त रूप भी होता है।

पीपल, पाकर, पलाय प्रस्ति नाना प्रकारके हचोंकी पतली पतली डालियोंके अग्रभागमें एक किसके पराङ्गपृष्ट कीड़े पैदा होते हैं। इस Vol. II. 56

जातिक की ड़ों का अग्रमाग स्त्म रहता, उसी से ते सब पेड़का रस चूस लेते हैं। प्रौदावस्था निर्में निर्में चार पंख निकलते हैं। दो पंख शरीरकी दाहिनी श्रीर रहते श्रीर दो बाई श्रीर। दोनों श्रोरकी श्रामें पर पतले श्रीर स्वच्छ रहते हैं। फिर पौक्षें सी श्रीर मोटे होते हैं। मादीनों के पर नहीं होते। मादीनसे नर प्रायः दूना बड़ा होता है। श्रनेक मनुष्योंने विश्रेष परीचा करके देखा है, कि एक एक नरके पास कमसे कम पांच हज़ार मादीन रहती हैं। इसलिये नरोंकी संख्या बहुत हो कम होती है।

यह कीड़ा पेड़की कोमल छालको छेद कर उसमें घुस जाता, फिर उसी छिट्से पेड़का रस श्रीर ट्रध निकलता है। उसी रसको कीड़े खाते हैं। धीरे धीरे यह दूध फूल श्रीर भोजकार जंदा हो जाता है। तब सब उसमें वास करते हैं। सादीन घण्डा देनेके वाद मर जाती है। श्रण्डोंके फ्ट जानेपर नकें नकें वचे मरे इए कीड़ोंने यरीरोंने कोबोंमें वास करते हैं। ऐसे ही समय लाचाकोपके भीतर लाल रङ्ग पैदा होता है। किसी पेड़में एकवार लाह लगनेसे धीरे धीरे वह सारे पेड़ोंमें फौल जाती है। क्रमिदानाकी तरह लाह कीड़ेकी घरीरका रक्ष नहीं होती। रासायनिक परीचा दारा यह निश्चित हुआ है, कि लाइके कीड़े पेड़के रससे ऐसे रक्षका द्रव्य उत्पन्न करते हैं। इसके सिवा यह भी देखा जाता है, कि पेड़का रस लाइके कीड़ोंके खाने की सामग्री है। कारण लाइ निकालकर शीघ ही सब कौडोंकी मार न डालनेसे वे भीतरके रसकी खा डालते हैं, इसिलये अच्छा रङ्ग पैदानहीं होता। अनेक ही कहते हैं, कि मादीनकी देहसे एक किसाके गुलाबी रक्षका रस निकलता है। पेड़के दूधके लाघ मिल-कर वही जाचारसं ही जाता है।

श्याम, श्रासाम श्रीर वङ्गदेशमें ही श्रधिक लाह पैदा होती है। वङ्गदेशमें सालभरमें दो बार लाइ उत्पन्न होती है; एक बार वैशाख श्रीर च्येष्ठतें श्रीर एकबार कार्तिक श्रीर श्रग्रहायणमें। जिन पतली

पतनी डालियमिं लाइ लगती, पहले उन्हें पेड़िसे काट लेना पड़ता है। फिर डालियोंने जिन जिन अंगोंमें लाइ रहती है, उन उन अंगोंको कोटे कोटे टुजड़े करके धूपमें सखा लेनेसे कीड़े मर जाते हैं। द्रसे खोपड़ा लाइ कइते हैं। फिर किसी वड़े बरतनमें दूस लाइको भरकर पकाने से लाल रङ्ग अलग निकल श्रांता है। अन्तमं उन पतली पतली डालियोंको जपर रखने से सव बाइ नौचे टपक पड़ती है। किसी किसी खलमें खोपड़ा लाइको पहले चूरकर पानीमें घो डालने से वर्णेक द्रव्य निकल घाता है। उसके वाद चाह टपका ची जाती है।

समस्त लाइ श्रीर लाइके रङ्गको संस्कृत भाषाम त्रलत, लाचा, याव प्रस्ति कहते हैं। लाइके रसको प्रचले श्रागपर चढ़ाकर कुछ गादा करना पड़ता है। कोई कोई उसमें घोड़ीसी फिटकिरी मिला देते हैं। फिर सनकी गोली बनाकर उसपर उस रङ्गको ढाल देनेसे महावर तथ्यार हो जाता है। यह महावर स्तियों के लिये परम मङ्गलमयी सामग्री है। सधवा स्तियां शृङ्गार करने के पहले पैरमें महावर दिलाती हैं। पहले इस देशकी पुस्तक एवं मन्तादि महावरसे ही लिखे जाते थे। अब पहनने के यन्त्र आदि लिखने में महावर व्यवहार किया जाता है। लगानेके महावर भिन्न लाचारस वैद्यके तैल श्रीर श्रीपधके प्रनुपानमें व्यवहत होता है। इससे वस्त श्रीर चमड़ा भी रङ्गा नाता है। प्रति वर्ष कई हज़ार सन लाह दुङ्गलैख जाती है। वहां सैनिक विभागनी वस्त्र रङ्गने के काम भाती है। भव क्रमिटानेका चलन हो जानेसे लाचारसका भारर दिन दिन कम होता जाता है।

लालाका अपम्यं जाह है। संस्तृत भाषामें लाइने ये कई पर्याय पाये जाते हैं, - प्रस्ता, राचा, लाचा, जतु, याव, दुमामय, रचा, प्ररक्त, जतुन, थावक, श्रलक्रक, रक्त, पलङ्का, क्रमि, वरवर्णिनी।

महावर प्रयात् लाचारसके ये कई पर्याय देखे जाते हैं,-श्रलतक, जतुरस, राग, निर्भंत्सने, जननी, जनकरी, सम्पद्यां, ग्रुज्ञवर्तिनी।

इससे कफ, वायुरोग, रक्तवसन, व्रण, कण्डरोग प्रसृति नष्ट हो जाते है।

**अलताक (सं०पु०) अलतास्तार्थे कन्।१ला**चा, लाख। यह तिक्त, उणा, रूच एवं कफ, बात, श्रास श्रीर व्रण सिटानेवाला होता है। (राजनिष्कु) यह वर्षेकर, हिम, वल्य, स्निग्ध, लघु, तुवर तथा अनुका रहता एवं कफ, पित्त, रक्त, हिक्का, कास, ज्वर, व्रण, उरचत, वीसपं, क्षमि, क्षष्ठ श्रीर विशेषत: व्यङ्गको दूर करता है। (मावप्रकाय) यह रजोरोधी श्रीर रत्त-पित्त, चय, प्रदर एवं सरत अतीसारका विवातक है। (भिविषं हिता) २ महावर। यह लाखरे बनता भीर सीभाग्यवती स्त्रीके पैरमें लगता है।

चलक्रवनगरी—वस्वई-प्रान्तने कनाड़ा जिलेका गांव। सन् ४८८-८८ ई॰को यह किसी जैन-मन्दिरकी नागीरमें लगा था।

चलकारस (सं०पु०) लाखकारस, लाइकारी। त्रनचण ( रं॰ क्ली॰ ) नच्चते दृखते, चुरा॰ नच-न अड़ागमय; न तचणम्, नञ्तत्। १ प्रश्नम चिह्न, दुर्निमित्त, बुरे श्रासार। ( ति॰ ) नास्ति लचणं सुविद्धं यस्य, नञ्-बहुत्री॰। २ लच्चणश्च्य, वेनिशान। ३ भग्रभ-स्चक, बद्यागून, ख्राव।

श्रत्वत्त्रणीय. चलवा देखो।

त्रसचित (संº वि॰) न सचितम्, नञ्तत्। १ त्रजात, जो देखा न गया हो। २ लचण हारा प्रन-नुसित, जिसे चिक्कसे पहंचान न सकें। ३ मकत-चिद्ध. वेनियान।

**त्रलचितान्त**क (सं वि ) धनसात् सत्युपाप्त, जो अचानक मर गया हो।

ग्रनितोपस्थित (सं० ति०) ग्रज्ञातरूपरी उपस्थित होनेवाला, जो जुपके-जुपके या पहुंचा हो।

अनुस्मी (सं · स्ती ·). नचाते नुरा · सच-नने मुद्र। चष्। शर€॰। इति ई सुट्च। तती विरोधे नञ्-तत् लक्मीके विरुद्ध, निम्हे ति। अलक्सी शब्दके स्थानमें ग्रां नसी ग्रव्हका व्यवहार है।

भवसी भन्दने ये कई पर्याय देखें जाते हैं, , वैद्यभास्त्रके मतमे लाचारस तिक्ष एवं स्था है। । नरकदेवता, कालकणी, कालकणिका, ज्येष्ठादेवी।

पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें अनक्तीकी उत्पत्तिके बारेमें यों लिखा है-पहले एकवार समुद्रमन्यन हो गया। फिर दूसरी बार महादेवको प्रणामकर देवगण चौर-सागर सथने लगे। इस बार ससुद्रते च्येष्ठा देवी निकलीं। उनके गलेमें लाल माला थी और वे वस्त धारण किये थीं। समुद्रसे निकलकर अलच्छीदेवीने देवताश्रोंसे पूछा,-कही, अब मुक्ती क्या करना हीगा ? इसपर देवताश्रीने कहा,—"जिस घरमें हमेशा कलह होता, जिसके घरमें खपडा, भूसी, चङ्गार, हाड़, भस्म, बाल चादि गिरा करता, जो मिय्यावादी सदैव कर्कभ वचन कहता, जो दृष्ट सन्ध्या समय सीता, जी विना पैर धोये ही बाचमन कर लिया करता, जो नराधम ख्य ब्रङ्गार खपड़े, पत्थर, बाल्, लोहे या चमड़ेसे सुद्द घोता, जो तिलको सिठाई, नज्ञ, ककड़ी, यजना, जरसुन, क्रवन, स्वर, वेज, भींगी, कड्, एवं श्रीफल . खिलाता या खाता है, - हे देवि ! तुम इसी नराधमकी थडां जाकर वास करो।"

दीपान्विता श्रमावस्थाकी रातमं शबस्ती देवीकी पूजा होती है। सन्धाके उपरान्त पहले श्राचारके अनुसार गरहमें बस्तीकी पूजा होती है। उसके बाद पुजारी मकानके बाहर जा श्रीर गोवरकी पुतली बनाकर काले पूजिस शबस्तीकी पूजा करता है। श्राच्यीका ध्यान इस तरह है—

''बल्की' क्रयवर्णां दिभुजां क्रयवस्त्रपरिधानां खीडामरयमूषितां यकराचन्द्रनचर्चितां ग्टहसमार्जनीडसां गर्दं भाषदां कलडप्रियां ।''

अन्तर्मे पूजाके बाद मुंह फोरकर क्षणावर्षे पुष्पदारा अणाम करके—

"भवच्मीस्न क्षरपासि क्षतितस्थानवासिनी। सुखराती भया दत्तां य्टह्य पूजाञ्च ग्राञ्जती । दारियुक्तवहप्रिये देवी त्वं घननाश्चिमी। याहि मतीर्ग्य हिनत्यं स्थिरा तत्त सविष्यसि। गच्च त्वं मन्दिरं मतीर्ग्य हीता चाग्रमं मस। मदात्रयं परित्यन्य स्थिता तत्त सविष्यसि॥"

इसके बाद ताली बजा करके वालक कहते हैं, — भवन्मी दूर हो, मा लच्ची घरमें आश्री। असस्य (सं वि ) लस्ति; लंच कर्मणि-यत्, नज्-तत्। १ अत्रेय, गायव, जो देख न पड़ता हो। २ अचिद्धित, नियान् न किया हुमा। ३ लचण-रहित, जिसके खास भासार न रहे। (पु॰) ४ मस्तविभेष, कोई इथियार।

मनस्यगति (सं॰ ति॰) महस्य रूपसे गमनभोन, निसकी चान देखन पड़े।

त्रतच्यतिङ (सं॰ंति॰) रूप वदती हुन्ना, जो वपनी यक्ष क्रिपाये हो ।

अलच्यस्वासिन्—धर्माप्रचारक पुरुषिविशेष। सन् १८६२।

६३ ई०में ये हिमालयके नीचे नेपाल, अवध आदि

हेशोंमें स्मण करते फिरते थे। इनकी कमरमें
कोषीन और हाथमें एक चौमटा रहता था। इसके

सिवा पास और कुछ भी न था। कठिन जाड़े में
भी ये कुछ पहनते ओढ़ते न थे। साधनमें सवैदा

श्रकाशकी और देखकर 'अलख्' 'अलख्' कहा

करते थे। अन्तमें अलच्यस्वामी कटकके निकटवर्ती

कुम्भपत्री नासी असभ्य पहाड़ी जातिके बौचमें जाकर

रहने लगे। अलेखिया और कुम्मप्रिया देखो।

श्रमख (हिं॰ वि॰) श्रमुख, जो देख न पड़ता हो। श्रमुख जगाना (हिं॰ क्रि॰) उद्ये :स्वरसे देखरका नाम लेना। २ देखरके नामसे भीख सांगना।

अलखधारी (हिं॰ पु॰) साधितशेष, किसी किसाबे फानीर। यह गोरखपन्थी होते हैं। इनके बड़ी-बड़ी जटा रहती है। यह गेरुहा कपड़ा पहनते, भस्म रमाते और जनी सेलीमें घण्टी लगा लेते हैं। हाथमें दरयायी नारियलका खणर रहता है। भीख मांगर्नमें यह अलख अलख पुकारते हैं। इन्हें किसी जगह उहरते न पार्य गेरे।

त्रनामी, चनवारी देखी।

घलखान —गुजैर पान्तके प्राचीन ऋपति विशेष । ुः

श्रलखितः ( हिं० ) चलचित देखो। .-

त्रलग (हिं॰ वि॰) श्रलम्न, जुदा, जो मिला न हो।. पलगगीर, भरकगीर देखी।

श्रलगण (सं॰ पु॰) नेतरोग विशेष, श्रांखका कोई: श्राज्या मलगनी (हिं• स्ती) नपड़ा टांगनेकी डोरी। मलग्रज़ (ग्र० वि॰) निहँग्ह, वेपरवा, जिसे-कोई प्रकृत न रहे।

भलग्रज़ी (य॰ स्ती॰) १ निर्दं न्हता, बेपरवायी, वेखटके रहनेकी हालत। (वि॰)२ यलग्रज, बेपरवा।

चलगर (सं॰ पु॰) न सजते सक्जते सुवापि ज्यमने; सज-सिप्-सक्, ततो नज् तत्—असक्मेक-स्तमदैयति घरैति वा, भसज्धरै-श्रच्। सपैविशेष, किसी किसाका सांप।

पलगर्दा (सं॰ स्ती॰) सविष जलीका, ज्हरीली ंजीक।

**भ**लगधे, भलगरं देखो।

प्रतगाना हि' कि ) घर्तम करना, जुदा रखना, साधमें न मिलाना, हटा देना।

भलगाव (हिं॰ पु॰) पृथक्त, जुदायी, फक्री चलगावा, भलगाव देखी।

भातगोज़ा ( अ॰ पु॰) वंशी विशेष, किसी क्सिकी कोटी वांसरी।

पलग्न (सं॰ नि॰) लस्ज लज वा ता, तती नञ् तत्। १ अर्डस्ट, जुदा। (क्ली॰) २ ज्योतिषोत्त यापग्रहसूत लग्न। ३ अप्रसत्त लग्न।

प्रलग्ल (सं॰ वि॰) प्रसम्बन्ध सम्भाषण करते हुन्ना, जो बेसिर पैरकी बात चड़ा रहा हो। २ खलत्-वादी, साफ न बोलनेवाला, जो तोतला रहा हो।

भलघु (सं वि वि ) न लघुः, विरोधे नञ्-तत्। १ लघु न होनेवाला, गुरु, वज्नी, जो हलका न हो। "चतारी यत वर्णाः प्रथममलघवः।" (मृतनीध) २ दीर्घ, लम्बा, की कोटा न हो। २ गीरवयुक्त, घमण्डी। ४ भीषण, खीफनाक। (स्ती॰) विकल्पे छीप्। पलघ्वी, चलघु।

भ्रस्तुप्रतिज्ञ (सं॰ व्रि॰) गौरवयुक्त प्रतिज्ञा-सम्पन्न, स्रो सन्द्रीदा तौरपर ठहराया गया हो।

ब्लघूपन (सं॰ पु॰) घिला, चद्दान, बड़ा पखर। बलघूबन् (सं॰ पु॰) भीवब छ्णाता, कड़ी गर्मी। बलहरण (सं॰ की॰) बलम्-क-भावे-स्पृट्। १ भूषण, जी, वर, गहना। करके खुट्। २ कहु-णादि भूषण द्रव्य, जिस चीज्से गहना बने। ३ मृङ्गर, सजावट।

अलङ्करिषा (सं कि ) अलङ्कत योलमस्स,
अलम्-स्न-इषा च । १ भूषणकारी, सजानेवाला।
२ भूषणशील, जीवरका शीकीन, जिसे साज-बाज
अच्छा स्त्री। ३ अलङ्कारयुक्त, मण्डित, भूषित, जीवर
पहने हुआ, सजा-बजा। ४ परिष्क्रत, साफ, सुधरा।
(पु॰) ५ शिव।

अलङ्गर्ढ (सं॰ ति॰) अलम्-क्ष-रूच्। भूषणकर्तां, सजानवाला, जो गद्दना पहनाता हो।

'बलदातांलद्धरिख्य।' (बनर)

श्रलङ्कर्मीण (सं० त्रि०) कर्मणे क्रियाये बलं समर्थः, ख। कर्मचम, कार्यदच, होशियार, जो काम बना-नेमें चालाक हो।

त्रलङ्कार (सं० पु०) त्रलम्-क्त-भावे घन्। १ भूषा, त्रलङ्ग्या। त्रलंक्रियतेऽनेन त्रलम्-क्र-करणे घन्। २ भूषण, त्राभरण, हार, केयूर प्रश्रुति। 'क्ल्डारस्ला-भरणं परिकारो विभूषणं। मण्डनस्र।' (पमर)।

मनुष्य जातिको यह स्वाभाविक इच्छा रहती है, किस तरह सुन्दर दिखाई पड़े और किस तरह बात सुननेमें अच्छी लगे। पग्र पिचयों में भी यह साध एकदम कम नहीं है। मयूरीका मन लुभानेके लिये मयूर पूंछ फैलाकर उसके सामने नाचता फिरता है। पिचिषीका चित्त आकर्षण होनेके लिये अनेक पिक योंका कर्छस्वर सुमिष्ट होता है।

मनुष्य सजधज देखना पसन्द करता है। इस-लिये क्या धनी क्या दरिद्र, क्या सभ्य क्या असम्य—सभी अपनी अपनी कचि सम्भावना एवं निपुणताके, धनुसार नगर ग्रह एवं देहको सजाया करते हैं। असम्य जातिके पास धन नहीं, कचि भी मार्जित नहीं है, वैसी शिल्पनिपुणता भी नहीं है, इसीसे वे खोग सामान्य द्रव्यसे अपना अपना घर और देह सजा रखते हैं। अनेक असम्य जातियोंके घरकी सजावट केवल ग्रत देहकी अस्य रहती है। उनके अष्ट्रके भूषण भी सामान्य ही होते हैं। कीड़ी, फलके वीज, स्थर क दात, पच्चों के पर, पश्च में पूंछ, उन लोगों को समा-वना है। फिर सभ्य लोग काठ, कांच, पर्स्यर, वस्त्र श्रादि नाना प्रकारके द्व्यों से घरको सजते हैं। उन सब द्व्यों में कितनी हा प्रकारकी विचित्र चित्रकारी रहती है। उनके श्रङ्क अलङ्कार भी मनोहर होते हैं। सोना चांदी मोती, मिण विचित्र वस्त्र प्रश्नुतिसे व लोग श्रङ्को सजते हैं।

श्रति प्राचीन काल ही भारतवर्षमें नाना प्रकारके बहुमूख असङ्घारींका चलन हुआ था। यह टेश उषाप्रधान है, इमलिये सर्वाङ्गको वस्त्रमे ढक रखने-की यावध्यकता नहीं होती, सर्वाङ्गमें श्राभरण पहननेका खूब सुभौता पडता है। पुरातन देवमन्दिरों-में जो सब मूर्तियां खदी दुई हैं, उनमें धनेक प्रकारके अलङ्कार देखे जाते हैं। उंगलीमें अंगूठी, गलेमें मोतीकी माना, हायमें कङ्कण, कानमें कुण्डल-ग्रीर कितने नाम लें। प्राचीन संस्कृत पुस्तकोंमें भनेक प्रकार श्रलकारके नाम हैं। दैत्यवधके समय देवता-श्रोंने नाना प्रकारने श्रलङ्वारोंसे देवीको विभूषित किया था। शक्तन्तलाको पतिग्टह जानेके समय श्रच्छ श्रच्छे वस्त्र श्राभूषण पहनने घे। परन्तु भनसूया भीर प्रियम्बदा वनवासिनी घों। वे चिर-कालसे वनमें रहीं, अतएव भूषण पहनाना जानती न घों। तथापि चित्रपटमें यह देखकर, कहां कौन घलङ्कार या, उन लोगोंने सखी प्रकुन्तलाको सान दिया। संस्तृत भाषाके मानसीलास, श्रमर, हमचन्द्र प्रसृति पुस्तकोंमें भी श्रलङ्कारका विशेष विवरण है। इसीसे मालूम होता है, कि अति-प्राचीन काल भी इस देशमें बहुमूख वस्त्रालङ्कारका विश्रेष चलन था। संस्कृत पुस्तकों में इन सब शल-ङ्कारोंका विवरण है,-

१। मस्तकते श्रलङ्कार—मात्य, गर्भकः, खलासकः, श्रापीडः, वालपाश्या, पारितथ्या. इंसतिलकः, दण्डकः, चूड़ामण्डन, चूड़िकालस्वन, सुकुट।

. मार्च इसका दूसरा नाम माला वा सक् है। स्त्रियां फूलोंकी माला ग्रंथकर जूड़े में बांधती हैं।

गर्भक-इसका दूसरा नाम प्रश्नष्टक है। कोई Vol. II 57

कोई कहता. कि यह जूड़ेकी माला विशेष है। किसी-की मतानुसार यह श्राजकलकी घुण्डीटार सूई-जैसा एक प्रकारका कांटा होता है। स्तियां दसे जूड़ेमें खोंस रेती थीं। श्रमरकी टीकामें महिखरने लिखा है, कि वालोंके बीचमें जी माला पहनी जाती, उसका नाम गर्भक श्रीर शिखासे जो माला लटकती रहती है, उसे प्रश्नष्टक कहते हैं। "केशनबे एता माला गर्मक इस् खते। यन्माला शिखायां जनमान तत् प्रमध्कन"।

ललामन अमरनोषमं यह अलङ्कार भी एक प्रकारकी मालामें गिना गया है। इसकी जमीनपर तीन धारी सीधे सोनेंक पत्ते, बीचमें मिणमय चांद, जिसकी दोनों और जड़े हुए रक्ष श्रीर नीचे मोतीकी भालर रहती है। देखनेंमें यह ज्यादातर बेंदी जैसा होता है। स्त्रियां इसे मस्तक के सामने पहनती हैं। इस श्रवङ्कारकी दोनों श्रोर श्रीर मध्यस्थल के चांदका जपरी भाग जूड़ेंमें लगा रहता है। इसके मोतीकी भालर ललाटपर लटकती, इसीसे इसे ललामक या भूमड़ कहते हैं।

"पुरीन्यनं नवाटपयंनं चिन्नं नवानकम्।" (महैत्रर)
श्रापीड़—इसका दूसरा नाम श्रेखर है। शिखामें पहननेकी मानाको श्रापीड़ वा शेखर कहते हैं।

वालपाछा—महेखरके मतसे यह भी मांगका अबङ्कार है। परन्तु खामी वालमें लगानेकी मोती मासाको वालपाछा कहते हैं।

"स्वामी तुप्रयमं वार्च वन्मनं मुकावलीनामित्याह।" (महिन्नर)

पारितव्या—यह अलङ्कार आजकलकी देदी है। यह सोनिकी होती। श्रीर इसमें रत्न जड़े रहते हैं। अमरिम हके मतसे वालपाखा एवं पारितव्या दोनों एक हो अलङ्कार है।

इंसितलक — यह सीनाका और देखनेमें पीपलके पत्ते जैसा होता है। इसके बीचमें मणिमुक्ता जड़ें रहते हैं। स्त्रियां इसे जलाटके जपर पहनती हैं।

दण्डक यह अलङ्कार वाला जैसा होता है। यह सोनेके पत्तरका बनता श्रीर इसपर मोतो लड़ा जाता है। इससे भुनभुन् प्रव्ह निकलता है।

चूड़ामण्डन-दण्डने जपरी भागकी शोभाने लिये

प्राचीन समयमें चूडामण्डनका चलन था। इस चलङ्कार की चाक्रित केतकीदलकी तरह होती है। यह सीनेका वनता है।

चृड़िका—यह सोनेकी वनती श्रीर दसकी श्राक्तति कमल जैसी होती है। यह जूड़ेके पीक्टे पहना जाती है।

लखन—यह अलङ्कार चूड़िकामें लटका रहता, इमीसे इसका नाम लखन पड़ा है। इस समय इसे पिंखमाचलमें भालर कहते हैं। कोटे कोटे सोनेके फूलोंकी दोनों श्रोर मोती भूलते एवं मध्य स्थलमें इन्द्रनील श्रादि मिण जड़े रहते हैं। यह अलङ्कार श्राजकल कई तरहका हो गया है।

मुकुट—यह सोने श्रीर मिण्युक्ताका वनता है। इसकी दोनों कंगूरे श्रीर बीचमें कंची चूड़ा रहती है। चूड़ेमें पचीके सुन्दर पर रहते हैं। मुकुट श्रनेक प्रकारका होता है। पहले इस देशके राजा श्रीर रानियां ही मुकुट पहनती थीं। इस समय भी ब्रह्म प्रश्वति देशोंके वड़े वड़े घरानेकी प्राय: सभी खियां मुकुट पहनती हैं।

२। सुक्ताकाएक, दिराजिक, विराजिक, खर्णमध्य, वज्रगमं, भुरिमण्डल, कुण्डल, कर्णपूर, कर्णिका, मृङ्कत एवं कर्णेन्ट्र—ये सब कानके गहने हैं।

सुताकगढ़क—समान श्राकारके मीतियोंकी पतले तारमें गूंध श्रीर गोलाकार बनाकर स्तीपुरुष दोनों ही पहनते थे। श्रनेक स्थानोंमें श्रव भी इसका चलन है।

हिराजिक—इसका वर्तमान नाम गोखुरू है। सोनिक वाला जैसी दोनों घेरोंका बग्लमें मोती श्रीर बीचमें नीलमणि जड़ा रहता है।

विराजिक—गोखुक जैसा होता है। बीचमें मोती जडे रहनेके कारण यह विराजिक कहा जाता है।

स्वर्णमध्य-गोखुरुका मध्यस्यल यदि सोनेका बना हो, तो उसे स्वर्णमध्य कहते हैं।

वज्जगर्भ-इसके मध्यस्यलमें माणिक, दोनी किनारे मोती श्रीर मोतीके मध्यभागसे नीचे रत्नका बुलाक लटकता रहता है। भूरिमगड़न—यह भी प्राय: वजगभ जैमा ही प्रलङ्कार है। इसके किनारे मोती, बीचमें हीरा ग्रीर उसके मध्यमें माणिक जड़ा रहता है।

कुगडल यहं सिडीनी तरह चढ़ा उतार बनता है। इसमें पंक्तिसे हीरे जड़े श्रीर इसमें इः या श्राठ चेरे रहते हैं। श्रानकल राज प्ताना, पञ्चाव श्रीर गुजरात प्रस्ति खानोंमें स्त्री-पुरुष सभी कुगड़ल पहनते हैं। कुगड़ जना दूसरा नाम कर्णवेष्टन है।

कर्षपूर — फूल जसे कानके गहनेका नाम कर्षपूर है। इस समय कर्षपूज, भूमका. चम्मा, फ़ु'दना प्रस्ति कई तरहके कर्षपूरका चलन है।

कर्णिका—इसका दूसरा नाम तालपत्न वा तालपत्न है। हिन्दीमें इसे पतीला कहते हैं।

शृङ्ख — यह कानमें पहननेको एक प्रकारकी भाजर है श्रीर विश्वद सोनेका बनता है। संयुक्त-प्रान्तादि स्थानीं सित्रयां इस समय भी इस गहनेको पहनती हैं।

कर्णेन्दु—स्तियां इस अलङ्कारको कानके पीछे पचननो थीं।

ललाटिका—इसका दूसरा नाम पत्रपाछा है। सोनेका चांद या चौकोन-श्रठकोन पत्तेपर रत्न जड़े रहते हैं। हिन्दुखानको स्त्रियां श्रव भी इस श्रलङ्कारको पहनती हैं।

३। प्रालम्बिका, उरःस्तिका. देवच्छन्द, गुच्छ, गुच्छाई, गोस्तन, घईहार, माणवक, एकावली, नचत्रमाला. सरिका, भामर, नीललविषका, वर्णसर, वच्चमङ्गलिका, वैकच्चिक—ये सब कण्डके अलङ्गार हैं।

प्राविस्वका—नामीतक लटकती हुई सोनेकी मालाका नाम प्राविस्वका है। नाभीतक लटकते हुए हारका साधारण नाम ललन्तिका वा लस्बन है। ग्रमरने इसे एक प्रकारको मालामें गिना है।

उर:स्त्रिका-नाभीतक लटकते इए मुक्ताहारका नाम उर:स्त्रिका है।

देवच्छन्द—एक सौ लड़ीके हारको देवच्छन्द कहते हैं। गुक्क चत्तीस सड़ीकी मोती-मासाको गुक्क कहते हैं। "हावि शहयप्रिकी गुक्कः।" (महश्चर)

गुच्छार्ध —चीबीस लड़ीके सुताहारका नाम गुच्छार्ध वा अर्थ गुच्छ है। "चतुर्वं शतियप्ति गुच्छार्धः।" (महत्वर)

गोस्तन—चीलड़े मुक्ताहारका नाम गोस्तन है।
"वतर्यधिको गोलनः।" (महेन्नर)

् श्रधे हार—बारह लड़ीके मुक्ताहारको श्रधे हार कहते हैं। "बाद्य्यप्रिकोऽर्ध हारः।" (महेश्रर) किन्तु मतान्तरमें ६५ लड़ीके हारको श्रधे हार कहते हैं।

माणवक—वीस लड़ीके मुक्ताहारका नाम माणवक है। "विश्वित्यष्टिको माणवकः।'' (महेबर) परन्तु मता-न्तरमें २४ लड़ीके मुक्ताहारका माणवक और १२ लड़ीके हारका नाम अर्थमाणवक है।

एकावली-एक खड़ीकी मोती मालाका नाम एकावली है।

नचत्रमाला २० मोतियोंके एकावकी हारका नाम नचत्रमाला है। "वैवेकावको सप्तविंगतिमीक्षिकैः कवा नचत्रमाला स्वात्।"

श्चामर—बड़े बड़े मोतियोंका सुन्दर एकावनी हार बनाया जाता, मध्यमाकार मोतियांकी माना श्वामर है।

"स्टूलमुक्ताफलै: कार्य्या कच्छे ले कावली वरा।
 मध्यमुक्ताफलै: कुर्याद्वामरं सुनिचचणम्।" (मानसीज्ञास)

नीललविषका—यह पांच, सात अथवा नी खड़का सुक्ताहार है। इसके उपान्तमें मनोहर नील-मिण जड़ा रहता है। इसके दाने सीनेके तारमें गूंथे जाते हैं। फिर एकके बाद दूसरे दाने को क्रमशः कोटा रख सब तारोंके अग्रभागींको एक जगह मिलाकर बांध देना होता है। बांधकर उस-पर इन्द्रनील मिण जड़ा जाता है। इसकी प्रत्येक खड़ीके मध्यमें नौलकान्त मिणकी धुक्छुको लटकतो रहती है। ऐसे हारका नाम नीललविणका है।

वर्णसर नीललविष्यका जैसा मुक्ताहार गूंथकर उसमें हरिन्मणि एवं नीलमणि लगा देनेसे उसे वर्ण सर कहते हैं। सरिका—गलेमे ठीक अंटने लायक, नी वा दश मोतीके हारको सरिका कहते हैं।

वक्षसङ्खिता—सरिका-हारके वाहर नौसकान्त-मणिका गुच्छा सगानेसे उसे वज्रसङ्खिका कहते हैं। वैकच्चिक—गरीमें जो माला यज्ञोपवीतको तरह टेढ़ो होकर वच्चस्थलके जपर श्रा पड़ती है, उसे वैक-चिक कहते हैं।

8। पदक एवं बन्धून ये दोनों वचस्यत्त श्रत्कार हैं। पदक कई तरहका होता है। इस अलङ्कारका धाज भी सब जगह चलन है। यह सोने के छकोने या अठकोने फूल वा पत्रके आधारका बनता है। बहुमूख पदक देखने पत्र जैसा होता हैं। उसके किनारे किनारे और बीचमें होरकादि जहें रहते हैं। रत्नरच्जुमें लटकाकर बच्छलपर जो पदक धारण किया जाता है, उसे बन्धक कहते हैं।

५। कीयर, पञ्चका, कटक, वर्सय, चूड़ एवं कङ्कण-ये सब बाहुके अलङ्कार हैं।

केयूर अनन्त जैसे रत्नखित वाधमुं है कड़ेकों के यूर कहते हैं। यह वाहमें पहना जाता है। हिन्दुस्थानमें इसे वाज्वन्द कहते हैं। केयूरका दूसरा नाम शहद है। मतान्तरसे केय्रमें भाजा न रहनेसे उसे हो शहद कहते हैं।

'सुवर्णमिषिविन्यस्तमुक्ताजासकमङ्गदम्' ( रवरहस्र

पच्चता—सोने घादिने वने इए विविध आकारके चनग घनग दानों को एकत गूंध देनेसे उसे पच्चता कहते हैं। इसका हिन्दुखानी नाम पहुंची है।

कटक—रत्नखित सोनेने पत्न नाम कटन है। वचय—हिन्दुस्थानमें इसे कड़ा कहते हैं। यह अनेक प्रकारका होता है। ग्रीब आदमो सीसे, पीतल और चांदोंने कड़े पहनते हैं। मध्यम श्रेणीवाले सोनेका कड़ा बनाते और धनी लोग उसमें मीनाकारी कराकर अनेक प्रकारके होरकादि जड़ाते हैं। हाथने कलें में कड़ा पहना जाता है। वक्षदेशमें इसे केवल स्त्रियां, परन्तु संयुक्तप्रान्त, पद्धाव आदिमें स्त्रीपुरुष दोनों ही पहनते हैं। यह गहना गोल होता है। अच्छे कड़ेकी दोनों सोर बाघ, सिंह या सांपने मुंह बने रहते हैं। चूड़—ऐसे परिमाणका गोलाकार अलङ्कार जो कड़ेकी तरह आसानीसे पहनाया न जा सके और बहुत ढीला भी न हो। यह सोनेकी पतली पतली यलाकाश्रीका बनाया जाता है। इसमें दोनों श्रोर कील लगाना पड़ता है। ऐसे करभूषणको चूड़ कहते हैं। अब यह अनेक प्रकारका हो गया है।

श्रधेचूड्—चूड्के श्रधेपरिमाण श्रहारका नाम श्रधेचूड् है। श्राजकत्तको लहरिया चूड्ने हैसे वलयको श्रावापक कहते हैं। रत्नखचित वलयास्ति श्रलङ्कार-का नाम पोरिष्ठार्थ है।

कङ्गण—यह सोनेका होता श्रीर ठीक कल्ने के चिरेके छपयोगी रहता है। इसके किनारे किनारे कङ्ग केसे दाने पड़ते हैं। कङ्गण कई तरहका होता है।

६। उड़ानीमें जो अनुद्धार पहना नाता है, उसे अड़ुरीयक या अंगूठी कहते हैं। अति प्राचीन कास ही इस देशमें आनकत नैसी नामाद्धित 'सीन अंगूठी' का चनन दुआ या। इसका विवरण पहारि ग्रन्म देखी। अंगूठीमें नाम खुदा रहने पर उसे सुद्रा, सुद्रिका एवं अड़ुन्तिसुद्रा कहते हैं। "सावराह निसुद्रा साम्।" ( पनर )

प्राजकतको तरह पहले इस देशमें हीरकादि खचित नाना प्रकारकी अंगूठियां थीं श्रीर उनकी श्रलग श्रलग नाम भी थे। जिस श्रंगूठीके दोनों श्रीर हो होरे श्रीर बीचमें इरिकाणि वा नीलमणि जड़ा 'रहता, उसे 'दिहीरक' कहते हैं। विकीण अ'गूठीके बीचमें यदि हीरा श्रीर तिनों कोनींयर दूसरे दूसरे मणि जड़े हों, तो वैसी अंगूठीका नाम 'वज़' है। गोलाकार श्रंगूठीकी चारी श्रीर यदि हीरा श्रीर मध्यमें मणि जड़ा हो, तो उसका नाम 'रविमण्डल' है। न्हजु श्रयच पायत, चौकोन एवं क्रमश: जो उन्नस रहे, श्रीर मध्यखलमें हीरा जड़ा हो, तो वह नन्या-वर्त कहा जाती है। जिस अंगूठोमें चमकीला भाणिक, उत्तम मुत्ता, सुरम्य प्रवाल, मरकत, पुष्पराग, द्दीरक, इन्द्रनील, पीतमणि एवं वे दूर्य जड़ा हो, उसका नाम 'नवरत्र' वा 'नवग्रह' है। मंगूठीका घेरा यदि हीरों से चिरा हुआ हो, तो उसे 'वजवेष्टक' कहते हैं। जिस अंगूठीकी दोनों श्रोर होटे हीरे श्रीर बीचमें बड़ा हीरा जड़ा हो, उसका नाम 'ति-हीरक' है। जो शंगूठी देखनेमें सांपक्ष फन जैसी हो, जिसके गोल चेरेमें हीरे जड़े हों श्रीर जो श्रनेक रत्नोंसे सुशोभित हो, उसे 'श्रुतिसुद्रिका' कहते हैं।

७। काची, मेखला, रसना, कलाप, काचीदाम एवं शृङ्खल ये सब कमरके अलङ्कार हैं।

काची-शाजकसके जन्हीर जैसे एकहरे ग्रस-द्वारको काची कहते हैं।

मेखला—श्रठलड़ी काचीका नाम मेखला है। मालूम होता है, श्राजकतका चन्द्रहार श्रीर स्थिहार पहले मेखलाके नामसे प्रसिद्ध था।

रसना—सोलइ लड़ोकी काञ्चीका नाम रसना है।
कलाय—पञ्चीस लड़ोकी काञ्चीका नाम कलाय है।
काञ्चीदाम—जो चार श्रङ्गुल चौड़े सोनेका बना
हो, जिसमें भालर श्रीर ब्रुं बुक् लगे हों श्रीर जो
नितस्वके नीचे तक श्रा जाय, उस श्रवङ्गारका नाम
काञ्चीदाम है। चावीदार जञ्जीरको नाई एहले
श्रुङ्गल श्रवङ्गार बनता था।

पादचूड़, पादकटक, पादंपद्म, किङ्किणी,
 पादकग्रक, मुद्रिका—ये पैरके असङ्कार हैं।

पादचूड़—यह हायने चूडेनी तरह सोनेनी यजानाना ननता है। इसना घेर पांनने घेर जैसा श्रीर उसरें श्रनेन प्रकारने हीरकादि जड़े रहते हैं। ऐसे श्रनङ्कारको पादचूड़ कहते हैं।

पादंक एटक सोनें के बने हुंगे, तीन श्रेणीयुक, जोड़ के स्थानों में की लोंसे बंधे हुंगे, चीकोन, इकोन या अठकोन, जपर सोनें के कोटे कोटे दाने डमरे हुए. सुन् सुन् सन्दयुक्त, अलङ्कारका नाम पादक एक है। इस समय यह हिन्दुस्थानमें पाज़ें बने नामसे प्रसिद्ध है।

पादपद्म-यह इस समय चरणंचाप वा चरणः पद्म कहा जाता है। इसमें तोन या पांच सिकलियों, इसमें नाना प्रकारके रक्ष जड़े और सन्धिस्थानमें कील सगा रहती हैं।

किङ्किणो-माजकल इसे घुं घुरु कहते हैं। यह

सोनेको बनाई जाती है। इसके भीतर उड़द रहता, इसीसे चलनेके समय बजती है।

मुद्रिका—यह रव्नकी वनी, चौड़ी घीर लाज रहतो है। चलनेक समय यह भी बलती है।

नूपुर—यह सोनेका बनता, भीर इसमें नाना प्रकारके रत्न जड़े रहते हैं। एड़ीके पोक्टेंसे डंग-लोको जड़तक घेरे रहता है। इसके भीतर भी छड़द रहता, इसीसे चलनेके वक्त, इससे भी भन्द निकलता है। भाजकल ग्रहस्थको स्तियां नूपुर नहीं पहनतीं। नाचनेवाली ही नाचनेके समय इसे पहन लेती हैं।

मनुष्यकी पादिम प्रवस्थामें मोना चांदी या मणिसुता नहीं थे। यदि कहीं किसीके यहां ये सब रत रहते भी, तो उस समय लोग रनका व्यवहार श्रीर श्रादर न करते थे। इसीसे प्रथमावस्थामें मनुष्य श्रस्थि प्रसृतिके श्रलङ्कार प्रस्तुत करते थे। धातुश्रीमें लोहा ही पहले मनुष्यं व्यवहारमें प्राया है। प्रव भी देखा जाता है. कि पर्वतके असभ्य और अधिचित श्रादमी चाहे भौर क्षक्र भी न जाने, पर खानिसे लोहा निकालकर श्रस्त श्रादि बना खेते हैं। इसीसे माल्म होता है, हमारे देशके श्रादमी सबसे पहले शहु श्रीर सीहिने गहने बना सके थे। इसीलिये इन टोनों गइनीं के बतन इतनी मर्यादा है। स्त्रियां चाहे जितना बहुमूला श्रलङ्कार क्यों न पहने हों, परन्त **इाध्में लोहा अवश्य रहना चाहिये। लोहा न रहनेसे** पतिके लिये बहुत श्रमङ्गल समभा जाता है। शङ्घ पहननेकी प्रया दिन दिन उठती जाती है। परन्त इस अलङ्कारको इस समय भी जो स्त्रियां पहनतीं, वे इसका विश्रेष श्रादर करती हैं। शक्क नी चूड़ी पहन-नेके समय उसपर सिन्द्र, दूव श्रीर धान चढ़ाकर समान करना पड़ता है। इसके सिवा चूड़ि हारिनको एकबार खिला भी देती हैं। इससे साफ, ही मालूम होता है, कि लीहा श्रीर यह ही हम लोगके देशका प्रथम अलङ्कार था।

भव वङ्ग, विद्वार, संयुक्तप्रान्तादि ख्यानमें नाना प्रकारके भलङ्कारका चलन हो गया है। ४०।५० वर्ष Vol. II. 58 पहले इस देशकी स्तियोंका शिरोभूषण कुछ भी न था।
केवल बालक, बालिका और युवितयां चूड़ा बांधकर
डसमें बड़ी बड़ी घुण्डी लगा देती थी। घुण्डीका
श्वाकार मिक्का फूलकी कलीके समान रहता, परन्तु
वह उसके भी कुछ मोटी श्रीर बड़ी होती, श्रवस्थानुसार घुण्डी सोने श्रीर चांदीकी बनायी जाती थी।
श्रव भी हिन्दुस्थानके नाना स्थानोंमें घुण्डीका चलन
है श्रीर कितनो ही स्तियां किश्विन्यास करके उसके
श्रिषमागमें फूल जैसी एक बड़ी सी घुण्डी बांध देती हैं।

अब बङ्गाल श्रीर संयुक्तप्रान्तकी स्तियोंके शिरके कितने ही प्रकारके अलङ्कार हो गये हैं। बालिका श्रीर युवितयां मांगमें कोयी गहना पहनती हैं। इसका श्राकार ठीक सीमन्तकी तरह होता है। यह कानके अपरसे शिरके मध्यस्थल तक वक्त होकर श्राता है। इसकी जमीन सोनेकी होती है। बीच बीचमें रत्न जड़े रहते हैं। नीचेकी श्रोर किनारे-किनारे मोतीकी भालर लगती है। बीचमें लगी हुई धुक् भुकी कपालपर श्रा लटकती है। अपरकी श्रोर एक पेटी चूड़ेसे बंधी रहती है।

चटमें बांधनेके लिये चांदी वा सोनेकी जन्नीर रहतो है। जुड़ेमें लगानेके लिये घुण्डीदार नाना-प्रकारके फूल, तितलियां, जरीका गोटा घीर फोता होता है। इनके सिवा धिरके घीर अधिक बलङ्कार नहीं देखे जाते।

मालूम होता है, प्राचीन काल भारतवर्षमें नाकका अलङ्कार न था। अमरादिकी पुस्तकों में इसका छत्ने ख नहीं है। नथ, वेसर, वुलाक, वुन्दा प्रस्ति नाकके अलङ्कार कबसे चले हैं—यह कहा नहीं जा सकता। नथ सीने गोलांकार तारका बनता है। इसको एक और बंधी को तरह एक प्रकारका टेट्रा कांटा रहता और दूधरी और इस कांटिको फंसाने के लिये एक छेट रखकर तारके कुछ अंथको नथमें लपेट देना पड़ता है। इसी से छेट्रको तरफ दूसरी ओरसे मोटी हो जाती है। इस मोटी और लोग अपनी अवस्था अनुसार मूंगा या मोती लगा देते हैं। इसके बाद नथके बौचमें

यक लटकन लगा रहता है। नाककी बाई श्रोर नय पहना जाता है। हिन्दुस्थानका नथ बहुत बड़ा श्रीर भारी होता है। उसे नाकमें पहने रहना कठिन है।

नक्षवेषरका गढ़न अति सामान्य है। यह पत्र तारकी बनाई जाती है। इसकी एक ओर लिए एक छेट रखना पड़ता; दूसरी ओर कुछ सटी रहती; उसीमें यह बांध दी जाती है। जड़िक्यां नाक्षकी बाई और या नाक्षकी दोनों छेटकी बीचवाले अंशमें इसे पहनती हैं। वेसर और युलाक दोनों नाक्षके छेटों के बीचवाले अंशमें पहनी जाती हैं। वेसरकी बनावट कई तरहकी होती है। सचराचर सोनेके तारमें घईचन्द्राकार पेटीके नीचे छोटी छोटी भालर लगा रहती है। युलाकके बीचमें कुन्दक्षों तरह गोल और एक मुख पत्र मोतीके भीतर सोनेका तार पिरोया जाता है। इस तारका नीचेवाला मूंह सटा और जपरवाले भागरे अटा रहता, वही नाक्षमें लगाया जाता है।

स्तवत्सा स्त्रीने सन्तान उत्पन्न होनेपर नितनी ही स्त्रियां स्तिकाग्टहमें हो उस सदा:प्रस्त शिश्वकी नाम दाहिनी श्रोर केंद्रकर लोहे, चांदी या सोनंकी विसर पहना देती हैं। प्रवाद है, उससे शिश्वकी जीवनरचा होती है।

कानने अलङ्गरों नं बाला, सुरकी, पात, भूमका, कर्णफल, बाली, विजली प्रस्ति अलङ्गर अधिन प्रसिद्ध हैं। इन सबसें आजकल सम्पन्न घरकी स्तियां नाना प्रकारने कर्णफूल, भूमने और बाले ही अधिक व्यवहार करती हैं। कर्णफूल प्रसृति गहनोंके पहननेने लिये कानने नीचेंके सागमें बड़ा छेट करना पड़ता है, इसलिये मले घरको स्तियां प्रायः उन्हें नहीं पह नतीं। इन सब अलङ्गरोंमें कर्णनेषके बाद लड़के कुछ दिनोंतक सुरकी और बाली पहनते हैं, परन्तु यह प्रथा दिन दिन उठती जाती है।

करहमाला, पचलड़ी, सतलड़ी, हार, गोप, चम्पाकली, सतिया, हंसली, बादहूड़ी, यंत्र पदक, मुज्ञामाला प्रसृति गलेकी अलङ्कार हैं। इनमें बाद-

दूंड़ी सीसेका बनता है। यह होटा और गोल होता है। स्त या रिशमके तागेमें गूंधकर इसे बचोंको पहनाते हैं। प्रवाद है, कि बाइटंड़ी गलेमें रहने और बीच बोच उसे चूस लेनेसे बचोंको कोई रोग नहीं पकड़ता। श्राजकल इस श्रलङ्कारकी चलन प्राय: उठ गया है।

वंगला, पहेला, पहंची, हक्का, चूड़ी, कड़ा, पैंचे, बाजू, बन्द, ताबीज़, जोशन, कंगन, रत्नचूड़, श्रंगूठी, हथफुल, कवच, श्रनन्त, करपद्म प्रश्वित हाथके अल द्वार हैं। इन सब श्रलङ्कारोंमें लड़के लड़िक्यां ताड़, बाजूबन्द श्रीर बाला पहनती हैं। स्त्रीपुरुष सभी श्रंगूठी पहनते हैं। श्रनन्त श्रीर कवच पुरुषोंको भी पहनते देखा जाता है।

चन्द्रहार, स्थाहार, करधनी, जन्नीर, विचे, कमरपेटी, नीमफल ये सब कमरके अनुहार हैं। इनमें वङ्गदेशकी इतर जातिके पुरुष भी करधनी पहनते हैं।

विक्या, घनवट, क्ला, तोडा, कड़ा, पाने,ब, कड़ा, चरणपद्म, घुंचरू—ये सब पैरने घलङ्कार हैं। हिन्दुस्थानकी सम्भान्त स्त्रियां विक्या-घनवट पहनती हैं। हिन्दू प्राय: पैरमें सोनेके गहने नही पहनते। बार्य, मणि, हीरक प्रधति बन्द देखी।

## ३ वाक्यका गुण विश्वेष।

सुजुट, केयूर, हार प्रश्ति अलङ्कार जिस तरह
अङ्गोंकी योभा बढ़ाते और देखनेसे नेत्रों को आनन्द
देते हैं, उसी तरह वाक्यके भी अलङ्कार हैं। अलङ्कार सुग्रोभित वाक्योंको सनने या पढ़नेसे कान और
मनको आनन्द होता है। वनवासी असभ्य लोगोंके
अच्छे अलङ्कार नहीं हैं। अच्छे अच्छे गहने बना
वे लोग अङ्गोंको सजाना नहीं जानते। पहले लोग
अच्छे अच्छे अलङ्कारसे भाषाको सजाना भी न
जानते थे। सबसे पहले सामान्य पद्ममें मिलाकर
बात कहनेसे हो लोगोंको प्रिय लगताथा। यदि कोई
हंसी दिस्तगी या आनन्दको बात कहना चाहता, तो
वह उसे पदा हो में कहता था। अच्चर संख्याका
निर्देष्ट परिमाण और वर्णका मेल रहनेसे वाक्य

सुननेस सीठा लगता है, यह ज्ञान मनुष्यके मनमें पहले उदय हुआ या।

परन्तु केवल सुननेमें मीठा लगनेसे ही वाका सर्वोङ्ग सुन्दर नहीं होता, मनमें भी कुछ चुमना चाहिये। धतएव भावका रहना ग्रावश्यक है। किन्तु ग्रत्यन्त ग्रसभ्य ग्रवस्थामें मनुष्य गूट् भाव नहीं ला सकता, इसलिये कुछ कुछ प्रहेलिका आरस चुयो। फिर इन सब गुणोंने मार्जित होकर काव्य-क्ष धारण किया। यथार्थे भावसम्पन कान्य, न तो जलन्त जन्म अवस्थाको सम्पत्ति है, जौर न तो प्रत्यन्त सभ्यसमाज हो में इसका विकाश है। जिस समय मनुष्य प्रथम शिचित होता और उसका हृदय चदार एवं कोमस रहता, उसी समय कविता सुन्दरीकी सधुर मुरली सुननेमें याती है।

काव्यका चलङ्वार दो प्रकार है,-शब्द एवं चर्षघटित। मञ्चालङ्कारसे कानको सुख मिलता श्रीर श्रयांतङ्कारसे दृदय पुलक्तित होता है। अनु पास, यमक एवं कर्जादि रसोमें ऋला श्रीर दीर्घ-प्राणादि वर्णविन्यास करनेसे कविता सुननेमें मधुर लगती है। इसोनों मृन्दालङ्कार कहते हैं। इसने मितिरत निव लोग भनेन प्रकारने नौगलसे प्रन्होंनो सजकर कविता रचते हैं, ब्रह्मम जिसका एक उदा-इरण है। यह भी मन्दालक्षार कहा जाता है। जिसमें अर्थका चमलार रहता है, उसे ही अर्थाबङ्कार क्वहते हैं।

काव्यमें नीचे लिखे हुए श्रलङ्कारोंका व्यवहार घधिक देखनेमें ग्राता है।

श्रतिश्रयोक्ति, श्रधिक, श्रन्वय, श्रनुकूल, श्रपगुण, श्रनुत्रा, श्रनुप्रास, श्रनुसान, श्रन्योन्य, श्रपङ्ग्ति, श्रप्र-सुत-प्रग्रंसा, श्रभिधाईतु, श्रर्थान्तरन्यास, श्रर्थापत्ति, चल, अवज्ञालङ्गृति, चसङ्गृति, चसदर्धनिदर्भना. श्रसमाव, श्राहत्तिदीपक, श्राचेष, उत्प्रेचा, उत्तर, खदात्त, खपमा, खपमेयोपमा, खन्नास,खन्नेख,एकावली। कारकदीपक, कारणमाना, काव्यतिङ्ग, चित्र, तइ, ण, तुर्वयोगिता, दीपक, दृष्टान्त, निदर्भना, निर्वात, परिकरा कर, परियाम, परिवृत्ति, वरण, भूषा, साज, सजावट।

परिसंख्या, पर्याय, पर्यायोत्ति, विचित, पुनरत्तवदा-भास, पूर्वेद्रण, प्रतिवस्त्यमा, प्रतिषेध, प्रतीप, प्रत्य-नाक, प्रस्तुताद्भुर, प्रचर्षण, प्रौढ़ोत्ति, भाविक, भाषा-समावेश, भान्तिमान्, सुद्रा, यमक, युक्ति, रत्नावली, रूपक, ललित, लेश, विकला, विचित्र, विधि, विभा-वना. विरोध, विरोधासास विशेष, विशेषोत्ति, विषस, विषादान. व्याचात, व्याजनिन्दा, व्याजस्तुति, व्याच्योक्ति, व्यतिरेक, श्रेष, सन्देइ, सम, समाधि, समासोति, समुच्य, समावना, सामान्य, खार, सूखा, स्तोकोित, स्मृतिमान, स्वभावीति, हितु, हेलपङ्गृति इत्यादि वायका षलद्वार। तत्तत्र्यन्दर्भे निवरण देखो।

8 साहित्यविषयक दोषगुण-प्रतिपादक पास्त-विशेष । ५ सरस्तती काष्टाभरण, काव्यप्रकाश. साहित्यदर्पेण प्रसृति ।

त्रसङ्कारक ( सं॰ पु॰ ) सूत्रण, शृङ्कार, जेवर, सजावट ।

थलङ्कारवत् (स<sup>\*</sup> ति॰) अलङ्क्त, सजा हुन्ना। प्रलङ्कारस्वणे (सं क्रो ) मृङ्गीकनक, जेवर वनानेका सोना।

त्रलङ्कारसूर (सं॰ पु॰) बीड मतानुसार—ध्यानं विश्रेष।

यबङ्गारहीन (सं॰ ति॰) भूषणरहित, ज्वेनरसे खाली, जो गहने न पहने हो।

त्रनङ्गमारि (सं° त्रि॰) घनंपर्याप्तं क्रमार्ये चित्रः वाहिताकन्याभरणाय। अविवाहिता कन्याके भरण-पोषणका उपयोगी, जो कारी लड़कीकी परवरिश करने काबिल हो। यह शब्द धन प्रस्तिका विशेष षण होता है।

अलङ्गुत (सं० वि०) अलम्-स कसीण का। १ भूषित, श्रारास्ता । २ सनद, जो तैयार हो गया हो।

য়লঙ্গুনি (सं॰ स्ती॰) খলদ্-ল भावे तिन्। १ খল-ङ्कार, भूषण, जेवर, गइना। करणे किन्। २ काव्यका उपमादि अलङ्कार, शायरौकी तश्रवीह या मिसान। प्रलक्ष्या ( सं॰ स्ती॰ ) प्रलम्-क-म। भूषित-

बलङ्गामिन् (सं॰ ति॰) यलं पर्याप्तं गच्छति, यलदेमी—यवधके सुलतान्पुर ज़िलेका परगना। यलम्-गम् पिनि। १ प्रचुर गमनशील, खूब चलन-वालां, जो हमिया चलता हो। २ श्रत के प्रति गमन-वालां, जो हमिया चलता हो। २ श्रत के प्रति गमन-वालां, जो हमिया चलता हो। २ श्रत के प्रति गमन-वालां, जो हमिया चलता हो। २ श्रत के प्रति गमन-वालां वालां, जो हमिया चलता हो। २ श्रत के प्रति गमन-वालां वालां वालां

त्रवहुन (सं० ली ०) जनतिक्रम, जनत्यय, जमङ्ग, मैं रसुतजाविज़ीं, न लाघनेकी हालत।

वन्द्वनीय, प्रवङ्गा देखा।

असङ्घनीयता, पनङ्गता देखो ।

चलक्य (सं॰ ति॰) न लक्ष्यम्, लक्ष-ख्यत्। चनतिकस्य, जो लांघने लायक् न हो।

असङ्घाता (सं॰ स्ती॰) १ अनितक्रस्यता, जिस हालतमें लांघ न सकें। २ गीरवान्वितता, रज्ज,त॰ दारी। ३ अधिकारयुक्त नियम, फर्ट क्रायदा। ४ अष्टिता, बड़ाई।

चनक्क (हिं०) मनवादेखो।

श्वलज (सं॰ पु॰) १ पचिविशेष, कोई चिड़िया। (डिं॰वि॰) २ निर्लेज, वेशर्भ।

प्रसंजी (सं॰ स्त्री॰) अला पर्याप्ता सती जायते, जन-ड गीरा॰ डीष्। १ प्रमेइपिटिकारोग, जिरि-यान्की फुन्सीका प्राजार। यह रक्त, सित, स्कोट-वती प्रीर दाक्ण होती है। (स्थ्रत) २ नेत्रसन्धिज रोग, प्रांखके जोड़की बीमारी। ३ श्क्रदोष विशेष। जो बीमारी लिङ्ग बढ़ानेकी दवा लगानेसे पैदा हो। प्रसंज्ञ (सं॰ त्रि॰) निलंक्ज, वेह्या, जिसे शर्म न लगे। प्रसंक्त (सं॰ पु॰) श्रतं पर्याप्तं जृणाति, जु-पन्त्। भाम्भार, पानी रखनेको महीका बरतन। श्रत्नक्तीविका (सं॰ त्रि॰) श्रनं पर्याप्तं जीविकायै। जीविकानिर्वाहको यथिष्ट, जो गुज्र क्रानेको काफी हो। यह शब्द धनादिका विशेषण है।

श्वलच्हुम (सं ति ) म्रलंपर्याप्तं ज्ञवाते, मलम् ज्ञव बाहु कर्मणि क। सचण करनेको पर्याप्त, स्थानेके लिये काफी।

त्रस्ति (सं॰ पु॰) श्रस बाहु॰ प्रतिच्। गीत विश्रेष, कोई नगमह।

चलदासी - बङ्गालके तांतियों ग्रीर सुरिश्रदाबादके कैव-तीं की एक शाखा। सबदेमी—अवधकी सुलतान्पुर ज़िलेका परगना।
कहते हैं, पहले यह परगना भारोंके अधिकारमें रहा,
जिनके अलदे नामक नरेश्वने गोमतीके वामतटपर
किला बनाया था, उसीसे परगनेका यह नाम पड़ा।
कितने ही पुराने किले और ट्रटे-फटे शहर भार
अधिकारके चिन्हस्तरूप विद्यमान है। राजकुमारोंका प्रभाव यहां फैला, जिनका देरे, मैवापुर, नानामी
और पारसपत्तीमें राज्य है। इस परगनेका चेकफल ३८८ वगमील है। इसमें कितने ही पुछौनी
चोर रहते हैं।

भ्रलन्तम (सं॰ त्रि॰) यीग्य पर्याप्त, शित्रशाली, लायक, काफी, ताक्तवर।

त्रलन्तराम ( सं॰ ग्रव्य ॰ ) त्रलम्—तरप् श्रामु । श्रति-श्रय, च्यादातर, वद्यत ।

ग्रलन्दी—बम्बईके पूना जि्**ले**का ग्रहर। प्रत्येक वर्ष कार्तिक क्षण एकादगीकी यहां ज्ञानेखरके मन्दिरमें बड़ा मेला लगता और सिर-कर (Poll tose) से बहुत रुपया ग्राता है। मन्दिरका प्रवन्ध हः व्यक्ति-योंने हाथमें रहता, जिन्हें अधिवासियोंनी अनुमतिसे कलकर चुन लेता है। मन्दिरमें तीन द्वार लगा— चन्द्रलाल, सेंधिये और गायलवाड़का दूसरा दार प्रधान और बाजारके सामने है। मन्दिरकी चारो घोर जो सहराबटार परिक्रमा खिंचा उसे घव सोगोंने श्रपने निवासका स्थान बना लिया है। मण्डप भी बड़ा भीर मेहराबदार है। ज्ञानेश्वरके समाधिपर लाल कपड़ेवाली साधकी सृति बैठी श्रीर उसके पीछे विठोवा तथा चखमायी देवताकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। ज्ञानेखर विष्णुका अवतार समभा जाता और यह-निम दीपक जला करता है। कहते हैं, तीन सी वर्ष पहले मन्दिर अब्बेकर देशपांडे, सवासी वर्ष पहले मण्डप से घियाके दौवान रामचन्द्रराव भेनवे, परिक्रमा एवं पश्चिम भित्ति पेशवा श्रीर बरामदां निजासके दौवान चन्दू लालने बनवाया। कोई हः सी वर्ष हुए जाने खर साधुने इस नगरमें जन्म लिया था। इनके भाईका निवृत्ति तथा सीपान श्रीर बह-नका नाम सुका बायी रहा। पिता चैतन्यके सन्यासी

होनेसे यह लोग वर्षसद्धार समभे जाते थे। किन्तु इन्होंने गोदावरी तटस्य पैठान तीर्य जाकर ब्राह्मणोंसे अपना संस्कार कराना भीर कलद्ध छोड़ाना चाहा। पहले उन्होंने इनकी बात बिलकुल सुनी न थी। मन्ति जानेखरने जब भैंसेसे वेद पढ़ाये भीर यादमें पितर इलाये, तब चमत्कार देख वह संस्कार करनेपर सम्मत हुए। ज्ञानेखरके मलन्दी वापस माते राहमें वेद पढनेवाला भैंसा मरा भीर उन्हों ने उसे समाधि दे स्हों वाम रखा था। जुनार तानुकृते कोलवाड़ी गांवमें भैंसेका समाधि बना, जिसका पूजन चैत मल एकादभीकी बड़े समाधि होता है। चङ्गदेव साधु जब मानाम मार्गसे सिंहपर चढ़ संपका चातुक फटनारते पहुंचे, तब ज्ञानेखर किसी दीवार पर बैठ भीर उसे उसा बहुत कंचे उनसे जा मिले थे।

प्रसम्बन (सं॰ ति॰) प्रसं प्रभूतं धनमस्त्रस्य,
प्रशं प्रादित्वात् प्रच्। समृदियाली, काफी दीलत रखनेवाला।

अलस्यूम (सं॰ पु॰) अलं पर्याप्तः घूमः। ध्मसस्यूह, काफी धवां।

भलप (हिं॰ वि॰) १ भला, थोड़ा। (स्ती॰) २ सरणसमय, मीतना वज्ञा।

प्रलपत् (सं · ति · ) भाषण न करते हुआ, खूसोय, जो बोलता न हो ।

भलप्तिगीन् वुखारेके प्रधान शिष्टलन। यह सामान याहके समय खुरासान्में शासक-पद्पर प्रतिष्ठित रहे। सन् ८६२ ई॰ को इन्होंने पद छोड़ अपने अनुयायियोंके साथ गृज्नीकी यात्रा को। अभीर मन्यूर सामानीके सिंहासनारुद्ध होनेका विरोध बढ़ाना ही इनके वापस जानेका प्रधान कारण था। इन्होंने अपना छोटा राज्य स्थापित कर गृज्ञनीको राजधानी बनाया। सन् ८७६ ई॰ में इनके मरनेपर राज्यका अधिकार अबू इसहाक् नामक पुत्रको मिला था।

भलपाका (शं॰ पु॰) भमेरिकाका ऊंट। (Alpaca) यह दिचण-भमेरिकाके पेरु प्रान्तमें होता है। इसका अल कब्बा भीर मुलायम रहता है। २ भलपाकाका जन। ३ वस्त्रविशेष, कोई कपड़ा। यह अल-पाका जनके साथ रेथम या स्त मिलानेसे बनता श्रीर प्राय: काले रङ्गका होता है।

यलप (अ॰ पु॰) श्रागित दोनों पैर उठा पिछले पैरोंने वल घोडे का खड़ा होना।

यलप्रवान्—दिसीने तुर्नी वादशा अलावुहीन खिल-जीने सेनापित या सिपहसालार। सन् १२८७ ई॰ में इन्होंने गुजराती राजपूती को राजधानी पाटनको विध्व स निया था।

भलफा (प॰ पु॰) परिच्छ्दविशेष, किसी किसका कुरता। यह वहुत घेरेदार श्रीर लम्बा रहता है। बांह लगायो नहीं जातो। सुसलमान् फ्कीर इसे श्रकसर पहना करता है।

चलवही (हिं॰ स्ती॰) तमर, टेंट, गांठ।
चलवत्ता (घ॰ घण्य॰) १ नि:सन्देह, वेधता।
२ हां, ठीत ठीत, समसुदा। ३ परन्तु, लेकिन।
चलवम (फ़ा॰ Album) चित्र रखनेका पुस्तक,
जिस कितावमें तस्वीरे रहें।

यखनेका (हिं॰ वि॰) १ बांकातिरक्का, क्षेत्रक्रवीला। २ चनुपम, वेजोड़। ३ निहंन्द, वेपरवा, भामता इग्रा। (स्त्री॰) यखनेली।

श्रुवविचायन (हिं॰ पु॰) १ ठाटवाट, चिक्रनपट। २ खूवस्रती, सुधरायी। ३ निर्वन्थता वैपरवायी, टाज-मटोस।

भवव्य (सं॰ ति॰) अप्राप्त, हाय न श्राया हुन्ना, जो मिला न हो।

अलव्यनाथ (वै॰ ति॰) सित्ररहित, वेदोस्त, जिसकी कोई सहायक न रहे।

त्रन्यभूमिकत्व (सं॰ लो॰) समाधिको त्रप्राप्ति, निस हानतमें समाधि न पार्थे।

अलव्याभी पित (सं॰ वि॰) हताय, नालमा द, जिसका ही सजा मारे पहे।

श्रनभमान (सं॰ त्रि॰) लाभ न उठाते हुमा, जिसे फायदा न पहुँचे।

अलभ्य (सं ० ति ०) प्राप्तिके अयोग्य, लिसे पान सके।

Vol. II

श्रासम् (सं श्रास्य ) श्रास्य बाहु श्रास्त । १ भूषित रूपसे, सजावटमें। २ पर्याप्त प्रकारमें, काफी तीरपर। ३ वारण करके, रोकते हुए। ४ निरर्थक, बेफायदे। ५ श्राक्तिसे, जबरन्। ६ श्रातिश्य, निहायत। ७ सम्पूर्ण रूपमें, पूरा-पूरा। ८ प्रजुर, खूब। ८ नहीं, बस। १० श्रावाश।

श्रनम ( श्र॰ पु॰ ) १ पश्चात्ताप, श्रफ़सोस । २ पताका, भर्ग्छा ।

श्रलमनक (श्रं Almanac) जन्ती, पत्रा। श्रलमर (हिं पु॰) इच विशेष, कीई पौधा। श्रल मस्दी—प्राचीन सुसलमान ऐतिहासिक। दृन्होंने जमर वादशाइके भारतसे घुणा करनेका कारण यह लिखा है, किसी भविष्यवक्ताने उनसे भारतको श्रति टूरस्थ देश श्रीर वलवायियोंका घर बता दिया था। श्रलमस्त (पा॰ वि॰) १ मदोक्तक, मतवाला। १ निहुन्ह, वेपरवा।

श्रांति (पोर्तगीज Ulmaria श्रव्हका श्रापमंश)
किसी किसाका सन्द्रक या श्रांता। यह सकड़ीकी
बनती है। चीज रखनेके लिये इसमें कई दर रहते
श्रीर इसे किवाड़से बन्द करते हैं। श्रक्तसर दीवारमें
भी तख्ता लगाकर यह बना दी जाती है।

श्रलमास (प्रा॰ पु॰) हीरक, हीरा।
श्रल-सुक्तमी-वि-श्रमिरकाह—श्रव्यास वंशके ३१ वें
ख्लीपा श्रीर श्रल-सुस्तज़हरके लड़के। सन् ११३८
ई॰को यह श्रपने भती जे श्रल-रश्रीदकी लगह गहीपर बैठे श्रीर कोई २४ वत्सर राज्यकर सन् ११६०
ई॰कों सरे थे। इनके लड़के श्रल-सुस्तंजदने पौक्टे

बग्दादकी ख्लाफ़त पायी।

जनाकर सरवा डाना। इनके घासनकान हैरानियोंने यूनानियोंके विरुद्ध कई बार विजय पाया
था। यह यहदियों श्रीर ईसायियोंको बहुत एणित
समभते श्रीर फटकार देते रहे। किन्तु उतने में हो
इन्हें शान्ति न मिनी, इन्होंने लोगोंका करवना जाना
बन्द श्रीर इसन वग्रेरह घड़ी दोंकी. खाक जिन
क्त्रोंमें रखी थी, डनको बरबाद किया। यह १४
वर्ष ८ मास श्रीर ८ दिन राज्य चन्नाते रहे। सन्
दश्र ई॰की २४ वीं दिसम्बरको इनके जड़के शलमुख्तनसरने इन्हें मरवा खिनाफ्तका उत्तराधिकार
श्रपने हाथ लिया। श्रव्नुने इनका शरीर काट सात
टुकड़े कर दिया था।

श्रल सुतीय विज्ञाह—श्रद्धास जातिने २३ वे खलीफा श्रीर सुक्तिदिर विज्ञाहने लड़ने। सन् ८४६ है • को श्रलसुस्तकफीने सरने बाद बगुदादने तख्तपर बैठ यह २७ वलार ४ मास राजा रहे श्रीर सन् ८७४ दै • को सर गये। इनने लड़ने श्रलतयने पोछे बगु-दादनी गही पायो थी।

अलमुत्तकी विसाह—अव्यास वंशक २५ वें ख्लीणा श्रीर अल मुक्तिदिरके लड़के। सन् ८४१ दें को यह अपने भाई अलगाजीकी जगह बगदादके तक्तपर वैठे और तीन वर्ष ११ मास ८ दिन राज्य कर सन् ८४५ दें को मर गये। पीछे इनके भतीजे श्रीर अलमुक्तफीके लड़के अलमुद्धक, फीको राज्यका उत्त-राधिकार मिला था।

यल मुविष्कृष विद्वाह — बग्दादवाले ख्लीफ़ा सुतव-किल-विद्वाहिन लड़ के भीर अल-मातिमद-ख्लीफाने भाई। अलमातिमद ख्लीफानो इन्होंने प्रतुसे लड़ते समय वड़ी मदद पहुंचायो थी। सन् ८८१ ई॰ नी यह कुछ रोगसे पीड़ित हो मर गये। मरते समय इन्होंने कहा था, — मैं एक लाख सिपाहियोंका सेना-पति हं, किन्तु उनमें अपने-जैसा हतसाय किसीकी नहीं पाता। सन् ८८२ ई॰ को अलमोतिमदने मरनेपर इनका लड़का बग्दादमें सिंहासनारूढ़ हुआ। यह सुपने बाप अलमुखनसर विद्वाहिकी लगह मिश्र

भीर सिरियाके खुलीफा बने थे। इनके फातिमा वंशका अधिकार घट घीर राजनीतिक प्रमाव मिट गया। एक श्रीर तुर्की श्रीर दूसरी श्रीर फ़र्झोंने सिरियाका कितना हो प्रान्त छीन लिया था। सन् १०८७ ई ० के श्रतोवर मास उन्होंने सिरिया पहुंच ः ग्रन्ति ग्रोक्ते सामने हेरा हाला ग्रीर सन् १०८८ ई० कौ २० वी जूनको उसे ग्रधिकार किया। ट्रूसरे वर्ष वह मारतून नोमान और जुलायी मास ४० दिन अव-रोध बाद जेरूसलमने मालिक बन बेंटे थे। जेरूस-सम ग्रुक्रवारको सवैरे छूटा। सत्तर इज़ारसे ज्यादा मुसलमान अल अक्सां ससलिट्में मारा गया। दन्होंने सन् १०७६ ई० को २४ वीं अगस्तको कायरी ·नगरमें जन्म लिया था। सन् १०८४ ई॰ की २८ वीं 'दिसब्बरको यह ख्लीफा बने और सन् ११०१ ई॰ की १० वीं दिसम्बरको सर गये। इनके पुत्र असर **उत्तराधिकार** वि प्रस्वाम-उताइने ख्लाफ्तका पाया था।

श्वसुस्तैन विद्वाह—श्रव्यास वंशके १२ वे खलोफा, सहस्मदक्षे लड़के शौर मौतसिम विद्वाहके पोते। सन् ८६२ ई० को बगदादमें यह शपने चकेरे भाई श्वत-सुस्तनसर विद्वाहके मरनेपर गही बैठे थे, किन्तु इनके भाई श्वत-मौतिन, विद्वाहने सन् ८६६ ई० को जबरन् इन्हें तखूतसे उतारा श्रीर पोक्टे चुपके चुपके मरवा हाला।

श्रवसुरतासिम विद्वाह—श्रद्धास धंश्रके ३७ वे' श्रीर श्रितम ख्लीफा। इनका उपनाम श्रवृ श्रहमद श्रव-दुबाह रहा। सन् ११४२ ई॰ को यह श्रपने वापकी जगह बगदाइमें तख्तनशीन् हुए थे। इनके समय सुगल बादशाह श्रीर चङ्गीज खानके पोते हलालू खान् दो महीने बगदादको घेरे पहे रहे। उन्होंने दुन्हें श्रीर इनके चार लड़कोंको श्राठ लाख श्रधवासियोंके साथ पकड़ बहुत हुरे तीरपर मरवा डाला। इन्होंने १५ चान्द्र वत्सर श्रीर ७ मास राज्य किया था।

अलमुस्तकफ़ी विक्षाह—अब्बास दंशके २२ वे खलीफ़े, भलमुकतफ़ीके लड़के और अल सीतिज़द विक्षाहके पोते। सन् ८४५ ई० को इन्होंने अपने चाचा अल- मुस्तफीका उत्तराधिकार पाया था। किन्तु बग्दाद्में १ वर्ष श्रीर ४ मास राज्य करने बाद सन् ८४६ ई॰को इनके वजीरने इन्हें तख्तसे उतार अलमुतीय विद्या- इको खुलीफ़ा बनाया।

अलमुस्तनिसर विद्वाह—फातिमा वंशवासी मिश्रके भू वें खलीफे और ताहिरके लड़के। सन् १०३६ ई० को दन्हें अपने पिताका उत्तराधिकार मिला था। इन्होंने बसासिरो नामक किसी तुर्केंके साहाय्यसे सन् १०५४ ई० को बगुदाद जीता और अलकायम विद्वाहको केंद्र किया। डेड़ वर्ष तक यह सुसलमानोंके एक-मात्र खलीफा सममें जाते रहे। ६० वर्ष राज्य करने बाद सन् १०८४ ई० को दनको मृत्यु हुई थी। इनके लड़के अल-सुस्ताली विद्वाह अबुस कासिम पीछे तख्तपर वैठे।

यत-सुस्तनिसर विद्वाह प्रथम — श्रव्वास ; वंशके ११ वें खुळी पा। सन् ८६१ ई० के दिसम्बर मास यह अपने पिता श्रवसुतविक्षत्तकी इत्या बाद वगृदादके तख्तपर बैठे थे। छः महीने राज्य करने पीछे ही स्त्युने इन्हें घर दवाया। चचेरे भाई श्रवसुस्तेन विद्वाहको इनका उत्तराधिकार मिला था।

शल-मुस्तनिसर विज्ञाह हितीय—शळास वंशके ३६ वें ख्लीफा। इनका उपनाम श्रवू जफार श्रवमन्त्रूर रहा। सन् १२२६ ई० को श्रपने पिता ताहिरके मरने बाद बग़दादमें यह सिंहासनारुढ़ हुए थे। कोई १७ वर्षराज्यकर सन् १२४२ ई० को इन्होंने शरीर छोड़ा। इनके लड़के श्रल-मुस्तज्को राज्यका उत्तराधिकार सिला था।

श्रल-सुस्तिफ्रि विज्ञाह-शब्बास वंग्रके २८ वे ख्लीफ्र श्रीर श्रलसुक्तदिकि प्रत्न । सन् १०८४ ६० को देरा-नके सुलतान बरक्यारक, सलजूकीने इन्हें बगदादकी गहीपर बैठाया था । सन् १११८ ६० की २५ वत्-सर राज्य करने बाद यह सरे श्रीर इनके लड़के श्रलसुस्तरभीद ख्लाफ, तके सालिक हुए ।

अल सुस्तजी नि शमर विलाह अब्बास वंशके ३३वें खुलीफा। सन् ११७१ ई॰ को यह श्रपने वाप अल सुस्तन अदकी जगह बगदादमें गहोपर बैठे थे। इन्होंने कोई ७ वर्ष राज्य कर सन् ११७८ ई० की अपना धरीर छोड़ा। इनके खड़के अलनासिर विकाइको सिंहासनका उत्तराधिकार मिला था।

अलम्पट (सं॰ पु॰) १ भवनका भौतरी भाग, मकान्का अन्दरूनी हिस्सा। २ अन्तःपुर, ज्नान-खाना। (बि॰) ३ जितिन्द्रिय, पाकदामन, जो परस्तीगामी न हो।

भंबन्यग्र (सं॰ पु॰) मर्लयज्ञे निरर्धकः पग्रः।
१ यज्ञके लिये मप्रमस्त पग्रः। (ति॰) २ पग्रः पालने
योग्य, जो सवैभी रख सकता हो।

अलम्पु रुषीण (सं॰ पु॰) अलं समर्थः, पुरुषाय, अलम्पु रुष स्वार्थे ख। १ प्रतिमल्लादि पुरुष, जो अख्स दूसरेसे कुम्बी लड़ सकता हो। (ति॰) २ पुरुषके योग्य, जो आदमी बन रहा हो। ३ पुरुषके अर्थ पर्याप्त, जो आदमीको काफी हो।

श्रसम्बसुष्तक (सं॰ पु॰) सुष्तक दृत्त, मोखेका पेड़, वनपसास।

श्रसम्बस्त (सं०पु०) १ पर्याप्तवसयुक्त, खूब ताकः तिवर। २ शिव।

श्रलखा (सं स्त्री ) १ तिकालावू, कड़वी लीकी। ं २ स्थावर विवान्तगैत पत्रविव, पत्तीका ज़हर। श्रलखुना (सं स्त्री ) गोरचमुखी, गोरखमुखी।

श्रलस्तुद (स'॰ ली॰) वालक, बचा।

श्रालखुडि (सं० स्ती०) श्रालं व्यर्था पर्याप्ता वा बुडि:। १ निरर्थे क बुडि, फ्जूब फ. इस, जो समभा किसी कामकी न हो। २ पर्याप्त बुडि, काफी फ. इस, जो समभा पूरी हो।

श्रवस्तुष (सं॰ पु॰) श्रलं पुष्णाति, श्रवम्-पुष-क
पृषो॰ पकारस्य वकारः। १ वान्तिरोग, कृकी
वीमारी। २ प्रहस्त, फैली हुई मुद्दी। ३ रावणके
एक मन्त्री। ४ राचस विशेष। घटौत्कचने इसे
मार डाला था। ५ भूकदम्बद्धच, श्रजवायनका पेड़।
श्रवस्तुषा (सं॰ स्त्री॰) १ लज्जावती लता। यह
मधुर, लघु श्रीर क्रिम, कफ तथा पित्त मिटानेवाली
होती है। (भावप्रवार) २ भूकदम्ब, श्रजवायन।
२ महात्रावणी, गीरखसुष्ठी। ४ गुगुल। ५ सुप्रव-

णाद्य लीह। ५ लीहमल, लोहेका लङ्ग। ६ चूर्ण विशेष। यह सामवातको दूर करता है। (चक्रपाणिश्त-कत संग्रह) ७ अप्सरो विशेष, कोई परी। ८ गण्डीरी, घेरा, रोक। इस जलरेखाको कोई लांघ नहीं सकता। स्वर्णस्या मार्यको जाते समय रामचन्द्र सीताकी चारो श्रोर यही रेखा खींच गये थे, जिससे बाहर हो रावणने उन्हें हरण किया।

अलम्बुषाद्यचूण (संक्षी॰) श्रीषधिवशिष। यह चूण -श्रामवातमें हित है। बनानेका प्रकार यों है—श्रवस्तुषा, गोत्तुर, गृहूची, हबदारक, पीपल, तिहत्ता, मुस्ता, वरुण, पुनण वा, तिप्रका, नागर, इन सव द्रश्रोंको खूब महीन चूण वना चूण के बराबर मण्डूर चूण मिलाना चाहिये। इसका श्रतुपान दिष्, मण्ड, काञ्चिक, दूध, तक्र, मांसका रस प्रस्ति है। इनमें समय पर जो मिल जाये, उसीके साथ सेवन करे। (क्षपाण्यहक्षत संग्रह)

श्रन्यप्रकार—श्रलस्वुषा, गोत्तुर, वर्ष्णमूल, गुड़ूची, इन सबका क्रमश्रः भाग बढ़ाकर सबके सम-भाग हददारकका चूर्षं मिलाना होता है।

( चक्रपाणिदत्तक्षत संग्रह )

तीसरा—श्रलम्बुषा, गोत्तर, वरुणका सूल, गुड़्ची, नागर यह सब बराबर एकत्रं करके चूर्ण वनानाः चाहिये। (भागमाण)

**प्रलम्बुसा, अ**लम्बुषा देखो।

मलकोर्धस्तनी (सं॰ स्ती॰) जिस स्तीका स्तन लक्बा भीर उभरान हो, छोटे भीर भुके हुए सीनेकी भीरत।

अलस्वीष्ठी (सं॰ स्ती॰) जिस स्तीते लस्वा श्रीष्ठः । न रहे, क्षोटे होंठवाली श्रीरत।

अलभुष्यु (सं॰ ति॰) घलम्-भू-ग्**ण्**। सम<sup>र्घ</sup>ः-कृत्विल, पूरा।

भ्रतय ( सं॰ पु॰ ) १ भ्रवितयन, सनातनत्त्र, सवात, टिकाव, । (व्रि॰) २ भवनविद्यीन, तामकान्, जिसको घर न रहे।

भन्तर-बन्द (हिं वि ) ख्राव, बुरा। भन्न-रभीद---भन्नास वंभक्ते भ्वें ख्लीमा भीर मेहदीके

पुत्र। इन्हें लोग हारून-पन रशीद भी कहते थे। यह प्रतिफ् तैलामे प्रधान नायक रहे चौर सन् १७० ई ॰ को अपने बड़े भाई अलहादीकी जंगह गहीपर बैठे। बगदादमें ऐसा अच्छा सीर होशियार बादमाह दूसरा नहीं हुमा। यद्यपि इन्होंने मपना राज्य अधिक न बढ़ाया, तथापि जिस कांसमें हाथ लगाया, वही पूरा उतर गया। इनके समये सुंसल-मानी साम्बाच्य प्रतिशय सम्पन्न रहा। इन्होंने प्रपना विशाल राज्य तीन लड़कोंमें नीचे किखे तीरपर बांट दिया या, बड़ा खड़का अल्-घ्रमीन घीरिया, दराक, तीनो अरब, मेसोपटेमिया, असीरिया, मिडिया, पैलेष्टिन, सित्र, इथिबोपिया, जिब्राल्टरका खुलीफा हुया, मंभली चल्-मामून्को ईरान, किरमान, इच्हीज, खुरासान, तबरिस्तान, काबुलिस्तान, जुबूलि-स्तान, मावर्बहर मिला; श्रीर छोटे श्रलकासिमने बारमेनिया, नतोलिया, जुरजान्, जारजिया, सरके-शिया श्रीर यूक्सायिन देश पाया। उपद्रव उठानिपर दक्तोंने प्रत्येक बार यूनानियोंको युद्धमें हराया था। सन् ८०३ ई॰ को यूनानसमाट् नीसफोरसने इनके पास निम्नलिखित श्राणयका एक पत्र मेजा,—''श्रापने द्रान समाज्ञीसे जितना धन छीना है, उसे श्रीष्ट्र वापस दीजिये; वरं इमारी फीज जाकर श्रापका राज्य विध्वंस कर डालेगी।" यह पत्र पाते ही दृन्होंने चपनी फीजको वटोरा श्रीर हेरेक ही पर धावा मारा था। राइमें को नगर वा माम पड़े, उनको यह भाग या तलवारसे उड़ाते यथे। कुछ दिन इनके इरिकाली नगर दृढ़ रूपसे घेरनेपर यूनानसम्बाट् वार्षिक कर देनेको राजी हुए। सन् ८०४ ई. को फिर युद बढ़ा श्रीर यूनान-सस्द्राट् नीसफीरसने बहुत बही भीजकी साथ इनपर घावा मारा। किन्तु वह ४० इज़ार सिपाड़ी खो हार गये, जिस्त्रमें तीन ज़ख्म लगे श्रीर सुसलमान उनके मुल्लकों बरबादकर लुटसे मालोमाल लौट पड़े। दूसरे वर्ष यह फिरीजिया पर चढ़े, यूनानकी याची फीजके दांत तोड़े और शतुने देशको नाथ कर बग्दाद वापस शाये थे। सन् द०६ ई॰ को इन्होंने १३५००० सिपाहियों और Vol. II.

कितने ही खेच्छासेवकांके साथ फिर यूनानपर धावां मारा भीर हरिकलीको ले १६००० युनानियोंको बन्दी बनाया। सायिप्रस हीप दनकी लूटमारसे विलक्षत तबाह हो गया था। इस विजयसे नीसफीरसन मीतचिकत हो वार्षिक कर उसी समय मेज दिया, जो युद्धका प्रधान कारण रहा। इन्होंने २३ वर्ष राज्य किया भीर सन् ८०८ ई०की २४ वीं मार्च यानिवारको सन्ध्या समय खुरासान्में ग्ररीर छोड़ा था। इनके बड़े खड़के युन् भ्रमीनको सिंहासनका उत्तराधिकार मिला।

यल-रशीद विज्ञाह— श्रद्धास वंशकी १६वें खुलीफा। इन्होंने अपने वाप अल्मुखरशदके सरने बाद सन् ११३५ ई.॰को राज्यका उत्तराधिकार पाया था। सन् ११३६ ई.॰को यह सरे और अल-मुखल, हिरके जड़के अलमुक्त तफी गहीपर वैदे।

यल राजी विक्षा ह — घळ्यास वं श्र के २०वे ख्लीफा और भलमुक्तदिरके प्रत्न । सन् ८३४ ई०के प्रत्रेल मास वज़ीर दन्न मक्लने दनके चाचा भलकाहिर विक्राह-को तख्तरे उतार दन्हें ख्लीफा वनाया था। सन् ८३६ ई०में दन्होंने अपने को स्ट्लोरों से विरा पा और कोई लायक, वज़ीर न देख भमीर-उस-उमराका नया पद निकाला। इस पदके भिकारी इमाह-छद्द-दौला खली बोयाको राजसका भल्या सत्व प्राप्त था। खलीफा भी उनसे वेपूछे क्पया-पैसा से-ट्रेन न सकते रहे। सन् ८३७ ई०को सुसलमानोंका विश्रास साम्बाज्य निक्कलिखत लोगों में बंठ गया था,—

षली बरीदी नामन निसी बलवायीन छीन लेते यौर निकाले न निकलते भी वसत, बसरा, कूफा और यरनी दरान अमीर्-उल-उमराकी सम्पत्ति समका गया। दमाद-उद-दौला यली दनन् बोयाने फार और फारि-स्तान (ईरान) पाया, जिनका निवास ग्रीराज़में रहा। दमाद-उद-दौलाने भाई क्ल-उद-दौलानो ग्रल-जबल, ईरानी ईराक और पारिध्योंका प्राचीन देश मिला। यह दस्महानमें रहते थे। देशका दूसरा भाग वाग्रमिनने हाथ लगा। इमीदिया वंशके शहलादे दयार रिवया, दयार विक्र, दयार मोदर और मौसल

नगरके राजा पुए। सिन्न भीर सिरीया सुहत्माद इब् तालके चक्रुलमें पड़ा, जो पहनी वहां शासक रहा। प्रकृरीका भीर स्पेन बहुत दिन पहले ही स्रतन्त्र बन बैठा था। सिसिची भीर क्रीटमें स्थानीय न्टपतिने राज्य चलाया। समानीय वंशके श्रल्-नस्र-इव्-श्रष्टमदने खुरासान श्रीर मासबरुवहरको धर दबाया। दौलाम-तीय प्रथम वंशके नरेशोंने तबरिस्तान, जुरजन श्रीर माजिन्दरान पर कृव्जा किया। कुछ समय पहले ही अबू अली सुचमाद इबू ईसेलियास अल् सामानीने किरसान प्रान्त छीन लिया था। करसतीय चब् साहिर इमाम, बहरीन श्रीर इच ज़िलेके मालिक रहे। इसीतरह समग्र राज्य विक्रिन्न हो जानेपर ख् जी फ़ाका पिकार घटा और सारा काम बिगड गया। इन्होंने ७ वर्ष २ मास श्रीर ११ दिन राज्य किया था। सन् ८४१ ई०को इनके स्रनेपर भाता ष्रज् मुत्तकीने सिंहासनका उत्तराधिकार पाया।

प्रस्ति । सह सिनका उत्तराविकार पाया।
प्रस्ते (सं॰ पु॰) प्रसम् प्रचं ते वा, प्रचं-प्रचं प्रचंवा या प्रक्रादित्वात् टेलीपः। १ पागल कृता।
२ प्रते तमन्दार। ३ क्रिमिनियेषः। महाभारतने यान्तिपर्वमें इसका विवरण लिखा है। सत्ययुगमें प्रसम् नामक एक प्रसुर था, एकबार वह वसपूर्वक स्मुकी
स्त्रीको हर ले गया। इसपर क्रुड हो स्मुने उसे
यह प्राप दिया,—'रे दुमिति! तूने जो पाप किया,
एसके लिये तू सूत्रक्षे प्रभोजी कीट होकर भूतसमें
जन्मग्रहण करेगा। फिर जब भेरे वंप्रमें राम नामक
एक पुरुष प्रवतार लेंगे, तब उनके एसदर्थं नसे तू

दापरयुगर्स ब्राह्मणका कपट वैश धारणकर कर्ण परश्रामसे ब्रह्म श्रस्तादि सीखने गये थे। एक दिन परश्राम कर्णकी जांघपर श्रिर रखकर सो रहे। उसी समय खून पीनेके लिये एक कीड़ा कर्णकी जहामें काटने लगा। उस कीड़ेके शाठ पैर, तेज़ दांत, सुई जैसे रोयें भीर सूत्रर जैसी सूरत थी। कदाचित् गुरुकी नींद टूट जाय, इस भयसे कर्ण सुपचाप ज्योंके त्यों बैठे रहे श्राखिर उनकी जहासे रुधिर बहकर परश्रामकी देहमें सगा श्रीर उनकी नींद टूट गई। उठकर उन्होंने देखा, तो पासमें उस कीड़ेको पाया। रामकी दृष्टि पड़ते ही वह कीड़ा पापमुक्त हो गया।

8 महाराज ग्रत्नु जित्तनय ऋतध्वजने पुत्र । कुमार ऋतध्वन सङ्घि गानवप्रदत्त सुवलय नामक प्रम पा कुवलयाख नामसे विख्यात हुए थे। वह किसी समय एक पापकर्मा दैत्याधम द्वारा उठाये गये गालवाश्वमका विच्न मिटाने उक्त श्रखपर चढ़ दुर्मत शुकरकृपी देत्य मारनेकी उसके पीछे पातासपुर पद्वंचे भीर वहां गन्धवराज विखावसुकी दुहिता मदालसाका पाणिग्रहण किया। उसके बाद प्रधान-प्रधान ग्रसुरींको मार मदालसाक साथ-साथ घोड़ेपर चढ़ अपने घर वापस आ गये। कालक्रमसे मटा लसानी गर्भमें ऋतध्वजनी विक्राम्स, सुवाहु श्रीर शत्-मदैन नामक तीन पुत्रीने जन्म लिया था। पीहे चौथा पुत्र भूमिष्ठ होने पर मदालसाने सामीके याजानुसार इसका अनक नाम रख दिया। राज-कुमार श्रसकेने कुमारकालमें क्रतोपनयन हो, विशिष्ट ज्ञान पा मात्रसमीप राजधर्म, वर्णधर्म, पात्रसधर्म एवं नित्यनैमित्तिकादि भेदसे गाईस्थाधर्म सीख यौवनमें पदार्पेण करते हुए यथाविधान दार-परियन्त किया। इसके बाद पिता ऋतध्वज चरम वयसमें उपनीत हो इन्हें राज्य दे तपसरण निमित्त वनको गये थे। राजकुमार असर्क राज्य पा माताके उपदेशानुसार न्यायसे पुर्वकी तरह प्रजापालन करने लगे। इसीतरह कुछ समय राज्य करने बाद यह ग्रपने दूसरे बड़े भाई. सुवाडुके चक्रान्तसे काशिराज द्वारा निषीडित होने पर महामित दत्तावयके धरणा-पन इए। उता महाभागके उपदेशानुसार प्रात-विवेक लाभ कर इन्होंने सांशारिक क्रेदनकी वासनासे काशीपति श्रीर अग्रज स्वाहुकी ससुदाय राजा देने का प्रस्ताव डठाया था। किन्तु वह राजा देने का हितु सुनकर वे क्षक लिये-दिये ही भापने स्थानको वापस गये। पीक्रे यह भी भापने ज्येष्ठपुत्रको राज्य सौंप भातासिदिके लिये वनको चल दिये। (मार्कछेवपुराष)

चन्नियाति (वै॰ वि॰) सम्प्रदानीत्सुक, श्रीसंसमन्द्रः जन्द्र देनिवाला ।

ग्रन्तरप्पू (हिं वि ) मनमाना, वाहियात। ग्रन्तनक्रेड़ा (हिं पु ) १ घोड़ेका बचा। जनतक घोड़ा दूध पीता ग्रीर सनारी नहीं देता, तनतक श्रन्तन बक्टेड़ा कहनाता है। २ ग्रनभिन्न बानक, नादान् नड़का। (स्ती ) श्रन्तनक्रेड़ी।

पत्तताना (हिं क्रि ) उद्दे :खर्से प्रव्द निकालना, जीर-जीर बोलना।

चलताभवत् (वै॰ ति॰) उत्तेजित दोनेवाता, जो उत्पादी वन रहा हो।

बलते (सं श्रव्यः) वाष्ठ-वाष्ठ, क्या खूव, शावाश। नाटकम् जो पिशाचका श्रीभनय करता, उसकी बीलीमें प्रायः यह शब्द काम पाता है।

म्मलवसा (सं॰ स्ती॰) १ ज्योतिसती, रतनजीत। १ इरीतकी, इर।

अलवर—१ राजपूताना प्रान्तका राज्य। यह घणा॰ २७° ५ (१५ एवं २८° छ॰ भीर द्राधि॰ ७६° १० ल्या ७७° १५ पू॰ के मध्य भवस्थित है। इससे उत्तर गुड़गांव, नाभा राज्यका बावल एवं जयपुरका कोट-कासम परगना, पूर्व भरतपुर तथा गुड़गांव भीर दिल्य एवं पश्चिम जयपुर राज्य है। राज्यका चेत्रफल ३२४ वर्गमील है।

यह स्थान प्रायः पर्वतसय है। प्रतापिष्ठ नामक व्यक्ति वर्तमान महाराव न्यपियों के पादि पुरुष रहे। पहले दो प्राम श्रीर मचारी नामक स्थानके श्रवांश्वर ही प्रतापिषंहका श्रविकार था। सन् १७०१ ई०को लाटीं, मुगलों श्रीर महाराष्ट्रों में परस्पर विवाद बढ़ा, उस समय, लयपुरके महाराज भी नावालिग थे। सुविधा पाकर प्रतापिषंह खाधीन हुए श्रीर इसका समस्त दिल्ला श्रंश हड़प वेठे। प्रतापिषंह देखी। प्रतापके स्वर्गवास बाद उनके पोष्यपुत्र बख्तावर सिंहको यह राज्य मिला था। सन् १८०२ ई०को महाराष्ट्रींसे युद्ध होते समय बख्तावर श्रिंगरेज़ींका पद्य लिया। इस युद्धके बाद ही श्रीरेज़ सरकारने इस राज्यका श्रवशिष्ट उत्तरांश

बखूतावरको सौंप दिया था। उससे सातको जगह

पहले अलवरनरेश श्रंगरेल-सरकारको कोई कर देते न थे। सन् १८१२ ई॰को बख्तावरने लयपुर राज्यका श्रधिकत धोबी भीर सिक्रावा दुर्ग कीनं लिया। श्रंगरेज-सरकारके कहनेसे भी उन्होंने इन दोनी दुर्गको वापस देनेसे इनकार किया। उसपर श्रंगरेजी फीज भलवर जा पहुंची। बख्तावरने फिर निस्तार न देख दोनो दुर्ग कोड़ दिया था। बख्ता-वरके मरनेपर उनके पोष्पपुत्र वाणीसिंह इस राज्यके महाराव बने।

वस्तावरते वसवन्त सिंह नामक कोई जारक
प्रव्रथा। उनके मरनेपर उसने भी उत्तराधिकार
पाने की चेष्टा लगायो। वाणी श्रीर वसवन्त सिंह में
विवाद वढ़ गया था। सरकारने वसवन्त सिंह के सिये
जो सुव्यवस्था निकाली, वह वाणीसिंह ने न मानी।
उसीसे शंगरेजी फ़ौज श्रस्तवर मेजी गयी थी। उस
समय श्रम्तविधामें पड़ श्रस्तवरका उत्तर श्रधांथ वाणी
सिंह ने वसवन्त सिंह को सींप दिया। सन् १८५७
ई॰ को वाणीसिंह स्वर्गवासी हुए। उनके तिरह वर्ष
वासे पुत्र श्रिवदान सिंह महाराव बने थे। सन् १८७०
ई॰ को श्रिवदान सिंह ने इहसोक परित्याग किया।
उनका कोई भी उत्तराधिकारी न रहा। कितन ही
श्रम्भानके बाद नक्षक बंशोइव ठाकुर मङ्गलिखंह
भाववरके राजा वनाये गये।

श्रवार-नरेश श्रंगरेज सरकारकी श्रोरसे समानार्थं पन्द्रह तीपींकी सवामी पाते हैं। यह राज्य चीदह भागमें बंटा है—१ तिजार, २ वहरोग, ३ सन्दावर, ८ काण्यगढ़, ५ गोविन्दगढ़, ६ रामगढ़, ७ श्रववर, ८ वाणसुर, ८ कातुम्बर, १० लक्ष्मणगढ, ११ राजगढ, यानागाजी, १३ वलदेवगढ़ श्रीर १४ प्रतापगढ़।

इस राज्यका आधिसे अधिक भाग क्रिक्तार्शसं सगता भीर सावां, ज्वार, वाजरा, धान्य, यव, चना, गेहं, अफीस, तस्वाक्, रूई, इच्च तथा धान्य उपजता है। पहने इस राज्यमें कितने ही लोहेके कारखाने रहे, किन्तु अब एक भी नहीं देख पड़ता। तिजारा नामक स्थानमें कागृज बनता है। राजाके पास १८०० सवार, ८७५० पैदल, १० बड़ी भीर २८० छोटी तीप रहती है।

२ प्रस्तवर राज्यकी राजधानी—इस नगरका एक श्रोर पहाड़ श्रीर तीन श्रोर चहारदीवारी बनी है। स्रोग कहते हैं, कि निक्कस्य नामक राजपूतोंने चन्नारदीवारी उठवायी थी। नगरमें पांच फाटक जग हैं। सड़कें भी खूब पोख्ता बनी हैं। प्रधान भवन यह हैं.—१ महाराजका प्रासाद, २ महाराज वंख्तावर सिंहकी छतरी, ३ जगवायका मन्दिर, ४ कचहरी, तस्सीलदारी श्रीर ५ विपोलिया यानी फ़ीरोज धाइ बादभाइके भाई तरङ्ग सुलतानकी पुरानी कृत्र। सुसलमानी इमारतमें भीकनकी सिज-दश्गाच बहुत श्रच्छी बनी है। त्रिपोलियाके ठीक १ं००० फीट अपर किला खड़ा, जिसमें नक्क नरेशीं का प्रासाद श्रीर दूसरी इसारत उठी है। शहरकी चं हारदीवारी पहाड़ी चोटीके श्राय घाटी पार कर कोई दो भील तक चली गयी है। कहते हैं, किं उसे भी निकुष्भ राजपूर्तीने ही उठाया या। जैनियी श्रीर सराविगयोंने भी पांच बड़े-बड़े मन्दिर बने हैं। सीलीरेड भील प्राध कोसरी ज्यादा लग्बा धीर श्रीसतमें ४०० गज चीड़ा बैठता है। भीलसे इस नगरतक साढ़े चार कीस लम्बी नहर लगी, जिससे इधर उधरकी शीभा बढ़ गयी है। महती बहुत देख पडती है। भी लंके पास-पास प्रिकारकी कोई कमी नहीं। लीग प्राय: उसने निनारे प्रानन्द करने जाते है। वाणीविलास प्रासाद श्रीर खद्यान नगरसे श्राध कोस टूर श्रीर श्रपनी विचित्र शोभाने लिये मशहर है। रजीडग्टीके पासका तालाव बहुत धच्छा है। दूस नगरसे चारो श्रोर पक्षी सड़क गयी है।

श्रलवल (हिं॰ पु॰) मान, नखरा, ढकोसला। श्रलवांती (हिं॰ स्त्री॰) प्रस्ता, ज्ञा, जो श्रीरत इचा जन चुकी हो।

भ्रस्वासिक विज्ञाह—श्रद्धास वंशके ८वें ख्लीफा भीर श्रस मीतसिम विज्ञासके प्रतः। सन् ८४२ ई॰की ५वीं सनवरीको यस वगुदादकी गहीपर बैठे थे। दूसर ही वर्ष इन्होंने आक्रमण कर सिसिनीको जीत लिया।
यह ५ वत्सर ७ मास ३ दिन खनीफा रहे भीर
सन् ८४७ ई॰को मर गये। इनके भाई भन्मतविक्रिने राज्यका उत्तराधिकार पाया।

अलवाम् (४० प्र०) पश्मीने या उनकी वादर। यह प्रक् सर सादा रहता है, गोटा किनारी कुछ नहीं लगता। अलवायी, अलवाती देखी।

अखवाल (सं॰ क्षी॰) जवं जलकणा न बालाति ग्रह्माति रहिसूमियसमात्; जव-ब्रा-ल-क, तती नज्-तत्। यलहा, पेड़की चारो श्रोर पानी रोकनेको महीका बना हुश्रा घेरा।

असस् (सं वि वि देशि होन, भ्रं घला, नो चमकतान हो। असस (सं वि वि ) न लस्यित किसंसित् कार्यं व्याप्रियते; लस अस् ततो नन्न-तत्। १ दी घेस्वी, कियामन्द, सुस्त, टालमटोल करनेवाला, नो न्हरी काम छोड़ बैठता या पड़ा रहता हो। 'मन्दलन पिछन पालसः' गौतनीऽनुषं:।' (असर) (पु०) २ पादरोग विग्रेष, खरवा। खराब की चड़ लगनेसे पैरकी अंगुनीके बीचका मड़ना गलना असस या खरवा कहाता है। (स्थत) ३ विश्वचिकाका अवस्थाभेद, किसी किस्मका कोद। ५ व्याल नित न्दर, कोई बुखार। ६ निहारोग, ज्वान्का आज़ार। ७ व्रक्षभेद, कोई पेड़। 'प्रका पादरोग सात् कियानन्दे हुमानरे।' (विव ) प्रमृति विश्वेष।

मलसका, भवस देखी।

श्रवसगमन (सं॰ ल्ली॰) १ मन्दगमन, सुख चाड । (त्रि॰) श्रवसंगमनं यस्य, बहुनी॰। २ मन्दगामी, धीरे-धीरे चलनेवाला।

प्रनसता (सं॰ स्ती॰) प्रानस्य, सुस्ती। प्रनसत्व (सं॰ स्ती॰) पनस्ता देखो।

श्रवसा (सं क्यो॰) न वसित व्याप्रियते; वस-श्रम्, ततो नञ्-तत् टाप्। १ कार्य करनेमें श्रम् स्ती, जो श्रीरत काम करनेमें होशियार न हो। २ इंसपदीचता, वाजवन्ती। 'पवसा इंसपबाहा' (विश्र) श्रवसाना (हिं॰ क्रि॰) श्रवस होना, सुस्त पहना,

भुवना, भपकी लेना।

यलसी (हिं खी) यतसी, तीसी। इसका व्रख कोई गज-पीन-गज जपर उठता है। शाखा अधिक नहीं होती। छोटी पत्तीसे भरी दो-तीने टहनी बातो, जा कबी, मुलायम श्रीर सीधी रहती है। फूल नीला श्रीर खूबस्रत लगता है। उसकी ट्रट जानेपर छोटी गांठ पड़ती, जिसमें बीज बैठता है। इसका तेल जलाने रंग चढ़ाने श्रीर स्थाही बनानेका काम देता है। तेल निकलने बाद बीजका बचा हुशा श्रंथ गाय-भेंसको खिलाते श्रीर खली कहते हैं। शब-सीका बीज कूट श्रीर गर्मकर पुलटिस बनाया जाता, जो फोड़े-फुन्सीको बैठा या प्रकाकर श्रव्हा कर देता है। श्रव्मी देखो।

भ्रतसेचणा (सं॰ स्त्री॰) मरू दृष्टि डालनेवाली, विक्रीरत सुस्त नज़र फेंक रही हो।

श्वनसेट (चिं॰ स्त्रो॰) १ विन्तस्व, वक्ष्मा, देर। २ घोकाधड़ी, डेरफेर। ३ विम्न, दिकता

चलसेटिया (हिं॰ वि॰) १ मन्द. टीना, सुस्त। २ वाधक. रोकनेवाला।

प्रसंसेतुका ( सं॰ स्त्रौ॰ ) रक्त सळालु, सास साजवन्ते

त्रनप्तींहां (हिं° वि॰) त्रनस, सुन्त ।

चलद्वरा ( प्र॰ वि॰ ) प्रयम्, जुदा, दूर।

चन्द्रन (हिं पु॰) **ग्रामत, बुरा व**न्नु।

श्रनिश्चा (हिं॰ स्ती॰) रागिनी विशेष। यह हिर्ग्डोन रागकी स्ती श्रीर दीपककी प्रतवधू है। इसमें समग्र ख़र कोमन रहता है। करुणा देखानेमें यह गायी जाती है।

अलहैरी (अ॰ पु॰) उष्ट्रविशेष, कोई अरबी ऊंट। इसके एक ही कूबड़ रहता है। चलनेमें यह बहुत तेज पड़ता है।

प्रलाई, अलायी देखो।

प्रलागर—मन्द्राज प्रान्तके मदुरा जिलेकी निम्न पर्वत-श्रेणी। यह पहाड़ सम्बाईमें हः कोस बैठता भीर श्रीसतपर समुद्रतस्ति १००० फीट संचा पड़ता है। इसमें भुरभुरा पत्थर भरा, किन्तु श्राधारपर भूगर्भ सम्बन्धीय वसु भी मिसता है। यह श्रेची० १०० १६ उ॰ ग्रीर ट्रांघि॰ ७८° १७ (१५ पू॰ पर ग्रवस्थित है।
सदुरासे कः कोस उत्तर-पूर्व इसके नीचे कज्ञनों या
कज्ञारीका 'कज्ञार ग्रलागर कोविल' नामक प्राचीन
मन्दिर बना है।

त्रजागजाग (हिं॰ स्त्री॰) १ नृत्यविश्रेष, निसी निस्मना नाच। २ साफ् खेल, प्रनोखा तमाशा।

अलाग्डी—वस्वईपान्तके पूना जिलेका एक हिन्दू तीर्ध-स्थान। यह श्रचा॰ १८° २७ उ॰ श्रोर द्राघि॰ ७५° हुँ ३ पू॰ पर श्रवीस्थित है।

प्रलाग्डु (सं॰ पु॰) हिंस कीट वा जन्तु विशेष. कोई जुहरीला कीड़ा या खंखार जानवर।

त्रसात (सं॰ पु॰-क्लो॰) न सत्यते त्राइन्यते; सत सौत्र॰ सर्मणि चर्न, पृषो॰ वा क्लीवलम्। १ त्राङ्गार. धूमरिंदत ग्रांगका ढेसा। २ कोयसा।

प्रजातचक (सं० ली०) १ प्रागका फिरा। यह किसी जसती सकड़ी को जस्द जस्द घुमानेसे प्राकाशमें खिंच जाता है। २ बनेठी। ३ तृत्यविशेष, किसी किस्मका नाच।

त्रसात्य (वं वि वि ) मसम्- खद हिंसायां णः दिनारसोपो गुणाभावोऽसमो मसारस्य मसारस्य निपा- त्यते, मसं पर्याप्तमातदेनं हिंसा यस्य। (देनराज) १ मातदेनमीस, पीड़नभीस, हिंसस. तससीफ देने- वासा, जिससे सोई फायदा न पहुं दे। (पु ) २ मिन्न, बादस ।

भ्रलान (हिं०) मालान देखी।

मलाप (हिं०) पालाप देखो।

मलापना (हिं० क्रि॰) १ विश्वच खरसे गान करना, जंची प्रावाजमें तान लड़ाना।

श्रलापी (हिं॰) पालापिन् देखी।

त्रलापुर-१ विद्वार प्रान्तके दरभङ्गा राज्यका परगना । पहले यहां जङ्गली हाथी बहुत रहते, जिनकी लूट-खसोटमें उन्नतिके सब काम रुकते थे। श्रव यह परगना स्वतिश्रय समृद्व बन गया है। इस परगनेका धान्य समग्र विद्वार प्रान्तमें प्रसिद्ध है।

२ युक्तप्रान्तके बदाव जिलेका नगर। यह बचा॰ २७ ५४ ४५ उ॰ तथा द्राघि॰ ७८ १७ प॰ पर पवस्थित भीर बदावं नगरसे दिल्ला पूर्वे साढ़े पांच कोस दूर है। सन् १४५० ई० को दिल्ली की बादशाक्षा कोड़ बदावं भानपर श्रलावृद्दीनने इसे श्रपने नामपर बसाया था। श्रहरकी लमीन सार-स्वत ब्राह्मणोंके श्रिषकारमें वर्षों से चली श्राती है। श्रलावृद्दीन ही उन्हें यह दें गये थे।

प्रलाह, प्रलाबू (सं॰ स्ती॰) न सक्ति प्रव्हायते लिवि (निव सम्नेनेनिषय। उप्।१२०) इति उ वा ज न सोपः पित्नादृद्विषय। तुस्बी, तुस्बक, तुस्बा, पिण्डफला, महाफला, सबुका, तुस्बिका, कहू, लीकी।

प्रवाब (Langenaria vulgaris, Bottle gourd)
प्रव्दे प्रयम् प्रमें हमलीग बराबर लीका या लीकी
कन्नते हैं। यह एक प्रकारकी लताका फल है।
इसके पत्ते गोल श्रीर डालीके पास कटे होते हैं।
पत्ते की लड़में बड़े-बड़े रेग्ने होते हैं। ठाट श्रीर
वच्चपर चढ़नेके समय यही रेग्ना पह्नव श्रीर प्राखा
श्रादिमें लपट जाता है। वसन्त श्रीर श्रीत कालमें
कह होता है। परन्तु यद्ध करनेसे यह लता
दूसरी ऋतुमें भी लग सकती ह।

प्रधानतः कह् दो तरहका होता है, - सस्बा भीर गोल। इसकी पलावा रङ्ग रूप भी कई तरहका देखा जाता है। कोई कहू खूव हरा, कोई इलका सफी, द. भीर कोई पोलायन लिये सफी, द होता है। किसी-किसी कहू का अपरी हिस्सा गोल ग्रीर नीचेका चिपटा होता है। इसकी वीला, तानपूरा श्रीर सितार ् बनाया जाता है। कितने ही कहू गोल होते हैं, परन्तु उनकी नीचिका भाग चिपटा नहीं होता। किसी-किसी कहू के नीचेका भाग गांल होता सही, परन्तु शिरके जपर गड़ा रहता, जिस पर फिर कुछ अंश उन्नत हो जाता है। उदासी लोग इसीको जल पीनिको तुम्बी बनाते हैं। जिस कहू के अपर ऐसा गड़ा नहीं होता, वैश्वाव सम्प्रदाय उसीसे गोपीयन्त प्रस्तुत करता है। लोई कोई कह तीन चार हाथ लम्बा होता है। फिर एक जातिकी तुम्बीकी 'कड़वी लीकी कहते हैं। देखने में यह सब, या कुछ पीत-मित्रित म्बेतवर्ण होती श्रीर खानेमें कड़वी लगती है।

वैद्यशासके मतसे, जीकी मिष्ट, हृद्य, रिवकर, भेदक भीर गुरुपाक है। इससे पित्त श्रीर कफ नष्ट होता है। परन्तु राजवझभ कहते हैं, कि इससे कफ बढ़ता है। युरोपीय विकित्सकोंने भी परीचा करके इसके गुणको देखा है। इसके वीजका तेल कपालमें लगानसे श्रिरका दर्द दूर हो जाता है। पेशाव बन्द हो जानेपर लीको, इसके पत्ते, डाली या रेशेका रस सेवन करानेसे पेशाव उतर आता है। ज्वरमें रोगी जब प्रलाप करता, उस समय इसका सत शिरमें लगा देनेसे बहुत उपकार होता है। प्रवाद है, कि अत्यन्त प्रसववेदनाक समय यदि पूरके ज्वरकी लीकोका सखरा मूल गर्भिणीके वालमें वांध दिया जाय. तो तुरत ही प्रसव हो जाता है।

लौकी लताकी डाली, अगले हिस्से. याक और फल सबकी तरकारी बनती है। नवमी तियिको प्रलाटुन खाना चाहिये। गोल कहू खानेका भी प्रास्त्रमें निषेध है।

भलावुक (सं॰ पु॰) सखके सुखका रोग विशेष, चोड़ेके सुंहका भाजार। इसमें घोड़ेके सुंहसे दुर्गेन्स निकलता, तालु सूज जाता भीर घास या दाना खाने पर दर्द होने लगता है। (जबदक)

भसावुका (सं•स्ती॰) १ कटुदुग्धासादू, कड़वी सम्देस सीकी।

भनादनो (सं॰ स्त्री॰) १ कटुदुग्धासावृ, कड़वी सफ़्दे सौकी। २ कटुतुम्बी, कड़वा कद्र्। ३ मिष्ट तुम्बीनता, मीठी सौकीकी वेस।

श्वलाबुपाव (सं॰ क्ली॰) तुम्बा. सहूका बरतन। इसे प्राय साधुसंन्यासी ही व्यवहार करते हैं।

मलावुसय (सं वि । मलावु-निर्मित, जो नह् से बना हो।

श्वलावृतिषि (सं॰ पु॰) श्वलावृसे रत्तमीचण, जीकीसे खूनका निकालना।

घलानुसुद्धत् ( सं॰ पु॰) श्रम्बवेतस, घमलवेत। घलाबु, भनाव-देखो।

ग्रलाबूकट (सं॰ क्षी॰) ग्रलावूनां रजः, प्रलाव् रजीऽर्थे कटच्। धलाबका रजस, लीकीका रोगां। श्रनाबूयन्त्र (सं० सी०) यन्त्रविशेष, कोई श्राना। श्रनाभ (सं० पु०) हानि, नाभका श्रभाव, नुक् सान्, फायदा न होनेको हानत।

चलाम (हिं॰ वि॰) चलामा, महार, वातृनी, भूठी बात बना घीका देनेवाला।

ग्रसामत (ग्र॰ स्त्री॰) सच्चण, निमान्, देखावा।
श्रसायक (हिं॰ वि॰) नासायक, श्रयोग्य, खुराव।
श्रसायी (हिं॰ वि॰) १ श्रसस, सुस्त, ढोसा।
२ विहार प्रान्तके मं गेर जिसेकी पहाही नटी।
अमुयो ग्रामसे दो कोस दिचल यह क्यू स नदमें
गिरती श्रीर ग्रीम ऋतुमें सुख जाती है।

मलायोपुर, ( श्रालाइपुर )—बङ्गाल प्रान्तके खुलना जिलेका गांव। यह भैरव एवं श्रठारहबङ्गा नदीके सङ्गम श्रीर पद्या॰ २२° ४८ व॰ तथा द्राधि॰ ५८° ४१ यू॰ पर वसा है। यहां प्रधानतः महीके वहुत बढ़िया बरतन बनते हैं।

श्रकाय्य (बै॰ ति॰) ऋ वाडु॰ श्राय्य, रस्य लकार:।
१ गमनगील, श्रागे वढ़नेवाला। (पु॰) २ इन्द्र।
श्रकार (सं॰ पु॰) श्ररायंते; ऋ-वञ् लुक् श्रच्,
रस्य लकार:। १ कपाट, किवाड़। २ हार, दरवाजा। (हिं॰) ३ श्रलाव, धूनी, भट्टी।

प्रनात (हिं॰ वि॰) १ प्रनर, प्रकरेख, काहिन, निक्या।

-श्रनाव (हिं॰ पु॰) श्रनात, नौड़ा। श्रीतकान-में भपने दरवाज़े के सामने तापनेकी लोग जिस गड्देमें वास-फूस श्रोर नकड़ी-काठ डाल श्राग सुन-गाते, उसे श्रनाव बताते हैं।

श्वावन (हिं॰ पु॰) वादित्र विशेष, कोई वाजा। पुराने समय यह चमड़ेसे मढ़कर तैयार किया जाता था। श्वावनी (हिं॰ स्त्री॰) वादित्रविशेष, कोई बाजा। पुराने समय इसे तारसे वजाते थे।

अलावलपुर पद्धाव प्रान्तके जालन्धर जिलेको करतार-पुर तहसीलका यहर। यह अचा॰ ३१°२६ उ० भीर ट्रांचि॰ ७५°४२ पू॰ पर अवस्थित है। इस नगरमें तीसरे दरजेकी स्य निसपिलटी बैठती और जुड़ोसे बड़ी भामदनी उठती है। श्रलावा (श्र॰ क्रि॰ वि॰) सिवा, यतिरित्त, भिन्न, होड।

अलास (सं॰ पु॰) न लस्यित अनेन, करणे वल्। १ जिह्वास्मोट, जीमका फोड़ा। २ जिह्वागत मुखरोग, जोममें होनेवाली मुंहकी काई वीमारी। इसमें दुष्ट कफ्रयोशितसे जिह्वातलपर दार्ग घोष उठता है। उसके बढ़ जानिसे जीम जकड़ शीर जड़में पक जाती है। (सशुव)

भनास्य (सं• वि॰) अनुस, काहिल।

भलाहाबाद—१ युक्तप्रान्तका डिविज्न या विभाग। यह
भचा॰ २४° ४७ एवं २६° ५७ ४५ ँ छ॰ श्रीर द्राधि॰
७८° १८ ३० तथा ८३° ७ ४५ पू॰ के मध्य अवस्थित है। कमियनर इस विभागको शासन करते
हैं। इसमें कानपुर, फ्तेहपुर, वांदा, भलाहाबाद,
हमीरपुर श्रीर जीनपुरका जिला लगता है। इसका
चे व्रफल १३७४५ वगंमील है। इस विभागमें कोई
६० लाख श्रादमी वसते हैं।

र युक्तप्रान्तका ज़िला। यह युक्तप्रान्तीय छोटे लाटके नीचे बचा॰ २८° ४७ एवं २५° ४७ १५ ड० बीर ट्रांचि॰ ८१° ११ २० तथा ८२° २१ पू॰के मध्य षविख्य है। इसका चेत्रफल २८३३१ वगमील है। इसके उत्तर प्रतापगढ़ ज़िला, पूर्व जीनपुर मिर्ज़ापुर, दिच्य गेवा राज्य बीर दिच्य पश्चिम तथा पश्चिम वान्दा फ्तेइपुर पड़ता है। यह ज़िला पूर्व पश्चिम कोई सेतीस कोस खखा बीर दिच्य उत्तर कोई वत्तीस कोस चीड़ा वेठता है।

भौतिक श्वकार—श्रवाहावाद गङ्गा श्रीर यमुनाके सङ्गमपर है। इसमें श्रव्हे-श्रव्हे लोग श्रधिक रहते हैं। जसर बहुत कम है। खेत सींचनेको नहर-बस्बे वग्रेरहसे बड़ा सभौता पड़ता है। श्रनाज श्रीर गन्ना खूब उपजता है। गङ्गासे दो कोस दिल्ला पहाड़ मिलता है। चीता, मेडिया, हिरण श्रीर जङ्गलो स्वर प्राय: देखनेमें श्राता है।

गङ्गा, यमुना, तीन श्रीर बेलन इस ज़िलेकी प्रधान नदी है। वर्षामें गङ्गा ६०-७० फीट गहरा श्रीर जहाज चलाने लायक, हो जातो है। राजधाट श्रीर प्राप्तामीमें गङ्गापार उत्तरनेको नाव खड़ी रहती है।
पश्चिमकी भीर श्रनवर भीन पड़ता, जो ढायी मीन
लम्बा श्रीर दो मीन चीड़ा है। प्रतापपुर, देवरिया
भीर राजापुरमें पत्यर निकलता है। श्रकवर बादशाहने प्रतापपुर श्रीर देवरियासे हो पत्थर मंगा
भनाहाबादका किला बनवाया था।

इतिहास-महाभारतमें श्रलाहाबादके दूधर उधरको भूमि 'वारणावत' बतायी गयी है। पांची पाखवने श्रंपने वनवासका समय इसी प्रान्तमें विताया। राम-चन्द्रके वनवास समय भी चर्हाल-तृपति गुइकने सिङ्ग-रीरमें उनका खागत किया था। सन् ई॰ से २४॰ वर्ष पहले बीच नृपति प्रशोकका प्रलाहाबादके कि लेमें जो शिला-स्तभ खड़ा, उसपर इस प्रान्तका सचा श्रीर प्राना हाल लिखा है। उसमें प्रधोकके नाम साथ सन् धयो ई॰ वाले ससुद्रगुप्तके विजयका भी विस्तारित विवर्ण मिलता है। सन् १६०५ ई० को सुगृल बाद-यात जहांगीरने फिर स्तम खड़ा करवा फ़ारसीमें षपने सिंहासनां कढ़ होनेका वर्षन दिया है। सन् ४१४ दं॰ में चीनके बीख-परिव्राजक फास्थि।नने इस प्रान्तको कोशल-नरेशके अधीन पाया या। दो ग्रताब्द बाद जनके देशवासी यूत्रन्चुत्रङ्ने प्रयागमें भाकर दो बाद मठ श्रीर कितना ही हिन्दू मन्दिर देखा। फिर मन् ११८४ ई० तक कोई हाल न मिला, जब शहाबुद्दीन गोरीने इस प्रान्तवर श्राक्रमण किया था। उस समयसे अङ्गरेजी राज्य आरमा होनितक यह पान्त सुसलमानोंके हाथ रहा। सन् र्दे० के १३ वे' और १४ वें शताब्द श्रसाझाबाद कोड़ेका परगना समभा जाता, जहां शासक श्रिष्टित था। सन् १२८<sub>६</sub> ई० को कोड़ेमें मुईजुद्दीन् ग्रीर उनके पिताका सुप्रसिद्ध मिलन दुआ। पुत्रने उसी समय बल्बनके खानमें दिल्लोके सिंहासनका श्रविकार पाया श्रीर पिता उसका विरोध करने दौड़ा था। किन्तु श्रन्तमें दोनों मिल-जुलकर राजधानी पहुंचे। सन् ई० के १३ वे शताब्दान्त अलाहाबाद अला-वुद्दीन्के ग्रधीन रहा, जिन्होंने कोड़ेमें भ्रपने बुड्ढे चाचा सुलतान फ़ीरोज़ ग्राह्को घोकेसे मरवा डाला था। योक्के इस प्रान्तके शासकोंमें खूब मारकाट चली। सन् १५२८ ई॰ को बाबरने पठानींसे इसे कीना था. अकवरने अलाहाबाट नाम रख दिया। अपने पिताकेः समय गाइजादे सलीम गासक बनकर प्रलाहावादमें रहते थे। खुश्रक बागुका मक्बरा सजीमके बन-वायी लड़केकी याद दिलाता है। सन् ई० के १८ वें शताब्द नुंदेलीं और सहाराष्ट्रींने कई बार श्रलाहा-बादपर धावा मारा, जब बंदिलखग्डके महाराज क्रवसालने मुग्ल शासकीयर अपनी तलवार उठावी थी। पीक्टे अराजकता फैलनेपर किभी समय अवधके नवाबों श्रीर किसी समय महाराष्ट्रांका इस प्रान्तपर श्रिषकार रहा. श्रन्तको सन् १७६५ ई० में श्रंगरेजोंने अलाहाबाद नगर दिलीके नामधारी समाट्याह प्रासमको वापस दिया। सुक्ष वर्षे तक प्रसाहाबादमें याही दरवार लगा या. किन्तु सन् १७७१ ई॰ कोः याह यालम् दिली फिर पहु चे श्रीर महाराष्ट्रोंके हाय जा पहे। श्रांगरेजोंने श्रलाहाबाद श्रवधके नवाबको पचास लाख रूपये नक्दमें दे डाला था। नवाबने खिराज भदा न कर सकनेपर गङ्गा भीर यसुनाके बीचका कितना हो देश शङ्गरेजीको सौंपा, जिसे एकमें मिलाकर अलाहाबाद नि,सा बनाया गया। सन् १८५७ ई॰ की ६ठीं जूनको प्रलाहाबादके सिपा-चियोंने वलवा उठा अपने वहुतसे राजपुरुषोंको वध किया था। उसी बीच नगरवासियोंने भी उद्गुड ही जिलके क्रियोंको कोड़ा भीर जिसी युरोपीय या युरेशीयकी पाया, उसीकी मारपीट ठिकान सगाया। किन्तु सिखोंके साहाय्यसे किला घंगरेजोंके हाथ रहा। फिर ११वीं जुनको कर्नल नीलने बखवायियोंको इटा नगर भीर ष्टेशन ले लिया था। पीछे श्रलाहा-बादके प्रवन्धमें कोई भगड़ा न पड़ा।

श्रवाहाबाद ज़िलेमें कोई पन्द्रह बाख श्रादमी रहते, जिनमें ब्राह्मण बहुत मिलते हैं। श्रवाहाबाद हो इस जिलेमें ऐसा शहर है, जिसमें पांच हजारसे ज्यादा श्रादमी रहता है। किलेमें खासो युरोपीय प्रौज पड़ी है। यसुना किनारे कुछ टूटे-फूटे पुराते किलांका श्रांसावशिष भी देख पड़ता है। व्यापारियीं भीर त्रमजीवियोंको अपनी अपनी पञ्चायतके अनुसार काम करना होता है।

इस ज़िलेमें पड़ती ज़मीन बहुत कम मिलेगी! खादका व्यवहार बढ़ा श्रीर नहर निकलनेसे खेत सींचनेका सभीता बंध गया है। श्रलाहाबाद शहरके शासपास शमरूद, नारङ्गी, शरीफे, श्रनार, नीबू, केले, करोंदे, जामन वग्रेरहका बाग, लगा, जिससे खूब फल उतरता है। ग्रामोंमें श्राम, महुवा, इमली श्रीर श्रांवला बहुत है।

यलाहाबाद जिलेका व्यवसाय-वाणिज्य ठाकुरों श्रीर विनयोंके ही हाय है। सिवा कह्न श्रीर सजी महीके दूसरा धातु यहां नहीं मिलता। माधमें किलेके सामने विविधी सङ्गमपर बड़ा मेला नगता है। देष्ट इण्डियन रेलवेने इसे पूर्व-पश्चिम इसे छोरसे एस छोरतक पार किया है। नेनीमें यमुनापर छोड़िके यहतीरोंका जो पुल व'धा, वह १११० गज लम्बा श्रीर नदीसे १०६ फीट जंवा है। इस जिलेमें नहवायी, सिरसा रोड, करछाना, नेनी, श्रवाहाबाद, मनीरी, भारवारी, श्रीर सिरायू देष्ट इण्डियन रेलवेके प्रेयन हैं। येण्ड ट्रष्ड रोड नामका पक्की सड़क श्रवतीस कीसतक श्रवाहाबाद जिलेमें रेलवेकी समानान्तर निक्ती है। यमुनाके उसपार वाले परगनीमें बड़ी गर्मी पड़ती श्रीर खुश्की रहती है।

३ इस जिलेकी तस्सील। इसका चेत्रपाल २१२ वर्गभील है।

४ इस प्रान्तको राजधानी। इसका श्रजा॰ २५' २६' उ० श्रीर द्राधि॰ ८१' ५५' १५' पू॰ है। यह नगर यसुनाके वाम तटपर बसा है। यसुना श्रीर गङ्गा मिलनेसे जो विकोण बना, उसी पर किला एड़ा है। सन् १५७५ ई० को श्रक्तवरने किला बनवाया था। किन्तु विवेणी सङ्गमपर एक पुराना किला भी रहा। सन् ई० से पहले ३२ श्रताव्ह सल्कासके दूत मेगास्थे निस यह नगर देखने श्राये थे। सन् ई० के ७ वें श्रताव्ह चीन-परिव्राजक यूश्वन्तु गङ्ग इस नगरको देख लिख गये हैं,—"प्रयाग गङ्गा-यसुनाके सङ्गमपर बड़े-रितीले मेदानसे पिस्स बसा है। नगरके

मध्य ब्राह्मणींका मन्दिर मिलता है। उसमें एक क्यया चढ़ानेसे दूसरो जगह इज़ार क्यये चढ़ानेका फल होता है। मन्दिरके प्रधान भवंन समाख एक वृच देख पड़ता, निसंकी शाखाप्रशाखा दूधर-उधर खूब फैंबी है। लोग उसे नरभचन प्रेतना स्थान बताती हैं। बचकी चारो श्रोर छन यातियोंके श्रस्थिका हैर लगा, जिन्होंने मन्दिरके सम्युख भवना प्राण विसर्जन किया है। शरीर छोड़नेकी प्रया अनादि समयसे चली बाती है।" फिर जनरत किनिङ्गमने कहा है,--'हमारी ससभमें चौन-परिव्राजनने जिस प्रसिद्ध हचका वर्षेन लिखा, वह निःसन्दे इ अचयवट है। घानकल यह तच ज़मीनके नीचे खभोदार दाजानमें रखा, जो चीनपरिव्राजनको बताये मन्दिरका ध्वंसावयेष मालुम देता है।' रशीदुद्दीनने अचयवटको गङ्गा यमुनाके सङ्ग्मपर अवस्थित बताया है। उससे महमूद गर्न-नवीकी तारीख़ आती है।

प्राचीन समय अलाहाबादकी कोई अंश भीलोंके हाय रहा। सन् ११८8 ई॰ की पहले पहल सुसल-मानीन इसे शहाबुद्दीनको देखरेखमें जीता था। सन् १५२८ ई॰ को बाबरने यह नगर पठानोंसे छीना भीर १५७५ को भक्तवरंने कि ला वनवा इसका नाम भला-हाबाद रखा। अकवरका शासन समाप्त होते शाह-जादे सलीम अलाहाबादके किलेमें शासक वनकर रहे थे। सजीम जब दिलीके सिंहासनपर बेठे, तब उनने खड़के खुशक्ने बलवा उठाया; किन्तु शीव्र ही क् देकर भपने बड़े भाई .खुरमको सौंपा गया। सन् १६१५ ई॰ की खुशक्के मरनेपर स्मरणार्थ अलाहा-वादमें एक मक्वरा बनवाया गया था। सन् ई॰ के १८ वे' यताब्द सुगृत यति नष्ट होते समय चलाहा-वादने बहुत बुरे दिन हेखे। सन् १७३६ ई॰ को यह महाराष्ट्रोंके हाय ना पड़ा, जिन्होंने सन् १७५३ ई० तक राज्य किया था। किन्तु पोछे फ्रुखाबादके पठानीन यहर तोड़फोड़ दिया। सन् १७५३ ई॰ में अवधके नवाव सम्दर जुङ्गने अलाहाबाद ले १७६५ तक अपने हाय रखा। सन् १७६४ ई० के अज्ञोबर मास बकसरमें जीत : होनेपर चंगरेजीने चलाहाबाद

बादशाह शाह श्रालमको सींप दिया था। किन्तु सन् १७०१ ई० को शाह श्रालमके महाराष्ट्रींसे जा मिलनेपर शंगरेजोंने धोका समक्ष पचास लाख रुपये पर इसे श्रवधके नवाबको है दिया। किन्तु नवाबके कर न दे सकनेपर उनसे श्रलाहाबाद नगर श्रीर जिला शंगरेजोंने पाया था। सन् १८३३ से १८३५ ई० तक श्रलाहाबाद युक्तप्रदेशकी राजधानी रहा, पीछे सरकार श्रागरे चली गयी। सन् १८५८ ई० को सिपाहियोंका बलवा मिटनेपर यह नगर फिर श्रपने प्रान्तकी राजधानी बना है।

सन् १८५७ ई॰ के विद्रोह समय इस नगरमें बड़ी मारकाट हुई। मेरठमें बन्तवा उठनेकी ख्वर १२ वीं मईको प्रलादाबाट पहुंची थी। ६ ठीं जूनको सन्ध्या समय सिपाइियानि खुले तीरपर उपद्रव उठा कितने ही अंगरेज़ोंको मार डाला और ख,जाना लूट लिया। बलवेने वता, कितने ही जड़ी और माली श्रंगरेज किलोमें रहे। जुटमारमें शहरके लोगोंने सिपाइियोंको साथ दिया, ईसायियोंका मकान जलाया और इरेक युरोपीयको पकड़ ठिकाने लगाया था। क्रैदखाना तोड़ा और क्रैदी छोड़ा गया। कोई मीलवी नगरकी नरेश बने थे। ११वीं जूनको जनरल नीलके न पहुंचनेतक किलेकी फीज बलवा-यियोंका सामना प्कड़ते रही। उन्होंने त्राते ही दारागद्धके दलको मार भगाया। १५ वो जूनको किलेकी तोपोंने गोले मार कीडगम्ब श्रीर मूलगन्द्रपर क्तब्जा किया था। १८ वी जूनको मदेरे अलाहा बाद बलवायियोंसे खाली हुमा।

किला आज भी देखने योग्य बना और गङ्गान्य यमुनाने सङ्गमपर मस्तक उठाये खड़ा है। इहातेमें अफासरींका मकान, बारूदखाना और बारिक है। पुराने महत्तमें अस्तागार रखा गया है।

बड़ी-बड़ी इमारतांमें सरकारी दफतर, कचहरी,
युरोपीय वारिक, प्रजायबखाना श्रीर लाईब्रेरी है।
प्रजाहाबादका स्यूर सेग्ट्राल कालेज युक्तप्रदेशकी
प्रिचाका प्रधान स्थान है। सन् १८७४ ई॰ में लाई
नीर्थ बुकने इसकी नीव डाली थी। नैनीका अलाहा

बाद सेण्ड्रांस जीस ज़ेसा बड़ा के दखाना भारतमें दूसरी जगह देख नहीं पड़ता।

यद्यपि इस नगरमें कोई बड़ा व्यापार नही होता, तथापि उत्तर भारतकी रेख खुल जानेसे कितना ही माल श्राया जाया करता है। प्रधाग शब्स भगरापर विवरण देखी। श्रिलिंश (वै॰ पु॰) पिशाच, श्रीतान्।

भिल (सं० पु॰) भलति दंग्रे, भल-द। १ स्नमर, भौरा। २ व्रस्थित, विच्छू। ३ काक, कीवा। १ कोकिल, कोयता ५ मदिरा, गराव। (हिं॰ स्त्री॰) ६ सखी, सहेली।

श्रलिक (सं क्ली॰) श्रत्यते भूयते, श्रत किपिलिकाः दिलात् इकन्। १ ललाट, मत्या। 'क्लाटमिकम्।' (समर) २ कपोल, गाल।

श्रुलिकमंत्स्य (सं॰ पु॰) १ श्रङ्गार । २ भिन्नतिल । ३ तेलस्टमांस । ४ पिष्टल ।

**प्रसिकसन्दर,** प्रतिक्तरदर देखी।

श्रतिकुत्त (सं॰ क्ती॰) श्रतिकी पंति, भीरिका सुरुष्ट ।

श्र तिकुलिप्रया (सं॰ स्ती॰) काष्ट्रगैवती, चमेली।
श्र तिकुलसङ्गुल (सं॰ पु॰) श्र तिकुलेन स्थमरसमू
इन सङ्गुलः व्याप्तः। १ कुल्लक हल, इरसिंघारका
पेड़। (ति॰) २ स्थमरसमूह-व्याप्त, भौरिक कुण्डसे
भरा हुआ।

त्रतिकुत्तरङ्गुता (सं॰ स्त्री॰) १ काएटकग्रेवती, कंटीती सेवती। २ कुलक हच, हरसिंघारका पेड़।

म्रालिक्सव (वै॰ पु॰) पिचिविशेष, निसी विस्मनी चिड़िया। यह मुदीखोर होता है।

श्रालगर (सं॰ पु॰) श्रालिरिव द्वश्चिम द्रव ग्रध्यति दंष्टुमाकाङ्गति, श्रालि-ग्रध-श्रच्। जलसर्प, पनिहा

अलिगु (सं पु॰) अलेखं सरस्येव सधुरा गीर्वाणी कान्तिर्वा यस्य, बहुत्री॰। गर्गादिके अन्तर्गत ऋषि-विश्रेष।

यितङ्ग (सं १ वि १) नास्ति लिङ्ग जापकहेतु विङ्गं यस्य, नञ्-बहुत्री १। १ जनुमान लगानेके हेतुसे श्रूच, जिसे फुर्ज करनेको कोई सबब न मिले। २ लिङ्ग- न्हित, जो कोई जिन्सन रखता हो। (पु॰) ३ वेदान्त नमतसे सिंह परमाकाः। नञ्-तत्। ४ लिङ्गभित्र, जो कोई जिन्सन हो। ५ दृष्टचिक्र, वुरा निशान्।

मिलिङ्गिन् (सं कि ति ) न लिङ्गी विग्रधारी, नञ् तत्। धर्मध्वजी, सद्या।

पालिजिक्का (सं॰ स्ती॰) चुट्रिलिक्किता, गलेका कीवा। (Uvula) यह मुख्में कठिन तालुके प्रान्तमागपर जपरसे नीचिक्को लटकती और मांसमय होती है। जुकाम या खांसी होनेसे पलिजिक्का प्राकारमें कुछ बढ़ जोभकी जड़के नीचे और गलेके पास पहुंच जाती; इसीसे खांसीका जोर ज्यादा पड़ता है। ज्यादा पक्तों हों। एको पक्षें मिला इसके प्रयमागपर लगा देती हैं। एको पियो चिकित्साके मतसे इसपर काष्ट्रिक लोगन लगाना चाहिये। किन्तु बहुत हो बढ़ जानेसे इसके अग्रमागका कियत् भंग काट डालना थावश्यक है।

सख देखी।

अलिजिद्धिका, बिलिका देखी।

श्रांतिश्वर (सं पु ) श्रांति मिल्लाहीन् जरित तुच्छयित तिरस्त्ररोति वा ; श्रांति जु श्रम्, पृषो अस्। १ स्टर्मय जलाधार, पानौ रखनेको महीका छोटा बरतन, भाभभार, सुराही। २ प्रस् विशेष, किसी किसाका खरमूला। यह रुच, शीतन, भेटका, तुवर, असुर, चार, तिज्ञा, स्वादिष्ट, वातकत् एवं पक्कनी पर कटु निकलता धीर खास कास तथा श्रीभाको दूर करता है। (वैयक्षिष्ट))

श्रिलता (सं क्ती ) अलतक, चपरा। यह जिल्ला एवं तिता होती; व्यङ्ग, अरुचि, क्यारुक्ज, व्रय-दीष, कप तथा वातको दूर करती श्रीर दूसरे गुणमें लाचावत् रहती है। (वैयकनिष्ण् )

अिं चूर्वा ( सं॰ स्त्री॰ ) अिं चित्र यिता दूर्वा, कर्मधा॰। मालादूर्वा, किसी किसाकी दूव।

मालादूर्वा देखी।

श्रतिन् (सं॰ पु॰) श्रतं हिसिक पुक्कृत्यकारिकं तदाकारं कर्ण्टकं वा विद्यतिऽस्य, श्रस्तार्थे द्रनि। १ दिसका, विक्कृ। २ भ्रमर, भीरा। श्रस्तिन (सं वि ) सस्त बाहु वनन्। १ पर्याप्त, काफी। २ दष्ट, प्यारा। ३ यथिपित, सनसाना। ४ तपस्यादारा श्रति हिंदि-प्राप्त। (वै ॰ पु॰) ५ जाति विशेष, कोई कीस।

श्रालिनो (सं॰ स्ती॰) श्रामरसमूह, भौरिका भुण्छ।
श्रालिन्द (सं॰ पु॰) श्रास्त्रते भूष्यते, श्राल कर्मणि
बाहु॰ किन्द्रन्। १ द्वारप्रकोष्ठ, दरवाजे का कमरा।
२ वहिर्दारस्य चत्वर. बाहरो दरवाजे का चवूतरा।
३ द्वारदेश, बरामदा। 8 देश विशेष, कोई मुल्क।
५ तद्देशवासी, श्रालिन्द्रका बाशिन्दा। महाभारतके
उद्योगपर्वमें श्रालिन्द्र-नृपतिका नाम लिखा है।

प्रतिपक (सं॰ पु॰) न लिप्यते एकत सदाक्तप्यते; लिप कर्मणि कुन्, नक्तत्। १ स्त्रमर, भौरा। २ कोकिल, कोयल। ३ कुक्तुर, कुत्ता। ४ रथ-हिण्डक, गाड़ीवान्।

चिलपता, चलिपविका देखी।

ष्रलिपविका (सं॰स्त्री॰) ष्रलिह स्विक द्रव पत्रं यस्याः, बद्दुवी॰। द्वसिकपत्रास्य सता, विस्वाकी वैस्रा

अलिपणिका, श्रीलपिवका देखी।

श्रितपणी, श्रिप्तिका देखो।

त्रिविषिय (सं॰ क्षो॰) अलीः स्नमरस्य प्रियः, ६-तत्। १ रतोत्पन, नान नमत्। २ धाराकदस्य हस्त। ३ शास्त्रहस्त, शामका पेड़। ४ नदस्बहस्त, कदमका दरखूत।

अलिप्रिया (सं॰ स्ती॰) १ पाटलाव्रच, पांडरीका पेड़। २ मूजम्बु वृच, जङ्गली जामनका दरख्त।

अलिपा (सं॰ स्ती॰) अनिभलाष, वेखाहिशी, जालचका न रहना।

श्रिलमक (सं॰ पु॰) श्रिलितिव मन्यते विरष्टवर्धक-त्वेन, श्रिल-मन् कर्मणि क् न्। १ मेक, मेड्क। १ कोकिल, कोयल। १ स्त्रमर, भौरा। 8 मधुक-वृत्त, दोपहरियाका पेड़। ५ पद्मकेग्रर, कमलका रेशा। 'श्रिलमकःपिक्ष मेके मधुके पद्मकेग्रर।' (विश्व)

अविमाला (सं॰ स्ती॰) भ्रमरसमूह, मौरेका

प्रांतमोदा (सं स्ती ) प्रतीन् स्वसरान् मोदयित भाह्लादयति ; भिल-सुद-चिच्-भग्, उप॰ समा॰। गणिकारी हम, भरनीका पेड़।

पालिमोहिनी (सं ब्ली ) नेविका पुष्पवृत्त, नेव ड़ेके फूलका दरख्त।

चलिम्पक, चलिमक देखी।

चलिखक, अनिमक देखी।

म्रलिया (हिं॰ स्ती॰) मालय, कोई चीज रखनेकी जगइ। यद्द श्रकसर दीवारमें बनायी जाती है।

श्रनिन ( सं॰ पु॰ ) ऋच्छति सततं शुन्धे परि-भाग्यति, ऋ-दूलच् रस्य सः। वैदान्तप्रसिद्ध गगन-विन्नारी पची विशेष, कोई ख्याली परिन्द।

चित्रत्वस ( सं° पु॰ ) त्रलीनां वन्नभः प्रियः, ६-तत्। रक्तपाटला वृच, लाल पांडरीका पेड। (स्त्री॰) श्रजिवसभा।

प्रसिवाद्दिनी (सं॰ स्त्री॰) प्रसीन् वाद्यति सीर-भेन दतस्ततो भ्रमयति, प्रति-वइ-णिच्-णिनि ङीप्। केविका इच, केवड़ेका पेड़।

**ঘ**ত্তিবিমৰ ( सं॰ पु॰ ) भ्रमरसंगीत, भौरिकी भानकार।

पालिविरत (सं॰ लो॰) पालिवराव देखी।

पित्रसाञ्चल (सं॰ पु॰) पुष्प वृत्त विशेष, किसी क्सिका सेवतीका पेड़।

यनी (हिं॰ स्त्री॰) १ सखी, सहेनी। २ पंत्रि, क्तार। (पु॰) ३ भौंरा।

पली प्रवाबर-बम्बई प्रान्तवाले वस्वे श्रीर स्रत **ि. लेक यासक। पहली यह घोड़ेके सीदागर रहे** भीर ईरानके इस्प्रहान प्रान्तसे सात असली अरबी घोडे मागरे वेचने लाये थे। माइनहांने कः घोड़े पचीस इजार रुपयेमें खरीहे श्रीर सातवेंसे श्रत्यन्त प्रसुव ही पन्ट्रइ इज़ार क्पये दिये। सन् १६४६ ई को इनके किसी हिन्दू द्वारा सारे जाने पर सुविज्ञिन्-उल्-सुरूकको शासनका उत्तराधिकार मिला या ।

पली प्रावाद युक्तप्रदेशके वारावद्वी जिलेका गांव। यह पद्मा॰ २६: ५१ व॰ तथा द्राघि॰ दश: ४१ पू॰में पत्नीकमत्स्य ( सं॰ पु॰ ) घत्नीक: भ्रष्ट: मत्स्य

पड़ता और दरयाबादसे रूदीको जानेवाको सङ्कपर बसता है। पहले अली-आबाद अपने करघी और कपड़ेके कामोंके लिये मशहर था। इसमें च्यादातर जुलाई रहते हैं।

श्रनी दब्राहीम खान्-विहार प्रान्तीय मुंगेर जिलेवाने इसेनाबाद गांवके कोई सन्गान्त पुरुष। दिलीके बादशाह शाह चालम्ने सरोपाव, शशहजारीकी जगह भौर भमीन-उट्-दीला भ्रज़ीज्-उल-मुल्जका खिताव दिया था। 'सैर-जन-सुतखरीन्' में इनकी बड़ी तारीफ लिखी है। पहले अलीवदी खान्ने इन्हें मुरिश्रदाबाद बुला बड़ी उपाधि दी पीहे यह नवाब मीर कासिम श्रली खान्के एतवारी सुसा-इव बन गये थे। इन्होंने उन्हें नैपालपर चढ़ने श्रीर त्र गरेजोसे लड़नेकी रोका। पटनेमें मीर-कासिमके द्वार जानेपर भी यह स्वाभिभन्न वने रहे। बन्तरमें हार मीर-कासिमकी उत्तरकी श्रीर भागनेपर इन्होंने मुरिश्रदाबाद वापस श्रा नवाब मुवारक-उद-दीलाके दीवानका पद पाया। श्रन्तको इन्होंने सुइमाद रजा खान्की कच-सुनकर कै दसे छोड़ा दिया था। नवाद, मुनी वेगम श्रीर गवरनर-जनरत्तके अंघी जगह देते भी यह उससे अलग रहे। फिर इन्होंने वरेन हिष्टिङ्गस्के साथ जा चैतिसंहका उपद्रव शान्त होने-पर सन् १७८१ ई॰ को बनारसकी ज़जी पायी थो। भाईका नाम अलीकासम रहा। इनके सड़की नवाव प्रजी खान्को सरकारने खान् वहाटुरका खिताब दिया था।

त्रलीक ( संº ली॰) अरुयते भूष्यते अर्जित इष्टं निवारयति वा, प्रल-कीकन्। पलीकादयसः चण्डा २६। १ ललाट, सत्या। २ मिथ्या, नारास्ती, भूठी 'पालीकमप्रिये माले वितये।' (हेन) ३ स्वर्ग, बिहिम्त । ( ति॰ ) अलीकमस्त्रस्य । ४ अप्रिय, नागवार । भ मिष्याविधिष्ट, नारास्त । (हिं स्त्री ) ६ वेराही, कुरौति। (वि॰) ७ वेराइ, मार्गेसे विचलित।

प्रचीकता ( मं॰ स्त्री॰ ) मिथ्या, नारास्ती, भुठापन।

दव। पिष्टक विशेष, तिल द्वारा श्रङ्कारपर भूना हुशा माषपिष्टक, तेलमें भुनी हुई उड़दकी पकीड़ो। श्रजीकिन् (सं कि वि के श्रुप्तिय, नागवार, जो भला मालूम न होता हो। २ श्रसत्य, भूठ, घोका देनेवाला।

श्रलीका, पश्रीकन् देखी।

अलीगन्न-१ युक्तप्रदेशके एटा जिलेको तहसील। यह गङ्गा श्रीर कालीनदीके मध्य अवस्थित है। इसमें चार परगने लगते हैं,—श्राज्मनगर, वरना, पटियाली श्रीर निधिपुर। इसका भूमिपरिमाण प्राय: ५२६ वर्गमील है। २ इसी तहसीलका नगर। यहां पक्षी सड़क, बाज़ार श्रीर बढ़ा-बड़ा सकान बना है। सबमें सन् १८८१ ई॰को बनी यानू,त खान्को सम्बद्ध श्रीर महीका किला प्रधान है।

श्रलीगढ़ युक्तप्रदेशका एक जिला। यह श्रचा॰ २७' २६ ३० तथा २६' १० उ० श्रीर द्राघि॰ ७७' २१ १५ एवं ७६' ४१ १५ पू० के सध्य श्रवस्थित है। चे त्रफल १८५५ वर्गसील है। इससे उत्तर बुलन्दग्रहर जिला, पूर्व एटा, दिचण सथुरा जिला श्रीर पूर्व सथुरा जिला तथा यसुना नदी पड़ती है।

भौतिक दय-यह जि.सा गङ्गा श्रीर यमुनाके बीच उस बड़े कहारका प्रधान अंग्र होता, जो साधारणत: दोवाब कच्चाता है। धरातल चौड़ा धौर पूरा मैदान है, जो ससुद्रतलसे ६०० फ्रीट जंचा पड़ता श्रीर दिवाप-पूर्वेकी कुछ ढलता है। दोनी श्रीर नदीकी घाटी मीजृद है। बीचसे गङ्गाकी निकली, जो मैदानको सींच देती श्रीर श्रकराबादके पास दो शाखामें बंट कानपुर तथा इटावेको चली नाती है। नहरसे खेत सदा हरे-भरे रहते, जिनके पास अच्छे-अच्छे गांव बसते हैं। अंगरेजी राज्य होनेसे इस ज़िलीका जङ्गल काट डालां गया है। कोई ५६७६ एकर भूमिम श्राम वगैरहका बाग है। विसीको वच लगानेका श्रीक नहीं देखते। सरकारने अपनी ओरसे कितना ही बाग लगाया है। मट्टीमें ज्रखे,ज पिंडोल मिलता, जो पानी पानेसे कडा पड़ता, किन्तु इधर-उधर बालुदार ज़मीन भी मीजूद है। दिच्याकी श्रीर छपन सबसे श्रच्छी होती है। धरातनसे जुछ ही फीट नीचे प्रत्येक स्थानमें कहुड़ निकलता है। वह मकान बनाने श्रीर सड़कपर विद्यानेके काम श्राता है। ज'ची जगह जसर पड़ता, जिसमें जुछ छपज नहीं सकता। दिनकों जसर बरफ-जैसा चमकता है। नहर निकलनेसे छसकी बढ़ती हुयी है। दिच्या-पूर्व गङ्गा श्रीर पश्चिम यमुना नदी बहती है। दिच्या-पूर्व गङ्गा श्रीर पश्चिम यमुना नदी बहती है। नदी किनारे पश्च चरते हैं। काली नदी इस जिलीमें उत्तर-पश्चिमसे दिच्या पूर्वकों बहते हुयी एटा जिले जा पहुंचती है। इसपर दो जगह पुल बंधा है। नीमनदी कालोनदीमें ही जाकर गिरती है। मलसायी श्रीर भीकमपुरमें पुल बंधा, श्रीर पानी खेत सींचनेके काम श्राता है। कर्णनदी, ईश्रान, सेंमर श्रीर रिन्द गर्मी में सुख जाती है। साधारणतः इस जिलेका मेदान बहुत डपजाव है।

इतिहास-इस ज़िलेके प्राचीन इतिहासमें कोयल नगरका कुछ बत्तान्त मिला, जिसके पास किला श्रीर रेलवे-ष्टेशन बना है। कहते हैं केशवराव किसी चन्द्रवंशीय नृपतिने उसे अपने नामपर वसाया, किन्त बनरामने कोन दैत्यको मार वर्तमान नाम रखा था। फिर कोई इस जिलेकी राजपूतींकी सम्पत्ति बताता, जिनमें वेरनके राजाने सन् ई॰ के १२ वें यताच्दान्त-'तक अपने अधीन रखा। सन् ११८४ ई.० को ज़तव्-**उद्दीन** दिलीसे कोयलपर चढ़े थे। सुसलमान ऐति-हासिकका कहना है- उस समय जो लोग होशि-यार रहे, वह सुसलमान हो गये; किन्तु जिन्होंने अपनी पुरानी चाल न कोड़ी, वह तलवारसे मारे पडे। फिर नगरमें मुसलमान यासलोंका प्रभाव बढ़ा, किन्तु हिन्दू राजावोंने भी अपना बल बनाये रखा था। सन् ई॰ के १४ वें प्रताब्द तैमूरके बाक्रमणसे इसे बड़ी चित उठाना पड़ी। सन् १५२६ ई॰ को सुग़लोंके दिसी लेने बाद बाबरने अपने साथो जचक अलीको कीय-लका शासक बनाया था। श्रकबरके समय इस ज़िलेमें बड़ी ही घुमधाम रही। कितनी ही मसजिद षान भी खड़ी श्रीर सुग, लोंने समयनी याद दिलाती है। किन्तु पौरङ्गज्ञोबके सरने बाद यह जिला बल-

वायियोंके हाथ जा पड़ा था। पहले महाराष्ट्रों चीर पीके जाटोंका अधिकार रहा। सन् १७५७ ई॰ की स्रजमल नामक किसी जाट-नेताने कोयसपर कवा कर खड़ने-भिड़नेका खूब सामान जुटाया था। किन्तु सन् १७५८ ई॰ को अपगानीने जाटोंको मार भगाया श्रीर वीस वर्ष तक दोनोंमें मारकाट चली। सन् १७८४ ई॰ को से धियाने घपना दख्ख जमाया या। सन् १८०३ ई॰ तक महाराष्ट्रीका इसपर अधिकार रहा। किन्तु ४ थी सितम्बरको अंगरेजीने पती-गढ़का किला ले लिया। सन् १८५७ ई॰ की यहांके सिपाइयोंने भी वलवा किया था।

इस ज़िलेसे भनाज, रूयी भीर नील वाहर भेजा जाता है। हायरस, कीयल, अतरोली, सिकन्दरा-राव श्रीर हरदुवागव्हमिं श्रनाजका वाजार लगता है। रेलवे लायिन भी चारो श्रोर फैली है।

२ इसी जिलेका नगर। यह श्रचा०२७ ५५ ४१ ड॰ भीर द्राधि॰ ७८° ६ 8५ पर भवस्थित है। पुराने 'डोर' कि लेपर साबित खान्की मसजिद दूरसे 'देख पड़ती है। प्रतीगढ़-इनष्टिखूट नामक पुस्त-कालयमें तीन सहस्रसे अधिक गुस्तक रखा है। **३ उत्त ज़िलेको तहसील। इसका चेत्रफल १८७** वर्ग मील है। ४ अपनी तहसीलका गांव। इसका ं जल दूषित होनेसे लोगींका स्वास्था विगड़ जाता है। म् छोटे कि लेका स्थान। यह कलकत्तेचे ढायी कोस . दिचण-पूर्व है। सन् १७५६ ई॰ की ३० वीं दिसम्ब-रको सार्ध क्लाइवने इसे श्रिधकार किया था।

**त्रलीगरं, भ**िवारं देखो।

म्बीजा (हिं॰ वि॰) श्रालीजाह, ज्यादा, बहुत, श्रक्ता।

अलोन ( हिं॰ पु॰ ) १ द्वारकी दोनी भोरका बाजू। इसीमें विवाद लगता है। २ स्तमाविशेष, कोई खसा। यह बरामदेने पास दीनारसे मिला रहता है। (वि॰) ३ श्रनुचित, ग़ैरवाजिब,

ख्राव। ब्रहीनक (सं॰ ली॰) वङ्ग, ग्रीवधातु, सीसा। श्वलीपुरं-१ बङ्गांल प्रदेशकी चीबीस प्रशनेका प्रधान

विभाग। भूमिपरिमाण प्राय: ४२० वर्गमील है। २ उक्क विभागका नगर। यह कलकत्तेरे दिव्य पड़ता है। क्रीटेबाटका प्राचीन प्रासाद श्रीर दूसरी कितनी ही घटालिका खड़ी है। यहांकी पश्रमाला (चिड़ियाखाना) भारतमें प्रधान है। १ जलपायी-गोड़ीका मध्यवर्ती भूभाग। यह कल्याणी नदी किनारे प्रवस्थित है। यहां लकड़ीके यहतीरोंकी भाइत चलती है। ४ पन्ताव प्रान्तके मुज्फ्फरगढ़ नि, बेका गांव। यहांसे सिन्धु श्रीर खुरासानको गना, एवं नील भेजते हैं। ५ वुंदेलखखना भूभाग। यह देशी राजाने अधिकारभुत है। पनाने राजा चिन्द्रपतिने इसे अचलसिंहको दे डाला था। ६ इसी भूभागका प्रधान नगर। यहां देशके अधिपतिका बास और किला है।

श्रकीवागृ—वस्वई प्रान्तके पूना जिलेका बन्दरगाह। सन् १६६२ ई॰को शिवाजीने यहां अपना जहाजी वैड़ा तैयार किया था। सन् १६६४ ई०को इस वेड़ेने खन्मा तकी खाड़ीमें पडुंच मक्के जानेवाले दो सुगृत जहात पकड़ा भीर उन्हें भलग ले नाकर नूट लिया।

भ्रतील (भ्र॰ वि॰) पीड़ित, वीमार। ग्रसीवदी खान् वङ्गासने एक नवाव। यह मिर्जी मुहमादके पुत्र श्रीर नवाव शीराज्-उट्-दीलाके माताम इरहे। पलीवदींका पूर्व नाम मुहम्मद पती था। इनके पिता एक तुर्क रहे, जो राजपुत्र पाल्म शास्त्र निकट नीकरी करते थे। अपने स्नामीका परसोक वास हो जानेपर ये दिसीसे कटक गये। वहां मुर्शिद-कुली खान्कि जामाता ग्रजा-उद्-दीनने द्रनके पिताकी यधिष्ट मान मर्यादा की श्रीर उनके पुत्रकी राजमइलकी फीज़्दारी दी। जन्हींने यद करके दिलीके बादगाहरी सुहसाद प्रलीकी 'प्रली-वदी खान् उपाधि दिववाया था। सन् १६२५ ई॰को ग्रलीवर्दी कटकके शासनकर्ता हुए। १७३० ई॰की विदार-शासनकर्ताके किसी अपराध वश पदच्छतं होने पर शासन-समितिके अनुरोधसे अलीवदी खान्ने ही उस पदको भी पाया। नूतन समानसे समानित हो यह पांच हजार सैन्य साथ ले पटनामें उपस्थित हुए। उस समय पटनें बड़ा विश्वाट् उपस्थित या।
बद्धारा नामक एक चोरोंके दलने अन्न खरीदनें के कल नगरमें घुस और लूट-पाट लोगोंको व्यतिव्यस्त कर दिया। इस तरह उपदव
मचा, कि सरकारी खाजानेका रूपया भी डाकू लूट
लेते थे। अलीवदींने उन दुष्टों और कितने ही दुर्दान्त
जमीदारींको दमन करनेके लिये अनेक आफगानसैन्य संग्रह की। अब्दुलकरीम खान् उसके अध्यच
रहे। बहुत परित्रमसे चोरो और जमीदारोंको
दमन कर, उनका सच्चित धनरतादि इन्होंने ग्रहण
किया। इनकी रणदचता एवं सचतुर बुद्ध देख
दिन्नी-सम्बाद्ने 'महावत्जङ्ग' उपाधिसे विभूषित
किया था।

जो लोग बहुत चतुर होते, वे प्राय घिषक सन्दिग्ध
रहते हैं। इन्होंने भी सन्देहके फन्दे में पड़ पपने प्रिय
सैन्याध्य घन्दुल करीम खान्की हत्या कर डाली।
सन् १७४० ई०को सम्बाट् सुहम्पद शाहके प्रधान
मन्ती ऐजाक् खान्ने इनको बङ्गाल, विहार घीर उड़ीसाका शासनभार घपंण किया। उक्त वर्षहो घलीवर्दी
खान्ने नवाब सरफराज़ खान्के विरुद्ध युद्धयाता की।
उसी समय सरफराज़को मृत्यु हुई। घलीवर्दी सरफ्राज़का सिच्चत बहुत द्रव्य प्राप्त किया, तथा मुहम्पद
शाह घीर दिलीके प्रधान वजीरको प्रसन्न रखनेके लिये
१ करोड़ ७० लाख रुपया नज्रानाके तीरपर पहुंचा
दिया। उस समय सम्बाट्ने इनको बङ्गाल, विहार
भीर उड़ीसाका स्वेदार एवं सात हज़ार सैन्यका
नायक बना, शुजा घल-मुख्क श्रीर हिसाम-उद्-दीला
प्रमृति कतिपय उपाधि प्रदानं किये थे।

मनुष्यका मन सब समय समान नहीं रहता।
श्रमीवरीं एक समय सम्माट्की श्रांखमें खट्क गये।
१७४१ ई॰को सम्माटने मुरीद खान्को सरफराजका
समस्त मियाद्वादि एवं दो वर्षकी श्रामदनी वस्ख करनेके लिये बङ्गाल भेजा। किन्तु श्रमीवर्दी कीश्रमस मुरीदको राजमञ्जमें रख खयं कई लच्च रूपया नगद ले उनके समीप उपस्थित हुये। इस घटनासे कुछ दिन बाद उड़ीसाके शासनकर्ता मुर्शिद-कुलोके विरुद्धे युदयाता को। सुर्थिद-कुली पराजित हो जामाता सहित बालेखर भाग गये। अलीवदी अपने स्नाटपुत सैयद अहमदको उड़ीसाका भार दे सुर्थिदाबाद चले भाये।

तुक्क दिन बाद सैयदके श्रत्याचारसे प्रजा-विद्रोह उठा। जोगोंने सैयदको के दकर वृक्तर खान्पर श्रासनभार डाला। यह समाचार सुनते ही श्रलीवदों ससैन्य महानदीके तीरपर उपिखत हुए, श्रीर वृकर खान्को परास्त कर सुहम्मद मामून् खान्को श्रासन भार सौंपा। सन् १७४१ ई॰ को रघुजी भोंसलाने बङ्गालका चतुर्योग कर लेने भास्करपिष्डतको ससैन्य बङ्गाल सेजा।

वर्धमानमें महाराष्ट्रोंके साथ युद्ध हुमा था। उन्होंने प्रस्ताव किया, कि दम लाख रुपये पानेसे लीट जाते। मलीवर्दी पहले उनके प्रस्तावसे सम्मत हो गये थे। किन्तु लोभीकी माकाङ्चा घोषू नहीं जाती, मधलीलुप महाराष्ट्र करोड़ रुपया मांगने लगे। मसम्भव प्रार्थना सुन दलोंने रुपया देना मसीकार किया था।

सन् १७४२ ई॰ को भास्तर पण्डितके सैन्यगणेने इटात् जगत्सेटका घनागार लूट लिया और इगली, वर्धमान, बीरभूम, राजधाही, राजमहल, मेट्रिनोपुर तथा वालेखर पर्यन्त प्रधिकार किया। छसी समय प्रजीवहीं खान्ने कलकत्तास्य प्रक्रितों को कलकत्ते की चारो तर्फ नाला खोदनेकी प्राप्ता दी थी, उसे यब 'मरहा-डिच' कहते हैं। सन् १७४३ ई॰ को रघुजी भोंसले नवाबसे लड़ने प्राय खारह लाख रुपये लेने इनके पास पहुंचे। पेग्रवास रघुजीकी प्रानी शक्त ता रही। समय पाकर वह प्रलीवहींसे मिल गये, और रघुजीके पर उखाड़ दिये। सन् १७४४ ई॰ को भास्तर पण्डितने फिर इनके विरुद्ध प्रस्त उटाया था। किन्तु प्रन्तको वह रणमें निहत हो वैकुण्डधाम सिधारे।

सन् १७४५ ई॰को सेनापित सुस्तका खान्ने इनसे विवाद बढ़ा विद्यार पर आक्रमण मारा था। प्रकीवर्दी खान्के धारेशसे जब तथाकार शासनकर्ताने नीचा देखाया, तब उन्होंने चुनारमें जा आश्रय लिया।
सन् १७६४ ई॰ को रघुजी भोसनेने फिर इनके विकद्ध
पद्म उठाया, किन्तु विद्वार भीर कटकके युद्धमें पराजय पाया था। उसी वत्सर अनीवदींके दीहिल
शीराज् उद्-दीनाका महासमारोहिस विवाह हुआ।
सन् १७४७ ई॰ को इन्होंने मीरजाफ्र खान्को कटकके महाराष्ट्रोंपर आज्ञसण करनेको भेजा था।

उस समय यमग्रेर खान् विद्यारके शासनकर्ता रहे। उन्होंने जैन्-उद्-दोनको मार डाला ग्रीर भलीके भाई हाजो श्रहमद एवं उनकी कन्याको बन्दी बना विद्यारपर श्रधकार जमाया। विद्रोहीको दबानेके लिये यह स्वयं ससैन्य विद्यार श्राये श्रीर भागलपुरमें महाराष्ट्रोंसे जड़ पड़े थे। फिर जामोजी भीर मीर हबीबने चालीस हजार सवारोंके साथ विद्रो-हियोंमें मिल जानेकी चेष्टा चलायी। किन्तु सुचतुर श्रीर विचचण श्रलीवदींके रख-नेपुख्यसे उनकी श्राशा पूरे न उतरी। घोरतर युद्ध हुशा। विद्रोहियोंके श्रधनायक सरदार खान् श्रीर श्रमश्रेर खान् खेत श्राये थे।

सन् १७५० ई० की इन्होंने कटकसे महाराष्ट्रोंको मार भगाया। किन्तु उन्होंने फिर इस प्रदेशको जीत लिया था। महाराष्ट्रोंकी श्रत्याचारसे वङ्गदेशमें श्राबाल-हृद्ध-वनिता सभी व्यतिव्यस्त हुये। इतना उपद्रव बढ़ा, कि श्रन्त:पुरको रमणी बालकोंको महा-राष्ट्रोंका हर देखा-देखा सुलाते रही।

उपद्रवसे प्रजा बचानेके लिये यह महाराष्ट्रींको कटक प्रदेश भीर बङ्गालका चतुर्थां य करखरूप देनेपर समात हुये। इसी पर महाराष्ट्रींके उत्पातसे वङ्ग देश कूटा था। इन्होंने भयभीत प्रजाको फिर अपने अपने देश ला ग्रहादि बनानेका आदेश दिया भीर जमीन्में प्रचुर शस्य उत्पन्न होनेपर ध्यान लगाया। १६ वसरके राजत्व बाद सन् १७५६ ई॰ की ६ठीं अप्रोलको नवाव श्रलीवदीं खान् ८० वर्षकी अवस्थापर उदरीरोगसे आक्रान्त हो मर गये।

श्रलीवरी जानी श्रीर कार्य कुशल रहे। यह बाल्यकालमें कभी वृथा श्रलस-श्रामोदसे समय विताती न थे। प्रातःकाल होनेसे दो घर्छे पहले यथारे उठते और देखरका भननादि कर सवेरे राजकार देखने सभामें ना पहुंचते। इन्हें पद्य और दितहास बहुत प्रिय था। कहते हैं, दन्होंने राना क्षणाचन्द्रसे वारह लाख क्पया नजराना मांगा और क्पया न श्रानेसे उन्हें के दे किया। पीके क्षणाचन्द्रकी वैप्या बहिसे सन्तृष्ट हो दन्होंने उन्हें अव्याहित दी और उनसे धर्मसम्बन्धीय नाना विषय पर सर्वदा वात की थी। क्षणाचन्द्र प्रायः प्रति रजनीके प्रथम भाग नवाबके पास रहते और मध्य-मध्य उर्दू भाषामें महा-भारत प्रस्तिको श्रनुवाद कर सुना देते। नवाब इससे बहुत श्रामोदित होते थे।

इनमें अधेप्रयासका दोष रहा। किन्तु उससे यह प्रजाका सर्वेनाश कर धन वटोरनेकी चेष्टा न चलाते थे। मरनेसे जुक्क दिन पहले यह अपने उत्तराधि-कारी शीराज-उद्-दीलाको सममाने लगे,—"शीराज़। विदेशी लोगोंका विख्वास न करना। वह किसी तरह इस देशमें बढ़ने न पायें। सावधान! उन्हें इस देशमें कहीं कि ला बनाने न देना।"

श्रतीशाह—सूर जातिक वीर विशेष। सन् १५२८ रे॰ को श्रस्ती गुजराती नाव से यह चीख नदीपर पहुंचे श्रीर शहसदनगरकी सूसि तथा पीत्ंगीज व्यवसायको बड़ी चित दी।

यलीष्ट (सं॰ पु॰) तिलकद्वत्त, तिलका पेड़। यलीह (हिं॰) प्रलोक देखा।

अलु (सं॰ स्तो॰) १ चुद्र कल सी, छोटा वड़ा, गगरी। २ तुलसी हच। (त्ती॰) ३ मूल, जड़। अलुक् समास (सं॰ पु॰) नास्ति विभन्ने लुग् यत्न, बद्दती॰ अलुक् चासी समासचेति, कर्मधा॰। पलुग्तर परे। पार। १११। विभित्तिकी लुक्से शुन्य समास, जिस समासमें विभित्ति बनी रहे। दो प्रस्ति पर्में समास सजानेसे मध्य परकी विभित्तिका लोप हो जाता है। जिस स्थलमें विभित्ति बनी रहती, वह अलुक् समास कृहलाता है। 'जली चरतीति जल-चर' जैसा समास लगानेसे जल शब्दकी सममी विभ-तिका लोप हो गया, किन्तु 'जलीचर' रूप रखनेसे वहः बनी रही; सुतरां यह श्रतुक् समास ठहरा। इच्छाके श्रतुसार सकल स्थलमें श्रतुक् समास नहीं कर सकते। वैयाकरणने इसका विशेष नियम बना दिया है। श्रतुक् समास श्रवसरसे ही श्राता है।

त्रलुक (सं की ) १ बालुकसाधारण, ज्मींकन्द।
यह शीतल, बान्नेय, मलस्तम्मन, मधुर, जड़, कन्न,
वृष्य, दुर्जर, बलवर्धन, स्तन्यवर्धन, मल-मूत्र कफ-वातवृद्धिकर बीर रक्तिपत्तम्न होता है। (वैवनिषद्ध,)
२ बालूबीख़ारा। ३ बामिष, मांस।

**प्रलुभना,** डलमना देखी।

ब्रजुटना (हिं कि ) बागे-पोक्टे पांव पड़ना, डग सगाना।

श्रमुन्दा—वस्वई प्रान्तके सतारा जिलेका गांव। यह सतारेसे उत्तर दायों कोस शिवगङ्गाके दिचण-तट पर बसा है। सतारेमें जो प्राचीन ताम्मफलक निकला, उसमें निखा है, कि श्रमुन्दा विश्वावर्धन प्रथमने ब्राह्मणोंको जागीरमें दे डाला था।

चनुप्त (सं॰ त्रि॰) चचत, जो गुम या कम न इन्ना हो। चनुप्तमहिमन् (सं॰ त्रि॰) चचत कीर्तिविधिष्ट, निसकी कीर्ति विगडी न हो।

चलुव्य (सं० ति०) न लुव्यम्, नज्-तत्। लोभ-धून्य, जो लालची न हो।

प्रमुखल (सं॰ क्ली॰) सोभशून्यता. सासची न होनेकी हालत।

मलुभ्यत् (वै॰) मलुस देखी।

शंलूच (वै॰ ति॰) न रुचम्, वेदे रस्य लः। श्ररुच, सुदु, चिक्षण, सुलायमं, चिक्तना, जो रुखा न हो। श्रलून (सं ति॰) श्रचत, सावित, जो कटा न हो। श्रलून ज्वरण भचण न करनेवाला श्रवसम्प्रदाय विशेष, जो श्रेव साधु नमक न खाता हो।

त्रलूप (हिं वि ) लुप्त, गुम, देख न पड़नेवाला।
पन्तवारी - बङ्गाल प्रान्तके दारिजिलिङ जि, लेका गांव।
सन् १८५६ ई व्कों ईस गांवमें कार्सियङ् भीर दारजिलिङ्की चाह-कम्पनीने पहले-पहल चाहका बाग्
सगाया था।

भलूमिनियम (अ॰ पु॰) घातुविश्रेष, किसी Vol. II. 64

क्स का पहला। (Aluminium) यह सफ़ द और कुछ कुछ नीला होता है। घूप और पानीमें रखनेसे भी यह लाहे, तांवे या पोतलको तरह ज्यादा नहीं विगड़ता। इसके बरतनमें खानको कीई चीज़ रखनेसे जैसीको तैसी हो बनो रहती है। इससे कचा लोहा और ईस्रात साफ़ किया जाता है। इससे रसीयों बरतन भी बहुत बनते हैं। टारपोडों नाव, जहाज़ और मोटरमें यह खूब काम देता है। इससे तार भी तैयार होता है। इसके हलकेपनने लोगोंको मोहित कर लिया है।

श्रम्य व्यव्दे प्रान्तवाचे मनाड़ा ज़िले ने न्हपति विश्रेष। ऐहोचे ताम्त्रफलममें लिखा, कि श्रम्य-तनय महाराज चित्रवाहके महनेसे सन् ६०८ ई०को सालियोगे ग्राम उत्सर्ग किया गया था। पुलिकेशि हितौयने श्रम्यके वंश्रजीको रणमें प्रशस्तकर अपने श्रभीन बनाया।

त्ररूया—डड़ीसा प्रान्तके सम्बलपुर जिलेका ब्राह्मण समाज विभिन्न।

त्रसूर—१ मिडसुर राज्यके इसन जिलेका गांव। यहां चावलका बड़ा बाजार लगता है। २ मन्द्राज प्रान्तके विलारी ज़िलेकी तहसील। इसका चेत्रफल ६४६ वर्गमील है। काली ज़मीन क्योकी पैदावारके लिये बहुत बच्छी है। किन्तु खेत सींचनेका सुभीता नहीं पड़ता। उक्क तहसीलका ग्रहर। यह दृष्टु-रोड़पर वसता भीर कोई प्रधानता नहीं रखता है।

प्रलूबा (हिं॰ पु॰) तरङ्ग, लहर। प्रते, बरे देखो।

श्वलेक्सन्दर—जगिंदखात महावीर। सुसलमान लोग इन्हें सिकन्दर कहते हैं। सुप्राचीन शिलालेखमें 'श्रलिकसन्दर', 'श्रलिकसह' श्रीर 'श्रलसह' नाम मिलता है। सकटूनिया-न्टपति फिलिपके श्रीरस श्रीर श्रोलिम्पियाके गर्भेसे इनका जन्म हुआ था।

एक समय वीरवर फिलिप कोलिम्पिक रणक्रीड़ामें जीते रहे। उनके सेनापित पामेनोने भी इलिरीय युद्धमें जीत कीर प्रभुके निकट पहुंच मस्तक भुकाया अकसात् एफिसस नगरकी डायना देवीकाः महिदर गिर गया। उसी समय मकटूनिया-तृपतिने सुना, कि उनके लड़का इश्राथा। किलिपने जाकर प्रव्रका सुंच देखा। दैवन्न लोग कच्चने लगे,—यइ पुव्र प्रथिवीका राजा होगा। फिलिपने कुमारका नाम प्रतिक्तन्दर रख दिया।

श्रलेक्सन्दरने श्रेशवावस्था विता डाली। प्रथम तिश्रोनिदास् नामक व्यक्ति इनके प्रधान शिचक वने थे। १३ वप वयःक्रमके समय फिलिपने प्रसिष्ठ दार्थोनक श्रिष्टटलको प्रवक्षी शिचामें लगा दिया। श्रिष्टटलके सुशिचागुणसे श्रलेकसन्दरकी मनोवृत्ति खुल गयी थी। उसी शिचाके फलसे यह भविष्यत्में विस्तीणं माम्बाज्यको शासन कर सके। समयानुसार श्रिष्टटलने राजनीतिकी सम्बन्धपर कोई ग्रन्थ लिखा, जिसका प्रधान उद्देश्य श्रलेक्सन्दरको शिचा देना था। इनके भाग्यमें जैसा शिचक रहा, वैसा किसी दूसरे शुरोपीय राजाको न मिला।

पड़ते समय श्रलेक्सन्दरके हाधमें सबेदा ही हिलयट रहता श्रीर श्राक्षिलेयके वीरत्वकी कहानी सुनना बहुत श्रच्छा लगता था। जब श्राक्षिलेयका वीरत्व इनके स्मृतिपथमें उदय होता, तब वीरमद चढ़ श्राता; तलवार भनभाना उठती। लोग कहती, श्रलेक्सन्दर ही पहले श्राक्षिलीय रहे। वस्ततः द्रयवीर श्राक्षिलीयके वंशमें इनकी माताने जनम सिया था।

वीरत्वते परिचय टेनेका समय श्रा पहुंचा।
फिलिए इन्हें राध्य मींप युदकी चले गये। उस समय
दनका वयस १६ वर्ष रहा। फिर कितने ही लोग
विद्रोही भी बने थे। किन्तु दन्होंने छन्हें दबा दिया।
उसी समयमें लोग दन्हें राजा श्रीर फिलिएको सेनापति कहने लगे। फिलिए दनका बड़ा प्यार करते
श्रीर यह भी छन्हें बहुत चाहते थे।

वयस बढ़नेसे लोगोंकी मितगित पलट जाती है। उसीसे ऐसा उपयुक्त पुत्र रहते भी फिलिपने किमी-पैटाको व्याह लिया था। विवाह करनेपर यह पितासे मन ही मन कुछ विरक्त हुए। थोड़े दिन बाद फिलिप गुप्त रूपसे मार डाले गये थे। लोग कइने लगे, सिकन्दर उस इत्याकार्यमें लिप्त रहे। पीछे यह खाधीन भावसे मऋदूनियाके अधिपति बने, किन्तु निरापद रह न सके।

भद्राचास नामक क्षिभीपेटाकी छोटे मामाने क्षिभी-पेट्राकेगभेरे उत्पन्न फिलिएके दूसरे लड़केको राज्य दिलानेको चेष्टा लगायी थी। उसी समय उत्तर ग्रीर पश्चिमको श्रसभ्य जातिने भी खाधीन होनेको श्रस्त उठाये रहे। डिमस्थिनिस् मक्टूनियाके विपच हुए, निससे समस्त यूनान देशमें चल चल पड़ गयी। श्रलेक्-सन्दरन देखा,—चारो भ्रोर महा विवद है; यहि इस इस महाविपद्से न क्टै, तो राज्य, धन, मान सद कुछ घायसे निकल जायेगा। वुदिमान् महावीर श्रति सत्वर कोई निष्यत्ति ढूंढन सगे। इन्होंने हैकेटस् सनापतिकी चादेश दिया—चाप फौजके साथ एशिया नार्वे श्रीर जैसे ही सके, दुर्हेत्त श्रहा-त्तासको मार या पकड़ हमारे पास ले बायें। महा-वीरका आदेश प्रतिपालित हुआ, हेकेटमूर्न महा-लास्कां पराजित श्रीर निहत किया। इधर श्रलेक्-सन्दर सेनापतिको पादेश सुना फोजके साथ यूनान ना पहुं चे घे। घेवेलो विना युद्द ही हाथ आ गया। वहांसे यह विश्रोसियाकी श्रोर चल पड़े थे।

खिन्यके लोग स्वप्नमें देखते रहे,—इम फिर खाधीन होंगे, प्रधीनताना क्रिय प्रव उठाना न पहेगा। किन्तु उनका सखस्त्र टूट गया, सननेमें प्राया, महावीर अलिक्सन्दर धिन्यके काडिमया दुर्गपर जा पहुंचे। अधिन्सके अधिवासी इन्हें पागल बता उपहास उड़ाते रहे, किन्तु अकसात् आगमन सन सब डर गरे। सभी प्रम्तुत थे, उतना श्रीम युदका भायाजन लगा न सके। उस समय उन्होंने विनीत भावसे इनके पास दूत भेजा, जिसने श्राक्त कहा,—सभी अधिन्यवासी महावीरके भागमिस आनिद्त हैं; दु:ख केवल इसी बातका है, कि महावीरके पारस्य भाक्रमणको उपयुक्त संन्य इकहा कर नहीं सकते। इन्होंने दूतको समादर दिया था। यूनाको सभी लोग इनसे मुक्त गये, केवल स्थार्टानोने इनके प्रधीन रहना न बाहा।

श्रेत्सन्दर सम्पूर्निया वापस श्राये थे। फिर यह रीतिसत रणसका लगा श्रम्य लोगोंको दव'ने उत्तरको श्रोर चल पड़े। दानियुव नदीके तीर सीर-मुस् नामक श्रम्थोंके श्रीध्यति हार गये थे। उसी जगह श्रपरापर श्रनेक लातिने इनकी श्रधीनता सीकार की।

इधर खाधोनता-प्रिय यूनानी डिमस्थिनिसके उत्--साहवाकासे प्रणोदित पड़ उत्तेजित ही गये थे। . छन्होंने खदेशकी खाधीनताके उदारको जीवन उत्सर्ग ः करनेका सङ्ख्य किया। उसी समय युनानमें गप - जड़ो,— अलेन्सन्दर इलिरीय युद्धमें मारे गये हैं। ्थिवसवासी सकटूनियावालींको अपने देशसे भगाने . चौर यूनानके घपरापर स्थानमें टूत भेज सबको - भड़काने लगे। पोक्टे संवाद मिला,—प्रलेक्सन्दर . मरे नहीं, बाल भी जोते बौर विव्समें बा पहुंचे हैं। पहले इन्होंने सन्धिका प्रस्ताव फेलाया, किन्तु सीगोंने उसे इंसी-दिझगोमें उड़ा दिया था। परीक्-- सन्दरके सेनापति पारदिकास् उन्हें समुवित मास्ति देने को बागे बढ़े। भोषण समर चुबा था। बसंख्य - यूनानी मरे श्रीर रत्तको नदी बह चली। यूनानके इतिहासमें ऐसा भीषण काण्ड कभी हुमान था। कीई छ: इजार यिव्सके लोग मरे भीर साठ इजार उन्न भरके लिये गु.लाम बने। यूनानके दूसरे लोग ं इस दृष्टान्तसे भुने भौर जन्मभूमिन साधीन नरने नी षामा विलक्षल छोड़ वैठे घे।

अलेक्सन्टर सकटूनियाको लौट पहे। इस बार यह गुरुतर व्रतके उद्योधनमें यद्भवान् हुए। बालकाला से इनके मनमें इस बातकी पाथा रही,— ईरान राज्य जीतें और एशियाख एक के अधी खर बनें। इनके पिताने बहुत दिनसे ईरान जीतने को नानाप्रकार आयोजन लगाया था, किन्तु कतकार्य हो न सके। फिर भी यह प्राण पर्यन्त सींप ईरान जीतने-की पागे बढ़े थे। उसी समय इनके कातिपय बस्तुने विवाह कर लेने को कहा, किन्तु इन्होंने उनकी कोई खात न सनो और पपना जो कुक धनादि था, वह बस्तुवाको दे हाला। इस महाकार्य चे देमें जाने से पारदिकाम्ने इनसे कहा,— श्रापने सब सासान तो दूसरेको दे डाला, श्रपने लिये क्या उपाय सोचा है इन्होंने इंसकर उत्तर दिया,—श्राशा इसारे साथ है। इनकी श्रनुपिखितिमें शन्तिपेतर सकदूनियाके शासनकर्ता हुए थे।

वसन्तते प्रारम्भमें यतिन्सन्दर एथियाभिमुख बढ़े, साथमें पांच हज़ार सवार यौर तीस हज़ार पैदल थे। सब लोग याविडसमें जा पहुंचे। प्राविडसकी पास ही याविसरी नामक खान भी है, जहां दनका स्त देड स्तिकाले मध्य गाड़ा गया था। यह केवल हिफाष्टियानको साथ ले याकिलेयका समाधिखान देखने पहुंचे थीर उसे देखते हो वीरमदसे उत्तेजित हुए। पूर्यपुरुषने वीरत्वको बात सोचते-सोचते दन्होंने वह खान छोड़ा और फीजमें मिल भीषु देराक जीतन को क्दम बढ़ाया।

नानास्थान लांघ यह यानिक नदी किनारे पहुंचे थे। उस नदीके पूर्वकूल ईरानके बादशाहकी फीज शत्रु की राह देखते रही। इन्होंने उसी वक्ष. ईरानकी फीजपर इमला मारा। मकदूनियावाले वीरोंके युदकीयलसे ईरानियोंक पैर उखड़ गये थे। अलेक्सन्दरकी ही तलवारसे ईरान्-राज दरायुसके जामाता धराशायी हुए।

उसी समय रोडस द्वीपकी शासनकर्ता सेमनन् नामक कोई यूनानी ईरानकी और मकदूनियासे बहुत लड़े थे। इन्होंने उन्हें भी नीचा देखाया। असंख्य यूनानी और ईरानी फीज काम आयी थी। कोई दो इनार सिपाही के,द हुए। पीछे इन्होंने एशिया माइनर, लाइशिया, शाइश्रीनिया, करिया, पाम्फाइलिया और काण्यदोकिया नामक जनपट जीते थे। किड़ना नदी किनारे पहुंच यह बीमार पड़े। इस अवस्थामें इनके बन्धु पार्मे निश्चोने चिट्ठीमें लिखा था, सावधान! कोई चिकित्सक आपकी विषाक श्रीषध खिला मार न डाले। इन्होंने बन्धु का पत्र पाते ही अपने चिकित्सक फिलिपकी बुना भेजा और उनसे दवा खानेको कहा। श्रीधम्न खानेसे फिलिप मर गये। लीगीन समक्ष जिस्स, फिलिप दरायुष्ठचे उत्कोच पा अलेक् मन्दरका सव-नाग करनेपर उद्यत हुए थे।

श्रलेक्सन्दर श्रच्छे होते ही ईरानके बादशाहरी जड़नेको चल पड़े। साई विशिया नामक खानमें कोई पांच लाख फीज साथ ले ईरानके वादशाहने इनका सामना पकड़ा था। सन् ई॰ से ३३३ वर्ष पहले पर्वत श्रीर जलपर घोरतर युद्ध हुआ। दरा-युप्त पीछि हट गये। छनका परिवारवर्ग श्रीर धन-रतादि विजेताके हाथ जा पड़ा था। विजयी मक-दूनिया-पतिने दरायुसके परिवारवर्ग प्रति यथिष्ट समान देखाया।

दरागुसने गूप्रेतिस किनारे भाग दो बार सन्धिका प्रस्ताव उठाया था। किन्तु इन्होंने उनकी बात न मान कहला भेजा;—'यदि घाप हमें समग्र एशियाका प्रिधिपति स्तीकार करें, तो हम प्राप्तक प्रस्तावको रख सकते हैं। उसके बाद यह सिरीया और फिनिशियांकी और आगे बढ़े थे। राहमें दामास्त्रस और स्तां पाने प्रस्ताव प्रस्ता राजकोषस्य रत्नराधि इनके हाथ लगा। तायरमें पहुंचने पर वहांके लोगोंने इनपर तलवार उठायी थी। सन् ई॰ से ३३२ वर्ष पहले सात महीने अवरोधके बाद इन्होंने तायरको धूलमें मिलाया। वहांसे यह पालेष्टाइनको चले थे। स्त्रमध्यस्य सागरका तौरवर्ती स्थानसमूह इनकं अधिकारभुक हुआ।

दूसर वर्ष अलेक्सन्दर मिश्रमें का पहुंचे। वहांकी कींग बहुत दिन देरानके अधीन रह विलक्षक निर् साह हो गये थे। अलेक्सेन्दरको देख और उदार-कारी समस्त सबने अधीनता खीकार की। उसी समय मिश्रमें इन्होंने अलेक्सेन्द्रिया नगर बसाया था।

मियक लोग इरानके अधिकारमें अपनी प्राचीन
प्रधाका अनुयायी धर्म-कर्म कर न सकते थे, किन्तु
धलेक्सन्दरने उनकी पूर्व प्रधाको मान लिया।
इन्होंने मियस्य आमनदेवके मन्दिरमें जा प्ररीहितोंका
बड़ा आदर-सन्धान किया था। उन्होंने भी इन्हें
देवपूत्र समभ लिया। उसी जगह देववाणी सन
पढ़ी थी, —'अलिक्सन्दर पृथिवीके राजा होंगे।'

देवादेश सुन महावीर अलेक्सन्दर और भा उत्-साहित हुए और वहांसे चल आसिरीया ना पहुंचे।

उधर देरानके बादशाह दरायुष पांच लाख फ़ौज जोड़ आरवेलाके रणचित्रमें उतर पड़े थे। किन्तु जिसका अष्टष्ट अच्छा होता, मनुष्य उपका क्या कर सकता है। इतनी ज्यादा फ़ौज रहते भी दरायुष इनसे फिर हार गये। इन्होंने दरायुषको पकड़नेकी चेष्टा चलायी थी, किन्तु वह गुप्त भावसे धन जन कोड़ भाग खड़े हुए।

उस समय बाबिलन श्रीर स्सा एशिया-खण्डका रत्न-भाग्डारखरूप रहा। इन्होंने श्रवाध दोनों स्थान ले लिया था। पीछे यह ईरानकी राजधानी पार्सि-पोलिस नगरकी श्रीर वढ़े। उसी जगह इनका चित्र कुछ वटल गया था। को महावीर यह भिन्न सूसरा श्रामोद न समभति श्रीर देहके खास्प्रविधानको सबंदा सचेष्ट रहते, वही व्यसनासक्त एवं रमणी-गण्से विष्टित हो मद्य पीते पीते मतवाले वने। ऐसी श्रवस्थामें एक विश्वाका यह बड़ा श्रादर करने लगे थे। किसी दिन उसी वार्यवर्णासनीने इनसे पार्सिपोलिस जला डालने कहा। इन्होंने विश्वाकी सनस्विधिक लिये ईरानकी बहुजनाकी सनोहर राजधानीको जला खाकमें मिला दिया था।

पीके जब इन्हें चैतन्य आया, तब दुष्ट कमें की निमत्त प्रनेक दुःख देखाया। विलम्ब न लगा यह देशानकी बाद्याहकी ढूंढने निकले थे। राष्ट्रमें सुना, विशास नामक वाल्डिकको छत्रपतिने दरायुसकी कृष्ट कर रखा है। वीर ही वीरकी सम्मान देना जानता है। अलिक्सन्दर्भे जब सुना कि वेसास नामक किसी सामान्य छत्रपतिने प्रवल परात्रान्त हरानके बाद-प्राप्ता केंद्र कर रखा था, तब मनमें बहुत कष्ट पाया और दरायुसकी छोड़ाने अविलम्ब वाल्खमें जा पहुंचे। वहां जाकर देखा, दरायुस सत्रप्राय रहे, विशासने उन्हें बचा न सके। इन्होंने हरानियोंके प्रयानुसार महासमारोहसे दरायुसका समाधिकार्य पूरे उतारा था। पीके दुर्व ते वेसासको समुचित

गानित देनेके निसित्त शारी बढ़े। उस समय वैसास हिकोनिया, ईरान, बालिङ श्रीर सगदियानाके श्रीध-यित बन बैठे थे।

सकी श्रीर ख्वर फैल गयी,—'श्रलेकसन्दर विसासकी श्रास्त देने श्राते हैं। सगदिनियां क्रिक्रपतिने
विसासको पकड़ा दिया। विसासने समुचित श्रास्ति
पायी थी। उसी समय पार्मेनिश्रोक पुत्रने श्रलेक्सन्दरके विषद षड़यन्त्र लगाया। महावीर मकदूनियापतिको उसको खबर मिल गयी थी। दन्होंने
गुस्ते में श्रा पितापुत्र दोनोको मार डाला। सेनापति
पार्मेनिश्रो निर्दाष रहे, उन्हें अपने पुत्रके षड़यन्त्रको
बात मालूम न थी। सब लोग इस बातपर श्रलेक्सन्दरसे नाराज हुए, कि विना दोष ही सेनापति
मारे गये। प्रवाद रहा,—जिस व्यक्तिने किसी समय
चिकित्सक्ते विषपात्रसे श्रलेक्-सन्दरको बचाया,
उसे क्या यही पुरस्तार मिलना था।

सन् ६०से ३२८ वर्ष पहले इन्होंने यक लोगोंको जीत लिया, दूसरे वर्ष सग्दियाना जा पहुँचे। वह स्थान पर्वतमय रहा। श्रोतके समय युडकी विशेष सुविधा न सिलनेसे यह नौतक नामक स्थानमें ठहर गयेथे। वसन्तकालमें पर्वत-पर्वत अविश्वान्त युडके बाद अलेक्सन्टरने सग्दियानाको अधिकारमें लाया। इस युडमें बाल्हिकवं श्रीय कोई राजपुत श्रीर रचणा नामक उनकी कन्या बन्दी बनी थो। ईन्होंने रचणाके सनुपम रूपसे सुग्ध हो विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद हमेंलिस कालीस्थेनिस नामक अरिष्टटलके किसी श्रिष्यने इनके विपच्च तलवार उठायो थो। इस बार मकटूनियाको कितनी हो फीज मारी गयी, किन्तु वीरकेशरी अलेक्सन्टरने उन्हें यथोचित श्रास्ति है दी।

सन् ई०से २२७ वर्ष पहले यह भारतपर आक्रमण करनेकी आगे बढ़े थे। साथमें १,२०,००० फ्रीज रही। अलेक्सन्दरने सेनापित टलेमी और हिफा-ष्टियान कितनी हो जुनिन्दा फीज से सिन्धुकी और पहले ही दौड़ पड़े थे।

प्रतिक्षन्दर ससैन्य काबुर नामक स्थानमें जा Vol. II 65

-पहु चे। वहांद्रकोंने कुतियी (Choaspes) श्रीर गौरी नदी (Gyræus) पार हो वरणा:(Aornos) को अधिकत किया। पोके यह सिन्धुनद पार भटक गये थे। सन् ई॰से ३२६ वर्ष पहले इन्होंने पञ्जावमें पैर रखा। राइमें सिन्धु नद-तौरवर्ती कितने ही पहाड़ी लोगोंसे लड़ना पड़ा था। उस समय तचित्रालाराज बहुमूल्य उपहार ले श्रीर इनके पास पहुंच पहाड़ियोंके विरुद्ध साहाय्य दिया। दृन्होंने वितस्ता (Hydaspes) नदीतीर जा देखा, कि पुरुष ( Porus) नाम का कोई प्रवन् पराक्रान्त हिन्दू नरपति यसंख्य सैन्य ले युद्ध करने आगे बढ़ा था। अविजन्य ही रणवादा वजने लगा। हिन्दुओं और यवनोंमें घोर-तर संग्राम उपस्थित इत्रा था। श्रवशेषमें पुरुषराज हार गये। अलेक्सन्दर हिन्दू राजाका वीरत देख त्रतिगय सन्तुष्ट हुए श्रीर उनके साथ मित्रता स्थापन को। युद्धसे पहले पुरुषराज वितस्ता भौर चन्द्रभागाके जनपद पर ही गासन चलाते थे, पीके अलेक्सन्दरने टूसरे भी कितने ची जनपट जीत उनको सौंप दिये। इस कामसे पुरुषराज पर तचिश्वला-नृपति बहुत नाराज हो गये थे।

एकमास यह वितस्ता किनारे रहे, उसके बाद बुकेपाल और निकाया नामक दो नगर वसा चन्द्रभा-गाके पार जा पहुंचे। इरावती किनारे काथी नामक प्रवत्त जातिके साथ इन्हें कई बार लड़ना पड़ा या, किन्तु वह किसी तरह अधीन न हुई। इन्होंने काथी जातिका राज्यादि जीत उन लोगोंको बांट दिया, जो वसमें या गये थे।

घर्षरा नदी किनारे आ इन्होंने सुना, कि उससे
पूर्व और दूसरा भी रताकर समृद्धियाली जनपद है।
यह खबर पा इन्हें लोभ लगा। किन्तु इनके किसी
सैन्य सामन्तने आगे बढ़ना चाहा न था। सिपाही
बहुत दिनसे जन्मभूमि कोड़ घूमते रहे, उस समय
उन्हें घर वापस जानेकी उत्कारहा हुई। अलेकसन्दरको बेमन लीटना पड़ा। इन्होंने अपने भारतपाक्रमणका स्मरणचिक्क बना रखनेको घर्षरा नदी
किनारे बड़े-बड़े बारह बुई बनवाये थे। जाते समय

यह वर्षरा नदी पर्यन्तः प्रधिक्षतं सक्तलं स्थान पुरुष-राजकी सौंप चले।

दकीने वितस्ता नदी तीर वापस जा सिम्बुनदके सुद्दानें पर्च चने की जहाज्यर चढ़ दिख्णासिसुख यावा की थी। वर्तमान मूलतानके निकट मालव (Malli) नामक जातिसे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें इनके गुरुतर आधात आया था। उस घटनासे सैन्यगण भी भग्नोत्साह हो गया था। किन्तु इन्होंने शीघ ही आरोग्य पाया। इनके आरोग्यका समाचार सुन अपरायर मालवगण बहुन्नूख उपढीकन सेज वशी भृत बना था।

इन्होंने वितस्ता धीर सिन्धु-नदने सङ्गम्यानपर कई किले धीर जञ्चाजी घडडे निर्माण कराये। उस जगइ सूचिक (Musicanus)-राज इनसे सङ् पड़े थे। किन्तु उत्यानमावसे ही वह खेत घाये।

सिन्धु भीर कराचीके पासका समुदय स्थान जीत यह देरान वापस पहुंचे थे। वहां दन्होने दरायुसकी कन्या स्तातिराचे विवाह किया। उस समय कोई दश इज़ार सकदूनियाके सिपाकी ईरानी खड़कियोंको व्याह प्रभुक्ते भनुवर्ती हुए थे। इन्होंने उन्हें कितना ही यीतक दे डाला।

ताइग्रीस नदीतीर पहुंच इन्होंने बुढ़े सिपा-हियोंको देश वापस जाने कहा था। उसी समय हिफाष्टियान नामक इनके बन्धु श्रीर प्रिय सेनापित सर गये। बन्धु के मरने से यह बहुत ही कातर पड़े, मानो उनके साथ इनका बीर्थस्थ भी श्रस्तामत हुए। बादशाहींकी तरह बड़ी ध्रमधामसे हिफाष्टि-शानको सही टी गयों थी।

श्रास्ति स्वत्य वाविस्तनकी श्रीर बढ़े! राइमें नितनी ही इद्वाशोंने इन्हें वहां जानेसे रोका था। किन्तु यह उनकी बात न मान वाविस्तन जा पष्टुंचे। उस जगह यूनान, इटसी, कार्येज, स्किटीया, शाइशो-निया प्रस्ति स्थानके राजदूतगणने इनकी सम्मान-रहाकी थी।

बाबिसन राजधानी बनाया गया। उसी जगह असिक्सन्दर महाकार्यम व्यापत हुए हो। इन्हें इच्छा रही, समस्त जगत् जीते श्रीर सभ्यताके श्रालोकसे विख्यसण्डलको चमकाये गे। किन्तु मनकी वासना मनमें ही रह गयी। फिर जयका उद्योग लगाते खगाते पीड़ित हुए जीर १२ वर्ष मास राजल कर जगत्पू ज्य महावीर सिकन्दरने कालका श्रातिथ खीकार किया। महासमारी हुने इनका शबदेह सुवर्ष श्राधारमें रचित रह श्रलीक्सन्द्रिया नगरमें गाड़ा गया था।

इस बातपर बड़ा क्रगड़ा उठा,—'मब राजा कीन होगा'। किसी समय कई बन्धुने इनसे पृष्टा था,— भापका उत्तराधिकारी कीन होगा। वीरवरने उत्तर दिया,—'योग्य व्यक्ति।' लोग इनका पद देनेकी योग्य व्यक्ति ढूंढने लगे। उस समय रचणा गर्भवती रहीं। सत्युकी समय यह अपनी राज-अङ्गी पारदिकासकी सींप गये थे। उससे सबने समक लिया,—रचणाके पुत्रको भीग्रवावस्थाने पारदिकास रचकस्वरूप रह राजकार्य चलायेंगे। रचणाके पुत्र होनेपर वही बात भागे भागी।

ऐसा कहना ठीक नहीं पड़ता, कि प्रसेक्सन्दरने
सनुष्यक्तसे मेदिनो भर अपना आधियत्य फैलाया था।
दन्होंने पाश्चात्य स्थ्यता, पाश्चात्य भाषा चीर पाश्चात्यनीति अपने पधिकत राजसमूहमें वांट दी। पश्चिम
खेतहीय चीर पूर्व चीनराज्यके प्रान्तदेश तक सकल
स्थानके महाकात्यमें मकदूनिया-वीरका नाम मिलता
है। विशेषतः पारस्य (ईरान) प्रस्ति स्थानमें दनके
सम्बन्धपर कितनी ही अड़्त-पड़्त छपकथा निकली
हैं। यहांतक, कि प्राचीन कालके लोक दन्हें देवता
माननेसे हिचकते न थे। वस्तुतः दन महावीरसे ही
प्राचीन सृतस्य, प्राणितस्त, सृष्टसान्त प्रस्ति चनेक
आवश्यकीय विषय उद्दाटित हुए हैं। फिर दन्हीं
महावीरका चनुसर्य लगा युरोपीयगण रक्षप्रसः
भारतवर्षका प्रथ दृंद सका था।

श्रनेख (हिंश्विश्) १ श्रनतुमेय, श्रनचा, समभमें न श्रानेवाला। २ लिखनेके नाकाविल, बेताहाद, लिसका हिसाब न समे।

२ उड़ीसा प्रान्तीय सम्बनंपुर निसेने तुत्थ-

पटियाकों धर्म। सन् १८६४ ई॰को चलेखसामीने इसे कटकमें फौसाया था. जहांसे भीष्र सम्बस्य जिलेमे पा पहुंचा। महिमाधनीं देखी।

भलेखां, भनेख देखी।

भनेखी (हिं• वि॰) न्यायविश्वीन, जानिम, ग्रीर-वाजिब काम करनेवाला।

श्रतीच-व्यव्हेंके काठिवाड़ राज्यका पर्वतिविशेष । यह धांकके खागसरीतक पेला श्रीर दिश्वण-पश्चिम श्रामे जा जंबाहेमें बढ़ गया है।

म्रालेपक (सं ० व्रि०) नास्ति लेपः कुवापि स्नृप्ति-र्यस्य, नञ्-बहुवी०। १ नि:सम्बन्ध, तासुक, न रखने वाला। २ निर्लेप, वेदाग्, जो फंसा न हो। लिए-खुल्, नञ्-तत्। ३ लेपन न करनेवाला, जो लोपता न हो। (पु०) ४ परमाला।

अलेले. पर देखा।

म्ब्रसेय (सं वि ) १ मधिक, ज्यादा, बहुत, जो कम न हो। (म्ब्यं ) २ विलकुल नहीं। मसियेक (सं वि ) दृढ़, मज्वूत, कायम, जो डिगता न हो।

·**घलैया,** चलहिया देखी।

चलोक (सं॰ पु॰) न लोक्यते प्राणिभिरोच्यते;
लोक कर्मणि घल, ततो नल्ञ-तत्। १ पातालादि,
लमीन्के भीतरका मुल्का। २ लोकका अभाव, दुनियाको घदम-मौलूदगी। ३ लगत्का घन्त, दुनियाका
खातिमा। ४ घट्ट लोक, ग्रै रमुलस्मिम दुनिया।
५ जनका अभाव, लोगोंको घदम मौलूदगी।
६ घट्ट वस्तु, देख न पड़नेवाली चीला। (हिं०)
७ मिष्या कलङ, भूठो बदनामी। (ति०) नास्ति
लोको यत्र, नल्-बहुत्री०। ६ निलेन, वीरान्, लहां
लोग न रहें। ८ अक्ततपुष्य,पुष्य न करनेवाला। १० न
देखनेवाला। (अव्य०) लोकस्याभावः, अभावे प्रव्ययी०।
११ लोकाभावमें, लोगोंके न रहते, एकान्तमें।

मलोकन (सं॰ ली॰) श्रम्तर्धान, तिरोधान, श्रदर्शन, श्रदमरूयत, देख न पड़नेकी चालत।

चनोकना (हिं॰ क्रि॰) दृष्टि डाननो, नज्र सङ्गना, देखना-भारता। भनोकनीय (सं वि ) भट्टाया गुम, देख न पड़ने-वाला।

मलोकसामान्य (सं॰ वि॰) लोकसामान्यं दतर-जनसाघारयं न भवति, श्रन्यार्थं नज्-तत्। श्रसाधारय, महत् गैरमामूली, बड़ा, जो दूसरे लोगोंके वरावर न हो।

श्रतीका (सं स्ती ) नास्ति तोको दृष्टियेत चूर्णे वालुकादिभिराच्छादनात्, स्तीलात् टाप्। १ दृष्टक विशेष, किसी किसकी देंट। २ भित्तिस्य दृष्टक, दीवारमें लगी हुई देंट।

श्रलोकित (सं वि वि श्रष्ट हिसा न हुआ। श्रलोक्य (सं वि श्रे लोकाय स्वर्गीद लोकभोगाय हितंतव साधुवा; हितायें साध्वर्ये वा यत्, ततो नञ्-तत्। १ श्रसाधारण, श्रपाप्त-श्राज्ञा, गैरमासूली, वेहका। २ स्वर्गीदि लोकको श्रसाधन, जिसे कर्रनसे स्वर्गन मिले।

चलोकाता (सं क्लो॰) सर्गादि प्राप्तिकी चयो-ग्यता, विस्तित्व पहुंचनेकी नाक्ताविलियत, जिस हालतमें सर्ग न जा सर्वे।

भलोना (हिं॰ वि॰) १ भलवण, वेनमक, नमक न पड़ा हुआ। २ फीका, वेजायका, खादरहित। ः भलोप (हिं॰) लेप देखी।

प्रलोपा (हिं पु ) हचिविशेष, कोई दरख्त। यह इमेशा हरा-भरा रहता है। इसकी मकड़ी सुर्ख सुलायम श्रीर मज़वूत होती है। यह नाव, गाड़ी, घर बनानेमें काम प्राती है भीर पानीमें पड़ी रहनेसे भी नहीं विगड़ती।

भनोपाङ्ग (वै॰ वि॰) दूषित् भङ्ग न रखनेवासा, जो वैएव भना रखता हो।

श्रतीम (सं ॰ पु॰) लोमो धनादिष्वतिस्पृद्धा तस्य श्रमावः, नञ्-तत्। १ धनादिको प्रतिस्पृद्धाका श्रमाव, दीलत वगैरहके लालचको श्रदममौजुदगी। (ति॰) नास्ति लोमो यस्य, नञ्-वहुन्नी॰। २ लोमरहित, लालच न रखनेवाला, सन्तोषी।

त्रबोभिन् ( सं॰ ति॰ ) लोभोऽस्त्रस्मिन् इनि ततो नन्द-तत्। बोमगुन्य, बाबचसे खाली। भनोपय (सं पुरं) सत्स्य विशेष, किसी किसाकी महती। यह वितस्ति-परिमित, खेताङ्ग एवं स्त्यायल्य होता है। इसका मांस बलवीय बढ़ाता और पुष्टिकर ठहरता है। (राजनिष्यु)

श्रलोमशा (सं क्ली॰) वृत्तविश्रेष, कोई दरख्त। भलोमहर्षेण (सं ॰ स्ती॰) रोमरोममें श्रानन्द न भरनवाला, जिसमें खुशीसे रोगटे न डठें।

भलोल (सं० वि०) न लोलम् नञ्-तत्। १ अच-ञ्चल, ठहरा हुआ, जो डालता न हो। २ त्रणा-रहित, जो लालची न हो।

अलोला (सं० स्त्री•) छन्दोविश्रीष, कोई बहर। इसके प्रत्येक चार पदमें चौदह चौदह अचर रहते हैं।

पालोलिक ( हिं॰ पु॰ ) श्रमञ्चलता क्याम। ठहराव।

त्रलीलु ( सं॰ व्रि॰ ) प्रत्यच विषयमे निरपेच, जाहिर बातकी परवा न रखनेवाला।

श्वलो लुत्व (संश्क्ली॰) प्रत्यच विषयमे निरपेचता. जाहिर बातकी वेपरवायी।

षाली जुप (सं॰ वि॰) नंज्-तत्। १ अनिसलाष, विखाडिया, प्रच्छी चीज सामने पड़ते भी जिसका दिल न चले। २ लोभशून्य, लालचन करनेवाला।

श्वलोच (सं॰ पु॰) न लोचित ऐचित-धनादि लब्बुमिच्छिति, ल्ड कर्तर श्रम्, ततो नञ्-तत्। १ पाणिन्युक्त नड़ादिके श्रम्तगत ऋषि-विशेष। (क्लो॰) नञ्-तत्। २ लीचिभिन वस्तु, जो चीज, लोचा न चो।

भलोहित (सं वि ) नज्-तत्। १ रत्ताश्र्न्य, खूनसे खाली। २ घरत, जो लाल न हो। (पु॰) ३ रत्तपद्म, लाल कमल।

श्वलीकृपय अद्धा-प्रदेशवाले पेगू जिलेके मोतसोको यामाधिए। सन् १७५३ है॰ तेलेक्ट्रोंको बलवा मचाने इन्होंने हरा श्रावा राजधानीमें अपना राजवंश प्रति-ष्ठित किया, १७५८ में पेगूको जीत श्रन्तिम तेलेक्ट्र मृपति व्याहमेक्ट्रतोरजाको के दी बनाया। यह श्रपने वीरत्व गुणके कारण श्रिक प्रशंसामाजन हो गये हैं।

पली किक (सं कि ति के ) को के षु विदितं ठक्।
नच्-तत्। लोकमें अविदित, जिसे लोकमें नहीं
जानते। नेयायिक मतसिंद चन्नु प्रस्ति दुन्द्रियंके
निकटस्थ न हो नेपर भी वस्तुके प्रत्यच होता है। जैसे
एक घटको सम्मुख देखनेसे पृथिवीके सब घटों का ज्ञान
होता है। नेयायिक लोग प्रत्यचको लीकिक शीर
असी किक यही दो प्रकारका कहते हैं। उनमें निकटस्थ जो घट देखा जाता है, उसका नाम लीकिक
प्रत्यच है। श्रीर जो घट सम्मुख नहीं देखा जाता
प्रथच घटल रूप एक धम्मीकान्तहेतु सभी हैं, ऐसा
ज्ञान होता है, उसका नाम श्रली किक प्रत्यच है।

अनी निकल (सं॰ लो॰) यन्द्रका अप्राप्य उपागम, जिस हानतमें जफ्न अनीव नगे।

अलीविकसिवन (सं पु पु ) न लोकेषु विदितः सिविक है। नज्-तत्। प्रत्यच्यस्थ समस्विक है इन्द्र्य और विषय अर्थात् प्रत्यच्यकी विषयीभूत जो वस्तु है, दन दोनों के सम्बन्धका नाम सिवक है । सामान्य सच्चण, ज्ञान सच्चण एवं योगज, यही तीन प्रकारका असीविकसिवक है। उनमें जिस विसी एक घटके नेत्रके निकटस्थ होनेसे घटल रूप सामान्य समें द्वारा सक्त घटोंका जो ज्ञान होता है, वह सामान्य स्वचणके अधीन है। घट देखनेसे जो स्थान घटविशिष्ट समभा जाता है, वह ज्ञान सच्चणके अधीन है। एवं योगियोंके योगदारा जो सब घटपटादिका ज्ञान होता है, उसे योगज कहते हैं।

श्राल्म (सं॰ पु॰) १ वृत्तविश्रीष, कोई पेड़। २ शरीरका श्रवयव, जिस्सासी श्रजा।

प्रस्त-परक-व्यवेद् प्रान्तवे नासिक जिलेका स्थान-विशेष। सन् १६३५ दे०को शाहजहांके सेनापति खान्खानान्ने प्रकृयी-तक्त्यो किलेके साथ दसे भी कीन लिया था।

श्रल्तमय—गुलाम खान्दानने सबसे बड़े पुत्र श्रीर इ.रे पठान बादशाह। इन्होंने सन् १२११ से १२३६ ई॰ तक दिलीमें हुकूमत की। निम्नवङ्ग श्रीर सिन्धुने शासकों-को खाधीन बननेसे इनके हाथों नीचा देखना पड़ा था। किन्तु सुग्ल शाक्रमणसे यह गरते गरते बचै। चङ्गीज खान्की फीज किसी अफ्गान शास्जादेको ढूंढने सिन्धुतक हुस आयो थी, परन्तु दिल्ली पहुंच न सकी। सन् १२३६ ई॰ में इनकी सृत्यु हुई और शास्जादी रिज्ञाको दिल्लोकी गद्दो मिली थो।

श्रल्ता—बम्बई प्रान्तने कोल्हापुर राज्यकी तहसील।
सन् १८६० ६८ ई॰को इसकी पैमायश, बन्दोवस्त
श्रक् श्रौर १८६८-७० को खत्म हुश्रा था। इसमें
इकतीस गांव बहुत श्रच्छे हैं।

अल्ताय विज्ञाह—वगदादने २५वें ख्लीफा श्रीर अल् मुतीय विज्ञाहने पुत्र। सन् ८७४ ६०को यह अपने बापकी जगह गद्दीपर बैठे थे। १७ वर्ष ८ मास राज्य करनेके बाद सन् ८८१ ई०को बहा-उदु-दौलाने दन्हें सिंहासनसे जतार कादिर विज्ञाहको ख्लीफा बनाया।

श्रम्ताहिर वि-श्रमर-विद्वाह मुहमाद—शब्बास दंगकी

३५वें ख्लीफा श्रीर श्रम्-नासिर-विद्वाहकी प्रवा सन्

६२२ ई॰को यह अपने बापकी जगह बग्दादकी

गहीपर बैठे थे। दन्होंने ८ सास ११ दिन राज्यकर

श्रमा प्राण छोड़ा श्रीर दनके लड़के २१ श्रम्सुस्तनसरको सिंहासनका उत्तराधिकार सिला।

भन्नावर—वम्बई प्रान्तके धारवाड़ जिन्नेका ग्राम।
यह धारवाड़के दय कीस पश्चिम वेलगांव हिलयाल
तथा धारवाड़-गांव सड़कके नाके पर बसता है।

श्रव्य (सं वि ) प्रधमचरमतयालार्षं कितप्रयमेनाय। पा १।१।१३। १ स्तुद्र, क्षोटा । २ ईषत्, कम । ३ मरणार्ड, जो मरनेवाला हो। ४ श्रप्राप्य, नायाब, कम . सिलनेवाला। ५ श्रचिरस्थायी, ज्यादा न टिकनेवाला। (श्रव्य ॰) ६ थोड़ा, कम।

प्रत्यक (सं कि ) प्रत्य-सार्थं कन्। १ चुद्र, ईषत्, क्षोटा, कम। (प्रव्य ) २ न्यून रूपसे, योड़ा-योड़ा। (प्र ) ३ पसाव, जवासा। ४ सूमिजस्बूद्यच, जङ्गली जामन।

अल्पकार्य (सं॰ क्ली॰) चुद्र विषय, छोटा काम। अल्पकेशिका, अल्क्षेश देखा।

भ्रत्यकेशी (सं• स्ती॰) अलाः चुद्रः केश इव पतः मस्याः, स्वाङ्गत् स्तीप्। १ भूतकेशी, सफी,द दूव। Vol. II. 66 २ ई्ष्रत् केश-युक्त स्त्री, जिस श्रीरतके वाल क्टोटे रहों।

श्रव्यक्रीत (सं॰ वि॰) ईषत् धनसे क्रय किया हुसा, सस्ता, निसकी ख़रीदमें घोड़ा रुपया लगे। श्रव्यगन्ध (सं॰ क्लो॰) श्रव्योगन्धोयस्य, बहुब्री॰।

त्र त्यागस्य (स॰ क्रा॰) त्र त्या गन्धा यस्य, बहुना॰। १ रक्तकैरव, लाल बघोला। २ रक्तकमल। ३ श्रस्य गन्ध-युक्त वस्तु सात्र, जिस चीजमें च्यादा खुशवून रहे। (ति॰) ४ श्रस्यगन्धि, श्रस्य गन्ध-युक्त।

त्रलागोधूम (सं॰ पु॰) त्रणगोधूम, जङ्गाती गेहं।

त्रस्यविष्टिका (सं• स्ती॰) इस्त्रगणपुष्पी, सनयी। अस्पेचेष्टित (सं॰ त्रि॰) जड़, त्रसस, सुवत्तक, सस्त।

भर्षच्छद (सं व्रि ) ईषत् संवीत, बिल्नस्त-पोग्र, अच्छीतरह कपड़े न पहने हुए।

चलजीविन् (सं॰ ति॰) चलायु, ज्यादा न जीने-वाना, जिसे मौत जल्द चाये।

त्रत्यज्ञ (सं॰ ति॰) ईषत् ज्ञान युक्त, कम समभा। त्रत्यज्ञता (सं॰ स्ती॰) ईषत् ज्ञान होनेकी स्थिति, कम समभी, जिस हालतमें कम समभी।

भत्यतत् (सं॰ ति॰ ) श्रत्या चुद्रपरिमाणा ततुः श्रीरं यस्य, बहुत्री॰। १ खर्वे, वामन, छोटे जिस्म-वाला। २ दुवेल, श्रत्य श्रस्थियुक्त, दुवला।

भलाता (सं क्ती॰) १ न्यूनता, स्त्याता, क्षीटाई बारीकी। २ अधीनता, सातहती।

थलाव (सं क्षी ) पलता देखी।

यसदिचण (सं॰ ति॰) न्यून-दिचणा देनेवाला, जो न्यादा भेंट चढ़ाता न हो।

चल्पदृष्टि (सं॰ वि॰) परिमित ज्ञानयुक्त, सङ्हूद इलारखनेवाला, जिसके निगाह बढ़ी न रहे।

यल्पधन (सं वि वि ) ईषत् धनसम्पन्न, थोड़ी दीलत रखनेवाला, जिसके पास ज्यादा रूपया न रहे। यल्पधी (सं वि वि ) ईषत् वुिषयुक्त, कामससम्म, जिसे ज्यादा यक्क न रहे।

भ्रत्यनायिकाचूर्यं (सं॰ क्ली॰) ग्रहणीमें हितकर भीषध विशेष। पञ्चलवण ३ शाण टुरवण (मिर्चे,

्सींठ, पीपल) प्रत्येक तीन शाय, पिचु ३ शाय, गन्धक ८ साष, पारा ४ साष, इन्द्राश्चन एक पल और तीन शांण, इस सबको चूर्ण करके एकत्र मिलाकर १ याण परिमाण खानरके पीछे काष्त्रि पौना चाहिये। (रसचिन्तामणि) श्रत्यनिद्रता ( सं॰ स्त्री॰ ) पित्तजन्य निद्रात्यता-ं रोग, नींद कम पड़नेकी बीमारी। श्रन्पपत (सं॰ पु॰) श्रन्धं पतं यस्य, बहुत्री॰। १ च्रुपत्र तुलसी वन्त, तुलसीके जिस पौधेकी पत्ती क्रोटी रहे। २ रत्तपद्म, लालकमल। २ अल्पपत्र-युत्त हच मात्र, छोटी पत्तीका कोई भी पौधा। श्रत्यप्रव्रक (सं॰ पु॰) गिरिज मध्क द्वच, पदाड़ी द्रपहरियेका पीधा। श्रत्यपत्रिका (सं॰ स्त्री॰) रक्त श्रपामार्ग चुप. लाल लटजीरा। प्रत्यपत्नी (सं क्ती ) १ सिश्चेया, सींफका पौधा। २ सुवली, सूसरका पेड़। चलंपद्म (सं० लो०) चलं चसम्पूर्णं पद्मम्, कमेधाः। रत्त कमल, लाल कमल। श्राल्पपरीवार ( सं ॰ ति ॰ ) देवत् श्रनुयायिव<sup>श्</sup>-विशिष्ट, जिसके बन्धु प्रसृति कम रहे। अत्यपणिका, अलपणे देखो। भ्रत्यपर्णी (सं॰स्ती॰) सुद्रपर्णी, मस्र । चलपण (वै॰ ति॰) न्यून पश्चयुक्त, थोड़े सवेशी रखनेवाखा घलापुरख (सं ० ति ०) चुद्र धर्मकायैविशिष्ट, मज्-· इबके कोटे काम करनेवाला। भ्रत्यपुष्पिका ( सं॰ स्त्री॰ ) पीत करवीर, पी**ला** ं कनेर । श्चल्पप्रजस् (सं० व्रि०) ईषत् सन्तान वा प्रजायुक्त,

ं जिसके श्रीलाद या रैयत कम रहे।

ंनाचीज् ।

म्बलप्रभाव (सं॰ ति॰) भगुर, तुन्छ, बेवजन,

म्मल्पप्रभावत्व (सं॰ स्तो॰) तुच्छता, हिकारत।

श्रत्यप्रमाण ( सं ॰ पु ॰ ) चत्यं प्रमाणं यस्य, बहुत्री॰।

१ लतापनसं, तरवूज् । २ चेलानकं, खरवूजा।

(वि॰) अल्प गुरुतायुक्त, जिसके कम वज्न रहे। ४ न्यून प्रमाणविधिष्ट, जिसमें न्यादा सुवृत न देखें। **अल्पप्रसायकः,** - बलप्रमाय देखी । चलप्रयोग (सं श्रि ) देषत् नियुत्त, ज्यादा इस्तै-मालमें न त्रानेवाला। अल्पप्राण ( सं॰ पु॰ ) अल्प**ञ्चासी प्राण: प्राण**-वायो: वास्त्रप्रयत्नविशेषश्चेति, कार्मधाः । १ वर्षे विशेषके उचारण-विषयमें मुखसे वहिंग त प्राणवायुका प्रयत विशेष, य, र, ल, व, क, ग, ङ, च, ज, ज, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, श्रीर म इन श्रचरोंको मुंइसे निवालनेकी कोशिश । "वाद्यप्रयत्नस्त्रे कार्यका विवारः संवारः सासी नादी घोषी ऽघोषी-इलामाची महामाच उदाचीऽनुदाच: खरितयेति।" (विदालकीमुदी) भलाः प्राण: प्राणिक्रिया यस्योचारणे, बहुनी । २ वर्णविश्रेष, श्रत्यप्राणित्रयाचे ही निकलनेवाला वर्ण, जिस इफ्रें के बोलनेमें च्यादा को शिश करनान पड़े। वर्गका प्रथम, त्रतीय एवं पञ्चम वर्णे तथा य, र, ब, व, श्रीर श्रयुग्म लघु वैयाकरण, वेदसिंख वर्गका यम-नामक पञ्चम वर्षे संयुक्त दिरुक्तके मध्यस्थित पूर्वे सदृश प्रयम श्रीर हतीय सघु वर्णको श्रस्प्राण कहते हैं। ( ति॰ ) श्रन्यः प्राणः वन् वायु र्यस्य यत्र वा, बहुन्नी॰। ३ श्रन्य-वन-युक्त, कम ताक्त। अल्पवल (सं वि ) निर्वल, कमज़ीर। प्रत्यवाध (सं० ति०) प्रधिक बाधा न डालनेवाला, जो कम दिक् करता हो। श्रत्यवृद्धि (सं वि वि ) सूर्वे, नादान, कम समका। अल्पभाग्य (सं · वि · ) ईषत् ऐखयं युक्त, कम-बख्त। श्रत्यभाषिन (सं कि वि ) ईषत् सन्भाषण करने वाला, कमसखुन, जो न्यादा न वोलता हो। ब्रज्यमध्यम (मं॰ व्रि॰) चुद्र कटिविधिष्ट, पतनी कमरवासा। ( सं॰ पु॰ ) चित्रकचुप, चीतका श्रसमस्त्रक पौधा । (सं• स्त्री॰) मिचनाविगेष, छोटी

चल्पम चिका

माही।

म्बल्पमाव (सं को ) १ न्य नता, कमी। २ ईषत् समय, थोड़ी देर।

श्राव्यमारिष (सं॰ पु॰) मारेषित न कमिप हिनस्ति, द्युपधात् क, श्राव्यः चुद्रकायश्वासी मारिष- श्वेति, कमिधा॰। चुद्रमारिष, छोटी चीलाई। 'त्र्षु लीयोऽल्यमारिषः'। (श्वनर) इसका श्वाक चासु, श्रीत- वीय, रुच, पित्तम्न, कफनाश्वक, मल-मूत्र-निःसारक, रुच, दीपन श्रीर विषम्न होता है। (भावमकाश)

-श्रत्यमूर्ति (सं वि । न्यून्य शरीर-विशिष्ट, छोटे जिस्रवाला।

अस्त्रमूर्तिस् (सं॰ स्त्री॰) न्यून संस्थक पदार्थे, कोई होटी चीज।

भारतमूख (सं वि ) न्यून मूखविधिष्ट, कम-कीमत, सस्ता।

श्रुत्तमिधस् (सं वि वि श्रुत्ता देवत् सेधा धारणा श्राक्तिर्थस्य, श्रसिनन्त बहुत्री । श्रुत्य धारणा-श्रक्ति -युक्त, दुर्मेध, श्रधिक सारण न रखनेवाला, कमसमम, नावाकि, पागल।

- श्रत्यस्य (सं श्रिष्ट) श्रत्यं श्रत्यपितमाणं पचित, श्रत्य-पच कर्ति खश् सुम् च, उप असा । १ श्रत्य परिमित पाक करनेवाला, क्षपण, लालची, जो पेट काटता हो। (क्षो॰) २ श्रत्यपाकसाधन पात, कोटी हांडी।

- घलरसा ( सं॰ स्त्री॰ ) हमवती, सीनजुही। - घलपवयम् ( सं॰ वि॰ ) न्यून धवस्थावाला, कम-सिन, जो उम्बमें च्यादा न हो।

. अल्पवयस्क, चलवयस्।

श्रत्यवर्तक (सं १ पु॰) तित्तिरपची, तीतर।

श्रव्यवादिन् (सं० ति०) ईषत् भाषय करनेवाला, कम सखुन, जो च्यादा बोलता न हो।

श्रलविद्य (सं॰ नि॰) न्यून ज्ञानविशिष्ट, सूर्ष, ज्ञाशिचित, श्रशिचित, कम दल्म, जो सीखा-पढ़ा न हो।

श्रल्पविषय (सं॰ वि॰) परिमित परिमाणवाना, तुच्छ विषय-संसम्न, मस्टूद गुस्तायमका, जो छोटी बातमें पड़ा हो।

श्रत्ययः, भव्यस् देखो। श्रत्ययः पंति (सं॰ स्ती॰) इन्होविशेष, कोई वहर। श्रृत्यशिता (सं॰ व्रि॰) न्यून वलविशिष्ट, काम ताकृत, कमजोर।

बलायमी (सं॰ स्त्री॰) ब्रत्या चासी धमी चैति, कर्मघा॰। चुद्र शमीहच।

अल्पयस् (सं अव्य॰) १ निम्न परिमाणमें, इलके दरजीपर, जुक्क, कम। २ प्रथक्-प्रथम्, अलग-अलग, दूरसे। ३ समय विशेषपर, कमी, जब, तब।

अल्पश्रक्रता (सं॰ स्ती॰) पित्त जन्य श्रक्राल्पता रोग, सफ्रा विगड़नेसे पैदा हुई वोर्य कम पड़ जानेकी वीमारी।

चलाशोफ (सं॰ पु॰) सर्वाचिरोग, श्रांखकी कोई बीमारी। चलपरस् (सं॰ क्लो॰) श्रद्धं सरः, कर्मधा॰। चुट्र जलाशय, छोटा तालाब।

श्रत्यसरोवर—वड़ोटा राज्यस्य काडो जि.लेके सिडपुर स्थानका पवित्र तालाव।

त्रत्यस्रायु (सं॰ ति॰) ईषत् स्रायु-विभिष्ट, जिसकी नसें कम रहें।

म्रलाकाङ्किन् (सं॰ ति॰) दंषत् स्रभिकाष-माली, नमखाहिम, नी योड़े से ही खुम हो। म्रलाज्ञि (वं॰ ति॰) स्का चिक्र विमिष्ट, निसमें वारीक भव्वे पड़ें।

त्रत्यायु ( हिं॰ ) . पतायु**न् देखो** ।

अल्पायुम् (सं पु॰) अल्पम् आयुजीवितकालो ऽस्य। बहुती॰। १ वकरी। मालम होता है, इस स्थल- में चीपायों में ही आयुका परिमाण रखकर वकरीको भलायु कहा गया है। वङ्गाली डाकपुरुषके मता- नुसार—नरा गजा विशे थय, तार बहे क बांचे हय। वाइय बल्हा तेरी कागला, गुणे गेंचे वरा पागला। बकरीकी परमायु तरह वर्ष होती है। पर कितने ही छोटे छोटे की ड़े एक घण्टे से अधिक नहीं बचते। अतएव उन जैसा अल्प- जीवी और कोई नहीं है।

वर्मधा । २ जिस प्राणीका जितने समय जीवित रहना उचित है, उसकी अपेचा न्यून काल। मनु-खकी परमायु न्युनाधिक सी वर्ष है। परन्तु पुराणांटिस जो अधिक परमायुकी बात लिखी है, वह वर्णना वाहुल्य भिन्न भीर कुछ भी नहीं है।

हमार देशके कितने ही आदिमियोंकी वारणा है, विधाताने जितनी आयु निर्दारित कर दी है। उसका चय नहीं होता। पर आस्त्रकारों और प्राचीन वैद्य-शास्त्रका देसा मत नहीं है। याच्चवल्का कहते हैं,—

''वर्त्वाधारसे ह्योगार यथा दीपस सं'स्थिति:। विक्रियापि च दृष्टे वमकाची प्रावरंचयः॥''

जैसे वत्ती, श्राधार श्रीर तेलके संयोगसे दीप जलता है, पर तेज हवा श्रादि लगनेसे तेल रहनेपर भी प्रदीप दुभा जाता है, उसी तरह क्रिया विकार होनेसे पर-मायु रहते भी प्राणीका जीवन नष्ट हा जाता है।

चरकमें भी लिखा है, कि नियति एवं परिमित आयुपर विखास करना असाधु है। जो लोग ऐसा विखास करते हैं, वे लोग भी सन्द्र, खस्त्रयन और व्यवहार करते देखे जाते हैं। तथा प्रचण्ड वा उन्मत्त जन्तु के निकटसे भाग जाते है। अतएव देसे आदमो सुहसे नियति एवं निर्दिष्ट परमायुकी बात कहते हैं, परन्तु वास्तवमें मन ही मन उसे स्वीकार नहीं करते। भाष्टु: इहि एवं चयका विवरण भाष्टु: शब्दमें देखे।

मलारस (सं ॰ पु॰) नियमित प्रारम, कायदेका प्राराज, सिलसिलेवार ग्रह।

श्रव्याच्य (सं १ ति १) श्रव्यः प्रकारः श्रव्यः हिर्तिः।
१ श्रित श्रव्यः, निहायत क् जीलं, बहुत योहा । श्रव्यं
पादः तस्मादव्यं श्रधंम्, ५ तत् वा । २ श्र्षं, निस्मः,
श्राधा । (श्रव्यः ) ३ योहा- योहा, धीरे-घीरे।
श्रद्यात्यकः, श्रवात्य देखी।

शत्यास्थ (सं क्ती॰) पर्वन पत्न, पात्तसा। बत्याहार (सं पु॰) १ लघु भीजन, हलका बाना। २ पय्याचरण, परहेन। (ति॰) ३ पय्यसे रहने वाना, परहेनगार।

प्रताहारिन् (सं॰ ति॰) लघुभोजन करनेवाला, परहेजगार, जी कम खाता हो।

परहण्गार, जा कार प्रतियका (सं क्ती॰) १ वनसिवका जाति, कोई जुड़की साको। २ सुद्रपणी, मस्र । ३ अख्यमावा, बोड़ी खराक।

अखित (सं वि ) अखं कियते सा, प्रत्य कत्य्यें चिच् कर्मण का। प्रत्योक्षत, कम किया हुआ, जो घट गया हो।

अखिष्ठ (सं॰ ति॰) अतिश्रयेन अख्यम्, इठनोडिइ द्वावात् अख्यस्य टिलोप:। अतिश्य अख्य, निहायत कम, बहुत थोड़ा।

श्रव्यिष्ठकोर्ति (सं॰ वि॰) न्यून प्रशंसाविशिष्ट, कम शोहरत, जो ज्यादा मशहर न हो।

अस्वीकत (स'० वि०) १ चुद्र बनाया हुआ, जो क्रोटा किया गया हो। २ चूर्णीकत, क्षचला हुआ। ३ घटाया हुआ, जो घटदमें कम किया गया हो। घस्तीभूत (स'० वि०) १ न्यून पड़ा हुआ, जो क्रोटा

ष्यत्योभूत (स'० ति०) १ न्यून पड़ा हुआ, जो छोटा पड़ गया हो। २ घटा हुआ, जो घटरमें कम पड़ा हो।

चल्योयस् (सं कि ) दहमनयोः चिति घरीन चल्यम्। चल्यता, ज्यादा कम। जब दो द्रचर्मे एक ज्यादा कम पड़ता, तब यह मन्द्र चाता है। (स्ती ) चल्योयसी।

भ्रत्ये च्ह्, पलाकाङ्चिन् देखी ।

अल्पेतर ( सं॰ व्रि॰ ) हहत्, बड़ा, जो छोटा न हो।

श्रत्येथास्य (सं॰ त्रि॰) चुट्र श्राखाविश्रष्ट, कमीना द्वान्दान, जो श्रद्धे घरानेका न हो।

भ्रत्योन (सं॰ व्रि॰) ईषत् न्यून, कुछ कम, जी

श्रक्षोपाय (सं॰ पु॰) सुद्र उद्योग, हक्षीर ज़िर्या।
श्रक्ष खान्—व्यक्ति विशेष, सन् १३०० ई॰ को इन्होंने
गुजरातका सोमनाथ मन्दिर तो हा था। पाटनवाली
मद्रकाली मन्द्रिकी दीवारमें जो ट्रा-फ्रा पत्यरीला
श्रिका लेख मिला, उसमें सोमनाथके मन्द्रिका हत्ताना
सविस्तर लिखा है। इसमें सन् ११६८ ई० या
वज्रभी ८५० पग है। लेखमें देखेंगे,—सोमय देवका
मन्द्रि पहले सोमने सोने, रावणने चांदी, क्षण्यने
लकड़ी और भीमदेवने पत्थरका बनाया था। जुमारपालके अधीन गण्ड हहस्पतिने फिर मन्द्रिकी पूर्वीवस्था स्थापन किया। गण्ड हहस्पतिने किये शिला

पत पाठणालां कान्यकुर्ज ब्राह्मण, मालव नरेगके शिचक और पिदराज जयसिंह के मित्र रहे। सोमनाथमें उन्होंने कितने ही मन्दिरोंका जीणीं हार कराया और नया देवालय बनवाया था। खासा उपतिके हाथ न लगाते यह कुमार्य के केदारेखरका मन्दिर भी ठीक करा गये; कुमारपालका समय वीतनेपर गण्ड दृष्टस्पतिके सन्तान सोमनाथके, धार्मिक सञ्चालक रहे।

ः अल्बोक्नी—अरब देशके कोई ग्रन्थकार । सन् १०३०-३३ ई० को इनका सूलग्रन्थ 'तारीख हिन्द' भारतमें संग्रहं किया गया था। अव्रैहान् भव्वीदनी देखी।

परवृकार्क — पोर्तगीज भारतके हितीय शासक। सन् १५०८ ई० को इन्हें फ्रान्सिस्को डी घलमीदासे पोर्त-गीज भारतका शासनभार मिला था। इन्होंने पोर्त-गीज प्रभाव भारतमें वहुत फैलाया भीर कालीकट जीत न सकने पर सन् १५१० ई०में गोवाको धर दवाया। सिंहलकी चारो भोर जलयाता कर यह मलकाके मालिक वने और खाम तथा स्थायस ही पके साथ व्यवसाय चलाने लगे थे। सन् १५१५ ई० को इन्होंने ईरानी खाड़ी भीर लोहित-सागरकी जल-यात्रासे लौट गोवामें शरीर को हा।

प्रक्मबाडै—मन्द्रान प्रान्तके कोयम्बट्र जिलेका नगर।
यह काविरीके वामतट श्रीरङ्गपट्टनसे साढ़े बत्तीस
कोस पूर्व, प्रचा० १२° ८ ड० भीर द्राधि० ७७° ४८
पू० पर प्रवस्थित है। सन् ई०के १७वें प्रताब्दमें
यह स्थान प्रतिभय प्रधान रहा। सन् १७६८ ई० को
कुछ दिन इस नगरमें अंगरेजी फीन पड़ो, हैटर
प्रजीका दन भाते ही इसे छोड़ गयी थी।

प्रव्महरी—प्रव्वास वंश्वते ३रे ख्लीफा । सन् ७७५ दें० की प्रवीं प्रतावरको यह बगुरारमें प्रपने वापकी लगह गद्दीपर वैठे थे। प्रवसक नाका बलवा ही सबसे बड़ी बात हुआ। दनके सिंहासनारु होनेपर है: वर्ष तक यूनानियोंसे युद्ध चला, किन्तु किसीका पच गिरा न था। सक नाका बलवा रव जानेसे इन्होंने प्रपने लड़के हारून् प्रव् रशीरको ८५ Vol. II

हजार सिपाही से यूनानी राज्यपर आक्रमण करनेको कहा। वह यूनानी फीजको हरा और देशको माग मीर तस्वारसे छड़ा कानष्टिंग्एनोपल तक जा पहुंचे थे। यूनानी महारानीने भयभीत हो श्रीर ७०००० मण्डी वार्षिक कर देनेको कह सन्ध कर ली। हारुन् लूटसे मालोमाल बन वग्दाद वापस गये थे। कहते हैं, सन् ७८१ ई० को किसी दिन सर्वेर सूर्य भकसात् संघला पड़ा भीर दोपहर तक अंचेरा छाया रहा। हसना नामक किसी विश्वाने सन्नान वस इन्हें विष दे दिया था। छसने भएनी प्रतिहन्दो विश्वाको जृहरसे भरी नासपाती नज्र को, जिसने छसे खुलीफाको सोंपा। यह नासपाती खाते-खाते मर गये थे। इनके बड़े लड़के अल्हादी सिंहासनके उत्तराधि-कारी हुए।

प्रल्मामृत्—प्रव्यास वंशके ७वें ख्लीफा भीर हाकृत् भल् रगीदके हितीय पुत्र। दनका उपनाम भव्दुका रहा। सन् ८१३ ई०की ६ठीं यक्तोबरको अपने भार्द त्रल्-भमीनके मारे जानेपर यह बग्दादके ख्लीफा बनाये गये। सन् ८२० ई०को इन्होंने सेनापित ताहिर इव इसैन शौर उनके सन्तानको खुरासान राज्यका समग्र अधिकार सौंप दिया था। दूसरा भगड़ा न उठते भी प्रम्रीकाके सुसलमानीन िसिसी पर इसला सार कितने ही स्थान क्षीन लिये। इन्होंने क्रीटका अंग विशेष जीता, शक्के-पच्छे यूनानी पुस्तकका अरबीमें अनुवाद कराया भीर बहुमूख यन्यका संग्रह लगाया था। इन्हें बग्दादमें च्योतिषको पाठशाला स्थापन करनेका भी यग मिला। खुरासानकी राजधानी तूसमें यह रहने लगे। इनके ही उत्साइसे खुरासान विदानोंका स्थान और तूस बग्दादका प्रतिदन्दी हो गया। सन् ८३३ ई॰की १८वीं भगस्त को एशिया माइनरमें २० वर्ष भीर कुछ मास राज्य करने बाद यह मरी . श्रीर तरसूसम् गड़े थे। इनको पत्नी पीछे ५० वर्ष जीकर सन् ८८8 ई॰की २२ ही सितस्वरको चल वसीं। राज्यका उत्तराधिकार इनके भाई मौतसिम-विज्ञाहको मिला था।

श्रिल्मीदा—भारतने प्रथम पोतुंगील ग्रासक । इनका

पूरा नाम फ्रान्सिको डी श्रल्मीदा रहा । सन् १५०५

रेई० में यह श्रपने साथ भारतको बीस लहाल श्रीर

पन्द्रहं हलार सिपाही लाये थे।

श्रव्सुकृतिदर विद्वाह—श्रव्वास वंश्वत १ प्वे व्यक्षीणा श्रीर श्रव मीतिनद विद्वाहके प्रत्र । सन् ८० प्रदे० को यह श्रपने भाई श्रव्सुक्तणीकी नगह वगदादमें गद्दीपर बैठे थे। २४ वर्ष २ मास ७ दिन राज्य करने वाद सन् ८३२ ई० की २८वीं श्रक्तोबरकी किसी खोजेने इन्हें मार डाला। राज्यका उत्तराधिकार इनके भाई श्रव्यकाहिर विद्वाहको मिला था।

श्रन्मुत्तप्ती विलाच-श्रव्वास वंशकी १७ वें ख्नीपा। ' यह सन् ८०२ ई० को घपने पिता चलमौतजिद विज्ञा-इकी जगह बगुदादमें गहीपर बैठे थे। इन्होंने कर-सतियोंपर कई बार विजय पाया, किन्तु उन्हें दवा न सके। फिर भी सावरुत्रहर पर आक्रमण करनेसे तुर्की को कितनी ही फ़ील खो इत्तरना पड़ा था। पीछि इन्होंने यूनानियोंने खड़ साइधियाको छीन लिया। सन् ८०५ ई० को यह तड़ भिड़ अहमद इब्न तूलानकी वंग्रसे सिरिया और मित्र प्रान्त भी पा गये। उसने बाद फिर सफलताने साथ यूनानियों श्रीर कार्मितयों से लड़े घे। कोई साढ़े छः वर्ष राज्य चला,सन् ८०८ ई० को इन्होंने ग्ररीर छोड़ा भीर युद्रते लिये खलीफोंमें बड़ा नाम पाया। इनके उत्त-राधिकारी अल्मुक्तदिर, अल्काइिर और अल्राजीसे कर्मतियों चीर स्दखीरोंने सिवा बग़दाद नगरके सब क्रक कीन लिया था।

श्रल्मुहतदी—श्रव्यास वंश्वत १४ वे खलीफा। यह श्रल्मास्त्र विद्वाहकी कुष नामक रण्डीस पैदा हुए, जिसे लोग ईसाई कहते थे। सन् ८६८ ई० को श्रल्मातेज विद्वाहके सिंहासन-च्युत होनेपर इन्हें वग्दादकी गही मिली। इनके श्रासनके श्रारम्भकाल ही जूबिया, दथिशोपिया भीर काफ्रस्तानके ज़र्जीय श्रवमें घुस वसरे श्रीर कूफ्रेतक जा पहुंचे थे। इन हाकुशोंके गोलका सरदार श्रली इब्न मुहम्मद इब्न श्रव्हुल रहमान रहा, जिसका नाम श्रल् हबीब भी

या। उसने भूठमूठ अपनेको पत्नी इत्न अबू-तालिकका व प्रज बता कितने ही भियाभोंको इकट्ठा किया, बसरा और रमला नगर ले बहुत बड़ी फ़ीजके साथ ताइग्रीसको पार किया। सन् ८७० ई० को तुर्कों ने इन्हें आधा मास राज्य करने बाद ही मार हाला था। इनका उत्तराधिकार अलमीतिमदकी मिला।

भल्मेल-वम्बद्ध प्रान्तके वीजापुर ज़िलेका प्राचीन ग्राम। कहते हैं, सन् ११५६-६७ ई॰में कलच्रि-नृपति विज्ञलने इसे बसाया था। यह सिन्दगीसे छः कीस उत्तर पड़ता है। अल्मिलका अर्थ जपरकी खींचना है। प्रवाद है, विसीको हायीके पैर नीचे दबानेका दग्ड दिया गया था। किन्तु वह अपने पुरस्वनसे हायीको आकाशमें खींच ने गये; इसी दिनसे इस गांवका नाम अल्मेल हुआ। यहां राय-लिङ्ग मन्दिरमें तीन लिङ्ग प्रतिष्ठित हैं। एक लिङ्गमें चार मुख बने हैं। मन्दिर पर जो हाथी खिंचा, वह हीटेमें तीन आदिमियोंको चढ़ाये है। .मण्डपके दशमें चार स्तम्भ कात्रकाय से घोभित चौर सगस्त द्वारपाल एवं ऋत्रधारी नाग चारो घोर दीवारोंपर वेल बूटेसे सजी हैं। सन्दिरती दूधर-उधर कितनी ट्टी-फूटी मूर्ति एवं नन्दीगण पड़ा घीर लच्चीका एक क्रीटासा स्थान बना है। स्कृतने पास निसी पत्यरकी तख्ती पर एक भोर नागरी और तीन भोर कनाड़ी अचरींमें मन १००७ (सन् १०८५ ई०.) खोदा है। गांवसे बाहर हनूमानका टटा-फ्टा मन्दिर पड़ा, उसपर एक हाथीकी मूर्ति बनी, जो दी चाइमियोंकी रोके है। चारो भ्रोर टूटी-फटी मूर्ति मिलेगी। मन्दिरमें इनमान, गणपति और हो लिङ्ग प्रतिष्ठित भीर दीवारींपर द्वारपाल खिवत हैं। इसके पास द्रेखरका नवीन मन्दिर श्रीर बावड़ी सङ्गमूसासे तैयार दुई है। सन् ११८४ फसतीने समय महाराष्ट्र-शासक रामाजी नरहरि बीनीवालेने यह मन्दिर बनवाया था। रामाजीने गणपतिका मन्दिर बना-नेको भी भूमि प्रदान की थी। सुनते हैं, गणपति देवने सामाजी नामक किसी व्यक्तिसे खप्रमें कहा,-

उसे निकास प्रतिष्ठित करो। सन् १८०० ई० को जब वाजीराव पेशवाके मीचे मालोजी राव घोरपड़े शासक रहे, तब भी उपरोक्त प्रकारसे भवानीकी सृति मिली थी। भवानीका सन्दिर साफ धीर सुधरा बना है। सन् १७८८ ई॰ के समय खानीय श्रिवगिरि राव देशपाण्डेने रामदेवका मन्दिर बनवाया था। उसमें राम, सीता श्रीर लंदमण सङ्ग मरमरके बने हैं। मन्दिरके व्ययनिर्वोहार्थ वाजीराव पेशवान जागीर सा ही है। प्रति वर्ष चैवमासमें मेला लगता, जिसमें दय दिन तक ब्राह्मण्योज होता है। मन्द्रिक समाख मार्गतिका छोटा सन्दिर है। पावादि विश्वेखरका मन्दिर ठीस बना श्रीर शालमें संस्कार कराया गया है। उसमें एक खाली शृक्ष एवं नी नारुख्चित स्तम विद्यमान ग्रीर पास ही एक प्रिलालेख पड़ा है। गोविन्दराव मठवालेके पिक्ले मुहातेमें देवपदिय साधुका समाधि बना है, जिसमें शिविलक्षका मठ, कूप श्रीर गूलरके पवित्र हच हैं। ं बचने नीचे मार्कतिकी मृतिं बैठी है। चन्द्रसेन राव यादवने इस समाधिके व्ययनिर्वोद्दार्थ चौतीस कपरे नक्द और इक्यानवे रुपयेकी सालाना जागीर लगा दी है। सन् १७७४ दे॰ में देवप्यदिय खर्गवासी हुए थे। वह असमिलके देशपार्हे रहे. तप्तसीलकी कागज पत्र रखनेका काम करते थे। पीछे उन्हें घटनी ऐनापुरके साधवमुनिने अपना शिष्य कर साधु बना दिया। साधवमुनिक सरनेपर देवप्यदियने उनका समाधि निर्माण कराया श्रीर मितवर्ष उत्सव मनाया। किसी वर्ष उत्सवके समय देवपादियके पास विलक्कुल धन न रहा। एकायेक पचास सवार आये श्रीर इरेन दो रुपये नक्द साधुको दे चलते वने। गांवसे ३०० हात प्रासलीपर गालिव साहबकी कृत बनी, जो उसी जगह अपने गुरु अली उस्तादसे सिल गुम हुए थे। गालिब साहबकी क्रायर प्रतिवर्ष नेता तगता है। वहते, कि मठसे उत्तर कितनी ही जैनमृति गड़ी हैं। सन् १८७६ ई॰में गांवसे पश्चिम बढ़े ताबावकी मरमात होते समय एक

समीपवर्ती क्यमें हमारी शिलामूर्ति पड़ी है, तुम हमे विकास प्रतिष्ठत करो। सन् १८०० ई० को लगा। तालाबसे पूर्व लच्मीका कोटासा मन्दिर जब वाजीराव पेग्रवाक नीचे मालोजी राव घोरपड़े वना है। पेग्रवाका बनवाया राजप्रासाद गिर गया शासक रहे, तब भी उपरोक्त प्रकारसे भवानीकी सूर्ति मिली थी। भवानीका मन्दिर साफ शौर सुथरा बना है। सन् १७८८ ई० के समय खानीय श्रिषिर कहाता है। याद है, दो बहनोंने कुवा बनवाया या। सिन्द काम सन्दर बनवाया था। सिन्द क्यानिवहार्थ वाजीराव पेग्रवाने जागीर साधुने बताया,—'जब तक तुम दोनो वहन श्रपना प्राणसमर्पण न करोगी, तबतक कुवां खाली हो पड़ा सुगा ही है। प्रति वर्ष चैत्रमासमें मिला खगता, क्याने वहने ईखरका ध्यान श्रीर पूजन कर कुयमें द्या दिन तक ब्राह्मणभोज होता है। क्याने वहने ईखरका ध्यान श्रीर पूजन कर क्याने द्या दिन तक ब्राह्मणभोज होता है। क्याने वहने ईखरका ध्यान श्रीर पूजन कर क्याने द्या दिन तक ब्राह्मणभोज होता है।

अल्मोध—१ मध्यप्रदेशके किन्दवाड़ा जिलेकी जागीर।
यह महादेव पर्वतमें अचा॰ २२°१७ एवं २०° २५
ड॰ और द्रांचि ७८°१८ तथा ७८° ३० पू॰के वीच
अवस्थित है। इसका चेत्रफल ५२ वर्गमील निकलता
है। यह जागीर भोपाओं या शिवालयके कुलक्रमागत
रचकोंके नाम लगी है। २ मध्यप्रदेशके किन्दवाड़े
जिलेका गांव। यह बहुत जंचे बसता और निहायत
उमदा मालूम होता है। चारो और जपर चढ़नेमें
बड़ी तकलीफ पड़ती है।

श्राम्य न्या स्थान नगर श्री हिल्लो स्थान नगर श्री हिल्लार्टर। यह समुद्रष्टि १४८४ फीट जपर श्रचा॰ २८° ३५ १६ छ० श्रीर द्राधि॰ २८° ४१ १६ छ० श्रीर द्राधि॰ २८° ४१ १६ पू॰ में श्रवस्थित है। इसकी प्रहालकी चीटी पर वसते श्रीर सेकड़ो वर्षसे श्रपने श्रासकों का दुर्ग बनते देखते हैं। १७०४ ई॰ में पहले-पहल! रोहिलाशों ने कुमाय पर चढ़ायों की थी। उन्होंने यह नगर लटा, किन्तु कुछ मास पीछे देशीय दरिद्रता श्रीर जलवायुकी काठिन्यसे मर गये। सन् १८१५ ई॰ की गोरखा युक्के समय भी यह नगर की श्रवका केन्द्र बना श्रीर रहवीं अप्रेलको बड़ी गोलाबारीके बाद श्रंगरेजों के हाथ लगा। यहां मज़दूरीका काम खब चलता है।

अल्मीतजिद विकाह—अब्बास वंग्रके १६वें खलीफा, सुवाफ़ित्क प्रत और अल्सुतविक्किल विकाहके पीत। सन् ८८२ १०को अपने चाचा अल्मीतमिद विका-

इते मरनेपर इन्हें बग्दादकी गही मिली थी। सन ंदर्भ देश्को सिखते ख्लीफा खमराविद्याकी लड्ड-कोसे बड़ी धूमधामके साथ दनका विवाह हुया। इन्होंने क्सीतियोंसे युद्ध तो किया, किन्तु कितनी ही फीज मारी गयी भीर सेनापति यल यब्बास के द इए . घे। अपने विवाहके बाद हो इन्होंने खमरावियाके सड़के हारून्को सदाके खिये अवासम और किनिस रीन्का प्राप्तक बनाया, जिन्हें उसने ४५ इजार दीनार (अग्रफी) वार्षिक कर देनेपर मिय और सिरीयामें मिला लिया। सन् ८०२ ई०को ८ वर्ष य मास श्रीर २५ दिन राज्यकर यह मर गये। इनके बड़के पत् सुक-तफी विश्वाहको राज्यका उत्तराधिकार मिला घा। अस (हिं पु॰) वंशकी संज्ञा, खान्दान्का नाम। प्रतक (सं ॰ पु॰) १ नको लविशेष, निसी निसानी गीतसचीनी। २ धान्यक, धनिया। श्रंत्रका (सं क्ली ) धान्यक, धनिया। भंत्रस-गत्तम ( दिं॰ पु॰) १ जूड़ा करकट, पलर-वत्तर। २ वाडी-तवाडी, बायं-बायं। त्रज्ञम प्रभुदेव-प्राचीन संस्तृत योगश्चिक। स्त्राता-रामने 'इठयोगप्रदीपिका'में इनका उन्नेख किया है। भक्षदगन्त-युक्तप्रान्तके फक्खाबाद जिलेकी मनीगढ् तंहसीलका नगर। यह फतेहगढ़ शहरसे साढ़े छः कोस उत्तर-पूर्व भवस्थित है। इसमें धाना, डाकखाना, सराय भीर स्त्रूल बना है। सप्ताहमें दो बार बाजार सगता है। त्रम्महबन्द-वस्वई प्रान्तीय सिन्धु सीमाका मटिहा टेर। यहं बचा॰ २४°२१ ड॰ बीर ट्राचि॰ ६८° ११ पू॰पर भवस्थित है। इसमें बालू श्रीर घोषेसे मिली खारी मही भरी है। लम्बाईमें पचीस श्रीर कहीं-कहीं चौड़ाईमें यह त्राठ कीस बैठता है। सन् १८१८ ई॰को मूलम्प

होनेसे अल्लाहबन्द जपर उठ आया था। सन् १८२५

ई॰को सिन्धुनद बढ़नेपर यह बन्द टूटा भीर पानीने

प्रता (सं स्ती॰) १ माता, मा। २ घान्यक,

विनिया। (फा॰ पु॰) २ परमेखर, अस्त्र। पत्नीपनिषत्में

नीचे ढलकर एक भील बना दिया।

ब्रह्माके अजनकी बात लिखी है,—

'बों पद्मन्नां इन्ने निवावरूपी दिव्यानि वर्ते । इब्रह्मे वस्पी राजा पुनर्देष्ट्र: । स्यामि मिनो दलां दले ति। इह्नाह्मां वरूपी भिन्नी तेनकामा:। **इोतारमिन्द्रो होतारमिन्द्रो भाहासुरिन्दाः ।** बही व्येष्ठ में के परमं पूर्व ब्राह्मणमहां। षती रसुर महमदरकवरख पत्नी। पत्नां पादज्ञातुकमेककं। पत्नां वृक्षं निखातकम्। पत्नी यत्रीन इतहसः पत्ना । सूर्येचन्द्रसर्वेगचवाः शही ऋषीयां । सविदा इन्द्राय पूर्वः मायापरमन খন্দবিদ্যা: সন্ধা দুখিন্যা পদাবিদ্র'। विश्वदर्ध दिन्यानि धत्ते इहा । वरुषी राजा पुनर् दु:। इल्लाकवर इल्लाकवरं इल्लेति।

इञ्जाला: इज्ला इञ्जाला भगविस्तरपा पर्यवेषी शाखां हैं ही जनान् प्रश्नु सिल्जान् जलचरान् महर्ष्ट' कुर कुर फट्।

असुरश्रंहारियों हु पत्नी रसुर महमदरमं वरस पत्नी पत्ना इत्नह्ने ति इत्नह्म: अज्ञीपनिवद देखी।

सक्षाना (हिं॰ क्रि॰) चित्राना, गला फाड़-फाड़के स्रावाज़ निकालना, गु.ल मचाना, ग्रोर करना। सक्षामा (स॰ स्त्री॰) कलह करनेवाली स्त्री, लड़ाका स्रोरत।

शक्कायी ( हिं॰ स्त्री॰ ) पश्चका कण्डगत रोग, चीपायिके गलेकी बीमारी, इंटियार।

पत्तु (सं किति ) प्रातुक, पानूबीखारा।
प्रजूर—सन्द्राज प्रान्तके नेजूर जिलेका नगर। यह
प्रचा० १४° ४९ १० जैर द्राधि० ८०° ५ ११ प्
पू॰पर प्रवस्थित है। इसमें प्रधानतः धान बीनेवाले
किसान रहते हैं। तीन उन्दा तालाबींसे खेत सीचे
जाते हैं। सब-मिजिष्ट्रेटकी कचहरी ग्रीर डाकखाना
मीजूट है।

श्रम्भेषी—मन्द्राज प्रान्तके विवाहोड़ राज्यका वड़ा बन्दरगाह श्रीर शहर। यह श्रचा॰ ८ २८ ४५ उ० श्रीर द्राधि॰ ७६ २२ ३१ पू॰पर श्रवस्थित है। सन्द्राजसे ४६४ श्रीर कोचिनसे ३३ सील दिख्य-समुद्रतट पर इसे पाते हैं। यह समुद्र श्रीर धानके खित बीच पड़ा तथा समने बड़ासा भीन भरा है।
बारहो महीने लक्ष्ड़ डालनेका सभीता है। यहांसे
बाखों रूपयेका भनाज, कहवा, दलायची, पदरक.
सिर्च, नारियन, रस्री भीर मक्को वाहर मेजते हैं।
इस नगरमें विवाहोड़ राज्यके जक्ष्यका माल दक्षा
होता भीर रस्री बनानेका दो कारखाना चलता है।
हेड़ मीन लग्दा जो महीका हीप है, वह समुद्रके
जोरको रोंकता भीर जहाजोंकी हिफाजत करता
है। २५ फीट खंचे बत्तीधरका भालोक समुद्रपर
नी कोससे देख पड़ता है। भीलसे नहर नगरमें प्राटी,
जिसपर सात पुत बना है। महाराजका प्रासाद,
कचहरी, मुनसिफी, भस्पताल, स्कूल वग्रेष्ट्र सब कुछ
मौजूद है। सन् १८०८ ई॰को इस नगरमें कुछ
युरोपीय सिपाही नैयरोंने मार डाले थे।

शक्कोपनिषत् (स°० स्त्री०) बादशाञ्च सकावरके समय-में रचित एक उपनिषत्। प्रव्या भीर प्रवयंतेद शन्द १०६ एडमे विवरणको देखो।

षस्वा गुजरात प्रान्तके रिवाकगढ़ राज्यकी जागीर।

इसमें सात ग्राम सगते हैं। धर्विके उत्तर भीर दिचिण
वीरपुर, पांटलावडो; पूर्व गायकवाड़के गांव, पांटकावडी; भीर पश्चिम देविलया ग्राम पड़ता है। चेव

फल पांच वर्षमील है। इसके नागीरदार सड़सठ
क्पये साल गायकवाड़को कर देते हैं। यहां मूल
भील ही ज्यादा रहते हैं।

परहजा (हिं॰ पु॰) पलहज्ज, बातका बतङ्गङ, गुपग्रप, बेतुकी।

षल्हड़ (हिं॰ वि॰) १ ष्रत्यवयस्त, कमसिन।
२ प्रतुभवरहित, वेतज्ञर्या। १ श्रुज्ञण्यल, वेरकू, पृ।
४ निहंग्द्र, वेपरवा। (पु॰) ५ कोटा बक्रड़ा।
पल्ष्ड्यन (हिं॰ पु॰) १ प्रत्यवयस्त्रता, कम
सिनी। २ प्रतुभवराहित्य, लातज्ञ्जें कारी। ३ प्रकुप्रत्या, नादानी। ४ निर्द्यन्ता, वेपरवायी।

पल्हादी— श्रव्यास वंशके ४ थे ख़लीफा श्रीर श्रन् मेहदी के पुत्र। सन् ७८५ ई॰की ४ थी भगस्तको यह भपने पिताकी जगह बगदादमें गहीपर बैठे थे। इन्होंने एकवर्ष भीर एक महीने राज्य किया। सन् ७८६ Vol. II. 68 द्रे के सितस्वर मास अपने होटे भाई हारून् पत् रसीदको मार डालनेकी चेटा करनपर वजीरने इन्हें ज़हर दिनाया था। इनके मरनेपर सुप्रसिख हारून् पत्रसीदने राज्यका उत्तराधिकार पाया। प्रव (सं॰ प्रच॰) प्रव-धन्। १ प्रवच्य, ज़रूर।

श्रव (सं श्रयः) श्रव-धच्। १ श्रवश्य, जुरुर्।
२ नियोगप्ते, सेलुमें। ३ तिरस्कारमें, सिड्नकर्।
४ श्रमस्पूर्ण रूपसे, श्रध्रे तीरपर। ५ श्रुद्ध होकर,
सफायोसे। ६ परिभवमें, नीचेसे। ७ साद्य रूपसे,
बराबरः। 'श्रवनस्वर्शकानवियोगस्याप्तिश्वर्षः।

र्मबद्धे परिभटेडचे वीपम्येडवधारचे ॥' (विश्व )\_

यह चादिगणीय भव्यय है। इसे के बाद भन्य प्रब्द्धा समास पड़नेसे भकार विकल्पने उठ जाता है। जैसे—शव-गाइ—वगाइ, भवगाई। (वे वि वि ) असिलाषयुक्त, ख़ाडिशमन्द, प्यार करनेवाला। (हिं भव्य ) प्रेमेर।

भवंग (सं॰ पु॰) १ नीच वंग, कभीना खान्दान्। (दे॰) २ निराधार, देस हारा, जो किसीपर टिका न हो। भवकट (सं॰ क्षी॰) भटेंच, भव स्वार्थे कटच्। देख्य, सुखालिएत, उलट पुलट।

यवकटिका (सं• स्त्री॰) माया, कल, क्या, धोका, फ्रीबा यवकस्थित (सं॰ व्रि॰) यव-कपि चलने कर्तेरि का। १ विचलित, परिशान्, धवराया इसा। (पु॰) २ बुद्दविशेष।

भवकर (स'॰ पु॰) चव-क् भावे भए। १ उप॰ हित, इनन, नाम, ज्वाल, कृत्ल, मिट्यामेट। भवकीयँते, भव-क कमेणि भए। २ समार्जनी प्रस्ति हारा विचिप्त धूलि, जो कूड़ा-कर्कट भाड़से निकाला गया हो।

भवक्रपेष (सं• क्षी॰) भवक्षप-त्युट्। बलपूर्वेकः भाक्षपेण, जोरकी कशिशा।

भवकत्तन ( सं॰ क्षा॰) १ संग्रहण, जोड़तोड़। २ दृष्टि, नज्रर। ३ जान, समक्षा

भवनता (हिं॰ क्रि॰) वृद्धि घाना, समभने बैठना, जान मिलना।

षवकसित (सं॰ वि॰) भव-कस-तः। दृष्ट, द्वात, यडीत, देखा सुना या सिया दृषा। भवका (सं॰ स्ती॰) ग्रव-क्तुन्, चिषकादिलात् न इ.स्वम्। ग्रीवाल, सेवार।

भवकाट (वै॰ ति॰) धवका भोजन करनेवासा, स्रो सेवार खाता हो।

प्रविकाश (सं पु॰) धव-काश-घज्। १ विद्याम लेनेका समय, धारामका वक्त,। २ धवसर, मौका। १ समय, वक्त,। ४ खान, सुकाम। ५ धितरिक्त समय, फुरसत्। ६ दृष्टिपात, नज्र। ७ इन्हो-विशेष, कोई बहर। इसे पढ़ते समय लच्चा विशेष-पर दृष्टि रखना पड़ती है।

भृव्काशवत् (सं॰ व्रि॰) विस्तृत, क्रुशादा, सम्बा-

प्रवकार्य (सं॰ ब्रि॰) प्रवकाय छन्द पढ़ते समय प्रविग्र पाया हुचा।

भविकरण (सं • स्ती • ) फेलाव, विखेरना।

भंबनीय (सं वि ) भव-क नर्भि का १ व्याप्त । २ चूर्णीकत, जो चूर्य किया गया हो। ३ ध्वस्त । ,8 - नष्ट । भावे का । ५ नष्ट-ब्रह्मचर्य, जिस ब्रह्मचारीका ब्रह्मचर्य-व्रत अङ्ग हो गया हो।

भवकीर्णिन् ( सं॰ पु॰ ) भवकीर्णे ब्रह्मचर्येव्रत-विरोधिरेत: चिप्तमनेन (उटादिस्थ्य। पा श्राशम्य) इति इति। ब्रह्मचर्यव्रत-भक्तकारी जन। जो ब्रह्मचारी स्त्रीसङ्घदि द्वारा व्रत भक्त करता है। वतवतः।' (पनर) स्त्रीसङ्गसे व्यतिरिक्त भी रेत: त्राव होने-प्र व्रत भक्त होता है, परन्तु अवकी चिंत नहीं होता। .श्रम्पप्रायिश्तरे ही यह दोष छूट जाता है। यदि असावारी इच्छावशत: स्त्रीगमन करें, तो उनको तजन्य दोषनिवं तिके लिये निम्नलिखितानुसार प्रायित्त -कर्तव्य है। वन या चतुष्ययमें जा जीतिक अम्निस रकोदैवत गर्दभको सार कि वा नेऋत दैवत चर पान करके, 'कामाय खाहा, कामकामाय खाहा, निऋत्ये खाद्दा, रची-देवताम्यो खाद्दा' इस मन्त-्डारा चाडुति प्रदान करनेसे ग्रुडि लाभ कर सकते हैं। मनिच्छावय प्रयीत् खप्रादिमें यदि ब्रह्मचारीका गुक्र त्राव ही जावें, तो वह गत्धपुष्य द्वाराः सूर्यकी पूजा कर फिर ( पुनर्मामित इन्द्रियम् ) इस ऋचाको तीन वार जप

. ले। यही उसका प्रायश्वित श्रीर इसीने श्रीवताम भी होता है। यथा—

'खडे सिका ब्रह्मचारी दित्रः ग्रक्तमकामतः।

बालार्कमर्थिता ति: प्रनामितृ वं जपेत्॥" (मत सार्द्र)
अवकुञ्चन (सं॰ पु॰) १ समेटना । २ वटोरना । अवकुटार (सं॰ नि॰) भव खार्थे कुटारच्। १ भत्यन्त-निका, बहुत नीचा। (स्तो॰) २ वैरुष्य, विरुष, बद-स्रत, जिसकी कान्ति अच्छी न हो।

अवक्षष्ट (सं ० ति ०) भव-क्षष्-कः १ दूरीकत, दूर किया हुमा। १ निष्का वित. निकाला हुमा। 'निष्का वितासक्ष्यः सात्।' (भनर) ३ निगलित, नीचे उतारा हुमा। ४ नीच, नीच जाति। भवक्षष्टं ग्रहमार्जना-दिना अवक्षषं प्रसम्बद्धः भग्ने-म्रादि-मृद्। (पुं ०) ५ घरमें भाड लगानेवाला दास या नीवार।

अवक्तव्य (सं वि वि ) अव-क्तव्-क्तमंणि काप्। १ आक-प्रेणीय, आकर्षण करने योग्य, जिसे खोंचकर से आवें। २ दूरीकरणीय. त्याच्य, जो कोड़ देने सायक हो। (अव्य) अव-क्तव्-स्थप्। ३ आकर्षण करके।

चवकृषि (सं वि वि ) भव-क्षृप्-िक्षन्। सभावनाः। भवकिथिन् (सं वि वि ) भव भसम्पूर्णेन केन सुखेन देशते ऐखयेवान् भवति पत्तवादि सखेपि फलराहि-स्थात् भवक-ईश-ईनि। १ बन्धा हज्ज, जिस हज्जमें फल लगता न हो। 'बन्धाऽफलोऽवकेशो चा' (भनर) भव प्रसम्पूर्णाः केशा विद्यन्ते भस्य दिनः भल्पकेशसुक्ष, जिसके वाल योड़ा रहे।

भवको किल (सं॰ वि॰) धवक् र्षं को किलया प्रादि॰ स॰। १ को किलको तरह बोलने बाला। (पु॰) २ को किलाका मब्द, को यलको बोली।

भवक्षन (हिं पु॰) देखना।

भवक्तच्य (सं॰ त्रि॰) न वक्तव्यम्, नञ्कत्। १ बोलनेकी भयोग्य, जो बोलने लायक न हो। २ प्रश्लील । ३ निषिद । ४ मिथ्या।

भवक्का (सं श्रिक) नास्ति वक्का सुखंयस्य। नज् बहुती । व्रणविशेष, किसी क्सिका फीड़ा। जिस फोड़ेके सुंह न रहे।

चवक्र (सं वि वि ) न वक्र विरोधे नञ्नत्। सरल, सीधा, जो टेढ़ा न हो ! १००० १० १० १० चवक्रन्द (सं वि ) चवक्रन्दित चवक्रन्द करोरि अच्। जो धीर धीर रोवे। चवक्रन्दन (सं॰ क्ली॰) चवक्रन्द-भावे लुट्। धीरे 5.3 धीरे रोना। चत्रक्रम (सं॰ पु॰) अव-क्रम-भावे घञ्। अवगम, निम्नगति। नीचे जाना चवक्रय (सं॰ पु॰) अवक्रीणीते प्रनेन अव क्री-षय्। १ कोई चीज दे दूसरी चीज लेना, बदला। ३ मूच्य, दाम। ३ भाड़ा, किराया। 8 कर। भावे भच्। ५ सूखदानपूर्वेक प्रहणः जिसे दास देकर सें, खरीदा हुमा। चवक्रान्ति (सं॰ स्त्री॰) पवःक्रम-तिन्।१ निमन-ग्रमन, नीचे बसना । इतार, गिराव । २ भुकाव । चवक्रामिन् (व • वि • ) निकल जानेवाला, भगेडु। भवज्ञ ए ( सं॰ वि॰ ) अव-क्य-कामणि ता। जिसके उपर पाक्रोध किया गया हो। "परकुटः कोक्षित्रया।" (सि॰ की॰) घवक्रीय (सं पु ) कर्कथ खर, कड़ी बोली, कोसना, गाली, निन्दा। चवित्तव ( सं॰ त्रि॰. ) चव-ित्तद्-ता। १ आद्रें, भोदा, तर। २ भीगा इम्रा. सङ्ग, गसित, गीला। भवलेद (सं० पु०) अव-सिदु भावे घर्। १ पाना-न्त्र पाचनशील वस्तु विश्रेष । जलादि-संयोगसे कोई द्रव्य गलित हो जाता है, जैसे मिटीका कहा घट-प्रसृति। किसी वस्तुके पक जानेपर जो कुत्सित जल बाहर निकलता, उसको भी क्लेट कहते हैं। जैसे पूरा (क्ली॰) अव-िक्तद्भावे स्युट्। अवक्रोदन। भवक्षण (सं॰ पु॰) वेसुरा गीत, जो गाना दिना स्रतालके गाया नाये। भवकाय (स'० ५०) १ मधनूरा काटा। २ जी काय बनान हो। अवचय (सं॰ पु॰) अव-चि-अच्। हिंदिकी पर नामकी पूर्वकी भवस्या ,भावका विकार विश्लेष। भवत्त्वयण (संश्क्तीश) भव-चि-णिच्-स्युट्। नाम-

जनक व्यापार विशेष। नाम करनेवाला व्यापादः जिस व्यापारके करनेसे नाम हो। **प**वचाम (वै॰ पु॰) च्तिपूरण, तुकसानदिही। पविचतः (सं•्राह्मि॰) श्रव-चिष् नामेषि सा। १ चिप्तवस्तु, फेको पुर्द चोज। २ गच्छित धन, जो धन व्यय शून्य वन्सु, जनके निकट रचित द्वरा हो। इं जो वृत्यक रखा जाय। 8. गिरा हुमा। 4. मंदः सानित्। भवचीण (.सं॰ वि॰) भव-वि नत्रि त चरिकाइ-दोधैं: तकारस्य नकारः । १ चयपाप्त, जो चय हो गया हो। ३ विनाशोतमुख वस्तु, नाम होनेवालो चीज् । (की॰) भावे का । ३ भवच्या । निष्ठायाम्बद्धे । पा राधार्वः भाव और कुमैवाचा भिन्न निष्ठा पर रहनेसे चि धातुको दोष होता है। सुभवोधके मत्में, साव वाचात्र पर रहनेपर भी उत्त धातुका विकल्प दी है हो जाता है। ्विशे दीर्घात्। या शश्र्रा इस स्त्रसे ्दीर्घ ची धातुकी परस्थित निष्ठा तकी स्थानमें न होता है 🏣 🖘 अवज्ञुतः ( सं ॰ वि ॰ ) अव-ज्ञु-क्ताः जिस वसुपर् कींक पड़ गई हो। यह वस्तु अपवित्र हो जाती, पुनः वैध कार्यम् निषिद् ठहरतो है।, पवचेष (सं॰ पु॰) धव-विष् भावे वज्। १ प्रकः पतन, नोचे फेंकना। २ भपवाद, हुन्जाम । ३ निन्दा। भवचे पणः ( सं को ) भव-चिष् भावे खुट्। १ नीचे फेंकना, गिराव। देशेषिक दर्भन्मे यह भवने पण, पाजुलन पादि पांच कर्सी या कियाचीकी कहते हैं। श्राप्तुनिक विज्ञानके श्रनुसार प्रकाश, तेज या ग्रब्दकी गतिमें उसके किसी पदार्थसे होकद जानेपर वक्तताका होना माना गया है। २ पपवाद्ध निन्दाः 🚉 🚉 (स्त्री॰) करणे त्युद्र डीप्। अवचे पणी। १ बागः डोर, लगाम्। २ वाला घोषवितः त्रवखात (सं क्ती॰) श्रव-खन्-ता। निस्न खात्<sub>र</sub> गशीर गत्ते, गहिरा गडुा। ज्न-एन-खना एक्सबी:। प्र नशहरा मालादि सन् एवं भानादि कित् छित् संज्ञत् प्रत्यय परे रहनेसे अन, सन, एवं खन धातुके चन्त्रमें भाकार प्रादेश होता है।

पंषखाद (सं पु॰) पवचाती निस्ति खादी बाद्यम्, प्रा॰ स॰। निन्दित खाद्य।

र्वनात पञ्छादी पश्चितः।" सन् पो ४१। ४। ं भवसन्तव्यः खादी नुगुप्तित्रहिदिश्रीयः।' ('सायक )

भवगण (सं वि वि ) गणभिन्न, श्रकेला।

प्वगणन ( सं क्षीं ) प्रवन्गण भावे स्वरा है श्रवना, निन्दा, तिरस्तीर। २ पराभव, पराजय हार [३ द्रपमान। नीचा देखना। ४ मिनती।

धवगणित (सं वि वि ) अव गखते सा अव-गण-कर्माण सा। १ प्रानिपत्र १ निन्दित, प्रप्रानित, पवज्ञात, तिरस्कृत। ३ पराजित, पराभूत। ४ नीचा देखां हुया। ' प्रशिना हुया।

स्वगण्ड (सं॰ पुं॰) अव गम-ड। सननार्ड। उप रीर•रन दति ड नास्रेत्वम्। गखः क्रेपेनः पवः निन्दितो गण्डो येन। प्रादि बहुत्रो । गण्डस वर्ण-विश्वेष; गासपरका कीई फीड़ा, गरगण्ड नामक रीगं विशेष।

र्घवमत (स के ब्रिक) सव-गम-क्रा १ निकागत. कीचे गया हुना। १ गत। १ जात, माल्म. बुह, बुधित, विदित। ४ जाना, प्रतिपद्म। ५ भवसित। ्शिरा हुआ**ं** ः

द्वगतना र् ( हिं॰ क्रि॰ ) सोचना, समसना, विचारना । वधगति (सं • स्ती • ) चव-गम भावे तिन्। १ निसय-शान । २ बुंदि, धारणा, समभा । ३ कुगति, नीचगति। चवगय ( सं॰ पु॰-) भव यही भगमत् भव गम कियीयगीपीयावगर्याः । एष् शेट) इति धन् । प्रातः-द्यात, जो प्रातःकाल द्यानं करता हो। 'परगणः बात:बात: 15 ( सम्बल्दम )

चवगहित ( सं · वि · ) चव-गह-कर्मणि ता।

भववादयुक्त, को निन्दायुक्त कन्ना गया हो। प्रवगम (स'o पुo) चव गम-भावे प्रम्। निश्चय श्रीन ।

स्वगमन (सं क्लीं) देख सुनकर किसी बातके धिभगयंको जान सेना, जानना, समस्ता। च्वगहित (सं विव ) निन्दित, जवन्य।

बनगाद (सं कि ) बन-गाइ-सा यहां चव-

शब्दने अकारका विकल्प लोप होनेपर 'वगाद' रूप ष्ठोता है। ( पि इस देखे ) १ निविड़। २ पन्त:प्रविष्ट। चिन्ता या जल प्रसृतिके सध्य प्रविष्ठ। निम्ना जो फिक्क या जन्तर्में खूबा हो। २ कठिन, या घन वसु विषयीभूत पदार्थ। वे.से घटज्ञानके विषय, घट-घटल एवं घट और घटलका संमर्ग समस्य। 'घट खावी' ऐसा बोर्लनपर घट विविध्य घट. उसका सम्बन्ध जो समवाय-यह तीन वसु जाना जाता है। अतः अवगाद शब्दमें यह तीन ही सालम पड़ता है।

चवगारना (हिं॰ क्रि॰) समभाना, वुभाना, जताना, चितावना ।

भवगाइ (सं० पु०) भवगाइ घन्। १ स्नान। जन्में मनुमन्तर सान करना । २ चन्तः प्रवेश, भीतर प्रवेश । ३ घनगति । ३ ज्ञान द्वारा विषये। करना, जो भागसे जाना जाये। भाधारे घञ्। ४ स्नानका स्थान, तालाव प्रसृति। (पक्षाइ देखी) इसका विकल्पी भाकार लीय भीनेपर 'वगाइ' रूप भीता है ( चिपमन्द देखी)

श्रवगाइन (स°•पु•) श्रव-गांइ स्युट्। १ पानौर्ने ष्ठिसकर स्नान, निमळान। २ प्रवेश, पैठ। ३ मधन, विकोडन । ४ चाइना, खोज, छान, बीन । ५ चित्र धंसाना, जीन झोकर विचार करना।

भवगाइना (हिं किं) १ हमकर स्नान करना, नहाना, निमळान करना। २ ड्वना, धंसना, पैठना, सम्ब होना। ३ यहाना, छानना, छान दोन करना। 8 मथना, विचलित करना, इचचल डानना थ् चलाना, खुलाना, हिलाना। ६ सोचना, विचारना, समभना। ७ धारण करना, यहण करना।

यवगाद्य (सं वि ) यवगाहित्पहेम् प्रव-गाई महीयं स्थत्। १ सानादि योग्य जनादि। २ मनाः प्रदेख। जिसका समें बुमा जाये। जिसमें प्रदेश किया जाये। ३ विषयी कार्य घटादि। ( प्रव्य ) प्रव गाइ-स्यप्। अवगाइन करके।

भवगाहित (सं• पु॰ ) स्नान किया हुसा।

नहाया दुया, जी सान कर चुका हो।

प्रविगीत ('स' वि ) प्रव-गै-त ऐकारस प्रातम् - श्रात ईत्वं। १ निर्वाद। २ विवादशून्य। ३ श्रपवाद-यस्त। ४ दृष्ट। ५ गर्डित, निन्दित। सुडुटेष्ट, जी वारंवार देखा गया हो। (भवगीतन्तु निर्वादे सुडुटंष्टे विगर्डित। विश्व) (क्ती॰) भावे का। निन्दा। प्रपवाद। प्रविगुण (सं॰ पु॰) प्रव-गुण-क। १ दीष, दूषण, ऐवा। २ श्रपराध, गुनाह, खोटाई।

शवगुण्डन (सं० लो ) धव-गुण्ड-खुट्। १ सुख श्वावरण करना, सुख डंकना। २ घूंघट डाखना। करणे खुट्। सुखाच्छादनका वस्त्र, जिस कपड़ेमें सुंइ ∶ढांका जाये, पदी, पूंघट, बुक्ती।

भवगुग्छनसुद्रा (सं॰ स्त्री॰) सुद्रा विशेष। तर्जनी श्रृ जो दीर्घ श्रीर उसका श्रग्र साग थोड़ा वक्त बना बाहर रखकर वास हाथकी सुद्री बांध दधर उधर स्त्रीमत करने (धुमाने)को श्रवगुग्छनसुद्रा कहते हैं। श्रवगुग्छनवती (सं॰ स्त्री॰) घूंधटवाली स्त्री, जो स्त्री सुंहपर घंषट डाले हो।

अवगुण्डिका (सं क्ती ) अवगुण्डियति आच्छा दियति। अव-गुण्ड-णिच्-ण्डुल् णिच् लोपः स्त्रीत्वात् टाप् अत इत्वम्। १ जो स्त्री मुख आद्यत करे (छिपावे) करणकी कर्टल विवचामें वस्त्रको भी अवगुण्डिका कहते हैं। २ घूंघट। ३ जवनिका, पर्दा, चिका

अवगुण्डित (सं० वि०) अव-गुण्ड-णिच्-का इट्णिच्-लोप:। १ आच्छादित। २ आवत। ३ चूर्णीकात, जा चूर्ण किया हो।

भवगुष्टा (सं॰ ति॰) श्रवगुष्टाते शाच्छादाते भव-गुष्ट, चुरादि णिच् नर्मणि यत् णिच् नीपः। १ श्राच्छाद्य, शाच्छादन नरने योग्य, जो क्रिपाने नायनः हो। (श्रव्य॰) श्रव-गुष्ट-त्यप्णिच नोपः। २ श्राच्छा-दन नर, क्रिपानर।

भवगुन्मन (सं॰ पु॰) गृंधन, गुहन, ग्रन्थन, गुंधायी।

भवगुम्पित (सं वि वि ) अव-गुम्प-कर्मण सा। मन्यित, गूंधा हुन्ना, गुहा हुन्ना।

भवगुर्थ (सं वि ) भवगुर्थते उत्तुखते भव-गुर-Vol. II 69 खत्। १ मारनेको उठाया जानेवाला। (अव्य)
खप्। २ मारनेको उठाकर। ३ उद्यम करते।
प्रवरः (सं० क्ली०) अवरः हाते सन्धिकार्ये निषिध्यते
भव-पद्य-क्यप्। १ अवप्रह, विच्छेद, पद पाठ कालमें
किश्वित् अवसान। अर्थात् जिसं समय सन्धि न हो।
अवगोरण (सं० क्ली०) अव-गुर-त्युट्। वध करनेके निमित्त अस्तादि ग्रहण, मारनेके जिये हथियारका उठाना।

सनग्रह (सं ग्यु॰) अव-ग्रह-अप्। १ निच्छेद।
दो पदके मध्य किञ्चित् अवसान अर्थात् सन्धिका
प्रतिबन्ध। जैसे 'विश्रोजा' यद्यां 'विञ्जोजा' ऐसा रूप
नहीं होता है। २ हष्टिरोध, अनाहृष्टि, वर्षाका
अभाव। ३ प्रतिबन्धक। ४ इस्तिका सजार,
हायिका माथा। ५ गजसमूह, गजग्र्थ। ६ स्वभाव,
प्रकृति। ७ ज्ञान विश्रेष। ८ रूकावर, श्ररकाव,
श्रह्चन, वाधा। ८ बांध, बन्द। १० भ्रमुग्रहका
हजरा। ११ शाप, कोसना।

१२ जिनमतानुसार जानके मति, श्रुत, श्रविः, मनःपर्यय केवल चे पांच मेद हैं। पांच इन्द्रिय और मनकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञन कइते हैं। उसके मूलमें ४ भेद हैं-अवग्रह, ईहा, श्रवाय, धारणा । इन्द्रिय श्रीर पदार्थंके योग्यस्थानमें (मीजूद जगहमें) रहनेपर सामान्य प्रतिभासक्ष . दर्भनके पौछे अवान्तर सत्ता सहित: वसुके. विशेष ज्ञानको अवग्रह कहते हैं। मतिज्ञानके पहिले होने-वाले सामान्य अवलोकन (प्रतिभासमात )को..दर्धन कइते हैं, जैसे कि रास्त्रेमें चलते हुए किसी मनुष्यकी द्याका सामें दुसा तो "कुछ पदाधे लगा" दूस प्रकारके सामान्य प्रतिभासको तो द्वापन कहते हैं भीर कोमस क्ति आदि विशेषं जानना श्रवग्रह है इसके हो. भेट हैं। व्यक्तनावग्रह, अर्थावग्रह। अव्यक्त पदार्थीं के श्चानकी व्यञ्चनावग्रह कहते हैं जैसे कोरा (नवोन) सरावामें जल दो चार बिन्दु डालनेसे गीला नहीं होता परनतु वार वार सींचनेसे बाद हो जाता है · शर्यात् उसमें जल व्यक्त होने लगता है। उसी प्रकार े योबादि इन्हिंयोंके चवग्रहमें ग्रहण होनेयोग्य ग्रह्सादि

्रूप परिण्त हुए पुत्तल परमाणुष्टों के स्तन्ध दो तीन समय पर्यन्त जबतक कि व्यक्त नहीं होते तबतक तो व्यक्षनावग्रह है और वार वार ग्रहण करनेसे जब व्यक्त हो जाते हैं तब अर्थावग्रह होता है। व्यक्षनावग्रह नेत्र भीर मनसे नहीं होता हनसे केवल अर्था-(व्यक्त) वग्रह हो होता है। इसके उत्तर भेद १२० हैं। अवग्रहण (सं० क्ली०) भव-ग्रह भावे खुट्। १ प्रति-

भवगास (सं॰ पु॰) भव-ग्रह-घन । १ दृष्टि व्याघात, पानीका न वर्षना। २ स्का। ३ इस्तिका स्तार । ४ भाष, कोसना।

रोध। २ चनादर। १ ज्ञान।

अवघट (सं॰ पु॰) अव-घट आधारे घर्। १ गते, गड़ा। २ छिट्र। करणे घर्न्। ३ पेषणयन्त्र, पीसनेका कत्त, जांता, चकरी प्रस्ति। भावे घर्न्। ४ चालन। ५ घीटा वा घरान। १ क्षघट। २ अद्यट। २ शह्बड़। ४ विकट। ५ दुर्गम। ६ किटन। ७ दुर्घट। (क्षी॰) भावे च्युट्, अवघटन (अवघट देखी)। (स्त्री॰) ग्रुच् टाप् अवघटना।

भवधटित ( सं श्रिश् ) चव-धट-कर्मणि ता। चालित, चलाया दुधा, की चलाया गया हो।

प्रवधंषेण (संक्षी॰) अव-ष्टम्-स्युट्। १ नीचे रख चिसना। २ वर्षणा ३ मार्जन।

अवदात ( चं॰ पु॰) अव-हन-घन्। १ चोट, अवहनन। २ चाडन् प्रस्ति। ३ हनन। १ ताडनमात, सभी -तरहका ताड़न। घन प्रहार।

श्रवचातिन् (सं॰ व्रि॰) श्रवहत्ति श्रव-इन-धिनि , उपधाद्विः इकारस्य घकारः। श्रवचातक, जी घात करता हो। (स्त्री॰) ङोप्। श्रवचातिनी। श्रवचातिका,

घात करनेवाली स्त्री। जो स्त्री घात करती हो।
अवध्रष्ट (सं० व्रि॰) अव-ध्रुष्-त्तः। प्रचारित,
जनाया हुमा, जो सबको जना दिया गया हो।
अवध्रुष्-त (सं० क्ली०) अव-ध्रुष-भावे स्युट्। सब

अवधोटित ( सं॰ वि॰ ) अव-धुट विनिमये ता। वचनका न रहना। (वि॰ ) नास्ति वचन यद्य। नज् वचनका न रहना। (वि॰ ) नास्ति वचन यद्य। नज् वहनीटित ( सं॰ वि॰ ) वक्ति वचन यद्य। नज् वहनीवित, उत्तर-पन्ट किया हुआ। २ वदनी वहनीय (सं॰ वि॰ ) वक्तु महें वच्-प्रहीर्ध अनीयर् वस्तु, वदनीकी हुई चीज्। परिवर्त विवाहमे वर प्रवचनीय (सं॰ वि॰ ) वक्तु महें वच्-प्रहीर्ध अनीयर्

श्रीर बन्याको भी श्रवचीटित कहा जाता है।

३ सर्वद्रिग्विष्टित, चारी तरफ घिरा हुशा। परिवत्त, अनेक देश घूम प्रत्यांगत। सबदेशरी घूमकर
श्राया हुशा। 8 व्याहत, क्का हुशा।

अवघोषण (सं० स्नी०) अव-धृष्-भावे खुट्। इस तरह उच्च खरने कहा हुआ, कि सब कोई जान गया हो। (स्ती०) युच्टाण्—अवघोषणा, उच्च घोषणा। जोर-कोरसे कहना।

अवद्याण (सं वि ) अवद्यायतेक अव द्या-नर्भणि क्र, वा तकारस्य नकारः। जिसका द्याण (गन्ध) ले लिया गया हो। जो वस्तु सं द्या हुआ हो। (क्री) भावे क्र। द्याण लिया, सं द्या। त्रद्विदोन्द्वाद्यात्रीम्बीरण-तरस्वाम्। या प्राप्ट। तुद, विद, चन्द, ते, द्या, द्वी ये सब धातुके निष्ठाको विकल्पसे न होता है।

अवद्यात (सं॰ वि॰) अवद्यायतिका अव-द्रा-समेषि ता। यहां निष्ठां स्थानमें नसार न हुआ। जिसका घृष्य से सुके। जो स्ंघा हुआ हो। (क्री॰) भावे ता। स्ंघा हुआ। निष्ठां न होनेका एव पव्याप अन्दर्भ देखी।

अवचचण (सं कि कि ) अव कुत्सितं च चणं चच-कर्तिर लागु। १ कुत्तिसताख्यानकर्ता, खराब बात बोलनेवाला। २ निन्दाकारी, जो दूसरेकी निन्दा करता हो। ३ अपवादकारी, भूठा किसीका दोय लगानेवाल। चचिङ्यकायां वाचि। पर्यं दर्यनेऽपि। इकारोग्रस्को युजधैः विचचण प्रथमः। (विद्यानकी ) कात्यायनने वार्तिकस्त्रत किया है 'क्रान्योव प्रतिषे चे वक्तव्यः।' अस् एवं भन् प्रत्यय विधान करनेसे ख्या नहीं होता। तत्क्रम्य नृन्दच-अस् नृन्दचा राद्यसः। एवं विन्दच-अन विचच्चण, अव-चच्च-अन अवचच्चण इत्यादि रूपसिन्न हुआं है।

श्ववट (हिं॰ पु॰) श्वनजान । श्रवका । किंटि नाई । श्वघट । श्रंडस । चपकुलिस । श्वचन (सं॰ क्री॰) न वचनं कुत्सायां, नज् तत्। १ निन्दा । श्वभावे नज्-तत्। २ वचनाभाव, वचनका न रहना। (ति॰) नास्ति वचनं यस्य। नज् बहुत्री॰। ३ वाक्यशून्य, जी बोलता न हो। ४ गुंगा। श्वचनीय (सं॰ ति॰) वक्तु सहै वच्-श्रहीर्थं श्रनीयर् तितो नज्-तत्। १ बोलनेके श्रयोग्य वाक्य, जो बात बोलने या कहने योग्य न हो। २ श्रश्लोल वाक्य, फूहर या नीच बात। वचनीयं निन्धं ततो नज्-तत्। श्रिनन्दनीय, प्रशंसनीय। जो प्रशंसाकरने योग्य हो। श्रवचय (सं० पु०) श्रव-चि-श्रच्। प्रधादि चयन करना, चुनकर इकट्टा करना। फल या फल तोड़कर बटोरना।

प्रवचाय ( सं॰ पु॰ ) श्रव-चि-घन् ! १ हस्तहारा पुष्प फलादिका ग्रहण करना। यष्टि ( लाठी ) प्रस्ति द्वारा या चीर्यादि द्वारा चयन होनेपर श्रच् प्रत्ययनिष्पन श्रवचय श्रव्द होता है। इसाहाने पैरकोये। पा शश्रवः। यदि हस्त द्वारा ग्रहण करना श्रवे मालूम परे तब ही चिधातुके उत्तर घन् प्रत्यय होता है। इसाहाने किं, इचापस्थानात् प्रकानां यद्या प्रचयं करोति। असे ये किं पुष्पप्रचय श्रीयेंग। ( इक्ष तृत्तमें विं॰ की॰ )

श्ववित (सं० व्रि०) श्ववियति सा श्वन-ची-कर्मणि क्षा। १ सश्चित, इक्षष्ठा किया हुन्ना। २ रटहीत प्रधादि ''वर्शवतविष्ण्या'' (क्षमारक्षक १। १०) जो पूजाके लिये पुष्य चयन करते हैं।
श्ववित्तगढ़—बस्बई प्रान्तके कोङ्कण ज़िलेका कि ला। बाहरी दीवारको जो कंटीकी श्रहरपनाह बनी है, उससे साबित होता है, कि प्राचीन वीर कि लेकी बहुत क दर करते थे।

भवचूड़ (सं॰ क्ली॰) श्रवनतं च्डाया:। ५ प्रादि॰
स॰। १ ध्वजाका श्रधोसुख वस्त्र। ध्वजाका निम्न
सुख श्रङ्ग चामरादि। (त्रि॰) श्रवगता च्डा किरो
टादि यस्य, प्रादि बहुन्री॰। २ सस्तकका चूड़ा या
किरोटादि शूच, ध्वजाशून्य। ३ जिसका चूड़ा संस्काव
हुन्ना न हो।

भवचूरी (सं•स्ती०) टिप्पणी। टीका। भवचूर्णन (सं० क्ती०) भव-चूर्ण भावे लुग्रद। १ पेषण, पीसना। चूर्ण करना। भव-चूर-णिच्-लुग्रट्, णिच् लोप:। २ चूर्ण करना, ध्वंस करना। १ सुन्नुतोता व्रणविशिष।

भवचूर्णित (सं ित ) भव-चूर्ण पेषणे कर्मणि का जो चूर्ण किया हो। शुंडा किया द्रव्य। चूर्णे रवध्वसते, अवचूर्णि इस नामधातुने उत्तर ता। चूर्णे करने जिसका धांस निया गया हो।

श्वव क्ला (सं क्ला क्ला क्ला क्ला ख्ला श्रं यस्य बहुती। यहां हकारके स्थानपर पचमें लकार हो गया है। ध्वजाके श्रं श्वमागमें बंधा श्रधीमुख वस्त श्रीर चामरादि। ध्वजादिका श्रद्ध विश्वेष। श्रद्ध क्लार स्थाने ळ होता है एवं द्रकारके स्थानेमें लहकार हो जाता है। सायणाचार्थ्य "श्रिमीळे प्ररोहितम्" रत्थादि ११११ ऋचाके मार्थमें लिखे हैं—ईळे (ईडक वी) हकारस ळकारो वह वार्थ देसग्रदायमामः तथाच पञ्यवे प्रज्मध्य ळकारं वह चा ज्याः। ध्व मध्यस इकारस ककारं वा यथा कमन्।" इसी तरह वर्ष व्यतिक्रम हो परिशेषमें द्रकार मूर्व व्य वर्ष रहनेसे ळहकार हो जाता है। इसका विश्व विवरण हकार वर्षमें हेखे।

त्रवचूलक (सं॰ क्ली॰) श्रवचूलिमव प्रक्तित, इवार्षे संज्ञायां वा कन् प्रत्ययः। चामर।

षवच्छ्द (सं०पु०) ढंकना। सरपोध। चवच्छित (सं॰ त्रि॰) **चव-क्टिर-ता।** किसी विश्रीषण द्वारा जिसे विशेष रूपसे कहा गया है। जैसे—'जटा-विच्छत्र तापस' ऐसा कहनेसे यह समभा जाता है, कि जटाहारा तापसको चन्यान्य व्यक्तियोंसे विशेष किया गया है। अर्थात् यहां जटा विशेषण स्त्ररूप है। जटा देखकर समभा जाता है, कि जटाधारी व्यक्ति एक तपस्ती हैं। विश्रेषण द्वारा विश्रेष करनेको एवं किसी वसु द्वारा सीमा निर्दिष्ट, की जाय उसे भी भविक्कृत कहते हैं। जैसे, घटकी कारणता दण्डला-विच्छन है, ऐसा कहनेसे घटकी कारणता सब दर्खोंमें हो है, दर्ख भिन्न और किसीमें नहीं है, यही समभा जाता है, सुंतरां वहां द्रख्टल द्वारा घटकी कारणताकी सीमा निर्दिष्ट की गई है। जी एक वसुसे दूसरे वसुकी व्यवच्छेद प्रर्थात् विभिन्न कर देता है, उसका नाम चवच्छे दक है। अवच्छे दंककी वर्मको प्रवच्छे दकता कंइते हैं। अवच्छेदकता-धर्ममें कहीं सरूप-सम्बन्ध विशेष श्रीर कहीं श्रनतिरिक्त क्रतिल देखा नाता है। जैसे, दण्डका दण्डल सक्प धर्म दण्ड हो में रहता है, दण्डमिन भन्य किसी

वस्तुमें दरहत्व नहीं रह सकता। श्रीर भी दर्ग्डमें जो सब धर्म है, उसके श्रतिरिक्त श्रन्य धर्मको वह विभिन्न कर देता है. इसिंख्ये वह घटादिका कारणता-वच्छे दक होता है। इसके उसके द्वारा दर्ग्डका निरूपण किया जाता है।

े जिसका सभाव है वही उस सभावका प्रतियोगी है। जैसे, 'घटका सभाव,' ऐसा कहनेसे घट ही उस सभावका प्रतियोगी है। प्रतियोगीके धर्मका नाम है प्रतियोगीका। 'घटका सभाव' कहनेसे, वह प्रतियोगीता घटिन सन्य किसी वसुमें रह नहीं सकती। सतरां वह पटादिके सभावको प्रतियोगिताको व्यवच्छेद कर देती है। इसिलये घटल उसका सवच्छेदक है। सतएव वह प्रतियोगिता ही घटलाव च्छिन है।

परिमाणादिसे इयत्ता करनेको भविच्छित्रत्व कहते हैं। जिस वस्तुको इयत्ताको जातो है, वही वस्तु उसका परिमाणाविच्छित्र है। जैसे, द्रोणत्रीहि, द्रोण परि-माणाविच्छित्र त्रीहि; प्रशीत् द्रोणपरिमित त्रीहि।

विशिष्ट अर्थात् स्थित अर्थमें भी 'त्रविक्छन' सन्द प्रयुक्त होता है। जैसे,—'रहाविक्छन स्थानास,' रहिविशिष्ट अर्थात् रहिमें स्थित स्थानास।

वेदान्त-मतरे, अन्तः करणाविष्यत्र चैतन्य जीव, अर्थात् अन्तः करणविश्रष्ट वा अन्तः करणमें स्थित चैतन्यका नाम जीवासा है।

अविच्छित्रवाद (सं०पु०) अविच्छित्रस्य अन्तः करण विशिष्टतया जीवस्य वादो व्यवस्थापनं यत्र । बहुती०। वेदान्तमें ऐसा मत स्वीकार किया गया है, कि अन्तः करणमें चैतन्य रूप जीवाका है। अतएव उसके प्रतिपादक मतको 'अविच्छित्रवाद' कहते हैं।

यह अविक्छ्यवाद दो प्रमारका है। कोई कोई कहते हैं, कि अन्तः करणमें प्रतिविग्वविधिष्ट चैतन्यका नाम जीवाला है। और किसीके मतसे, अन्तः करण विधिष्ट चैतन्यका हो नाम जीवाला है। इन दोनों पत्तीमें अन्तः करणाविक्छ्यवादी, अन्तः करण प्रतिविग्वविक्छ्यवादीको यह कहकर दोष देते हैं, कि रूपविधिष्ट वस्तुका हो प्रतिविग्व होता है। किन्तु

चेतन्य-रूपश्न्य निरवयव वस्तु है, सुतरां उसका प्रति-विस्व रहना असम्भव है। अधिकन्तु, प्रतिविस्व आप कुछ भी नहीं है, वह अन्य वस्तुकी छाया मात्र है, उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। सुतरां प्रतिविस्वको जीवाला कहनेसे जीवालाका भी कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता। अतएव जो खुद कोई चीज नहीं है, उसका बन्धन श्रीर भोचन कैसे सम्भव हो सकता है।

नेयायिककी तरह वैदान्तिक भी स्तीकार करते हैं, कि आकाय एकके सिवा दो वा उससे प्रधिक नहीं है। पर उसी एक आकायके स्थानमेदसे विभिन्न प्रकारके नाम होते हैं। उसी तरह चैतन्य भी एक ही है, केवल अन्तःकरण प्रस्ति आधारविधिष्ट कहनेसे उसका भिन्न भिन्न नाम होता है। घटके चारो और आकाय विष्टित रहता है, पर उस घटको स्थानान्तरित करनेसे उसके चारो श्रोरका आकाय उसके साथ साथ नहीं जाता। जीवात्माकी भी ठीक वही दया है। इहलोक और परलोकमें उसकी मतिविधि नहीं है। केवल उपाधि भेदसे ही उसे 'इहलोक गमन' किंवा 'परलोकगमन' ऐसा नाम दिया जाता है। उसी कारणसे जीवात्माके बन्धन एवं मोचनमें कोई व्याचात नहीं स्थाता।

चो उपाधिद्वारा इस ब्रज्ञानाधीन संसारमें प्रवृत्ति होती है, उसीका नाम जीव है। उस जीवका वन्धन होता है। जिस उपाधिसे परमात्मारूपसे संसारमें प्रवृत्ति नहीं होती, उसका बन्धन भी नहीं होता, सुतरां मोच होता है।

श्रविच्छिनत (सं॰ क्ली॰) १ व्यापकत । यथा सरी-बरमें विक्रमता (श्रग्निकी स्थिति) युत्त समुद्र निरू-पित प्रतिबन्धकता रहनेपर, सरीवर विक्रमान् नहीं है, ऐसा निस्योभूत विषयको श्रविच्छन्नत्व कहते हैं। (गदाधर)

२ सामानाधिकरण्य। जैसे विक्रियाय धूमवान् पर्वत, ऐसा परामग्रीनक्षित धूमनिष्ठ दो विषये (सम्बन्ध भीर रूप) का अवच्छेद्य तथा अवच्छेदक भाव। ३ खक्ष्पसंबन्ध विशेष, जैसे आगे (जपर)

वृत्त कपिसंयोगी है सूलमें नहीं—इत्यादिमें कपि-संयोगका अग्रभाग अविच्छित्रत्व है। ४ यह इसके ्युक्त रहनेपर ऐसा होता' ऐसा प्रतीतिसाचिक सक्षप सम्बन्ध विशेष । (वह संसर्भ मर्यादासे प्रविष्ट रहता है) यद्या ''तिहिशिष्टविश्रेष्यकलाविकम्रतत्प्रकारकल' प्रामाखम्'' (मधुरानाध) दलादिमें रजत (चांदी) रहनेपर 'यह रजत' ऐसा ् ज्ञान्निष्ठ यद्व विशेष्यक, रजत प्रकारकका अव-च्छेद्य अवच्छेदन भाव होता है। यहां पर यह नियम है, जिन दो विषयमें निकृष्य निकृपक साव रहता, उन्हीं दो विषयोंमें अवच्छेय-अवच्छे कभाव भी होता है। यह एतिह्येश्वमत्व श्रंशमें एतखनारक होता, इस तरह प्रतीतिसाचिकस्तरूप सम्बन्धविश्रेषः यया ''तिहरोध कत्वाविक्यतत्प्रकारतामात्वातुभवसत्प्रभेत्यादी।" ( मुज मध्रानाधी)

प् विशिष्टल, जैसे घटलाविक्कृत घट इत्यादिमें घटका घटलाविक्कृतल प्रयोत् घटहतिल (घटमें रइनेवाला ) सिद्ध होता है। ६ साहित्य, यथा-गरी-राविच्छित प्रधीत् गरीरयुक्त प्रात्मामें भोग होता-द्रत्यादिमें श्रात्माकाः गरीराविष्टित्रत्व है। ७ अनु-मूलत या प्रयोजनतः। जैसे फलाविक्कन व्यापारका धालर्थ-इसमें व्यापारका फलाविक्छ्तल है।

चवच्छ्रित (सं॰ ली॰) चव-कुर-भावे ता। १ उच्च-हास, जोरसे हंसना। खार्यं कन् अवक्छरितक। अट-हास। (वि॰) नर्भीण ता। २ मिश्रित।

भवच्छेद (सं॰ पु॰) भव-क्टिट्-भावे घञ्। १ क्टेदन। श्रलगाव, भेद। २ सीमा। ३ विशेष करना। ८ दयत्ता। ५ श्रवधारण, निस्य, क्वानबीन। ६ व्याप्ति। भविक्यिते अनेन करणे घन्। ७ इयत्ता साधन, ः नापनेका यन्त्र (पात्र ।) ८ संगीतसम्बन्धीय सदङ्गके बारह प्रवन्धोंमें एक प्रवन्ध । ८ प्रिच्छेद, विभाग । जो वस्तु किसी आधारके एक देशमें रह, दूसरे किसी अवयवमें न हो, उसको अव्याप्य हत्ति कहते हैं। जैसे घट यहां है, वहां नहीं; तो इस जगह ्रमाक्षारके अवयव द्वारा निरुपक् कर अवयव बीला जायगा—यही मुखाम्यहत्तिका निक्ष्पक है। जैसे वानरः हिचने त्रयभाग पर रहता, तो हचने त्रयभाग ही. Vol. II.

के साथ वानरका संयोग होता, वृचके सूलके साथ संयोग नहीं रहता, इसलिये इस खलमें वानरका संयोग प्रव्याप्य वृत्ति ठइरता है। शास्त्रकार इसको कपिसंयोग कहते हैं। वृचके सूलमें वानरका संयोग नहीं होता, इस वास्ते वृत्त मूल श्रव्याप्यवृत्तिका नियासक, अतएव यही वृचमूल शीर अग्रभागको अवक्कोद कहा जाता है। अवक्कोद देशव्यापी श्रीर कालव्यापी होता है। उसमें देशव्यापी होते भी सव व कालव्यापी नही रह सकता। इसलिये काल ही **प्रव्याप्य**ट्टत्तिताका निरूपक है। जैसे, यात्मामें ज्ञान होता; किन्तु सो जानेसे यात्मा रहते भी जान चला जाता है। इसिलये यहां निद्राकाल ही जानकी खव्याप्यवृत्तिका निरूपक है।

भवक्क्ट्रेदन (सं० व्रि०) भविक्क्ट्रिनित खस्मात् अन्यतो वा प्रयम् करोति, अव-च्छिद-ख् स्। छेदक, तोड़नेवाला, जी अक्षग कर देता हो। २ दयत्ता-कारक, सीमाकारक, इट बांधनेवाला। ३ अव-धारक, यकीन् रखनेवाला। ४ भवच्छित्र ग्रब्ट द्वारा वतायी इद्दे श्रव्याप्यवृत्तिका विषय निरूपक।

विशेष विवर्ण भवक्किन ग्रन्टमें देखी ।

भवच्छेदकता (सं• स्त्री॰) १ अवच्छेद करनेकी खिति, अलग रखनेकी हालत। २ इयत्ता लगानेकी बात, इद बांधनेका काम।

भवच्छेदकत्व (सं०क्षी०) १ खरूपसम्बन्ध विशेष। यह कहीं प्रतियोग्यं प्रप्रकारी सृत धर्मवान् होता है। जैसे-प्रमेय धूमाभावप्रतियोगिताका पवच्छेदकत्व धूमलमें निस्य निया गया पर्यात् "संभवतिलची गुरी तदमानात्' इस नियम द्वारा प्रमेयत्वविधिष्ट धुमत्वमें अवच्छे दकत्व न मान ग्रुड धूमल में ही अवच्छे दकत्व खीकार किया गया, फिर किसी खलमें भनतिरिक्त ृहत्तित्व रहता है। यह दो प्रकारका होता है। प्रथम-"तच्चू याहतिले सति तदिवकरणहत्तामानाप्रतिशीगिलम्।" जसे घटा-भाव प्रतियोगिताका अवच्छे दकल घटलमें है। दूसरा व्यावर्तकत्व-यथा घटकारणताका भवच्छे दकत्व दण्डल में है। फिर किसी जगह—'तदिषकरणस तिनह-वर्गावच्छे दक्तन्'। यद्या 'स्वे इचेन कपिसंयोव: शाखायाम्।'

्यर्थात् किपसंथीग मूलमें नहीं शाखामें होता, द्रव्यादि | स्थलमें वचाधिकरण सूलका वचनिष्ठ कपिसंयोग भावावच्छे दकल, श्रीर हचाधिकरण शाखादिका वचनिष्ट कपिसं योगावच्छे दक्त है। च्छे दक्तव नामकं विषयतात्मक स्तरूप सम्बन्ध विश्रेष। यथा विझसाधन पर्वतमें 'पर्वतो विझमान्' यह अनुमित्यात्मक ज्ञानीय विद्वानिष्ठ विधेयता निरुपितोइ ध्यतावच्छे दकत्व है। ३ स्वाययजन्यत्व या स्वाययविश्रेषणत्व । जैसे—धालयंतावच्चे दक फल यालिल नर्भ होता है, -यहां पर फल्में घालधेना भवक्के देकल है। ४ व्यापकल। यथा-पर्वतला-वक्क्रोदसे विक्रमें पर्वतत्व व्यापक अग्निप्रतियागिक संयोगलका अवगाहमान संसर्गतावक्कोटकल होता है। ५ व्याप्यत्व। जो विषय अनुमितिका प्रतिवस्वक हो। जैसे 'इदा न विक्रमान' प्रयोत तालाव प्रान युक्त नहीं-ऐसा निश्चय होनेपर 'इदो विझमान्' इस त्रनुमिति जन्य ज्ञानका प्रतिबन्ध होता; त्रतएव उसका त्रवच्छे दक्तव है। ६ तद्धिकरण वृत्तिसे जायमानल। जैसे वट पट नहीं-इत्यादिसे चटलमें पटनिष्ठ ( पटमें रहनेवासी ) प्रतियोगिताको अवच्छेदक माना जाता है। ७ विशेषणत्व। ८ नियासका कोई नियासक, कोई अवच्छे दकल कहते हैं। सामान्यतः श्रवच्छेद्य श्रीर श्रवच्छेदक भाव दो तरह का होता है। स्तरूप संख्य रूप श्रीर व्याप्य व्यापन भाव। उसमें प्रथम इस समय-गोष्ठमें गो नहीं-ऐसा कइनेपर · एतत्काल गवाभावका श्रवच्छे द्यावच्छे दक भाव है। टूसरे-पृथिवी रूपवती हैं-इत्यादिमें रूप भौर पृथिवीत्वंका अवच्छे य अवच्छेयक भाव है। (गदाधरी) श्रवच्छे दक्तविनक्ति (सं• पु॰) श्रवच्छे दक्तेले तत् पदार्थनिण यविषये निर्निश्चया उत्तिधं सिन्, बहुब्री । १ नवदीपनिवासी रह्ननाय ग्रिरोमणि-क्रत अवच्छे दकलं पदार्थनिश्वायक न्यायशास्त्रके अनुसान-खुरहान्तर्गत ग्रन्यविशेष। (स्ती॰) भवक्के दकले तत् पदार्धनिस्यविषय उत्तिः, ७ तत्। २ अवच्छे द-पदार्थकी नियायक हत्ति। भवस्केदन (सं क्री ) १ कटायी, तरामी।

र विभाजन, तक्सीम, बंटवारा । ३ पहंचान, शिनाख्त।
अवच्छेदा (सं० वि०) अवच्छेत्त, अर्हम्, अव-छिट्अर्हार्थे खात्। १ छेटनाई, काटनेके काविल।
र अवधारणीय, यकीन् लाने लायकः। ३ विशेषणीय, तारीफ्के काविल। (पु०) ४ अवच्छेदाई पदार्थ, अलग रखने लायकः चीजः। जैसे घटनिष्ठ घटा भावको प्रतियोगिता घटल द्वारा हो अवच्छेदा बनती अर्थात् उस जगह घटल हो अन्य प्रतियोगिता हटा घटप्रतियोगिताको अलग करता है।
अवच्छेदावच्छ द (सं० पु०) साधारण वनानेवाला, जो विभेद न रखता हो।
अवकंगः, चकंग देखी।

अवजनित (सं॰ त्रि॰) उत्यद्ध हुआ, पैदा हुआ। अवजय (सं॰ पु॰) अव-जि-अच्। पराजय, हार।

श्रवजित (सं॰ ति॰) १ परास्त, जीता हुमा, जी हार गया हो। २ धनवधारित, दिससे उतर जाने-वासा।

द्मवजुष्ट ( सं॰ त्नि॰ ) देखा-भाना, जाना-माना, समभा-बृभ्ता।

शवज्ञा (सं क्ली॰) श्रव-ज्ञा-मङ्-टाप्। १ श्रवा-दर, बेइळ्यती । २ श्रवमानना, नाफ्रमान्बरदारी। ३ पराजय, ज्ञार । ४ काव्यानङ्कारविशेष। इसमें एक वस्तु दूसरेके दोष-गुष नहीं नेता।

श्रवज्ञान (सं क्ली॰) श्रव-ज्ञा-भावे खट्।१ श्रव-मान, श्रनादर, तिरस्कार।

श्रवज्ञेय ( सं॰ ति॰ ) श्रव-ज्ञा कर्मणि यत्। १ श्रनादरणीय, श्रयमानके योग्य। २ तिरस्कार्थ, तिरस्कारके योग्य।

अवट (सं॰ पु॰) अवः तलपर्यन्तमटित अव-अटः अच्। १ गते, गडा। २ भूमिके मध्यस्तित रत्यु, जुग्छ। ३ छिद्र। ४ कृप। "अन्तरमवटिक्टं निव्यम रन्दोककुरुद्याः।" (रन्नापुष) ५ देहस्य निम्नस्थान, गर्नके नीचे कंघे और कांख प्रसृतिका गडा। ६ हाथियोंको फंसानिके लिये गडा। इसे घाससे टांक देते हैं। ७ नरक विशेष । (पुं॰) नज्-तत्। ८ वटहच भिन्न, वट होड़ कर दूसरा कोई पेड़।

भवटना (हिं॰ क्रि॰) १ मयना। २ किसी द्रव पदार्थको भागपर जला गाढ़ा करना।

श्रवटिनरोधन (सं पु॰) श्रवटे गर्त्ते निक्छते श्रव श्रवट-निक्ध-श्राधारे खुट्। नरक विशेष, जिस नरकमें गड़े के बीच पापी लोग कष्ट भोग करते हैं।

म्बटि ( सं॰ स्ती॰ ) मवित रचित सर्पादिकं भव-मटि। १ गर्त, गड़ा। २ कूप। (स्ती॰) वा डीप् भवटी।

'म्रवटीट ( सं॰ त्रि॰ ) चपटी नाकवाला, जिस व्यक्तिकी नाक चपटी हो।

चवटु (सं० पु०) चव-टोक्-डु। १ गर्त, गड़ा। २ हच्चविशेष, कोई पेड़ा ३ कूप, कुवां। ४ चीवाका पचात् भाग। ५ देइका निम्न स्थान। न वटुः ब्राह्मणः नञ्-तत्। ६ जो ब्राह्मण न हो।

चवटुज ( सं॰ पु॰ ) चवटी चवटोर्वा जायते चवट्-जन-ड ७ वा ५ तत्। १ मस्तकका चन्तिम किय, चोटी। २ जुलफ्।

भवटोदा (सं • स्त्री •) भवटस्य कूपस्य उदक्षमिव उदकं यस्याः, ६ बहुनी •, उदकस्य उदादेश ततः •स्त्रीत्वात् टाप्। भारतवर्षीय नदी विश्रेष, भारत-वर्षकी कोई नदी।

भवडङ्ग (सं॰ पु॰) अव भवगतः हृडिं गतः, शब्दो यस्मात् ५-वडुत्री॰। इहस्यान, बाजार। मता-न्तरसे इस भव्येम भवद्रङ्ग शब्द व्यवद्वत होता है।

श्रवडीन ( सं ॰ सी ॰) श्रव-श्रोडीन् विष्टायसागती भावे ता, श्रोदित्वात्तस्य नकारः। श्रवरोष्ट्रणक्य पत्ती की गति विशेष, श्राकाशकी उपरमे पत्तियोंका नीचे श्राना । भोदितसा पाटा राध्या उकार इत्संज्ञक धातुके उत्तरस्य निष्ठाके स्थानमें नकार होता है। "भोदिश्रये डोडः पाठसामर्थान्नेट्" (कि॰ की ॰।)

भवत (सं पु॰) भव-ग्रत-भ्रम्। कूप। निकक्षमें कूपका यह कितना ही पर्याय है कूप, कातु, कर्त, बह्न, काट, खात, भवत, क्रिवी, सूद, उत्स, ऋध्यदात्, कारोतरात्, कुश्य, वेवट, भवट। "कां उत्रेहेरक'।"

ऋक् १।८४।१०। 'श्रवस्ताचलो भवतीत्ववतः कूपः । क्पनामसुचावतीऽवट इति पठितम् ।' (सायण )

अवतंस (सं पु क्ली ) अवतन्साते अलंकियते स्नेन। अव-तन्स-करणे घञ्। १ कर्णपूर, कर्णपुर, कर्णभूषण। २ थिरोभूषण, शिरका भूषण, सुकुट-किरीट प्रस्ति। 'अवतन्सो कर्णप्रीप भूषण।' (अनर) ३ टीका। ४ अंध। ५ माला, हार। ६ बाली सुरकी। ७ साईका पुत्र, मतीजा। प्र टूल्हा। ८ गिरिम्पुङ्ग।

अवंतंसित (सं॰ वि॰ ) अव-तंस-ता। सूषित, पालङ्कत। इसमें विकल्प अकारका लोप हो जाने-पर 'वतंसित' रूप रहता है। अप यद देखी।

श्रवतमस (सं क्लो॰) श्रवततं व्यातं तमः श्रजन्तप्रादिस॰। व्यात श्रम्धकार, भरा द्वा श्रम्धकार।
श्रवसमन्त्रेयोत्तमसः। पाराशाल्यः श्रव, सम, श्रम्ध दन
सब श्रव्हेस परस्थित तमस् श्रव्हेक उत्तर भव् प्रत्यय
होता है।

बनतरण (सं॰ क्ली॰) चन-त्व-भाने खुट्। १ जप-रसे नीचे चाना, उतरना। २ पार होना। ३ घरीर धारण करना, जन्म चहण करना। ४ प्रतिकृति, नक्खा ५ प्राटुर्भाव। चनतीर्थिते येन करणे लुउट्। ६ नखादिका सोपान, घाटको सिङ्को। ७ सिङ्को, जिससे उतरें। यन तीर्थं, घाट।

अवतरिषका (सं की ) १ ग्रन्यकी प्रस्तावना, भूमिका, उपोद्घात, अवतरिषी। २ परिपाटी, रीति। अवतरिषी (सं स्त्री ) अवतर्रात ग्रन्थोऽनया अवन्द्र-करिष लुग्ट्। १ ग्रन्थके प्रस्ताव निमित्त सुख-बन्ध, ग्रन्थको प्रस्तावनाके लिये जो भूमिका इस भूमि-प्रायसे लिखी जाती है, कि विषयको संगति मिल जाय, ग्रन्थारका, उपोद्घात। २ परिपाटी, रीति।

भवतरना ( डिं॰ क्रि॰ ) प्रकट होना, उपजना, जन्मना।

भवतार (सं॰ पु॰) अवतीयते अनेनास्मिन् वेति करि अधिकरणे वा। भवे वृष्टोर्घन्। पा शशरर॰। १ तीर्थं। २ वापी। ३ पुष्करिणी कूपादिका सोपान, तालाव कुवें बगैरहकी सिद्धी। ४ प्रादुर्भाव, अवतरण। ५ देवताभीका अंगोड़व भवतार। पुराणादिमें असंख्य अवतारोंको बात लिखी है। उनमें ये कई प्रसिद्ध हैं,—ज्ञिह्मा, नारद कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, सत्स्य, कूमें, वराह, रुसिंह, वामन, परग्रराम, राम, वैद्यास, धन्वन्तरि, मोहिनी, राम, बलराम, क्षण, नरनारायण, बुद्ध एवं कल्की।

पृथिवी और वेदके उत्तार तथा दुष्टोंके दमनके लिये विषान दय वार भूमण्डलमें अवतार ग्रहण किया था। विषान दय अवतार यथा,—१ मत्या-वतार, २ कूर्मावतार, ३ वराह अवतार, ४ दृष्टिंहाव-तार, ५ वामन अवतार, ६ परश्रराम अवतार, ७ रामावतार, ८ कुष्ण और वलराम अवतार, ८ बुद्ध अवतार, १० कल्की अवतार।

मुख्डमाला तन्त्रकी मतानुसार प्रकृतिमें ही ये सव प्रवतार उत्पन्न हुए थे—क्रियारूपा काली, रामरूपा तारियो, क्रमेरूपा वगला, मीनरूपा धूमावती, न्हिं ह-रूपा किनमस्ता, वराहरूपा भेरवी, परग्ररामरूपा सुन्दरी धर्धात् बोड़्धी, वामनरूपा भुवनिखरी, बुहरूपा कमला धीर कल्कीरूपा मातङ्गी। द्यावतार देखी। प्रवतारण (सं क्लीं ) अव-ल-िय्-ल्युट्। १ भूत की माड़। २ वस्त्रकी अधलसे भूतका अर्चन। ३ ग्रत्यकी प्रस्तावना। (स्त्री ) करणे ल्युट् अवतारणी। 'अवतारणभूतादि यह क्लाबलावं ने।' (वित्र)

भवतारना (हिं॰ कि॰) १ उत्पन्न करना, रचना। २ उतारना, जन्म देना।

अवतारित (सं विविष्) अव- ट-पिच्-ता। १ अव-रोपित। २ रचित।

भवतारी (हिं॰ वि॰) १ उत्तरनेवाला, भवतार यहण करनेवाला। २ देवांग्रधारी।

भवतीय (सं वि वि ) अव त्य-कर्तरि का। १ कता-वगाइन, जो नदी प्रस्ति मंभा जुका हो। २ कता-वरीहण, जो जपरसे नीचे आ गया हो। ३ अन्यरूप-विशिष्ट प्रादुर्भूत, जो दूसरा रूप घर आया हो।

प्रमुलन (सं क्षी ) प्रव-तूल प्रविद्दनार्थे चित्र् भावे खुट् चित्र् लोपः। तूलद्वारा प्रविद्दनार्थे किया हुमा, जो रूईसे तीला गया हो। भवतोका (सं॰ स्त्री॰) भवपतितं गर्भस्थापत्यं यसाः।
प्रादि ६-बहुत्री॰। जिस स्त्रीके गर्भे न रहे, सवद्गर्भा,
गर्भे गिरानेवाली स्त्री। 'भवतोकात सवदगर्भा।' (भगर)
भवता (सं॰ त्रि॰) भव-दा-क्ता। १ खिस्हत।
२ दत्त, दिया हुआ। ३ देकर पुनः ग्रहीत। भव
वपसर्गातः। पा अधारा। कित्सं चका तकारादि प्रत्यय परे
रहनेसे अजन्त उपसर्गसे पर घू संचक दा स्थानमें
तकार होता है।

अवितन (सं वि वि ) अवत्तमस्तास्य अवत्त ( कत धनितनी । पा धारा ११५ धति दिन )। जो खिष्डित हो गया हो, जिसकी आगा नष्ट हो गयी हो।

अवत्सार (सं॰ पु॰) न वत्सं सन्तानं ऋच्छति लभति वत्स-ऋ-घञ् ततो नञ्-तत्। ऋग्वेदोतः ऋषि विश्रेष । 'भवतारस खृणवाम रणिः'(ऋक् ४।४४।१०) ''बवत्सारस्य वैषासवीषाम्।" (इति सायण)

प्रवदंश (सं॰ पु॰) भवदृश्यते मद्यपानानन्तरं चर्व्यते भव-दंश-कर्मणि घज्। मद्यपानके रुचिकर द्रव्य, मद्यपानके समय जो बड़े भादि खाए जाते हैं, गज़क, चाट, ग्रुडि।

त्रवज्ञात (सं॰ ति॰) घव जा-ता। १ घनाइत, ितिरस्कृत, वेदच्चत, जो भिल्काःगया हो।

अवदत्त (सं वि वि ) अवदातं दला पुनग्रं होतं दातुं वा आदि कमीण कर्तरिक्त दृद् आहेशः।
१ खिण्डित, जो देकर फिर ले लिया गया हो।
२ दत्त । भादि कमीण क्षः कर्तरि च । पा शाशाण । आदिः कमें अर्थात् कमीक पूर्व क्रियाका उन्नेख रहने पर कर्द्ध वाच्य क्षः प्रत्यय होता है। भाव एवं कमीवाच्यमें यथाविहित का प्रत्यय होता है। आदि कमें कर्तरि प्रस्तिति का विधान यया—प्रकृतः कर्ट देवदत्तः।
प्रकृतः करो देवदत्तेन । प्रकृतः देवदत्तेन । दो दर्षाः।
प्रकृतः करो देवदत्तेन । प्रकृतः देवदत्तेन । दो दर्षाः।
पा । १ । १ । कद्द्वं क्षानमें दृद् आहेशः हो जाता है।
(प्रव प्रव प्रव प्रदर्भ देखो)

भवदन्तं (सं पु॰) वालकं, बचा। भवदर्णं (सं कों) अवन्द्र-भावे खुट्। विदान प्रवद्श्वित (सं० वि०) सड़का, फटा, टूटा, चिटखा, जो फट पड़ा हो।

को फट पड़ा हो।
अवदाध ( सं॰ पु॰ ) अवदहरते प्राणिनोस्मिन्;
अव दह आधारे घल, नङ्गादित्वात् हस्य घत्नम्।
१ निदाध, धूप। २ ग्रीष्मकाल, गर्मीका मीसम।
अवदात ( सं॰ पु॰ ) अव-दैप् शोधे का। १ अम,
सफेद रङ्ग। (ति॰) २ सफोद, उजला। ३ स्वच्छ,
साफ। ४ पीत, हरिद्राभ, पीला, वसन्ती। ५ सन्दर,
ख, बस्रत।

'भवदातं चिते पीते विग्रते प्रवरिष्य वा' (विश्व)
श्रवदान (सं क्ती विश्व) श्रव-दो देप् वा ख्रुट्।
१ प्रशस्त समें, श्रव्हा काम। २ खण्डन, तोड़ फोड़।
३ पराक्रम, ताक्ता ४ श्रतिक्रम, सवकृत । ५ श्रुदिकरण, स्पायोका काम। ६ उशीर, खस्।

'बरदानमितिहर्ते खब्दने ग्रह्यसंचि।' (इस)
श्रवदान्त (सं॰ पु॰) श्रिश्चहृत्त्व, पौषा।
श्रवदान्य (सं॰ त्रि॰) १ क्वपण, कष्ट्र्स। २ परा-क्रमणासी, ताक्तवर। ३ उत्तब्दनकारी, लांघ सानिवासा।

मनदारक (सं॰ त्रि॰) मनदारयति, भन-द्द- किन् कमीणि हा। १ निदारक, फीड़नेवाला। २ खन्ता, वेसचा, कुदाल।

भवदारण ( सं : क्ली : ) भव-दः णिच्-भावे ख्रूट्। १ विदारण, भवयव-विभाग, तोंड़-फोड़, टुकड़े-टुकड़े डड़ाना। भवदार्थते खन्यते गर्ताद्यनेन, करणे खुट्। २ खनित्र, खन्ता, वैलचा।

भवदारित (सं॰ ति॰) भवदार्यंते सा, भव-द्र-णिच् नर्सणि का। १ विदारित, फटा प्रुमा। २ विभाजित, तन्सोस किया हुआ।

अवदावद (व • ति •) असत् प्रशंसा न रखनेवाला, जो दुरा नाम न रखता हो।

श्रवदाह ( म'॰ पु॰) श्रवगतो दाही गात्रक्वाला येन, प्रादि बहुत्री॰। १ उधीर, खस। २ लामकाक टण। श्रवदाह माने घल्। २ व्वरादि जन्य गात-दाह, बुखार वगैरहसे पैदा हुई जिस्सकी जलन। १ श्रीका हारा दहन, श्रागसे जल जाना वगैरहा।

Vol. II. 71

श्वदाहिष्ट (सं क्ती ) वीरणमूल, खरा । श्वदाहिष्टकापथ (सं क्ती ) उभीर, खस । श्वदोणे (सं विं ) श्व-ह-क देर दीर्घः तकारस्य नकारः । १ विदीणे, फटा हुआ । २ द्रवी-भूत, पिघला हुआ । ३ श्रास्थीन्वित, ताज्जुवमें पड़ा हुआ । ४ विभक्त, बंटा हुआ । श्वदोह (सं पु ) श्वदुहाते, दुह-कर्माण-वज् १ दुग्ध, दूष । भावे वज् । २ दीहन, दुहाई ।

१ दुग्ध, दूष। भाव धर्। २ दाइन, दुइ। १ ग्रवद्य (सं॰ त्रि॰) न वद गर्हार्थे यत् निपात्यते। 'भवदं पापम्।' (चिडानकी सदी) १ ग्रधम, पाजी। २ पापी, गुनहगार। ३ निन्य, हिक, रतके लाजिल। ४ कथना-योग्य, निसप्ट। ५ प्रतिसप्ट, बरा। (स्तो॰) इ ग्रवी, चन्द्रके दशमें एक बोड़ा। ७ रेफ।

ग्रवद्यगोत्तन (वै• त्रि॰) श्रमिखाव मिटा देनेवाला, जो खाडिश दूर कर देता हो।

प्रवद्यभी (वै॰ स्त्री॰) पापका भय, दुन्।बका खीफ़।

त्रवद्यवत् (वै॰ व्रि॰) कुत्सित, पश्चात्तापकारी, बदनुमां, त्रफ़सीसनाक।

प्रविद्योतन (सं० ली०) प्रव-द्युत-णिच् मावे छाट्। प्रकामन, रामनीदिही, उजालेका फैलाव।

अवद्योतिन् (सं॰ वि॰) प्रकाश फैलानेवाला, जो चमक रहा हो।

श्रवद्रङ्ग (सं॰ पु॰) हाट, वाजार।

अवध (सं • पु •) १ वधका समाव. क्त्सकी सहम-मीजूदगी। २ कोशल, भयोध्या। यह भचा ॰ २५ १ १८ एवं २८ १८ १८ श्रीर द्राधि • ७८ १८ १८ तया ८२ ९ पू • के मध्य भवस्थित है। युक्तप्रदेशके कोटे लाट इसका प्रवन्ध करते हैं। चे व्रफल २८२६ वर्गमील है। इससे उत्तर नेपालका स्वतन्त्र राज्य, उत्तर-पश्चिम रोहेलखण्ड विभाग, दिल्लण-पश्चिम गङ्गा नदी, दिल्लण-पूर्व वनारस विभाग और पूर्व वसती जिला पड़ता है। इसकी राजधानी लखनक पहर है।

श्रवध खुला मैदान है। यह दिचण-पश्चिम गङ्गा नदीसे हिमालयकी तराई तक फैला है। उत्तर सीमापर जुक्त जङ्गल रहते भी बाकी जगहमें खेती किसानी श्रीर बसतीकों भरमार है।

गङ्गा, गोमती, घाघरा और राप्ती प्रधान नदी हैं।
गोमती पीलीभीत जिलेसे निकलती और लखनका,
सुलतानपुर, जीनपुर जाते हुई सैयदपुरके पास गङ्गामें
गिरती है। कथना, सरायन, सायी और नन्द्र
गोमतीकी शाखा है। प्रतापगढ़में बेहती और
हरटोईमें मांदी बड़ी भील है। गोंड़ा और बहराईद जिलेमें राप्ती बहती है। घाघराके दिचण
तटपर फेज़ाबादका जिला घाबाद है। खेरी, मीतापुर और हरदोई जिला खेरागढ़ जङ्गलसे गङ्गा किनार
क जीन तक फेला है। जखनका, बाराबङ्गी और उनाव
बीचका जिला है। रायबरेली, प्रतापगढ़ गङ्गाके वामतट और सुलतानपुर गोमतोकी दोनों और वसा है।

अवधनी ज्मीन् अधिक उपजाज है। कहींकहीं चिक्रनी मही या बाल् देखते हैं। साधारणतः
पानी २५ फीट गहरे निक्रजता है। जसरमें सखतसे
सख्त बास जगती है। इस प्रान्तमें कोई स्नूज्यवान्
धातु नहीं होता। प्रराने समय नमक बहुत बनता
था, जिसे अंगरेज सरकारने बन्द करा दिया।
कङ्गड़ ज्यादा होता और सड़का कूटनेके काम आता
है। नालमें कितनी ही फ़सल होती और तालाव,
आमका बाग् या बांसको कोठी भी जगह जगह मीज़ट
रहती है। गरीबाँके वरींपर इमलीके पेड़ छाया किये
हैं। केला, अमरूद, कटहल, नीवृ और नारङ्गी गांवकी
श्रीभा बढ़ाती है।

सरकारी जङ्गल बहुत श्रच्छा है। छैरागढ़में साख़ के लड़े काटते और बहराम घाटमें उनके तख़ते चिरते हैं। श्रीश्रम और दूसरी लकड़ी कर पाटने के काम श्राती है। महुवेका फल-फूल और लकड़ी काठ सब जुक्छ श्रच्छा होता है। भी लो में जङ्गली चावल, कमल गड़ा और सिंघाड़ा उपजता है।

पहले गींडेके जङ्गलमें हाथी घ्मता था, किन्तु अब कही भी देख नही पड़ता। इसी तरह जङ्गली मैंना श्रीर चीता भी गुम हो गया है। किन्तु मेड़िया इधर-उधर घूमा करता है। नीलगाव बहुत होता श्रीर प्रसलको चर जाता है। गङ्गा श्रीर गोमतीके जसरमें हिरण कर्लांगे मरा करता है। भीलोंने मुरगाबी श्रीर बतख् तैरती है। सांप काटनेसे कितने ही श्रादमी सालमें मरते हैं। घराज जानवरोंने घोड़ा, मवेशी, सेंस, गधा, स्थर, भेड़, बकरा श्रीर मुर्गा प्रधान है।

द्विहान फ्रें जाबादकी पास हिन्दुश्रों का पवित तीर्थं श्रयाध्यापुरी विद्यमान है। श्रवीध्या देखी। घाघरामें उत्तर थोड़ी दूर करननगञ्जकी पास अगस्ता मुनिका समाधि बना है। श्रावस्तीमें श्राक्य मुनिने कितन हो बौह चेले मुंड थे। कश्लीरमें श्रवाधिपति कनिष्क्रके वैद्य नम्मे जन करनेपर श्रावस्तीसे दो पण्डित भेजे गये। श्रावस्तीका पतन होनेपर विक्रमादित्यने कश्लीर के राजा मैघवाइनको हरा श्रवध खतन्त्र कर दिया। सन् ४०० दें को चानपरिव्राजक पाहियानने श्रावस्ती नगरमें जंची दीवार श्रीर ट्टा-फूटा मन्दिर तथा प्रासाद पाया, किन्तु बौह महन्तोंका जोर घट गया या। सन् ई०के ७वें श्रताब्द युश्रह्न-सुश्रुह्मने श्रावस्तीको विसञ्जत खाली देखा।

सन् ई॰ के द-वें या ८-वें यताव्ह ताइरोंने जङ्गस साफ़ कराया था। कोई सी वर्ष वाद किसी सोम-वंशीयने अपना प्रभाव जङ्गली अधिवासियोंपर डास दिया। सन् ई॰ के ११ वें यताव्ह क्योजकी राठोर-चृषतिने अवधके जैनियोंको इराया था।

पीकि भारीका राज्य फैल चला। किन्तु सन् १२४६ ई॰ को दिलीकी बादशाह नसीर-उद-दीन् सुहमादने उन्हें नीचा देखाया। सन् १९८४ ई॰ को क्रिजीक गिरनेपर शहाबुहोन गोरीने श्रवधकी लटा मारा था। सबसे पहले सुहमाद बख्तियार खिलजीने श्रपना शब्दा यहां जसाया। क्रितुबुहोनके मरनेपर उन्होंने श्रलतमधकी वश्यता श्रवीकार की श्रीर उनके लड़के गियासहीन् बङ्गालके पृथ्वी नी श्रासक वन बेठे। पीके हिन्दुसोने बलवा खड़ा कर १२०००० सुसलमान मार डाले थे। श्राहजादे नसीकहोन बलवा दवाने मेजे गये श्रीर सन् १२४२ ई० को कमकहीन करो श्रयोध्याके श्रासक बने। जीनपरके नवाब ह्वाहोम

प्राह शरकीने नगर नगरमें मुसलमान प्रास्त रख दिये थे। उनके समय बड़े-बड़े नृपित भाग खड़े हुये। किन्तु उनके मरनेपर राजा तैलोकाधन्द्रने मुसलमानोंके विरुद्ध उपद्रव उठाया था। मुसल-मानांके पर उखड़े श्रीर तैलोकाधन्द्र राजा वन बैठे। बावरने हमला मार श्रयोध्यामें मसजिद बनवायो थो।

महाराष्ट्रोंके अभ्युदय समय शौरङ्गजी,वको बाद-ग्राइत विगड़ी चीर चवध खतन्त्र हो गया। सन् १७३२ ई॰ को महादत जली खान अवधके स्वेदार वने थे। सन् १७४३ ई० को उनकी मृत्यु हुई घौर दामाद सफ्दर जङ्गने नवाबी पायी। किन्तु सन् १७५३ ई॰ को सफ्दर जङ्गकी लड़की ग्रजा-उदु-दौलाकी समय एक नयी बात पड़ी थी। उन्होंने बङ्गासमें मीर कासिमको भंगरेजोंसे सड़ते देख विचार प्रान्त-पर अधिकार करना चाहा। इसिलये वह भगेड़ बादगाइ ग्राइ त्रालम श्रीर बङ्गालके निर्वासित नवावको ली पटनेपर भाषट पड़े। किन्तु उन्हें श्रक्तत-कार्यं ही बक्सरको इटना हुआ। सन् १७६४ ई० के घत्तोवर सास सेजर सनरोने वहां उन्हें पूरे तीरपर इरा अवधपर अधिकार जमाया या । नवाब बरेलीको भागे और इतभाग्य बादगाह श्रंगरेजींसे त्रा मिली। सन् १७६५ ई॰ की जी सन्धि इई, उसने चनुसार भवध प्रान्तका कोड़ा, अनाहाबाद बादगाह भीर बाकी देश ग्रजानहीलाको दिया गया। कोडा श्रीर घलाष्टाबाद बादबाइसे ले लेनेकी दुक्का देख सन् १७६८ ई॰को नवाबकी फील ३५००० रखी गयी श्रीर खसे रणकीशल सीखनेको आज्ञा न हुई।

सन् १००५ ई० को ग्रजा-उट्-दौना मरे और उनके जड़के अग्रफ्-उट्-दौना गहीपर बेठे थे। उसी समय अंगरेजीन उनसे सन्धि की, जिसकी अनुसार उन्हें को झा, जनाहाबाद दिया और बनारस, जीनपुर गाजीपुर. राजा चेतिसंहका राज्य निया गया। किन्तु अग्रफ्-उट्-दौनाने खुर्चसे तक आ अपनी मा बह्च विगमका धन कीनना चाहा था। विगमके प्रार्थना करनेपर अंगरेजीने बीचमें पड़ भगड़ा मिटा दिया। पीके अग्रफ-उट्-दौना फेन्।वादसे जखनजमें आकर

रहने लगे थे। सन् १७८१ ६० को जुनारमें नवावसे मिल वारेन हेप्टिक्सने फिर सन्धिको, जिसके अनुसार एक सगैडको कोड़ सारी अंगरेजो फीज अवधसे हटा जी गयी। खलनक देखी।

सन् १७८८ ई॰ को अग्रफ्-उद्-दीलाका उत्तरा-चिकार सीतेले भाई श्रहादत अली खान्ने पाया था। सेंधियाके दबानेसे उन्होंने अपना श्राधा राज्य श्रंगरेजोको इस लिये सींप दिया, कि वह सेंधियाके श्राक्तमणसे देशको क्चायेंगे। श्रहादत अलीके उत्तरा-धिकारी गाजी उद्-दीन् हैदरने पहले पहले सन् १८१४ ई॰ को राजाका उपाधि पाया था। पीछे सन् १८२७ ई॰ को नसीर-उद्-दीन हैदर, १८२७ को सहस्रद अली श्राह और १८४१ को अमजद अली श्राह गही पर बैठे। सन् १८४७ ई॰ को अवधके श्रात्मम नवाव वाजिद्धली श्राह राजा हुये थे। सन् १८५६ ई॰ के फरवरी सास श्रंगरेजोंने अवधपर श्रधिकार किया और वारह लाख रुपया वार्षिक वाजिद श्रलीके व्ययनिर्वाहाध वांघ दिया।

सन् १८५७ ई० के मार्च मास लखनजर्म बलवा पृटा और ज्नके मध्यतक समग्र धवध वलवायियों के हाय जा पड़ा था। 8 थी जुलायीको सर हिनरी लारेन्स गोलीके घावसे मरे, किन्तु २५ वीं सितस्वरको औतराम और हेवलकने लखनजकी फ़ौजको जाकर उदार किया, जो तौन महीने कि, जैमें घिरी रही थी। (ति०) ३ न मारने योग्य।

श्रवध बख्य-एक हिन्दुखानी निव । प्राय सन् १८४७ ई॰को इन्होंने जन्म लिया था। इनके पदमें लालित्य भरा है। शिवसिंह सरोजमें इनका परिचय है।

चवधातव्य (सं॰ ब्रि॰) च्रव-धा-कर्मणि तव्य। १ मनोयोगका विषय। २ वोधका विषय, जिससे मनोयोग किया जाये।

अवधान (सं० क्ली०) अव-धा-ख्य्ट्। १ मनोयोग विशेष। २ मनका योग, चित्तका लगाव, चित्तकी वृत्तिको निरोधकंर उसे एक और लगाना। ३ समाधि। 8 ध्यान। ५ सावधानी, चौकसी। भवधार (सं ० पु॰) भव-ष्ट-णिच्-भच्। निश्चय। भवधारण (सं॰ क्षी॰) भव-ष्ट्-णिच्-खुट्। १ परिष्क्रद्द। २ निरूपण। ३ मंख्यादि हारा दयना करना। ४ परस्पर विभिन्न रूपमें व्यवस्थापन होना। ५ निश्चय, विचारपूर्वेक्ष निर्धारण करना।

मनधारणीय (सं० ति०) मन-ध-णिच् कर्मण ग्रनीयर्। निरूपण करने योग्य, निर्धारणके योग्य, निश्चययोग्य।

भवधारना (हिं॰ क्रि॰) घारण करना, ग्रहण करना।

भवधारित (सं वि ) भव-धृ-णिच् कर्सणि क्ष। निर्धारित, निश्चित।

श्रवधार्थे (स'० ति०) श्रव-धृ-णिच्-कर्मणि यत्। १ निश्चय करने योग्य, श्रवधारणीय, श्रवधारण करने योग्य। २ निर्णेय, निर्णेय करने लायक्। (श्रव्य०) श्रव-धृ-णिच् त्यप्। ३ श्रवधारण कर।

श्वविध (सं० पु०) श्ववः धा-िवा। १ सीमा। २ काल, ३ चित्ताभिनिविश्र, श्रवधान, मनोयोग, श्रपादान, जिससे सीमा की जाय। पूर्व श्रीर पर सीमा यही दो प्रकारकी है। जैसे, कलकत्ता श्रवधिसे काशी श्रविका गाड़ीभाड़ा इतना है। यहां कलकत्ता पूर्व श्रविध एवं काशी पर श्रविध है।

प्रकारान्तरसे श्रवधि तीन प्रकारकी है—देशक्तत, कालकात एवं बुहिकल्पित। देशक्तत, कालकत्ता अव धिते द्रशादि। चन्द्रके ग्रास अवधिसे मोच्च श्रवधि तक जप करना। यहां ग्रासकाल श्रवधिको कालकत पूर्व श्रवधि, एवं मोचकाल श्रवधिको कालकत पर श्रवधि कहते हैं। कुलकामिनी को बात कहती हैं, वह सखीकणीवधि श्रश्रीत् इतना घीरे घीरे कि वह पासकी सखी हो सुन सकती, दूसरा कोई नहीं। यहां कुलकामिनीके सुखको कविका बुहिकल्पित पूर्व श्रवधि श्रीर को सखी उसकी बात सुनती है, उस सखीके कानको पर श्रवधि कहते हैं।

श्रविश्वान (सं क्षी ) जैन शास्त्रानुसार न्नान विशेष। जिस न्नानके हारा देन्द्रियोंकी सहायतार्क विना द्रव्य, चेत्र, काल, सावकी श्रविध (सर्यादा)को

लिये इये पदार्थ प्रत्यच (स्पष्ट) जाने नावें। वह अविधिन्नान देव श्रीर नारिकयोंकी ती जनारे ही होता है। सनुष्य तथा तिर्यञ्चोंको तपसरण वत नियम द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य श्रीर तियञ्चोंको जो अविश्वान होता है, उसने ह भेद हैं - श्रतुगामी,. चननुगामी, वर्षमान, हीयमान, चवस्थित, चनवस्थित। जा अवधिज्ञान अन्य जन्ममें या चे वमें भी साथ जाय, वह अनुगामी है, जो साथ न जाय, जिस जगामें या जिस चे तमें उत्पन हुआ हो, उसी जन्म या चे ततन रहे, सो धननुगामी है। जो परिणामांकी विश्व दिसे जितने द्रव्य, चे त, काल, भावकी मर्यादासे उत्पद . हुआ हो, उससे बढ़ता ही रहे घटे नहीं, सी वर्ष मान,. और जो संक्षेत्र परिणामोंसे घटता ही रहे, सो हीय-सान है। जो कभी न घटे और न बढ़े एकसा ही रहे, सी प्रवस्थित चौर जो घटता बढ़ता भी रहे, सी भ्रनवस्थित है। ( पृथिवी, जल, भ्रन्नि, पवन, अस्वतार भीर छाया भादिने व्यवहित द्रव्योका प्रत्यच तथा श्रात्माका भी ज्ञान हो।

ग्रविच दर्यंन ( सं॰ पु॰) जनधास्त्रानुसार धविच्चान हारा पदार्थीं के जाननेसे पहिसे सामान्य सत्ताका प्रतिभास होना। धविच्चान।

भविभित् ( सं॰ ति॰) श्रविध रस्तरस्य मतुष्। श्रविधि विशिष्ठ। श्रयोत् निर्धारित समय युक्त। नस्य नैयायिक श्रविधिको ही पञ्चमीका श्रये सीकार करते हैं।

शवधिमान (हिं॰ पु॰) ससुद्र।
शवधी (सं॰ वि॰) १ शवध-सम्बन्धी, शवधना।
२ श्रवधी बीली। शवधनी भाषा। विद्यारने
सुसलमान श्रीर कायस्य यही भाषा बोलते
हैं। सभ्य सन्धाषणमें भी इसीना व्यवहार होता
है। गयामें इसने बोलनेवाले हनारो भाइमी

श्रवधीयमान ( सं॰ व्रि॰) श्रव-धा-कर्मण शानच श्राकारस्य इत्यम् । जी विषय मनीयोग करने जायक् हो। श्रवधीर—श्रवज्ञायां श्रदन्तज्ञरादि प॰ सक॰ सेट्। लट् सवधीरयति । लुङ् स्राववधीरत् लिट् सवधीर-यामास । क्वा सवधीरियत्वा । सवधीरणा (सं॰ स्त्री॰) सवधीर-णिच्-भावे युच्। सवज्ञा, तिरस्कार ।

श्रवश्चीरत (सं वि ) श्रवश्चीर-णिच्-कर्मणि ता। श्रवज्ञात, तिरस्कृत, श्रपमानित। जिसका तिरस्कार किया गया हो। "श्वशीरतसुद्धाकास।" (पश्चतक्त)

प्रवध्न (सं वि ) अव घू-ता। १ कम्पित। २ त्रण् यजुर्वेदान्तर्गत उपनिषद् विशेष। ३ श्रमिमृत, निव-र्तित, यनाहत। (पु॰) ४ संन्यामिविशेष।

श्रवधूत संन्यासियों में जुक श्रेव श्रोर जुक वैश्वव रहते हैं। महानिर्व्वाणतन्त्र एवं योगसारमें श्रेव श्रवधूतीं का विवरण लिखा है। हहत्-श्रक्षरिवजयमें भी इसी सम्प्रदायका विवरण देखा जाता है। महानिर्व्वाण-तन्त्रमें प्रधानतः चार प्रकारक श्रवधूत संन्यासियों की क्या पाई जाती है,—ब्रह्मावधूत, श्रेवावध्त, वोराव-धत एवं जुलावधूत। ब्राह्मण, खत्रिय एवं वेश्यको ब्रह्मीपासक होनेसे यित वा ब्रह्मावधूत कहते हैं। इस श्रवस्थामें वे लोग ग्रहस्थात्रममें रह श्रथवा संसारधकी त्यागकर संन्यासो हा सकते हैं। विधिष्वं क्यूणींम-षित्त होनेपर संन्यासी श्रेवावधूत कहा जाता है।

वीरावधू तों की शिरमें दी वे और असंस्तृत के श्र रहते हैं। कोई रुद्राच और कोई हाड़की माला पहने रहता है। उनमें कोई विवस्त, कोई केवल की पीन धारण किये हुए, एवं किसी के अड़में भसा और किसी के रक्तचन्दन लिस रहता है। उनके हाथमें मनुष्यकी खोपड़ी, काष्ठदण्ड, म्याचमी, परग्र, खटाड़, डमर एवं समोर रहता है। उनमें कोई कोई गेरुआ वस्त्र मी पहनते हैं। सभी वीराधृत गांजा और मद्य सेवन करते हैं।

कुलाचारके अनुसारं श्रमिषित होकर जो साधक ग्रहस्थात्रममें रहता है, उसे कुलावधूत कहते हैं।

गद्धरिविजयमें दम प्रकारके अवधूतीकी बात बिखी है,—तीय, बाचम, वन, अरख, गिरि, पर्वत, सागर, सरखती, भारती एवं पुरी।

जो संन्यासी विवेशी प्रस्ति तीर्थं स्थानोंसे रह

स्नानादि करते, उन्हें तीर्थं जो प्राणाविवर्जित हैं भौर साधनद्वारा पुनर्जन्मसे मुक्तिलाभ करते, वे भाराम कहे जाते हैं। जो वन एवं निर्भर्ती वास करते, उन योगियोंको वन कहते हैं। जो घरखमें वास करते भौर सर्वेदा भानन्दित रहते हैं, उनका नाम प्ररुख है। जी संन्यासी गिरिमें वास करते भीर गीताभ्यासमें निरत रहते एवं जिनकी वृद्धि गसीर श्रीर अचल होती है, उन्हें गिरि कहते हैं। जो पर्वतके मूलमें वास करते हैं, ध्यानमें प्रवीण एवं सारात्सार परम्रद्धातत्त्वच हैं. वे पर्वात कही जाते हैं। जो संन्धासी सागरसहय गन्भीर भावसे बैठवर ईखरकी श्राराधना करते हैं, उनका नाम सागर है। खरवादी एवं सुकवि संन्यासीको सरखती कहते हैं। संदिद्यान् एवं दु:खिववर्जित संन्यासी भारती कड़े जाते हैं। तत्त्वच एवं परब्रह्मनिरत संन्यासीका नाम पुरी है।

यवधृत वैशाव रामानन्दके शिथ हैं। इस समय भी वह देशके नाना स्थान एवं भारतवर्षने निसी निसी प्रदेशमें इस्कें त्रेणीकी वैश्वाव बहुत पाये जाते हैं। इनका बाचार व्यवहार बतिशय क्वतिसत है। इस सम्प्रदाय-वाले जातिभेद नहीं मानते और न उनके पान भोजनका ही कोई नियम है। उनकी ग्रिसी बड़े बड़े वाल, गलेमें स्फटिक प्रस्तिकी माला, कमरमें कौपीन, देइमें धिच्चयोंका कुरता श्रीर हाथमें नारि-यलको किक्यो रहती है। ये लोग सर्वदा प्रत्यन्त यपरिष्कार भावसे रहते हैं। लोग इन्हें वावले भी कहते हैं। वङ्ग देशके स्थान स्थानमें इनके श्रखाडे हैं। एक एक अखाड़ेमें दो तीन अवध्त और उनकी कई दासियां रहती हैं। ये लोग रूप बदल सभी जातिको भपने सम्प्रदायमें मिला लेते हैं। गोपीयन्त भीर एकतारा प्रस्ति इनके वाद्ययन्त्र हैं। भिचा मांगनेके समय ग्रहस्थके द्वारपर जाकर पहले ये लोग 'वीर अवधृत' का नाम स्मरण करते, फिर वाजा बजाकर गीत गात हैं। इनमें कितने ही स्टह्सोंकी -**बड़िकयोंको नष्ट करनेकी चेटा करते, इसीसे समाजके** प्रणापात है।

ह र्थ एक स्माचीनः संस्कृतं कवि । सुभाषितावलीमं इनका छत्ने छ है १६ भगवद्भिक्तस्तोत्रविद्या । हन् अवधनन ं (. सं १- क्लो॰- ) अव-ध्-ण्च्-नुक-ल्यु-ट्रा ११-चालन, भाड़ । ३ चिकित्सा-विशेष ।

अवध्वन (सं क्षी ) धीं करोति अव-धिकि कालर्थे णिच् भावे खुट्। अवचूर्णन, चूर्णं करना, बुकनी बनाना।

अवष्ट्रत (सं॰ ति॰) अव-ष्ट्र-कर्मणि का। अवधारित, निश्चित, नियमित, व्यवस्थापित।

अवध्य (सं॰ त्रि॰)-अव-धृष्-कर्मणि क्यप्। १ अव-धर्षणीय, तिरस्कारयोग्य। २-पराभवनीय। (अव्य॰) अव-धृष्-लारप्। ३-तिरस्कारकर, अपमानकर।

अवधिय (५º ति॰) अव-धा कर्मण यत्। १ निश्च-तव्य, ध्यानदेने योग्य। २ निवेध्य, खापनीय। ३ ऋडेय, श्रद्धांके योग्य। ४ ज्ञातव्य, जानने योग्य। (क्ली॰) भावे यत्। ५ मनोयोग।

श्रवधेश—वुंदेलखग्छने प्रसिष्ठ कि । यह ब्राह्मण चर-खारी राज्यने रहनेवाले थे। सन् १८४० ई०को इन्होंने इह्न्लोक छोड़ा। कहते हैं, इनकी किवता रसीली रहीं। शिवसिंहने लिखा, कि उन्हें इनकी किवताका कोई पूर्ण पुस्तक मिलान था।

श्रवभ्र (सं ॰ व्रि॰) श्रव-वध-रक् नञ्-तत्। श्रव्धिंसक । ''बवभ्र' ज्योतिरदिते श्वतात्वधीदेवस्त्र।" ('स्वक् अप्त्रार्॰) 'प्रविभ्रम् चर्डिसकम्।' (सावय)

भवध्वंस (सं० पु०) श्रव-ध्वन्य-घञ्। १ परित्याग, कोड़ना। २ नाश। ३ चूर्णन, चूर चूर करना। ४ निन्दा, कलङ्का "भवधं व परित्यांगे निन्दनेऽध्येव चूर्णने।" (विश्वः)

श्रवध्वस्त (सं॰ ति॰) श्रव-ध्वन्स-ता। १ नष्ट। २ निन्दित। ३ चृणित। ४ त्यता। 'पवध्वसस् <sup>चृणिते</sup>। स्वतनिदितधीय।' (ईम)

श्रवन (सं क्षी ) : अव जुर्हाः १ प्रीणन, प्रस्त करना २ रचेंग, रचा करना, बचाव। ३ प्रीति। ४ इषे । र 'अवर्नरचणप्रीयोः।' (ईम)

श्वनंत ( सं• वि॰) श्वन्नम् तिः ए श्रधीमुख। इंश्वानत, नीचा, कुता हुश्चा। इंपतित, गिरा हुशा। ४ कम। ५ कतनमस्कार, प्रणाम किया हुशा। भवनति (त्सं क्ष्मिक्षिक्ष), भवन्तम-तिन् । श्रमीषत्यका भभाव, अगर्व, विनय, नम्नता । २ - घटती, क्षमती, घाटा, न्यूनता, ज्ञानि । ३ श्र्धोगति, ज्ञीनद्या, तन-ज्युली । ४ भुकाव, भक्तना ।

अवनह (सं०, वि०) अव-नह-का। १ खचित, रोपित, विष्टित, वह। (क्लो०) २ स्टङ्गादि वाद्य। नहोषपा शक्ष। भाना परे या पदान्तमें वर्तमान नह धातुका हकारके स्थानमें धकार होता है।

भवनस्त्र (सं० ति०) श्रव-नम-र। श्रतिशय नस्त्र। भवस ग्रन्थमें स्व देखो।

भवनय (सं॰ पु॰ ) भव-नी भावे श्रच्। श्रध:पतन, नीचे गिरना।

म्रवनयन (सं•क्षो॰) त्रव-नौ-लुग्रट्। 'म्रवस्थापन, गर्तमें प्रोच्चषका भ्रेष जल डालना।

ग्रवना (हिं०) ग्राना।

भवनाट् (सं॰ त्रि॰) नासिक्षायाः नतम्। भव-नतार्थे नासिकायाः नाटच् प्रत्ययः। चिपटी नाकवाला, जिसके नाक चिपटी रहे।

श्वनाय (सं॰ पु॰) सव-नी घम्। अधीनयन,
श्रिधोपायण, नीचे लेजाना। श्रुनेशिष्यः पा शृश्रर।
श्रव श्रीर उत् यही दो उपसगंते पर नी धातुके उत्तर
घम् प्रत्यय होता है। 'श्वनायोऽधोनयनम्।' (सि॰ की॰)
श्रवनाम (सं॰ पु॰) श्रव-नम-धम्। श्रवनित, मत्या
नमाकर नमस्कार करना।

श्रविन, श्रवनो (सं॰ स्ती॰) श्रवित रचित प्रजाः श्रव्यन्ते वा भूपः श्रव-श्रनि (श्रिक्ष्ध्यस्यस्वित्रस्थोऽनि। उप् शर्॰र। इति श्रिन) 'क्षित्रिकारान्तलात् वा क्षिष्ठ भवनीत्र्यि।' १ सूमि, महो, मिदिनी, पृथिवी, ज्ञीन । २ त्रायमाणा जता । श्रवित्त जगत् स्वोदक्तेन, श्रव्यन्ते प्राणिभिस्तिरादिनिर्माणेन श्रव-श्रान । ३ नदी। (निरु॰) वेदमें श्रवनीका श्रव्यं नदो होता श्रीर प्रायः बद्धवचनान्त रूप देखा जाता है। "श्राविश्वनीरवनयः समुद्रम्।" स्वत्र श्राट्मार । 'प्रवन्त्रो नयः' (स्वय्पः) श्रवन्ति कमणि । ४ श्रद्भुं ज्ञि । 'दश्यवित्रयो दगरचक्रयो" सक् श्रवन्ति कमणि । ४ श्रद्भुं ज्ञि । 'दश्यवित्रयो दगरचक्रयो" सक श्रवन्ति कमणि । ४ श्रद्भुं ज्ञि । 'दश्यवित्रयो दगरचक्रयो" सक श्रवन्ति कमणि । ४ श्रद्भुं ज्ञि । 'दश्यवित्रयो दगरचक्रयो" सक श्रवन्ति कमणि । ४ श्रद्भुं ज्ञि । 'दश्यवित्रयो दगरचक्रयो" सक श्रवन्ति कमणि । ४ श्रवन्ति न्यावनयोऽद्ग ज्ञयः।' (स्वयण्) श्रवन्ति कमण्यवित्र ग्रवन्ति । स्वावन्ति , स्वीत, श्रीवित्र, धोया इसा (वस्तु विश्रोष्))।

श्विति । सं पुर्वे हिंदत् । ताला, द्विप । । द्वित् । त्राला । प्रति प्रति । सं पुर्वे । द्वित् प्राचीन वृपति । वाश्वीपुरवे पास क्रममें जो तास्त्रफलका । सिला, उसमें लिखा है, 'इन्हें सिहिविश्वा भी कहते थे। इन्होंने मलय, वालाभ्य, मालव, चोल, पाण्डा, सिहल श्रीर केरल नरेशोंको नीचा दिखाया । सन् ७८॥ ई व्वाले विनयादित्यके तास्त्रफलकमें लिखा है, सन् ४५॥ श्रीर ४६६ ई व को यह श्रपने राज्यपर श्रविकत रहे।

प्रवनीपाल (सं पु ) ६-तत्। तृप, राजा।
प्रवनीय (सं पु ) प्रवनीपाल देखे।
प्रवनीय (सं पु ) प्रवनीपाल देखे।
प्रवालन, घोना। २ ऋषमें पिण्डदानकी देदीके
विद्याप इए कुशोपर जल सींचनेका संस्कार वियेष।
पावण श्राहके प्रश्न दान प्रस्ति श्रनेक कार्यों में
प्रयात् पित्रादि या मातामहादि तोनके उद्देश्यसे
एक वाक्यमें तौनीका नाम के प्रक्षवार उत्तम करनेकी
विधि है। प्रध्न, प्रज्ञयोदक, पिण्डदान, श्रवनेजन,
स्वधावाचन इन किश्वने कार्यमें प्रस्थे कके निमित्त प्रयक्

"वर्षीऽचयोदते चैव पिछदानिऽवनेजनम् । वन्ता विनिवृत्तिः स्मृत् स्वधावाचन एव च ॥" ( च ि ) - ः प्रवन्ति , (ःसं० पु०.) अवि-भित्त् । व्यविष् । दृष् ११४० । भारतवेदेश एवं सस्त्री प्रधान नगरीका नास ।

ः पृथक् रूप मन्त्र पढ़ते हैं। स्यथा—

"प्रायः वन्तीनुदयनसंघा जीविदयामहद्वान् । पूर्व्वीद्दिष्टामनुसर पुरी श्रीवृद्याचा विश्वालाम्।" (केषद्व )

वत्सराजका इतिहास जाननेवाले हृहालोग जिस अवन्ति प्रदेशके गांव-गांवमें रहते हैं वहां पहुंच पूर्व किथितामहा सीसम्पन्न विश्वाला नगरोमें जासी।

इस स्नोकमें कालिदासने प्रवन्ति प्रदेश स्वीर उसकी नगरीको । प्रथक् रूपसे देखाया है। ंयहां स्ववन्ति , यन्दसे सर्वन्तप्रदेश सम्मान्जन्ता, । इसलिये नवह विद्वचनान्त है। ंपूर्व नेषके २७वें स्नोकमें कालि-दासने लिखा है, "सीमात्मकप्रवयित्स्यो साम मुक्जविकात" उज्जैनकी श्रष्टालिकाके जपरसे एकबार परिचय करके जानेमें विमुख न होना। श्रतएव कालिदासके समयमें श्रवन्ती, उज्जयिनी एवं विश्वाला ये तीनी ही नाम चलते थे।

हमचन्द्रने अवन्तीने ये नई पर्याय लिखे हैं, — हंक्कियिनी, विशाला, अवन्ती एवं पुष्पकरिक्तो। 'ह्यायनी साहिशालाउनची पुष्पकरिक्ती।' अवन्ती नगरीको किसने किस समयमें स्थापित किया और इसके दूसरे दूसरे नाम किस समयसे चले आते हैं, यह जाननेका कोई हपाय नहीं है।

शवन्ती नगरी श्रवन्ती नदीके किनार बसी है। गवन्ती, नदीका दूसरा नाम शिमा है। उक्कियनी नगरीके वर्णनमें कालिदासने इस नदोका नाम भी लिखा है, 'श्रिप्तावतः प्रियतम इंग्- इत्यादि। मत्स्य-पुराणमें लिखा है, कि श्रवन्तीमें मङ्गलग्रहका जन्म हुआ था। "पवन्याय क्रियाना गर्म य हिमांग्रजः।" पहले श्रवन्ती नगरीमें कालिका एवं महाकाल नामक सहादेवका मन्दिर था। श्रितसङ्गमतन्त्रमें लिखा है, —

> "तावपर्यो" समासाय येलाईशिखरोत्ततः । यननीर्णकते देशो कालिका तव तिष्ठति ॥?"

कालिदासके मैघदूतमें महाकालका विवर्ण पाया

"पुर्णः थायास्त्रसुवनगुरोधानः चण्डीनरस्य । ...

भवन्तो नगरी महाराज विक्रमादित्यकी राजधाना यो। प्राचीन समयमें यह श्रीसीन्दर्थ- एवं विद्याके निये विशेष प्रसिद्ध थो। रामक्षण- भवन्ती- नगरीके सान्दीपनः भाचार्थके निकट भस्तविद्या सीखने गये थे। "ततः सन्दीपनं काणमवनीपुरवासिनन्। भक्तार्थ जगमत वीती बबदेवजनाहं नी।" (विश्वपुर्व राज्यस्त प्रमृत यहः कौन भवन्ती है, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। भवन्ती है, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। भवन्ती श्रवका भ्रपमंश्व है, इस समय यह नगरी सिंघ्याके भिवतारमें है। इसका प्रसिद्ध प्रायः तीन् कोस है। इस नगरीकी जारो भोर शहरपनाह वनी हुआ है जीकी जारों अपर शोक गुरुवज हैं। इसमें एक मसजिद, हिन्दुशों के श्रमेक देव-मन्दिर एवं इस समयकी एक राज-श्रष्टालिका देखनेमें श्राती है। ७५°५६ पूर्व द्राविमा एवं २३° २६ लत्तर श्रक्तरेखामें श्रवन्ती श्रविद्यात है। हमारे देशके मूवेत्तागण कहते हैं, लक्षासे सुमेक पर्वतिका रेखा खोंचनेपर हमसे १६ श्रंश दूर श्रवन्तीका स्थान निर्दिष्ट होता है। हमधिन श्रीर मालव ग्रव्ह देखी।

श्वन्ती नदी—इसका दूसरा नाम शिषा है। कितने ही श्रनुमान करते हैं, कि मालव देशमें पहले दो श्रवन्ती नदियां थीं। इनमें एक पारियात पर्वं तसे निकलो है। शिष्रा नदो चस्बल नदमें जा मिलो है। दूसरी श्रवन्ती नदी सागरमतीको एक शाला हैं। श्रवन्तिका (सं क्ली॰) उर्ज्जायनी नगरी, उर्ज्जन। इस नगरीको मुनियोंने मोचदायिका बताया है,—

> ''अधीध्या नथुरा माधा काषो काची अवन्तिका। पुरी शरावती चेव सप्तेता सीचदाधिकाः''॥ (खन्दपुराय)

श्रवित्त देशकी भाषा भी श्रवित्तका कहाती है। श्राकङ्कारिकोंने व्यवस्था बांधी है, नाटकादिमें धृतीं की भाषा श्रवित्तका रहना चाहिये,—

"प्राच विद्वकादीनी घूर्तांनी सादवनिका।" ( साहित दर्पेष ) अवन्तिखण्ड—स्कन्दपुराणका अंग्रविभिष ।

भवन्तिदेव—१ कम्मीरके प्राचीन न्टपति विशेष। २ संस्कृत भाषाके कोई कवि।

भवित्तपुर, श्रवन्तीपुर (सं॰ क्ली॰) श्रवन्तिः श्रवन्ती वा पूः। १ उक्लियनी, उक्लेन। २ सम्मीर राज्यका नगर विशेष। राजा श्रवन्तिवर्माने विश्वीकःसार समस्य स्थानमें इस नामकी पुरी बसायो थी। फिर इसमें उन्होंने श्रवन्तिस्वामी श्रीर श्रवन्तीश्वर नामक दो महादेव लिङ्गप्रतिष्ठित कराये। प्राचीन श्रवन्ति-पुर वेहात नदके दिख्ण सूलपर रहा, श्रव उसका कोई पता नहीं। किन्तु इन दोनों मन्दिर श्रीर नगरकी चारो श्रोर प्राचीरका मग्नावशेष श्राज भी देखते हैं।

श्वित्तवर्मी कश्मीरके कोई राजा। यह सुखबर्माके पुत्र रहे। उस समयके मन्त्री शूरने उत्पत्तापीड़ राजाको सिंहासनसे उतार श्रवन्तिवर्मीको बैठा दिया था। इन्होंने सन् ८५५ ई॰ को राजा बन २८ वर्ष राजत्व किया।

भवन्ति ब्रह्म, अवन्तीब्रह्म (सं॰ पु॰) अवन्तिषु अवन्तीषु वा ब्रह्म-टनन्त । ७-तत्। भवन्ती देश-वासी ब्राह्मण ।

षविन्तिसूपाल ('सं॰ पु॰) श्रवन्तीके नृपति, उळोनके राजा, राजा भोज।

श्रवन्तिसोम, श्रवन्तीसोम (सं क्ती॰) श्रवन्तिषु श्रवन्तीषु वा जात: सोम दव। कान्तिक, कांजी। सीवीर, कुल्माष, श्रमियुत, धान्यान्त्र, कुन्त्रल।

> 'पारनाखकसीवीरकुव्याषासियुतानि च। प्रवन्तिसीमधान्यास्त्रक्षकानिच काञ्चित ॥' (प्रमर)

भवन्ती (सं॰ स्ती॰) १ उज्जेन। २ उज्जेनकी रामी। ३ नदी विशेष। प्रवित्त देखी।

भवन्तीदेश (सं॰ पु॰) उन्नेन प्रान्त।

श्रवन्तीम्बर (सं॰ पु॰) कम्मीरके नृपति श्रवन्ति-वर्माका बनवाया मन्दिर।

भवपतन (·सं॰ क्लो॰ ) डतार, गिराव।

अवपन्न (सं° ति॰) धन-पद्-क्ता १ संस्वष्ठ, निकला हुमा। २ सहपक्त, साथ ही पका हुमा। ३ नीचे पड़ा हुमा।

श्रवपाक (सं पुः) श्रव श्रपकर्षे पच्छञ्। १ श्रपक्षष्ट पाक, ख्राव भोजन। कर्मण वन। २ श्रपक्षष्ट पक्षवस्तु, ख्राव तौरसे पकौ हुई चौज्। श्रपक्षष्ट: पाको यस्य बहुनीः। ३ मन्द पाककारक, ख्राव पकानि वाला।

अवपाटिका (सं॰ स्ती॰) स्तुद्र रोगान्तर्गत शूक-रोग, लिङ्गके घूंघटका चीरफाड़। जो मनुष्य हर्ष या बलसे अल्पीय:योनिवाली (रजस्वला-धर्मरहित, योड़ी उमरकी) स्त्रीके साथ सम्भोग करता, हाधसे लिङ्ग्पर धक्का मारता या घूंघटको ज्वरदस्तो खोलता, उसके यह रोग होता है। (मावप्रकाध)

श्रवपात (सं०पु०) श्रव-पत भावे घन्। १ श्रधः-पतन, मिराव। श्रव-पत-पिन्-श्रन्। २ श्रधःपातन, फैलाव। श्रवं पतिति श्रस्तिन् श्राधारे घन्। ३ हाथी पकड़नेको बड़ा मद्या। पवपात (सं वि ) धव भोजनी निक्षष्टखात्, त्याच्य पातं यस्य, बहुनी । पतित किंवा केच्छ जातिका मनुष्य, जिस शक्सके खानसे बरतन भठा हो जाये।

भवपातित (सं वि ति ) भव-पात कत्यर्थे णिच् -ता इट्णिच् लोप:। भ्रपांतेय, जिसको जातिवालींने अपने साथ वैठाकर खिलाना कोड़ दिया हो।

चवपाद (सं॰ पु॰ ) चव-पद-चञ्। चघःपतन, नीचेको गिराव।

षवपान (वं∘क्षी॰) षव पा-स्युट्। १ पिलायो । २ टूरस्य पानीय द्रव्य, तासाव ।

भवपालित (संश्विश्) धरिचत, गुर-महफ्रूज, जिसकी खुवर न जो जाये।

श्रवपाणित (सं॰ क्रि॰) श्रव समन्तात् पाणो जातो-ऽस्य तारकादि॰ दतच्। पायवड, जातमें फंसा हुश्रा, जी फन्टोमें पड़ा हो।

श्रविषेड़ (सं॰ पु॰) पांच प्रकारके नस्यमे दूसरा श्रिरोनस्य। यह शोधन श्रीर स्तन्धन मेदसे दो प्रकार-का होता है। श्रविष्यति यस्मात् स श्रविषडः, श्रयीत् जिससे श्रविषडित हो। श्रविषड्न करके देने कारण इसे श्रविषड़ कहते हैं। खूब कूट-पीसके तीच्या द्रव्यको छान सित हैं। गसरोगादिमें यह बड़ा उपकार करता है। (परिभाषाप्रदीप)

गलरोग, सिन्नपात, निद्रा, विषमञ्जर, मनो-विकार, क्षमि प्रस्ति रोगर्मे श्रवपीडन देना चाह्रिये। (वेयकनिष्ण्)

भवपीड़न (सं॰ क्ती॰) श्रव-पीड़-णिच्-ख्युट्। -१ निष्पीड़न, सङ्गतकलीफ्दिही। २ नस्प्रविशेष, किसी कि.सकी संघनी। (स्ती॰) श्रवपीड़ना। भवपूर्ण (सं॰ त्रि॰) भरा हुन्ना, लबरेन्।

भवप्रकान (सं॰ पु॰) बुनावटके तानेका खातिमा। भवस्रुत (सं॰ ति॰) भव-स्रु-ता। १ सकल दिक् सित्ता, चारो भोर सींचा दुषा। २ श्राद्रं, भीगा। २ भवतीण, उतरा दुषा। ४ उपस्थित, मीजूद।

भवधुत्य (सं• भव्य•) नीचे कूद कर। भवम (सं• पु॰) बादी, नमुब्, पेटका मुबना।

Vol. II. 73

प्रवफव ( सं॰ पु॰ ) कुतिसत समाचार, खुरावें खुबर।

अवबधा (सं॰स्ती॰) विकोणके आधारका खण्ड, नुसन्नसके कायरेका टुकड़ा।

श्रवस्य (सं॰ पु॰) श्रवस्थते श्राह्मियते चत्तुस्तेजी-हनेन, श्रव-बन्ध करणे घञ्। १ दृष्टि-श्रावरक रोग -विशेष, मांड़ा, फूली वगैरहा भावे घञ्। २ सम्यक् बन्धन, खासी जकड़।

यवबाधा (सं• स्ती॰) श्रव-बाध-भ स्तीत्वात् टाप्। १ सकल दिक् वा सकल प्रकार बाधा, सब तर्फ या सब तरहसे शाफत। २ प्रतिबन्धन, धरपकड़। पवबाहुक (सं॰ पु॰) श्रव हदो बाहुर्येन, प्रादि बहुत्री॰। १ वायुरोगविशेष, भुजस्तका, तश्रवुक बाजू। (ति॰) श्रवगती वाहुर्यस्य, प्रादि-बहुत्री॰। २ बाहुविहीन, वैवाजु, जिसके हाथ न रहे।

श्रवबुद (सं० ति०) श्रव-बुध-कर्मणि ता। १ ज्ञात, जाना इशा। कर्तरि ता। १ प्रबुद, जागरित, जागा इशा। श्रवबोध (सं० पु०) श्रव-बुध भावे-घञ्। १ जाग-रण, जागना। २ ज्ञान. बोध। ३ न्यायपरता, सुन्तिभौ। ४ शिचा, तालीम।

भवबीधक (सं॰ पु॰-त्ती॰) भव वीधयित भव-बुड-णिच्-खुड्। १ स्ये। स्यीदयकी पूर्व ही लोग जागते भीर उनको देखकर समय जानते हैं। इस लिये स्येका नाम भवबीधक है। २ जापक, जनाने-वाला, जो किसी बातको जना दे। ३ वन्दी, चारण। ४ चौकीदार, पाहरू, जो रातको पहरा देता हो।

श्रवबोधकाल (सं॰ ह्लो॰) श्रिचा, प्रथमदर्भन, वर्षेन, तासीम, रचनुमायी, बयान्।

अववोधन (सं ॰ क्लो॰) अव-बुध्-णिच्-ख्युट्। ज्ञापन, जनाना, चितावनी, ससभाना।

घवभच्य (सं॰ घव्य०) तोड़ फाड़कर।

यवभज्जन (सं॰ क्ली॰) तोड्-फाड्।

अवभाजित (सं ति ) अव स्व स-णिच् सर्जा हेश: ता। सूजा वस्तु, सूजी हुई चीज।

प्रवभाषण (सं क्लो॰) प्रव-भाष-स्पृट्। १ कथन, बात। २ सन्द कथन, द्री बात। श्रवभास (सं॰ पु॰) श्रव-भास भावे घञ्। १ प्रकाश, रीश्रनी, चमक । २ ज्ञान, समभा। ३ मिथ्या ज्ञान, भूठी समभा। ४ खान, जगह। श्रवभासक (सं॰ ति॰) श्रव-भासयित, श्रव-भास-णिच् खुल्। १ प्रकाशक, रोश्रनी देनेवाला। (ली॰) २ सर्व प्रकाशक कुटख चेतन्य, परमात्मा। श्रवभासकल (सं॰ ली॰) प्रकाश, रीश्रनी, चमक-

दमक। अवभासकर (सं॰ पु॰) देव विशेष।

भवभासप्रभ (सं॰ प्र॰) देवयोनि विशेष। भवभासप्राप्त (सं॰ ल्ली॰) बौदमतसे जगत्विशेष, किसी दुनियाका नाम।

प्रवसासिका (सं॰ स्त्री॰) शरीरके जपरका चर्म, जपरी खाल।

श्रवभासित (सं १ वि १) श्रव-भास-णिच् क्त इट णिच् लोप: १ प्रकाशित, रीशन । २ लचित, जाहिर। श्रवभासिन् (सं १ वि १) प्रकाशमान, चमकीला। श्रवभासिनी, श्रवभाषिका देखी।

श्रविभन्न (सं॰ नि॰) विभाजित, खिण्डित, विच्छित, तक्सीम किया इत्रा, टूटा फूटा, जो छिद गया हो। श्रवसुग्न (सं॰ ति॰) सिमटा, सुकड़ा, दवा इत्रा। श्रवस्थ (सं॰ पु॰) श्रव श्रवसाने विभित्ते पोषयित यश्चम्, श्रव-स्व्य-क्यन्। १ प्रधान यश्च समाप्त होने पर दूसरे यश्चका श्रारम, दीचान्त यश्च। २ होम् विशेष। कोई यश्च करनेपर न्यूनातिरेक दोष लगने नेसे यह होम होता है। ३ श्रन्ता दिवस, श्राख्री दिन। ४ यश्चाङ स्नान, यश्चकी समयका नहान। १ श्रष्टक। "श्वावस्तनोवसा" स्व ६। ८१। १०।

श्रवसृथस्रान (सं० स्ती०) यज्ञस्रान, यज्ञकी बादका नद्दान।

अवभिदिन् ( सं ० ति ० ) छेदनकारी, विभाजक, तक सीम करनेवाला, जो ट्रकड़े-ट्रकड़े उड़ा देता हो। अवस्त्र (सं ॰ पु॰) किकाल ही जाना, उड़ा देना। अवस्त्र (सं ॰ ति ॰) अव स्त्रभाती सम्मति वा, भव-स्त्रम्भ स्त्रभ वा किए। अधःपतित, नीचे गिरा हुमा, जो जापरसे गिरकर नीचे आ गया हो।

भवस्तट (सं॰ ति॰) नासिकाया नतम्, प्रादि समासः; नतार्ये नासिकाका भटन् प्रत्ययः। १ चपटी नाकवाला, जिसके नाक नीचे बैठ रहे। (क्ली॰) २ चपटी नाक रखनेकी हालत।

श्रवम (सं पुं ) श्रवित सर्व कार्येषु ने सप्टा धारयित । १ श्रथम, निक्षष्ट, कमीना, ख्राव । २ दिनव्यय, श्रवस्पर्थ । एक बार दो तिथिका चय पड़नेसे
जैसे तीन तिथिका, वैसे ही एक तिथिको तीन बारकाः
स्पर्थ होनेसे भी दिन चय, श्रवस्पर्थ या श्रवम कहा
जाता है। क्रमशः तिथिका स्थितिकाल कम पड़नेपर वारघटित पूर्वीत श्रवम घट जाता है। फिर
तिथि बढ़नेसे परीत श्रवम घटा करता है। जैसे—
रिववारको ५८ दण्ड चतुर्थी श्रीर पोक्ट पञ्चमी हो, तो
वह समस्त सोमवार भोग मङ्गलवारको भी दो दण्ड
रह सकती है। ज्योतिषधास्त्रमें यह श्रवम तिथि
यातादि श्रनेक कार्यमें निषिद्ध है। इसीसे इसको
श्रवम श्रयात् निक्षष्ट समभते हैं।

'निक्रचप्रतिक्रचावैरेपायायावनाधमाः ।' ( भनर )

श्रवित रचिति सर्वापदः। ३ रचक, सुद्दाफिज, सब तक्तलीफ्से बचानेवाला । ४ पित्रगण विशेष । पित्र-गण तीन प्रकारका होता है, श्रवम, जवे श्रीर काच्य । श्रव्यति निन्धतिऽनेन करणे श्रम्। ५ पाप, रजाव । श्रवसत (सं वि ) श्रव-मन-क्त श्रनुनासिकलोपः। १ श्रवज्ञात, नामालूम। २ तिरस्कृत, वेर्रज्ञात। ३ श्रवगणित, वेग्रसार । ४ श्रवमानित, वेक्द्र। ५ परिभृत, नापसन्द ।

'चवगचितमवनतावजाऽवमानितच परिभूते।' (पमर)

श्रवमताङ्क्ष्य ( सं ॰ पु ॰ ) श्रवतोऽवज्ञातोऽङ्क्ष्यस्य क्ष्यां येन, वहुनी ॰। दुर्दान्त हस्ती, मतवाला हाथी, जिसे महावत श्रङ्क्ष्य सार रोक न सके। श्रवमति (सं ॰ स्ती ॰) श्रव-सन् भावे ति श्रवना सिक लोपः। १ श्रवज्ञा, नाफ्रमां वरदारी। २ श्रवा दर, वेद्र ज्यती। ३ तिरस्कार। ४ ष्ट्रणा, नफ्रत। (पु ॰) ५ प्रभु, मालिक।

भवसतिथि ( सं॰ स्ती॰ ) भवस सवैसङ्गलकार्येषुं भाषमा चासी तिथिस्रोति, कर्मेषा॰। १ एकबार सप्ट तीन तिथि। २ तीन बार लग्न एक तिथि। इसका विवरण भवन शब्दमें देखी।

श्रवमत्य (सं॰ भव्य॰ ) छुणासे, नफ्रतके साथ, नाक-भीं चढ़ाकर।

अवसदिन (सं॰ ह्यो॰) अवस सधमञ्जलत् दिन-श्चिति। १ एकवारगी ही लगी हुई तीन तिथि। २ तीन वार लगी हुई एक तिथि।

अवसन्तव्य (सं॰ व्रि॰) अव-सन्-तव्य। अवक्रेय, अनादरणीय, नफ्रत-अङ्गेज, जानतिपिजीर, जो दूर रखने जायक हो।

श्रवसन्तृ (सं॰ त्रि॰) श्रव-सन्-छन्। १ घृणा करनेवाला, जिसे नफ्रत रहे। २ घृणित, नफ्रत-श्रङ्गेज, खराव। ३ श्रवज्ञा करनेवाला, गुस्ताख्।

श्रवनाय (सं॰ पु॰) श्रवमध्नाति विलोखयित, श्रव-मत्य-श्रव्। १ श्र्वरोग मेट्। जिस्ता लिङ्ग होटा रहता श्रीर जो श्रवस्थाने विना ही द्विड करनेनी इच्छा से लिङ्ग्वे जपर किसी वसुना प्रतिपादि लगाता, उसने सर्पिका प्रस्ति १८ प्रकारका रोग उत्पन्न होता है। इस रोगमें लिङ्ग्यर बड़ी-बड़ी श्रीर घनी फुन्सियां पड़ -जातीं एवं पीड़ा श्रीर रोमाच्च होने लगता है।

२ कणंपाली रोगभेद। (समृत)

अवसर्द (सं॰ पु॰) अव-स्टर-भावे घञ्। १ पीडन। २ पूर्भ -करण। ३ पूर्ण इत्रा राज्याङ्ग विशेष। ४ ग्रहण विशेष। इसमें राष्ट्र, सूर्य और चन्द्रको बड़ी देर तक छिपाये रखता है।

स्वतमदैन (सं० होरि०) १ योड्न, जुडम । २ इजन, माबिश । (वि०) ३ योड़ा पहुंचानेवाला, जालिम । स्वमर्दित (सं० वि०) पिष्ट, पादाक्रान्त, योसा, मजा या जुचला हुशा ।

श्रवमर्थ (सं॰ पु॰) सम्भ, संयोग, क्वाकत। श्रवमर्ष (सं॰ पु॰) श्रव-सृष्-घञ्। १ श्राकोचना। २ नाटकका सन्धरंभ विभिष्ठ। इस श्रधेम 'विमर्ष' ऐसा पाठ भी प्रचलित है।

सवसर्पेण (सं॰ क्ती॰) १ अधेर्य, असहनशीलता, वेसमी, बरदाश्व कर न सकनेकी हालत। २ विस्न-रणभील। शवमान (सं॰ पु॰) श्रवःमन् भावे घञ्। श्रवज्ञा, तिरस्कार, श्रपमान, श्रनादर।

भवसानन (सं क्री ) भवमानना देखी।

धवमानना (सं॰ स्त्री॰) भव-मन्-णिच्-युच् णिच् स्रोपः नित्य स्त्रोत्वात् टाप्। भपमान करना।

अवमाननीय (सं क्षि ) घृणित, श्रनादरके योग्य, वैद्रज्ञ,तीके काविल।

श्रवमानित (सं॰ त्नि॰) श्रव चुरा॰ सन-णिच्-क्त इर्णिच् लोपः। १ श्रपमानित, जिसका श्रपमान किया गया हो। २ श्रवज्ञात। ३ श्रवगणित। ४ श्रवमत। ५ परिभूत।

भवसानिता (सं॰ स्त्री॰) भनादर, वेद्रज्ञ,ती।... भवसानिन् (सं॰ त्रि॰) भवसन्यते भवसानयति वाभव-सन-णिनि। १ भपमानकर्ता, भनादर करने-वाजा। भवसानमस्त्रस्य भस्त्रय्वे दिन। २ अस-मानविशिष्ट, भनादर्युक्त, तिरस्कार पाये हुआ।

**त्रवमान्य, प**वमाननीय देखो।

श्रवमार्जन (स'० लो०) श्रव-सृज भावे खुट्। १ घीत करण, घोलायो। २ प्रचालन, छांट। श्रव-सृज्यते श्रनेन करणे खुट्। ३ जिसके द्वारा मार्जित (घोया) किया जाये, जल प्रस्ति। ४ ख्रद्धसंशोधकः। "वाजिन्नवनार्जनानीमा।" सन् १।१८१।५। 'बवमार्जनानि श्रहसंशो-धकानि।' (सामण)

भवसुच्य (सं॰ अव्य॰) खोल या साज उतार कर। भवसूत्रयत् (सं॰ त्रि॰) जपर सूतनेवाला, जो किसीपर पेशाव करता हो।

भवमूर्धेन् ( सं॰ ति॰ ) भवनतो मूर्घा यस्य। भधोमुख, नीचे मुंचवाला।

अवसूर्धभय (सं श्रितः) अवसूर्धा सन् श्रेते, भव-सूर्धनाशी अन् । अधीमुख शयन-करनेवाला, जो सर लटकाकर सोता हो।

अवसूष ग्रायिन्, अवसूष यय देखी।

अवमृज्य (सं• अव्य•) १ नोचखसोटकर। २ मार-तोड़कर।

पवस्था (सं वि ) सार्व करने योग्य, जो छूनेको हो। भवमोचनः (सं॰ क्ली॰) अव-सुच् मावे त्युट्। है। यथा, बहु परमाणु, एकत्र होनेसे ही प्रवयवी-१ उन्मोचन, खोलखाल। २ खान्तन्त्रप्रदान, ग्राजाद मानना पड़ता है। किन्तु श्रापत्ति श्राती, परमाणु कर देनेकी हालत।

भवमोटन (सं॰ ह्नी॰) धव-सुट्-णिच्-खुट्। मोच, बल।

भवयजन (संक्तीक) श्वव-यज गती करणे खुट्। १ श्रपगमनसाधन, जल्द जानेका काम। २ प्रयक् याग, निराला यज्ञ।

भवयव (सं॰ पु॰) अवयुयते कार्यद्रवेण सम्बध्यते, अव-यु सिश्यणे कर्मणि अप्। १ अंग्र, साग, निस उपा-दानसे कोई द्रश्य बने, हिस्सा, टुकड़ा। यु असि-श्रणे अप्। २ अङ्ग, उपकरण, समुदायका एकदेश, अजो ज्ञादीरेका कोई हिस्सा। ३ वाक्य विशेष, किसी किस्नका जमला।

न्यायमत-प्रसिद्ध परार्थित अनुमानसाधन वाकाको भी अवयव कहते हैं। अने नोंके मतसे वह पांच प्रकारका होता है। किन्तु कोई-कोई हसे तीन प्रकारका भी बताता है। पांच प्रकार यह हैं,— १ प्रतिका, २ हितु, ३ हदाहरण, ४ हपनय, ५ निगम। पवतको अग्निविधिष्ट बताना प्रतिका वाका है। धूमहेतु हेतुवाका होता है। भट्ठीकी तरह किसी वस्तुमें धूम होने से अग्नि रहना हदाहरण कहाता है। धूमको विक्रका व्याप्य बताना हणनय वाका है। किसी स्थानमें धूम रहने छे अग्नि होने का जो सिद्धान्त विक्रता, वही निगम कहाता है।

भवयवगस् (सं श्रव्यः) श्रंशःश्रंशः, टुकड़े-टुकड़े। भवयवस्थान (सं क्षीः) शरीर, जिसा, श्रजा रहनेकी जगह।

भेवयवार्थ (सं॰ पु॰) शब्दके सिश्चित श्रंभोंका भर्ध, लफ्ज़के सुरक्क हिस्सोंका सानी।

श्रवयिवन् (सं श्रिवः) श्रवयवः कारणलेनास्ता-स्य इनि । १ श्रवयव रखनेवाला । जैसे, दो कपाल श्रवयवसे घड़ा बनता श्रीर श्रवयवी कहाता है। जन्य द्रव्यत्वका नाम श्रवयित्व है। नैयायिक श्रवयिव्वको श्रवयवसे भिन्न श्रीर श्रतिरिक्त पदार्थं भागते हैं। मुक्तावलीमें श्रवयवीका प्रमाण देखाया गया

है। यथा,—बहु परमाणु, एकत्र होने हो प्रवयवी-मानना पड़ता है। किन्तु आपत्ति आती, परमाणु इन्द्रियशाद्य न रहने घटादि कैसे प्रत्यच्च हो सकता है। इसका उत्तर है,—एक परमाणु के प्रत्यच न पड़ते भी परमाणु-समूहको साफ-साफ देखते हैं। जैसे, दूरसे एक किय दृष्टिगत नहीं होता; किन्तु अधिक किय किसी स्थानमें रहने पर दूरसे ही मल-कता है।

भवयवी (सं॰ पु॰) पत्ती, चिड़िया। भवविन् हेखी। भवया (वे॰ ति॰) १ निकल जाने या बन्द होने-वाला। २ मतुकी वर्जन निमित्त गमनकारी, जो दुश्मनुको रोकने जाता हो।

श्रवयाज् (सं क्ली ) श्रवयुच्य पृयक्कत्य रच्यते, श्रव-यज कर्मीण ण्डि। १ श्रवयजन, पृथक् याग, श्रवगरी हविभीग स्थापन। (वि ) २ श्रपक्षष्ट यागकारी, ख्राव यञ्च करनेवाला।

त्रवयात हेलस् (वै॰ पु॰) क्रोधको प्रान्त किये हुये व्यक्ति, जो प्रख्स घपना गुस्सा ठण्डा कर चुका हो।

अवयातः (सं॰ व्रि॰) अव-या-त्वच्। १ प्रयक् कर्ता, अलग करनेवाला । २ प्रान्तिस्थापक, जो ठग्डा पड़ जाता हो।

त्रवयान (सं• ली॰) प्रव-या-ल्य्ट्। १ प्रपगम, उतार, हटाव। २ शान्ति, सदका।

अत्युन (वै॰ वि॰) नास्ति वयुनं यस्य, नञ् वसुत्री॰। १ कान्तिशून्य, वेरीनका,। १ प्रजाशून्य, विश्वसा,। नञ्तत्। १ अप्रज्ञान, समभने न शाने-वासा।

भवर (सं वि वि ) न वरम्, नज्-तत्। १ देव-तासे श्रेष्ठ न होनेवाला, जो प्रतिश्वोसे अच्छा न हो। २ अल्पप्रिय न होनेवाला, जो कस प्यारा न हो। ३ चरम, बढ़ा। ४ अधम, पाजी। ५ धर्वाचीन, नया। ६ पश्चादती, पीक्टे रहनेवाला। नास्ति वरः श्रेष्ठो यसात्, ५-वहुन्नी । ७ ध्रतिश्रेष्ठ, बहुत बढ़ा। (पु॰) द्रंपश्चादती देश, पीक्टेका सुल्क। ८ प्रश्चा-दर्ती काल, पीक्टेका वता। न वरः, नज्-तत्। १० वर न होनेवाला व्यक्ति, जो अखूस दुल्हा न हो।
(ली॰) ११ इस्तिजङ्घाका पद्माद्माग, हाथोको
कांधका पिछला हिस्सा। (स्ती॰) १२ पद्माद्वर्ती
दिका, पीछेको सिमत।

प्रवरत्तकं (सं वि ) पात्रक, सुद्दाफ्जि, जो देखभाल रखता हो।

श्रवरल (सं॰ पु॰) श्रवरिक्ष काले नायते श्रवर-जन-छ। १ किनष्ठ सहोदर स्त्राता, कोटा भाई। 'नम्यने स्: किन्छ वरीयोऽवरजातुनाः।' (श्रवर) २ शृष्ट्र। ३ नीच कुलोत्पन, श्रथम। (स्त्री॰) टाप्। श्रव-रजा। किन्छ सहोदर भगिनी, कोटी बहिन। ४ शृद्रा। श्रवरस्था जायते जन-छ। पुस्बद्भावः। ५ कोटी वहनका जड़का, भागिनेय, भाष्त्रा। (स्त्री॰) टाप्। भागिनयी।

श्रवरत (सं॰ वि॰) श्रव-रम्-त्त श्रन्तासिकलोपः
१ वित्रान्त । २ विरत, प्रेम न रखनेवाला।
२ श्रक्तग, प्रथक्। ४ स्थिर, ठइरा हुशा। ५ श्रनवरत,
सतत, इरवक्त।

भवरतस् (सं॰ भव्य॰) श्रवर-तिसस्। श्रवर, श्रवरको, भवरद्वारा, भवरके उद्देश्य, श्रवरसं, श्रवरका, श्रवरमें द्रत्यादि। सम्पूर्ण विमक्तिने स्थानमें तिससस् प्रत्यय होता है।

भवरति (सं॰ स्त्री॰) भव-रमृक्तिन् । १ विरास, ठइराव । २ निष्ठक्ति, छुटकारा । 'भारत्ववरित विरतीय उपरमे।' (भनर)

भवरदाक्क (सं॰ ह्यो॰) स्थावर विषान्तर्गत यह-विषविभेष, किसी पत्तीका जुहर।

धवरपरम् (वै॰ श्रञ्च॰) एककी बाद दूसरा, एक-एक।

भवरपुरुष (सं॰ पु॰) सन्तान, श्रीलाद, दालवची। भवरवर्ण (सं॰ पु॰) अवर: श्रीषीमूतो वर्णः। कर्मधा॰। शूद्र।

भवरवर्णेक, अन्तरवर्णन देखी।

अवरवर्णं ज (सं॰ पु॰) अवरवर्णे जायते सवर-वर्णं-जन ड। १ शूद्र। २ निक्षप्टवर्णं जात रङ्गः।

अवरवत (सं॰ पु॰) नास्ति वरं श्रेष्ठ यसात्

तदवरं तथोक्तं वर्तं नियमो यस्य वहुवीः। १ स्र्यः।
स्र्यंको जगत्मं प्रतिनियतः किरण द्वारा प्रथिवोका
जल खीचकर पुनर्वार यथाकाल देना पड़ता है।
यह दोनो काम स्र्यंके अति उत्क्षष्ट व्रत वन गये हैं।
इसीमें स्र्यंका नाम अवरवत है। २ अर्केश्च,
अकोड़ेका पेड़। (वि॰) अवरं अधमं व्रतमस्य।
३ हीनव्रत, मन्दनियसयुक्त, अधम।

भवरभौता (सं॰ स्ती॰) बौद्य मठ विशेष। भवरभौता (सं॰ पु॰) भवरः पश्चाद्वर्ती भौताः कर्मधा॰।१ श्रंस्ताचता। २ एक प्रसिद्ध वौद्धविद्यार। भवरस्तात् (सं॰ श्रञ्च०) भवर प्रस्थाद्यये श्रस्ताति। पश्चात् देश, काल किंदा दिक्।

अवरस्पर (वै॰ ति॰) १ सबसे पिक्ता अगला रखने-वाला, जो श्रोवसमें श्रास्तिरीका काविज, हो।

अवरहस (संश्क्तीः) अव अवततं रहः अजन्तप्राः सः। अति निर्जन, जहां कोई भी जीव न रहे। अवराधक (हिंश्) १ आराधना करनेवासा, जो पूजा

करता हो। २ दास, सेवका।

भवराधन (हिं॰ पु॰) श्राराधन. उपासना, पूजा, सेवा।

अवराधना (हिं॰ क्रि॰) उपासना करना, पूजना, सेवा करना।

ग्रवराधी (सं पु ) पू जल, उपासल, ग्राराधत । ग्रवराधं (सं क्ली ) ग्रवरच्च तत् प्रधंचेति, कर्मधाः १ प्रवर भाग, जपरी हिसाः । २ हेहका पद्माद्माग, जिस्रका पिछला हिसाः । २ नाभिसे पद पर्यंत्त देहका निम्न भाग, तोंदीसे पैरतक जिस्रके नीचेला हिसाः । (श्रव्यः ) ४ क्रमशः, धीर-धीरे । ग्रवराधंतस् (सं श्रव्यः ) निम्न भागसे, नीचे-नीचे । ग्रवराधंतस् (सं श्रव्यः ) निम्न भागसे, नीचे-नीचे । ग्रवराधं (सं श्रवः ) श्रवराधं भवं यत् । १ श्रिष्ठ भाग जात, ग्राब्दी हिस्सोसे निकला हुगाः २ न्यून, कमः ३ श्रव्यः थोड़ाः ४ निम्न वा निकटस्थित, नीचे या पास पड़ा हुगाः (क्लीः) ५ श्रव्यतम भाग, छोटेस छोटा हिस्साः।

चवरावर (सं॰ ति॰) चतियय निम्न, निहायत कोटा। भवरिका (सं॰ स्ती॰) घन्याक, घनिया। भवरीण (सं॰ त्नि॰) भव भएक्कष्टं रीयतेस्म, भव-री कर्मणिका। तिरस्कृत, धिक्कृत, फटकारा इभा, जो डांटा-डपटा गया हो।

'बवरीणीऽधिक्वतसः' (समर)

भवरीयस् (सं० ति०) न वरीयः, नञ्तत्। १ नीच, कमीना, जो भच्छा न हो। २ प्रति चल्प, बहुत योड़ा। (पु०) ३ सावर्ष सनुके पुत्रविभेष। (स्ती०) भवरीयसी।

चवरुग्न (स'॰ ति॰) चव-रूज्ःक चोदित्वात्तस्य न:। रुग्ण, मरीज़।

भवराज्य (स'॰ घव्य॰) तोड़-फोड़ कर, टुकड़े-ट्कड़े उड़ाके।

अवरुद (सं० ति०) अव सर्वया रुध्यतेसा, अव-'रुध कर्मणि ता। १ प्रतिरुद्ध, रुंधा द्वया। २ वद, बंधा द्वया। ३ गुप्त, व्हिपा द्वया।

अवरुदा (सं॰ स्त्री॰) १ रखनी, नीचे बैठी हुई अपनी जातिकी स्त्री। २ उटरी, जो औरत नीचे बैठ अयी हो।

अवर्तां (सं॰ स्त्री॰) अव-क्ष भावे किन्। १ अवरोध, घेरा। २ लाभ, फायदा।

भवरुध्यमान (सं॰ वि॰ ) भवरोधप्राप्त, घिरा हुआ।

म्मवरूढ़ (सं॰ ति॰) म्रव-रुझ-ता। १ सतावरोहण, डतरा हुमा। २ डत्पाटित, उखाड़ा हुमा।

अवरूप (सं वि वि १ कुरूप, बदमक्त । २ वर्ष-सङ्गर, कमीना।

श्रवरंखना (हिं॰ क्रि॰) १ तस्वीर खोंचना, रेखा स्त्राना। २ दृष्टि डासना, देखना-भारतना। ३ श्रनु-मान स्त्राना, श्रन्दान् बांधना। ४ स्त्रीकार करना, समभना-बूभना।

श्रवरेण (सं० श्र०) निम्न भागमें, नीचे।

श्रवरिव (हिं॰ पु॰) १ वक्र चलन, तिरही रफ्तार। २ कपड़ेका तिरहा काट। ३ फन्दा। ४ मुश्किल, बुरायी। ५ बहस, तकरार। ६ बोलीठोली, ताना-जनी। श्रवरेबदार (हिं॰ वि॰) १ तिरहे काटका। २ पेचीला।

श्रवरेबी, पनरेक्झर देखी।

श्ववरोकिन् (वे॰ वि॰) प्रकाशमान, रौशन, चम-कीचा।

श्रवरोचक ( सं॰ पु॰ ) श्रव श्रनादरे रोचयित; श्रव-रुव्-िणच्-खुल्, णिच् लोप: । श्ररुचिकारक रोगविशेष, जिस बोमारीमें कोई चीज खानेसे श्रच्छी न लगे।

अवरोध (सं॰ पु॰) अव-रुध भावे चल्। १ विरोध,
मुखालपात, भागड़ा। २ क्रैद, घरा। अव-रुध
कर्मिण घल्। ३ तिरोधान, गुम पड़नेकी हालत।
8 राजाके अन्तः पुरमें रहनेवाली स्त्री। अव-रुध
आधारे घल्। ५ राजाका अन्तः पुर, वाद्याहका
महल। 'ववरोधितरोधाने ग्रहाने राजनेस्नि।' (विष्ठ)
६ उक्कन। ७ वाड़ा। ८ चौकीदार। (वै॰) ८ डतार,
नीचेकी साना। १० पौधेकी जड़से निकली हुई
कांपल।

भवरोधक (सं॰ त्रि॰) १ रोकनेवाला। (यु॰) २ रचक, रचनुमां। (क्षी॰) ३ घेरा, वाड़ा।

अवरोधन (सं॰ क्ती॰) अव-रूध भावे छाट्। निरोध, रोकटोक । २ कृद, फंसाव। अवरुध्यन्ते राजयोषितो यस्मिन्, अव-रूध आधारे छाट्। ३ राजाका अन्त:-पुर। (वे॰) ४ उतरनेकी हरकत, उतार।

भवरोधना ( हिं॰ क्रि॰ ) १ वेड़ा बांधना। २ रोकः टोक करना

अवरोधायन ( सं॰ ल्लो॰ ) अवरोधस्य प्रतिरोधस्य राजयोषितो वा अयनं ग्टहम्, ६-तत्। राजाका अन्त:पुर, बादग्राहका हरम।

श्रवरोधिक (सं॰पु॰) श्रवरोधे राजान्तः पुरस्य राज-योषितो वा रचणे नियुक्तः । रानीके प्रासादका रचक, सुद्धापिज हिरम ।

ग्रवरोधिका (सं॰ स्त्री॰) ग्रन्तः पुरवासिनी राजाकी स्त्री, जो गनी सहत्तमं रहती हो।

ग्रवरोधित (सं॰ व्रि॰) घेरा हुन्ना, रोका गया। श्ववरोधिन् (सं कि ) श्ववर्षि, श्वव-रूध-ियानि। १ रोधक, रोकनिवासा। २ श्रावरक, ढांकनिवासा। श्रवरोधी रचकत्वेनास्तास्य। ३ राजाके श्रन्तःपुरका रचक, शाही महत्वका सुहाफिजः।

धवरोधिनी (सं॰ स्ती॰) धन्तःपुरवासिनी राजाकी स्ती, धरमें रहनेवासी बादमाहकी वेगम।

-ग्रवरोधी, बन्दोधन् देखी।

श्वरोपण (सं॰ क्ली॰) श्रव-त्तः णिच् पः ख्रुट्, णिच् लोपः। १ उत्पाटनं, उत्ताड्पकाड्। २ धका, उतार देनेकी ज्ञालत। ३ क्लीनकान। ४ उतार, गिराव। ५ श्रस्त, गु.रुव।

श्रवरोपणीय (सं॰ ति॰) श्रवरोपणके योग्य, उखाड़ डालने काविल।

मवरोपित ( सं॰ ब्रि॰) अव-रुइ-णिच्-प: ता इट् णिच् लोप:। १ उत्पाटित, उखाड़ा दुन्ना। २ उतारा हुन्ना, जो नीचे गिरा दिया गया हो।

म्बरोप्य (सं॰ मव्य॰) १ उतार कर, नौर्चे गिराके। २ उत्पाटन करते या उखाड़ते हुए।

अवरोह (सं॰ पु॰) अव रह वर्ष। १ अवतरण, उतार। अवरोहित वृद्ध्याखातः अधोमुखे नावतरित, कर्तीर संज्ञायां घः। २ आखाशिष्मा, डालका अग्रमाग। 'गालाधिषानरेहः खात।' (यनर) अवरोहित तरीमूं लतः अग्रपर्यन्तमारोहित, कर्तार घः। ३ गुलक प्रभृति लता, गुड़च वगै रहती बेल, लो बेल पेड़की जड़से जपरको चढ़तो हो। अवरोहित स्वपुष्प्रपत्नभोगात् परं मनुष्यलोके अवतरत्यसात, अपादाने वर्ष। ४ स्वर्गीद लोका, विहिध्य वगै रह। शास्त्रकारोंका कथन है, जिसका जैसा पुष्य होता, वह उसके अनुसार स्वर्गीद लोकामें सुख उठा फिर पृथिवी पर आ जन्म लेता है। ४ यलङ्कार विशेष। यह वस्तु विशेषके सौन्द्रयं वा खोलकी घटाते चला जाता है।

अवरोहक (सं॰ पु॰) अखगत्मा, असर्गंध। अवरोहण (सं॰ क्षी॰) अव-रुह भावे खुट्। १ अवतरण, उतार। २ चढ़ाव। अवरोहना (हिं॰ क्षि॰) १ अवतरण करना, उत रना। २ ग्रारीहण करना, चढ़ना। ३ उतारना, खींचना, रङ्ग भरना। ४ रोकना, ग्राङ् लगाना। ग्रवरोहवत्, जनरोहणाविन् देखो।

अवरोहिशाखिन् (सं॰ पु॰) अवरोहिति किनोपि पुनः प्ररोहिति, अव-रुष्ट-अच्। १ वट हच, वरगदका पेड़। वटकी डाल काट कर गाड़ देनेसे भी हच डपजता, इसीसे वह अवरोहशाखी कहाता है। (बि॰) २ कटी हुई शाखासे उत्पन्न होनेवाला, जो क्लमसे पैदा होता हो।

भवरोक्त्राखी (सं॰ पु॰ ) प्रचक्क, पाकरका पेड़।

भवरोहिका (सं॰ स्ती॰) अवरोहित वृच्चशाखातः अधोसुखेन गच्छति, भव-रह-खुन्टाप्। अखगन्धा, असगंध।

भवरोहियों (सं॰ स्त्री॰) १ उच स्थानसे निक्त देशमें आयां हुई स्त्री, जो भौरत ज'चेसे नोचे डतरी हो। २ ज्योतियोज्ञ दशा विशेष।

भवरोहिन् (सं॰ पु॰) भवरोहः शाखाशिषा भस्ता-स्य, भवरोह-दिन । १ वट व्रच, बरगदका पेड़ । २ उतरता दुभा सर। (ति॰) ३ उतरनेवाला । भवरोहो, भगोहिन् देखो।

ग्रवर्ग (सं॰ पु॰) स्वरत्वेन श्रकारस्य सजातीया वर्गः याक॰ तत्। १ सकल स्वरवर्ण, कुल इफ्-इक्षत। (वि॰) नास्ति वर्गः समूहो यस्य, नञ्-बहुन्नी॰। २ वर्गंश्रुन्य, जिसके ससूह न रहे।

भवच म् (वै॰ वि॰) ज्याति:होन, शास्तिमें तुच्छ, सुरुष, वेरीनन, स्रत-शनसमें हैच, बदनुमान्।

भवर्जिम् (वै॰ व्रि॰) रोकटोक न करते हुया, जो रोक न सकता हो।

अवर्ष ( सं॰ पु॰ ) भकारस्यैकस्थानीयो वर्णः भचरम्, याक॰ तत्। १ इस्स, दीर्घ, युत, उदास, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, श्रीर निरनुरासिक भेदसे अष्टादय संज्ञक अवर्षं, इफ्-द्रेन्नतः। सुग्ध-बोधके सतसे इस्स, दीर्घ श्रीर युत अकार ही अवर्षे होता है। वर्ष्यते जनमनो रज्यनेऽतेन, वर्षे चुरा॰ षिच् कर्षे घञ् णिच् लोपः, वर्षेः व्रतादि ततो नञ् तत्। २ व्रतिभन्न, जिस दिन व्रत न रहे। ३ प्रशंसा-भिन्न, निन्दा, बदनासी।

> 'श्रवणीचियनिर्वादप्रीवादाप्यादवत् । उपक्रीश्री नुगुश्वा च ज्ञत्सा निन्दा च गईयो ॥' (भूमर )

(ति॰) ४ कुरुप, ब्द्यक्ता ५ ब्राह्मणिद चार वर्णसे सिन्न, जो ब्राह्मण वगुरह चार वर्णमें न हो। ६ श्रुक्तादि वर्ण भिन्न, जो सफ्दे वगुरह रङ्ग न रखता हो। ७ खर्ण वा रीप्य भिन्न, जो सोना-चांदी न हो। ८ श्रचर भिन्न, जो हफ् न हो। ८ गुण भिन्न, जो सिफ्त न हो। १० श्रातिक्रम भिन्न, जो मानेने कायदेसे श्रलग हो। ११ चित्र भिन्न, जो तस्वीर न हो। १२ यशोभिन्न, जो नामवरी न हो। १३ ताल विशेष भिन्न, जो खास ताल न हो। १४ श्रङ्गराग भिन्न, जो तेल-फुलेल न हो। (क्री॰) कुङ्गरभिन्न, जो चोज नेसर न हो।

श्रवर्षं वाद (सं॰ पु॰) कटाच, ग्रपयश, ग्राक्राश, तानाज्ञी, बदनासी, गाली।

भ्रवर्थे (सं विष् ) वर्णनके श्रयोग्य, जो वयान्के सायक् न हो। (पु॰) २ प्रधान विषय, उपमान, बही बात।

अवर्त (सं ॰ पु॰) १ प्रकाशशून्य वस्तु, जिस चीज्के नज्द पार न जा सके। २ भंवर, पानीका चेरदार फिरा। ३ हुमाव, चक्कर।

पवर्तन (सं क्ती ) हत-लुग्र ग्रमाव नज् तत्। १ वर्तमानका ग्रमाव। २ उपस्थितिका न रहना, श्रदमसी जूरगी, श्रस्थिति, रवानगी। (ब्रि ) वर्तेते जोवित श्रमेन करणे लुग्र । वर्तनं जोविका ततो नज् वहुत्री । ३ जीविकाश्र न्य, जिसके काम न

भवतिसान ( सं ० ति ०) १ भनुपस्थित, भ्रप्रस्तुत, असत्। २ सूत या भविष्य।

श्रवति (स॰ स्ती॰) प्राश्यस्त्रेम वर्तते श्रनया, व्रत-करणे इन वर्तिः तृतो नञ्-तत्। दरिद्रता, जीवन-राहित्य, जिसे जीनिको कोई उस्मीद न रहे। "किमक वा प्रत्यवर्ति।" (भृक् १ । १ । ६ )

भवर्ती-गुजरातके काठियोंका एक समाज। यह

थाखावतोंसे विवाहादि सम्बन्ध खगाता, किन्तु अपने बौच वैसा करना ठीक नहीं समस्ता है। अवस्थे (वै॰ चि॰) वृत-(दादिसाम्बन्दिस । वस् आप्ट)न वस्य ...

नञ्-तत्। भवारणीय, जो रोकने लायक न हो। भवर्षमान (सं वि ) न वर्षमानं विरोध नञ्-तत्। १ व्यविश्वास्य, जो बढ़ता न हो। २ चयशील, नाश होनेवाला।

अवर्षे (दे॰ ति॰) वावचश्चा, वख्तर न पहने हुआ। अवर्षे (सं॰ पु॰) पवर्षं पंदेखी।

अवर्षे ण (सं १ स्ती १) न वर्षे चम्, अभावे नञ्-तत्। १ वर्षे चामाव, अवग्रह, अनावृष्टि। (ति१) २ वर्षे च-शून्य, बारिश्रसे खाली।

अवर्षु क (सं वि कि ) न बरसनेवाला। अवर्षे (वै कि कि ) वर्षे पश्चा ऋतुमें उत्साह देखानेवाला, जो पानो न बरसनवाले साम सौसममें काम करता हो।

श्रवलच (सं ० पु०) श्रवलच्यते श्रव-लच-घञ्। श्रोत-वर्ण, सफ्दे रङ्गा 'श्रवलचो ववलोऽर्जुंनः।' (श्रवर) (त्रि०) श्रश्चे श्रादि-अच्। २ श्रलचिविधिष्ट, सफ्दे, उनला। श्रवलम्न (सं० पु०) श्रव-लग-क्षा नि० इड्मावः तस्य न। १ देस्रका सध्यभाग, जिस्मवे बीचका हिस्सा। (त्रि०) २ संलम्म, संयुत, लगा हुन्ना। ३ लटकते

श्रवसङ्गा (हिं॰ क्रि॰) सांचना, फांदना, पार होना।

अवलत्तिका (सं॰ स्त्री॰) अव अवगता लत्तिका च्याघातोऽनया अवलतित च्याघातान् निवारयित वा अवलति च्याघातान् निवारयित वा अवलतिने क्रांतिमिद्लितियः कित्। एण् १।१४१। इति तिकन् किञ्च। गोघा, च्याघातिनवारक वाड्पष्टिका आदि अस्त विशेष।

अवलम्ब (सं॰ 'पु॰) अवलम्बतिऽस्मिन् अव लिबि॰ आधारे घन्। १ आश्रय, ठिकाना। करणे वन्। २ अवलम्बनके आश्रय दण्डादि। भावे-घन्। ३ किसी वसुका आश्रय करना, सहारा पकड़ना।

श्रवलम्बक (सं॰ पु॰) १ इन्होविशेष, कोयी बहर। २ श्लेष विशेष, किसी विस्त्रका जु.काम। यवलम्बन (मं॰ क्षी॰) यव-लिब मावे खुट्। १ यालम्बन, टेक। घाधारे खुट्। २ यायय, याधार। करणे खुट्। ३ याययके योग्य दण्डादि, सहारा लेने लायक लकड़ी वगैरह। ४ स्रेण विशेष, किसी क्षिसका जुकाम।

भंवतम्बना (डि॰ क्रि॰) श्रासय सेना, सहारा पक-इना, उहरना।

भवलियत (सं श्रिकः) भव-लवि कर्मेणि ता। १ मात्रित, जिसका सद्दारा पकड़ा गया हो। २ मीन्न, जल्हां कर्तेरिकः। भवतीर्षः।

श्रवलिक्वतव्य (सं॰ व्रि॰) १ श्रवलम्बन लेने योग्य, सहारा पकड़ने काविल । २ ग्रीन्नताविग्रिष्ट, पालाक।

भवलिमन् ( सं॰ त्रि॰ ) १ भवलम्बनकर्ता, भव-लम्बन करनेवाला, सहायता लेनेवाला। २ भव-तारक, को उच्च स्थानसे निम्न स्थानमें उतरता हो। "भगवित नरीविमालिनि भकावलपूड्यलिमि" (हितीपदेश) ३ सहारा देनेवाला, रखा करनेवाला।

श्रवलस्थी, भनलस्वन् देखी।

भवलस्वा ( ं चं॰ वि॰ ) १ सहारा लेते हुये। २ विष्वास रखते हुये। ३ राह देखते हुये।

भवता ( सं॰ स्ती॰ ) नास्ति वसं यस्याः । नञ् बहुत्री॰। १ स्त्री, योषित्। (स्तीयोषिदवसा। समर) १ प्रियङ्गु।

भविति ( सं ० ति ० ) श्रव-लिए-ता । १ गवित, धमग्डी, जो घमग्ड रखता हो । "भवितासि देवित्तम्" (भड़ों) २ जिपन किया हुआ, लगा हुआ, पोता हुआ, जो सब तर्फ या सब प्रकार लिपनयुक्त हो । ३ आसक, लिपटा हुआ।

भवित्तप्तता (सं॰ स्ती॰) गर्व, गुरूर, घमगड । अवित्तप्तत्व (सं॰ स्ती॰) भवित्रपता देखी।

भवली (हिं॰ स्ती॰) १ पंक्तिः कृतार। २ समूह, सुग्छ। २ श्रनियोष। यह पहले पहल खेतसे काटा जाता है। 8 जो जन गडरियां एकबार मेड्से काटता हो।

भवलील (हिं॰ वि॰) भपराध मृत्य, भपराधरहित, Vol. II. 75 पापश्चा, जिसमें पाप न हो, निष्पाप, निष्मलङ, शह। अवलीट (सं॰ ब्रि॰) अव लिह-सा १ मचित, भोजन किया हुमा, जो वस्तु खाया गया हो। २ चाटा

भाजन तथा इषा, जा वस्तु खाया गया हो। २ चाटा - इम्रा, जो चीज जिल्लाके अग्रभाग द्वारा धीरे-घीरे खाया गया हो। ३ व्याप्त ।

श्रवबीना (सं क्ती ) श्रवरामीनायाः प्रा० समा०। नो वतु की दाने श्रपेचा सहन हो, श्रनायास, श्रनादर, श्रपसान।

अवनुचन ( सं॰ ह्नी॰) अव-नुच-त्युट्। १ छेट्न, काटना। २ उत्पाटन, उखाड़ना, नीचना। ३ वन्धन न करना। ४ अवग रखना। ५ छोड़ाना, खोलना। ६ अपनयन, ट्रीकरना, स्टाना। ७ से जाना। ८ मुख्डन। ८ कौटित्य, सुसती।

अवलुचित ( सं ० वि०) अवलुचा उत्पाटनं सा संजातास्य । सच्चातायं तारकादित्वात् इतच् । १ उत्पाटित, उखाड़ा हुआ नोचा हुआ। २ अप-नीत, दूर किया हुआ, हटाया हुआ। ४ अक्तत वन्धन, वन्धन न किया हुआ, वेबांधा। ५ केदित, कटा हुआ। ६ खुला हुआ, सुता।

ववलुग्छन ( सं॰ क्लो॰) श्रव-लुठि भावे ल्युट्। १ भूमिमें पड़ लोट पोट होना, परिवर्तन, महोमें उलट पलट करना, लोटना।

भवलुग्यन (स' कि ) १ चेटा हुआ। २ लोटा हुआ। भवलुग्यन (स' को॰) कूद फांद।

यवलून (सं॰ ति॰) कटा हुआ।

यवलेख (सं०पु०) यव-लिख भेदने भावे वज्। प्रथम् किया द्वा पदार्थ, अलग लगायी दुई चीज्। यवलेखन (सं० क्ली०) प्रथम् करण, यलगाव। यवलेखना (हिं० क्लि०) १ खोदना, खनना, खुर-चना। २ चिक्र वनाना, लकीर खींचना।

अवलेखा (सं॰,स्ती॰) १ लूटपाट । २ साजवाज । अवलेप (सं॰ पु॰) अव-सिप्-भावे-घज्। १ सर्वे, घमगढ़। २ लेपन, छवटन। ३ भूषण । ४ सस्बन्ध । ५ दूषण, दोष देना (दोष सगाना)।

चनलेपस्तु गर्नेस्वाज्ञे पने टूपगेऽपि च। ( विश्व ) .

श्यवलेपन (सं० ली०) भव-लिए-भावे खुट्। १ विलेपन, लगाना, पोतना, छोपना। २ सम्बन्ध। २ गवे, घमण्ड। ४ दूषण। करणे-खुट्। ५ चन्दनादि वह चीज जो लगाई या छोपी जाये, उपटन वगेरह। भवलेह (सं० पु०) भव-लिह भावे घञ्। १ भीषघ-विभेष, जो भीषध जिह्नाके द्वारा चाटकर खाया जाये। २ चटनी। ३ माजून। ४ जिह्नाग्रद्वारा ग्राखा-- दन करने योग्य वस्तुमात्। भर्षात् जो चीज न बहुत गाटी भीर न अधिक पतली हो तथा चाटी जाये। भवलेहन (सं० पु०) १ चाट, जौभकी नोक लगा-कर खाना। २ चटनी प्रस्ति।

• श्रवले ह्य (सं॰ त्रि॰) श्रव-लिइ कमें पि खत्। निद्वाग्रहारा श्रास्तादनीय, चाटने योग्य। जो वस्तु चाट-चाटकर खाया जाता हो, जैसे ग्रहद प्रस्ति। श्रवकोक (सं॰ पु॰) श्रव-कुक् कोक वा घञ्। दर्शन देखना, चान्नुष श्रान।

भवसोकक (सं**॰ व्रि॰**) देखनेवासा।

भवलोकन (मं॰ क्ली॰) अव-लुक-लोक वा घञ्। १दर्भन, देखना। २ अनुसन्धान करना। ३ विवे-चना लगाना। करणे ब्युट्। ४ नेत्र। ५ देखभाल, जांच पड़ताल, निरोचण।

द्यवलोकाना (दिं॰ क्रि॰) देखना, जांचना, त्रतु-सन्धान करना।

अवलोकिन (हिं ॰ स्तो ॰) नेत्र, दृष्टि, आंख।
अवलोकिनीय (सं ॰ ति ॰) देखने योग्य, दर्भ नौय।
अवलोकित (सं ॰ ति ॰) अव-लोक कर्मणि-ता।
१ दृष्ट, देखा हुआ। (लो ॰) भावे ता। २ दर्भन।
(यु॰) अवलोकित मस्तास्य अच्। बुध विशेष।
'श्वलोकिती बुद्धे भे चिते लावलोकितम्।' (विश्व)

अवलोकित—गुजरातके प्राचीन शिल्पंकार । सन् ८२७ पू॰को इनके लड़के योगेखरने राष्ट्रकूट-नृपित गोविन्द-का कावी-तास्त्रफलक लिखा था।

श्रवलोकितेश्वर (सं॰ पु॰) बोधिसक्त विशेष। महा-यान श्रीर उसके परवर्ती विभिन्न बौद सम्प्रदायका उपास्य देवता भेद। किसी किसी प्रततक्तविद्के मतसे महायान सम्प्रदायके सध्य श्रीव प्राधान्यके साय दन श्रवलोकितेष्वर वा लोकेष्वरको पूजा चली
यो। इसोसे विभिन्न श्रवलोकितिष्वर वा लोकेष्वरको
मृतियोमि श्रेवतन्त्रोक पञ्चानन या सदाशिवका
भाव देख पड़ता है। यहां तक, कि श्रनेक स्थानमें
श्रवलोकितेष्वर श्रिव मानकर भो पूजे गये। जो
देवता स्वर्गसे मुमुज्जवोंके छहारकी सवेदा देखा करते
हैं, इसोसे छनका नाम श्रवलोकितेष्वर रखा गया।
किसी-किसो बौद्ध तन्त्रके मतसे श्रवलोकितेष्वर ध्यानो
बुद्ध श्रमितामके पुत्र रहे। साधनमालातन्त्रमें श्रवलोकितेष्वर वा लोकेष्वरको साधन विद्यमान है।
यथा—

साधनमात्ता, साधनसमुद्यय प्रश्रुति बोद्द-तन्त्रमें तीस प्रकारके अक्लोकितिश्वरकी सृति बनाने और पूजनेकी बात है। इसीसे प्रत्येक सूर्तिका भिन रूप, सिद ध्यान और सिद वीजमन्त देखनेमें शाता है। इन सब विशेष-विशेष श्रवलोकितेश्वरको मूर्तियोकी बीच खसप्या-लोकेखर. इलाइल-लोकेखर, सिंइनाद-इरि-इरि-वाइनोदुभव-लोकेखर, लोकेखर, त्रै लोक्यवमङ्कर-लोकेखर, रक्तलाकेखर, पद्मनर्वकेखर-लोकेखर, मोलकप्छावलोकितेखर, मायानालक्रमार्याः वलोकितेखर, यन्निपिखी लोकनाय, सहस्रभुन लोक-नाय, शील लोकनाय, जयतुङ्ग लोकनाय, महाविख लोकनाथ प्रसृति प्रधान हैं। नैपालसे प्राविष्कृत तान्तिक बीद ग्रत्यके प्राचीन पुस्तकमें मगधके कपोत-परेत, नेपालके स्वयमुचे व्र, समतट, सिंइलदीप, गान्धारान्तगैत कूटपर्वत, सुवर्षे ही पंके विजयपुर, कटाइ- द्वीपान्तर्गत वलवितपर्वत, दिस्णापधका मूलवास, महाचीनके बुढरूपक ग्राम, राढ़के श्रन्तर्गत कन्याराम, धार्मराजिक चैत्य श्रीर वेतवन, कोङ्कणस्य गिवपुर श्रीर चीखदिरवन, मगधके जारूह पर्वत, नालन्दा, बन्दीकोट, वरेन्द्रके तुलाचेत्र, वेदकोट वा वेदपुर, पोतलक इत्यादि प्राचीन स्थानमें श्रिष्ठित श्रवली-कितिखरकी मूर्तिका सन्धान मिलता है। श्राजकल तिळातमें श्रवलीकितिखर श्रिष्ठाहरू देवता मानकर पूजे जाते हैं। कोकेशर श्रीर नेषिवल देखी।

श्रवलोकिन् (सं॰ ति॰) अवलोकाते प्रश्वति अव-खुक् लोक् वा णिनि। १ दर्भक, देखनेवाला, जो देखे। २ अनुसन्धानकारी, खोज करने वाला। १ विवेचनाकारी। (स्त्री॰) छीए। अवलोकिनी। जो स्त्री अवलोकनादि करें।

भवलोचना (हिं॰ क्रि॰) दूर करना।

ष्रवसोप (सं॰ पु॰) ष्रव-सुप-घन्। १ खण्डन। २ नामकरना, विसोप।

श्ववतीमन (सं॰ क्ली॰) मानसिक, श्रमिलाष, दिली, सुराद।

-भवलोस ( सं॰ पु॰ ) भवनद लोम-भातुनूल्यं भजनत प्रा॰ तत्। भनुकूल।

अवलाजा (सं • स्ती • ) क्रच्या सोसराजी, काली वक्ती।

अवल्का (सं॰ पु॰) मेषशृङ्गी, मेढ़ा सींगी।

- अवलाज (सं॰ पु॰) अवलारशोभनात् जायते जन-ड। १ सोमराजी, बकची। २ क्रणुसोमराजी. काली बवाची।

भवला जवीज (सं॰ क्षी॰) सोमराजी वीज, बका चीजा तुल्म।

अवला ली (सं॰ स्ती॰) विषात कीट विश्वेष, कोई जहरीला कीड़ा।

अवविद्य (वै॰ पु॰) विचारसे बोलने वाला, मुन्सिपा। अववर्षण (सं॰ क्ली॰) लख्न वर्षण, सर्वत्र वर्षा होना, हर जगह पूरे पानीका बरसना।

भववाद ( सं॰ पु॰ ) भव-वद्-घन्। १ निन्दा। २ विम्बास। ३ भाजा। ४ भवन्त्वन। 'बववारस्तु निन्दायामात्राविसमधोर्पा।' (विश्व)

. ५ निर्देश, शासन, शिष्टि ।

'बनवाहस्तुनिर यो निदेश: ग्रासनख स:। ग्रिष्टियाचा प्' ( बनर )

अवविद्य (सं श्रिष्ट) फ़ेंका हुमा, को गिरा दिया गया हो।

श्रवत्रय (सं॰ पु॰) टुकड़ा, किरच, फांस, रेजा, क्रिपती।

भवभ (सं पु ) न उध्यते भ्रभिलायते वस घ. नज्-तत्। पराधीन, विवस, परवभ, लाचार, कामादिनी वभीभृत, जो वसतापन अर्थात् वसमें न हो।

षवगकुधिका (सं॰ सी॰) जानुदेश, जीव।

अवशक्तिया (सं॰ स्त्री॰) वस्त्रविशेष, नपड़ा यह बेठनेमें पैर शीर पीठसे बंधता है।

प्रवशङ्गम (सं॰ त्रि॰) टूसरेकी इच्छापर कार्य न करनेवाला, जो दूसरेकी न सनता हो।

अवधस् (सं॰ ति॰) अव-धन्स-क्षिप्। धववाद, अप-वाद।

यवयसन् (वं ॰ ति ॰) सिष्याभिसाष, भूठी खास्त्रिय। यवया (वं ॰ स्ती ॰) १ गोभित्र, जो गाय न हो। २ यथम गी, खराव गाय।

भवशातन (सं ॰ क्ली॰) श्रव-श्रद-णिच्-स्युट्। नाग्र पाना, शोर्याता करण। यदरणती तः। पा शश्यर।

पविषयम् (सं कि ) अवनतं धिरोऽस्य प्रादि-बहुत्री । प्रवाङमस्तक, जिसका मत्था नीचे घीर पैर उपरको हो।

अविशिष्ट (सं ० ति ०) भव-शिष्-ता। १ अतिरित्ता,
परिश्रिष्ट, अधिक, श्रेष, कोई कार्य सम्प्रव होकर बचा
हुआ। अव भवगतं शिष्टं भतिकान्तं तत्। अव श्रम्का। करनेपर भी यह पद सिंह होता, परन्तु उसका
अर्थ शिष्टके प्राप्त होता है। २ श्रस्य शिष्ट, शिष्ठ नहीं।
भवशीन (सं ० पु०) ह्यक्षिक, विच्छ।

अवशीसूत (सं ० ति ०) न वशीसूतम् असूततद्-भावे चि घत दलम्। अनायत्त, जो वश्रतायत्र न हो, जो अवज्ञा करके कथा अर्थात् वात न सने, स्तन्त ।

अवगीर्व (सं वि ) अवनतं भीर्ष यस्य, प्रादि-

बहुवो॰ वा कप्। १ श्रवाङ्सस्तक, सुं ह लटकाये हुश्रा। २ सुंडसर, जिसके सर नीचे श्रीर पैर जपर रहे। (पु॰) ३ नेवरोग, श्रांखका श्राजार।

श्रवशिन्द्रियचित्त ('सं॰ व्रि॰) सन श्रीर इन्द्रियपर वश न रखनेवाला, जिसके दिल श्रीर श्रजी काव्सें न रहे।

अवशेष (सं ॰ पु॰-स्ती॰) श्रव-शिष सावे घञ्। १ स्तत-कार्य वा स्ततपदार्थका शेष, किये द्वये कामका खातिसा। कर्मणि घञ्। २ श्रवशिष्ट, बची-बचायी चीज्।

अवशिषित (सं० ति०) अवशिष्ठ, बाकी, बचा हुआ। अवशोष (सं० पु०) अव श्रुष्ठ भावे घञ्। अत्यन्त शुष्क होनेकी बात, निहायत खुश्की।

श्रवश्च (सं वि ) न वश्व स्थात्। १ श्रनायत्त, जो ताविमें न हो। २ श्रनधीन, श्राजाद रहनेवाला। (श्रव्य ) ३ निश्चय, जुरुर, विलाशक।

अवध्यक (सं॰ ति॰) १ निश्चयात्मक, ज़रूरी। (पु॰) २ तुषार, पाजा। ३ अर्थावभेदक थिरोरोग, आधा-शीशी। ४ गुड़।

भवस्यकता (सं स्त्री ) निश्चय, जुरुरत।

श्रवश्यकरण (सं क्ली ) श्रवश्यं करणम्, मकार-लीप:। १ नियत करण, मुक,रर करनेकी बात। २ श्रकरणकी निव्वत्ति, न करनेका दूर होना।

अवश्यकार्य (सं० ति०) नि:सन्देह कर्तव्य, जिसे करना जुरुर रहे।

भवश्यद्वारिन् (सं॰ त्रि॰) जुरूरी काम करनेवाला। भवश्यपाच्य (सं॰ त्रि॰) नि:सन्देच पान किया जानेवाला, जिसके पकानेमें कोई शक न रहे।

श्रवश्यपुत (सं॰ पु॰) श्रवश्यश्वासी पुत्रश्वेति, कर्मधा॰।
किसी प्रकार शासन किया न जानेवाला पुत्र, खोटा

वेटा, जो खड़का हायसे वेहाय निकल गया हो।
अवश्यम् (सं॰ अव्य॰) अव-श्ये छसु। १ निस्य,
ज़रूर। २ नित्य, हमेशा। ३ प्रयत, तजवीज़से।
'अवश्य' नित्यप्रयत्योः।' (विश्व) ४ स्ट्रश्र, ज़ोरसे। ५ बाढ़,
बुलन्द, श्रावाजीस। ६ श्रतिश्रय, निहायत। 'अवश्य'
ध्ययोर्वादम्।' (हलायुष) (त्रि॰) ७ श्रनायत्त, वेकाबू।

श्रवश्यमेव (सं॰श्रव्य॰) नि:सन्देहः; जुरूर विल-जुरूर।

अवश्यसाविन् (सं ॰ ति ॰) नि:सन्दे ह होनेवालां,. जो ज़रूर ही हो।

अवध्या (सं॰ स्ती॰) अवध्यायते ग्रेलं प्राप्नोति, अव-ध्ये-क टाप्। १ कुज्भिटिका, कुहरा। २ प्रवधी-स्रूत स्त्री, जो श्रीरत कृष्ट्रीं न हो।

अवस्याय (सं० पु०) अव-ध्ये पा। १ जुज्मिटिना, जुहरा। २ नौहार, श्रोस। 'भवस्यायस्तु नौहारः।' (भनर) ३ स्रीसमान, घमण्ड। ४ दर्प, श्रीसी। 'भवस्यायो हिने दप।' (हेन) ५ श्रिशिर, ठण्डक।

अवस्थाया (सं क्ली॰) कुज्मिटिका, कुहरा। धवस्यया (सं क्ली॰) अव-श्रि-लुउट्। चूक्हेंसे उतार स्थानान्तरमें रखना।

भवम्बरुम (वै॰ अञ्च॰) खड़ जानेकी तरह, एक फूंकर्मे, सरासर।

श्रवष्त्रयणी, श्रवष्त्रयिणी (सं क्सी के) श्रवस् रचणें चिकेति जानाति दुग्धदानादिना श्रवस्-कि-लुग्रट्-ङोए। पचे मष्कगती श्रयन् पृषो के मकारस्य वकारः। मष्क्रय एकचायनी वत्सः सोऽस्त्रास्थाः इति ङोण्, नञ्-तत्। श्रचिरप्रस्तागी, श्रव्य दिनकी व्यायी गाय, जिस गीके थोड़े दिनका बचा छो। 'विष्प्रत्ता वकरी।' (श्रवर) ''वत्री वक्षये विष्।'' स्वक् १।१८॥॥। 'वक्षयो तानेकचायनी' वत्रसः।' (सायण)

मृत्रष्ट्य (सं० ति०) घव-स्तमः स्वम्। १ पासन्, नज़दीकी, सगा हुमा। २ माक्रान्त, नज्दीक घाया हुमा। ३ मास्रित, सुहताज। ४ मवसम्बत, सहरा पकड़े हुमा। ५ प्रतिस्त्र, स्वा हुमा।

भवष्टक्ष्य (सं० भ्रव्य०) १ सहारेसे, वलमें, पकड़-कर (२ रोकते हुये, गिरफ्तारीसे।

अवष्टमा (सं पु ) अव-स्तम-घज्यत्वम्। १ प्रारमा, आगाज, अकः। २ अनम्त्रता, कड़ापनः। ३ आक्ष्यन,-सहारा। कमणि घज्। ४ स्तमा, खमा। ५ सुवर्ष, सोना। ६ सुकाम, ठहराव। ७ उत्तमता, उम्दगी। द रोक, भटकाव। ९ पत्ताघात, लक्ष्वा।

भवष्टमान (सं क्ली ) भवष्टमा देखी।

भवष्टमामय (सं १ ति १) सोनेका, जी सोनेसे बना हो। श्रवष्वाण (सं १ पु॰) श्रव-स्वन-धन् । श्रावाजसे भोजन, सवाद।

श्रवस् (सं क्ती ) श्रव मावे श्रस्त्। १ रचा, हिफाज्त । कर्मणि श्रस्त्। २ यशः, नामवरी। ३ धन, दीकत । ४ गमन, रवानगी। ५ दृप्ति, प्रस-न्नता, श्रास्ट्गी, खुशी। ६ श्रभिलाष, खाहिश। (श्रवा) ७ निस्न देशमें, नीचे।

भवस (सं॰ पु॰) अवित रचित, धव-असच्।
प्रवाविषमितिनि॰ महिसीऽसन्। स्प् शाराः। १ राजा, बादश्राहः। २ स्ये। ३ धन, धनाजः। ४ रचन, सुहा
फिजः। धूपाधिय विशेष तीशह, रसदः। ६ श्रानिन्द
हचः।

श्रवसक्त (सं॰ व्रि॰) श्रव-सन्तः । १ संत्रका, लगा हुशा। २ श्रभिलाषयुक्त, खाहिशसन्द। (क्री॰) भावे क्त। ३ संसर्ग, लगाव।

श्रवसित्रका, भवसक्षिका देखी।

श्रवसक्षिका (सं॰ स्ती॰) श्रवसक्ते श्रववद्दे सक्थि-नी जरू यस्याम्,वडुब्री॰ कण्टाण्। १ पर्येडुवन्स, श्रद-वाइन। २ योग करनेका श्रासन विशेष। ३ लंगोटी, चिट।

सवसळान, चन्त्रका देखी।

प्रवसन्त्रन (सं॰ क्ली॰) प्रालिङ्गन, इमागोशी, सुइव्वतमें हातीसे हातीका मिलाना।

पवसक्तीन (सं॰ ल्ली॰) त्रव-सम्-हो-त श्रोदिता-त्तस्य न:। पित्तयोंकी श्राकाश्यसे उत्तरनेकी कोई गति, जिस चालसे चिड़ियां नीचे उत्तरें।

भवसय (सं॰ पु॰) १ जनपद, वसती। २ ग्राम, गांव। ३ कालेज, स्कृल, मदरसा, पाठशाला। (क्षी॰) ग्रह, मकान।

त्रवस्य, त्रवस्य देखो।

श्रवसन (सं श्रिकः) श्रव-सद् न्नर्ति ता। १ विषाद-प्राप्त, नाखुश। २ विनाशोन्मुख, वरबाद जाने-वाला। ३ निजने कार्यसाधनमें श्रवस, जो श्रपना काम वना न सकता हो। ४ समाप्त, खुका। ५ श्रनु-पश्चत, नाकादिल।

Vol. II. 76

श्रवस्त्रता (सं॰ स्त्री॰) १ दुःख, रस्त,। २ अनु-लाइ, दिलगीरी। ३ समाप्ति, खातिमा। श्रवस्त्रत्व (सं॰ क्ली॰) भ्रवस्त्रता देखी। श्रवसम् (वै॰ व्रि॰) सभासे प्रथक्, जो सहिप्तलसे

निकाल दिया गया हो।

श्वसर (स' पु ) श्रव-स् श्रिष्ठकरणे घ।
१ प्रस्ताव, तस्त्रलियेकी बात चीत। 'प्रसाव: स्वाद्वसरः।'
(श्वर) २ सङ्गिति विश्रेष, सीका। ३ वत्सर, काल।
१ सन्त्र विश्रेष। ५ वर्षण, पानीका वरसना।
१ दृष्टि, बारिशः। ७ समयका श्रवकाश, पुरसत।
८ काल, वत्ता। ८ उतार, नीची जगह। १० श्रकइतर विश्रेष। इसमें किसी विषयके सामयिक सङ्क-

अवसरवाद (सं० पु०) दार्भ निक्त सिंदाक्त विशेष, कोई मक्ती वस्त । यह वाद विद्यायतियों का है। इसके अनुसार जीव नहीं, ईम्बर ही कर्ता और जाता होता; वह समग्र शारीरिक कार्य चलाता है।

टनका वर्णन करते हैं।

भवसराजय (सं॰ पु॰) भवसराय भानयो यह, बहुत्री॰। अर्धराह, आधीरात।

शवसरी वदक ह वस्वई प्रान्तके पूना ज़िलेका नगर।
यह खड़ते साढ़े सात कोस दूर पड़ता है। पश्चिम
दारके पास भैरवका मन्दिर खड़ा है, जिसे शहरसेठ
नामक किसी बनियेने सी वर्ष हुये वनवांया था।
दालानमें हिन्दुश्चींके कितने ही पौराणिक चित्र खितत हैं। द्वारके गणपित प्रतिवर्ष नाना प्रकारके वर्णसे
रिद्धित किये जाते हैं। दीपक रखनेको दो स्तन्ध भी
दारके सम्मुख श्वति सन्दर बने हैं नक्कारखानेपर पत्थरका जो घोड़ा खड़ा, वह मानो ह्वासे बात कर
रहा है।

भवसमं (सं'०पु०) भव-सृत-घन्। १ भप्रतिवन्ध, रोक-टोककी भदममीजूदगी। २ खतन्त्रता, भा-जादी। ३ खेळ्याचार, मनमानी।

श्रवसर्जन (वै॰ ली॰) सुत्ति, छुटकारा।

भवसपं (सं॰ पु॰) भवसपंति पञ्चाद्गच्छिति स्ना-मिनः, भव-स्प-भच्। १ चर, जास्सं। २ मृत्य, नीकर। ३ दास, गुलाम। भवसपेष (सं॰ क्लो॰) उतार, नीचेको कुदमका रखना।

भवसर्पिणी (सं श्रुती ) १ जैनियोंका युग विशेष। २ श्रुधोगामिनी स्त्री, नीचे उतरनेवाबी स्त्री।

ंत्रवसिप ( सं वि वि ) त्रव-स्प-िषिन । अधी-गन्ता, निम्नगामी, नीचे जानेवाला ।

अवस्पी, जनस्पैन् देखो।

श्रवसव्य (सं॰ त्रि॰ ) श्रपसव्य, दिचण, दाइना, जो ं बायां न हो।

अवसा (वै॰ स्ती॰) स्नातन्त्रा, अप्रतिवन्धकत्व, कुट॰ कारा, प्राज्ञादी।

अवसात्र (दै॰ पु॰) मुितादाता, कुटकारा देनेवाला, ं जो क्रोड़ देता हो।

श्रवसाद (सं॰ पु॰) श्रव-सद-घञ्। १ नाश, बरवादी। २ विषाद, रन्त्र। ३ स्वकार्यमे श्रवमत्व, श्रपना काम कर न सक्तनेकी हालत। ४ ध्रवसत्तता, पज्मदेगी। ५ कारणकी खराबी, सबबकी तुराई। ६ समाप्ति, खातिमा।

प्रवसादम (सं॰ ति॰) प्रवसादयित, प्रव-सद्-िष्च ग्वुल्-िष्च् लोप:। १ प्रवसन्नकारक, ड्वानेवाला, जो काम विगाड़ देता हो। २ कार्यमें प्रचमता-सम्पादक, यकानेवाला, जो सख्त हो। ३ समाप्त होनेवाला, जो ख्ला हो। ४ खेदकारी, रख्नीदा करनेवाला।

श्रवसादन (संश्क्तीश) श्रव-सद्-िषच् भावे खुट्। १ विनाशन, वरबादी। २ कार्यमें श्रवमता सम्पादन, थका डाजनेकी बात। ३ सुश्रुतीक व्रणचिकित्सा, फूडी इंग्रे ज्यूमको घटाना।

श्रवसादनी (सं॰ स्ती॰) महाकरन्त्र, बड़ा करोंदा। श्रवसादित (सं॰ ति॰) हुवाया, थकाया, सुर-भाया या सताया हुआ।

श्रवसान (सं॰ ल्ली॰) श्रव-सो-ल्युट्। 'विरामोऽवसानम्।
पाराधारा १ विराम, ठहराव। २ समाप्ति, श्रव्हाम।
३ सीमा, हद। ४ समापन, नतीजा। ५ श्रेष.
श्रव्हीर। ६ मृत्यु मीत। श्रवस्यति तिष्ठति श्रक्तिन्,
श्राधारे ल्युट्। ७ स्थान, जगह। ८ दहन स्थान,
जलानिकां सुकाम। ८ सम्यान, सरघट। 'श्रवसानं

दहनस्थानम्।" (सायष) १० प्राच्दका अन्तिम भाग, लफज्का आखिरी हिस्सा। ११ छन्दका अन्त. वह-रका खातिमा। (वै० त्रि०) १२ वस्त्र धारण न करते हुये, जो पोशाक पहन रहान हो।

श्रवसानक (सं॰ व्रि॰) श्रेष होनेवाला, विनाशोन्सुख जो खुक्स पड़ या सर रहा हो।

श्रवसानदर्श (वै॰ त्रि॰) किसीके वासस्यानपर दृष्टि डालता हुन्ना, जो किसीको मिल्लिल-मक्स्ट्रको देख रहा हो।

भवसान्य (सं° वि॰) छन्दके भन्तमे सम्बन्ध रखने-वाजा।

श्रवसाम (सं क्ली ) श्रवरं साम श्रजन्त प्रादि-तत्। श्रधम साम, जी साम मरणकालमें गाया जाता हो।

अवसाय (स'॰ पु॰) अव सो ला। १ समाप्ति, खातिसा। २ श्रीष, बाकी। ३ निश्चय, पोख्तगी। (अव्य॰) स्थप्। ४ समापन करके, पूरे उतारके। ५ निश्चय करके, ठहराके। ६ विसोचन करके, छोड़के।

श्रवसायक (सं श्रि ) श्रवः सा खुन्। १ निश्चयः कारक, ठीकठाक करनेवाला। २ समापक, पूरे डतारनेवाला।

श्रवसायिता (हिं॰ स्त्री॰) ऋि । श्रवसायिन् (सं॰ त्रि॰) श्रधिवासी, बाशिदा। श्रवसाय्य (सं॰ श्रव्य॰) पूर्णं कराके, पूरे उतारके। श्रवसारण (सं॰ त्रो॰) इटाव, सरकाव। श्रवसि (हिं॰ क्रि॰ वि॰) निश्चम, जक्दर। 'श्रवसि देखिये देखन योग्।' (तुलसी)

श्रविसत्त (सं॰ ति॰) श्रव-सिच्-त्तः। १ क्वतिषेक, श्रजासे कोटें मारे दुशा। २ श्राष्ट्रत, सीवा दुशा। ३ स्नात, नद्दाया दुशा।

श्रविसत (सं वि ) श्रव-सो ता। १ समाप्त, खत्म।
२ ऋड, खुश-खुरम। २ राशीकत, देर किया हुन्ना।
8 ज्ञात, मालूम। ५ निश्चित, ठहराया हुन्ना। ६ सम्बद,
मिला हुन्ना। (ली ) ७ पक्का श्रीर मंडा हुन्ना धान्य,
जो चावल पक श्रीर मंड जुका हो। द श्रावासस्थान,
रहनेका सुकाम।

अवसितमति (सं १ वि १) हताय, दिलगीर, जी अपना काम कर न सका हो।

भवसी (हिं॰ पु॰) भवक दगामें काटा हुआ यस्य, जो अनाज कचा ही काट लिया गया हो, गहर। भवसुप्त (सं॰ ति॰) सोया हुआ, जो नींदमें हो। भवसृष्ट (सं॰ ति॰) भव-सृज-का। १ दत्त, दिया हुआ। २ त्यक्त, छोड़ा हुआ। ३ नि:सृत, निकाला

भवसे (सं॰ भ्रव्य॰) भ्रव तुमर्थे भ्रमन्। रचा करनेके निमित्त, हिफ़ाज्त रखनेके लिये।

अवसेक (सं॰ पु॰) अव-सिच्-घञ्। १ सकत दिक् सेक्का काम, चारी और छिड़काव। २ नेत्रवस्ति रोग-विशेष, थांखका कोई धाजार। ३ रक्तमोचण, खुरेजो।

भवसेकिम (सं॰ पु॰) धवसेकेन निर्हेत्तः, भव-सेक-इसन्। वटकविशेष, बड़ा या सुंगोड़ा।

श्रवसेख (हिं०) ववसेब देखी।

श्रवस्वन (सं० ली०) श्रव-सिच्-ख्युट्। १ सकल दिक् सेवनका काम, चारो श्रोर सिंवाई। २ श्रधी-दिक् रक्षप्रसावक रोगविश्रेष, नीचेकी श्रोर खून वहाने वाला श्राजार। ३ रक्षमोत्त्रय, खूरेज़ी। श्रवसेवन लॉक या सींगी लगाने श्रीर नश्तर देनसे होता है। श्रवसेय (सं० ति०) श्रवसातुं श्रद्धं श्रहं वा, श्रव सो श्रक्षायं श्रहीं वा यत्। १ निषयको श्रक्य, जो में सल किया जा सकता हो। २ समाप्य, पूरे उतरने काविल। ३ श्रवश्रेष, ख्तुम होने लायक।

श्रवसेर ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ विलस्व, वक् फा। २ चिन्ता, फिला। २ दु:ख, परेशानी। श्रवसेरना (हिं॰ जि़ि॰) क्षेश्र पहुंचाना, तक्कीफा देना।

सवस्तन्द (सं॰ पु॰) अवस्तान्यते युदादनन्तरं वियाः माय प्रतिगम्यतेऽस्मिन् श्राधारे घञ्। १ जयेच्छुते सैन्यनिवेशका स्थान, जिस जगह लड़नेवालेकी फीज पड़े। २ शिविर, डिरा। ३ तस्त्रृ। भावे घञ्। ४ श्रवतरसा उतार। ५ श्रवगाहन स्नान, पानीम स्रस्तर की जानेवाली सलगु। ६ श्राक्रमण, हमला। श्रवस्तत्व (संश्क्तीः) श्रवःस्तत्द-त्युट्। १ सकत श्रद्ध डुव जाने वाला स्नान, जो गु,सत्त सब श्रजा डुवानेसे हो। २ श्रवगाहन, पानीका संसाना। २ श्रवतरण, उतार। ४ श्राक्रसण, हमला।

अवस्ति (सं॰ व्रि॰) १ आक्रमण किया गया, को मारा गया हो। २ अधः पतित, नीचे पड़ा हुआ। ३ मिथ्याप्रमाणित, को भूठा ठहरा हो। ४ स्नात, नहाया हुआ, जो नहा रहा हो।

श्रवस्किन्दिन् (सं॰ ति॰) १ जपर छ्जांग सारता या ढाकता हुना। २ श्राक्रमण करता हुना,जो हमना सार रहा हो।

भवस्तयनी (संश्वती॰) बहुत दिनके अन्तर प्रस्ता ंगी, जो गाय बहुत दिन वाद व्यायी हो।

शवस्तर ( सं॰ पु॰) श्रवकीयंते को छादधी विचिष्यते,
श्रव-स्न कर्मणि श्रप् सुट्। १ छचार, तस्पूपुजा।
२ श्रमल, तक्तलीपा। ३ श्रकत्, गोवर। ४ पुरीष,
मेला। ५ वर्चस्क, सूड़ाक्तकेट। ६ विष्ठा, गूगोवर।
७ विष, ज्हर। प मलमात्र। श्रपादाने श्रप्।
८ गुहादेश। "श्रवस्तरे मृश्यकोः।" (विश्व)

अवस्तरक (सं वित ) अवस्तरे जातः तुन्। १ विष्ठाजात, गू-गोवरसे पैदा। २ गोपनीयस्थान जाइ,
पोशीदा सुकामसे पैदा हुआ। (पु॰) ३ हासिविशेष, कोई कोड़ा। ४ मङ्गो, मेहतर। ५ माड़ू।
अवस्तरमन्दर (सं॰ पु॰) १ टही, पाखाना, नाली।
अवस्तव (सं॰ वि०) अव वैपरीत्ये स्तुनाति
स्तुनोति वा, अव स्तु उद्दृती कर्तरि अच्। १ विपद्से
उद्दार न करनेवाला, जो आफ़तसे बचाता न हो।
२ हिंसक, कातिला। (पु॰) ३ हामिविशेष, कोई
कीडा।

अवस्तरण (सं॰ क्रो॰) अव-स्त भावे खुट्। विस्तार, आवरणके नीचे फैलाव।

अवस्तात् (सं॰ अव्य॰) अवरिसान् अवरसात् अवरं इत्येतिषु अर्थेषु अस्ताति तिसानवादेश:। नीचे निमा भागमें।

अवस्तात्मपदन (सं॰ वि॰) नीचेसे माप्त हुआ, जो नीचेसे मिला हो। श्रवस्तार (सं०पु०) प्रवस्तियते, श्रव-स्तृ कर्मणि घञ्। १ जवनिका, क्षनात, परदा, चिका। २ श्रय्या, पत्तंग।

श्ववसु (सं क्ली ) न वस्तुः, श्रप्रागस्त्र नञ्-तत्। १ श्रप्रगस्त वस्तु, नामा विल चीजः। २ तुच्छ वस्तु, एक्तीर चीजः। ३ वस्तुका श्रभाव, चीजकी श्रदमः भीज्दगी। ४ वेदान्तमतसे—शश्चानादि जड़समूह, दुनियावी चीजकी वेसवाती, नापायदारी।

**च**वसुत्व (सं०क्ती०) चवस्तृता देखो।

प्रवस्त ( सं ० ति ० ) १ वस्त्वविद्योन, नग्न, कपड़ेसे खालो, नंगा।

भवस्ता (सं क्ली ) वस्त्र न होनेकी वात, कपड़ा न रखनेकी हासत, नङ्गापन।

भवस्था (सं॰ स्तो॰) अव-स्था-(वासक्पोऽस्तियाम्)
द्रिति तिन् वाधनात् अङ्गः। स्तोत्वात् टाप्। कालकत
देहादिको दया, आकार, अवस्थान, स्थिति, कालकत
भाव विकार विशेष। यास्किक मतानुसार यह कः
प्रकारको है। यथा—१ जन्मना। २ विद्यमान
रहना। ३ विद्यमान
होना। ६ नाश होना।

योगशास्त्रके मतसे अवस्था पांच प्रकारकी है। यथा,—अविद्या, अस्मिता, राग, देव एवं अभिनिवेश। "अविद्याचितारागद्दे वाभिनिवेशाः क्षेत्राः।" पातञ्जल साधनपाद स्॰ ३।

प्रविद्या, श्रस्मिता, राग, होष एवं श्रमिनिवेश— इन्होंको स्रोश कहते हैं।

"अविद्या चे व्रमितरेपा प्रसुप्ततन् विचिनोदराणाम्।" पात॰ सा॰पा॰स्०४।

सीह अर्थात् अनाताने प्रति आताभिमानको प्रविद्या कहते हैं। एक अविद्याः—प्रसुप्ततनु, विक्तिन एवं उदर यह चार प्रकारसे विभक्त अस्मितानो, प्रसुप्तादि चार प्रकारसे विभक्त राग, हेष, एवं अभिनिवेशको जन्म सूमि है।

दूस बातने कहनेका कारण यही है, कि सोह न उत्पन्न होर्निसे अस्मितादिकी उत्पत्ति नहीं होती दसलिये अस्मितादिकी अपेचा अविद्या ही प्रधान है।

"इनित्याग्रचिदु:खानात्मानित्यग्रचिमुखात्मखातिरविद्या।"

पात॰ सा॰ पा॰ स्॰ १।

श्रनित्य वस्तुमं नित्य श्रग्रचिमं ग्रचि, दुःखमं सुख श्रात्मभित्र वस्तुमे श्रात्मा ऐसे वोध करानेवाला मोहका नाम श्रविद्या है।

''हगदर्शनयत्तीरेकात्मतेवासिता।'' पात॰ सा॰ पा॰ मृ० ६।

हग्यित प्रकृति भिन्न पुरुष एवं निस यितिसे देखा नाता है, दन दोनों में श्रीमन विखास करनेको श्रीसता कहते हैं। जैसे,—श्रात्मा श्रीर देह सत्य थे विभिन्न होनेपर भी श्रात्मा एवं देहको श्रीमन सोच-कर हम लोग यह कहा करते हैं—"मैं हं।"

> "सुखानुषयी रागः।" पातः सा॰ पा॰ स्॰ ७। सुखानी आशा करनेको राग कहते हैं। "दु:खानुषयी हेष:।" पातः सा॰ पा॰ स्॰ ७।

यो एकवार दुःख भोग चुका है, फिर जिसमें दुःख न श्रावे, इसलिये दुःखकर पदार्थको देखनेसे उसके मनमें जो क्रोध होता है, वह विद्वेष कहा जाता है। "खरसवाही विद्वेषोऽपि तथाक्दोऽभिनिवेषः।" पात॰ सा॰ पा॰ सू॰ १।

खरवाही अर्थात् पूर्व जन्ममं सृत्यु हुई थी, उसी दु:खनो खयान कर, लोगोंने मनमं अकारण ही ऐसा जी भय होता है कि, इस जन्ममं शरीर श्रीर विषयादि विनष्ट न हों, पुन: पुन: उसने संकल्पको श्रीभनिवेश कहते हैं।

सांख्यके मतसे अवस्था तीन प्रकारकी है। यथा,— अनागत, अभिव्यक्त, एवं तिरोभाव। कार्यके प्रकाश पानेके पहले वह सूद्धा भावसे कारणमें अवस्थिति करती है। हैसे प्रागमाव अवस्थाको अनागत अवस्था कहते हैं। उसके बाद कारणके कार्यक्षा जो फल प्रकाश होता, उसे अभिव्यक्त अवस्था कहते हैं। श्रेषमें कारणके ध्वंसको तिरो-भाव कहते हैं।

वैदान्तिकों के सतसे—जीवह्यामें जाग्रत, खप्त, सुषुप्ति एवं सत्यु के बाद भोच यही चार प्रकारकी अवस्था है। इस मतके अनुसार सुग्धावस्था सुषुप्तिके अन्तर्गत है।

वयोभेद्री कुछ अवस्थायं होती हैं। स्नृतिशास्त्रमें उनका निरूपण किया गया है। यथा,—पांच वर्षेकी उस्त तक कीमारावस्था, दश वर्षे तक पीगखावस्था, पन्द्रह वष तक कैयोरावस्था, उसके वाद यीवनावस्था।

सतान्तरसे, सोलह वर्ष तक वाल्यावस्था। उसके वाद

तक्यावस्था। सत्तरसे नव्बे वर्ष तक व्रहावस्था;
भ्रान्तमें वर्षीयावस्था।

वैद्यशास्त्रके मतसे पन्द्रह वर्षकी उम्ब तक वास्या-वस्था, तीस वर्षतक कीमारावस्था, पचास वर्ष तक यीवनावस्था, उसके बाद बहावस्था।

श्रलङ्कारिकों के मतसे श्रवस्था दश प्रकारकी है।

यथा—नायक नायिकाके सम्बन्धमें श्रमिलाष, चिन्ता,
स्मृति, गुणकथन, उद्देग, संलाप, उन्माद, व्याधि,
जड़ता एवं मरण। मतान्तरसे, श्रांखरी श्रांख श्रीर
मनसे मनका मिलन, संकल्प, जागरण, क्रश्रता,
रति, लज्जात्थाग, कामोन्मत्तता, मूक्की एवं मरण
यही कई कही गई हैं।

श्रवस्था-चतुष्टय (सं॰ स्ती॰) श्रवस्थाकी चार मेद, उद्मकी चार शासतें। बचपन, जड़कपन, जवानी श्रीर बुढ़ापाको श्रवस्थाचतुष्टय कहते हैं।

अवस्थात्रय (सं॰ ली॰) अवस्थाकी तीन भेद, उन्नकी तीन हालतें। जागने, खप्न देखने और सोनेका नाम अवस्थात्रय है।

श्रवस्थाइय (सं॰ क्षी॰) श्रवस्थाने दो भेद, उन्ननी दो डानतें। सुख श्रीर दुःख श्रवस्थादय कहा नाता है।

भवस्थान (सं० ली०) १ स्थिति, टिनाव। २ ग्टइ, मकान। ३ स्थितिकान, ठइरनेका वत्ता,। ४ स्थान-विशेष, मुकाम।

त्रवस्थापन (सं॰ क्ली॰) चव-स्था-णिच्-स्थुट् पुक् णिच् कोप:।१ निवेधन, सगाव।२ स्थापन, समावट। ३ रचण, हिफालत।

श्रवस्थापित (सं० त्रि०) श्रव-स्था-णिष्-पुक्-ता इट् णिष् लोप:। १ निविधित, लगाया हुआ। २ स्थापित, रखा हुआ। ३ र्चित, महफ्जु।

भवस्याप्य (सं ० ति०) भव-स्था-णिच्-पुक् यत् णिच् लोप:। १ निवेशनीय, रखने लायंक। (श्रव्य०) ३ स्थापन करके, लगा या जमाके।

भवस्थाय (सं॰ ग्रव्य॰) उत्तर या रह कर। Vol. II. 77 श्रवस्थायिन् (सं॰ ति॰) श्रवतिष्ठते, श्रव-स्था कर्तरि णिनि युक्। १ श्रवस्थानयुक्त, ठइरनेवाला। २ स्थापित, रखा हुआ। (स्त्री॰) श्रवस्थायिनी।

अवस्थित (सं श्रिकः) अवस्था कर्तर ता आत दलम्। १ वर्तमान, हाजिर। २ स्थित, ठहरा हुन्ना। ३ अवस्थितिविधिष्ट, लगा हुन्ना। १ दृढ्, जमा हुन्ना।

अवस्थिति (सं॰ स्ती॰) अव-स्था-तिन् त्रात दलम्। अवस्थान, ठहराव, सुकाम।

श्रवस्पर्त (वै॰ ति॰) श्रवसारचणिन श्रापद्गाः पार-यितः, श्रवस्-प्र-णिच् बाहु॰ तन् णिच् लोपः। श्रापद-से रचा करनेवाला, जो श्राफ़तसे बचा लेता हो।

"चवस्पर्तरधिवकारमध्ययु।" ( ऋक् रारशः )

अवस्थन्दन (सं॰ क्लो॰) अव-स्थन्द-न्युट्। १ चरण, चुत्राव, गिराव। २ गसन, रवानगी। ३ गलेसे गलेका मिलाना, गलवेद्यां।

यवस्यन्दनीय (सं ॰ ब्रि॰) चरणजात, चूने या टपक-नेसे पैदा इमा।

अवस्यु (वे॰ ति॰) अवस्काच्-छ। रखणेच्छु, जो हिफाजत चाहता हो। 'लानवस्य चके।' (क्वक् १११५॥१८) अवस्त्रंसन (सं॰ ह्वी॰) अव-सन्स्-त्युट्। १ अधः-पतन, नोचेको गिराव। २ चरण, चुत्राव।

प्रवसंधित (सं॰ ति॰) अव-सन्स-णिच्-का इट् णिच् लोपः। ३ दिलत, दला-मला। २ पातित, गिरा-पड़ी।

भवसम् (सं॰ त्रि॰) अव-स्त्रन्स क्षिप् (सन्पदादिग्यः किष्। पाशशस्त्र वार्षिकः।) १ स्त्रं श्रनशील, गिरनेवाला। २ खण्डित, जो गिरा हो। 'वामवस्तः।' चक् शहराधः।

अवसत् ( सं॰ वि॰) अवो रचणं तदस्तारस मतुष् मस्य वः। रचणयुक्त, महफ्ज्।

चवस्र य (वै॰ ति॰) घोर ग्रब्द करता हुन्ना, जो बुलन्द ग्रावाज् लगा रहा हो।

भवह (सं शति ) न वहित वह भन्, नञ्-तत्। १ नदादि स्रोतः भून्य, जो नदी नालेसे खाली हो। (पु) २ खतीय स्त्रन्थस्य वायु, भानाभने खतीय स्त्रन्थपर रहनेवाला वायु। अवस्त (सं कि ) अव-हर्न कर्मणि जा। अस्य आधात दारा वितुषीकत, अधकूटा।

श्रवहित (सं क्ती ) श्रव-हन-कि। १ श्रवहात, चोट। २ श्रव्य श्राह्यातसे वितुषी करनेका व्यापार, नर्म-कुटाई। ३ देकी या श्रोखलीमें श्रव्य-श्रव्य श्राह्यात। श्रवहनन (सं क्ती ) श्रव-हन माने ब्युट्। १ श्रव-ह्यात, मारकूट। २ श्रान्यादिका वितुषीकरण व्यापार, श्रानकी कुटाई। श्रवहन्यते क्षिरमनेन करणे कुटाई। देइस्य रक्तवह स्थानविश्रेष, फेफड़ा।

श्ववहरण (सं क्षी ) अव-ह नुग्रट्। १ स्थाना-न्तरका ने जाना, चोरी, पैयारी। २ युडस्थानसे सैन्य-गणका धिविरमें जाना, मोरचावन्दोसे फीनकी हरेको रहनुमायी।

"भवस्लोड़—वस्बई प्रान्तके पञ्चमस्ल जिलेका ग्राम।
यहांसे भाषकोस दूर जो यन्दिर बना उसमें संस्कृत
शिकालेख विद्यमान है।

भवहस्त (सं॰ पु॰) भवरं हस्तस्य, एकदिशि-तत्। हस्तपृष्ठ, हाथका जपरी हिस्सा।

श्ववहार (सं० पु॰) अवहरति खासिनमजापियला ग्रह्माति वसुजातम्, अव-द्व कर्तर ए। (अवहाराधारारावा- पानास्पर्धख्यानम्। पा शश्ररर वार्तिकः।) १ चीरः, चीर। २ निहक्षः, घिष्ट्रयातः, नाक्षः। ३ जनमातकः, संस। ४ निमन्त्रणः, पुकारः, बुलावा। ५ निमन्त्रित विप्र- गणके छहे श्वसे आने या ले जानेवाला द्रव्यः, सेंटः, पूजाः, सीधा। ६ युद्धख्यानसे से न्यगणको विश्वामके लिये प्रिविरमें गमनः, मोर्चेबन्होसे फ़ौजको आरामके लिये हिरमें रहनुमायो। ७ युद्ध या पाधकी हाका विरामः, लड़ाई या खेलना ठहराव।

ख्रवहारक ( सं॰ पु॰) श्रव-ह्न-खुन्। १ याह, घड़ियाल। २ जलहस्ती, स्ंग। (ति॰) ३ युइसे सैन्यगणको निवारण करनेवाला, जो लड़ाईसे फ्रींज-को हटा ले जाता हो। ४ स्थानान्तरको ले जाने-वाला, जो दूसरी जगह पहुंचाता हो।

भवहाय (सं॰ वि॰ ) भव-ष्ट-एयत्। १ दान किया जानेवाला, जो वापस देना पड़ता हो। ३ स्थानान्तरमें ले जाने योग्य, जो दूसरी जगह पहुं-

चानेकी काबिल हो। ३ समाप्य, पूरा करने लायक। 8 दण्डा, सजा पाने काबिल।

अवहालिका (सं॰ वि॰) अवहलित श्रधःस्थिला कर्षे सम्मति, अव-हल विचेपे खुल् ततो टाप् दलम्। प्राचीर, दीवार।

अवहास (सं॰ पु॰) अव-हस्-घन्। १ डपहास्, मजाक, ठठ्ठा। २ स्टुहास्य, सुसकराहर, सुसकी। अवहास्य (सं॰ त्रि॰) अव-हम् कमणि एवत्।

जपहास्य (सण्यतः) श्रव-इस् कमाण् श्यत्। उपहासके योग्य, मजाकृके कृष्विसः।

भवहित ( सं॰ व्रि॰ ) अव-धा-ता। १ सावधान, होशियार। २ विज्ञात, मग्रह्नर। ३ नियत, नियुत्त, लगाया, रखा हुआ।

अवडितकरणकलाप (सं कि ) स्थिर, टहरा इत्रा, जिसके इवास काम न करें।

अवहितता (सं ब्ली॰) १ विनय, मही। २ ध्यान, ग़ीर।

यवहितास्त्रिल (सं॰ ति॰) हाय नोड़े हुये, दस्त-वसता।

यविष्ट्या (सं॰ स्ती॰) न विष्टिसिष्टित, यव-स्था-क प्रयो॰ साधु। १ बाइरके याकारका गोपन, जपरी स्रतका व्हिपाव, ज्यानासानी, फफरदलाली। २ नायक और नायिकाका व्यभिचार माव विशेष। यवही (हिं॰ पु॰) किसी कि.स्यका ववूल। यह पञ्जाबके कांगड़े जिलेमें उपजता और याठ फीटनी लपेट रखता है। मैदानमें इसका याधिका रहता। लोग दसकी लकड़ीसे हलमाची बनाते और तख्ती चीर हतको पाटते हैं।

अवहिल (सं॰ ह्यी॰) अव-हिड हेल वा, धनवें क। १ अनादर, वेईच्ल्ती। २ अवज्ञा, नाफ्रमांबरदारी। अवहिलन, अवहेब देखो।

भवहिलना (हिं॰ क्रि॰) तिरस्कार करना, फटकार टेना, बात न मानना।

ग्रवहेलाव (सं · स्ती · ) धनहेल देखो।

अवहिति (सं॰ ति॰) अव-हेल-इतन्। १ अव-हेलाविशिष्ट, वेड्ज्ज्,त । (क्ली॰) भावे ता। २ अनादर, वेड्ज्ज्ती। अवहर (सं कि ) अव-ह-अच्। १ सुटिल, टेही। (पु॰) २ वस पय, टेही राष्ट्र। ३ इनर, ऐचा ४ इ.स. धोका। मवांसी (हिं खी॰) फुसलमें सबसे पहले कटने-:**द्यवां,** द्वां देखी। वाला बोभा, ददरी। यह नवावमें काम आती है। अवाव (सं० व्रि०) १ मीन, ख्रामीश । २ निख्य, -अवादी अवायी देखो । चकराया या धवराया हुआ। (अव्य॰) ३ निम हिन्, नीचेनी श्रीर। 8 दिन्णा श्रोर, जनूवनी प्रवाकर (सं०प्रण) १ टकसालघर। २ ख्जाना। अवानिन् (सं० व्रि०) सम्माष्य न निरता दुत्रा, - अवाह्य (वै॰ पु॰) अवकावि साधनको बना हुआ ग्रन्ह। (ति॰) २ मीन, ख़मोग्र। ब्रवाक्पुची (सं॰ स्त्री॰) ब्रवाक् ग्रधीसुखं पुष्प-सखाः, बहुत्रीः। १ हमपुष्पी, सोषः। २ शतपृष्पी, सत्तावर । ३ चीरपुष्पी, चीरायी । अवान्जाख (सं॰ पु॰) ज्ञवाची भाखा यस, वहुत्रो॰। भगवदृगीतोत्त संसार वृज्य। अवाक्षिरस् (सं कि ) अवाक् प्रिरो यस, वहुती । अधीसुख, सर लटकाये हुए। - अवाक् श्रुति ( सं ० व्रि ० ) नास्ति वाक् च श्रुतिश्र यस्य, बहुती । वाक्षिति एवं श्रवणम्ति न रखने वाला, जो बोल और सुन न सकता हो। म्रवाच (सं कि कि ) रचना, प्रथप्रदर्भना, रहतु-ग्रवागी (हिं॰ वि॰) सीन, ख्सोग, चुपका। ·श्रवाग (सं॰ त्रि॰) श्रवनतमणं यस्य। १ नस्त्र, मुलायम, सुका हुया। २ अवनत अग्रमाग विभिष्ट, अवाग्रमाग (सं॰ प्रि॰) निम्नभाग, नीचेका हिस्सा। भ्रवाङ्ज्ञान (सं० ह्यो॰) भ्रयमान, वेद्वज्ञी। बवाड्नरक (सं क्षी ) जिह्ना केंद्रनका दगड़, ज्बान काट लेनेकी सज्।।

ग्रवाङ्मनसगोचर (सं० पु॰) वाक् च मनश्र वाङ्मनसे तयोगींचरी न भवति। वान्य ग्रीर सनसे ग्रगोचर परमाला, जो परमेखर न तो वान्से जहा ग्रीर न मनवें समसा जा सकता हो। अवाङ्सुखं यस। <sub>ग्रवाङ्सुख</sub> ( सं ॰ ति ॰ ) १ अधोसुख, सुंह लटकाये हुए। (पु॰) र अस्त अवाच् ( सं ° दि ° ) अवाचिति, अव-अधु-ित्। १ अधोगत, नीचेका श्रीर पहुंचा इग्रा। २ सीन, खुसीग्र। ३ निम्नको और दृष्टि डालनेवाला, जो नीचे ताक रहा हो। नास्ति वाक् यस्य। (पु॰) ४ दिवण, जनूब। प् नाकारिहत, जो श्रीरत बोल न सकती हो। है वागीन्द्रियशून्य, वेज्वान् श्रीरत। अवाची (सं स्त्री॰) १ दिवण दिक्, जनूव। र अधोसुखी, नीचेको सुंह स्टावाची हुई स्ती। अवाचीन (सं क्रिक) १ विषयंस्त, नीचेको निगाइ हालता हुआ। २ दिल्लीय, जनूवी। ३ अधःपतित. भिचे गिरा हुआ। (पु॰) ४ तृपति विभेष, किसी अवाच्चिय (सं॰ अव्य॰) स्तपटवी, हीनकर। अवाच (सं॰ क्ली॰) वच-खत्न कुलम्, नज्-१ सन्दवाका, गाली-गलीज। २ वचनकी अयोग्य, जो वात कहने क्वांवित न हो। ३ निन्दा, हिकारत । ४ उपदेशसे कहा न जानेवाला, जो सिखानेकी तीरपर न कहा ज़ाता हो। ५ अभिधेय-भिन्न, नाम न लिया जाने वाला। (ब्रि॰) ग्रवाच् भावार्धे यत्। ६ अवर कालादि जात, पिछले वत. ऐदा हुआ। ७ अभिधा वृत्ति हारा समसाया न जा सकतेवाला, जिसे नाम लेकर न वता सर्वे । द सहे ख ् करके वोला न जानेवाला, जो सतलबसे कहा जा न सकता हो। ८ दिचिणीय, जनूबी। ग्रवाचाता (सं क्ली ) १ श्रयोग्य कामे, नाका-विल काम। २ श्रञ्जीलता, मुह्य, गालीगुफ्ता। ग्रवाचिरिम (सं॰ पु॰)१ स्त्रीका मधोदेम, योनि। श्रवाल, पावान देखी।

भवाजिन् (वै॰ ति॰) वाद्यामिनो वाजिनः, नञ्-तत्। १: मूर्खे, वैवक्षूफ्। (पु॰) २ अनुसम अध्व, ख्राव घोड़ा।

श्रवाजी (हिं॰ वि॰) १ शब्दकारी, श्रावाज लगाने-वासा।

श्रवात (वै॰ त्रि॰) नास्ति वातं हिंसनं यत। १ श्रिहं सित, जो मारा न गया हो। २ श्रश्रव्क, जो स्यान हो। ३ जीता न हुश्रा, जो फ्तेइ न हुश्रा हो। ४ वायुश्चा, विह्वा।

"बनन्नवातः पुरुद्दत इन्द्रः।" (सक् ६११८१।) 'बनाता चग्रप्तः।' (सायव) भवातित (सं वित् ) अधः पतित, नीचे गिरा हुआ। भवातुल (सं वित् ) फूला न हुआ, जो बादीसे स्जा न ही।

खवादा, वादा देखी।

श्ववादिन् (सं॰ ति॰) न वादो, वद-ियनि । १ श्रविरोधी, मुखालिफ्त न करनेवाला। २ श्रव-दनगील, भान्त, भगड़ा न लगानेवाला।

भवाध ( सं॰ ति॰) नास्ति वाधा यत्र। वाधा-शुन्य, श्रनरीत, श्राफ़तसे श्रतग।

भवाध्य (सं॰ वि॰) नज्-तत्। वाधाने श्रयोग्य, निषेध न सनने या वाधा न माननेवाला, जी रोजनेसे न मानता हो।

भवान (सं॰ क्ती॰) अव-अन-अस्। १ अष्य फालादि, स्वा भेवा वगुरहा (पु॰) २ खासप्रकास, सांस लेनिका काम।

धवान्तर (सं कि कि ) धवगतमन्तरं सध्यम्, प्रादि-समा । १ प्रधानके मध्यगत, बड़ेके बीवमें पड़ा हुआ। ३ प्रसङ्क्रमसे डलापित, बातके सिलसिलेसे निकला हुआ।

भवान्तरिष् (सं स्ती ) भवान्तरा द्योरियो-र्मध्ये दिक्। दो दिक्के मध्यस्थित कोण वा दिक्, कम्पासका दरमियानी सुल्का।

श्रवान्तरदिया, भवानरिष् देखी।

सवान्तरदेश ( सं॰ पु॰ ) बीचनी प्रान्तका स्थान, दरमियानी जगह।

अवान्तराम् (वै॰ अव्य॰) मध्य, वीच, दरमियान्। अवापित (सं॰ ति॰) वप्-णिच्-क्त-पुक्, नञ्-तत्। १ आरोपित, जो बोया न गया हो। २ केदन न किया हुआ, जो काटा न गया हो। खवापितधान्य (सं॰ क्ली॰) न वापितं धान्यम्, नञ्-तत्। रोपित धान्य, लगाया हुआ धान। राज-वक्षमके मतसे वापितकी खपेचा श्रवापित धान्यमें गुक् श्रव्य होता है।

अवास (सं॰ वि॰) अव-आप्-ता। प्राप्त, दस्तयाब, जो हाथ आ गया हो।

अवासवत् (सं क्रिः) १ ग्रहण करते या सेते हुये, जो पाया ते रहा हो। २ रखता हुन्ना, जो पास रहा हो।

श्रवासव्य (सं॰ त्रि॰) घव-घाप्-तव्य । प्राप्तव्य, जो लानायाकमाना हो ।

भवासि (सं॰ स्ती॰) भव-माए-सिन्। प्राप्ति, इासिस।

अवाय्य (सं॰ ति॰) अव-आए-खत्। १ प्राघ्य, मिलनेवाला। न वाय्यम्, नञ्-तत्। २ वपनवे अयोग्य, आरोय्य, जिसे बो न सर्वे, जो लगाया जाता हो। (अञ्य॰) अव-आए-छाप्। ३ पानर, हासिल होनेसे।

अवास ( सं ॰ क्ती ॰ ) न वासम्। १ दिविष,
दाहना। र अनुकूल, राजी। ३ थोभन, खूब स्रत।
अवाय ( सं ॰ पु ॰ ) अव-इन्-अञ्। १ प्रवयम,
अजो। "बनवार्य किमीदिन।" कन् शरण्यार ( ति ॰ )
२ अनुकूल, राजी। ( हिं ॰ ) ३ धनिवार, कहर।
अवायी ( हिं ॰ स्ती ॰ ) आगसन, आसद, पहुंच।
अवायी ( हं ॰ स्ती ॰ ) न वार्यते जलेन गमनावात ; व-आधारे घञ, नञ्नत्। १ नदी प्रभृतिकाः
पूर्वेपार, दरया वग्रेरह्नका नजदीकी किनारा।
नास्ति वारी गमनस्य वारण्यतः। २ प्राधैना भित्र,
जो बात अर्ज् न हो। "श्वतनीरवारतः।" स्व रण्यस्थः
अवारजा ( फा ॰ पु ॰ ) १ पत्रविश्रेष, कोई बही।
इसमें असामीका जोत, जमाखर्च, याददान्न, गोशवाराः
वग्रेरह जिखा जाता है।

भवारण (सं० स्ती०) मृ-णिच्-स्युट्, भमावे नञ्-तत्। १ निषेधका भभाव, सुमानियतकी भदममी-जदगी। (ति०) नास्ति वारणं यतः। २ निषेध-भून्य, जिसकी सुमानियत न रहे।

अवारणीय (सं कि कि ) न वारणीयम्। १ निषेष किया न जानेवाला, जिसे रोक न सकें। २ दमन किया न जानेवाला, जिसे दबा न सकें। (पु॰) अस्माध्य रोग, मर्ज-लादवा।

श्रवारतस् (वै॰ श्रव्य॰) इस तफ् को, इस श्रोर। श्रवारपार (सं॰ पु॰) श्रवारमर्वाक् तीरं पारश्वो-त्तरीरश्वते स्तोयस्य श्रश्-श्राद्यच्। उभयक् समुद्र, वहर-श्राज्म।

ष्रवारपारीण (सं वि वि ) श्रवारपारं गामी ख। १ घारम, पार उतरनेवाला। २ सामुद्रिक, वहरी। श्रवारिका (सं क्ली ) नास्ति वारि यव, वहुनो॰ कप्। धान्यक हक्त, धनियेका पौधा। 'श्रवरिका' पाठ भी देखनेंमें श्राता है।

श्रवारिजा, भगरना देखी।

प्रवारित (सं॰ ति॰) न वारितम्। १ प्रनिषिद्धं, जिसकी मुमानियत न रहे। २ प्रनिवारित, जो दबाया न गया हो।

भवारितद्वार (सं॰ व्रि॰) द्वार खुला रखनेवाला, जिसके दरवाला बन्द न रहे।

भवारितव्य (सं॰ ति॰) निषेध करनेके श्रयोग्य, जो रीका जान सकता हो।

भवारी (हिं॰ स्ती॰) १ लगाम, बागडोर। २ तट, किनारा, मोड़। ३ भाननिवृत, मुंहका हिद।

श्रवारीण (सं॰ वि॰) श्रवारं गामी छ। पारग, पार उतरनेवाला।

भवार्थ (सं ० वि०) नज्तत्। १ श्रनिवार्थ, जिसे हटा न सर्के । २ श्रवारकीय, रोका जा न सकने-वाला।

भवावट (सं॰ पु॰) १ कुण्डगोलकादि। २ दितीय पिताकट के खनाबीया स्त्रीसे जात पुत्र, जो लड़का दूसरे बाप भीर भएनी जातिकी भीरतसे पैदा हो। Vol. II. 78 श्रवावन् (सं पु॰) श्रोण्ड्-विनिष्। श्रव-सारका, चोरा श्रवाश्य (सं वित् ) श्रनिभिष्ठेत, जिसकी खाडिश न रहे।

ग्रवास, पानास देखी

अवासस् (सं॰ वि॰) नास्ति वासी यस्य। वस्त्रहीन, नग्न, दिगम्बर, नङ्गा, कपड़े न पहने हुआ। अवासिन् (सं॰ वि॰) न वासी, नञ्-तत्। निवा-सगीस भिन्न, जो बागिन्दा न हो।

प्रवास्तव ( सं॰ क्षी॰ ) नज्-तत्। १ मिथा, भूठ। २ प्रयथार्थ, उत्तर-स्तर।

भवासु (वै• ति॰) ग्रहिवहीन, सामकान्, जिसकी घर न रहे।

अवाहन (वै॰ ति॰) वाहनविहीन, वेसवारी। अवाहा (सं॰ ति॰) न वाहाम्, वह-खत्। १ वहन करनेको असम, जिसे से जान सकें। २ भीतरी, जो वाहरी न हो।

श्रवि (सं॰ पु॰) श्रव-इन्। १ नेष्ठ, मेड्। २ सूर्य। १ पर्वत। ४ नाथ। ५ सूषिता। ६ नस्य सः। ७ श्रानन्द वृत्त, श्रानका पेड़। ८ वायु। ८ प्राचीर। (स्त्री॰) १० लच्चा। ११ ऋतुस्रती स्त्री। १२ सोस श्राननेकी साफी। (वै॰ त्रि॰) १३ श्रच्छा।

भविक (, सं० पु०) भविरेव खार्चे का। भवेः कः। पा १ । शारश १ अविधव्दार्घ, भविधव्दका भर्छ। २ मिष, भेड़ । "गमारियामिवाविका।" (सक् १।१२६।१) (क्ली०), ३ हीरक, हीरा।

श्रविकट (पु॰) श्रवीनां संघातः श्रवि-कटच्। संघाते कटच् वक्तव्यः (पा श्रवेश्चर चू वे वार्तिक) १ सेष समूह, मेड्का भुग्छ। (वि॰) न विकटम् वि-कटच्। २ श्रविश्वाल, छोटा। ३ श्रविस्तार, जो फैला न हो। 8 श्रवराल, जो भयद्वर न हो।

अविकटोरण (सं॰ पु॰) अविकटे मेषस वाते देय: उर्षः मेषः। राजाको मेष रूप करदान, राजाको । मेड् हो माजगुजारी देना।

भविकत्यन (सं ... वि ॰ ) श्लाचाश्च्य, स्नेह न रखने वासा। श्रविकल (सं० व्रि०) नञ्-तत्। १ व्याकुल न रहनेवाला, जो वेचैन न हो। २ पूर्ण, भरा-पूरा। ३ नियल, चिन्ताश्चा, श्रान्तः। ४ श्रविसम्बादी। श्रविकल्प (सं० क्षी०) विकल्पताश्चा, नियित। श्रसन्दिग्ध, सन्देहसे रहित, जिसे किसी तरहका सम्देहन रहे।

भविकार (सं० पु॰) नज-तत्। १ विकारका श्रमाव, दोषका न रहना। (त्रि॰) नास्ति विकारो यस्य। २ विकारश्रून्य, विकाररहित, निर्दीष, जिसमें ऐव न हो।

ज्ञविकारिन् (सं व्रि ) नज्-तत्। विकार न करनेवाला, जो विकारजनक न हो।

**प्रविकारी (स'० पु०)** चिकारिन् देखी ।

श्रविकायं (सं कि विक) नञ्च-तत्। विकार्यं श्रून्य, जिसके परिणाममें कोई विकार्यं न रहे। विकार्यं दो प्रकारका होता है। किसी वस्तुके पूर्वं प्रकृतिका एक दम विनष्ट हो जाना अर्थात् भवस्थान्तर प्राप्त कर सेना श्रीर गुणका कुछ परिवर्तन होना।

श्रविकत (सं॰ बि॰) प्रक्ततगुणयुक्त, जो पव-स्थान्तरित न हुषा हो, जो विगड़ा न हो। किन् श्रविकति (स्त्री॰) विकारका श्रभाव।

अविक्रान्त (सं॰ त्रि॰) १ अतुलनीय, जो बराबरी करने लायक न हो, अनुपम। २ दुवेल, कम-जोर।

प्रविक्रियः ( सं ० ति ० ) नञ्च बहुती । विकार ग्रन्य, जिसमें विकार न लगा हो, वेदाग्।

अविक्रीत (संति॰) नश्च्तत्। जो विक्रीत न हुआ हो। जो वैचान गया हो।

अविक्रीय (सं० वि०) नज्-तत्। विक्रयके अयोग्य, जो वेचने सायक न हो।

द्यविचत (सं॰ वि॰) नज्तत्। द्यविनष्ट, जो चोज खराब न इयो हो, ग्रह, खच्छ।

पविचित (सं० ति०) नास्ति विशेषेण चितं चयो यस्य। विशेष रूप चयशून्य, जो प्रधिक नष्ट न हुआ हो। रंगाणो पविचितं। सक्। प्राक्शण

ग्रविचिष (सं वि ) विचे स् न शक्यं चिष-क।

विचिप्तं करनेमें अथका, जो पागल कर न सकता हो।

श्वविचीष, पविचित देखो।

श्विगत (सं० पु०) १ जो विगत न हो। २ श्रज्ञात, जाननेके श्रयोग्य। ३ श्रनिर्वेचनीय, जिसका वर्षन न हो सके। ४ नाश श्र्न्य, जिसका नाश न होता हो, नित्य।

श्रविगन्धा, श्रविगन्धिका ( सं॰ स्त्री॰ ) श्रजमसा इन्ह, कोई पेड़।

यविगर्हित ( सं ॰ वि॰) नज्-तत्। धनिन्दित, जिसकी निन्दा न की जा सके, प्रशंसनीय।

श्वविगीत (सं॰ चि॰) नज्तत्। श्रनिन्दित, प्रशंसनीय।

श्रविग्न (सं॰ पु॰) विज-क्ष, नज-तत्। १ कम-रख। २ करमदैन दृष्ट। ३ पानी श्रांवला। ४ जो उद्विग्न न रहता हो।

श्रविग्रह (सं॰ व्रि॰) नास्ति विग्रहो समासवाकां यस्य। १ व्याकरणोक्त जिस परमें नित्य समास रहे। नास्ति विग्रेषकपेण ग्रहो यस्य। २ भन्नात, जो विग्रेष कपसे जाना न गया हो। नास्ति विग्रहो मूर्ति यस्य। ३ मूर्तिग्रुस्य, निरवयद, निराकार, जिसके ग्ररीर न हो। ४ मीमांसकोक्त विग्रहग्रूस्य देवता, परमेश्वर।

श्रविम्न (सं॰ पु॰) विहन्यतेऽस्मिन् वि-हन-घनार्थे-का विम्नः, नञ्-तत्। १ विम्नाभाव, विम्नकी घदम मौजूदगी। नञ्-बहुन्नी॰। २ विम्नश्र्न्य, जिसे किसी तरहका विम्न न हो। (श्रव्य॰) ३ विम्नाभावसे।

चिवात (सं• पु॰) विचातका समाव, विच्नता न

श्रविचल्चण (सं० त्रि०) वि-चल्च-स्युट् विचल्चणम्। नञ्-तत्। श्रपटु, सन्द, सूर्व, वेवकू,फ, जी विच-ल्लाग हो।

भविचन (सं०पु०) ख़िर, भचन, भटन, जो विच-नित न हो।

श्रविचाचित (वै॰ व्रि॰) चल-यङ्-िक किन् वा; प्रतिग्रयेन चाचिरित्रः, ततो नञ्-तत्। श्रीक्राय चलन- रहित, जो बहुत च्यादा चलता न हो। 'घुवःश्विष्ठावि-चाचलिः। (च्रव् १०।१७३।१।)

श्विवचार (सं १ पु॰) १ श्वन्याय, श्वत्याचार।
२ श्रज्ञान,श्विवेक। (ति) नज्-वहुत्री॰। ३ विचारश्रूच, जिसे विचार न रहे, सूर्वे, वेवकू, फ़ा श्रवीनां
नेषाणां चारो यत्न बहुत्री॰। ४ जहां में इ चरता
हो। न विगतश्वारो दूतो यस्य। ५ दूतयुक्त, जिसकी
स्टायादि रहे।

श्विवचारित (सं० व्रि०) नज-तत्। श्विववेचित, विना विचारा, जिसके विषयमें कुछ विचारा न गया हो।

अविचारिन् अविचारी देखी।

श्रविचारी (सं० पु०) १ विचारहीन, श्रविवेकी, वे समभा। २ श्रत्याचारी, श्रन्यायी। (स्त्री०) श्रविचारियी।

- भविचाखा ('स'॰ वि॰) न विचाखाम् भन्यथाकाये .नज-तत्। स्थिर, ठद्वरा, टिका।

भविचेतन ( वि॰) विशेषेण चेतनो प्रादि तत्, ततो नज्-बहुत्री॰। १ संज्ञारहित्, बदहोश, वैहवास। २ विज्ञानरहित। ''वदन्वविचेतनानि।'' चक् पर॰।र।

षविच्छित (सं• स्ती॰) नज्तत्। १ षविच्छेद, जिसका विच्छेद न इश्रा हो। २ सन्तत, जो बीचमें खासी न हो। ३ षटूट, निरन्तर सगातार, जो टूटा न हो।

• भविच्छेद (सं॰ पु॰) भ्रभावे-नज्-तत्। १ विच्छेदका भ्रभाव। (ति॰) नज्-बहुब्रो॰। २ विच्छेदग्रृन्य। श्रविद्य (सं॰ ति॰) भनिपुण, जो प्रवीण न हो। श्रविद्यात (सं॰ ति॰) नज्-तत्। श्रद्यात, जो श्रच्छी तरह जाना न हो, श्रनजाना, वेसममा-व्सा।

अविद्यात (सं वि ) विद्याता जीवस्तदिलक्षणः। परमेखरः।

श्रविद्येय (सं वि ) दुर्द्धेय, जाननेके श्रयीग्य, जी जाना न जा सके।

श्रविडीन (सं० ली॰) नज्-तत्। पचियोंका सम्मुख दिशामें गमन। चित (सं वि वि ) चनिता। पालित, जो पाला गया हो। रिचत, रचा पाये हुये।

श्रवितत् (वि॰) विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा, जो इच्छाने मुताबिन, न हो।

श्रवितत्करण (सं॰ पु॰) १ पाश्रपत दर्शनके श्रनु-सार कर्म जो श्रन्थ सतवालीं के विचारमें निन्दित हो। २ जैनशास्त्रानुसार कार्याकार्यकी विवेचनामें छिद्दरन पुरुषकी तरह लोकनिन्दित कर्म करना। ३ विरुद्धाचरण।

श्रवितय (सं वि ) असत्य, मिया, भूठ। श्रवितय (सं क्षी ) नञ्-तत्। १ सत्य। (वि ) १ सत्यविशिष्ट, जिसमें सत्य रहे।

ष्रवितङ्गाषण (सं०प्र०) व्याइत भीर निर्येक प्रव्हींका एचारण, उलटा•सुलटा कहना, भण्ड-वण्ड वकना।

श्रवितिकते (सं वि ) १ तर्कशून्य, जिसमें तर्क न किया गया हो। २ निःसन्दे ह, विना तर्कका। श्रवितक्ये (सं क्षी) तर्कयितुमयक्यम्। नञ्-तत्। तर्क करनेको श्रयक्य, जिससे तर्क हो न सके। श्रवितारिन् (सं ० ति ०) वितारो वितरणं श्रस्त्रस्य दृति, नञ्-तत्। ठहरनेवाला, टिकावू, स्वियां छीप्। श्रनपायिनी। श्रवितारिणें हते: चक् प्रश्रहा

भवित्व (सं॰ ति॰) भव-त्वच्। रच्चक, रचा करने-वासा।

श्रवित्त (सं० वि०) विद् त्त-नञ्-तत्। १ भविख्यात, जो मश्रहर न हो। नञ्-बहुवी०। २ धनरहित, धन होन, निर्धन, जिसके धन न रहे।

श्रविति (सं॰ स्त्री॰) विद-तिन् श्रभावे नञ्-तत्। १ लाभका श्रमाव, श्रलाभ। २ श्रानाभाव, श्रानका न होना। (ति॰) नञ्-बहुत्रीः। ३ श्रानश्रूत्य, जिसके श्रान न हो। ४ लामश्रूत्य, जिसको लाभ न हो।

प्रवित्यन (सं॰ पु॰) न विश्वेषेण त्यन्यते रसायना-दिषु त्यन्-कर्मणि वाहु॰ का, नन्-तत्। पारद, पारा। प्रविधुर (सं॰ वि॰) व्यथ-उरच् सम्प्रसारणं किञ्च। नन्न-तत्। प्रवियुक्त, वियोगशून्य, निसे वियोग न

ष्रविद (सं • वि • ) मृखं, बनजाना : भविदग्ध (सं० वि०) कचा, जो जला या पका न हो। अविदाहिन् (सं वि ) न विदाही, नज्-तत्। १ असन्तापक, जो किसीको सन्ताप न दे। २ अदा-इक, जो किसीको न जलावै 1 भविदित (सं॰ ब्रि॰) न विदितम्, नज्-तत्। अज्ञात, जो जाना न गया हो। १ प्रमिम्बर। २ चप्र-कट, गुप्त,। ग्रविदुग्ध (सं क्ली ) ६-तृत्। मेषी दुग्ध, भेड़का दूध। श्रविदूर (सं क्षी ) न विदूरम्, नञ्-तत्। १ समीप, मुर्बे। ( ति०) २ निकटस्य, नजदीकी। अविदूरतः (सं ॰ अव्य ॰) ्निकट, पास, नज्दीक। श्रविदृष्य .. (सं॰ ली॰) मिषीदुग्ध, मेड्ना दूध। चविद्रस (सं क्री) चवेमेंचा दुग्धम्, चवि दुग्धे द्रसच् न घत्वम्। मेषोद्रुख, भेड्का दूध। अविद (सं वि ) विधान हुआ, जो छेदा न गया हो। श्रविद्वकाणी, श्रविद्वकाणी देखी। प्रविद्यक्तिका, प्रविद्यक्षी देखी। 12 (1) अविद्यक्तर्थी (सं · स्त्री · ) पविद्यः निश्चिद्रः पर्ये एव कर्णी यस्याः बहुत्री॰ स्तीलात् डीप्। पाठा नामक न्तता, इरच्योरीः। 'पाठान्वष्ठाविद्यक्तवीं स्थापनी ये वसी रसा। · एक्षष्ठीला पाप्चेखी प्राचीना विनितक्षका॥' (भार) श्रविद्वह्य् (सं वि ) सर्देद्रष्टा, सबको देखनेवाला। अविद्ववर्ष ( सं॰ लि॰ ) सुप्रसिद्ध, मशहर,। जिसके नामपर दोग् न लगे। विकास करते । १११ वर्ष वर्ष श्रविद्वा (सं क स्त्री के) दिष्टिर्श्वाराव्ययन्। ) 🚟 🕟 अविद्य (भं विष्) १ स्मूर्त, विवन, मा ३ वि-

द्यांसे संबद्ध नं रखनेवासा, जी प्रत्मसे सरोकार न

रखता हो विन्य अनुसन्ति वि सन्तान । प्राप्ति ।

अविद्यमाम (सं वि । विदिद्या कर्तरि णामच्

ष्रविष्या (सं•स्त्री•) प्रवयें हिता धविष्यन्।

युयिवन्त, जूहीका पेड़ान क्रिक्त क्रिक्त

ततो नञ्तत्। १ अनुपस्थित, गैरहाजिर।
२ असत्, नेस्तनाबृद।
अविद्या (सं • स्त्री • )ः न विद्या विरोधे नञ् तत्।
विद्याविरोधिनी, अज्ञान, ज्ञानाभाव, अहम्मति, में हीः
ऐसा ज्ञान । अधाजानमिव्याहमतिः क्षियाम्। (पमर)
विशेष विवरक अवस्था अन्दर्भ देखी।

न्यायके मतसे ज्ञानाभावको अविद्या कहते हैं।
सांख्यादिके मतसे, यह ज्ञानका विषयीभूत प्रागमाव
ज्ञान अनागतावस्था है। यह अवस्था प्रस्तोक
अविद्या अस्मिता इत्यादि रूपसे पांच प्रकारकी है। इस
अविद्याको नैयायिक लोग अदृष्ट कह कर स्त्रीकार
करते हैं। चिष्किविज्ञानवादी कहते हैं, कि वाह्य
वस्तु, नहीं है। केवल उसका चिष्कि ज्ञान होता है।
वाह्य वस्तु न रहनेपर भी मिष्याज्ञानरूप अविद्यादारा
सव वाह्य वस्तु हो कल्पित होती है। सांख्यवादी उस
यह कहकर दोष देते हैं, जो कोई वस्तु हो नहीं
है, ऐसी अविद्या किसीका वस्त्रक नहीं हो सकती।
इसीस अद तवादियोंमें अविद्या न रहनेपर वे लोग वह
नहीं होते। जैसे खप्रमें देखी इदं रस्त्रीस प्रकृत
वस्त्रन नहीं प्रहृता। यहां भाष्यकारने एक प्रापत्ति
उठाई है।

'न विरोधी न चीत्यसिन वन्धी न च साधनः। न सुसुच् नेने सुक्ष इत्ये या परमार्थता॥ वन्यनीची सुखं दुःखं सीडापित्तय नायया। खन्ने यथात्मनः ख्यातिः संख्युतिनेतु वासावी॥" (भाष्य)

उत्पत्ति नहीं, वसन नहीं एवं उसका साधक नहीं, मुसुन्न नहीं, मुत्त भी नहीं । सप्तमें प्राव्यविष-यक प्रान होता, फिर उसकी स्मृति मात रह जाती है। परन्तु वह जिस, तरह वास्त्रविक नहीं, उसी तरह प्रविद्याद्वारा वन्यन, मोच, सुख, दु:ख एवं मोह की उत्पत्ति होती है। वास्त्रवमें यह सब कुछ भी नहीं है।

ं अतएव वन्धनादि विषयपर कोई विरोध न रह गया। अन्तर्भे भाष्यकारने यही कहकर समाधान किया, वैसा होनेस विज्ञानदारा अहै तः ( जीव धीर परमाकाका एकल ) अवणके बाद्ध वन्ध निव्वतिके

लिये योगाभ्यासका विरोध हो जाता है। कारण, पहले ही यदि. वस्य मिथा ठहरनेका ज्ञान उत्पन हो, तो वस मोचनके निमित्त लोग वहु आयाससाध्य योगा-दिका अनुष्ठान किस लिये करते हैं। वेदान्ती कहते हैं. कि अविद्या ज्ञानविरोधो अज्ञान-रूप अपर पर्याय-धारी पदार्थ विश्रेष है। यह श्रविद्या सूलाविद्या एवं तूलाविद्या भेदसे दो प्रकारकी है। उसमें हिरखगर्भ नामक मूलाविद्या एवं प्रतिजीवमें नाना माया नामक तुलाविद्या है। यह माया मुलाविद्याकाही काम है। इसीरे उसे अविद्या भी कहते हैं। अतएव 'घविद्यको जीवः' प्रधात् जीव मायाविश्रष्ट है, भाषमें ऐसा ही लिखा हुआ है। जिनके अन्त:-करणमें तस्वज्ञानकी उत्पत्ति होती है. उन्होंकी प्रविद्याविसुत होती है। इसिचये प्रविद्यानिवत्तं व्यक्ति ही मुक्तिलाभ करते हैं। अतएव एककी सुति होनेसे दूसरेकी नहीं होती। वैदान्तीमतसे वस्य एवं मोचनी ऐसी ही व्यवस्था निरुपित हुई है। वैशिषिक श्रविद्याको विपर्ययका संश्यकान कहते हैं। भीर वह दुन्द्रियदोष एवं संस्कारदोषसे उत्पन्न होता है, यही उन लोगोंका विखास है। वे लोग ऐसी मीमांसा करते हैं, कि वातिपत्तादि-जनित यरीरकी श्रपटुता ही इन्द्रियदोष है। संस्कार-दोष विशेष शास्त्रादिनी शदर्शन इन्हीं दोनों दोषोंसे मिथाज्ञान उत्पन्न होता है।

षविद्रिय (वै॰ ति॰ ) १ करशून्य, विकिराया। २ घनीभूत, ठोस, जो पोला न हो।

श्रविद्रिया (सं॰ स्त्री॰) वि-द्रा कुत्सायागती वि श्रीणादिकः। विद्रिः निन्दा न विद्रिः श्रविद्रि श्रिनिन्दा तां याति पति या-विच्। १ प्रश्रस्त । २ श्रिनिन्दा-गामी, जो निन्दा न पाये। "श्रविद्रियामिद्यितिसः।" श्रव् ११४६।१९४।

षिवद्दता (सं॰ स्ती॰) मूर्खंता, वेवसू.फी, लाइस्सी। श्रविद्दान् (सं॰ पु॰) मूर्खं, नाखांदा, जो दल्म-दार न हो।

श्रविदिष् (सं० ति०) पृणा न करनेवाला, जो नफ्रत न रखता हो।

Vol. II. 79

श्रविद्वेष ( सं॰ पु॰) न विद्वेष:, श्रभावे विरोधे वा नञ्-तत्। १ विरोधका श्रभाव, श्रनुराग, इसदकी श्रदममौजूदगी, सुहव्यत। (ब्रि॰) नास्ति विद्वेषो यस्य, नञ् वहुत्री॰। २ विरोधशून्य, सुहव्यती। श्रविष (सं॰ त्रि॰) नास्ति विधा प्रकारो यस्य, नञ् वहुत्री॰ गीणे इस्तः। प्रकारशून्य, वैतरह, जिसमें कोई सिफ्त न पार्थे।

श्रविधवा (सं॰ सी॰) न विगतो धवः पतिर्यस्याः, नञ्-वद्दत्री॰। सधवा, सुद्धागन, जो रांड न हो। श्रविधा (सं॰ स्ती॰) श्रमावे नञ्-तत्। प्रकारका श्रमाव, तरहकी भद्ममीजूदगी।

श्रविधान ( सं॰ क्ली॰ ) न विधानम्, श्रभावे नञ् तत्। १ विधानका श्रभाव, तरीके को श्रदममी जूदगी। (वि॰) नास्ति विधानं यत्र यस्य वा। २ विधान-श्रान्य, वेतरीके ।

श्रविधानतः (सं० श्रव्य०) विना विधान, वेतरीके,। श्रविधि (सं० पु०) न विधिः, श्रभावे नञ्-तत्। १ विधिका श्रभाव, कायदेकी श्रदम मौजूदगी। (वि०) नञ्-वहुत्री•। २ विधानश्र्न्य, वेतरीके,।

ग्रविधिपूर्वेक (सं॰ त्रि॰) विधिविरुड, वेफायरे, जटपटांग।

चिन (सं॰ पु॰) चनित रचित यज्ञम् यथाविध्य-नुष्ठानेन। चध्वयुँ, यजुर्वेदज्ञाता, यागकर्ता।

श्रविनय ( सं॰ पु॰ ) न विनयः, श्रभावे नञ्-तत्। १ विनयका श्रभाव, श्रज्ंकी श्रदममीज्दगो। विरोधे नञ्-तत्। २ दुर्नय, दुर्नीति, वदमाशी। (बि॰) नञ्-वहुत्री॰। ३ विनयश्रृन्य, नाशायिस्ता।

श्रविनश्चत् (सं॰ वि॰) नष्ट न होनेवाला, जो सर

श्रविनखर (सं॰ ति॰) विरोधे-नञ्-तत्। १ श्रवि-नाशी, चिरस्थायी, खाजवाल, सुदामी, जो कभी मिटता न हो। (पु॰) २ जूटस्थ परमेखर।

श्रविनाभाव (सं॰ पु॰) विना व्यापकसृतिन भावः स्थितिः, नजो भावेन सम्बन्धात् स्थि न पश्चिति, श्रसुर्य-मण्डो द्रित वत् श्रसमर्थ-समा॰। व्यापकस्थितिको श्रनु-रोबी सलारूप व्याप्ति, व्याप्य श्रीर व्यापक भावसम्बन्ध।

श्रविनाभाविन् (सं॰ त्नि॰) व्यापकं विना न भवति,
भू-िणिनि श्रविनाभाववत् शाक् श्रसमर्थे समा॰।
व्याप्य, जिसमें कोई चोज घुस जाये।

भविनासृत ( सं॰ दि॰) व्यापनं विना न सूतम्, 'स्रविनाभाववत् भानि॰ श्रसमधे-समा॰। व्याप्त, मामूर, घुसा हुआ।

श्रविनाम ( सं॰ पु॰) रचा, विनामका स्रभाव, चिमामका, नेस्तनाबूदीकी घटम-मीजूदगी।

श्विनाशिन् (सं वि वि ) न विनश्वित, वि-नश-िष्नि, नञ्-तत् । श्विनश्वर, नित्य, साज्वास, सुदामी। श्विनाशी, श्विनाशिन् देखो।

श्रविनासी (हिं॰वि॰) १ प्रविनामी, लाज़वाल। (पु॰)२ ईखर।

श्रविनिगम (सं॰ पु॰) न्यायविरुद्ध सिद्धि, मन्ति-वृति ख्लाफ् नतीजा।

श्रविनिर्मोत (सं ० ति ०) छूटसे खाती, जिसमें कुछन छुटे। श्रविनिवर्तिन् (सं ० ति ०) पश्चाद्पद न होनेवाला, श्रागे बढ़नेवाला।

श्रविनीत (सं कि कि ) न विनीतम्, नज्तत्। १ विनयश्र्न्य, नाशायिस्त । २ श्रशिचित, मूर्खं, वेवसू, फ.। ३ कुत्रियासत्त, वुरे काममें लगा हुशा। ४ उद्दत, बखेड़िया। 'श्रविनीतः समुख्तः।' (श्रमर)

श्रविनीता (सं॰ स्ती॰) कुलटा स्ती, व्यभिचारिणी, का श्रीरत भली न हो।

श्रविनीय (सं॰ पु॰) वि-नी-क्यप् निपातनात्; नज्तत्। १ कल्कभिन्न, जो श्रोषधियोंका निचीरा रस
न हो। २ पिष्ट श्रीषध भिन्न, जो कूटी पीसी दवा
न हो। ३ पापभिन्न, जो पाप न हो। (ति॰)
नास्ति विनीयो यस्य, नज्- बहुत्री॰। ४ चूर्ण
श्रीषध-ग्रन्थ, जिसमें कूटी-पीसी दवा न रहे।
प् पापश्रन्थ, विग्नाह। (श्रव्थ॰) ६ विनय न
वार, वे श्रज्, गुज़ारे।

श्रविनेय (सं वि ) विनेतुमश्रक्यम्, वि नो श्रकार्थे यत् ततो नञ्-तत्। दुर्दमनीय, कदृरः। श्रविन्धा (सं पु ) राचस विशेष, कोई राचस। यह रावणका एक मन्त्री रहा।

त्रविन्ध्या (सं॰ स्त्री॰) विन्धपादनि:स्रता नदा विभिष, कोई दरया।

यविपित्तावरचूर्य (सं॰ क्ली॰) यस्त्विपत्ताधिकारका चूर्य, यामू म. यह मेहेकी तुर्यी पर दिया जाता है। विकटु (सीठ, मिर्च, पीपज), विमजा (य्रांवजा, हर, बहेरा), सुस्तक, वीज, विड्ड्रज, एवं एला पव सबको बराबर-बराबर ले कूट-पीसके छान डाले। फिर सबके बराबर इसमें जवङ्ग डालना चाहिये। यन्तमें विव्च र्यं सबसे दूना डाल पीछे सबके बराबर चीनो छोड़े। इस चूर्यको चिकने बरतनमें रखते यौर अस्त्विपत्तपर भोजनके यादिमें मधु या छत मिलाकर खाते हैं। (रक्षेन्द्रसार्वंग्रह)

अविपक्क (सं० ति०) अपक्क, कचा, जो पका न हो। अविपक्क बृद्धि (सं० ति०) अनुभवर हित, वैतजर्वा, जिसे वक्क फियत न रहे।

श्रविपच (सं क्षि ) श्रव्धुश्च्य, वेदुश्मन्। श्रविपट (सं पु ) श्रवीनां विस्तारः, श्रवि विस्तारे पटच्। मेषका विस्तार, जर्णामय वस्त्र, जनी कपड़ा। श्रविपत्तिकरच्णे, श्रविपित्तकरच्णे देखो।

द्यविपद् (सं॰ स्ती॰) ऐखर्यं, ग्रानन्दः मङ्गत, खुगः हाली, ग्रमनचैन।

अविपन्न (सं० ति०) १ अप्रताड़ित, जिसके चोट न लगे। २ विशुद्ध, ख़ालिस, साफ़।

भविषयेय ( सं॰ पु॰) विषयेयका भ्रभाव, सिन्न-सिन्नेबन्दी।

श्रविपश्चित् (सं कि ति ) न विपश्चित्, विरोधे नञ् तत्। विचारश्चा, श्रविवेती, नाखांदा, वेवक् पा । श्रविपात (सं पु ) विशेषेण पच्यते फलरूपेण, वि-पच-घञ् ततो नञ्-तत्। १ धपरिपात, वट्हज्मी। २ फल रूपसे धपरिणत धर्मे श्रीर श्रधमे प्रस्ति। श्रविपाल (सं कि ति ) श्रवीन् पालयित, श्रवि-पा-गिच-ल-:। मेषणालक, गड्रिया।

णिच्-ल-:। मेषपालक, गड़रिया।
श्रविपत्तक ( सं॰ पु॰) चूर्णविशेष। यह श्रकः
पित्त रोगको दूर करता है। बिविपतिकरचर्ण देखे।
श्रविपुल ( सं॰ ब्रि॰) न विपुलम्, विरोधे नन्न

तत्। च्द्र, क्षोटा, नाचीज्।

अविष्र (वे॰ पु॰) अभिधावी, जी पूजन न करता । हो। "भविष्रोवा यदिवयदिषेः।" सक्ष्य (१।६।

चित्रसष्ट ( सं॰ ति॰) न विप्रसष्टम्, विरोधे नज् तत्। निकटस्य, नज्दोक्षी, जो दूर न हो।

तत्। । नवाटस्त, गर्भस्ता, स्तूर्यस्तित्। । नवाटस्त, गर्भस्तित्रां स्रविषयं स्रविषयं स्रविषयं स्रविषयं स्रविषयं स्रविषयं स्रविषयं स्रविषयं स्रविष्यं तत्। १ स्रविष्यं स्रविष्यं। १ स्रविष्यं स्रविष्यं स्रविष्यं। १ स्रविष्यं स्रविष्यं। निष्यं स्रविष्यं। निष्यं। न

पर्विप्रया ( सं॰ स्त्री॰ ) १ म्यामानता, सावां। २ म्बेतानताचुप, सफ्रेट बेल।

श्रविद्वत (सं विष्ठ) न विद्वतं नष्टम्, नज्-तत्। श्रविनष्ट, जो विद्ववयुक्त न हो। राजशून्य युदका नाम विद्वव है।

श्रविभन्न (सं॰ व्रि॰) वि-भज-त्न, नञ्-तत्। १ विभागरिहत, जो बंटा न हो। श्रविभन्न वस्तुने सामीको भी श्रविभन्न कहते हैं। "श्रविभन्न विभन्न व स्विप्टाः स्वावर समाः।" (कृति) २ संस्टप्ट, मिला हुश्चा, जो श्रनग न किया गया हो। ३ श्रभिन, एक। ४ भेट-रहित, एकभावापन। ५ श्रव्याहत्त। ६ श्रविरा-स्नत, जो निकाला न गया हो।

श्रविभावित ( सं॰ व्रि॰) न विभावितम्, नज्-तत्। १ श्रविचित, जो जद्मप्र किया जा न सवी। २ श्रविन्तित, विना विचारा।

श्रविश्वत (सं॰ ति॰) वि-सुच्-ता, नञ्-तत्। १ जो सृत्त न हो श्रर्थात् सृत्तिलास न कर सके. वह। २ कनपटी, जावाल उपनिषद्ते अनुसार यह मह्मका स्थान है। ३ काशीचित्र। काशीखर्डमें लिखा है, 'न विस्तां शिवायां वदिवस्तां ततो विदः।" श्रर्थात् श्रिव श्रीर शिवाके परित्याग न करनेसे काशीको श्रवि-सृत्त कहते हैं। ४ सूर्वा (मह्मरम्भू) श्रीर चितुका (दाड़ी)का सध्यवर्ती स्थान। कोई कोई काशीके निकटस्य गङ्गातटसे पांच कोश पर्यन्त स्थानको श्रविसृत्त-चेत्र कहते हैं।

श्रवियोग (सं॰ पु॰) श्रभावे नव-तत्। १ वियो-

गका सभाव। विरोधे नञ्-तत्। २ संयोग, सिलाप। (वि॰) नास्ति वियोगो यस्य नञ्-बहुत्रो॰। ३ वियोग-श्रुन्य, संयुक्त।

श्रवियोगत्रत (सं॰ क्ली॰) खासिना श्रवियोगजनकं व्रतम्, श्राक॰ तत्। किल्किपुराणके श्रतुसार एक व्रत, जिसके करनेसे खासीका वियोग नहीं होता है. श्रवेधव्यत्रत। यह त्रत श्रयहायण श्रक्त-त्रतीयाको किया जाता, इसमें खियां स्नान श्रीर चन्द्र दर्शन करके टूध पीनी हैं।

श्रविरण (वैश्क्षोः) विरमणं विनाशः, नञ्नत् विदे नस्य तुक्। १ श्रविनाशः। २ श्रविगतरणः। ३ संग्राम नाशः। "न मोऽनिरणाय पूर्तोः" सक् ११११६४॥६। श्रविरत (संश्क्षाः) विरम् भावे क श्रनुनासिक लोपः विरामः नञ्-तत्। १ विरामका श्रभाव, सतत, निरन्तर, श्रनवरत, श्रश्चान्त, सन्तत, श्रनिश, नित्य, लगातार सत्तेऽनवरताश्चानस्नताविरतानिशम्। (श्वनरः) यह सब शब्द क्रियाविश्रेषण्मे प्रयुक्त होता है। (तिश्) कर्तरि क्र नञ्-तत्। २ विश्वामश्चन्य, सन्तत कार्यसे श्रनिवृत।

श्रविरति (सं॰ स्त्री॰) विरामो विरति:, वि-रम्
भावे किन् श्रभावे नञ-तत्। १ निवित्तिका श्रमाव,
जीनता। २ विषयासिक्त, विषयादिक्तें स्थिरिक्तता,
विषयमें तृष्णाका होना। ३ विरामका श्रमाव,
श्रमान्ति। (ति॰) नास्ति विरति: यस्य नञ् बहुत्री॰। ४ विरामगून्य। जैनशास्त्रानुसार धर्मे-श्रास्त्रको मर्योदासे रिवत वर्ताव करना। यह वन्ध नके चार हेतुश्रीमें एक श्रीर वारह प्रकारका होता है। पांच दन्द्रिणविरति, एक मनोविरति श्रीर

श्रविर्धा, श्रव्या देखो।

यविरतः ( सं॰ ति॰ ) नञ्-तत्। घन, सघन, निविड्, सिना हुमा, मध्यविच्छे दरहित। यव्यविच्छत्र।

यविराम (सं॰ पु॰) ग्रभावे नञ्-तत्। १ विरामका
ग्रभाव, पुरसतकी यदम सौजूदगी। २ ग्रविच्छेद,
जगाव। (ब्रि॰) नास्ति विरामा यस्य। नञ् बहुबी॰। १ विरामयून्य, सन्ततः निरन्तर। श्वितिह (सं वि वि वे न वि तहं। नज्-तत्। १ विरोध श्रूच, जो वि तह न हो। २ अप्रतिकृत, अनुकूत, सुवाफिल,। ३ एक व्रस्वावस्थित। ४ वन्सनरहित।

श्रविरोध (सं० पु०) न विरोधः, नञ्-तत्। श्रवेर, श्रविद्वेष, एकत्र श्रवस्थान, त्रिवादका श्रभाव-श्रनुकूलता, मेल, श्रगति, सुवाफ़िकत, साधम्धं, समा-नता श्रविरोधी। (वि०) की विरोधी न हो, श्रनुकूल, मित्र, हित।

भविलचण ( सं० व्रि० ) विलचणी विजातीयः, नञ्-तत्। भविजातीय, जो दूसरी जात न हो, भेदक धर्मभून्य।

श्रविलच्य (सं॰ ति॰) नास्ति विश्वेषण खच्यां व्याजः उद्देश्यं यरव्यं वा यस्य, नज् बहुत्री॰। १ व्याजश्र च्या, कपटसे रहित। २ उद्देश्यश्र च्यां ३ शरव्यश्र च्या, जो सिकार न हो। ४ प्रतिकारश्र च्या, जिसका प्रतिकार हो न सके। (श्रव्य) ५ उच्चा न करके, निशाना न बैठाकर।

भविलास्वत (सं० ति०) वि-लवि-ता, नञ्-तत्। विलस्वश्र्न्य, त्वरया युत्ता (अव्य०) गोन्न, सत्वर, चपल, जन्द।

श्रविना (सं॰ स्त्री॰) श्रविं सेषं साति पतिलेन गरहाति श्रवि-ना-न-स्त्रीत्वात् टाप्। १ मेषी, भेड़ी। (त्रि॰) नास्ति विनं यत्न नञ्-बहुत्री॰। २ गर्ते॰ श्रम्म, नहां गड़ा नही।

श्रविलास (सं॰ पु॰) न विलासः, नञ्-तत्। १ विलासका श्रभाव। २ श्रप्रकाश द्वावभाव श्रादि कलाका श्रभाव। ३ लीलाका श्रभाव। (ति॰) ४ द्वाव-भावादि रहित।

प्रविलोकान, भवनोकन देखो।

श्रविविचित (सं वि ) नञ्-तत्। बोलनेमें श्रनी-पि्सत, जो तात्पर्यंके विषयीभूत न हो।

श्रविवर (संश्रातिशः) न विवरम्, नन्न-तत्। १ विवर न होनेवाला, जो छिद्र न हो। (तिश्र) नास्ति विवरं यत, नन्-बहुत्रीशः २ नीरम्। ३ धनः। १ गर्तश्रान्य।

श्रविवाचा (सं ली ) नास्ति विशेषेय वाचो

मन्त्रादिर्धेत् नञ्-बहुत्रीः। श्राम्निष्टोम यज्ञका श्रेष दशम दिन, इस दिन यज्ञ करनेवाला कोई समन्त्र कर्मादि न करे, ऐसा श्रुति स्मृतिमें निषेध है।

अविवाद (सं पु पु ) विक् दो वादः वाकां व्यव-हारविशेषय विवादः, श्रभावे नञ्-तत्। १ विक् द वाकाका श्रभाव, एक वाका। २ व्यवहार विशेषका श्रभाव। ३ विरोधका श्रभाव। (ति ) नञ्-बहुती । ४ विक्द वादादि श्रन्य, विवादरहित, निविवाद।

श्रविवाहित (सं कि ) विवाहसन्त्रातोऽस्य विवाहितम्, नञ्-तत्। श्रनूढ़, कारा, जो व्याहा न हो। विवाहित पुरुष यदि किसीसे प्रसत्त हो, तो उस स्त्रीको सी प्रविवाहित कहा जायेगा।

श्वविवाहिन् (सं श्रिश्) १ विवाह न करनेवाला, जो यादी न करता हो। २ विवाह सम्बन्धीय, ग्रादीसे ताज्जुक रखनेवाला। ३ विवाहार्थे निषित्त, जो यादी-के लिये मना हो।

श्रविवित्त (सं॰ वि॰) न विवित्तम्, नञ्-तत्। १ श्रमम्पृत्त न होनेवाला, जो श्रलग न हो। १ एकी-भूत, गंठा इश्राः १ श्रविवित, नापावा। ४ जनाकुल, श्राबाद, जो उजाड़ न हो। ५ श्रविवित्ती, जो परहेज, गार न हो।

श्रविक्तिह्य् (सं॰ त्नि॰) श्रसम्पृत दृष्टिसे न हेखने वाला, जो सबको बराबर देखता हो। जी प्रहव इस ससारमें सम्पूर्ण पदार्थको ईम्बरका रूप समक्त भेद-भावसे नहीं देखता, वही श्रविविक्तह्य् कहाता है।

श्वित्व (सं पु पु ) सिषशृङ्गी, सेढ़ासींगी।
श्वितिक (सं पु ) विवेक: विश्रिषेण ज्ञानस्,
श्रमावे नञ्-तत्। विश्रिष ज्ञानका श्रभाव, श्रविवेचना,
श्वितृष्यकारिता, वेवण प्री, नादानी। श्रविवेक ही
विषम श्रापद्का प्यान है श्रधीत् श्रविवेचनासे ही
श्रतिश्रय श्रापद् श्राती है। नैयायिकोंका मत है—
श्रम्थीन्य तादाक्षम श्रारोपके हेतु विश्रेष ज्ञानका श्रभाव
श्विवेक कहाता, जैसे श्रक्तिमें रजतका ज्ञान है।
वास्तविक श्रक्ति रजत नहीं होती। ऐसे स्थान पर
श्रतादाक्षममें तादाक्षमञ्जान गंठता है। इसी हेतु
विश्रेष ज्ञानका श्रभाव मिय्याज्ञान होनेसे प्रविवेक

कहाता है। सांख्यवादी समस्ताता, बन्धोन्य तादा-क्षत्र ज्ञानरूप सिच्याज्ञान ही अविवेक है। (ति॰) २ विवेकश्रन्य, वेवक्, प्र, गंवार।

चिववेवतात (सं कि कि चिववेचनासे किया हुआ, जी वे-सोचे समभे ही।

श्रविवेकता ( सं॰ स्क्षी॰ ) श्रविवेचना, वेवनू, प्री,

प्रविवेकत्वं (सं॰ स्ती॰) पविवेकता देखी।

श्वविवितान् (सं॰ ति॰) विविचक देखी।

यविवेकी, भविवेचक देखी।

भविवेचक (सं॰ वि॰) नञ्-तत्। कर्तव्याकर्तव्य विवेचनारहित, जिसे सला-दुरा समस्त न पड़े।

भविवेचना (सं॰ स्त्री॰) भविवेकता. वेवक्रूफ़ो, नादानी, भना-बुरा समक्त न पड़नेकी हानत।

भविवेन (वे॰ वि॰) वि-वेन पुंसि संज्ञायां घ, नञ्तत्। १ दक्काशील, अविगतकास, यथाकास,
खाडिशसन्द, चाह रखनेवाला। "पिश्ल मनस्विवेनम्।"
कक्षारश्रार। २ सिधावी न होनेवाला, जो चलः,
सन्द न हो। (अव्य॰) ३ दक्काशील होकर, खुशीखुशी।

भविशङ्क (सं० ति०) निभेय, वेख्रीण, निडर, जिसे शङ्कान रहे।

भविश्वा (सं॰ स्ती॰) न विश्वेषण शङ्गा, श्रभावे नल्-तत्। विश्वेष शङ्गाका श्रभाव, एतवार, भरीसा। श्रविश्वित (सं॰ वि॰) वि॰श्वित कर्तरि कां; विशेषण शङ्गा सन्द्रातोस्थेति तारकादित्वादितच् वा, ततो नल्-तत्। विश्वेषक्प शङ्गारिहत, जिसे खीफ न स्ति। श्रविश्वस्तृ (वै॰ वि॰) नल्-तत्। श्रमिता, विश्व-सनमें सकुश्व, जो यज्ञमें भक्षी भांति पश्चवध्व कर न

पविधिर (सं॰ क्लो॰) सूर्यावर्तका फल, लटजीरेका

भविग्रुद (सं वि ) विरोधे नञ्सतत्। १ विग्रुद न होनेवाला, जो खालिस न हो। २ ग्रुपवित्र, नापाक।

भविग्रंडि (सं॰ स्त्री॰) विरोधे नञ्-तत्। ग्रंडिके Vol. II. 80 विपरीत, दोष, नापाकी, छुवाक्त । पश्चिष्णाचार्यका
सत है, कि सीमादि यज्ञमें पश्च एवं यवसुद्गादि वीजकी
नाश्चका कारण होनेसे श्रविश्विद्व हिंसादोषकी साधिका
ही कही जायेगी। ज्योतिष्टोमादिमें यज्ञके लिये
कोयी प्रधान श्रपूर्व एवं पश्चादि हिंसाजनित दुरहष्ट
निकलता है। किन्तु श्रल्प प्रायश्चित्तसे ही वह दुरहष्ट मिट जाता है।

श्रविशेष (सं॰ पु॰) न विशेष:, श्रभावे नज्-तत्। १ मेदन धर्मेना श्रभाव, श्रभेद। २ ऐसा, एनां। (त्रि॰) नास्ति विशेषो यत्र यस्य वा। ३ विशेष-श्रन्य, तुला, वरावरः।

पविशेषत्र (सं॰ ति॰) विशेषं न जानन्ति, विशेष-न्ना-का। विशेषानभित्र, भेदक-धर्मानभित्र, जो ज्यादा जानता न हो।

श्रविशेषित (सं ० वि०) न विशेषितम्, नञ्-तत्। जिसमें श्रन्य वस्तुसे विशेषक्ष भेद न डालें, जो दूसरी चीजसे ज्यादातर श्रलग की न गयी हो।

श्रविश्वान्त ( सं॰ व्रि॰ ) वि-श्रम-त दीर्धलं मस्य नलञ्च, ततो नञ्-तत्। विरामरिहत, सन्तत, जो रुकता या यकता न हो।

ग्रविञ्चिष्ट (स'॰ ब्रि॰) विरोधे नञ्-तत्। विञ्चिष्ट न द्योनेवाला, जो मिला न द्यो।

विखिभन (वै॰ ति॰) सव वस्तुमें व्याप्त न होने-वाला, जो सब चीजमें भरा न हो।

चित्रवित्र (वै॰ ति॰ ) प्रत्येन स्थानमें प्रज्ञात, जो इरेन जगह मानुम न पड़ता हो।

अविखसनीय (सं ति ) विश्वस् अनीयर्, नञ्-तत्। विखास करनेके अयोग्य, जो एतवार करने जायक न हो।

त्रविखस्त ( सं॰ व्रि॰ ) नञ्-तत्। विखासको योग्यतासे हीन, सन्दिग्ध, एतबारको लियाकृतसे खालो, जो एतबारी न हो।

प्रविखास ( सं॰ पु॰:) ज विखास:, प्रभावे नञ्-तत्। १ विखासका प्रभाव, सन्देह, एतवारकी पदम-मीज्दगी। (वि॰) २ विखासग्रन्य, वेएतबारः जिसे कोयो एतवारी न सम्भे। अविखासा (स'० स्त्री०) चिरप्रसूत गो, जो गाय

त्रविश्वासिन्ः (सं० ति०) न विश्वसिति, विश्वस्-ः शिनि। विश्वास न करनेवाला, जिसे एतबार न श्राये।

अविखासी, चिवशासिन् देखी।

श्विष (सं १ पु ०) श्ववित रहादीन् जनान् वा, श्वव रचिष कर्तरि टिषच्।१ समुद्र।२ राजा। ३ श्वाकाश। (कि॰) ४ रचक, रखवाला। ५ विषशून्य, जुइरसे खाली।

श्रविषता (सं० वि०) न विषतां विश्विष्टम्, नञ्-तत्। श्रमंत्रम्, श्रमंयुत्त, जो लगा या मिला न हो।

च्यविषम (सं वि वि ) न विषमम्, विरोधे नञ्-तत्। १ विषम न हीनेवाला, सम, हमवार, जो नाह-मवार न हो। २ संयुत्त, मिला हुमा। ३ सुगम, सीधा, जिससे मानि-जानेमें कोई खटका न रहे।

श्विविषय (सं° पु॰) न विषयः, नञ्-तत्।
१ श्रगोचर, गुम हो जानेको द्वालत । २ श्रपतिपाद्य
माया, दुनियाको भूठो चीज्। ३ श्रतुपस्थिति, गुर
हाजिरो। (ति॰) ४ श्रद्ध्य, गुम। ५ दिन्द्रयातीत, मालूम न होनेवाला।

श्विषयीकरण (सं॰ क्षी॰) वृथा चेष्टा, बेकामका

श्विषद्य (सं वि वि ) न विश्वेष सहाम्, नञ् तत्। १ सद्य करनेकी श्रमका, जो सद्दान जाता हो। (श्रव्यः) २ सद्य न करके, वे बरदाश्व किये। श्विषा (सं क्लीः) १ श्रतिविषा। २ निर्विष-दृण, जद्दार। यह घास दिमालयपर उत्पन्न होती है। इसमें सफोद कन्द निकलता है। कन्दको जतपर श्विसकर लगा देनेसे सांप-किच्छूका ज़हर उतर जाता है। श्रविषा सुस्तक जेसा श्वाकार रखती है।

श्रविषाद (सं॰ पु॰) १ प्रसन्तता, श्रानन्द-मङ्गल,

खुशी, चैन-चान। (ति॰) २ प्रसन्न, खुश।
श्रीवष्टका (सं॰ पु॰) श्रमावे नज्-तत्। १ श्राच-स्वासाव, श्राययका श्रमाव, पनाहकी, श्रदसमीजूदगी। (ति॰) नज्-बहुती॰। २ श्रास्थ्यनश्रन्थ, वेसहारा।

भविष्ठ (वे॰ ति॰) श्रतिशयेन प्रविता रिचता, भवित्य रचक, बड़ा मुद्दाफ्ति, २ श्रतिशय प्रमन्त, निद्दायत राजी। ३ श्रतिशय ध्यान देनेवाला, जो बहुत गीर करता हो।

"यो चर्चतो ब्रह्मकविमविष्ठः।" ऋक्। ७। २८ । धु।

श्रविष्या (वै॰ स्त्री॰) श्रव-गती-इसुन्, श्रविगति-मिच्छिति स्त्रच् भावे श्र स्त्रीतात् टाप्। १ श्रमिलाष, खाडिशा। २ गमनिच्छा, जानेकी तबीयत। "मिवण-मनु ब्रतं।" स्वं २।३८।३।

श्रविष्यु (सं॰ ति॰) श्रविष-क्यष्-छ। रश्चा करः नेको स्च्छा रखनेवाला, पालनकाम। "माला म्रा अविष्यवः।" क्षक् मा ४५। १३।

श्रविस् (सं∘क्षी॰) श्रव-भावे-दसुन्। १ रचण, हिफा∙ जृत। २ गति, चाल।

यविसंवाद (सं॰ पु॰) न विश्वेष संवादः प्रभावे नञ्-तत्। १ प्रमाणके धनुसरणका घभाव, सुबूतके मुवाफ़िक न चलना। न विसंवादः विरोधे नञ्नत्। २ प्रमाणका अनुसरण, सुबूतको हमराहो। ३ ययार्थे विषयार्थक, वाजिब बातका मानना।

स्रविसंवादिन् (सं॰ त्नि॰) न विसंवदित णिनि विरोधे नञ्-तत्। १ प्रमाणानुयायी, सुवृतपर चलनि-वाला। २ यथार्थवादी, वाजिब बोलनेवाला। ३ सफल पदार्थ, पता पाये हुआ।

श्रविसर्गिन् (सं॰ व्रि॰) संलग्न, चगा हुआ, जो कोड़तान हो।

श्रविसोड़ ( सं॰ क्षी॰ )ं श्रवे हुँग्धम् श्रवि-सोडच् न षत्वम्। मेघी दुग्ध, भेड़का दूध।

अविस्तर (सं॰ ति॰) विस्तारश्र्स्य, छोटे मिक्-दार या दायरेवाला, जो फैला न हो।

श्रविस्तार (सं॰ पु॰) विस्तारका श्रभाव, इस्तै-मालकी श्रदममीजूदगी।

अविस्तीर्ष (सं वि ) सङ्घुचित, श्रनियुक्त, वि-स्ताररहित, छोटा, फैला न हुश्रा, सिक्कड़ा हुश्रा, जो काममें न लगा हो।

चविस्तृत (सं॰ वि॰) चुद्र, संबम्न, मिला इम्रा, जो सटा हो। - श्रविखेल (सं॰ क्षी॰) महाभारतीत याम विशेष। उद्योग पर्वमें श्रविखल प्रसृति पांच श्रामका उन्नेख विश्रा है।

- प्रविसाष्ट ( सं॰ वि॰ ) न विश्वेषेण साष्ट्रम्, नज्-तत्। प्रसाष्ट्र वाक्य, जो साफ् न बोला गया हो।

पविसारण (सं क्ली ) न विसारणं श्रभावे नज् तत्। १ विसारणका श्रभाव, याद न रहनेकी ग्रदम-मीज्दगी। २ सारण, याद।

श्वविद्यात (सं व्रि ) न विद्यातम् नञ्-तत्। भूला न दुधा, जो विद्यात न हो।

श्रविस (सं॰ वि॰) पूतिगन्ध रहित, जिससे साफ़ बून निक्ते।

प्रविद्यत (सं कि ) चवरीधशून्य, जी रोका न गया हो।

श्वविद्यतमित (स'० ति०) गमनमें श्वरोध न रखने-वाला, जिसे जानेमें रोक न रहे।

श्वविद्य (हिं•वि॰) १ विद्यु न द्योनेवाला, जो ट्रान दो, श्रखण्ड, श्रनखर।

श्विष्ट्येतक्रत् (सं पु ) ह्यंति प्रेपाकर्मी हित यास्तः । ह्यंगितकान्त्रोः कान्तिरिमलाषः । विन्द्येतीऽभिलिषतः । श्विह्यंतीऽन भिलिषत इत्यर्थः । ताद्य क्रत् कर्म यस्य । १ श्वन-भिलिषतकर्मा, जो श्वभिलाषि काम न करता हो । २ इन्द्र । "यनाविष्ट्यंतक्रती श्वभितान् ।" श्वक् १ । ६१ । २ । 'ह श्विष्ट्यंतक्रती श्री हितक्रमीनन्द्र ।' (स्वय्य)

भविहित (सं॰ त्रि॰) न वैदादि-शास्त्रेण विहि-तम्, नज्-तत्। १ निषिद्ध, जिसे शास्त्र न करने-को कहे। २ श्रक्तत, जो किया न हो। श्रविर्हितम् ६-तत्। ३ भेड़का हितकर। (पु॰) ४ श्यामाक घास।

मिविझ्ता (सं॰ त्रि॰) वि-ष्ट-वा छतच् कि च तेन न गुणः नञ-तत्। ऋहिंस्य, हिंसाके श्रयोग्य, जो सारने लायका न हो। "वाहि चलमाविद्युतम्।" च्यक् १।८८१। 'मविद्युतम्।' (साप्रण)

श्विहरत् (है॰ वि॰) पतनश्र्ना, जो फिसलता या गिरता न हो। अविश्वत (सं वि ) विरोधे नञ्-तत्। १ व्याकुत न होनेवाला, जो वेचैन न हो। २ खस्म, तनदुरुस्त । अवी (सं • स्ती ॰) अवत्यात्मानमन्यस्पर्धात्। अव रचणि विव्यक् विव्यो हैं:। उज् हा १५८। इति दे। १ ऋतुमती स्ती, रजस्त्वला स्ती। २ वनजुलस्म, जङ्गली कुल थी। 'ग्वोर्गारी रजस्त्वला।' (चित्रानकी हरी)

श्रवीकाश (सं॰ पु॰) वि-काश-भावि-धञ् उप-सर्गदीर्घः प्रकाशः तती नञ्तत्। १ प्रकाशका श्रभाव, रोशनीकी श्रदससीज्दगी। (ति॰) नञ्-बहुन्नी॰। २ प्रकाशशन्य, श्रम्धेरा।

श्वीचण (सं क्षी ) न वीचणम् नज्-तत्। १ दर्भः नका श्रभाव, देख न पड़ना। (ति ) नज्-वडुत्री । २ दर्शनश्रम्य, जो देख न पड़ता हो। श्रवीनां ई सर्णं ६-तत्। ३ मेषका दर्शन, भेड़का देखना। श्रवीचित (सं ति ) न वीचितम् नज्-तत्। श्रद्ध, जो देखा न गया हो। भावे क्ष श्रभावे नज्-तत्। (क्षी ) २ वीचणाभाव, दर्शनाभाव। श्रविना मेषेण ईचितम्। ३-तत्। ३ मेषदृष्ट, जो भेड्से देखा

गया हो।

अवीची, अवीचि (सं पु - स्त्रो ) वयति सततं चलति वेज् - इंच् िखा। न वीचिः वीची वा, नज्-तत्। १ जो वस्तु त्रेणो या क्तार न हो। २ जो तरङ्ग या लहर न हो। २ अवकाश भिन्न, जो शै मीका न हो। ४ स्खभिन, आराम न होनेवाली चौन्। ५ भनत्य, वड़ी चीज़। ६ एक नरका। भागवतके पश्चम स्कन्धमें उक्ष नरकका विशेष विवरण लिखा है। (ति ) ७ नास्ति वीचिस्तरङ्गो यह। तरङ्ग्य न्य जलाभय, लहरसे खाली।

श्रवील (सं वि ।) नास्ति वीलसस्, नञ्-वहुती। १ वीजश्र न्य फलादि, बदली, केरा प्रस्ति, वेतुष्य । (स्ती) २ द्राचा, किश्रमिश्य । (वि ) ३ वीजका श्रनाधायक, जो वीज न रखता हो । नञ्-तत् । ४ श्रप्रशस्त, ख्राव । ५ श्रद्धरोत्पादनके श्रयोग्य, तीन वर्षका वीज जिससे कीपल निकल न सके। (सी) वीज शक्र तजास्ति यस्य नञ्-वहुती। । ६ श्रक्रहीन, क्रीवादि, नामदे। ७ कारणश्र न्य, निर्मू ल, वेंजड़। (पुं॰) प्योगधास्त्रोक्त निर्वीं चित्त हित्तिका परिणाम निरोध, योग भिन्न भन्यत्र चित्त हित्ति निवारण।

भवीजक (सं॰ वि॰) १ वीजग्रून्य, तुख्मसी
खाली। २ पवनरहित, जो बोया न गया हो।

भवीजधर्मी (सं॰ ति॰) वीजका धर्म न रखने-वाला, जो तुख्मकी ख्सलतमे खाली हो।

भवीजा (सं॰ स्त्रो॰) गोस्तनीसह्यगुण द्राचा, कियमिय। भवीत (सं॰ क्षी॰) न वीतं चित्तादवगतम्, नज्-तत्। श्रनुमान, फ्रजं, श्रन्दाज्।

पवीद्रम्थ (सं क्ली ) मेषीद्रम्थ, भेड़का दूध। पवीसूत (सं क्ली ) मेषीसूत, भेड़का सूत। पवीर (सं कि ) न वीरम्। १ जो वीर न छो। २ जो वलवान न छो। वीर: पुतादि स नास्ति यस्य नञ्-बद्दती । २ पुतादिश्र न्य, जिसके खड़का वग्रै रह न रहे।

श्रवीरमी (वै • स्त्री • ) भवीरहम् देखी।

भवीर विश्व स्ती ) प्रतका अभाव, पिसरकी भदममौजूदगी, वालबचे का न होना।

भवीरहन् (वै॰ ति॰) मुनुष्यवध न करनेवाला, जो भादमियोंको सारता न हो।

भंबीरा (सं॰ स्ती॰) १ पुत्र श्रीर पितसे रहित सी, जिस शीरतके लड़का श्रीर खाविन्द न रहे। २ स्वतन्त्र 'स्ती, श्राजाद श्रीरत।

पवीर्थ (वै॰ ति॰) निर्वेत्त, प्रभावरहित, कमज़ोर,

पवी ह (हिं० वि०) श्रमय, निखर, जो खरता न हो। पतु (सं० ति०) श्रव-छ। जो हविद्वीरा तपेण करता ही। "भवीवाधिखाननृष्यः ग्रियासुयिश्वया खर्वा।" स्टक् १० ११३२। प्र। ध्वी हिंकि सर्पयतः। भवतेरीणादिक छप्रस्थः।" (सायण)

पबुक (सं॰ पु॰) हाग, बकरा।

धहुक (से प्रिंग) ह्यांति समन्ताद्वप्राप्नीति, ह-कक् ततो नञ्-तत्। १ स्थाभित्र, जो हिरण न हो। नास्ति ह्याः पावरकः स्था वा यस्य यत्र वा, नञ्-बहुतीः। स्थाप्तिः स्थापि खाली। ३ हिंसक रहित, सहां खंखारं जानवर न रहे। ४ समा, रास्ते। प्रचित, महफ् ज़। (क्ती॰) ६ रचा, शान्ति, हिफा--ज्त, मेल। 'प्रणो यक्कतादहक'।' कक्ष, १। ४८। १५।

श्रवच (सं कि ) वच्च गून्य, दरख्तसे खाली। श्रवचक, बन्च देखी।

अविजन (वै॰ ति॰) इन्त न करनेवाला, सञ्चा, जी अपने दोस्तको वक्त पर छोड़तान हो। यह शब्द आदित्यस्का विश्वषण है।

शवत (वै॰ ति॰) १ श्रमित हत, जो रोकान गया हो। २ श्रधीन न बना हुआ, जो दबाया न गया हो। २ श्रमिवीचित, जो चुनान गया हो। ४ श्रर-चित, जो बचाया न गया हो।

श्रवित (सं स्त्री) वित्तर्वर्तनादिः, नञ्-तत्।
१ स्थितिका श्रभाव, न उद्दर्ग की हालत। १ जीविकाका श्रभाव, रोजीकी श्रदमसीजूदगी। १ विवरणका श्रभाव, तफ्सीलकी श्रदमसीजूदगी। (ति)नास्ति वृत्तिः स्थित्यादियंस्य। १ स्थितिहीन, बेठिकाना। ५ जीविकाश्र न्य, वेरोजगार। ६ विवरणरहित, वेतफ्सील।

श्रव्या (सं क्रिका ) अनिस्थल, भरम-मीनूद्रगीः। श्रव्या (सं श्रव्यः) क्रतनार्ये होकर, सफलतासे, कामयानीके साथ।

ष्रहयार्थं ( सं॰ त्नि॰ ) क्वतकार्यः, सफलमनोरयः,-कामयाव ।

अवद (सं॰ पु॰) पुष्पवृत्त्वभेद, किसी किसका फूलदार पेड़।

षदिबन (सं॰ क्ती॰) नास्ति हिंदः लाभरूपः-यिसान्, नज्-बद्द्वी॰; श्रेषादिभाषेति वा काप्। हिंदिहीन स्तूषधन, स्ट्से खाली जमा। (ति॰) २ हिंदिहित, न बढ़नेवाला। ३ व्याज न रखनेवाला, जिसपे स्ट्र न लगे।

श्रव्य (वै॰ ति॰) न वधेते, व्रध-कर्तरि क। व्रिष्धः श्रूत्य, बेबाढ़। 'पणीरश्रदा श्रव्या प्रयमान्।" मन् अश्रव्या श्रव्याष्ट (सं॰ स्त्रो॰) श्रभावे नञ्-तत्। १ व्रष्टिका श्रभाव, बारिशको श्रद्धमीजूदगो। २ दुर्भिच, कहत। (पु॰) नास्ति व्यष्टिवैषेणं यस्मात्, नञ्-५-बहुनी०।।। ३ व्रष्टिश्र न्य सेव, जो बादल बरसता न हो। प्रहिष्टिसंस्थ (सं॰ पु॰) नास्ति हर्ष्टेर्षणस्य संस्थाः संवेगो यस्मात्, नञ् ५-बहुत्री॰। यति वेगसे न वरसनेवाला मेघ, निविड् मेघ. हर्ष्टिसे पूर्वेकालवर्ती गसीर मेघ, जो वादल ज्यादा वरसता न हो।

प्रवृष्ट (सं पु॰) वीड देव-विशेष; बीड देव-तार्वोकी एक खेणी।

ष्रवृहत्. (सं ॰ वि ॰ ) विरोधे नज्-तत्। वहिंदिन, चुद्र, क्रोटा, जो बड़ा न ही।

श्रवेत्रक (सं वि ) श्रवेत्रते विश्वेषेणालोकयति, श्रव-देत्र-खुल्। १ दर्शक, देखनेवाला। २ पर्यालोचक, मुवायिना करनेवाला। ३ श्रायव्ययादिका श्रध्यत्त, श्रामद-खर्चका हिसाब रखनेवाला।

श्रवेचण (सं॰ क्षी॰) घव-देच-खाट्। १ दर्भन, टेखभाल। २ पर्यालोचन, मुवायिना। ३ घवधान, गौर। ४ प्रतिजागरण, चौकीदारी।

श्रवेचणीय (सं॰ ति॰) श्रवेचारते, श्रव-ईच-श्रनी-यर्। १ दर्भनीय, देखने लायक्। २ श्रास्रोचनीय, सुवायिनेके काविस।

भवेचा (सं॰ स्ती॰) भव-ईच भावे-म्र-टाए। १ दर्भन, देखभातः २ भवधान, गौर, ख्याल। ३ पर्यालोचना, सुवायिना।

भविचित (सं॰ ति॰) अव-इच कमेणि ता। १ दृष्ट, देखा-भावा। २ पर्यां बोचित, मुवायिना किया हुआ। भविचित (सं॰ ति॰) अवेचते, अव-इच-दृच्। १ दर्भक, देखनेवाला। २ पर्यां बोचक, मुवायिना करनेवाला।

श्रविचिन्, वने चिर देखी।

श्रवेचा ( सं॰ वि॰ ) श्रव-ईच कर्मणि खत्। १ दृष्य, देखने लायक्। २ पर्यालोचनीय, जांचने काविल। (श्रव्य॰) च्यप्। ३ देख या विवेचना करके, गौरके साय, सुवायिनेके सुवाफिकः।

भवेज ( हिं॰ पु॰) एवज्, वदला।

भवेणि (सं कि कि ) १ गूँ थान हुआ, जो मोड़ मोड़के बनाया न गया हो। २ लहरदार न होनेवाला, जिसमें दरयाकी तरह लहरें न उठें। यह शब्द भलकका विशेषण है।

Vol. II. 81

श्रवेदनाच (सं॰ ब्रि॰) वैदनां न जानाति; श्रवे-दना चा-का, श्रसमर्थ-समा॰। वेदनानभिच, जो दर्दको जानता न हो।

भ्रवेदयान (सं० ति०) भ्रज्ञान, नादान, जो जानता न हो।

श्रवेदविद् (सं॰ पु॰) वेद न पढ़नेवाला व्राह्मण। श्रवेदविहित (सं॰ ब्रि॰) वेदमें न मिलनेवाला, जो वेदमें पाया न जाता हो।

श्रविदि (सं॰ स्ती॰) विदिवेंदनम्, श्रभावे नल्-तत्। १ ज्ञानाभाव, इत्सको श्रदम-मौजूदगी। विदिः परिष्कृता सूमि: सान मवति, नल्-तत्। २ श्रपरि-ष्कृता भूमि, साफ् न की इर्द ज्मीन।

श्रवेद्य (सं॰ त्रि॰) विद्यते ज्ञायते, विद कर्मणि खत्ततो नञ्-तत्। १ श्रज्ञेय, जाना जा न सकने-वाला। विद लाभे खत्, नञ्-तत्। २ श्रलभ्य, नायाव, जो सिल न सकता हो। ३ व्याहा न जाने-वाला। (पु॰) ४ गोवला, गायका बळ्डा।

यवेद्या (सं॰ स्त्री॰) अविवाह्या स्त्री, जिस औरतसे गाटी हो न सके।

श्रवेनत् (वे॰ ति॰ ) श्रज्ञान, वेहोग, जिसे क्षक मालूम न पड़े।

श्रवे ते ( सं ० वि ०) नास्ति वेला सीमा यस्य यव्न वा, नज् चहुवो ०। १ सीमारिहत, बेहद। २ निर्म-र्याद, बेदज्जत। (पु ०) ३ घपलाप, भूठ, दलाकी पोशीदगी।

अवेला (सं॰ स्ती॰) १ गुवाक चृषे चर्वितपूरा, स्पारीका दोइरा। 'बवेलक प्रत्ये सादवेला पूर्व कृषेतः।' (विष्य) नवेला, नञ्-तत्। २ अप्रशस्त काल, वुरा वक्त,। ३ अनुचित काल, नासुनासिब वक्त,। चलित भाषामें शेष वेलाको ही अवेला कहते हैं।

भवेश ( हिं॰ पु॰ ) १ आवेश, जोश, भड़का। २ चैतन्य, पुरतौ, होश। ३ भूतावेश, ग्रीतान्का साया।

अवेष्ट ( सं॰ त्रि॰) अव-यज-क्र अव-इष-क्र वा। १ नाधित, नेस्तनावृद। नास्ति वेष्टा यत्र, नज्-. वहुत्री॰। २ वेष्टनरहित, खुला, जो बंधा न ही। श्रवेष्ट (वै॰ स्त्री॰) यज्ञ द्वारा प्रायस्ति, जो शान्ति यज्ञसे हो।

भवैतनिक ( ६० वि० ) वेतनग्रुन्य, बेतनग्वाह, अनरेरी, जो वगैर उजरत काम करता हो।

श्ववैदिक (सं ० ति ०) वैदसे सम्बन्ध न रखनेवाला, जी वैदमें न हो।

श्रवैद्य (सं वि ) वैद्य न होनेवाला, जो तबीब न हो। श्रवैष्ठ (सं वि ) विधेरागतं तत भागतिमिति श्रण्, ततो नज्-तत्। विधिमें न होनेवाला, निषिद्ध, बेकायदा।

भवेषच्य (सं क्ती ) विधवायाः विगतसत्तर्गः भवः, भवार्थे च्यञ् स्रभावे नञ्-तत्। पतिराहित्याभाव, सधवावस्था, सोहाग, भ्रहवात।

श्रवेमत्य (सं क्ती ) वैमत्यं श्रनेतमत्यम्, श्रभावे नञ्-तत्। १ मतभेदाभाव, ऐकमत्य, रायमं फ्क् का न पड़ना। (ति ) नञ्-बहुत्री । ३ ऐकमत्ययुक्त, हमराय।

श्रवैयात्य (सं॰ ली॰) वियाती धृष्टः भावाधे ध्रञ् श्राद्यची दृद्धिः ततो नञ्-तत्।१ धाष्ट्रप्रीभाव, इकड़ीका न होना। २ सल्जल्व, श्ररमिन्दगी। (ति॰) नास्ति वैयातं यस्य, नञ्-बहुत्री॰। ३ सल्जल्व युन्न, लज्जा-विशिष्ट, श्रमीला, जो ठीठ न हो।

अवेर (सं क्षी ) वैरं विरोधः, नञ्-तत्। १ विरोधः का स्रभाव, दुश्मनीकी घटममीजूदगी। (ति ) नास्ति वैरं यस्य, नञ्-बहुत्री । २ विरोधगून्य, दुश्मनी न रखनेवाला। (पु ) ३ युधिष्ठिर।

अवैरहत्य (वै॰ ली॰) मनुष्योंकी श्रहिंसा, वधसे रचा, श्रादिमयोंका मारा न जाना, कृत्वसे हिफाजत।

श्रवेराग्य (सं॰ लो॰) वैराग्यं विषयवैमुख्यं तेन नञ्-तत्। विषयाभिलाष, दुनियावी चीज़की खाडिश। सांख्योत धर्माधर्म जानाज्ञान वैराग्यावैद्याग्य ऐखर्याः नेखर्थं इस श्राठ प्रकार प्रकृति धर्मके श्रन्तर्गत यह भी एक धर्मविश्रेष है।

श्रवैलच्च (सं क्ली॰) वैलच्च खं भेदक धर्मः वैयाख-वत् भावार्थे खाजि सिडम्; श्रभावे नज्-तत्। १ भेदक-धर्मका श्रभाव, श्रभेद, एक् का न पड़ना। (ति॰)

नज्-बहुत्री॰। २ भेदकः धर्मामावविधिष्ट, प्रभिव, वैफक्, एक जैसा।

श्रवोत्त्रण (वै॰ लो॰) श्रव-उत्त, भावे-लुग्रर्। तिरहे हाथसे जलसेकरूप दैधकाये। श्रम्वण देखा। श्रवोद (सं॰ पु॰) श्रव-उन्द भावे-वज् निपा॰ न लोपः। १ श्रवलोदन, छिड़काव। 'धनोदोऽवलोदनम्।' (सिहानकीसदो) २ श्राद्रैक, श्रद्ररक। (त्रि॰) ततः श्रस्तप्रधे श्रश्रं भादि श्रन्। ३ लिख, लोदयुक्त, तर्, भौगा, छिड़का हुआ।

भवोदेव (वै॰ भ्रव्य॰) देवानामवस्तात् पश्चाद्यं भ्रव्ययो॰। देवतादिके पश्चाद् देशादिमें।

भवोष (स॰ पु॰) भव-उष कर्मणि-घन्। १ उणाद, गर्म दाल भात या पूरी-तरकारी।

भवोषीय (सं कि ) तप्तामनो हितनर, गर्म खानेमें डाजने या मिलाने काविल।

श्रवोष्य, श्रवोषीय देखी।

श्रव्ह (सं पु ) श्रवतीत्यव्हः ; श्रव-रचणि-नर्तेरि-द पृषो दहमावः। १ वत् पर, साल। २ मेघ, बादल। ३ परंतविशेष, काई पहाड़। ४ पुस्तक, किताब। ५ मुस्तक, मोथा। षद देखी।

> ''यमकादी भवेद का डलोवेबोर्लरोक्तया।" (सांइवदर्षण) · 'अब्दर्स वत्सरे सेचे गिरिभेटे च प्रसन्ते।' (वित्र )

ग्रन्हप (सं श्रितः) ग्रन्हं वत्सरं पाति, ग्रन्हः पाः कः। ज्योतिषीत्त वत्सराधिप, वर्षेका राजा।

ग्रन्थ (वै॰ ति॰) अनो भनं अनि दिगादि॰ यत्। मिष्रगरीरजात, भेड़ने जिसारी पैदा। 'चयो गरेः परि-पूरितः।" चन् भशरा

श्रव्यतः (सं०पु०) वि-श्रद्ध-तः, नञ्-तत्। १ विषाः।

'विषावय्विवायकी।' (षमर) २ कन्द्रपे। ३ शिव।

8 सांख्यमतसे—सर्वकारण-प्रधान। ५ वेदान्तमें—
श्रद्धान। ६ स्द्धागरीर। (क्षी॰) ७ निराकार परमेः

श्वर। ८ प्रकृति। ८ साक्षा। (ति०) १० श्रस्पष्ट,

क्रिपा हुगा। ११ सूर्ष्वे, वेवकूफः।

'बब्बक्त' प्रकृतावातान्यव्यक्तीऽस्मु टसूर्खंयीः।' ( ईस )

प्रव्यक्तिया (सं स्ती ) वीजगणितकी क्रिया जिस तरीके से जब्रोसुकावला लगे। -म्रचत्रगणित ( सं॰ ति॰ ) वीजगणित, जबो-मुकाबला ।

अव्यक्तगति (सं वि ) गुप्तरीतिसे गमन वारने-वाला, जो चुपके-चुपके जाता हो।

प्रव्यक्तपद (सं॰ पु॰) १ जिस पदका ताल्वादि खानों द्वारा साष्ट उचारण न हो सके, जैसे पशु पिचयोंको :बीसी। (ति॰) २ उचारणशून्य, ग्रंसलण्डी। श्रम्यतामार्ग, भगतवर्मन् देखी।

प्रव्यक्तमूर्ति (सं वि वि ) ग्रुप्त रूप रखनेवाना, : जिसके शल देख न पड़े।

ष्रव्यक्तमूलप्रभव (सं॰ पु॰) प्रभवत्यसात् प्र-भू -श्रपादान-भए प्रभवः कारणं सूलच तत् प्रभवचिति कर्मधा तत: अव्यक्त प्रधान अविद्या वा सूलप्रभवो यस्य, बहुबी॰। संसार-इच, दुनियाका दरखत।

म्बक्तराग (सं॰ पु॰) न व्यक्तः स्पष्टप्रतीतः रागो रिक्तमा, नव्-तत्। १ ईषद्रक्रवर्षे. जो रङ्ग कुछ लाल ्षो । २ श्रह्णवर्णे, लाल रङ्गा 'प्रयक्तरागलक्णः।' ( प्रमर ) (ति॰) अव्यक्तः रागी यस्य, बहुत्री॰। ३ अरुणवर्षे .विशिष्ट, सुर्खे, लाल।

अव्यक्तराणि ( सं॰ स्त्री॰) यीजगणितमें-अज्ञात षङ्कवा अलचित परिमाण, नामालस यदद या . मिक्दार। .

चव्यक्तलचण (सं॰ पु॰) यिव, जिन महादेवकी बात माल्म न पड़े।

अव्यक्त लिङ्ग ( सं॰ क्ली॰ ) अव्यक्तस्य लिङ्गमनुमापनम् । १ सांख्यमतसिंब महत्तत्वादि। (वि॰) प्रव्यत्तं लिङ्का चिक्कं यस्य, बहुत्री । २ अव्यक्तचिक्क, जिसके कोई निधान माल्म न पड़े, धर्घात् जो पहिचाना न जाय। न व्यक्तं दाश्चिमत्वेन प्रकाधितं लिङ्गं यस्य, बहुत्री । गुप्ताश्रमयुक्त, पोश्रोदा डालतमें रहनेवाला। अव्यत्तवता<sup>९</sup>न् ( सं॰ ति॰ ) गुप्तमार्गानुयायी. जिसकी चाल समभा न पड़े।

मन्यतवाक् (सं व्रिं) स्पष्ट रीतिसे न बोजने-वाला, जो साफ्-साफ् बात न कहता हो।

अवास्तवास, अवासलदण देखी।

त्रव्यक्त राग्रि या वर्षका समीकरण, जो मिलान नवोसुनावलासे क्रिपी ग्रददना हो। भवाता (सं॰स्ती॰) कच्या गोकर्णी, काली अप-

राजिता। थवाक्तादि (सं॰ व्रि॰) श्रलचित श्रारश्चविशिष्ट, जिसका श्रागान समस न पड़े।

श्रव्यतानुकरण (सं॰ पु॰) ग्रव्हका यस्सुट अनु-करण, त्रावाज्को गैरमलफ् जो नक् त। जैसे मनुष्य पपीहेकी बोली साफ बोल नहीं सकता, परना उसकी नक्त करके 'पितु कहां' कहता है।

अवाग (सं • ति • ) १ ध्यानविशिष्ट, ख्याल रखनेवाला, जो इधर-उधर देखता न हो। २ स्थायी शान्त, सन्तीदा, ठराडा, जो डावांडोज न हो। ३ सन्तुष्ट, वैपरवा।

प्रवाह (सं क्ती ) घवेरङ मृङ्सिवाङ यस्याः, बहुबी॰। १ शूक्तशिब्वि, तीवाच। (ति॰) न विकलं चङ्गं यस्य। नञ्बद्दतीः। २ विकलाङ्गभिन, पूर्णः, जो पूरे अङ्गोंसे युक्त हो। नज्-तत्। ३ अव्यक्त, किया इया। 8 मानडीयीय सीर बाह्मणका धारणीय पवित्रसूत भेद। २०० चङ्गुल उत्तम श्रीर १२० पङ्गलका अव्यङ्ग मध्यम होता है। इसे पहन सूर्यको यूजा करनेसे अधिक पुख्य मिलता है। इसका सविशेष वर्णेन भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्वेमें इस प्रकार लिखा है।

> "भव्यक्षवारियोमर्ला पूजयन्ते दिवस्पतिस्। हष्टा श्रहसुनेतेषां कीत्रज्ञसमन्दितः॥ सांवः प्राष्ट्र नमक्तृत्य भूपः सत्यवतीसृतम् । क्यं वरोऽयमव्यंगः कथितो सुनिसत्तम ॥ कुत एव समुन्धन कथाच स ग्रचि: स्तृत: । वन्धनीय कदा चार्य किसर्थ चैव घार्टते॥ कि प्रमाणञ्च भगवनव्यद्मयायं क्रिसुचते ॥

> > ( भविष्यपु॰ ब्राह्मपर्व १४१ भ्र॰ )

एक समय भगवान् श्रीक्षणाचन्द्रजीके पौत्र साम्ब श्रव्यक्षधारण किये, सूर्य अगवान्की पूजा करते इए ब्राह्मणोंको देख, कौत्इलान्वित हो सुनिधादूं ल योव्यासनीके समीपमें जा प्रणाम कर बोले, हे सुनिसत्तम ! यह अव्यङ्गं श्रेष्ठ क्यों है ? इसकी उत्पत्ति . किससे हुई है ? क्यों यह एकान्त पवित्र उहरता, भव्यक्तसास्य ( रं॰ होते॰ ) वीजगणितके अनुसार एवं कब श्रीर किस वास्ते धारणः किया जाता

तथा किस परिमाणका होता और अव्यक्त को । कहाता है ? सास्वंते इस प्रश्नको सुनकर महर्षि भग-वान व्यासने उत्तर दिया,—मैं श्रव्यङ्गका सविस्तर लच्या कहता ह्रं, सुनी। देवता, ऋषि, नाग, गन्धवं, भ्रप्सरस्, यत्त, रात्तस प्रसृति यह सबही देवता ऋतु-क्रमसे भगवान् सूर्यंके शरीरमें वास करते हैं। उनमें वासुकिने जहां वर्षमें एकबार स्यीदय होता है, ऐसे अपने स्थानपर या ग्रीम्न दिवाकरको नम-स्कार करके गांगियसे भूषित इषत्रक्षयुत 'म्रव्यङ्ग' सूर्यंके प्रीत्यर्धं समर्पेण किया। भग-वान् प्रभाकरने भी उनकी प्रमन्तताके जिये उन्न प्रव्यक्तको चपने सध्य भागमें बांघ लिया। यह मागराजने अङ्गरी उत्पन्न और भानु द्वारा धारण किया गया, अतएव सूर्यकी भक्ति रखनेवाले पुरुष मूर्यकी प्रसद्भताके लिये इसको धारण करते हैं। तस्त्र-विधानसे भोजक ग्रुचि होता है। इसके नित्य घारण करनेसे, स्र्व प्रसन्न होते हैं। स्र्यीपासक जी भीजक दूसे धारण नहीं करते, वे सीरहीन पूजाके श्रयोग्य एवं उच्छिष्ट समभी जाते श्रीर सूर्यको पूज नहीं सकते हैं। यदि इठात् वे सूर्यं भगवान्को पूजते, तो रौरव नरकमें पड़ते हैं। यह जानकर श्रव्यङ्गके विना स्यीपासक व्यक्तिन इंसे, नखड़ा हो, और न पूजा करे प्रर्थात् च्चयमात्रभी उसको प्रव्यङ्ग्हीन नहीं रहना चाहिये। यह एक वर्षका बनाया जाता है। २०० श्रङ्खका उत्तम, १२० अङ्गुलका सध्यम श्रीर १०८का इस्स होता है,इससे अधिक दृख न रहना चाहिये। इसी बाक्तिका'अव्यङ्ग' विख्वतभीने बनाया था। संध्यमावस्थामें भोजकोंने १०० पङ्गुलका भी हो सकता है। संस्कृत अर्थात् स्नान-संध्यादि शौचयुक्त भी इसके विना पवित नहीं होता, फिर इसके धारणसे उसी समय पवित्र ही जाता है। एवं इविहींमादि उसकी सब क्रियायें ग्रुम हो जातीं हैं। हे राजन् श्रव्यङ्ग, पतिताङ्ग, खार, इन नामोंसे पहचाने जाते हैं।

ज्न्द अवस्तामें अवाङ्गको चिवाङ्गहनेम्' और पार-सीमें 'कुश्ती' कहते हैं। यह एक प्रकारका सूत्र होता, जिससे पारसियोंके 'द्रजशन' नामक पूजनमें 'बारसम'

या समिधा बांधना पड़ती है। इसे खज़रकी पत्तीसे
तैयार करते हैं। काटनेसे पहले पुजारी खज़रकी
पत्ती, पेड़ श्रीर अपनी कुरीपर सङ्घलका जल हिड़क
देता है। 'अरवोसगाइ' या यज्ञस्थलकर जलज़्भमें
डालकर लानेसे पत्ती लस्बी लस्बी चीर कर धांगे-जैसी
धक्की बनायी जाती है। फिर कः धक्कीको एक साथ
तीन इस श्रोर श्रीर तीन उस श्रोर रख किसी सिरे
पर गांठ लगा देते हैं। उसके बाद दाइनी श्रोरकी
छक्कीसे एक विषद् श्रीर बायीं श्रोरकी लक्कीसे दूसरा
विषद् जोरसे मरोड़ा जाता, जिसमें मिलाकार रखनेपर
दोनों विषद् सुड़कर एक स्वक बनता श्रीर फिर दूसरे
सिरेपर गांठ लगानेसे दृढ़ हो जाता है। इस तरह
तैयार होनेपर ऐक्यङ्ग इनम्को कमैकारढ़के लिये
'बरसमदान' पर रखते हैं।

भारतीय आर्थ ब्राह्मण जिस प्रकार यज्ञीयवीत पह-नते और विना उसके किसी कर्मकाण्डके प्रधिकारी नहीं होते, उसी प्रकार सीर ब्राह्मण स्थेपूजा और पारसी भी अध्यक्षके विना अग्निपूजा नहीं कर सकते। अवग्रङ्गाङ्ग (सं• ति• ) सुन्नाक्रुपनिर्मित, पूर्ण, स्डीस, समूचा, जिसके अजो पूरा रहे।

प्रव्यङ्गाङ्गी (सं॰ स्ती॰) प्रव्यङ्गं सीष्टवसङ्गं यसाः, वहुत्री॰ अङ्गात् ङीप्। सर्वाङ्गसम्पन्न स्ती, जिस स्तीने किसी अङ्गर्ने विकार न हो।

ग्रवाचम् ( वै॰ ति॰ ) भ्रमयस्त, तङ्ग, जो सम्बान् चीडा न हो।

श्रव्यक्तन ( सं ॰ क्ती ॰ ) नास्ति व्यक्तनं ग्रभाग्रभ-चिद्रं मृद्धे यस्य नञ्-बहुत्री ॰ । १ मृद्धहीन पग्न, सिंह व्याघादि। ( वि ॰ ) २ सुलक्ष्यश्र्य, जिसने नोई ग्रभलक्षण न रहे। ३ चिक्कश्र्यः । ४ छपकरण श्र्यः । श्रव्याण्डा (सं ॰ स्त्री ॰ ) न विगतमण्डं वीजं यस्याः । १ श्र्वाशिम्ब, केवाच । २ भूस्यामलकी, भुगिं श्रांवता । स्वाति (वै ॰ स्त्री ॰ ) १ सन्तोष, श्रास्त्रगी, हकां स्वा । २ श्रभिसाष, खाहिशं।

श्रव्यतिकर (सं॰ पु॰) नज्-तत्। १ संसर्गभाव, संगतिका न रहना। (ति॰) नज्-बहुत्री॰। २ संसर्ग-श्रूच्य, वैमेख। श्रव्यतिकीय ( स' वि ) वि-श्रति-कृ त, नश्र-तत्। श्रमद्वीय , भिन्न, जुदा, जो मिला न हो। श्रव्यती (वै क्ति ) सपत्नीभिः सह पर्यायेण पति-मागच्छिति सावाती वि-श्रत-ई श्रीणादिकः। न ताहशीः श्रव्यती। जो स्त्री सपत्नी सहित पतिके पास जाती हो। "में श्रव्यते प्रणान।" स्वक् १०१८॥॥।

प्रवाय (सं॰ पु॰) न व्यथ्यते विमेति व्यय कर्तरि धन्। १ सपें। (स्ती॰) नास्ति व्यया किमपि दुःखं यस्याः सेवनेन, नञ्-बहुनी॰। २ हरीतकी, हर। ३ सीठ। ४ पद्मचारिणी वृत्त । (त्रि॰) ५ व्यथा-शून्य।

'श्रव्याति इरितकां पश्नी निर्दायिप च।'· (विश्व) 'श्रव्यातिचरा पद्मा चारटी पद्मचारियी।' (धनर)

भवायमान (वै॰ वि॰) भ्रस्यायी भावसे गमन न करनेवासा, जो कांपता न ही।

ष्वथय (सं पु॰) न व्यथयन्ति प्रभि संग्रामेषु
व्यथ (संधातमा दन्। चष् शराः ) दन्। ष्रथवा व्यथिरिति
क्रीध नाम, प्रारोहण-ताडन-वस्धनादिभिनं क्रुध्यन्तीत्यर्थः, नञ्-तत्। १ घोड़ा। यह शब्द बहु वसनाम्त है। 'प्रसन्दे हार्थमेतदादीनि वहवचनानानि नामानि।' (निषक्त)
प्रव्यथा (सं ॰ स्ती ॰) न व्यथा नञ्-तत्। १ वाधाका प्रभाव, बीमारीका न होना। (वि॰) नञ्बहुत्री ॰। २ सींठ। ३ हरीतकी, हर। ४ पद्मपारिणी हन्न। ५ ग्रांवला। ६ गोरखसुरही।

श्रवाय (६० ति०) न वायते क्षिश्वति वायः दन्। १ वायाम्न, निसे पोड़ा न रहे। २ दुःखम्य, जो दुःखी न हो। ३ दुःख न देनेवाला। (स्ती०) ४ श्रव्य, घोड़ा। ''समुद्रमव्ययिकं गनान्।'' क्षत्र, सारस्स्य श्रवायिषी (सं० स्ती०) १ प्रथिवी, ज्ञान्। २ राति, रात।

श्रवायिन् (सं॰ ति॰) न वायिते वाय वा हन्। नज्-तत्। १ निभैय, विखीफ्। २ वायाश्रुन्य, जिसे तकलीफ् न रहे।

भवाशिष (सं० पु॰-स्ती०) न वाशित, वाश-टिषच्। १ स्र्ये। २ ससुद्र। 'भव्यिषिशित्यसमुद्रयो:।' (सिद्धानकौमुदी) भवाशिषी (सं० स्ती०) १ पृथिवी, जुमीन्। २ सर्थेरात, श्राधीरात। 'भव्यिषी प्राराबो:।' (सिद्धानकौमुदी) Vol. II. 82

मवाधी (सं॰ पु॰) मान्न, घोड़ा। मवाध्य (सं॰ वि॰) न वाध्यते, वाध कर्तरि यत् ततो नञ्-तत्। १ वाधामून्य, वेदर्दे। २ दु:खित न होनेवाना, जो रक्षीदा न हो।

त्रवाचा (सं स्ती ) हरीतकी, हर। त्रवाधा (सं स्ती ) दृष्टिश्चरावेधन, खुराव नसका चीरफाड़।

ग्रवानत् (वै॰ ति॰) म्बासप्रम्बासरहित, निर्जीव, सांस न सेनेवासा, बेदम ।

श्रवापदेश्य (स' विव ) न वापदिश्यते विशेषेणादिश्यते, वि-अप-दिश कर्मण ख्यत् ततो नज्-तत्।
१ सङ्ख्य-वाकाम प्रयोग किया न जानेवाला, जो ठइराया जा न सकता हो। २ श्रादेश किया न जानेवाला, जिसे हुका दिया जा न सकें। ३ श्राविचनीय,
कहा न जा सकनेवाला। (क्ली ) ४ न्याय मतिसद्द निर्विक्य ज्ञान, जिस इल्प्समें दितीयत्व न रहे।
जाति गुण क्रियाका श्रन्य हितुक निर्देश हो न सकनेसे
परब्रह्मको भी श्रवापदेश्य कहते हैं।

प्रवापेचा (सं॰ स्ती॰) विश्व पेण प्रयेचा वर्रपेचा,
ततः प्रभावे नज्-तत्। १ किसी पदमें दूसरे पदके
विश्वेष रूप सम्बन्धका प्रभाव, एक लफ्ज़से दूसरे
लफ्ज़के मतलवका प्रलगाव। जैसे, राजाका रहह
भीर परिच्छदं — यहां रह भीर परिच्छदका राजासे
सम्बन्ध है, किन्तु भापसमें दोनीं भ्रलग हैं। इसीसे
रह भीर परिच्छदमें भ्रवरपेचा भ्रातौ है। (बि॰)
नञ्-बहुन्नी॰। २ भ्रपेचाशून्य, बेनिस्वत, जो लगाव
रखतान हो।

भवामिचरित ( सं॰ ति॰ ) नवाभिचरितम्, नल्-तत्। वाभिचारमृन्य, भावारगीसे खाली। साध्यक्षे भ्रभावविधिष्ट पदाधैमें रहनेवालेको वाभिचरित भीर साध्यके भ्रभावविधिष्ट पदाधैमें न रहनेवालेको भवा-भिचरित हीतु कहते हैं। जिसमें घूम उसीमें भान रहता है। सतएव जिस हेतु पव तमें घूम देखें, इसी हेतु पव तको श्रम्विधिष्ट भी मानेंगे। इस जगह पवत पद्य, भान साध्य भीर घूम हेतु है। साध्यविधिष्ट पर्वतमें ही घूम रहता है। साध्यका अनिधिकरण जल इदादि उसमें नहीं होता। इसीसे पवंतमें अग्नि अनुमानके लिये धूमको अवाभिचरित होत कहते हैं। प्राचीन नैयायिक इसीको वाभिचरित होत कतते हैं। 'धूमवान् विक्त' विक्त होत धूम विश्रिष्ट, अर्थात् यह नहीं, जहां विक्त वहीं घूम भी रहता है। क्योंकि अग्निद्ध लीहिष्य में अग्नित तो होता, किन्तु धूम हेख नहीं पड़ता। इसीसे उसे वामिचरित होतु कहते हैं। इक्त जाड़ीय पदार्थवित् पिष्ड तोंका मत है,—जहां अग्नि हो, वहां अल्प वा अधिक और सहज दृश्य वा अह्म धूम अवश्य ही रहेगा। धूमसे वातिरेक अग्नि ठहर नहीं सकता। अथित और सहज दृश्य वा अह्म अवश्य ही रहेगा। धूमसे वातिरेक अग्नि ठहर नहीं सकता। अथित होते (सं पु॰) न व्यभिचारः, अभावे नव्यन्तत्। वाभिचारका अभाव, अन्यथाका अभाव, नैयत्य-रूप, पायदारी, हमेश्यगी।

श्रवाभिचारिन् (सं० ति०) न वाभिचरितः विश्रभि-चर-णिनि, नञ्-तत्। १ किसी भी प्रतिक्र्ल
हेतु द्वारा रोका न जा सकतिवाला, जो भूलताभटकता न हो। २ किसी प्रकार श्रसत् प्रथको श्रवलस्वन न करनेवाला, जो किसी तरह बुरी राह जाता
न हो। २ न्यायमतसे—साध्य साधक वाप्तिविधिष्ट
हेतु। ४ किसी प्रकार वाधा न उठानेवाला, जो किसी
तरह बिगड़ता न हो। ५ पुण्यातमा, नेक, परहेज्गार,
भला।

श्रवर्रभिचारी, भवाभिचारिन् देखा।
श्रवर्रय (सं॰ क्ती॰) वि-द्रण् एरजित्यच् वरयन्ततो
: नञ्-तत्। खराहि-नियातनसवर्यम्। पा शशश्रः। सकल विभक्ति श्रीर सकल वचनमें एकरूप ग्रब्दहित धर्मे, जो शब्द सब विभक्ति, वचन श्रीर लिङ्गमें एक हो तरह लगता हो। जैसे खर प्रांतर द्रत्यादि।

> . ''श्रद्धं विषु लिङ्गेषु सर्वासु च निमक्तियु। वचनेषु च सर्वेषु यद्व व्ये चि तदनायम्॥'' ( भाष्यवैण स्रुति)

(पु॰) २ प्रिव। ३ विषा । ४ श्राद्यन्तरहित, परब्रद्धा । (ति॰) ५ विकारश्र्न्य, जिसमें कोई फ्लं न पड़े। ६ प्रवाहरूप सर्वत्न स्थित, सब जगह भरा रहनेवाला। ७ श्रवायफलदाता, सुराद पूरी करने-वाला। नज्-बहुन्नी॰। ८ वायहीन, बेखर्च। ८ श्रवि- नखर, लाज्वालं। (वै॰) १० श्रविसय, भेड्से निकलने-वाला, जो भेड़के चमड़ेसे बना हो। अवायत्व (सं० ली०) श्रनखरत्व, वरवाद न होनेकी हालत।

भवायवर्भ (सं॰ पु॰) श्रवायका समूह, हमेगा एक जैसे रहनेवाले लफ्जोंका ज़्खीरा।

त्रवाया (सं॰ स्त्री॰) गोरच मुण्डी, गोरख मुंडी। अवायातान् (सं॰ ति॰) अवाय पाला स्त्रभावी यस्य, बहुत्री॰। अविनम्बर, साज्ञवास, जो बिगड़ता न हो।

चवायीभाव (ंसं॰ पु॰) अनवायमवायं भवित भू कार्तेरि णः तिस्मिन् परे अवाय-चि । वाजारणिषद समास विशेष । जिस विभक्ति प्रस्तिके अर्थेने भवाय पदके समर्थेने (ग्राकाङ्कित पदके) सहित समास होता है, उसे ही अवायीभाव समास कहते हैं।

भवायोभावः । या शराधः अधिकारोऽयम्। (विश्वान की॰) भवाय-निव्यादि । या शरादः । विभक्ति, सभीय, द्विष्ठं, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, अव्द्रपादुर्भाव, पञ्चात्, यथानुपूर्वं, योग-यदा, सादृश्य, सम्पत्ति, साकत्य, अन्त, इन सब अर्थीं में अवायोभाव समास होता है। जपर लिखे इए अर्थीं के वातीत असादृश्यादि अर्थीं में भी अवायोभाव समास आता है। यथा—अपदिशम् इत्यादि ।

पन्ययोभावसः। पारंशिक्षः। प्रवायोभावासित पद भी
अवाय होता है। यथा,— 'अधिहरि'। प्रवायोभावमें
स्तीवलिङ्ग के नार्थ साधनके लिये स्तीवलिङ्ग भी लगता
है। निद्रा सम्प्रति न युज्यते द्रति अतिनिद्रम्।
नपु सकलिङ्ग स्तीकार करने छे इसी नपु छके प्रतिपिट्तस्।
पारंशिक्षः। इस स्वारा निद्राप्रब्दमें आकार इस
हुआ है। एवं 'दिशोर्मध्यमपिद्यम्।' प्रवं नपु छकं सात्।
(सिहान्त की॰) पाराधाप्य। स्तीवेद्ययन्त्वपिद्यः दिशोर्मध्य। (पनर)
अकाराम्त भिन्न प्रन्य अवययोभावकी परस्थित विभिन्नः
परस्थित आप् एवं स्एका लुक् होता है। यहां आप्
लुक्का विधान अनर्थक है। 'मान्यद्वयं वार्थमलिक्षतात्।'
(सिहान्तकीस्रहे) जावायीभावादतीऽमलपञ्चयाः। पा राष्टा दश

विभितिका लुक् नहीं होता । किन्तु इसके स्थानमें अम् आता है। यथा, — क्षणस्य समीपम् उपक्रणम्। यहां विभितिको स्थानमें अम् हो गया है। 'उपक्रणाव गतः।' क्षणके समीपसे चले गये हैं। यहां पष्त्रमी विभितिका लुक् एवं उसके स्थानमें अम् भी नहीं हुआ। पश्चस्यन्त स्थानमें अम् भी नहीं हुआ। पश्चस्यन्त स्थानमें अम् भी नहीं हुआ। पश्चस्यन्त स्थानमें अवारान्त अवायोभावको परस्थित खतीया एवं सप्तमीका बहुतक्याव प्रश्चीत् द्वतीया और सप्तमीके स्थानमें अम् होता, कभी द्वतीयान्त स्थानमें अम् होता, कभी द्वतीयान्त स्थानमें सम्मीके स्थानमें सम्मीके स्थानमें स्थानमें होता, कभी द्वतीयान्त स्थानमें स्यानमें स्थानमें स्थानम

चब्येत (सं॰ पु॰) यसकानुप्रासमेद। इसमे यसकाचरींके बीच दूसरा पद नहीं पड़ता।

षव्यर्थ (सं॰ पु॰) नज्-तत्। १ सफल, सुफ़ीद, जो विफायदे न हो। २ सार्थेक, बामानी, पुर-षसर। षव्यक्षीका (सं॰ ति॰) विरोधे नञ्-तत्। १ प्रिय, प्यारा, खु,शगवार। २ सत्य, रास्त, सच्चा।

श्वयवधान (सं॰ क्षी॰) नञ्-तत्। १ वयवधान्ता धभाव, पार्वाकी श्रदममीजूदगी। २ नैकट्य, कु.बै, पड़ोस। (ति॰) नास्ति वयवधानं यस्य, नञ्-वहुमी॰। ३ वयवधानश्र्त्य, श्राड्रे खास्रो। ४ निक-टस्य, पास्ता।

अवावसाय (सं॰ पु॰) निश्चय उद्यमश्च वावसाय:।

श्रमावे नज-तत्। १ निश्चयका श्रमाव, यकौनका न

होना। २ उद्यमका श्रमाव, वावसायका न रहना।

(ति॰) नास्ति वावसायो यस्य। नज-बहुनी॰।

३ निश्चयश्च्य, उद्यम रहित, श्रांकसी।

अवावसायिन् (सं० त्रि०) न वावस्यति वि-अव सी णिनि एच प्रात्वं युक् च, नज्-तत्। १ उद्यमशून्य, निरुद्यमी। २ अनुद्यत, प्रालसी, पुरुषार्थहीन । १ निस्यशून्य।

त्रवावसायी, श्रववसायिन् देखी।

श्रवावस्था (सं क्ली ) वि-स्रव-स्था सङ्-टाप्, ततो नल् तत्। १ कर्तवाकर्तवाके नियमका सभाव, यह करना और यह न करना चाहिये जैसे विचा-रक्षा न होना। २ शास्त्रादि-विक्त व्यवस्था, अविधि। (वि॰) नास्ति व्यवस्था यस्य, नञ्-बहुत्री॰। ३ मर्यादाशून्य, वेकायदा। ४ श्रविहित। ५ स्थिति-रहित, चञ्चल।

श्रवाविष्यत ( सं॰ व्रि॰) नञ्-तत्। १ शास्त्रादि मर्यादारिहत, वेमर्याद। २ श्रनियतरूप, बेठिका-नेका। ३ शस्त्रिर, चञ्चल।

यवावहार्थ (सं वि ) वि-यव-ह-एयत्, नञ्तत्। जो वावहारके योग्य न हो। ब्रह्महत्यादि
महापातक हारा कोई मनुष्य पितत होनेसे जब तक
प्राथित नहीं करता, तबतक अवावहार्थ्य रहता
है। ऐसी अवस्थामें उसका याजन, उसके साथ वेदपाठ
और भोजनादि करना न चाहिये। किन्तु उस पितत
वातिके प्रायित्त करनेपर सिपण्ड ज्ञातिवाले उसके
साथ पिवत जलाययमें स्नान करके जलपूर्ण नवीन घट
प्रत्तेप और कुटुम्बवाले उसे यहण करेंगे। फिर
उसका याजन, उसके साथ वेदपाठ और पहलेको तरह
भोजनादि सब लोग कर सकेंगे। कोई कभी उसकी
निन्दा न करेंगे। परन्तु विना प्रायिक्त किये उसके
साथ वावहार करना उचित नहीं।

"प्राथियते तु चिरते पूर्यक्कश्वमपां नवम् । तिनेव सार्वं प्रास्ते युः साला पुष्के जलायते।" मतु ११।१८० । "एनस्तिमरिनिर्धिकेनीयं किस्तित् सहाचरेत् । क्वतिनिर्धेजनांसे व नं जुगुप्सेत कर्ष्टिचित् ॥" सतु ११।१८० ।

प्रायिक्ति वाद वावहारके विषयमें याज्ञवल्कं-संहितामें ऐसा प्रमाणवाका लिखा हुआ है,—

"प्राविक्तरपैलेगो यदजानकर्त भवेत्। कामतो व्यवहार्थम् वचनादिह नायते।" याजवन्ता-चंहिता ११२२६। विज्ञानेश्वरने इस स्रोकको ऐसी व्याख्या की है, पायस्ति करनेसे अज्ञानक्रत पाप दूर होता है, फिर ज्ञानकृत तथा कामकृत पापका उपयुक्त पायस्ति करनेसे दोषी मनुष्य इस संसार्भे व्यवहारके योग्य हो जाता सही, परन्तु उसका पाप दूर नहीं होता। प्रायस्तितिधायक श्वतिवचन हारा यही निस्ति हुमा है। परन्तु गूलपाणिने 'कामतो वावहाय्यस्तु' यहां | 'वावहार्यस्तु'के पहले एक भकार प्रश्लेष कर 'धवाव हार्थ्य' पद यहण किया है। इससे वे कहते हैं, कि प्रायश्चित्त करनेसे पाप चला जाता है, किन्तु अपराधी वाक्ति समाजमें वावहारयोग्य नहीं होता। रष्ठु-नन्दन एवं भवदेव ने भी गूलपाणिका ही मत ग्रहण किया है।

'कामतो व्यवहार्थ्यसु'--वास्तवमे यहां अकार है कि नहीं, इसमें विषम सन्देष्ट है। काशीकी स्वर्गीय बालगास्ती चितिय पिष्टित थे। उन जैसे धर्माश्रास्त्रप्रवीण वाति जानकत प्रायः देखनेमें नहीं भाते। उनका कहना है, कि धर्मधास्त्र कावा नहीं है। कावरमें दो तीन प्रकारका गर्ध होनेसे कविकी गुणज्ञता प्रकट होती है। परन्तु धर्माशास्त्रमें दो अर्थ होनेसे महाविपद है। अवतन किसी पुस्तकमें 'वाव-हार्थ्यसु' के पूर्व सुकारका चिक्न नहीं देखा गया। चतएव 'ब्रवावहार्थः' इस प्रकारका पद स्तीकार करना युत्तियुत्त नहीं है। इसकी प्रतिरिक्त मनुसंहितामें महापातकादि जनित पतित वर्गातको प्रायसित्तको बाद बावहाय के सम्बन्धम जैसी वावस्था की गई है. उसके स्रोकोंको ठीक क्रमचे पढनेसे ऐसा निस्तित होता है, - किसी किसी पापमें प्रायश्चित करनेपर भी ं पतित वाति अवावसायों होता है। दूसीसे महाला बालगास्तीने ऐसी वावस्था दी थी, कि कीई ब्राह्मण ज्ञानकत ब्रह्महत्या पापका अपराधी होनेसे (हमें सारण होता है, कि इन्होर राज्यमें ) वह प्रायस्तिके बाद समाजमें वावहार्थ्य हो सर्वेगा। फलतः मिता-चरा, सदनपारिजात, जिवन, टुसिंहप्रसाद, भपराके प्रसृति वहुमान्य प्राचीन मतानुसार महापातकादिके प्रायश्चित्तके वाद दोषी वाति समाजमें वावहार्ध होता है। वेवल जो सनुष्य बालक, स्त्री एवं भरणा-गतका प्राण नष्ट करता है, सीर उपकार करनेसे उप-कारको नहीं मानता, वह पायसित करनेपर भी व्यवहाय नहीं होता।

"वालमांच क्रतमांच विश्वसानिय चर्मतः। भ्रणागतहत्तं च स्त्रीहत्तृ'च च संवसित्।" सनु ११।१८१।

इमने काशी, मिथिला, गवालियर, काश्मीर, महाराष्ट्र, तैसङ्क प्रसृति नाना खानोंने प्रसिद्ध प्रसिद्ध पण्डितीं साथ परामर्थ किया या; उन लोगींने शी कहीं 'कामतो व्यवदार्थेलु' दलादि बचनमें लुप्त अकार नहीं देखा। जयपुराधिपतिके पुस्तकालयमें चार सी वर्षका स्थायका लिखा सुत्रा एक पुराना पुस्तक है। उसमें भी 'वावडायं:' पर ही देखनेमें पाया। काल-कत्तेमें खर्गीय तारानाष तकवाचस्रति महाशयने जी धर्मशास्त्रभं ग्रह पुस्तक क्पवाया या, श्रीयुक्त भवानी-चरण-वन्द्योपाध्यायने जो धर्मभास्त प्रकाशित किया या एवं बस्बई नगरमें जो याच्चवल्लामं हिता प्रका-शित हुई थी, उनसेंसे विसीमें भी 'श्रवप्रवहायें' पर ग्रहीत नहीं हुमा। इसके अतिरिक्त याज्ञवल्काः संहिताकी चार पांच वहुमाना टीकावें हैं। सभी टीकाकारोंने 'वावदायें' पद दी रखकर वाास्या की है। अतएव इस स्थलमें अकार प्रश्लेष करना कहांतक विवेचनासङ्गत है, सो नहीं कहा जाता।

इससे यहले मिश्रनरी लोगोंने यहांने नितने ही मनुष्योंको खृष्टान कर डाला था। इसारे देशमें ऐसी प्रया प्रचलित है, यदि कोई हिन्दू एक बार यवन हो जाय, तो वह फिर समाजमें ग्रहण नहीं किया काता। इसिविधे विना समभे एकवार खृष्टानी धर्म अवलस्थन करनेसे फिर समालमें नहीं श्रा सकते। इस प्रनिष्टकरी प्रथाको रहित करनेके लिये खर्गीय महाला राजा-राधाकान्त देव बहादुरने वङ्गदेशके समस्त पण्डितोंको इकट्टा किया या। भाटपाड़ाके सिवा नवदीय प्रसृति सभी खानींके उस समय प्रसिद्ध प्रसिद्ध पण्डित समामें उपस्थित थे। बहुत कुछ विचार करनेके बाद उन लोगोंने यही खिर किया, कोई हिन्दू खृष्टानी धर्म अवलखन कर नेकी बाद अभन्तामनाणादि दोषसे दूषित होनेपर यदि फिर अपने धमेंमें सीट साना चाहे, तो चतु-विंग्रति वार्षिकव्रतानुकस्य दानादिरुप प्रायसित्तवे बाद समाजमें व्यवहारके योग्य ही सकता है। इस पविद्वत समानने 'कामतो व्यवहार्यसु' में शकार प्रश्लेष नहीं किया। वस्तुतः विचारं करनेसे शूलपाणिका श्रकार प्रश्लेष करना श्रसङ्कत लान पड़ता है।

श्रव्यविहत (सं॰ ति॰) वि-श्रव-धा-ता, नञ्-तत्। व्यवधान रहित, लगा हुशा। जिन दो द्रव्योंकि बीच कोई वस्तु नहीं होता, उन्हें श्रव्यविहत कहा जाता है। श्रव्यवहृत (मं॰ ति॰) नञ्-तत्। १ व्यवहारसे बाहर, जो ईस्तैमालमें न श्राया हो। २ मीगादि हारा दूषित, जो काममें लगनेसे बिगड़ा हो। ३ बोल-चालसे वाहर, जो बोलनेमें न श्राता हो।

श्रव्यवाय (सं॰ पु॰) श्रवकाशका श्रभाव, संयोग, वक्फेकी श्रदमसीजूदगी, विसास, फु.रसतका न मिसना, सग रहनेकी हासत।

श्रवासन ( सं॰ क्ली॰ ) न वासनम्, नञ्-तत्। १ वासनाभाव, तुरी श्रादतकी श्रदममीजूदगी, श्रच्छी चाल। ( ति॰ ) नञ्-बहुत्री॰। २ वासनरहित, बुरी श्रादत न रखनेवाला, परहेजगार, श्रच्छा, भला, जो बुरा काम करता न हो।

ष्रवासनिन् ( सं॰ व्रि॰ ) नज्-तत्। वासनश्र्ना, वे ऐव, भसा। (स्त्री॰) षवासनिनी।

भवास्त (सं॰ ति॰) न वास्तं विचिप्तं विपर्यस्तं पृथग्भूतं वा, नञ्-तत्। १ अविचिप्त, जो घवराया न हो। २ अविपर्यस्त, जो विखरा न हो। ३ समस्त, समुचा, जो टूटा-फूटा, सड़ा-गला या विगड़ा-विग-ड़ाया न हो। ४ अपृथग्भूत, मिला हुआ, जो अलग न हो।

अवग्राकुल (सं॰ व्रि॰) नञ्-तत्। १ निराकुल, जो घवराया न हो। २ स्तच्छुन्द, त्राजाद, जो बंधा न हो। ३ स्तस्य, तन्दुकस्त।

श्रवराक्तत (सं॰ वि॰) विश्रान्तः ता, नञ्-तत्। १ श्रप्रकाशित, जो जाहिर न हो। (क्ली॰) २ वेदान्त सतसे—श्रप्रकटीभूत एवं वीजरूप जगत्का कारण। २ श्रज्ञान, नादानी। ४ सांख्यादि सतसे—प्रधान, सुख्य वस्तु।

भवााखा (सं॰ स्त्री॰) व्याख्याका समाव, वर्णनकी सक्कताका समाव, गोपन, वयान्की सफ़ायीका न स्त्रीना, पोशीटगी।

Vol. II. 83

भवगाखात ( सं॰ वि॰ ) वग्राखारहित, गुप्त, वे-बयान्, पोघीदा, जो खोलकर बताया न गया हो। भवगखान ( सं॰ क्षी॰ ) <sub>भवाखा देखे।</sub>

यवाख्येय ( सं॰ व्रि॰ ) १ वाखाके श्रयोग्य, विवयान्, जिसे कोंद्रे समभा न सके। २ वाखाकी यावध्यकता न रखनेवाला, सरल, श्रासान्, जिसके वयान् करनेकी जुरूरत न पड़े।

श्रवप्राघात ( सं॰ ति॰ ) १ वप्राघातरिहत, रोका न जानेवाला। २ समूचा, भरा चुत्रा, लगातार, जो टूटा-फूटा न हो।

श्रवाज (सं॰ पु॰ क्लो॰) न व्याजम्, श्रभावे नज्-तत्। १ इन्तका श्रभाव, धोकेकी श्रदममौजूदगी। "इद किन्नवाजननोहरं वपुः।" (श्रक्तका) २ शाव्यका श्रभाव, वदमाशीकी श्रदममौज्दगी।

अवग्रापक ( सं॰ ति॰ ) वर्गप्नोति खुल्, ततो नञ्-तत्। १ वरापक न हीनेवाला, जो मासूर न हो। २ परिच्छित्र, विरा हुआ। ३ इयत्ता-विशिष्ट, सहदूद।

श्रवग्रापकता (सं बी ) भवापकल देखी।

चव्यापकल ( एं॰ ह्नी॰ ) १ व्यापक न होनेका विषय, मासूर न होनेकी वात।

चवप्रापत्र (सं॰ व्रि॰) जीवित, जि़स्हा, जो सरा न हो।

अवरापार ( सं॰ पु॰) न वरापारः, अभावे नज्तत्। १ वरापारका अभाव, कामकी अदममीजूदगी,
विकारी। २ अकार्यं, जो अपना काम न हो। (ति॰)
नज्-बहुत्री॰। ३ वरापारश्रन्यं, विकास। वर्षापार देखा।
अवरापारी ( सं॰ पु॰) १ उद्यमरहित, विकास।
२ सांख्यमतमें क्रियाजनक संयोगसे रहित, जो काम
वर न सकता हो।

त्रवरापिता (सं॰ स्त्री॰) परापकत देखो। परापित्व (सं॰ स्त्री॰) परापकत देखो।

श्वतापिन् (सं॰ व्रि॰ ) न वराष्ट्रोति, विश्वाप-णिनि, नञ्-तत्। १ श्रवरापक, जो समाया न हो। २ परिच्छित, विरा दुशा। ३ इयत्ताविश्विष्ट, होटा मोटा। श्रवापी, भवापिन् देखी।

भवग्राप्त (सं वि वि ) न व्याप्तम्, नञ्-तत्। परि-क्टिन, महदूद, जो समाया न हो।

श्रवग्राप्ति (सं॰ स्त्री॰) न वग्रिप्तः, श्रभावे नञ्-तत्। वग्रिप्तिना श्रभाव, सासूर न होनेनी बात। वाष्टिहेनी। श्रवग्राप्य (सं॰ त्रि॰) १ वग्राप्य न होनेवाना, जिसमें घुस न सर्ने। २ संपूर्ण विष्यसे प्रथम, जो हर हानमें नग न सर्वे। ३ श्रद्धुत, निराना, खास। (श्रवग्र॰) ४ वग्राप्त न होने, वेघुरी।

अवराष्ट्रहित ( सं ० ति ० ) अवराष्ट्र सर्वाक्केट्ट-मवराष्ट्र हित: स्थितिर्यस्य, बहुनी । क्याष्ट्र वर्तते इत्यवराष्ट्र हित: (व्यवभाष्ट्र)। निज अधिकरणिक अंश्र विशेष वा काल विशेषमें अस्थित पहार्थ, जो पदार्थ अधिकरणादिमें वरापक न रहता हो। जैसे घट और उसका संयोग स्टइके सब स्थानमें वैसे ही आत्मामें क्तान भी सर्वदा भरा नहीं रहता। अतएव स्वाधि-करणमें अंश्रमेद और कालभेदिसे ही संयोगादि रहते हैं, इसीसें उसका नाम अवराष्ट्रहित है। एवं हचके आगे विषसंयोग है, कित्तु मूलमें नहीं,—इसे दैशिक अवराष्ट्रहित कहते हैं। आत्मामें इस समय सुखादि हैं, परन्तु दूसरे समय नहीं रहते—यह भी अवराष्ट्र-व्रत्ति कहा जाता है।

मतएव देश भीर काल व्याप्यवृत्तिके नियामक है। जनमें देशमें रहनेसे देश, वा कभी काल भी उसका भवक्त देक हो हों है, जैसे गोष्ठमें इस समय गो हैं; यहां गोष्ठ श्रीर समय ये दोनों हो गो अव स्थिति संयोगके नियामक होते हैं। एवं इस समय श्रात्मामें सुखादि हैं, यहां कालस्थित पदार्थ जो सुखादि हैं, उनका नियामक श्रात्मारूप देश हुआ। इसीसे संयोग विभागादिरूप जो श्रव्याप्यवृत्ति है, वह दैशिक श्रीर कालिक है। उसी तरह श्रात्मामें सुख दु:ख इक्का हे व यत धर्म श्रवम भावनास्थ संस्कार देहाव क्वे दमें रहनेपर भी घटावक्के दमें नहीं रहते एवं श्रात्मामें भी सर्वदा नहीं रहते, इसलिये वे श्रव्याप्य वृत्ति हैं, एवं श्राह्म जिस देश और जिस कालमें रहता, वही देश श्रीर वही काल उस श्रव्या नियामक

होता है। गन्धादि भी कालिक अव्यायहित हैं, वे साधिकरणमें ही उत्यत्तिकालमें नहीं रहते। नैयायिक लोग कहते हैं, कि घटादिके उत्यत्तिकालमें गन्धादि, नहीं रहता। उसके बाद उसकी उत्यत्ति होती है। फिर वही गन्धादि प्रलयपर परमातामें भी नहीं रहता। अतएव वह अव्यायहित्त है। संयोग सम्बन्धसे घटादि भी उसीतरह दैशिक एवं कालिक अव्यायहित्त है।

श्रव्यायत (सं० त्रि०) श्रनिषक्तत, टिका हुन्ना, जो कीना न यया हो।

अवरायाम (सं॰ पु॰) न वरायामः, नञ्-तत्। १ वरायासका श्रभाव, कसरतकी श्रद्ममीजूदगी। २ विशेषरूप विस्तारका श्रभाव, बड़े फैलावका न रहना। (ति॰) नञ्-बहुत्री॰। ३ परि-श्रमादि व्यापारशून्य, कसरत वगैरहके कामसे खाली।

श्रव्यावतिक ( सं॰ ति॰) न व्यावतियति इतरिभ्यो निवारयति ; वि-श्रा-व्यत-णिष्-ण्खु ल्, णिष् लोपः, ततो नञ्-तत्। १ श्रक्षतिनवारण, निवारण न करनेवाला, जो रुकता न हो। २ श्रम्यसे भेद न करनेवाला, जो सबको बराबर समस्तता हो।

ष्रव्यावर्तन (संक्ष्णीक) विश्वान्त्रत-िष्य् स्य द्र, स्रोपः ततो नञ्-तत्। १ अन्यको निवारणका न करना, दूसरेको न रोकना। २ प्रत्यावर्तनका स्रभाव, वापस न स्रानेको स्रास्ता। (तिक्) नञ्-बसुत्रीक। ३ व्यान् द्वत्तिश्रून्य, श्रन्यकी निवारणसे श्रून्य, वापस न स्राने-वाला, जिसे कोई न रोके।

अव्यावृत ( संं वि वि ) १ संयुक्त, लगा हुगा। २ द जैसेका तैसा, जो उत्तटा-सुलटा न हो।

श्रव्याहत (सं क्ती ) न व्याहतम्, नञ्-तत्। १ व्याघातका श्रभाव, रोकका न लगना। (ति ) नञ्-बहुत्री । २ व्याघातश्र न्य, वेरोक। व्याहतं मिय्यार्थकं तन भवति। ३ सत्यविश्रिष्ट, सन्ना, जो भूठा न हो। ४ नूतन, नया। ५ हताश्र न होने-वाला, जो नाहमोद न रहे।

प्रव्याइतल (सं॰ ली॰) प्रव्याइतस्य भावः ल।

१ व्याघातका श्रभाव, रोकका न पड़ना। २ वाग्रुण विशेष, किसी किसकी ज़बान्दानी।

अव्याहारिन् (सं॰ व्रि॰ ) उद्यारण न करनेवाना,

म्रव्याहित (सं॰ ति॰) निर्देन्द, निर्दिवाद, वैभा-्गड़ा, जिसपे कोई भगड़ा न उठे।

अव्यक्तित (सं की ) अव्यक्ति, वेरीक।

मञ्जूसित (सं॰ स्ती॰) न विशिषेण एसिति: नञ्-तत्। १ एसिका सभाव, न एठनेकी बात। २ वाका-का गुण विशिष।

श्रव्युत्पन्न ( सं ० व्रि ० ) न व्युत्पन्नम्, नज्-तत्।
१ श्रनभिन्न, श्रनुभवश्रव्य। २ शब्दने पदका श्रध्ये न
समभानेवाला, जिसे लुमलेका मतलब समभा न पड़े।
१ श्रवैयाकरण, व्याकरणन जाननेवाला। ४ व्युत्पत्ति
-वा सिद्धिश्रन्थ, जो वन-चुन सकता न हो।

अयुष्ट (वै॰ ति॰) प्रत्यूषके सदृश न चमकनेवाला, जो तड़केकी तरह रीशन् न हो।

यव्यृद्ध (वै॰ स्त्री॰) सफलता, कामयावी, न

भवीष्यत् (वै॰ वि॰) श्रन्तर्धान न होनेवाला, जो गुम पड़ता न हो।

मत्रण (सं॰ ति॰) नास्ति त्रणो यस्य, नन्-बहुती॰।
१ त्रणभून्य, वेदाग्। २ जतादि रहित, वेन्खूम।
भव्रणभ्रक्त (सं॰ पु॰) नेत्रके स्रण्यसागका रोगविभेष, नो बीमारी भांखकी स्थाहीमें हो। यह भ्रमिधन्दन, ज्वालायुक्त, मह्नेन्दुकुन्दसद्दश वर्ष, नमस्य तनुमेवाक्ति श्रीर सुसाध्य होता है। (स्युन)

अवत (सं० वि०) नास्ति व्रतं नियमो यस्य, नक् बहुवी। १ शास्त्रविहित नियमशून्य, मज्हुबी काम न करनेवाला। २ न्यायशून्य, उद्यत, पापी, वेकायदा, नाफ्रमान्बरदार, वुरा। (पु०) ३ जैनमतसे व्रतका व्याग। यह पांच प्रकारसे होता है, हत्या, असत्य भाषण, श्रदत्तदान, ब्रह्मचयंत्याग और परिग्रह। अवत्य (वे० व्रि०) व्रताय हितं यत्, नक्तित्। १ व्रतकालमें श्रनाचरणीय, जो व्रतमें किया न जाता हो। (क्षी०) २ व्रतका दोष। अनुसाख ( वे॰ ली॰ ) ब्रह्मणि वेदे साधु साध्वर्षे यत् ब्रह्मखं वेदसिंदं कमें मा दिखात् वर्षा मृतानीतित्रतेः सर्दभृत हिंसामावरूपं तत्सह्यम्, साह्य्ये नञ्-तत्। नाट्यविषयकी अवध्योति, तमाश्रीमें न मारनेकी बात। 'बन्नख्यमक्थीकी।' (पनर)

"वब्रह्मसम्बद्धस्यम्।" ( यकुन्तला )

म्रव्राजिन् (सं॰ वि॰ ) साधुवत् स्वमण न करने-वाला, जो फ़कीरकी तरह घूमता न हो।

भवात्य (है॰ पु॰) व्रात्य न डीनेवाला पुरुष, जो षोड्यसंस्कारसे युक्त डो।

प्रध्वत (प्र॰ वि॰) प्रथम, पहला, जो सबसे आगी हो। २ में ह, बढ़ा, सबसे प्रच्छा। (पु॰) ३ प्रारम, प्रागाज, ग्रुक्त।

श्रवजन ( श्र॰ क्रि॰ वि॰ ) प्रथमत:, पहले-पंहल, सबसे शागे।

श्रमकुन (सं क्ली ॰- पु॰) न मकुनम्, श्रमामस्तेर नञ्तत्। दुर्निमत्त, श्रनिष्टसूचक काकादि दयंन, फाल-बद, बुरा श्रिगृन्। यह दो प्रकारका होता है, साधारण श्रीर श्रमाधारण। इसमें उल्कापातादि साधारण श्रीर काकादि दर्भन श्रमाधारण है। हमारे देशमें कहीं जाते या कोई कार्य श्रास्थ करते समय क्षींक होना, खाली घड़ेका देखना श्रादि श्रमकुन, फिर भरे घड़े मिलना, बाजारसे सीदा लिये श्राद-मीका श्राना श्रादि श्रकुन समभा जाता है।

श्रमकुकी (मं॰ स्ती॰) श्रमाति श्राम्य सर्वती व्याप्नोति, श्रम-श्रन्टाए श्रमा; कुक्मयति जलमाच्छा-दयित, कुक्म दुरा॰ णिच् श्रन् णिच् लोपः गौरादि॰ खोप् कुक्मी; श्रमा चासी कुक्मी चेति विशेषणयो कर्मधा; पूर्व पदस्य पुंवद्भावः। पानीयोपरिज हच, जलकुक्मी, ताकापाना।

श्रमक्त ((सं॰ व्रि॰) श्रयोग्य, श्रचम, नाकाविस, नामुकिस्तान, ताक्त न रखनेवाला।

श्रातता (सं स्ती ) प्रकात देखा।

भगतस्व (सं ० ली०) अयोग्यता, अचमता, निव-स्ता, असमर्थता, कमजोरी नाकाविस्थित, ताक्त न रखनेकी दासत्। श्रमित (सं॰ स्ती॰) अयोग्यता, निर्वेचता, नपुं-सकता, नाकाविजियत, कमजोरी, नामदीं। सांस्थ-मतसे—बुद्धि एवं इन्द्रियके विपर्यय अर्थात् नाकाम हो जानेको भी अप्रक्ति कहते हैं। यह अप्रक्ति चड़ा-यास प्रकारकी होती है,—ग्यारह इन्द्रिय और सबह बुद्धिकी। बुद्धिकी सबह अधिक्तमें नव तुष्टि और आठ सिद्धिकी अधिक्ति साती है।

श्रयक्य (सं श्रि ) न श्रक्यम्, श्रक-यत्, नज्-तत्। १ श्रसाध्य, श्रसकाव, ग्रेसुमिकिन, जो बन न सकता हो। २ श्रकरणीय, किया न जानेवाला। (पु॰) २ काव्यालङ्कार विशेष। इसमें वाधा वश्र किसी कार्यके हो न सकनेका भाव देखाते हैं।

ष्यश्रकार्य (सं वि वि ) निष्युयोजन, प्रभावयून्य, वेफायदा, बेतासीर, लाङासिल, जिससे काम न बने। ष्ययग—यान्तिपुराण रचयिता प्राचीन संस्तृत कवि। ष्यप्रक्ष (सं वि वि ) १ निभंय, निर्दे न्द्र, बेखीफ, जिसे कोई डर न रहे। २ रचित, निस्तित, महफ्रूज, पक्षा।

"निपट निरङ्ग अवध अग्रङ्ग" ( तुलसी )

प्रयक्षा (सं॰ स्ती॰) ग्रभावे नज्-तत्। १ संग्र-यका ग्रभाव, शकको घटममीजूदगी। २ भयका ग्रभाव, खीफ्की घटममीजूदगी।

श्रमङ्कित (सं कि ) मिकि-क्क, नञ्सत्। १ श्र-भीत, खीम, न खाये हुआ। २ सन्दे हरहित, वेमक, पक्का।

স্বয়ত (स'॰ ति॰) पुर्णात्मा, नेक, भक्ता, जो बुरा न हो।

श्रमतु (सं पु ) न मतुः कर्मणि, नज्-तत्। १ चन्द्र। २ मित्र, दोस्त । ३ युधिष्ठिर। (ति ) नास्ति मतुर्यस्य, नज्-बहुवी । मतुरहित, बेदुस्मन्, जिसे किसीसे दुस्मनी न रहे।

अधन् (वै॰ पु॰) १ फेंककर मारनेका पखर। २ मेघ, वादल।

प्रमन (सं क्षी ) प्रम् त्युट्। (प्र ) प्रम् त्यू। १ पीतशाल वर्त्ता। साधारण बोलचालमें इसे पासनका पेड़ कहते हैं। प्रसन जैसा दन्ता संकारका भी प्रयोग

होता है। २ व्याप्ति। ३ मोजन। कसणि-स्युट्। 8 मोच्य। (क्री॰) ५ अन्न।

खान विशेषसे अनेक प्रकारके वृत्त अधन वा आसन नामसे प्रसिष्ठ हैं। यथा—(Pterocarpus. Marsupium) इसका मारवाड़ी नाम आसन है। हिन्दीमें सन और उड़िया भाषामें इसे पियासाल कहते हैं। इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। संयुक्तप्रदेशमें बांदा प्रसृतिसे उत्तर यह बहुत पेदा होता है। उपति जकड़ी भूरो, काले दाग वाली, प्रत्यक्त किन और खायी होती है। पक्की आसनकी लकड़ीमें पालिश अच्छी लगतो है। इसके भीतरकी जकड़ीमें पालिश अच्छी लगतो है। इसके भीतरकी जकड़ीमें साल दूध रहता, जकड़ी भीग जाने वा कची रहनेपर उसमें पीला दाग पड़ जाता है। इसकी जकड़ीके दरवाजे, खिड़कियां, कड़ियां, नीकायं, गाड़ियां आदि वनती हैं। रेलगाड़ोके स्विपर बना-नीमें यह बहुत काम आता है।

(Terminalia tomentosa) इसे हिन्होंने बासन कहते हैं। इसका बंगला नाम भी धासन वा पिया-साल है। पद्धाव, दिल्ल भारतवर्ष श्रीर ब्रह्मदेशनें यह बहुत उत्पन्न होता है। इसके जपरकी लकड़ी कुछ सफेट श्रीर लाल होती एवं भीतरकी लकड़ी भूरी कुणावर्ण, किछन, श्रीर लहरदार रेखा सहित रहती है। इसकी पकी हुई लकड़ीमें पालिश शक्छी मालूम देती है। सब लोग इसे 'काला श्रासन' कहते हैं।

(Populus ciliata) इसका पद्मानी नाम सफीदा, जासन इत्यादि है। जिमला पहाड़पर इसे बिलुन जीर निपाली 'वङ्गीकाठ' कहते हैं। इसका पेड़ बड़ा होता है। लकड़ी धूसर वर्ष, उळवल जीर कोमल होती है।

(Briedelia retusa) इसका भी मारवाड़ी नाम आसन है। पञ्जावमें इसे पायर कहते हैं। भवध,-वज्जरेश, दिच्या भारत एवं ब्रह्मदेशमें यह बहुत पैदा होता है। इसको लकड़ो धूसर रंगकी होती और उसमें पालिश श्रुक्ती लगती है।

ग्रानक, ग्रसनक (सं १ पु॰) श्रसन पुष्पाकार धान्य विश्रीष, श्रसनाके फूल-जैसा धान। श्रगनसत् (वै॰ ति॰) भोजन बनाते हुन्ना, जो खाना पका रहा हो।

प्रश्नपति (वै॰ पु॰) भोजनका प्रभु, खुराकका सालिक।

श्रयनपर्णी (र्स॰ स्ती॰) श्रयनस्य पीतसालस्य पर्णीमन पर्णमस्याः ; बहुत्री॰ पर्णान्तजातित्वात् ङीप्। १ विजयसार। १ गोक्तणींचता, श्रपराजिता।

ध्यनपुष्प (सं॰ पु॰) ध्रयनपुष्पाकार यालि, अस-नाके फ्ल-जैसा धान।

ष्यममित्रिका ( सं॰ स्त्री॰ ) प्रास्कोता, सामान्य

भ्रयनवत् (वे॰ त्रि॰) भोजन रखनेवासा, जिसके पास खुराक रहे।

भगना (सं क्ली ) भसनिमक्कितः भगन दक्का-र्धं काच् प्रवो । भगनायः, ततः क्लियः सर्वाभावः भकार पकारयोखोपस । १ मोजनेक्का, खानेकी खासिय। २ शक्त निष्यावा, सफोद सेम ।

श्रमनाया (स'॰ स्ती॰) श्रमनिस्कृति, श्रमन दस्कार्ये क्यच् एषो॰ श्रमनाय; ततः श्र-टाण्।१ भोज-नेस्का, खानेकी खाडिश। "श्रुवाश्वायः फवविष्यूवा।" (भांड) २ श्रुक्तनिष्यावा, सफोद सेम।

षयनियत (सं वि ) प्रयनिम्हित ; श्रमन-व्यच् एषी श्रमनाय, कर्तरिक्त इट् श्रतो लोप:। १ भोजनेच्हायुक्त, खानेकी खाहिय रखनेवाला। २ ह्यपित, भूखा। (क्ली ) भावे क्ता। २ भोजनेच्हा, खानेकी खाहिय, भूख।

षशनायुक (सं॰ ति॰) षशनां भीकुमिक्कां याति प्राप्नोति, षशनाया कु षकारकोपः ततः सार्थे कन्। भोजनेक्कायुक्त, खानेका खाडिशमन्द।

श्रमि (स' पु खी ) अम् ते व्याप्नोति तेजसा विष्त्रम्, श्रम् व्यासी भनि। १ मेधोत्पन्न तेज, बाद-समे निकली चमक । २ इन्द्र। ३ अनुयाज, भन्तिम यज्ञ । ४ इन्द्रका भस्त । ५ उल्का विशेष । ६ विद्युत् । ७ अग्नि । ८ विद्युद्गि । ८ हीरक, हीरा

'श्यानः स्तीप्र'स्योः स्वाश्यस्यायां पनाविषः' - ( मनीरमा.) भागवतके षष्ठस्कान्धमं लिखा है, - इन्ह्रने वृत्ता - : Vol. II. 84 सुरको मारनेके लिये दधीचि मुनिका श्रस्थि लेकर विख्वसमि श्रमि बनवाया था।

भगनिग्रम (सं॰ पु॰) राज्यस विश्रीष, किसी बादमखोरका नाम।

प्रश्निमत् ( वै॰ व्रि॰ ) विद्युत् फेंसनेवासा, जो विज्ञलीसे भरा हो।

ग्रमनीय (सं॰ ति॰) श्रमनके योग्य, भोजनके उप-युक्त, खाने लायक, ।

अभाषत् (वै॰ त्रि॰) भाषन देते हुआ, जो कोस न रहा हो।

श्रमव्ह (सं॰ पु॰) नञ्-तत्। १ शब्दिभन श्रधे, लफ्ज़िसे जुदा मानी। २ वाच्य, बोली ठोली। (ति॰) नास्ति शब्दो वेदादी वाचकशब्दो वा यस्य, नञ्-बहुत्री॰। ३ शब्दहीन, श्रावाज़िस खाली।

भगम् (वे॰ भवा॰) श्रक्षणस्तासे, वेखे,रवाि प्रयत्र, नुक्सान्में।

भ्रम ( सं॰ पु॰ ) चदमन, भ्रमान्ति, सङ्क, जोग्र खुरोग्र, वेकरारी।

त्रश्रम् (सं॰ पु॰) भग्रम, त्रमङ्गल, बुराई। प्रश्ररणः (सं॰ ति॰) श्ररणश्रूत्य, वेपनाइ, जिसके कोई बचाव न रहे।

त्रगरफी (फा॰ स्ती॰) १ मोहर, सावरिन, गिनी। यह सिका सोनेका बनता था। २ पुष्पविशेष, शुक्त-षशरफी। यह पीला होता है।

प्रथराफ़ (घ॰ वि॰) सद्र, सला, घरीफ्, जो बद-साथ न हो।

अगरीर (सं॰ ति॰) नास्ति गरीरं तदिसमानो वा यस्य, नञ्-बहुत्री॰। १ देहग्रून्य, गैरमुजिस्सम, जो जिसान रखता हो। (पु॰) २ परमात्मा। ३ गरीरका अभिमान न रखनेवाले जीवस्युत्त ग्रक-नारदादि। ४ मीमांसोक्त देवमात्र। ५ कामदेव। अगरीरत्व (सं॰ क्ली॰) गरीरस्य मावः त्व। १ गरीर-सम्बन्ध-राहित्य, जिसाके ताज्ञुक्का न रहना। २ मोच, जीने-मरनेसे हुटकारा।

अगरीरिन् (सं॰ ति॰) देहगून्य, गैरसुजस्सिस, जिसके जिस्म न रहे। श्रमम, पश्मेन् देखी।

श्रममन् (सं॰ क्षी॰) विरोधे नज्-तत्। १ श्रमुख, 'दु:ख, ददें, तक्षलीफ़। (त्रि॰) नज्-बहुवी॰। २ सुखश्र्न्य, दु:खी, कमवख्त, तक्षलीफ़ पानेवाला। श्रम्भ (वै॰ ति॰) श्राभीवीद न देनेवाला, श्रम्भ चिन्तक, प्रशंसा न करनेवाला, बदखाह, बदंदुवा देनेवाला, जो तारीफ़ करता न हो।

श्रमस्त (वै॰ ति॰) अग्रम, ख्राव, जो अच्छा न हो।

भशस्तवार (वै॰ ति॰) १ श्रवर्णनीय कोषपे सम्पन्न, जिसके पास बयान्षे बाहर ख्नाना रहे। २ खेच्छासे धन देनेवाला, जो वेमांगे दौलत बख्-यता हो।

त्रमस्ति (वै॰ स्ती॰) १ माप, बददुवा। २ माप देनेवाली, जो बददुवा देती हो।

श्रमस्ति हन् (वै॰ त्रि॰) शाप क्रोड़नेवाला, जो वददुवाको रद कर देता हो।

श्रमस्त (सं॰ व्रि॰) मस्त्ररहित, वेह्रियार, जो तलवार वगैरह न बांधे हो।

श्रयाका, श्रमखा देखो।

श्रयाखा ( सं॰ स्त्री॰ ) नास्ति प्राखा यस्याः, नञ्-वहुत्री॰। १ भूजीढण, सोला घास। २ माखाभून्य लता, जिस वेलमें डालें न रहें। नारियल, ताड़ श्रीर खज्रको श्रमाखा कह सकते हैं।

श्रशन्त (सं॰ ति॰) न श्रान्तम्, विरोधे नज्-तत्। १ दुरन्त, श्रसन्तुष्ट, बन्य, भयङ्वर, नाखुश, खुखार, जङ्गली, खीफ्नाक, जो ठण्डा न हो। २ अ-विरत, सन्दे हयुक्त, बेचैन, फ्लिमन्द, जो घवरा रहा हो। ३ श्रधार्मिक, बेमज़हव, जो पवित्र न हो।

श्रशान्तता (सं॰ स्त्री॰) श्रान्त न होनेका भाव, श्रमताराहित्य, जीश खरोश, मड़मड़ियापन।

श्रमान्ति (सं॰ स्ती॰) श्रमावे नञ्-तत्। १ मा-न्तिका श्रमाव, चञ्चलता। २ श्रमताका श्रभाव, श्रस्थि-रता, इलचल। (ति॰) नञ्-बहुती॰। ३ श्रमता-श्रम्य, जल्दवाज,।

म्रशासीन ( सं॰ वि॰ ) प्रगस्ता, ठीठ, निर्भय।

श्रमासीनता (सं क्ती ) धष्ठता, ढिठाई। श्रमाखत (सं कि ) न माखतं नज्-तत्। १ ग्र-नित्य, उत्पत्तिविनाममासी, पैदा श्रीर नाम होने-वासा। २ श्रस्थिर, हरवक्त न ठहरनेवासा।

श्रमासन (सं॰ ल्ली॰) श्रभावे नञ्-तत्। १ मास-नका श्रभाव, हुक्मरानीकी श्रदममौजूदगी। (हि॰) नञ्-बहुन्नी॰। २ मासनम्रन्य।

श्रशासावेदनीय ( सं॰ पु॰) जैनशास्त्रानुसार कर्मविश्रेष । इसकी प्रादुर्भावसे दुःखका श्रनुभव होता है।
स्रशास्य ( सं॰ व्रि॰) श्रास-बाहुल॰ स्थत् नञ्तत्। श्रासन करनेके स्रश्रका, जिसको किसी प्रकार
श्रासन किया न जा सके।

श्रशिचित (सं ित ) न शिचितम्, विरोधे नञ्-तत्। १ शिचाशून्य, जो शिचा न पाया हो, बेपढ़ा-लिखा। २ श्रविनीत, अभद्र, अनाड़ो, गंवार, मूर्खं, वेवसू, प्र,। ३ गति नैपुखहीन, जो श्रच्छी चाल न चलता हो। श्रशित (सं िति) अश-सभीण-ता। १ भिचत, खाया हुआ। कर्तरि-ता। २ भोजनसे द्वस, श्रास्दा। भावे ता: (क्री ) ३ भच्य, खाना।

श्रित ( सं॰ पु॰) श्रश्य संहती (पिषविदित्य होती। हण् थार २२) दृति दृत्र। चीर, चीर। श्रश्यते- देवै-भेच्यते, श्रश्र भोजने नाभैणि दृत्र। देवभच्य चरु, देवताने खाने योग्य खीर।

श्रियिख (सं॰ ति॰ ) विरोधे नञ्-तत्। जो शियिख न हो, दृढ़, फु.रतीखा।

श्रिशिषद (वं वि वि ) न श्लीपदः पादरोगभेदः, वेदे पृषो । च जोपः । नज्-तत् । १ श्लीपदरोगका श्रभाव, फोलपावे बीमारोकी श्रदममीजूदगी । (ति ) नास्ति श्लीपदो रोगो यस्य, नज्-बहुन्नी । २ श्लीपद-रोगश्रन्य, जिसके फीलपावा न रहे। "विषयः भवना" सन् १ । १० । ६।

प्रशिमिद (सं कि वि ) शिमि वैधनर्मा शिमिं हिंसां . ददाति, शिमि-दा-क्र ; ततो नज्-तत्। श्रहिंसन, जो किसी, जीवको मारता न हो। "बिशिमदाः भवना।" चरक्र। १०१०।

अग्रिर-माग्रिर, (सं ॰ प॰) चत्राति सर्वे शुङ्को,

श्रध—(भग्नेषित्। उष्राप्तः) इति किरच् णित्पचे व्रिष्ठः। १ राचसः। श्रश्नाति व्याप्नोति विष्यम्। १ स्प्रै। ३ श्रानः। ४ होरा। (श्रियो राचसे वङ्गविष्टः स्पर्वे। १ व्यापिका स्त्रो, हर जगह जाने या रहनेवाली श्रीरतः।

प्रियस् (सं पुः) नास्ति प्रिरो सस्तकस्य, नज्-बहुतीः। १ कवन्य, सस्तकहीन वीर। (तिः) २ श्रयश्र्न्य, जिसका श्रयभाग न हो। वा कप्। प्रियस्ता। कवन्य, वेसिरका धड़, जिसका साथा न हो।

श्रीपरस्त्वान (सं क्ती को श्रिप्ता सह स्नानमव-गाइनम्, याक तत् ततो नज्-तत्। विशिष डुवाये स्नान, गला पर्यन्त डूवा कर स्नान ।

श्रियव (सं क्षी ) न शिवम् विरोधे नल्-तत्।

११ मङ्गल न होनेवाला, श्रमङ्गल। (ति ) २ जो

मङ्गलयुक्त न हो, उग्र। नास्ति शिवं कल्याणमस्मात्,
नज्-५ बहुती । श्रमङ्गलस्यक। श्रमङ्गल शब्द देखो।

खिशिषिषा (सं॰ स्त्री॰) अधितुमिक्का, अय-सन् दिभीव इट् भावे अ-टाप्। भोजनेक्का, खानेकी खाहिय।

श्रीश्र (सं पु॰) न शिश्रः, विरोधे नञ्-तत्। १ शिश्र न होनेवाला, जो बचा न हो, युवा। लोई लोई लहते हैं, श्राठ वर्ष तक शिश्र—फिर नवसे पन्द्रह वर्ष पर्यन्त श्रीश्र कहलाता है। (ति॰) नास्ति शिश्रः, यस्य, नञ्-बहुत्री॰। २ शिश्ररहित, वैश्रीलाद, जिसकी वालःबचा न रहे। (स्त्री॰) श्रीश्रखी, शिश्र रहिता स्त्री। चत्रश्रितीत मानाया। पाश्रादश इस स्त्रसे सखी श्रीर श्रीश्रखी यह दो छोष् प्रत्ययान्त शब्द निपातन हारा सिंह होता है। नास्याः शिश्ररस्ति इति श्रिश्रखी। वैदर्मे "श्रीश्रश्र" हो रूप बनता है।

अधिष्ट ( सं कि ) न भिष्टम्, नम् तत्। १ जो जपदेश पाये न हो। २ जो शासन किया न गया हो। शिष्टः साधः, विरोधे नम् तत्। ३ श्रसाधः, दुःश्रील, श्रविनीतः, जम्रह्, विह्नदा। ४ नास्तिक। ३ वर्णसङ्ख्यास्क व्यक्तिपादिशिष्टः जो मन वर्णका भन्नादि भन्नणं करता हो।

षिष्टता (सं क्ती ) १ त्रसाधुता, दुःशीलता, बेह्नदगी, दिठाई।

श्रीश्रष्ठ ( सं॰ ति॰) श्रम्नाति श्रम्भोजने श्रम्, श्रितशायने दृष्ठन्। १ श्रितश्रय भोता, बहुत खाने-वाला। (पु॰) २ श्रीमा सबको भचण करने कारण श्रम्निको भी श्रिष्ठ कहते हैं।

अशिष्य (सं॰ ति॰) शिष्यते, शास-नर्भेणि काप् यात इतं पत्वच शिष्यम्, तती नज्-तत्। शासनका श्वविषय, जिसकी प्रति या जिस विषयमें कोई नियम . न हो । वद्शिष' संज्ञा प्रमाणलात्। पा शश्रशः युक्तवदन्यक्ति वचनं न कर्तन्यं मंत्रानां प्रमाणतात्। (सिंखानकौसुदी) पाणिनि प्रथम स्व वनाया-नुपियुत्तवद व्यक्तिवचनं। पा १।२।५१। प्रत्ययमे तुप् होनेपर प्रकृतिका लिङ्ग श्रीर वचन श्राता है। उसकी बाद 'तद्शिषाम्' इत्यादि सूत्र किया। इसका तात्पर्य यह है कि लुप् करने पर प्रक्रतिके तिङ्ग और वचन होनेका शासन अर्थात् नियम नही रहता। कारण संज्ञा ही उसका प्रमाण है अर्थात पूर्वीचार्यों ने प्रत्ययके लुप् करनेपर जिन सक्तल शब्दमें प्रकृतिका न्याय जिङ्ग श्रीर बहुवचन प्रयोग किया है, वे ही सब मध्द बहुवचनान्त होगें एवं उसी प्रकार साधित पदके खलमें जहां एकवचनान्त प्रयोग किया है वहां एकवचनान्त ही प्रयोग होगा। 'अवन्तीनां निवासो जन्पद अवन्तयः' यहां वहुवचनान्त श्रीर 'ब्रह्मावर्तीनां निवासो जनपदः ब्रह्मावर्तम्' यहां एकवचनान्त ही प्रयोग हुआ हैं। कविकुल-चूड़ामणि कालिदासने मेबदूतमें उभय प्रकार प्रयोग यहण किया है। जैसे-"प्रापायनीन्" (पू॰ नेव॰ ३०।) यह वहुवचनान्त पदका निद्रशैन है। "त्रज्ञावर्त जनपद-नय काश्या गाइमानः।'' (पू॰ नेघ०।४८) यहां एकवचनान्त पदका निद्य न है। इसीलिये विखकीषके भवन्ति-यन्द्रमें कई एक बहुवचनान्त जनपद यन्द्र दिखा करके अवशेषमें कहा है कि उससे अन्यया भी होता है। धिधिकाः (संं स्त्री॰): अनपत्या, जिस औरतके श्रीताद न रहे। श्रमीत (सं कती ) न मीतम्, विरोधे नज्-तत्।

१ ज्याता, गर्मी । २ उचासभी, गर्म वीज । ( ब्रि॰)

कालमेरे नास्ति भीतं यस्त्र, नज्-बहुन्नी । ३ भीत-भून्य, सर्देशि खाली, जिसे ठण्डक न मालूम पड़े। किसी प्राचीन कविने कहा है,—

> "त्रश्रीतासरवी माघे फाल्गुने पश्चपित्रयः। चैवे जलचराः सर्वे वैशाखे नरवानराः॥"

माघ मासमें द्वच, फाला नमें पश्च-पची, चैत्रमें जलचर श्रीर वैशाखमें नर-वानरका श्रीत छूट जाता है। ४ श्रिसावां, श्रसीका, जो गिननेसे श्रसीकी जगह पड़ता हो।

श्रशीतकर (सं॰ पु॰) श्रशीतः छणः करः किरणो यस्य। डणांग्र, सूर्य, श्राफताव।

म्म्योतिकरण, चगीतकर देखी।

अभीतम (वै॰ पु॰) अश्वाति, अम्र भोजने इन् ततः मतुप्। भोक्रुप्रधान चिनि, सबको खा जानेवाली आग।

प्रशीतक्च, अभीतकर देखी।

प्रशीतल (सं कि ) उषा, गर्म, जो ठखा न हो।
प्रशीता (सं की ) भूमिकुषाय, भुई कुन्हड़ा।
प्रशीति (सं की ) प्रष्टानां दशतां प्रशीभावः
ति प्रत्ययं , श्रष्टी दशतः परिमाणमस्य। पङ्कि विंगति
विंशवलियं प्रवाशत विंशतिन्वतिशतन्। पा धाराधर।
१ प्रसी संस्था। २ प्रसी संस्थाविशिष्ट, जो चीज्
प्रसीकी षदत रखती हो। (ति ) ३ श्रसी संस्था

च्रशीतिक (सं १ ति १) असी वर्षवाना, नी असी सानकी उसका हो।

ष्मणीतिभाग (सं॰ पु॰) ष्रस्मिनां भाग या हिस्सा, ष्रस्मीमें एक टुकड़ा।

म्रापीर्ण (सं० ति०) घीर्ण न होनेवाला, सड़ा न हुआ, जो कमज़ीर पड़ा न हो।

म्मापिन, भगीविंक देखी।

त्रशीर्षिक (वै॰ ति॰) नास्ति शीर्षे यस्य। १ मस्तक-रहित, सर न रखनेवाला, जिसके मस्या न रहे। २ प्रस्तश्रृन्य, हथियारसे ख़ाली।

भगील (सं क्ती ) न गीलम्, विरोधे नञ्-तत्। १ दुष्ट ग्रील, बुरा मिजाजा २ दुष्टसभाव, खुराब ख्सलत। (ति॰) नास्ति शीलं यस्य, नज् वहुत्री॰। ३ गीलताश्रृन्य, नाशायिस्ता। ४ दुष्टभील, बद्-मिजाज्।

त्रगुक्तजा, त्रगुक्ता, वगीता देखी।

भग्रम् (सं स्त्री ) न ग्रम् भ्रभावे नञ् तत्। १ ग्रोकका ग्रभाव, भ्रम्सोसकी श्रदममीनूदगी। (त्रि ) नास्ति ग्रगस्य, नञ्-बहुत्री । २ ग्रोकग्रम्य, श्रमसोस न रखनेवासा, जो रह्नीदा न हो।

अग्रिच (सं वि वि ) १ श्रामिन न होनेवाला, जो भाग न हो। २ श्राषाढ़ सास न होनेवाला, जो श्रसाढ़ न हो। ३ क्षणावर्ण, काला, जो ग्रक्त या सफे, द न हो। ४ श्रृङ्कारस न होनेवाला। ५ शीचग्रन्थ, पाकीज्गीसे खाली। ६ श्रपवित्र, नापाक, मैला कुचैला।

श्रश्चिता (सं॰ स्त्री॰) अपवित्रता, नापानीनगो, गन्दगी।

**त्रग्रचित्व, अग्र**चिता देखो।

श्रम् (सं कि ) न ग्रम् विरोधे नन् तत्। ग्रम् नहीं, दोषयुक्त, श्रपवित्र। कोई भी विषय नाना प्रकारसे श्रम्य हो सकता है। किसी पदको लिखनेके समय व्याकरणादि लच्चणानुसार विहित कार्य न करनेसे दुष्ट वा श्रम्य कहते हैं।

यास्तिनिषड कमें व अनुष्ठानका नाम दोष है।

उत्त दोषि दूषित वरित वा द्रव्यकी दुष्ट वा षर्यं कहते हैं। जिस द्रव्यके स्पर्य करनेसे विना सान किये ग्रोडकाम नही होता, उसका नाम दुष्ट श्रीर उस द्रव्यके स्पर्य करनेवाले व्यक्तिको दुष्ट वा अग्रंड कहा जाता है। स्वास्त्र्यके श्रमावसे भारीरिक जो वातिपत्तादिका दोष होता है, उस दोष्युत्त व्यक्तिको भी दुष्ट वा अग्रंड समभेगे। रजस्वला होनेपर कहा जाता, कि स्त्री अग्रंड है। हाहस्पति एवं ग्रक्रके वाईक्य, सस्त भीर वाक्यादिसे काल अग्रंड होता है। किसी ग्रन्दके लिखनेमें लिपिकरप्रमाद वा स्वतनादि दोष हो जानेसे वह भी अग्रंड कहलाता है।

प्रग्रुद्ववासक (सं॰ पु॰) सन्दिग्ध प्राचरणवाला, प्रावारा, जिसके कोई ठीर-ठिकाना न रहे। श्रग्रहि (सं क्ली ) नल्तत्। १ श्रहिका समाव, पाकी ज़गीकी श्रदममी जूदगी। २ दोष, ऐव। (ति ) नास्ति ग्रहिर्यस्य, नल्वहुत्री । ३ ग्रहिहीन, पाकी-ज़गीसे बाहर। १ दृष्ट, बदमाश। ५ श्रश्रह, नापाक। श्रग्रम (हिं ) भवनी देखे।

श्रम्भ (स' क्ली ) नज्-तत्। १ श्रमङ्गल, वद-बख्ती। २ श्रम्भस्चन मङ्गलादि पापग्रह। ३ पाप, इजाव। (वि ) नास्ति सभं यसात् नज्-५-बहुवी । ४ श्रम्भविशिष्ट, ख्राब, बुरा। याव्राकालमें काकादि-का बीलना शीर ग्रम्य कलसी प्रभृतिका देख पड़ना-भी श्रम्भ समभा जाता है।

षशुभोदय (सं॰ पु॰) अपशक्षन, वदिशिगृनी। अशुभ्व (सं॰ पु॰) नज्-तत्। १ गुभ्व न होने-वाना वर्ण, जो रङ्ग सफ़्देन हो। २ क्राच्या, काला रङ्ग। (ति॰) ३ क्षाचावर्ण, स्थाह, काला।

श्रमुषा (सं॰ स्त्री॰) १ ग्रमुषाना स्रभाव, कसः तवस्त्रोही, नीकरी या श्रद्य करनेमें चूनका पड़ना। श्रम्य (वै॰ ति॰) न श्र्ष्यति; द्रगुपधत्वात् कः, नल-तत्। १ भचण करता हुषा, ली खा रहा हो। २ श्रमोषक, ली सखाता न हो। ३ श्रष्ट्य न होने-वाला, ली स्वता न हो।

श्रयुष्त ( सं॰ वि॰ ) सरस, नव, हरित, तर, ताजा, हरा, जो सुखा न हो।

भश्कन (सं०पु०) सुख्डशासि, श्रूकशन्य घान्य, किसी किस्सका चावता।

षग्वजन, भग्नज्देखी।

चश्द ( चं॰ पु॰ ) शूद्र न होनेवाला व्यक्ति, जो शस्य शूद्र न हो।

अशुन्य (ेसं ० ति ) नज्-तत्। १ अहीन, सो खालीन हो। २ पूर्ण, भरा-पूरा।

अश्न्यग्रयन, मश्न्यग्यनवत देखी।

भश्रुन्यश्रयनिहतीया, अमून्यस्यनवत देखो।

प्रश्नयभयनव्रत (सं॰ क्ती॰) न मून्यं भयनं भया येन यसाहा, नञ्-बहुवी॰। व्रत विभेषः। पुरुषके यह रखनेसे उसकी भया भार्याभून्य और स्त्रीके यह व्रत रखने उसकी भी भया प्रतिभूक्य नहीं होती। Vol. II, भविषापुराणमें लिखा है,—वर्षां कालस्य चातुर्मास्य के मध्य त्रावणमासवाले क्रष्णपत्रको हितीयासे लगा प्रतिक्रणहितीयाके कार्तिक सास पर्यन्त यह व्रत रखना पड़ता है। यह विण्युव्रत चार वत्सरमें समापन होता है। नियतिन्द्रिय वन जो यह व्रत करता है, उसकी प्रया शून्य नहीं होती।

श्रयुला (सं॰ स्ती॰) संभालु।

भगृङ्ग ( सं ॰ ति ॰ ) मृङ्गशून्य, सींग या चोटी न रखनेवाला।

अञ्ख्य (सं॰ पु॰) श्रत्यवयस्त श्रस्तविशेष। (त्रि॰) पालनवी श्रयोग्य, नया, सहर, जिसे नोई पाल न सके या जिसके लगास न लगे।

अस्यत (संग्वित्) न स्रतं पक्षम्, नज्-तत्। १ त्रपक्ष, जो पक्षान हो। अविक्रिन, जो सुतायम नहो।

श्रश्वेव (वै॰ ति॰) श्रीङ्खप्ने वन्, नञ्-तत्। श्रमुखकर, तकलीफ्दिइ। २ क्षेत्रकर, दर्द-श्रङ्गेज्। "बेतु दियु दिवामधेवा।" ऋत् श्वश्वारश

श्रीष (सं॰ पु॰) श्रभावे नञ्-तत्। १ श्रीषाभाव, बाक्तीकी श्रद्मसीनूदगी। (त्रि॰) नास्ति श्रेषीऽन्ती यस्य, नञ्-बहुत्री॰। २ श्रेषशून्य, गैरमहदूद, जिसके छोर न रहे। ३ श्रेषरहित, बाक्ती न रखनेवाला, पूरा, समूचा।

श्रश्रीपतस् (सं॰ अन्य॰) सम्मूण रूपसे, पूरे तौर-

श्रमेषता (सं॰ स्ती॰) सम्पूर्णता, तसामी, क्वलियत। श्रमेषम्, श्रम्बरू देखी।

प्रशेषस् (वै॰ वि॰ ) सन्तानश्र्न्य, वे-श्रीलाइ, जिसके बालबच्चे न रहे।

श्रमेषसाम्त्राच्य (सं०पु०) मिव, जिन सहादेवके राज्यका क्रोर न है।

श्रमिष्, अभिषस् देखी।

श्रमेंच (सं॰ पु॰) शहत् विभेष, जैनियोंके की है

श्रशोक (सं पु॰) नास्ति शोको यसात्। नज्--५-बहुबी। १ स्ननामस्थात हत्त्वविशेष। कविसोम वर्णन किया करते हैं, कि स्त्रियोंका पादाघात पानेसे प्रश्नोकहच फूल उठता है। 'पदाघातादयोकः, द्रत्यादि। परन्तु इस वर्णनका कारण क्या है, सो कुछ भी स्थिर नहीं किया जाता

प्रभोक दुर्गोतावकी नवपत्रिकामें सगता है। यथा,—

> "कदली दांडिमी धार्य इरिद्रा मानकं कचु:। विव्वीऽयोको नयन्ती च विद्योया नवपविकाः।"

श्रयोकका पूज लाज भीर पीजा होता है, इसीसे छसके हक्षका नाम भी रक्षायोक एवं पीतायोक है। शास्त्रकारीने जिखा है !कि चैत्रसासकी ग्रक्षाष्ट्रमीकी श्रयोककी श्राठ किल्योंकी खा जैनेसे फिर शोक नहीं रहता। श्रयोकपानका मंत्र—

''लामणीक इरामीच मधुमाससमुद्दमव । पिवासि श्रीकसन्तरी मामगोर्क सदा कुछ ।''

हे चैत्रमासजात गिवके रष्टसाधन अशोक मैं शोक-सन्तप्त होकर तुन्हे पान करता हं, तुम सर्वेटा सुभी शोकरहित करो।

२ वक्ततहचा (क्ती॰) ३ पारा। (स्ती॰) ४ कटुक्तत्वच। (ति॰) नञ्-बहुनी। ५ मोकम्च। (पु॰) ६ विणा

(Saraca indica) अयोकने ये कई पर्याय देखें जाते हैं,—योकनाय, वियोक, वज्जलहुम, वज्जल, मधु-पुष्प, अपयोक, कङ्केलि, केलिक, रत्तपत्तव, चित्र, विचित्र, कर्णपूर, सुभग, देइली, ताम्यपत्तव, रोगि-तक्, हेमपुष्प, रामावामाङ्कि घातन, पिग्डीपुष्प, नय, पत्तवह ।

श्रश्रीकवा द्वच देखनेमें ठीक खीची या नागकेशरके पेड़ जैसा होता है। वसन्तऋतुमें यह फुलता है। फुल गुच्छेदार, हलका गुलाबी रंगका श्रीर देखनेमें बहुत कुछ रङ्गनके फूलके नाईं होता है। जब फूल खिलते हैं, उनके सीन्दर्थंसे संसार श्रालोकित हो जाता है।

भावप्रकाशने मतसे दसकी काल गौतल, तिक्ष एवं क्षाय है। इससे दृखा, दाह, क्षमि, शोष एवं विषक्ष नाम होता है। वैद्य लोग क्रियोंने रजो-

दोषमें इसकी काल व्यवहार करते हैं। २ प्रसिद्ध मीर्थसम्बाट्। [चयोक-प्रियदर्शी देखी।] ष्रशोककानन, चयोकवाटिका देखी।

श्रयोकप्टत (सं क्ती ) पृतमेद, कोई घी। यह प्रदर्शिकारपर दिया जाता है। 8 यरावक गर्य- घृत श्रीर २ यरावक श्रयोकम् स्वका वक्ता १६ यरा- वक जलमें पकाये, 8 यरावक श्रेष रहनेपर नीचे उतार ले। फिर २ यरावक जीरक १६ शरावक जलमें गर्मकर 8 यरावक बाकी बचनेचे उतार श्रीर 8 यरावक केशराजरस, 8 यरावक तण्डुलोटक एवं 8 यरावक केशराजरस, 8 यरावक तण्डुलोटक एवं 8 यरावक केशराजरस, 8 यरावक तण्डुलोटक एवं 8 यरावक कागदुग्व उसमें मिलाये। श्रनको चारचार तोले जीवक, स्टब्सक, मेदा, महामेदा, काकोली, चीरकाकोली, मुद्रगपणी, माषपणी, जीवन्ती, यष्टिमधु, पियालवीज, परुषक्षक , रसाञ्चन, यष्टिमधु, श्रयोकस्तूल, द्राचा, यतावरी श्रीर तण्डुलोयकस्त्रका पृत्री डालते हैं। इन सब बसुश्रोंके एकमें पक जाने- पर शर्भरा देना चाहिये। (भेवन्यरज्ञवली)

श्रयोकतत् (सं॰ पु॰) श्रयोकत्व, श्रयोकता पेड़। श्रयोकतीर्थं (सं॰ ली॰) श्रयोकनामकं तीर्थं, श्राक्त॰ तत्। काशीचेत्रके सन्तर्गत तीर्थंविशेष।

श्रमोक-स्त्रित (सं॰ क्ती॰) त्रयो रावयः समाहताः व्याणां रावीणां समाहारी वा अच् समा॰ ततः श्रमोकाख्यां विरावं माक॰ तत्। नास्ति मोनी येन ताद्यमं त्रिरावं वा। हेमाद्रिके व्रतखण्डसे बहुत विश्व-धर्मीत्तरोक्तव्रताङ्गविमेष। यह व्रत श्रमहण, न्येष्ट, या भाद्र मासकी पूर्णिमासे श्रारम्भ करके एक वर्षके बाद ख्यापन किया जाता है। इसमें प्रत्येकदिन एक बार हो मोजन करना पड़ता है। विधिपूर्वक इस्र

श्रामोकनग, भगोकतर देखी।

श्रयोकरूपति, श्रयोक-पियदर्शे देखी।

अभोन-पुष्पमञ्जरी (सं॰ स्ती॰) दग्डक छन्दभेद। इस छन्दमें २८ अचर रहता और लघु गुरुका नीर्ध नियम नहीं उहरता है।

अभोकपूर्णि सा (सं क्ती॰) नास्ति भोकी यया, नज्-बहुत्री॰ ततः तथोक्ताः पूर्णिमाः कर्मे॰ वा पूर्वपदस्य पुम्बद्भावः। फाल्गुण पूर्णिमासे लेकर एक वर्ष पर्यन्त करने योग्य हेमाद्रि-व्रतखण्डध्त विश्वप्रमींत्तरोक्ष व्रताङ्ग विश्रेष। यह व्रत फाल्गुण मांसको पूर्णिमासे प्रारम करके १ वर्ष तक किया जाता है।
-इसमें फाल्गुन, चैत्र, वैश्वाख, च्येष्ठ यह 8 महीनाको पूर्णिमाको उपवास करते श्वीर श्वाषादृद्धि अमहीनाको पूर्णिमाको उपवास करते श्वीर श्वाषादृद्धि अमहीनाको पूर्णिमाको केवल जल पान करना पड़ता है। इसतरह १ वर्ष पर्यन्त व्रत करके माघको पूर्णिमाको उद्यापन कर देना चाहिये।

श्रमोन-प्रियदशीं (पिश्रदशी) मारतने एक विख्यात मीर्य-सम्बाट; श्रमोक नामसे ही सर्वत परिचित हैं, किन्तु यह 'श्रमोक' नाम उनने किसी अनुशासन पत्र वा सामयिक ग्रन्थमें नहीं पाया जाता। इसीसे एक दिन श्रम्यापक विखसन साइवने प्रियदर्शों श्रीर श्रमोक दोनोंकी श्रभिवताने सम्बन्धमें सन्देह प्रकाश किया था। किन्तु सिंहजके 'हीपवंश' नामक प्राचीन पालिग्रन्थमें श्रमोककी 'पियदस्मि' एवं 'पियदस्मन' ये दो नामान्तर पाये जाते हैं श्रीर संप्रति मासकी श्रनुशासनमें श्रमोकनाम मिला।

दो विभिन्न घोरचे अशोक वा प्रियदर्शीको संचित्त कीवनी मिलती है। एक तो उनके राजलकालमें उन्होंकी आज्ञासे उल्लीण वहुसंख्यक शिलालिपिचे एवं दूसरे वीह घीर जैन धर्माग्रन्थींसे। परन्तु दुःखका विषय है, कि ग्रन्थगत विवरणके साथ उनकं अनुशासन लिपिसमूह की एकता नहीं है, इसीसे मालूम होता है, कि प्रियदर्शी श्रीर श्रशोकके श्रमित्रल संख्यमें किसी किसीने सन्दे ह प्रकाश किया है।

वीहरायमें भगोनका परिचय।

अशोकावदान श्रीर दिव्यावदानके सतसे शाका-वृद्धके समसासयिक सगधके राजा विश्विसार थे। उनके पुत्र श्रकानशतु, उनके पुत्र उदायो वा उदायीश, उनके पुत्र सुग्छ, उनके पुत्र काकवर्षी, उनके पुत्र सहित, उनके पुत्र त्वकृति, उनके पुत्र सहासग्छल, उनके पुत्र प्रसेनजित्, उनके पुत्र नन्द श्रीर उनके पुत्र विन्दुसार थे। इन्हीं विन्दुसारके पुत्र श्रशोक थे। बड़े ही शायर्थकी बात है, कि श्रवदानग्रन्थमें श्रशो-कि सुप्रसिद्ध पितामह चन्द्रगुप्तका नाम तक छोड़ दिया गया है। चन्द्रगुप्तका नाम न रहनेसे कोई कोई श्रवमान करते हैं, कि चन्द्रगुप्तके साथ मीर्थ्यवंशका श्राविभीव वा तिरोभाव होता है। श्रशोक्षके साथ चन्द्रगुप्तका कोई सम्बन्ध न था। इधर हिन्दू, जैन श्रीर पालिवोह यन्योंमें चन्द्रगुप्तके श्रशोक्षके पितामह होनेका स्पष्ट उन्नेख रहनेपर भी प्रियद्शोंके निज श्रनुशासनसमूहमें कही भी उनके पिता वा पिता। महका नाम नही पाया जाता।

## नन्मक्या।

पूर्वीत दोनों अवदानों से लिखा है, - चम्पा नग-रोमें किसी ब्राह्मणके यहां एक परम सुन्दरी कन्या

(१) खृष्टानी वतीय यतान्दीमें दिव्यावदानका अनुवाद चीनी भाषामें हुना, (Beal's Chinese Tripitakas) सुतरां सूल यय उससे बहत पहले जनतः इ० के पहली वा दूसरी यतान्दीमें किसी समय रचा गया होगा, इसमें सन्देष्ट नहीं। इसलिये अधोककी वंधावलीके सन्वन्यमें प्राचीन प्रमाण सनभ कर उद्घेख किया। वड़े भाष्यंका विषय है, कि भवदान यन्यके साथ हिन्दू, जैन, यहां तक कि वीडोंके पालि यन्योंका भी ऐका नहीं है। यह बात नीचेका स्वीपत देखनेसे ही मालूम हो नक्षणी,—

| -144-113                   |                     |                  |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| विषापुराचा।                | परिशिष्टपर्क ।      | पालि महावंश ।    |
| १ शिशनाग ।                 | ( ऐमचन्द्ररचित )    |                  |
| २ काकवर्षः                 | 4                   |                  |
| १ चेमधर्म। .               |                     |                  |
| ८ चनीना।                   | •                   | १ विग्विसार।     |
| ५ विस्विसार।               | १ में चिका।         | २ चनानशत् ।      |
| ६ चनानग्रवु ।              | २ कुचिन ।           | ३ उदायिभद्वा ।   |
| ७ दर्भका                   | ३ छदायी ।           | ४ भनुरह्वत ।     |
| ८ उद्याय ।                 | ( नि:सन्तान )।      | ५ मुख्ड।         |
| ८ नन्दिवह <sup>°</sup> न्। | ४ नन्द । '          | ६ नागदासका       |
| १० महानन्दि।               | ध् वंशकसंसे र नन्द। | ७ सुसुनाग ।      |
| ११ सुनाच्यमञ्जति ८ गन्द।   | € चन्द्रगुप्त 1     | द कालाशोक ।      |
| (२ चन्द्रगुप्त।            | ७ विन्दुसार ।       | र तथा १० पुता    |
| <b>१३ विन्दुसार</b> ।      | न् श्रयोवा।         | १० चन्द्रगुप्त । |
| र <sup>ड प्रभा</sup> क।    | र कुछच ।            | ११ विन्हुंसार ।  |
| •                          | ' १० संम्यति।       | १२ प्रकाशिकं (   |
|                            |                     | 11 16            |

हुई। " एक ज्योतिषीने उस कन्याको देखकर कहा,— 'यह क़ुमारी राजरानी श्रीर राजमाता होगी।' धन-का लोभ वडा भारी लोभ है। ब्राह्मण लालचमें पड़ गंगे। वान्याको यौवनावस्थाप्राप्त देख वे उसे साथ लेकर पाटलीपुत श्राये श्रीर राजा विन्दुसारको प्रदान कर दिया। विन्दुसारने ब्राह्मणकन्याको श्रन्त:पुरमें भेज दिया। उसका सीन्दर्थ देखकर राजमुहिषियोंको टकटकी लग गई। उन लोगोंने सोचा, कि ऐसी सुन्दरी पाकर राजा क्या फिर इम क्षीगीको पृक्षे ते। इसलिये ग्रापसमें सलाइकर उन लोगोंने उसे नाइन बनाकर रखा श्रीर श्रीर कर्म सिखाने लगी। कुछ दिनोंके बाद यही ब्राह्मण-कुमारी राजा विन्दुसारका इजामत वनाने लगी। एक दिन परम प्रसन्न होकर राजाने कहा,—"मैं तुम-पर बहुत प्रसन्न इं, बोखो क्या मांगती हो। मैं तुम्हारी श्रभिलाष पूर्ण करूंगा।" यह सुन विप्र-कन्याने घिर भुकाकर धीरे धीरे कहा,—"मैं आपको चाइती इं।" इसपर राजाने कहा,—"सो का, मैं चित्रियसूर्वीभिषित चौर तुम नाइन, तुन्हें भला कैस ग्रच्य करूं।" इसके उत्तरमें उस विष्रक्तमारीने कहा, "मैं नाइन नहीं, ब्राह्मणकी कन्या इं। आपकी यती होनेने सिये ही पितानी दे गये हैं। पुरमहिला-बोंने सुभे यह काम सिखाया है।" यह सुन राजाने उसकी कामना पूर्ण की। फिर वही दरिद्र-कत्या पटरानी हो गई। सहवाससे उसके दो पुत हुए-१म ऋशोना, २य विगतशोना वा वीतशोना।

श्रशोकसे पहले पटरानीके गर्भसे सुसीम नामक विन्दुसारका चंड़का पैदा हुन्ना था।

तच्चित्रवावासियोंने विन्दुसारके विरुद्ध अस्त धारण किया। विन्दुसारने अयोकको वही छोड़ दिया। मार्गमें दलवल संग्रहकर अयोक तच्चियला आयें।

विना युद्ध ही नगरवासियोंने उनके लिये तचित्रालाको काड़ दिया और उनकी यथेष्ट अभ्यर्थना की।

उधर विन्दुसारके प्रधान सन्द्री खन्नाटकने ज्येष्ठ राजकुमार सुसीमके आचरणमे कुछ विरत होकर उन्हें ही तच्चित्रा भेजनेका प्रवन्ध किया एवं प्रशोक-को राजा बनानेके लिये उन्हें राजधानीमें वुसा सिया।

विन्दुसारकी आयु भेष हो आई। अमालगण खूव सजधजकर अभोकको राजाके समुख ले गये और अनुरोध किया, कि जबतक सुसीम लीटकर न आवें तबतक अभोक उनके पदपर विराजें। यह सुनकर विन्दुसार बहुत हो कृष्ट हुए। यह देख अभोकने कहा, कि यदि धमें है, तो मैं हो राजा हुंगा। तुरत ही अभोकका पहनह हुमा। देखते देखते विन्दुसारने रक्ष वमन कर प्राणलाग दिया।

यव ययोक पाटलीपुत्रके राजिं हासनपर विराजे।
राधगुत उनके प्रधान सन्ती हुए। यह समाचार
तच्चित्रका सेजा गया। ससीमने पिताको स्त्यु और
स्रियोक्क राजिं हासन प्रधिकार करनेको बात
सुनी। इसके बाद तुरत ही उन्होंने ससैन्य पाटिकपुत्रको याचा को। इधर अयोक भी प्रसुत थ।
यहरके सदर फाटकपर एक नग्न मनुष्य, तीसरेपर
राधगुत, चीथेपर खर्य अयोक उपस्थित थे। हारके
सामने खाद खोद और उसमें खदिर एवं सङ्गर भरकर एक अयोक सृति उसपर बैठा दो गई।

सुसीमने सोचा, कि श्रशोकको मार डालनेसे ही राजसिंहानन मिल जायगा। यह विचारकर श्रशोकसे युड करनेके लिये पूर्वहारमें प्रवेश किया। प्रवेश करते ही श्रङ्गार भरी हुई खाईमें गिर पड़े। तुरत ही उनकी जान निकल गई।

अधोक प्रतिष्ठित इए सही,परन्तु वे असात्यगणकी भीर विशेष अवज्ञा प्रकाश करने लगे। एकदिन राजाने असात्यों के कहा,—'तुम लोग फलफूलका पेड़ काटकर कांट्रेके पेड़को सींच रहे हो।' असात्यों ने इसका एत्तर राजाके प्रतिकृत दिया। उत्तरसे अत्यन्त रुष्ट होकर अधोकने तुरत हो पांच मनुष्योंके शिर काट डाले।

<sup>&</sup>quot; पहं राजा चितियो सूर्चाभिषिताः कथं सया साईं समागमो मिन-प्यति।" (हिल्लावदान २६ भः)। यहां विन्दुसार भपनेकी चितिय होनेका परिचय दे रहे हैं। पर चन्द्रग्रप्त कहीं भी 'चितिय' के नामसे प्रिचित नहीं हुए। स्वैत हो वे 'इषलके नामसे परिचित हैं। [चन्द्र-भूपत देखों]।

धीरे धीरे प्रशोककी प्रवृत्ति भीषणसे भीषणतर हो उठी। उन्होंने एक रमणीय वधागार स्थापन किया भीर चण्डगिरिक नामके एक जुलाहेकी उसका रचक वनाया। मनुष्यका प्राण हरण उसका परम-प्रिय कार्य था। सैकड़ी मनुष्य अनजानमें उस वधा-गारमें जाकर भूखसे सखकर मर गये। कुछ दिनोंके बाद समुद्र नामक एक साधु भिचाकी इच्छासे उस वधागारमें गये। उस घरमें जो जाता या वह फिर बाइर न निकलता था। पर कई दिन बीत गये. उस साधुके प्राण न निकले। यह देख दुई त चग्डगिरिक अवाक हो गया। उसने उस साधुके प्राणनाम करनेकी यथेष्ट चेष्टा की, पर किसी तरह साध्रके प्राण न निकले। अन्तर्ने चच्छगिरिकने इस बातकी खबर राजाको दी। राजा स्वयं साधुको टेखने याये। याकर उन्होंने देखा, कि उस भिन्नुके बाधे प्रारीरसे जल वह रहा और बाधेमें बाग धधक रही है, तथा सारा भरीर भूत्यमें लटक रहा है। यह देख राजाने विस्मयके साथ उस साधुका परिचय पूछा। भिन्नुने उत्तर दिया,—"में वही परम कार-णिक धर्मान्वय वुद्युत्र इं; संसारके महाभय भव-वस्वनसे मुक्त हो गया है। महाराज! सुनिये। भगवान कइ गये है, कि मेरे परिनिर्वाणके सौ वर्ष वाद पाटलियुत्रमें त्रशोक नामक एक राजा होगा। वह चतुर्भाग चन्नवर्ती धर्मेराज मेरा गरीर धातुविस्तार करेगा। ८४००० धर्मराजिका प्रतिष्ठा करेगा। श्रतएव हे नरेन्द्र! उस नाथको पूजा करके धर्म विस्तार करो।"

यह सुन राजा विचलित हुए। वुद्दते नामसे उनके दृदयमें चित्तप्रसाद उपस्थित हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर भिन्नसे कहा,— "दश्यवलस्ता! सुमी चमा की जिये। मैंने वुद्दगण और धर्मको शरण ली।" इसके वाद राजाने सम्मानसहित भिन्नको विदाय किया। अब अशोकको रुधिरिपणसा दूर हो गई। उस नरिपशाच चण्डगिरिक वा उस रमणीय वधागारका धस्तिल लोग हो गया। अब वह चण्डाशीक धर्माशोकके नामसे गिना जाने स्वा।

श्रजातश्रव ने जो द्रोणस्तूष निर्माण किया था, श्रशोकने उसे खुदवा डाला श्रीर उसमेंसे श्ररीरधातु निकालकर नागोंकी सहायतासे रामग्राममें एक वड़ा भारी स्तूष प्रतिष्ठित किया। इसके बाद नानास्थानोंमे नानाधातुगमें सुवर्ण, रजत, स्फटिक एवं वैदूर्यरिचत चौरासी सहस्र करण्डकी स्थापना की।

श्रयोक घर्मोक्सत्त हो उठे। एकदिन उन्होंने स्वित्ययाको कहा, कि मैं एक दिनमें चौरासी हजार घर्मराजिका स्वापन करना चाहता है। स्विर्ययाने भी बुजुर्गी दिखाई। श्रयोकराजका मनोरय पूर्ण हुया। तबसे वे धर्मायोककी नामसे प्रसिद्ध हुए।

एक दिन श्रशोकने सुना, कि मधुरामें उपगुप्त नामका स्थविर है। उसके ऐसा न्यायशास्त्र भौर व्दभक्त श्रीर कोई नहीं है। राजाने उसे देखनेकी इच्छा प्रकटको मन्त्रियोंने उपगुप्तको जानेके जिये ठूत मेजना चाहा। परन्तु यह वात राजाको बच्छी न लगी। उन्होंने खर्य जाकर उपगुप्त शास्त्रीसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की। उधर उपगुसने भी सुना, कि मीर्थ-सस्त्राट् सेरे निकट भाना चाहते हैं। भशोकके धर्मातु-रागसे सन्तुष्ट होकर उन्होंने तुरत ही नावपर बैठ मध-रासे पाटलियुवकी याचा को। उपगुप्तके पहु च जानेपर राजपुरुषने प्रशोकको यह ग्रभ समाचार दिया। उपगुप्तके भागमनका समाचार घोषणा करनेके लिये मीर्यराजने घण्टा वजानेकी पाजा दी। प्रादेशमे पाटलियुद-नगरी खुद सज दी गई। पिछली रातमें उठकर स्वयं राजा नगरसे श्रागी जाकर उन्हें ले आये। उपगुप्तने समागमसे अभोक कतार्थ हुए। अशोकको साथ ले जाकर उपगुप्तने कपिलवालु, भाग-वाश्रम, वाराणसी प्रसृति वृद्यके लीलाचिवाँको दिखाया। उन सब पवित्र वुडक्तेवों संस्वाट्ने वुडकी अर्चना एवं सारणार्थे स्तूपादि निर्माण करा दिये। क

जिस समय अधोकने ८४००० धर्मराजिका प्रति-हित की, उसी समय देवी पद्मावतीके गर्भेचे 'धर्मवर्द्धन' नामक एक परम रूपवान् पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके

<sup>\*</sup> वस्त्-प्रशोकावदान एवं दिव्यावदानान्वर्गत प्रशोकावदान द्रष्टव्य है।

नेत ठीक कुणाल पचीके नेत थे। वही नेत कुणाबके यात हो उठे। कुणाबने योवनसीमापर पदार्पण किया। यात्रोकको प्रधान महिषी तिष्यरिक्ता उन नेत्रोको देखकर उनपर यासक हो गई। एकदिन कुणालको एकान्तमें पा कर रानीने अपनी यसदिक्का प्रकट को। इसपर उन्होंने दोनों कानीं पर हाथ रखकर कहा,—'मा! ऐसी धर्मविरुद्ध बात यब न कहियेगा। यधर्मको अपेचा नेरी सत्यु हो अय है।' तिष्यरिक्ताको मनस्कामना पूर्ण न हुई। उसी समयसे रानी कुणालका छिट्र खोजने लगी।

उधर तचिश्वामें विद्रोह मच गया। वहां जानेके जिये प्रशोक खयं प्रजुत थे, परन्तु मंत्रियोंके परामर्शसे महासमारोहके साथ जुणालको वहां भेज दिया।

कुछ दिनोंके बाद श्रशोकको दाक्ण व्याधिने ग्रसा। उनके सुख्से विष्ठा निकलने लगी। इस रोगको चिकित्सा कोई भीन कर सका। यह देख राजाने क्रणालको बुलाकर राजसिं हासनपर बैठानेकी इच्छा की। यह सुन तिष्यरिष्वताने सीचा, कि यदि ऐसा होगा, तो मेरी जान न बचेगी। यह विचार कर उन्होंने राजासे कहा, कि मैं आपका रोग अच्छा कर दूंगी, परन्तु किसी वैद्यको यहां न म्राने दूंगी। राजा इस बातपर राजी हो गये। अब रानीन वैद्यको वुलाकर कड़ा,—"देखिये, यदि ऐसा श्रीर कोई रोगी हो तो उसे मेरे.पास ले आदये।" वैद्य खोज दृद्वर एक ग्वालेको ले गये। उसकी भी अवस्था राजा ही जैसी थी। एक गुप्त स्थानमें ले जाकर रानीने उसका पेट फाड़कर पाकाशयकी परीचा की, तो देखा, कि उसको अ'तड़ोमें असंख्य कोड़े किल्विल्-किल्विल् कार रहे थे। मरिच, पिप्पली, शृङ्कवेर भादिसे कीड़े न मरे। अन्तमें पियाजका रस देते ही कीड़े मर कर मलदारचे निकलने लगे। यह देख रानीने बाशीकरी जाकर कहा, कि अब आप कोई चिन्ता न कीजिये। श्रीषघ मिल गई है। श्रापकी पियाज खाना पड़ेगा। यह सुन राजाने कहा,—"यह क्या। मैं चित्रिय हं। पियाज कैसे खार्जगा।" इसपर तिच्यरचिताने कहा,—"प्राग्ररचाके लिये पौषधस्तरूप पियाज खानेमें कोई दोष नहीं है।" पीछे पियाज खाकर राजा श्रच्छे हो गये। श्रीर परम प्रसन्न होकर उन्होंने तिष्यरचिताको सात दिनके लिये राज्यभार सौंप दिया।

दुष्ट तिषप्ररिच्चताको श्रव वैर जुकानेका सभौता हो गया। उसने श्रशोकके नामसे तचिश्रलावासि-योंको श्राचा दी, कि मीर्यकुलकलङ्क कुणालकी श्रांखें निकाल लो।

इस दाक्ण आदेशको पाकर तचिश्वाके सभी आदमो नितान्त दु:खित हुए। कुणालका चित्र अति निश्रुह, शान्त और सबको प्रिय था। उनका अनिष्ट करनेसे सभी निमुख हुए। सभो राजाको निन्दा करने लगे। पश्चात् कुणालने उस पत्रको पाया। उन्होंने अपने हाथसे अपनी आंखोंको निकालकर पिताको आज्ञा पालन को। यह देख सभो हाहा-कार कर उठे। पर उस शान्तमूर्ति टढ़चेता कुणा-लका मन निचलित न हुआ।

तचिष्रला धानेने पहले काञ्चनमालां साथ कुणालका विवाह हो गया था। प्राणवक्षमं छन चित्तविमोहन नेव्रकों अपद्धत होते देख वह मूर्च्छित हो गई। पीछे स्त्रीको धान्तकर कुणालने भिखा-रीका वैध धरा और पत्नीका हाथ पकड़कर तचिष्रला त्याग किया। अब कुणाल वीण बजाते हुए राह राह घूमने लगे। साथमें केवल काञ्चनमाला थी। भिजा हो दोनोंकी उपजीविका थी। इसी तरह कुणाल पाटलिएव पहुंचे। उन्हें कोई पहचान न सका। यहांतक, कि हारपालोंने भी उन्हें राजप्रासादमें हुसने न दिया। एक दिन खूब सवेरे राजभवनके निकट बैठ कुणाल बीणा बजा, बजाकर गाने लगे,—"यहि भवमें दुःखसे पीड़ित हो, यहि इस संसारका दोषका जानते हो, यदि अवसुखपानेकी इच्छा रखते हो, तो शीव्र इस धायतनको त्यागकरो—त्याग करो।"

यह सुखर श्रयोकके कानमें पड़ा। उसी समय उन्हें निसय ही गया, कि यह खर तो मेरे पिय पुत कुणाबका है। उन्होंने कुणाबको लानेके लिये तुरत ही श्रादमी मेज दिया। कुणाब सस्त्रीक पिताके पास थाये। श्रयोक नयनरञ्जन पुत्रको नेत्रविहीन
देखकर मृक्कित हो गये। कुछ देश्के बाद जब मृक्कि
टिटी, तो कुणालको गांदमें बैठाकर राजाने पूछा,—
"वताश्रो वैटा! तुन्हारे ये दोनों सुन्दर नेत्र किस
तरह नष्ट हुए।"

इसपर जुणालने कहा,—"बीती वातके लिये शोक सत की जिये। सभी श्रपना श्रपना कर्मफल भोग करते हैं, मैं भी भोग करता हं। कीं किसीको दोष टूं।"

अन्तम जब राजाको मालूम हो गया, कि यह काम तिष्यरिवताका ही है, तब उन्होंने उसे बुलाकर जाल जाल शांखे करके कहा,—"केवल तेरी शांखे ही नहीं, नाक, शांख, सह सब श्रङ्गोको काट डालूंगा, तब तुम्मे मालम होगा, कि तूने मेरे हृदयको कैसा कष्ट दिया है।"

श्रव कुणालने हाय जोड़कर पितासे कहा,—
"राजन्! तियरचिता श्रनार्थकार्या है, श्राप श्रार्थकर्मा होकर स्त्रीवध न कीजिये। मेत्री श्रीर चमाकी
श्रपेचा श्रीर कोई धर्म नहीं है। मेरी श्रांखें निकलवाकर यदि साता सचमुच ही प्रमन्न हुई हों, तो उसी
सखके गुण्ये मेरी श्रांखें फिर हो जायंगी।" विश्वाससे क्या नहीं होता। श्रुवविश्वासके प्रभावसे तुरत
ही कुणालकी शांखें पहले ही की तरह हो गईं, पर
श्रीकने तिषारचिताको चमा नहीं किया। उस
पापिष्ठाकी देह जन्तुरहमें दग्धीमृत हुई।

जिस समय राजा श्रशोकने ८४००० धर्मराजिकाकी प्रतिष्ठा श्रीर पञ्चवार्षिक व्रतका श्रनुष्ठान किया
छसी समय उनके भाई वीतश्रोक तीर्धिकों पर श्रनुरता
हो गये। वे जोग उन्हें समभाते, कि श्रमण शाक्यपुर्वोका मोच नहीं है। वीतश्रोक भी वही समभाते,
वरं श्रमणोके साथ कितनी ही बार उनका विरोध हो
जाता था। श्रशोकको यह श्रच्छा न सगता था।

उन्होंने वीतश्रोकको बुषमतमें बानेका एक अपूर्व उपाय निकाला। प्रपने मन्त्री उपयक्तको बुलाकर पूका, कि किसी तरह वीतश्रोकको सिंशासनपर वैठा सकते हो! एकदिन अमात्यगण अधोनका

सात दिनके लिये वीतयांक राजा हुए। नास गान चौर प्रानन्दकी नदी वह चली। सातवें दिन घातकोंने प्राक्तर उनके प्रन्तिम दिनकी बात सना दी। राजवेशमें वोतयोक प्रशंकके पास प्राये। प्रशोकने पूका, "माई! इन कई दिनोंमें कैसा सुख भीग किया। नाच गानमें कैसा प्रानन्द पाया।" इसपर वीतयोकने कहा,—"सुख कहां है। नाचंगान देखा नहीं, सुना नहीं, गन्धमें प्राप्ताण पाया नहीं, रसासादन किया नहीं। देखा है केवल यही, मानो नी खबस्त्रधारी घातकगण दारपर खड़े हैं।"

त्रशोकने कहा,—"भाई। यदि मृत्यु से इतना हरते हो, तो उसको चिन्ता क्यों नहीं करते जिसमें मरण हो हो नहों।" वीतशोकने कहा,—"मैंने उसी सम्यक्षमञ्जदको शरण ली। धर्म धौर भिन्नु-सङ्घती शरण ली। धर्म धौर भिन्नु-सङ्घती शरण ली। धृली, चीवर श्रीर हच्चमूल ही वीत-शोकका शास्रयस्थान हुआ। वे भिष्ठा मांगकर जो लाते उसीसे अपनी श्ररीर रचा करते। नानादेश, नाना नगरोंमें होते हुए वे प्रत्यन्त देशमें पहुंचे। यहां वे महाव्याधित्रस्त हुए। यह समाचार पाते ही प्रशोकने उनकी चिकित्साके लिये घौषधादि मेज दिये।

पद्दमीलो लेकर सानागारमें गये श्रीर वीतश्रोकसे कहा,—"राजाकी सृत्युक्ते बाद श्राप ही राजा होंगे। इस समय सजधजकर सिंहासन पर बैठिये, तो देखें, िक श्राप कैसा श्रीभते हैं।" वीतश्रोक मन्त्रियोंको पद्दीमें श्रा गये श्रीर श्रीकांको राजवस्त्राभरणको पहनकर सिंहासनपर विराजे। ठीक उसी समय श्रीक श्रा पहुंचे। 'कोई है ?' श्रयोककी इतना कहते ही सशस्त्र वातकोंने श्राकर वीतश्रीकको चारो श्रीरसे घर निया। श्रव श्रयोंकने गम्भीर खरसे कहा,—"देखो बोतश्रीक। मेरी उपचा करके तुम सिंहासनपर बंठे हो। श्रच्छा सात दिनके लिये मैंने राज्य छोड़ दिया, इसके बाद घातकोंके हाथसे तुन्हारी मृत्यु होगी।"

<sup>. \*</sup> दिव्यावदानमें कुणालावदान।

इसी समय पुर्व्ह वर्षन-नगरवासी निर्यन्य उपासकोंने अपने उपास्य जिनदेवकी पादमूलमें बुद्धदेवकी मूर्ति यांन दी थी। बीदोंने जाकर यह समाचार अशोकन को दिया। इसपर अत्यन्त अबुद्ध होकर अशोकने पुर्व्ह वर्षनके सब आजीवकोंको मार डालनेकी आजा दी। एक दिनमें अठारह हजार आजीवक मार डाले गये।

इसके बाद पाट लिपुत्रके निर्यंत्योंने भी जिनदेवकी पादमूलमें बुद्यप्रतिमाका चित्र श्रद्धित किया था। उन लोगोंके लिये भी श्रयोकने वैसा ही दण्डविधान किया था। यहांतक, कि श्रन्तमें उन्होंने घोषणा कर दी थी, कि जो निर्यंत्यका थिर काटकर लायेगा वह दीनार पायेगा।

इस समय वीतश्रोक महाव्याधिग्रस्त होकर एक श्रामीरके यहां रात काटते थे। उनके लक्के नख श्रीर दाढ़ीको देख श्रामीरपत्नीने उन्हें निश्रम्य समभा श्रीर यह बात अपने सामीसे क्ही। खाला वीत-श्रोकका श्रिर काटकर दीनार पानेकी श्राशासे श्रशोकके पास ले गया। उस श्रिरको देख श्रशोक मृद्धित हो गये। जब वे प्रक्षतिस्य हुए तब श्रमात्यों-ने कहा,—'वीतरागोंकों तथा कष्ट हो रहा है। सबको श्रमय दे दीजिये।" उसी दिन राजाने घोषणा कर दी, कि श्रवसे सेरे राज्यमें कोई हिंसा न करे। इसके वाद श्रशोकने श्रपना सर्वस्त बौद-सङ्गें अपण कर दिया। (अशोकावदान)

## महावंशवर्णित श्रमीक ।

सिंडलने महावंशमें दो अशोनोंना परिचय पाया जाता है। प्रथम अशोन 'नालाशीन'ने नामसे खात है। बुद्धनिवीणने सौ वर्ष बाद यही कालाशोन पुष्पपुरमें राज्य करते थे। इन्हीं प्रथम अशोनने समय सद्दर्भसङ्गीतमें बुद्धने उपदेशमूलक शास्त्रसमूह संग्र-हीत हुए हैं।

इन कालागोकके दश प्रत्नीने पचले २२ वर्ष, फिर

८ प्रतोंने २२ वर्षतक राज किया। उनके सबसे कोटे खड़केका नाम घर्ननन्द था। चाणकाके की गल-से धननन्दने राज्य खो दिया और सोरियवं प्रसम्भत चन्द्रगुप्तने राज्यलाभ किया। इन्होंने ३४ वर्ष राज किया था। उसकी बाद उनकी पुत्र विन्दुसारने २८ वर्ष राज्यभोग किया। उनकी सोलइ रानियोंके गर्भेरे १०१ पुत हुए थे। उनमें सबसे बढ़कर अभोक ही पुरूष-तेजा श्रीर महासम्बह्धिसम्पन्न थे। वे पिताकी श्रधी-नतामें उज्जयिनीका शासन करते थे। जब उन्होंने पिताके मृत्य भय्यापर पड़े रहनेका समाचार सूना, तो तरत ही पाटलियुव आकर राजसिंहासन प्रधि-कार कर लिया और ८८ भाईयोंको विनामकर जम्बुद्दीपमें एकाधिपत्य करने लगे। बुद्दनिर्वाणके २१८ वर्षे बाद उनका श्रमिषेक दुया। राज्यसामके चौधे वर्ष महासमारोहके साथ उनका प्रभिषेक-कार्य सम्पन्न दृष्मा या। घभिषेकके समय उनके क्रोटे भाई तिष्यको 'उपराज'को पदवी दी गई थी।

च्योकके पिता ब्राह्मणभक्त थे। वे प्रतिदिन साठ हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराते थे। च्योकने भा तीन वर्षतक ऐसा ही किया था। च्यमिपेक हो जाने के बाद उनको मित गित फिर गई। वे चपनी समामें सब सम्प्रदायोंके च्यमात्योंको जाकर शास्त्र-विचार करने जी चीर सबको समभावसे भिचा देनको व्यवस्था कर दी।

श्रमण-स्योधको देखकर वीदधर्मकी ग्रोर उनका चित्त पालए हुमा। यह न्यग्रेध ग्रीर कोई नहीं उनका भतीना ही या। प्रशोकने निस समय विन्दुसारके बड़े लड़के समनको हत्या की घी, उस समय उनकी गर्भवती पत्नीने चण्डानके रहमें पालय निया था। उनके गर्भसे न्यग्रोधका जन्म हुमा ग्रीर ग्रपने पूर्व सुस्ततके बनसे सन्मान लाभ किया।

श्रशोकके हृदयमें एक और ब्राह्मण्डमें प्रति वीतराग और दूसरी ओर वीड धर्मके प्रति श्रनुराग प्रवन होने लगा। श्रव वे प्रतिदिन साठ हजार श्रमणोंकी सेवा करने लगे।

इस चौथे वर्षमें ही उपराज तिषा, श्रशीवके

<sup>\*</sup> अशोकावदानकी अन्तर्मे लिखां है, कि अशोकने जी कीर्तिलय प्रतिष्ठित किये थे, छन्हें छन्होंके वंश्वर सीर्यंदशीय श्रेष कृपति पुष्यमित ध्वं स कर गये। (पुष्यमित देखी)

भाष्ते भीर सङ्घमित्राते स्वामी श्राम्बद्धने संन्यास-धमं श्रवलम्बन किया। उनको देखादेखी इजारों मनुष्य बीडधमें दीचित इए थे। श्रशोककी धर्मी-सत्तता क्रमसे प्रवल होने लगी।

' उपराज तिषाके संन्यासधर्म यहण कर लेने पर अयो-काने अपने प्रियपुत (सिंहन्दो ) सहिन्द्रको उपराज बनानेकी इच्छा की थी, पर कुछ ही दिनोंमें सहिन्द्रने भी संन्यास यहण कर लिया। स्वितर सहादेवने सहिन्द्रको दीचित किया। स्वितर साध्यन्तिकने उनके लिये कर्मवचन अनुष्ठांन किया। इसी समय धर्मपित सङ्गिताके उपाध्याय एवं आयुपाली उनके आचाये हुए। अयोकके षष्ठवर्षमें सहिन्द्र और सङ्गिता दोनोंने प्रवच्या यहण किया।

कचावत प्रसिद्ध है, कि बहुते योगी मठ उलार। धीर धीर दीह बाचार्य बीर उपाधार्योकी संख्या इतनी बढी एवं इतना मतमेद होने लगा, कि पन्तमें गोल-माल मच गया श्रीर भारतके सर्वेद्रके वीदारामोंमें ज्योबध एवं प्रावरण बन्द हो गया। इस तरह सात वर्ष बीत जानेपर इसकी खबर अयोककी लगी। जन्होंने कप्तला भेजा. कि मेरे ब्रायोकारामर्ने जितने भिचु रहते हैं सभी उपोषधव्रत पासन करें। इसपर भिच्यक्तने उत्तर दिया, कि तीर्थिकींके साथ इस लोग ेडपोषधव्रत पालन न कर सकेंगे। राजाको यह समा-चार मिला। धर्मपालन न करनेसे किसे श्रधमें हुआ। राजाके मनमें सन्दे ह उत्पद्म हुन्ना। उन्होंने मोगालि-पुत्त तिष्यने निकट जाकर भएने मनका कष्ट कहा। तिखने 'तित्तिरजातक' सुनाकर सम्बाटको कहा,-'प्रतीचा न रहनेसे पाप नहीं होता।' सोगालिपुत्तके उपदेशसे राजाको ज्ञान हुन्ना।

श्रव श्रधोकके श्रधीन राजगण एवं वन्धुगण सम्बाट्के परामर्थसे स्तूपादि बनवाने लगे। सम्बाट्ने भी बौडधमैके प्रचारके लिये महीन्द्रक सिंहल भेज दिया।

सिंचलराज प्रियतिष्यने महेन्द्रसे बीडधर्मकी दीचा ली। उसके बाद धर्मप्रचारके उद्देश्यसे सङ्घमित्रा भी सिंचल गई थी श्रीर सिंचलराजमिंचलाशोंने उनसे दीचा सी थी।

Vol. II. 87

· श्रशीकके सम्बन्धमें जैनमत ।

हैमचन्द्रस्वित विषष्ठिश्चलाकापुरुषचितिक मतसे,
—विन्दुसारसे श्रशोकश्चीने जन्मलाभ किया। विन्दुसारकी मृत्यु हो जाने पर उन्होंको राज्य मिला था।
ग्रशोकके कुणाल नामक एक प्रव हुआ। श्रशोकने
कुणालको उज्जयिनीपुरी दी। वे वहां जाकर रहने
लगे। उनको रचाके लिये कुछ श्ररीररचक नियुक्त
हुए। इस तरह कई वर्ष वीत जाने पर एकदिन
राजा श्रशोकने एक नौकरसे सुना, कि कुणालका
श्रध्यनकाल उपस्थित हुआ है, यह सुनकर राजा
बहुत सन्तुष्ट हुए श्रीर तुरत ही उन्होंने श्रपने हाथसे
कुणालको एक पत्र लिखा। सहज हो समभमें श्रा
लानेके लिये यह पत्र प्राक्तत भाषामें हो लिखा गया।
उसमें एक जगह 'प्रध्यन करो' के स्थानमें 'श्रधीड'

जिस समय राजा पत्र जिख रहे थे, उस समय उनके पास कुणालको एक विमाता बैठी हुई थी। पत्रको धीरे घीरे राजाके हाथसे जैकर उसने पढ़ा। पढ़नेपर उसके मनमें हिंसा उत्पन्न हुई। कुणालको राज्यसे विह्यत कर अपने प्रत्रको राजसिंहासनपर बैठानेके जिथे वह मन हो मन कोई उपाय सोचने जगी। उसी समय राजा कुछ अनमने हो उठे। अवसर पाकर कुणालको विमाताने अपनी कामना पूर्ण को। पत्रमें जहां 'अधीउ' जिखा था, उसमें अपनी आंखके काजससे एक विन्दु वैठाकर 'अधीउ' को उसने 'अंघीउ' बना दिया। राजाने भूलसे दूसरी बार पत्रको नहीं पढ़ा, अपने नामको मुहर देकर चिडीको उज्जयिनो भेज दिया।

उधर क्षणालने पित्रनामाङ्गित पत्रको पाकर पहले उसे माथे पर चढ़ाया, फिर एक वाचकसे उसे पढ़ाने लगे, पत्र पढ़कर एकदम विषय हो गया। उसे विषय देख क्षणाल आप हो पत्र पढ़ने लगे। पत्रमें 'अंधीउ' देख उन्होंने सोचा, कि इमारे मीयवंशमें कभी किसीने गुक्की आज्ञा लङ्गन नहीं को। अतएव यदि मैं करूं, तो सभी मेरे दृष्टान्तपर चलेंगे। सुतरां में गुक्की आज्ञा लङ्गन न करूंगा। इतना कह उन्होंने तसम्बाकासे प्रपने हायसे प्रपनी दोनों आंखें फोड़ हाली। उधर प्रशोक यह समाचार पाकर प्रपने क्रिटेखिक किये पालाको बार बार धिकारकर प्रत्यत्त हु:खित हुए। वे चिन्ता करने बगे,—"हाय! मेरी एव पाशा भरोसा मही हो गयी। मैंने जिसे युवराज बनाकर फिर राजा बनानेका दरादा कर बिया था, वह प्रव राज्य वा मण्डल किसीके उपयुक्त नहीं है। मेरी मनकी दक्का मन ही में रह गयी।" इस तरह सोच विचारकर राजाने कुणालको एक समृज्याबी याम दिया। कुणाल इसमें रहने बगे।

कुछ दिनींने बाद जननी धरत्यी नामी स्त्रीने गर्भसे एक प्रत्न हुआ। कुणान विमाताना मनोरय व्यर्थ नरनेने दरादेसे राज्य लाभ नरनेने लिये पाटलि- प्रत्न गये। वहां जानर गाने बलानेसे सबना मन मोह लिया। सभी जन्हें प्यार नरने लगे। धीरे धीरे यह बात राजाने नानमें पड़ी। वे अन्ये गायनकी अपने प्रासादमें बुलानर पदेंनी घोटसे उसना गाना सनने लगे। अन्येने गीतिच्छन्दमें चित महुर खरसे दन बातोंनी नहा,—"हाय! चन्द्रगुप्तना प्रपीत, विन्दु-सारना पौत्र और प्रधीनन्त्रीना प्रत्न यह अन्या आज राह राह भीख मांगता फिरता है।" गाना सननर राजाने अन्येसे पूछा,—"तुम नीन हो।" इसने उत्तरमें श्रन्थेने नहा,—"सहाराज! में आपना प्रत्न कुणान है। आपहीने आदेशसे में अन्या हुआ है।"

यह बात सुन राजाने सहसा परें को हटा दिया श्रीर डवडबाई हुई श्रांखीन साथ प्रतको श्रांसिक्षन करके पूछा,—"वस! तुम क्या चाहते हो।" इस पर कुणालने कहा,—"पिता! मेरे एक प्रत्न हुआ है। श्राप उसीको राजातिहक दीनिये।" प्रत्न कुणालकी बातसे तुष्ट हीकर राजाने उसकी बात सीकार की एवं महासमारोहके साथ पीतको राजभवनमें हाकार उसका नाम 'सम्प्रति' रखा।

पहले बचन दे देनेके कारण प्रशोकने दश हो दिनके बाद बहुत हो कम उसमें प्रपने पीतको राज-सिंहासनपर बैठा दिया। राजिस हासनपर बैठनेके समय सम्प्रति दुधपीते बच्चे थे। धीरे धीरे उसकी साय साय जनकी वृद्धि, विक्रम शीर विद्या प्रश्वति राजोचित समस्त गुण बढ़ने लगे। उन्होंने जैनधर्म ग्रहण किया।

उसी समय घर्मेनियन उपस्थित हुआ, सुतरां सब जैन आकर पाटिनिपुत्रमें इकहें हुए। इकहें होकर सबने उसी समय एक सहु जोड़ा और उसका नाम श्रीसङ्घ रख दिया। इस सङ्घों जैन धर्मशास्त्र संग्रहीत हुआ। (परिश्ट पर्व)।

## प्रियदशीके अनुभासनसे + परिचय ।

वीड एवं जैंन यन्थी से अभोकता जी विवरण तिखा
गया है, उसमें प्रकृत बात रहनेपर भी अलुित शीर
काल्यानिक बातें मिल गई हैं, इसमें सन्देह नहीं।
इसिविये उनका प्रकृत परिचय जानमें के तिये उनकी
राज्यकालके उत्कीर्ण अनुभासनींकी ही भवत्वकत
करना पड़ता है। इन अनुभासनींके प्रियदर्शीका
अतिसंचिस परिचय मिलता है। वही अब कहा
जाता है।

अनुशासनसे प्रियदशीं के बालकपनका परिचय
नहीं मिलता। जनकी गिरिलिपिसे प्रकट है, वे
पहले पतिश्रय सगयाप्रिय और युद्धप्रिय थे। राजा
होकर ही वे बीडधर्म के अनुरागी नहीं हुए। पहले
वे पतिश्रय सांसप्रिय थे। प्रथम गिरिलिपिसे प्रकट
है, 'सुपय्यके लिये जनकी पाकशालामें प्रतिदिन बहुत
जीववध होता था। जनके श्रमिष्ठेककी भाठवें वर्षके
बाद जन्होंने कलिङ्क जय किया। उसमें एक बाख
पचास हजार भादमी केंद्र हुए थे। बाख भादमी
(युद्धमें) निहत हुए श्रीर उससे कई गुना कालके
कलेवा हा गये।' इस संचित्र विवरणसे मालूम पड़ता
है, कि जिस समय वे राजपदपर श्रमिष्ठत हुए थे,
उस समय वे समय भारतके एकच्छ्रत श्रमिपति न हो
सके थे, श्रथवा बीह वा जनधर्मपर भी जनका विशेष
श्रस्था थी, ऐसा नहीं मालूम होता। जनकी दूसरी,

<sup>\*</sup> प्रियदशैंकां चतुशासन दो वे विश्वीमें विसक्त है। ज़ब्द तो गिरि-मालाके जन्द खुदे दृए हैं, वे गिरिलिप (Bock edict) चीर बाकी ज़ब्द समाम सक्तीचे हैं, वे सम्मलिप (Columnar edict) के नामसे प्रसिद्ध हैं।

यांचनी श्रीर तिरहनों गिरिखिपिसे सालूम होता है उनके राजतके चीदहनें वर्षके भीतर वर्त्तमान मार तका दश श्रानेसे भी श्रिक उनके साम्जाज्यक्षण हो गया था। उस समय उत्तरमें हिमालयकी पाद-देशस्य तराई (जङ्गल), दिल्लामें मैस्र श्रीर गोदा-वरीका उत्तरांश, पूर्वमें वङ्गोपसागर श्रीर ब्रह्मपुद्रनद एवं पश्चिमी भारतकी वर्त्तभान पश्चिमसीमा—इस विसीध सूमागमें उनका श्रासनदण्ड परिचालित इश्रा था। सीमान्तवर्त्ती प्रदेशोंमें जो सब राजे राज्य करते श्रीर जो सब नगर श्रवस्थित थे, उनके सम्बन्धमें तिरहनी लिपिमें इस तरह लिखा हुशा है,—

"विजयमें यही (विजय) देवगणके प्रिय (प्रिय-दशीं) मुख्य विजय (समभते हैं) यथा—धर्मविजय, उन्होंने देवगणका प्रिय पाया है। यहां (उनके षिकारमें) भीर सर्व अपरान्त देशमें छः सी योजन दूरपर शन्तिभीक जहां राजा हैं, वादमें चार राजा सुरसय, धन्तिकिनि, मक भीर अलिकसुदर नामके (हैं), दिचणमें चोड़, पाण्डु (पाण्ड्य), ताम्वपनिय (ताम्मपर्णी) और हिंहु राजा भी (हैं)।" \*

यवन, नम्बोन, पेतिनिक्त, गन्धार, रिष्टिक वा राष्टिक, विश्व श्रीर इनि, नाभक भीर नाभस्पति, भोज, श्रम् श्रीर प्रनिन्दगणने भी उनकी श्रधीनता स्त्रीकार स्वी श्री।

दिचणसीमान्तवत्तीं श्रविजित देशोंमें चोड़, पाण्डा, सत्यपुत्र, केरलपुत श्रीर ताम्त्रपणींका उन्नेख उनके श्रतुशासनमें है। ॥

शासनकी सुव्यवस्था करनेके लिये उन्होंने कुछ नियम बनाये थे। प्रत्येक प्रधान शहर महामात्ये नामक राजकर्मचारीके श्रधीन रहता था। समस्त साम्त्राच्य कई प्रदेशोंमें विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रदेशका शासन करनेके लिये एक-एक प्रादे-शिक' नियुक्त थे। कई प्रदेशोंका एक-एक राज्य गठित था। एक एक राज्य 'राजुक' नामक एक प्रधान कायस-कर्मचारीके प्रधीन रहता था। राज्य कर्द प्रधान खर्ग्डोमें विभक्त थे। उनमें पाटिलपुत, उज्ज-यिनी, तक्षियला और तोसिल प्रधान था। पाटिल-पुत्रमें सम्बादकी राजधानी थी। इज्जियिनी, तच-श्रिमा और तोसिलका शासनभार एक एक राज-कुमारके हाथमें दे दिया गया था। सम्बादने खराज्य एवं परराज्यका समाचार जाननेके लिये 'प्रतिवेदक' नामक एक खेणीका कर्मचारी नियुक्त कर रखा था। वे लोग खासकर प्रजा और मंतियोंके गुप्त कार्यादिका समाचार सम्बादको देवे थे।

कालिङ विजयने समय बहुतसे श्रादिमयोंने खूनसे उनने हृदयका भाव पलट गया। इसी समयसे उनने चित्तमें ममता श्रीर श्रहिंसा हत्ति जाग उठी।

वयोहिं और ज्ञानहिंकी साथ पहली उनका अनु-राग बौह धर्मपर इश्चा, फिर तो जन्तमें ने पक्षे बौह हो गये। और बौहधर्मकी प्रचारके लिये कमर क्षस-कर खड़े हो गये। पिस वा बलप्रयोग द्वारा अथवा प्रकोभन दिखाकर अपना महदृहेग्य साधन करनेके लिये अग्रसर नहीं हुए। सब जीवींपर द्या, दान, धर्म उपदेश और साधुसेवा हो उनके धर्मप्रचारका सहाय हो उठी।

चन्होंने दश्वी वर्ष घोषणा की,—"पहले सखस-भोगके लिये जो विद्याद्याद्या होती थी, वह अवसे भर्मयाद्या होगी।" अमण, ब्राह्मण, ए हहोंके भेट सुलाकात, दौन दिर्द्रोंको दान, धर्मप्रचार और धर्म-जिज्ञासाने लिये ही इस धर्मयाद्याकी स्ट्रिट हुई।" बारहवें वर्ष सम्बाट्ने धर्मप्रचारका यथोचित प्रवन्ध कर दिया। उसी वर्ष उनका धर्मानुशासन लिपिवड हुशा। सहस्पालनके लिये सब जीवोंके प्रति श्रहिंसा, ब्राह्मण, अमण, और जुटुस्वियोंके साथ सहप्रवहार, पितामाता, गुरुजन तथा हहींकी श्रश्रुषा प्रस्ति, श्राद्मायें प्रचारित हुई। राजुक श्रीर प्रादिशिकोंको श्रादेश दिया गया, कि उन बोगोंको राजकाज निर्वाह भीर धर्मप्रचार करनेके लिये प्रति पांचवे वर्ष श्रुपने श्रपने इलाकेका दौरा करना होगा। पिता, साता, वस्रवान्धव, ज्ञाति, ब्राह्मण श्रीर अमणोंको श्रुश्रुषा,

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica, Vol. II. P. 473-5.

<sup>†</sup> दूसरो श्रीर तेरहवी' लिपि द्रष्टवा ।

जीवींका दान श्रीर पाखिष्डयोंके कपर निन्दा-विमु-खता इत्यादि चलते हैं, कि नहीं, इसपर बच्च रखना होगा। प्रजाकी इच्छा, श्रमात्य वा पञ्चायतका र्ववाद वा उगीकी बात सुनानेके लिये प्रतिवेदकगण जब चाहें उनके पास जा सकेंगे। सब काम श्रीन्न सुसम्पन्न हो जानेके लिये ही सम्बाट्ने ऐसा शादेश किया था।

उस समय भी यद्मयूपमें यथेष्ट पश्चवध होता था, यद्मवे लिये पश्चवध करना ब्राह्मणधर्ममें निन्दित नहीं वरं अनुष्ठेय है। सम्बाट्ने घोषणा कर दी,—"बाहा-रके लिये किसी जीवका वध करना श्वक्तेंच्य है। यद्मयूपमें भी जीवनाश करना उचित नहीं। राज-रम्बनशालामें श्वाहारके लिये किसी जीवकी हत्या न होगी।"\*

प्रियदशींने निज राज्यमें श्रीर टूरदेशीय विभिन्न साधीनराज्यों में भी मनुष्य एवं साधारण पश्यकी प्राण-रचाने लिये दो प्रकारने चिकित्सालय संस्थापन किये थे। जहां श्रीषध न मिलती थी, वहां नवीन वीज रोपन कराया था। उनकी श्राज्ञाचे सर्वसाधारणने लिये कुये खुदवाये गये थे।

उनके धर्मानुशासनका प्रचार होता है, कि नहीं श्रीर सर्वसाधारण उसके श्रनुसार काम करते हैं कि नहीं, यह देखनेके लिये प्रियदर्शीन श्रपने श्रमिषेकके तरह वर्षके बाद 'धर्मसहामात्य' नामक कुछ श्रमा-त्योंको नियुक्त किया था। पे

इस समय सबैसाधारणके हितके लिये प्रियदर्शीका चित्त श्रापही शालष्ट हुआ था, दूसरेके लिये उनका हृदय व्याकुल हो उठा था। इस समय उन्होंने जो सबम प्रचार किया, उसकी मूल नीति यही थी,—

१ जीवकी अहिंसा, २ पितामाताकी शुश्रुषा, ३ वस्तु श्रीर ज्ञातिवर्गके साथ सद्दावहार, ४ ब्राह्मण एवं श्रमणोंको दान देना श्रीर उनकी श्रश्रषा करना, ५ दीन श्रीर सत्योंके साथ सद्व्यवहार, ६ विधर्मियोंके प्रति निन्दाविमुखता, ७ श्रम, भावश्रुद्धि, क्षतज्ञता श्रीर दृद्भिति ।\*

गिरिलिपिमालाकी आलोचना करनेसे ऐसा नहीं मालूम होता, कि वे राजत्वकी चीदहवें वर्ष तक सम्पूर्णक्पसे बीद हो गये थे। ब्राह्मण्यधर्ममें लालित पालित होनेके कारण ब्राह्मण्यधर्मपर भी उनका अनु-राग द्वास न हुआ था। अधोकके पितामह चन्द्रगुप्त जैनधर्मानुरागी थे। अधिक सम्भव है, कि आजीवक श्रीर जैनसंसग्से उन्होंने पहले अहिंसाधर्म सीखा हो, श्रीर वयोहिद एवं ज्ञानहिदके साथ साथ बीदाचार्यीं के प्रभावसे वे धीरे धीरे बीद हो गये हीं।

दाचिणात्यमें मैस्रके अन्तर्गत चित्तबदुर्गके अधीन सिद्धापुरसे आविष्कृत गिरिलिपिमें लिखा है,—

"देवगणके प्रिय (प्रियदर्शी) ने यह कहा है, कि ढाई वर्षे से सिक में उपासक था, किन्तु (उस समय भी) कीई चेष्टा नहीं की। इस्ट वर्ष क्यीं, उससे भी सिक समय तक में सङ्घमें उपगत था। उस समयमें (धर्म) की हिंदि लिये चेष्टा की थी। जो सब मनुष्य (ब्राह्मण) जम्बूदीपमें सत्य अनुमित थे, वे सब इस समय देवगणसहित समत्य प्रतिपद इए।" ऐ

प्रियद्भी ने ठीक किस समय बीह्रधर्म ग्रहण किया, यह जाननेका उपाय नहीं। उनकी तेरहवीं गिरि-लिपिसे प्रकट है, कि उन्होंने अभिषेक्षके भाठवें वर्षके बाद (नववर्षमें) किल्क विजय किया। वहां बहुतसे प्राणियोंकी हत्या देखकर उनके सनमें अनुताप हुआ। उसी अनुतापसे उनका सन धर्मपथपर दौड़ा। ऐसे स्थलमें ऐसा मालूम पड़ता है, कि अभिषेकके दभवें वर्ष वे उपासक हुए।

पालिमहावंशके मतसे, राज्यलामके चार वर्ष बार श्रामिकता श्रामिक हुआ। यदि यही सच है, तो राज्यलामके अन्ततः चीदह वर्ष बाद उन्होंने बीषधर्म- ग्रहण किया। निग्लीवके अनुशासनमें लिखा है, श्रामिकेकं चीदह वर्ष बाद प्रियदर्शीने कोणा- ग्रामिक गतबुषके पूर्विस्थित स्तूपको बढ़ाया।

<sup>\*</sup> o वी' गिरिलिपि।

<sup>†</sup> पश्चम गिरिलिपि ।

वितीय निरितिषि । † पश्चम गिरितिषि । ‡ सप्तम गिरितिषि ।

परिरियाकी गिरिलिपिसे भी सालूम होता है, कि श्रभिषेकके बीस वर्ष बाद उन्होंने शाक्यबुदके जव्यस्थान लुखिनी ग्राममें जाकर बुदकी पूजा की श्रीर उस ग्रामको बुदके उद्देशमें कररिहत कर दिया।

प्रियदर्शींने बीडशास्त्रके प्रचारके लिये भी विशेष चेष्टा की थो। जयपुरके श्रन्तगैत भावासे श्राविष्कृत गिरिलिपिमें ऐसा ही लिखा है,—

'राजा प्रियद्धी सागधसद्वतो स्रिम्बादन करते कहते हैं, निरापद समृदिकी दृष्टा करते हैं। आप लोगीको मालूम है, वृद्ध, धर्म और सङ्घला प्रसाद और प्रभक्तामना करता हं। भगवान् बुद्धने जो कुछ कहा है, सभी सुभाषित है। जहांतक में आदेश कर सकता है वहां तक मैं उसकी घोषणा करना इसलिये उत्तम समभता हं, कि उससे संदर्भ निरस्थायी होगा, धर्मपर्याय यही हैं—विनयसमुद्धार्थ, आव्येवस, धनागतमय, सुनिगाथा, मोनियस्त्र, उपतिष्यप्रस्र और लाधुलोवादमें स्वावाद, भगवान् दृद्ध कर्द्ध कपरिभाषित हैं। मेरी इच्छा है, कि बहुतसे भिन्नु और भिन्नु शियां अविरत इन धर्मपर्यायोंको सनें और ध्यान करें; उपासक और उपासिकाय भी ऐसा ही करें। इसी अभिप्रायस यह लिखवाया, जिसमें सर्व साधार- एको मेरी इच्छा सालूम हो जाय।

खत धर्मपर्याय वा धर्मशास्त्रों में कुछका श्राभास पाया गया है। विनयसमुत्त्रष — विनयपिटकका सारांश्र प्रातिमोच्च (पातिमोक्ख), श्रनागतभय—स्त-पिटकके श्रद्ध त्तरनिकायशाखाका 'शारप्यकानागत-भयस्त,' उपतिच्यप्रश्र—विनयपिटकका सहावण ग्रन्थके 'शारिपुत-प्रश्न,' सुनिगाया—स्त्रपिटकके सत्तिपातके श्रनागत 'सुनिगाया' नामक १२वां स्त्र, लाष्ठुलोबादमें स्थावाद—सिक्तिमनिकायका श्रम्बलट्ठिका राहुलो-वाद नामक ६१वां स्त्र।

सिं इलके दीपनं श श्रीर महावंशमें भी लिखा है, कि श्रोकके समयमें दूसरी धर्म स्कोति हुई थी श्रीर उसमें बुद्धके उपदेशमूलक शास्त्रोंका संग्रह हुआ था।

केवल खराज्यमें ही नहीं, विदेशमें भी धर्मप्रचार करनेंके लिये प्रियदशींने विशेष यह किया था। Vol. II. 88 जहां श्रन्तिश्रोक (Antiochus), तुरमय (Ptolemy), श्रालकसुदर (Alexander) श्रादि यवनराज राज्य करते थे। मिश्र, श्रीस प्रस्ति सुदूरदेशों में भी प्रिय-दर्शों धमप्रचारक में थे। ससरामकी गिरिलिपिमें २५६ विवुध वा धमप्रचारकों का उसे छ । सिंइसको दीपवंश्रमें दश प्रधान धमप्रचारकों का नम श्रीर उनम्में कीन किस देशमें भें गये थे, उसका उसे छ । यथा, —काश्मीर श्रीर गान्धारमें भन्मान्तिक (मध्यान्तिक ), मिह्छ (मिइसर)में महादेव, वनवासी (वा उत्तर कानड़ा)में रिचत, श्रपरान्त देशमें वाल्हिक-देशीय धमरिचत, महाराष्ट्रमें महाधमरिचित, योन-देश (सिरीय श्रीर श्रन्थान्य योकराज्यों)में महाराष्ट्रमें महाधमित्रका, योन-रिचत, हिमवत्प्रदेशमें मज्यम (मध्यम), सुवर्णभूमि (श्रद्धा मस्य भादि स्थानों)में सेन श्रीर उत्तर एवं सिंह्समें महेन्द्र (मिइन्द्रों)।

ं वयोद्विष्ठि श्रीर राज्यद्विष्ठिते साथ साथ प्रियदर्शीकी दया भी विश्वव्यापिनी हो गई थी। उनके पञ्चम स्तश्रालिपिमें लिखा है,—

'देवगण्के प्रिय राजा प्रियदर्शी यह कहते हैं, श्रामिषेकांके छट्यीस वष वाद नीचे लिखे हुए जीवांका वध बन्द कर दिया गया—श्रुक, सारिका, श्रजुन, चक्र-वाक, इंस, नान्दीसुख, गिलाट्, जतुका, श्रम्वाक-पीलिका, ददी, अनिठकामत्स्य, वेदवेयक, गङ्गापुत्रक, संयुद्धमत्स्य, कफटश्ख्यक, प्रवस्स, समर, ष्रण्डक, श्रीकपिग्छ, पलसत, खेतकपीत, शास्यकपीत, श्रीर दूसरे दूसरे चौपाये, जो भोगमें नहीं बाते और खाये नहीं जाते; अजना (वनरी), एड्ना (भेड़ी), शूनरी, गर्भिणी वा दुखवती ये सभी भवध्य हैं। उनके कः महीनेसे कमके वन्ने भी श्रवध्य है। विधि-कुक्ट न काटना, तुषमें जीव दग्ध न होगा। अनि-ष्टार्थं वा हिंसार्थं वनको न जलाना। जीवहारा प्रन्य जीवका पोषण न करना। तीन चांतुर्मास्य, पीष-पूर्णिमा, चतुर्देशी, पच्चदशी एवं प्रतिपद् श्रीर प्रति उपवासने दिन मत्स्य अवध्य है। इन सन दिनोंमें मक्लोको विक्री भी न होगी। उस दिन नाग-वन और केवटभोगमें जो और और जीव रहेंगे. वे

भी अवध्य हैं। धष्टभी, चतुर्देशी धीर पृष्धिमा, तिख और पुनर्व्वेस नचत्रयुक्त दिन, तीन चातुर्मास्य, धीर पर्वेदिनमें दृष, घल, भेष, शूकर और अन्यान्य जीव खासि न किये जायंगे। तिख धीर पुनर्वेस, चातु-मीस्य पृष्धिमा और चातुर्मास्य पचमें ध्रख वा गोकी लाञ्कित न करना।'

वे बीडधर्मावलस्वी और बीडॉपर अनुरक्त होनेपर भी ब्राह्मण और अमणपर समान भक्ति दिखाते थे। बीड होनेके बाद उन्होंने यन्नमें पग्नवध होनेको निन्दा की है और 'जो सब मनुष्य अस्त्रृहीपमें सत्य अनुमित होते अब देवगणसहित असत्य प्रतिपन्न हुए' हत्यादि हिता द्वारा ब्राह्मणधर्मपर कटाच करनेपर भी वे विद्वान ब्राह्मणका यथेष्ट समादर करते थे।

व जीवनके अन्तरका बीह रहे, कि नहीं, सो नहीं कहा जा सकता। व अभिषेकके वीस वर्ष बाद आजीवक जैनियोंपर भी सदय हुए थे, यह बरावरकी कियिसे प्रकट होता है। इसीसे कोई कोई अनुमान करते है, कि अशोकने अन्तमें आजीवकधर्म अवलख्न किया था। जैन अन्योंसे भी माजूम होता है, कि अशोकको जीवह्शामें राज्यकाल शेष हो आनेपर और उनके शिश्रपील सम्मतिके उनके द्वारा राजपद लाम करनेपर पाटिलिपुलमें त्रीसङ्घ हुआ था, और पहले वीह्यास्त्र जिस तरह संग्रहीत हुआ था, इस त्रीसङ्गमें उसी तरह जैनाचार्यों ने जैनशास्त्र संग्रह किया था।

भग्रीक प्रियदर्शीका कालनिर्णय।
'तीत्र्युगिक्य-पयन्त' श्रीर 'तीर्घोद्यारप्रकीर्ण' न

नामक प्राचीन जैन-शास्त्रके सतसे जिस रातको तीर्श्वर महावीर स्वामीने सिंह पायी, उसी रातको पालक राजा श्वन्तीके सिंहासनपर बैठे थे। पाजकवंग ६०, उसके बाद नन्दवंग १५५, सीर्थवंग १०६, पुष्पित्र ३०, बसमित्र एवं मानुसित्र ६०, नरसेन वा नरवाहन ४०, गर्देभिक १३ और शकराजने ४ वर्ष राजत्व किया। महावीरस्वामीके परिनिर्वाणसे शकराजके श्रुयद्यकाल पर्यन्त ४७० वर्ष वीते थे। इधर सर-स्वती-गच्छकी पहावजीसे देखते, कि विक्रमने उन्न शकराजको हराया सही, किन्तु सीलह वर्ष तक राज्यासिषित्र न हुए। उत्त सरस्वती-गच्छको गायाम स्वष्ट लिखा है,—"वीरात् ४८२, विक्रमजन्मान वर्ष २२, राज्याना वर्ष ४" श्रष्टीत् शकराजके ४७० श्रोर विक्रमाभिषेकाच्हके ४८८ श्रष्टीत् सन् ई०से ५४६-४ वर्ष पहले महावोरसामीको मोच मिला था।

पूर्ववर्ती ऐतिहासिक वीरमोचने ४७० वर्ष बाद शकराजका पराजय और विक्रमका अभिषेक-मान सन् ई० से ५२७ वर्ष पहले वीरमोचान्द ठहराते रहे। किन्तु अब हम सरस्कतीगच्छकी गायासे अच्छी तरह समस्ति हैं, कि वह भी १७ वर्ष बाद अर्थात् सन् ई० से ५४५ वर्ष पहले वीरमोच हुआ था। आवर्यका विषय है, कि विश्वक, ब्रह्म, ख्याम प्रस्ति वीद-समाजमें उत्त वीरमोचने दूसरे वर्ष ही बुद्धका निर्वाणान्द निर्णीत किया गया। सिंहलवाले पाली महाव प्रके मतसे बुद्ध-निर्वाणके २१८ वर्ष बाद अशोकका राज्यामिषेक हुआ था। इसर जैनावार्थ हैमचन्द्रके प्ररिण्रिष्टपव में लिखा है, —वीरमोचान्द्रके.

<sup>&</sup>quot;लं रयणि सिद्धिण अरहं तित्यं करो महावारी। तं रयणिमवंतिराषमिसियो पालणी राया॥ पालगरको सङ्गी पणपश्चसय विवाण नंदाणं। मत्रवाणं अहस्यं तीसायुण पूसियाणं॥ वलमिय-भागुमिया सङ्गीचयाय हीति नरसेव। गह्भस्यसीगं पुण पित्वकी तो सगीराया॥ पंचयमासा पंचयवासा कृषी वहुंति वासस्या। प्रितिव्यस्य अरहती छपन्नी सगी राया॥" (तील्यु गिल्यपयन्न)

<sup>† &</sup>quot;ज' रयणि कालगणी णिरहा तिळ करो महावीरी। तं रयणि प्रवित वर्द्र चमिलियो पालगो स्था॥ १॥

सदी पाला रन्नो पणपस्तरंतु होई नंदाणं। सहसर्थ सुरियासं तीर्शिवस प्रस्तानतस्य ५ १ १ ॥ बलानत्त-सातृमिचा सङ्गी वरिसाणि चर्त नरवाहणी। तह सहसिक्षरन्नो तिरस्त्वरिसा सगस्य चर्ता १॥" (तीर्योद्यासनीर्ण)

<sup>्</sup>र "जिननिन्दानतो पच्छा पुरे तस् सामिसेकतो । बहुदारस नस् सस्ये हयमेवं विजानियं॥" । न्नावंश पून परि॰

·१५५ वर्ष बाद चन्द्रगुप्तका श्रमिषेक हुआ। सहा-वंश और परिशिष्टपव के चक्र प्रसाणको सान इसने किसो समय सन् ई॰से ३७२ वर्ष पहले चन्द्रगुप्त भीर ३२५ वर्ष पहले भ्रशोकका राज्याभिषेक स्थिर किया था। किन्तु भाजकत तीस्युगालियपयम्, तीर्थोद्वारप्रकीर्ण एवं सरस्रती प्रऋति गच्छकी प्राचीन गाणासे देखते, कि वीरमोक्तके दिन ही चर्थात् सन् ई॰से ५४५ वर्ष पहले पालकरालका सभिषेक इसा भीर पालकवं प्रने ६० वर्ष राच्य किया। इसचन्द्रके ष्मपने परिशिष्टपव में पालकवंशका ६० वर्ष एक-वारगी ही छोड़ देनेसे उनकी गणनामें मूल पड़ी। 'इस ब्रुइत्-खरतरगच्छ एवं तपागच्छकी पृश्रवलीसे समभा सकती, कि नन्दव प्रके उच्छे द सीर चन्द्रगुप्तके अभिवेत-वर्षं ही पष्टधर स्यूत्रभद्रने मोच पाया या। -वीरमोचने २१८ वर्ष वाद ही यह घटना हुई। कैन गर देखा। ऐसे स्थलमें प्राचीन जैनसम्प्दायके मतसे (५४५-२१८) सन् ई॰के ३२६-२५ वर्ष पहले न्दन्द्रगप्तका मिभिषेक हुआ था।

इधर सिंइलके दीपवंशमें विनयाचार्य खविर-गणका इसो तरह काल माना गया है। उपासी ७४, दशंक ५०, सीमक ४४, सिगाव ५५ श्रीर तिसा मोगालिपुत्तका ६८ वर्ष काल बताते हैं। सिंहलके महावंशमें लिखा है शाकाबुहके परिनिर्वाण बाद उपाली ही विनयाचार्य हुए थे। उधर दीपव शमें 'लिखा है,- अशोकाभिषेकके २०म वर्ष में मोगालि-पुत्तने मोच पाया। सुतरां दौपवंश श्रीर सहावंशके चाचार्रियरम्परासे समभ सक्तते, कि बुद्दनिर्वाणके (७४+५०+४४+५५+६८) २८१ वर्ष वाद अशो-ककी बात है। इस गुरुपरम्पराक अनुसार बृद-निर्वाणने २१८ वर्ष बाद प्रशीनका श्रीमधेक हो नहीं सकता। राजकीय विवरणीकी अपेचा धर्माचार्यगण गरुपरम्परासे दतिसासनी श्रति सावधान सो रचा करते थे। ऐसी दयामें गुरुपरमाराचे इतिहास सम-धिक विश्वासयीग्य है। पूर्व में जैनपास्तानुसार बता दिया है, कि सन् ई॰ से ३२६-२५ वर्ष पहले चन्द्र-शुप्तका प्रभिषेक हुन्ना या। ठीक उसी समय बुद-

निर्वाणाव्द २१८ वष होता है। उत्तवनी खण्ड-गिरिख हाथी-गुफावाते खारवेत-भीखराजके थिला-लेखसे समम सकते हैं, कि उत्त कलिङ्गराजके समय पर्यन्त मीर्यान्द चलता रहा। कइनेसे क्या है-चन्द्रगुप्तके अभिषेकसे ही मीर्याव्द चला था। सन्ध-वत: सहावंशकारने स्त्रमन्तमसे चन्द्रगुप्तका श्रीभ-षेकान्द्र वा मौर्यान्द्र ही श्रयोक्तका श्रमिषेकान्द्र समभ लिया होगा। जो हो, घव बीड भीर जेन उभय शास्त्रसे साल्म पड़ता, कि वीरसोच २१८ एवं वुड-निर्वाणके २१८ वर्ष वाद चन्द्रगुप्तका अभिषेक हुआ था। हिन्दू, वीद और जैन-इन तीनों सम्प्रदायकी विवरणी देखनेसे समभा पड़ता, कि चन्द्रगुप्त २४, उनके पुत्र विन्दुसार २५ और उनके पुत्र अशोकने ३६ वर्ष ( प्रभिषेकते ४ वर्ष पूर्व ) राजत्व किया। ऐसे खलमें सन् ई॰ से २७७-७६ वर्ष पहले प्रशो-कने राज्य पाया और सन् दे॰ से २७३-२७२ वर्ष पहली राज्याभिषेका हुआ था। [ क्ट्रगुप्त भीर नीर्थ गब्दने विस्त व विवरण देखना चाहिये।

## पश्चेकके चरितकी समाजीचना।

वीदिक श्राविभीवकाल स्वतं सारतमें जितने राजा राज्य कर गये हैं, उनमें किसीके साथ प्रियः दर्शीकी तुलना नहीं होती। जीवनके प्रथमांग्रमें जो उदत प्रकृति, नर्ग्रोणितिलिए। एवं स्वगण्विहे पके कारण समाजको दृष्टिमें श्रतिष्ट्रण्य और निन्दास्यद हो उठा था, वही दृष्ट्रप्रकृति सन्भोग और सम्हिकी गोदमें लालितपालित होनेपर भी कैसा संग्रोभित एवं विश्वह होकर प्रतुलनीय और श्राद्र्यस्कर हो सकता है, अग्रोकका चरित इसका प्रकृष्ट प्रमाण है। राजनीतिक कार्यकुष्यस्ता, युद्दिमुणता एवं लोकचरित श्रिकामें उन्होंने भारतिवृत्रत श्रकवरको भी पराजित कर दिया था। वीर्यवृत्ता और राज्यहिं में कोई मोगल सम्माट् उनके समकक्त नहीं हैं। प्रकृत समान तरहे विदेशियोंसे संस्व रखते, देशी विदेशों सभी परिद्रतीका श्रादर समान करते श्रीर हिन्द्र,

<sup>\*</sup> Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol I. (1915) p. 96.

सुसलमान, खृष्टान, पार्शी प्रसृति सभी प्रजाको समभावसे देखते थे, उसी तरह अशोक भी योस प्रसृति
दूरदेशोंके साथ सम्बन्ध रखते, ब्राह्मण वा स्थमण
सभी पण्डितोंकी यथेष्ट श्रद्धामिक करते एवं हिन्दू,
बीड, केन प्रसृति सभीके उपकारके लिये समान यत्न
करते थे। बुडदेवका प्रचार किया इश्रा धर्म भारतके
केवल कुछ ही श्रंपमें शावड था, किन्तु इन्हीं अशोकके
समयमें बुडके विमल उपदेश समस्त एशिया, यहां
तक, कि युरोपखण्डमें भी प्रचारित हो गये।
प्रशाकके समयमें भी बीडधमें विशेष जटिलता एवं
खंटिनाटीको स्थान न मिला था। उनके अनुशासनमें
सबनीवोंपर दया एवं साधारणकी प्रतिपाल्य साम्यनीति ही उपदिष्ट हुई है।

युरोपीय पुराविद्गणने श्रशोकके साथ कन्ष्रण्टा-इन, सोकोमन, लुई दी पायस् प्रसृति प्रातःस्ररणीय धार्मिक राजगणकी तुलना की है।

श्रशोकमञ्जरी (सं० स्ती०) हन्दोविशेष। यह दग्डक हन्दके श्रन्तर्गत है। इसमे २८ श्रचर होते हैं श्रीर लघुगुरुका कोई नियम नहीं रहता।

प्रशोकमक् पाचीन संस्कृत कवि। द्रवींने नृत्या-ध्याय नामक ग्रम्य किखा था।

प्रशोकमञ्ज राजन् — निषय् सार नामक ग्रन्थ-रचिता प्राचीन संस्कृत-कवि।

अभोकरोहिणी (सं॰ स्ती॰) अभोक इव रोहित वा अभोक-रुइ-णिनि। कटुका, कुटकी।

श्रामीकवनं, श्रीकवारिका देखी।

भशोकवाटिका (स'॰ स्ती॰) १ प्रशोककी वाटिका, जो फुलवारी प्रशोककी हो। २ रस्य उद्यान, जो फुलवारी रन्त्र मिटाती हो। ३ रावणका प्रसिद्ध उद्यान। जगळाननी सीता दसीमें रही थीं।

अशोकषष्ठी (सं॰ स्त्री॰) नास्ति शोकी यस्याः, नज् ५-बहुत्री॰ ततः कर्म॰ पूर्दपदस्य पु बद्भावः। चैत्रमासकी श्रुक्षषष्ठी। चैत्र मासकी कृष्ण श्रीर श्रुक्त दोनी षष्ठीकी पूजा की जाती है। इस अतको करनेसे शीक नहीं होता। किन्तु इम कोगोंके देशमें स्त्री ही चैत्र मासकी श्रुक्ता षष्ठीको

पूजन एवं छ: षशोनकी कली पान करती हैं, इसीकी श्रशोकषष्ठी कहते हैं। इस दिन स्तियां न तो खेतसे पैदा कोई चीज खातीं श्रीर न जोती जमीन पर पैर ही रखती हैं। कहावत, है,—'जोतो खानों न जोती रोहां। बाज करे इरहों में हो दो।'

त्रशोका (सं॰ स्ती॰) नास्ति शोको दु:खसेवनेन यस्याः, नञ् ६-बहुव्री॰। कटुका, कुटकी। चैत्र शक्ता षष्ठी।

ग्रमोकारि (सं॰ पु॰) श्रमोको हर्यतेऽनेन क्र-इन् गुण: तत: पच्चमी-तत्। १ अभोकदायक, भाराम देनेवाला। २ कदस्बद्यच, कदस्बका पेड़।

श्रमोकाष्टमी (सं॰ स्ती॰) नास्ति मोकः यसाः, नञ्-५-बहुत्री। चैत्रमासकी म्रुलाष्टमी। हेमादिके त्रतखग्र्डमें लिङ्गपुराणका एक वचन ग्रहीत हुमा है, उसका मध्ये यही है, कि पुनर्वसुनचत्रग्रुत्त चैत्र मासकी मुल श्रष्टमीमें जो श्रमोक्तकी पाठ किला पान करेगा, वह भोक प्राप्त न होगा। इसमें श्रमोक कलिकाहारा रुद्रकी श्रम्बंनाका विधान है।

जिस दिन ढाई पहरने समय घटमो हो उसी
दिन घरोककिता पान करनेकी विषि है। पुनवैसनचत्रमें फलाधिका मान है। पुनर्वसनचत्रका
योग न हो, तो केवल घटमोमें ही घरोकपान करना।
पुनर्वसनचत्रक्क चेत्रमासकी ग्रुक्त-घटमोके हपलम्बने
बद्यपुतनदके जलमें सान करना घावण्यक है। प्रथिवीमें जितने तीर्थ, नहीं वा सागर हैं, सभी उस
तिथिमें ब्रह्मपुतनदमें घाते हैं। इसीसे उसमें सान
करनेसे समस्त पाप दूर हो जाता है। सानका मन्त,
यथा—

ब्रह्मपुत्र सङ्ग्लाग शान्तनीः क्षलनन्दन ।
 भूनीघागर्मसम्भूत पापं लौहित्य मे इर ॥

इस तिथिको ब्रह्मपुत्रमें सान करनेके लिये बहुत यात्री बाते हैं। वहांकी पुलिस विशेष यत्नके साथ यात्रियोंको हिफाजत करती है।

खोहित सरोवरसे ब्रह्मपुत निकला है, इसीसे उसका नाम लोहित्य है। जालिकापुराणमें श्रीर एक विधान यह है, कि नियतेन्द्रिय होकर चैतमास भर लीहित्यने जलमें स्नान करनेसे ब्रह्मपद प्राप्त होता है। विश्वाने मतसे यदि बुधवारको पुनर्वस नचत युक्त चैत्रमासकी शुक्त श्रष्टमी हो, तो सब नदियोंमें स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल लाम होता है।

धशीच (सं॰ पु॰) शुच्-अच् नञ्-तत्। श्रोका भाव रख्नकी अदमसीज्दगी।

प्रशीच (सं वि ) शुच-कर्मणि-स्थत्, नञ्-तत्। १ शोकानई, रस्त्र न करने काविस। २ प्रात्म-घाती।

षणीयनेत्रपाक ( सं॰ पु॰) विना ग्रीय नेत्रपाकरोग, जिस षांखके फोड़ेमें स्जन न रहे।

षशोधन (सं क्षी ) श्रभावे नल-तत्। १ शोध-नाभाव, सफ़ाईकी श्रदममीज्दगी, गन्दगी, मैला-पन। २ भूलच्का, गुलती। (ति ) नास्ति शोधनं यस्य, नल-बहुती । ३ शोधनश्रन्य, मैला-कुचैला, गन्दा। १ षशुद्ध, गुलत।

श्रशोधित (सं ० वि ०) श्रध्-िष्ट्-त इट् गुणः णिट् स्तोपः, ततः नञ्-तत्। १ जसादि द्वारा घौत न किया हुन्ना, मैसा. गन्दा, जो पानी वग्रे रहसे साफः किया न गया हो। २ परिशोधन किया हुन्ना, जो श्रदा न किया गया हो। ३ श्रुष्ठ न किया हुन्ना, जो सही न किया गया हो।

प्रशोभन (सं॰ क्ली॰) ग्रुभ-भावे-स्युट, ग्रुभावे नल्-तत्। १ मङ्गलका ग्रभाव, खुश्रीकी पदममी-लूदगी। (वि॰) कर्तरि स्यु नल्-तत्। २ कुरुप, जो खूबस्रत न हो। १ कुस्मित, ख्राब, बुरा। प्रशोरी (श्रिशी) बस्बई प्रान्तका थाना जिलेके मिस्म-ताझुकका कि ला। यह पर्वतके शिखरपर श्रवस्थित है। इसके इधर उधर ऐसा उच्च स्थान नहीं पड़ता, जिसपर तोप लगाया जा सके। पर्वत काट कर एक सङ्गीर्ष मार्ग निकाला गया है। इस मार्गसे दो मनुष्यके साथ श्रा-जा नहीं सकते। थोड़े ही

वीर इसकी रचाको यथिष्ट होते श्रीर पाषाण जुड़कांकर कितनी ही सेनाको नाग्र कर सकते हैं। पस्मी वर्ष तक महाराष्ट्रींका इसपर श्रविकार रहा था। प्रशोषणीय, श्रोण देखी। ध्योष्य (सं कि ) ग्रुष्-िणिच्-खित् णिच् लोपः, नञ्-तत्। श्रोषण किये जानेको श्रथका, जिसे कोई सुखान सके।

मगीच (सं की ) मुचेर्भावः मौचं ततो नज्-तत्। मुद्दिका मभाव, मुचित्वका मभाव, स्मृतिमास्त्रप्रसिद विद्दित कर्मेमें मन्धिकारसम्मादक ममुद्रावस्या।

निकटके ज्ञातिकुटुब्बमें किसीकी सृत्यु होजाने किस्वा किसोके प्रत-कन्या उत्पन्न होनेसे ग्रारे कुछ दिन भग्नद रहता है। इसीको हम लोग सचराचर भग्नीच कहते हैं।

शास्त्रमं दो प्रकारका श्रशीच निर्देष्ट हुआ है,— कालकत एवं वसुका स्त्रामाविक धर्मकत। श्रीरमं त्रण शादि हो जानेसे जबतक वे सब अच्छे न हो जायं तबतक देह अश्रचि रहती है। निकट ज्ञातिके किसीके पुत्र कन्या जन्मने या किसीकी सत्यु होनेसे कुछ दिनके लिये श्रीर अश्रचि हो जाता है; दसका नाम कालकत अशीच है। मल-मूत, चाण्डा-लादि जाति स्त्रमावतः अश्रह हैं।

ज्ञातिने पुत्र कन्या उत्पद्म होनेसे जो अयोच होता, उसे ग्रम अयोच कहते हैं। ज्ञातिकी सृत्यु होनेसे जो अयोच होता है, उसका नाम अग्रम अयोच है।

श्रतिप्राचीन कालसे सब देशों सभी जाति गुरुजनकी ख्रुके वाद किसी न किसी तरहरे अशीच
ग्रहण करती श्राती है। अशीचके समय श्रोक प्रकाश
करने कि लिये कितने ही श्रोकस्चक वस्त धारण करते
हैं। हमारे देशके हिन्दू मातापिताकी ख्रुके बाद
गलें नये कपड़ेका दुकड़ा बांधते हैं। अशीचके
समयमें वे लोग तेल नहीं लगाते, जूता नहीं पहनते,
छाता नहीं लगाते श्रीर हजामत नहीं बनवाते।
दिनमें केवल हिव्यान भोजन करते श्रीर रातमें
थोड़ासा दृष श्रादि पी लेते है। ऐसे समयमें स्तीसंसगीदि सब तरहके सुख भोग निषिष्ठ हैं।

प्राचीन यहदियोंमें प्रशीचकाल केवल सात दिन या, कोई कोई तीस दिन प्रशीच मानते थे। प्रशी-चके समय सभी हजामत बनवा हालते, वस्त्र फाड डालते, ज्ता न पहनते, तेल न लगाते श्रीर स्नान न करते थे। संयम सहित सभी मूमिपर सो रहते थे। ग्रीस देशवासी तीस दिन ग्रगीच मानते थे। केवल स्पार्टीवासोंमें दथ ही दिन श्रशीच माननेकी प्रथा थी। अधीचने समय वे लोग इजासत बनवानर काला कपड़ा पहन लेते भीर किसीके सामने बाहर न होते थे। रोमदेशमें खामोके मरनेपर स्त्री एक वर्ष तक अभीच मानती थी, पर पुरुषोंका अभीच थोड़े ही दिन रहता था। अशीचने समय स्तियां सफोद श्रीर पुरुष काला कपड़ा पहनते थे। पहली स्पेनदेशवासी भी श्रशीचके समय सफेंद कपडा ही पद्दनते थे। प्राजकल युरोपवासी प्रभौचके समय काला कपड़ा पहनते हैं; कोई कोई हाष्ट्रपर काला कपड़ा लगा लेते हैं। पत्र लिखनेके समय जो कागज श्रीर लिफाफा व्यवहार करते, उसके चारो श्रोर काली सकीर छपी रहती है। तुर्क लोग अभीचके समय गहरे नीले रङ्गका कपड़ा पहनते हैं।

हिन्दू श्रोंके जनन श्रीर मरण श्रशीचका नियम यों है,—सात पुरुषतक ब्राह्मणका १० दिन, चित्रयका १२ दिन, वैश्यका १५ दिन श्रीर श्रूदका एक महीना। चाण्डाल, मेहतर, मोची श्रादि नीच जातिवाले केवल दश ही दिन श्रशीच मानते हैं।

श्रशीचके जुक दिन बीत जानेपर यदि जाति जुटुन्वियोंको वह समाचार मिले, तो उन्हें वाकी कई दिन ही श्रशीच मानना होता है। मरणका श्रशीच बीत जानेके बाद यदि एक वर्ष के भीतर जाति योंको वह समाचार मिले, तो तिरात श्रशीच रहता है। एक वर्ष के बाद मरणाशीच सुननेसे सिपण्डगण सान करके श्रद्ध हो जाते हैं। किन्तु एक वर्ष के बाद मातापिताका मृत्यु-समाचार पानेपर पुत्रके लिये एक दिन श्रशीच रहता है। एक वर्ष के बाद पतिको मृत्युका समाचार पानेपर पुत्रके लिये पतिको मृत्युका समाचार पानेसे स्त्रियोंको एक दिन श्रशीच होता है। दूसरे वर्ष सुननेसे सदा: श्रशीच चान्त हो जाता है। किन्तु श्रम श्रशीच वा खण्डा-शीच बीत जानेके बाद उसको खबर मिलनेपर फिर श्रशीच नहीं मानना पड़ता।

दीचागुरुकी मृत्युके बाद विराव प्रशीन होता है। जिससे वेदवेदाङ्गादि शास्त्र पढा जाता है, उसकी मृत्युका ग्रहोराव प्रशीन होता है।

सब वर्णी के लिये दश पुरुषतक जनन भीर मरण श्रमीच विराव होता है और चौदह पुरुषतक पिनणी श्रमीत् दो दिन श्रीर एक रात। (पूर्व दिन एवं सध्यकी रात श्रीर उसकी बादका दिन, इसीका नाम पिन्नणी है)।

जनानाम सारणतक अर्थात् उभय पूर्वपुर्विके नाम सारणतक सब वर्णी का एक दिन अधीच होता है। उसके बाद स्नान करके ज्ञातिगण शुद्ध हो जाते हैं। मातामहकी सृत्यू में विराव्न।

मीचरा भाई, पुणेरा माई, ममेरा भाई, भाखा, पितामहीभगिनीपुत, पितामही-भाट्यपुत, दौहित, भगिनी, मामी, मातुल, मौसी, पूपू, गुरुपती, माता-मही एवं एक ग्रामवासी खसर सासकी स्ट्युमें पित्रणी। मातामह भगिनी पुत, मातामहीभगिनीपुत, मातामहीभगित्रण्या, श्रीर एक ग्रामवासी स्त्रगित व्यक्ति सरनेमें श्रहोरात। पितामाताकी स्ट्युमें विवाहिता कन्याका तिरात श्रशीच। (विशेष विशेष कारणसे विशेष विशेष श्रशीचकालका विवरण ग्रहितलमें देखी)।

श्रशीवका समय वीतजानियर सज्जाति हिन्दू भोजन बनानिकी हांड़ी वगुरहको फेंक देते हैं। मरणाशीचके श्रन्तवासी दिन चीरकर्मादि करना पड़ता है। चातिगण घरसे सुद्ध दूर श्रथवा गांवके किनार जाकर हजासत बनवाते; उसके बाद स्नान करके सब कोई घर श्राते हैं। माताधिताके मरणाशीचमें प्रत इसी दिन पूरक पिण्डादि देते हैं। श्रन्तमें चीरकमेंके उपरान्त स्नांनादि करके स्तियोंके साथ घर श्राते श्रीर पृण्वट तथा श्रव्यञ्चनादिका दश्रंन करते हैं।

पूर्व काल आयों में अशौचान्तके दिन जो सब जियायें प्रचलित थी, अब उनमें एक भी नहीं है। तैत्तिरीय आरएएकमें दूसे 'शान्तिक में के नामसे लिखा है। आखलायनने दूस जियाको स्मशानमें सम्पन करनेकी व्यवस्था ही है। जातियों स्त्रोपुरुष सभी ।

मिल कर रक्तवर्ण द्वषचर्मपर बैठते थे। इस चर्मका

श्रिर पूर्वकी श्रोर रखा जाता श्रीर बाल उत्तरकी श्रोर

फिरा दिये जाते थे। द्वषचर्मपर बैठनेका मन्त्र

-यह है—

"भारोहतायुर्जं रसं रय्याना चतुपूर्वं यतमाना यतिए। इह लपा सुजनिमा सुरत्नो दीर्घमायुः करोतु कीवरी वः ॥ ययाऽहान्यतुपूर्वं मवन्ति ययर्चव् चतुर्मियन्ति कृषः। यथा न पूर्वमपरो जहात्वे वा चातरायृषि कल्ययेषां॥"

तुम लोग दीर्घकालतक जीनेकी इच्छा करते हो, इस बायुष्कर चर्मापर बारोहण करो। इस कर्मकी सुजात एवं सुरत्नभूषित बिग्न तुम लोगोंको दीर्घायू दान करे। जिस तरह दिनके बाद दिन बीर चरतुके बाद चरतु बातो है, जिस तरह ज्येष्ठ किनष्ठको नहीं परित्याग करते, हे धातः। उसी तरह तुम भी इन लोगोंकी परमायु हहि करो।

इसके बाद स्तव्यक्तिका प्रत भाग जलाकर वक्षकाठके सुक्से चार बार भाइति देता था। फिर
जातिगण भम्मिसे उत्तर पूर्वे सुख खड़े होकर रक्तवर्ण
हक्यमें सार्थपूर्वक एक मन्त्र पढ़ते थे। अन्तमें स्त्रियां
'इमा नारीरविधवा;' इत्यादि \* मन्त्र पढ़कर भांखमें
काजल देती थीं। यह काजल हिमालय पर्वतके
कैक्तकुदका बनाया जाता और कुश्वकी नोकसे भांखमें
-लगाया जाता था। पं

स्त्रियों के बांस्त्रमें काजल लगा सेनेके बाद सभी विषको चलाते चलाते पूर्वकी घोर जाते। जानेके समय यह मन्त्र पढ़ना पड़ता था,—

' ''रने' जीवा वि स्तैराववर्त्तिं नसूर्मद्रा देवञ्चतिर्गी ऋव । प्रास्त्रीरगामा सत्तरी इसायद्राचीय ऋायुः प्रतर्रा द्वानाः ॥"1 ये जोग स्तव्यक्तिको परित्यागकर जोटे जाते हैं। इस लोगोंके कखाण, जय श्रीर श्राव्हादके निसित्त श्रपने देवताश्रीको पाद्वान करते हैं। इस लोग दीर्घायु जामकर पूर्व सुख जाते हैं।

इस तरह मन्त्र पढ़कर खियां सबके आगे आगे घर जातों। मृतव्यक्तिका पुत्र यमीयाखासे हलके पदिचिन्होंको मेटता जाता। उसके बाद अध्वयु मन्त्र पढ़ते हुए सबके पीक्टे लोष्टदारा हत्त करते थे। परिधि बनाकर तुरत ही यह मन्त्र पढ़ना पड़ता था—

> "इसं नीवित्यः परिचि दधानि नानीऽनुगादपरो चर्वं नेतं। शतं नीवन्तु शरदः पुरुचीचिरो चत्युं दश्च प्रवेत न ॥"

'जीवित सनुषांके लिये में यह परिधि देता हं। षडेवयसमें इस लोगोंको किस्वा और किसोको जिसमें इसे ष्रितक्रम करना न पड़े। इस पर्वताकार लोष्ट-द्वारा सतुत्रको श्रोरमें रखकर इस लोग जिसमें सी प्रत्काल (सी वर्ष) जीते रहें।

श्रनामें घर चाकर सभी यवागू श्रीर क्षागमांस खाते थे।

अधीचल (सं॰ क्ली॰) अग्रहता, नापाकी, गन्दगी, मैलापन, साम, न रहनेकी हालत।

श्रमीचसङ्कर ( सं॰ पु॰) श्रम्भचि श्रवस्थामेट। जनन एवं सरण श्रमीचते सध्य पुनर्वार जनन एवं सरण श्रमीच श्रानेसे श्रमीचसङ्कर कहाता है। श्रहतत्त्वम इसका विकारित विवरण बताया है।

श्रभीचान्त ( स'॰ पु॰ ) श्रभीचनानने कूटनेना दिन। दश्रम दिन त्राह्मण श्रीर हादश दिन चिति-यना श्रभीचान्त होता है।

श्रशीर्थ (स'० क्री०) श्रभाव नञ्-तत्। १ वीर-त्वका श्रभाव, वहादुरीकी श्रदमभीजूदगी। (त्र०) नञ्-वहुती०। २ पराक्रमश्र्न्य, वेहिस्तत, जो वहा-दुर न हो।

भन्न (वै॰ ति॰) श्रम्भुते व्याप्नोति श्रम्नाति वा, श्रम-नन्। १ व्यापक, मासूर, समा जानेवाला। २ मोजनभील, खाज, पेटू। ३ व्याप्त, समाया हुआ। (पु॰) ४ श्रमुर विभिष्। ५ सोमलता कूटनेका पखर। ६ मेघ, बादल।

<sup>\*</sup> वीधायनके सतसे यानिकर्ममें शांखमें काजल लगानिके समय 'इमा नारीरविधवाः' इत्यादि सन्त प्रयुक्त होता था। श्रमुमस्य एवं श्रमु-सता शब्द देखी।

<sup>† &</sup>quot;धराज्ञन' वे ककुर' जातं हिमवत्स्यरि । तिनास्त्रस्य मूची नारातीर्जं क्यामस्य ।" (तेन्तिरीय भारप्यक ६।१०।६।) ‡ ऋग्वेदकी १० वें मण्डस १८ वें सूक्तर्में यह संव है। यहां उसका कुछ प्रसेद देखा जाता है।

"खदु इत्येर्ध नो नाग्नो पित यन गुर्यात्" । ( ऋक् १।१०११२ ।)
प्रश्नया ( वै॰ स्त्री॰ ) सुधा, भूख ।
प्रश्नीतिपित्रता ( सं॰ स्त्री॰ ) अपनीति पिवत इत्युचिते

यसात् निरेशिकयायाम्, मयूरव्य॰ समा॰। भोजन एवं पानका चारेश, खाने-पौनेको चान्ना।

श्रम (सं पु ) १ पवंत, पहाड़। २ स्वर्ध-माचिक, सोनामासी। (वै ) ३ मेघ, बादल। श्रमक (सं पु ) श्रम्भेव स्थिरः निस्नल्वात्, इवार्थे कन्। सल्वावयवप्रवयक्तवस्यामकादिन्। पा भारारका १ ऋषि विश्रेष। २ देश विश्रेष, कोई सुल्क। महाभारतमतसे यह देश भारतवर्षके दिचण अव-स्थित। किन्तु ष्टहत्-संहितामें इसे उत्तर-पश्चिम माना है। किसी-किसीने इसे भारतके मध्यस्थलमें बताया है। श्रम्ब देखो।

ष्रमकदलो (स'० स्ती०) ष्रमते ष्रयःमनिन् कर्मधा०। काष्टकदली, पद्दाङ्गी केला।

श्रस्तार (सं० क्ली०) खण, सोना।

अध्मकुट (सं॰ पु॰) अध्मिन प्रस्तरे धान्यादिकं कुट्टयित, कुट्ट-अण्, उप॰-समा। १ वानप्रस्विधिष। इनके पास कखन प्रस्ति नहीं रहता, प्रस्तरसे ही धान्यादि कुटते हैं। (ति॰) २ पत्यरसे कूटने पीसनेवाला। ३ पत्यरसे कूटा-पीसा।

ष्प्रस्तुह्वा, पानवाह देखी।

भ्रमक्रम्कृहा (सं॰ स्त्री॰) वेलन्तरहत्त, कोई टरख्त। यह कटोनी होती है।

पश्मकीतु (सं॰ स्ती॰) श्रश्मोव केतुरस्याः। स्तुद्र पाषाणमेद सुप, कोई स्तुशबूदार पेड़।

श्रक्षगन्या (सं॰ स्ती॰) श्रक्षमन द्व गन्यो लेगोऽस्याः। पृत्रिनपर्णी सता, प्रयस्वटा।

भ्रष्टसगर्भ (सं॰ पु॰) भ्रष्टसेव इततो गर्भी यस्य । 'सरकात, इरित्मणि, पत्ना ।

भ्रास्त्रगर्भेक (सं॰ पु॰) तिनिम हत्त, जरूनका पेड।

श्रमगर्भेज, पश्मगर्भ देखी।

श्रासगुड़ (सं॰पु॰) अक्सनिर्सितो गुड़ः। १ पत्य-रकागोला। २ पत्यरका बहा। असम्ब्र (सं॰ पु॰) अध्यान चिन्त, हन्-टक्। पाषाणसेदनद्वच, कोई पेड़।

श्रश्मचक्र (वं॰ व्रि॰) पाषाण-परिधि-वेष्ठित, पह्य-रके दायरेसे घिरा इशा।

श्रम्भज (सं॰ ह्नी॰) श्रम्मनो नायते, जन-ह। १ श्रिलामतु। श्रम्मेव जायते। २ लीह, लीहा। ३ गेइः।

ग्रस्मनतु ( सं॰ क्वी॰) ग्रस्मनो नायते, जन-तुन् डिच। ग्रिनानतु।

ध्यस्तत्त्वा, भग्मनत् देखो।

श्रम्भजाति (मं॰ स्त्री॰) श्रम्मनो जातिः सामान्य-मस्य। सरकत मणि, पन्ना।

अस्मदारण (सं॰ पु॰) अस्मानं दारयित, ह-चिच् च्यु। १ प्रस्तर तोड्नेका यन्त्र विशेष, टांकी, जिस भौजारसे पत्थर फोड़ें। २ प्रस्तर विशेष, जिस पत्थ-रसे घळी उड़े।

अस्मिद्यु (वे॰ ति॰) अति प्रयेन योतते, यह ् तुक् युति गिन नुहोतीनां हे च। पा शरार ०० प्रवे गितिक, तथा, प्रति वाह ॰ इ. प्रत्ययः दियु आयुषं अस्म व्यापकं अस्ममयं वा दियु यस्य। १ व्याप्त आयुष्त, जो हियार चला रहा हो। २ अस्ममय आयुष्त, बहुत कहे हियार स्वनेवाला। "वियु जह वो नरी अग्न दियवः।" (कृ प्रश्वाश) अस्मन् (सं॰ पु॰) अस्म व्याप्ती अस्म भोजने मिन्। १ पाषाण, पत्यर। २ पर्वत, पहाड़। ३ चक्तमक पत्यर। ४ चहान। ५ मेघ, वादल। ६ विद्युत्, विज्ञी। ७ आकाश। द ब्राह्मण विशेष। (ति॰) ८ व्यापक, मासूर, समाया हुआ। (वे॰) १० भोजन करता हुआ, जो खा रहा हो। अस्मन् यव्ह छत्तरादि गण्के मध्य पठित है।

ग्रमन्त (सं क्ती॰) अध्यनोऽन्तोऽत्र, शाक॰ पर-रूपत्नम्। १ अग्रभः, बुरा । २ सरणः, मीत। ३ चुल्हाः, भट्टी। ४ भनविधः, गैरमस्टूट वतः। ५ चेत्र, मैदान्, खेत।

मञ्जन्तक (सं क्ली॰) श्रश्मानं धन्तयति, धन्त-षिच्-खुल् शक्सादित्वात् पररूपत्वम्। १ चर्हा, भही। २ मिल्लिंग पाच्छादन। ३ दीपाधार, दीवट। (पु॰) ४ प्रस्तीटहज्ज, कीई पेड़। ५ ट्रणविशेष, कीई घास। ६ प्रस्तपत्र। ७ कीविदारक हज्ज। प्रस्तव्यय (वै॰ ति॰) प्रश्ननी विकारः, सयद् वेदे न नलोपः। पाषाणसय, पथरीला, पत्यरका बना हुन।

श्रसन्वत्, (वै॰ ति॰) प्रस्तरका, पथरीसा। श्रशमन्त्रती (वै॰ स्ती॰) ऋग्वेदोक्त नदीभद। वार्यवन्दभे

प्रस्तपुष्प (सं॰ स्नी॰) प्रस्तनः प्रष्यमिव। ग्रैनज, ग्रिताजत्।

प्रस्मात (सं॰ त्ती॰) प्रस्मव भानयति चूर्णितं करोति, भन-णिच्-प्रण् प्रघी॰ जकारस्य सत्म। सोहभाग्ड विशेष, दमामनिस्ता, खन।

प्रसमिद् (सं॰ पु॰) घरमानमुद्भिया जायते।
१ पाषाणभेदी वच, जो दरख्त पत्यरके मेद कर
सकता हो। यह मूत्रसच्छ्रके किये उपयोगी
होता है। पाषाणभेदी देखो।

**भक्त**सेद, भक्तसेदक, भक्तांस् देखी।

**अश्ममय ( सं॰ ति॰ )** अथानाय देखो।

श्रक्तयोनि (र्स॰ पु॰) श्रक्तायोनिरस्य। १ मर-कत मणि, पदा। २ श्रक्तान्तक द्वतः।

भक्तर (.सं॰ ति॰) भक्तन् चतुर्था र। प्रस्तर-सस्वन्धीय, पथरीला।

अस्मरी ( चं॰ स्ती॰) अञ्चानं राति रा-क गौरादिलात् डीष्। मृतकच्छ्र रोग विशेष, पथरी। यकत्, पैंकि-यम् एवं मृतयन्त्रमें पथरी हो सकती है। मनुष्य एवं गोरु, घोड़ा, भेड़ा, शूकर, अथक प्रश्वति और और पश्चीं वक्तमें भी पथरी होती है। फिर मृता-गुप्रणालीसे वह मृताश्यमें भा जाती और धोरे भीरे बढ़ती रहती है। कभी कभी कोई बड़ी पथरी तौलमें श्राधसेर तक होती है।

हकमें पथरी होनेसे ऐसा लचण दिखाई देता है, किटमें पौड़ा, जपर दावनेसे कुछ कोमल मालूम होता है, पेशावका रङ्ग खराव हो जाता है; सूत-खाग करनेके समय कभी कभी खून निकल पाता Vol. II. भीर गरीर क्रम एवं असुस्य को जाता है। कभी कभी हक्षमें भी पथरी बड़ी भारी को जाती है। ऐसी दशामें उत्तिस्थानके निकट फूल श्रीर पाक उठता है। तब नस्तर देकर पथरीको निकालना पड़ता है।

वृक्ष स्वाप्रणाली होकर स्वाप्यमें पथरीको प्रानिक समय रोगीको प्रत्यन्त कष्ट होता है। वार बार पेप्राव करनेकी हच्छा होती है। पेप्राव थोड़ा पीर खून सहित प्राता है। अपड़कोपमें दर्द होता है पीर वह सिमटकर जपर उठता है। उसके मीतर भी बहुत पौड़ा होती है। ऐसी प्रवस्थामें रोगी कभी कभी वसन भी करता है।

म्त्रातुप्रणालीसे म्त्राययमें पथरीते भाजानेपर रोगीकी वार वार पेथाव करनेकी इच्छा होती है। मूचपथ, प्रवाङ एवं उर्सन्धिस्मलमें पीड़ा होती है। कभी कभी पथरीके मूचपथके मुहपर भा जानेसे हठात पेथाव बन्द हो जाता है। पथरीकी उयतासे कभी कभी पेथावके साथ खून भी भाता है। द्वट-यसे नीचे न भाकर पथरी मुत्राययमें ही पहले ही से उत्पन्न होती है।

मूत्रयन्त्रकी पथरी अनेक प्रकारकी होती है। उनमें हः प्रकारकी बहुत देखी जाती है। यथा,—

१। इउरेट् अव् एमोनिया। यह प्राय: ग्रैंगवा-वस्थामें होती है। इस पयरीका रक्त कारे जैसा होता है; जपर समतन, कभी कभी दानेदार भी होती है। फुकाननमें कर्कण ग्रन्ट होता है; लिकर-पोटासीयम्के साथ एमोनिया निकलता है। कार्वोनेट भव् पोटास वा सोडाके सहयोगसे गन जाती है। इउरिक-एसिडकी पथरी उसे द्रव नहीं होती। इस जातिकी पथरी बहुत कम देखनेमें ग्राती है।

२। इस्तिक एसिड वा लिथिक एसिडकी पथरी।
यह कटा रक्षवर्णकी होती है। जपरी माग समतल
भीर कभी कभी दानेदार होता है। फुकानलसे
विकत हो जाती, तब उप गम्ध निकलता है,
भन्तमें दम्ब हो जानेपर थोड़ासा मस्म रह जाता है।
पोटास द्रवसे गल जाती है। इस द्रवमें सिर्कास्ट

मिला देनेसे खेतवर्णं चूर्णं गिरता है। इस जातिकी पथरी सचराचर देखी जाती है।

३। श्रग्जोलीट् श्रव् लाइम—यह कटा कृष्ण वर्षकी होती है। जपरी भाग जंचा नीचा होता है। फुकानल से विक्षत हो जाती है। खवण-द्राव-कसे द्रव होती है।

४। फर्फिट श्रव् लाइम—पांसुट कटावर्ष। समतल। फुकानलसे द्रव नहीं होती। लवणान्त्रसे द्रव हो जाती है।

भू। एमोनिया मैगनिसियन फरफोट—प्रायः खेत-वर्षः। उच्चनीच। फुकानलसे एमोनिया निकलता है। जलसिय द्वावकसे यह द्रव जाती है।

६। सिष्टिक् अक्साइड—इसका रङ्ग खेत होता है। जपरी भाग उचनीच। फुकानलसे घूम निकल. जाता है। जलिम स्वपद्रावकसे द्रव हो जाती है।

मूत्राययमें यलाकाखण्ड वा श्रीर नोई द्रव्य पड़ा रहनेसे उसके चारो तरफ भा नाना प्रकारके पदार्थ जम जाते हैं। उसका लच्चण भी पथरी ही जैसा है।

एकोपैथी चिकिता—इस रोगकी चिकित्सामें तीन उद्देश्य साधन करने पड़ते हैं। १—रोगीका बल बढ़ाना श्रीर कष्ट दूर करना। २—जिसमें नई पथरी पैदा न हो श्रीर पैदा हुई पथरी बढ़ने न पाने। १—सूत्रास्यसे पथरी निकालना।

प्रथम उद्देश्य साधनके लिये रोगीको पुष्टिकर लघु
पण्य देना। कमरमें दर्द रहनेसे वेलीडोनाके पलस्तरसे बहुत कम पड़ जाता है, मूलाश्यसे खून
निकलता हो तो टिखर ष्टील दश बूंद जलके साथ
श्रथवा पांच कः ग्रेन गीलिक एसिड सेवन कराना।
हृदयसे मूलानुप्रणाली होकर पथरीके मूलाश्यमें
उत्तरनेके समय श्रतिश्य कष्ट होता है। ऐसी श्रवस्थामें गमंजलसे स्नान, यवका मांड, ७ बूंद श्रमीमका
प्रिष्ट सेवन प्रस्ति व्यवस्थासे उपकार होता है।

दितीय उद्देश्य साधनके लिये पथरीके विधानी-पादानकी श्रवस्था समभक्तर चिकित्सा करनी पड़ती। उद्घरिक एसिड धातुसे निरामिष पथ्य प्रशस्त है। यवके

मांड्से विलचण उपकार होता है। ऐसा उपाय करना चाहिये जिसमें नित्य कोष्ठ परिष्कार हो। इस तरह पथरीमें चार श्रीषध बहुत उपकार करती है। उसमें वाहकावींनेट श्रव पोटाससे बहुत फायदा होता है। जिकर पोटाससे भी विशेष लाभ होता है। फस्फेटाधिक्य धातुमें नाइट्रोमिडरिटक ट्रावक सेवनसे रोगका प्रतीकार होता है। इसमें श्रिषक मानसिक चिन्ता करनी उचित नहीं। श्राग्जीलिक् एसिड शाधिक्य धातुमें शर्करा सेवन करना मना है। इसमें भी नाइट्रो-मिडरिटक ट्रावक उपकार करता है।

३—पथरीके सूत्राग्यमें श्रा जानेपर श्रथवा सूता-श्रयमें पथरी पैदा होनेपर पहले बहुत देरतक पेशाब न करना। उसके बाद जोरसे पेशाब करनेसे कोटे कोटे कह्वर निकल सकते हैं। पथरी बड़ी हो तो नस्तर दिलाना चाहिये।

इमारे देशके वैद्य वक्ष छालका काथ सेवन कराते हैं। इससे पथरी गल जाती है। स्वक्षच्च देखे। घश्मरीक च्छ्र (सं०पु०) सूत्रक च्छ्र, जिस बीमारीने पेशावन घारी या कम उतरे।

त्रस्मरीच ( सं॰ पु॰) अध्मरी इन्ति, इन्-टक्। वरुणद्वच, विलामी।

म्रस्मरीमिय (६० पु०) महामालिधान्य, बड़ा धान। म्रस्मरीभेद (६० पु०) पाषाणमेद वृत्त, जो पेड़ पत्यर भेद कर सकता हो।

ग्रसरोमेटन (संश्क्तीश) पाषायभेदक, ग्रसरीम्न, जिससे पेशाब न उतरने या कम ग्रानेकी बीमारी मिटे।

श्रासरीरियु (सं॰ पु॰) १ वृष्टचणक, वड़ा चना। २ ज्वार।

श्रासरीयर्करा (सं॰ स्ती॰) सूत्रक्षच्छं विशेष, पेशावकी कोई बीमारी। इस रोगमें हृत्योड़ा, सक् विसदन, कुचिशूल, कम्प, त्रथा, जर्धग धनिल, कार्थांग, दौवेखा, पाण्डुता, श्ररोचका, पविपाक श्रादि लच्चण देख पड़ता है। (स्तुत)

ग्रज्ञसरीहर (सं ॰ पु॰) ग्रज्ञसरीं इरति, इ-मर्च। १ देवधान्य, ज्वार। २ वक्त्य द्वच, विलासी।

भारतयोद्दरण्यन्त (सं सी ) भारती नामक मृतक्तक्कृते सञ्चय करनेका यन्त्र, जिस ग्रालेसे विगड़ा पेगाव इकड्डा होवे। 🔑 प्रश्मनाच (सं॰ स्ती॰) घिनाजित। (स्ती॰) .प्रमताचा। . .. . . . . . . . . . . . भश्मवत् (सं वि वि । अस्मा अस्यतं सतुप् सवा-.रस्य वकारः। १ पाषां यविश्रिष्टः, जिसमें पत्थर रहे। २ पाषाणको तरह कठिन, जो प्रसर नेसा कड़ा हो। अस्मवर्भन् (वै॰ स्ती॰) पत्थरकी दीवार या ढाल। -बार्मवन ( सं ० ति ० ) पावांच-सस्वन्धीय, जो .चटानमें शामिल हो। · प्रसम्भव (. सं · क्ली · ) शिलाजतु। 'बश्सचार (सं॰ पु॰ क्ली॰) बश्सनः सार इव। १ जोहादिधातु, जोहा। २ सारजीह, दसात। श्रामसारमय (सं॰ ब्रि॰) चौडनिर्मित, छोड़िका वना हुया। अध्मसारा (सं स्ती ) काष्ठवद्वी, पहाड़ी केला। अध्मस्ता (सं॰ जी॰) पाठा, बाकनादि, इरज्योरी। भारतहन् (सं॰ पु॰) पाषाणभेद, पत्यरचटा। अध्यक्तमन् (वै॰ क्ली॰) इन्यते अनेन इन्-सनिन् इस पायुषम्, पश्मिनिर्मतं इस गानः तत्। १ जीइनिर्मित अस्त्र, जीहेका बना इथियार। "दिवसार्वेषि तम्रे निर्दे वनामहत्त्वमिः।" ( ऋक् ७१०४।५। ) २ विद्यु-ताघात, बिनलीकी कड़क। भग्नहा, भगहन् देखी। प्रसम्बत् ( सं यु॰ स्ती॰) १ नवाटवन्नचुप, किसी किस्मका दरख्त । २ प्रिलाजतु । च्चामादि—( प्रकारिमा रः। मा शशद० ) चातुर्थिक र प्रत्ययके निमित्त पाणिनि उत्त शन्दमणविश्रेष। अम्मन्, यूथ, जव, मीन, नद, दर्भ, हन्द, गुद, खण्ड, नग, शिखा, कोट, पाम, बन्द, जान्द, कुल, गद्ध, गुड़, कुण्डल, . पीन, शुह्रा अस्मार्भ (सं • क्वी • ) अस्मकारक सर्भ, पथरी रोग। परमास्य (वै॰ वि॰) चटानसे बह्नेवासा। प्रसीर (सं पु॰ ली॰) प्रशास्त्रस्य इर्न्।

पथरी रोग।

प्रस्तीत्व (सं क्षी ) प्रस्तनः उत्तिष्ठति, उत्-स्याः क। ग्रिलाजतु। प्रशामा (सं खी॰) खेतिवहता, समोद विहता। श्रम् (स° क्री॰ ) श्रम्तुते नेतम्, श्रंश-वाहु० रक्। १ चन्नुजल, श्रांखका पानी, श्रांस्। २ रुधिर, खून। ३ कोण, कोना। श्रयह (सं वि ) १ यहाहीन, एतवार न रखनेः वाला। चयहधान ( सं॰ ति॰) अत्-धा-शानच्। यहा-हीन, एतबार न रखनेवाला, जिसे अदा न रहे। ' ग्रयहा (सं॰ स्ती॰) ऋतु-धाःग्रङ्। बदनरोरुपसं-बद्धतिः। या शशर०६। ऋदा। नञ्-तत्। १ प्रभक्ति, ना एतबारी, हुढ़ विम्हास या प्रेमका न होना। २ घरो-चक, भूख न बगनेकी बौमारी। (तिंं) नज्-बहुत्री । ३ श्रदाशून्य, वेएतवारी। षयदेय ( सं॰ व्रि॰ ) यत्-धा-यत्, नज-तत्। पादरके प्रयोग्य, जो इज्ज्तिक कृतिक न हो। श्रम्प (सं॰ पु॰) राचस, भादमखीर, जो खुन् पीता हो। चत्रम ( सं॰ पु॰ ) १ चन्त्रानता, ताज्ञगी। २ श्रमका घभाव, मेहनतकी घदममीजूदगी, सुस्ती, काडिली। (वै॰ ति॰) ३ प्रकान्त, जी यका-मांदा न हो। अश्रमण (वै॰ ति॰) १ श्रक्तान्त, वेतकान्, जो यका-सांदा न हो। ( सं० पु ) २ साधु वा बीड महाका न होनेवाला व्यक्ति। ष्ठश्ववण (सं क्री ) श्रवणका ष्रभाव, न सुनना, गरानी-गोश, बहरापन। भ्रमातम् (वै॰ भ्रम्य॰) भ्रमक रीतिसे, वे पकाये, कची हालतमें। भयाद ( सं o ति o ) याद न करनेवाला, यादसे सम्बन्ध न रखनेवाला, जी याद कर न स्कता हो । प्रवादमोजिन् (सं॰ वि॰) यादं न सुङ्ती, सुज-षिनि असमर्थ समार । त्रांदर्भ मोजन न करनेवाला, जो बाहमें खाता न हो।

बायाहिन् (सं? पु॰) यादं शुतासनेन याद इनि ततो नञ्-तत्। भगडमीनिन्देखी।

श्रश्राहेय (स॰ पु॰) नज्-तत्। श्राहके श्रयीग्य, जो श्राहके लायक न हो। पिताके घर श्रनूढ़ावस्थामें श्रष्टतुमती होनेवाली कन्या साथ जो विवाह करता, वह ब्राह्मण श्रश्राहेय श्रीर श्रपांतीय ठहरता है।

भयान्त (सं वि ति ) यम कर्तर का, नज्-तत्।
१ यमरहित, वेतकान्, जी धका-मांदा न हों।
(पञ् ) २ भवियाम, अनवरत, नित्य, जगातार,
बरावर, हमेशा।

धत्राव्य ( सं॰ ति॰) त्रवण वा कथनके प्रयोग्य, जो सन्ने या कहने सायक न हो।

षति (सं॰ स्ती॰) धा-श्च-इण् इस्सो डिहडा-वसः १ ग्रहादिका कोण, मकान वग्रैरहका कोना। २ अस्त्रादिका अग्रभाग, हथियार वग्रैरहकी नोक। पत्रित (वै॰ ति॰) १ कठिन प्रवेश, जिसमे कोई पहुंच न सके। २ अनवरत, जो एकता न हो। पत्रिन् (सं॰ ति॰) आंस् बहानेवाला, जो रो रहा हो। पत्रिमत् (सं॰ ति॰) कोणविधिष्ट, नुकीला। भत्री, अधिरेखा।

पत्रीक ( सं॰ ति॰ ) नास्ति त्रीर्धस्य, बहुनी॰ वा काप्। १ शोभाश्च्य, बदनुमान्, जी देखनेमें खूबस्रत न हो। २ हतभाग्य, कमबख्त, जी

भश्रीमत् ( मं॰ वि॰ ) हतभाग्य, कान्तिश्र्न्य, बदबख्त, वेरीनम्, जी चमकीला न हो।

भनीर ( वै० ति० ) न न्नी त्रन्नी अस्त्रर्थे र। १ कुर्तित, ख्राब। २ श्रमङ्गल, श्रम्भ, नागवार। बदनुमान, जी श्रच्हा सगता न हो। "प्यीरं वित् बसुया।" श्रम् (१९७६)

पत्रील (सं॰ ति॰) श्रसमृह, हतभाग्य, बद-

षयु (सं की ) षय्नुते व्याप्नोति नेत्रसदर्यंनाय ष्या-क निपात्वते, षयवा षयः हुन्-क्ट्च। नेत्रजल, षस्त, प्रांस्, जो पानी प्रांखरी निकलता हो। काव्यके नव सास्त्रिक प्रमुभावींमें यह भी पाता है। श्रश्च तथा (सं॰ स्ती॰) नेत्रजलका विन्दु, पस्तका क्तरा, श्रांस्का बृंद।

श्रम्भत (सं॰ ति॰) नञ्-तत्। १ सुना न जाने-वाला, जो सुन न पड़ता हो। २ वैदिविरुद्द, जो वैदसे सिलता न हो। (पु॰) ३ कप्णके पुत्र विशेष। 8 द्युतिसत्के पुत्र।

श्रस्रतपूर्व (स'० ति०) पचले सुना न जानेवाला, जो पेग्रत सुन न पड़ा हो।

अञ्चतवत् ( सं॰ अव्य॰) न सुनेकी तरह, गोया सुन ही न पड़ा हो।

अञ्जित (सं॰ स्ती॰) १ त्रवणका धभाव, सुन न पड़नेकी हासत। २ वेट द्वारा अप्रतिपादित विषय, जो बात वेट बताता न हो।

भञ्जतिधर ( सं॰ ति॰ ) १ अवण पर आधात न लगाता हुन्ना, जो सुननेपर चोट मारता न हो। २ ब्रेट्-न जाननेवाला।

प्रश्रुनाली (सं॰ स्त्री॰) भगन्दर रोग।

श्रश्रपरिपूर्णीच (सं॰ क्रि॰) नेत्रमें जल भरा हुपान जिसकी आंखर्में पांच्य भरे।

श्रत्रुपरिद्धुत (सं॰ ति॰) नेत्रजन्मे नद्दाया हुमा,-जो घांस्रुपे तर पड़ गया हो।

भश्रुपात (सं॰ पु॰) ६-तत्। क्रन्दन, नेत्र-जलका प्रवाह, रुलाई, श्रांसुका गिरना।

प्रश्रुपूर्ण (सं॰ ति॰ ) नेतनस्ते भरा हुमा, प्रस्तिमे सवास्त्रव, जो श्रांस्ति भरा हो।

श्रम्रुपूर्णाकुलः (सं० त्रि०) रोते श्रीर दुःखः जठातेः इ.ए. जो रोते श्रीर श्रुव्य रहा हो।

श्रस्यपूर्णास, पन् परिपूर्णांच देखी।

श्रमुख (सं । ति । श्रमुपूर्ण सुखं यस्य । १ नैत-जलपूर्ण सुखयुक्त, जिसके सुंहमें पांसू भरा रहे। (पु । रि गतिविशेष, कोई चाल। ज्योतिषमें— मङ्गल जब श्रपने उदय-नचत्रसे दश्वें, ग्यारहवे शीर बारहवें नचत्रपर टेढ़ा चलता, तब श्रमुख निक-लता है।

पृत्रुजीचन (सं वि ) नेवर्म पत्रु रखनेवाला, जो पांखमें पांस् भरे हो। पत्रुपप्त (सं॰ वि॰) पत्रु द्वारा ताड़ित, जो पांसूस सताया गया हो।

प्रत्रेयस् (सं वि ) न श्रेयान्। १ हीनतर, बद-तर, खरावसे खराव। २ प्रकल्याण, बुरा, नाकाम, जो फायरेमन्द न हो। (क्षी ) ३ हीनतर होनेको प्रवस्था, बदतरी, खराबी, बुराई।

अश्रेष्ठ (सं० व्रि०) १ घनुत्तम, नीचतर, भवतर। २ कुत्सित, ख़राव, जो भला न हो।

भन्नोतिय (सं॰ पु॰) १ वेद न पदनेवाला जाह्मण, लो ब्राह्मण वेद पढे न हो। २ ईखरका ज्ञान न रखनेवाला व्यक्ति, लो वेदान्ती न हो।

पयोत ( सं॰ व्रि॰) नञ्-तत्। श्रुतिविरुद, जो

प्रसाधनीय, प्रशास देखो।

बिसाधा (सं॰ स्ती॰) साधाका सभाव, ग्रील, सीजन्य, खुद्गिनासीकी घट्ममीजूदगी, ग्रायस्तगी लियान्त ।

प्रसाध्य ( स'॰ वि॰ ) १ अप्रशंसनीय, निन्दा, नाकाम, जी तारीफ़्की लायक न हो। २ नीच, कभीना।

श्रासिष्ट (सं॰ वि॰) नज्तत्। १ श्रसङ्कत, नासु-नासिन, जो ठीक न हो। २ श्रसब्बन्ध, वैसिलसिना, जो मिना जुला न हो। ३ स्रोपश्च्य, भावरहित, जो पेनीदान हो।

श्रुश्लीक, षश्लीक देखी।

प्रश्लीत (सं॰ क्ली॰) त्रियं लाति ग्रह्लाति, ला-क रेफस्य सकारः, श्रीरस्त्रास्य त्तर् वा, पूर्वेवत् रेफस्य लत्वं नञ्-तत्। १ कुत्सित, कुरूप, नागवार, बदनुमान्। २ गालीगुफ्ते वाला, खराब, फद्दल्। (क्ली॰) २ गालीगलीज, तूतलाका, श्रवे-तवे। १ ल्लाजनक वाका, श्रमेको बात। ५ प्राम्यभाषा, गंवाक बोली। ६ काव्यका दोष विशेष।

पस्नीलता (सं॰ स्त्री॰) गाली-गलीज,फ्इड्पन। पश्चेषा (सं॰ स्त्री॰) न श्चियते, प्रालिङ्गते पित्रा-दिभि यत्नोत्पत्रः प्रिश्वराषण्मासं, श्चिष-घन, नन्-तत्। १ सत्ताईसके प्रन्तगंत नवम नचत। यह Vol. II. 91 चक्राकार श्रीर षड्नचत्रात्मक है। सप्टें इसका पिंध देवता है। अश्लेषा नचत्रमें जन्म लेनेसे मनुष्य दुष्ट श्रीर खोकोत्पोड़क होता है। यदि इसी नच-त्रमें प्रतोत्पन्न हो, तो छ: मासतक उसका मुंह देखना न चाहिये। उपरोक्त कारणसे हो इस नच-त्रको अश्लेषा कहते हैं। २ भनेका, प्रयक्त, जुदाई, मुफारकृत, अलाहदगी।

भहेषाज (सं॰ पु॰) भक्षेषा नसत्रे जायते ; जनःड, ७-तत्। केतुमह, दुमदारसितारा।

चन्ने वासव, पश्चेषात्र देखो।

श्रञ्जोषाभूं, श्रहेषान देखी।

प्रस्ने बार्यान्त (सं॰ स्ती॰) प्रस्नेषायां जनन-निमित्ता यान्तिः, याक्ष॰ तत्। प्रस्नेषा नचत्रमें जन्म-निमित्त यान्ति कसं। यहयनि देखी।

श्रक्षांत (है॰ ति॰) भपज्जु, जो लंगड़ा न हो।
श्रक्ष (सं॰ पु॰) श्रश्नुत व्याप्नांति श्रक्षानं स्था(सम्ब्रिकिनिखांटियसः कन्। डच् शर्थर) इति कान्।
घोटक। श्रक्ष श्रव्दके ये कई पर्याय पाये जाते
हैं,—पीति, पीती, वीति, घोट, घोटक, तुरम, तुरक्र,
तुरक्षम, बाजौ, वाह, श्रद्धी, गन्धद्धी, ह्य, सैन्धन,
सित्त। निक्ताने श्रक्षके ये २६ नाम लिखे हैं.—श्रद्धाः
ह्यः, श्रवी, वाजौ, सितः, विद्धाः, दिधकाः, दिधकावा,
एतम्बा, एतशः, पेदः, दीर्गोहः, उद्देःश्रवसः, ताख्यः,
श्राग्रः, त्रशः, श्रक्षः, मांसतः, श्रव्यथ्यः, खेनासः,
सुपणिः, पतगाः, नरः, द्वार्याणाम्, हंसासः, श्रद्धाः।

कौन प्रख किस देवताका है, निक्कमें यह भी कहा गया है। १-इरी इन्द्रस्य। २-रोहितोऽग्ने:। ३-इरित पादित्यस्य। ४-रासभाविष्वनी:। ५-प्रजा: पूषा:। ६-प्रवत्यो सक्ताम्। ७-प्रक्रियो गाव उपस:। द स्थावा: सवितु:। ८-विश्वरूपा वहस्यती:। १० नियुतो वायो:।

१ इन्द्रके पाखका नाम इरि है, २ अग्निका रोहित, ३ प्रादित्यका इरित, ४ प्राध्वनीकुमारका रासम, ५ पूषाका पाज, ६ मक्तका प्रपतीगण, ७ उपस्का प्रकृषों गो, द स्विताका खाम, ८ हइ स्रातिका विश्वकृष, १० वायुका नियुत। ग्रमृतादि सप्त स्थानरे घोड़ेकी डत्पत्ति इदे है। इसिंचिये प्रस्तोत्पत्तिस्थान कहनेचे सात संस्थासमभी जातो है।

घोड़ा किस स्थानका श्रादि जन्तु है, इस विषयमें चहुत मतभेद है। वेदमें बोड़ेकी बात खिखी है। भतएव पद्धले ही एशियाके नाना खानोंमें घोड़े पाये जाते ये बीर बार्यगण चोड़ोंको रयमें जोतते थे, इसमें सन्दे इ नहीं। कोई कोई कहते हैं, कि प्रिका घोड़ाका ग्रादि वासस्थान है श्रीर मित्रके ग्रादमियोंने पहले पहल बीड़ा पोसना गुरू किया था। एपिया, श्राप्रिका, युरोप श्रीर श्रमेरिकामें बहुत दिनोंके मरे हुए ममय चार गेड़ेकी हिड्डयोंके साथ घाड़ोंको इड्डियां भी पाई जाती हैं। कोलम्बस् ने जिस समय भनिरिका भाविष्कार किया था, उस समय वहां घोड़े न थे। इसीसे इडडी देखकर विम्लास इ।ता है, कि पहली अमेरिकामें घाड़े थे, परन्तु कोलम्बसके समयमें वृद्धांके चाड़ोंका नाम हो गया था। युरोपियोंके वहां चीड़ा क्रोड़ देनेसे अब फिर वहां बहुतसे जङ्गलो घोड़े हो गये हैं।

स्थानमंदिसे चोड़ों की आसित और वर्ण नाना प्रका-रका होता है। कोई घोड़ा बड़ा और कोई छोटा होता है। सचराचर अन्य रक्तवणे, खेत एवं काणा वर्णने घोड़े देखनमें आते हैं। अष्ट्रे लिया, अरब, और वरबरोकी घोड़ेही अधिक प्रसिद्ध हैं। कच्छ देशका घोड़ा सभोने डोलका होता है। और ब्रह्मदेशका छोटा घोड़ा बलवान, कप्टसिंदण्ड, बुह्मिन और प्रसुभक्त होता है। अरबी घोड़े इन्हों सब गुणोंने लिये

पहले शायंगण घोड़ा काटकर यज्ञ करते थे, उसका नाम अध्वमेष है। यज्ञ समाप्त हो जानेपर याज्ञिकाण उसके हृदयकी निसा और मांस्से होम करते और कुछ मांस खाते मी थे। आजक किसी किसी देगके भादमी घोड़ेका मांस खाते हैं। प्रान्समें सकता बहुत चलन है। लएडनमें कुत्ते और विक्षिरी खानके लिये घोड़ेका मांस बिकता है। कितने शी जातियां घोड़ोका दूध पोती हैं। काल्यक लोग

घोड़ीकी दूधरे एक प्रकारकी महिरा तथार करते हैं। घोड़े के केयर और पूर्क वालसे चिड़िया फसानेकी फन्दा, जाली, पापीष और एक प्रकारका कपड़ा बनाया जाता है। इसके चमड़ेसे मैज मही जाती है।

अस्तवनको साम सुयरा यार स्ला रखना भीर ऐसा बनाना चाडिये, जिसमें हवा खूब आती हो। चना, यव, गिझ, यव ओर गेझंको भूसी, स्लो घास चोड़ेका खास खुराक है। इसारे देशके धनी बी, चोनी और गुड़ भी घाड़ेको खिलात हैं। डाकपुरवके वचनानुसार घोड़ा साठ वसं जाता है। पानतू घोड़ा तीस, रैतीस और चालांस वर्ष तक जीता रहता है।

वोड़ा चौषाया है। यरोरने परिमाणानुसार
गदहिसे इसकी कान छोटे हाति हैं। देह और पूंछमें
वाल होते हैं। इसके खुर छुड़े रहते हैं। चारा
पैरोंमें बुटनंने जपर भीतरना आर अस्प्रिमय चिन्ह
होता है। इसोसे लाग कहते हं, िन पहले वाड़े
के पंख होते थे। वे पख अव कट गये हैं, जेवल
छनने चिन्ह मात्र रह गये हैं। बुड़े आदमी पचीराज घोड़ेना किस्सा भी नहते हैं। पचाराज घोड़ेने
पर होते हैं, उसीसे वह श्रूग्रमं छड़ सकता है।
घोड़ा खड़ा खंड़ा साता है।

पाइन्-इ-अक्तवरांसे घोड़ा सात श्रेणियों निभक्त निया गया है,—अरबो, पारसो, सुजवसो, तुर्जी, पाइसो, ताजो और जङ्ग्जो। चेड़ के पर कांचा कर ही स्वेभावसे चलनेको टाप कहते हैं। परका कर भीर सीर चलनेका नाम कदम है। पीठका हिलाकर हीड़नेको दुल्लो कहते हैं। लोह के ब्रुस्से घोड़ेका सरवा है। चोड़ के टापमें लोहेकी नास बांधी जाती हैं, इससे टाइन के समय परोमें चोट नहीं सगती। घोड़ को पीठपर बेठन के आस निमा नाम जीन है। जीन चमड़े या कपड़े का कपड़े का बनता है। जीनके दोनों और पर रखनेके किये रिकाब सटकती रहतो है। घोड़ के सुहके स्वामने खीचकर इयारा करनेमें चाहे जिधर के जा सकते हैं। पहले स्तजातिवाले ही घोड़ का रुष्ट इाकते थे। राजा नस अवविद्यामें विर्याव

द्व थे। (महामारत वनः)। जयादित्य से 'श्रवने दानः' श्रीर नकु ससे श्रव्य चितित्सामें सर्व प्रकार श्रव से रोगकी चितित्सा सविद्धार वर्णित हैं। केटन देखो। रित-श्रास्त्रानुसार श्रवजातीय पुरुष। उसका जन्मण— , काठके समान देह, प्रष्ट, निश्चेंग, सिच्यावादी, दरिद्र श्रीर द्वादशाङ्कु न मेट्युता।

-श्रम्बक (सं वि ) १ श्रम्बक सहग्र, श्रम्ब-जैसा, चोड़े के मानिन्द, जो घोड़ की तरह काम करता हो। (पु॰) २ टहू, छोटा घोड़ा। ३ ख्राव घोड़ा, जो चोड़ा श्रम्बा न हो। ४ श्रावारा घोड़ा, जिस घोड़े के मालिकका पता न मिले। भ कोई घोड़ा। ६ कुलिङ पचो, गरगैया। ७ कोइ प्राचीन जनपद। भारतके उत्तरपश्चिमप्रान्तमें श्रविद्यत था। योक पुराविदोने Assakani नाममें उत्तेख किया।

प्रसावदान Assakant नामम उसका किया।

प्रस्तकन्दन (सं॰ पु॰) प्रस्तगन्दा, प्रसगंदा।

प्रस्तकन्दा (सं॰ स्ती॰) प्रस्तक्य गन्दः इव गन्दः

क्रिन्टे यस्याः वहुत्रो॰ वा क्यप्। १ प्रस्तगन्दा, प्रस
गंध। २ वनस्रति विशेष, कीई जड़ी वूटी।

प्रस्तकन्दिना, प्रकन्दा देखी।

भ्यस्वकर्षे (सं॰ पु॰) श्रम्बस्य कर्षे दव पतं यस्य।
१ श्रम्बका कर्णे, घोड़ेका कान। २ शालहच विशेष.
किसी किस्मके शालका पेड़। ३ लताशाल। दसका
भगर पर्णय जरणहुम, ताच्छेप्रसव, श्रस्यक्षरण, धन्य,
दीर्घपणं, कुश्चिक श्रीर कीशिक है। ४ प्रलाश भेद,
किसी किस्मके टाकका पेड़। ५ प्रवेत विशेष, कीदे
पहाड़। (क्षी॰) ६ काण्डमग्ननामा श्रस्थिमङ्ग विशेष। इड्डियोंका खास किस्मसे ट्रजाना।
भ्रम्बकर्णंका, श्रमकं देखी।

भ्रम्बक्षिका (सं क्लो॰) श्रम्बक्ष देखी। श्रम्बकातरा (सं क्लो॰) इयकातरा, घोड़ाकाथर। यह तिक, बातन्न भीर दीपन होती है। (राजनिष्णु) भ्रम्बकात रिका, श्रम्बातरा देखी।

च्यावकायरिवा, .. पश्चतरा देखो।

प्रखितनी (सं स्ती ) प्रखस्य कं मुखं तत् सदृय,-कारोड स्त्रास्य इति स्तीलात् डीप्। प्रश्विनी नचत्र। यखजुटी (सं क्ली॰) तवेबा, पस्तवत्त,-घोड़ोंके रहनेकी जगह। प्रस्तकुथल (सं १ ति १) घोड़ा पहुँचाननेवाला, को घोड़ पर खूब चढ़ता हो। ग्रावकोविद, भगवाग्व देखी। मखनान्द (सं पु॰) १ देवसेनापति विशेष। २ पची, कोई चिड़िया। पखनान्ता (सं क्ती ) १ सङ्गीतशास्त्रीत मूछना विशेष। इसका सरगम इस तरह बंधा है, - गमप-धनि सरेगमपधनि। २ तन्त्रोता जनपद्भेद्। शबखरज (सं॰ पु॰) भव्य खरी च, श्रम्बा च खरस वा ताभ्यां जायते पुंवद्भावः । पृथ्वतर, खबर। श्रवत्र (सं पु॰) श्रवस्य खुरसिव श्राक्ततिरस्य। १ नखीनामक गन्धद्रव्य, नख। २ घीटक खुर, घोड़े का सुस । यखबुरा (सं की॰) खेतापराजिता, कौवाठें ही। ग्रावखरो. पत्रवर देखी। श्रखगित (सं • स्त्री •) १ घोटककी गित, घोड़े की चाल। २ छन्दोविशेष, काई बहर। इसमें चार चरण और प्रत्येक चरणमें सोलइ अचर रहता है।. त्रखगभा (सं॰ स्त्री॰) अखस्य गम्ब इव गम्बी मृत्री यसाः। व्यविभेष। (Withania Somnifera) श्रखगन्धाका चपर पर्याय यह है—हयगन्धा, वाजि-गन्धा, श्रम्बगन्धिका, वत्था, तुरगगन्धा, कम्बुका, भग्वावरोहिका, कस्बुकाष्ठ, ग्रवरोहिका, बाराइकर्णी, बातन्नी, म्यामना, कामकपिणी, काना, प्रियकरी, गन्धपत्री, इयप्रिया, वराइपत्री।

वैद्यागस्ति मतमें यह कर, हणा, तित्त, वज्ञर
श्रीर श्रुकतिवारी है। इससे वायु, काश, चय, प्रण,
ज्वर प्रस्ति भनेन रोग नष्ठ होता है। यह पेड़
भारतवर्षने छणा एवं श्रुद्ध स्थानमें उत्पन्न होता है।
यहां वङ्गालादि देशमें भी कहीं कहीं देखा जाता है।
श्रुपकतर यहां इसने परिवर्तनमें श्राड्श ( प्रडुषा )
एव व्यवद्वत होता है। बहुत लोग कहते हैं कि

श्रावानभावि मूल वलकर, घातुपरिवर्तक, श्रक्तहिंकर होता है। यह चय, काथ, बालकोंका दी ब्लार्सिंग एवं वातको पीड़ामें विशेष उपकार करता है। कोई-कोई कहते हैं, कि इससे प्रसाव श्रीर निद्रा होती हैं। प्रष्ठाघात, पुरातन चत एवं किसी स्थान पृत्र उठने पर इसके पत्ते श्रीर कालका लिप देनेसे उपकार होता है। श्रस्थिभङ्ग (इन्डीट्ट) हो जान पर या वातपीड़ा, श्रत्थिपड़ादिमें इसका लिप यन्त्रणा निवारण करता है। इसका फल मूलकर होता है। इससे श्रंख्यान्थाष्ट्रत, श्रद्धगन्थातेल प्रस्ति नानाप्रकार श्रीषध प्रस्तत होता है।

प्रखगत्माप्टत ( सं॰ क्ती॰) श्रीषध विशेष ।
यह चार प्रकारका होता है। इसमें पहला बालरीगाधिकारमें गुणद है। बनानेकी रीति यह है—
मृत ४ शराव, श्रखगन्धा कल्क १ श॰, दूर्थ ४ शराव.
लक्ष १६ शराव। यह सब चीज एक साथ पचानेमें
तैयार होता है। मतान्तरसे इसमें दूध ४० शराव
मिलानेको भी लिखा है। (सारकीसरी, भेषण्यरवावलो)

दूसरा वातव्याधिहितकारक। श्रश्चगन्था १६ श्राव ६४ शराव जलमें पाककरके श्रेष १६ शराव कषाय तैयार करना चाहिये। पौक्रे घृत ४ शराव श्रीर दूध १६ शराव मिलाकर विधिपूर्वक पचाया काता है। (चक्रदच—वातव्याधिचिकिता)

हतीय श्रीर चतुर्ध प्रकार—वातन्याधि एवं हत्यमें उपकारक है। इसे प्रस्तुतकरनेकी विधि—इक्षमन्या १२॥० शराब जल ६४ शरावका पादशेष १६ शराव सुपवित्र काथ एवं काममांस २५॥० जल १२८ शरावमें खूब पाक करके श्रेष रस १२ शरा, मन्य दृध १६ शराव तथा काकोली. चीरकाकोली, मधुक, मेदा, महामेदा, जीवन्ती, जीवक, बला, इलायची, श्रावादी, द्राचा, विदारी, क्रांचानेरक, मुद्रपर्यी, श्रुक्तिमन्ती, पीपली, क्रांचाना चाहिये। जब पाक सिंद हो जाय, तब श्रायरसे क्रतार श्रीतल होनेपर चीनी ४ पल श्रीर मधु ८ पल मिलाना होता है। (श्रीवास्त्र)

षच्छी जगहर्से उत्पन्न भया हुन्ना गम्बगन्धा १००

पल श्रमदिनमें लाकर खूब महीन कूटकरके १ द्रोल जलमें धीरे धीरे पाक करना, जब चतुर्थां श शेष रष्ट्र जायतो कतारकर कपड़े से हान लेना चाहिये। फिर चृत १ प्रस्य एवं गीका हूध ३ प्रस्य तथा २०० पस-मांसका पूर्वोत्त प्रकारसे निकाचा हुआ कथाय। काकोलो, चीरकाकोली, मेदा, महामेदा जीरक, क्रायाजीरक, स्वयंगुप्ता, ऋषभक, एला, मध्क, महीका, शूपंपर्यों, जोवन्ती, चपला, बाला, नारायणी, विदारी यह सब श्रीषिध्योंका खूब महीन पीसा हुआ चूब हालकर एकत पाक करना चाहिये। पाकसिह तथा श्रीतल हो जानेपर मधु एवं चीनी मिलानी होती है।

(रसरवाकर, भैषभारवाक्ती)

श्राखगत्थातेल (सं ॰ ली॰) श्रीषधमेद । यह दो प्रकारका होता है। पहला वातव्याधिमें दितलर है। इसके तैयार करनेकी रोति इस तरह है—तिलका तेल ४ श्रास्त श्राखगन्था १२॥० श्राम श्रीर जल ६४ श्राबका श्रेष १६ श्राच काथ, स्णालादिका मिला हुशा करका १ श्रास्त एक साथ विधिष्ठवेक प्रकाना चाहिये। (पक्रहण)

दूसरा रसायनाधिकारमें उपकारक । इसमें कल्क के लिये श्रव्यान्धा, कुष्ठ, मांसी, सिंहोफन यह सब १ शराव, दूध १६ शराव, तिलका तेल ४ शराव। एक त पचानिसे तैयार होता है। (कारत)

श्रखगत्मायवृर्ष ( सं ॰ लो ॰ ) घोषधविशेष। यह
पूर्ण स्वरभङ्गनाथक है। श्रखगत्मा, घजमोदा, पाठा,
विकटु (सींठ मिर्च पीपल) विक, श्रतपुष्प, ब्रह्माः
वीज, सैन्धव यह सब सम भाग भीर इसके भई
भाग बचको एक साथ पीस कर चूर्ण तैयार
करना चाहिये। जिर मधु भीर घीके साथ १ कर्षमाव प्रति दिन सेवन करनेसे बहुत फायदा दिखलाता है। (रहरवाकर)

श्रावचोष भदन्त—एक प्राचीन बीब प्राचाये। सुभाषिताः वन्तीमं दनके कितने हो कविता उद्दत हुशा हैं। श्रावदेव—प्राचीन संस्कृत कवि । सुभाषितावनीमें दनका उन्नेख है।

भावमीयुग (सं॰ क्ली॰) भाव दिले मोयुगच्। भावदय, घोड़ें की जोड़ी। प्रखगोष्ठ (सं॰ स्ती॰) ग्रम्तानां स्थानम्, स्थानार्थे गोष्ठव्। प्रखगाला, प्रस्तवल, घोड्साल।

गांध्या प्रस्तावा, प्रमुख्य ग्रीवा इव ग्रीव यस्त्र। भ्रावतीव (सं॰ ग्रु॰) भ्रावस्य ग्रीवा इव ग्रीव यस्त्र। १ विश्वादेष्टा श्रमुद विश्वेष । यह कार्यपकी दनु नास्त्री स्त्रीसे पैदा हुना था। २ हयग्रीव नासका विश्वादा भवतार विश्वेष। हयग्रीव देखी।

पावधास (सं॰ पु॰) पासका प्रदल, घोड़ेकी

चरागाह, जिस सैदान्में घोड़ चरें।
प्रमावीय एक सुप्रसिद्ध बौद्धाचार्य घोर दार्धनिक
कवि। दन्होंने बुद्धवरित, चतुः शतिका प्रस्ति वद्धत
संस्त्रत प्रत्य घीर घनेक संस्त्रत कविता लिखे हैं।
दार्धनिक बौद-समाजमें 'प्रम्वघोष-सदन्त' नामसे
प्रसिद्ध हैं। यह सुप्रसिद्ध धाचार्य पार्श्वके शिष्य थे।
सुतरां साध्यसिकालार्य नागार्ज्जनके पूर्व हुये थे।
सहायान-सम्प्रदाय उन्नो पूर्वाचार्य बोलते हैं। ४०५
देसीमें कुमारजीव चीनमावामें ष्यवधोष-चरितका
चनुवाद किया था।

२ परवर्ती वीदाचार्य, यहांके चार्यशूर कहते हैं। इनकी रची धनेक संस्कृत कविता प्रचलित है।

क्षेत्रविक क्षेत्रविक राजवंश्यका प्रतिष्ठाता दुर्वेभवर्धनके पूर्व पुरुष। ऐसीषाटिक सोसाइटीसे प्रकाशित राजतरिङ्ग्नीमें 'श्रम्बद्यामकायस्य', स्टेडन साइवके प्रकाशित राजतरिङ्ग्नीमें 'श्रम्बद्याम-कायस्य' एवं काश्मीरिक संग्रहीत विम्नकोष-कार्याच्यमें रचित १०० वर्षका प्राचीन इस्तिजिखत राजतरिङ्ग्नीको पोशीमें श्रम्बद्योध-कायस्य नाम भी परिचित होता है।

पायन (सं॰ पु॰) पायं हिन्त, हन्-टक् उप॰ समा॰। खेतकरवीर हन्न, सफ्द कनैरका पेड़। पायवन (सं॰ क्षी॰) १ जयानायोंन नक विशेष। इसमें पायने चिन्नसे ग्रमाग्रम देखते हैं। २ घोड़ेका फेरा। पातरक्षमें मात न दे घोड़ेकी चालसे बाद-ग्राहको सुमाते रहना भी पायवन कहाता है। २ पायसमूह, घोड़ेका ज्योगा। (यु॰) ४ पायवर देखके सेनापति विशेष। जास्वततीपुत गायके दन्हें मार डाला था।

Vol. II. 92

षांवचलनशाला (सं०स्ती०) घोड़रीड़का मैदान्, जिस जगह घोड़े दीड़ाये नायें। अखिचिकित्सक (सं० पु॰) पांचवैदा, सलीतरी, वितार, घोड़ेकी दवा टेनियाला हकीम।

वितार, घाड़का द्वा दगराका ह्यान । अखिनिकत्सा (सं० स्त्री०) घोड़ेके रोग निवा-रणका उपाय, वेतारी, सस्रोतरीयन। शासिक्षोत्र, नकुल, जयादिख प्रस्ति रचित कह प्राचीन अख-चिकितसा ग्रम विद्यमान है।

श्राविष्टित (सं क्षी ) श्रावस्य वेष्टितम्, ६-तत्।
१ श्रावका वेष्टित, घोड़े का क्ष् । २ श्रावका कायकत व्यापार विशेष, जी काम घोड़ा करता हो।
३ दैव श्राम श्रीर श्राश्मस्त्वक विष्ठ, घोड़े के जिस
निशांसे शारीका मलांतुरा जान पड़े। वहत्-संहितास देशका विवरण यी लिखा है,—घोड़े का सर्वाष्ट्र
जल या शिनकणायुक्त हो जानिसे हो वर्ष तक वृष्टि
नहीं पड़ती। मेढ़ जलनेसे राजाका श्रन्तः पुर नष्ट
होता है। उदर प्रदीप्त होनेसे घनागार शून्य
पड़ता है। गुद्ध शीर श्रेष श्रष्टकानेसे जय मिलता है।
श्रावकान (सं पुर प्रदेश श्री का स्तुड़, जिस श्रावकानिस्ता विस्ता वोड़े-जैसा रहे।

प्रस्वजित् (वै॰ त्रि॰) १ विजय दारा प्रस्व पाने-वासा, जो जीतसे घोड़े सेता हो। (पु॰) र बीद भिन्न विशेष।

श्रम्बजीवन (सं ॰ पु॰) चयक, चना, जिसे खाकर चोड़ा जीता है।

श्रवतर (स'० पु०) श्रनुरखः, श्रवन्तत्तत्वे प्टरच्। १ श्रव्यवरन, व्यश्वर। इसका सांस वच्य, व्र'हण श्रीर कपाणित्तकर होता है। (मरनपाल) २ सर्प-विश्रेष। यह सूतलवाषी नागोंके प्रधान है। ३ गन्धर्व विश्रेष। ४ वर्षेट्रा। स्त्रियां क्षीष्। श्रव्यतरी, यह श्रम्किकी वाहन। (यतरक्षांत्रण श्राप्तर)

ग्रस्तीर्थं (सं॰ क्री॰) तीर्थविशेष। यह स्थान गङ्गा निनारे कान्यकुस्रके निकट भवस्थित है।

प्रज्ञस (सं. पु॰) प्रज्ञे पवैतादिन्याप्ते प्रदेशे तिष्ठ-तीति स्था-क सकोरस्य तकारः। सनामस्थात हस्र- विशेष। (Ficus religiosa) दसका हिन्दी नाम पीपर वा पीपल है। पीपल शब्द पिप्पल शब्दका अपभंश है। भनेक स्थानोंमें यह पांकड़ नामसे प्रसिद्ध है, परन्तु पांकड़ स्वतन्त्र द्वच हैं।

अख्यके ये कई पर्याय देखे नाते हैं;—को विद्रुम, चलदन, पिप्पल, कुञ्चराभन, अच्युतावास, चलपत, पवित्रक, शुभद, बोधिवच, याजिक, गनभचण, श्रीमान, चीरहुम, विप्र, मङ्गल, श्रामन, गुन्नपुष्प, सैव्य, सत्य, श्रुचिद्रुम, धनुवच।

प्रख्यस्य कई प्रकारका होता है। यथा— गई भाग्ड, गजहग्ड, वेलिया पिप्पल, नन्दीवच दलादि। श्रावत्यका वृत्त वस्त बड़ा होता है। चारो भीर इसकी माखा प्रमाखायें फैल जाती हैं, चैत वैशाखके मद्दीनेमें जब नये पत्ते निकलते और वायुक्ते भोकिसे भार भार हिलते हैं, तब इस वृज्ञको म्रपूर्व शोभा दिखाई देती है। किसी किसी पौपलके नये पत्ते इरित मित्रित खेतवर्णंके श्रीर किसीके साल होते हैं; इसीसे कवि सोग स्त्रियोंके करपत्तवके साथ देसकी तुलना करते हैं। पीपलके पेड़में आवात करनेसे सफोद दूस निकलता है। चिड़ीमार इसीसे चिड़िया फसाते हैं। इसके दूधसे गटापार्ची बन सकता है। यह वच दूमर जातिका है, इसीसे इसमें मूल नहीं लगते। यह एक वर्षमें दो बार फलता है। फल जब पकते हैं तो चिड़ियां उन्हें खाती हैं। हाथी, गोरू, भैस, बकरी, मेड़ श्रादि जन्तु ईसके पत्ते को खाना बहुत पसन्द करते हैं।

प्रख्य इमलोगोंने देशका पिनत वच है। न दसका पत्ता तोड़ना चाहिये और न इसे काटकर लकड़ी बनानी चाहिये। पर इस नियमका प्रति-पालन सब कोई नहों करते। वैश्वाख महिनेमें हो कितने इसका पत्ता नहीं तोड़ते और शूद्र लोग पायः एस पेड़को काटना नहीं चाहते। श्रख्यव्य खयं विष्णुरूपी है। पद्मपुराण उत्तरखण्ड १६० अध्यायमें लिखा है, कि एकदिन गौरीशङ्कर एकान्तमें क्रोड़ा-कीतुक कर रहे थे, इसी समय देवताश्चीने श्रम्निको आध्यणके विश्वमें वहां भेज दिया। श्रम्निके वहां पहंचने

पर सुखमें वाधा पड़नेके कारण पार्वतीने ऋद होकर देवताश्चोंको यह याप दिया,—'तुमलोग इचयोनि प्राप्त हो।' उसी यापसे ब्रह्मा पलायहच, विष्णु श्रख्य- हच एवं क्ट्र वटहच हुए। भगवद्गीतामें भी लिखा है, कि स्रोक्तव्यनि अर्जुनकी कहा था,—"सव हचोंमें मुक्ते श्रद्धायहच सम्भना।"

श्रव्यविचित्ते मूलमें थाला बनाकर वेशाख मासमें जल देनेसे महा फल होता है। पौपलके पेड़को देखकर प्रणाम करनेसे श्रायु श्रीर सम्पद बढ़ता है। श्रमर बांयां श्रद्ध करके भथवा श्रीर कोई भश्रम लच्च दिखाइ पड़े, तो पौपलके मूलमें जल देनेसे कोई श्रनिष्ट नहीं होता। जल देनेका सन्त,—

''चन्नु:सन्दं मुजसन्दं तथा दुःखप्रदर्भनम्। श्रव चाच समुखानसम्बद्ध यसप्राप्त से ॥''

वैद्ययास्त्रके मतानुसार भक्षत्य मधुर, कषाय भौर भौतल हैं। इससे कफ, पित्त भौर दाइ नष्ट होता हैं। इसका फल भौतल भौर भितमय हृदा है। दूससे रक्त, पित्त, विष, दाइ, कृदिं, भोष, यरुवि एवं ग्रीनिदोष नष्ट होता है।

दसकी काल सङ्घीचक है। कीमल काल और पतिको कलीचे पुरातन प्रमेह रोगमें उपकार होता है। फलको चूर्ण कर खानेचे भूख बढ़ती और कीठा साफ होता है। इसका वीज गीतल एवं घातु-परिवर्तक है। चमेरोगमें इसको कालका काथ सेवन करनेसे उपकार होता है। इसका नवोन पद्मवाहुर विरेचक है, अवधूत लोग हरिताल भस्म करनेसे समय अखल्यभस्म व्यवहार करते हैं। होमादि कार्यमें पोपलको लकाड़ी लगती है। शांई हचपर जो पोपल जन्मता है, ऋषिगण उसकी अरिण बनाते थे। पोपलका तस्ता बहुत दिन नहीं टिकता भार न उसपर अच्छो पालिश हो होतो है।

भावत्यक (सं॰ पु॰) अध्वत्यस्य कूलं अध्वत्यः तरः युक्तः कालोप्यस्वत्यः, तिस्मन् देयम्णम् इत्यर्थे (कलाय-श्वत्यव्यवस्य प्रापा शाश्यः) १ अध्वत्यका फल लगते समय देने योग्य नरणा - स्वार्थे कन्। २ ध्रष्वत्यद्वत्व, पीपलका पेड़। भाषात्मकुष (सं० पु०) भाषात्मस्य पातः (गिलाहि-कर्षाहिन्यः कृषम्। पा प्रारायः) पते हुये पीयसका माल, पकुहा।

श्रावत्यफलका (सं॰ स्त्री॰) इनुषा।

-श्रादारापाला, पश्रायपालका देखी।

-श्रावस्यभित्, चत्रसमेद देखो।

मुख्यसेंद (सं॰ पु॰) मुख्यस्य मेदो विभिषो यत्र। नन्दी वृत्त, किसी किस्त्रका पीपर।

श्रवस्यसिमा (सं॰ स्तो॰) श्रवस्थिका, किसी किसाका पीपर।

अध्वत्य (सं॰ स्त्री॰) १ पूर्णिमा तिथि। २ सुद्रा खत्यहच, निसी निस्मना पीपर।

श्रवासामन् (सं॰ पु॰) श्रवास्येव स्थाम ग्रव्होयस्य पृ॰ सकारस्य तकारादेश। १ क्रपीके गर्भ भौर द्रीणाचार्यके श्रीरससे जात एक महावीर। इन्होंने भूमिष्ठ होते ही उद्देशवा श्रवको तरह शब्द निकासा था, इसीसे इनका नाम प्रम्बसामा पड़ा। ''चवसे वास यत् ·खान नदतः प्रदिशो गतन् । भश्रत्यानैव वाजीऽयं तथाग्नाचा भविष्यति ॥'' ·( महासारत चादिपर्व १६०१४०-४८) **अध्वत्यासाने** कुर्चेत्रने युद्धमं महावीरत्व देखाया था। कहते हैं, इनकी मृत्य नहीं, यह धमर हैं। २ पायडवपचने मालव राज इन्द्रवर्माका हाथी। कुरुचेवने युद्दमें द्रोणा-चार्य महाविक्रमसे पाण्डवोंकी सैन्यको विनष्ट कर रहे थे। इसलिये त्रीक्षण्यचन्द्र त्रर्जुंनसे बोर्जे, 'द्रोणको उन्मना करके विना सारे और कीई रचा नहीं है। अतएव सब कोई उनके निंकट यह सस्वाद दीनिये, कि श्रव्यक्षामां इत ही गया। पाण्डव पचकी कोगोंने ऐसा ही किया, परन्तु ट्रोणाचार्यने किसो की बात न मानी। विवोत्ती—युधिष्ठिरकी मुखसे यह समाचार विना सुनै इसको विखास नहीं हो सकता। युधिष्ठिर सत्यवादी रहे, मिय्याबातमें उन्हें नरकवत् ष्ट्रणा थी। इधर श्रम्बस्थामा मारागया यह विना बोले युदमें पराजय होते रहा। उसी समय साजव-राजके अध्वत्यामा नामक इस्तीकी सत्यु इई घी। इसीसे युधिष्ठिर कीथल करके 'श्रष्कत्यामाहतः' कुछ **एचै: खरसे कहने 'इति गज' यह बात अला** धीरे भीरे बोले। सुतरां द्रोणाचार्य शेष कथा सुन न

पानेसे समभो, कि सत्यही उनका पुत अम्बत्यामा विनष्ट हो गयाः।

त्राव्यामा, पत्रवामन् देखीं।

श्रव्यक्षिक (सं वि ) श्रव्ययेन चरति, श्रव्यक्ष्य ष्ठन्। (पा श्रव्यः ) श्रव्ययः पत्त खानेवाला जन्तु, जो जानवर पीपरका फल खाता हो।

त्रश्वशिका, पत्रशौ देखो।

श्रव्यत्यी (सं॰ स्ती॰) पिप्पतादेराक्तिगणलात् डोष्। १ जुद्रपताष्व्यव्यत्व, पानर। यह मधुर, कषाय, रक्तिपत्तन्न, विषन्न, दाहन्न श्रीर गर्भिणीके लिये हितकर होती है। (राजानष्ड) २ व्य-विश्रेष, कोई पीधा। यह बनमें उत्पद्म होती श्रीर पीपलजैसे कोटे-कोटे पत्ते रखती है। इसका पर्याय— लघुपत्री, पवित्रा, इस्वप्रतिका, पिप्पलिका, वनस्था, श्रम्बस्थिका।

ग्रखद (सं॰ ति॰ ) त्रखप्रदान करनेवाला, जो. घोड़ा बख्यता हो।

प्रखदंष्ट्रक (सं॰ पु॰) १ गोचुर हच, गोखुरूका पेड़। २ हिंस्त्रजन्तु विशेष, कोई खूबार जानवर। प्रखदंष्ट्रा (सं॰ स्त्री॰) प्रखस्य दंष्ट्रा इव प्राकारेष तत्साह्यात्। गोचुरहच, गोसुरूका पेड़।

श्रखदा (वै॰ पु॰) श्रख प्रदान करनेवाला पुक्ष, जो धख्स घोड़ा वख्यता हो।

ग्रखदावन्, पत्रहा हेखी।

प्रखदूत (सं॰ पु॰) घोड़सवार हरकारा, को शख्स. घोड़ेपर चढ़कर ख़बर देता हो।

श्रष्यनाय ( सं॰ पु॰) श्रष्यं नयति, श्रष्य-नी-श्रण् उप॰ समा॰; यद्वा नयति, कर्तरि णः नायः; श्रष्यस्य नायः. ६-तत् । श्रष्यपालकः, सयीस, जी शखस घोड़ा पाजता हो ।

श्राखनाश (सं॰ पु॰) खेतकरवीर, सफ्दे कनैर। श्राखनिवस्थिका (सं॰ स्त्रो) श्राखपालिका, सयीस। श्राखनिर्णिक् (वै॰ व्रि॰) श्राखविभूषित, घोड़ोंसे सजा हुआ।

भ्रखन्त (सं॰ व्रि॰) भ्रखस्य घोटकस्य वड्ड: व्याप-कस्य धर्मस्य वा भन्तो नागो येव, सकत्वादि टेर्नीय: बहुवी । १ अग्रुस, बुरा। २ सृत, सुर्दा। (पु०) ३ चित्र, मैदान्। ४ चुन्नी, चूल्हा, मही। ५ अनविध, सुइतनी श्रद्धममीजूदगो। ६ सरण, सीत। ७ प्राणि- हिंसाना स्थान, सन्ततन, निस जगहमें जानवर मारे जायें। भवनमग्रे वेते चुन्नामनवर्षी वती। (हम)

अख्रिय (सं॰ पु॰) धर्म्ब पाति रचिति, श्रम्ब-पा-क। १ श्रम्बपालक, सयीस। २ श्रम्बिपालक, श्रामकी हिफाल्त करनीवाला। ३ साम्निक, जी श्रामके साथ हो।

प्रख्यति (वै॰ पु॰) ६-तत्। १ प्रख्यासकः,
सयीसः २ रामायणप्रसिद्ध कैन्नेय राजवियेषः। यह
भरतके मातुल रहे। ३ प्रसुरविशेषः। ४ राजोपाधिभेदः।
प्रख्यत्यादि (सं॰ पु॰) प्रख्यतिरिति ग्रन्द गादि
र्येषाम्, बहुत्री॰। प्रव्यव्यक्तिमादः। पा अराम्भ प्राग्दीव्यतीय प्रथमें यण् प्रत्ययके निमित्त पाणिन्युक्त ग्रन्दः
समूहः। यथा,—प्रख्यति, ज्ञानपति, ग्रतपति, धनः
पति, गणपति, स्थानपति, यद्भपति, राष्ट्रपति, कुलपति, गणपति, धान्यपति, वसुपति, पर्मपति, समापति, प्राणपति, चेत्रपति, पश्चपति, प्रधिपति।

म्ह्रवर्ष (वै॰ त्रि॰) अखानां पर्ण गमनं यत्र, बहुत्री॰। अध्वति पर्णवाला, जिसमें घोड़े के बाज़् रहें। यह धन्द रथ एवं सेघका विशेषण है। "समय पर्णायस्ति।" सन् सम्लार।

भारतपणिका (स'॰ स्ती॰) भूतकेशीसता, भूतकेस। भारतपणी, भारपणिका देखी।

भप्रवणस्ता (वै॰ सि॰) व्यासग्रह। ''ब्रह्म मनानद्रथि-सन्त्रपत्ता''' कृत् शन्द्रधरः 'श्रत्रपत्ता' व्यासग्रह' (सायग)

प्रविपाद (सं ्ति॰) अञ्चस्य पाद इव पादी यस्य, बहुवी॰। अञ्चल पैरकी तरह पादयुक्त, जिसके घोड़े-जैसा पैर रहे।

भाजपाल (स'० पु०) भ्रष्टवान् पालयित, पा-णिच्-सुन्-भ्रण् भ्रच् वा, णिच् लोपः। घोटनरचक, सयीस।

प्रखपुच्छन (सं पु॰) खड्गडता, कांस, कुश। प्रखपुच्छा (सं खी॰) १ पृत्रिपपी, पठीनी। २ साषपपी, किसी किसके दाखदार पनावकी साड़ी।

अप्रवपुच्छिका, प्रयुक्ती देखी।

त्रखपुच्छी (सं॰ स्ती॰) भग्नस्य पुच्छ्मिन पुच्छं नेगरी यस्याः, बहुब्री॰। मावपर्यी द्वच, निसीः निष्मके दालदार सनाजका पेड़।

अम्बपुटमावना (सं॰ स्ती॰) दाविंशत्पसपरि-मित द्रव्यकी भावना, दवाना बागीस मिनट तक श्राब-जु.लास ।

षण्डपुत्रो (सं॰स्ती॰) १ सक्तकी हच, कु'दक्काः पेड। २ ट्रवन्ती।

चानपृष्ठ (सं॰ क्ली॰) घोटनाना पृष्ठ, घोड़ेको पीठ। चाखपेन (सं॰ पु॰) ऋषिनिशेष।

श्रवपितिन् (सं॰ चि॰) श्रश्वपेन ऋषि-प्रणोत सन्य पढ़नेवाले। यह शब्द बहुवचनान्त है।

श्रक्षिपेशस् (वै॰ ति॰) श्रवन पेशस रूपं निरूपणीर्थं यस्य । श्रव द्वारा निरूपणीय, जिसे घोड़ा देखे-भासे । "अत्रपेशसमग्रे।" सक शाहरा

श्रश्वबड्व (सं॰ पु॰) श्रश्वय बड्वा च, इन्ह॰।
विभावा वच-रुग-रुण-पाच-रुश्चन-पर्ग्यक्त-पर्ग्ववडव-प्रांपराधरीनराणाम्।
या राहार्रा प्रश्व एवं श्रश्चा, घोड़ा-घोड़ी।

अखबन्ध (सं० पु०) १ भग्वपालक, सायोस, घोड़ा वांधनेवाला। २ पद्मविशेष, कोई बहर। चित्र-काव्यके अनुसार यह छन्द घोड़ेकी सूर्तिमें इसतरह लिखा जाता, जिसमें अच्चरसे अङ्ग-प्रत्यङ्ग तथा भाभू-षणादिका नाम निकलता है।

श्राखवन्त्रन (सं क्ती ) १ घोटकका वन्त्रन, घोड़े की धगाड़ी-पिछाड़ी। (बि ) २ घोटक के बन्त्रनमें काम श्रानेवाला। जो घोड़ा बांधने में काम श्राता हो। श्रानेवाला। सं ॰ स्त्री ॰) १ मिथका, मेथी। २ नारी की भाजी।

ग्रखवाल (सं०पु०) ग्रज्ञस्य वालः नेगर इव तदा-कारपुष्पत्वात्। काग्रत्वण, कांस।

बारवुम्पतार् बाखबाहु (सं ॰ पु॰) बाइवी दीर्घी बाह्र यस्य, बहुवी॰। यदुवं शीय चित्रका पुत्र। हरिवं श्रमें इनका विशेष विवरण है।

अञ्चनुम (वै• ति•) अश्वोपर मवस्थित, घोड़ोपर टिका हुआ। प्रख्तुहर (दै॰ ति॰) प्रश्नीपर प्रवस्थित, जी घीड़ेकी रोजगारी घपना काम चलाता हो।

भारतभा ( सं॰ स्ती॰ ) विद्युत्, विजली।

प्रश्वमिष्ठिका ( सं॰ स्ती॰ ) प्रश्वमिष्ठियोवैंरम्, बुन्। प्रश्व पीर महिषका वैर, बोड़े भीर मैसेको दुःसनी।

श्रावमार (सं पु ) श्राखं मारयति ; श्राव-स्-णिच्-श्रण्, उप श्रमा । १ कारवीर वृक्ष, कानेरका पेड़ । ३ खो तकारवीर, समोद कानेर । ३ डपादिका, बड़ी पीय । ४ पालक्ष शाक, पलाककी भाजी । भ्राखेत-करवीरस्तुल, समोद कानेरकी जड़ ।

प्रश्वमारक, वयमार देखो।

बारवसाराख्य ( सं॰ पु॰) खेतकरवीरद्वच, सफ़ेंद कनेरका पेड ।

भारतमाल (सं॰ पु॰) सर्पेतिशेष, किसी किसाका सांप। भारतमिष्ट (वै॰ द्वि॰) १ भारतमिलामी; घोड़ेकी तलाश करनेवाला। २ श्वमिन्देव।

प्रखमुख ( मं॰ पु॰ ) समस्य मुखमित मुखमस्य, बहुन्नो॰। किन्तर। कहते हैं, कि किन्नरका मुख बोड़े-जैसा भीर प्रन्य प्रक्ष ममुख्ये समान होता है। प्रश्वमुद् ( सं॰ पु॰ ) अखहरण करनेवाला, जो सख्स बोड़ा चौराता हो।

श्रम्बसूत्रं (सं क्षी ) वीटकसूत्र, घोड़े का पेमाव। यह तिक्षा, उच्चा, तीच्चा, विषम्न, वात-कोप-शमन, पित्तकर श्रीर दीपन होता है। (राजनिवच्टु) श्रम्ब-सूत्र मेदक पर्व कापा, दहु श्रीर क्षमिको दूर करने-वाला है। (नदनपाल)

श्रम्भस्तिता ('स'॰ फ्री॰) शक्तकी दृच, शसगसका पेड़।

श्रम्त्री, श्रम्विका।

श्रविमेध (सं० पु०) श्रव्यो घोटकः प्राधान्येन मेध्यते हिंस्यतित्व, मेध हिंसने श्राधारे वक्। १ पूर्वकालका प्रधान यज्ञविशेष। इस यज्ञमें घोड़ेका बांच चढ़ता था। श्रव्यमध्ये घोड़ेका वर्ण मेध-लेसा कथा, श्रव्य स्वर्ण के तुंख, समय पार्थ शर्धचन्द्राकार चिक्कसे श्रिक्त, पुच्छ विद्युत्-लेसा प्रभायुक्त, स्टर कुन्दके Vol. II. 98

जून-जैसा खेतवर्ष, पैर हरा, कर्ष सिन्दूर-जैसा रता-वर्ष, लिक्का प्रव्वतित अस्त्रिके सद्देश, चच्चु सूर्य-जैसा तिलस्कार एवं सर्वाङ्क सगन्धयुक्त रहता श्रीर विगवान् होता था।

प्राचीन समय राजा ही अखनेष यज्ञ करते थे।
पहले निन्धानवे यज्ञ करके शेषमें अख कोड़ना पड़ता
था। घोड़े के कपालमें जयपत्र बांघते और उसके साथ
सेनासामना मेनते थे। कहते हैं, अखनेषका घोड़ा
अपनी इच्छासे प्रथिवी धूम भाता था। किसी
पराक्रान्त राजाके घोड़ा बांघ रखनेपर रचक उससे
सहते रहे।

इस यज्ञमें २१ यूप बनाना चाहिये,—६ वेल, ६ खदिर, ६ पलाय, २ देवदाक एवं एक क्षेमातक काष्ठका। इस यज्ञमें गो, छाग भीर मैघ सबै समित तीन सी पण्च यूपमें बांधे जाते थे। पोक्टे घोड़ा मारकर ब्राह्मण लोग उसके वन्ताःखलका मेद सम्बर्भ संस्तार करते थे। देहके अविशय अङ्गढारा होम होता रहता था। कहा है कि उससमय याज्ञिक कदा-चित्यज्ञके बाद मखला कुक्ट-कुक्ट मांस भी खाते थे।

श्रम्बनिध यज्ञ करनेसे मोच् श्रीर स्वर्ग मिलता एवं ब्रह्महत्यादि सकल पाप मिट जाता है।

'वयात्रमेषः क्रतुराट् सर्वपापापनीदनः।

तवाचमर्थं चं त्रक्षं सर्वं पापापनीदनम् ॥'' ( मनु ११।२६१ )

अमिष यज्ञने अनुनत्य पृथिवीने संपूर्ण तीथीं ना अमरा है।

यान हीप वा पूर्व स्ताई योया प्रश्नित स्थानमें भी याम वा प्रवास या प्रवास या। स्ताइ योय वा यान लोग याने का प्रवास या प्रवास या। स्ताइ योय वो यान लोग याने का प्रवास प्रवास वा याने वा याने यो को हो हो हो हो हो हो प्रवास या प्रवास वा याने वा

महाराज दशरधने श्रखमेध यज्ञ किये थे। उसका सविस्तर विवरण रामायणके श्रादिकार्ग्डमें इस प्रकार जिखा है—

वसन्त काल उपस्थित होनेपर वीर्थवान राजा दश्ररण पुत्रलाभार्ध अध्वमेध यज्ञ करनेकी अभि-े लाषसे ऋषि विश्वष्ठजीने निकट गये। विश्वष्ठ ऋषिने यज्ञकर्मकुश्च हद ब्राह्मण, परमधार्मिक हद स्थापत्य-कमैकार्क सत्य, कम-कुश्रल व्यक्ति. प्रस्ति शिल्पी, चित्रादि शिल्पकार, स्त्रधार, खनक, गणक, नट, नर्तक श्रीर बहुत्रुत शास्त्रज्ञ श्रचि पुरुषोंको कहा, कि तुम लोग राजाकी धान्नासे यन्नी-.पयोगी समुदाय कार्य निर्वाह करो, तथा बहु सहस्र इंट लाकर अनेक गुणसमन्वित राजयोग्य अनेक ग्टइ, ब्राह्मणींके वासयोग्य बहुविध अन्यानयुक्त सुटढ़-. उत्तम ग्रह श्रीर श्रनेक देशोंसे श्रानेवाले ऋपति तथा अन्यान्य ग्रामवासी प्रस्तियोंके लिये यथायोग्य ·ग्टह निर्माण करो। 🌞 🏶 🤻 सब लोग मिल करके त्राये श्रीर विश्वष्ठजीसे बोली, श्रापका श्रमिमत समस्त कार्य सुविहित हो गया, लोई एक कार्य भी शह़हीन न हुन्ना।

धनन्तर वशिष्ठ ऋषिने सुमन्त्रको बुलाकर यह बात कही, पृथिवीमें जितने धार्मिक नृपति एवं समस्त देशीय ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, शूट्र, इन सबकी घादर-सक्तारपूर्वक बोला लावी। समन्त्रने विशव्ह जीकी बात सनकर, राजाश्रीको श्रयोध्यानगरीमें ञ्चानयनार्थे कार्यदच पुरुषोंकी श्रादेश किया। पोछे खयं भी श्रीघ ही गमन किया। श्रनन्तर कर एक दिनमें मही-पाललोग राजा दशरधकी निमित्त श्रनेक रतः लेकर श्रयोध्यानगरीमं समागत हुए। परे विशष्ट प्रधान दिजीत्तमने साथ ऋषयष्ट्रको आगे नरने यज्ञभूमि पर गये श्रीर यथाशास्त्र विधिसे यज्ञकर्म श्रारमा निय । श्रीमान् राजा दशरथ पतियोंने सहित दीचित हुए। अनन्तर सम्बत्सर पूर्ण होनेपर श्रख प्रत्यागत चुत्रा चीर सरयू नदीके उत्तरतीरपर यज्ञ श्रारमा विया गया। वैद्यारग याजकोनि शास्ता-नुसार विधिपूर्व का अनुष्ठान करने लगे। प्रवर्ग्य श्रीर उपसद नामक दा कम यथाविधि करके, श्रन्धान्य कम सक्त निर्वाह किया। पीके सब देवताश्रीकी पूजा करके सन्तोषपूर्वक प्रातःसवन प्रस्ति कर्म निर्वाद किया। तदननार प्रस्तरसे सोमलताको कूट करके रस निकाला । फिर मध्यंदिनका सवन मनु-ष्ठित दुमा। योष्ठ वही बाह्मण-महानाने दगरवका व्रतीय सवन भी शास्त्रानुसार यथावत् समाधान किये। उस समय सक्तलदिवसमे एक ब्राह्मण् या परित्रान्त चुधित नहीं रहे। इस यज्ञके उप-लचमें ब्राह्मण, चित्रय, वैश्व, श्रूद्र, तापस, संन्यासी, वद, वालक, महिला, एवं व्याधित सभी व्यक्ति भोजन करते थे। श्रध्यचगण पुनः पुनः श्रद्ध एवं विविध वस्त्र प्रदान करते थे। इस प्रकार सहर्ष सीत्साइ यज्ञ इम्रा। यज्ञयूप उत्यापनके समय शिल्पशास्ताभित्र व्यक्तिगण विल्वनाष्ठ निर्मित ६, खदिर निर्मित ६, वैल्वयुपने समीप स्थापनने जिये पलाश्रनिर्मित ६, श्लेषातक निर्मित १, अस्त बाह परि मित देवदार काष्ठका बनाया हुत्रा २। यह सब मिल करके २१ यूप विधिपूर्व क विन्यास किया गया। यह अन्य सर्प्यंयुत रूपमानी अष्टनीणसमनित सुदृढ़ एक विंगति यूप काञ्चनसे भूषित प्रत्येक एक वि ग्रति वस्त्रचे अलङ्गत शीर गन्धपुष्पचे पूजित हो करके ऐसा शोभायसान हुआ, जैसे दीप्तिशाली सप्त-महर्षि स्वर्गमें विराजमान रहते हैं। इसके बाद शिल्यियोने इंटरी शास्त्रोत्त परिमाण चयनीय शिन-क्राइ निर्माण किया, जी गर्डकी तरह विकीणक्रति श्रीर खर्णनिर्मित पचसमन्वित एवं श्रष्टादश इस परिसित हुआ था। अनन्तर इस यज्ञमें शामित नमें उपस्थित होनेपर ऋषियांने,शास्त्रमं जीन जीन देवताको जो जो वलि विचित है, उन देवताश्रींने उद्देश्वरे वही विल प्रोचण किये। उस समय बहुतर जनवर, भुजङ्ग, पशु, पची श्रीर वही यख प्रस्ति सकल विल प्रोचण करके वे ही सब यूपों में तीन सी (३००) पशु और न्त्रेष्ठ अध्व रत्नके वन्धन किये। पीछि कौ शत्यादेवीने परम प्रमोदने साथ सब भावसे उस श्रेष्ठ श्रखकी परिचर्या करने तीन खगड़ तलवारसे छेटन किये। उन्होंने धर्मकामनासे सुखिर चित्तसे उस अखने पहित एक राव्र व्यतीत की।

अनन्तर होता, उद्गाता, अध्वयु ऋतिग् प्रस्तिने

भारतमें प्रखना जो पङ्ग इवनायें विहित है उसको ययाविधि प्रग्निमें हवन किया। इसके बाद राजा दश-रधनें न्यायानुसार यज्ञ समापन होनेपर, होताने पूर्व देश, अध्वयुं ने पश्चिम देश, ब्रह्माने दिवण देश एवं . उदुगाताकी उत्तरदेश, दिचणा प्रदान की। ऋत्विका अस्ति ब्राह्मणोंको समग्र पृथिवी दिचणा प्रदान करके श्रत्यन्त हर्षे हुये थे। अनन्तर सब कोई वोले, हे भूपते! इस लोगको राज्यका प्रयोजन नहीं, सुतरां पृथिवी पालन कर नहीं सकते हैं। अतएव आप दूसका मूख देकर ले लौजिये। मिख, रह्म, वसन, गौ इनमें को उपस्थित हो, वही देकर पृथिवी से सीजिये। उस समय प्रजापालक दशरयने वेदपारम ब्राह्मणको दश ् लाख गी श्रीर दश कोटी सुवर्ष प्रदान किया श्रीर इसी तरह ऋितग् प्रस्तिको भी दिया। अनन्तर ं ग्रभ्यागतीकों कोटि सुवर्ण प्रदान कियी। उस समय ऐसा कोई याचक न रहा जो दान न पाया हो। (रानावण चादिनाच्ड १३श चौर १४श सर्ग )

ऐतर्य-ब्राह्मण्में जनमेजय पारिचित, शार्यात मानव, श्रतानीक सात्राजित, श्राम्बद्धा, युधांश्रीष्ठि श्रीग्रसेन्य, विश्वकर्मा भीवन, सुदास् पैजवन, मक्त षाविचित, बङ्गरान वैरोचन, भरत दौषान्ति, दुर्गु ख -पाञ्चाल, प्रत्यराति जानन्तपि प्रस्ति राजाग्रोका श्रासमिध यत्त्रभा प्रसङ्घ है। (ऐतरिय-ब्राह्मण ६ प॰ १६ प॰ १स ८ खण देखिये) रामायणमें राजा दशर्य श्रीर रामका, महाभारतमें युधिष्ठिरका श्रम्बमेध यज्ञ सविस्तृत वर्णित है। हिन्दुराजगणमात्र ही किसी न किसी समय त्रखमेध यज्ञका अनुष्ठान अवस्य करते थे, इसका षाभास पाया जाता है। वीह श्रीर जैन प्रभावकाल . मीर्वेश्यने समय वेदिन ज़िया सहित श्रखनेध यज्ञ वन्द हो गया था। श्रङ्गवंश-प्रतिष्ठाता पुष्यमित्रने फिर अध्वमेध यज्ञका प्रवर्तन किया, नाना पुराण और साल-विकाग्निमित्र नाटकार्से इसका परिचय मिलता है। इसके बाद शकाधिकार कालमें पुन: श्रष्टमेधयज्ञ बन्द हो गया, पीछे चतुर्ध मतान्दीचे गुप्त-सम्बाट् समुद्रगुप्तने पुनः श्रम्बमेधयश्च प्रवर्तन किया। इस ः उपलच्चे उनका - ग्रम्बमेध-मुद्रा प्रचलित है । गुप्त-

वंशके वाद उत्तरभारतमे अखनेष यज्ञानुष्ठान एक प्रकार लोप हो जाने पर भी दाविणात्यमें चालुका, यादव प्रभृति वंश वरावर अखनेषयज्ञ करते रहे। नाना शिलालिपि श्रीर ताम्बलेखमे दसका आभास पाया जाता है।

प्रधान प्रधान राजपुत नरपतियोंने श्रम्बमेध यन्न करते हैं। वङ्गदेशीय स्नार्त रघुनन्दन कलिमें श्रम्ब-मेघ यज्ञका निषेध किये, तथापि हिन्दुरानगण यज्ञ करनेसे विरत नहीं हुये। जयपुरका सुप्रसिद नरपति सवाद जयसिंह ई॰के १८श शताब्दीमें अखमेष यज्ञ किये थे। महानन्द-पाठक रचित 'अम्बमेध-पद-ती'से इसका परिचय पाया जाता है श्रीर उस श्रम्बमिष यज्ञके विषयमें कविकलानिधि क्षण् भट्ट कत्त्व राज-पुतानाका डिङ्गल भाषामें रचित प्राक्तत गाया भो गीत हुआ करती है। यह गाया अखमिधपहतिसे उड्त हुई है। राजेन्द्रवर्मा नामक एक सामन्तराजाने अखमेधयन करनेकी धभिजाषरे यान्निक पण्डित महानन्दपाठकके हारा उक्त श्रखमधपदित सङ्कलन कराये थे। यह पहति श्रति बहत है। इसमें अख-मेध-यज्ञमें जो जो द्रव्यका प्रयोजन तथा जिस जिस अनुष्ठानका आवश्यक है सो सबका विस्तारपूर्वक वर्णन है। कलकत्ता एसी ब्राटिक सीसाइटोमें इसकी इस्तलिखित एक पोधी है।

पूर्व कालमें साधारणतः सार्वभीम नरपति अख्यमेघ यज्ञ करते थे। किन्तु इस समय जब हिन्दु समाजमें कोई सार्वभीम नृपति नहीं हैं तो किस तरह
अख्रमेषयज्ञ हो सकता है ? इसके उत्तरमें प्रदितकार
महानन्द पाठक ऐसा प्राचीन प्रमाण उद्दृत किये है,
''भ्य काल्यायनस्त्र वेषायमेधः। राज्यजोऽद्यमेष सर्वकाससः। प्रमिभे कादिगुणवान् चित्रयो राज्ये खुचते। भापसम्बद्ध ने राज्या सार्वभीम
भन्नभेषन यज्ञेत। सार्वभीन द्रलाह नाण्डिकस्थापाधिकारः। इति नेधा
चित्रयस इति मेतानस्त्रात् चित्रयमातसापाधिकारः। \* \* \* चिद्यान्तमाण्येतु वयाणां वर्णानामधिकार उक्तः।'' अर्थात् कात्यायनयौतस्त्रको मतसे अख्यमेध राज्यज्ञ है। अर्थात्
सर्व पाजवामनाको लिये राज्या मात्र हो अख्यमेधयज्ञ
कर सकते हैं, असिधिक भौर गुणवान् चित्रयमात ही

'राजा' कहे जाते हैं। यापस्तस्वश्रीतस्वमें सार्वः भीम राजा ही इस यन्नकी कर सकते हैं ऐसी छिता है इससे विदित होता है कि माण्डलिकका भी अधिकार है। विशेषतः वैतानसूतके मतसे चित्रिय मातवा एवं सिदान्तभाष्यके मतसे ब्राह्मण, चतिय, श्रीर वैश्व यह तीन वर्णका श्रिवकार पाया जाता है।

ऋक्संहिता ( १म मछल १६२ स्क्र ), तैतिरीय-संहिता, . वाजसनीय-संहिता (२२ घ॰ ) ऐतरेय-ब्राह्मण चौर प्रत-पय-व्राह्मण (११काछ)म प्रस्तमिध यज्ञका प्रसङ्ग है। सकल वेदका सब यौतस्त्रमें भी श्रवसेधयत्रका विधान विस्तृत भावसे वर्णित है। श्रापस्तम्ब-स्रोत-स्वमें अखमिधयज्ञना जी विधि वर्णित इत्रा है यह नीचे लिखा जाता है-

''राजा सार्धभीमी इसमेवन यजित। ९७ सार्वभीमः । १ चित्रा नचतं युच्यानामः । २ दिवयजनमध्यवस्यति वसापः पुरस्तात्तुःखाः सूरावगाहा वन-पस्तरी:। १ च्वां पीर्यमास्यं संगहको छा। यत्रते। तस्य योत्तरामा-वास्या तस्त्रां संज्ञान्या । ४ वैशास्त्रां पीर्णमास्त्रां प्राज्ञापसम्प्रमं तृपनं सर्व-इपं सर्वेभाः कामेमा पालभते । ५ तसा योगरामानासा तस्यामपदातीन्त्र-इर्तित यावहिन । ६ यन्त्रहमित्रवान । बहन्या सुत्रझणायाः । ७ यमा-वाम्यामिट्या देवयननमभिप्रपदाते । ८ केश्रमृतु वपते । ८ नखानि निक्त -नति। १० दन्ती धावते। ११ खाति। १२ महतं वासः दरिधते। ११ बासं यातीपवसति । १४ ची रातयसे सागरयन्ति । १५ वाग्यतस्यैतां राति-सिंग्रहीय' मुद्दति । १६ दृष्टे नम छपद्रष्टे नमी रनुदृष्टे नम: खाति मस छप्ख्यावे ननी इनुख्याने ननः गम्बते नन छपग्रत्वते ननः सते ननी इसते नमी जाताय नमी जनिष्यमाषाय नमी भूताय नमी मिषयते नमयशुषे नमः त्रीताय ननी मनसे ननी बादी नमी प्रश्नास नमसप्ते नमः शानाय नम इत्ये कि श्रिंगत्यः नमस्कार्ये क्यानामादित्यसुपतिष्टते । १० (इति १मा किप्याका )

नभी ऽप्रये पृथिविचित इत्ये हैं,च यचालिइ म् । १ ये ते पञ्चान: सिव-तरिति पूर्वया द्वारा प्राप्तंशं प्रविद्याह्यनीये हैतसमिधानम्याधिकादश पूर्णांहतीर्जु हीति । हिरयागर्मः समवर्देताय इत्यष्टी । देवादेदेषु पराक्रम-ध्वमिति तिसः । १ चतुष्टया पापी दिग्भाः समामताः । १ तास नही-इनं एचित । ४ पानर्गा राजते क्ल्मं निधाय तिकानक्षीदनसुद्धृत्व प्रमू-तेन सर्दियोपसिच सीवर्षनकासुपरिष्टात्कृता कर्ष कानुचिन्दं यतुभा भाषें-विमारी सहिव ग्राम्य स्पोष्टित । ५ प्राणितवहायतुरः साहसान्सीवर्णान्निकाः न्दराति चतुरयायतरीरधानेती च इक्ती । ६ हादशारिवस्त्रधीदशारिवर्व दर्भमधी मीझी वा रगना । ७ तां त्रझीदनोक्के ये चानिक । ८ प्रयस्य रपाणि सनामनन्ति। जन्मः त्रेतः पिण्यदः सारज्ञी ऽरुणपिणङ्गी वा। ८ यस्य वा श्वेतस्याल्यं क्षणं स्वापमालभेत । माहमन्तं प्रित्रमन्तं पृष्ठे वहे च टानं सीमपं सीसपयो: पुत्रम् ११० विश्वायस एप वै सीमपो वं शिष्ठं जातं

पुरा हकादात्सीभं पात्रवन्ति । एती वै भीमपी वी पित्र, नाती पुरा हकादातु-सोर्भ पात्रवन्तीति । ११ चप्नवुं राज्याय परिदराति । १२ (श्वा कणिका) ब्राह्मका राजानसार्थं नीरम्बर्य् राजा। या मनापचितिः सा व एतिसन्। यह एप करोति तह: इतमसदिति । १ यावयात्रमध्यर्पु राजा भवति । १ द्देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति रजनामाद्दायेमामग्रम्थन्रगनास्तस्ये व्यक्षिमना ब्रह्मन्नयं मेध्यं भन्त् खामि देवेश्वी मेघाय प्रजापतये तेन राष्ट्रासमिति ब्रह्माए-मामन्त्रयते । ३ तं दक्षान देवेशी मेक्षाव प्रजापतये तेन राष्ट्र शित प्रवाह । ३ श्रीमधा श्रमीत्वश्रमभिद्धाति । ५ शानधनि श्रानं चतुरखं .विषयक्षेत्र वञ्जम् । ६ पितुरतुत्रायाः प्रवः पुरस्तावयति । मातुरतुत्रायाः प्रवः प्रवात् । ७ सँ प्रकं सुमलम् । ८ पाँ थलियः पेगमा नान बैटियला पराइ-न्देति । ८ चपी प्रथमभावगास्त्रनि यानं च । १० यत्र युगीप्रतिहा त्रद्भवर्षं : प्रसीति कहीति । ११ वी चर्वनिमिति से प्रकेष सुस्वित यों र-खीय: ग्रुन: प्रहन्ति । १२ वसव्यक्षाधस्यदसुपास्त्रति परी मर्तः पर चेति । ११ दिचिणावज्ञान्यारं च लं च उत्तरक्षिति ज्ञज्ञा यजमानस इसं यज्ञाति । १८ चिम कले न्द्रमूर्ध व्मक्तियाज्य र्वेजमार्भ वाचयति । १५ चाहरतीयी-

कसुर्हं चरमया विवडम् । १६ तथिद्राटी देतस्याखीपसंबदा भवति। (७

रं हें ज़री दिनियती धार्यतः। हे छत्तरतः। १८ तेनार्थं प्रस्तातृप्रवस्

(श्या कण्डिका)

मभगुदृहन्ति । १८ गतिन राजपुर्वे: सङ्ख्युः पुरसात् प्रत्यकः तिष्ठनग्रीश्वलनेनायेन मधिने-ष्ट्रार्थ राजा हवं बर्ध्यादिति । १ जतेनाराजभिक्ये: सह ब्रह्मा दिववत **छट्ड तिष्ठन्मी चलनेना येन, केम्बे नेट**ार्घ राजाप्रतिष्टयो अस्ति। १ श्रतिन स्वयामिषिप्तिः सह दीता प्यात्पाङ तिष्ठन्षोत्तसनेनाम् न नेध्येनेट वि राजास्ये विगो षड्ग्वे मद्ययाये बङ्गजानिकाये बङ्गीहियदाये बहुमापितवाये बहुडिरखायी बहुइसिकाये बहुदासपुरुपाये रशिमत्वे पुष्टिमत्वे बहुरायस्थीवाये राजामितृति । १ शतेन चनुसंग्रहोद्धभिः सहीदनातीत्तरती दविषा तिह-न्पोधलनेनाचेन केश्वेनेष्ट्रावं राजा सर्वनायुरितिति । ४ सर्वे तर्वेषीयमः पप्ताव्यानुस्कमश्रमकामध्यानरा स्थानमाममणं देदं विचः प्रतिहच्चिवे वा विषावितायसा परे तिखो वैषावी इंसारयसा सीकानतुननवतीरपये खाहा सीमाय खाहिति । ५ शतकल एममनुवाकमावतैयति दणद्यसंपातम्। ( इर्थी कणिका ) अपरिमितहस्ती वा । ﴿

क्षे में प्रतिदिशं प्रीचिति। १ सजापतये त्वा लुष्टं प्रीचानीति पुरकात् प्रत्यख्र तिष्ठन्। २ इन्ट्राप्तिमां लेति द्विषत ठटङ्। १ वापवे लिति प्यातृमाङः । ४ विश्वेभ्यस्ता देवेभ्य इस्तृ चरती दिषणा । ॥ देवेमाः इते समस्तात् । ६ सर्वे भारता देवेभा इत्युपरिचात् । ७ प्रविचे लानारिचाय ला दिवे ले ति श्रीयम्। 🗠 विमूर्माता प्रसुः विवेश्यश्य द्विते कर्षे धनः मानमयनामानि वाविपत्वाऽपये खाहा खाईन्द्राप्रिभ्यामिति पूर्वहोमान् इत्र मूरिस सुबे ला भव्याय ला भविष्यते विसम्बस्तत्स्वय देवा नाजापाला इति रिवसा: यरिस्टारित । ८ अते कविचनी रचन्ति । १० चपयोवर्तधनी ऽश्वतनुष्यन्ति । ११ चतुःश्वता इत्त्वे केषाम् । १९ शतं कल्याः राजधुनाः र्भं नहा; सं नहसारथिन: शतस्या घराजानः सं नहा: सं नहसारिकः शतं हैश्या विपिथनः यतं ग्रहा वर्षायनः। १६ ते श्वस्य गीमारो सर्वान। १४. यधार् ब्राह्मयजातसुपेयुक्तान् क्षेयुः किययूयनसमेषस्य वित्येति । १६ यो न विद्यात् तं जिला तस्य ग्रहात् खारं पानं चीपनिवयेयुः । १६ यद्शाह्मयानां स्वतात्रं तर्देवासत्रम् । १७ रधकारक्रचे वस्तिर्भवति । १८ इह इतिः खाः सितं स्वयमसस्य चतुषं पत्सु चतक्षे प्रतीज्ञं होति । १८ ( ५मी व्यक्षित्र ) स्वत्रे प्रातरप्राक्तपाचं निर्वपति । १ तस्य पुरक्तात् खिष्टकत् स्वयनाय स्वाहा प्रायण्य साहत्यु द्वावास्त्र होति । १ ईंकाराय स्वाहे क्षताय स्वाहत्यविद्यत्ति । १ स्वयो ताय स्वाहा क्षयाय स्वाह क्षताय स्वाहत्यविद्यत्वानि । १ स्वयं ताय स्वाहत्यविद्यत्वानि । १ स्वयं ताय स्वाहत्यव्याच्या रत्यपच इति तिसः । ५ स्वति प्रवित्व प्रचित्र प्र

भिरिम' यजमानं स'गायतेति । १३ सार्थं प्रतिषु-इयमानासु राजन्यो वीणागायौ

गायतीत्यजिना इत्ययुष्यया इत्यतु संयानमहनिति तिस्त:। १४ (६५ी वर)

सार्य पातकां काणी वीषावाधिकी गांगिताम्। १ एवमेतानि साधिवादीनि संवत्सरं समीणि क्रियको । २ सक्षाक्ष चिरानि गुक्ति । ३ मि जि मास एव संवत्सरी भवति । ४ अपक्षाास्तिष्टिषु वीषावाधिकां अन्मनीयुक्तं च दद्याति । ५ अर्थ वानीयुक्तं चेल्येके । ६ अर्थ केतादशासासादा अर्थ केत्रे उत्तरं वक्षाति । ७ तस्त्रे वक्षाय धवसमाहरिका । ८ धदा असुपतपिक दे - दाग्रे यमणाकपालं निर्धेपत् केत्रेयं चक् सावित्रमणाकपालन् । ६ पीकां चकं धिद स्रोणः । १० रीद्रं चकं छित मानकी देवताक्षमण्येत । ११ वेश्वानं वाद्यस्त्रपालं निर्धेपन् स्वालत्तरे यहि नामकी त् । ११ वध्य प्राण्यापालं चिर्यं प्रयो वायव्य प्राण्यामाः । १३ विद्य वद्य वासमीयात्मा गापत्यं चकं हादयक्षपालं वा । १४ घदि नम्बे हायव्यं चकम् । १५ विद्य सिनामी-तरी विन्दं तेन्द्राय जयत एकादयक्षपालम् । १६ यदि प्रामका नयेग्रिक्टाय प्रसक्त पर्वाद्यक्षपालम् । १० वदामः स्वात्यीयं चकमेक्षकपालं वा । १८ यदि प्रामे क्रियं प्राणां स्वरं हादयक्षपालम् । १६ व्यविकातिन यक्षाणां सियेत प्राणां पत्यं चकं हादयक्षपालं वा । १८ व्यविकातिन यक्षणां सियेत प्राणां पत्यं चकं हादयक्षपालं वा । १८ व्यविकातिन यक्षणां सियेत प्राणां पत्यं चकं हादयक्षपालं वा । १८ व्यविकातिन यक्षणां सियेत प्राणां पत्यं चकं हादयक्षपालं वा । १८ व्यविकातिन व्यक्षणां सियेत प्राणां पत्यं चकं हादयक्षपालं वा । १८ व्यविकातिन व्यक्षणां सियेत प्राणां पत्यं चकं हादयक्षपालं वा । १८ व्यविकातिन व्यक्षणां सियेत प्राणां पत्रं चकं हादयक्षपालं वा । १८ व्यविकातिन व्यक्षणां सियेत प्राणां पत्रं चकं हादयक्षपालं वा । १० व्यव्यं चकं हादयक्षपालं वा । १० व्यव्यं चकं हादयक्षणां वा । १० व्यव्यं चकं हादयक्षणां वा । १० व्यव्यं चकं वा । १

यदिमना क्यं विन्दे रन्हणे तास्य यशः । १ क्यान्तमानीय प्रोक्षे युः । १ एतस सं वत्तरस्य यो समामानास्या सस्यामुखां सं मरित । १ ने वा विशेष देशियां । ४ क्षाक्र्यं प्रयूक्ते प्रयो साहित चलार्योद्यहणानि मुहाति । ५ क्षाह्मिमधीताय साहित नीणि वैश्वदेनामि । ६ सीऽयं दीचाहितनाली विन्दः । ७ सप्ताहमन्वहमीद्यहणेव यदिवेशीकरैः प्रचरितः प कड्मि प्रक्षिते पूर्णाइति । सर्वं स्वे साहित पूर्णाइति समामा । १ वहहमायाव या ने प्रचरित । १० सप्तयामाणिका निहित्वित वाज्ञ किनेवसम् । ११ सुने देनामं कर्मियत् तृदीचामिः स्वाजिनमारीक्ष्य-मिममन्यते । १२ पा नद्मन्त्राम्चणी नद्मवर्चनी नायतां जिल्ल वीजिमिति कातस्यास्यामिति । १३ विस्तव्याचि यज्ञमाने सं प्रेष्यित वीणाग्यामिनो देव दिनं यज्ञमानं सं गायतित । १४ एवं सदीपवस्यात् । १४ प्रजापितिना

सुत्यास्त्रवस्थोदयनीयानूवस्थोदवसानीयास्तितः १६ देवैरन्ततः। १७ ( म्मी कखिका )

वे दिकाखे दिलावा वे दिः। विलावो ऽत्रिरेकावि शोवा ! १ वे जानरेण प्रचार्यस्य गायवायित दशहविष सर्व पृष्ठां निर्व पित । २ चिनिह्शिमागया न इति यद्यालिक याच्यानुवाकाः । ६ कसला युनिक स ला युनिकति परिची मुनिक । ४ वस्त्र याच्यानुवाकाः । ६ कसला युनिक स ला युनिकति परिची मुनिकाः । ४ वस्त्र याच्यानुवाकाः । १ कमला इति सव वानुवजित । १ र्यानुवाकि । १ पौतु द्वाविमतः । सयो देला दिचिषतः । सय सक्तरः । सयः स्वादिरा दिचिषतः । सयः स्वादरा दिचिषतः । सयः स्वादरा दिचिषतः । सयः स्वादरा वात्राः । स्वः स्वादराः वात्राः । वतः । वतः स्वः प्रचादराः पालाया वान्ततः द्वावे । ६ एकाद्येकाद्यिनीः प्राचीः सं मिन्ननीति कालः विव द्वाक्षणं भवति । ६ चतुष्टय चापो दिग्धः समाधताः । १० तासं वस्ती-वरीर्यं क्वाति । ११ श्री भूते प्रवायति गीतमचतुष्टोमयोः पूर्वो वस्तं तरः सामा । १९ प्रकाल चाग्ने यं सवनीयं प्रमुपाकारोति पेकाद्यिमाना । १९ दिचिषाकाले यद् बाह्मणानां दिस् विश्वं तन्त्राई सनयः प्रतिविभव्यान्वहं द्वाति । १४ (६मी किस्ता)

प्राची दियमध्यवे । दिवणां ब्रह्मये । प्रतीची होसे । एदीचो सदगाने । यदग्बदभूमें पुरवे मास्य । प्रिय प्राची होने । प्रतिचीमध्य वे । १ महिषी ब्रह्मये ददाति । वाषातां होने । परिक्रतीमुद्दगाने । याजानाजीमध्यये व दिन विज्ञायते । २ प्रवीच याजान्तमः छ तिष्ठते । ३ चं खित उद्दर्शामत बाह्यनीयं यद्दि यतमायत्यानुपतस्यान्तिन्ति । ३ ध्वति उद्दर्शामत बाह्यनीयं यद्दि यतमायत्यानुपतस्यान्तिन्ति । ३ ध्वति उद्दर्शामत बाह्यनीयं वद्दि यतमायत्यानुपतस्यान्तिन्ति । ३ ध्वति उद्दर्शामते वाह्यने व्यवि । ध्वति । ध्वति व्यवि । ध्वति व्यवि । ध्वति व्यवि । ध्वति व्यवि । ध्वति । ध्वति व्यवि । ध्वति । ध्वति

विद्वनांवा प्रभू: पिव व्यवनामानि। १ भायनाय खाडा प्रायणाय खाडेल द्वानां। २ प्राये खाडा सीमाय खाडेल पूर्व डीमान्। २ पृथिव्ये खाडानित्वाय खाडेले ते इलाग्रये खाडा सीमाय खाडेलि पूर्व दीचाः। ४ पृथिव्ये खाडानित्वाय खाडेले ते इलाग्रये खाडा सीमाय खाडेलि पूर्व दीचाः। ४ पृथिव्ये खाडानित्वाय खाडेले निविद्या खाडेले ते इला वांड यक्तः स'-कामलिलाशिः। ७ सूर्वं भव्यं भविष्यिति पर्याप्तीः। ८ भा मे रट्डा भवित्वलाशिः। ७ सूर्वं भव्यं भविष्यिति पर्याप्तीः। ८ भा मे रट्डा भवित्वलाशिः। ८ प्राप्तिना तयो उत्तमवित्वत्रस्थः। १० खाडाविमाषीताय खाडेलि समसानि व यदिवानि। ११ द्वाः खाडा डन्म्यां खाडेल्यइसाणि। १३ भान्। १२ प्रश्चेताय खाडा व त्वाय खाडा व त्वाय खाडेल्यइसाणि। १३ भीषवीमाः खाडा स्वीमाः खाडेलोविष्ठीमान्। १४ नेपस्ता पचतेरवित्वत्वपात्रानि। १६ कृष्टामाः खाडातः खाडेल्यां होमान्। १० प्रथीमाः खाडा नमःभाः खाडा महोभाः खाडात्राः खाडेल्यां होमान्। १० प्रथीमाः खाडा नमःभाः खाडा महोभाः खाडात्रां नमंसि महासि। १० (११ कण्डिका)

ननी राजे ननी वद्यायिति वच्यानि । १ मयोधूर्वाती यसि वात्सा इति गव्यानि । २ प्राणाय खाडा व्यानाय खाडीति संततिहोसान् । १ सिताय खाडा स्ताय खाडीति प्रसुती: । ४ प्राय्ये खाडानिरिचाय खाडे- यो तं हुला रलते खाहादनाकाय खाहीत शरीरहोमान्। ५ यः प्राणको य श्वासदा द्रीत महिमानी । ६ शा ब्रह्मन्वाष्ट्रणो ब्रह्मवर्षणी जायवामिति सम-सानि ब्रह्मवर्षशिनि । ७ अधि बौजिमियो तं हुलाग्रये समनमण् थिये सम-नमिदिति संनितिहोमान् । ८ ताय खाहा भिवयते खाहिति भूताभयो होमी । १ यदकन्दः प्रथमं जायमान इत्ययलोभीयं इत्वे कथ्ये खाहियो तान-नुवाकान्पुनःपुनरम्भावं राविशेषं इत्वोषि साहिय् प्रसि । व्यूष्टन्ये खाहित् य्यूष्टन्त्राम् । व्युष्ट्ये खाहिति व्युष्टायाम् । उदियते खाहित्युपोरयम् । उद्यते खाहित्युयति । उदित्य खाहा सुवर्गाय खाहा खोकाय खाहित्य दिते हत्वा प्रजातानव्रपरिशेषांत्रि द्रधाति । १० (१५ काण्डिका)

प्रतायत एकवि श जक्ष्यो महानाम्नीसामा । १ धन्तरैयायययोकष्यी प्राक्ततं चीमनभिपुत्य य: प्राचतो य भाव्यदा इति महिमानौ रटहाति । राजतेन पूर्वं छीवर्थेनीकरम्। २ सूर्यस्ते महिमेति पूर्वं सादयति। चन्द्रमास्ते महिनेत्युत्तरम्। ३ षायुर्वज्ञस्य पवते . मधु प्रियं पिता दैवानां जनिता विभावसु:। दुधाति सत्रं स्वधयोरपौचं मदिनामो मसार इन्द्रियां रस इत्ययस्य यीवासु सीवर्णिनिष्कं प्रतिसुचाग्निले वाजियु ७ ६ नु लारभः इति वाल्डघावयमः न्वारमा बिष्यवमानं मर्धनाशिर्म् घे ति । ४ । छद्दगातारमपराधायमुदगोषाय हकीते। ५ तको व्हवा उपनन्धति। ६ ता यदभिष्ठिदरीति स उदगीय:। यन्प्रत्यभिष्ठिङ् व नित स उपगोधः । ७ उद्गासीत्यो मेध्यो यज्ञिय इति ज्ञतैन शतपत्तिन च निष्के गोदगातारसुपिशचारे नां देवतासुद्वायेति संप्रेष्यति । 🕒 तिन हिरणान स्तीवसुपाकरोति। ८ यहिं :स्यान भवति। १० नमी राज्ञे नमी वर्षायैति वैतसमाख्यायत्परगीसगानग्रिष्ठ चपाकरोति वैपां चानादिष्टो देश:। ११ प्रचणाखाभिरितरान्ष्यु नन्ने पर्दङ्यान्। चाग्रेयं कृष्पगीवं पुरस्तात्तलाटे । पीणसन्तवम् । ऐन्द्रार्पाणमुपरिष्टाङ्गुवास् । याग्रे शी कृष्यवीवी बाहवी:। त्वाष्ट्री जोमगसकी सक्यी:। गितिवृष्टी बाहं सक्यी पृष्ठेः मीर्थ्यामी श्रेतं कृष्णंच पार्श्वयी:। धावे पृषीदरमधक्तात्। भीर्यं वलवं पुच्छे । १२ चन्यवाग्निष्ठादष्टादण्निः । १३ (१३ कण्डिका)

रोहिती धू वरोहित इति नवनव प्रतिविभन्धेन्द्राग्रदश्मानेके समाम-निन । १ एवनारण्यान् । २ तान्यूपान्तराखिषु धारयन्ति । ३ इन्द्राय राजे म्कर इत्ये कादग दशत चालभ्यन्ते । ४ वसनाय कपिञ्चलानालसने। योगाय कलविद्यान्। वर्षाभ्यक्तितिरीन्। शरदे वर्तिकाः। हमनाय ककः रान्। गिगिराय विकिरान्। ॥ कृषा भीमाः। धूचा पान्तरिचाः। क्रकती देवा: । शबला वैद्युता: । सिभान्तारका इति पसदशिन: । **६** क्षणयीना प्राप्ते था:। वसनः सीन्याः। उपधन्ताः सानिनाः। सारखत्यौ वत्मतर्थः । पीप्णाः ग्यामाः । एत्रयो मारुताः । वष्टुद्रपा वैत्रदेवाः । वश रावाप्रधिन्याः। ७ क्षणायीवा इत्युक्तम्। ८ एता ऐन्द्रापाः। प्रश्नयो मादता। कृषा वादणाः। कायास् पराः। १ पत्रये उनीकवते प्रथमः जानालभते। मरुद्रभ्यः सांतपनिभ्यः सवात्यान्। सबद्रभ्यो य्टहनिधिभ्यो बाष्तानः। मतदभ्यः कीहिमाः संस्टान्। मतद्भाः खतवद्माो ऽनुछ-ष्टान्। १० कृषायीवा इत्य, क्षम्। ११ एता ऐन्हाया:। प्रायक्ष ऐन्हा:। वहस्या वैश्वकर्मणाः । १२ पित्रमाः स्रोमवदस्यो वस् सूचानुकाणान् । पित्र-भग्रीवर्ह्मियर् भग्नी धू सान्वस् नूकाशान् । प्रिटभग्नी ऽग्निष्वाचेभग्नी धू सान्रोहितां-स्त्रैयस्वकान्। १३ कृष्णाः पृपन्त इत्ये के। १४ (१४ कप्टिका)

ं श्रेता चार्दित्याः (१ कृषायीवा इत्युत्ताम् ।१ एता ऐन्दाशा। बहुद्धा वैश्वदिवा:। प्रायद्वा: युनामौरीया:। श्वेता वायव्या: श्वेता: सीर्या इति चातु-र्मास्ताः पश्वः। ६ हयानैकाद्शिनानालभन्ते । प्राकृतानावभिषकांशः । अप्रये ज्ञीकवत द्रव्यात्रमेधिकान्। सीमाय खराज इति दं दिनः। ५ छएः-कृताय खाष्टिब्यु पाकृते जुष्टीति । षाल्ञ्याय खाष्टिति नियुन्ते । हताय खाद्दीत हुते। ६ पबयो ऽश्वमर्थकुर्वनि। महिषी वावाता परिहकौति। ७ शर्र.श-तमेकैकसाः सचिवाः राजपुतीर्दारायोगाणामराजां स्तरामणामिति। = सद्दर्भ सद्दर्भ मणय: सुवर्णरजतसामुद्रा:। ६ वालीपु मणीनावयन्ति। भृरितिसीवर्णान्यद्विषो प्राग्वस्रात् । भुव इति राजतान्वावाता प्रवाग्वस्रातृप्ताक् श्रीणे:। सुवरिति सासुटान्परिवक्षो प्रत्यक् श्रीणे: ११० वालेषु कुमार्थः शहमणीनुपययन्त्रप्रसंसाय। न वा । ११ अथस्य सद्गानाचे नाध्यञ्जनि। वसवस्ताञ्चन्तु गायवे च छन्दसित गीला नवेन महिषी। बदा इति कासान-वेन वावाता। चादित्या दां वक्तिवेन परिहक्ती। १२ गौलगुलकेन सुर-भिरयो भेषसुपालतः। देवां उपप्रे धानाजिन्वर्षोदा जीवजिद्भव ॥ कामा-स्व<sup>2</sup>न सुरमिरयो में धसुपाक्ततः । देवां उपप्रे व्यन्वाजित्वचौँदा खीवजिहव ॥ मीम्तकृतेन सुरभिरखी केधमुपाकृतः ईवा उपप्रेष्यवाजिन्नर्पीदा लोकांत्र इवैत्ये तेय प्रतिमन्त्रम्। १३ (१५ कण्डिका)

युञ्जन्ति ब्रश्नमिति दिचणस्यां युगधर्ये तमर्थं युनिहः। १ युननास काम्रो ति प्रटी। २ वृतुं कृष्वज्ञकीतव इति रूपे ध्वजनवगृहितः १ जोसूतस्वेदीत कववमध्यक्ति। ४ धन्त्रना गा इति धनुरादते। ५ वचानीवेति न्यानीन भगति। ६ ते पाचरनीति धनीरावीं भंगगित। ७ यद्वीना पिता बहुरस्र पुत इति प्रष्ठ रपुषि निनस्ति। ८ एचे तिष्ठत्रयति वाजिन इति सार्पिन-भिमन्त्रयते। ८ योब्रान्भोषान् कृष्वते हषपायय इत्यश्चान्। १० स्नाट्रपं-सदः वितरी वयोधा इति तिस्रभिः पितृतुपतिष्ठते । ११ ऋजीते परि हङ्खि न इत्यात्मानं प्रत्यभिष्यमा जङ्गनीत्यत्राजिमादायाहिरिव भौगैरिति इसहरू मिनन्वयते । १२ वनस्पते वीडुङो हि सृया इति पश्चमी रवम् । १३ फासू-रज प्रत्यावर्तेयेमाः केतुम दिति दुन्दुभीन्यं ज्ञादयन्ति । १४ पात्रान्ताजी वनैः रत्यक्षमोदाजोतुरदगुदकान्तमसिषयाय वे ते पत्यानः समितरित्यम्युं यं नमानं वाचयति । १५ स्तर्थं वाजिन्नपी इवजिन्ने त्यमे ज्यमवन्नाय यहाती वपी का-मदिति प्रदक्षिणमावर्रेयति । १६ यतः प्रयाति तदविषष्ठते । १७ वि तै मुखामीत्वे तमर्थं विमुख रयशहनं इविरस्य नामेति रचवाहने रवमवाधाय दीनो पृष्ठमित्यत्रस्य पृष्ठं संनाष्टिं। १८ खानोश्ञ्काचीश्यगी ममांर् रति पवयो ऽत्रायात्र परिशेषानुपत्रपन्ति । १८ ययोपन्युप्तमत्ति तस्ये प्रजाराष्ट्रं (१६ कव्छिका)

काकात्वाजी क्रमेरत्यक्रमीदाजी यौकी प्रष्ठमित्यस्मिमिन्दा य्योपाकृतं विग्रुजा प्रोच्योपपाययित । १ व्यूपायमानां न पिदेद्विः पग्रतासीदित्यः पाययेत् । १ स्वापायमानां न पिदेद्विः पग्रतासीदित्यः पाययेत् । १ सिन्द्रो फ्रियन्त्राचे प्रवत्तेति पर्ययो फ्रियन्त्राचे प्रवत्तेति पर्ययो फ्रियमाचे प्रवाद्यानि जुहोति । १ पर्योप्रकृताचाः रणाानुत्यज्ञन्ति । १ वडवे प्रद्यो च । ६ पजः प्रतो नीयते प्रस्य । ६ वसमाखायां तार्ष्यं कृताभीवासं हिर्द्यक्रिण्यं चासीर्यं सीवर्षं रुक्तमुद्धिः दिर्द्यकृत्वा तिमञ्जयत्व्यत् । इस्याद्यास्तित्रत्व्यय् । इस्यास्त्रास्तित्र । इस्यास्त्रास्तित्र । इस्यास्तिक्र । इस्यास्त्रास्तिक्र । इस्यास्त्रास्त्र । इस्यास्त्रास्तिक्र । इस्यास्त्रास्तिक्र । इस्यास्त्रास्त्र । इस्यास्त्रास्तिक्ष । इस्यास्त्रास्त्र । इस्यास्त्रास्त्र । इस्यास्त्र । इस्यास्त्रास्त्र । इस्यास्त्र ।

साहा त्यानाय साहित शंचायमाण पणावाहती जुहीति । संजारे वा । १० यानेन साहा प्रतोतान्पतिहते । ११ सने चम्बास्थनिक इति प्रतिप्रसाता प्रतीवदानयित । १२ मा दिनकान्वेषप्रवात्वत्यस्य स्थान्पस्यस्य दिन्धा-नृतनाष्ट्राताः सिरिभरिषय् नृत्यस्यः प्रदिच्यम्यं परियन्त्रावनी स्वेति । १३ स्वत्याद्रश्या दिन्धान्प्रसस्य स्थान्द्रश्या वनिष्यं नृत्यस्यः प्रतिपरियानः १४ प्रदिच्यमन्तती यथा प्रसात्। १५ भवकृत्यः संपाद्यन्ति । १६ सम्बे सम्बास्थनिक इति सहिष्यस्यप्रविद्यः । १७ (१० किष्ट्का)

गणानां ला गणपतिं इवानह उत्यमिनच्याई खां व' खाः सुरायाः कुलजः ·स्वात्तवे मांयतुरः पदी व्यतिषजा ययावहा इति पदी व्यतिपजते । । ती सह चतुर: पद: सं प्र सारवाबहा इति पदः संप्रसारवते । र सुमगे कान्योद्यवासि-नीति चीरेण वाससाध्वयुं र्महिषीमश्रं च प्रच्हादा इवा वासिताभिमन्त्रयते। ३ **उत्तक्**योग्रं दं विहीति प्रजननेन प्रजननं संधायान्ये अन्वाख्यन्यिक इति महिष्यमं गर्हते । ४ अर्थ्वानेनाम् क्रयतादिति पत्नया इभिमेधने । ५ विर्म-'हिपी गर्हते। ति: प्रवयो ऽसिनेधन उत्तरयोत्तरवर्षा। ६ द्विकाल्यो चका-रियमिति सर्वाः सुरिभमतीस्थमनाता अपिलापी इडीयामिमी र्जियला गायमी .विष्ट् विति वान्यां सीवणींभिः स्वीभिने हिप्यवस्याग्यस्य स्वयति प्राक्ष्री-डात्। एवम् त्ररामार्गं राजतीमिर्वावाता प्रत्यक्त्रीडात्पाङनाभे:। एवम् त्र-रामर्गं लीहीसि: सीसाभिवां परिक्तो रेवम् । ७ तृष्वीं तृपरवीसगयोरसि-पयान्तरायनि। ध माना खति कस्ता विमासोतायसः लचनाच्छाति। ६ चन्द्र' नाम मेद्द्राः तदुद्दवति । १० नायस वपा विद्यते । ११ चत्रतीतरेवाम्। १२ कर्षं किस्ता ता है वृष्टं नहाति । ११ नाथस गुदी विद्यते । १४ स्तासुवपास्त्रातः चपरिचार्त्रे वैतसमाखायामयत् । परगोद्यगार्था वपः सादग्रति । १५ (१८ काण्डिका)

टिवकत: प्रचयाखास्त्रितरेषां प्रयुनाम् । १ पूर्वौ परिवव्यक्तिसानी ! इलायत्परवीश्वनाणां वपा: समबदाव संप्रे यति । र मजापतवे ज्यस्त 'तृपरस्य गोसवस्य बवानां में इसामनुत्तिः। प्रजापतये द्वस्य तृपरस्य गोम् गख वपाना में दसां प्रे की ति सं प्रे दी। चन्द्रवपयोमें दसामतुन्नहि 'चन्दवपयोमे<sup>8</sup> दसो प्रेची ति वा । ३ समनदायेतरेषां वपाः संप्रेचाति । ३ विश्वेभारी देवेभा उद्यायां कारामां सेपायां बवानां सेदसासनुत्र हि। विश्वेभी दिवेभा उखायां कागानां से बायां वयानां में दसां प्रेयोति चे भें भी। ५ उत्तरी परिवायमहिमानी इता चाताचि मार्जीयलामिनो अविष्ट वर्षायाय पर्यं पविभीते । स्विणी ब्रेका । चत्तरी होता । ६ विं सिदासीत्-पूर्वविचितित्रो तस्यात्रवाकस्य पृष्टानि कीतुः प्रतिकातानि सञ्जयः । ७ सङ्घर **एदखं विजयं संजारयन्ति। ८ प्रजापतये उत्रख तृपरस्य गोसमसास्त्रि सीम** च तिर्घगसंभिन्दन्तः स्करवियसं विश्वस्तिति संप्रैयवन्कुर्वन्तः। १ अञ्चल -खोहिर्व स्विष्टकृदर्घ निद्धाति । १० २ फ मोन्यम्बस्य च माहिन्द्रस्य सीव .प्रतामिनिञ्चति । ११ हिरणागर्भः समन्तिताच इति षटः प्रानापतारः प्रर-खादिभिषेकसः नुद्रोति। प्रयं पुरी भुव इति षट्च प्राथमतः। १२ व्याष्ट्रचर्म थि सि'इचर्म थि वासिपिचति । १३

क्यमचनांतिषिचमानसीपरि घारयन्ति । सहस्यीपाँ पुरुष इति पुरुषे य नारायपेन सीवर्षे न यतमानेन यतस्ये भतकृष्यसेन वजनानस यीर्षे त्रिपिनद्याति । २ प्रमावतस्या प्रसवे प्रथिवाः नामावनम्बस्य वाइमां दिवी इखामां प्रजापतेखा परमें छिन: खाराजी नामिषिश्वामीति महिमी: संखायाणामिपिश्वति । १ वायमारमिषिश्वतोतो के । ४ मप्तर माध-वर्षित साधनामिमरमिषिश्वामानमां मजु हीति । १ वसनाय खाहा यीमाय खाहेता तुमा: यह । ६ वि न इन्द्रं चची लिह नीचा यच्छ प्रत्यतः । यो पक्षां प्रमिदासताघरं गम्या तमः ॥ वि रची वि मृ ची तृह वि हवस्य इन् चक्रः । वि मणुमिन्द्रं हवस्त्रमितस्वामिदासत इति वैनृ धीमां यजमानी कुर्यं विमृष्टे । ७ जार्सा प्रस्त समिष्टो सबन्तीति प्राजापत्याभिराप्रीमिरमिष्य-मानस्व इत्तं यद्वाति । ८ प्रजापतिश्वरित गर्मे जन्तः ॥ प्रजापति प्रयमे विम्यानं देवानामये यज्ञतं यज्ञवम् । च नो दहातु द्विणं सुत्रोयं रायन्योपं वि पातु नामिमस्य ॥ तवेसे नीचाः प्रदियी दिश्य परावती निवस छहत्य । प्रजापति विवस्त्रजीवधन्य इटं नो हेव प्रति इयं इत्यमिति वट् याजापत्या छप-रिटाइमिषे सस्य ज्ञापत्या छप-रिटाइमिषे सस्य ज्ञापति। १ ए व्यवि विद्यामिति वट् वापानस्तः । १० व्यव

वश्काल उत्तरत उपरिष्टारये वै तमे कटे द्वं प्राचं यवाइं विनीत । १ एवं पुरलामाव्यकं त्यरम्। पवायाचीनं गोमृगम्। र दिल्यतः प्रचायतः स्वियादः स्वयादः स्वियादः स्वयादः स्वियादः स्वयादः स्वयादः वितानं व्यानसारयित । ३ वपाववयां । ३ इतिव इतानी नमित । ३ वालाव्यको समेरतालमोहात्री योक्षे पृष्ठभिति हैतस्य कटिनायत्यत्परगोसगान् सहित्यक्रमेल लुवदाय करहा बिलवदाय साहत्यक्रमेल नुहोत । ६ वाल करमगुप्रकृति । ० ये द्वस्य इतस्य गम्माजिल्लिक् सर्वे ते पुष्पालोका भवन्तीति विज्ञावते । ० इविधा प्रवयोग्यमरानं कृता को गाम्दं द्वायां सर्व्यक्रमेशित्यं तैयतुर्वं यभिरमुवाकः प्रविनन्तं अरोरहोसाङ्ग द्विति । ८ विवाकौरं प्रवद्यम् । वर्षोगुवाकः पाउम्म । द्वीको पृष्ठमिति ते सरदयम् । वर्षोगुवाकः पाउम्म । द्वीको पृष्ठमितित्तं सरदयम् माजामेव । १० यदक्षस्य प्रथमं जायमान इतिति स्विभरनुवाकः श्रद्धि यत-मवकोमोयाञ्ज्ञकोते । ११ क्रमेरतालमोहितातां प्रविभिग्नाः । १४ व्यक्ति वृद्धात्ते सर्वे इत्यत् ने वृद्धात्ते सर्वे इत्यतः स्वकोमोयाञ्ज्ञकोते । ११ इत्या मुकं स्ववमा नौविक्ते कि विपदाः । १४ व्यक्ति। व्यवस्य वृद्धात्ते स्वत्वतः स्ववस्य वृद्धात्ते स्वतः स्वतः स्ववस्य वृद्धात्ते स्वतः स्ववस्य स्ववस्य

गोवनकरहे न प्रयमासन्द्रित न होति। सहस्यतेन हितीयान्। सरकारीत कमण्यल्वना वतीयान्। १ पग्निमं वाल्यन्हः संतिहते। २ को सूते प्रतायते सर्वेशाने जितराते इहत्वासा। १ पग्निमं वाल्यन्व न व्यक्ति न व्यक्ति न व्यक्ति न व्यक्ति क्रियाः कामे भागे हाद्यस्यालकाम्। १ समानमानस्थान्। १ समानमानस्थान्। १ सम्बन्धिन प्रचयोने हे ग्रिपि वष्ट खलितं विक्रियं ग्रह्मं विद्यान्ते व्यक्ति विक्रियं ग्रह्मं विद्यान्ते व्यक्ति मृत्यवे स्वाहा स्वाह्मात्वे व्यक्ति विद्याः ६ स्वाह्मं विक्रायं विक्रायं। १ स्वाह्मं विक्रायं। श्रह्मं विक्रायं। १ स्वाह्मं विक्रायं। विक्र

त्रयं केवाम् । बैतानो प्रथमनं कालकास् निष्यमं निष्यसे विशालयुप व्यालमते । तेवाने व मध्यमत्रसूत्रं दक्षिः । उत्तमनं पृथिसः उत्तरि । १ तेवां प्रयुरोडाशानग्रये ऽ'होमुचे ऽटाकपाल इति दशहविषं स्यारे हमसु- निर्वपित । र समानं तु स्तिष्टकृदिङ्म् । १ भग्नमं ने प्रथमस्य प्रचेतस इति
यथालिङ्गं याज्ञानुवान्ताः । ४ वैधातवीययोदवस्यति । ५ तसां सहमृ'
ददाति । ६ उदवसाय विभाषदूषमे के समामनिन । ७ तदाहु हादम ब्रह्मीदनान्
स'स्थिते निर्वपेदादमभिर्देष्टिभिर्यज्ञेतित । पत्त तथा न स्वर्यान् । दादमैव
ब्रह्मीदनान् संस्थिते निर्वपेत् । तैयन्त्रः द्वादमानि भतानि ददाति । ६
पिमहास्त्रयो वासन्ता इत्यातुपय्थिः संवन्मरं यज्ञते । १० वर्षे केषाम् ।
चान्नीया यासन्ताः । ऐन्द्रा येषाः । मारुताः पार्जन्य वा वार्षिकाः ।
ऐन्द्रावार्ष्याः भारदाः । ऐन्द्रावार्ष्यतम हमन्तिकाः । ऐन्द्रावं व्यवाः
मंगिराः । ११ संवन्धराय निवचस इति द्वयः ईयोक्तांसयोः प्रयवस्थेन
यज्ञते । १२ संविष्ठते प्रयमेधः । १३ (२३ काण्डिकाः)
( ज्ञापलस्वर्थाः स्व २० प्रम्म)

श्रव्यतिधकार्छ (सं० ह्यो०) श्रतपष्टवाह्मण्का साध्यं दिनश्राखाके तिरहवां तथा काग्लशाखाके १५श काग्छ। श्रश्विधदत्त—पौराणिक त्रपतिभेद। (महाभारत पादि० पौर विश्वपुराष)

श्रव्यमिधिक (संश्काशि) श्रश्वमिधमधिकत्य कतः यत्यः, ठक् ठन् वा। १ महाभारतके प्रन्तर्गत चतुः देश पर्व। (पु॰) २ श्रश्वमिध यज्ञके योग्य श्रश्व। (ति॰) ३ श्रश्वमिध यज्ञसन्वन्धीय।

श्राम्बरीधीय, भयमेधिक देखी।

श्रवसोहन (स॰ पु॰) खेतनरवीर, सफ्देनिर। श्रवया (वे॰ स्ती॰) श्रव प्राप्त नरनेनी इच्छा, घोड़ा नानेनी खाड़िय।

श्राखयान (सं क्ली ) श्राखन्त्रमण, घोड़े की सवारी।
वोटकारोहण वात-पित्त, श्रान्त एवं त्रम वट्राता,
सिट, वर्ण एवं कफ सिटाता श्रीर वली पुरुषका
हितकर होता है। (दिनचर्या)

म्रखयु (वै॰ ति॰) पश्विमच्छति, त्रखः काच्- छः। १ त्रखयुक्त, घोड़ा लिये हुत्रा। २ त्रखकी दच्छासे युक्त, जिसे घोड़ेकी खाहिश रहे।

श्राख्युज् (सं॰ स्ती॰) श्राखेन श्राखसुखेन युज्यते,
युज्किए। वसगानाभिजिदययुक्गतिभयजी वा। पा४।१।१६।
१ श्रीखनी नचल । (लि॰) २ श्राखनी नचलजात,
जो श्रीखनी नचलमें पैदा हो। (वै॰ लि॰) २ श्राख न्यानिवाला, जो घोड़ा कस या जोत रहा हो। (पु॰) ४ श्रीखनी नचलयुक्त काल। ५ चान्द्र श्राखिन सास। ६ श्राख्युक्त रथादि, घोड़ागाड़ी।

याखयुन (सं॰ पु॰) त्राध्विन मास, कारका महीता। याखयुप (वै॰ पु॰) यज्ञीय त्राख वांधनेका स्थान, जिसः जगह त्राखमेध यज्ञका घोड़ा वांधा जाये। त्राखयोग (वै॰ वि॰) त्राख जोतवातता हुन्ना, जो घोड़ाः जोतवा रहा हो। त्राखरच, व्यारचक देखा।

त्रखरचक ( सं॰ पु॰)्रश्रखं रचिति, रच्च खुन्। घीटकपालक, घोड़ेका सायीस।

श्रखरत ( सं॰ ली॰ ) श्रखः रत्निमन, उपिर्मित समा॰। १ घोटकश्रेष्ठ, बढ़िया घोड़ा। २ डचै:-श्रवा, इन्द्रका घोड़ाः ''डबें :यवन वंजीतनयरतून्।"(चणी) श्रव्यय (सं॰ पु॰) श्रश्वयुक्तो रघः, शाक॰ तत्। घोटकयुक्त रघ, घोड़ागाड़ी, जिस गाड़ीमें घोड़े जुतें। श्रश्वरघा (सं॰ स्ती॰) श्रश्व रघ इव यस्त्राम्। गन्धमादन पर्वतके निकटकी नदी।

त्रावराज (सं॰ पु॰) त्रावानां त्रावेषु मध्ये वाराजा। उच्चै: त्रावानामक घोटक, इन्द्रका घोड़ा।

श्रखराधस् (वे॰ ति॰) घोड़े सजाता हुमा, जो घोड़ेको साज्सामान्से ठीक कर रहा हो।

त्रखरिषु (सं पु॰) १ करवीर वृच, कनेरका पेड़। २ महिष, भेंचा।

श्रव्यरोधक (सं॰ पु॰) श्रद्धं तगदि, तथ-खुल्। श्वेतकरवीर वच, सफोट कनिरका पेड़।

श्रवरोष्ट (सं॰ पु॰) श्रव्वं रोद्दति, रुद्द-श्रण् उप। समा॰। श्रव्वारोद्दी, घोड़ेका सवार।

श्रखरोहका (सं॰ स्ती॰) श्रखगन्धा, श्रसगंध। श्रखरोहा, पत्ररोहका देखो।

श्रव्याहम ऋषि विशेष। २ इन ऋषिकी याज-१ श्रव्याहम ऋषि विशेष। २ इन ऋषिकी याज-वस्त्राकी प्रति प्रश्न एवं प्रत्युत्तर रूप श्रास्थायिकाका प्रतिपादक ब्राह्मण (वेदांश) विशेष। ३ विदेहपति राजा जनकर्ने छोटपुरोहित। (क्षी॰)३ हुद्रव्य विशेष, किसी किस्मकी छोटी घास। यह व्या वस्त, रूच एवं पश्रको हितकर होता है। (वेयकिष्ण,) श्रव्याच्या (सं॰ क्षी॰) सन्द्राते ज्ञायते श्रुभाग्रभ-सनेन, सच करणे स्युट् ६-तत्। घोटकका श्रभाग्रभ- स्चन चिष्क विशेष, जिस् निशान्से घोड़ेका भला-सुरा समभ पड़े।

त्रखलित (सं की ) इत्तरताकरोत्त तेईस श्रव्यक्ते पादका पूर्ण इत्त विशेष । जिस इत्तमें यथा-क्रम न ज भ ज भ ज भ ज ग नामक गण रहता और जिसके बाठ तथा बारह श्रव्यक्तें यति पड़ता, उसका नाम श्रव्यलित है। इन्दोम खरीकारने इसीको श्रद्धतनया कहा है।

श्रवताता (सं क्त्री) श्रवस्य ताति श्राका-रेगा। १ ब्रह्मसपे। २ इताइत सपे, ज्हरीता सांप। श्रवतोमन् (सं पु ) १ घोटकतोम, घोड़ेका रोयां। २ सपेविशेष, किसी किस्सका ज़हरीता सांप। श्रवतोमा, श्रवीन देखा।

श्रञ्जवक्त (सं०पु०) श्रञ्जस्य वक्त्रसिव वक्त्र-सस्य, शाक्ष० बहुत्री०। १ किन्नर, किन्युरुष, देव-योनि विशेष। २ इययोव, विष्णुसृर्तिविशेष। तन्त्र-सारसे इनका ध्यान इस प्रकार है—

''शरक्त्रशाहप्रमस्यवक्तं सुक्तासदैराभरकैः प्रदीषं । रथाक्रश्रक्षावितवाष्ट्रयुग्मं जानुदयम्यकृतं सनामः ॥''

अखवत् ( सं॰ ति॰) अखा सन्तारस्य भून्ति सतुप्
सस्य व । १ अख्युत्त, जिसके पास घोड़ा रहे। (अव्य)
अखे इव अस्य वा वित । २ घोड़ेकी तरह । अख्यमईति
वित । अख्यानिके योग्य, घोड़ा पाने चायक्।

चम्बवदन (सं॰ पु॰) किसी देशका प्राचीन नाम।
इयतुख देखी।

प्रखन्ह (सं॰ पु॰) अखेनोहाते, अख-वह कर्मणि वा प्रम्। १ अखने वहनीय, घोड़े के ले जाने लायक। २ प्रखारोही, घोड़ेपर चढ़नेवाला या घोड़ेपर चढ़े हुए।

श्रखवार (स॰ पु॰) श्रश्वं वारयति, श्रखः चूरा॰ वः णिच्-श्रण्। १ हयनिवारक, घोड़ेको रोकनेवाला। २ श्रखारोही, घोड़सवार। खुल्, श्रखवारक, घुड़॰ सवार। खु, श्रखवारण, श्रखारोही।

श्रखवाल (सं॰ पु॰) १ वैश्यलातिका खनामप्रसिद्ध श्रेणिभेद, श्रीसवाल। विषक् देखी। २ घोड़ेका लोम। २ गुलाभेद। भववाल देखी।

Vol. II. 95

श्रखवाह् (सं॰ पु॰) श्रखं वहति उदिष्ट-यञ्चस्यानं प्रापयति, श्रष्य-वह-वित उपधा वृद्धिः। श्रखको यज्ञ-श्राकामं के जानेवाला, जो श्रखमधके घोड़ेको यज्ञ-स्थकमें के जाता हो।

अखवाह (सं पु ) अखं वाहयति चालयति, वह-णिच्-प्रण्णिच् लोपः। घोड़सवार, जो घोड़ेपर चढ़ता हो। खुल्। अखवाहका, घोड़ा हांकने-वाला। ख्। अखवाहन, जिसकी घोड़ेपर सवारी रहे। अखविक्रयिन् (सं वि ) अखं विक्रोत् शोल-मस्य, वि-क्रि-प्रोलार्घे णिनि। घोड़ा बेंचकार जीविका करनेवाला, जो सौदागर घोड़े बेंचता हो।

श्रव्यविद् (मं॰ पु॰) श्रव्यं लच्चणया त्यानमं वित्ति विद्-ित्तिप् ६-तत्। १ नलराज। महाभारत—वन पर्वेते ७२ श्रध्यायमें राजा नलकी श्रव्यतत्वज्ञताका विषय वर्षित है। (वै॰ ति॰) २ श्रव्यलाभकर्ता, जो घोड़ा लाता हो।

अखवैदा (सं॰ पु॰) अखस्य अखानां वा वैदाः चिकि-सकः ६-तत्। अखचिकित्सक, जो घोड़ेकी चिकि-त्सा करता हो। नक्कल, शालिहोत्न, जयदत्त प्रस्तिके वनाये अखगास्त्रमें अखचिकित्साका वर्णन है।

श्रखग्रङ्ग (सं॰ पु॰) श्रखस्य ग्रङ्ग, ६-तत्। १ घोड़ा वांधनेका खूंटा। श्रम्बस्य श्रङ्गुरिव। २ दनुके पुत्रविश्रेष। महाभारत त्रादिपवे ६० अध्यायमें दनुकी चालीस पुत्र मध्य बख्यबङ्कुका ही नाम परिग्टहीत हुन्ना है। प्रख्याला (सं॰ स्त्री॰) प्रखस्य प्रखानां वा प्रासा ग्टहं, ६-तत्। १ घोड़े का घर, घुड़साल, ग्रस्तवत । नयदत्तकत प्रख्यास्त्रमं घोड़ेका ग्रह निर्माण करनेके लिये ऐसा विधि लिखा है—ग्रस्तवलको पूर्व भीर उत्तर तरफ, कुछ ढालू होना चाहिये। उसमें वालू, काष्ठ, किस्वा कोई दुष्ट कीट रहने न पाय। घरके भीतर पूर्ण क्य स्वा हो। अस्तवलको एक तरफ. वेरीके काष्टकी ग्राड़ रखी जाती है। घोड़ेके सम्बुख इहातेमें बालू पड़ता है। इच्छा होनेपर वोड़ा उसी जगह लोटपोट लेता है। अनेक लोग अस्तवलमें वानर बांध देते हैं। उन्हें विखास है, इससे घोड़े को किसी प्रकारकी पौड़ा नहीं होती।

श्राख्यास्त (सं की ) श्रावस्य लचणज्ञापनं यास्त्रं, प्रान तत्। प्रालिहोत्रकत घोड़ाने लच-णादिका ज्ञापक प्रास्त्र। नकुल श्रीर लयदत्तका वनाया भी की ई श्राख्यास्त्र है।

ष्राविष्ठारम् (सं॰ क्ली॰) ष्रावस्य घिरः ह्-तत्। १ घोड़ं का मस्तक। ग्रावस्य घिर इव घिरो यस्य, बहुत्री॰। २ दानव विशेष, कोई दैला। महा-भारत मध्य दनुके चालीस पुत्रीमें इसका नाम ग्रहीत हुषा है। ३ इयग्रीव नामक विष्णुकी मृतिं।

श्रस्त्रशालिका ( सं॰ स्त्री॰) श्रस्त्रशालयोवें दन्हात् वैरे-वृत् टाप् श्रत इत्वम्। घोड़े श्रीर श्रुगालकी लड़ाई। श्रम्बश्चन्द्रा ( सं॰ त्रि॰) श्रम्बै: चन्द्रति श्राल्हा-दयति, चदि-णिच्-रक्-णिच् लोप: टाए। ३ तत्। वैदे प्रशो॰ सुडागमः। घोड़ेसे श्राह्लाद सेनेवासी स्त्री, जो श्रीरत घोड़ेसे मन्ना पाती हो।

भावविष्ठ्गव (सं० हो।०) अखानां घट्कं, अख षट्के षड्-गवच्। (प्रक्षत्रयंख षट्के यङ्गवच्। वार्त्तिक, पाधारार स्वे)। छ: घोड़ा।

अध्वसनि (सं॰ ति॰) अध्वं सनुते ददाति, सन् सर्वेषातुम्पो दन्। चण् शररक्ष। इति इन् ६-तत्। अध्व-दाता, जो घोड़ा देता हो।

अभ्रत्नसा (सं॰ ति॰) श्रश्नं सनुते अभ्रत-सन जन-सन्तिन्नमग्नोविद्।पा १।१।६७। द्विति विद्। विड्वनोरत्नासि-कस्ति। पा ६।४।४१। द्विति आत्वम्। अभ्वदाता, घोड़ा दान करनेवाला, जो घोडा देता हो।

श्रम्बसाद ( सं॰ पु॰ ) श्रम्बं सादयति गमयति, श्रम्ब-सद-णिच् छपधाद्वद्धिः श्रण्-णिच् लोपः छपस॰। श्रम्बचालक, घोड़ा हांकनेवाला, घुड़सवार।

श्रावसादिन् (सं॰ पु॰) श्रावेन सीदित गच्छिति, सद-णिनि ३-तत्। श्रावारोही, घोड़ेपर चढ़नेवासा, घोड़सवार।

श्राखसूता (सं॰ पु॰) वेदका स्ता विश्रेष। इसमें घोड़ेका बयान है।

श्राखिन (सं॰ पु॰) श्राखानां सेना यस्य, बहुती॰। १ जिनपित्वविशेष। २ न्द्रप विशेष, कोई राजा। इनके पुत्र सनत्कुमार थे। ३ तचकपुत्र सपैविशेष। श्रखसेनन्द्रपनन्दन (सं० पु०) ६-तत्। सनत्-कुमार।

श्राखस्तन (सं॰ ति॰) खोभवः खस्-त्यु तुट च खस्तनः नञ्-तत्। केवल वर्तमान दिन जात, दूसरे दिन न रहनेवाला।

अभ्वस्तोमीय (सं॰ ली॰) अभ्वस्य स्तोमं स्तृति-रस्ति, अम्ब मलर्थे छ। अभ्वको स्तृतिसे युज्ज स्तृत विशेष। ऋग्वेदके १ला मण्डलका १६२ स्कृमें अम्बकी सुति है—

> "ना नो मित्रो वर्षयो चर्यमायुरिन्द्र ऋमुखा मरुतः परि खान्। यहाजिनो देवजातस्यं सप्तेः प्रवच्यामो विदये वीर्याणि॥" (ऋष् १।१६२।१)

हम श्रम्बको सुति करनेको प्रवत्त हुए हैं। मित्र, वक्ष, श्रथमा, श्रायु, इन्द्र, ऋभुषा, मक्त् प्रस्ति देवता जिसमें निन्दा न करें। इस हेतु वह भन्न-वान् देवजात श्रम्बके यन्न विषयमें वीर्यको कथा हम कहेंगे। इसी तरह २२ ऋक्में भी घोड़ेकी सुति की गई है।

त्रख्यान ( सं॰ क्ली॰ ) ६-तत्। प्रख्ते रखनेका गटह, जद्दां घोड़े बांधे जायें, प्रस्तवल ।

अध्वत्तन्तृ ( सं॰ पु॰ ) अध्वं हन्ति, इन्त्द्रच्। ६-तत्। करवीर फूलका वृत्त, कनेरका पेड़। ( त्रि॰ ) अध्वनाधक, घोड़ेको नाथ करनेवाला।

अध्वह्य (वै॰ पु॰) अध्वेन हिनोति गच्छति, हि॰ कर्तेरि अद्। अध्वयुक्त रथ पर सर्वेदा गमन करने वाला, जो घोड़ागाड़ीपर चलता हो। "प्रवर्षि वैज्ञानाः मयहयो रथानां।" (ऋक १०१६।॥)

अप्रवष्ट्रस्य (सं॰ स्तो॰) अप्रवस्य दृद्यं सनोगत भावादि । १ अप्रविद्याविभीष । २ अप्रवाभिनाष, घोड़ेको खाहिश ।

ग्रवाच ( सं॰ पु॰) अश्वस्य श्रचीव श्रच्-समा॰। . देवसरिषपका द्वच, सरसोंका पेड़ । पालादि—गोतापत्य प्रथमि पञ् प्रत्यय होनेके लिये याणिन्युक्त शब्दगणविशेष । श्वादिमाः फन्। पा शश्रारा धप्रव, घप्रमन्, यङ्ख्य, विद, पुट, रोडिण, खर्ज्र, खर्जुं त, पिच्चर, मिड़त, भिष्डत, भिड़त, भिष्डत, चत्र, ग्रीवा, भिष्डिक, प्रहृत, रामोद, गोलाङ्का, पर्वं, स्वन्, ध्वन, पाद, चन्न, जुल, पवित्र, गोमिन्, श्वाम, धूम, धूम, वाग्मिन्, विश्वानर, जुट, वेश, श्रावेय, नत्त, तड, नड, ग्रीप, श्रई, विश्वस्य, विशाला, गिरि, चयल, चुनम, दासक, देख, घम, भन्डुम्म, पुंचिनात, भर्जुन, शूट्रक, सुननस्, दुर्म-नस्, चान्त, प्राच्य, कित, काण, चुम्प, श्रविष्ठा, बीच्छ, पविन्दा, मात्रेय भरदाज, भरदाज चात्रेय कुत्स, भातव, कितव, शिव, खदिर, पय, जन्दु, शुव, स्तु, मर्नेटन, रुच, तर्च, ततुच, प्रचुल, विसम्ब, विष्णुन। यही यव्द श्रखादि हैं।

प्रकामच (वै० ति०) श्रम्बो सम् भनं यस्य, वेरे हीर्घः। १ श्रम्बरूप धन रखनेवाला, जिसकी घोड़ा ही धन रहे। २ घोड़ा दानकरने वाला, जो घोड़े ही दान करता हो। 'भशक्षा गोमधाशं हुवेस।'' सन् अध्यार्थ

श्रवायुर्वेद (सं॰ पु॰) श्रव्यच्य त्रायुर्विद्यते श्रमेन,
विद्-णिच्-श्रम् । चोड़े की श्रायु श्रीर चिकित्सा
बताने वाला शास्त्र विश्रेष । पहले शालिहोत्रने श्रपने
पुत्र सुश्रुतको यह विद्या सिखायी थो । पीछे लयदत्तने
यह विद्या सङ्कलन को । गर्भेन्द्रिय नकुलगण प्रस्तिने
श्रवायुर्वेद रचना किया।

भाषारि (सं॰ पु॰) ६-तत्। १ घोड़े का शत्। २ महिष, भैंसा।

अधारुढ़ (सं॰ पु॰) अध्व आरुढ़: अनेन, बहुत्री॰। घोड़ेपर चढ़ा हुआ, बोड़सवार।

अध्वारोह (सं॰ पु॰) अध्वमारोहित आ-क्ह-अण्, चप॰ समा॰। १ अभ्ववाहक, घोड़े की हांकने वाला, घोड़सवार। (स्ती॰) अध्वयन्या।

अखारोच्य (सं०पु०) घोड़ेकी सवारी।

श्रम्बारोही (सं० पु०) घोड़े का सवार, सवार।

अध्वावतान (सं॰ पु॰) अभ्वस्य द्व अवतानी यस्य। अधिविशेष, कोई सुनि।

श्रधावतारी (सं॰ पु॰) वृत्तविश्रेष, कोयी छन्द । इसमें इकतीस साता होती श्रीर वीरछन्द पड़ता है। श्रिष्ठेम् (सं॰ पु॰) द्विव॰। श्रध्वा: सन्ति ययो: इनि। श्रधिन्यां नचत्रे सवी (सम्बिनेतायृत्तवने भरो रण्। पा श्रश्रार्थ) इति श्रण्, ततः स्त्रीप्रत्ययस्य तुक्। श्रध्वा उत्पत्तिः स्थानत्वेन सन्त्रास्य इनि वा। स्वर्गवेदा श्रध्वनीक्रसारद्वय ।

निरुक्तमें अधिन् शब्दका ऐसा विवरण मिलता है—
"जयातो युखाना देवता खासामित्रनी प्रथमगामिनी सवतोऽत्रिनी वदात्र नाते सर्व रसेनाची ज्यातिषाचोऽत्र रिश्वनाविद्योर्ग्वामकत् जावित्रनी । यावा-पृथिवाविद्ये के इहोरातावित्रीके सूर्याचन्द्र मसावित्रोके । राजानी प्रणानृता-विति ऐतिहासिकाखयोः कालः जर्बनर्वरातात् प्रकागीमावस्यानुविष्टममनुतमो-सागी हि मध्यमी ज्योतिर्माण चाहित्य सयौरिवा सवित ।" (निक १२।१।१)

यनन्तर यन्तरी चने देवता श्रोंना वर्णन नरते हैं। उनमें पन्न रसहारा श्रीर दूसरे ज्योति: हारा सर्व व व्याप्त हैं। इसी से उन्हें अखिन् नहते हैं। श्रीण वाभने मतसे, अश्वयुक्त पुख्यान् राज हयना नाम अखिन् है। किन्तु यह अखिन् नीन हैं— किसीने मतसे, पृथिवी एवं अन्तरीच उहरते हैं। नोई नोई कहते, वे दिन श्रीर रात हैं। किसी किसीना नहना है, कि वह स्थे श्रीर चन्द्र हैं। ऐतिहासिन बताते हैं, कि वे पुख्यान् राजा हैं। श्राकोक्तप्रकाशमें कुछ विजन्न रहते श्रीरावते पूर्व उन नोगोंना समय निर्दिष्ट है। अन्यकार माग मध्यम एवं न्योतिर्भागको श्रादित्य कहते हैं। उन नोगोंना समय स्थोंद्य तम ही है।

महाभारतके अनुशासन पव में लिखा है, च्यान्न नने इन्द्रसे कहा, अन्यान्य देवताओं के साथ अध्विन्को भो सोमरस पीनेको मिखे। इन्द्र इस बातपर राजी न हुए। उन्होंने कहा, अध्विन् देवताओं के बरावर नहीं हैं, इसलिये हम लोग उनके साथ सोम पान नहीं कर सकते। इसपर च्यानने फिर कहा, अध्विन् स्थेके सन्तान हैं; अतएव वे देवता हैं, इसलिये उनके साथ सोमपान करनेमें हानि नहीं है। फिर भी इन्द्र राजी न हुए। इसके बाद च्यानने एक यन्न आरम्भ किया। उसी यन्नसे वाद च्यानने एक यन्न आरम्भ किया। उसी यन्नसे

देवता परास्त होते हैं। उस यद्मका अनुष्ठान देख इन्द्र एक पहाड़ उखाड़कर अपने वज्र समेत घवनकी ओर दौड़े। परन्तु महर्षिका योगवल असामान्य या; उन्होंने तुरत हो जल छिड़ककर इन्द्रको पकड़ लिया। फिर उनके यद्मकुराउसे मद नामक एक राचस उत्पन्न हुआ। उसके खगेसे मत्यंतक मुंह पसारनेसे उसमें इन्द्रादि देवता चले गये। लाचार श्रीर कोई उपाय न देख देवताश्रोंने श्रांश्वन्ते साथ सोमपान किया।

इस उपाख्यानसे अनुसान होता है, कि आयोंने प्रथमतः सहन हो अध्विन्को देवता नहीं स्वीकार किया। इधर अनेक ऋक्षन्त्रोंमें (श्राम्यः, मानश्राप्य-१०।) सिसता है, कि सोसपान करानेके लिये ऋषियोंने अध्विन्को यज्ञस्त्रस्ति वुसाया था।

म्हग्वेदमें श्रिश्वन्ते जन्मका विवरण यो लिखा है;— 'त्वष्टाने अपनी कन्या सरखुका विवाह करनेकी दच्छा की। यह समाचार पाकर जगत्के देवतादि श्रा उपस्थित हुए। विवस्तान्की विवाहिता भार्या यमकी माता भाग गईं। उसके बाद मत्यं-लोगोंसे श्रमरकन्या (सरखु) हिएपा दी गईं। श्रन्तमें सरखु जैसी ही श्रीर एक कन्या उत्पन्न कर देवता-श्रोंने विवस्तान्को समर्पण की। उसी श्रश्वकृषिणी सरखुके गर्भ श्रीर विवस्तान्के श्रीरससे श्रश्विन्का जन्म हुआ।'\*

यहां सायणाचार्यने लिखा है, कि सरखु एव विवस्तान्ने अधिनो एवं अध्वरूपमें सम्भोग किया था, उसीसे अधिन्का जन्म छुत्रा। ('यदादा तज्जायापितमग्रामयः रूपासाना सम्भोगकाची रैतः पिततमासीत् तदाश्विनी जनयामासिवर्थः' इति सायणः)।

निरुक्तमें (१२१११०) इन दो ऋक्का ऐसा विवरण लिखा है,—''तव इतिहास: समावचते,लाष्ट्री सरणूर्विनसत प्रादिता यमौ मिथु भी जनयासकार । सा सवर्षां मन्यां प्रतिनिधायार्थं कृषं कृताः प्रदश्न । स विवस्तानादित्योऽसमे व कपं कृता तामनुस्त्य सन्तभूव । तवोऽसिनौ जज्ञाते सवर्षांयां सनुः ।"

लष्टाकी कन्या सरखुके गर्भ श्रीर श्राहित विव-स्तान्के श्रीरमसे यमज सन्तान उत्पन्न हुशा था। फिर वे अपनो ही जेसी श्रीर एक स्त्रीको रख श्रीर खुद घोड़ीका रूप घर कर भाग गर्श। विवस्तान्ने घोड़ेका रूप घर पीक पीक्षे जाकर उनके साथ सन्धोग किया। उसीसे श्रीकन्का जनम हुशा। सवर्णाके गर्भ श्रीर स्थेके श्रीरससे मनुका जन्म हुशा था।

ऋग्वे दत्ते ७ मण्डलके १२ सक्तके २ ऋक्के भाषारे सायणाचाय ने अध्विन्का जन्मवृत्तान्त यो लिखा है,—खष्टाके दो यमज सन्तान हुन्ना, उनमें सर्ख् कन्या श्रीर विधिरा पुत्र सन्तान या। उन्होंने विव-स्तान्ते साथ सरण्युका विवाह कर दिया। उनके गर्भ और विवस्तान्ते औरससे यंम और यमी नामकी यमज प्रतकन्या उत्पन्न हुई थी। सरख्ते स्वामीसे क्रियाकर अपनी ही जैसी एक स्त्री उत्पन्न कर उसोके पास अपना यसन सन्तान रख दिया। फिर वह घोड़ीका रूप धरकर भाग गई। विव-स्तान्ने विना जाने ही उस काल्पनिक सर्ख् के साथ भीग किया, उसीसे मनुका जन्म हुया। मंतु अपने पिताकी ही भांति तेजस्वी राजर्षि हुए थे। किन्तु घीछे जब विवस्तानको माल्म हुआ, लष्टा-वाहीं चली गई हैं, तब की कच्या प्रक्षत सरख सरख्यको तरह उन्होंने भी घोड़े का रूप धरकर उनका पीक्षा किया। खामीको पर्चचानकर सरख् सभोगको इच्छासे उनके पास गई । अञ्चरूपी विवस्तान्ने चनकी इच्छा पूर्ण की। उस समय अतिशय वेगसे श्रुमिपर ग्रुत्रपात हुन्ना। पम्बरूपिणी सरख्नी गर्भकी कामनासे उस ग्रुकको स्'घा। स्'घते ही दो प्रव जन्मे। उनमें एकका नाम नासत्य श्रीर दूसरेका दस इग्रा। अश्विन्ते नामसे एनीं रोनोंकी स्ति की जाती है। ग

<sup>&</sup>quot;लष्टा दृष्टिन वहतु' ल्रणोतीतीदं विश्वं भुवनं समिति। यमस्य माता पर्यु समाना मही जाया विवसतो ननाम । प्रवागृहन्नस्तां मलें भ्यः कली सवर्णामदद्धिवसते। स्ताश्विनावभरदात्तदासीदनहादु हा निष्युना सरस्थ्रः" ( ऋत् १०११७१-६

<sup>&</sup>quot;अमनन्त्रियुन' लष्टुः सरख्यु स्त्रिशिरा सह।
स वै सरख्यु आयच्छत् स्वयमेन निनस्ति ॥

तैत्तरीय-संहितामें "विश्वनी वे देवानासनुभावरों" (अराकार)
प्रश्चित् घीर घीर देवताओं से छोटे कहे गये हैं।
प्रक्षे (पारश्वारक) भाष्यमें सायणाचार्यने लिखा है.
कि सविताकी कन्या सर्याके साथ ग्रष्टिन्का विवाह
हुआ था। ऐतरिय-ब्राह्मणर्मे (४००) इस दितहासका कुछ विवरण देखनेमें ज्ञाता है।

शिवनी (सं क्ती ) श्रावस्त दुत्त साङ्गा कारोऽ
स्तास्य, द्रनि ङीए। १ सत्ता देस नचत्र के श्रन्तर्गत प्रथम
नचत । २७ नचत दचकी कन्या हैं, दसिखें
शिवनीको दाचायणी कहते हैं। इनका दो पर्याय
देखा जाता है—श्रव्ययुक् भीर दाचायणी। श्रविनी
चन्द्रकी भार्या हैं। इनका श्राकार घोड़े के मुखकी तरह
श्रीर शिवहाती देवता श्रव्याक्ट पुरुष है। श्रविनी
नचत्रमें उत्पन्न हुशा मनुष्य विनीत, सम्पत्तिशाखी,
सलान्वित एवं पुत्रवान् होता है। इनके सस्तक के
जपर उदित होनेसे क्रकं जनका १ दण्ड ३० पन गत
हो जाता है। २ घोड़ी।

षिक्षनीकुमार (सं॰ पु॰ दिव॰) स्थैके दो पुत्र। वड़वा-रूपधारिणी स्थैपत्नी त्वाष्ट्री (त्वष्टाकी पुत्री) प्रभाके गर्भसे बन्तरीक्षमें ष्रिष्ट्यनीकुमार दयने जन्म किया था। यह स्वर्ग (देवताची)के वैद्य हैं। उक्त श्रष्टमें प्रक्षिनीपुत, खिक्कीसुत, स्वर्वेदा, दस्र,

ततः सरख्यां जाते ते यमयम्यी विवस्ततः। तावष्यु भी यमावेद शासां यम्या च वे यमः॥ रुष्टा भत्तुः परीचन्तु सरख् सहग्री स्त्रियं। निविष्य नियुर्न तस्त्रासमा भूता प्रचन्नति 🛭 घविचानादिवस्त्रांख् तस्त्रामकनवनानुः । 🍃 राजिंदासीत् स सतुर्दिवस्तानिव तेजसा ॥ स विज्ञाय अपनानां सरणासाताविणी। वष्ट्री प्रतिजगामाग्र वाजी भूता सलचणः ॥ सरणास्तु विवस्तनां विश्वाय इयक्षिणं। मैथ् नायीपचन्नाम तास तवाकरीड सः॥ ततस्वयोस्त देगेन ग्रमः तदपतङ्गि । उपाणिष्रय सा लया तक्तु का गर्मकान्यया ॥ त्राचायमावाच्छुकं तत् कुमारी सन्दम्बतः। नासत्यये व दसय थी खुतावश्विनाविष ॥ Vol. II. 96

नासत्य, श्राखिनेय, नासिका, गदागद, पुर्ध्वारस्तज्
प्रसृति नाम व्यवद्वत होते हैं।
प्रिक्षिय (सं वि ) १ अध्वसस्वन्धीय। (पु॰ बहुव॰)
२ अध्वारुढ़ सैन्य।
प्रिक्षिय (सं ॰ क्षी॰) ज्योतिषोक्त कालविश्रेष। यह
पांच वर्षका होता है। इसमें यथाक्रम पिइन्ल, कालयुक्त, सिहार्थ, रीद्र और दुर्मित सं वत्सर पड़ेगा।
प्रखोद्यत (सं ॰ क्षी॰) घोटकी (घोड़ी)-के दूधसे
निकला द्यत। इसका गुण कट, मधुर, कषाय, ईषत्
दीपन, गुरु, मुर्च्छाइर और वाताल्यीकरण है।

पालीन (सं क्ली ) प्राथमी एक दिन गमनयोग्य पय; जो पय प्राथ्म एक दिनमें प्रतिवाहन कर सके। प्राथ्मीय (सं क्ली ) प्राथ्मानां समूह: छ। १ प्राथ्मका समूह, घोड़े का भुण्ड। (ति ) हितार्थे प्राप्टप छ, यत् च। र घोड़े को हितकर, जो प्राथमी लिये मुफ्रीद हो। प्राथ्मीरस (सं क्ली ) प्राथ्मानामुर इव मुख्यम्, प्रच् समा । प्रधान घोडा, उत्तम प्रख्न।

यवड़ चीय ( सं॰ ति॰ ) अविद्यमानानि वड़ चीएक्सेति बहुत्री॰। (बहुतीकी सक्तयक्ती: खाइन्त वर्न
पा श्राक्षारक्ष) इति वर्ततः ख प्रत्ययः। जी मन्त्रणा दो
जनने की हो, जो मन्त्रणा करने जी समय कः चत्तु न
रहे अर्थात् तीन जनने जिस मन्त्रणाको न किया हो।
अवाद, अशाद ( सं॰ पु॰ ) अवाद्या नचत्रेण
या युक्ता पीर्षमासी आषादी सा यत मासे अण्वा
इस्तः। १ मासविश्रेष, जिस महीनेकी पूर्णिमा पूर्वीपाद नचत्रमें पहे, आषाद, असाद। आषादी पूर्णिमा
प्रयोजनमस्य, प्रयोजनार्थे अण्। २ ब्रह्मचारीका
पत्ताग्रद्यह।

समाद् क (सं॰ पु॰) खार्चे कन्। मगद देखी।
प्रवादा, प्रवादा (सं॰ स्ती॰) वादि साहनं सह-णिच्क्तिन् दत्वम् अर्थे॰ अच्, नञ्नत् प्रवो॰ वा शत्वं डत्वच्च।
प्रविनीसे पूर्वे विंश एवं उत्तर एकविंश नचत्र।
प्रष्ट (सं॰ ति॰) बाद संख्या, जो संख्यामें बाद हो।
प्रष्टक (सं॰ पु॰) श्रष्टी अध्यायाः परिमाणमस्य
स्तस्य, श्रष्टन् संन्नायां स्तार्थे कन्। १ पाणिनिका

अष्टाध्यायी स्त्रग्रस्य। २ अष्टाध्याययुक्त ऋग्वेदका अध्यविशेष। ३ आठ चीज्का एकत संबद्ध। यथा— हिङ्ख्यका। ४ आठस्रोकवाला स्तोत्र वा काव्य। जैसे स्ट्राष्ट्रका, गङ्गाष्टका, भ्रमसाष्टका। ३ सनुकी चतु-सार अवगुणविश्वेष। इसमें १ पेशून्य, २ साहस, ३ द्रोह, ४ ईर्था, ५ अस्या, ६ अर्थदूषण, ७ वाग्दण्ड, और ८ पारुष्य ये आठ अवगुण हैं। (ति•) ८ अष्ट संख्या-परिसित।

श्रष्टकट्टरतेल (सं की ) तेलविशेष। यह तेल वातरत श्रीर जरूस्तकामें हित है। तेलं ४ शरावका, दही ४ शरावका, तका ३२ शरावका, पीपल एवं सींठ प्रत्येक २ पत (मतान्तरसे मिलां हुआ दो पल) यथा विधि पकाना चाहिये। (रसरवाकर)

भष्टकर्ष (सं॰ पु॰) श्रष्टी कर्षी यस्य। चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्माके चार मुख श्रीर प्रत्येक मस्तकर्में दो दो कर्ष है, श्रतएव उनकी श्रष्टकर्ष कहते हैं।

श्रष्टकर्मन् (सं०प्र०) श्रष्टी कर्माख्यः। श्राठ प्रकार कर्मयुक्त राजा। श्रष्टगतिक श्रब्द्से भी यह श्रष्टी भाजूम पड़ता है। राजांका श्राठ प्रकार कर्म यह है—

"शाहान च विश्वर्गे च तथा प्रेवनिषेधयी:।
पद्मने चार्थवचने व्यवकारस्य चेचर्य।
दुख्यध्यो: सदा, रक्तसी नाष्ट्रगतिको रूपः॥"

१ करादिका लेना, २ विसर्ग अर्थात् सत्यादिको धन देना, ३ प्रेष यानी अमात्यादिका दृष्टादृष्ट अनुष्ठान, ४ निषेध—अर्थात् दृष्टादृष्टके विकंद क्रिया, ५ अर्थवचन—कार्थमें सन्देह होनेके निमित्त उसका नियम करेना, ६ व्यवहारका ईचण अर्थात् प्रजादिको ऋण देनेके प्रति दृष्टि। ७ दण्ड पर्यात् पराजित व्यक्तिसे अर्थयहणादि व्यापार, ५ ग्रंडि अर्थात् पापादि करने पर उसका प्रायश्चित्त। मेधातिथिके मतर्मे— अक्रतारमा, क्रतानुष्ठान, अनुष्ठित विशेषण, कर्मफल-संग्रह, साम, दान, भेद, एवं दण्ड।

पष्टकसल (सं॰ पु॰) इंडयोगके अनुसार सूला-धार्री ललाट पर्यन्त ये बाठ कर्सल भिन्न भिन्न स्थानीमें साने गये हैं। सूलाधार, विश्वेंद्र, सणिपूरक,

स्त्राधिष्ठान, प्रनाहत, प्राज्ञाचेक, सहसारचक्र, भीर सुरतिकसल।

मष्टका (सं॰ स्ती॰) मम्मित पितरोऽसां तिथी
प्रमा इव्यक्तित्व तकन्। उप् शर्यं दित तकन्। १ माइ
विग्रेष। २ तिथिविश्षेष, भष्टमी। ३ गीणचान्द्र, पीष,
माघ एवं फाल्गुन मासकी क्षणाष्टमी। ४ मष्टमीके
दिनकां क्रांस्य भष्टका याग। ५ मष्टकामें क्रांस्य माइ।
ग्रेष्टका स्रीह तीन प्रकारका होता है—मपूपाष्टका,
मांसाष्टका एवं शाकाष्टका, यह यथाक्रम गीणचान्द्र
पीष, माघ एवं फाल्गुन मासकी क्रणाष्टमीको किया
जाता है।

ष्ठकाङ्ग ( चं॰ ली॰) ष्रष्टमङ्गं यस्य । चीसर खेलनेका पासा । इसकी प्रत्येक पङ्किमें घाठ घर रहनेसे इसकी ष्रष्टाङ्ग कहते हैं।

षष्टिकक (सं॰ ति॰) षष्टका उस्यस्य, बीह्या॰ ठन्। षष्टकायुक्त। उक्त षष्टिमें 'षष्टकी' भन्द भी प्रयुक्त स्रोता है।

ष्मष्टकुल (सं किती ) कुलविश्वेष । पुरायके घतुसार संपीकि घाठकुल हैं—श्रेष, वासुकि, कस्बल, कर्नी-टक, पद्म, सहापद्म, धीर शङ्क, तथा कुलिक तचक, सहापद्म, शङ्क, कुलिक, कस्बल, घष्टतर, धृतराष्ट्र भीर बलाइक ।

त्रष्टकुली—पष्टकुल सम्बन्धीय, जो सर्वी के बाठ कुलमें उत्पन्न हो।

अष्टक्षण (सं १ पु १) जाठ प्रकारके क्षण । ब्हम कुलके लोग भाठ क्षण मानते हैं—१ त्रीनाय, २ नदः नीतप्रिय, ३ मयुरानाय, ४ विद्वलनाय, ५ हारकानाय, ६ गोक्जलनाय, ७ गोकुलचन्द्रमा और द मदनमोहन। अष्टक्रत्यम् (सं १ भव्य०) भष्टन् चं खायाः क्रियामग्राहित्यवने कलस्त् । पा ४।४।१७। इति कलस्त् । आठवार।

भएकीण (सं को को । भड़ी कोणा अस्य।१ भए कोणयुक्त चेत्र, जिस खेतमें भाठ कोने रहें। २ यन विशेष, तन्त्रानुसार कोई यन्त्र। २ कुण्डल विशेष, भठकोना कुण्डल । चित्रत भाषामें इसकी भठकोना कहते हैं। (ति ) 8 भाठ कोनेका।

म्रष्टका (सं वि ) मष्टकेन क्रीतः, गवा यत्।

भाठ संख्यक द्रव्यरे क्रय किया. हुमा, जो भाठ संख्यक द्रव्यसे ख्रीदा गया हो।

च्छा खुर्ड — ऋग्वेद बाठ घष्टकमें ऋक्संहिता विभक्त है। घष्टगन्ध (सं॰ पु॰) चाठ खुशब्दार चीज़ोंका मिलाने। चष्टगव (सं॰ क्षी॰) घष्टानां गवां समाहार; घच्। घाठ गी। घाठ वैलगाड़ीके घर्षमें 'घष्टागव' रूप होगा।

षष्टगुण (सं कि ) घष्टिंभगुं खते, गुण अभ्यासे कर्मणि क। भाठगुण। ५×८, ६×८ इत्यादि। श्रष्टगुणमण्ड (सं पु ) मण्डविश्रेष। भूने मूंग भीर चावलकी दश्गुण जलमें पाक करना चाहिये। पाक तैयार हो जानिपर उसमें नीचे लिखे द्रव्य मिलाना पड़ता है—हिंद्रु, सैन्धन, धान्य, सींठ, मिर्च श्रीर पीपलका चूंणे। इसका गुण जुधावर्षन, बनकर श्रीर विस्त्रोधन है। (वंधन-निष्धु)

चिष्ठरहीत (सं॰ ति॰) चष्टकत्वो रहीतम्। त्राठ वार प्रदेश किया हुत्रा, को प्राठवार किया गया हो। चष्टचत्वारिंग्रत्, प्रष्टाचत्वारिंग्रत् (सं॰ स्त्री॰) प्रष्टाधिका चत्वारिंग्रत्। (विभाषाचतारिंग्रत् प्रस्ती सर्वे वान्। पा ६।३।४८।) ४८, प्रवृतासीस संख्या।

भएतय ( सं॰ ति॰) भएावयवा भस्य, भएन् तयप्।१ भाठ भवयवयुक्त, जिसकी श्राठ भवयव रहे। (क्री॰)२ भाठ संख्या।

श्रष्टतारिणी (रं॰ स्ती॰ बहुव॰) कर्मधा॰। भगवतीकी भाठमृतिं:—तारा, जग्रा, महोग्रा, वज्रा, कालो, सर-स्रती, कामेखरी, चामुख्डा।

> "तारा चीवा महीवा च वजा काजी सरसती। कामेन्द्ररी च चामुखा इत्यही वारिकी मता॥" (वनसार)

श्रष्टताल (सं॰ पु॰) श्राह तरहकी ताल—१ श्राह २ दोन, ३ च्योति, ४ चन्द्रश्रोखर, ५ गस्त्रन, ६ पस्व-ताल, ७ रूपस श्रीर ८ समताल।

अष्टितिक (सं॰ क्ली॰) अष्टाहत्तं विकम्। प्रश्च श्रीठ गुणित तीनं भर्यात् २४ चीवीस। (वि॰) र चीबीस संख्याग्रुक्त।

षष्टल (सं की ) प्रष्टानां भावः ल । पाठ संस्था, म । बार्ट्टंड्र (सं पुर ) ६-वड्डंबी । जरम्बे दीता दानव-विशेष, जोई राज्यस । अष्टदन ( सं॰ पु॰ ) अष्टी दनानि यस्य। १ अष्टपत पद्म, चाठ पत्ते का कमल। (ति॰) २ चाठदनका, भठकोना, घठपहन्।

श्रष्टिकरियों (सं क्ली ) बहुव । श्रष्ट दिन्नुस्याः करियाः। श्रांठ दिशाको हथिनी। श्रम्तमु, कंपिनाः, पिहुना, श्रनुपमा, तास्त्रकर्षीं, श्रम्बदन्ती, श्रङ्गना श्रीर श्रम्नावती यह शाठ ऐरावतकी पत्नी।

षष्टिक्पास (सं १ पु॰) श्रष्टो दियः पालयति, पा-णिव्-श्रण्, उप॰ समा॰। दिक् के घाठ रचक इन्द्र, षिक, यम. निक्टेंति, वक्ष, वायु, सीम, भौर इग्रान। यह श्रष्ट दिक्पास हैं।

भष्टदियान (सं॰ पु॰) बहुव॰। भ्रष्टदिचुखाः गनाः। भाठ हायी—ऐरावत, पुग्छरीक, वासन, कुमुद, अन्त्रन, पुष्पदन्त, सार्वभीम श्रीर सुप्रतीक। यह शाठ दियान हैं।

षष्टिय (सं॰ स्त्री॰) बहु॰। बाट घोर ; पूर्व, अग्नि, दिचिण, नेक्टेंत, पविम, वायु, उत्तर, श्रीर दशान, यही पाठ दियायें हैं।

षष्टद्रव्य (स' क्ली वहुव ) घाठ चीज, ; अम्बस्य, चटुम्बर (गूबर), अच (पाकर), न्यग्रीय (बट), तिल, सिंदार्थ (सरसीं), पायस (खीर) श्रीर धान्य (घी) यह ग्राठ द्रव्य कहलाते श्रीर इवनमें काम श्राते हैं।

भष्टवा (सं॰ श्रव्य॰) भष्टन् प्रकारे धाच् । श्राठप्रकार, भाठ तरह, श्राठ दके।

षष्टवाती (हि॰ वि॰) १ षष्टवातुंचे प्रसुत, जो प्राठ वातुश्रोंचे वना हो। २ इड़, मज़्वूत। ३ उत्पाती, उपद्रवी।

षष्ट्रधातु (सं पु॰ बहुद॰) ष्रष्टी धातवः, कर्मधा॰। बाठधातु सोना, चांदी, तांवा, रांगा, जसता, सीसा, पीतल, लोहा। कोई-कोई पारेको भी धातु मानता है।

भएनाग (सं॰ पु॰) आठ सपैराज १ अनन्त, २ वासुनी, ३ कस्वल, ४ कार्नीट, ५ पद्म, ६ महापद्म, ७ मह, भीर द कुलिक।

मेष्टपद (सं० पुर्व) परपाद देखी।

श्रष्टपुदी (स'॰ स्ती) १ श्राठ पदीं का समूह। २ गीति-। विश्रेष, कोई गीत। इसमें श्राठ पद रहते हैं। ३ वेला - पुष्पका गारू। यह शीत, लघु एवं कपा, पित्त, श्रीर विषका नाशक है।

श्रष्टपर्वत-१ महेन्द्र, २ मलय, ३ सहर, ४ श्रुक्तिमान्, ५ ऋचवान्, ६ विन्धर, ७ पारिपात श्रीर प्रहिमालय, यह श्रष्टकुलाचल है। पद्मपुराणमें नेवल सात ही कुलाचल ग्टहीत हुश्रा है।

अष्टपाद—श्रष्टपात् (सं० पु०) श्रष्ठी पादा यस्य, वहुन्नी० वा श्रन्तत्रलोप:।१ मान्नड़ी, वृता। २ शरभ, टिड्डीपची। ३ शादू ल।

श्रष्टपादिका (सं० स्ती०) तता विशेष। १ काष्ट-मिलका। २ हापरमाली।

ष्रष्टपुष्पी (सं॰ स्त्री॰) त्रष्टानां पुष्पाणां समाहार:। पुष्पाष्टका । त्रष्टपुष्पी, भी रूप होता है।

ष्रष्टभाव (सं० पु०) स्तन्ध, स्नेद, रोमाञ्च, स्तरभङ्ग, ्दैश्वर्ध, कम्प, दैर्वण्य, श्रीर श्रन्तुपात । (वेदाक निषण्टु) श्रष्टभुजा (सं० स्त्री०) श्रष्टी भुजा: श्रस्या:। देवोकी मूर्तिविधिष, दुर्गा।

श्रष्टमुजी ( सं॰ स्ती॰ ) श्रष्टमुजा देखी।

भ्रष्टम (सं॰ व्रि॰) घष्टानां पृर्गः उट्र मयट्च। घाठ ग्रंखाका पूरग, पाठवां।

श्रष्टमकालिक (सं॰ व्रि॰) श्रष्टमः कालः भोजने इस्तरस्य, ठन्। जो वानप्रस्य तीन दिन उपवास करके चतुर्धदिनकी राविमें भोजन करते हैं।

श्रष्टमङ्गल (सं॰ ली॰) श्रष्ट प्रकारं मङ्गलद्रव्यम्, श्राकि॰ तत्। श्राठ प्रकार मङ्गल द्रव्य वा पदार्थ— स्मराज (सिंह), व्रव, नाग, कलश्च, चामर, वैजयन्ती, मेरी श्रीर दीपक। किसी किसीके मतमें—ब्राह्मण, गी, श्रीम, सर्थ, हत, स्र्यं, जल एवं राजा। दुर्गोक्सव श्रीर विवाहादि कमें स्रष्टमङ्गल द्रव्य लगता है। (पु॰) श्रोतवर्ष मुख वचः खुर किश्र पुच्छ-युक्त घोड़ा भी श्रष्ट-सङ्गलमें गृहीत है।

म्रष्टमङ्गलघृत (सं किती ) बाल-रोग-हरघृतीषध, बचोंकी बीमारी छुड़ानेवाला घी। वच, कुछ, ब्राह्मी, सर्षप, ग्रारिवा, से स्थव ग्रीर पिप्पलीके एक ग्ररावक कल्कामें 8 शरावक घृत डाले, फिर घृतपाकविधिसे एक श्राटक जलमें इन सब चीजोंको पका ले। यह घी वचोंके लिये बहुत श्रच्छा होता है। (मानमकाम) श्रष्टमान (सं॰ ल्ली॰) श्रष्टी मुष्टय:; परिमाणमस्य। प्रमृतिहय, एक कुड़व, वत्तीय तोला।

अष्टमासिक (सं॰ त्रि॰) प्रति श्रष्ट मासमें एक वार होनेवाला, श्रुठमासी, इश्रुवमाही, जो श्राठ मही-नेमें एक वार हो।

अष्टमिका (सं॰ स्ती॰) ग्रुक्तिपरिमाण, तोलचतु-ष्टय, चार तोला।

प्रष्टमी (सं० स्ती०) अष्टानां पूरणी। तिथि विशेष, चन्द्रकी सोलह कलाके सध्य प्रतिपत्से अष्टम कला, आठवीं। श्रुक्ताष्टमी एवं क्रायाष्ट्रमी दो अष्टमी होती है। पञ्चपवंके मध्य रहनेसे अष्टमीको वेदपाठ, स्तीसङ्ग, तैलाभ्यङ्ग, सांसभोजन प्रश्वति निषिद्ध है। इस तिथिकी नारियल और अरहरकी दाल खाना न चाहिये। पहले अष्टमीको किसी अपराधीकी परीचा की न जाती थी। अष्टमीको प्रायक्षित्त करना भी सना है।

श्रधू-क्त, अष्ट`संघातं व्याप्तिं वा माति; मा-क गीरा॰ खीष्। २ चीर काकोती, एक जड़ी। श्रष्टमुष्टि (सं॰ पु॰) श्रष्टी सुष्टयः परिमाणसस्य, . श्रण् दिगोर्त्वेक्। क्रुंची वरावर नाप।

श्रष्टमृत ( सं॰ ली॰) गोच्छागमेषमहिषाखहर स्तरुष्ट्रगर्दभीसृत, गाय, वकरी, भेड़, भैंस, घोड़ी, हिंग्यनी, उंटनी श्रीर गधोका पेशाव।

श्रष्टमृति (सं० पु०) श्रष्टी भूस्यादयो मृतयो यस्य, बहुन्नी०। भूमि प्रश्नति श्रष्टमृतिंधर घिव। बहन् गन्दमे इन पाठ स्तियोंका विवरण देखो।

(स्ती॰)) कर्मघा॰। २ ग्राठ मृति । श्रष्टमृतिधर (सं॰ पु॰) श्रष्टानां मृतीनां घरः। भूमि प्रसृति श्राठ प्रकार मृतिधारी शिव। पटन् मदम पटमृतिका विवरण देखी।

षष्ट्रमूल (सं॰ ति॰) त्वग्मांसिशरास्त्राव्यस्यस्यः कोद्यामर्सं मूल ; त्वग्, मांस. शिरा, स्नायु, यस्यि, सन्धि, कोद्या श्रीर मर्स यह शाठ मूल । ग्रष्टमीतिकस्थान (सं कि।) ग्रष्ट-इस्ति-सर्प-मत्तार-मेव-वंश-श्वार-श्रुति, मोती पैदा होनेकी श्राठ जगह, घोंघा-हाथी-सांप-मक्ति-बादल बांस-सूत्रर सांप। श्रष्टरित (सं कि।) श्रष्टी रत्नयः जध्य मानमस्य। पाठ मुख्डा हाथ बरावर (श्राठ फीट)। श्रष्टरसास्रय (सं कि।) कविताके श्राठ रससे भरा हुशा।

षष्टचे (सं॰ पु॰) श्वाठ पदका भजन।

श्रष्टको हक (सं॰ क्ली॰) बहुव॰। श्रष्ट धातु

विश्रेष। यथा,—१ सुवर्ष, २ रजत, ३ ताम्त, ४ रङ्ग,

श्र शोष, ६ पित्तल, ७ कान्तली ह, ८ सुग्छली ह; या
१ सीना, २ चांदी. ३ तांवा, ४ रांगा, श्र सीमा,

ह पीतल, ७ लो हा, ८ फीला द।

शहवंगी (सं पु ) श्रष्टिविधानामी विधिद्रव्यानीं वर्गी गणः। १ बाढ प्रकार श्रोषिध विश्वेषका गण। यथा,—१ सेद, २ सहामेद, ३ ऋडि, ४ हिंड, ५ जीवक ६ ऋषभक, ७ काकोली, ८ चीरकाकोली। श्रष्ट-वर्ग के मध्य समस्त द्रव्य श्रव नहीं मिलता श्रीर यह भी कहा जा नहीं सकता, वह क्या पदार्थ है। श्रष्टवर्ग श्रीतल, श्रति श्रव्राल, व इण, दाइ-पित्त-रक्तशोषन्न, स्तन्यकत् श्रीर गर्भदायक होता है। (मदनपाल) यह रक्तिपत्त, त्रवा वायु श्रीर पित्तको मिटाता है। (रार्जानब्द्) मतान्तरसे यह हिम, स्वादु, हहण, गुरु, भग्नसन्धानकत् एवं कामविलास-वल-वर्षन होता श्रीर हृत्या, दाह, स्वर, मेट तथा चयको दूर करता है। (मायमकाग) प्रवर्ग भतिनिध हें।

श्रष्टिनां राइभिन्नरव्यादीनां वर्गी यत्न, वहुनी। । २ ग्रभाग्रम फलस्वन जन्मकालीन राहुभिन श्रष्टग्रह, समुदायका चन्न। जैसे,—स्ट सिंहसे २,४,७,८,८,१०,११ श्रीर कर्नटसे २,६,१०,११ राशिपर रहनेसे ग्रम फल देता है। इसी तरह श्रन्थान्य ग्रहके फला-फलकी क्रिया ज्योतिष श्रास्त्रमें लिखी है।

प्रध्वर्गप्रतिनिधि (सं॰ पु॰) प्रष्टवर्गका प्रतिनिधि, जो चोज प्रष्टवर्गको जगह काम प्राती हो। मेदामहा-मेदाके ग्रमावमें प्रतावरी, जावक ऋष्मकके स्थानमें भूमिकुषाण्डका मूल, काकोनी चौरका कोनीकी Vol. II. नगह प्रज्ञगन्धाका मूल श्रीर ऋहि-वृहिके खानमें वाराहीकन्द पड़ता है। (मानमकाय) मतान्तरसे मेदाकी नगह श्रम्बगन्धा, सहामेदाके खानमें शारिवा, नोववके लिये गुड़्ची, ऋषध्य न मिलनेसे वंश्रकोचन, ऋहिके बदले वला श्रीर वृहिके श्रभावमें महावला हार्नना चाहिये।

श्रष्टविष (सं॰ व्रि॰ ) श्राठ तरहका, श्राठ तरहक

ष्ठहिवधात्र (सं॰ क्ली॰) चर्चे-चोष्य-लेचा-पेय खाद्य, भोन्य-भन्ता-निष्येय-रूप भोजनद्रव्य।

चष्ट्यत (सं॰ क्ली॰) चाठसी। चष्ट्रचतम (सं॰ ए०) चष्टी खुवपानि

ष्रष्टश्रवण (सं॰ पु॰) षष्ठी श्रवणानि श्रवांसि वा यस्य। ब्रह्मा। इनके चार सुख रहनेचे श्राठ श्रवण कोते हैं।

स्ट्रम्बस्, षट्यवय देखो।

अष्टसाइस्तिन (सं॰ व्रि॰) अष्टसइस परिमित, पाठ इजारवासा।

षष्टिसिंद (सं० स्त्री०) षाठ प्रकार सिंदि, षष्टिसिंद यथा—१ व्यापमा, २ महिमा, ३ लविमा, ४ प्राप्ति, ५ प्राकास्य, ६ देशिल, ७ विश्वल, एवं ८ कामाव-सायिता।

श्रष्टाकपाल (सं कि ) श्रष्टास कपालेषु संस्कृतम्, श्रग् तस्य सुन्। १ अष्टकपालेमें संस्कृत पुरोडा-शादि, महीके श्राठ खप्परमें पका हुश्रा पुरोडाशादि। २ यज्ञ विशेष। इस यज्ञके लिये श्राठ कपालेमें पुरोडाशादि पका देवताको बुलाते हैं।

षष्टाचर (सं वि ) षष्टाचराणि यव पारे। १ भाव भचरका, को भाव हमें रखता हो। (पु॰) २ यम्यकार विभेष। ३ भाव भचरयुक्त भनुष्टुभ् कातीय वर्ष हत्त विभेष।

ष्रष्टागव ( सं॰ क्ली॰ ) ष्राठ वैचकी गाड़ी, जिस गाड़ीमें ष्राठ वैच चुतें।

ष्ठाङ्ग (सं॰ पु॰) प्रष्टी प्रङ्गानि यस्य । १ यम-नियम-प्रासन-प्राणायाम-प्रत्याद्वार-धारणा-ध्यान-समाधि इत्यादि । षष्टाङ्ग योगविशेष । - १ घटना, पैर, हाय, काती, शिर इन सक्को सूमिपर रख श्रीर प्रणस्य व्यक्तिकी भोर देख सादर समावणपूर्वक प्रणाम

"पदस्यां जानुभग्रासुरसा शिरसा ह्या। वचसा मनसाचिति प्रणामीऽष्टाङ्ग ईरितः।" ( तन्तसार)

दोनों पांव, दोनों हाथ, दोनों घुटने, वच्चखल और मस्तवको भूमिमें टिकानिके बाद एक बार मस्तक लठाकर नमस्यको भित्तमावसे दर्भन करना, फिर प्रणामका मन्त्र कहते कहते गद्गद मनसे भूमिष्ठ होना। कोई कोई कहते हैं, वचनस्थ 'ह्या' पदसे ऐसा समभा जाता है, कि प्रणाम करनिके समय पहले दाहिनो प्रांख फिर बाई ' प्रांखके कोनिको भूमिमें छुवाये। ३ जल, दुग्ध, क्षुष्पाय, दिध, छत, तग्छुल, यव, खेतसरसों—इन सबका ष्रष्टाङ्ग प्रस्थे। स्थेके प्रस्थेके द्रस्थ ये हैं,—जल, दुग्ध, क्षुष्पाय, घृत, मधु, दिध, रक्तचन्दन श्रीर रक्तकरवीर। क्षुष्पाय, घृत, मधु, दिध, रक्तचन्दन श्रीर रक्तकरवीर।

४ शारीफलक पर्यात् पाशा खेलनेका चौखट। इस चौखटको प्रत्येक पंक्षिमें पाठ वर रहते, इसीसे इस प्रष्टाङ्ग कद्यते हैं। ५ प्रष्टाङ्ग चिकित्सा,यथा—१ श्रत्य, २ शालाका, ३ कायचिकित्सा, ४ भूतिवद्या,५कीमार-स्त्य, ६ प्रगदतन्त्र, ७ रसायनतन्त्र, ८ वाजीकरण।

१। ग्रस्य—ग्ररीरने निसी स्थानमें तीर प्रादि प्रस्त या श्रीर कोई चीज तुभ जानेपर उसका विधान।

२। यालाका — जर्डन तुप्रदेशस्थित (Supraclariculan region) एव नेत्र, कर्ण, मुख, नासिका प्रसृति स्थानोंकी चिकित्सा।

३। कायचिकित्सा—सकल शरीरके कष्टीं, यंथा
क्तर, उदरामय, उन्माद श्रादि रीगोंकी चिकित्सा।

४। भूतविद्या-भूत पिशाचादिको चिकित्सा।

भू। कौमारस्त्य—शिश्रपालनके लिये धाती-विद्या एवं दुन्धादिका दोष संशोधन।

्र ६। श्रगदतन्त्र—सर्पं कोटादिके डस सेनेपर साड़फ्'क श्रीर शीषध प्रयोग।

७। रसायनतन्त्र—ऐसा छपाय जिसमें गरीर श्रीप्र ही द्वर जैसा न बने एवं पायु और बल बढ़े। द। वाजीकरण—गरीरकी घोण और श्रुष्क प्रसृति दुवसताके लच्च प्रकाम होनेका प्रतिविधान। मण्डाङ्गवृत (सं कती ) वाजीकरणका घृत।
चण्डाङ्गवृप (सं पु ) कमेधा । घृपविश्रेष । गुमा ज,
निम्नपत्न, वच, कुष्ठ, चरीतकी, यव, खेतसर्वेप श्रीर घृत
इन सव चीजीकी इकड़ांकर कपड़ेमें मजबूतीसे वांधे।
फिर रोगीके सारे घरीरकी कपड़ेसे ढक श्रीर निष्टू म
अङ्गरके जापर इस पीठलीकी रखकर घूप है। इससे
विषमच्चर नष्ट होता है।

श्रष्टाङ्गनय, पणङ्ग देखो।

श्रष्टाङ्गपात, श्रष्टाङ्गपान देखी।

षष्टाङ्गप्रणाम ( सं॰ पु॰) ष्रष्टाङ्गदारा प्रणाम, सिनदा, सन-भुनाने की जानेवासी वन्दगी।

श्रष्टाङ्गमें युन (सं॰ ली॰) मैं युनके श्राठ श्रङ्ग विशेष । स्मरण, कोर्तन, केलि, दर्शन, गोपनीय वार्ता-लाप, सङ्कल्प, श्रध्यवसाय, श्रीर क्रियानियत्ति—यही सयुनके श्राठ श्रङ्ग हैं।

श्रष्टाङ्गयोग (सं० पु०) श्राठ श्रङ्गसे होनेवाला योग। १ यम २ नियम ३ श्रासन ४ प्राणायाम ५ प्रत्या-हार ६ धारणा ७ ध्यान एवं ८ समाधि। वनहिका विवरण स्पर्न-स्पर्न श्रन्दमें देखो।

प्रष्टाङ्गरस (सं॰ पु॰) रसिविशेष। यह अधीं उपकारक है। जीहिकिह, मण्डूर, फलतय (त्रिफला) यह सब एकत्र मिलानेसे अष्टाङ्गरस तैयार होता है। (रसेन्द्रसारक यह) गन्धक, रसेन्द्र (पारा), स्तलीहिकिह, तीन पल तूषण, विझ्चेङ्ग, इन सबकी बराबर लेकर शालाली और गुड़ूचीके रसमें ३ पहर अच्छी तरह घोटनेसे यह बनता है। माता निष्कमात है। (रसेन्द्रसार-मंगह)

अष्टाङ्गलवण (सं॰ क्लो॰) क पति उत्पन्न सदालयः
नामक श्रीषध विभेष। इसे बनानेका क्रम यह है।
सोंचरलवण (सक्जीमाटी), क्षश्यजीरक, अस्रवेतस,
शस्त्रलोणिका, इन सबका चूर्ण समभाग एवं दालचीनी,
एलायची श्रीर सिर्चका चूर्ण प्रत्येक श्रद्धभाग तथा
चीनी एक भाग यह सब चीज, एकत्र मिलाना
चाहिये। (चक्रपाणिस्ट्रकत संगर)

षष्ठाष्ट्रवेद्यकः (सं ः क्षी॰) वैद्यक्के घाठ पहर

काय, भूत, पगद, बाल, विष, वाजी घीर रसायन।

प्रशास्त्री (सं ० पु०) बाठ वसुसे दिया जानेवासा प्रश्नी यया—जल, दुग्ध, कुम, दिथ, घृत, मालि, यव एवं सर्घंष। कहीं कहीं मालि, यव भीर सर्घंषके स्थानमें मधु, रक्षकरवीर पुष्प एवं चन्दन छोड़ देते हैं।

ष्रष्टाङ्गवलेह (सं०पु०) षटाहानवेहिका देखा।
श्रष्टाङ्गवलेहिका (सं० स्ती०) धवलेहिविशेष । कर्मल,
बुष्ठः, क्रवलाग्रङ्गी, सीठः पीपल, मिर्चः, दुरालमा,
कालाजीरा दन सब चीजींको अच्छी तरह क्र्र-पीस
मध्ने साथ अवलेह करनेसे घत्यन्त कठिन सिनपात ज्वर, हिका, खास, कास, कप्छरोग दूर हो
जाता है। किन्तु कर्ष्यंग श्रेमासे उपा स्वेदादिकी
धावश्यकता होनेपर मधु न देकर घदरकते रससे
धवलेह तथार करना चाहिये।

ष्रष्टाङ्गी (सं॰ व्रि॰) षष्ट षङ्गयुक्त, षाठ प्रजाबाला, जिसके षाठ षङ्ग रहे।

ष्णातय (चं॰ वि॰) १ षष्ट श्रंग विशिष्ट, षाठ हिस्से रखनेवाना। (सी॰) २ षष्ट वसुका संसुचय, षाठ चीन्ना नृखीरा।

ष्रष्टादंष्ट्र, · षद्दंष्ट्र देखो ।

षष्टादय (सं॰ ति॰) षष्टादयानां पूरणः डट् स्तियां कीप्। १ षडारह मंख्याका पूरणः षडारहवां। षष्टी च दयमः, षष्टाधिका दय वा, षष्टादयम्। ३ संख्याविश्रेषः, षडारहः। ३ षडारह मंख्याविश्रिष्टः, की श्रष्टारह हो। विद्याः, पुराणः, स्मृति एवं धान्य दनमें प्रस्थेकको संख्या षडारह है। इसलिये दन संकल शब्द्से षडारह संख्या मालुम पड़ती है।

विया—शिचा, कला, व्याकरण, निक्त, क्रन्दः, च्योतिष, यह षड़ङ्ग, चतुर्वेद, सीमांता, न्याय, धर्म-माफा, पुराण, त्रायुर्वेद, घतुर्वेद, गान्मवेवेद, पर्धभास्त यही मठारह प्रकार विद्या है।

उराष-१ ब्राह्म, २ पाझ, ३ वैष्ण्व, ४ ग्रेब, ४ भाग-वत ६ नारदीय, ७ मार्के ग्रेडिय, के ब्राह्मीय, टे मिनिया, १॰ ब्रह्मवैवर्त, ११ लिङ्ग, १२ वॉरास, १३ स्कान्ट, १८ वामन, १५ कीर्म, १६ मात्स्य १७ गारुड, १८ ब्रह्माण्ड।

मृतिकार—१ विषा, २ पराधर, ३ दच, ४ स वतं, ५ वास, ६ हारीत, ७ मातातप, द विम्रह, ८ यस, १० भापस्तस्त, ११ गीतमं, १२ देवल, १३ महान, १६ सित, १७ मीनक, १८ याज्ञवल्लाः। प्रनञ्ज, १ सनु, २ भित, ३ विष्णु, १ हारित, ५ याज्ञवल्लाः। ७ भित्रा, द यस, ८ भापस्तस्त, १० सस्ततं ११ काल्यायन, १२ हहस्पति, १३ पराधर, १४ व्यास, १५ मह भीर लिखित भीर १६ दच, १७ गीतस, मातातप, १८ विम्रह।

वाव-१ यव, २ गोधूम, ३ धान्य, ४ तिल, ५ कडू, ६ कुल्मिका, (कुलयो) ७ माष (उर्दे), ८ सुद्र (मूंग) ८ मसूर, १० निष्पाव, ११ सर्थेप (सरसो), १२ गविञ्चका, १३ नीवार, १४ आढ़का (धरहर),१५ सतीनका, १६ चराक १७ अधिक, १८ ग्राम।

षष्टाद्यधान्य (सं॰ क्वी॰) षष्टादय देखो। षष्ठादयभुजा (सं॰ स्ती॰) षष्टादय भुजा यस्याः। देवी-साहास्योतः सहालस्यो। नहावसी देखो।

षष्टादयमूल ( सं ॰ क्ली॰) विल्ल, षग्निमन्य, ध्योणाक, गासारी, पाठा, पुनर्णवा, वाळा, षत्रक, मावपर्णी, जीवक, एरण्ड, ऋषभक, जीवन्ती, ग्रतावरी, ग्ररेज्ञत्, भर्म, कास श्रीर ग्रानिधान्यकी जड़।

षष्टादयविवादपद (सं कती ) बहुवी । ऋणदानादि षद्वारह प्रकारने विवादका खल। (मह नश्) यद्या,— १ ऋणदान, २ निसेप, ३ खलामिविक्रय, ४ सम्पूय-समुखान, ५ दत्ताप्रदानिक, ६ वेतनादान, ७ सम्बद्ध-व्यतिक्रम, ६ क्रयविक्रयानुग्रय, ८ लामिपान, १० सोमाविवाद, ११ वाक्षाक्य एवं दण्डपाक्य, १२ स्तेय, १३ साहम, १४ स्त्रीसंग्रहण १५ स्त्रोपं सधर्म, १६ विभाग, १७ यूत, १८ माह्रय।

१ ऋगरान अर्थात् कर्ष देना सेना । आस्त-कारोंने इसे सात प्रकारमें विश्वक किया है। किस तरहका ऋण चुकाना डिस्त है भीर किस तरहके ऋणके सिये प्रतादि दायी नहीं, इन्हीं सब विषयी को लेकर सात विभाग किया गया है। जैसे,—
१ पिताके ऋण लेनेपर पुत्र उसे जुकावेगा। २ परन्तु
पिता सुरापानादि दोषमें श्रामक होकर कर्ज़ ले,
तो पुत्र उसके लिये दायी नहीं। ३ जो पुत्र पिताके
धनका श्रिध्वारी न होगा, वह पिताका ऋण भी
परिश्रोध न करेगा। ४ जो पुत्र पिताकी धनका श्रिष्ठकारी होगा, वही पिताके ऋणके लिये भी दायी
ठहरेगा। ५ विदेशस्य पिताका ऋण वीस वर्षके बाद
श्रीर जो ऋण द्विकि साथ लिया जाता, उसे द्विके
साथ ही परिश्रोध करना श्रावश्यक है। ६ उत्तमणैमें
ऋणदान। ७ उत्तमणैमें ऋण श्रादान। सब मिलाकर
यही सात प्रकार है।

२ निचेप-- अपना धन दूसरेके पास कमा रखने-को निचेप कहते हैं।

३ श्रस्तामिविकय—िलस धनमें निसका स्थल नहीं होता, उसी धनकी वह यदि वेच देता, तो श्रस्तामि-विकाय कहा जाता है।

४ सभ्य-समुद्धान—अनेकं श्रादमी मिलकर जी वाणिज्यादिका श्रृष्ठान करें, ती उसका नाम सभ्य समुद्धान है।

धू दत्ताप्रदानिक—जो वस्तु एकवार किसीको दे दो गई है, क्रीधादि करके यदि वह कीन जो जाय, तो जसे दत्ताप्रदानिक कहते हैं।

६ वितनादान—शत्य प्रमृतिके वितन न देनेका नाम वितनादान है।

· ७ सम्बद्यतिकाम—सब लोग मिलकर कोयो वार्य करनेको प्रतिज्ञाने बाद यदि उसके विरुद्ध चले, तो बह सम्बद्यतिकाम कहा जाता है।

द क्रयविक्रयानुषय— किसी द्रव्यकी ख्रीदकर उसे वेचनेके बाद यदि अधिक लामकी आधाकी भनुशीचना की लाय, तो उसे क्रयविक्रयानुषय कहते हैं।

८ खामिपाल—खामी श्रीर पश्रपालकते साथ जो विवाद होता, उसका नाम खामिपाल है। १० सीमाविवाद—भूमि प्रभृति सीमाने लिये प्रजामें जो ११ वाक्पारूष और दग्डपारूष-श्रयीत् गाली-गुफ़ा श्रीर सारपीट।

१२ स्तेय-दूसरेने वसु जुरानेको स्तेय कहते हैं।

१३ साइस — वलपूर्वेक किसीकी चीलको छीन खेना साइस है।

१४ स्त्रीसंग्रहण—िकसी स्त्रीके साथ परपुरुवका अनुराग होनेसे उसका नाम स्त्रीसंग्रहण है।

१५ स्त्रीपुंसधर्मे दम्यतीमं जैसा सहाव श्रीर नियम रहना आवश्यक है, वह स्त्रीपुंसधर्भ कहा जाता है।

१६ विभागविवाद—पैत्वस धनने विभाग सरनेमें जो विवाद उपस्थित होता, उसका नाम विभाग-विवाद है।

१७ धूत-बाज़ी लगाकर जूवा पाशा वगैरह खेलनेको धूत कहते हैं।

१८ प्राष्ट्रय—बाजी लगाकर सेढ़ा वा विड़िया लड़ानेका नाम प्राष्ट्रय है।

षष्टादयग्रतिकमञ्चाप्रसारणी-तेल ( सं० क्षी० ) तैलीवध विश्वेष । यह तैल वात व्याधिमें उपकारक होता है। प्रस्तुत करनेकी . रीति यच है-तिसका तस १६ सर, कायनी चिये मृत श्रीर पत्र सहित २०॥ हेर, गय-प्रसारणी १२॥ सेर, क्तिप्टीसृक्ष १२॥ सेर, धतावर १२॥ सेर, श्रव्यान्धा १२॥ सेर, दशसूल प्रत्येन १२॥ चेर, केतकी १२॥ चेर-इन सब द्रव्योंको प्रत्येक्क ४ गुण जलमें पान करके एथक् एयक् काय प्रस्तुत करना चाहिये। फिर दहीकी कास्त्री (६ वर, क्कागने मांसना काय १६ सेर, चर्ण १६ सेर, दूध १६ सेर दही १६ सेर। वाल्कार्य तगर, मदनपत, कुछ, नागिखर सुस्ता, गुड़लक् रासा, सैन्धव, पीपन, जटा-मांसी यष्टिमधु, सेट, महामेट, जीवक, ऋवमक, ग्रुसफा, नखी, सींठ, देवदार, काकोसी, चीरकाकोसी, वच श्रीर भिलावें की भीगी यह सब प्रत्येक प्रतोत्ता एकत करके पका से। (भेषभ्यरबावती)

पष्टादशाङ्ग (सं पु॰) क्षषायविशेष। यह सिन पात व्यरमें हित और चार प्रकारका होता है— दशमूलादि, मूनिस्वादि, द्राचादिः, सुसादि। पह लेमें दशमूल सींठ, मृही, पौष्ट्रार, दुरालमा, भागी, कुटजवीज, पटील, कटुरोहिणी इतने द्रव्य रहते हैं। टूसरेमें—भूनिस्व, देवदार, दशमूल, मही पधान्द, तिल्ला, इन्द्रवीज, धनियां, और इमकण (गजपीपल) यह सब द्रव्य पड़ता श्रीर यह कथाय तन्द्रा, प्रलाप, अरुचि, दाह, मोह, क्वर प्रस्ति रोगोंको शीघू नाम कर देता है।

तीसरेमें — द्राचा, ग्रम्ता, सोंठ, खुड़ो, मुस्तक, रक्तचन्दन, नागर, धनिया, बालक, कर्ण्यकारि, पुष्कर, श्रीर विचुमदे इतने द्रव्य पड़ते हैं।

चीया—मुसा, पर्पट, खस, देवदार, महीषध, विप्रात्ता, धन्वयास (दुरात्तमा), नीली, कम्पिलक, विवत्, किरातितज्ञक, पाठा, वला, कटुरोहिणी, मधुक, श्रीर पीपलीसूल, यह सर्वेट्ट्योंसे बनाया जाता है।

श्रादशाङ्गली ह (सं॰ स्ती॰) पाग्डु-रोगाधिकारका ली हिविशेष। इसको प्रस्तुत करनेकी रीति यह है— ली राइता, देवदार, दारु इस्हो, भीया, गुड्च, बुटकी, पटील, दुरासभा (जवासा), पर्पटक (धनपापर), निस्ब, तिकटु (सींठ पीपल मिर्च), विद्वापलिका, विदुङ्गफल, जटामांसी, यह सब द्रव्य सम यानि वरा वर ले श्रच्छीतरह चूर्ण बना घृत श्रीर मधु (सहद)- के साथ वटिका बनानी चाहिये। तक्रके साथ इसे सेवन करनेसे सब प्रकारका पाग्डुरोग निमूल होता है। (भागमाय—म॰ २भ०)

'श्रष्टादशोपचार (सं॰ पु॰) वहुव॰। तन्त्रीत पूजाका श्रष्टारह प्रकार उपचार। यथा,—१ श्रासन, २ खागत, ३ पादा, ४ श्रष्टी, ५ श्राचमनीय, ६ स्नान, ७ वस्त, - ८ उपवीत, ८ भूषण, १० गन्ध, ११ पुष्प, १२ धूप, १३ दीप, १४ श्रव, १५ तपंण, १६ माल्यानुलेपन, १७ नमस्त्रार श्रीर १८ विसर्जन।

अष्टादिमान्दिन (सं० पु०) मन्द वित्त अघीते वा मन्दिनः, मादिसूतः मान्दिनः, मान्दिनः। ततः अष्टी चते मादिमान्दिनासेति, नर्भघा० संज्ञालान हिशुः। माठजन प्रसिद्धः मान्दिनः। यथाः,—इन्द्र, चन्द्र, नामकत्स्न, मापिमनी, मानटायन, पाणिनि,

ग्रमर श्रीर जैनेन्द्र। इन श्राठ लोगोंने प्रथम शब्द-शास्त्रको प्रणयन किया था, इसीसे इनका यह नाम पडा।

ग्रष्टाध्यायी (सं॰स्ती॰) १ शतपय-व्राह्मणका एका-दशकाण्ड। इसमें श्राठ शासन सम्मिनित हैं। २ पाणिनि-व्याकरण।

श्रष्टानवत (सं ० ति ०) श्रष्टानवे संख्या-सम्बन्धीय, श्रष्टानवेगां।

श्रष्टापद (सं॰ पु॰-क्ती॰) श्रष्टी श्रष्टी पदानि पंती विद्यन्ते श्रस्मिन्, संख्या श्रन्टस्य वीप्सायां श्रात्वं धर्धर्चादि:। १ चीपर खेलनेको कपड़ेका बना घर, विसात। श्रष्टस धातुषु पदं प्रतिष्ठा यस्य। २ खर्ण, सोना। ३ श्रर्म। यह श्राठ पैरका पन्ती होता श्रीर श्रप्ति चङ्गुलमें सिंहको भी दवाकर उड़ जाता है। १ सक्रा। ५ सत्रा। श्रष्टं यथा स्थात् तथा पद्यते। १ सिंहमि, कोड़ा। ७ चन्द्रमिक्तका। श्रष्टस दिन्तु श्रापद्यते। म् कोल, कांटा। ८ कैलासपर्वत । श्रष्टामि: सिंहमिरापद्यते। १० श्रिष्मादि श्रष्टसिंहि।

श्रष्टापदपत (सं॰ क्षी॰) सुवर्षपत, सोनेका वरका। श्रष्टापदी (सं॰ स्ती॰) चन्द्रमिका, चांदनीका पेड़। श्रष्टापाद (सं॰ पु॰) श्राठ पेर वाला, जिसमें श्राठ इदद रहें।

ग्रष्टापाद (सं॰ त्रि॰) श्राठसे वंटा हुन्ना जिसके ग्राठ जड़में रहे।

त्रष्टापाय ( सं॰ ति॰ ) श्रष्टाभिरापयते गुखते, श्रा-पद कर्मणि खत्। श्रष्टगुण, श्रठगुणा, श्रठहरा, जिसमें श्राठ तह रहे।

श्रष्टाविंगति (सं॰ स्ती॰) श्रष्टाधिका विंगति, श्रात् श्रन्तादेश:। १ श्रष्टाईस संख्याविश्रिष्ट। पूर्णे डट्। श्रष्टाविंग्र। पूर्णे तसप्। श्रष्टाविंगतितस।

यष्टावियतितत्व (सं क्ती ) यष्टावियतिस्वानेषु तत्वम् । रहुनन्दनभट्टाचार्य-प्रणीत मलमासादि यष्टा-वियति विषयत स्मृतिनिवन्ध विशेष । यथा, — सलमास, दायतत्व, संस्तार, ग्रिडिनिण्य, प्रायस्तित, विवाह, तिथि, जन्माष्टमीव्रत, दुर्गीत्सव, व्यवहार, एकाद्यी प्रस्तिका निण्य, तड़ागीत्सर्ग, रटहोत्सर्ग, वषोत्-

सर्ग, दीचा, सामविदीका श्राह, यजुर्वेदीका श्राह, श्रोर श्रूट्रका कत्यतत्त्व।

अष्टार (संग्वित्) अष्टी अरा इव कोणा यस्य। अष्टकीणयुक्त, अठकोना। इस घर्यमें 'बनाय' 'अष्ट-कोण' इत्यादि घब्द भी प्रयुक्त होते हैं।

अष्टारचक्रवत् (सं॰ पु॰) अष्टारं अष्टलीणं चक्र-सस्यस्य, मतुप् मस्य वः। जिन विशेष। हाधमें अठ-कोन चक्र रहनेसे उन्हें 'अष्टारचक्रवान' कहते हैं। इनके अपर पर्याय यह हैं,—मज्जुन्ती, ज्ञानदपंण, मज्जुभद्र, मञ्जुवीष, क्षमार, स्थिरचक्र, वज्जटर, प्रज्ञा-काय, वादिराट, नीलोत्पली, महाराज, नील, शादूं ल-वाहन, धियाम्पति, पूर्वजिन, खड़ी, दण्डी, विभूषण, बालव्रत, अङ्कचीर, सिंहकेली, शिख्धर, वागीव्यर। यह जैनसाधु श्रीर न्हपति भी रहे।

श्रष्टारथ-भीमरथके पुत्रविशेष।

श्रष्टावक्क (सं॰ पु॰) श्रष्टकत्वो वक्क; वृत्ती संख्या-सुजर्ध परा (श्रष्टन: संज्ञायाम्। पा क्षण्टरः ) इति दीयं:। त्रद्यविविशेष । सुमितिके गर्भ श्रीर कहोड़की श्रीरससे इनका जन्म हुश्रा था। उदालक्षमें कहोड़ शास्त्रादि पढ़ते रहे। शिष्यकी सेवा श्रश्रुषासे तुष्ट होकर उद्दालक्षकी उनके साथ श्रपनी कन्या सुमितिका विवाह कर दिया। सुमितिका दूसरा नाम सुजाता है।

कुछ दिनोंने बाद सुमित गर्भवती हुई। एकदिन पत्नोंने समीप बैठकर कहोड़ वैद्याठ कर रहे थे। पदनें स्थान स्थान पर कुछ भूल हो रहा था। सुमितको गर्भस्थ सन्तानने उन भूलोंकी बता दिया। इसपर कहोड़ने कोध करके कहा,—"सभी तू भूमिष्ठ नहीं हुआ। गर्भ होमें तेरा स्थान इतना वक है, अतएव तू स्रष्टावक होकर जन्म ग्रहण करेगा।" उसी शापके प्रभावसे जन्म लेनेपर उस शिश्वका श्रीर शाठ जगहसे टेटा हुआ था।

श्रावक्र जिस समय गर्भही में थे, उसी समय एकदिन सुमतिने कहीड़से कहा,—"मेरा दशवां मास उपस्थित है। तुन्हारे पास धन नहीं, इसिंबिये राजा जनकरी जाकर धन मांगी।" कहीड़ जनकरी धन मागने गये। वहां बन्दी नाम वर्षके एक पुत्र थे। वेदमें उनको दचता श्रसाधारण थी। वेदविचारमें कचीड़को प्रशस्तकर उन्होंने समुद्रमें डाल दिया। समुद्रतलमें वर्षणके निकट जाकर वे उनके यन्नमें श्रमिषिता हो गये।

इधर अष्टावक्रका जना हुआ। वारह वर्षकी अवस्थामें पिताकी दुरवस्था सुनकर वे जनकपुरी गये। उनके साथ उनके मामा खेतकेतु भी थे। वहां वेदः विचारमें बन्दीको परास्तकर वे अपने पिताको उद्दार कर लाये। पुत्रसे सन्तुष्ट होकर कहोड़ने उन्हें समझा नदीमें स्नान करनेको जाहा। समझामें स्नान करनेसे अष्टावक्रको वक्रता दूर हो गई, पर वक्र नाम न गया।

भष्टावक्रने जनकराजको जो उपदेश दिया या, उसका नाम घष्टावक्रसं हिता है। इन्होंके घाशीर्वादस भगीरधने दिव्य गङ्गा लाभ किया भीर इन्होंके शापसे क्षणाकी महिषियां डाकूकि हाथमें पड़ीं। विशेषर हैखी। घष्टावक्ररस—योधित पारा १ भाग, गत्मक २ भाग, खर्ण १ भाग, रीप्य ॥० भाग, सीसा, तामा, खर्पर, वहू प्रत्ये का । भाग। इन सब वस्तु श्रोंको वटकी भुरीके रसमें एक पहर और घृतकुमारीके रसमें एक पहर घोटना। फिर समतल वोतलमें रखकर उसके सुइको चां खड़ीके ट्कड़ेसे बन्द कर बालूभरी हांड़ीमें इस बीतलको रख देना। बालू बीतलके गरीतक भरा रहे। फिर क्रमणः तीन दिनं तक उसे सागगर रखना। ऊर्द पातित होनर जी ग्रीवध वोतलके गलेमें लग जाये उसे निकास लेना। इसकी माता दी रत्ती है। पानके रसकी साथ खाना होता है। इसके सेवनसे सम्पूर्णक्षिपसे वलवीर्यकी दृष्टि होती है। श्रष्टावकीय (सं॰ ली॰) श्रष्टावक्रमधिकत्व कतः ग्रन्थ: छ। श्रष्टावक्रको अधिकार करके रचित ग्रन्थ, अर्थात् जिस ग्रन्थर्ने श्रष्टावक्रका उपाखान हो। महा-भारत वनपर्वेकी १३२से १३२ अध्याय। अष्टावक्राने विचारसे वरुणपुत बन्दोको परास्त करके पपने पिता कड़ीड़की उद्घार किया था। इन कई त्रध्यायमें चष्टावक्रके मास्त्रार्थका विवरण है।

अधायम बहायनाया पास्तायमा स्वरं पर स्टामि (सं वि वि ) अष्टकीय-विशिष्ट, अठकीना । (क्री॰) अष्टकीय ग्टह, घटकीना घर।

खेमलिन, वार्सेज।

श्रष्टास (सं॰ लो॰) श्रष्टकोनास्ति, सुसन्धम, श्रठ-पहल्।

श्रष्टास्त्रेय (सं॰ ति॰) श्रष्टकोण-विशिष्ट, श्रठकोना। श्रष्टाच्च (सं॰ ति॰) श्रष्ट दिवस पर्यन्त स्थायी, जो श्राठदिन ठचरता हो।

श्रष्ट (सं क्ती ) शस्त्रते भूमी चिष्यते, श्रस्-तिन् प्रमो प्रवस् । १ फलादिका वीज । २ शाँठी, गुही । १ सोलइ शचरका इन्दोविशेष । १ सोलइ संख्या । श्रच्यासी तिन् । ५ व्यासि । श्रभ-करणे तिन् । ६ मोग-साधन देइ । यह चच्चला, चिक्तता, पञ्चमार श्रादि मेदसे कई प्रकारकी होती है ।

शिष्ट्रयं, शिष्ट्रया, श्रष्ट्रोहंगरी—(श्रष्ट्रीया एवं हंगरीका साम्नाच्य ) मध्य युरोपका एक वड़ा साम्नाच्य । इसका चित्रफल (१८०५ ई०में) २३८८७० वर्गमील है। इसके उत्तर नर्भन् श्रीर क्ससाम्नाच्य, पश्चिम सुलालंन्द्र श्रीर लीटेनशीन हङ्गरी, शाष्ट्रियाटिक सागर एवं दटली. दिला कमानिया, तुर्की श्रीर मोर्ग्टेनिग्री, श्रीर पूर्वं क्स श्रीर समानिया है। सन् १८०१ ई०की मर्दम-श्रमारीमें शिष्ट्रयाकी लोकसंख्या ४५४०५२६७ है।

अष्ट्रियां प्रदेश और नगर ये है-

प्रदेश। नगर।

ज्यर अष्ट्रीया और निम्न अष्ट्रीया। इनका दूसरा नाम अष्ट्रीयाकी भाकेंडची है

साल्ज्वर्भ साल्ज्वर्ग । श्रीरिया ग्राज्। कारिन्धिया सारीनपुर, विसाद। कानिश्रोता खैबाच। **कुस्ते नल**ग्ड त्रिष्टि, नेपो-दि-इस्त्रिया। तिरोस, वोराइसवर्भ द्रसञ्जल, टे ग्ट, बोतजीन। बोहिमिया प्रैग, रिचेनवर्ग, पिससेन बूद्बीस्। मोरेविया बून, श्रोलसूस्, श्रस्तारलिस। सिलिसिया वोपाल, तेस्ना गालिसिया लेखर्ग, ब्रोदी, काकी। वकोविना जानीविज्।

प्रदेश। नगर। दासमिशिया ं नारा, रगुसा। बुरापेस्त, प्रें स्वर्ग, कोमण ह्रङ्गरी एराद, तोकी, देवे जिन। व्रान्सिखविनिया-क्रासेनवर्ग, हार्सान्सताद, क्रन्सताद । साविया और तिमिक्का ) तेमेखर। वानाट क्रोथिया एवं श्रयाम, एसेक। ञ्चावोनिया मेनिक सीमाप्रदेश-कार्लेस्ताद, पितर्वेदिंन,

पर्वत-नार्पेषियान पर्वत, सदैतिक श्रेणी श्रीर रिसि-यान वा ताइरोलिय अल्पस् यहांनी प्रधान पर्वत हैं। षष्ट्रीयाका प्रायः वारह भाग पर्वतसे भरा है। पूर्<sup>ई</sup> चेत्रफलका 🖁 भाग ससुद्रतलसे जंचा पड़ता है। अन्यस् पवंत तीन भागों में विभक्त है, यिस और पूर्व ऋत्यत्। पूर्व ऋत्यस् विलक्कतः श्रुशेयामें हो पड़ता श्रीर मध्य श्रत्यस् की भी कितनी ही श्रेणी आ पहुंची है। दानूव नदी वोहिमियान पर्वतसे अल्प्सको अलग करती है। कार्पेथियान पर्वत इस देशके पूर्व भीर उत्तर पूर्व मेहराब-जैसा लगता है। इसके समग्र चित्रफलमें चतुर्थांगरे कुछ ही प्रधिक सूमिसमतन मिनता। गानिधियामें सबसे वड़ा समतत्त्रभूमि पड़ता है। दिखणमें मायिसोस्त्रोकी शीर लम्बारडो-वेनेशियन समतलभूमिका कुछ श्रंग भट्टीयामें था गया है। दानूबकी भास-पास कई छोठे-कोटे समतलभूमि मौजूद है। दूसरी वड़ी नदियोंने पास जो मैदान् हैं, उनमें कुछकी भूमि बहुत ही उपजाक है।

मील-श्रष्टीयामें बड़ी भील न रहते भी श्रल्प्सकी कितनी ही पहाड़ी भीलें वहुत सुन्दर हैं। काष्ट प्रदेशकी मौसमी भील जिर्कानज़ सबसे बड़ी है। गालिशिया और दालमिशियामें बड़े-बड़े दल-दल भरे, किन्तु नदियोंसे नहरें निकलने और सफायोंके जाम होने कारण दूसरे प्रान्सोंके दल-दल बहुत ही कम पड़ गये हैं। इङ्गरीमें नसिद्बार श्रीर द्वातेन भील ही श्रिषक प्रसिद्ध है। इनमें पहलीका परिमाण ४०० वर्गमील श्रीर दूसरीका १०० वर्गमील है। निस्दुलारके कपर वारही महीने वाष्पीय जहाज चलते हैं। इन दोनों भीलोंके चारो श्रीर श्रङ्गरके वाग लगे हुए हैं।

नदनदी—अष्ट्रीयामें कितनी हो नदियां बहती हैं, किन्तु इष्ट्रिया और कष्टं प्रान्तमें नाला भी दूं दे नहीं मिलता। इसकी नदियों की घारा में तीन घोरकी जाती हैं,— उत्तर, दिचण श्रीर पूर्व। किसी प्रधान नदीका सुहाना इस देशमें नहीं पड़ता। दानूब नदीमें जहाज़रानी खूब हो सकती है। लिख्न श्रीर वियेनाके बीच इस नदीकी श्रोभा देखते ही बनती है।

दानूब नदी प्रायः २३४ वर्गमील षष्ट्रीयांक भीतर वहती हुई श्रीसीवा होकर चली गयी है। दिल्ला भागमें इन, त्रीन, एन्स, लिया, राव, द्री श्रीर सेव, तथा वामभागमें मार्च, श्रीवाग, निरुता, यान, थिस श्रीर विगाश्रीथिमिस इसकी प्राखार्थे हैं। विश्व ला नदी वालटिक सागरमें गिरती है। इसकी श्राखाका नाम वग है। एक नदीकी श्राखाश्रींके नाम मेलदो श्रीर एजार, निस्तार एवं श्रादिल। राइन नदका केवल सात कोस श्रंश कन्सनन्स भौलके रूपर होकर चलां गया है। इसोह्नो, जार्माग्ना, कार्क श्रीर मारेन्ता नदी श्राद्रियातिक ससुद्रमें जाकर गिरी है।

खनन प्रवरण—श्रष्ट्रीयाकी तरह श्रिष्ठक श्रीर मूल्य-वान् खनिलपस्रवण युरीपके दूसरे प्रान्तमें देख नहीं पड़ते। विशेषतः यह बोहीमियामें मिलते, जहां क्तितने श्री मनुष्य दन्हें देखने पहुंचा करते हैं। कार्लस्वड, मेरीनवड, फ्रान्जिन्स्वड श्रीर बिलिनके चारस्त्रभाव प्रस्वण सबसे बड़े हैं। गीस्वलका चार-स्त्रभाव श्रीर श्रन्तीकृत जल चौका-वर्तनके काम श्राता है। सब मिलाकर कोई १५०० प्रस्वण श्रष्ट्रीयामें वर्तमान हैं।

सागरतट है। श्राद्रियाटिक-तट १००० मील विस्तृत श्रीर श्रधिक दन्तुरित हैं। इष्ट्रियांका प्रायोद्वीप, तिष्ट श्रीर क्षारनेरी श्रखातक बीच पड़ता, जिसमें बहुत

सुरिचत खाड़ी है। क्वारनेरोके श्रखातमें कारनेरो द्दीप भी मिलते, जिनमें चेरसो, वेगलिया श्रीर लूसिन प्रधान हैं। द्रमोन्ज्ञो मुहानेके पश्चिम तटपर कच्छोंको भरमार है। किन्तु द्रीष्टके अखात श्रीर इष्ट्रियन प्रायोदीपका तट ढाल् होनेसे वहुतसे वहु भीर पोतास्य सुरचित हैं। अष्ट्रीयाके प्रधान ससुद्र पोता-त्रय एवं शायुधागार द्रीष्ट, कपोडिष्टिया, पिरानी, परिन्नो, रोविग्न श्रीर पोत्ता हैं। दालमेशिया-तट पर भी क्तितने ही सुरचित वक्क मिलते, जिनमें ज्रा, कटारी श्रीर रगूसा मुख्य है। किन्तु कहीं-कहीं यह बहुत ही ढालू है, जहां कोई चढ़कर जा नहीं सकता। इतं, तटके साथ दीयोंका समूह लगा, जहां शीत च्छतुकी समय श्राद्रियाटिकमें तूफान चलनेपर जहाजोंको सङ्गर डालनेका सुगम स्थान मिन जाता है।

मृतस्त-अष्ट्री-इङ्गरीय साम्नान्यमें श्रत्य्स श्रीर कार्पेथियान पवत प्रधान हैं। इन दीनीने नीच इङ्गरीकी समभूमिका टरिसवारी स्तर श्रीर वाहर उत्तरको , श्रोर दूसरा प्रदेश पड़ता है। , कारपेशियान अल्प्स पर्टतके बीचके छिट्रने मिवोसीन समयसे इन दोनो प्रान्तोंको जोडा है। बाहरी घोर पहले गहा रहा, किन्तु अब वह पूर गया है। गालिशियामें नीष्टरकी पुरानी चटानें निकल पड़ी हैं। सिल्रियान **बीर दिवोनियान गर्भपर भुरभुरा प**खर भन्नक मारता है। मालूम होता है, दिवोनियान समयकी वाद भूमि सुख गयी थी। किन्तु उपर क्रिटेशेंडड समय चारमा होते हो किनोमेनियान समुद्र फ्ट एड़ा। १२।१५ कोसका उन्नतावनत देश नीष्टरको कार्पेषियान उपकर्उसे पृथक् करता है। पृथ उपल्यकारी मिवोसीन समयसे अधिक पुराना गर्भ देखनेमें नहीं प्राता। उपरोक्त उन्नतावनत देशमें श्रीर उत्तर-पश्चिम भीर पत्नेची जिक स्तर क्रिटेशेंडस गर्भके नीचे दव गया है। जैसबर्गमें १६५० फीट केंद्रनेपर भी सिनी-नियान आधार मिला न था। क्राकोरी पश्चिम क्रिटे-ग्रेडसं गर्भ जुरासिक और त्रियासिक स्तरसे विस्तृत है। संद्रेलिशियामें पलेश्रीजिक गर्भ फिर धरातले पर निकल प्राया है। इङ्गरीन बीच पहाड़ मैदान-पर खड़ा प्रीर उत्तर-पूर्व प्रीर कार्पेथियानसे जा मिला है।

क्षिकार्यमें सुभीतिके लिये अष्ट्रीयामें जगह जगह-पर नहर खोदी गई है। परन्तु ये सब नहरें बहुत पुरानी नहीं हैं। निम्न अष्ट्रीयामें वियेनासे निउस्ताद तक जो नहर है, यह बीस कोस और इङ्गरीके अन्तर्गत दानूब एवं शिसके बीचमें जो वाक्सार नहर है, वह पैतीस कोस लम्बी है। विगा एवं तिमसके बीचमें रोमकॉने जो नहर खुदवाई थी, उसे विगा नहर कहते हैं। उसकी लम्बाई ४२ कोस है।

क्ष प्रश्नीयामें मेहनतवा कितना ही काम खुला रहते भी क्षविकार्य लोगोंको बहुत लाभ पहुंचाता है। सन् १८०० ई॰की इस देशके कोई आधे आदमी क्षिकार्थसे ही अपना निर्वाह करते थे। भूमि बहुत उपनाज है। ७४१०२००१ एकर सूमिमें खेती होती श्रीर बाकी दूसरे काम लगती है। बोहिमिया, गालि-शिया, मोरेविया श्रीर निन्त श्रष्ट्रीयामें श्रिधक क्षषिकार्यं चलता है। निक्तलिखित द्रव्य खूव पैदा ष्टीते हैं,--गिझं, राई, यब, वानरा, मनाई-ज्वार शीर बाल्। किन्तु जो द्रव्य खेत जोतनेसे उपजता, इससे इस देशका पेट नहीं भरता। इङ्गरीसे वहुतसा गेइं श्रीर सक्यी-ज्वार मंगा षष्ट्रीयाके लोग अपना उदरपोषण करते हैं। श्रष्ट्रीयासे सिर्फ यव श्रीर वाजरा बाहर भेजा जाता है। टिरोल श्रीर साल्ज्वर्गमें खेती बहुत क्रम होती है। यहांसे कितना ही नेवा बाहर जाता है। टिरोलका सेव, बोईिमयाका वेर भीर - दालमेशियाका अन्तीर तया अनार बहुत प्रसिद्ध है। अङ्गर भी बहुत उत्पन्न होता है।

नहन अष्ट्रीयामें खेतीचे तिहाई जङ्गल पड़ता है।
बुकोविनामें सबसे अधिक श्रीर गालिशियामें सबसे
न्यून जङ्गल है। चिन्दूर, देवदार, बीच, श्राश श्रीर
बूकीज़ार-जैसे द्वचोंसे राज्यको बड़ा श्राय होता है।
जङ्गलका काम वैज्ञानिक रीतिसे चलाते हैं।

भ्रम्पत्त —सैकड़े पीक्षे राज्यका २८वां श्रंश जागीरम लगा है। दुकोविना,साल्जबर्ग, गालिश्रिया, सालिश्रिया, Vol. II. 99 श्रीर बोइसियामें कितने ही कोटे-कोटे राजा वसते हैं। जागीरकी ज़मीन ज्यादातर जङ्ग्ली है।

रलने—अष्ट्रीयामें रेलका काम वड़ी घूमधामसे चलता है। देश पर्वतमय होनेसे रेल बनानेमें गवन-मेग्टको बहुत महा मारना और रूपया खुर्च करना पड़ा है। सेमिरिक रेलवे सन् १८५८ ई॰को तैयार हुई थी। यह ऐसे पार्वत्य देशपर पड़ी, कि बनावटको देख लोगोंकी बुद्धि चकरा जाती है। आदिसे अन्त-तक रेलवेका अधिकार अष्ट्रीय सरकार अपने ही हाथ रखती है।

महीया-निय-एन्स नदीने निक प्रदेशको निक प्रद्रीया कहते हैं। इससे पूर्वे हक्करी, उत्तर बोहिमिया एवं सोरेविया, पश्चिम वोहिसिया तथा उपर-श्रष्टीया श्रीर दिच्च श्रीरिया पड़ता है। इसका चेत्रफल ७६५४ वर्गमील है। दानूव नदी इसे दो भागमें विभक्त करती है। वाल्डवीरेसका पावत्य प्रदेश वोहेसिय श्रीर मोरेविय अधित्यकां सम्बन्ध रखता है। दान्व, एन्स और भार्च नदीमें जहाज श्वाता जाता है। बडनमें गन्धकी, डिडस-श्रलटेनवर्गमें फीलादी, पयरा-वर्धमें लोहेका श्रीर बोसलीमें उपा प्रस्वण प्रवाहित है। जल-वायु स्वास्थानर होते भी प्रायः वदलते रहता है। भूमि अधिन उपजाज नही ठहरती श्रीर न उससे इसके अधिवासियोंका काम ही निकलता है। मविशी तो अधिक नहीं देख पड़ता, किन्तु शिकार श्रीर मक्कीका बाजार गर्म रहता है। श्रल्म पर्वतके नीचे कुछ कोयला भीर लोहा निकलता है। किन्तु इस प्रदेशमें काम-काज खूब होता है। वीनरकाल भीर सेमरिङ प्रदेशमें जितने ही कारखाने खड़े हैं। धातु, चुकी, दवा, कागृज़, चमड़े, रेशस, कपड़े श्रीज्ञार, चीनी श्रीर तस्वासूकां काम बहुत देख पड़ता है। वियेना बहुत वड़े व्यापारका केन्द्रं है। अष्टीया जैसा धन-जन सम्मन प्रदेश दूसरा नहीं निकलता। यहां सैकड़े पीछे निन्धानवे मनुष्य पढ़े लिखे हैं।

भड़ीया जपर एन्स नदीके जपरका प्रान्त जपर श्रष्ट्रीया कद्दाता है। इससे उत्तर वीहेमिया, पश्चिम बावेरिया, दिवण साल्जुवर्ग एवं छीरिया श्रीर पूर्व निस्त अष्टीया पड़ता है। अल्पायिन प्रदेशमें भूरा नीयला बहुत है। सारजिनवर्गकी नहरसे दानूब और एलके बीच जहाज आते-जाते हैं। यहांका जलवायु न तो बहुत अच्छा न खराब ही है। अधिवासी जर्मन जातिके और रोमान केथिलिक हैं। अधिवासी जर्मन जातिके और रोमान केथिलिक हैं। अधिवाधे ऐसी धूमसे चलता, कि अन बहुत उपजता है। इस प्रदेश-लेसे चरागाह अष्टीयामें दूसरी जगह नहीं मिलते। मवेशी पैटा और लकड़ी तैयार करनेसे इस प्रदेशको अधिक लाभ होता है। खिनज पदार्थमें लवण अधिक निकलता है। तीस खिनज निर्मार्स इसचालका सैन्धव और इसले धातुका काम बहुत बनता है। कल पुर्जा, नेनू, रुद्दे और कागज़ भी तैयार होता है। यहांसे नमक, पत्थर, लकड़ी, जानवर, जनी और फीलाही चीज तथा कागज़ बाहर मेंजा जाता है।

भहीया-इकरी—इसका सरकारी नाम अट्टो-इक्टरीय-मनाकों है। इससे पूर्व रूस एवं रूमानिया, दिच्च रूमानिया, सरविया, तुर्कस्थान, तथा मण्टोनीग्री, पियम आद्रियाटिक सागर, इटली, सुजारलिएड, लीक-टनष्टीन एवं जर्मन साम्बाच्य तथा रूस पड़ता है। इसका चित्रफल २३८८७७ वर्गमील है। सर्व साधारण अपनी भाषाम इसे डुयेल मनाकी वार तराच्य कहते हैं। सन् १८७८ ई॰को वर्रालनमें नो सन्धि हुई थी, उसके अनुसार वोसनिया और हर्जगोविना राच्योंका प्रवन्ध अट्टीया-इङ्गरीके हाथ लगा और सन् १८०८ को उन्हें अपने अधिकारभुक्त भी किया।

णागन-श्रष्ट्रीया श्रीर इहरी दोनो राज्य पूरे तीरपर एक दूसरेसे खतन्त्र हैं। प्रत्येक श्रपना श्रपना .पार-लियासेग्ट श्रीर ग्रासन रखता है। किन्तु दोनोका राजा एक ही होता, जो श्रद्रीया-सम्बाट, श्रीर इहर-रीका देखर-प्रेरित न्यति कहाता है। दोनो राज्योंसे घिनष्ट सम्बन्ध रखनेवाले कुछ कार्यों का प्रबन्ध भी एक ही रीतिसे किया जाता है—जैसे परराष्ट्र विभाग, विदेशमें समर्थक एवं दूतविषयक निरूपण, सैन्य, रण-गरी श्रीर संयुक्त व्ययसे सम्बन्ध रखनेवाला राजस।

सम्बाट्को सम्पर्ण सेनाका एकमात्र अधिकार प्राप्त

-है। क्राक़ी, वियेना, याज, ब्रापिस्त, प्रेसवर्ग, क्रमची, तमिखर, प्राम, जीजिपष्टेट, प्रिजमसल, लिमचर्ग, हर-मन्छेट, यप्रम्, दन्सक्रक श्रीर सरजेवीमें सेना रहती है।

गालिशियाने काली श्रीर प्रिलमसल, इक्ट्रीने,पीटर-वारड, वीवरद एवं तमिखर श्रीर वीसिवा-हरजाो-विनाने सराजवो स्थानमें किला बना है। श्रलस्त्री सीमा टिरोलमें भी कितना ही किला खड़ा, जिसका केन्द्र द्रेष्ट और फान्होनफेट्टसे बना है। करिस्यानी जो सामरिक रथपथ श्राते, उनपर मलवरथ, प्रेडिस-पास श्रादिमें बहुतसे बचावके स्थान निर्मित है। वियेना श्रीर बूदापिस राजधानियोंमें कोई किलानहीं। श्राद्रियातिक तटपर पाला नौकाश्यको रचा जन श्रीर स्थल दोनो श्रारसे की गयी है। द्रीष्ट, जारा श्रीर कटारोमें भी किलेबन्दी देख पड़ती है। पोला श्रीर द्रीष्टमें जहानोंका वड़ा श्रडडा है।

अष्ट्रीयामें नाना प्रकारके धातु एवं पार्थिव पदार्थ-की खानि है। उससे प्रतिवर्षे प्रायः १८७५०,०००, रुपयेका खनिज वसु निकाला जाता है—पराका कीयला ६०८८७१०५) लोहा १८००००) नमक e भीर सीना चांदी प्रायः ६०००००) न्पयेका। इङ्गरी, त्रान्सिलवेनिया, साल्ज्वर्ग श्रीर टिरोलमें सीना होता है। इन सब खानों बौर बोहिसियामें चांदीकी खाने हैं। इद्रिया, इङ्गी, त्रान्धिनवेनिया, स्ताइविरिया श्रीर करिन्ययामें पारा पाया जाता है। बोहिमियामें टीन, क्राकी श्रीर करित्यियामें जस्ता, करित्यियामें सीसा भीर यहांके अनेक स्थानों में तांबा और लोहा मिलता है। इह रीमें सुर्सा, साल्ज्वर्ग श्रीर बोहिसियामें ग्रङ्गविष; इङ्गरी, ष्टीरिया एवं बोहिमियामें कोवल, गाबि सिया, बोहिमिया, इङ्गरी घौर साल्जवर्ग प्रस्ति खानोंमें गत्थक, बोहिमिया, मोरेविया श्रीर करि न्यिया वगैरहमें ग्राफाइट पाया जाता है।

यहां श्रष्टालिका श्रादि बनानेकी प्रसुर सामग्री मिसती है। चीनके बरतनकी मही, मार्बेस, गिसम, खिड़िया, गोदन्तमणि, गार्नेट नामक रक्षमणि, श्रकीक, यग्रव, फीरोजा, नीलम, ज्वरज्द पद्मराग, वैदुयें सफायर, पीखराज प्रश्ति भनेक प्रकारके मणि यहांके भाकरोंमें पाये जाते हैं।

श्रद्रीया श्रीर इङ्गरीने पर्व तों में यथेष्ट सेंधानमक होता है। प्रति वर्ष ८१०००० सन नमक निकाला जाता है। इसके सिवा समुद्र श्रीर खानिके जलको गमें करके भी नमक तय्यार होता है। मारत-वर्ष की तरह श्रद्रीयां के लवणका व्यवसाय राजाके ही हाथमें है। यहां प्राय: १६०० खनिज कुण्ड है। उनमें निक्त श्रद्रीयां गन्यकञ्जुण्ड एवं काल्सवाद, मारिनवाद श्रीर श्रोफेनके खवणकुण्ड ही श्रधिक श्रसिद्ध हैं। इन कुण्डों में स्नान करने के लिये रोगी लोग जाया करते हैं।

भष्टीयामें भ्रमेन प्रकारने उद्घिट्ट एवं ग्रह्मादि उत्-पत्र होते हैं। नीझं, धान, भाजू, नारक्षी, नीबू, पाट, सन, तस्वान्न, हौप, नील भादि यथेष्ट उपजता है। यहां भराव भी खूब तथ्यार की जाती है। इन्हरीकी तोने भराब सब जगह प्रसिद्ध है।

वन्य पग्रश्नोंमें भालू, मेडिया, श्रगाल, ग्रियागोश, विवर, सामंत, उदिड़ाल, वनरी, सांभर हरिण,
सफ़ेंद खरहा वगैरह देखनेमें बाते हैं। यहां
रिश्रमने कोवोंको खेती खूब होती है। पालत्
पश्चश्नोंमें घोड़ा, गथा, मेड्, बनरा और स्वर ही
अधान है। फलतः दक्षलेखिको तरह यहां पालत्
जानवरोंको लोग उतनी देखमाल नहीं करते। गवनमेण्डघोड़ा शीर मेड पालती है। मोरेविया, बोहिमिया,
सिलिशिया, निम्न अष्टीया, इक्षरी और गालिशियामें
लाख अच्छा पश्म पैदा होता, परन्तु विचारकर
देखनेसे उसका अधिनांश निकष्ट है। अष्ट्रीयाने
वारह श्राना श्रादमी खेती करते हैं।

यहां ियत्यवर्मनी आजतक वैसी उन्नति नहीं हुई। निपास, रियम श्रीर प्रथमने वसादि, नांचने नाम, लोहे श्रीर ईस्रातनी चीजे ही अधिन वनती हैं। श्रष्टीयां पहाड़ी देश है, सिवा आद्रियांटिन समुद्रने दूसरी राइसे देशान्तर जानेना श्रच्छा सुमीता नहीं पड़ता। इसीसे यहां वाफिज्यकी

उन्नित भी नहीं होती। श्राद्रियाटिन समुद्रमें वाणि-ज्यने प्रधान बन्दर ये हैं,—इस्त्रिया, तिष्ट, रोविग्न, पादरेणो, सिला श्रीर निष्ठवा।

अष्टीयाने निवासी एन जातिने नहीं हैं। उनका धर्म श्रीर भाषा भी एन प्रनारनी नहीं है। यहांने अधिनासियों सात, रोमन, लेटिन, यहरी, श्रामंनी श्रीर गिषी ही अधिन हैं। अष्टीयाने विद्यालयों नो एन प्रनारसे दातव्य ही नहना चाहिये। प्रायः सर्वत्र ही कुछ कुछ मूलधन है। उसीने श्रायसे विद्यालयना खर्च चलता है, छातों नो प्रायः फीस नहीं देनी पड़ती। यदि नहीं भीस है, तो नेव न नामने लिये थोड़ोसी। अष्टीयामें कुछ जातीय विद्यालय हैं। हः वर्षसे बारह बर्षतनकी उसने जड़नों सन विद्यालयों में जाना पड़ता है। इनने सिवा हालमें नितनी ही ऐसी पाठशालायें खोली गई हैं, जिनमें लोग सभी कुछ लिखना पड़ना सीख सनें। वियेना, प्रेग, ग्रेट, इन्सन्नन, प्रस्थ, ज्ञानी, क्रमेनवर्ण, लेस्वर्ग श्रीर जाणीं इच नगरमें विश्वविद्यालय है।

पृष्टीयाका प्रापनभार सन्ताट्की प्रधीन है। हासा वर्ग-लोथिक्नेन परिवारके पादमी सन्ताट् हीते हैं। दैवात् राजपरिवारमें कीई वंशधर न रहनेपर बोहि-मिया एवं इङ्गरीके राजकीय मनुष्य नवीन राजा मनी-नोत कारते हैं। किन्तु दूसरे विभागोंके श्रेष राजा षपना उत्तराधिकारी ठोक कर जाते हैं। यहांके सन्त्राट्को रोमन-काथलिक मतावलस्वी होना श्राव-खन है। दक्ष लेखनी लाडें एवं नमना समाकी तरह यहां भी उच एवं निन्न सभा है। भूखामी, शाकविशप, विश्रप एवं राजा लोग यहांकी उच समाने सदस्य होते हैं। खयं सम्बाट् इन सभासदोंको मनोनौत करते हैं। निम्न सभामें ३५३ सभ्य रहते, उनमें बोहि-मियाने ८२, दालमेशियाने ८, गालिशियाने हु ३, उच चड़ीयाने १७, निम्न पड़ीयाने २७, साल्ज़नर्मने ५, साद्रियाके २३, करित्यियाके १०, काणियोलाके ८, वुकोविनाके ८, मोरेवियाके २६, सिलिशियाके १९, ताइरोलके १७, वोरारलवर्गके ३, इत्विया श्रीर विस्तुके 8 मनुष्य मनोनीत किये जाते हैं।

श्रष्टीयाका शासनभार सात मिलविभागोंके हाथमें श्रापित है। यथा,—१ साधारणशिक्षा एवं धर्मकार्यका विभाग, २ क्षिविभाग, ३ राजखिक्साग, ४ राज्यके श्रन्तभूत विषयव्यापार, ५ जातीयरचा, ६ वाणिन्य-विभाग, ७ विचारविभाग।

यहां वे राजसकी अवस्था अतिशय शोचनीय है। खतीसवीं अताब्दीने प्रारम्भ तमातार पन्द्रह वर्षतक युद्ध होता रहा, खसमें अष्ट्रीयाका बहुत घन कर्च हो गया। इससे लोगींका विश्वास बहुत घटा था। सेकड़े पीछे २५) रुपये बहे पर भी कोई गवन मेर्एको कर्ड़ टेनेपर राजी न हुआ। अन्तम ५०) बहे पर सेकड़े पीछे ५) स्दे हिसाबसे गवन मेर्एको क्रं लेना पड़ा था। उसके बाद क्रिमिया, इटली और पृथ्याने युद्ध कि क्र्या और भी बढ़ गया। सन् १८०५ है में समय अष्ट्रीया साम्ताच्यका आय १११०९८५०००) वार्षिक व्यय प्राय: १११९८५०००) और १८०३ के जल समस्त साम्ताच्यका ऋण २३५०८६००००) रुपये था। इमार भारतवर्ष के साथ तुलना करने से अष्ट्रीयाका आय व्यय नितान्त अन्य है।

इतिहास-पद्दले अष्ट्रीया इतना बढ़ा साम्बाज्य न था, एन्स नदने नीचे एक कोटासा खान रहा। सन् ८८० र्रं की सार्वें भेनके समय इसके दिख्य पूर्वे श्रष्टिचमें एक सीमा निर्देश की गई। ११५६ ई०में एन्सके अपरके देशों के साथ यह स्थान मिला दिया गया था। उसके बाद १२६२ ई॰में हाम्सवर्भ परिवारके साथ मिल जानिसे यह राज्य क्रामसे वलवान् हुया। हाम्सवर्गिके राजाश्रीको कहीं विवाहसूत्रसे नया खान मिला; कहीं धीरे घीरे नई जगह ख़रीद लो घी । इस तरह प्रशीया साम्बाच्य प्रवत्त बना। अन्तर्मे १८६८ ई०से यह लोग कर्मनीन भी अधिपति हो गये। १४२६-२७ ई०म बोहिसियां श्रीर हङ्गरी राज्य हाथ श्राया। श्रव श्रष्टीया बड़ा भारी साम्बाज्य ही गया है। १८०४ ई॰ में पुत-पीवादि वंशावलीके झमसे फान्सिस यहांके समाट् हुए थे। दी वर्ष बाद वे नर्मनी श्रीर इतासीने भी राजा माने गये। 🔑 🍻 🤲 🦠

इस समय जो स्थान अधीयाती डचीन नामसे

प्रसिद्ध है, श्रति प्राचीन समयमें वहां तरिसिक्षम् नामकी केल्टिक जातिके आदमी वास करते थे। ईसा ससीइके जनामें चौदह वर्ष पहले रोमकोंने दान्युव नद्वे उत्तर नीरिक्सको जय किया। सार्की-मितरा उस समय इस प्रदेशके श्रधीयार थे। दान्युवके दिचिष रोमकोंका नोरिक्स श्रीर पाक्रोनिया प्रदेश उस समय ताइरोल रिश्रियाका एक विभाग मात या। खुष्टीय ५ वीं श्रीर ६ ठीं प्रताब्हीमें वी-श्राइ, वन्दन, गथ, इन, जम्बाई, श्रीर श्रवरी प्रश्रति जाति-योंने इन सब स्थानोंकी अधिकार कर किया। अनी इड जातिवाले जाकर इतालीमें वसे। उस समय एन्स नदकी एका चीर अवरी चीर दूसरी चीर एक जातिकी जमैनोंका भिक्तार था। ७८८ ई॰ में भवरी-योंने बेरियापर भाजामण किया, किन्तु शार्लेमिनने उन लोगोंको खदेड़ कर एन्स नदके किनारेके प्रदेशको जर्भनीमें मिला लिया। उसके बाद ८०१ ई॰में इङ्गरीके राजाने इस स्थानको जीता था। प्रनास ६५५ ई०को प्रथम श्रोत्तोने उसे फिर नर्मनीके अन्तभूत किया।

८८३ ई॰में सम्बाट्ने वावेन्वर्गने लिघोपोल्डनो इस स्थानका यासनकर्ता नियुत्त कर दिया या। ११४१— ११७० ई॰में हेनिरी जैसोमिर्गत्ने एन्स नदने जपर श्रीर नीचेके प्रदेशोंको भी मिला लिया। इस वंग्री छठें लिखोपोल्डने कई बार इङ्ग्रीने साथ युद्ध किया या। १२४६ ई॰में उनके उत्तराधिकारी फ्रेटारिक मगियारोंके साथ युद्ध करनेमें खेत शाये। उनके सन्तान-सन्तति न थी, सुतरां वामनवर्ग का राजवंश यहींसे ध्वंस हो गया।

दितीय प्रोदारिक समय पड़ीयामें बहुत उत्तर-पत्तर पड़ा, परन्तु अन्तमें हाप्सवग् परिवार प्रथम प्रालक स्वी सम्बार् होनेपर पड़ीयाक पश्युदयका स्व-पात हुया। जन्होंने इक्करी चीर बावेरियाक साय युद्ध किया था। प्रन्तमें सुजालैंग्ड के संप्राममें कन् स्वावियान जन्हें विनष्ट कर दिया। उनके पांच समान थे। जनमेंसे किसी किसीने प्रोदारिकको समार बनाना चाहा, परन्तु वेवेरियाक िड उसने इस प्रसावको मसीकार कर उन्हें परास्त किया। अन्तर्म उनके
भाई दितीय प्रास्त्रेस, उनकी सृत्युक्ते वाद व्यतीय
प्रास्त्रेस एवं क्रस्त् ग्रार १३८५ ई॰में ४थं
प्रास्त्रेस एवं क्रस्त् ग्रार १३८५ ई॰में ४थं
प्रास्त्रेस डिडक इए। तत्पुत्र पद्म प्रास्त्रेस ने
समाट् सिगिसुमुन्दकी कन्याके साथ विवाह किया
था। उसी सम्बन्धि वे इङ्गरी ग्रीर वोहिमियाके
राजा बनाये गये। इधर २य ग्रास्त्रेसके नामसे
वे जर्मनीके भी समाट् इए। १४५७ ई॰में उनके
सन्तान सादिससेकी सत्युके वाद प्रष्ट्रीयाका राजवंश्व विद्युप्त हो जानेपर ष्टीरिया-राजपरिवारके हाथमें
उनका स्रताधिकार ग्राग्या।

ष्ट्रीरिया-राजपरिवारके ३य फ्रोदारिक समाट् उनके पुत्रका नाम प्रथम मचमिलन था। १४७७ ई॰में चार्ल स-दि-वोल्डकी कन्या मिरियाका पाणिग्रहण करनेपर उन्हें नेदलैंग्डका भी अधिकार मिखा। प्रोदारिककी मृत्युकी वाद मच-मिलनने अपने सन्तान फिलिपको नेदर्लैग्डका राजा बना दिया। स्रोनकी जोडानाके साथ फिलिएका विवाह हुमा। उसी सम्बन्ध सूत्रसे हाप्सवर्ग-राज-परिवार स्पेनका अधीष्वर वना या। १५०६ ई० में पिलिए खर्ग सिधारे। १५१८ ई॰में सचमिलन भी परतोक चले गये। उस समय उनके पौत्र प्रथम चार्लेस स्पेनके राका थे। कर्मनीका सिंहासन शून्य होनेसे वे पश्चम चार्ब सके नामसे वहांके सिंहा-सनपर बैठे। इधर सन्धिपत्रकी ग्रतिने अनुसार उन्हें नेदर्लें एड के सिवा जर्मनीके श्रन्थान्य समस्त स्थानीं को अपने भाई प्रथम फार्दिनान्दने डायमें सौंव देना पड़ा। फार्दिनान्द इङ्गरीने राजा दितीय जूदने वस्नीई थे। लूदकी मृत्यु होनेपर वसुत विवादके बाद फार्दिनान्दको निम इङ्गरीका अधिकार मिला। भन्तमें पद्मम चार्लंस् वे परलोक गमन करनेपर फार्दि-नान्द ही नर्भनीके सम्बाद बनाये गये।

१५५६ ई॰ में सम्बाट्की मृत्यु हुई। च्येष्ठ पुत्र हितीय सचिमलन अष्ट्रीया, इङ्गरी श्रीर वीहिमियाके सम्बाट् बने थे। ताइरोल श्रीर जपर अष्ट्रीया स्य पुत्र फार्दि नान्दके श्रंशमें पड़ा। कोटे लड़केका नाम कारल था।

चन्हें द्यीरिया श्रीर करिन्दिया श्रादि स्थान इिस्सेमें १५७६ दं में मचमिलनकी सत्य इर्द। उनके पांच पुत्रोंमें दितीय रुट्डफको राज्य मिला। इनने समयमें साम्बान्यकी अवस्था वैसी अच्छी न घी। रूम और बोहिमियाके साथ विरोध उठ खड़ा हुआ। इधर जीसुटलोग वोहिमियाने प्रोतेस्तान्त मतावलस्व-योंको सताने लगे। यह देख उन्होंने प्रोतेस्तान्तोंको सम्पूर्ण साधीनता दे दी। परन्तु साम्बाच्य रदल्फके हायमें बहुत दिनौतक न रहा। उन्होंने ऋषने छोटे भाई माधियासको साम्बाज्यका भार सींप दिया। इन्होंने समय रोमन कायलिक श्रीर प्रोतेस्तान्तोंमें घोर-तर विरोध ग्रुक हुया था। वह विरोध लगातार तीस वर्षे तक चला। माधियासके वाद दितीय फार्दिनान्द बीर उनके बाद खतीय फार्दिनान्दकी सिंहासन मिला। इसी समय षष्टीयामें बहुत दिनोंतक धर्मयुद होता रहा। उसके बाद हतीय फार्दिनान्दके पुत्र प्रथम नियोपोल्ड समाट् हुए। इस समय स्पेनका राज-सिंहासन उपतिशून्य या, सिंहासनके लिये लिश्रो-पोल्ड श्रीर फ्रान्सके सन्ताट् चतुर्देश लुईसे भगड़ा इत्रा। परन्तु युद्ध समाप्त हीनैकी पहले ही १७०५ ई०में नित्रीपोल्ड संसारसे चल वसे। उनके वहे लडके प्रथम जोसेफ् सम्बाट् हो युद्ध करने लगे। १७११ ई॰ में उनकी भी ऋत्यु हुई। इसीसे उनके भाई वह कारल सम्बाट् वने। इनके समयमें सब लड़ाई भागड़ा मिट गया। श्रीत वर्ने पीक्ट सन्व चुई। उसी सन्ध-स्वरी नेदर्लेण्ड, मिलन, माख्या, नेपल्स श्रीर सिसिनी अट्टीयाने अन्तर्गत हो गया। उस समय अष्ट्रीयाका भूमिपरिमाण १८००० वर्गमील, लोकसंख्या २८००००, सैन्यसंस्या १२०००, श्रीर वाधिका षाय प्राय: २८०००००) रुपया या। किन्तु थोड़े ही दिनोंमें फ्रान्स और स्पेनसे युद्ध छिड़ गया। उसमें भट्टीयाने सम्बाट् परास्त हुए। १७३७ ई॰को वियेनामें सन्धिपत लिखा गया। उसकी मतेके मनुसार अपने पिकारसे उन्हें नेपल्स श्रीर सिसिली स्पेनके दन् कारतको देना पड़ा। इधर सार्दिनियाके राजाको मिलानका कुछ श्रंग देनेसे उसके वदलेमें केवल पार्मी

Vol. II. 100

श्रीर पाइसेन्द्रा मिला। १७३८ ई॰को वेलग्रेडमें श्रीर एक सन्धि हुई। हसकी शर्तके सुताबिक, रूमके सुलतानको वेलग्रेड, सर्विया, बलाचिया श्रीर बोस्नियाका कुछ श्रंश देना पड़ा।

१७४० ई॰में सम्बाट्की सत्यु हुई। उनके पुत

न था; नेवल एकमात्र कन्या थी, जिसका नाम मिरियाधिरिसा था। सोवैनके डिउक फ्रान्त-स्तेफानके साध उसका विवाह हुया। मेरियाने राज्यका भार त्र्रपने इायमें लिया। परन्तु यह बात सबको पसन्द न श्रायी। चारो श्रीरसे श्रापत्ति डठने लगी श्रीर घोरतर युव श्रारम् ही गया। नेवल दङ्गलैग्डने मेरियाका पंच यहण किया। इसो अवसरमें प्रुणियाके हितीय फ्रेदारिकने सिलिशियाको जय कर लिया चीर अप्रोयाकी इलेक्टरको सप्तम कारलके नामसे सन्वाट बना दिया। किन्तु १७४५ ई॰में कारलकी मृत्यु हो जानेपर मेरियाके खामी प्रथम फुान्डके नामसे जर्मनीने सम्बाट् हुए। सिलिशिया लीटा लेनेने लिये फान्स, रुस, सार्चन् श्रीर खिनरखेखने साथ परामश्र किया गया। लगातार सात वर्षतक युद होता रहा; परन्तु सब निष्फल गया, ष्रश्रीयाको सिलिप्रिया न मिला। इसी समय राज्यका खुर्च चलानेक लिये पहली पहल धष्ट्रीयामें ऋणंका काग्ज, प्रचलित हुआ। फाष्त्रकी मृत्युकी बाद उनकी पुत्र दितीय जीसेफ जभनीने समाट हुए। जीसेफाने बाद उनने भाई दितीय विश्रीपीद्डने नामसे नर्मनीने सि हासनपर बैठे। लिश्रीपीरडके चड़केका नाम दितीय फाड़ा था। १८०४ ई॰में ये प्रत्रपौतादि वंशावलीक्रमचे श्रष्ट्रीयाकी सम्ताट् हुए। फुाच्च मेरिया-लुइसाकी पिता अौर फ़ान्सके प्रसिद्ध सम्बाट् निपोलियानके खग्रर थे। द्रन्होंने ही उद्योग लगा अपने दामादको एल्बा द्वीपमं निर्वासित कर दिया था। पृष्ट्वकी सत्युकी .बाद उनके पुत्र प्रथम फार्दिनान्द सम्ताट् हुए। १८६५ . ई • में प्रुशियाचे युख होनेके बाद सम्बाट फान्सिस ज़ीसेफ जर्मनीके साथ सब प्रकारका सम्बन्ध त्याग देनेकी लिये बाध्य हुए थे। उसकी दूसरे वर्ष बड़ी धम-धामके साथ वे इङ्गरीके सिंहासनपर बैठाये गये।

युरोपमें जो महासमरानल प्रव्वलित हुमा है, भट्टीया ही उसका प्रवर्तक है। बोसनिया अट्टीयाका भुक राज्य और सरजेवी उसकी राजधानी है। क्स-तुर्की युद्धके बाद १८७८ ई॰में नयलस मृखण्ड बांटनिक समय अष्ट्रीयाने जर्मनीकी सहायतासे वीस-निया प्रदेशकी रचा करनेके लिये भार ग्रहण किया था। अष्ट्रीया सर्वभावसे बोसनियाके छन्नति साधनके लिये यत्नवान् हुमा। किन्तु बोसनियाके स्वाधीनताप्रिय स्नावगण अष्ट्रीयाकी अधीनतासे सुक्त होनेके जिये अति-शय व्यय हो उठा। संभान्त सुसलमान श्रिषवासीको छोड़कर बोसनियाके जन साधारण सब स्नाव हैं। १८०८ ई०में समस्त बोसनिया श्रष्ट्रीयाके सम्पूर्ण श्रिष कारभुक्त हो गया। खाधीनताप्रयासी स्नाव प्रजागण अष्ट्रीयाने विपच अभ्युत्यानने चिये ग्रप्त समितिसे पह-यन्त्र करने लगा। इधर घष्ट्रीयाने प्रनाशासन करनेके लिये अनेक उपाय अवलखन किये।

षष्ट्रीया-सम्बाद् फ्रान्सिस् जोसफ्के भाद्यपृत युवराज फ्रान्सिस फादि नान्द और उनकी पत्नी डाचेस है जस-वर्गने बोसनियाने दर्भनार्थं सरजीवीको गमन किया। इतिचासमें सन् १८१४ ई०की २८ वीं जनका रविवार एक चिरसारणीय दिन है। उसी दिन सरजेशे नगरमें त्रष्टीयासास्त्राच्यके युवराज श्रीर उनकी पत्नी ग्रेभीलो-प्रिन्सेफ नामक सार्वजातीय एक स्नाव बालककी गोलीसे निहत इदें। बलकानकी बलहिह प्रष्टीयाकी प्रवत असन्तीषका कारण हुई । इसलिये बट्टीया राज-पुत्रकी इत्या होते साविधाने जपर नितने ही **पिट्मिटम ( चरमाभिसन्धिपत्र ) भेजे गये । सार्वियाने** उसमें सब शर्ती को मान लिया, नेवल उसकी साधी-नता विरोधी दो शर्तके सम्बन्धमें मीमांसाके लिये लोगोंको मध्यस्य ठहरना चाहा। सार्वियाका प्रत्युत्तर चस्तगत होनेके बाद अष्ट्रीयाने सार्वियाके विरुद्ध युद घोषणा की। अनन्तर कसने सावियाका पच प्रहण किया। इधर जर्मनीने अष्ट्रीयाका पच ले फ्रान्स-पर जान्नमण किया। ४थी जगस्तको वेजनियमकी खाधीनता भक्त होते देखकर निरपेच रक्ष्केण्डने असेनीके विवद युद्धोषणा की। फिर इटनी कुछ दिनके वाद प्रष्टीयांके विरुद्ध युद्ध घोषणा कर उठा।
एधर तुर्की और वृज्ञगारियांने जर्मनी एवं प्रष्ट्रीयांका
पचग्रहण किया। जिस सार्वियांके कारण महासमरानल प्रव्वलित हुआ, वही सार्विया राज्य इस समय
प्रष्ट्रीया प्रसृति यिक्ति करतलगत है। सार्वियांके राजा
राज्यमष्ट होकर भी सार्विगा अंगरेजों और फान्सीसयोंके साथ प्रष्ट्रीयांके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। सन् १८१६
ई॰की ४थी ग्रगस्तकों इस महासमरका द्यतीय वर्ष
प्रारम्भ हुपा है। इस महाकुरुवेवका परिणाम क्या
होगा, यह कहा नहीं जा सकता। ऐसा विख्ववापी

युव किसी इतिहासमें देखा या सुना नहीं गया।

श्रष्ट्रे लिया, श्रखेलिया—पृथिवीके सब होपोंसे बड़ा
होत। यह भारतवर्षके पूर्वेदिच्य प्रधान्त-महासागरमें १०° ४७ पवं १२ ११ दिच्या श्रचांग्र तथा
११३° श्रीर १५३° ३० पूर्व द्राधिमाके मध्यमें श्रवस्थित है। पूर्वेसे पविम यह १२५० कीस लम्बा धीर
उत्तरसे दिच्या ८७५ कीस चौड़ा है। इसका भूमिपिरमाय प्राय ३००००० वर्ग मील है। इसके उत्तरमें
नविगिन श्रीर पूर्व हीपयुद्ध, दिच्यमें तास्मानियाहीप, पिंचममें भारत-महासागर श्रीर पूर्वेमें प्रधान्त
महासागर है।

श्रेष्ट्रितियां अधिवासियों की जत्मित्त समभाना क्या सीधी वात है ? यह निकटवर्ती लोगोंसे आकार अकारमें विस्तुल भिन्न मालूम पड़ते हैं। फिर इनकी चाल-ढाल भी किसीसे न मिलेगी। खेती करना श्रीर चर बनाना इनके लिये सम्मना विषय है।

नहीं तह सकते, कब षष्ट्रे लियाका इन्होंने याध-कार किया था। इनके यहां पहुंचनेका ठीक-ठीका हाल किसा-कहानीमें भी नहीं सुन पड़ता। किन्तु आकार प्रकारमें साहश्य रहनेसे इन्हें स्वतन्त्र जातिके मनुष्य मान सकते हैं। तीन-चारसे अधिक गणना यह नहीं जानते। यह वात साफ़ ज़ाहिर है, यष्ट्रे-कियाके अधिवासी पृथक् जातिके मनुष्य ठहरते, निकटवर्ती लोगोंमें किसीसे सम्बन्ध नहीं रखते शीर बहुत दिनसे इस देशमें रहते हैं।

पहले पहल जब युरोपीयोंने इस दीपको आवि-

· इकार किया था, तव् यहां के असस्य आदमी देखने में इविश्वों जैसे मालम दुवे। इसीसे अनेक आदिस-योंका विम्बास है, कि ये लोग अफ़ीकासे प्राकर यहां वसे होंगे। असभ्य लीग छोटो छोटी नावींपर चढ़कर समुद्रके किनारे किनारे मछली पकाइते एकाएक तूफान आ जानेसे वहती वहती गहरे पानीमें चली जाती हैं। दशामें जोई तो ड्व जाती और कोई किसी दूरने टापूमें जा लगती है। श्रष्ट्रे लियाने लोग इसी तरइ यफ्रिकासे श्राये होंगे। किन्तु ए॰ श्रार॰ वत्तासके मतसे यह श्रार्य जातिके सनुष्य उत्स्रते भीर जापानियों तथा जूलुवोंकी भ्रेपेचा इस जोगोंसे अधिक सम्बन्ध रखते हैं। डाक्टर लास (Dr Klatsch) इन्हें दिचिण-भ्रमेरिका,दिचिण-भ्रम्]का श्रीर श्रट्रे लियाका श्रादिम श्रिधवासी वताते हैं। कीयी कोगी इन्हें सन्द्राज प्रान्तके द्राविड़ीगोंकी सन्तान-सन्तति कहता है। कारण, इनकी भीर द्राविड़ीयोंकी भाषा एवं रीति-नौति वहुत कुछ मिलती-जुलती है। किन्तु इस वातका ठोक उत्तर नहीं घाता, इन्होंने भारतीय महासागरको कैसे पार किया था।

प्रष्टे लियाने प्रधिवासी उ वायीमें युरोपीयकी वरा-वर निकलते, किन्तु गरीरके सङ्गठनमें नीचे पड़ते हैं। इनके द्वाय-पैर बद्दत पतने दीते हैं। काले लोगोंके पिंडिंचियां नहीं देख पड़तीं। खोपड़ा श्रयोग्य रूपेंचे मोटा पड़ता, किन्तु मस्तिष्क्रयति न्यून ही निकत्ती है। घिर जम्बा तथा कुछ सङ्घीण वेठता, मत्या चीड़ा पोक्को इटा रहता, सजुटी लटक प्राती, प्रांख वड़ी, काली तथा ड्वी इयी होती श्रीर नथनोंके पास नाक मोटी एवं बहुत चौड़ी पड़ जाती है। सुंइ वडा श्रीर होंठ मोटा रहता है, किन्तु श्रागिकी वड चभर नहीं घाता। दांत बड़े, सफ़ीद भीर मज़बूत होते हैं। नीचेका कज़ा मारी बैठता, गालकी इडडी कुछ क'ची जगती और दुड़ी छोटी रहती है। युरो-पीयकी प्रपेचा गर्दन माठी श्रीर कोटी निकलेगी। चमडेका रङ्ग तांव-जैसा ग्रीर वाल खंखा तथा काला होंता है।

यहांके मनुष्य साधारणतः मध्यमाकार श्रीर विलष्ठ हैं। श्रष्ट्रेलियाके श्रन्तर्गत पापुयाके श्राद-मियोंके श्रिरके वाल प्रश्म जैसे होते, किन्तु श्रन्थान्य जातियोंके सीधे वा घूं घरवाले रहते हैं। श्रष्टे-लियाके प्रायः सभी पुरुष दाढ़ी मूळ रखते हैं। इनकी बुद्धि नितान्त मन्द नहीं है। इनकी भाषामें श्रनेक



बद्दे खियाके खीपुरुष।

वाते हैं। किन्तु एक जातीय वसुमात्रको सममानेके जिये सामान्य कोई नाम नहीं है। जैसे, पेड़ कह- नेसे हम लोग जड़, धड़, शाखा, पक्षव, पत्र सहित द्रव्यको समभाते, उसकी बाद एक एक जातीय वज्जो विशेषक्पसे समभानेके लिये पन्य अन्य अन्य रखते, परन्तु इनको भाषामें वैसे अन्य नहीं हैं। इसीसे सब चीज़ोंके अलग अलग नाम हैं। संस्कृत भाषाको तरह इनको भाषामें भी घातुके अनेक प्रकार कप होते हैं। क्रियापद, विशेष्य भीर विशेषणको एकवचन, दिवचन शीर बहुवचन ये तीन वचन हैं।

तासानियामें अब पहलेके बादमी नहीं हैं। यहांकी बादिम अक्षस्य जाति निर्मूल हो गई है। समस्त बाद्रे लियाके बादिम निवासियोंकी संख्या इस समय १८००० से बादिक नहीं है।

षदे लियावासियोंका सामाजिक काम पद्मायत हारा चलाया जाता है। प्रवीण मनुष्य ही पद्मायतकी योग्य होते हैं। श्रन्दामानके श्रादमी देहमें गुदना गुदवाते हैं। वही प्रधा यहां भी प्रचलित है। ये स्रोग योवनावस्थामें गुदना गुदवाते है। गुदना गुदवा-नेके समय पद्मायती सभा बठेती है। उसके सामने गुवकगुवितयोंकी छाती श्रीर पीठमें गुदना गोदते हैं।

इन लोगोमें श्रोक्षे रहते हैं। किसीकी सूख होनेपर श्रोभी वहां इकाहे होते हैं। इकाहे होकर लाश्से पूछते हैं,—"तुम क्यों सरे।" सर जानेपर मनुष्य नहीं बोलता, तो भी वृह्विवलसे श्रीभालीग सव समभ लेते हैं। श्रन्तमें यही निश्चित होता, कि निकटका कोई शतु जाटू करके भादिमयोंको मार डाजता है। रोगसे श्रादमी मरता है, श्रष्टे लिया-वाली ऐसा विश्वास नहीं करते। युद्दमें किसीकी मृत्यु हो जानिपर ये लीग उसका मांस खाते श्रीर व्यक्तक मेदसे यज्ञ करते हैं। ईम्बर वा देव देवी क्या हैं, सो अष्टे लियावाली नहीं जानते। तब देवता ही बही चारी श्रीर कुछ कही, इन लोगोंने इतना समभा, कि एक मञ्चावली पराक्रान्त हुद मनुष बहुत समयसे कहीं सो रहा है। उसका गरीर बड़ा भारी और नाम बुद्दाई है। वह एक हायपर शिर रखकर सीता, इधर हाथकी कुहनी तक बाल जम गई है। एकदिन उसकी नींद ट्रेगी, परन्तु कब, सो कुछ ठीक नहीं है। जागकर वह इस समस्त चराचरकी खा डालेगा।

प्रमु लियावासी खेती करना नहीं जानते।
दनका न तो कोई खायी वासखान ग्रीर न पानत्
पग्र पची ही है। केवल पाने हुए कुत्ते ये रखते हैं।
कातने ही अनुमान करते हैं, कि ये लोग पपने
पूर्वनिवाससे कुत्तीको साथ लेते पाये थे। पट्टे लियाके
कुत्ते भी भी करके भू कना नहीं जानते। दनकी
पूर्वें लग्बी श्रीर उनमें गीड़दके से बाल होते हैं।
कान कोटे श्रीर सीध रहते हैं। इस जातिके कुत्ते यहांके
जाइलमें भी पाये जाते हैं। ये बड़े तेजसी होते हैं।

बाष्ट्रे लियाके असभ्य आदिमियोंके घर नहीं है। फिर ये लोग एक जगह रहते भी नहीं। जब जहां जाते,तब वहीं पेड़ोंके डाल पत्तेसे भोपड़े बना लेते हैं। ये लोग कुछ भी शिल्पकर्म नहीं जानते। जानवरोंके चमड़े और पेड़ोंके बकले ही इनके परिधेय वस्त हैं। बस्तम और जाल शिकारकी चीजें हैं। बस्तमके सिरेपर लोहेकी गांसी नहीं रहती; उसकी जगह पत्थर या जानवरकी इस्डी लगती है। पेड़के रेग्ने और घासफसरी ये लोग जटायोकी तरह एक प्रकारका कपड़ा वुन लेते हैं। पंख प्रथवा पग्रकी पूंके इनके थिरके प्राभूषण हैं। कोटे कोटे यहीं भीर घोंघोंकी ही यह माला है। इनमें किसी किसी जातिके भादमी तक्ष होनेपर सामनेके जपरवाले दो दांतोंको तोड़ देते हैं। शक्तको और और शोभाओंके साथ इन दो दांतोंका न रहना भी एक बड़ी शोभा है। इनका भीर एक सम्प्रदाय है। उसमें सुन्नतकी रीति प्रच-लित है।

बक्तमने सिवा ये लोग दांव घीर कुदालको भी नाममें लाते हैं। परन्तु ये सव लोहें ने घस्त नहीं होते; बनेले पश्चनी हल्डीसे बनाये जाते हैं। इन्होंसे युड घीर धिकार होता है। इनके पास घीर एक विचित्र घस्त रहता है, उसका नाम है बुमराङ्ग। वह एक टेढ़ी लकड़ीकी गांसी होता, परन्तु उसके बनाने का दङ्ग बड़ा ही विचित्र है। सामने कीड़कर मारनेसे वह फिर पीके लीट घाता है। सिव्यां मरे हुए जान-वरींने नखों घोर पेड़ोंने रेशोंसे जाल बुनती हैं। इन जालींसे ये कड़क घादि वनेले पश्च घीर मक्कियां वगैरह पकड़ती हैं। चमुद्रमें मक्कि पकड़नेके लिये कोटी नाव या लोंगी रहती है। घाजकल घसम जातियोंकी संख्या धीर धीर कम होती जाती है।

यहांने यादिमयोंने विवाहका कुछ ठीक नहीं है। किसीने एक और किसीने यनेन स्त्री हैं। किन्तु विवाहिता स्त्रियां प्रायः सभी सता होती हैं; तब ऐसा भी नहीं है, कि इनमें कोई यसती नहीं निकालती। यदि कभी किसीना चरित्र ख्राव होता, तो वह जानसे मार डाली जाती है। परन्तु जुमा-रियों और विधवाओंका चरित-दोष उतना गुरुतर नहीं समभा जाता। युरोपीयों दुष्टोंने बहुतोंकी व्यभिचारिणी बना डाला, इसके लिये बीच वीचमें लड़ाई हो जाती थी।

युरोपीयोंकी अष्ट्रेलिया आविष्कार किये तीन सी वर्षमें कम नहीं हुआ। इसका कुछ ठीक नहीं, पहले पहल यहां कीन आया था। उत्तमाशा अन्त-रीप आविष्कृत हुआ, पश्चिममें भनेरिकांके जएर Vol. II. 101

भी सुख लोगोंकी दृष्टि पड़ी थी। नये देश, नये हीय, ढंढनेके लिये चारो श्रीर युरोपीयोंके जहाज, खुटे। ऐसा प्रवाद है, १६०६ ई॰में तरेन नामक कोई स्पेनवासी पेक्से अष्ट्रेलिया श्राया या। उसके बाद यवहीयसे उच जीग यहां पहुंचे। १६४२ ई॰में तास्नान नामक एक डच श्रष्टे लियाके नाना खानोंको देख गया। उसीके नामके अनुसार अष्टे-लियाने दिचणकूलवर्ती दीपका नाम तास्मानिया हुत्रा है। १६८६ ई॰ में अंगरेज लोग पहले पहल यहां श्राये थे। उसी वर्ष कप्तान विलियम दाम्पियार नामक एक समुद्री डाकू इसके उत्तरपश्चिम किनारे होकर जीट गया। दो वर्षं के वाद अट्टे लियां का विशेष प्रनुसन्धान नारनेने लिये अंगरेजोंने दाम्पियारको यहां मेन दिया। १७६८से १७७७ ई॰तन विख्यात नाविक कप्तान कूकने प्रष्टेृ जियाकी चारी घोरं समुद्रतटकी बच्छी तरह देखा था। १७८८ ई॰में श्रंगरेज लोगोंने भट्ने जियाके दिचण-पूर्व प्रदेश और निच·साडय-वेन्स्से भपराधियोंकी निर्वासित करना आरसा किया। श्रंगरेज भएराधी नहां भाकर रहते थे, उस स्थानका नाम जाचन् वन्दर पड़ा। भाजकत वही वन्दर प्रसिद्ध सिदनी नगर हो गया है। १८०३ ई॰ में वान-दि-मान दीपमें भी घपराधी भेजी जाने जरी। काल-क्रमसे निर्वासितोंके पुत्रपीवादिक स्वाधीन हो गये। वे दुई त लोगोंकी सन्तान हैं, यह परिचय देनेमें उन्हें वड़ी घृणा होती थी; इसीसे उन लोगोंने वान-दि-मान द्वीपका नाम तास्मानिया रख दिया। १८२५ र्र॰तक तास्रानिया निड-सारुय-वेल्सके स्थीन था, उसके बाद प्रथक् हो गया।

१८३५ ई०में तास्तानियाने नुष्ठ श्रादमियोंने समुद्रनी खाड़ी पार करने निज-सार्थ-वेनस्का दिल्ला भूमाग श्राधकार कर निया। पहले इस स्थानका नाम फिलिप वन्दर था। श्रव यह विक्टोरिया नामका एक प्रथक् प्रदेश हो गया है। इसने प्रधान नगरका नाम मेल-वोरन हैं। १८२७ ई०में एक शंगरेज विश्वन्स्यदायने पश्चिम श्रष्टे निया प्रदेश संस्थापित किया था। इसने प्रधान नगरका नाम पार्थ है। दूसरे विश्वक्

सम्प्रदायने दिचण अष्ट्रे लिया प्रदेश संस्थापित किया, जसकी प्रधान नगरको आदिलेद कहते हैं। १८५८ दे॰में नव दिचण अष्ट्रे लियाका उत्तर साग प्रथक् प्रदेश हो गया। वह अब कीन्स्लैग्डके नाससे प्रसिद्ध है। ब्रिसवेन् उसकी राजधानी है।

इस समय अष्ट्रेलियाके प्रदेश श्रीर प्रधान प्रधान नगर यह है,—

प्रदेश।

नगर ।

क्तीनृसलैग्ड ( पहला नाम मोर्तन ) निसर्वन, वोषासतन, मेरिवर्ग।

निड-साउध-वेल्स

सिदनी, पारामेत्ता श्रीर विन्दशर, लिवरपुल, वाघर्षः।

विक्टोरिया ... में जंबोरन, गिलङ्ग, वाझारात। दिचिण श्रष्टे लिया ... श्रादिलेद।

पश्चिम षष्ट्रेलिया · · पार्थ, फ्रिमान्तच।

पर्दत-नीलपर्वत, लिवरपुल से गी, श्रष्ट्रे लियाका श्रत्य, इसका दूसरा नाम बरगङ्ग पर्वत है; श्राम्पियन, पिरिनिस्, फ्रिन्दार्स, ष्ट्रयार्टश्रेगी, सीलारश्रेगी, विक्टो-रिया पर्वत, दार्लिङ्गश्रेगी।

नदनशे—होतेसवरी, हण्टर, हिष्टिक्स, विसर्वन; सरे श्रीर इसकी शाखा—साकोइरि, दार्लिक्स, लच-लान, सरिवजी, टदममेरा, यरयर, सोयान, विक्टो-रिया, श्रालवार्ट, फ़िन्दार्स, गिलवार्ट, सिचेल, ग्रेगरी, लिचहार्ट।

भीव—विक्रोरिया वा श्रवेकस्न्ट्रिया, तोरेन्स, गियादेनार, एयार, होप।

बनरीय—युक्ते, सेखिवक्ती, फातारी, सन्दी, हाठ, विज्ञसन, श्रोतवे, स्मेनसार, चायाम, जिडिवेज, उत्तर-पश्चिम-श्रन्तरीय, देविक, जन्दनदारी, देख।

चपनागरि पूर्वेम शिलबोरन्, पिन्सेस शालीती, हालिफाच, ब्रह साउग्छ, हावि, मोतेन, माकोयारी बन्दर, ष्टेफिन्स बन्दर, जाचन बन्दर; दिचणमें पिसम बन्दर, फिलिप बन्दर, पोतिलैग्ड, एनकाउग्छार, सेग्ट विन्सेग्ट, स्मेन्सार, हहत् अष्ट्रेलियान बाइट, किङ्क जाजेका साउग्ड; पश्चिममें फ्रन्दार्स, जिम्रो-ग्राफी, फिसिन्तस बन्दर, भाकी, एचमाउथ, किङ्क साउग्छ, कोलियार, श्रादमिरालटी, काम्बिन, बान-दिमान, एसिग्टन बन्दर; उत्तरमें—कासलरियाग, श्रारन्हिम, लेविज्ञी, कार्पन्तारिया।

वासानिया प्रदेशके प्रधान नगर होवात श्रीर लसे-गढ़न हैं।

चपसागर-ब्रह्मत् सीयान् बन्दर, ष्टरमः, नरफोल्कः, इस प्रदेशमें दालिरम्यल बन्दर, देवी बन्दर, माकीयार बन्दर।

भनरीप-पिनार, दिचिष श्रन्तरीप, दिचेष-पिस श्रन्तरीप, सोरेल, पश्चिम पद्ग्रुट, ग्रिम।

पर्वत-विनलोमन्द, विलिण्टन, पश्चिमगिरि, काम्पेल श्रेणी, इस्बोल्ट।

नर-दाविंग्ड, तमर, नदीन।

श्रद्रे लियामे उत्तर श्रंशकी वहुतसी ज्मीन जाली पड़ी है, श्राज भा श्रच्छी तरह नहीं वसी। एक तो उत्तर श्रंश यों ही गर्म है, उसपर जलका श्रभाव, इसीसे युरोपीयोंने वहां उपनिवेश नहीं वनाया। इस ही पकी दिच्या दिशा ही श्रिक सम्रहिशालिनी है।

श्र लियामें ज्यादा जंचे पहाड़ नहीं हैं। पिष्ठम श्रीर पूर्व किनारे दो पर्वतश्रीणयां हैं, उनमें पूर्व श्रीरकी पर्वतश्रीण ८५० कोस बस्बी श्रीर १५०० पुट जंची है। इसके पूर्व किनारेसे श्रनेक होटी होटी निदयां निक्त हैं। वे पिष्ठम श्रीर वहती हुईं श्रष्ट लियाके मध्य भीलों श्रीर चश्मोंमें ना गिरी हैं। श्रष्ट लियाका ऐसा श्राकार देख भूतत्विवद पण्डित श्रमुसान करते हैं, कि पहले यहां समुद्र था। पीहे समुद्रगभेमें श्रम्य त्यात हुश्रा, श्रसीसे क्रमशः मही उभर श्रायों है। परन्तु सध्यभागमें श्रमीतक श्र ही तरह मही नहीं निक्त हो, इसीसे वह स्थान नालों श्रीर भीलोंसे भरा हुश्रा है।

अष्ट्रे लियाका जलवायु घरीरके लिये गुणकर है।
परन्तु हीप बहुत बड़ा होनेसे सब खानोंकी
भवस्या एक सी नहीं है। उत्तर और मध्यभाग रुण,
दिश्चिण भीर न अतिशीत न उष्ण है। मध्यभागमें
जलका अतिशय अभाव है। गर्मीके दिनोमें वहां लू
चलती और भूमि तपकर तवा हो जाती है।

प्रशान्त-महासागरसे जलवाय उड़कर बाता है, इसीसे उत्तर-पश्चिम श्रीर वर्णकाल होता है। यहां वर्णकाल श्रयहायणि पाला न तक रहता है। अष्ट्रे लियाकी दिचिण श्रीरके समुद्रसे भी जलवाय उड़ कर श्राता है। परन्तु कं चे पहाड़ नहीं हैं, इसीसे वह किसी चीज में श्रयक श्रीर जम जाता तथा जल नहीं होने पाता। हमारे देशके राजपूतानेमें जिस तरह कमा कभी थोड़ी वर्षा होतो, यहां भी उसी तरह पानी वरसता है। दिचिण श्रष्ट्र लियाके श्रादिखेद नगरमें दृष्टिका परिमाण मेदानपर १५—२० इश्वरे श्रधिक नहीं पड़ता। किन्तु विक्टोरिया श्रीर निच-साउथ-वेल्समें पर्वत हैं, इसीसे वहांकी दृष्टिका परिमाण गढ़में ४४—४८ इश्व पढ़ता। है। कोन्सलेख्डमें दृष्टि ५० इश्व होती है। फिर उत्तरमें वड़े वड़े पहाड़ हैं, इसीसे वहांका दृष्टि परि-साण प्राय: ८० इश्व है।

विक्रोरिया प्रश्रित खानोंकी करत यों है, — बाधे भादों से बाधे अग्रहायण तक वसन्त, बाधे अग्रहायणसे बाधे फाल्गुन तक बीफ, बाधे फाल्गुनसे बाधे क्यैष्ठतका अरत्, बाधे क्येष्ठसे बाधे भादों तक बोत।

हम लोगों ते देशकी तरह अष्ट्रे लियामें अधिक जीव जन्तु नहीं होते। वहां के चौपायों में कड़क हो प्रधान है। इसके आगों के पर छोटे और पोलेक बड़े होते हैं। इसीसे टूसरे जन्तुओं को तरह यह अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता, किन्तु इसकी पूंछमें बहुत ताकृत रहती है। दौड़नेकी आवस्त्रकता आ पड़नेपर यह पूछपर जीर देकर एक एकवार १८।२० हाथ कूद सकता है। यदि कोई घोड़ेपर सवार होकर कड़क्ता सिकार खेलता, तो वह घोड़ेको टपकर साम जाता है।

नक्षरुको पेटने निचले हिस्से से एक घैली होती है। छोटे छोटे वसे उसी घंलीमें छिपे रहते हैं। घैलीने जपर वचस्पलमें स्तन निकलता है। भूख लगनेपर वसे घैलीमें बैठे ही जनायास दूध पिया करते हैं। दूसरे चौपायोंने पेटमें वसे होनेने बाद बसेनी नाड़ीने साथ मादेने प्रजना संयोग रहता है। उसी प्रजना राह माताने घरीरका रस बसेने देहमें जाता, जिससे वह हृष्टपुष्ट होता है। कक्षरुकों वह

वात नहीं है। इसके गर्भाषयमें एक घैली रहती है, उसीसे बचेके भरण-पोषणका काम चलता है।

अष्ट्रे लियामें और एक प्रकारका जन्तु होता है।

इसे एक गुद्धा कहते हैं। गोमिषादिक मल मूल
त्याग करने के पथ भिन्न भिन्न हैं, परन्तु एक गुद्धामें
ऐसा होता। यह पित्रयों की तरह एक ही राहसे
मजमूल त्याग करता है। इसके स्तन नही होता।
कड़ रूको तरह इसके पेटमें भी थे ली रहती है। इस
थे लीसे आप हो दूच टपक पड़ता है। उसे ही वचे
पीते हैं। इस ही पमें प्राय: ६८० प्रकारके पची हैं।
का कात्रया और तोते अनेक रहके हैं। एमू नामक
एक वड़ा भारी पची है। यह देखनेमें अष्ट्रीका के
एक पची जेसा हो होता है। इस ही पमें ६३
कि, स्नके सांप हैं। उनमें ४२ कि, स्नके जहरी ले हैं।
पांच प्रकारके सांपोंका विष ठीक इस देशके का ले

षष्ट्रे लियामें गाय सेड़ श्रादिके चरने लायक, बहुत ज्मीन ख़ाली पड़ी है। पग्रश्नोंके चरने लायक ऐसी भूमि संसारमें भीर कहीं नहीं है। अंगरेज लीग दूसरे देशोंके जानवरोंको इस दीपने ले आये हैं। भेड़की पैदावार चारी स्रोर है। प्रति वर्ष यहांसे बहुत सा पश्रम दूसरे देशोंके भेजा जाता है। भेड़का मांस भी यथेष्ट है। यहते चड्डे लियामें इतना मांस होता, कि खाये न चुकता, बच्चतसा नष्ट ही जाता था। प्रव जहातमें एक प्रकारकी कल बना दी गई है। उसमें वितने ही कमरे उत्तर-मेरु प्रदेश जैसे वहुत ही ठखडे रहते हैं। उनमें मांस रख देनेसे वहत दिनोतक नष्ट नहां होता। इन्ही सब कमरोंमें मांस भरतार रोज्गारी लोग इङ्गलैग्ड भेज देते हैं, इसमे प्रतिवर्षं बहुत लाम होता है। अप्रे लियाने घोड़ेकी पैदावार भी प्रसिद्ध है। पहली यहां घोड़े न घे। श्रंगरेजोंने यहां घोड़ा लाकर पैदा करने लगे। श्रव षष्ट्रे लियासे धनेक स्थानोको घोड़े भेज जाते हैं। यहांकी नद-नदियोंमें भी भनेक प्रकारकी मक्लियां कोड़ दी गई है।

हचादिमें एनकालिप्तस् हच ही प्रधान है। इसके

पत्तेचे काजपूत जैसा एक प्रकारका तेल बनता, जो वातरोगकी दवा है। इस पेड़का गोंद बहुत मंहगा बिकता है। यहां भाजके पेड़की छालचे चमड़ेमें रङ्ग दिया जाता है। बबूलकी तरह दो जिसकी पेड़ होते हैं। उनकी छालमें भी खूब रङ्ग रहता है। रङ्गके जिये हरसाल बहुत सी छाल रङ्गलेग्ड भेजी जाती है। अब इस दीपमें गेइं, यव, सकई, सरसीं, मटर, जख, आलू, नाना प्रकारकी शाकसकी श्रीर फल खूब पैदा होता है।

अप्रेलियामें सीना, चांदी, तांवा, लोहा, सीसा, कोयला, टीन प्रादि नाना प्रकारका घातु मिलता है। सीनेके कारण ही यह स्थान दतना समृद्धियाली है। १८५१ ई॰में यहां सोनेकी खानि निकली थी। खानिके निकलते ही लोग प्रपना प्रपना काम काज खोड़ सीना लेनेके लिये दीड़े, जिससे जुक दिनों तक प्रप्ने वहुत खलवली रही। १८५१ से १८८० ई॰तक सर्व समेत २८६०००००० क्पयेका सीना निकला था।

अट्टेलिया श्रीर नवजीलन्द श्रंगरेजींके उपनिवेश है। यहांके आदमी इस देशका शासन आपही करते है। दनकी पार्लीमेग्ट सभा है। सभाके सभ्योंको ये लोग आप ही मनोनीत करते हैं। अष्ट्रेलियाके प्रत्येक प्रदेशमें इक्नलग्डसे शासनकर्ता भेजे जाते हैं। शासनकर्ता महासभाकी मत विरुद्ध कोयी काम नहीं कर सकते। राज्यशासनप्रणाली ठीक दक्क लेख ही जैसी है। यहांने प्रत्येक विभागकी सभा पृथक् पृथक् होती है। एक विभागके साथ दूसरे विभागका कोई दृङ्गलैग्डके साथ अष्ट्रेलियाका सम्पर्क नहीं है। सम्बन्ध नेवल नाममात्रका है। द्रङ्गलैग्ड यहांकी शासनकर्ता नियुक्त करे, श्रीर यदि कोई जाति इस स्थानपर प्राक्रमण मारे, तो इङ्गलैग्ड बचानेको दौड़ेगा। सम्पर्क वस इतना ही है। अष्ट्रे लियानी प्रत्येक विभागमें अपनी सेना घोड़ी ही है। सिवा दसके यहांके सभी श्रादमी वीर श्रीर साइसी हैं। पहले अष्टे तियाका आय कुछ भी न था, परन्तु अंब यहांकी श्रवसा हैसी नहीं।

कहते हैं, श्रष्ट्रे लियाको सूमि बहुत ही प्राचीन है। इसमें जहाज़ चलाने योग्य न तो कोई नदी श्रीर न मड़कनेवाला श्राग्नेयगिरि या बरफसे ढंका पर्वत ही विद्यमान है। जिस समय एशिया श्रीर युरोप जलमें मग्न था, उस समय भी यहां भूमि वर्तमान रही। यहां बहुत जंचे पर्वत नहीं, चारो श्रीर मदान-जैसा पड़ा है।

बोकरंखा—अष्ट्रे नियामें प्रधानतः अंगरेज वंशके ही
युरोपीय रहते हैं। श्रंगरेजोंको क्रोड़ ट्रूसरे युरोपीय
सैंकड़े पीके सवा तीनसे ज्यादा नहीं पड़ते। सन्
१८०६ ई०में आदिम श्रधिवासियोंको क्रोड़ श्रष्ट्रे नियाकी लोकसंख्या ४१२००० रही। सन् १८८१ ई०के
ट्रूसरे स्थानके श्रधिवासियोंका यहां शाकर रहना रक
गया था, किन्तु श्रव कुक्क-जुक्क फिर जारी हो गया है।

रवा—पहले अष्ट्रे लियाकी रचा इक्सलेख पर ही निर्भर रही, किन्तु सन् १८८८-१८०२ ई॰को बोबरयुद्धमें यहांसे ६२१० खे क्हासेवक अखारोही जानेपर
इस बातकी श्रोर लोगोंका ध्यान खिंचा। पिर्नीमें
जहांजोंका बड़ा बेड़ा रहता, जो इस देशके इंद्रीगेंद्र
पहरा देता है। अब यहां लोग खूब फीजमें भरती होते हैं। आजकल जो विख्वाणी युद्ध चन्नता, उसमें
अष्ट्रे लियाके योहाओंने वीरताके अनोखे उदाहरण
देखा जगत्को विस्मित कर दिया है।

शिवा—अष्ट्रे चियामें शिवाका अधिक प्रवाद है।
प्रत्ये क राज्यके युवकको बलवती शिवा दी जाती है।
सैकड़े पीके ८ आदमी अपढ़ हैं। स्कृतमें कालको
विना मूच्य या नाममाल मूच्यपर शिवा मिनती है।
सिडनी, मेलबीन, एडीलेड और होवर्टमें पक्छेअच्छे विख्वविद्यालय वर्तमान हैं।

वाणिका-व्यवसाय—कोई सवा दो हजार जहाजींसे चलता है। जन, चमड़ा, चरवी, मांस. मन्तन, तकड़ी, गिहं, बाटा, फल, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा तथा टीन यहांसे बाहर भेजा और कपड़ा, बाफतनी, कल-पुर्ज़ा, लोहा-लङ्गड़, घराब, भड़कनेवाली चीज, थैला, बीरा, किताब, कागज़, चाय एवं तेल मंगाया जाता है। १वर-श्रष्ट्रे लियाकी समग्र रेलवे गवर्न मेग्टने ऋष लेकर बनाई है। कहीं छोटी श्रीर कहीं बड़ी रेल चलती है। ऋषपर जितना व्याज देना पड़ता, इससे कुछ श्रिक साम हो जाता है। डाक श्रीर तारका भी खासा प्रवन्ध है।

|                 | भूमिका परिमाण         | <b>लोक</b> संख्या |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| •               | वर्गमील               | सन् १८०६ ई॰       |
| निस साधय वेल्स् | 210000                | १५३००००           |
| विकीरिया        | <b>⊘</b> ∈ <b>⊆</b> 8 | १३२३०००           |
| दिवा-बरे लिया   | €०३ <b>६</b> €०       | इद्दर्ग           |
| कीनाचिछ         | <b>६६</b> ८४७         | र् <i>बे</i> ४००० |
| पयिम-पट्टे निया | स्वर्दर               | <b>200000</b>     |
| ताचानिया        | <b>२</b> ६२१५         | १८००००            |
|                 | <b>९</b> २७२२०६       |                   |
| <b>ন</b> ৰ্বাশী | 2000                  |                   |
|                 | ३०६२८०६               | •                 |
|                 | _                     |                   |

अष्ट्रेलिशिया—यह कुछ हीपपुष्त है। नव गिनी, अष्ट्रे-लिया, तास्मानिया, नव-लिलान्द, नव-ब्रिटानिका, सीलेमान हीप, नव-हिल्लाइदिस, नव-कालिदोनिया, लयालटी हीप प्रस्ति इसके अन्तर्गत हैं। ये सब ५०' दक्तिण अकांग्र एवं ११०' से १८०' पूर्व द्राधि-मांग्रके मध्यमें अवस्थित हैं। अष्ट्रेलिश्या ग्रन्थका प्रशं है—'दक्तिण एशिया सन्वन्धी।' ऐसा नाम होनेका कारण यही है, ये सब दीप एशियाकी दक्षिण प्रशान्त महासागरमें हैं।

श्रष्ठि, पष्टि देखी।

प्रष्ठिला, पणीवा देखी।

श्रष्टिवत्, यष्टीवत् देखी।

श्रष्ठीला (सं क्सी के) श्रष्ठिस हमं कि हिनास्मानं राति. र-क रस्य लकारः दीर्घः। १ गुल्सरीम विश्रेष, लरक श्रद्रयी, किसी किस्मका फोड़ा। श्रष्ठीला प्रायः ध्योड़ी-जेसी होती श्रीर नाभिसे नीचे निकलती है। इसकी गांठ कड़ी रहती है। यह कि हन पदार्थ किसी किसी पेटमें दिका रहता है। इसकी जपरी श्रोर लस्की रहती श्रीर टेढ़ेपरसे कि श्रित् हकत हो। जाती है। इसकी चिकित्सा गुल्मरोग जेसी ही है। ग्रव हकी।

Vol. II. 102

२ वायुरीम विशेष, बातकी कोई बीमारी।
२ वर्त्तुलाकार पाषाणखण्ड, गोल पखरका टुकड़ा।
४ फलवीजगर्भ, नाक, बीचका हिस्सा। ५ घंठली,
गुठली। ६ बाघात, कृष्म।

श्रष्टीलिका, परीवा देखी।

त्रष्ठीवत् (पु॰ ल्ली॰) नास्ति श्रतिश्रयितमस्यि यस्मिन्, मतुष् प्रबो॰ निपातनात् सिदः। १ जानु, घुटना। २ शूनरोग विशेष, खिङ्ग बढ़ जानेकी बोमारी।

श्रष्टीवान्, श्रष्टीवत् देखी।

श्रस (हिं सर्वे ) ऐसा, यह।

"चस विचारि निय नागडु ताता । भिन्नहिं न नगत सड़ीदर साता ॥" ( तुनसी )

(वि॰) २ ऐसा, इस प्रकारका।

"चर विचार जिनके मन माही"। चाप समीप सहीप न जाही ॥" ( तुकसी )

षसंक्षित्र (सं० ति०) सम्यक्ष् बार्ट्रं न होनेवाला, जो बच्छीतरह भौगा न हो।

श्वसंचा (संश्वाक) नञ्-तत्। १ संचाका स्थाव, होयको सदमसौजूदगी, वेहीशी। (त्रि॰) नञ्-बहुत्री॰। २ संचाश्र्मा, ज्ञानरहित, जो द्यारा कर न सकता हो।

ग्रसंयत् (वै॰ ति॰) द्वदयमें न चुभनेवाला, जो प्रस्हा न लगता हो।

यसंयत (सं० वि०) नच्-तत्। अवस्, वन्धनश्र्म, जी वंधान हो।

असंयताक्षन् (सं० ति०) अवस्ट्रह्रय, जिसके कार्व्से क्हन रहे।

पर्संयत्त (वै॰ बि॰) स्थिरभावायन, जी घबराया न ही।

प्रसंयुक्त (सं॰ त्रि॰) नञ्-तत्। वियुक्त, जुदा, जी

भसंयुत, भसंयुक्त देखो।

असंयोग (सं॰ पु॰) अभावे नञ्तत्। १ संयोगका अभाव, विचानकी अदममौजूदगी, मेखका न होना। (ति॰) नञ्-बहुत्री॰। २ संयोगशून्य, जुदा, जो मिला न हो। प्रसं**रह** (सं ० ति०) वन्धनशून्य, वेरोक, जो घिरा न हो।

भसं लग्न (सं वि ) नज्-तत्। विभन्न, असम्बद्ध, अलग, वेसिलसिला, जो ठीक न बैठा हो।

श्रसंवत्सरभूत (वै॰ ति॰) पूर्ण वत्सर न रखा इत्रा, जो पूरे साल रहा न हो। यह प्रव्द पवित्रं श्रम्निका विशेषण है।

श्रमंवत्सरस्रतिन् (वै॰ वि॰) पूर्णं वत्सर (पविव प्रान्तिको) न रखनेवाला, जी पूरे साल (प्रातिश पाक) न रखता हो।

षसंविदान (सं॰ ति॰) षज्ञान, सूर्षे, नासमस्त, गंवार। २ घरंप्रज्ञ, जो होनहार न हो।

षसंवत (सं० ति०) नञ्-तत्। १ अनावत, जो ढंका न हो। २ ईषदावत, जो अच्छीतरह ढंका न हो।

असंव्यवहित (सं॰ प्रव्य॰) १ सिटित्, फीरन्। २ प्रविलम्ब, समयपर।

श्वसंशय (सं० पु०) श्वभावे नञ्-तत्। १ सन्दे इका श्वभाव, शककी श्रदममीजूदगी, खटकेका न रहना। (क्रि॰) नास्ति संश्यो यत्र, नञ्-बहुती०। २ सन्देइ-शून्य, वेशका, जिसे खटका न रहे। (श्रव्य०) नि:-सन्दे ह, विलाशका।

असंयव (सं वि ) नास्ति संयवः सम्यक् यवणं यत्न, बहुत्री । १ संयवसे हीन, जो सुन न पह्ता हो। (पु॰) २ संयवहीन अस्तित्व, जिस हास्तिमें सुन न सकें। ३ दूरदेश, जो बात सुन न पहती हो। (श्रव्य ॰) ४ वसुने, जानमें न पहनेसे।

प्रसं श्राव्य (सं॰ प्रव्य॰) वेसुने, सुनाई न देनेसे।
प्रसं श्लिष्ट (सं॰ ति॰) नञ्-तत्। १ विभक्त, सं श्लेषप्रूच्य, प्रसङ्गत, जुदा, लगाव न रखनेवाला, जो वाजिब
न हो। (पु॰) २ सबसे प्रयक् रहनेवाले महादेव।
प्रसंसक्त (सं॰ ति॰) प्रयक्, असं युत, विभक्त,
निरीह, जुदा, लापरवा, जो प्रलग हो।

श्रमं सर्गे (सं॰ पु॰) श्रभावे नञ्-तत्। १ संसर्गका श्रभाव, साधका न होना। (त्रि॰) नञ्-बहुन्नी॰। २ सस्वत्धश्रून्य, मेलसे खाली। श्रमं सर्गाग्रह (सं॰ पु॰) श्रमं सर्गस्य परस्परसम्बन्धाः भावस्य श्रग्रहः। मीमांसकते सतानुसार ज्ञानदयके परस्पर सम्बन्धाभावका बीध न होना। यथा, यह रजत है।

असंसित (सं॰ स्ती॰) संसर्गका श्रभाव, निरीहता, श्रकाहदगी, खापरवाई, खगाव न रहनेकी हालत। श्रसंसारी (सं॰ ति॰) श्रलीकिक, श्रहुत, निरीह, निस्पृह, श्रनीखा, निराला, जो दुनियासे दूर रहता हो।

असंसिद्ध (सं० त्रि०) ऋपूर्ण, श्रक्तत, नातमाम, जो पूरे न पड़ा हो।

असं स्तामिल (वै॰ त्रि॰) समूचा निगलजानेवाला, जो वेचबाये खील जाता हो। रुट्रके खान्की सुति इस ग्रव्हमें की जाती है।

असंस्रति (सं॰ स्त्री॰) जीवनकी नव मार्ग, प्रह्याः गमनका अभाव, परमात्मामें जय जिन्दगीकी नयी चालका न पकड़ना।

श्रसंस्टष्ट (सं॰ ति॰) नञ्-तत्। संसर्गरिहत, जुटा, जो किसोकी साथ न रहे।

ष्ठसंस्कृत (सं वि ) १ गर्भाधानादि संस्काररिहत, जिसका गर्भाधानादि संस्कार न हुषा हो। २ ष्रपरि व्कृत, जी साफ़ न किया गया हो। (पु॰) ३ पप-ग्रब्द, खराब बात।

असंस्तुत (सं॰ ति॰) नञ्-तत्। १ अपरिचित, जिससे परिचय अर्थात् जान पद्यंचान न हो। ३ उत्तम कृपसे जिसकी स्तुति को न गयी हों।

यसं स्थान (सं क्ली ) १ सं स्थानका यभाव, इति-सालती, प्रदममी जूदगी। २ विद्वव, वेतरतीवी। ३ राहित्य, न्यूनता, कमी।

षसंस्थित (सं० त्रि॰) नष्ठ्-तत्। १ परतीय न गया हुमा, जी इसी लोकमें हो। २ चच्चल, चुलबुला। प्रसंस्थिति (सं० स्त्रो॰) १ विद्वव, वैतरतीयी। न्यूनता, कुमी।

श्रमं इत (सं॰ ति॰) नज्-तत्। १ एकत्र न रहनेवासा, जो इकट्ठान हो। २ श्रमं सम्न, जो लगां न हो। श्वसं हार्थे (सं॰ पु॰) छह्यह, प्रचयह, नाकाविल-सुकाविला, जो मारा जा न सकता हो।

असंहित (सं क्रि ) वेदकी संहितामें सिमाजित न होनेवाला, जो संहितामें न हो।

श्रमकताना (हिं॰ क्रि॰) ऐंड़ाना, जंभाई बेना, जंधना, हिचकना, पालस्य या सुस्तीमें पड़ना।

खसकता (हिं॰ पु॰) यन्त्रविशेष, एक पीज़ार।
क्से प्रहु बहय विस्तृत धीर यव परिमित घन लोहिसे
बनाते है। देखनेमें यह रीति-जैसा खुरखुरा होता
फीर तज्ञवारने स्थानकी भीतरी जकड़ी साण करनेमें
काम श्राता है।

श्रासकल (सं श्रि ) असम्पूर्ण, अधूरा, जो पूरा न हो।

असकत् (सं अवा ) नज्-तत्। पीनःपुन्ध, वार-स्वार, भनेक वार।

असक्षत्संसाधि (सं॰ पु॰) चाहत्त ध्यान, चावर्तित भावना, बारबार चित्तकी देखरमें लय करना।

चसक्तदृगर्भवास (सं॰ पु॰) त्राहत्त जन्म, बारवार की पैदायम।

चसता (सं कि कि ) नज्-तत्। १ प्रक्तियून्य. जिसे ताकृत न रहे। २ सङ्ग्यून्य, निराला, साथ न रहने-वाला। २ फलाभिलाषयून्य, लायरवा, जिसे किसीकी चाइ न रहे।

सस्त्य, असत्थि (सं वि ) नास्ति सत्थि यस्य, वा वन् समा । बड़तीही सत्यव्नी: साज्ञात् वन् । पा प्राधाररश कत्यमून्य, वेकानू, लिंसके जांच न रहे ।

असम्र (वै॰ त्रि॰) १ बराबर वहनेवाला, जो स्खता न हो। २ दूसरी जगह न जानेवाला।

असक्रा (वै॰ स्ती॰) सम्क्रम-विट् पृती॰ समो उन्तलोप:, नञ्-तत्। अप्राप्तपूर्वी, को पहले न मिली हो। ''धेवुं न इषं पिनतमसकां।'' ऋष् ६।६३,८। 'शसका वा यावन्नीवमनपायिनीमस्त्र सजातेरप्राष्ट्रपूर्वीमत्ववं:।' (देवराज) 'श्वयं-क्रामसंक्रमंसीं।' निद् ६।२६।

चसित (स'॰ पु॰) न सखा, न टच् समा॰। वस्तु न होनेवासा, जो मिल न हो, शतु। चसित्र, पर्वात देसी। यसगंच (हिं॰ पु॰) श्राखगन्या, एक पेड़। यह सीधी साड़ी-जैसा होता है। इसका पत्त कोटा श्रीर गोल रहता है। इसकी मोटी जड़ दवाकी लिये बाज़ारमें विकती है। श्रामा देखी।

षसगोत्र (सं॰ वि॰) न समानं गीतमस्य, वा समा-नस्य सः। भिन्नगीत्र, जो एकगीत्रका न हो।

धसगुन, चगक्रन देखी ।

षसङ्ख्य (सं॰ पु॰) विरोधे नज्-तत्। १ सङ्ख्यका षमाव, पेगवन्दीकी अदममीजूदगी। नञ्-बहुनी॰। २ सङ्ख्यमृत्य, जो पेग्रवन्द न हो।

असङ्ख्यत् (सं॰ ब्रि॰) सङ्ख्य किया न हुन्ना, जो पहलेसे ठीक न ठहरा हो।

षसङ्ख्या (मं॰ क्रि॰) नव्य्-तत्। स्थिरमान, जो उद्दरा हो।

षसङ्गीर्ष (सं॰ वि॰) १ विग्रुड, एकत न किया इग्रा, खालिस, वेमेल। परस्पर विरुद्ध।

श्रसङ्गुल (त्रि॰) एक दूसरेचे न मिलनेवाला, खुला। (पु॰)१ विस्तीर्थे पथ, खुली रहा।

ष्रमङ्केत (सं० क्रि॰) स्थिर न किया हुमा, जो माना न गया हो।

असङ्केतित (सं॰ ति॰) चिनमन्त्रित, जो दुलाया न गया हो।

पराष्ट्रान्तमास (सं॰ पु॰) नज्-तत्। श्रुक्तप्रति-पदादि दर्शाना चान्द्रमासके मध्य सूर्यकी संक्रमण-यून्य, मलमास, प्रधिकमास।

षसङ्घेष (सं॰ पु॰) नञ्-तत्। संचिष न होनेवाला, जी घटान हो।

असङ्घा (सं वि वि ) न संख्यम् नज्-तत्। १ असंख्य-नीय, अगणनीय, जिसे गिन न सकें। २ न विद्यते संख्या यस्त्र, बहुती । ३ इयत्ताश्रून्य, वेशमार। (पु॰) ४ विश्वा।

असहग्रता (सं॰ स्ती॰) धानन्त्य, अमितता, वेदन्ति-

पसंख्यात (सं विव ) इयत्ताश्र्ना, धनेका, बहुत, वैश्वसार।

पर्संस्थेय (सं वि ) नज्-तत्। १ जिसकी

संख्या की जान सके, वैग्रमार। (पु॰) २ श्रिव। असङ्गित (सं॰ स्त्री॰) अभावे नञ्-तत्। सङ्गितकाः ं(दै॰ क्ली॰) ३ श्रगणित संख्या, बहुत वड़ी श्रदत। · ४ त्रसंख्य समारोह, वैग्रमार भीड़।

असङ्घें यंगुण (सं विव ) अगणित, वेग्रमार, जो गिना न जाये।

श्रमङ्घेयता (सं॰क्ती॰) श्रानन्य,श्रपरिमाणल,वेइन्तिहाई। त्रसङ्ग (सं०पु०) अभावे नज्-तत्। १ सम्बन्धका म्रभाव, लगावका न रहना। २ युयुधानके पुत्रविशेष। नज्-बहुत्री । ३ सम्बन्धग्रन्य, किसीसे वास्ता न रखनेवाला, न्यारा। पृथक्, जुदा, श्रलग।

श्रसङ् — एक महायानी बीड श्रीर बीड तन्त्रपडितकी प्रतिष्ठाता। सङ्गभद्रने शिष्य पहले यह महीशासन श्रीर पेशावरके प्रसिद्ध तपस्ती थे। सन् ई॰को **६ठें ग्रताच्दमें इन्होंने ज्रपने धर्मका मृलग्रन्य 'योगा-**चारभूमियास्त्र' सिखा। चौनपरिव्राजक युश्रन चुक्रङ्गने ७वें शताब्दके. ब्रादिमें पेशावर जाके देखा, कि इनका मठ ट्रा पड़ा या। असङ्गने भूतप्रेतींकी बुद श्रीर श्रवली कितेश्वरका पूजक बता श्रपते मतावलम्बियों श्रीर बीदोंकी भगड़ा मिटाया। किन्तु इनके श्रनुयायी बीद धर्मसे कोई सस्वन्ध न रखते श्रीर दिन रात यन्त्र मन्त्र तन्त्र दारा सिंदि ढंढनेमें लगे रहते थे। तन्त्रपदित प्रचलित होनेसे बीद मतका फ्रास दुशा श्रीर ध्यानी तिमृतियों एवं तान्त्रिक देवताश्रोंकी प्रतिमा मठीं तथा मन्दिरींमें विराजने लगी। स्थिरमित, दिङ्नाग श्रीर धर्मकीर्ति श्रसङ्ग की श्रिष्य रहे। बुदकी सृत्यु के ८०० वर्ष पी छे इनका जना हुआ था। सन् ई॰की ६ठें यताव्द ्विक्रमादित्य शिलादित्यके समय श्रसङ्ग श्रीर इसका किनष्ट सद्दीदर वसुबन्धुकी श्राश्रयसे बीद साहित्य फिर चमक उठा । असङ्घ योगाचारके प्रधान ऋध्यापक रहे । इन्होंने बहुत दिनतक श्रयोध्यामें रहे. श्रन्तमें मगधके राजग्टइमें देह रचा किये थे।

त्रसङ्गत (संº क्रि॰) नज्-तत्। असंयुता। अस-ब्बन्ध । श्रन्याय, श्रनुचित, श्रयुक्त, वे ठीक । श्रसङ्गत वाका, जिस वाकारी परस्पर बात न मिले। श्रमङ्गत वाद्य, जिसं वाद्यमें गानेके साथ वाजा न मिले।

अभाव, साथका न होना।

चसङ्ग्स (सं॰ पु॰) चभावे नच्-तत्। १ सङ्गमकाः श्रभाव, मेलनका न होना। (ति॰) नास्ति सङ्गमो यस्य, नज्-बहुत्री॰। सङ्गमश्र्न्य, मेलनरहित, जो किसीसे मिखता न हो।

श्रसङ्गवत् (सं॰ ति॰) ऋसंयुक्त, जो लगा न हो। श्रमङ्गिन् (सं वित ) सन्ति विनुण् यस गलम् नञ्-तत्। सम्बन्धशून्य, जो लगा न हो।

असचिद्विष् (वेश्विश्) १ अपनी पूजा न करने-वालींको अपराधी बनाता हुआ, जो अपने दुःसनीपर इलजाम लगाता हो। २ प्रत्यून्य, जिसके दुस्त न रहे।

त्रसच्छाखा (सं॰स्त्री॰) कल्पित **याखा, सस्न**यी. शाखु, जो डाल सची न हो।

प्रसच्छास्त (सं° ली°) प्रसत् यसदिवयक्तवेन प्रनिष्टः प्रयोजनं शास्त्रम्, नर्भधाः। हिन्दुमतमं बीह्यास्त्र। इससे केवल असदर्थ हो प्रतिपादित हुआ है। अतएक यह वैदिक कर्मके विरुद्ध है श्रीर द्सीसे इसका नाम श्रसच्छास्त हुश्रा है।

त्रमञ्जन (सं॰पु॰) विरोधे नञ्-तत्। सज्जन न होनिवाला, जो सळान न हो। दुर्जन, ख्राव बादमी। श्रमक्जितातान् (सं वि ) निरीइ श्राला रखने वाला, जिसके रूहमें लगाव न रहे।

श्रमदिया (हिं॰ पु॰) सर्पविशेष, पनिहा सांप। इसकी श्राक्तति लम्बी श्रीर पीठ चित्तीदार होती है। यह विषात नहीं उहरता।

असण (हिं पु॰) गर्त, गड़ा।

श्रसत् (सं० व्रि०) श्रस्-श्रत्व श्रकारलीपः, तती नञ्तत्। १ सत् न होनेवाला, मसनूयी, जो सबा न हो। २ असाधु ख्राव। ३ निन्दित, बदनाम। ४ दुष्टाचार, बदमाय। ५ ऋविद्यमान, जो हाजिर ६ अकिचित्कर, नाचीजां ७ प्रवास, पोशीदा। प्रमानत्व, जो टिकता न हो। ८ निर पाख्य नि:स्वरूप निषेधरूपसे प्रंतीयमान श्रभावला त्रय ( घ्रभाव )। १० ब्रह्मभित्र । ११ जड्, वेहरकता 🕂 १२ अश्रदासे किया जानेवाला, जो दिलसे न हो। १३ निष्मल, वेफायदा। (पु॰) न चिरं सन् विद्य-मान:। १४ इन्द्र। एक इन्द्र चिरकाल नहीं रहते, इसीसे उन्हें असत् कहते हैं।

त्रसत्तम (हिं०) प्रसत्तर्भन् देखी।

ष्मतायी (सं ॰ स्ती ॰) पापंतर्म, दुराचार, इंज्।व, बदमायी।

असती (सं॰ स्त्री॰) व्यभिचारणी, नापानदामन, जी बीरत विगड़ गयी हो।

असतीसृत (सं॰ पु॰) जारज, दासीपुत्र, नुत्फें ह-राम, दोगुला, जो विगड़ी श्रीरतका लड़का हो।

असत्कर्मन् (सं क्षी ) असच तत् कर्मे चेति, कर्मधा । १ वेदादि निषिष्ठ कर्मे, वुरा काम । (ति ) नास्ति सत्कर्मे यस्य, नञ्-बद्धत्री । २ साधु आचार-भून्य, मना काम न करनेवाला।

श्वत्कर्मा (सं॰ स्त्री॰) श्वसत्कर्भन् टाप्। श्वसाध्ती, कुलटा, नापाकदामन श्रीरत।

असत्कराना (सं॰ स्त्री॰) १ श्रसत्यक्तर्म, भाूठा काम, जी बात क्रमी न हो।

श्रसत्कार (सं॰ पु॰) १ श्रपमान, वेदन्तृतो । २ श्रप-राध, जुर्म, निस वातसे नुक्सान् पहुंचे ।

यसत्कत (सं० वि०) नज्-तत्। प्रनाहत, भादर न पाय हुमा। २ बुरे तीरसे किया हुमा, जो मच्छी-तरह किया न गया हो।

भसत्क्रत्य (सं॰ दि॰) पापकर्मा, बुरा काम करने-वाला।

श्रमत्ख्याति (सं क्ती ) श्रमतः सलग्रन्यस्य श्रनिदेवनीयस्य ख्यातिर्ज्ञानम्, ६-तत्। श्रनिदेवनीयरजत प्रपञ्चना ज्ञान । जैसे सीपमें रजतज्ञान श्रनिवंचनीय रूपसे ज्ञान होता है। एवं परमञ्ज्ञामें
जैसे जगत् श्रनिदंचनीय रूपसे प्रतीयमान है। यह
वेदान्तियोंना मत है। 'यह रजत है' ऐसा ज्ञान
सभी लोगोंमें प्रसिद्ध श्रीर सभी लोगोंनो स्तीकार्य है।
श्रयच वह प्रकृत ज्ञान नहीं है। यह चार तरहका
होता है—१ श्रख्याति, २ श्रन्यथाख्याति, ३ श्रामख्याति, ४ श्रसत्ख्याति।

Vol. II. 103

श्रमता (सं स्ती ) श्रमतो भावः भावे तल्-टाप्। १ श्रमियमानता, न रहनेकी हालत, श्रनस्तितः, नेस्ती। २ श्रमाञ्चल, बदमाशी। ३ श्रव्यक्तता,नारास्ती, साफ्न मालूम पड़नेकी हालत।

श्वसंख (सं क्ली ) सतो भावः भावे त्व नज्-तत्।
१ श्विव्यमानत्व, नेस्ती। २ श्रव्यत्व, नारास्ती।
३ श्वसाञ्चल, बदमाशी। सक्तं द्रव्यं नज्-तत्। ४ द्रव्य
न होनेवाला, जो द्रव्य न हो, क्रिया। सक्तं प्रकाश्रादि सम्पादनं प्रक्षतेगुँ पभेदः ततो नज्-तत्।
५ रजोगुण। ६ तभोगुण। सक्तं जन्तुमातं नज्-तत्।
७ जो जन्तु न हो। (ति ) नास्ति सक्तं जन्तुर्यत्न,
नज्-बहुती । ८ जन्तुश्र्न्य, जिस जगह जीव न हो।
सक्तं सात्विकः गुणभेदः, नज्-बहुती । ८ सात्विकः
गुणरहित, जिसमें सात्विक गुण न हो। १० तामसिक गुणदियुक्त, क्रोधी, तामसी। सक्तमर्थक्रियाकारित्वम्, नज्-तत्। ११ प्रयोजनके श्रनुपयुक्त,
कार्यके श्रयोग्य, जो कामके जायक, न हो, वेकाम।
१२ निवैन्त, कमजोर।

श्रसत्पय (सं पु ) सन् पत्याः सम्पूरव्षः पथानानवे।
पा प्राथा १ द्रित पः सत्पयः ततो नञ्तत्। १ श्रास्त्रादि
निषिष्ठ कार्योदि, जिस कार्यं निषेध
रहे। २ मन्द्रपय, ख्राव राष्ट्र, कुपय, कापय, व्यस्त्र, द्रिस्त, प्रपय, वदस्त्रा, विषय, कृत्सित्वकः।

असत्परिग्रह (सं॰पु॰) परिग्रह्मते, परिग्रह-(गड़गड़िनिध्यनय। पा शश्यः) इति कर्मण अप् परि-ग्रहः परिजनादिः, ततो नअ-सत्। "परिग्रहः परिजने पन्नां खीकारम्ख्योः।" (विष्य) १ असत् परिवार, दुष्टपत्नी, वुरे बाल-बच्चे। २ मन्दपचका अवलस्वन, वुरी राहका पकड़ना। ३ अनुचितमूख्य, ग्रैरवाजिब कीमत। (ति॰) नास्ति सत् परिग्रहो यस्य, नञ्-बहुत्री॰। ४ सत्परिवारभून्य, जिसके अच्छा परिवार न रहे। ५ सत्पत्नीरहित, जिसके अच्छा परिवार न रहे। ६ सत्पत्वास्तित, जो बुरी राहपर हो। ७ अन्याय मूख्युक्त, जो ग्रैरवाजिब दाम ले जुका हो।

यसत्पुत (सं॰ पु॰) १ नि:सन्तान पुरुष, जिसके योजाद न रहे। २ दुष्ट पुत्र, बदमाय लड्का। श्रमत्प्रतिग्रह (सं० पु०) श्रसतः निषिषस्य तिलादेः श्रमद्भ्योश्र्झादिभ्यो वा प्रतिग्रहः। १ निषिष्ठ द्रव्य ग्रहण, न कूने लायक चीज लेना, श्रास्त्रमें लेनेको मना किया हुशा द्रव्य लेना। जैसे—तिल, डभयसुखी गी, प्रेतान, चण्डालादिका श्रन्न। २ श्रसत्पात्रसे द्राद्मण हारा दान ग्रहण, जो दान व्राह्मण हुरे लोगोंसे लेता हो।

श्रसत्प्रतियाची (सं०पु०) श्रसत्पावसे दान लेने-वाला, जो बुरे लोगोंसे बख्शिश पाता हो।

षसत्य (सं॰ हो। न सत्यं विरोध नञ्तत्।
१ मिष्या, भूठ, जो सत्य न हो। २ मिष्यावाक्यादि,
भूठ बात। (ति॰) ३ मिष्यावादी, भूठ बोलनेवाला। सीपमें रजत ज्ञान प्रसृति मिष्याज्ञान है।
तेनालिक बाध्यून्य ही सत्य उससे खाली असत्य है।
(स्ती॰) टाए, असत्या—संयु प्रजापतिकी एक भायी।
असत्यता (सं॰ स्ती॰) मिष्याल, नारास्ती, भूठापन।
असत्यवाद (सं॰ पु॰) मिष्यालाद, भूठ बात।
असत्यवादिन् (सं॰ ति॰) भठा, भूठ भाड़नेवाला।
असत्यवादी, अस्ववादिन् हेला।

षमत्यसम्य (सं॰ त्रि॰) श्रमत्ये मिय्याभूते सन्धा श्रमिसन्धानं यस्य, गोस्तियो रूपसर्जनस्य इति इत्सः, बहुत्री॰। १ मिय्या श्रमिसन्धियुत्त, भूठी प्रतिज्ञा करनेवाला। २ विश्वासघातक, दगावाल। ३ नीच, कमीना। ४ श्रन्यक्पमें स्थित, बनावटी। ५ श्राकाके श्रन्यक्प श्रमिमानसे युत्त, जो कहको क्षक श्रीर समभता हो। जैसे—श्रसत्यदेशदिमें श्रात्मामिमान श्रसत्यसन्धा होता, तिहिशिष्ट हो श्रसत्यसम्य कहा जाता है। क्षान्दोग्य उपनिषद्में यही श्रात्माभिमान जिस श्रनर्यंका हेतु होता, वह दृष्टान्तिके सहित प्रकाशित किया गया है।

श्रमत्संसर्ग (सं॰ पु॰) दुष्टसङ्ग, नुरी सो हबत। श्रमत्सङ्ग (सं॰ ति॰) कुसङ्गी पड़ा हुमा, जो व्हेरी लगा हो।

त्रमधन (हिं॰ पु॰) जायफल। यह घट्ट हिङ्गल भाषासे लिया गया है।

श्रसद—( मिर्ज़ा श्रसद-छन्ना खां ) एक विख्यात सुसन-

मान कवि। इनका जन्म आगरेमें हुआ था। दिसीके प्रिष्ठ वादशाह बहादुर शाहने इन्हें नवावकी उपाधि दी। यह फारसी श्रीर उर्दू भाषामें बहुत किता कर गये हैं। मृत्यु से कुछ पहले इन्होंने भारतवर्षने मोगल बादशाहोंका इतिहास लिखना श्रारमा किया था। सन् १८५२ ई॰की ६॰ वर्षकी उम्बमें इनकी मृत्यु हुई। इनके 'इन्या' काव्यका मुसलमानोमें बहुत श्रादर होता है। इनका साधारण नाम मिर्जी नौशा था।

चसद ख्रां—तुर्कीवंश्रोद्भव एक सम्भान्त व्यक्ति। इनके पिता ईरानराज शाह अव्वासने अत्याचारसे उकता जन्मस्थान छोड़कर भारतवर्ष चले ग्राये है। यहां नरज्ञांकी एक कुटुम्ब-कन्यांके साथ उनका विवाह और उसीने गर्भसे असदका जन्म हुगा। सम्बाट् जडांगीरने असदने पिताको जु, जिप्तकार कृंकी उपाधि प्रदान कौ। लड्कपनमें असदको लोग द्रवाहोम कहकर पुकारते और शाहनहां बहुत प्यार करते थे। उन्होंने शासफ खां नामक वजीरकी जड़कोसे व्याइ इन्ह टूसरे वख्योंके पर्पर नियुक्त कर दिया। १६७१ ई॰को श्रसद खां चारहजारी मनसबदार ही गये श्रीर कुछ ही दिनोंके बाद सातहजारी वजीरका महासमान लाभ किया। वहादुरभाइके राजत्वकासमें वकील सुत्वक्ता पर इन्हें मिला। उसी समय इनके पुत्रने भी बसीर-उत्-उमरा जु.लिफ़िकार खांकी उपाधि पाई। फ़रल-सियारके बाद्याइ होनेपर असद परच त एवं अप-मानित हुए। इनका खड़का भी मारा गया या। उसी समयसे इन्होंने के,दख़ानेकी सामाना प्रवसाने श्रपने दिन विताये। १७०१ ई॰को ८० वर्षको उम्में प्रसदको मृत्यु हुई।

२ दूसरे भी एक असद ख़ांका नाम पाया जाता है। इनका असल नाम खु.शक् घा। वङ्गाबसे ला और विख्वासघात कर इन्होंने मिल्लिकान्तुं नपर बांक मण किया और उनके १०४ मिन्दरोंको तोड़ फोड़कर उसी जगह मसजिद बनवा दी। श्रादिलशाहने इन्हें सास्म्गाम श्रीर वेलगाम दो स्थान जागीर दिये थे। असदध्ये ह (सं ॰ पु॰) असत् निन्दितं निषिषं वा अधीते, असत्-अधि-इङ्- हन्। निन्दित शास्त्र अध्य-यनकार्ता, असदध्ययनशाली, वेदकी निज शाखा छोड़ अन्यशाखा पढ़नेमें अम उठानेवाला, जो ख्राव किताव पढ़ता हो। काखशाखाध्ययनकारी व्यक्ति कौथुमी शाखा पढ़नेसे असदध्येता या शाखारण्ड कहाता है।

असदाचार (सं॰ पु॰) न सदाचारः, श्रभावे नञ्-तत्।
१ सुन्दर श्राचारका श्रभाव, वदचलनी, वृरी चाल।
(ति॰) नास्ति सदाचारो यस्य, नञ्-वहुत्रो॰। २ सदाचारश्रन्य, वदचलन, जो श्रच्छी चाल चलता न हो।
श्रमदाचारिन् (सं॰ ति॰) सदाचारश्रन्य, वदचलन,
वृरा, ख्राव। (स्नो॰) श्रमदाचारिणो।

असदि तूसी—एक विख्यात सुसलमान कवि। यह
ग्रानीके सुलतान महसूदकी सभामें रहते और प्रसिद्ध
कवि फिरदीसीके गुरु थे। सुलतान महसूदने दन्हें
गाइनामा लिखनेके लिये कहा, परन्तु बुढ़ापेके कारण
यह लिखनेपर राजी न हुए; तब फिरदीसीने गाइनामा लिखा और ग्ज़नीसे जानेके समय उसका अवगिष्ट अंग्र लिखनेके लिये दनसे अनुरोध किया।
अरब हारा देरान जयसे लेकर अमदिने ग्रेषनक गाइनामा लिख दिया। दसके सिवा दन्होंने फारसीमें
और भी कई पुस्तक लिखे थे।

ष्मसङ्ग (सं॰ व्रि॰) न सङ्ग्रम्, नञ्-तत्। श्रयुक्त-रूप, त्रनतुरूप, प्रसमान, नाहमवार, विमिसाल, जो मिलता न हो।

असदृशव्यवद्यारिन् (सं॰ ति॰) अयुत्तक्पसे व्यवद्यार करनेवासा, जी ठीक तौरसे पेश न याता ही।

श्रमद्ग्रह (सं० पु०) श्रमित श्रविद्यमाने वस्तुनि साग्रहः, ७-तत्। १ दुष्ट व्याज, व्री चालाकी। २ चापत्य, मनोजीत्य, तलव्यन मिनाजी, किकोरापन। ६-तत्। ३ मिव्याज्ञान, भूठी समक्ष। ४ श्रक्तिमें रजतज्ञान, रस्तीको सांथ समक्षना।

श्रमद्यहिन् (सं वित् ) दुष्ट व्यान बढ़ानेवाना, जो मरदूद परिव फैनाता हो।

श्रसद्याह, मस्त्यह देखी।

असदृह्य (सं॰ व्रि॰) विक्तत चत्तुविधिष्ट, वुरी आंखवाला।

असचेतु (सं॰ पु॰) सन् व्यभिचारादि दोषरिहतो हेतु: सहेतु:, निरोधे नञ्-तत्। न्यायणास्त्रप्रसिद्ध व्यभिचारादि दोषयुक्त हेतु, भाठा सनव, नो सन्त सचा न हो। जैसे—समनान् विक्तः, विक्रहेतुका धूमविशिष्ट अर्थात् नहां भिन वहां धम भी रहता है। नग्रयगास्त्रके मतसे यह असदेतु कारण है। क्योंकि तपाये हुये लोहेमें आग रहते भी धुमां देख नहों पड़ता। नग्रयमतसे हेतुदोष पांच प्रकारका होता है। यथा,—१ श्रनकान्त, २ विरुद्ध, ३ श्रसिद, 8 कालाल्ययोपदिष्ट, ५ हेत्वाभास।

यसदास् (वं॰ प्रवा॰) न उसो दिन, न फौरन्, टूसरे दिन, देरसे।

असद्वाद (सं॰ पु॰) अनुपयुक्त सन्भाषण, कटपटांग वातचीत । किसो प्रकारकी सत्ताको स्वीकार न करना असद्वाद कहाता है।

षसद्भाव (सं॰ पु॰) सती विद्यमानस्य भावः स्रभावे नज्-तत्। १ यविद्यमान पदार्थेमें विद्यमान स्रभा-प्राय, न होनेवाली चीज़को मान लेना। विरोधे नज्-तत्। २ दुष्ट सभिप्राय, वुरा मतलव। (ति॰) नज्-वहुत्री॰। १ दुष्ट सभिप्राययुक्त, जो वुरा मतलव रखता हो। चित्रतं भाषामें स्रपण्यको सस्द्राव कहते हैं।

असद्वृत्ति (सं॰ स्ती॰) सती वेदादिरहिता वृत्तिः स्तावः व्यवहारः वतनं विवरणं वा, श्रभावे नञ्-तत्। १ मन्दस्त्रभाव, वृरा मिजाज। १ सदाचारका श्रभाव, नेकचलनौको श्रदममीजूदगी। १ सद्व्यवहारका श्रभाव, अच्छोतरह पंग्र न श्रानेकी हालत। ४ श्रम- जीविका, वृरो या भाठी रोजी। ५ मिष्या विवरण, जो बयान् ठीका न हो। विरोधे नञ्-तत्। ६ निषिष्ठ श्राचारादि, मरदूद काम। (ति॰) नञ्-बहुत्री॰। ७ श्रमत् स्त्रभावयुक्त, बद्दमिजाज। द मन्द व्यवहार- युक्त, जो वृरे तौरसे पंश्र श्राता हो। ८ मन्द वतन वा जीविकायुक्त, बद्दमाश्र। १० मन्द विवरण-युक्त, वृरे व्यानसे भरा।

ष्मसद्व्यवहार (सं॰ पु॰) सन् साधुः व्यवहारः, नञ्-तत्। १ मन्द व्यवहार, खराव राह-रस्म। नञ्-बहुबी॰। ३ दुष्ट व्यवहारविशिष्ट, बुरै तौरसे पेश श्रानेवाला।

श्रमदुव्यवहारिन् (सं॰ ब्रि॰) कुमार्गगामी, बुरी राष्ट्र चलनेवाला।

श्वसन (सं०पु०) श्वस-चिपे ख्यु। १ पीतसाल वृद्ध, श्वसनाता पेड़। श्रमन देखी। यह कट, उत्या, सारक तथा तिक्त होता श्रीर बात, गलदोष एवं रक्तमगड़ल को मिटाता है। (राजनिष्यु) यह कुछ, वीसपं, खिल, प्रमेह, गुह्यक्तमि, कम तथा रक्तपित्तको टूर करता श्रीर त्वच, केश्य एवं रसायन निकलता है। (भावप्रकार) २ जीवकद्वमा ३ वकव्यचा ४ वीर। भावे ख्युट्। ५ च्रीपण, फेंक-फांका। ६ निश्राना, गोली, घड़ाका। श्रसनपर्यंका, श्रमनपर्यं देखी।

भसनपर्णी (सं॰ स्ती॰) श्रसनस्य पीतशालस्य पर्णे । मिन पर्णेमस्याः, बहुत्री॰ गीरादि ङीप्। श्रपराजिता, गोधी।

भसनपुष्प ( रं॰ पु॰) षष्टिकधान्य जातिमेद, सठिया धान ।

श्रसनपुष्पक, पसनपुष देखो।

श्रमना (वै॰ स्त्री॰) १ वाग, गोली, जी हिं यार फेंननर मारा जाता हो। (हिं॰) २ व्यविशेष, कोई पेड़। इसका काष्ठ कठोर होता श्रीर ग्रह-निर्माणमें लगता है। पत्र माघ-फाला नमें भड़ता है।

श्रमनादिगण (सं॰ पु॰) गणविश्रेष, कोई खास दवा। इसमें श्रमन, तिनिश्व, भूजें, खेतवाह, प्रकीर्य, खिदर, कदर, भण्डी, शिंश्रपा, मेषश्र्ष्णी, चन्दनत्रय, ताल, पलाश्र, जोष्ट्रशाक, शाल, अमुक, धव, कुलिष्ठ, क्रागकर्षं श्रीर श्रखकर्षं पड़ता है। इसके सेवनसे खित, कुष्ठ, क्रिम, कफ, पाण्डु, प्रमेह श्रीर मेदरोग दूर हो जाता है। (वाग्भट)

त्रसनान (हिं॰ पु॰) स्नान, गुस्त, नहाना। त्रसनायी (हिं॰ स्ती॰) प्रीति, सुहळ्जत, लगी। त्रसनि (सं॰ ति॰) श्रस-श्रनि। चीपक, फेंकनेवाला। म्हयादि॰ चतुरर्थां क। श्रमनिक, चेपकके निक-टस्थ देशादि।

असनी युक्तप्रदेशके हरदोयी जिलेका गांव। यह स्थान बहुत पुराना श्रीर गङ्गाके तटपर बसता है। इसमें उच्च कोटिके अनेक कान्यकुल ब्राह्मण प्रतिष्ठित हैं। असन्तित (स॰ स्त्री॰) सन्तितिर्धारा, श्रभावे नज् तत्। १ घाराका श्रभाव, श्रीलादकी श्रदममीजूदगी। (त्रि॰) सन्तिर्वेशस, नज्-बहुनी॰। २ घारारहित, वे-श्रीलाद, जिसके बाल-बच्चा न रहे।

भसन्तान (सं॰ पु॰) सन्तानः देवततः, नञ्-तत्। १ देवतरुभिन्न, देवदारको छोड़ दूसरी चीन्। सन्तानो विस्तारस भ्रभावे नञ्-तत्। २ विस्तारका भ्रभाव, तङ्गी। (ति॰) नास्ति सन्तानो यत्न, नञ्-वहुत्री॰। ३ देवतरुरिहत, देवदारसे खाली। ४ विस्तारभून्य, तङ्ग। ५ वंगरहित, लावलद, वे-भौलाद, निस्ने वाल-वचा न रहे।

श्रमन्ताप (सं० पु०) श्रभाव नञ्-तत्। १ सन्तापका श्रभाव, तकलीफ् की श्रदममीजूदगी। (ति०) नञ्-बहुत्री०। २ सन्तापरिष्ठत, तकलीफ न पानेवाला। ३ सन्ताप न पहुंचानेवाला, जो तकलीफ् देता न हो। श्रमन्तुष्ट (सं० ति०) नञ्-तत्। १ सन्तोप्रमृण, नाखुश्र, नाराज् । २ श्रिषक धन पाते भी धनामिलाण रखनेवाला, जो ज्यादा दीलत हासिल कर भी उसके लिये मरता हो।

श्रमन्तुष्टि (सं॰ स्त्री॰) १ सन्तोषका प्रभाव, नासुशी नाराजी। २ घटिसि, श्रास्दा न रहनेकी हासत। ३ धन रहते भी धनके सिये मरना, सासच।

श्रमन्तोष (सं॰ पु॰) श्रभावे नज्-तत्। १ सन्तोषका श्रभाव, क्रनायतको श्रदममीज्दगी। २ व्यक्तिका श्रभाव, श्रधैर्य, वेक्रारी। ३ श्रप्रसद्तता, नाख्शी। (ति॰) नज्-बहुत्री॰। ४ सन्तोषशून्य, जिसे क्नायत न रहे। ५ श्रिषक धनाभिलाषी, ज्यादा दीलत चाहनेवाला। श्रसन्तोषी (सं॰ ति॰) सन्तोष न रखनेवाला, जिसे क्नायत न रहे।

श्रमन्दिष्य ( सं॰ ति॰ ) नञ्-तत्। १ सन्दे इसे प्रविषय, जिस विषयमें कोई सन्देष्ठ न रहे। २ सन्देष्ट्रगत्य, शक्त खाली। ३ स्पष्ट, साफ्। ४ प्रकट, जाहिर।
५ विश्वासी, एतवारी। (भव्य०) नि:सन्देह, विश्वता।
श्वसन्ति (वे० वि०) सम-दो अवख्यक्र कर्मणि-क्र
(व्यत्सिव क्वादि। पा ७:॥॥०) इति इत्वं, नज्-तत्।
१ वस्पनश्चन्त्र, जो वंधा न हो। २ श्वनिरुद्ध, जो स्ता न
हो। 'प्रवहानस्तिः'(सन्ध्राश) 'धरन्दितः परैरनिरुद्धः।'(साव्य)
श्वसन्ति (वे० वि०) सन्दा वस्पनसस्त्रस्य, इनि,
नज्-तत्। वस्पनश्चन्त्र, जो बंधा न हो। "विह्नस्वादसन्ति।' (श्वत्या०२।१४।)

भ्रसन्दिष्ट (सं॰ ब्रि॰) समाचार न पाये हुना, देखदर, जिसको हाल न मिला हो।

ग्रसन्धान (स' क्ली॰) वियोग, विश्लेष, विसेद, फ्रब्हें, ग्रनाइदगी, मुफारक्त, विश्ला।

बर्सान्य (सं॰ पु॰) सन्धिका अभाव, पैवस्तगीकी बदममीजूदगी, सटासटी, गमचा।

श्रमस्थित (सं वि ) वस्तर्मान्य, स्वतन्त्र, शाजाद, स्वतन्त्र, शाजाद,

प्रसन्धेय ( एं॰ ति॰ ) सन्धि करनेके प्रयोग्य, जो सुसङ करनेके काविस न हो।

भसन (वै॰ वि॰) व्याक्ति, वैचैन, किसे बाराम न सिले।
भसन (सं॰ वि॰) सन्नदः स्वतार्थं चमः, नञ्-तत्।
१ श्रतत्पर, को तैयार न हो। २ हम, गिर्वत, बह-हारी, चमण्डी, को श्रपनिको बहुत कगाता हो।
२ पण्डितासिमानी, को यथार्थं पण्डित न होते भी मन ही मन श्रपनिको पण्डित समसता हो। ४ निरस्न, वेहिषयार। ५ सत्पन्न, पैदा।

परित्तवर्षं (सं॰ पु॰) सनिवर्षंका अभाव, मुधक्त, दूरता, दूरी, फ़ासिला।

सिन्ताष्ट (सं वि ) १ अनुभवमें न आया हुआ, नामालम, जी जाहिर न हो। २ दूरस्थ, जो नज्दोक न हो।

भसिविहित (सं॰ ति॰) दूरस्य, जो पास न हो। अस्थ्यस्त (सं॰ ति॰) स्थास श्रहण न किये हुआ, जो दुनियाको तर्व कर न हुका हो।

असनान (स॰ पु॰) श्रपमान, वे इज्ज्ती, वे श्रदवी, गुस्ताखी, भोखी, ढिठायी।

Vol. · II. 104

शसपत (सं ति ) विरोधे नल्-तत्। १ शतु न होनेवाला, जो दुश्मन् न हो। २ सित्र, दोस्त । नल्-बहुनी । ३ शतुशून्य, दुश्मन्से खाली। ४ श्राक्मस्य किया न गया, जो हमलेसे बचा हो। (सो ) ५ शान्ति, सुबह, जिस हालतमें भगड़े न पड़ें।

असिपाड ( सं॰ पु॰-स्तो॰) साचात् भोकृत्वेन दाळ-त्वेन समानः पिण्डः देशारम्भकावयवमेदश्च येषां वा ते सिपाडाः, नञ्-तत्। सप्तम पुरुष पर्यन्त पुरुष शौर स्त्रो।

ग्रसवन्तु (वै॰ ति॰) ग्रसस्वन्तीय, रिक्ता न रखने-वाला।

असवर्ग (फा॰ पु॰) खोरासान सुक्तकी एक वड़ी वास। इसमें पीत वा स्वर्णाभ पुष्प पाते हैं। पञ्जावी इसके ग्रष्ट्य पुष्प अम्गानोंसे ख्रीह रेशमके रङ्गमें कोड़ते हैं।

असवाव ( ४० ५०) द्रव्य, चौज, सामान, सवानिमा, अटाला।

भसमयो (डिं॰ स्ती॰) भसम्यता, नामायस्तगी। भसम्य (सं॰ ति॰) सभायां साधः, साध-य नञ्-तत्। समायायः। पाशशारः। सभाके भनुपयुक्त, जो सद्द-पित्तके काविल न हो। २ असामाजिक, बैठकसे तालुक् न रखनेवाला। ३ खल, दुष्ट, श्रीष्टि, गंवार, डजड्ड, नामायस्ता।

ष्रसभ्यता (सं॰ स्ती॰) सभ्यताका श्रभाव, श्रसामाः जिनता, खनता, नागायस्तगी, वेइदगी।

प्रसम (सं वि ) नास्ति समी यस्य। १ प्रतुखा, विभिसाल, प्रपनी वरावरी न रखनेवाला। २ प्रसहरा, नाहमवार, जो वरावर न हो। समः युग्मसङ्गान्तितः तिज्ञम्। ३ विषम, ताल, वेजीड़। मेषादि हादय-राणिके मध्य मेष, सिय्न, सिंह, तुला, धनुः और कुम्भ विषम है। (यु ) ४ दुइविशेष। ५ काव्यालङ्गर विशेष। इसमें लपमानकी प्रप्राप्ति देखायी जाती है। असमच (सं कि कि ) १ प्रप्रत्यक्त, ग्रैवत, जिस हालतमें देख न सके। २ प्रमुसित्यादि ज्ञान, क्यास, फर्ज। (ति ) प्रश्रं आदि अच्। ४ प्रप्रत्यक्ता विषयीमूत, ग्रैर हाजिर, ग्रायव, जो देख न पड़ता हो।

श्रसमय (सं वि ) नज्-तत्। श्रसम्पूर्णं, नातमाम, जो पूरा न हो।

त्रसमञ्ज, वसमधस् देखी।

असम ज्ञस् — इच्छा कुर्व शके सगर राजाका च्येष्ठपुत । इनकी माताका केशिनी श्रीर पुत्रका नाम श्रंशमान् रहा। यह बाख्यकालमें श्रतिश्रय दुष्ट थे। पुर-वासियोंको सदा पीड़ित रखनेपर सगर राजाने इन्हें नगरसे निकाल दिया था।

श्वसमञ्चस (सं॰ पु॰) समञ्चसं युक्तियुक्तम्, नञ् तत्। १ असङ्गत वा अनुपयुक्त विषय, खेंचतान, सकुच, सोच-विचार। (ति॰) २ असद्दश, अतुल्य, गैरमुश्रावेह, नामुवाफ्कि, जो मिलता न हो। (अव्य॰) ३ असङ्गत भावमें, नामुवाफिक तौरपर।

श्रसमत (श्र॰ स्ती॰) सतील, पाकदामानी। श्रसमद (दे॰ स्ती॰) सिन्ध, सन्धे जन, सुजह, मेल, जड़ाई न रहनेकी हालत।

श्वसमद (सं १ ति ०) सह मदेन गर्वेण वर्तते समदः स नास्ति यस्य यत्र वा। १ गर्वेरिहत, फ्खर न करनेवाला। २ कलहहीन, मिलनसार। ३ विरोध-मृन्य, दुस्मनी न रखनेवाला।

श्रममन (सं॰ ति॰) न समं सह नीयते भोजनादी; सम-नी वाहु॰ कर्मणि ड, नञ्-तत्। १ विभिन्नवर्णे, गैरजात, जो साथ बैठकर खा न सकता हो। २ श्रतुच्य, नामुवाफिका। ३ विभिन्न दिक् गमनशाली, इधर-उधर भटकनेवाला।

श्रसमनेत (सं०पु०) श्रसमानि श्रयुग्मानि नेताः श्वस्य। १ तिनेत श्रिव। श्रसमलोचनादि शब्द भी इस शर्थमें श्रा सजता है। (ली०) श्रसमच तत् नेत्रचेति, कर्मधा०। २ कपालका ढतीय नेत, मत्येमें पोशीदा रहनेवाली तीसरी श्रांख। (ति०) ३ सम नेत्र न रखनेवाला, जिसकी जुफ्त चश्रम न रहे।

भसमय (सं० पु०) श्रप्राशस्ते नञ्-तत्। १ भप-शस्तकाल, नादुरस्त वत्। २ दुष्टकाल, बुरा वक्त। ३ श्रनुपयुक्तता, नामाकू,लियत, वे-शन्दान्गी।

श्रसम रथ (वै॰ त्रि॰) श्रसदृग्र रथ रखनेवाला, जिसके साजवाब गाड़ी रहे। श्वसमर्थं (सं वि वि ) समर्थं ग्रातम्, नञ्-तत्। १ श्रगतः, कमज़ीर। २ दुर्वेल, लाग्र, जो मोटा न हो। ३ कार्यम श्रचम, काम कर न सकनेवाला। समर्थः सङ्गतार्थः। ४ श्रसङ्गतार्थं, वाजिव मानी न रखनेवाला। ५ श्रयोग्य, श्रसम्पूर्णं, नाकाविल, नातमाम, जो लायक, या पूरा न हो।

श्रममर्थं समास (सं॰ पु॰) कमें धा॰। जिसके साथ जिसका श्रन्वय लग सके, उसे कोड़ दूसरे पदसे समासका होना। जैसे—श्रादं न भुङ्को। यहां सुज धातुके साथ नञ्का श्रन्वय होना श्रावश्यक है; किन्तु समास करनेसे श्रश्राहमोजो रूप बनता, जिसमें नञ्का श्रन्वय श्राहके साथ लगता है।

श्रसमपंग (सं॰ ली॰) श्रमोचण, श्रवितरण, श्रद्म-सुपुदंगी, नाइवालगी, टूसरेकी किसी चीलका न सौंपना।

त्रसमिपत (सं॰ व्रि॰) वितरण न किया हुना, जी सींपान गया ही।

श्रसमवाण (सं॰ पु॰) श्रसमा श्रयुग्मा (पञ्च) वाणा यस्य, वच्चती॰। कन्दपै, पञ्चग्रर, कामदेव। श्रसमवायिकारण (सं॰ क्ली॰) समवेति सम्-श्रव- इण्-णिनि, नञ्-तत्, श्रसमवायि च यत् कारणचेति कर्मधा॰। श्राक्षमिक हेतु, नागद्यानी सवव। न्याय- मतसे द्रव्य समवायिकारण ठद्दरता, सिवा उसके द्रव्यस्थित गुणादि श्रसमवायिकारण होता है। जैसे तन्तु वस्त्रका समवायी श्रीर उसका संयोग श्रसमवायो कारण है। वैश्रेषिकमें कार्यसे नित्यसम्बन्ध न रखनेवाले को श्रसमवायी-कारण कद्दते हैं। जैसे हवाके भोंकेसे फालका गिरना। ऐसे स्थलमें फाल इवाके भोंकेसे ही नहीं, पत्थर मारनेसे भी गिर सकता है।

श्रसमवायित्व (सं० त्ती०) श्रनिरुढ़ वसुकी स्थिति,
गुर वातिनी चीजुकी दालत।

श्रसमवायिन् (सं ० पु॰) समवेति, सम्-भव-६ण् णिनि, ततो नज्-तत्। १ श्रसम्बन्धः, वेसिलिसिना। २ श्रमिलित जो मिला न हो। ३ न्यायोत समवाय सम्बन्धश्रून्यः, जिसमें मन्तिकः के बातिनी ताइ क न रहें। श्रममहत्त (सं ॰ ह्नी॰) न समानि भिन्न ज्यणकातात् श्रतुत्वानि पदानि यत्र तदसमं तथीताच तत् हतसे ति, क्मीधा॰। इन्दःशास्त्रीता विषम हत्त, जिस हत्तके पूर्वापर पादमें समान श्रहर न रहें।

चसमवित (सं वि वे चर्मगुक्त, चसम्बद, प्रयक्, च्यताहदा, जुदा धरा, जो इकड़ा न हो।

असमवेतक्ष (सं॰ प्रवा॰) असङ्गत, अनन्तय, वसरोधा, वेठीरिटकाने।

श्रसमग्रर, वसमगण देखी।

असमष्ट (सं श्रिश्) सम्-अच-क्ष कतोयः, नज्-तत्। अव्यास, जो मास्त्र या समाया न हो।

असमष्टकाव्य (वै॰ द्वि॰) अप्राप्तव्य प्रजाविधिष्ट, जो हासित न होने जायक, होशियारी रखता हो। असमसायक, असमनाप देखी।

श्रमस्त (सं॰ ति॰) सम्-अस्-ता, नञ्-तत्। १ श्रसंयुत्ता, प्रथम्, भिन्न, श्रमा, जुदा, जो मिला न हो।
२ एकत्र किया न हुशा, जो मिलाया न गया हो।
३ श्रमणूर्ष, श्रभूरा, नातमाम, जो पूरा न हो।
४ व्याकरणीत समास्यून्य। ५ विसत्त्रादि कार्ययुत्ता।
श्रमसाति (वै॰ वि॰) समं सास्यमति, श्रत-इन्,
नञ्-तत्। श्रतुल्य, वैमिसाल, जिसके वरावर कुछ न
रहे।

असमान (सं॰ ति॰) । १ श्रतुख, नामुवाफिक, जो वरावर न हो। २ विजातीय, गैरजात, जो स्रजातीय या श्रपनी जातका न हो।

चसमानकारण (सं॰ वि॰) विभिन्न इतियुक्त, जो वही सवव न रखता हो।

असमानयानकर्मन् (सं॰ पु॰) न समानं तुल्यकालिकं यानकर्म गतिक्रिया यत । सिन्धिविश्रेष, आगे-पीके पहुंचनिको बात । तुम आगे कावो, हम पीके आते हैं—पिसा नियम करके पूर्वापर गमनेच्छुक हो व्यक्ति को गमन करें, उस गमनकर्मक्ष सिन्धिविश्रेषका यह नाम पहा है।

असमाप (सं॰ ली॰) अभावे नज्-तत्। १ असमाप्ति, ंनातसामी, अधुरापन। (त्रि॰) नज्-बहुत्री॰। २ समाप्तिग्र्ना, नातमाम्, अधुरा। ग्रसमापित, भरमार देखी।

असमाप्त (सं॰ ति॰) नल् तत्। असम्य प , नातमाम, अधूरा, जो पूरे पड़ा न हो। २ सम्यक् रूपसे अप्राप्त, जो अच्छीहरसे मिला न हो।

श्रसमाप्ति (सं ॰ स्त्री॰) श्रमावे नञ्-तत्। १ समाप्तिका श्रमाव, नातमामी, श्रधूरापन। २ सम्यक्र प श्रमाप्ति, जो प्राप्ति श्रच्छीतरहसे न हो। ३ समाप्तिश्रन्य, जी पूरा न हो।

श्रसमावतेन, असमाहत्त देखी।

श्रममाहत्त (सं॰ पु॰) नञ्-तत्। गुरुग्टहमें रहने-वाला ब्रह्मचारी, पूर्वसमय उपनयनके वाद ब्रह्मचर्य श्रवस्थन कर गुरुके मकान पर वेद, वेदान्त, वेदाङ्ग प्रस्ति शास्त्र पढ़ना पड़ता था। पोक्ट स्ततिव्य हो ग्रदृष्य धर्म श्रात्रय करनेके लिये को गुरुकी अनुमति लेकर श्रपने घर श्राता, उसीका नाम समाहत्त था। फिर जिसका वह समय उपस्थित न होता, श्रयवा को यावक्षीवन गुरुके घर हो पर रहता, वह श्रसमा हत्त कहता था। स्वार्थे कन्। श्रसमाहत्तक।

श्रसमाहार (सं॰ पु॰) समाहारी मेलनं संदातः सम्यगाहरणञ्च, श्रभावे नञ्-तत्। १ मेलनका श्रभाव, प्रकृ, श्रलाहदगी। २ संघातका श्रभाव, निहंन्हता, सन्नाटा। ३ श्राहरणका श्रभाव, फिर हाथ न श्रानिकी वात। (ति॰) मिलनादिशना, श्रलाहदा, जो लगा न हो।

श्रसमाद्वार्थ (सं॰ वि॰) पुनरत्तभ्य, नाकावित्त उस्त्त, ड्वा द्वापा

असमाचित (सं श्रिः) नज्नत्त्। समाधिशून्यः, चित्तको एकायतासे रहितः, योगश्रन्यः, असन्तिवेशितः, जो रचित न हो।

असमीच्य (सं॰ त्रच्य • ) एकायक, वेदेखेभात्ते. ग्रन्धे-पनसे।

असमीक्यकारिन् (सं० व्रि०) समीक्य विविचा न करोति, असमीक्य क्र-णिनि। विना विवेचना किये कार्य करनेवाला, जो वेसोचे काम करता हो।

भसमीचीन (सं॰ व्रि॰) अयुक्त, धनुचित, ग्रैरवाजिव, ग्सत। असमूचा (हिं॰ वि॰) १ असम्पूर्ण, अधूरा। २ किच्चित्, थोड़ा, कुछ।

असम्बद्ध (सं० व्रि०) १ अलक्तीवत्, नाकामयाव, जो हराभरा न हो। २ हताय, दिलगीर, जो हार बैठा हो।

भसस्रि (सं० स्ती०) सम् सम्यक् ऋदिः सम्रिष्टः नञ्-तत्। १ सम्बिका स्थाव, स्रदम-द्वान्तमन्दी, बढ़तीका न होना। (ति०) नञ्-बहुन्नी०। २ सम्बि-स्रुन्य, नाकामयाव, जो हराभरा न हो।

श्रमम्पत्त (सं॰ स्ती॰) सदृशासन्ताभः नद्मीश्व सम्पत्तिः नञ्-तत्। १ सदृश श्रात्माना श्रभाव, नाका-मयाबी। ३ धनका श्रभाव, वदबख्ती। (ति॰) नञ्-बहुत्री॰। ३ सम्पत्तिश्रृन्य, वदबख्त, जिसके पास दीन्तत न रहे।

भसम्पत्र (सं॰ ति॰) सम्पत्नः सम्पद्युतः अनुक्षान्त-स्वक्ष प लाभस्य ततो नञ्-तत्। सम्पत्तिशून्य, निसकी पास क्षया न रहे।

प्रसम्पर्क (सं.० प्र०) श्रभावे नञ्-तत्। १ सम्बन्धका श्रभाव, सुफारक्त, श्रलाहदगी। (ति०) नञ्-बहुत्री०। २ सम्बन्धशून्य, श्रलाहदा, जुदा।

श्रसम्पर्कीय (सं॰ ति॰) सम्बन्धरिहत, जो तासुन्। रखता न हो।

ष्मसम्पूर्ण (सं ० त्रि ०) नञ्-तत्। श्रनिप्पन्न, साव-श्रेष, नातमाम, श्रधूरा।

ससम्पृत्त (सं॰ ति॰) श्रसंबन्ध, वैसिलसिला, जो लगा न हो। २ श्रसंयुक्त, श्रलाहदा, जो मिला न हो। श्रसम्प्रज्ञात (सं॰ ति॰) न सम्यक् ज्ञातः ज्ञातव्यादि-भेदो यत्र, नञ्-बहुत्री॰। भली मांति न समभा हुश्रा, जिसमें कुछ भी समभ न सकें। पातष्त्रलोक्त निर्वि-क्य समाधि दो प्रकारका होता है,—सम्प्रज्ञात श्रीर श्रसम्प्रज्ञात। जिस समाधिमें ज्ञेय, ज्ञान एवं ज्ञाताका भेदज्ञान रहता, वह सम्प्रज्ञात (स्विकत्य), श्रीर जिसमें यह सब मिट जाता, वह श्रसम्प्रज्ञात (निर्विकत्य) समाधि कहाता है।

श्रसम्प्रति (सं॰ श्रव्य॰) तिष्ठदुगु प्र॰ सम्य॰। <sub>तिष्ठदगु प्रभ्रतीनि च। पा २।१।१८। १ श्रयोग्यकाल, बुरै वक्त्,।</sub> २ अनुपस्थितकाल,वेवकः । ३ विपरीतकाल,दूसरे वक्त,

श्रसम्प्राप्य (सं॰ श्रव्य॰) विना प्राप्ति, वेपहुंच, वेपाये। श्रसम्बद्ध (सं॰ क्ली॰) सम्बन्धं परस्परमन्तितं न भवित सम्-बन्ध-क्ल, नञ्-तत्। १ श्रथंका श्रवोधक श्रनन्तितार्थं वाक्य। (त्रि॰) २ सम्बन्धश्रून्य, वेसिलसिला, जी. मिला न हो। ३ श्रयधार्थं, गैरसुनासिव। ४ निर्यंक बोलनेवाला, जो फिज्लू वका रहा हो।

श्रसम्बद्धप्रलाप (सं०पु०) कर्मधाः। श्रसङ्गत वाकः, श्रप्रस्तुत वाकः, निष्णुयोजन कथन, बेझ्टागोयी, लन-रानी, वन-वकः। यह स्मृतिशास्त्रीकः दश प्रकारके पापमें पापविशेष होता है।

श्रसम्बन्ध (सं॰ पु॰) श्रभावे नञ्तत्। १ सबस्य-का श्रभाव, श्रलाइदगी। २ पदके परस्रर श्रन्वयकाः श्रभाव, जुमलोंकी सुफ्रारक्ता। (ति॰) ३ सबस्य-श्रृन्य, वेसिलसिला।

श्रसम्बाध (सं कि ) न सम्यग् वाधा परस्तरं व्यथा प्रतिवन्धो वा यत्न। परस्तर सङ्घर्षरूप पीड़ा-रहित, वसीय, जो तङ्ग न हो। २ विरत्त, प्रयक्, श्रतम, जो घना न हो। २ वाधारहित, जिसे कोई तक्ततीफ, न रहे। ४ श्रसंद्वत, खुला। (वै क्ती ) ५ श्रसंद्वतस्थान, कुशादा जगह।

असम्बाधा (सं क्लो ) अभाव नन्-तत्। १ सम्यक् बाधाका अभाव, किसीतरहकी तकलीफ्का न रहना, दिक्क,तकी अदममीजूदगी। २ चीदह अचरके पादसे युक्त वर्णदक्तिविशेष। इसका लचण यों लिखा है— जिस द्वत्तमें क्रमसे मगण, तगण, नगण, सगण श्रीर दो गुक्त रहता एवं पांच श्रीर नव श्रचरपर यितः पड़ता, उसका नाम श्रसम्बाधा है। (इन्स्वाकर)

श्रमभव (सं० पु०) श्रभावे नञ्-तत्। १ सभवका श्रभाव, श्रद्महस्ती, न होनेकी बात। २ न्यायोक्त लच्छमात्रमें लच्चकी श्रप्नाप्ति। ३ काव्यालङ्कारविश्रेष। इसमें श्रमभव विषयका होना प्रकट करते हैं। (ति०) न सम्भवति, श्रच् नञ्-तत्। ४ श्रमङ्कत, विरुद्ध, खिलाफ, नासुमिकन। ५ श्रमत्, श्रविद्यमान, नेख-नाबृद, जो कहीं न हो। श्रसम्भव्य (सं वि ) भवत्यसी भव्यसनेनित वा; सम् भू सतिर निपातनात् वा यत् गुणः यकारस्य श्रज् वद्भावी श्रव् च, नज्-तत्। १ सन्धवश्रुन्य, वेक्यास, जो गुज्र न सकता हो। (क्षी ) भावे यत्। २ श्रस-भवसात, नासुमिकान् वात। (वै श्रव्य ) ३ श्रस-श्रव रीतिरी, नासुमिकान तीरपर।

भस्मावना (सं स्त्री ) श्रभावे नज्-तत्। सभा-वनाका श्रभाव, श्रनहोनी, न होनेको वात। उत्कट कोटिक संगय श्रयात्—यदि इस प्रकार हो—ऐसे तर्क एवं योग्यता प्रकाशको श्रत्यु क्तिको सभावना कहते हैं। सभावनाका श्रभाव हो श्रसभावना है।

ग्रसभावनीय (सं वि वि ) सम् चुरा भ्र प्रनीयर्, नञ्तत्। सभावनायून्य, श्रमङ्कत, नामुसिनन, जटपटांग।

त्रसम्भावित (सं० त्रि०) सम्भव न समभा हुत्रा, जो मुमकिन ख्यात किया न गया हो।

श्रसमाय्य (सं वि ) भन्माननीय देखो। (श्रयः) श्रमभाव रीतिसे, नासुसिकन तीरपर।

असम्भाय (सं वि ) १ सम्भाषणके श्रयोग्य, जो बोलने काविस न हो। २ दृष्ट, जिससे बोल न सकें। (क्ली ) ३ जुत्सित कथन, दुरी वात, जो वात वाही जा न सकती हो।

श्वसभूत (सं॰ वि॰) उत्पत्तिरद्वित, नापैद, जो पैदा न हो।

श्रसभूति (वै॰ स्तो॰) सम्-स्-ित्तन्, श्रभावे नञ् तत्। १ सम्भवता श्रभाव, श्रनहोनी, न होनेकी बात। सभूति: कार्यीत्पत्ति: सा नास्ति यस्याः। २ श्रव्या-कृत नामक प्रकृतिरूप कारण।

श्रमभृत (सं वि ) नज्-तत्। १ श्रयत सिंह, वे तदवीर बना इषा। २ सन्दरकपसे श्रपालित, जो श्रच्छी तरह पाला न गया हो।

श्रमभोद (सं पु ) सम्भेदो मेलनं भेदस, श्रमावे नज्तत्। १ मेलनका श्रमाव, न मिलनेकी हालत। २ भेदका श्रमाव, फ्क्रिका न पड़ना। (ति ) नज् बहुती। २ मेलनश्रम्य, श्रलाहदा। ४ भेदश्रम्य, जिसमें फ्क्रिन रहे।

असक्योग (सं॰ पु॰) सक्योगका श्रभाव, श्रनियुक्तिं, बरतरफ़ी, काममें न लानेकी हालत।

श्रसम्भम (सं ० पु ०) सम्धमः उत्सुकतया कार्य-व्यस्तता सम्यक् भ्रान्ति ब, श्रभावे नज्-तत्। १ स्थिरता, क्याम, टिकाव। २ कार्यकी वास्तताका श्रभाव, पु.रसत। ३ स्वमका श्रभाव, श्रक्की श्रदममीजूदगी। (वि ०) नज्-वडुवी०। ५ सम्ब मश्च, भूवसे खाली, सन्दीदा, ठग्डा। चलती वोलीम श्रसमान वा श्रना-दरको श्रसम्भ म कहते हैं।

श्रममत (सं॰ ति॰) सम्-मन् तः, श्रभावे नञ्-तत्। १ अस्रोक्ततः, नापसन्दः, जी माना न गया हो। २ प्रयक्ः, श्रनाहदाः, सुफारकः, जो मिनता न हो। ३ विरुद्धः, प्रतिद्वन्दीः, ख्नािफः, उत्तटा।

असमातादायिन (सं० व्रि०) १ खामीकी इच्छाके विना ही ग्रहण करनेवाला, जो मालिककी विला मर्जी लेता हो। (पु०) २ तस्तर, चोर।

असमाति (सं क्ली ) अभावे नज्-तत्। १ समाति-का अभाव, दख्तिनाफ् राय, मश्विरेका न मिलना। २ अस्तीकृति, नाराजी, नारजासन्दी, अनवन। (ति ) नज्-वहुत्री । ३ समातिश्रून्य, सुफ्रारक्, राय न देने-वासा। ४ अस्तीकृत, नाराज्।

ग्रसम्पर (हिं॰पु॰) खुन्न, हुरा।

अस्यान (सं॰ क्षी॰) अपमान, निरादर, वेदका,ती, तीहीनी।

त्रमस्मित (ै॰ ति॰) सम् मा-क्त, नञ्-तत्। अपरि-सित, वेहद, जो नपा न हो।

श्रममुग्ध (मं विव्) सम्-सुइ-त्त, नञ्-तत्। १ श्रकत-सन्दे ह, श्रम न करनेवाला। २ पाण्डित्यके श्रसि-मानसे रहित, इल्प्यदारीका फृख्र न रखनेवाला, जिसे पढ़ने-लिखनेका घमण्ड न रहे।

असम्मूट (सं वि ) सम्-मुद्द-क्ष, नञ्-तत्। स्थिर-निसय, ठीक समभानेवाला, सञ्जीदा, जो भूलता न हो।

यसमृष्ट (सं॰ ति॰) सम्-मृश्न्त्त, नञ्-तत्। १ पर-सार सङ्घीशश्ना, चापसमें न टकरानेवाला। २ वाधा-रहित,-वेरोक, जिसमें भगड़े न लगें। सम्-मृष-त्न, नज-तत्। ३ चमाका श्रविषय, जिसे माफी न मिले। (वै॰) ४ ग्रंड न किया हुन्ना, जो साफ न हो। असमोष (सं॰ पु॰) किसी वस्तुका बचने न देना, जिस हालतमें कोयी चीज कृटने न पाये, सकल-समेट।

भसमोह (सं॰ पु॰) सम्-मुह भावे धन्, विरोधे नन्-तत्। यथार्थन्नान, सही समभा। (ति॰) नन्-वह्नी॰। २ स्त्रमरहित, निसमें शक न रहे। ३ स्थिर वृद्धि, सन्त्रीदा, जो डांवाडोल न हो।

असम्यक्कारिन् ( सं॰ ति॰ ) श्रक्षश्चन, श्रपटु, गावदो, विसन्तीका, नावाकि, प्त, घामड़। २ दुराचार, भ्रष्ट-चरित्न, बदवजा, बदकार, जुचा।

श्वसम्यच् (सं वि ) समचित सम्-श्रच-िक्षप्, नज्तत्। १ कुद्रूप्, बदस्रतः। २ श्रनुचित, नासुना-सिव, गैरवाजिब, जो ठीक न हो। २ श्रपूणं, नात-माम, श्रधूरा, जो पूरा न हो। (स्ती ) ङीप्। श्रसमीची।

श्रसस्यञ्च , शमयन् देखो।

श्रमयाना ( हिं॰ वि॰ ) १ मूर्खे, वैवकूण। २ छझ-ग्रना, सादालीह, जी चालाक न हो।

श्वसर ( भ॰ पु॰ ) १ प्रभाव, गुण, सिफ्त। २ दिवस-का चतुर्थं प्रहर, दिनका चौथा पहर।

श्रसरन (हिं०) धगरण देखो।

श्रमरा ( हिं॰ पु॰) धानप्रविश्रेष, किसी विसाका चावस । यह श्रासामके कहारमें पैदा होता है।

श्रमरार (हिं॰ क्रि॰ वि॰) श्रनवरत, सिलसिलेवार, हरदम, हमेशा।

श्रमक (सं॰ पु॰) स्नियते दुगैन्धेन न्नायते, स-उन्, नञ्-तत्। भूकदम्ब, कुकुरमुत्ता, ककरोंदा।

श्रसवैज्ञ (स' विव ) प्रत्येक विषय न जाननेवाला, जो सब कुछ जानता न हो।

असर्ववीर (वै॰ ति॰) सम्पूर्ण वीरोंको एकत न करनेवाला, जो सब बहादुरोंको इकट्टा न किये हो। असल (सं॰ लो॰) - अस्यते चिप्यते अनेन, अस-कलच्। १ अस्त्रचेपके उपयुक्त मन्त्रविशेष, जो मन्त्र इथियार चलानेमें पढ़ने काबिल हो। २ लीइ, लोहा। २ प्रायुष, इधियार। (प्र॰ वि॰) ४ सल, सचा। ५ सेष्ठ, उस्दा, वड़ा। ६ विग्रुड, खालिस, जो मिलावटी न हो।

त्रसिवयत ( त्र॰ स्त्री॰) तथ्य, सत्य, वास्तविकता, विश्वद्वता । २ जड़, मूच, वृनियाद, ठिकाना । ३ मून-तत्त्व, तत्व, सार, निचोड़।

त्रमली (हिं॰ वि॰) १ ऋमल, मुख्य। २ मत्य, मचा। ३ विश्वह, खालिस।

असलील (हिं॰) प्रशीव देखी।

असलोक (हिं०) क्षीक देखी।

श्रभवर्ष (सं॰ ति॰) न समानो वर्षी यस्य, नञ् वहुतो॰, समानस्य सादेगः। श्रसजातीय, विभिन्न वर्षे, जो एक जाति या श्रपनी जातिका न हो। जैसे—ब्राह्मण श्रीर चित्रयादि। ब्राह्मणादिका चित्रय प्रस्तिको कन्त्रासे विवाह श्रसवर्षे कहाता है।

त्रमवस् (सं॰ पु॰) प्रधान वायु वा खास। यह ग्रव्ह सदा वहुवचनान्त रहता है।

श्रसवार, सवार देखी।

श्रसवारी (हिं०) सवारी देखो।

अससत् (दे॰ ति॰) सस्तिगैतिकर्मी, सर्यतिरस्यते विधे वर्तते सस-प्रत्य प्रस्तत् (निक्तः) नञ् तत्। १ पर-स्यर प्रास्तित, ज्ञायसमें मिला हुन्ना। २ ग्रगमन्त्रील, जो चलता न हो। ३ सङ्गतवर्जित, तनहा, जो सावसे अलग हो। स्ती॰ स्ती॰ प्रसस्तन्ती। "यह प्रस्ति दिवे।" स्त प्रदेश । "मध जिहा प्रस्ति ।" स्त राव्य-४। "स्वयतः सहतवर्जिता" (सावण)

श्रमस्रतम् (सं॰ स्ती॰) श्रनन्त धारा, श्रस्य प्रवाह, स्राज्वाल चश्मे, हमशा वहनेवाले दरया। यह शब्द सदा वहुवचनमें ही व्यवद्वत होता है।

भस्यता (सं॰ अवार॰) अचय नियमानुसार, सान् वास तीरपर।

भसिवक् (वै॰ वि॰) म्रचय, भनन्त, लान्नाल, बन्द न होनेवाला, जो कभी स्खता न हो।

अससुस् (दै॰ वि॰) सस्य-वा उसुन्, नञ्-तत्। अप्रति-वद्, जो क्का न हो। (स्त्री॰) ङीप् श्रससुषी। "विरक्षत्रवस्युषी।" ऋक् शम्दारम। यससत् (वे० ति०) सस खप्ने शह, नज्-तत्। जाग-रुक, निजकार्यमें मनोयोगी, जो यपने काममें दिख लगाता हो (स्त्री०) डीप्। अससती। रिजने परस्ती पजराः। सन् १११४३।३।

असह (सं श्रिः) न सहते सह-अच् नञ्-तत्।
१ सद्यक्तरनेमें प्रश्रक्त, अचम, नामुतहिमान, जो वर-दाख न करता हो। (क्लीः) २ वचस्यक्त मध्यभाग, सीनेका दरसियान।

असहन (सं० पु०) न सहित सह-त्यु नञ्-तत्। १ धल्, वैरो, दुस्मन्। (ति०) नञ्-बहुत्री०। २ चमा-यूना, पसिहण्यु, नासुतहित्साल, बरदायत न करनेवाला। (क्षी०) भावेलुाट्, अभावे नञ्-तत्। ३ चमाका अभाव, वेसत्री, हजूतिराव, जिस हालतमें बरदायत न करें।

असहनभीत (सं॰ ति॰) असहियाु, सहन न करने-वाता, चिड्चिड़ा, तुनकमिजाज।

ष्यस्वनभीतता ( सं ॰ स्त्री ॰ ) त्रसहन, श्रसहिष्णुता, तुनकमिनानी दन्तिराव, चिड्चिड़ायन ।

असहनीय (सं वि वि ) दु:सह, अचन्तवा, असहा, गरीद, गैरसुमिकान्-उल्-तहन्मुल, जो वरदावत न ही। असहमान (सं वि वि ) अचम, नासुतहन्मिल, वर दावत न करनेवाला।

चसहाय ( सं ० व्रि०) नास्ति सहायो यस्य, नज्-बहुत्री । सहचरश्न्य, नि:सहाय, निरवलम्ब, निरा व्यय, भनाय, वेकस, वैवारा। (स्त्री०) स्टीप्। असहायो।

श्रमहायता (सं॰ स्त्री॰) १ सहचरश्नाता, निरा-श्रयता, विकसी, खाचारी। २ निर्जनता, विजनता, तन-हायी, गोशानश्रीनी।

असहायत्व (सं क्ती · ) असहायता देखी।

असंचायवत्, अवहाय देखी।

असहित (सं वि ) नि:सङ्ग, सहचरशून्य, तनहा, जिसके साथ कोयी न रहे।

असहितव्य, . अंसहनीय देखी।

असहिया (सं ॰ ति ॰ ) न सहिया नल्-तत्। १ अच्स, असहनगील, नामुतहिमाल, जो सह न सकता हो। २ क्वहिषय, विवादशील, नूदरस्त, भगड़ालू, टख्टे-बाज्।

त्रसहियाता, असहनशीलता देखी।

त्रसही (हिं॰ वि॰) श्रव्यम, ईर्षातु, जूंदरञ्ज, जो किसीकी वड़ती देख न सकता हो।

भसम्च (संः ति॰) न सम्चम्। यस्त्रनीय देखीः

यसश्चपीड (सं॰ वि॰) दुःसह दुःख देनेवाला, जो गदीद ददं पैदा करता हो।

असा (अ॰ पु॰) सोंटा, डंडा। देखावकी लिये यह चांदी या सोनेकी पत्रसे संद्र दिया जाता है। राजा-वोंकी सवारी या वरात निकसती समय सेवक असा सेकर आगे वढ़ते हैं।

चसांच (हिं॰ वि॰) ग्रसत्य, भूठ, नाराम्स, जो सचा न हो।

त्रसाचात् (सं॰ त्रव्य॰) न साचात्। परोचर्ने, पीठ पीछि।

असाचात्कार (सं॰ पु॰) न साचात्कारः, श्रभावे नज्तत्। १ प्रत्यचका अभाव, गुँवत। विरोधे नज् तत्। २ परोच ज्ञान, श्रदृष्ट्य या इन्द्रियके श्रगोचर विषयका ज्ञान, पीठ पीछेकी वात, जो काम देखा-सुना न हो। (ति॰) नज्-वहुत्री॰। ३ प्रत्यचका श्रविषय, प्रत्यचश्रन्य, देखने-सुननेमें न श्रानेवाला।

त्रसाचिन (सं० वि०) नास्ति साची साचात् द्रष्टा त्रिषष्टाता वा यस्य, श्रेषादिभाषेति कप्। साचिश्रून्य, वेगवास, जो देखा-सुना न हो।

असासिन् (सं० वि०) न सासि नल्-तत्। वसन वा दोषादि इतिसे सास्य कर्मने अग्राष्ट्र, लो गवाही दे न सकता हो। योवियादिको सास्त्री कार्यमें वाचिनक निषेष्ठ है। फिर जिसके सास्त्रमें मिण्यावाद प्रस्ति दोष ठहरता, वह भी स्त्राचीमें परिगणित नहीं होता। पिता और स्त्राता प्रस्ति ग्राक्षीय व्यक्ति सास्त्री नहीं हो सकते। स्त्री, बालक, प्रवश्चक, उन्मत्त, परिवादगस्त, रङ्गावतारी (नाटक करनेवाला) पाषगढ़, कूटकारी और विकलेन्द्रिय व्यक्ति सास्त्री होनेके प्रयोग्य है। किन्तु संग्रहण, चीर्य और पाइण्य साहसमें निषिष्ठ व्यक्ति भी सास्त्री बन सकते हैं। श्रमाची, असाचिन् देखो।

श्रसाच्य (सं० ह्यो०) साच्यका श्रभाव, गवाहीका न होना, श्रदम ग्रहादत।

श्रसाढ़ (हिं॰ पु॰) श्राषाढ़सास, सालका चौथा महीना।

त्रसाढ़ा (हिं॰ पु॰) ३ बढ़े हुए रेश्रमका बारीक धागा। २ कची शकर, साफ़ न की हुशी चीनी।

श्रमाही ( हिं॰ वि॰) १ श्राषाद्या, श्राषाद्रमें होने-वाला। (स्त्री॰) २ श्राषाद्रमें बीया जानेवाला श्रव, खरीफ, जो श्रनाज श्रसाद्रमें बीया जाता हो। ३ गुरु-पूर्णिमा, श्राषाद्यी पूर्णमासी। इस दिन हिन्दू श्रपने गुरुवा पूजन करते हैं।

श्रसाढू (हिं॰ पु॰) स्थूल शिला, मोटी चटान। श्रमात्मा (सं॰ त्नी॰) १ सात्मा देपरीत्म, प्रक्रित-विरोध, जिस्मी खासियतकी मुखालफ्ता (ति॰) २ प्रक्रत्यसुखावह, नागवार, तन्दुरुस्ती खुराव करने-वाला।

श्रसाद (बै॰ त्रि॰) श्रसनश्रून्य, नशिस्तगाह न रखनेवाला, जी बैठा न हो।

श्रमाधन (सं॰ क्षी॰) श्रभावे नञ्-तत्। १ सम्पा-दनका श्रभाव, श्रद्मतकात्तीम, सुवृत न पष्टुं चनेकी हालत। साधनचेतुः नञ्-तत्। २ श्रकारण, सववका न होना। (ति॰) नञ्-बद्दत्री॰। ३ कारणश्रम्य, वेसवव, जो ज्रिया, सामान या श्रीजार रखता न हो। श्रमाधनीय, श्रमाध देखी।

श्रसाधारण (सं॰ ति॰) साधारणं सामान्य धर्मयुक्तम्, नञ्-तत्। विश्रेष, श्रसामान्य, गृरमामूली, जो साधा-रण न हो। (पु॰) २ न्याय मतम्, सपच श्रीर विपच दोनोंसे व्यावत्त हेतु। जैसे विज्ञसाधनमं गग-नादि हेतु है। यह हेतु पच पर्वतादि एवं पच किन जलादिमें कहीं नहीं रहता, श्रतएव दोनोसे व्यावत्त (निराक्तत.) है। (क्ली॰) ३ प्रकार, भेद, जिन्स, कि,सा। (स्ती॰) श्रसाधारणी।

श्रमाधारणनेकान्तिक (सं॰ पु॰) श्रमाधारणं तत् श्रमेकान्तिकं श्रीति कर्मधा॰। न्यायशास्त्रीक सर्व सपच व्याद्वत्त हेलाभास विशेष। यथा—'श्रम्होनित्यः शम्द- लात्। अन्दल विशिष्ट होनेसे शब्द नित्य पदार्थ है। शब्दल सकल नित्य पदार्थसे व्यावत्त अथन शब्दमातमें स्थित है, इसीसे शब्दलका उक्त नाम पड़ा।

श्रसाधित (सं॰ व्रि॰) सम्पादनशून्य, नाकामिल, जो पूरे न पड़ा हो।

त्रसाधु (सं १ ति १) न साधु नञ्-तत्। प्रसचिति, ग्रविनीत, ग्रिशिष्ट, दुष्ट, खल, दुर्जन, ग्रसंस्तत, बद्द साग्र, गुस्ताख्, दुरा, विगड़ा हुग्रा। (स्ती १) ग्रसाध्वी, व्यभिचारिणी पत्नी।

चसाञ्चता (सं॰ स्त्री॰) दुष्टता, त्रशिष्टता, बदमागी, गुस्ताखी, खोटायी।

श्वसाधुल (सं० ली०) प्रवाधना देखी।

श्रसाधुटता (सं॰ स्त्री॰) व्यक्तिचारिणी पत्नी, जो श्रीरत पाक्त-साफ़ न हो।

श्रमाध्य (सं॰ ति॰) सध-णिच् यत् साध-यत् वा नञ्-तत्। दुष्तर, कठिन, सिद्द करनेके श्रयोग्य, जो सिद्द हो न सकता हो। जैसे श्रमाध्य रिप्रु एकं समाध्य रोग।

श्रसान्तापिक (सं॰ ति॰) सन्तापाय न भवति ठक्। सन्ताप पष्टुंचानेमें श्रसमर्थं, तकलीफ्, न देनेवाला।

श्रसान्द्र (स'० ति॰) विरोधे नञ्-तत्। प्रनिविड्, पृथक्, विरल, वुराक्, कागृजी, जो सटा न हो।

षसान्त्रिध्य (सं॰ स्ती॰) श्रन्तर, विप्रवर्ष, दूरता, पृतासत्ता, विचा।

श्रसामद्यस्य (सं॰ क्ली॰) श्रभावे नज्-तत्। १ साम-द्यस्यका श्रभाव, मीमांसाका श्रभाव, श्रयुक्तत्व, स्वि॰ विश्वका श्रभाव, श्रद्या, श्रस्थापन, नाटुक्स्ती, नाका-विलियत। (ति॰) नज्-बहुत्री॰। १ सामद्यस्के श्रभावसे युक्त, श्रमीमांसाविशिष्ट, श्रसिवेशित, नाकाविन, जो दुक्स्त न हो।

यसामर्थं (संश्क्तो ) स्रभावे नज्तत्। सामर्थः का स्रभाव, पटुत्वका स्रभाव, श्रद्धमत्व, नाताक्ती, कमजोरी।

षसामयिक (सं कि ) श्रसमयोचित, श्रकालिक, श्रकालोडव, गैरवत, वेफसल। श्रसामान्य (सं कि वि ) नास्ति सामान्यं तुलना त्रसास्य गब्दमी प्रयुक्त होता है।

असामि (दं वि · ) १ सम्पूषें, समूदा, जी अधूरा न हो। (म्रव्य ॰) २ पूर्णक्ष्पसे, पूरे तौरपर, विज-

्कुल, सव। भसामि शवस् (वै॰ ति॰) पूर्णशक्ति-सम्पद्म, पूरी ताक्तं रखनेवाला।

त्रसामी ( हिं॰ पु॰ ) १ पुरुष, नर, श्रांदमी। २ व्यव-हारी, लीने-देनेवाला। ३ खपका काश्तकार, लगान-पर खेत कोतनेवाला। ४ प्रतिवादी, ऋणी। ५ प्रप-- राधी, सुलजिम । ६ मिव, दोस्त । ७ काम देनेवाला भादमी। द आसाम देशका अधिवासी, जी शख्स श्रासामका वाभिन्दा हो। (स्त्री॰) ६ वैग्र्या, रखी। १० स्थान, नौकारो. जगह। (वि०)११ आसामदेश सम्बन्धीय, जो प्रासामका हो।

असामात (सं॰ वि॰) घयोग्य, घनुचित, नान्।विन, ग्रैदवाजिब, जी हीनहार न ही।

चसाम्प्रतम् (सं॰ प्रवा॰) नज्-तत्। प्रयुक्त, प्रयोग्य, श्रनुचित वा श्रन्थाय्य रूपसे, नामुनासिव तौरपर।

यसास्य (सं॰ क्ली॰) १ चन्तर, फर्न्। २ अनुपयुक्तता, नाकावित्रियत । ३ अप्रियता, नाख् भी।

प्रसार (सं॰ पु॰-क्ली॰) नास्ति सारी यस्य। १ एरण्ड हच, रेंड्का पेड़। (ली॰) नास्ति सारी यसात् ५ नच्-वहुत्री । २ धगर्यन्दन । (व्रि॰) नञ्-तत् । ३ सार-शुन्य, खाली। ४ धातिरहित, नातावृत। ५ व्यर्थ, वेषायदा। ६ निवेल, कमजीर।

श्रमारता (सं की॰) १ नि:मारता, नि:सलता, वैश्ररक्रो। २ श्रयोग्यता, नाक्राविश्यित।

त्रसारदिष (सं॰ ल्ली॰) ग्टहोत-नवनीत-दिष, वलायी उतारा हुमा दही। यह संग्राही, ग्रीतल,लघु, विष्टिमा, दीयन एवं रूच होता और ग्रहणी रोमको नाम करता है। (मावप्रकाय)

श्रमारा (सं क्ली॰) कदलीहच, केलेका पेड़। घराजत ( घ॰ स्तो॰ ) १ कुलीनता, खान्दानीयन। २ तत्त्व, निचीडु।

षसासतन् ( ष॰ क्रि॰ वि॰ ) खर्यं, खु,द, भपने भाष। Vol. II.

यस्य । १ श्रसाधारण, गैरमामूली । इस शर्यमें असाला (हिं॰ स्ती॰) तरातिज्ञ, हालों, हालिम, चंसुर्!

ग्रसावधान (सं° वि॰) नञ्-तंत्। प्रवधानहीन, प्रमत्त, बेपरवा, घामड़ ।

प्रसावधानता (सं क्ती ) प्रनवधानता, लापरवायी। असावधानत्व (सं० हो ०) बहानधानता देखी।

श्रसावधानी, परावधानता देखी ।

बसावरी (हिं॰ स्त्री॰) बासावरी, बाबावरी, रागिणी विशेष। यह भेरव रागकी भार्या होती और प्रात:-काल सात वजिसे नी वजितक नमती है।

प्रसासा (प्र॰ पु॰ ) वस्तु, द्रव्य, साल, प्रसवाद। त्रसासुलवेत ( ४० पु॰) ग्टहद्रव्य, सामान्।

श्रसाइस (सं॰ ली॰) साइसका श्रभाव, देहिकाती, नरसी।

धसाइसिक (सं॰ वि॰) शान्त, .ठएडा, नमें, जो हिमाती न हो।

मसाहाय (सं को ) मभावे नञ्-तत्। १ साहाय-का प्रभाव, मददका न मिलना। (वि॰) नञ्-बहुबी॰। साहाव्यश्रमा, जिसे सदद न मिले।

गिस (सं प्रवार) अस दीप्ती इन्। १ भवान्, भाप, तुम । विभक्तिका प्रतिरूपक डोनेसे यह 'त्वं' पर्धमें लगता है। (पु॰ स्ती॰) श्रस्तते हिदनाधें चिष्यते, उत च्रिपणे ( खिनकवन्त्रिक क्यादि। उण् शार्वरा) इति इ। २ खन्न, तलवार। श्रसि शब्दके पर्याय यह हैं—निक्षिंग, चन्द्रहांस, रिष्टि, कीचिरक, मगडलाग्र, करपाल, कपाण, प्रवालक, भट्रात्मज, रिष्ट, ऋष्टि, धाराविष, ग्रीच्येय, तरवारि, तरवाज, क्रपाणक, कर-वाल, कपाणी, शास्त्र, विषयन । श्रिकी स्तृति इस प्रकार की जाती है—

. "पविर्धिपत्तनः खडलीच्चवारी दुरासदः। श्रीगर्सी विजयसे व धर्मपाली मसन्त ते ॥".

असि: प्रहरणमस्य । प्रहरवन् । वा शश्राप्तर ।- इति उक् श्रासिक, खड्गधारी, तलवारवन्द् । वा ङीए । ३ वाराणसीके दिचण चुद्र नदीविशेष। श्रसि नदी गंडाके सङ्ग जाकर मिल गयी है। वरणा भीर मसि

प्रकों दोनो नदीके नामसे 'वाराणसी' शब्द बना है।

"भिषय वरणा यव चेवरचा कृती कृते। वाराणमीति विख्याता तदारथ महासुने॥" (कागीखण्ड)

यस्यते चिप्यते यस-दन्। ४ खास, सांस।

भिस्ति (संक्ली॰) श्रसि-संज्ञायां कन्। १ श्रधर एवं चिबुकका मध्यभाग, झोंठ श्रीर दाड़ीके बीचकी जगह। २ एक देशका नाम, कोयी मुल्क।

श्रसिक्तिका, श्रमिती देखो।

असिक्ती (सं० स्ती०) सो-क्त सिता केशादी शुआं जरती तिक्क छीप न क्रादेशों दा। अस्तिपितित्योः प्रतिषे । अस्तिपिति । इन्हिस क्रिले के। पा शरास्थ वार्तिक। १ अन्त-पुरचारिणी अहहा दासी, सकानके भीतर रहनेवाली जवान दासी। २ नदीविश्रेष, Akesines, चन्द्रभागा, पष्त्राचकी चिनाव। ३ कन्याविश्रेष, वीरण प्रजाप्तिकी जो कन्या दचकी व्याही थी। ४ राति, रात।

असिगण्ड (सं॰ पु॰) असिः चिप्ती गण्डी यत्र। चुद्रोपाधान, गचतिकया।

श्रीसजीविन् (सं १ पु॰) श्रीसना तट् व्यापारेण जीवित, श्रीस-जीव-णिनि। खड्गसे जीविका करने-वाला पुरुष, जो व्यक्ति श्रस्तहारा युद्धादि करके जीविका चलाता हो। यह ब्राह्मणके लिये श्रीत निन्दनीय कार्य है।

श्रमित (सं पु ) सी-क्त सितः विरोधे नञ् तत्। १ क्राण्यवर्ण, कालारङ्ग,। २ क्राण्यय, श्रंधेरा पाखः। २ नीलह्य, नीलका पेड़ा (क्ती॰) ४ श्रगुरुकाष्ट्र, श्रगरूचन्द्रना ५ श्रिनग्रहा ६ कालाराच्य । ७ कश्यप वंश्रज व्यक्तिविशेष। म नीलगिरि पटेत। ८ काला सांप। १० देवल क्टिष । हरिवंशके श्रष्टाद्रश श्रध्यायमें इनका विवरण है। (ति॰) ११ क्राण्य वर्ण युक्त, काला। श्रसित शब्द श्रनुदात्तान्त एवं इसके छपधामें तकार है, इसलिये (वर्णद्रव्याचीप-धाती नः। पा शाराहर।) इस स्त्रकी श्रनुसार इसका सी लिङ्गमें 'श्रसिता' श्रीर 'श्रसिती' दो, प्रकार रूप होता है। परन्तु विशेष वार्तिक स्त्रहारा उसका निषेष

निया गया है। इस कारण इसका वेदमें 'पिता' एवं 'प्रसिक्ती' उभय प्रकार रूप होता है। प्रसितकार्चिष् (सं॰ पु॰) प्रसितयित प्रसित-कलवें णिच् खुल णिच् लोयः तथोक्ता प्रचिः शिखा यस। प्रमिन, धाग। प्रमिनती शिखा लगनेसे सभी वसु काले पड़ जाते, इसलिये प्रमिकी प्रसितकार्चिः कहते हैं।

यसितकी (सं॰ स्ती॰) हचिविशेष, कोशी पौषा। पितकीयान्त (सं॰ वि॰) क्षरण-केमंविशिष्ट, काबी जुब्फ़ीवाला।

श्रसितगिरि (स'० पु०) कमैघा०। नीलगिरि, नील-पर्वत, काला पद्दाङ्।

यसितग्रीव (सं॰ पु॰) यसिता ग्रीवा यस्र १ प्रम्नि, त्राग । २ नी सक्त एट भिव । ३ मयुर, सोर।

त्रसितनपत्त (सं॰ पु॰) नारिकेसहत्त, नारियसका पेड़।

श्रसितम् (वै॰ त्रि॰) क्षप्यवर्षे जानुविधिष्ट, कार्से . घुंटनेवाला।

श्रसितित्व (सं॰ पु॰) क्वप्यतिन्न, काना तिन । श्रसितद्वम (सं॰ पु॰) क्वप्यतान, काना तान । श्रसितनयन (सं॰ त्रि॰) क्वप्यनेत्रयुक्त, कानी श्रांखवाना ।

श्रसितपत्नवा ( सं॰ स्त्रो॰ ) १ भूमिनस्व, भुविनामन्। २ नदौनस्वद्यस्त, पनिहा जासुन्।

श्रसितपाल (सं॰ पु॰) श्रसितं क्रश्यवर्णे पर्लं यस।
सधु नारिकील, सोठा नारियल।

प्रसितभ्रू (सं॰ ति॰) क्रप्णभ्रूविधिष्ट, काली पनकों-वाला।

भसितसृग (सं०पु०) कमें घा०। क्रणसार सृग, काला इरिण।

मसितवकी (सं॰ स्ती॰) नीसदूर्वा, कासी दूव। प्रसितवित (सं॰ क्ती॰) ग्यामासता, कासी देस। मसितसार (सं॰ पु॰) तिन्दुकहत्त्व, तेंदूका पेड़। प्रसितसारक, परिस्तार देखा।

श्रमिता (सं॰ स्त्री॰) १ यसुना नदी। २ इस्त्रनीसी वचा। ३ कालातिविषा। ४ इतिवंग्रधृत एक प्रप्सरा।

प्रिक्ता नामकी नाही। यसना नदीका जल कर्ण-वर्ष होनेसे परिता नाम पड़ा है।

चिताङ्ग ( च'० पु०) १ सुनिविशेष, कोई सुनि। ( ति०) २ संग्विप निधिष्ट, काला।

श्रीताञ्जनी (सं॰ स्ती॰) त्राधाकार्पांची, काली क्यास।

पश्चितानन (सं क्रि ) कपि, जङ्ग्र।

विश्वास्त्रीखर (सं० पु०) १वुडविश्रेष। २ नौसी-

श्रसिताम्बुज (संक्रती०) कर्मघाः। नीलपद्म, काले कमलका पूज।

चिताब्बुक्ड, परिवास्त्र देखी।

पितार्विम् (सं॰ पु॰) प्रसिता सणा प्रचिः शिखा .यस्य। प्रस्नि, प्राम। प्रस्निकी धुर्येकी सणावर्षे शिखा निकस्तिने प्रसितार्विः वास्ति हैं।

पिसतानता (सं॰ स्त्री॰) १ नीचटूर्वा, कान्तीटूव। २ खामानता, कानी वेत ।

असितालु (सं०पु०) नीलालु, कोयी पीधा।

पितास्तन् (सं॰ पु॰) कर्मधा॰। घरमनी जाति-लेऽपि समानविधेरनित्यतया न समासान्त प्रत्ययः। मणि विधेष, इन्द्रनील मणि, नीलकान्तमणि, नीलम्। चिरुट (सं॰ नि॰) घस-विपे छन्। चेपका, फॅकनि॰ वाला, जी घपनी चील फॅक देता हो।

अधितोत्पत्त (सं॰ क्षी॰) कर्रधा॰। नीलपद्म, काला कसल।

श्रसितोपस, श्रस्तामन् देखी।

श्रीसदंद्र (सं॰ पु॰) श्रीसिरित तीत्त्या दंद्रा यस्य। १ मकर, विद्याल। सामदेवकी ध्वजापर इनकी मूर्ति विराजमान रहती है। २ जलजन्त विशेष, पानीका कोयी जानवर।

षसिदंष्टक, यसिदं इ देखी।

चित्रतः (सं० पु०) १ मकर, घढ़ियाल । २ कुसीर, गोइ।

भिषद (सं श्रें श्रिकः) सिषं निष्यवं पर्वाञ्च, नञ्-तत्। १ भनिष्यव, जो निकाका न हो। २ भएका, नेपका, अभा।३ भपूर्षं, नामुकामान । ४ निष्यल, नेपहाराः।

प्रमाणित, सावित न होनेवाला। (पुन) ६ न्याय सतमें प्रान्तयहारा पिषद्व प्रस्ति दीवसे दूषित कारण, जो सवव प्रन्ताज्ञ ससमा न पड़ता हो। प्रसिद्ध (सं क्षी कि सिंघ किन्, नष्-तत्। १ प्रनिष्मित, निकास न होनेकी सूरत। २ पाकका प्रमाव, न पकनेकी हालत, कहापन, कहायी। ३ प्रपूर्णता, पूरा न पड़नेकी हालत। ४ योगधास्त्रोक्त सिंहिका प्रमाव, नाकामयावी। ५ न्यायमतसे प्रान्त्यासिंह प्रस्ति हेतुदोष। यह तीन प्रकारका होता है— १ प्रान्त्यासिंह। ३ स्वरूपासिंह। ३ स्वाप्यतासिंह। सिंह: साध्यवन्ता निश्चयः, प्रमावे नष्ट्नत्त्। ६ साध्यवन्ता निश्चयः, प्रमावे नष्ट्नत्त्। ६ साध्यवन्ता निश्चयः, प्रमावे नष्ट्नत्त्। ६ साध्यवन्ता निश्चयः, प्रमावे नष्ट्नतत्। ६ साध्यवन्ता निश्चयः, प्रमावे नष्ट्नतत्। ६ साध्यवन्ता नश्चयः, प्रमावे नष्ट्नतत्। ६ साध्यवन्ता नश्चयः, प्रमावे नष्ट्नतत्। ६ साध्यवन्ता नश्चयः।

चित्रपारा (सं॰ स्त्री॰) ६-तत्। खड्गका तीरण चग्रभाग, तलवारकी बाठ़।

षिधारावत (सं कता ) नरके प्रसिधारासुद्दिश्य व्रतम्, याक । तत्। व्रतियोष, जिस व्रतसे खडल-नादि दोष शेनिपर नरकों प्रसिधाराका प्राधात कगता है। यादवने जिखा है, सुन्दर युवा युवतीकी सक्तें पतिकी तरह प्राचरण रखें, किन्तु कामभाव देखा था सङ्क कर न सकेंगे। इसीको प्रसिधारावत कहते हैं।

प्रसिधाव (वे॰ पु॰) प्रसि खड़्ग धावयित साल-यित धाव-प्रण्। खड्गमार्जनकारी, इथियार साफ करनेवाला, जो इथियारपर सैकल चढ़ाता हो, सैकलगर।

ग्रसिधावका, परिवान देखी।

श्रमिन (सं स्त्री॰) श्रसिनेतुकीन। उप॰ समा॰। इरिका, हरी।

श्रसिधेनुका, श्रिकेत देखो।

असिन्द (वै॰ ति॰) सतोषषीय, अस्ट्रा न होनेके काविन्त।

प्रसिम्बत, पंतिब देखी।

परिन्यता (वै॰ ख्री॰) विञ्-वस्पने, प्रनेकार्यत्वात् पात्नामन्यसङ्ख्यादनार्थः, सटः ग्रतरि श्रुः (जिन्छ। पार्मगरः) इति ङीप्, पूर्वसवर्षदीर्घः। प्रसङ्गा- दन्यावित्यर्थः । त्रनुविश्रेष्यते (निक्तः )। त्रसङ्गाद,
खु. य न होनेवाली । "श्वन्तती वप्यती स्र्यंतः ।"(ऋक्रश्विश्वार)
श्रसिपत (सं० पु०) श्रसिरिव तीच्याधारं पत्रमस्य,
बहुती०। १ दच्चवच्च, ईखका पेड़ । २ गुगु नामक त्या ।
३ सहुग्छ वच्च, सं हुड़का पेड़ । (क्ली०) श्रसेः पत्रसिव श्राच्छादकत्वात् । ४ खड़्गकोष. तलवारका
स्यान । ५ डमयदिग् धारयुक्त खड़्ग या तलवार,
दुधारा । ३ नरकविश्रेष । इस नरकके व्यवीमें तलवार
जैसे पत्ते लगे हैं।

मिसपत्रत्वण (सं० क्ती०) गुण्डात्वण, कीटा कांस।

यह भीत एवं सभुर होता भीर कफ बात, रक्तदोष,
भितसार तथा दाहको सिटाता है। दीवं भीर लघु

सेदसे इसे दोप्रकार देखते हैं। दीवें में गुण अधिक
रहता है।

मसिपतन (सं॰ पु॰) खेतदभे, सफ्द क्रिय।
मसिपतवन (सं॰ क्षी॰) मसिरिव पत्रमस्य तथोक्तं
वनं यस्मिन्। पुराणोक्त नरकविशेष। इस नरकर्मे
चार हज़ार कोसतक माग जलती भीर उसके बीच
तक्षवारकी धार जैसे पत्ते वासे पेड़ोंका वन है।

श्रसिपत्रवत (सं क्लो॰) श्रख्नीध यज्ञके मध्य कर्तव्य व्रतविशेष, जो व्रत श्रख्नीध यज्ञके बीचमें करना उचित हो।

श्रसिपष (वै• लो॰) यत्तीय श्रायुधका मार्ग, विल-दानवाली तलवारकी राष्ट्र।

श्रीसपुच्छ (सं॰ पु॰) श्रसिरिव धारायुक्तः वक्रः सूच्यायो वा पुच्छोऽस्य। ग्रग्रक, सकुची महती।

श्रसिपुच्छक, परिपुच्च देखी।

पसिपुतिका (सं क्लो॰) असे: प्रताव खार्थे कन् ईकार फ्रस्त: टाप्। कुरिका, कुरी।

ऋसिपुत्री, चिष्ठिविका देखी।

ग्रसिमत ( दे॰ ति॰) कुरिकायुक्त, कुरी बांधे चुन्ना।

र्यासमेद (स'०पु०) श्रसि: चिप्ती मेदो निर्यास-क्षावसा यस्मात्। १ खदिर चुप; खैरका साड़। २ विट्खदिर, दुगैन्ध खैर।

असिर (वै० वि०) अस विषे किरम्। १ वेषक,

फेंकनिवाला। (पु॰) २ किरण, ग्रुवा। ३ वाण,

श्रमिलासन् (सं० पु०) श्रमि इव तीच्यानि लोमा-न्यस्य । दनुकी प्रविविधेष । सहाभारत श्राहिपर्व ६५ श्रध्यायपर दनुकी चालीस प्रविभि इनका नाम लिखा है। हरिव शकी देवासुरयुद्धमें वायुकी साथ इनका युद्ध वर्णित है। चर्ग्डीमें भी इनका नाम देख पड़ता है।

श्रसिष्टर्ग्यः (श्रं॰ वि॰) सहायक, मददगार, हाय नीचे काम करनेवाला।

प्रसिष्ठ (वैश्विश्) यस्त्र प्रहारमें कुयल, जो हिंग-यार खूब चलता हो।

असि हत्य (सं ० ति ०) असिना हत्यं वात्यं असि-हन-वाहु • काण्; ३-तत्। १ खड्गहारा वधके योग्य, तस्तवारके मारने सायक्। (स्ती ०) २ खड्गयुह, तस-वारकी सहायी।

असिहित (सं॰ पु॰) अन्ते हिंनोतेर्वा (कित्यूति-यूति-यूति-यूति-किति-हित-कीर्तयय। पारश्यश्य।) इति निपा॰ किन् हेति: यस्त्रम्; असिरेव हिति: यस्त्रं यस्य, वहुत्री॰। खडू्ग द्वारा युद्धकारी, जो तस्तवारसे सङ्ता हो। 'नैजिंगिकी-ऽविहित: स्वत्।' (जनर)

मसी (सं क्ली॰) नदीविशेष। पि देखे। मसीतक (वै॰ ली॰) मगुरु काष्ठ, मगरूचदन। मसीतका (सं॰ स्ती॰) क्लप्णापराजिता, काली

प्रसीतकादिच्या (सं कती ) चूर्णविश्रेष, प्रामवात रोग पर दिया जानेवाला चूर्ण। प्रसीतक, भाग-धिका, गुड्ची, प्र्यामा, वराष्टी, गजक्ये एवं ग्रुग्हीको बराबर कूट पीस चूर्ण बनाय श्रीर गर्म पानीके साथ सेवन करे। (माधवनिदान)

श्रसीम (सं ० ति ०) १ सीमारहित, वेहद । २ श्रनत, वेग्रस । २ श्रपार, श्रमाध ।

ग्रसील, भरत देखी।

श्रमीस (सं॰ स्त्री॰) शांशिष देखा। श्रमीसना (हिं॰ क्रि॰) श्राशीर्वाद देना, दुवा मांगना, भला चाइना। शसु (सं पु॰) श्रस्यते चिष्यते शस चेपे छ। १ चित्त, दिल। कर्तरि छ। २ ताप, तकलीफ्। श्रस्यन्ते चिष्यन्ते चास्यन्ते वा प्राणिनो एभिः, करणे वाहुल-कात् छ। ३ प्राणिवायु। 'पृंति मृद्यस्वः प्राणाः।' (श्रमर) श्रस्तार (सं वि वि ) सुखेन क्रियते, सु-क्र-खल्. विरोधे नज्-तत्। दुष्कार, दुशवार, सुश्किल, कठिन। श्रस्ताण, श्रम्वण देखो।

श्रमुख (सं क्ती॰) न मुखं विरोधे नञ्-तत्। दुःख, तक्ततीफ्। (ति॰) नञ्-वहुत्री॰। २ सुख्यून्य, दुःखी, रङ्गीदा।

'असुखजीविका (सं॰ स्त्री॰) सुखशून्य जीवन, जो जिन्हगी मजे,दार न हो।

श्रसुखपीड़ित (सं वि ) दु:खरे प्रसित, रज्जसे भरा हुशा।

श्रमुखावह (सं॰ ब्रि॰) दु:ख चत्पन करनेवाला, तक्तीफदिह, जो रख लाता हो।

त्रमुखाविष्ट, वस्तवपीहत देखो।

षमुखिन् (सं वि ) सुखशून्य, कमवव्त, रच्हीदा। श्रमुखोदय (सं वि ) दुःखमें समाप्त होनेवाला, को तक्कीफ्रमें पूरा हो।

प्रमुखोदन (सं वि ) दु:खदायी, तक्तीफ देने-वाला।

प्रसुग, (हिं°) पायग देखी।

ंत्रसगम (सं॰ ति॰) सुखेन गम्यते ज्ञायते वुध्यते वा, सु-गम-खल्, विरोधे नञ्-तत्। १ दुर्गम, जो इांसिल न हो। २ दुर्वीध, जो समभ न पड़ता हो।

श्रमुचि ( हिं॰ ) प्रापि देखी।

. .

श्रस्त (वै॰ ति॰) १ दबाया न हुशा, जो निचीड़ा न गया हो। यह सीमरसादिका विशेषण है। (सं॰ ति॰) २ सन्तानरहित, विश्रीलाद, जिसकी विश्वासवान रहे।

श्रस्तर (सं वि ) दुर्गम, जो श्रासानीसे गुज्र जानेवाला न हो।

असुद्धप् (वै॰ ति॰) द्वस न होनेवाला, जो आसूदा किया जा न सकता हो।

भंसतप (सं• पु॰) श्रसवः परकीयाः प्राचान्तवाभेन Vol. II. 107 खप्यति, खप् इगुपधात् क इति क प्रत्ययः, ३-तत्। यमदृतविशेष।

यसुघारण (सं॰ क्ली॰) यस्नां प्राणादिपञ्चवायु-वृत्तीनां घारणम्, ६-तत्। १ जीवन घारण, जिन्दगी। यसुनिरस (सं॰ वि॰) यप्रिय, चहर्ण्ड, नागवार, तक्कीफ देनेवाला।

यसुनीत (वै॰ क्ती॰) सात्मलोक, रूझानी दुनिया। यसुनीतस् (वै॰ पु॰) श्रात्मप्रभु, रूझोंका मालिक। यसुनीति (वै॰ स्ती॰) श्रस्त् नयति। ससु शब्दे लपपदे नी क्तिन्। (निरुष्ठ) १ प्राणवायु। न सुनीति, नञ्-तत्। २ श्रनीति, जो उत्तम नीति न हो।

प्रसुन्दर (सं वि वि ) साधारण, कुरूप, सादा, वद-यक्त । २ प्रयोग्य, प्रतुचित, गैरवाजिव, नादुरुस्त, जो ठौक न हो। (पु॰) ३ व्यङ्गविशेष। इसे देखते वाचार्थमें विशेष भाव रहता है। यह गुणीभूत व्यङ्गवा ही ग्रङ्ग है।

प्रसुन्व ( सं ॰ ति ॰ ) सुज्-म्रिसवि वाष्ट्र गः (साहिषः नुः। पा शशरः ) इति सु उकारस्य वः नञ्-तत्। जो सोमसताको सींचता न हो ।

मसुपाद (सं० पु०) कालविशेष। देहधारियोंको एक खास खीच पुन: खास ग्रहण करनेमें जितना काल लगता, उसका चतुर्धांग्र मसुपाद कंहाता है। मसुप्त (सं० ति०) निद्राके वशीभूत न होनेवाला, जो सीता न हो।

यसप्तदृश् (सं॰ ति॰) निद्रामें नेत न वन्दं करने-वाला, जो इमेगा घांख खोले रहता हो।

भसुविधा ( सं॰ स्त्री॰ ) १ कठिनता, प्रड्चन । २ दु:ख, दिक्क,त ।

असुभ, (हिं०) पश्म देखी।

भग्नभङ्ग (सं॰ पु॰) १ जीवनका नाम, जिन्हगीका तोड़-फाड़ । २ जीवनसम्बन्धीय भय, जिन्हगीके जिये खीफ । ३ जीवनका सन्देह, जिन्हीका ज़तरा।

असुस्त् (सं॰ त्रि॰) अस्त् प्राणान् विभित्ते, असु-स-किंप् तुगागमस्, ६-तत्। प्राणधारी, प्राणी, मख्-लक्, जानवर्। भ्समत् (सं॰ ति॰) भसवः सुन्तरस्य, मतुष्। ग्रामी, जीवमात, जानवर।

्यस्त (वै॰ वि॰) प्रतिकूल, खिलाफ, जो, मिलता न हो।

पसुर (सं॰ पु॰) प्रस्थति चिप्यति देवान् प्रसु चेपणे ( भवेवरन्। उण् १।४३) इति उरन्। १ सुरविरोधी दैत्य। 'चसु चेपणे प्रकादुरन् प्रत्ययः। पस्ति इत्यसुरो दैत्यः।' ( उज्ज्वलदत्त ) र प्राचीन भारतियों श्रीर पारसियोंके प्रधान देवता। यच वर्णके प्रतिनिधि छोते भीर पारमी इन्हें प्रहुर-मज्दके नामसे पूजते हैं। जन्द अवस्तामें असुरको पहर कहते हैं। भेद इतना ही है, कि ज़रमुखीय धर्ममें असर्का पर्ध देवता शीर इमार धर्ममें राचस है। किन्तु ऋग्वेदमें कितनो ही जगह पसुर प्रब्द .देवताचीं के लिये भी व्यवहार किया गया है। प्रसति दीव्यते, श्रस-दीप्ती डरन्। ३ स्याँ। ४ राष्ट्र। ५ इस्ती। ७ प्रेत। 'बसुर: स्येदे त्ययो:।' (इन) **६** वादल। (वै॰ त्रि॰) ८ ग्रात्मवान्, जिन्दा। 'पनति गच्छति मनरीचे दीप्यते स्वयं भाइते वा नर्ता। यहा सुर ऐस्ये सुरतीति सुर-त रेश्वर: सतन्त रत्यर्थ:। पसुर पनीत्रर: रन्द्राहिपरतन्त प्रवर्षः।' (निरुक्त) ८ निराकार, ईखरीय, जो श्रादमीके काबूका न हो। (क्ली॰) १० सामुद्र्लवण, समुद्रका नसक । ११ देवदारहचा । १२ उन्पादरीगविश्रेष, किसी किसाका पागलपन। इस रोगर्मे पौड़ित व्यक्तिके खेद नहीं कुटता और वह देवी-देवता तथा गुरु-ब्राह्मणादि को खरी-खाटी कप्तते रहता है। क़ोई वस्तु उसे सन्तुष्ट नहीं करती, वह बुरी राह एकड़ सेता है।

१३ लोहारडांगे श्रीर पूर्व सरगुलाकी एक शनार्थं जाति। श्रमुर लोहा गलाके ही भ्रपना निर्वाह करते हैं। कनेल डालटन इन्हें छन्हीं श्रमुरीं के वंश्रज बताते, जिन्हें प्राचीन काल मुख्डकोंने मारपीट निकाल दिया या। किन्तु हारजेलिकों सका कहना है, कि श्रमुर खानिका काम करने श्रीर मन्दिर बनानेवाले छन सभ्य श्रिलियोंके सन्तान ठहरते, जिनके चिक्र छोटा-नाग-पुरमें इस सिरेसे उस सिरेतक मिलते हैं। इनके तेरह गोल हैं। अपने गोलको स्त्रीसे कोई पुरुष विवाह नहीं करता। भनेक प्रतीकताके विभानमें

विवाहोक्छेदके लिये बड़ी अनुमति सेनी पड़ती है। इनकी स्त्रियां कीटानागपुरके शहरों और बड़े-बड़े गांवोंमें नाचकूद अपना निर्वाह करती हैं। असुरिके धर्मका बत्तान्त अज्ञात हैं। डा्लटनके मतानुसार यह सिङ्गबोङ्ग नामक देवताको पूजते हैं।

१४ असुरिया राज्य। यह ग्रब्द हिन्नु भाषाका है। १५ प्राचीन नगर-विशेष। यह श्रसुरिया राज्यकी राजधानी रहा। इसीके नामपर श्रमुरिया (Assyria) राज्य पस्र कन्नाया है। मुख्य असुरियाके राज्यकी दिचिष सीमापर इस नगरको वाविसोनियाके सेमितिकीने पूर्वेकालमें वसाया था। सन् द्रे॰से २२५० वर्ष पहले बाबिस्रोनियाके ऋपति खमूरबीकी स्मृति-प्रस्तावनामें षसुर और निनेवी: दोनो नगरींका नाम श्राया है। किन्तु प्रस्तावनामें जो असुरकी प्रब्द लिखा, उससे विदित होता, कि इस नामका कोई प्रान्त भी रहा: क्योंकि 'की' का पर्यं 'भूमिसीमा' है। प्राजकत यह ताइग्रीस नदीन पश्चिमतट उच्च एवं निम्न जाब नदीके बीचीबीच काले-शेरघाट नामसे प्रसिष्ठ है। सर ए॰ एव॰ लेयाड साइबने जी महीका वर्तु ल यशांसे खोदकर निकाला, उसमें तिगलय पिलेसर प्रथमका वृत्तान्त लिखा है। सनु १८०४ इ॰ में जी प्रावि-ष्कार इसा, उससे प्रमाणित होता है, कि पसुर देवके पूजारी बाबिलीनियाके प्रधीन यक्षां शासन करते थे। बाबिसीनियाका राज्य घटनेसे पूजारी खतन्त्र नृपति बने भीर मुसुर पूपने प्रान्तकी राज्धानी इसा। इस मगरकी चारी श्रोर पक्षी दीवार रही। सन् ई॰से १२७० वर्ष पहले तुकुलती-इनारिस्ती या तुकुलती मासूने नदीकी घोर इसकी रचा करनेको गइन परिखा खोदायी भीर भूमिकी और भित्ति बनवायी थी। सन् ई॰से पहले १५ वें मताब्दमें भी यह दिवण की भोर बहुत बढ़ा रहा। नगरके उत्तरांशमें मन्दि-रोंकी शोभा देख पड़ती थी। सिवा पसुर देवके पतु भीर इदादका मन्दिर भी बहुत बड़ा था। दूसरे देवताश्रोंके श्रनेक मठ रहे। निनेवी:के राज्धानी होते भी असुर देंशका धार्मिक केन्द्र बना था। १६ असुरियाने प्रधान देव। प्रथम्तः यह समुर नगरते रचन देव रहे। इनके उड़नेवाले प्रिधिमें यरासन लगा है। दूसरे देवता शों के जो वर्ष न मिलते, उनसे वह शसुर देवके लघुरूप ही प्रमाणित होते हैं। शसुरियाके वीर इन्होंका नाम लेकर युद्ध करनेको थागे बढ़ते रहे। सन् ई॰से १२०० वर्ष पहले उस-पियाने इनके मन्दिरको नीव डालो थो।

भसुरक्कमार (सं॰ पु॰) भवनाधीय-सम्बन्धीय देवविशेष।

यस्रस्य (सं ति ) सखेन रखते; स-रख-खल्, नज-तत्। खच्छन्दसे रचित किया न जानेवाला, जिसे याजादीसे बचा न सके।

असुरचपण (६० ति०) असुर-नाशकारी, असुरोकी मार डालनेवाला।

प्रमुरच्य (सं॰ त्रि॰) कठिनतासे वचाने योग्य, जी मुश्चितवसे रह सकता हो।

भस्रत्युक (सं॰ पु॰) श्रस्रोंके गुरु श्रक्ताचार्य। भस्रत्यह (सं॰ पु॰) भूतयहविशेष।

भद्यत्त (वै॰ ली॰) श्रमूर्तता, परमार्थनिष्ठा, नफ्-सानियत, रुडानियत ।

मसर-वनी-पाल-असरियाके वड़े राजा। ऐयरके १२वें दिन यह धूमधामसे असुरियांके राज्य-सिंहासन पर भपने पिता ईसरइहोन हारा बैठाये गये थे। सन् ६०से ६६८ वर्ष पहले पिताने मुरनेपर इन्होने मित्रकी युद्धप्रवृत्ति समाप्त करना चाही। तिरहाक्ह दृष्टि-बोपियाको भग और श्रमुरीय देनाको नाइलपर चढ़नेमें ४० दिन सरी थे। तिर्हाक्ड़ने साथ सानिय करनीपर सैसकी मण्डलीखर नेको और दी दूसरे न्हपति के द कर निनेती: भेज गये। सन् ई ०से ६६७ वर्षे पहले तिरहाकहके उत्तराधिकारी तन्दमन उच मित्रमें पदुंचे और धेनेसने असुरियाके विकड विद्रोष्ठ चठाया। मिम्पिसपर यकायक पविकार कर विद्रोडियोंने असरीय सेनाको वहांसे निकाल बाहर किया था। उसी समय तायरमें भी विद्रोह उठ खड़ा इपा। किन्तु प्रसुर-वनी-पात विद्रोड़ी मान्त्में सेता भेजते ही रहे। यनाको असुरीय सेनाने श्वेस केटा भीर दो स्थाकार सामानी निनेवी: न्य

चिक्रकी तरह मेल दिया। इसी बीच तायरने भी पानी न मिलनेरे पाकसम्पंच किया था। त्रसुरीय बेनाने फिर धरारतसे दिचणपूर्व मनाकी राजधानी दवा जी। इलामके क्यूमन के,द कर निनेवी: भेजी भीर उनकी जगह उमानिग्स सिंहासन पर बैठाये गये थे। सिलिसिया और त्वलके क्रपतियोंने अपनी कन्यारे असुर-वनीपालको व्याह दीं। क़िन्तु सन् ई०से ६६० वर्षे पहले जीदिया न्यपित्के साहाय्यसे सम्भेतिकसने धसुरीय सेनाको सिश्रुसे निकाल बाहर किया था। उधर बाबिलोनियामें भी असन्तोष बढ़ा और समस्म-युक्तिनने जातीय दसकी नेता बन अपने भाईकी विरुष युदघोषणा की। किन्तु उन्हें प्रक्तत्कार्य ही पीक्टे इटना पड़ा था। सन् रे॰से ६४८ वर्ष पहली वावि-जनने पाकासम्पेण किया भोर सम्समयुक्तिनको भागमें जल मरना पड़ा। भन्तको भसुरीय सेनान अरवको भी प्राजय किया, किन्तु वह सिमेरीय-सीदीय दलका सामना पकड़ न स्की। सन् ई॰से ६२६ वर्ष पष्टले असुर-वनी-पालके मरनेपर असुरीय सम्बाज्य विश्वंस हो गया । यह रसिक, दीर्घ-स्वी भीर निद्य रहे, किन्तु कला कौशनका वड़ा मादर करते थे। निनेतीकाः वड़ा पुस्तकालय इन्हीं-को सम्पन्ति है।

मसुरमाया (सं व्रि ) पैशाचित कुसृति, शासेबजद ममसन, भूतोंका जादू।

भसररच्छ (वै॰ स्ती॰) १ भसर एवं राष्ट्रस । ३ पिशाच, भूत, भासेब, शैतान्।

असुरराज (सं० पु॰) असुरेषु राजते; राज-ित्य, ० तत्। १ विज्ञाल । यह प्रचादके पौत थे। २ वकासुर । ३ असुरोका अध्यक्, गैतानाका बाद्याह । असुरिपु (सं० पु॰) ६-तत्। १ असुरोका यत्न, आसेबोका दुःसन्। २ विष्णु। असुरारि प्रस्ति ग्रव्हरी भी विष्णुका बोध होता है।

मस्रसा (सं क्ती॰) न सृष्टु रसो यस्ताः, नञ-बहुत्री॰। बब्री, तुलसी विशेष, बब्रुयी।

मस्रस्ट्रम (सं॰ पु॰) सस्रोंको नाग्रकरनेवाले विचा। भसुरसेन (स'॰ पु॰) हैत्य विशेष। इसके देहंपर गया नामक नगर प्रतिष्ठित है।

मस्रहन् (सं वित् ) अस्र हिन्त, अस्र-हन्क्विप्। दैत्यनाथक, असिवकी वरवाद करनेवाला।
यह अब्द अग्नि, इन्द्र प्रश्नित देवताओं का विशेषण है।
अस्रा (सं क्विं ) अस्यित चिपति जनान् अन्यकारेण, अस्र चिपणे जरन् टाप्। १ रावि, रात।
२ राशि। ३ विद्या, रण्डी। ४ हरिद्रा, हलदी।
५ राष्ट्री। 'चेर: स्थानिकननीराजिका क्षिकास्ररी।' (अनर)
अस्राष्ट्रे, अस्राधी हेली।

श्रमुराचार्य (सं॰ पु॰) श्रमुराणामाचार्यो गुरुः, ६-तत्। दैत्योंके गुरु श्रक्राचार्छ।

असुराधिप (सं०पु०) ६-तत्। १ प्रह्लादपीत वित-दैत्य। २ असुरीका अध्यक्त, असेवींका बादमाइ।

असरायी (हिं स्ती ) असरता, दुष्टता, बुरायी।

भसुरारि (सं॰ पु॰) देवता, असुरका मत्।

असराह्र (सं॰ क्ली॰) असरखाद्वा संज्ञा यख, यान-बहुनी॰। कांस्य, कांसा।

यसुराह्मपतङ्ग (सं॰ पु॰) तैलपायिपतङ्ग, तिलवहा। यसुराह्मविट् (सं॰ पु॰) कांस्थ्रसल, कांसेका मैल। यसुराह्मा (सं॰ स्त्री॰) यसुराह देखी।

श्वसुरिया, यसुरीय देखी।

भसरी (सं क्ली ) १ राजिका, राई। २ भसर-पत्नी, भसरकी स्त्री।

भसुरीय ( Assyria ) भसुरिया श्रीर वाबिलोनियाका बड़ा साक्त्राच्य । यह टिगरिस भीर युफ्रोटस नदीकी दोनी श्रीर बसा था । वाक्लिनिया देखी।

भसुर्य (सं० ति०) श्रस्राय हितम्, गवा० यत्। १ श्रस्रको हितकर,श्रासेवको फायदा पहु चानेवाला। २ श्रस्त, विश्वतः। २ श्रस्रकमीयः श्रासेवसे. ताझ क रखनेवाला। (क्षी०) ४ श्रस्तंता, रूहानियतः। ५ श्रस्रसमूह, श्रीतानोंका गिरोह। ६ मेघलल, वाटलका पानी।

बारस्या पारा । बसुलम (सं० त्रि०) सुखेन लमते, सु-लम-खन्, विरोधे नञ्-तत्। दुष्पार्थ, असाध्य, सुधिकन्नसे हासिन होनेवाला।

श्रमुख्य (वै॰ वि॰) सु बाइ॰ कि हिर्भावः, नल्-तर्त्। सोमलताका पौड्क न हीनैवाला, जो सोमलताको निचीड़ता न हो।

श्वसु (सं॰ पु॰) श्वसन् प्राणान् सुवित यसस्दनं
प्रेरयित, श्रसु-सूप्रेरणे किए। वाण, जान मारनेवाला
तीर।

यस्य (सं॰ वि॰) सुखेन तिष्ठति, सु-स्था-क, विरोधे नञ्-तत्। दुःस्थ, दुःखिस्थित, रोगयुत्त, बीमार, जो याराममें न हो।

षस्ट्रद् (सं॰ पु॰) यत्, दुश्मन्, जो मख्स दोस्त न हो। षस् (सं॰ स्ती॰) न स्ते, स्किए, नज्-तत्। प्रसद न करनेवानी स्ती, प्रकीमा, बांभा।

श्रम् चण (सं॰ क्ली॰) सूच सुचै वा सुग्रद्, मञ्-तत्। श्रमादर, श्रवन्ना, श्रवहिला, वे-म्ब्लूती, नाफ्रसांबर। दारी।

श्रमुक्ता (सं श्रिश) सूच-स्मन् विरोधे नष्-तत्। स्मृज, मोटा, जी बारीक न ही।

श्रम्भ (हिं॰ वि॰) स्भ या देख न पड़नेवाला, श्रद्धश्य, पीश्रीदा, जी नज़र न श्राता हो।

प्रस्त (वै॰ ति॰) स्यते सा, स्-ता-नञ्-तत्। १ पप्र-स्त, वांभा, प्रसव न करनेवाली। (सं॰) नास्ति स्तो यस्य, नञ्-बहुन्नी॰। १ सारिष्यान्य, जिसकी गाड़ीबान् न रहे। 'पश्त सा नागनभूपनीग्यन्।' (क्रमार०१।९०) (प्रु॰) स्तः सारिष्यः, नञ्-तत्। ३ सारिष्य न होनेवाला व्यक्ति, जो प्रख्य गाड़ीबान् न हो। (हिं० वि॰) ४ प्रतिक्ल, सम्बन्धश्न्य, खिलाप्त, वेसिलिसिला, जो मिला न हो।

श्रस्ति (वै० स्ती०) १ उत्पत्तिका सभाव, पैदान न होनेकी बात। २ प्रतिबन्ध, रोक। ३ अप्रस्तता, बांभपन।

अस्तिक (वै॰ वि॰) पत्त देखी।

श्रस्यक (सं वि ) श्रस्य करहादि यक् खुन्। दोषारीपश्रील, नुक्ताचीन्, हासिद, भक्ताईमें बुराई लगानेवाला।

अस्यन (सं॰ क्ली॰) परिवाद, पैशन्त. सिष्याभि-'शार्प, निन्द्राभियीग,'दोश्वमत । अस्ययिता (सं॰ भव्य॰) मिथ्याभिशाप देकर,। तोहमत लगाके।

शस्या (सं स्ती ) शस् अस्य वा यक् अ-टाप्।
१ परगुणमें दोषारीप, दूसरेकी सिष्तमें तो हमतका
सगाना। मनुने अस्याकी पापमें गिना है। 'बक्श इ
दोषारीपोगुणेष्वि।' (धनर) २ विरोध, भगड़ा। ३ शतुता,
दुश्मनी। ४ सञ्चारी भाव विशेष। काव्यमें यह रसकी
धन्तर्गत शाती है। ५ श्रिक्तो स्ती।

बस्यित ( सं ि वि ) असन्तुष्ट, नातामधे, क्वित, नाखुश, नो बखेड़ा कर रहा हो।

अस्युं (सं॰ वि॰) असु असु वा कण्डादि॰ यक् उन्। १ अस्याभौत, तोहमत तगानिवाता। (पु॰) २ अस्या, तोहमतः

श्रमूर ( चं॰ ति॰) स्रो स्तभो धात्नामनेकार्धं त्वात् स्तृतौ भावे घष नष्ठ्वड्वी॰। १ स्तोत्ररहित, स्तव॰ रहित, जिसे तारीण न मिली। (दे॰ क्तौ॰) २ सोम॰ रस निकासनेवासेकी श्रमुपस्थिति। ३ स्तोत्ररहित स्थान, जिस जगहकी कोई तारीण न करे।

**प्रस्**च ए, वर्चण देखो।

असूर्त (वै॰ वि॰) सूरो स्तको ज्ञा बाइल॰ न तस्य नत्वम्। १ अप्रेरित, जो सेजान गया हो। २ दूरस्य, जो नज्दीक न हो।

अस्यै (वै॰ ति॰) स्यैश्रम्य, भामतावसे खालो।
भस्यैम्प्रस्य (सं॰ ति॰) स्यैमपि न पश्यति, अस्यैदश-खश् सुम् च, भस्मर्थे समा॰। भत्यन्तगृप्त,
स्यैको भी न देखनेवाला, निस्नायत पोशोदा, जो
श्राम्तावको भी देखता न स्रो।

शस्यम्पछा (सं० स्ती०) १ न्यपाती विशेष, वाद-शाहकी श्रीरत। २ श्रन्तः पुरमें रहनेवाली स्ती मात्र, महलके भीतर रहनेवाली श्रीरत। यह सन्दर स्त्रीके विशेषणमें भी श्राती है। ३ सती-साध्वी स्त्री, पाकदासन श्रीरत।

त्रस्त, उत्व देखी।

पद्यक् (संक्रिकी॰) १ स्ट्रकानास गन्धद्रव्य, मेथी। २ कुङ्गम, केसर। ३ रक्ष, खून्।

प्रसक्त (सं॰ पु॰) प्रस्क्त करोति प्रस्त करोति प्रस करोति प्रस्त करोति प्रस्त करोति प्रस करोति प्रस करोति प्रस करोति प्रस

ट, उप॰ स॰। शरीरस्थ रस धातु। वैद्यशास्त्रके मतसे श्रवादि भच्चण करनेपर पहले वह सब एक प्रकारके रसरूप (काइल)में परिणत होकर फिर रक्त हो जाता है। सुश्रुतमें लिखा है, रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेट, मेटसे श्रस्त, श्रस्थिस मज्जा एवं मज्जासे श्रुत्र उत्पन्न होता है। भावप्रकाशमें भी कहा है, प्राणवायु सुक्तद्रव्यको पहले श्रामाश्रयमें ले जाता है। वहां सुक्तद्रव्य क्षाय, मधुर, जवण, काटु, तिक्त, श्रक्त इन हः रसोंसे युक्त होकर फिनका श्राकार धारण करता, उसीका नाम रस है।

अस्रक्ष (सं॰ पु॰) १ जलीका, जींका। २ राचस-विश्रेष। यह रक्त पिया करता है।

प्रस्क्पात (सं॰ पु॰) रक्तप्रवाह, खूनका गिरना। प्रस्क्पावन् (वै॰ त्रि॰) रक्तप, खून पीनेवाला। प्रस्क्त्यात्र (सं॰ पु॰) रक्तप्रवाह, खून्का गिरना या निकलना।

त्रस्टक्याविन् (सं॰ ब्रि॰) रक्त निकालनेवाका, जो स्टून बहारहाहो।

श्रस्रगुष्ट (सं॰ पु॰-क्षी॰) केसर, श्रयाल, घोड़े या श्रीरके गर्दनका बाल।

असग्गद (सं॰ पु॰) कोष्ठ, मेदा, कोठा।

अमृग्दर (सं॰ पु॰) असृग्दार्यंते च्याते अनिनित । रक्तपदर। यह रोग विरुद्ध मद्यादिके अग्रन, अजीयी, गर्भप्रपात, अति मेथुन, यानाध्वयोक, अतिकर्षण, भाराभिधात और दिनके ग्रयनसे उत्पन्न होता है। इससे सवेदन साङ्गमहँ, दीवंखा, स्नम, मूर्की, भद, त्या, दाइ, प्रजाप, पाण्डुल और तन्द्रारोग नष्ट हो जाता है। (भागमाण)

असृग्दरशैलेन्द्रस (सर्वोङ्गसुन्दर) (सं० पु०) रक्ष-प्रदरका रसविशेष। इसके बनानेकी रीति यह है— ईंटका चूफें, शोधित अस्त्रक १ पल, सोचागा २ तोला, दारुचिनो, एलायची, तेजपत्न, कपूर, नलद (खस्), जाजत्नी, बाला, सुस्ता (सोंघा), नागेध्वर, लवङ्ग, कुष्ठ और तिपाला प्रत्येक चार-चार भानासर ले जलमें सर्दन :करके २ रस्ती प्रमाण वटी बनानी चाहिये। इस श्रीष्ठिको सेवन :करनेसे शुक्र- ं सर्द श्रीर वेदनायुक्त सर्वप्रकार प्रदर नष्ट होता है। ( प्रयोगायत)

श्रमृग्दीष्ठ (सं० ति०) रक्ष चूसनेवाला, जो खून बद्दाता हो।

श्रमृग्धरा (सं॰ स्ती॰) श्रमृक् रज्ञ'धरति, श्रमृक्-ध-श्रच्-टाप्। चर्म, चमङ्ग।

भ्रमुग्धारा (सं॰ स्त्री॰) १ वर्स, चसड़ा। २ रक्त-प्रवाह, खूनका दरया।

प्रमृग्वहा (सं० स्ती०) प्रमृक् श्रोणितं वहित सर्वेत सञ्चालयित, प्रमृज्वह-ग्रच्। नाड़ी, नव्ज्। नाड़ी, श्रारीरके सकल स्थानमें रक्षवहन करती, इसीसे उसका यह नाम पड़ा है।

अमृग्विमोचण (सं० ली०) अमृजो रत्तस्य देशा-हिमोचण निःसारणम्, ६-तत्। रत्नका मोचण, खूनका निकास। देहमें यदि रक्त बढ़े या किसी-तरह विगड़े, तो उसे देहसे निकाल डालना चाहिये। उसी नि:सारणका नाम असृग्विमीचण है। पूर्वकालमें सकल देशके चिकित्सक ज्वर प्रश्ति नाना प्रकार रोगमें रक्तमोद्यण करते थे। रग ग्रीर कुइनीकी जपरसे सचराचर रहा निकाला जाता है। निकालनेसे पहली रोगीको शय्यापर वैठा देना चास्त्रिये। क्यों कि मत्या नीचा रहनेसे इठात् अधिक रता गिर सकता, जिससे रोगीके प्राण जानेकी सम्भावना रहती है। रोगीको बैठाकर हाथपर पट्टी बांध देना चाडिये। उसनी बाद शिराको फूल श्रानेपर द्वदाङ्गुष्ठसे दवाकार नध्तर लगाते हैं। फिर प्रयोजनानुसार रता निकल या रोगीने सृर्ह्धित हो जानिसे चत स्थानपर अङ्गुलि लगा पट्टी खोल डाले। परिश्रेषमें चतस्थानको दबाकर बांधनेसे फिर रक्त नहीं निकलता।

रगमें घमनीने सध्यख्नि तिरक्षा नद्रतर लगानेसे भी रत्तमोचण किया जाता है। प्रयोजनानुकृष रत्त निक्त जानेसे इस धमनीको बिनकुल काट डान्ना चाहिये। न काटनेसे इस जगह एन्यूरिजय नामक अबंद निक्त सकता है। किन्तु काट देनेसे इसके इसय सुख जुड़कर सूख जाता है। कुइनीवानी

भिराको तरह पैरकी शिरासे भी रक्तमोचण करते।
हैं। नासारोग या ज्यरकालमें अत्यन्त सस्तकवेदना
होने श्रीर मखा भारी पड़नेपर कितने ही लोग नासि
वाकि भीतरसे रक्त निकाल डालवे हैं। सचराचर
नाकका श्राभ्यन्तरिक पर्दा (Schneaian membranc)
फार रक्तमोचण किया जाता है।

तीन प्रकारकी प्रणालीसे रक्तमोचल करते हैं। १म—श्रस्तप्रयोगसे इसकी बात पहले ही बतायी जा चुकी है। श्य—कटोरी तथा सींगी श्रीर श्य—जीक स्रगानिसे।

सींगी लगानेके लिये शीशेकी छोटी कटोरियां रहती हैं। सीगी लगाते समय गोशेकी कटोरी नव्रतर, सुराका प्रदीप प्रस्ति निकटमें प्रस्त रखे; फिर जिस स्थानसे रहा निकालना हो, उसे पहते धोकर उपा वस्त्रसे अच्छी तरइ रगड़े। उसके बाद कटोरीमें अल्प सुरा डाल भाग लगा देना चाहिये। श्रानिके तापसे जब कटोरी श्रन्य उचा होती श्रीर भीतरका वायु निकल जाता, तब धीत खानमें यह कटोरी उत्तटाकर लगानेसे चर्रपर चिपक बैठती है। यह सक्तल प्रक्रिया श्रीव्र-श्रीव्र करना चाहिये। चमैपर कटोरी चिपक बैठनेसे धीर-धीर वह स्थान रक्षवर्थ ची जाता है। उस समय कटोरी निकाल रक्तवर्ण खानको तिरका-तिरका चीर दे धीर अतिशीष पृहते-को तरह फिर कटोरी लगाये। धोरे धोरे कटोरीके भीतर रत्न निकल याता है। प्रयोजनमत रत्न निकल जानिसे कटोरीको हटा चतस्यानपर लिग्ट वस्त्र कपेट हेना चाहिये। अधिक रता निकासना आवश्यक होनेसे दो-तीन कटीरियां सगानी पड़ती हैं।

पश्चिम-देशने कन्न श्राशेनों कटोरी नहीं, सीगी नगाते हैं। महिष्ठ मुह्न नो दोनों श्रोरसे केंद्र नेते हैं। गरीर के किसी स्थानपर श्रन्थ चीर नर शृह्न नो मोटी श्रोर नगा देते हैं। पीके दूसरी श्रोर संह से सांसकी जगर खींच श्रीर ना रता निकान सिते हैं। जींक नगानिसे पहने श्रीर का डपरिमाग श्रन्थीतर ह परिस्तृत नरी। फिर कपड़ेसे जींक ना श्रद्ध पोक्ष हाने। श्रेषनों किसी ग्लास या प्यानिमें रख चमेपर

जिल्हा जानिसे जॉक चिपक जाती है। चर्मकी कुछ चीर डालनिसे भी उस खानपर जॉक जगानिमें कष्ट नहीं पड़ता। जॉक छुट जानिसे चतखानपर खेद या अलसीका प्रतिप चढ़ता, जिससे और भी किञ्चित् रक्त निकल भाता है। किन्तु भिन्न रक्तसाव होनिसे भतखानपर सकड़ीका छोटा जाला रख या काष्टिक लगा देना चाहिये। अन्तमें उस खानको वस्त्रसे बांध देते हैं।

दुर्वल व्यक्ति, बालक, गर्भवती स्त्री चीर पीड़ा
विशेषसे सहज ही निर्वल हो जानेवाले रोगीका रक्तमोचण करना न चाहिये। किन्तु विशेष आवश्यक
धानेपर सावधानसे यत्सामान्य रक्त निकाल लेते हैं।
अमृज् (सं॰ क्ली॰) अस्यते चिप्यते रतस्ततो अन्यनाड़ोभिः, अस ऋजि—यद्दा न स्न्यते अन्यरङ्गवत्
धरीरेण सममेव जातत्वात्, सृज्•िक्तन्। १ रक्त, खून।
अमरकोषमें असृज्के यह पर्याय जिखे हैं,—रुधिर,
लोहित, अस्त, रक्त, चतज, शोणित। २ मङ्गलग्रह।
रक्तवणे रहनेसे मङ्गलग्रह धमृज् कहलाता है।
३ जुङ्ग, केसर। ४ विष्कु समे पीड़ योग। अमृज्
योगमें जन्म लेने से मनुष्य धनी कुत्सित धीर दुरातमा
होता है। वह विदेश जाता धीर महाप्रलोभी बलवान्
निक्तवता है।

असृष (सं ० ली०) खण गैरिक, सोनगेरू। असृषि (सं ० ति०) अप्रतिहत, वेरीका, जी रीका न गया हो।

अस्त (सं० व्रि०) १ घसित, जी तैयार न हो। २ अपका, कचा, जी पका न हो।

षष्टिनाय ( रं॰ वि॰) रक्तरे शाच्छादित वा मियित, खून शालूदा, जो खून्से भरा हो।

षसन्मुख (है॰ त्रि॰) नृगं स मुख-विशिष्ट, छूनी दहनवाला, जिसके खूनी मुंह रहे।

त्रस्पाट (सं॰ पु॰) षरपाटी देखी।

श्रस्याटो ( सं क्ती ) श्रस्तो रक्तस्य पाटी गमन मनया रीत्या प्रजो साध । रक्तधारा, खूनका दरया।

भस्ष्ट (सं वि ) १ प्ररचित, जो बनाया न गया

हो। २ अपदत्त, जी बंटा न हो। २ प्रवाहित, जारी, जो रोका न गया हो।

श्रस्टष्टातः (सं० ति०) अन्नको न वांटनेवासा, जो श्रनाज न देता हो।

असेग (हिं॰ वि॰) असहा, वरदावत न होनेवाला, ं जो सहा न जाता हो।

श्रसेचन, परेचनव देखो।

श्रसेचनक (सं वि ) न सिञ्चित मनो इस्रात्, सिच् श्रपादाने खुद् सं ज्ञायां कन्—यहा सिञ्चित मनस्तोष-यति, सिच् कर्तेरि ख्ट् सार्थे कन्; नास्ति सेचनकः मनस्तोषको यस्रात्, नञ् ५-बहुत्री । १ श्रव्यत्त प्रियद्यं न, निहायत खूबस्रत, जिसे देखनेसे पेट न भरे। २ सेकशूच, वेसींच। (क्लो॰) सेचनं सेकः, सार्थे कन् श्रभावे नञ्-तत्। ३ सेकका श्रभाव, सिंचायीका न होना।

ग्रसेन्य (वै॰ ति॰) १ सैन्यके त्रयोग्य, फ्रीजके नाका-विख। २ त्राघात न करनेवाला, जो जुख्म न देता हो।

ग्रसरी—वस्वर्ध प्रान्तके कोङ्गण जिल्लेका एक स्थान। यहां एक पहाड़ी किला बनी, जिसमें एक कोटी गुफा खदी है।

असेवग (सं॰ क्ली॰) अभावे नञ्-तत्। २ सेवाका अभाव, ग्रञ्जूषाका न होना, अदम-तावेदारी। (ति॰) नञ्-वहुत्री॰। सेवाश्च्य, तावेदारी न करनेवाला।

भवेवित (सं वि वि ) १ भनपेचित, विस्तरित, ख्यान न किया दुम्रा, जो भूतमें पड़ गया हो। २ तुमुख्य व-हार, मतक्क, जो हुट गया हो।

यसेवितेखरहार (सं॰ ति॰) धनियोंने हारपर बैठने राह न देखनेवाला, जो बड़े चादमियोंने दरवाजे,पर नौकरी या-याञ्चाने लिये ठहरता न हो।

यसेव्य ( मं॰ ति॰) १ सेवाके त्रयोग्य, जो तावेदारी किये जानेके लायक न हो। २ त्रभ्यासके त्रयोग्य, जो काममें लानेके लायक न हो।

यसेसर ( ग्रं॰ पु॰ ) सम्य, सभासद, सालिस, श्रामिल, पञ्च। Assesor फ़ीजदारीका सुकद्मा फीसल करने में जनको राय देनेके लिये असेसर जुना जाता है। श्रसैना (हिं॰ पु॰) व्रचविशेष, कोई पेड़। इसकी लक्षड़ी बहुत सज्बृत होती है।

असेला (हिं॰ वि॰) ग्रैनीपर न चन्ननेवाना, वेक् ायदा, जो राहमें जाता न हो।

श्रमों, श्रामीं (हिं क्रि वि॰) वर्तमान वत्सर, इस साल।

श्रसोक (हिं०) धयोक देखी।

श्रमोकी (हिं॰ वि॰) श्रीकशून्य, श्रम्भोस न करने-वाला।

असोच (हिं• वि•) शीच न करनेवाला, जिसे फिक्र न रहे।

श्रमोज ( हिं॰ पु॰) श्राध्वन मास, कारका महीना। श्रमोस ( हिं॰ वि॰) श्रष्क न होनेवाला, जी स्खता न हो।

श्रसीसियेशन (श्रं॰ क्ली॰) १ सङ्गम, संसर्ग, साइ-पर्यं, इमनशीनी, साथ, मिलाप। २ सभा, समाज, पंत्रि, परिषद्, मजलिस, श्रज्जुमन, जमात। Association.

श्रसींध (हिं० स्ती०) दुर्गेन्ध, बदबू। श्रसीच. श्रशीच हैस्रो।

श्रसीनामन् (१० ति०) ऐसे श्रेसे नामवासा, जिसकी नामका ठिकाना न रहे।

श्रमीन्दर्थ (सं॰ ली॰) श्रभावे नल्-तत्। १ मीन्द-र्यका श्रभाव, बदस्रती, भोंडापन। (ति॰) नल्-बच्ची॰। २ सीन्दर्यश्रन्य, बदशक्त, भोंडा।

श्रमीस्य (सं श्रितः) विरोधे नञ्-तत्। १ सौन्द्रये-ग्रन्य, बदस्रत, भोंड़ा। २ श्रिय, नागवार, खरावना। श्रमीस्यस्वर (संश्विश्) श्रमीस्य: कुत्सित: स्वरो यस्य, बहुत्रीश। काकको तरह सन्द स्वरयुक्त, कर्कश्र स्वरयुक्त, कांव-कांव करनेवाला, जो बड़बड़ाता हो।

श्रमीष्ठव (सं क्ती ) सुष्ठ् भवम्, सुष्ठु -श्रण् नस् नत्। १ सीन्दर्यका श्रभाव, बदस्रती. भींडापन। २ श्रवङ्कार शास्त्रमें स्मरदशा विशेष। (ति ) नच् बहुन्नी । ४ सीष्ठव रहित, बदस्रत।

चस्त (हिं॰ पु॰) १ बुलाका, नाकाम पहननेका लट-

कन। नैनीतालकी ओर लटकनदार जो छोटीसी नयनी पहनी जाती, वही अस्त कहाती है।

२ मन्द्रान प्रान्तके गन्त्राम निवेकी एक न्मी-न्दारी। इसका चित्रपाल १६० वर्गमील है। पहली यह गुमस्र राज्यका एक अंग रही। २ सन्द्राल प्रान्तके गन्ताम जि.लेका एक नगर। यह श्रना १८. इ∉ र्भ उ॰ श्रीर द्राधि॰ ८४° ४२ € पू॰ पर श्रव-स्थित है। गुमस्र यहांसे ५ कोस दिवण पड़ता है। ऋषिक्कचा श्रीर महानदीके सङ्गमपर इस नगरका दृष्य विद्यमानं है। नगरके पास ही ऋषिकुत्या नदी-पर १८ वित्ते लम्बा इमारती पुल बना है। अस्तमें ज्मीन्दारीका ईडकार्टर होनेसे उसके प्रमु निवास करते हैं। नगरमें छोटी कचहरी, के देखाना, थाना श्रीर डाकचर बना है। सन् १७२५-२६ ई॰को ग्रस-स्र विद्रोच चठनेपर सरकारी सेनाने कुछ दिनके लिये इसे अधिकार कर लिया था। इसकी चारो तरफ उपजाक सूमि विद्यमान है। गन्ने की खेती श्रविक होती है। इसकी निकट ही जो चीनौकी कारखाने हैं.. **जनमें हजारी प्राटमी काम करते श्रीर चार्खी रुपयेका** माल बनाते हैं।

श्रस्तन्दगिरि — युक्तप्रदेश-बांदाने एक कि । इनका जन्म सन् १८५८ ई॰ में हुशा था। यह गोसाई नवाद हिस्मत बहातुरने वंशज रहे। खुङ्गारसको किवता दनका प्रधान लच्च थो। 'श्रस्तन्दिनोद' नामक काव्यग्रत्थमें इन्होंने श्रपना चातुर्य प्रकट किया है।

श्रस्कन्दित (सं० ति०) श्रचरित, श्रप्रतिहत, नी

श्रस्तन्दितव्रत (सं० व्रि०) व्रतशीन, भद्दका सद्या, बातका धनी।

श्वस्तन्न (वै॰ तिं॰) स्तन्दः तः, नञ्जः तत्। १ श्रचः रितः, जो विखरा न हो। २ श्रनाच्छादितः, जो ढंकाः न हो। ३ स्थायी, पायदार।

श्रक्तमान (वै॰ ति॰) क्तमा-लुग्ट, नञ्-तत्। १ बीधका श्रभाव, नासमभी। २ स्तमा वा साहाय्यका श्रभाव, सहारेका न मिखना। (ति॰) नञ्-बहुती॰। ३ बीध-शून्य, नासमभा। पक्षिय (वे॰ वि॰) कती क्ट्रिन बाइ॰ कु तेनारस्य धनारः। कधु इस्सनाम। नज् पूर्व धातोः श्रकारः उपजनः, धुग्रव्दस्य धो भावः—यद्दा नज् पूर्वत् करोतिनिष्ठायामकतश्रव्दस्य अस्त्रभावः। दधातिन्नियति-वी बाइलकात् उपि प्रत्ययः, णित्वाद् युगागमः धनारस्य धोभावः। (निरुक्त) सङ्गस्त, अनस्य, अवि-क्तिन्न, बड़ा, भारी, बहुत, ज्यादा, जो कटा न हो। "असे धन' यरसरक्षीय यूपं।" (स्वक् अध्रशरः)

प्रस्विति (सं वि वि ) नञ्-तत्। १ स्वलनगून्य, जो फिसल न पड़ता हो। २ ग्रप्रमत्त, जो मतवाला न हो। ३ स्थायी, मज़बूत, जो हिला न हो।

श्रस्तिलितप्रयाण (सं श्रिकः) श्रयसर वननेमें स्वलित अस्तिलितप्रयाण (सं श्रिकः) श्रयसर वननेमें स्वलित

न होनेवाला, जो मज़बूतीसे क्दम बढ़ा रहा हो।

शस्त (सं॰ पु॰) अस्यन्ते सायं प्रातर्वा स्यंस्य

चान्द्रस्य वा किरणा यत्न, असु ज्ञेपण आधारे ता।

१ पश्चिमाचल, शस्तपवंत। २ स्यांस्त, गु.रूव-आणृताव।

३ च्योतिषोत्त लग्नसे सप्तमस्यान। समय यह अपने

चग्नसे सप्तम स्यानपर पहुंचकर शस्त हो जाते हैं।

(क्ती॰) ४ ग्टह, मकान्। ५ सत्यु, मीत। ६ दर्भन
वा अयोग्यत, देख न पड़नेकी हालत। (ति॰)

७ चिप्त, फॉका हुआ। द अवस्ति, निकाला हुआ।

८ अवसानप्राप्त, खृत्म। १० निरस्त, हटाया हुआ।

११ प्रेरित, जो रवाना कर दिया गया हो। (अव्य॰)

१२ ग्टहमें, मकान् पर।

षस्तक (सं॰ पु॰) अस्तं षप्तनराष्ट्रतिं अवसानं वा करोति, षस्त-चिच्-खुन्। १ निर्वाणमोच । (ते॰ क्ली॰) २ ग्टह, मनान्।

पस्तकोप (सं॰ ब्रि॰) निगतकोप, को गु,स्सा करके ठएडा पड़ गया हो।

श्रस्ता (सं ति ) श्रस्तमदर्शनं पश्चिमाचलं वा गच्छति, श्रस्त-गम-ह ६-तत्। श्रष्टच्य, स्र्यंकी किरणसे श्राच्छनः पश्चिमाचलगत,हूबा हुश्रा, जो बैठ गया हो। श्रस्तगतः श्रवण देखा।

प्रसागमन (सं॰ क्ली॰) ध्रस्तस्याद्यं नस्य गमनं प्राप्तिः, ६-तत्। ड्व जानेकी डालत, गु.रूवः। ग्रह सकलके पहले किसी राग्रिमें रह पीछे उससे सप्तम राशियर उदय एवं शह्य होनेको श्रस्तगमन कहते हैं। सूर्य चन्द्रादिके श्रस्ताचल जानेको भी श्रस्तगमन ही कहा जाता है।

अस्तगिर (सं॰ पु॰) पश्चिमाचल, मग्रवी पहाड़। इस पर्वतपर सूर्य जाकर डूबता है।

श्रस्तङ्गत (वै॰ ति॰) १ डूबा हुन्ना, जो बंठ गया हो। २ नष्ट, बरबाद। ३ अवनत, सुका हुन्ना।

अस्तभी (सं वि ) निर्देखि, अहमक्। अस्तन (हिं) सन देखा।

प्रस्तवल (प्र॰ ली॰) प्रख्याला, तवेला, घोड्साल। Stable.

पस्तव्य । सं ॰ ति ॰ ) ऋसायी, विचित्तित, नापायदार, जो उसरा न हो ।

श्रस्तव्यल (मं॰ क्ली॰) श्रस्यायित्व, विचलित दशा, नापायदारी, घवराइठ।

चस्तमतो ( सं॰ स्त्री॰ ) त्रस्तमतित, त्रत-त्रच् गौरादि॰ ङोष्। ग्रासपर्णीवच, सनुनना पेड़ं।

अस्तमन ( सं॰ क्ली॰) अन बाहु॰ भावे अप् अस्तं अदर्भनस्य अनः गितः। १ भूगोलकचामें आच्छादन-हेतु सूर्यादिकी अदर्भनप्राप्ति, जमीन्की दूसरी ओर जानेसे आफ्ताब वग्रेरहका देखन पड़ना। अस्त स्यादिरदर्भनस्य अनः प्राप्तिर्यस्मिन् काले, बहुनी॰। २ स्यादिके अस्त होनेका समय, आफ्ताब वग्रेरहके डवनेका वक्ता।

बस्तगमननचत (म'॰ क्ली॰) त्रस्त होनेका नचत्र, जिस नचत्रपे किसी ग्रहका बस्त रहे।

यस्तमनवेता (सं॰ स्ती॰) स्योस्तका समय, जिस वक्त.पे याफताब ड्वे।

त्रस्तमय (सं॰ पु॰) बस्तं ईयते गम्यतेऽस्मिन्, श्रस्तं इण एरजिति अच्। १ प्रस्तय, क्यामत। २ स्योदिका बदर्शंन, श्राफ्ताब वग्रेरहका देखन पड़ना। ३ श्रन्य ग्रह सकसका स्येके साथ योग, दूसरे सितारोंका श्राफ्ताबसे मिस जाना।

अस्तमयन (सं क्ती॰) बत्तमय देखी।

भस्तमित (सं॰ वि॰) ड्वा या बैठा हुना, जी ड्वया बैठ गया हो।

Vol. II. 109

श्रस्तमीके (वै॰ श्रव्य॰) श्रस्तं मातीः कीकन् धातीः , खीप्त्र निपात्यते, श्रस्त प्राप्यतेऽस्मिन्। श्रन्तिकर्मे, घरपर, पास, नज्दीक।

श्रस्तर (फा॰ पु॰) १ मितझा, दोहरे कपड़े के नीचे को तरह। २ दोहरे चमड़े के नीचे को तरह। ३ ज़मीन्, चन्दनका तेल। इससे श्रतर बनता है। 8 बारोक साड़ोके नीचे लगनेवाला वस्त्र। धूनीचेका रङ्ग। इसपर दूसरा रङ्ग चढ़ता है। (हिं॰) ६ श्रस्त, हिंध्यार। श्रस्तरकारी (फा॰ स्त्री॰) १ चूनेका रगड़ रगड़ कर चढ़ाया जाना। २ बनावट, साज्र।

श्रस्तरण (संश्क्षीश) श्रभावे नञ्-तत्। स्तरणका श्रभाव, विस्तारका न होना, न फैलनेकी हासत। श्रस्तवत् (संश्विश) श्वरीधित, निवारित, श्रटका हुश्रा, जो रोका गया हो।

श्रस्तव्यस्त (सं॰ ति॰) श्राकुल, श्रव्यवस्थित, श्रस-ब्बह, ख़राव-ख़ुस्ता, घसर-पसर, जटपटांग। श्रस्तसङ्ख्य (सं॰ ति॰) श्रगणित, वेशुमार।

भस्ता (वै॰ स्ती॰) १ भागुध, वाण, हिंगतार, तीर। (अव्य॰) २ भवनमें, घरपर।

श्वस्ताग (सं॰ पु॰) श्वर्डत् विशेष । यह उत्सर्पिणी शुगके पन्द्रहवें सर्हत् रहे ।

श्वस्ताव (सं १ ति १) श्रस्तं नष्टं श्रवं श्राविख यत, बहुत्री १। श्रति गभीर, निहायत गहरा।

अस्ताचत्त (सं॰ पु॰) कर्मधा॰। पश्चिमाचल, अस्त-पर्वत, जिस पहाड़पे श्राफ्ताव डूवे।

श्रस्ताचलावलिम्बन् (सं॰ व्रि॰) श्रस्ताचलका श्रव-लम्ब लेनेवाला, जो श्रस्ताचलको पकड़े हो। सन्ध्राको डूबते समय सूर्य श्रस्ताचलावलम्बो कहाता है।

श्रस्ताद्रि, श्रनाचन देखी।

श्रस्तापुर—उड़ीसा प्रान्तके बालेखर जिलेका एक
-नगर। यहां एक सरकारी स्कूलमें परीचीत्तीर्ण विद्यार्थियोंको प्राथमिक श्रध्यापन कार्यकी शिचा दी जाती है।

श्रस्तावलुम्बन (सं० क्षी०) चितिजने पश्चिम भाग-पर ग्रहका उदय, उपाक के मग्रवी हिसापे सितारेका ठहराव।

श्रस्तावलस्मिन् (सं १ ति १) श्रस्तका अवलस्म लेने-्वाला, जो डूब रहा हो।

मस्ति (सं॰ म्रव्य॰) म्रस्-म्-तिष्। मिलनालिहिष्ट मिति:।
पा शशह॰। १ होनी, ठहरकर। (स्ती॰) २ स्थिति,
विद्यमानता, हस्ती, हाजिरी।

श्रस्तिकाय (सं॰ पु॰) श्रस्तिकायः सक्षं यस, बहुनो॰। जैनमतिसद्द विद्यमान-स्रक्ष पदार्थं विशेष। हासत, स्रता श्रस्तिकाय पांच प्रकारका होता है,—१ जीवास्तिकाय, २ पुद्गसास्तिकाय, ३ धर्मास्ति-काय, ४ श्रध्मास्तिकाय श्रीर ५ श्राकाशास्तिकाय। श्राद्धरभाष्यमें उपरोक्त जैन श्रस्तिकायका मत काट दिया गया है।

यस्तिचीर (सं॰ ति॰) दुग्धविधिष्ट, दूधसे लवरेज,। अस्तिचीरा (सं॰ स्ती॰) अस्ति चीरं यस्याः, वहुती॰। सुपिकारेऽजिचीरादीनां वहुतीहिबंक्तम्यः। (काणिका) टाप्। वहु दुग्धवती गो, खूब दूध देनेवासी गाय।

यस्तिल (सं॰ ली॰) यस्ति भावः ल। विद्यमानता, मीजदगी, हाज़िरी।

श्रस्तिनास्ति (सं॰ श्रव्य॰) नदाचित्, शायद।

श्रस्तिनास्तिता (सं क्ली ) प्रसिनासिल देखा।

श्रस्तिनास्तिल (सं॰ क्ली॰) सन्दिग्ध विद्यमानता, सम्बन्ध्य मीजूदगी।

श्रस्तिप्रवाद (स' ॰ लो ॰) जैन पूर्व विशेष, जैनियोंके किसी पूर्वका नाम । जैनियोंके चौदह पूर्वी वा प्राचीन सिखोंमें चौथेको श्रस्तिप्रवाद कहते हैं। पूर्व देखी।

यस्तिमत् (सं॰ ति॰) यस्ति विद्यमानं धनमस्य, मतुप् धनी, दौलतमन्द, रुपयेवाला। (स्त्री॰) डीप्। यस्तिमती।

श्रस्तिम् (सं॰ स्ती॰) जरासन्धस्की कन्या, प्राप्तिकी सिगनी श्रीर कंसकी पत्नी।

श्रस्तीन् ( हिं ॰ ) श्रासीन देखा ।

अस्तु (सं॰ अव्य॰) अस भावे तुन्। १ ऐसा ही हो, जो चाई सो हो, खैर, भत्ता, क्या मुज़ायका है। २ फिर, आगे।

प्रस्तुङ्वार (सं॰ वि॰) प्रवस्त, समर्थ, ताक्तवर, जीरदार, दवा-जैसा। शस्तुत (वै॰ वि॰) १ प्राप्तां सित, को तारीफ के का विक न हो। २ स्तीव्रश्न्य, जो भजनमें गाया न गया हो। (हिं॰) ३ प्रशंसित, सुसतहसिन। शस्तुति (सं॰ पु॰) १ प्रशंसाका प्रभाव, प्रपक्तीर्ति, हिकारत, युड्रू युड्रू। (हिं॰) २ स्तुति, प्रशंसा तारीफ। शस्तुरा (फा॰ पु॰) चुर, कुरा। इससे वाल बनाते हैं। प्रस्तृत (वै॰ वि॰) श्रप्रतिहत, ज्वरदस्त, प्रकीत। प्रस्तृत (वै॰ वि॰) श्रप्रतिहत, ज्वरदस्त, प्रकीत। प्रस्तृतयज्वन् (वै॰ वि॰) अदस्य रूपसे यञ्च करने वाला, जो यञ्च करनेमें यकता न हो।

अस्तेन (सं० व्रि०) नज्तत्। १ साधु, भला, अच्छा, जो चोर न हो। (क्षी०) २ स्तेयका अभाव, ईसान्हारी, चोरी न करनेकी हालत।

अस्तेय (सं क्षी ) अभावे नज्-तत्। स्तेय वा चीर्यंका अभाव, ईमान्दारी, साझकारी। पातज्जल-स्त्रमें सिखा, कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय त्रह्मचर्य और परियह यम कहाता है।

श्रस्तीभ (सं॰ त्रि॰) स्तुभ्यते येन, स्तुभ करणे घञ् नास्ति स्तोभ: द्वं फड़ादि: निरर्थंक: श्रव्हो यत । श्रन-र्थंक शब्दशुन्य, वेफ़ायदा श्रावाज् न रखनेवाला ।

भस्ता (वे॰ ली॰) ग्टह, घर, सवान।

भस्तान (सं क्षी ) स्ती भावे क्ष, नज्तत्। १ निन्दा, हिकारत, तुरायी। २ भक्षेन, भाड्-फट-कार। (वि ) ३ धर्महत, जो मिला न हो।

श्रस्त (सं क्ती ) अस्यते चित्यते, असु चैपणे प्रन्।
१ चैपणीय वाणादि, फॅककर मारा नानेवाला तीर
वगैरह। २ आयुध, इथियार। करणे प्रन्। ३ चाप,
कमान्। ४ रिष्ठ कट क प्रहार-साधन खड़ादि, ढाल
वग्रह। ५ करवाल, तलवार। ६ व्याघनस्त, ग्रिका
नाखून्। ८ चिकित्सास्त, नग्रद वग्रैरह।

अस्त्रक्तरहक (सं॰पु॰) असं कारहक इव। वाण, तीर, कांटे-जैसा इधियार। अग्रभाग कारहक जैसा रहनेसे वाणका यह नाम पड़ा है।

भस्तकार (सं॰ ति॰) शस्त्रं करोति निर्मिमीवे; शस्त्र-स-भण् उप॰ समा॰। भस्त्रनिर्माणकर्ता, इधि-त्यार बनानेवासा।

चस्तकारक, पन्ननार देखी।

श्रस्तकारिन्, श्रम्बकार देखो। श्रस्तक्षिक (संक्रिक) वाच फॅकनेवाला, जो तीर चला रहा हो। श्रस्तवला (हिंक्विक) श्रस्त फॅकनेवाला, जो तीर सार रहा हो।

श्रस्नविकित्सक (सं॰ पु॰) श्रस्तवैद्यः, ज्राहः, नःवर् सगानेवासा तवीव।

यस्वितित्सा (सं० स्त्रो०) श्रस्तेण चितित्सा, ३-तत्। श्रस्तादिसे चतनणादिका प्रतीकार, जराही, चीरफाड़। यह श्राठ भागमें विभक्त है,—१ केटन चीरना, ३ मेटन—फाड़ना, ३ लेखन —खुरचना, १ मेपण-धुलायी, ६ श्राहरण-काट-कांट. ७ विश्वावण—चतके पूप श्रादिकी वहा देना श्रीर पिलायी-इखममें टांके लगाना।

अस्त्रजित् (सं॰पु॰) अस्त्रं तदाघातजं व्रणं जयति तिनवारकत्वात्, अस्त्र-जि-क्षिप् तुक्। कवाटवक्रहस्त्र, ेंटुवेका पेड़।

श्रस्त जीव, बलजीविन् देखी।

भंस्तजीविन् (सं॰ पु॰) मस्तेण तद्व्यापारेण जीवित, णिनि। अस्त्र हारा युदादिकर जोविका चलानेवाला, जो इयियारमे लड़ भपनी जिन्हगी वसर करता हो, योडा, सिपाही।

श्रस्तधारक, श्रम्भारिन् देखो।

प्रस्त्रधारण (सं॰ क्ली॰) प्रस्त्रका प्रवस्थान, इथियारका वांधना।

अस्त्रधारिन् (सं॰ त्रि॰) अस्तं धरित घारयति वा, अस्त्र प्ट चुरा॰ चारि वा णिनि । अस्त्रधारक, इधियार बांधनेवाला ।

श्रस्तनिवारण (सं॰ ली॰) प्रहारसे रचाका उपाय, इिंग्यारकी चीटका बचाव।

अस्तमन्त्र (सं०पु०) अस्ताणां विप्रकर्षाकर्षयोर्भन्तः, ६-तत्। तन्त्रोत्त फट् मन्त्र, अस्तप्रयोग एवं प्रक्तिश्च अस्तर्वे आकर्षणका मन्त्र।

पस्तमाने (सं॰ पु॰) श्रस्तं मार्जि, श्रस्त-ग्रज-श्रण्, उप॰ समा॰। शाषकर, सैक्लगर्, इधियार पर शान रखनेवाला, जो इधियार साफ्र करता हो। श्रद्धां क्षेत्र असमार्थ देखी।

चस्त्युष्ठ (सं० ली०) श्रस्त्रहारा युद्ध, हिंग्यारकी जड़ाई।

पस्तलाघव (सं० ल्ली०) श्रस्तनेपुर्ण, इघियार चला-निकी सफ़ाई!

षस्त्रविद् (सं॰ पु॰) प्रस्तं तत्प्रयोगादि वेत्ति, प्रस्तः विद्-िक्तप्, ६-तत्। प्रस्तप्रयोगादिमें प्रभिन्न, जो इिंघयार खूव चसाता हो।

श्रस्तिवद्या (सं॰ स्ती॰) ६-तत्। श्रस्तचेपण एवं श्राकषंणज्ञापक विद्या, श्रस्तचेपणादिका ज्ञान, जङ्गका इत्सा। २ श्रस्तविद्यावोधक शास्त्र, जिस कितावर्मे लड़ायी सिखानेकी वातें रहें।

मस्त्रविद्वस्, पलविद् देखो।

भस्रष्टि (सं॰स्त्री॰) वाणकी वर्षा, तीरींकी वारिय।

भस्रवेद (सं० पु०) विद्यते द्वायते येन, विद् करणे वल्, भस्तस्य तत्चे पणादेः वेदः शास्त्रम्, ६-तत्। धनुवेद, जिस शास्त्रमें इथियार चलानेको तरकोवें रहें। भस्तवेद्य (सं० पु०) श्रस्तचिकित्सक, ज्राह, नश्तरं लगानेवाला इकीम।

बस्त्रग्रस्त (सं क्ली॰) सक्त प्रकार श्रायुध, सब किस्मका इधियार, तत्तवार वन्द्रक वगेरह।

भस्त्रभाता (सं० स्त्रो०) श्रस्तागार, सिलहखाना, इथियार रखनेकी नगइ।

भस्त्रिया (सं॰ स्त्री॰) सामरिक व्यायाम, जङ्गी कंसरत, इथियार चलानेकी तालीम।

श्रस्त्रसायक (सं०पु०) श्रस्तं चेष्यं सायक इव। १ नाराचास्त्र। नाराचास्त्र वाणकी तरह चलनेसे श्रस्तु-सायक कहाता है। श्रस्यते चिष्यते श्रद्ध्युरनेन, श्रम् करणे ष्ट्रम् ततः कर्मधा०। २ सकल लीहमय वाण, लोहिका तीर।

चस्त्रहीन (सं ॰ दि॰) चस्त्रेण तत्प्रयोगेन वा हीनम्, इ-तत्। त्रस्तृश्न्य, त्रस्तृव्यापारश्न्य, वेष्टियार, जो हथियार चलाना जानता न हो।

श्रस्तागार (सं॰ क्ली॰) ६-तत्। श्रायुघागार, श्रस्तृग्रह, सिलङ्खाना, इथियार-घर।

श्रस्ताधात (सं० पु॰) ६-तत्। प्रस्तृका भाषातः, श्रस्तृका प्रहार, इथियारकी चीट।

श्रस्ताहत ( सं ॰ ति॰ ) ३-तत् श्रस्तृहारा श्राहत, हिय-यारसे मारा गया ।

मस्ति (वै॰ पु॰) वाण मारनेवाला, जो घख् स तीर चलाता हो।

श्रस्तिन् (सं ॰ वि ॰ ) श्रस्तं धनुरस्तास्य दिन । घनुषैर, श्रस्तुधारी, तीर-कमान्से लड़नेवाला, जो इधियार वांधे हो ।

प्रस्ती ( मं॰ स्ती॰) १ स्त्रीमिन, जो चीन ग्रीरत न हो। व्याकरणमें — स्त्रीलिङ्गकी छोड़ पुंचिङ्ग ग्रीर नपुंसक जिङ्ग।

प्रस्तीत ( सं॰ वि॰) पत्नीरहित, स्तीम्न्य, वै-पीरत, जी भीरत रखता न ही।

प्रस्त्रण (वै० ति०) बस्रीक देखी।

प्रस्वन्वत् (वै॰ वि॰) श्रस्थिमय, इड्डीदार।

ग्रस्थल (हिं०) ख्व देखी।

भ्रस्यला (सं॰स्त्री॰) भ्रभरस् विशेष, किसी परीका नाम।

श्रस्मा (वै॰ स्ती॰) यनकोटि, ज्ञादिनी, सैका, 'विजली, गाज।

प्रस्थान (सं वि ) प्रस्थामस्थिति गच्छिति, प्रस्था-गम-ड । प्रगाध, प्रतत्तस्ययः, निहायत गहरा।

प्रसान (सं॰ हो। भगायस्तेर नज्-तत्। १ पप-हाष्ट स्थान, प्रयोग्य स्थान, ख्राव जगह। (ति॰) प्रतत्तस्यर्थी, निहायत गहरा। (प्रव्य॰) ३ प्रयुक्त रूपसे, वेसीको। (हिं॰ पु॰) ४ स्थान, लगह।

प्रस्ताने (सं॰ प्रच्य॰) स्थाने युक्तम्, नज्-तत्।
प्रयुक्तरूपसे, नाक्,विस तीरपर।

प्रस्थायिन् (सं॰ ति॰) न तिष्ठति स्था-चिनि-युक्। नञ्-तत्। चञ्चल, शिताव, जल्द गुज्र जानेवाला। (स्ती॰) ङीप्। प्रस्थायिनी।

ब्रस्थायी (हिं०) खावी देखी।

प्रस्थावर (सं कि ) विरोधे नज्-तत्। १ जङ्गम, सनकू ता, जी चल-फिर सकता हो। (हिं ) २ स्थावर, ग्र-सनकूला, जी चलता फिरता न हो। श्रस्य (सं क्ती ) श्रस्यते श्रमं (श्राविश्वाधां क्षित्। चण् शा १३) इति क्षिन्। हाड्, श्रस्य ग्रन्थ्के ये कई पर्याय देखे गये हैं,—कीकस, कुरू, सेदोज। फलकी वीज गुठलीको भी श्रस्थि कहते हैं।

भावप्रकाशकी मतानुसार मेट शरीरक शिक्से पकता है। उसके बाद वायुद्दारा शिवित शोनेपर श्रस्थ पेदा होता है। हाड़ शरीरका सारभाग है। जैसे ष्टचका सारभाग ष्टचकी, उसी तरह शरीरका सारपदार्थ हाड़ देहकी रचा करता है। इसीसे शरीरका मांस श्रार चमड़ा नष्ट हो जानेपर भी श्रस्थ नष्ट नहीं होता।

रामायनिक परीचा दारा मनुष्यके हाड़में सैकड़े पीक्टिये मन चीजें पार्द जातौ हैं,—

जान्तवपदार्थं (जिलेटिन) ··· ३३-३० भाग।
फार्स्से टचूर्णं ··· ११-३० ,,
कावंन चूर्णं ··· ११-३० ,,
फार्स्से ट भव मेग्ने शिया ··· १-१६ ,,
सोडा श्रीर नमक ··· १-२० ,,

प्रथम शवस्थामें हाड़की बनावट मांसपेथी जैसी रहती है। इसमें छोटे-छोटे छेट एक साथ मिने रहते हैं। परन्तु शिरको खोपड़ी और कन्धेक हाड़में वैसा नहीं रहता। क्रमसे इस मांसपेथीमें पार्थिव पटार्थ, फरसोटचूर्थ श्रीर कार्बन चूर्यको जमनेसे वह सर्क हो जाता है। किसी प्रकारके जलमिन्न द्रावकमें हाड़ भिगाकर रखनेसे पार्थिव पटार्थ गल श्रीर वह फिर कोमक एवं स्थितिस्थापक हो जाता है। हाड़में श्रत्यन्त ताप लगानिस जान्तव पटार्थ नहीं रहता, इसीसे जरासा हिला देनेपर वह चूर-चूर हो जाता है। श्रत्यक दोनों प्रकारके पटार्थी के न रहनेसे हाड़ कांठिन होना कैसे समाव है।

वचपनके हाड़में पार्धिव यदार्ध जम रहता है, इसिंसे खेलते-खेलते लड़कोंके दतना गिर पड़नेपर भी हडडी नहीं टूटती। फिर परिपक्त वयसमें थोड़ी सी चोट लग लानेसे ही बहुत पौड़ा होती और सहज ही हाड़ टूट लाता है।

शिग्रश्रीको यधेष्ट दुग्ध द्वारा लालन पालन न

करनेसे उनके हाड़ में पार्धिव पदार्थ कम पैदा होता, सुतरां वह कोमल हो जाता है। इसीसे कितने ही रोगी वश्चोंके उठकर चलने फिरने पर शरीरके भारसे पर टेड़े पड़ते हैं। इसका नाम है रिकेट्स रोग। दरिट्रोंके वरमें ही यह श्रधिक देखा जाता है।

यसि हो यरीर निर्माणका प्रधान उपादान है।
देहकी प्रधान प्रधान इन्द्रियां रह सक्तेनेके लिये ही
श्रस्थिमें गद्धर निर्मित होता श्रीर देह सुकीयलसे
वालित होनेके लिये कोमलांग इसके साथ मिलता
है। हाड़ खेतवर्ण, कठिन श्रीर स्थितिस्थापक है।
हाड़का उपरीभाग कठिन, संयत श्रीर चिकना तथा
भीतरी भाग ठोक मधुमचीके इसे जैसा हिट्टयुक्त है।

शरीरके हाड़ चार श्रेणियों में विसक्त हैं, यथा— दीर्घास्त्रि, चुद्रास्त्रि, प्रश्नसास्त्रि एवं विवसास्त्रि। शरीरकी जहं एवं अधःशासामें दीर्घास्त्रि है। ये सब हाड़ खोखने हैं। इनके भीतर मजा रहती है।

सार काङ्कासमें २८४ प्रयक् प्रयक् हाड़ हैं। यथा—मेरुट्यमें २६, करोटी द, कर्णाख्य ६, मुखास्थि १४, पक्षर एवं वक्षोस्थि २६, कर्डियाखा ६४, घष:प्राखा ६०। इनके सिवा टांत, प्यातिसा सैसामेट एवं प्रन्यान्य वासियन प्रस्थियां ८० हैं।

हमारे देशके शब्दतन्त्र मतचे मनुष्यके शरीरमें सर्वभमेत २०० श्रस्थि हैं। इनमें दो हाथों श्रीर हो पैरोंके १२०, दोनों पार्ध, कटिदेश, वश्व:स्वल, पृष्ठ एवं उदरमें ११७, ग्रीवाके जपर ६३—यही २०० श्रस्थि हैं।

पैरकी प्रत्येक अंगुलीमें तौन-तौन करते १५, पदतलमें ६, कूर्ची (भूमध्य)में २, एड्डोमें १, गुलफर्में २, जानुमें १, डक्टदेशमें १, इसी तरह दूसरे पैरमें भी ३०, श्रस्थि रहते हैं सुतर्रा हाथ शीर पैरमें सव मिलाकर १६० हुये।

प्रत्ये क पाखं में इस्तीस इस्तीस करके ७२, लिङ्ग वा योनिमें १, गुद्धमें १, दोनी नितस्वोमें २, एष्ठवंशमें १, वचः स्थलमें ८, प्रष्टमें ३० और नेब्रहयमें २ शस्य हैं। • ग्रीवादेशमें ८, काएडनालीमें ४, दोनी हनुश्रीमें २, दन्तमें ३२, नासिकामें २, तालुमें १, गगड्यालमें २, दोनों कानोमें २, यह (सलाट)में २ और मस्तकमें ६ प्रस्थि हैं।

यत्यतन्त्रमें ये सब अस्य पांच ये वियोमें विभक्त हैं। यथा—१ तत्त्वास्थि, २ कपालास्थि, ३ तचकास्थि, ४ वलयास्थि, ५ नलकास्थि।

पित्रकोष, नासिका, कर्ण एवं ग्रीवामें तहणास्थि, मस्तक, ग्रङ्ग, तालु, गण्डस्थल, स्तन्ध, जानु एवं नितस्वमें कपालास्थि, दन्तमें श्चकास्थि; इस्त, पद, पार्खे, एष्ठ, वच भीर छदरमें वलयास्थि; इस्तपदके षङ्गुलितल, क्चेंदेश, मणिवन्ध, वाइदय एवं जङ्गामें नलकास्थि है।

ग्रीरके किस किस स्थानमें कितनी इण्डियां है जीर उनका गठन श्रादि कैसा है, इसका विस्तारित विवरण उस उस शब्दमें देखो।

मनुष्य प्रश्तिन क्षुक हाड़ोंने भीतर मन्ना है।
अनेन मक्तियोंने नांटोंने अन्दर केंद्र नहीं होता।
हाथी आदि, कुक नानवरींने थिरने हाड़में वायु
रहता है। इच्छा नरने हो से इमलोग निखास
खींच फेफड़ेनी वायुसे भर सकते हैं। फेफड़ा
वायुसे परिपूर्ण रहनेपर नन्में डूब नाते भी प्रशेर
कपर जतरा आता है। पची भी इसीतरह निखास
खीच कर हाड़ने भीतर वायु भर सकते हैं। इसीसे
इच्छा नरते ही वे सब न्मीनपरसे अनायास ही
जपर जड़ नाते हैं।

दुर्वल मनुष्यं लिये यदि मांसना घोरवा पनाया जाय, तो उसमें हाड़ रहना आवश्यक है। क़ारण, हाड़का जिलेटिन घोरवें साथ मिल जाने से वह लघु पथ्य होता है। जिलेटिन पुष्टिकर है, कि नहीं इसमें मतमेद है। परन्तु यह साष्ट देखा जाता है, कि कुत्ते हाड़ खाकर हृष्टपुष्ट होते हैं। फिर यह भी सुनने में आता है, कि दुभिचके समय नरवे और स्युडनके आदमी महलीका कांटा और अने क जन्तुश्रीका हाड़ खाकर प्राणधारण करते हैं।

सचराचर द्वाड़की हुरी, कड्डी ग्राटि ग्रीर नाना प्रकारके श्रद्धींकी सूठ बनती है। श्रसभ्य लोग . चाड़ से तीर श्रीर वक्षमकी गांसी तयार करते हैं। दिच्या श्रमेरिका श्रीर तातारकी कोई कोई जाति खकड़ोके श्रभावमें चाड़ जलाकर श्राग वनातों है। उसी श्रागसे उसकी रक्षोई श्रादिका काम चलता है। भूमिमें श्रस्थिभसा डाजने से उसकी उवंरतागित बढ़ती है। चाड़के कोयलेस चीनी श्रादि कीतनी ही चीजें साफ की जाती हैं।

यस्थिक, पश्चि देखी।

श्रस्थिकुण्ड (सं॰ क्ली॰) नरकियिय। इस नरकिमें इड्डी ही इड्डी देखायी देती है। जी लीग गयामें विष्णुपदपर पिण्डदान नहीं करते, वह श्रस्थिकुण्ड-नरकिमें डाली जाते हैं। (ब्रह्मदेवर्स)

अस्पिक्षत् (सं॰ पु॰) नरीति, क्ष-िक्षप् पस्यः कत्। ६-तत्। अस्थिकारक मेदोधातुविशेष, सग्न, इब्डीका गूदा। वैद्यशास्त्रमतमें मेदोधातुसे प्रस्थि वनता है।

श्रस्थिगतन्तर (सं० प्र०) श्रस्थिम पर्नं चा हुशा न्तर, इस्डीका बुखार। मेद एवं श्रस्थिका कूनन, खास, विरेक, क्टिं श्रीर गातोंका विचेषण प्रस्थिगतन्त्ररमें होता है। (वैयकनिष्णु) इसका प्रतिकार वान्तिष्र श्रीष्ठभ, वस्सिकमें श्रीर श्रश्यक्षीदर्णन है।

प्रस्थिप्रत्य (सं॰ पु॰-स्ती॰) प्रत्यिरोग, गांठकी

यस्थिच्छ्िति ( सं॰ ली॰ ) सुस्रतोत्त काण्डभम नामक रोग विशेष, शिकस्तगी-उसुखान्, इड्डी-टूटन।

श्रस्थित (सं॰ पु॰) श्रस्थी नायते, श्रस्थि-नन-ड। १ श्रस्थि-धातुनात मन्ना, मग्न, गूदा। २ वन, विजनी, गान। (वै॰ ति॰) ३ श्रस्थिमें उत्पन्न, नो इड डीसे पैदा हो।

त्रस्थिजननी (सं॰ स्ती॰) १ वसाधातु, चर्बी । २ मेंदो-धातु, सग्जु, गूदा ।

पिस्त (सं वि ) चच्चल, नापायदार जी खमोग न खड़ा हो।

चस्थिति (सं॰ स्ती॰) द्रभावे नञ्नतत्। १ स्थितिका द्रभाव, द्रस्थैर्ध, जगह या हालतकी द्रदस्मीनदगी। २ मर्यादाका द्रभाव, हदका न होना। (ति॰) नञ्- वहुत्री । ३ मर्यादाशून्य, वहरं। ४ खैयंरहित, । लागंडोल।

श्रीस्थातुग्छ (सं० पु॰) श्रस्थीव कठिनं तुग्डमस्य। पिचविभेष, कोई चिड़िया। इसकी सुंहमें इड्डी ही इड्डी रहती है।

अस्पितेजस्, पर्यकृत् देखी।

श्रास्थितोद (सं॰ पु॰) १ श्रास्थिकी स्वीविद्ववत् वेदना, इड्डीम स्द्रं चुमने जैसा दर्द । २ श्रास्थिपीड़ा, इड्डी की बीमारी।

पिखलन् (सं॰ स्ती॰) श्रस्थिकी त्वक्, इड्डीके जपरको भिक्ती।

प्रस्थिधन्तन् (सं॰ पु॰) पर्स्थिमयं धनुरस्य, प्रनर्ख् समा॰। थिव, प्रड्डीकी कमान् बांधनेवाले प्रदृर। प्रस्थिनिर्मित धनुष रखनेसे थिवको प्रस्थिधन्ता कहते है।

पिख्यकार (सं॰ पु॰) यस्यिपद्धर इव। १ ग्री-रस्य यस्यिससूह, जिस्सकी चड्डीका ज्वीरा। र पिद्धराकार कङ्गाल, ठठरी। कडाड देवो।

षिध्यिष्विष (सं०प्र०) स्तस्य बस्यां गङ्गायां यथा-विधि प्रत्तेषः, ६-तत्। सत्कार बाद स्त व्यक्तिके बस्थिविधानका क्रमसे गङ्गामें समर्पण किया जाना, इड्डोका गङ्गामें सेराना।

पिस्पान (सं॰ पु॰) पनसहत्त, नटइनका पेड़।
पिस्पान (सं॰ पु॰) प्रस्थि मन्यति, श्रस्थि नुरा॰
भन्त-ए। १ कुक् ट, कुत्ता। २ मृगान, गीरड़।
३ प्रस्थिकानेवानी पन्नी, नो विड़िया इड्डी निगन
नाती हो।

श्रस्थिभचा (र्स॰ स्ती॰) श्रीषधि विशेष, कोई जड़ी बूटी। श्रस्थिभद्ध (र्स॰ पु॰) श्रस्थी मङ्गः, ६ तत्।१ श्रस्थि-भन्तन, शिकस्तगी उसुखान्, इड्डीट्रटंग। २ इसी नामका रोगविशेष, इड्फ्टन।

अस्यिभुज्, अस्यमच देखी।

श्विस्यस् (वै॰ ति॰) प्रस्थितयः, स्खा दुया, जिसमें स्खनर इड्डी ही इड्डी रहें।

श्रिसिमेद (स'० पु॰) १ श्रस्थिभङ्ग, शिकस्तगी-सस्त-खान्। २ श्रस्थिविशेष, किसी किस्नकी इड्डी। प्रस्थिभेदक (सं॰ ब्रि॰) ग्रस्थि भङ्ग करनेवाला, जी

प्रस्थिमत् (सं॰ ति॰) प्रस्थीनि सन्त्रस्य मतुप्।
पृष्ठवंप्रविष्ठिष्ठ, जो इड्डी ही इड्डी रखता हो।

शस्त्रमय (सं श्रिक) श्रस्त्रो विकार: मयट्। श्रस्ति-निर्मित, इड्डीका बना इश्रा, जिसमें इड्डी ही इड्डी रहें।

श्रिसमी (सं क्ती ) ६ तत्। श्रिका ममी, इड्डीका नाजुक सुकाम। यह श्रष्टसंत्रक होता है। किटिमें दी, नितम्बमें दी, श्रंयफलकमें दो श्रीर शक्षमें दो श्रिसमी रहता है।

श्रस्थिमाला (सं॰ स्ती॰) श्रस्थिनिर्मिता साला। १ श्रस्थिनिर्मित जपकी गुटिका, इड्डीसे वनी जप करनेकी माला। ६-तत्। २ श्रस्थिश्रेणी, इड्डीकी कृतार। ३ श्रस्थिस्त, इड्डीका हार।

षसिमालिन् (सं॰ पु॰) षसिमाला स्त्रप्रियासि-समूहोऽस्त्रस्य, षसिमाला इति। शिव, इड्डीका हार पहननेवाले महादेव।

षिययुज् (सं॰ पु॰) बस्य युनिता, युज्-बित्। इड्जोड़का पेड़।

षियोग (सं॰ पु॰) भग्न षिख्या संस्नेष, टूटी इन्डीका मिलान।

श्रस्थर (मं वि वि ) न खिरम्, नञ्-तत्। १ खिर न रहनेवाला, नापायदार, जी टिश्नता न हो। २ कम्पायमान, चञ्चल, चुलवुला, जी कांप रहा हो। ३ श्रनिश्चित, सुश्तवा, नामालूम। ४ श्रविश्वसनीय, नाक्।विल-एतवार, जी पका न हो। (हिं०) ५ खिर, टिका हुशा।

अस्तिरता (सं॰ स्ती॰) १ स्थिरताका श्रभाव, चाञ्चल्य, श्रनिश्चितता, नापायदारी, चुलनुलाहर, तगैयुर, डावांडोलपन। (हिं॰) २ ठहराव, सजबूती।

पस्थित्व (सं ली॰) पश्चिता देखी।

अस्पराङ्गिक (सं॰ पु॰) हिन्ताल हुन, गोल-पद्देका पेड़ा

अस्थिवत् (सं वि ) अस्थिमय, उस्तुखानी, इन्डीदार। अस्थिविग्रहः (सं व्युर्) अति-चीणलात् अस्थि सारो विग्रहो देहो यस्य, बहुत्री । १ भिवने अनुचर सङ्गी। दनने स्रेंखे भरीरमें इड्डी ही इड्डी देख पड़ती हैं। (वि॰) २ भतिचीण भरीर-युक्त, जो स्रुखकर सकड़ी वन गया हो।

मस्यिम्बद्धाता (सं॰ स्ती॰) त्रस्यां मृद्धातेव योजनहेतु:। प्रस्थिसंदार, हड्जोड ।

त्रस्थिशृङ्खलिका, त्रस्थियङ्गला देखी।

मिस्प्रियेष (सं० ति०) अस्थिमातं ग्रेषो यस्य, शाक॰ बहुत्री॰। मांसादिशुन्य, अतिक्वग, निहायत लाग्र, बहुत दुबला, जिसके निस्मपे हल्ही ही हल्ही देख पड़े।

भस्यिभोष (सं॰ पु॰) अस्त्रिका निर्जनल शौर चय, इड्डीकी खुप्रकी श्रीर घटती।

षिसंहार (सं॰ पु॰) ष्रस्थीनिनुसंहति वियोजयित,
श्रस्थि-सम्-द्व-श्रण्। यित्यमान् द्वस्त, हड्जोड्ना पेड़।
पिस्पर्संहारक (सं॰ पु॰) गर्राङ् पची, हड्गीला।
श्रस्थिसंहारिका (सं॰ स्त्री॰) श्रीक्षंहार हेली।

मस्यसङ्घात ( पं॰ पु॰) मस्यमिलनस्यल, हड्डीके जोड़को जगद्द। मस्यमङ्घात म्रष्टादग हाते हैं,— गुल्पमें पांच; जानु, वङ्गण, कटिदेग एवं मस्तकमें एक-एक।

श्रिसस्य (सं॰ पु॰) मतस्य दाहानन्तरं श्रस्थां सञ्चयः। श्रवदाहानन्तरं चिताने श्रस्थिका संग्रह, मुद्दी जलाने बाद चिताकी हड्डियोंका इकहा करना। वैदिक समय श्रस्थ इकहा कर ब्राह्मण महीमें गाड़ देते थे। श्रांज भी श्रग्निहोती ब्राह्मण श्रीर चित्रय राजा ऐसा ही करते हैं। सुविधा पानेसे प्रायः सकल ही सिच्चत भस्म श्रीर श्रस्थिको गङ्गाजलमें छोड़ते हैं। संवर्तने लिखा है, प्रथम, द्रतीय, पञ्चम, सप्तम श्रयदा नवम दिन ज्ञातिने साथ चितासे श्रस्थिसञ्चय करना चाहिये। किसी स्थलमें द्वितीय दिन भी श्रस्थि सञ्चयका विधान है। वैण्याव चतुर्थ दिवस श्रस्थिसञ्चय करते हैं। श्रनीर्थ श्रद्ध देखे।

षस्यसन्धानकर (सं॰ पु॰) लग्रुन, इड्डीमें घुस जानेवाला लहसुन।

श्रक्षिसन्धानजनी (सं० स्त्री०) विखर्गहारं देखो।

मस्यमन्ति (स'० स्ती०) १ श्रस्थिसमो लनस्यान, इड्डी मिलनेकी लगह। २ श्रस्थियोग, टूटी हड्डीकाः मिलान।

श्रस्थिसन्धिक, श्रस्थिसंहार देखी।

भास्यसमपेण (सं॰ क्ली॰) सत व्यक्तिके अस्थिका गङ्गामें फेंका जाना, इड्डीका सेराना।

षिखसमुद्भव (सं॰ पु॰) मज्जा, चर्बी। श्रिक्षसम्बन्धन (सं॰ पु॰) राल, धूना।

श्रस्थिसम्भव (सं पु॰) श्रस्थिः सम्भवः कारणं यस्, बहुत्री॰। १ श्रस्थिजात मज्जा धातु, इड,डीसे पैदा होनेवाली चर्वीं। २ वन्त्र। इन्ह्रने दधीची मुनिकी हड्डियीसे वन्त्र बनाया था। इसीसे वन्नुकी श्रस्थि-सम्भव कहते हैं। २ (ति॰) श्रस्थिसे हत्यन्न, जोः इड्डीसे पैदा हो।

श्वस्थिसम्भवसेह (सं॰ पु॰) मज्जा, चर्बी।
श्वस्थिसार (सं॰ पु॰) श्वस्थां सारः पाकपरिणामः,
६ तत्। १ मज्जा धातु, चर्बी। (ति॰) श्वस्थेवः
सारो यस्य, बहुत्री॰। २ रक्तमांसशून्य, जिसमें गोश्त
श्रीर खून् न रहे। चित्ति भाषामें श्रितशीर्ण व्यक्तिकोः
भी श्रस्थिसार कहते हैं।

षिकारिस्ता (सं स्ती ) मजा, चरवी। षिक्षस्त्रण (सं पु ) शरीर, जिस्र, जिस चीज्में इड्डीके खमी रहें।

श्रस्थिस्रे ह (सं॰ पु॰) मजा धातु, वरबी। श्रस्थिस्रे हर्मंत्र, पश्चित्रे हरेखा।

अस्थिसांस (वै॰ ति॰) अस्थिको प्रथम् प्रथम् गिर-वानेवाला, जी एड्डियोंको इधर-एधर विखरवा टेता हो।

अस्यूरि (वै॰ पु॰) न तिष्ठति, स्या बाइ॰ क्रिराः १ बहु अध्वयुक्त रथ, जिस गाड़ीमें बहुतसे घोड़े जुतें। (ति॰) २ बहु अध्वयुक्त, जिसमें एकसे ज्यादा घोड़े रहें। ३ एक ही भीर न रखनेवाला, जो एकसे ज्यादा पहलू रखता हो। "अस्यूरिनो गाईपवानि संतु।" (ऋक् सार्थारा)

भस्यू ल. (सं॰ ति॰) १ लघु, विरल, सूस्म, पतला,. जो मोटा न हो। (हिं॰) २ स्यूल, मोटा, भारो। श्रस्त यस् (सं॰ वि॰) चपल, धनवस्थित, धधीर, नापायदार, वेशवात, सृतग्रैयर, जो ठहरा न हो। श्रस्तेर्य (सं॰ क्ली॰) धभावे नज्-तत्। १ चपलता, श्रम्वेर्य, नापायदारी, वेसवाती। (वि॰) नज्-बहुवी॰। २ स्वेर्यहीन, वेसवात, जो ठहरा न हो।

श्रसाद (दै॰ वि॰) स्नानसे प्रेम न रखनेवाला, को नहाता न हो।

प्रसान (हिं०) बान देखी।

ग्रसाविर (वैश्विश्) स्नाराः शिराः यस्मिन् न विद्यन्ते, नक् बहुबीशः शिरा-वर्जित, स्त्रू स्रोर-श्रन्थ, नसे न रखनेवाला।

प्रसिग्ध (सं श्रि शिक्ष ) श्रम क्षेत्र, पर्य, कित, रूखा, सख्त, जो चिकाना न हो। २ निदंय, नासेहरवान्। प्रसिग्धदार (सं क्षी श्री चिक्स चाम्चिकायूनां दार कमें भार। देवदारु।

श्रक्षिग्धदास्कः, श्रविग्धदास् देखी।

चक्कं इ (सं॰ पु॰) प्रभावे मञ्नत्। १ सेहका यभाव, सुइळ्यतकी घटमसीजूदगी। (त्रि॰) नञ्-बहुती। २ सें हम्स्य, सुइळ्यतसे खाली।

भस्ततास (भं क्षी) Hospital,श्रीषधासय,दवाखाना। भस्रन्द (सं पु॰) भसन्दन देखी।

षसन्दन (सं॰ सी॰) सभावे नल्नत्। १ चसन-का सभाव, सदमहरकती। (ति॰) नल्न-बहुत्री॰। २ क्रियाशून्य, हरकत न करनेवासा।

श्रसर्भ (सं॰ पु॰) सम्म भावे वन्, श्रभावे नन् तत्। १ सर्भवा सभाव, निस द्वानंतमें कून सर्वे। (द्वि॰) २ सार्भ, द्वायी। (त्रि॰) नन्व वट्टत्री॰। १ सार्भभूत्य, नो कृतान हो।

श्रस्पर्धन (सं क्ली॰) श्रश्रद्ध वस्तुका न छूना, नापाक चीज़से किनाराक्षश्री।

त्रसर्धनीय (सं॰ ति॰ ) सर्धने त्रयोग्य, त्रमुद्ध, नापान, जिसे कून सर्वे ।

श्रस्पर्धयोग (सं॰ पु॰) नास्ति स्पर्धः विषयसम्बन्धो यत्र ताह्यो योगः, कर्मधा॰। १ विषयस्प्रहाशून्य, जिस् बात्में किसी वस्तुका जालच न रहे। २ निर्विकस्पन श्रान, निराजी समभा।

Vol. II. 111

यसर्गा (सं॰ स्ती॰) यातायवती, यासमानी वेत । यसर्गित (सं॰ ति॰) जो सूत्रा न गया हो।

श्रस्यष्ट (सं॰ त्रि॰) नञ्-तत्। श्रव्यक्त, मखलूत, नासाफ्, नासालूम।

यस्पृत (वै॰ ति) श्रनिवार्य, दुर्धर, ग्रेर-काविल-सुजाहिसत, नाकाविल-सुकावला, जी जीता न गया

ग्रसृष्य (सं॰ ति॰) न स्प्रष्टुमर्श्वम्, श्रद्धीयें क्यण्, नव्य्-तत्। सर्यागीचर, नाकाविस-मसः, को छ्नी सायकान हो।

त्रसप्ट (सं॰ क्रि॰) साम्रेन निया हुन्ना, जो छूत्रा न गया हो।

त्रसृष्टरजस्तमस्त (सं॰ त्रि॰) त्रतिशय ग्रह, निहायत पान्हीना, जो दुराईसे स्नृ न गया हो।

प्रसृष्टविक्र (सं॰ ति॰) प्रस्निका स्पर्धन किये इप्रा, जो धागसे कून गया हो।

अस्पृष्टि (सं क्षी ) सम्भेका सभाव, न छूनेकी हासत, स्वाध्तरे किनारा।

बस्टह (सं॰ ति॰) १ व्यनिच्छु त, सन्तुष्ट, खाडिय न रखनेवाला, खु,रसन्द, जो लालची न हो। २ विरक्त, लापरवा।

श्रस्प्रहर्षीय (स'० ति०) श्रकास्य, श्रनिष्ट, श्रप्रशस्त, नामरगृद, नारवा, जो चाइने लायक न हो।

श्रस्टहा (सं॰ स्ती॰) श्रभावे नन्तत्। १ इच्छाका श्रभाव, खाहिशका न होना। (ति॰) मन्वहुती०। २ सृहारहित, निष्णृह, जो लालची न हो।

अस्पुट (सं वि वि ) न स्तुटं प्रकाधम्, नञ्-तत्। १ प्रकाधरिहत, अव्यक्त, नासाफ्, पोधीदा, देख न पड्नेवाचा। (क्षी ) २ अव्यक्त वाक्य, नासाफ् कचास, जो बात समम्म न पड्ती हो।

अस्सुटमल (सं क्ली ) अध्यत परिणाम, नासाफ़ नतीजा। २ विकोणादिका हड्त् चेव्रफल, सुसझस वगुरहका मीटा रक्षा।

अस्म दवाक्, पक्ष दवाच् हिलो।

त्रस्फुटवाच् (सं॰ ति॰) ऋस्फुटा अव्यक्ता वाच् यस्य। १ प्रव्यक्तवर्णेनस्थित, तुकनत करनेवाला, जो साम् न बोलता हो। (स्त्री॰) अस्फुटा चासी वाक् चेति, कर्मधा॰। २ अव्यक्त वाका, नासाफ कलाम, तीतली बोली।

श्रस्मोत (सं॰ पु॰) काखनहच, कचनारका पेड़। श्रस्मवा (सं॰ श्रद्य॰) श्रस्मदृ बाङ्गु॰ वाच्। इमारी साथ, इससोनोंसे।

यस्रवाञ्च, भवद्राच् देखी।

शसाद (सं वि ) शस्यते चिप्यते देइनाशात् पश्चात् शसु चेपणे (य्यासमा निंद्यः। एण् १११६६) इति सदिक्। उत्तम पुरुष, में यह भर्थं समस्तानेका सर्वनासिक्शेष, देहाभिमानी जीव। शसाद शब्दका रूप तीनी लिङ्गोंमें एक ही सा रहता है।

युप्पद और असाद प्रव्देक उत्तर इदमधें हे एवं त्रण् प्रत्यय होता है। त्रावयो: त्रसानं वा त्रयं श्रसदीय:। यह इस दोनों श्रादमियों वा बहुत श्राटमियोंका है। (तिबद्धिष च युपाकाबाकी। पा शश्र) खल् श्रीर अण् प्रत्यय परे रहनेपर बहुवचनार्थमें युषाट् शब्दकी स्थानमें युषाक, प्रसाद् शब्दकी स्थानमें श्रसाक पादेय होता है। प्रासाकीनः। प्रासाकः। यह इस दो भादिसयोंका है। (तवकमनकविकवनने। पा शश्र) खान, एवं प्रण् प्रत्यय पर रहनेसे एकवचनार्धेमें युपाद् शन्दने स्थानमें तवन एवं श्रसाद शन्दने स्थानमें ममन श्रादेश होता है। सामकौन:। मामकः। यह मेरा है। सस प्रयम प्रसाट छ। सदीय। (मन्यगेत्रपद्योय। पा अशर्य।) प्रत्यय वा उत्तर पद परे रहनेसे म पर्यन्त एकार्थ युषाद प्रब्दके स्थानमें लट् एवं घसाद प्रब्दके स्थानमें मद पादेश द्वीता है। महीय:। उत्तरपद परे रहनेसे, मत्युत्रः ऐसा रूप होगा, तसिन् श्रसातः। एकवचनमें मत्तः। मामिक्कति। (स्य शासनः काष्। पा श्रादा मदाति । असानिक्ति असदाति । मामाचष्टे मापवति । (सि॰ कीं । पा शशर स्वर्मे । ) मादयतीति न्याय्यम् । (सि॰ की॰ उक्त स्वर्मे)

श्रसदीय (सं ० वि०) हमारा, हम लोगोंका। श्रसदात (वे० वि०) हम लोगों हारा दिया हुआ। श्रसदुह् (वे० वि०) श्रहित, विपन्न, श्रमसुन्न, बदु श्रन्देश, मुखालिष, लो हमसे या मुमसे दगा करता हो।

चलाद्यक् (वै॰ श्रव्य॰) इमारी श्रीर, इस जीगोंकी तफ्रै।

अस्मयुच् (वै॰ ति॰) अस्मानचित, अस्मद्-अञ्च-ित् अद्यादेश:। १ अस्मदिभमुख, हमारे प्रति प्रसन्न, हमसे मुखातिन, नो हमारो श्रोर चूमा हो। (अञ्च॰) २ हमारी श्रोर, हम लोगोंनी तफ् ।

असाहिष (सं श्रिकः) श्रस्माकसिव विधा धर्मोऽस, बहुत्री । १ श्रसाहण, हमारे-जैसा, मेरी तरह। २ हम लोगोंमें एक।

अस्मन्त (सं क्ती ) चुत्ती, चूल्हा, भट्टी।

श्रमायु (दे॰ ति॰) श्रामन श्रमान् इच्छति, श्रमदुः क्यच्-छ बाहु॰ दलोपः। इमें चाहनेवाला, जो हमारे लिये श्रच्छा हो।

पसारण (सं॰ ली॰) प्रनवधान, स्मृतिलोप, फ्रा-मोग्री, विसराइट, याद न रहनेकी हालत।

मस्मरणीय (सं वि ) स्मरणके भयोग्य, जो याद भाने काविक न हो।

श्रस्माक (वै॰ ति॰) श्रस्माकसिदम्, श्रस्म्ह-घण् श्रस्मकादेश: एषो॰ वेदे द्वद्या-भाव:। श्रस्मत् सम्बन्धी, हमारा, इमरे ताबुक् रखनेवाचा।

प्रसाहम्, प्रसाहम्, वयदिष देखो ।

श्रक्षाते (सं वि ) १ सारणातिकान्त, शितप्राचीन, क्दोम, ज्माने दराज्का, पुराना । २ नियम-विरुद, श्रविधि, खिलाफ्-कानून्, नाजायज्ञ, हराम । ३ शास्त-विधानसे सम्बन्ध न रखनेवाला, जो हिन्दुशोंके दस्तूरमें न हो।

श्रिक्तत (सं० वि०) विकसित, शिगुक्ता, खिला या फुला हुणा।

भिता ( सं ॰ स्ती॰) श्रिसमादः, तत्। पालश्वाधाः, ममता, खुदफ्रीयौ, डींग। भित्ताको योगगास लेग, सांस्थ मोह भीर वेदान्त द्वरयप्रस्थ बताता है। अस्मृति (सं॰ स्ती॰) श्रभावे नज्-तत्। १ स्मृति-हानि, विस्तरयथोत्तता, फ्रासोग्रो, विस्तरहर। २ अन्याखता, श्रथवस्था, नाजायजी, जो बात कान्नके खिलाफ हो। (वै॰ श्रथः) ३ सप्रसाद, श्रसमीच्य, वेपरवायीरे।

प्रस्नेर (वै॰ ति॰) विखासायन, विखस्त, एतबार रखनेवाला, जो नाखुश न हो।

असोहित (वै॰ स्ती॰) इमारा सन्देश, इमलोगींका पैगाम, जो खुबर इमारे लिये हो

प्रस्थन्दमान (वै॰ व्रि॰) फिसल न पड़नेवाला, जो गुज्र न रहा हो।

प्रस्वामीय ( सं॰ ली॰) चस्वामिति प्रन्दोऽस्यत स्तो मत्यर्थे छ। प्रस्वाम प्रन्दयुत्त स्ता, निस मननमें प्रस्वाम प्रन्द पहले लगे।

ष्रसाहत्य (सं० पु०) हन वाहु० काण्, नञ्-तत्; ष्रसिना षहत्यः, ३-तत्। खद्मसे न सारा जानेवाला, जो तलवारसे सारा न जाता हो।

ष्रसाहित (स'॰ पु॰) श्रिस: खद्म श्रहितर्यसा, व हुन्नी॰। खद्म श्रस्त न रखनेवाला योता, जो सिपाही तलवारका हियार न रखता हो।

षस्युचत (सं॰ त्रि॰) ष्रसिक्चत उत्यापितो येन, बाइ॰ परनिपातः, बद्दत्री॰। उद्गृतखद्भ, जो तजवार उठाये हो।

अस (सं पु॰ ली॰) अस चेपणे बाहु॰ रन्। १ कोण, गोधा, काना। २ केम, बाल। ३ रता, खून, लझ। ४ चचुका जल, भ्रांस्।

प्रसम् (सं॰ पु॰) अन्तः कीय इव कर्छो यस्य। वाण, तीर। प्रथमाग नीकीला छोने श्रीर युद्धमाल कर्युमें रता सग जानेसे वाणको अस्रकर्ण्ड कड्ते हैं। अस्रखदिर (सं॰ पु॰) सस्रवर्णः रतावर्णः खदिरः, याक कर्मधा॰। रत्रखदिर हन्त, लाल खैरका पेड़। प्रसम् (सं॰ पु॰) तेजवल, किसी कि,स्मका पीक्षा। प्रसम् (सं॰ क्री॰) मांस, गोइत।

शस्तित् (सं॰ पु॰) वनस्रति विश्वेष, कोई जड़ी वृटी। शस्त्रप (सं॰ पु॰) श्रसं रत्तां पिवति, श्रस्त-पा-क। १ राच्चस, श्रादमखीर, ख् म् पीनेवाला श्रख्स। २ जलीका, जीक। ३ मत्कुण, खटमल। ४ मूल नचत । 'रावस: कोषण: क्रथात् क्रयादीऽसप शास्तः'। (श्रमर) श्रस्तपत्र, श्रम्पतक हेखी।

त्रवपत्रक (सं॰ पु॰) त्रसमिव सोहितं पत्रमस्य, बहुती॰ संज्ञायां कन्। भेन्छाहच, सनीठ। शस्त्रपा (सं॰ स्त्री॰) श्रसं रक्तं पिवति, श्रस्य-पा-किएक वा, कपचे स्त्रीत्वात् टावपि। जनीका, जॉक। २ डाकिनी, डायन।

यसिपत्त (सं॰ क्ली॰) रक्तिपत्त, रफ्रात खून्। यस्त्रपता (सं॰ स्ती॰) यसिमव रक्षं फलमस्याः। यस्त्रपति संग्रीका पेड़।

श्रसपती, श्वपता देवी।

शसमाहका (सं० स्ती०) असस्य रक्तस्य मातिव डत्पादिका, संज्ञायां कन्। रसधातु, क्रैमूस, अस खानेपर आमरससे मिल पाजयन्त्रमें प्रथम दुग्धवत् डत्पन्न होनेवाला रस।

यसरेण (सं॰ पु॰) सिन्दूर, सेंदुर।

पसरोधिका (सं॰ स्त्री॰) लज्जानुकालता, नाजवती। प्रसरोधिनी, असरोधिका देखी।

पस्तवत् (सं वि ) न स्रवित चरति, सु नती यदः, नज्-तत्। १ प्रवाहरहित, जो वहता न हो। पस्न-सस्यस्य मतुष् मस्य वः। २ रत्तयुत्ता, स् न्-प्रालूदा। (वै वि ) २ छिद्ररित, जिसमें स्रात न रहें। (प्रव्य ) पस्तस्येव तत्र तस्येविति वित । ४ रक्तकी भांति, स् नुकी तरह।

भस्रविन्दुक्क्दा (सं क्ली॰) अस्रविन्दुः रक्तविन्दुरिव कदः पर्णे यस्याः, वडुनी॰। सज्जणानामक व्रज्ञ, कोई गांठदार पेड़।

अस्तियास्वी (सं॰ स्ती॰) रक्तिथिस्वी, लाल समाः अस्तस्ती (सं॰ स्ती॰) रक्तस्तान, जून्सा बहान, एसदः

षसाम (वे॰ वि॰) १ धसंहत, घविनानगति, मुनायम, जो नानिस न हो।

भसार्जन (सं॰ पु॰) असं रतां अर्जयित सेवनया, अस्त जुरा॰-अर्ज-ग्लुल्। १ खेततुलसी द्वच। २ रत्तीत्-पादन रस, खून् पैदा नरनेवाला अर्जः। (ति॰) ३ रत्तीत्पादन, खून् पैदानरनेवाला।

भसाह (सं० पु॰-सी॰) बुङ्ग, केसर। भस्ति (सं० स्ती) भस्-कि। १ रता, खून्। २ कीण, गोगा। ३ कीटि, करोड़। भस्तिभ् (वै॰ ति॰) न स्तेषते चोत्ति, स्तिध्-किए, निष्-तत्। १ श्रचरण, जो धका-मांदा न हो। २ हानि न पहुंचानेवाला, जो नुक्सान न करता हो। २ शान्तस्त्रभाव, पारसा, सुलहपसन्द, जो लड़ता-भिड़ता न हो।

श्रस्तीवचस् (वै॰ ति॰) चरण खाद्यविशिष्ट, जो टपक पड़नेवाला खाना रखता हो।

श्रसु (सं ० त्ती ०) श्रस्यते चित्यते, श्रसु चैपणे र । चत्तुका जल, श्रम्भ, श्रांस् । श्रसुके निरोधसे पीन-सादि रोग उत्पन्न होते हैं ।

असुक (सं॰ पु॰) अचीरव्य, कोई पौधा।

पसुव (सं॰ क्ली॰) पोथकी, दाने-दानेकी साखत, वहनेवासे ज्ख्यमें दानेका पड़ना।

षसुवाहिनी (मं॰ स्ती॰) ष्रसुवाहक धमनीहय, ष्रांस् निकालनेवाली दोनी नाडी।

पस्तेमन् (वै॰ व्रि॰) स्त्रिव-मनिन्, गुणो वा लोपय। १ प्रश्रस्य, तारीफ् के काविल। २ प्रश्रस्त, लाजवाल, जो सङ्ता-गलता न हो।

**प्रस्त,** भसल देखी।

श्रस्ती, अवनी देखी।

श्रसील, पशील देखी।

त्रस्तीता, 'शोन देखी।'

श्रस्त (सं॰ त्रि॰) नास्ति स्वं धनमस्य, बहुनी॰। १ निधेन, जिसके पास दीखत न रहे। स्वः श्राक्तीय, नञ्-तत्। २ श्रनाक्तीय, जो श्रपना न ही।

प्रस्ता, पस देखी।

ष्मस्तकीय, पस देखो।

श्रस्तग (वै॰ त्रि॰) निरात्तय, निरात्रय, लामकान्, जो खास श्रपने सकान् न जाता हो।

श्रस्तगता (वै॰ स्ती॰) निराययता, खामेबदोशी, ठिकाना न लगुनेकी चालत।

श्रस्तच्छ (सं वि ) प्रकाशभेदा, कलुष, तारीक, कसीफ, धुंधला, जी साम न हो।

श्रस्तक्कृत्र (सं० त्रि०) विरोधे नञ्सत्। १ परा-धीन, मातहत, जी मनमाना नाम कर न सकता हो। २ थिच्य, तरवियतपिजीर, सधने योग्य।

मस्तजाति (सं स्त्री॰) न स्तजातिः, नज्-तत्।

१ भिन्न वर्ण, अन्य जुल, सुख्तलिफ, जात, जुदा कीम, जी दूध अपना न हो। जैसे, चित्रयादि ब्राह्मणकी खजाति नहीं होता। (ति॰) न खस्येव जातिर्यस, नज्-बहुती॰। २ भिन्न जाति, सुख्तलिफ, कीमका, जी अअने दूधका न हो।

श्रस्ततन्त्र (सं॰ ति॰) न स्नतन्त्रम्, विरोधे नञ्-तत्। १ पराधीन, मातइत, जी श्राजाद न हो। २ भिन्स, तरवियत-पिजीर, ग्रीव।

प्रस्तता (सं॰स्ती॰) स्रत्वका न पहुंचना, हक्का न होना।

श्रस्तव (संकतीक) असता देखी।

असन्त (सं क्ती ) अस्नां खुद्र जन्तु प्राणानां अन्तो नामो यस्मात्, ५-व हुनी । १ जुन्नो, जुन्हा। (ति ) स्रष्ठु न अन्तो यस्य, असमर्थ बहुनी । १ दृष्ट परिणाम, जिससे अच्छा नतीजा न निकले। (पु॰) ३ मरण, मीत।

अस्तप्त (सं पु ) नास्ति स्त्री निद्रा प्रज्ञता वा यस्य, नञ्-बहुनी । १ देवता, जी सभी सोता या भू सता न हो। २ निद्रानाथ, निद्राभाव, वेदारी, वेकली, नींद न घाने की हालत। (ति ) ३ निद्रा-रिहत, वेदार, वेकल, जो सोता न हो। ४ कार्यद्र च, होशियारी से काम करनेवाला।

अखप्रज् (है॰ ति॰) निट्रारहित, वेदार, जिसे नोंद न आये।

श्रस्तभाव (सं• पु॰) श्रसाधारण श्रावरण वा प्रक्ति,
गैरमासूली चाल या मिन्। (त्रि॰) २ भिनप्रक्तिविशिष्ट, सुख्तलिफ़-तनीयत ।

पस्तर (म'॰ पु॰) अप्रश्नस्तः स्वरो यतः। १ सर-वर्ण-रहित व्यन्तनमात, हर्ण-मही। २ उदात्तादि स्वर-वर्जित लीकिक उद्यारण, जिस तल्पण् पुज्में कंचे हर्णं दस्तत न रहें। 'सादगीम्बतोऽसरः।' (पमर)(ति॰) २ मन्द्रस्वरयुक्त, जिसके खुराब आवाज रहे। ४ अवि॰ स्पष्ट, मख्लूत, मिला जुला। (अव्य॰) ५ अविस्पष्ट रूपसे, मख्लूत तीरपर।

श्रुसक्प (सं कि ति ) न स्त्रुश्चेत क्ष्यं यस्य, नन् बहुवी । श्रममान स्त्रुभाव, जो विस्तुत्तस्य सुख्तिष्य हो। प्रस्तर्य (सं कि ) स्वर्गीय हितम्, स्वर्ग-यत्, नज्-तत्। स्वर्गेने प्रयोग्य, जिसे करनेसे स्वर्गे न मिले। प्रस्तवेश (वै कि ) निजना ग्रह न रखनेवाला, जो घरसे निकास दिया गया हो।

प्रसंख (सं वि वे) न सिसान् सभावे तिष्ठति, स-स्था-क, नञ्-७-तत्। प्रप्रकृतिस्थ, रोगादिसे प्रभि-भूत, वीमार, जो तनदुरुस्त न हो।

प्रस्रकता (सं० स्त्री०) १ स्तास्त्रका प्रभाव, मज़-वृत न रहनेकी हालत। २ पीड़ा, व्यथा, निर्वेलता, वीमारी, कमज़ोरी।

शसातन्त्र (सं क्ली॰) न स्वातन्त्राम्, श्रभावे नञ् तत्। १ स्वातन्त्राका श्रभाव, पराधीनना, मातहती, श्राकाद न रहनेकी हासत। (त्रि॰) नञ्-बहुत्री॰। २ पराधीन, मातहत, जी श्राकाद न हो।

यसादु (सं क्रि ) नीरस, विरस, वेसळात, वेसजा, सीठा, फीका।

त्रसादुकारहक (सं॰ पु॰) त्रसादुरमधुर: कारहको यस्य। गोखुरू, जिसके मीठा कांटा न रहे।

मसाध्याय (सं वि ) नास्ति साध्यायो वेदाध्या-यनस्य। १ विधिपूर्वेक वेदाध्ययन न करनेवाला, लो कायदेचे पढ़ता न हो। (पु॰) २ मध्ययन निषिष्ठ काल, लिस वक्तमें पढ़ न सकों। जैसे अष्टमी प्रश्वति तिथि या रिववार वग़ रहकी कुद्दी। मधि-इल्ड् कर्मणि चक्र, सस्य मध्यायः, नल्रत्। ३ स्तीय मपाळा यास्त्रादि, मपने न पढ़नेकी किताव, जिसे पढ़ न सकें।

श्रसाभाविक (स' वि ) १ निसर्गविक्स, सृष्टिक्रस-वाम्न, खिलाण-तवा, साख्ता, जो जाती न हो। २ स्वितम, मसन्यो, बनावटी।

श्रस्तामिक (सं वि वि ) नास्ति स्तामी यस्य, बहुती । श्रिषादिभाषिति कप्। स्तामिरहित. सावारिश, जिसकी मालिक न रहे। पर्वत, पुर्ख, नदी श्रीर तीर्धकी शास्त्रकारोंने श्रस्तामिक वताया है। इन सक्त स्थानोंमें प्रतिग्रह न करना चाहिये। दाधभागकी टीकामें महारखके हस, नदीके जस श्रीर निधिकी भी श्रस्तामिक कहा है।

Vol. II. 112

शक्षामिकत (सं कि ) खामिना क्षतम्, नञ्तत्। खामिभिन श्रन्य हारा किया चुत्रा, जो मालिकने न किया हो।

श्रक्षामिन् (एं॰ वि॰) १ खत्वरहित, जो हज्दार न हो। २ खामिरहित, खावारिश, जिसंके मालिक न रहे।

शस्त्रामिविक्रय (सं०पु०) न स्त्रामिना क्ततो विक्रयः श्राकः नञ्-तत्। १ स्त्रामिन्द्र श्रन्य हारा विक्रयः, मालिकको छोड़ दूसरेके ज्रिये की हुई फ्रोख्तः। २ एतिहत्रयक व्यवहार, इसी कामकी बात चीतः। ३ इसका विचार, इसी बानका ख्यासः। श्रस्तामि-विक्रयका विचार याज्ञवस्क्रयः संहितामें श्रस्क्रीतरह सिखा है।

चसाम्य (सं क्ती ) चभावे नज्तत्। १ समताका चभाव, नाहमवारी, वरावरीका न मिलना। २ स्वामित्वका चभाव, हक्दारीका न होना। (वि ) नज्-बहुवी । ३ समताधून्य, नाहमवार, जो बरावर न हो। ४ स्वामित्वधून्य, मिलकियत न रखनेवाला, जो मालिक न हो।

श्रसार्य (सं ० वि०) १ श्रपने लिये न होनेवाला, जो खास श्रपने वास्ते न हो। २ उचित पदार्यके प्रयं न होनेवाला, जो वाजिब बातके लिये न हो। ३ भिक्त श्रयं विशिष्ट, सुख्तिलिए मानी रखनेवाला। ४ निस्प्रह, सुज्ञसङ्ग, नाखु द्परस्त, जो श्रपनी ग्रस्तु न रखता हो। श्रस्तविश्र (सं ० वि०) खिस्मन् भाव्यनि स्वक्षाने स्वभावे वा श्राविश्रति, स्व श्राविश-श्रच्, ७-तत्। श्रासा, स्वभाव वा वासस्थानमें श्रस्ति, जो श्रपने श्रापे, मिज़ाज या सुन्तासपर न हो।

श्रक्षास्य (सं क्ती ) श्रभावे नज्-तत्। १ खास्यका श्रभाव, उद्देग, वीमारी, तन्दुरुस्तीका न रहना। (वि०) नज् बहुनी । २ उद्दिग्न, पीडि़त, वीमार, जी तन्दुरुस्त न हो।

श्रस्तोकार (सं॰ पु॰) न स्त्रोकारः, श्रभावे नस्न्तत्। १ स्त्रोकारका श्रभाव, नामस्त्रूरी, इनकार। (ति॰) नन्-वस्त्रो॰। २ स्त्रीकार, श्रङ्गीकार एवं प्रतिग्रह इत्यादिसे रहित, नामस्त्रर। अस्तीकत (सं॰ ब्रि॰) न स्तीकतम्, नम्तत्। अनङ्गीकत, अप्रतिग्रहीत, नामच्चूर, जो माना न गया हो। चलती बोलीमें इनकार करनेवालेको अस्तीकत कहते हैं।

श्रस्तेद (सं०प्र०) १ दबा हुया पसीना। (ति०) २ पसीनेसे ख़ाली, जो पसीजतान हो।

श्रक्षीरन् (सं॰ पु॰) खेरी खाधीनः, नञ्-तत्। पराधीन, मातहत, जो खाधीन या खुदमुख्तार न हो। (स्ती॰) डीप्। श्रखेरिगी।

**त्रस्मायी—निजाम राज्यके चन्तिम उत्तरपू**र्व प्रान्तका एंक ग्राम भीर रणचेता। यह ग्रचा० २० १५ १५ च॰, तथा द्राधि॰ ७५° ५६ (१५ पूर्व पर अवस्थित श्रीर श्रीरङ्गाबादसे उत्तर-पूर्व ४३ मील टूर है। सन् १८०३ देश्की २३वीं सितस्वरको सर प्रथंर वेलेस्लिने देखा, कि सेंधिय और राघवजी भोंसलेके साय कितनी ही महाराष्ट्र-सेनाका वामभाग इस श्राममें पड़ा था। सेनामें १६००० भिचित पैदल-२००० सवार और कितने ही बादमी रहे। १०० तोपें फ्रान्सीसी श्रफसरोंके द्वायमें थीं। इधर जनरस वेलेस्लिके पास साढ़े चार इज़ारसे ज्यादा सिवाही भीर सवार न रहे। जिन्तु उन्होंने साहसपूर्वंक केलना नदी पार की श्रीर शहुको भीषण युद्धके बाद इस स्थानसे पीछे इटाया। इसी बीच जो महाराष्ट्र सुर्देका बद्दाना कर लेट गये थे, वह पोछिसे प्रामे बढ़नेवाली सरकारी सेनापर गोली फटकारने लगे। फिर भी जनरल वेलेस्लिने पोक्टे घूम उनपर घावा मारा भौर तोपोंको अधिकार किया। महाराष्ट्-सेनाक १२००० त्रादमी काम आ श्रीर दांत खट्टे हो गये थे। इस ग्रामके श्रविवासियोंने कितनी ही बन्द्रकें, तीपके गोली भीर लड़ाई की दूंसरी चीजें पायी हैं।

श्रासी (हिं० वि०) संख्याविश्रेष, श्रशीति, दश श्रीर श्राठका गुणन-पाल।

श्रह (सं॰ श्रव्य॰) श्रहि-घञ् एषो॰ न लोपः। १ नि:सन्देह, श्रवश्य, वेशक, जुरुर, हां, श्रच्छा। २ श्रधीत्, यानी। ३ साना, समभालिया, दरहकी-कृत। ४ न्यूनसे न्यून, कमसे कस। ५ वाष-वाह, शावात्र । ६ छी-छी, नफ्रत । (हिं०) यहन् हेखाः अहंदू (हिं० वि॰) प्रकारण, वड़ा, भारी। अहंयु (सं० ति०) अहमहङ्कारोऽस्थस्य। १ गर्वयुक्त, अभिमानी, फुख्र रखनेवाला, घमण्डी।

'बहद्वारवानदंयु: खात्।' (ब्रमर)

( पु॰ ) २ योदा, सिपाही।

त्रहंवाद (सं॰ पु॰) साइसिकता, धृष्टता, गुस्ताख्री, शिखी, डींगःभरा।

यहंवादिन् ( सं॰ ति॰ ) साइसिक, धृष्ट, मत्यभिमानी, गुस्ताख, बहुत च्यादा फुखूर रखनेवाला, जो भपनी हो कहता हो।

च इंचेयस् (सं॰ ति॰) अहं श्रहमेव श्रेयान् यत्र, बहुत्री॰। अपनेको ही बड़ा समभनेवाला, जो अपनेको हो बारामको जगह मानता हो।

श्रहंश्रेयस, पहंत्रेयस् देखो।

अइंसन (वै॰ त्रि॰) अपने ही निमित्त पाप्त करने-वाला, जो अपने ही लिये हासिल करता ही।

श्रद्य:कर, यहस्कर देखो।

श्रद्धःपति, श्रद्धः पति देखो ।

प्रहःशिष, अहम्मेष देखी।

अहक (हिं•स्त्री•) ऋभिन्नावा, खाहि**ग।** 

चाइकाम ( घ॰ पु॰) १ घाचायें, इका। २ नियम, कायदे। यह मन्द 'हुका'का बहुवचन है।

भद्रकर्तव्य (सं॰ त्रि॰) १ अपने हीसे सम्बन्ध रखने॰ वाला, जो दूसरेसे तालुक, न रखता हो। (ल्लो॰) २ अहङ्कारका विषय, फुख्रकी चीज।

श्रहहार (सं॰ पु॰) श्रहमिति ज्ञानं क्रियतेऽनेन,
श्रहं क्र-करणे-घञ्। १ श्राक्षाभिमान, खु.दी, डींग।
२ श्राक्षामें उत्कर्षका श्रवलस्वन, गर्व, गुस्ताखी,
घमण्ड। ३ गर्वका श्रास्त्रय श्रन्तः करण विशेष, दिलमें
प्रसूर्वे रहनेकी जगह। वेदान्त परिशिष्टमें मन, बुहि,
श्रहहार श्रीर चित्तको श्रन्तः करण कहते हैं।
४ सांख्यमतसिंद्व महत्तत्वके श्रीमानका कारण, पञ्चतन्मात्रका कारण तत्त्वविशेष। ५ वैद्यमतसे—चेत्रज्ञपुरुषका चेतन। इन्द्रियादि निखिल श्ररीरमें जो
श्रहस्थाव समाया, उससे लगी प्रवृत्ति ही श्रहहार

है। यह प्रवृत्ति वैकारिक, तैजस और मूत भेदिषे विविध रहती है।

श्रहद्वारवत् (सं श्रिकः) स्वार्थेपरायण, खुदगर्जः, वमरही।

अहङ्गारिन् (सं वि वि अहसित्यसिमानं करोति, पहं-क्ष-णिनि। असिमानयुक्त, गर्वयुक्त, मगुरूर, खु:दवीन्, जो प्रपनेको बहा समस्तता हो।

-श्रहद्वारी, बहडारिन् देखी।

श्रहकारीपुर—शवध प्रान्तक फ़ैज्वाद जिलेका नगर।
यह फ़ैजाबाद यहरसे ग्यारह कोस पड़ता है। इसे
बरवार सरदार श्रहकारी रायने अपने नामपर
बसाया था। यहांसे कलकत्तेको कितना ही कचा
चमड़ा सेजा जाता है। श्रवध एहे जखण्ड रेजवेका
यह एक बड़ा छेशन है। छेशनके पास बहुत बड़ा
दाज़ार जमने लगा है।

श्रहक्कार्य (संश्क्तीश) भपने करनेका काम, जो वात दूसरेसे बन न सकती हो।

श्रहक्कते (स' श्रिक ) प्रहमिति ज्ञानं कर्त येन, बहुती । १ श्राक्षाभिमानी, खुदफ्रोग, डींग जैने-वाला । २ सगर्व, मग्रूर, घमण्डी । ३ श्रिमज, माहिर, वालिफ्नार ।

अइङ्कृति (सं॰ स्त्री॰) अहम्-ल-तिन्। अहङ्कार, खुदसितायी, घमण्ड।

श्रहराना (डिं॰ क्रि॰) १ दृंदना, खोजना, श्राहर चीना, पता खगाना। २ पीड़ा देना, दर्द करना।

श्रहत (संश्वीः) न हन्यते सा, हन-ता, नञ्-ता।
१ नूतन वस्त, नया कपड़ा, जो कपड़ा धुला न हो।
(तिः) २ भग्रतिहत, जो मारा न गया हो।
३ नूतन, नया, जो धुला न हो। ३ श्रुह, निष्मलहु,
जो विगड़ा न हो। ५ श्राधान्वित, जो नाउन्गेट
न हो।

श्रहित (वे॰ स्ती॰) न हितः, प्रभावे नञ्-तत्। १ हननका प्रभाव, न मारनेकी हासत। २ श्रविनाश, ससामती। (ति॰) ३ श्रविनष्ट, स्तो वरवाद न गया हो।

अहद ( भ॰ पु॰ ) १ प्रतिचा, वचन, इक्रार, वादा,

बात। २ सङ्ख्य, विचार, इराहा, । ३ समय, वक्त, जुमाना।

यहदरार (पा॰ पु॰) प्रतिज्ञा करनेवाला, जो यान्स कोई काम अध्वाम देनेका इक्रार करता हो। सुसलमानी बादमाहीमें करका ठेका लेनेवाला यहदरार कहाता था। यह सैकड़ा पीके तीन क्पया पात और सारा कर चुकात रहा।

श्रहदनामा (फा॰ पु॰) १ प्रतिज्ञापत, इक्रारनामा। इसके श्रनुसार दो या उससे ज्यादा लोग कोई काम करना ठहराते हैं। २ सन्धिपत, सुलहनामा, जिस पत्रके श्रनुसार भगड़ा-भन्काट मिट जाये।

श्रह्मी (श्र० पु॰) १ योहा, सिपाही। यह श्रम-बर्दी समय कठिन कार्य उपस्थित होनेसे कमर बांधती थे। साधारणतः पड़े-पड़े खाना ही इनका जाम रहा। इसीसे सुस्त श्रादमीको भी लोग श्रह्मी कहने लगे हैं। (ति॰) ३ श्रमस्, काम न करने-वाला।

भहदीख़ाना (फ़ा॰ पु॰) ऋन्सके रखनेका स्थान, जहां काहिल रहें।

पहरेहुकूमत (फा॰ पु॰) राजत्वकाल, मासनका समय, माहीका जुमाना।

यहन् (मं॰ स्ती॰) न जहाति त्यजित सकालं हा-धा-लोप:। दिवस। 'अहोरात:' 'अहङ्गर:' इत्यादि स्थलते यहन् यन्दका अर्थ नेवल दिन है। द्याह अयौच, अहन्यहिन इत्यादि स्थानमें अहन् यन्दका अर्थ दिन शीर रात दोनो ही है। एक लघु अहरकी उचारण-कालको मात्रा वा निमेत्र कहते हैं। दो निमेत्रका नाम तुटि है। पांच तुटिका एक प्राण, कः प्राणको एक विनाड़िका वा निपन, साठ विनाड़ि-काको एक नाड़िका वा दण्ड, शीर साठ नाड़िकाका एक शहोरात होता है। एक शहोरातमें तीस सुहर्त होते हैं।

अहन (सं वि ) १ प्रसासका, रीधनी देनेवाला, जा जजेला फेलाता हो। (सी ) २ प्रातः काल, सर्वेरा। यहननीय (सं वि ) वधके स्रयोग्य, जो कृत्ल करने कृषित न हो। भहना (सं॰ स्ती॰) शहरस्तास्य परवर्तिलेन,
श्रहन् भर्भ धादि भच् टाप् निपा॰ टिलीपाद्यभावः।
खना, तड्का, सर्वरा।

भारत्य, परननीय देखी।

श्रहन्ता (सं॰ स्ती॰) श्रहमित्यव्ययसस्तद्यें तस्य भाव: तल्-टाप्। श्रस्तदर्थेका भाव, 'मैं' की बात।

श्रहन्य (वै॰ ति॰) श्रजय, दुर्जय, श्रविनाशी, साज् वाल, ज़बरदस्त ।

अहन्त, यहन्य देखी।

अहन्युष्य (सं० पु॰) दोपहरियाका फूल। फहन्य, भहन्य देखी।

अहमक् ( घ॰ वि॰ ) जड़, मूर्के, नादान, वेसमभा। अहमग्रिका ( सं॰ स्त्री॰ ) प्रतिद्वन्दिता, सङ्घर्षे, हम-सरी, मुकावला, लाग-डांट।

श्रहमद ( मुद्गा )—एक विख्यात मुसलमान पण्डित। दनने पूर्वज सिन्धुप्रदेशने टह नामक स्थानमें वास करते थे। वे सब इनीका सम्प्रदायमें भुता थे, परन्तु अइमद शिया थे। यह सन् १८८२ ई॰को अकवर वादशाहकी सभामें पाये। इसकी पहली इन्होंने 'खुलासात् उल् ह्यांत् नामक एक धर्भग्रम लिखा था। अकवरने दलें 'तारीख-भल्फी'के सङ्कलन करनेका भार दिया। शिया संप्रदाय प्रथम खुलीपाली निन्दा किया करता है। इससे दूसरा सम्प्रदाय विरक्त होता है। मिन् पालाट बिरलास् नामक एक मनुष्य शायद दूसरे सम्प्रदायमें भुक्त था। उसने एक दिन आधीरातके समय मुझाको बुलाया। श्रहमद निःशङ्कचित्त एवं सरल प्रकृतिके आदमी थे। मिन् ि फूलाइकी बातींमें यह भूल गये। उस दुष्टने लाहोरेके पथपर सुलाको मार डाला। श्रव्यवरने इस घटनाको सुन हाशीके यैर नीचे कुचलकर छसे सार डालनेका हुका दिया। मुला श्रहमदने 'तारीख-श्रलफ़ी'को ग्ररूमे चङ्गेज खांके समय तक दी भागोंमें जिखा या। श्रासफ् खां जाफ्र वेग नामक एक मनुष्यन इस पुस्तकको समाप्त विया।

श्रहमद श्रयाज्—इनका उपाधि मिलक खाला जहान् रहा। इन्होंने दिलीवाले सुहम्मदशाह बीन तुग्लक्के अधीन प्रशंसनीय कार्य किया था। सन् १३५२ ई॰को तक्तेमें राजाके मरनेपर यह भूतपूर्व राजाके लड़केको दिलीमें सिंहासन देने पर सचेष्ट हुये, किन्तु फ़ीरोज़् थाह द्वतीय दारा फांसी चढ़ाये गये।

श्रहमदश्रली खान् (सैयद)—बङ्गालके नवाब नाजिमः। इन्हें अपने भायी श्रली जाहका उत्तराधिकार मिला था। सन् १८२४ ई॰की ३० वीं श्रतोबरको इनकी सत्यु हुयी।

शहसद इस काज्रुक्ती (क्रमरबीन )—वस्वयी प्रान्तस्य खास्वायत स्थानके नवाब। इन्होंने खम्बायतमें सन् १३२५ ई॰को सुहस्मद शाहबीन तुग्रुक्त शाहके समय खुमा मस्रित्द बनवायी थो। मस्रित्द १०० फीट चौड़ी शीर २१० फीट लस्बी है। खस्में जेन मन्दिरोंसे निकासकर खगाये गये हैं। मेहराबोंकी नक्षाशी बहुत खूबस्रत है। मस्रित्देक दिच्चण कोणपर मरमरके दो क्व बने, जिनपर सुन्दर शिलालेख खुदे हैं। एकमें श्रहमद इस काज्रुक्तीके मस्रिद्द बनाने तथा प्राण कोड़ने शीर दूसरेमें हाजी हुसेन इस गीलानीकी कन्या फातिमाका इनके साथ विवाह देनेका ब्रतान्त लिखा है।

श्रहमद नवीर (सैयद)—एन मुसलमान मृनीर। इनने पिताका नाम सैयद् जलाल था। मख्दूम जञ्चानियान् जहान् गश्तृ और राजम्ताल नामक दनके दो प्रव थे। वे दोनो ही सिंड थे। सुसलमान लोग तीनो ब्राइमीकी विशेष भक्ति करते हैं। मुखतानके उद्यः नामक स्थानमें अहमद कवीरका समाधिमन्दिर है। श्रहमद खान्—होत्तकारकी सेनाके प्रधान सेनापित। सन् १८०३ ई०के ससय यह भानन्दराव गायकवाड़के माई फ्तिसिंहको सङ्गादके पास के दकर ले गये थे। इस समय सङ्गाद गायकवाड़ अफ़सर वाताजी सद्मण्ये हाथ रहा। उनके भाग खड़े होनेपर गोविन्द राव मामा कमाविसदार वर्ने। किन्तु होलकरके सिपाही किला छीन न सके। प्रकारी फ्तिइ चिंच कुछ पठान सेना ले गुजरात जा पहुंचे थे। फ्तेइसिंइने बड़ोदा जाकर कहा, 'मैं श्रहमद खान्की पचास हजार रुपये देनेकी शतपर छोड़ा गया है।'

भाइमद खां बङ्गय— प्रस्ताबादने नवाब मुहमाद खां बङ्गयने प्रता सन् १७४८ ई॰ ने दिसस्वर मास इनने भाई कायमजङ्गनी मृत्यु होनेपर वजीर सफ्दरजङ्गने उननी सम्पत्तिको हड्प जानेको चैष्टा को थी। उसी समय कुछ अफ़गानसैन्य संग्रह कर अहमद खाने वजीरने सहकारी राज्य नवलरायको पराजित श्रीर विनष्ट किया। इस घटनाने बाद यह फ्रखाबादने नवाव हो गये। (१७५१ ई॰)।

१७०१ ई॰को भहमद खांकी सत्यु होनेपर इनके पुत्र दिलेर हिसात खां नवाब बने।

श्रहमद खाँ सूर — श्रेरशाह के भती जे। यह सिकन्द्रशाह सूर उपाधि धारण कर कुछ भंकी श्रादमियों की सहाय-तासे पन्नावकी राजा हो गये। सन् १५५५ ई० की भई सास इन्होंने इताहीम खां सूरको युद्धमें परास्त कर दिली का सिंहा सन अधिकार किया था। परन्तु यह श्रधिक दिन राज्यभोग न कर सके। हुमायं ने इनकी सेनाको हरा दिया। श्रन्तको सरहिन्द नामक स्थानमें यह श्रक्तवरसे पराजित हुए श्रीर पहाड़ी प्रदेशमें भाग कर प्रपनी जान वचाई। वहांसे काई बार इन्होंने श्रक्तवरके विरुद्ध धावा किया, परन्तु किसी तरह सफल सनोरध न हुए। श्रन्तमें यह वहु देश गये श्रीर कुछ राज करने के बाद परली क सिधार।

श्रहमद खान् सैयद — १ युक्तप्रान्तस्य श्रखीगढ़ जिलेको सुसलमान संघोधक। इनका उपाधि सौ॰ एस॰ श्राई॰ रहा। इन्होंने सुहमाद साहबको जीवन एवं कार्यपर एक ग्रन्थ लिखा श्रीर श्रखीगढ़ कालेज प्रतिष्ठित किया था।

र दिचिणप्रान्तस्य श्रहमदाबाद-ग्रासक सुज़फ्फ़,र ग्राहके लड़के। सन् १४१२ ई॰को प्रसावल ग्रामके पास दृन्होंने श्रहमदाबाद नगर बसाया था। इनके समय श्रहमदाबादमें कितने ही सुन्दर भवन बनाये गये। सन् १४४३ ई॰को मरने बाद इनके लड़के सुहम्मद श्राहने राज्यका उत्तराधिकार पाया।

भहमदगढ़—बुलस्यहरके श्रन्तर्गत एक गांव। इस भावकी उत्तर श्रोर भन्ष्याहरके राजा श्रणिराजका बनवाया एक सुन्दर सरीवर विद्यमान है।

Vol. II. 113

शहमद चलेबी—बम्बई प्रान्तस्य स्रत ज़िलेके एक चालाक श्ररव व्यापारी। पहले यह श्रंगरेजोंके वहे मित्र समभी जाते थे। किन्तु सन् १७३३ ई॰को इन्होंने यथायिक श्रंगरेजों श्रीर स्रतके यासनकर्ता नवाब तेगवस्त्रके बीच घोर वैमनस्य बढ़ा दिया। सन् १७३५ ई॰ तक यह नवाबके सहायक रहे, किन्तु श्रन्तको यहांतक विगड़े, कि उनसे लड़नेको भी तैयार हुये थे। सन् १७३६ ई॰को १२ वीं जुलाईको श्रपने ही घरमें यह जानसे मारे गये।

शहर। यह श्रह्मा० १८० १० ० एवं २०० ० ७ छ० श्रीरद्राघि० ७०० ४२ ४० तथा ७५० ४५ ५० यू०के मध्य श्रवस्थित है। सम्लाद्रि पर्वत श्रह्मदनगरके पश्चिम फैला हुशा है। इसकी कुछ शाखायें श्रह्मदनगरके पूर्वतक चली शाई हैं। यहां प्रवरा श्रीर मूला नामक दो निद्यां बहती हैं। इस जिलेको प्रधान नदी गोदा-वरी है। श्राबादी साढ़े सात लाखिस ज्यादा है। यहांके रहनेवालों महाराष्ट्रोंको संख्या ही श्रिक्षक है।

इस ज़िलेकी बड़े नगर यह हैं—१ अहमदनगर, २ सोगाई, २ पथमदें, ४ सङ्गमनेर, ५ खर्दा, ६ श्री-गोग्डा, ७ सीमगार।

सन् १४८४ ई॰को अहमद ग्राहने अहमदनगर वसाया था। यह ग्रहर सीना नदीके बार्ये किनारेपर वसा है।

शहमदशाहनी सृत्यु होनेपर उनने लड़ने बुर्हान् निजाम शाह राजा हुए। उनने समयमें अहमदनगर-नी बहुत श्रीहिं हुई थी। सन् १५५३ ई॰ नो वह परलोन सिधार गये। पोक्टे उनने पुत्र हुसेन निजाम शाह राजा हुए। हुसेनने शहमदनगरनी चारो तरफ बारह फीट जंची शहरपनाह बनवा हो।१५६२ ई॰ में वीजापुरराजने उन्हें पराजित किया, इससे उनने सीसे श्रधक हाथी श्रीर ६६० तोप बीजापुरराजने हाथ सगीं। इनमें बड़ी मारी एक तोप पीतलकी बनी थी। शायद इतनी बड़ी तोप दुनियामें श्रीर कहीं नहीं है। यह तोप श्रभीतक वीजापुरमें मीनूद है। १५६४ ई॰को वीजापुर, गोनकुण्डा, बीदर श्रादिके राजाश्रीके साथ विजययगरके राम-राजका युद हुआ था। इस युद्धमें हुसेनने रामराजके विपन्तमें श्रस्त धारण किया, परन्तु हिन्दूराजसे सभी पराजित होकर बन्दी वने।

१५८८ ई॰में दुसेन शाद अपने लड़के सीरन हुसैन निज्ञाम श्राप्त हारा गुप्तभावसे सारे गये। मीरन भी अधिक दिन राज्यसुख भोग न कर सकी। दश महीनेके अन्दर ही यमपुरीकी यात्रा कर गये। 'उनके बाद उनके भतीने इस्माईल निजाम राजा हुए। क्साईलके पिता पुत्रका राज्यभीग देख न सके। पुत्रको सिं हासनसे उतार एवं बुर्हान् निज्ञाम शाह (२य) नाम धारण कर ज्ञाप सिंहासनपर बैठ गये। उनकी बाद उनके चड़के दब्राहीम निज्ञमशाह राजा चुए। वह वीजापुरराजके साथ युद्द करनेमें हार गये। इसके बाद घडमद नामक उनके एक जातिको घडमदनगरका सिंहासन सिला,परन्तु लव कुछ दिनीं-के बाद यह मालूम इन्ना, कि चहमद द्रबाहीमके साचात् ज्ञाति नहीं, तब दवाहीमकी बालक पुत्रकी उसकी मामी चांद वीवीने सि'हासनपर बैठा दिया। चांद बीवी देखी।

१५८८ ई॰को सम्बाट् श्रमवरके पुत्र दानियालने
श्रष्टमदनगरपर चढ़ाई की। इस समयके बादसे
श्रष्टमदनगरके राजा नाममात्रके राजा हुए। उनकी
कोई विश्रष चमता न थी। १६६३ ई॰को सम्बाट्
शाहजहांने श्रष्टमदनगरको राजशून्य कर दिया।
१७५८ ई॰को यह नगर पेश्रवाको मिला, १७८०
ई॰को दौलतराव से धियाके श्रिकारमें श्राया श्रीर
१८१७ ई॰को इटिश गवनमेग्टके श्रिकारमुत हो
गया।

श्रहमद निजाम शाह बहरी—दिचिणापथवाले निजाम शाही वंशके स्थापयिता। यह निजाम-उल्-मुल्ज बह-रीके पुत्र थे। सन् १८८६ दे॰को इन्होंने दुन्द्राजपुरका दुर्ग श्रवरीध किया। इनके पिताने महमूद शाह बहमानीसे कुछ जागीर पायी थी। इस जागीरके निक-टस्स स्थानींको श्रहमदने श्रिकार किया और पिताको

सत्युके बाद निज्ञाम-छल्-सुल्कका उपाधि लिया। यह बढ़े भारी योद्या रहे। युद्धके समयमें प्राय: सेनापितका भार ग्रहण करते थे। सुलतान महमूद् ग्राहने ग्रहमदका बल ज्ञास करनेका सङ्ख्य किया। परन्तु सुलतानकी सेना ग्रहमदेसे हार गई। इस घटनाके बाद ही श्रहमदने खेतक्व धारण किया श्रीर खाधीन राजा हो गये। १४८४ ई॰की इन्होंने ही ग्रहमदनगर वसाया। श्रहमदनगर ग्रहमें इनके छक्ताधि-कारियोंका रंजिस विवरण देखे।

भहमदपुर—१ पद्माव प्रान्तके भङ्ग जिलेकी घोरकोट तहसीलका नगर। २ बङ्गाल प्रान्तके वीरभूम जिलेका व्यवसायी ग्राम श्रीर देष्ट दिख्यन रेलविकी लुप लायिनका छेशन। रेलवे खुल जानेसे यहां चावलका व्यवसाय वढ़ गया है। ३ पद्माव प्रान्तके भावल-पुरकी श्रपनी तहसीलका नगर। यह श्रद्धा० २८ दं ३० श्रीर द्राधि० ७१ १८ पू० पर श्रवस्थित है। यहां प्रधानतः हथियार, रुद्दे श्रीर रेशमका व्यवसाय होता है। ४ पद्माव प्रान्तके भावलपुर राज्यकी सादिकाबाद तहसीलका नगर।

श्रहमद बख्य खान्—पद्माब प्रान्तस्य फीरोज्युर भीर लोहारूके जागीरदार नवाव। इन्होंने फृष्क्हीलाका उपाधि पाया था। मरने पोछे इनके पुत्र नवाब श्रमसुद्दीनको उत्तराधिकार मिला, जो सन् १८३५ ई॰के श्रक्तोवर मास वधके कारण फांसी पर चढ़ाये गये।

भहमद वेग—वस्वई प्रान्तस्य भडोंचके नवाब। सन् ई॰के १८ वें ग्रताच्द कामाजी होमाजी नामक पारसी जुलाईने एक सुसलमानको काफिर कहने पर इनके द्वारा मुखलमान होने या प्राण गंवानेका दण्ड पाया या। किन्तु उसने भपना धर्म न कोड़ हंसते-इसते प्राण दे दिया।

धहमद वेग काबुली—मुसलमान कर्मचारी विशेष। इन्होंने पहले अकबर स्नाता मुख्याद हकीम और पीछे अकबर तथा जहांगीरके अधीन काबुलमें काम किया था। जुक समयतक यह कश्मीरके शासक रहे। सन् १६१४ ई॰को इनकी सत्यु हुई। भहसद वेग खान्—नरजहान्के स्नाता मुहस्मद घरी पके लहते। इन्होंने बङ्गालमें जहांगीरके सधीन कार्य किया घीर विद्रोह बढ़ते समय शाहजादे शाह-जहान्को साहाय्य दिया था। सन्तको शाहजहांने इन्हें तत्ते, सीविस्थान घीर मुस्तानका शासक बनाया। इन्होंने भवसमें जैस तथा समेठी जागीर पाया भीर वहीं भपना गरीर छोडा।

सदमद शाह—दिलीके वादशाह मुहम्मदशाहके लड़के। इनका उपाधि मुजाहिद्दीन मुहम्मदशाहके लड़के। इनका उपाधि मुजाहिद्दीन मुहम्मद अनुन मस रहा। इनकी माताका नाम जधम वायी था। सन् १७२५ ई॰की १४ वों दिसकाको यह दिलीके किली उत्तर हुये थोर सन् १७४८ ई॰की १५ वीं ध्रमें के लाम हुये थोर सन् १७५४ ई॰की १५ वीं ध्रमें के लाम साम प्रदिन राज्य करने बाद सन् १७५४ ई॰की २ री जनको प्रधान मन्ती प्रमाद्वसमुक्त गाजीउद्दीन खान्ने इने धीर इनकी माताको नेद कर घांखें फोड़वा दीं। पीछे २१ वर्ष जीवित रह सन् १७७५ ई॰की १ की जगवरीको इन्होंने रोगयस्य हो शरीर छोड़ा था। दिलीके खादिम शरीफ़की मसिलदिके सामने इनका शवदेह गाड़ा गया।

भद्रसद शाह—(१स) गुजरातके २य राजा। तातार खांके पुत्र भीर सुजृष्क्ष्य,र शाहके पीत्र। सुजृष्क्ष्य,र शाह भपनी जिन्दगी हीमें श्रहमदको राज्यभार देगये।

शहसद शाहने शावरसती नदीके किनारे श्रष्टसदा बाद नासक नगर वसाया था। शहमदाबाद देखी। ३२ वर्ष राज करनेके बाद सन् १४४८ ई०की ४ थी जुलाईकी इनकी सत्यु हुई।

२ गुजरातकी नवाब प्रस्मद प्राप्त द्वितीय।
यह प्रहमदाबाद प्राप्तक प्राप्तनारे प्रहमद खान्के
लड़के रहे। महमूद प्राप्त द्वतीयके सरनेसे राज्यका
टूसरा उत्तराधिकारी न मिलने पर प्रधान मन्ती
दतमाद खान्ने इन्हें सन् १५५४ ई०की १८ वीं
प्रार्वरीकी गुजरातका राज्यसिंहासन सींपा था।
इन्होंने सात वर्ष श्रीर कुछ मास राज्य किया। सन्
१५६१ ई०की २१ वीं श्रप्रेलको राजमासादकी
दीवारके नीचे इन्हें कोई मारकर हास गया था।

रनका उत्तराधिकार मुज्जू ज्र शाह ततीयके हाथ लगा।

यहमद शाष्ट्र यबदाखी-एक विख्यात माफ,गान वीर। चड्कपनमें नादिरभाह इन्हें पकड़ से गये और अपना दास बनाकर रखा था। उनके पास रहकर इन्होंने सामान्य दासके जामसे लेकर सेनाध्यवका भारतक पाया। सन् १७४७ ई॰की ११ वीं मईको नादिर विनष्ट इए थे। यह ख्वर पाते ही भदमद शाहने ईरानी सेनापर शाक्रमण किया, परना इस युद्धमें कतकार्य न हो समृन्य कृत्दहारमें जा पहुंचे। कावुल और क्रइत इनके हाथ सगा, उसीके साथ साथ सिन्ध भीर कावुलसे मेजे हुए देरानके बहुतसे रत्न भी दन्हें मिले। एकवारगो ही घतुल धन पाकर हिन्दुखान जय करनेकी वासना इनके मनमें जाग उठी थी। पेशावर श्रीर लाहोरको इन्होंने जीत भी लिया। १७४८ इ॰को इन्होंने लाहोरचे दिसीपर चढ़ायी की। उस समय दिन्नीने सन्ता , सुइन्मद शाह नीमार थे। उन्होंने पपने पुत्र घडमदको घडमद याछ भवदानीसे सङ्-नेकी लिये भेजा। सरहिन्दकी पास दोनों सेनायें भिड़ गई'। शक्तवारको वजीर कमर उहीन अपने तम्बर्ने ईम्बरके भलनमें निमग्न थे। उसी समय शतुके गोलेकी चोटसे घायल होकर वह मर गये। यह भोचनीय व्यापार देखकर सुग्लसेना रणमदसे उचात हो गयी। उस दिनके युद्धमें हजारी भफ्गान खिल षाये। रङ्ग खराब देखकर शहमद गाइने पीठ दिखाई भीर कावुस जाकर नई राष्ट्र निकालनेकी चेष्टा करने लगे। १७५७ ई०को यह मागरे तथा दिस्रोतक भाये और राइमें मधुराको लूटकर क्ल्इार लीट गये। इसी समय महाराष्ट्रींके अत्याचारसे समस्त हिन्दुः स्यान उत्पीड़ित हो गया था। रहेलाधिप नाज़िर-उद्दीसा, श्रवधने नवाव गुजा उद्दीसा तथा दूसरे भी कितने ही मुसलमानोंने महाराष्ट्रोंके श्रत्याचारसे कुट-कारा पानेको भागापर प्रहमद गाह प्रबदालीको बुसाया और उनके लिये दिलीका तख्त तक छोड़ देना चाडा। अवदाली फिर सेना लेकर भारतवर्षमें श्राये। महाराष्ट्रींसे इनकी नाई लड़ाइयां हुई। उनसे

पानी पतका युद्ध ही प्रधान है। १७६१ ई॰में यह युद्ध हुन्ना था। इस युद्धमें महाराष्ट्रोंने पूर्णक्रपरी पराजय स्त्रीकार कर लिया।

खदेश लीट जाने से समय शबदाली शाह शालम-को भारतवर्षका सम्बाट् वना ग्रजा उद्दीला शाहि नवाबोंको उनकी श्रधिनता खोकार करने का श्राहेश टे गये थे। २६ वर्ष राज करने के बाद १७७३ ई॰को शहमद शाह शबदालीने प्राणत्याग किया। कृन्दहारके राजभवनके पास ही इनको मही दी गई थी। इनको क्रवको लोग सिद्धात्रम समभति हैं। इनको सत्युके बाद इनके लड़के तैसूर शाह तख़पर वैठे। शहमद शाह शबदालीको शाह दुरानी भी कहते हैं।

षहमद गाइ वनी वहमानी—दिन्नणाण्यके एक सुन तान। यह बहमान्वंगीय सुनतान दावृद गाइके पुत थे। पहले दनके बड़े भाई फीरोज शाहको राज्य मिला, परन्तु उन्होंने प्रपनी दक्कांचे अपने कोटे भाई यहसद्याहको दे दिया। सन्१४२२ ई॰को यहमद शाह राजसिंहासनपर बैठे थे।

एक दिन श्रष्टमद शाह शिकार खेलने गये। परन्तु श्राखेट करते करते एक मनोहर खानमें जा पहुंचे। वहां खच्छ्यिनजा नदी बहते रही। फलसे नदे हुए हक बनकी श्रोभा बढ़ा श्रीर शनेक प्रकारके पत्ती वालरवसे कानन शुंजा रहे थे। यह दृश्य देख सुजतानका मन मुख हो गया। इन्होंने उस खानमें श्रष्टमदाहाट बीदर नामक सुन्दर नगर श्रीर दुर्ग वनाया। यहीं दमयन्तीक पिताका राज्य था। १२ वर्ष राज करनेक बाद १४३६ ई॰की श्रष्टमद शाह कालक करनेक हो गये।

सहसदावाद—१ वस्तर्द विभागके श्रन्तर्गत गुजरात-प्रदेशका एक जिला। यह श्रचा॰ २१' ५७' ३०" तथा २३' २४ ३०" उ॰ श्रीर ट्रांषि॰ ७१' २० एवं ७२' २७' २० पू॰ के सध्य श्रवस्थित है। इस ज़िलेकी उत्तर सीमामें बड़ोदा, उत्तर पूर्वेमें महीकान्ता, पूर्वेमें वालासिनीर एवं कैरा ज़िला, दिचणपूर्वमें कम्बे श्रीर पश्चिममें काठियावाड़ है।

यहसदावादके भूतत्त्वकी पर्वाक्षीचना करनेसे

धनायास हो स्तीकार करना पड़ता है, कि पहले वह स्थान समुद्रमें या श्रीर इसे वर्त्तमान मूमिक धकारमें परिचात हुए बहुत दिन नहीं बीते।

पहले अहमदाबाद अनिह जुवाड़ राजाशीके अधिकारमें था। सन् ७४६ ई॰में उन्होंने इस खानकी किसानी करनेके लिये जोगोंको दे दिया। १२८७ ई॰ तक यह जगह उन्होंके हाधमें रही। उसके बाद भी जोंने इसे दखन कर लिया। फिर १५७२ ई॰की अकबर शाहने इसे भी लोंसे छीना था। १७५३ ई॰को पेशवाने इस जगहको दखन किया। १८१७ ई॰को पेशवाने इस जगहको दखन किया। १८१७ ई॰को गायकवाड़ने अपना और पेशवाना हिसा छिंग गवन में एको दे दिया था।

प्रहमदावाद खुव उपजाज है। बम्बई प्रदेशमें यह वाणिन्यका प्रधान स्थान है। यहांके विधिकांश श्राटमी खेती-किसानी करके जीविका निर्वाह करते हैं। उनमें कुनबी, राजपूत और कोरी ही प्रधान हैं। क्षनवी सचराचर तीन श्रेणियों में विभक्त हैं,-श्रञ्जना, कदावा शीर सेवा। इस समय हिन्दुखानमें जिस तरह सामान्य ग्टह्स्थने यहां नन्याना जना होनेसे वह अपनेको विषद्ग्रस्त समभता, कुर्नावयीं-को भी वही दया है। इस विपर्स बचनेने लिये कुनवी जन्मते ही कन्याको मार डाक्त रहे। श्रहा! मा होकर भी सन्तानके जपर ऐसा ब्रत्याचार करना पड़ता था! दिना वहुत ख्रं किये बन्याका विवाह न होता था। किसीने वहत कष्टसे कन्याको पाला पीसा। किन्तु वह जब बड़ी हुई, ती मन लायक पति न मिला। ऐसी हालतमें प्राय: पहले उसका विवाह फूलने गुलदस्तेसे होता था। फिर वह गुलदस्ता कुर्वेसे फोंक देनेसे कन्या विधवा हो जाते रही। ऐसे स्थलमें वह कन्या पुनर्विवाह कर सकती थी। उसमें बहुत ख्रचें भी न लगते रहा। किसी स्थलमें विवाहित पुरुषके साथ कन्याका विवाह कर दिया जाता था। परना मते यह ठहरा जी जाती थी, वर विवाह करनेकी बाद ही कन्याकी परित्याग कर देगा। वरके परित्याग कर देनेपर फिर जिसकी इच्छा हो, वह उस कन्यासे विवाह कर सकता था। कुनवियोंकी शिश्चन्त्या रोकनेके लिये सन् १८७० ई॰में एक प्रार्डन जारी हुया।

यहां कराजपूर्ती से दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के आदिसयों की जमीन वगे रह है। वे प्राय: सभी आलसी हैं। फिर दूसरी श्रेणी के सनुष्यों का जीवनी पाय किसानी है। यहां के प्राय: सभी कोरी किसान हैं, श्रीर अति सामान्य अवस्था के कालयापन करते हैं।

इस निनेको लोकसंख्या प्राय: साढ़े बाह लाख है। इसके प्रधान नगर, हैं — बहमदाबाद, धोल्का, वरि-जाम, धोलेरा. धन्धक, गोधा, परान्तिक, सोराश बीर सानन्द।

यह स्थान रेशसी और जनी सपड़ेने लिये प्रसिद्ध है। यहां त्रावक भीर श्रीसवाल जेन वास करते हैं। कर्का बनेटियरके चौथे भागमें पहनदानादका विकृत विवरण देखी।

र शहमहाबादनगर। यह नगर गुजरातमें सर्व-न्नेष्ट है। शाबरमती नदीके वायें किनारे वसा है। इसका हम्स श्रति सुन्दर है। दूरचे देखनेपर नयन श्रीर मन श्रीतल हो जाता है। इस नगरके पूर्व श्रीर पश्चिम श्रीर जंची शहरपनाह बनी है। यह शहरपनाह प्राय: एक कीस लम्बी होगी। गुजरातके राजा शहमद शाहने इसे सन् १४१३ श्रीर १८४३ ई॰के बीच वसाया था।

१५७३ दे॰ में यह खान अनवरने अधिनारभुत्त हुआ। सन् ई॰ नो सोनहनों और सतहनों गतान्दीमें इस खाननो समृद्धि खून बढ़ी थी। फिरिस्ता नामन पारसी इतिहास ग्रन्थमें लिखा है, नि उस समय गुजरातने ३६० नगरोंमें ग्रहरपनाह रही। महा-राष्ट्रोंने उत्थानसे वह सन नीति निनुप्त हो गई। १७३८ ई॰ नो दामाजी गायनवाड़ और मुनीन खां नामन एन मनुष्यने हाथमें यह ग्रहर आया था। दोनोंने मिल जुलकर कुछ दिन इसका उपस्तव भोग निया।

१७५३ ई॰ में महाराष्ट्रीन इस खानको दख्ल कर लिया। बीचमें सुनीब खाने कुछ दिनोंके लिये इसे पिकार किया था, परन्तु फिर यह महाराष्ट्रीके हाथमें चला गया। (१७५७ ई॰)

Vol. II. 114

१७८० ई॰ को खटिय सेनापित गर्डने इस स्थानपर चढ़ाई की भीर १८८१ ई॰ को यह भंगरेजीं के दख, जर्में भागया। यहां जैनत्रावकीं के १२० मन्दिर हैं। स्थानीय हिन्दू तीन तीन वर्षपर एकबार नक्ने पैर इस नगरकी परिक्रमा करते हैं।

इस नगरकी सोने और चांदीकी ज़री प्रसिद्ध है। यहां जो कागृज् तथ्यार होता, वह गुजरात प्रदेशमें काम आता है।

प्रहमदी-एक तुर्जी कवि। इनका पूरा नाम खाजा पहमद जाप्री रहा। यह भमेसियामें रहते थे। किसी दिन विश्वविजयी तातार-न्द्रपति तैमूरलङ्गने काण्डोली जाते समय इनके ग्रासमें विश्वास किया। इन्होंने अपनी बनायी गुजुन उन्हें जा सुनायी थी। तैम्रलङ्ग साहित्यप्रेमी रहे। उनमें श्रीर इनमें हार्दिक स्नेह वद गया। किसी दिन दोनी स्नानागारमें वैठे थे। तैम्र इनसे सूट प्रश्न करते श्रीर उत्तर पर इंसते जाते थे। बादशाइने अनुचरोंकी श्रोर सङ्केतकर पूका,-यदि श्रावस कोयी इन तीन सुन्दर वालकोंका मूख पूछे, तो क्या वतायियेगा १ यहमदीने वहे यान्त भावसे उत्तर दिया, पहलेका एक जंट चांदी, दूमरेका १८२ सेर मोती और तीसरेका दाम सीनेका ४० खूंटा है। तैसूरने नहा,-वहुत ठीना, यव मेरा भी मूख बता दीजिय। कविने कहा, चौबीस प्रश्रासे कम न ज्यादा। तैमूरने इंसते इसते फिर भइमदीसे पूछा, - क्या, चीवीस पशरफीकी तो मैं सदरी ही पहने हं? कविने उत्तर दिया, तभी तो, वरं शापका सूख कौड़ी भी नहीं शाता। तैमूरने कविको इस चातुर्थं श्रीर साष्ट कथनपर कितना ही पुरस्कार दिया था। इन्होंने 'कुन्नियात खुाज़ा अहमद जाम्दी'. तुर्की-भाषांका 'सिकन्दरनामा' श्रीर तैमूरलङ्गकी वीरताका वर्णन बनाया है। सन् १४१२ ई॰को इनकी सत्यु चुयो ।

श्रहमहमिना (सं॰ स्त्रो॰) श्रहमहं शब्दोऽस्यत वीपायां हिर्भाव: ठन् निपातनात् न टेर्नीप:। १ परसार श्रहहार, श्रातम्याचा, खुदबीनी, लागडांट, हमाहमी। २ युद्धविषयक दर्प, लड़नेकी चढ़ाऊपरी, मारकाट, धरपकड़।

श्रहमिति, श्रहमाति देखी।

श्रहमैव, पहकार देखी।

श्रहम्पूर्व (वै॰ वि॰) ग्रहं पूर्वं करोमि श्रहं पूर्वं करोमि इत्यभिधानं यस्य। प्रथम होनेका श्रमिलाषी, उत्साह हेतु मैं पहले करूंगा मैं पहले करूंगा कहने-वाला, जो मैं पहले मैं पहले कहता हो।

षहम्पूर्विका (सं॰ स्ती॰) श्रहंपूर्व श्रहंपूर्व श्रत्यभि-धानं यत । १ योडाश्रोंका उत्साहते मैं ही पहले जाकंगा में ही पहले जाजंगा करना, जयेच्छु श्राक्ष मण, हमसरीका हमला। २ गर्व, घमण्ड।

श्रहमात्यय (सं॰ पु॰) श्रहसिवं रूपप्रत्ययः विखासः, रूप॰ वर्मधा॰। में श्रीर मेरेका ज्ञान, श्रहं श्रव्हाभि-लाषी श्रात्मा। चार्वाक् कहता, कि श्रहम्पृत्यय देहके ही मध्य रहता है। बीह इसे चिणिक विज्ञान बताता श्रीर श्रास्तिक दर्शनके श्रनुसार देहादिसे व्यतिरिक्त सम्भता है।

श्रहस्मथमिका, पहस्पूर्विका देखो।

पहम्मद्र (सं श्रि ) चहमेव भद्र हित निर्णयो यत । अपनेको ही भद्र समभानेवाला, जो अपने हीको वड़ा सानता हो। (क्ली ) २ चात्माभिमान, खुद्वीनी, चपनी बड़ाई।

श्रहमाति (सं॰ स्ती॰) श्रहमित्येवं मितिः ज्ञानम्, रूप॰ कमेधा॰। श्रविद्या, श्रज्ञान, खुदबीनी, जोम, श्रपनी बढ़ाई।

श्रद्दमान (सं क्ली॰) पहचित देखी।

श्रहर (सं० ति०) न हरति, हु-अच्, नज्-तत्।
१ हारक न होनेवाला, जो छोन न लेता हो। नास्ति
हरो हारको यस्य, नज्-बहुत्री०। ३ हारकश्रत्य,
वाहनहीन, जिसे खींचनेवाला न रहे। (पु०) गणितशास्त्रके सत्रये—श्रहराशि श्रष्टात् जो राशि फिर
बंटता न हो, तक्सीस न होनेवाली श्रद्ध। ४ श्रमुरविश्रेष। ५ हादश सनु।

श्रहरणीय (सं वि वि ) हरण निया न जानेवाला, जी चोराने या ले जाने लायन, न हो।

षहरहक् (सं॰ पु॰) ग्रध्न, उक्ताब, गीध। षहरन (हिं॰ स्ती॰) शूमी, स्थूषा, सनदां, निहायी। षहरना (हिं॰ क्रि॰) गढ़ना, बनाना, स्रीस-स्रास करना।

अहरनि, यहरन देखो।

श्रहरा (हि॰ पु॰) १ सुलगाये जानेवाले कण्डोंका दिर। २ सुकाम, ठहरनेकी जगह। ३ पानी पीनेका श्रह्डा। यह संस्कृतके श्राहरण शब्दका श्रपश्चंग्र है।

श्रहरागम (सं॰ पु॰) प्रातः वालकी उपस्थिति, . सवेरेकी श्रामद, तड़केकी पहुंच।

श्रहरादि (सं० पु०) श्रक्तः श्रादिः, ६-तत्। षहरादीनायवा-दिपु वा रेकः। (महामाय) १ प्रातः काल, सवेरा। २ गण-विशेष। इसमें निम्नलिखित शब्द पठित हैं, — भहन्, गिर् श्रीर धुर्।

अइरित (वै॰ वि॰) जो पौलान हो।

भहरी (हिं॰ स्ती॰) १ चरही, पश्चमंत्रि यानी पीनेका हीज्। २ हीज, पानी भरनेकी जगह। ३ पानी पीनेका अख्डा।

श्रहर्भेण (सं॰ पु॰) श्रद्धां गणः। मास, दिनसमूह, महीना। इसके पर्याय यह हैं,—खुहन्द, दिनौम, खुगण, दिनपिण्ड।

र यहीं में भावादि जापन रुष्टि, खेतवराहन स्य किया करा धारमधि इष्ट दिन पर्यन्त बीतनेवा ने दिनों सा समूह। रुष्टिन एक इन, र युगमें ब्रह्माना एक दिन होता, जो मनुष्यका करा भी कहाता है। ब्रह्माना राविसान भी एक हज़ार युग है। इन्हीं दो युग सहस्रको ३६० से गुणाकरने पर ब्रह्माना एक वर्ष होता है। ऐसे ही सी वर्ष स्रह्माना परमायु आता है। पूर्वीता कालसे घांधा ब्रह्माना अधेपरसायु है। ब्रह्माने इसी अदंपरमायुमें सन्धि सहित कः मनु बीत चुने हैं। वेवस्तत्मनुवाने युगने तीन घन गत हुये हैं। इनने २८ युगमें सत्ययुग बीता था। स्थैसिडान्तने निक्निलिखत नियमसे इसनो गणना की है,—मनुष्यके ४३२००००० वर्षका ब्रह्माना एक दिन होता, और इतना ही समय रातमें भी लगता है। इन दोनोंकी जोड़ देनिस ब्रह्म अहीरावसान द्रिश्व क्ष्म का वर्ष होता है। इसको ३६०से गुणा करनेपर ३११०४०००००० श्राता, जो ब्रह्माका एक वर्ष है। ब्रह्माके वर्षको एक सीसे गुणा करनेपर ३११०४००००००००वर्ष निकलते हैं। यही ब्रह्माका परमायु है। इसका आधा १५५५२०००००००० वर्ष ब्रह्माका अर्थ परमायु ठहरता है। सन्वन्तर संख्या ३०६०२०००० वर्ष है। इसके छगुने—१८४०३२०००० वर्षों में छ: सनु बीत सुके हैं।

श्रहजैर (दे॰ पु॰) श्रहोसिः परिवर्तमानो लोकान् जरयति, श्रहन्-ज्ञु-करणे-श्रप्। संवत्सर, साल, दिनोको वुड्डा बनाने वाला जमाना।

अहजीत (वे॰ क्रि॰) दिनमें उत्पन्न, राक्षिसे सम्बन्ध न रखनेवाला, जो दिनको पैदा हो।

श्रहदिव (दै॰ श्रव्य॰) श्रहनि च दिवा च निपा॰ श्रवन्त समा॰ इन्द्र। १ दिन-दिन, प्रतिदिन, रोज़ वरोज, इररोज़। (वि॰) २ प्रतिदिन होनेवाला, जो इररोज़ हो।

अइटिंबि (दै॰ अव्य॰) दिन-दिन, प्रतिदिन, रोल्-बरोज्, इररोज्, लगातार, बराबर।

षहर्ष्य (वे॰ वि॰) दिन देखनेवासा, जीवित, जिन्दा, जी दिन देखता शि।

- चडनीय (सं० पु॰) चक्की नायः, ६-तत्। १ दिन-- नाय स्र्यं, दिनका मास्तिक चाफताव। २ चकँवच, - चकोड़ेका पेड़।

श्रहर्निश (सं॰ स्त्री॰) श्रष्टश्च निशा च ससा॰ इन्द्र॰। १ दिवारात्रि, रातदिन, तमाम दिन। (श्रव्थ॰) २ सदा, इमेशा, वरावर।

अइपेंग (सं० पु॰) मांस, गोप्रत।

श्रहपैति (वै॰ पु॰) श्रद्धः पितः चट्येन प्रकाशक-त्वात्। १ सर्ये, श्राम्ताव। २ श्रकेंद्वच, श्रकोङ्का पेड़। ३ श्रिव। श्रह्मान्यव (सं॰ पु॰) श्रद्धि बान्यव द्रव श्रन्थकार-दूरीकरणात्। १ स्यै। २ श्रकेंद्वच।

यहर्भीज् (वै॰ स्त्री॰) त्रहर्ब हुदिवसं भवति तिष्ठति, यहन्-भज-ित्तः। १ दष्टका विभिन्न, वहुत दिन टिकने-वाजी देंट। (वि॰) २ दिवस-सम्बन्धीय, दिनी। श्रहमंणि (सं॰ पु॰) श्रक्ति श्रक्तो वा सणिरिव प्रकाशकलात्। १ दिनमें संणि-जैसा चमकनेवाला सूर्ये। २ श्रकेटच ।

ग्रहमुँख (सं क्ली॰) प्रातःकाल, सर्वेरा, दिनका

यहर्लीक (वै॰ पु॰) यहर्वहृदिवसं लोकाते दृश्यते यहन्-लोक कर्मणि घञ्। १ दृष्टकाविशेष, वहुत दिन टिकनेवाली ईंट। (ब्रि॰) २ दिवसका स्थान यहण करनेवाला, जिसे दिनकी जगह मिले।

बहाँ (दे॰ पु॰) भहः एकाइसाध्यं श्राग्निष्टोमं वित्ता, श्रहन्-विदु-किए। १. एकाइसाध्य श्राग्निष्टोम-वित्ता, जो एक ही दिनमें किये जानेवाले श्राग्निष्टोमको जानता हो। (ति॰) २ वहुकालस्थायी, वहुत दिन टिकनिवाला। ३ विदित, वहुत दिनसे समसा हुन्ना। ४ कालन्न, मौका देखनेवाला।

यहर्द्ध (सं॰ क्षी॰) स्रङ्गः हन्दं समूहः, ६-तत्। दिमसमूह, दिनका जुषीरा।

"मेपादीनामहह दंषण्यां सप्ताप्यद्वम् ।

तुवादीनामटसप्तचन्द्रकन्तु विवित् प्रयक्॥" ( नवमासतत्व )

नेषादि छ: मासनी १८७ और तुलादि छ: मासनी १७८ जोड़ ज्योतिषके नियमानुसार वत्सर ३६५ दिनका गिना जाता है।

षद्यं (सं॰ ति॰) मन्दभाग्य, नसवख्त, जी खग्र न हो।

श्रह्मित, भहर्ष देखो।

अइत (सं॰ ति॰) अक्तष्ट, असीत्व, जी इसमें जीता न गया हो।

अहलकार (फा॰ पु॰) कर्मचारी, कामकरनेवाला श्रख्म। यह शब्द प्रायः अदालतके नौकरींपर व्यवहार होता है।

ष्रइत्तमद (फ़ा॰ पु॰) न्यायालयका कर्मचारीविगेष, ष्रदात्तका एक सुलाजिय। ष्रइत्तमद ष्रदात्तकी मिस्नें रिजष्टरपर चढ़ातो, इक्य निकालता और पौसरीके कागृज हिफाजृतसे रखता है।

यहला, पहिला मीर माल्हा देखी।

**महताद** (हिं•) बाह्वाद देखी।

महसादी (हिं०) पाल्हादिन् देखी।

श्रहत्य (स'० ति•) न इतीन काष्यम्। १ इतदारा श्रक्षय, जो इत्तरी जोता न जाता हो। (पु॰) २ देशविभेष।

श्रह्या (सं॰ स्ती॰) १ श्रप्सरोविशेष, एक परी। २ गौतमपत्नी। पुराणमें कचा कि, श्रह्याका नाम जैनेसे महापातक नाश होता है। यथा—

"पहल्या द्रीपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा। पञ्चकन्याः खरिव्रिलं सहापातकनाणनम्॥"

यह द्वहाखकी कन्या रहीं, इनके खामीका नाम गीतम था। इन्ह्रने गीतमका रूप बना श्रह्णाका धर्म नष्ट किया। इसी अपराधके कारण गीतमके शापसे इन्द्रके श्रह्में सहस्त्र योनि हुयी और श्रह्णा पाषाण बन गयी थीं। पीके तेतायुगमें मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रजीके पादस्पर्धसे दनका शाप छूटा। (रानायण) २ राजा इन्द्रयुक्तको पत्नो। योगवाशिष्टमें इनको कथा लिखी है। यह गीतमपत्नी श्रह्णा एवं इन्द्रका द्वतान्त सुन इन्द्रनामक किसी व्यक्तिके प्रणयमें श्रासक्त हुयी थीं। इसीसे राजाने इनको नगरसे निक्तनवा दिया।

· रामायणके उत्तरकांग्डमें (उ॰ घ॰ १८--- २१) घहत्याका विवरण इस तरह लिखा है, - ब्रह्मा एक दिन इन्द्रसे कड़ने लगे, हे अमरेन्द्र! मैंने बुद्धिसे कल्पना कर प्रजागणकी सृष्टि रची है। उसमें सबका एक वर्ष, एक भाषा एवं एक विषय है। किसी लच्च या श्राक्तिमें उसका कोयी दतरविश्रेष नहीं पड़ा। इसने बाद मैंने एकाग्रचित्तसे प्रजाने विषयमें चिन्ता की थी। उसके मध्यमें विश्रेषता देखानेको मैंने एक स्त्री बनायी। जिस प्राणीका जो श्रङ्गप्रत्यङ्ग उत्तम रहा, मैंने उसीको उद्दत विया था। इससे क्यगुणसम्पना अहत्या नन्याना निर्माण हुआ। इल शब्दसे वैक्ष्य समझते और इलसे जो प्रभूत हो, उसको इल्य कहते हैं। जिसके गरीरमें कुछ भी वैरूप्य नहीं होता, उसीकी श्रहत्या कान्द्रा जाता है। "इन्नं नामेड दैक्ष्यं इन्तं तत्प्रमदं मदेत्। यसा न विद्यते हल्य' तेमाहल्लेति विश्वता ॥" इसीसे मैंने उसका श्रष्टस्था

नाम रखा था। हे देवेन्द्र! कन्या निर्माण करके, मुक्ते यही चिन्ता होने लगी। यह कहां रहेगी भीर इसका विवाह किससे किया जायेगा ? हे पुरन्दर ! तुम खर्गने राजा हो, इस लिये तुमने मन हो मत स्थिर किया, - यह कन्या इमारी होगी। किन्तु मैंने उसको गौतमके तत्त्वावधानमें गक्कित रखा। बहुत बर्षतक गच्छित रखकर उसको उन्होंने प्रत्यपैक कर दिया। उन महामुनिका स्थैये श्रीर तण सिहि देख सैंने वस् कन्या उन्हीं को सम्प्रदान की। सहा-मुनि उसको लेकर रसभावसे सहवास करने लगे। गौतमको कन्यादान करनेसे देवता निराम हुये थे। तुमने कामातुर हो ब्रुडमनसे मुनिके प्रात्रममें पहुंच उस दीप्त श्राग्निसदृय स्त्रीको देखा। उस समय वह कामात श्रीर क्रोधरे प्रव्वस्तित हुयी श्रीर तुमने उसका धर्म नष्ट किया। महर्षिने तुमको त्रात्रममें देख लिया या। उस समय तेजसी ऋषिने यह शाप दिया,-तुन्हारे इस ऐखर्य श्रीर भाग्यका विपर्यय हो।

ं कुमारिलभट कहते हैं,—घहलां घीर इन्द्रकां गल्प केवल रूपक वर्णना मात्र है। घहला ग्रव्हिं रात्रि घीर इन्द्रकी स्थेका बीध होता है। यही घटना धवलम्बन कर घहला घीर इन्द्रका हत्तान्त कल्पन किया गया है,—दिनमें स्थोदय होनेसे राचि नहीं रहती। (अहनि लीयमानतया)

मुद्गलसे मीद्गल गोतीय व्राह्मणगण उत्पव हुआ है। वह चित्रयक्षा अंग्र हैं। मुद्गलके पुत्रका नाम वहाम्ब था। वहाम्बसे यमज पुत्रकन्या दिनोदास एं अहल्या और गरद्दान्के औरस तथा बहल्याके गभसे गतानन्दका जन्म हुआ। (विष्णुराण धार्मार) इस स्थलको टीकामें श्रीधरस्वामी लिखते,—गरदान् और गौतम एक ही व्यक्ति हैं। (गरदता गौतनात् स्वत्रं खिल्लाम)

भागवतपुराणमें भी लिखा है, (धरशहर)—सुदुगलसे मीदृगल्य गोतीय ब्राह्मण, भार्म्य सुदुगलसे यमज पुतकन्वा दिवोदास एवं भहत्या और गीतमके भीरसः तथा महत्त्याके गर्भसे मतानन्दका जन्म हुमा था।

प्रहलानन्दन (पु॰) ६-तत्। यतानन्द ऋषि।
प्रहलानाई—मालवदेशके राजा खार्डे रावकी पत्नी।
दनके एक पुत्र भीर एक कन्या थी। पुतका
नाम मालीराव रहा। खार्डे रावकी सत्युकी बाद
सालीरावने भल्यकाल राजल चला सन् १७६६ ई॰में
यरलोकगमन किया। भ्रहलाकी कन्याका नाम
मुक्तानाई था। जनका विवाह यथोवन्त रावसे हुमा।

मालीरावकी मृत्युकी बाद श्रहत्यावाई खयं राजिखरी हुई। ये खमावसे श्रतिषय धर्मशीना श्रीर बुडिसती थीं। परन्तु इनके भपने हाथमें राज्यभार सिनेसे गङ्गाधर यग्रीवन्त नामक एक राजपुरीहित विरोधी ही गये। उनकी इच्छा थी, कि रानी एक इक्तक-पुत्र गहण करतीं। इक्तक-पुत्र ग्रहण करनेसे वह स्वयं राज्यके कर्ता हो सकते, किन्त श्रहत्यावार इस प्रस्तावमें सन्मत न हुई। पीक्टि राधवदादा नामक महाराष्ट्रीय राजाके पिळ्ळा गङ्गाधरने सपच वन ग्रहताने विरुद्ध गुद्धका ख्योग करने सरी। यह बात सुनकर अहल्यावाईने महाराष्ट्रदेशके राजा माधवरावको विशेष अनुरोधि एक यत लिखा था। माधवरावने पत्र पाकर अपने भतीजी राववदादाकी विरोधवे ज्ञान्त किया, इसीसे युद्ध न हुआ। पीके अधलगावाईने गङ्गाधरको समा कर प्रधान सन्ती बनायां था। फिर तुकाजी हो तकर नामक एक मनुष्य सेनापित नियुक्त द्वये। तुकाजी बहुत दुिदमान व्यक्ति थे। इसिवये छन्होंने श्रीम ही अन्य प्रन्य कार्येका भार भी पा लिया। प्रज्ञतावार्द खयं सिंहसुरमें रह शातपुरा पर्वतकी उत्तर सकल देशका राजस इकड़ा करती थीं। इधर मालव, निमाङ् श्रीर दिच्चणप्रान्तका कर भी इनके पास जा पहुंचता। तुकाजी प्रातपुरा पर्देतके दिच्चण रह हो लक्षरके पधिकारस्य सम्पूर्णदेशका राजस्व संग्रह करते थे। श्रष्टलप्रावाईके समय राज्यमें किसी प्रकारकी विशृङ्खा न रही। सब कर्मचारी नियमित रूपसे वेतन पाते थे। कर्मचारियोंकी वेतन देकर जी क्पया उद्देश रहता, युदादिके निमित्त वह संयह किया जाता था। दिन दिन पहलाबाईको प्रतिपत्ति बढ़ने लगी। भारतवर्षीय Vol. II. 115

सब राज्योंके वकील और प्रनिमिध रनकी सभामें उपस्थित रहते थे। द्रधर अहस्या रानीके भी प्रतिनिधि पूना, हैदराबाद, श्रीरङ्गपत्तन, नागपुर, लखनक एवं कलकत्ते नगरमें रह सकल कार्य निर्वाह करते थे। फलत: राजकार्यकी ऐसी सुव्यवस्था पहले कमी न इयी थी। हिन्दूमहिलायें घरसे बाहर नहीं निकलतीं, परन्तु श्रहलाबाई राजसभासे बैठ मन्त्रियों श्रीर पारिषदोंसे सम्पूर्ण राजकार्यका परामर्भ सेती थीं। यह प्रतिदिन सूर्योदयसे पूर्व ही उठ सानादिक पीछे प्रातः क्रांस चलाते रहीं। पूजा श्रादिके बाद कुछ काल धर्मग्रस्य पुराण प्रस्-तिका पाठकर अपने इायसे थोड़े ब्राह्मणोंको भोजन करा प्रइच्या भोजन करती थीं। यह मत्स्य मांस खाती न थीं। भोजनके बाद क्षष्ट काल विश्वाम कर साढ़े बारह वजिने बाद राजवस्त्र पहन सभामें जाते वहीं। संध्याकाल पर्यन्त दरबार होता था। सार्यक्रत्य एवं राविके भोजन बाद यह पुनः समामं बैठती थीं।

पहली इन्हीर चति सामान्य ग्राम था, श्रष्टलग्रा-बाईने यतमे क्रमशः सम्हिशानी और प्रसिद्धं नगर हो गया। यह कभी प्रजाकी ऐम्बर्धेयर करती न घों। इनको निज व्ययके लिये पांच नाख रुपये वार्षिक भायकी सम्पत्ति निर्दिष्ट रही। इससे भिन हीलकर राज्यसे दो करोड़ रुपया इन्होंने पाया था। यह रूपया सत्तर्भनें ही व्यय निया गया। पहली इन्होंने कयी दुगे वनवाये थे। उसकी बाद विन्ध्य पर्वतपर जास नासका दुर्गेमें एक राइ बनवायी। नेदारनाथने यात्रियोंकी सुविधाने लिये एक धर्मशाला और एक तालाव निर्माण कराया। यह धर्मशाला सन्दर नामक स्थानसे उत्तर श्राज भी विद्यमान है। मिहसूर श्रीर मालव-प्रान्तमें भी दनकी बनवायी भनेक धर्मश्राला तथा कूप हैं। इससे प्रतिरित्त सेतुवन्धरामेखर, द्राविड् भीर नीचेवमें एक एक कीर्त्ति खड़ी है। बड़ोदा-राष्यस्य काडी ज़िलेके सिषपुर नामक स्यानमें कमलपुरी गीसायियोंका जो बढ़िया धर्मेमाला खड़ा, वह अवस्थावारका ही बनवाया है। काठियावार

जुनागढ़में इन्होंने सीमनाथका दूसरा-नया मन्दिर खड़ा कराया, जी ३८ फीट लम्बा और ४२ फीट चीडा है। सन्दिरकी चारो भोर पर फीट चौडा श्रहाता खिंचा है। श्रहातेमें धर्मशाला श्रीर श्रव-· पूर्णा एवं गणपतिका दो क्षोटा मन्दिर है। सोम· नायके मन्दिरपर तीन गुम्बज लगे हैं। गङ्कले-खर लिङ्गके नीचे १२ फीट लखी-चौड़ी कोठरी खुदी, जिसमें बोमनाधका जिङ्ग विराजमान है। गुस्वजींमें ३२ खन्में लगे हैं। परन्तु सकल स्थानकी श्रपेचा गयाघामवाली इनको कार्त्ति हो प्रधिक प्रशंसनीय है। गयासे इनके प्रतिष्ठित अनेक देवा-लय हैं, जिनके मध्यमें विश्तुपदमन्दिर और लाट-मन्दिर चित्रय प्राचर्यसय हैं। मन्दिरकी कारीगरी विश्वकर्माने मानी अपने हाथ निकालो है। जपरी मिद्राव श्रति चमतुकार है, मानो शून्यपर आप ही लटकती है। फिर एक मन्दिरमें राममौताकी प्रति-सूर्ति है, जिसके समीप श्रहत्यावाई वेठ भक्ति भावसे श्चिवपूजा करती हैं। इनके समस्त देवालयोंमें प्रतिवर्ष विस्तर अयं श्रीर खाद्यद्रवादि दान निया जाता था। इससे भिन्न यह नित्य दिरिट्रोंको भोजन कराती थीं। ग्रीमकाल भानेसे पियकोंके लिये ग्रहस्त्रा स्थान स्थान पर जलस्र बैठा देते रहीं। शीतकालमें दिर-ट्रोंको यच वस्त्र वितरण करती थों। पश्-पांचर्याके लिये भी खाद्यद्रय निर्दिष्ट था। क्षवक गर्यनेत्रमें पिन योंको बैठने न देते थे। असंख्य असंख्य पची दन बांधकर जपर उड़ा करते, परन्तु कुछ भौ खाने न यात रहे। यह देखकर घहला रानो क्रवकोंसे प्रसत्तो खित खरीद कर पांचयों के निमित्त कोड़ देती थीं। इसीतर इंसन् १७६५ से १७८५ ई॰ तक प्रायः तीस वर्ष सुखपूर्वेक राजल चला साठ वर्षकी अवस्थामें ंदृन्हींने खगंगमंन किया।

ग्रह्त्याराज (सं॰ पु॰) ह्न्तत्। दृन्द्र। श्रह्त्यास्थान—विदारप्रान्त दरभङ्गा जिलेके 'प्रलियारी ग्रांसका सन्दिर। प्रति सास 'इस सन्दिरमें 'धार्मिक 'सेला लगता गीर दिन रात ठहरता है। 'प्राय: दग 'सहस्त्रे याती एकत होते हैं। पहले तिरसठ परगनेके

देवन की जुष्डमं सान कर पीके कीग यहां मीताका पदिच इंदिने चाते हैं। पदिच चपटे पत्यर पर कतरा है। कहते हैं, गौतम ऋषि यहीं रहते थे। चहत्वाइद (सं॰ पु॰) अहत्वया कतो इदः, माक इ-तत्। गौतमके आसमका स्वनामस्थात तीर्थिनिषेष। घहिक (सं॰ पु॰) अहिन जीयते जने नं हस्रते अहन् जी निपा॰ ड संज्ञायां ठन्। प्रेत, दिनका देख न पड़ने वाला सेतान्।

अहवन—अवधिक राजपूर्तीका एक वंश। कहते हैं, कि गुजरात अनहलवाड़ पाटनके छवार शासक आद-हय गोयो और सोयो अहवनों के पूर्व पुरुष रहे। दोनो हो नेता सन् ई॰ का श्रताब्द श्रारम होते समय प्रवध्य धाये थे। इनमें कुछ हिन्दू श्रीर कुछ सुसलमान होते, किन्तु साथ हो बैठकर खाते हैं। हिन्दू हिन्दु शो और मुसलमान सुसलमानों के साथ विवाह करते हैं। प्रहवनीय (सं॰ कि॰) हवनके श्रयोग्य, जिसे श्राहतिमें डाल न सकों।

श्रहवात (हिं॰ पु॰) सोहाम, जिस हानतमें खाविन्ह जिन्हा रहे।

भ्रष्टवान (हिं॰) बाहान देखी।

त्रहवाल ( ग्र॰ पु॰) इत्तान्त, वातें, ख्वरें। २ दशायें, हालतें। यह ग्रब्द 'हाल'का वष्टुवचन है।

श्रहविस् (वै॰ ति॰) इत्यरहित, बर्तिविहीन।

म्रहम्मम् (वै॰ यव्य॰) प्रतिदिन, रोज-रोज्। म्रहम्भेष (सं॰ पु॰) यद्भः मेषः। १ दिवसका मेषः, सन्ध्या, मास। यद्भः मेषो यत्न, वद्वतो॰। २ समीदः

व्रतादिकी पूरे होनेका दिन।

श्रहसान (श्र॰ पु॰) १ चपकार, भन्नायी, सनून, निकी। २ श्रनुयह, मेहरबानी।

श्रहस्तर (सं॰ पु॰) श्रहः करो श्रहन्-कःट उप॰
'समा॰, श्रक्किको यस्य बहुन्नो॰ वा, कस्कादिलात्
सः। १ सूर्य। २ श्रकीहरू।

षहस्त (सं॰ त्रि॰) न स्तः इस्ती यस्य नञ्-बहुत्री॰। १ इस्तश्र्न्य। जैसे कागादि प्राची। २ व्हिन्नहस्तः इस्तः रहित, जिसके दूटा हाय रहे। नास्ति इस्तः ग्रस्की थस्स। ३ ग्रस्करहित, वस् ह। अवस्थित (चं ० पु॰) धवः पतिः तत् वा सलम्। १ स्या २ धकं वचा

श्रहह (रं॰ श्रव्य॰) श्रहम् श्रह्मारं जहाति, श्रहम्-हा-क प्रवो॰ साधु। १ श्रो, ए। २ श्ररे, क्या । ३ हाय हाय, खेद। ४ क्रोश, तककीफा । ५ प्रकर्ष, क्या खूब। श्रहहा (रं॰ श्रव्य॰) श्रहम् श्रातामिमानं जहाति। श्रहम्-ह-डा। भर्द्द देखी।

श्रहा (हिं०) यह देखी।

श्रहाता ( अ॰ पु॰ ) १ चङ्गन, प्राङ्गण, घेरा । २ चलर, चहारदीवारी ।

ग्रज्ञान (द्विं०) पाहान देखी।

श्रहार (हिं०) शहार देखी।

श्रहार—१ राजपूताने के उदयपुर राज्यका विध्वस्त नगर।
यह उदयपुर नगरे वे सीन पूर्व पड़ता है। कहते
हैं, श्राधादित्यने पुरातन राजधानी तस्वा नगरों के
स्थानमें इसे प्रतिष्ठित किया था। उज्जन हाथ श्राने से पहले विक्रमादित्यके तुवार पूर्व पुरुष तस्वा नगरों हो निवास करते रहें, जिसका नाम विगड़ कर यह ले
श्रानन्दपुर पौर पछि शहार हुआ। इस स्थानकी पूर्व श्रीर कितने ही पुश्तेके निधान मिनते, जिन्हें 'धल-कोट' कहते हैं। धलकोटमें पत्यरकी तराशी हुयी चीज़ें, महोके वरतन श्रीर सिक्ते हाथ लग नाते हैं। कुछ बहुत पुराने जैनमन्दिरोंका श्राज भी पता चलता, जिनका मसाला दूसरे श्रीक पुराने गिरे मन्दिरों के लिया गया है। भूमि चेलां श्रीर मन्दिरों के न्या है।
स्वरं पत्यरसे भरी, जी रानावोंकी हतरी बनाने में लगा है।

र युक्तप्रदेशके वुक्तन्दशहर जिलेका एक प्राचीन
नगर। यह गङ्गाके दाहने किनार बुक्तन्दशहर नगरसे
२१ मील टूर बैठता है। यहां धाना, पोष्टाफिस भीर
स्कृत बना है। क्येष्ठ मासमें गङ्गास्नानका बड़ा मेला
लगता है। नगरमें कितने ही साधारण मन्दिर बने
हैं। नगरकी अवस्था अब बिगड़ गयी है। श्रीत भीर
श्रीस ऋतुमें गङ्गापर नावका पुक्त बांध दिया जाता है।
श्रीरङ्गजिबके समय शहारकें नागर आश्राण संसलमान
हो गये थे, जो सन् १८५७ ई॰तक श्रापनी निम्न

कियतका इक् पाते रहे। सिपाही विद्रोहकी बाद उनकी भूमि सुपादाबादके राजा गुक्स हाए मलको दी गयी थी।

प्रहारिन् (सं॰ वि॰) सी न जानेवासा, जी सेता

श्रहारो (हिं०) नाहारी देखी।

घहार्थ (सं पु॰) न द्वियतिऽसी, ह्र-एयत्। नञ्-तत्। १ पर्वत, उठ न सक्तनेवाला प्रदाह ।

'ब्रहारैध्वरपर्दताः ।' ( चनर )

(ति॰) २ इरण करनेको घमका, जिसे चौरा न सर्वे। ३ प्रभिद्य, जो ट्रंट न सकता हो।

श्रहार्येता (सं॰ स्त्री॰) रखा, गुप्ति, हिफाज्त, जिख हालतमें चीज् उठाकर दी न जा सकें।

षहाहा (हिं०) या देखे।

श्रहि (सं पु॰) साहन्ति श्राहन्ति वा, श्रा-हन्-द्रण्, तस्य डिलं डिलात् टिलोप: त्राङा इस्व । १ सप्, सांप। २ हतासर, शासमान्का सांप। ३ ऋग्वेदोत्स असुरविशेष। यह इन्द्रका अतिशय शतु था। ४ सूर्य । ६ पथिक, राइगीर। ० खत, खुराह ध् राहु। पादमो। दवस्क, ठग। ८ सपैलामिक असेए। १० जल, पानी। ११ मेव, वादल ह १२ द्यावाएथिवी, चासमान् चौर ज्मीन् । १३ मीपक, १४ प्रथिवी, जमीन्। १५ गी, गाय। १६ नामि, ताँदी। १७ उत्तरावर्त । १८ वन्नी हवा (ति॰) १८ व्यापक, सुधरह, सासूर। २० व्याप्त, परागन्दा, फंला हुपा। २१ चावातकर्ता, चीट चनानेवासा, नो मारता हो।

भहिंसक (सं कि ) गहिनास्त, हिन्स-वुज्, नक् तत्। हिंसार्राहत, सास्त्र, जो सारता न हा। यहिंसा (सं की) हिन्स-घटाप्, नञ्-तत्। १ घट्टोह, अनपकार, नेगुनाही, सास्तियत, भोलापन। २ योगमास्त्रमं—सनीवाक्यकाय हाराः परपीड़ाका सभाव, दिल ज्ञान् या हाय-पैर्स् किसीको तकलीप न देना। २ प्राणिपीड़ा-निवृद्धिः जानवरीको न सारना। श अग्रास्तीय प्राणिपीड़ाकाः सभाव, समेगास्त्रासुद्धार जानवरीको कृत्त न करना। ्यास्त्रकारोंने लिखा, कि वेदिविहित हिंसा पहिंसा कहाती है। मतुने भी वैध हिंसामें कीयी दोष नहीं बताया। मीमांसक भी इसी मतको मानते हैं। किन्तु सांस्थमतसे वैध हिंसा पुरुषके लिये पापजनक होती है। बीद घीर जैन घहिंसाको ही परमधमें समभते हैं।

र्घार्ड सान (सं वि ) न हिनस्ति, हिन्स शीलार्थे शानच्, नञ्-तत्। हिंसा न करनेवाला, जो मारता-धीटता न हो।

यहिंस।निरत, परिवान देखी।

पहिंसित (वै॰ त्रि॰) घीड़ारहित, जो मारा न

भहिंस्यमान, श्रहिंसत देखी।

यहिंस्त (सं॰ ति॰) १ यहिंस्त का सास्म, जो सारता-काटता न हो। (ह्नो॰) २ हिंसायून्य व्यव-हारं, जिस काममें मार-काट न रहे। (पु॰) ३ कुलिक वृद्ध, काकरोलका पेड़।

यहिंसा (सं स्ती॰) कर्यटकपानी द्वच, काक-दीलका पेड़ा यह विष श्रीर योधको दूर करता है। - (राजनिवयः)

महिक (सं पु ) इत्य सपे, म्रत्या सांप। इसमें विष नहीं होता। २ माल्स नोहज, सेम न का पेड़। महिका (सं खी ) माल्स नोहज, सेम न का पेड़। महिकान्त (सं पु ) प्रहिभि: काम्यते सा, कम-सा, २ तत्। वायु, सांपीकी प्यारी ची ज हवा। कहते, कि सांप वायुकी खाकर जीते हैं।

भिद्विज्ञारी (सं० पु०) सारद्वाजयची, चकोर। पहिकोष (सं० पु०) निर्मीक, खुरगड, सुरदारगोपत,

महिचत, पहिचेत देखी।

महिचेत (सं० पु॰) महिना श्रीमतं चेत्रम्, शाकः महिचेत (सं० पु॰) महिना श्रीमतं चेत्रम्, शाकः तत्। १ इस्तिनापुरके पूर्वदेशका चेत्र। महिन्द देखी। २ सपैके रहनेकी सूमि, जिस जगहमें सांप रहें। महिगण (सं॰ पु॰) १ इस्तिश्रीष, एक बहर। इसके आदिमें एक गुरु भीर भन्तमें तीन लघु मात्रा रहती हैं। ६ तत्। २ सपैसमूह, सांपीका ज्हीरा।

प्रहिगम्बफला (सं॰ स्त्री॰) सम्रकीष्टच, लुबानका पेड़।

चिह्नगन्धा (सं॰ स्त्री॰) सपैगन्धा, सांपगन्धा, एक पेड़।

महिगीप (वै॰ ति॰) सपैसे रचित, जिसको सांप बचाता हो।

मिहिप्त (वैश्क्लीश) स्तर्गीय नदीकी राह रोकनेवासे वतासुरका हनन।

अहि हो। (वै॰ पु॰) सपैविनाश, सांपों का कृत्ल।
अहि च्छ्व (सं॰ पु॰) अहे: फणाकार: छत: छादक:,
शाक॰ ६-तत्। १ मेनऋड़ी हच, मेदासों गीका पेड़।
२ देशविशेष। अर्जुनने यह देश जीत द्रोणाचार्यकी
दिया था। है सचन्द्रकोषमें इसका नाम प्रत्यप्रये
लिखा है।

श्रहिक्कृतका दूसरा नाम श्रहिचेत है। कड़ते हैं, कोशी श्रहीर मेदानमें सो रहा था। उसी समय एक सांप उसके मस्तकपर श्रपना प्रणा फैलाकर जा बैठा। वही श्रहीर पीक्ट राजा हो गया, लोग उसे श्रादिराज कहने लगे। इसीसे श्रहिचेतका नाम 'श्रादिकीट' भी है।

कोरवोंने द्रुपदराजको युद्धमं हरा पञ्चाबदेग दो भागोंमें बोटा था। उसमें गङ्गातीरस्य माकन्दी देगसे चर्मे गद्धती नदी पर्यन्त दिच्चण पाञ्चाब द्रुपदके अंग्रमें पड़ा। इसकी राजधानीका नाम काम्पिस्य रहा। उत्तर पञ्चाब जनपदको ग्रहिच्छत कहते थे। इसकी राजधानी ग्रहिच्छता नामसे प्रसिद्ध रही। द्रोण यहांके राजा बने थे।

चीनपरिव्राजन युश्रङ्गचुयाङ्ग कहना है, नि इस स्थानमें एक नागद्भद रहा। इसी द्रवने किनारे बुद देवने सात दिन तक अपना मत प्रकाश किया था। चीनपरिव्राजनने समय यहां बारह मठ रहे। उनमें कोई एक हज़ार सव्यासी निवास करते थे। सिवा इसके अध्यापीक भी नी देवालय रहे। इनमें भी कोयी तीन सी आग्नासण महादेवको पूजा करते थे। शहच्छवक (सं को को गोमयज, कुकुरसुता, सांपनी टोपी। श्राहिच्छता (सं॰ स्ती॰) १ मताद्वासुप, सींपाका साड़। २ शर्करा, चीनी। ३ श्राहिच्छत देशकी राजधानी। इसकी चारी श्रोर प्राचीर बना या। उसका परिधि कोयी तीन कोस रहा। यहां रामगङ्गा श्रीर गङ्गान नदीके सध्य एक क्लिस था, जहां श्रजी सहस्रद खांने कितनी ही ससजिदें बनवायीं।

श्रहिजाहक (सं पु ) सक्तास, गिरगिट।
श्रहिजित् (सं पु ) श्रहिं सपं असुरविशिषं वा
जितवान्, श्रहि-जि-क्विप्-तुक्। १ सप्या। यसुना
नदीसे कालीय श्रहि श्रशित् सर्प जीत लेनिसे
सप्याको श्रहिजित् कहते हैं। २ इन्द्र। ऋग्वेदमें
जिखा, कि इन्द्रने श्रहि नामक श्रसुरकी मारा था।
श्रहिजिन, श्रिजित् देखी।

अदिजिह्ना (सं॰ स्त्री॰) अदिजिह्ने व। नागिजहा नामक नता, नागफनी। इसका अग्रभाग सांपकी जीस-जैसा दीता है।

महिजिद्धिका ( सं॰ स्त्री॰) महाम्रतावरी, बड़ी मतावर।

श्रविख्वा (सं॰ स्ती॰) विख्-उनक् टाप्, नक्-तत्। सुश्रुतोक्ष कीटविश्रेष,एक क्षरीला छोटा कीड़ा। श्रवित (सं॰ पु॰) नक्-तत्। १ शतु, दुश्मन्। (क्ती॰) २ चिति, तुक्सान्। इ कुपय्य, वीमारीमें न खाने लायक चीज्। (ति॰) ४ अप्रतिष्ठित, लो रखा न गया छो। ५ अयोग्य, नाक्।विक। ६ द्यानि-कारक, तुक्सान्दिष्ठ। ७ प्रतिद्वन्दी, हासिट। प्रतिक्र्व, सुखालिया।

श्रहितकारिन् (सं॰ वि॰) प्रतिदन्दी, सुखालिफ, जो भसायी न करता ही।

षहितद्रय (सं० क्ती०) श्रखाय द्रव्य, न खाने लायन चीज़। श्रिक्वीधान्यमें साथ कलाय, फलमें डहुक (बड़हल), दुग्धमें मेघीदुग्ध, तैलमें क्रमुश्चतैल श्रीर इह्यविकारमें फाणित श्रहितद्रव्य है। (भागमाय) श्रहितनासन् (बै० वि०) श्रद्यपर्यन्त नामसे रहित, जी श्रवतक वैनाम हो।

चित्रतपदार्थ (सं पु॰) १ वह रमणी, बुड्डी चीरत। २ प्तिमांस,गन्दा गोषता ३ प्रभातनिद्रा,सवेरेकी नींद। Vol. II. 116 महितमनस् (सं श्रिकः) विरोधी, सुषालिए, वुरा चैतनेवासा।

षहितहितविचारम् यनुहि (सं ० वि०) भनाई-वुराई न सममनेवाना, निसे प्रच्छा वृरा समभा न पड़े। यहिताहार (सं पु०) प्रहितकर द्रव्यका भचण,

भहिताहार (स॰ पु॰) श्राहतकर द्रव्यका भच्या, तुन्त्रसन् पष्टुंचानेवाली चीजका खाना। श्रहिताहार योड़ा उत्पन्न करता है। (कार्भट)

षहितुग्डिक, (सं॰ पु॰) ष्रहेसुग्डं सुखं तेन दिव्यति, ठन् ठञ्वा। व्यालग्राही, सपैरा।

यहितेच्छ (सं वि ) अग्रुमिनन्तन, वहवाह। यहिला (सं पु ) वनमेथिना, नङ्गली मेथी। यहिदन, विदन देवी।

षहिदन्त (सं ० ति ०) सप्दन्तिविशिष्ट, सांपने दांत रखनेवाना।

श्रिहिष् (सं॰ पु॰) श्रिहं सपें व्रवासुरं वा दिश्वान्, श्रिहि-दिष् भूते किष्। १ गरुड़। २ मयूर, मीर। २ नक्कल, नैवला। ४ इन्द्र।

चिहनकुल (सं॰ क्षी॰) श्रहिस नकुलस समाहार इन्दम्। सर्पे एवं नकुल, नेवलासांप।

ग्रहिनकुलता, पहिनकुविका देखी।

श्रहिनकुनिका (सं॰ स्त्री॰) श्रहिनकुन्योर्वेरम्, तुन्। १ सर्पं एवं नकुन्नका स्त्राभाविक विरोध, नेवले श्रीर सांपकी जाती दुश्मनी। २ नित्यविदेवभाव, इमेशा रहनेवाली दुश्मनी।

यहिनामसत् (सं॰ पु॰) वलरेव, क्षणाके वहें भाई। यहिनाइ (हिं॰ पु॰) येषनाग, सर्वीके राजा।

षहिनिर्मीक (सं॰ पु॰) बहिना निर्मुच लज्यते, बहि-निर्-सुच् कर्मणि घञ् ६ तत्। सर्पका निर्मोक, सांपकी केंचुनी।

यहिनिर्वयमी (मं क्ती ) यहिः निर्नोयते प्रस्याम्, यहि नि सी प्राथारे स्युट् सीप्। यहिनिमों देखी।

श्रहिषताक (सं० पु॰) श्रहिषु सध्ये पताका तदा-कारोऽस्यस्य, अर्थे श्रादि॰ श्रन्। सर्पविशेष, कोई सांप। यह जुहरीला नहीं होता।

महिपति (सं पु॰) ६-तत्। १ येषनाग । २ वासुनि। ३ वड़ा सांपा श्रहिपुत्रक (सं॰ पु॰) श्रहे: पुत्र इव कायित शोभते गतिकाली, श्रहिपुत्र-की-क। नीकाविश्रेष, एक नाव। यह नाव तीन हाथसे ज्यादा प्रशस्त नहीं रहती, किन्तु दैर्धेमें ३० हाथ तक होती है।

श्रहिषुष्य (सं॰ क्ली॰) नागकेशर पुष्य, कवाब-चीनीका फूल।

श्रिष्ट्रतन (सं॰ ल्ली॰) बालरोगिवश्रेष, श्रिश्वका गृष्ट्राचत, वर्चोने पिछले जिस्मका जृख्म । Intertrigo स्थ्रलकाय श्रिश्रश्रोंने श्रिष्टक धर्म निकलने श्रध्या घर्षण लगनेसे गाली प्रस्ति स्थान रक्तवर्ण पड़ जाता किंवा मलद्दार श्रपरिष्कार रहनेसे क्रग्ड, उत्पन्न होता है। इसकी चिकित्सामें धान्नोने स्तनदुष्ट्रपर दृष्टि रखना चाहिये। चतस्थानको निकलाने जलसे धोते श्रीर उसमें नारियलका तेल लगाते हैं। (स्त्री॰) श्रहिपूतना।

श्रिष्ट्रित्ना ( सं॰ स्ती॰ ) बालरोगिविशेष। इस रोगकी उत्पत्ति होनेका कारण यह है—अपान स्थान श्रच्छी तरह न धोने तथा विष्ठा-सूत्रगुत्त रहनेपर, लड़केके श्ररीरमें रक्त एवं कफसे कण्डू श्रयात् खुजलाहट पैदा होती है। खुजलानेसे बहुत श्रीष्ठ स्कीट (फोड़ा) श्रीर स्नाव निकलता है। पीके सब फोड़े एकत मिलकर भयद्वर तथा हो जाता है। इसको श्रिष्ट्रितन या श्रहिपूतना रोग कहते हैं। (माधवनिदान—चहरोगि चिकित्सा

श्रहिफल (सं॰ पु॰) दोर्घनर्किटना, सम्बी ननही। (स्त्री॰) श्रहिफला।

श्रहिफेन (सं १ पु १) श्रही: फेन गरलिमन तैच्छात्, ६ तत्-स॰। १ सांपनी लार। २ श्रफीम। यह पीस्तने फलसे भारतवष, पारस्य, तुरुष्क, मिश्रर, लमणी, फांस् श्रीर इङ्गलेखमें पैदा होता है। दनमें सबसे श्रिक भारतवर्ष ही श्रफीमका घर है। किन्तु तुरुष्ककी श्रफीम उत्तम होती है।

श्रफीमका पेड़ दो तरहका देखा जाता, एक का (Papaver somniferum) फूल लाल एवं वीज काला श्रीर दूसरेका (Papaver officinale) फूल तथा दाना सादा रहता है। भारतवर्षमें सफेद ही पोस्त अधिक है। यह गङ्गातटकी भूमिमें बहुत पैदा होता है। पटना और बनारस विभागमें प्रायः ३०० कोस दीर्घ और १०० कोस प्रयस्त भूमिमें अफीमकी क्रिंध की जाती है। धारतवर्षकी अफीमका व्यवसाय गवरमेण्टके अधीन है। पटना श्रीर गाजीपुरमें दसका प्रधान कारखाना है। दससे श्रित-रिक्त मालव, खान्देश और कच्छ देशमें भी श्रफीम पैदा होती है।

ब्रह्मदेश श्रीर मलक्कामें भारवर्षकी श्रकीम श्रिषक विकती है। श्रकीमकी भूमि विलच्छ हवेरा होना चाहिये। लावक लोग वर्षा कालमें खेतकी खाद डाल श्रच्छीतरह जीत देते हैं। इसके बाद कार्तिकमें खेतकी पुन: जीत श्रीर मयी देकर बीज बोते हैं। वीज डालकर भी जीतना पड़ता है। श्रन्तत: ६-७ हाथ लम्बी क्यारी वनाते हैं। क्यारीके किनारे किनारे जल देनेके लिये नाली रहती है। १०१५ दिनमें वीज श्रद्धारित होता है। पीधा कुछ बढ़ जानेपर लावक खेतको निरा घास श्रीर फस निकाल देतें हैं। मावमासके श्रेषमें फूल शाता है। भड़ जानेसे लावक की श्रीर बालक बालिका फूल खेतसे उठा लाती हैं। फिर उन्हें महोके खपरमें थोड़ा गरम करके रोटो बनाते हैं। इसी रोटीमें श्रफीमका गोला लपेटा लाता है।

फ्ल फूटनेसे प्राय एक मासके मध्य ही पोस्त की छोटी छालियों में टेइनी छोटे प्रनारकी तरह बढ़ने लगती है। उस समय क्रवल बहुत सबेरे उठ-कार चाक्, से टेइनोको दो तीन जगह लम्बा-लम्बा चोर देते हैं। उसीके द्वारा दूध बहुकर बाहर निक-लता है। सूर्योदयके बाद चीरनेसे प्रधिक दूध नहीं होता। छि होनेसे भी दूध धो जाता है, इसीसे उस दिन प्रफीम नहीं जमती। दूसरे दिन प्रातः काल क्रवल उस दूधकी निकाल महीके पार्वमें रखते हैं। समस्त हस्तीका दूध इकड़ा होनेपर क्रवल मकान पहुंच किसी कांसेके बरतनमें छोड़ देते हैं। कुछ देर कांसेके बरतनमें रहनेसे दूधका पानी निकलता है। यह जल बाहर फेंक न

दिनेसे प्रफीम नष्ट ही जाती है। शिषको यह दूध
प्रतिदिन एकवार हिला देनेसे गाढ़ा होता है।
हत्तमरूपसे गाढ़ा होनेमें कमवेश एक महीना
लगता है। फिर सब श्रफीम इकड़ा कर महीने
बरतनमें रखते हैं। श्रफीम प्रस्तुत हो जानेपर
हाषक गवरमेख्टके गुदाममें ले जाते हैं। वजन
हो जानेसे कुली इसको एक च्हनचे के भीतर जमा
करते हैं।

चमके बाद कुली कटहरेमें प्रफीमकी तोड़कर गोला बनाते हैं। उसी गोलेपर प्रफीमके पत्तेकी रोटी लपेट लेयी लगा देते हैं। लेयी दूध जैसी होती प्रीर ख़राब प्रफीमसे बनती है। पत्तेकी रोटी लगा देनेसे प्रफीमके गोलोंको टीनके बरतनमें रखते हैं। टीनका बरतन प्रिकल्केपर लटका करता है। उसी लगह बालकोंके हिलाने-डुलानेसे प्रफीम घीरे-धीरे स्ख जाती है।

भारतवर्ष, चीन, ब्रह्मदेश तथा मलक्कामें कची अफ़ीम, पका चण्डू और मदक खाने को ना इसे ख्रीदर्ते हैं। युरोपर्मे श्रफीससे श्रीवध तय्यार किया जाता है। भारतवर्षनी अनेन स्थानमें मनुष्य | पोस्तनी वीजका बड़ा वनाकर खाते हैं। भफीम वाहर करने पर वोंड़ी स्ख जाती है। उस समय पश्चिम देशके दरिद्र सङ्कें उसके वीज निकाल कर्ने ही खाते हैं। पोस्तको बोंड़ीको जबमें उबाल उसी जबसे वैदनाके स्थानपर स्तेद देने से पौड़ा कम होती है। देखनेमें घफीम लाल हीती है। यह ग्रीपमें कठिनं एवं वर्षाकालमें कुछ पतली पड़ती और चिपचिपाने सगती है। यह तिज्ञ और एनप्रकार विशेष गन्ध-्युता रहती है। यह अग्निसे गल जाती है। जल, सरा भीर जलसिस द्रावन हारा इसना धर्म (नग्रा वग्रैरह) छहीत होता है। लिट्मस् काग्ज्में ःइसका जलीय द्रावक लगानेसे त्रारिताम (श्रोड़ा लाल ) वर्ण होता है।

अफीममें जो पदार्ध रहते, वह नीचे लिखे हैं,— १। अफीममें मेकोनिक एसिड नामक एक प्रकार अक्त रहता है। यह अक्त पतला, दाने दार और मोतीने सहय श्रम्ब सिन्ह्य है। यह जनमें ग्ल जाता है। जीइइटित पार्शालने सङ्ग मिनानेसे यह रक्षवर्ष निकलता है। चूना, वेराइटा, लोहा श्रीर सीसा धातुने सङ्ग योग देनेसे एनप्रकार लक्ष्य वनता, जो जन्में गन जाता है।

- २। अफीमके प्रधान वीर्थ्यका नाम मर्फिया है। यह खेतवर्ण होता श्रीर इसीसे अफीम खानेपर नमा आता है।
- १। दूपरे वीर्थाका नाम कोडाइया है। यह चतुष्पदेश या श्रष्टप्रदेश दानायुक्त होता श्रीर सुरा, इयर तथा स्मुटित जलमें मिलाने से गल जाता है।
- ४। तीषर वोर्थका नाम पेपेनेरिन् है। इसमें स्यो-जैसे छोटे-छोटे दाने होते हैं। यह गन्यक्ते यब्दे मिलानेपर नौबवर्ष लगता है।
- ५। विवादया या व्यारेमिर्फिया चौवा वीर्ध्व होता, जो चित्रा, दानायुक्त घौर देखनेमें चांदी जैसा उच्चल रहता है।
- ६। नार्फोटिन् प्रफीमका समचाराम्त स्ववण है।
  यह तीन प्रदेश युक्त एवं उन्ज्ञत होता श्रीर सुरा, दशर
  तथा द्रावक्तमें गत जाता है। एतद्विन, नार्सिया,
  मेकोनाइन प्रस्ति दूसरे भी पदार्थं प्रफीममें रहते हैं।

उत्तम अफीममें सैकड़े पीछे ४— मेकोनिक पिंड, ४—१२ मिर्फिया, १ अंग्रेसे कम कोडिया, धिवाइया पर्व पिपेवेरिन्, ६—१० नार्काटिन्, ६—१३ नार्सिया, ४—६ कोचीक, २—४ गोंद श्रीर श्रन्यान्य पदार्थे, ४०—५० पर्यन्त श्लोता है।

प्रकीम उत्तेजन, मादन, निद्राकारन, धारन, खेदजनन, पीड़ानिनारन, स्पर्यहारन और पर्यायनिनारन है। इसनी क्रिया मस्तिन ही में अधिक प्रकाश पानी है। और और औषधंते अभानमें अच्च किसी द्रश्यकी व्यवस्था की जा सजती, किन्तु अफीम जैसी दूसरी चीज़ दुनियामें नहीं होती। शिश्रवीं और स्त्रियोंने लिये अफीम मिना भौषव देना प्रयस्त नहीं है, किन्तु बहुन आवस्य होने-पर अखन्त सावधानतासे प्रयोग करना चाहिये।

वालकोंको कदापि भफोम न खिलाये। उनके कोमलं श्रीरमें भफोम मिला भीषध मदेन करनेरे भी विषिक्षिया हो सकती है। अफोम खानेरे किस-किस यन्त्रमें कीन-कीन क्षिया प्रकाश पाती, उसका विव-रण नीचे लिखा है—

स्रायुमप्पंच-पूर्णमात्रामें ग्रफीम खानेसे १०।१५ ं मिनिटनी बाद पहली मत्या भारी पड़ता, उसने बाद श्रीर सुख, सवल एवं प्रफुल ही जाता है। सुख घोडा सूखने लगता है। क्रमशः मुखमण्डल कुछ उज्जल ग्रीर क्नीनिका क्रिश्चत होती है। कुछ देखे बाद जब इस तरहकी उत्तेजना कम हो जाती, तब खुव निद्रा बाती है। ५--१० घर्ष्टे बाद निद्रा ट्रटती है। फिर देह भवसन्न, मन उदामभूना, एवं ंश्रेरीर ग्लानियुक्त लगता और कीयी कार्य करनेकी मुच्छा नहीं होती। माता अधिक रहनेसे सर्वाङ्ग ल्तपकता भीर भीचु निद्रा भाना दुर्घट पड्ता है। अफीसकी साता कम होनी भी उत्तम निदा नहीं सगती। ही नित्य बफीस सेवन करता, उसकी नियमित समयं पर मीताद न मिलनेसे बार-बार इंभायी बाती, घरीर टूटता, नेवरी जल गिरता श्रीर . अन्यान्य उपसर्व भी उठता है। अफीम खानेसे सर्ध-भाति कम पड़ जाती, जिससे वेदना निवारण होती है। परन्तु अधिक सावापर अफीस सेवनमें जासक न हीनीसे ज्ञानका देवचत्य होना कठिन है।

रत्तरचावन यन-श्रफीम खानेसे १०-१५ मिनिट बाद .नाड़ी पुष्ट एवं चच्चल, श्रीर उपा भीर मुख उञ्चल लगता है। क्रमशः नशा क्रम होनेसे नाड़ी चीप .तथा सदुगासिनी हो जाती है।

श्वास्यन—श्राफीम खानिने बाद नाड़ी चञ्चल होती श्रीर उसीने साथ निष्वास प्रखास भी कुछ ज़ीर चलने लगता है। मुखमगढ़ल पहले उज्जल रहता, पीछे खासिक्रया स्टु पड़नेसे मिलन हो जाता है। श्राफीम सेवन करनेसे खास यन्त्रवाली श्रोमिक भिक्तीकी भी सार्थयिक घटती है।

सावणिक्रया—श्रफीम सेवन करनेसे शरीरकी सम्पूर्ण स्तावणिक्रया कम पड़ जाती है। ग्रन्थिसे श्रच्छीतरह

रस न निकलने पर सुख स्ख्ने लगता है। पाका--चुधामान्य और अजीर्षरोग उत्पन्न होता है। पित्त प्रश्नि कोई रस यथेष्ट मातामें बाहर न निकलनेसे कोष्ट वह भीर मल कठिन पह जाता है। भनेक स्थानमें पेशाव परिमाणसे शत्य होता, परन्त नहीं कडीं ग्रधिक सूत्र भी ग्राता है। श्रपींस खानेसे सम्पूर्ण स्तावण क्रिया कम हो जाती, किन्तु उससे विलचण घर्म निकलता है। श्रमीम खानेसे पोषण-क्रिया भी घटती, किन्तु उसरी गरीर क्रम नहीं होता। कारण अफीम देहके पेशोस्तको चयः होने नहीं देती। यीवन कालके बाद स्त्रभाव हीसे शरीरकी विधानीपादानका चय होना श्रारम हो जाता है। अफीम उसी चयको निवारण करती है। इसी लिये पनेन मनुष्य नहते हैं, चानीस वर्षने बाद सबकी अफीस खाना चाहिये। उदरामय, काय, वात प्रभृति नाना प्रकार पीड़ाक उपलचमें अनेक बादमी भमीम खाने लगते हैं। पहले पहल इससे विलचण उपकार भी होता है, परनु क्रमश्र: माता विना हिं किये श्रफीम फिर उपकार नहीं करती। अनेक अफीमवी प्रतिदिन एक तोलेसे भी अधिक अफीम खाते हैं। विलायतमें कितने ही व्यक्ति पीड़ाकी दवानेकी जिये डेढ़ बोतल श्रफीमका अरिष्ट प्रत्यह सेवन करते हैं। ज्ञम-क्रमसे अभ्यास न करनेपर १५।२० ग्रेण घफीस खानेसे ही मतु-थकी सत्यु हो जातो है। अधिक सावामें अफीम खानेसे रोगी शीव ही अज्ञान पड़ता, धीर धीरे म्बास प्रम्बास निकलता, गला वजने लगता, सुख मलिन, नेत्र रत्तेवणे एवं सुदित तथा कनीनिका कु दित रहती, प्रथम शदस्यामें नाड़ी स्यूल होती एवं धीरे धीरे चलती, रोगी पुकारनेसे नेत खोलकर देखना चाइता, किन्तु चेष्टा करनेमें बहुत विरक्त ही जाता है। उसकी बाद नाड़ी क्रमशः श्रधिक चीण लगती भीर बहुत टेरके बाद कभी-कभी उसका सन्दन होता है। खासप्रखासमें घतिप्रय विशृङ्खल भाता है। प्ररीर ग्रीतल भीर घर्माक हो जाता है। भनेतन भवस्याने

कितनीं होते सुखरे फेन निकलने लगता है। अफीम खानेपर ६ घएटारे २० घएटाके मध्य रोगीको सृत्यु होती है। अफीम खाकर मरने से देहमें यह लच्च देख पड़ता है,—मस्तिष्कमें रक्ताधिका, मस्तिष्कके खदरमें रस सञ्चय, फिफड़ेमें रक्ताधिका, रक्तका पतला और मलिन होना एवं मस्तिष्कमध्येसे रक्ता निकलना।

विकित्सा - अफीमसे विषास होनेपर हमारे देशमें निसीय भीर सुगसुनिया शानका रस, पुरातन काग्ज्का भिजाया इचा जल प्रभृति चनेक प्रकार द्रव्य खिलाया जाता है। परना उससे कुछ भी उप-कार नहीं होता। ऐसे भौषधका प्रयोग करना चाहिये, जिससे प्रथम ही वसनके साथ ग्रफीस वाहर निकल जाये। सल्पोट् अव जिङ्क ३० ग्रेण भयवा इपेनान्याना एक ड्राम खिलाकर उपा जल पीलाये। वमन करते करते जव सफीमका गन्धहीन कल निकल भावे, तव जान से कि पेटमें भक्षीम नहीं है। इमाक पन्प द्वारा भी उदर परिष्कार करना उचित है। वसनके वाद रोगीके धिरपर वराबर भीतन जल डालते रहना चाहिये। रोगीको इरगिज सोने या सुस्थिर भावसे रहने न दे। दो भादमी बांह पकड़के उसकी ठइलावें, - एक प्रादमी पीक्टिंचे कपड़ेका कोड़ा वनाकर मारे, या कभी वालींकी नोचे। श्रीषधींमें वेले-डोना श्रीर धत्रा उत्तम है। वेलेडोनाका श्ररिष्ट ५-६ विन्दु जलमें एक एक घण्टे पर पिलाना चाहिये, डसकी क्रिया प्रकाश होनेसे फिर देनेकी कोयी ज्रुरत नहीं। इमारे देशके सत्रासी कइते कि, धत्रेका घोड़ा नीज खिला देनेंंगे, रोगीका प्राच बच जाता है। सिक्, नीवूका रस, माजूपलका काथ, क्,इवा, चाय प्रसृति द्रव्य भी कुछ उपकार करता है। रीगीको अवसन होनेपर एमोनिया भीर ब्राएडी दे तथा वचः खलपर सरसोंका चबटन चगायै। ज्ञासकच्छ होनेसे क्षत्रिम ज्ञासिक्रया कराना चाहिये। इस भवस्थामें ताड़ित व्यवस्था करना भी उचित है। अधिक अफीम उदरस्य होनेपर Vol. II. 117

यदि बाहर निर्गत न हो, तो रोगीके बचनेकी कोई सकावना नहीं है। कभी कभी रोगीकी प्रधिक मावाम चफीम खिलानेसे . शीच कोई फल देख नहीं पहता, किन्तु हठात् एकदिन सत्य ही सकती है। डाक्टर पार्शिभालने ऐसी ही एक घट-नाका उन्नेख किया है। जो जोग नियमित रूपसे श्रफीम, मदक या चर्छ खाते, वे किसीतरह होड़ नहीं सकते। पहले जनका भरीर वैसा विकात नहीं होता। जमशः श्रधिक मात्रामें बहुत दिनतक पफीम वग्रेर खानिसे चुधामान्य बढ़ता, श्ररीर क्रश एवं निस्तेज लगता, सुख मलिन तथा पत्य पार्ड्वय दिखाता, देव क्रमशः टेढ़ा पड़ता, सारवर्शात विलक्कल विगड़ जाती, कभी शक्की तरह कीष्ठ नहीं खुलता, बीच बीच चदरामय चठता भीर इसी भवस्थामें कुछ दिन जी-जाग पीके भफीमची भकालसत्यु पाता है। त्रहिफेनवटिका (सं० स्ती०) मफ़ीमकी गोली। यह पिण्ड खजूर जैसी वनती भीर रक्तातिसार पर चलती है। (रहेन्द्रसार-संग्रह)

धहिफोनवीन (सं क्ली॰) धफीमका वीज, पोस्त, खसखस।

श्रहिफेनासव (सं॰ पु॰) सफीमकी गराव। साढ़े वारह सेर महुवेकी गरावको ४ पल पहिफेन श्रीर एक-एक पल मुस्तक, जाती फल, इन्द्रयव एवं एला डाल किसी वरतनमें बन्दकर एक मास रख छोड़े। पौछे भाषे मासेके हिसाब इसे भतीसार श्रीर विश्व चिकापर देनेसे बड़ा उपकार होता है। (भेषश्ररवारती) श्रहितुष्त (सं॰ पु॰) श्रहिरित उत्तरभाद्रपद नचन । १ सद्विश्रेष। २ स्ट्राधिष्ठित उत्तरभाद्रपद नचन । १ सहविश्रेष। ४ श्रिव।

महिवेस (हिं०) पहिनक्षी देखी।

महिन्नभ्र, महिन्न देखी।

यहित्रप्तदेवता (सं क्सी ) उत्तरभाद्रपद नचता । यहिमय (सं क्षी ) यहिरिव भयम्। १ राजाके खपच से भय, बादगाइका डरा चरमें सर्प रहनेसे गटहस्त्रको जैसे इमेशा डर लगता, वसे ही राजाकी श्रीरसे भी डर लगनेको यहिभय कहते हैं। इस्तित्। २ सर्पभय, सांपका डर । ३ विम्बासघातकी भाशका, । अहिमाय (वै॰ वि॰) अहिरिव कुटिना माया यस्य । दगाबाजीका दगदगा।

श्रहिभयदा (सं० स्ती०) श्रहिभयं द्यति खख्यति, श्रहि-भय चो-क। सर्पका भय छोड़ानेवाली भूस्याम-लकी, भुयिं श्रांवला।

श्रहिभानु (सं॰ पु॰) श्रहिव्याप्यः भानुः लचणया भानुगतिः यस्य। प्रवाहवायु, दवा। ज्योतिषमें लिखा, कि प्रवाद-वायु दारा ही स्यैकी गति होती है।

यहिभुज् (सं॰ पु॰) यहिं भुङ्तो, यहि-भुज-किए। १ सांपकी खानेवाली गरुड़ । २ मयुरं, मीर । ३ नकुख, नेवला। ४ तार्च्य, साल या साखूका पेड़। ५ नाकुली-नाम सहाकन्द शाक, छोटा चांद। कहते हैं, इसके खानेसे सांपके लड़ते समय काटनेमें नेवलेपर विष नहीं चढ़ता।

ष्रिस्त् (सं॰ पु॰) बिहं सपें विभितें भूषणक्षेण धारयति, ऋडि-स्र-क्विप् तुक्। सर्पकी श्राभूषणकी तरह पहननेवाले भिव।

भिच्चम (सं क्ली॰) न इमम्, विरोधे नज्तत्। १ उचासार्थ, लम्स-गर्म। (ति॰) २ उचासार्थयुक्त, जो छूनेमें गर्भ हो।

श्रहिमकर्, शहनवृति देखी।

महिमतेजस्, महिमबुति देखो।

श्रहिमयुति (सं०पु०) श्रहिमा उपा युतिरस्य। १ सूर्य, गर्म रोधनीवाला श्रामताव। २ अर्केटच, श्रकोड़ेका पेड़।

श्रहिमन्यु (वे॰ ति॰) श्रहिरिव हिंस्रो मन्युः क्रोधी यस्य, बहुत्री॰। १ हननशील, हिंस, खूंखार, सांपकी तरह भाषटनिवाला। (पु॰) ६-तत्। २ सपैका क्रोध, सांपका गुस्रा। ३ वायु, इवा।

अस्मिर्चि, पहिमयुति देखी।

श्रहिमदेनी (सं क्ली ) श्रहि: मृद्यतेऽनया, पहि-मृद-करणे-लुग्रर्ट्। १ गन्धनाकुली नामक कन्द्रः विशेष, क्रोटा चांद। २ ऋहिलता विशेष।

महिसांग्र, भहिमयुति देखी।

श्रहिमात (हिं॰ पु॰) चाकका गड़ा। इसीके सहार चाक की लपर चढ़ता है।

सर्पेवत् कुटिल, सांप-जैसा टेट्रा।

बहिमार (सं पु॰) बहिं सारयति, बहि स-िणच् षण् णिच् लोपः, उप॰ समा॰। १ विट्खदिर, गम-खेर। २ गरुड़। ३ मयूर, मीर। ४ व्रवासुरनाशक इन्द्र। श्रिमारक, श्रहमार देखी।

श्रहिमालो (सं॰ पु॰) सर्पका द्वार पहननेवाली विव। श्रहिमेद, षश्मिर देखो।

महिमेदक, पहिमार देखो।

यहियारी—विहार प्रान्तके दरभङ्गा राज्यका एक यास। यह अचा० २६° १८ उ॰ भीर ट्राघि॰ ८५° ५० ४५ पू॰ पर अवस्थित है। भहत्वासान देखो।

ग्रहिर, वहीर देखी।

महिरानी-वस्वई प्रान्तके खान्देश जिलेको भाषा। श्रहीरोंका प्रभाव श्रधिक रहनेसे खान्देशको महाराष्ट्र भाषा यहिरानी कहाती है।

म्रहिरिपु (सं**०पु०) ६-तत्। १ स**र्पके प्रतुग**र**ड़। २ सयुर, सीर। ३ नक्कल, नेवला। ४ क्वा । ५ इन्द्र। ६ गन्धनाक्षतीहच, छोटा चांद।

म्रहिनुंभ, यहिनुष देखी।

चहिर्दुभा (वै॰ पु॰) योऽहि स एव बुभासेति समानाधिकरणशाहिबु भ्रागन्दोऽसमस्तः, ष्रिंचना बुध्नेरन युतौ लिङ्गम्। श्रन्नि, घागः। "मानीऽहि-वुंभगोरिपे धान्या।" ( ऋक् ७।३॥१८)

श्रहिर्भगदेवता, शहनभ देवता देखी।

श्रहित्र भ्र, श्रहित्रभ देखी।

ग्रहिलता (मं॰ स्ती॰) ग्रहिलोकस्य पाता**न**स्य खता, याक॰ तत्। १ गन्धनाकुली, छीटा चांद। २ ताम्बूली, पानकी वेल।

श्रह्लिव (हिं॰ पु॰) श्राधिका, बढ़ती, भरमार। महिला (हिं·पु॰) १ म्रिभिष्नव, सैलाब, बूड़ा। २ ग्रमामञ्जस्य, भगड़ा।

त्रहिलासरियार—वि**हारके प्राकदी**पीय ब्राह्मण्**का एक** विभाग ।

श्रहिलोकिका (सं॰ स्त्री॰) भूग्यामलकी, भुधि प्रावला।

श्रहिलोचन (सं॰ पु॰) शिवने श्रनुचर विशेष। श्रहिला (सं॰ स्त्री॰) बनमेथिका, जङ्गली मेथी। श्रहिवट (सं॰ पु॰) छन्दोविशेष, एक दोहा। इसमें पांच गुक्त श्रीर श्रहतीस लघु चगते हैं।

श्रंहिवत—वस्वद्दे नासिक जिलेके चांदोर पर्वतकी घाटी। यह सप्तशृङ्गसे पश्चिम डिंडोरी श्रीर वानीके वाजारोंको श्रभोनासे मिलातो है। केवल स्थानीय क्रयविक्रय होता है।

श्वहिवली (सं० स्त्री) नागवली, पान। श्वहिवात. भड़वात देखी।

ष्रहिवातिन, ष्रहिवाती ( हिं॰ स्त्री॰ ) सधवा, सीभाग्य-वती, जो रांड न हो।

श्विष्ठितासी—युक्तप्रान्सके सयुरा घीर मेवात स्थानकी जमीन्दार, काध्यकार घीर मज़दूर जाति। इसका घर्ष है—श्विष्ठवासका रहनेवाला धर्यातृ सांपके रहनेकी जगहका वाधिन्दा। पुराणमें इस जातिका सम्बन्ध सौभरि ऋषिवे यों देखाया गया है—

ष्टदावस्थामें सीभरि ऋषिको सन्तान उत्पन्न करने की उत्तरहा हुयी भीर उन्होंने सान्धाता राजासे जाकर पचासमें एक कन्या मांगी। राजाने कहा,पचासमें भापको जो यसन्द कर, वही दे दो जायेगी। किन्तु मार्गेमें ऋषिने ऐसा मनोइर रूप बना लिया था, कि देखते ही पचासो बन्धा सोहित हो गयीं। अन्तर्भ वह पचासोको भपने वर व्याह लाये। उन्होंने विश्व-कामीको त्राचा हे प्रत्येकको निये सुन्दर प्रासाद वन-वाया भीर पत्तास रूप रख सबकी साथ भानन्दसे दिन काटा। ऋषिके डेट् सी सन्तान इये थे। किन्तु चन्होंने मायाका प्रभाव बढ़ते देख सबको छोड़ दिया भीर विषाक चरणकमलोंमें ध्यान लगाया। वह भपने सन्तान त्याग पतियोंने साथ वनको गये थे। ऋषिको पचियोपर बड़ा क्रीध चढ़ता, कारण वह मजमूत्रादि जनके बाश्रमपर डाल देते रहे। दूसीसे यदि कोयो पची उनके भाग्रमपर पहुंचता, तो वह उसे शाप देशसा कर देते थे। इसी बीच गर्ड सर्पी का सर्व नाम करनेमें लगे रहे। सर्वी ने गरुड़से प्रार्थना की, -यदि बाय अधिक वध न करें, तो

इस चापके प्रर्थ एक सपे नित्य भेज देंगे। गर्नड़ इस वात पर समात हो गये। किन्तु कालीय नामक एक वहें अधिने गर्डकी भन्य सर्पों को वचाया और उन्होंने उसका पीछा पकड़ा या। कहीं शरण न मिलनेपर उससे कहा गया, नतम सीभरि ऋषिके बाबममें जाकर बैठ रही, वहां ऋषिके शापसे गरुड़-की दास न गलेगी। इसीसे मध्रा जिलेके जिस सुनरख ग्राममें ऋषिका श्रात्रम रहा श्रीर कालीयने जाकर शरण खिया था. उसका नास 'श्राहिवास' अर्थात् सांपके रहनेकी जगह पड़ा। अहिवास ही चहिवासी जातिकी उत्पत्तिका स्थान है। जातिके लीग अपनेकी सौमरिके वंशज वताते श्रीर सुनरखको अपना प्रधान स्थान समभति हैं। हन्दावनमें कालीमदैन घाटके पास हो सुनरख ग्राम अवस्थित है। वलदेव मन्दिरकी पण्डा महिवासो ही हैं। इस जातिमें कीयी ७२ जुल होते, जिनमें डिविया भीर विजरावत प्रधान हैं। पञ्चायतमें चौधरी जातिका विवाद सिटाता चौर चपराधोकी अर्थ दगड़ देता या जातिच्युत करता है। विधवाविवाह, पतिके सस्ने-पर उसके भायींसे विवाह कर लेना, विद्यासेवा, अनेक-भटें का पादि विषय बहुत निषिद समभी जाते हैं। सप्त-वस्तरेव महिवासियों ने उपास्य देव हैं। किन्तु सोमवती अमावस्थाको गङ्गा भीर मङ्गल एवं शति-वारको इनुमान्का भी पूजन होता है। सीमरि ऋषिके पायमकी यात्रा की जाती है। गौड़, सनाव्य भीर गुजराती ब्राह्मण प्रहिवासियोंके पुरोहित होते हैं। दीपमालिका, दशहरा श्रीर होलिका इनके बड़े त्योचार हैं। यह गङ्गा, यमुना और वलदेवका अपथ षठाते हैं। व्यवसाय ही दनकी प्रधान जीविका है। यह राजपूतानेसे नमक अपनी गाड़ियोंमें भर उत्तर-भारतमें जा कर वेचते शीर वहांसे चीनी तथा दूसरी चीजें बदलेमें लाद लाते हैं। पुरुषोंने व्यापार करने-को दूर देश चरी जानेसे स्त्रियां खेतीका काम चलाती हैं। भागरा, फ्रब्बाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, बदावूं, शाहजहांपुर, पीलीमीत, कानपुर, फ़तिहपुर, भनाहाबाद, भांसी श्रीर जानीनमें श्रविवासी रहते हैं।

महिविदष्ट (स'० ति॰) सर्पेसे इसा हुन्ना, जिसकी सांपने काटा हो।

मिष्टिविदिष्, महिरिष्ठ देखी।

महिविषापद्या (सं॰ स्ती॰) श्रद्धिता, क्षोटा चांद। महिशुपा (है॰ ति॰) श्रद्धोति व्याप्नोति श्रद्ध व्याप्ती दून, श्रद्धि व्यापिशुपां यस्य, वहुत्री॰। व्यापनवस, बड़ा ज़ोर।

मिष्ठापासत्त्वन् (वै॰ पु॰) इन्द्र।

भिष्यतना (सं॰ स्ती॰) शिश्ररोगिवशिष, बचोंकी एक बीमारी। इसमें पानी-जैसा पतला दस्त उतरता श्रीर गुद्धदेशसे मल निकला करता है। गुद्धदेश रत्तवर्ण रहे, श्रावदस्त लेने या पोंछनेसे खुनलाये शीर फीड़ा पड़ जायेगा।॰

श्राह्मसम्य (सं क्षी ) श्राह्मरिव दी घं सक्षि यस्य, पच् वहुत्री । १ सप्तुल्य दी घं सक्षियुक्त, सांप-जैसा लक्ष्या। (पु॰) २ तदाकार देश, सांप-जैसा लक्ष्या ।

श्रहिसाव (हिं॰ पु॰) सांपका बचा, छोटा सांप। यह श्रहियावक यञ्दका श्रपश्चंथ है।

महिस्तन्ध (सं०पु०) गुत्का, घुटिका, टख्ना, काब। महिह्त्य (सं०क्षी०) चहेः हत्यम्, ६-तत्। १ वता-सुरका हनन। १ सपेहनन, सांपका मारा जाना। महिह्न (वै०पु०) महिह्य देखा।

प्रहिन्न (सं॰ पु॰) पर्हि सपें व्रतासुरं वा हतवान्, प्रहि-हन भूते क्षिए। १ गरुड़। २ इन्द्र।

महिस्यकुल (हैस्यकुल) कार्तवीर्धका वंग। सन् १०५४-५५ दे०के समय कार्तवीर्ध-वंग्रज महामण्डले-व्यर रेवारस निजास राज्यके खेसभावी स्थानके समीप शासन करते थे। हैस्यकंग्र हेखो।

शही (सं ॰ स्त्री॰) गम्यते इनया चौरादिहितः, गम्यते दत्तया पुष्यम्, श्रंहित शृङ्गदिना मनुष्यान्, न हतव्या वा, श्रहि-छीप्। १ गोरु, मविश्री। २ खुलोक एवं पृथिवी, ज्मीन श्रीर श्रासमान्। (वै॰ पु॰) ३ श्रस्-विश्रेष। इसे इन्द्रने जीता था।

श्रहीन (सं पु॰) श्रद्धां समूहः, श्रहर्गेष-साध्ये । वा ख। १ बहुदिन साध्य दिरालग्रादि याग। २ द्वादश दिवस साध्य याग, बारह दिनमें पूरा होने-वाला यज्ञ । अहीनामिन: खामी। ३ सपराज वास्ति। (ब्रि॰) न हीनम् नञ्-तत्। ४ समग्र, पूरा, को कम न हो। ५ पूरित, भरा हुन्ना। ६ बहु दिवस खायी, बहुत दिन चलनेवाला। ७ समष्ट, को महरूम किया न गया हो। ८ सम्पन्न, कृष्णा हासिल किये हुन्ना। ८ अजधन्य, धनिकष्ट, जो हकीर न हो।

यहीनगु (सं॰ पु॰) यहीना समगा गी पृथिवी
यस्य, पुंवद्वाव गोस्तियोरपसर्जनस्येति इसः, वहुती॰।
स्मूर्यवंग्रीय राजविश्रेष। यह देवानीकके पुत्र थे।
यहीनर (सं॰ पु॰) चन्द्रवंशीय उदयनके पुत्र।
यहीनवादिन् (सं॰ ति॰) न हीनः वादी, नञ् तत्। यमियोगके यन्यया प्रमाणावादीने भिन्न,
ठीक-ठीक गवाही देनीवाला।

घडीनवादी, पडीनवादिन् देखी।

भद्दीन्द्र (सं॰ पु॰ ) १ यारिवा, पनन्तमूब । २ सांस्थ-यास्त-रचियता पतस्त्रवि सुनि ।

भहीमती (स'० स्ती०) भहिरस्यस्याम्, भहि-मतुष् कीष्, भरादित्वात् दीर्घः । नदीविभेष, कोयी दरया। भहीर (सं० पु०) भाभीर शब्दस्य निपा० साध । भाभीर, ग्वाला। यह गाय-भैंस पालते भीर दूष-दही । वेचते हैं। (स्ती) भहीरिनी। भागेर देखा।

श्रहीरगीर—छड़ीसा प्रान्तक बालेखर जिलेकी एक स्विच्छाचारी जाति। इस जातिके खीग खजूरकी पत्तियोंसे चटाई बना एक-एक श्राने बाजारमें वैचते हैं।

महीरणादि (सं॰ पु॰) गणविशेष, कुछ खास-भलफाल। श्रीष्टणदि देखो।

यहीरिण (सं०पु०) यहीन् ईरयित दूरी-करोति, यहि-ईर-भनि । दिसुख सर्थ, दुसुं हा सांप । कहते, कि इसे देखते ही दूसरे सांप भाग जाते हैं।

प्रहीरिणन्, पहीरिण देखा।
प्रहीरी (सं०पु०) १ रागविशेषा। इसमें सकल ही
स्वर कोमल रहते हैं। (हिं०) २ मध्यप्रदेशके
दिल्ल चांदा ज़िलेकी ज़मीन्दारी। यह प्रदा॰

१८ प्रं २० से २० प्रं २० छ० घीर द्राघि ७८ प्रं से दर १ प्रं तक घवस्यित है। इसका चित्रफल २६७२ वर्गमील है। यहीरीके प्रवं और दिच्या पहाड़ पड़ता, जिसका जङ्गल बहुत प्रसिद्ध है। कितने ही काट कर लाते भी साखूके सैकड़ी वच खड़े हैं। यहांके प्रधिवासी प्रायः प्र्यं द्रपि गींड ठहरते और गोंडी एवं तैलङ्गी भाषा बोलते हैं। इस ज्मीन्दारीके खत्वाधिकारी चांदावाले जमीन्दारोंमें सबसे श्रेष्ठ समभी जाते श्रीर गोंड राजवं शसे सस्वन्ध रखते हैं।

श्रहीरीगांव—वस्तर्दे प्रान्तके नासिक जि. लेका श्राम।

यह निफादि उत्तर-पश्चिम पांच की श्र टूर है। सन्
१८१८ ई॰ में गङ्गाधर श्रास्त्रीके घातक त्राम्बकाजी

. लेंगलिया दसी गांवमें दो बार केंद्र हुये। ग्रुप्त

समाचार पा खान्दिशके पोलिटिक एजण्ट कप्तान

त्रिगम्ने कुछ घुड़सवार कप्तान स्वानष्टनके अधीन

श्रहीरगांव भेजि थे। छन्हींने एकायेक उस घरको

जाकर घरा, जिसमें त्राम्बक्तजी छिपे रहे। किन्तु

वह दूसरे मिच्चलमें घासके नीचे दबक्तकर जा बेठे।

सवार त्राम्बक्तजीको केंद्रकर चांदोर लाये थे, जहांसे

वह जुनारगढ़ केंद्रीकी तरह भेजे गये। त्राम्बक्तजी

बाजीराव पेशावाके बड़े प्यारे रहे श्रीर सन् १८१६

ई॰को थाना जैससे निकस भागे थे।

द्रहीय (सं॰ पु॰) १ सपैराज, घेषनाम । २ लस्त्राण । ३ बलराम ।

श्रहीग्रुव (वै॰ ति॰) श्रहीं श्रुवति, श्रु-ता। श्रसुर-विश्रेष। इसे इन्द्रने जीत लिया था।

"भव दीवेदछीग्रव:।" ( ऋक् १०।१४॥३)

श्रष्ट (सं वि ) श्रष्ट व्याप्ती उन्। व्यापक, सरा हुश्रा। (स्त्री ) जीप्। श्रष्टी, व्यापिका शश्रप्टते, श्राधारे उन्। श्रष्टु। (स्ती ०) सग।

बहुटना (हिं॰ क्रि॰) निवृत्त होना, निकलना, इटजाना, भागना।

त्रहुटाना (हिं• क्रि॰) निकाल देना, भगाना, हटाना, टूर करना।

Vol. II. 118

प्रहुठ (हिं॰ वि॰) प्रध्युष्ट, साढ़े तीन, साढ़े तीन फेरे खाये हुमा।

श्रहुत (सं॰ पु॰) नास्ति हुतं हवनं यत्न, नज़-बहुत्री॰। १ होमशून्य वेदपाठ, ब्रह्मयज्ञ। (ति॰) २ होम न किया गया, जी श्रागमें डाला न गया हो। ३ विलरहित, जिसे विल न मिला हो। ४ विलहारा श्राप्त, जो होम करनेसे हाथ न श्राया हो।

अन्नात, जा देश । अस्ति । वित्र वित्र । वित्र वित्र । वित्र वित्र । वित्र । वित्र । वित्र । वित्र । वित्र ।

म्रह्रठन (हिं॰ पु॰) स्थूष, ठीहा, पोट्। यह समड़ीका टुकड़ा होता है। समक प्रथिवीमें गाड़ इसपर चारा काटते हैं।

महणान (वै॰ वि॰) हृणी रोषणो कण्ड्वादि॰ तच्छितिर प्रानच् वेदे निपा॰ साधु, नञ्-तत्। प्रक्रीधन, यक्रोधी, सुप्रफिक्, मेहरवान्, जो नाराज् न हो।

"िवं से स्व्यमद्वणानः।" (सृत् अप्दार)

श्रद्धणीयमान (वै॰ त्रि॰) १ पायगत होनेपर अलज-मान, जिसे बुरा जाम करनेपर शर्म न श्राये। २ श्रक्रोधन, मेहरबान्। ३ सन्तुष्ट, राजी। ४ प्रसदता-पूर्व क दिया जानेवाला, जो खुशीसे बख्शा गया हो।

"राजाना सनग्रधीयमानः।" ( ऋत् प्राद्शाद्द्र)
श्रद्धति—सन्ताल परगनेकी मालप्राड़िया जातिका
एक गोत्र। यह लोग व्याध्र या श्रिकारी होते हैं।
श्रद्ध्य ( हं॰ ति॰ ) भनीपित, नागवार, जी चाहा
न गया हो

बहै (सं॰ ब्रव्य॰) १ की-की, विकार, धत। २ ब्रलग, दूर, हटावो। ३ घो, देखो, दूधर। यह चेप, वियोग श्रीर सम्बोधनमें लगता है। (हिं॰ पु॰) ४ हच विश्रेष, एक पेड़। इसका काष्ठ भूरा होता श्रीर ग्रह, इल, शकट प्रस्तिके निर्माणकार्यमें लाम श्राता है।

अचेड़ (स' वि ) हेड़ अनादरे अच्, नञ्-तत्। अवज्ञाशून्य, अनादररहित, इज्ज्ञतदार, जो वे-इज्ज्ञत न हो।

षच्डिमान (सं० ति०) इडि-शानच्, नञ्-तत्। षाद्रियमाण, प्रविद्यास्त्य, इज्जातदार । भहेतु (सं पु ) नज्-तत्। १ हेतुभिन्न, सबब-की श्रदममीजूदगी। २ काव्यालङ्कार विशेष। इसमें कारण उपस्थित रहते भी कार्यकी श्रनिष्यत्ति देखायी जाती है। (त्रि॰) नज्-बहुन्नी॰। २ हेतुश्न्य, वे-सबब। श्रहेतुक (सं ॰ त्रि॰) पहेतु देखो।

श्रहितुता (सं क्ती ) हितुका श्रभाव, वे-सबबी। श्रहितुल (सं क्ती ) श्रहेतुता देखी।

अहेतुसम (सं॰ लो॰) त्रे कालग्रासिद हें तीरहेतुसमः।
तीनी कालमें असिदिहेतु यानि हेतुत्वके असम्भव
क्षयनको अहेतुसम कहते हैं। हेतु ही साधन है, अतः
इसे साध्यके पूर्व, पश्चात् वा सङ्ग रहना चाहिये।
यदि साध्यके पूर्व साधन माना जाये, तो साध्यके
विद्यमान न रहनेपर यह किसका साधन श्रीर
साधनको पीछे रखें, तो किसका साध्य होगा?
यदि साध्य श्रीर साधनको एक हो समयमें विद्यमानता
मानी जाय, तो कीन किसका साधन एवं कीन
किसका साध्य निकलेगा। यह हेतुसे अलग नहीं हो
सकता। श्रतएव इसीको श्रहेतुसम कहते हैं।

अहेर (हिं पु॰) चाखेट, शिकार। श्रहिरिया-मध्य दोवाबको एक जाति। यह शिकारियों श्रीर चोरोंका काम करती है। कोई कोई अहिरियोंको एक प्रकारका धातुक बताता, किन्तु यह **उनको तरह मृतक ग्ररीरको न**हीं खाता। गोरखपुर जिलीमें धानुकोंके जो श्रहीरया वंश्वज रहते, वह सांपको पकड़ कर खा जाते हैं। प्रधानतः श्रहेरिया भीलों श्रीर वहेलियोंके वंशन सालूम होते हैं। किन्तु यह अपनेको किसी सूर्यवंशी राजाका वंशज प्रमाणित करते हैं। इनका कहना है,—'एक सूर्य-. वंशी राजकुमारकी भाखेटका बड़ा प्रेम था। वह दसीसे चित्रकूटमें जाकर रहने लगे। प्राखिटमें राज-नुमारकी बड़ी चेष्टा देख लोग उन्हें 'म्रहेरिया' कह-्कर पुकारते थे। उन्होंसे इमारा श्रहेरिया वंश निक्सा है। यह लोग चित्रकूट भीर भयोध्याकी तीर्थयाता करते हैं। पद्मायत जातिका विवाद मिटाती है। सरपच सर्वदा एक ही व्यक्ति रहता है। यदि सरपच वीमार पड़ जाता या नावासिग होता, तो

पञ्चायतका कोई सभ्य उसके स्थानमें काम करता है।
किन्तु उसके घयोग्य प्रमाणित होनेपर सर्वसम्पतिसे
दूसरा सरपञ्च जुना जाता है। इनमें चार-चार
विवाह होते और कितने हो लोग दो बहनोंको
साथ हो व्याह लाते हैं। विधवा विवाहको प्रथा भी
प्रचलित है। धनी स्तकको जलाते और निर्धन
नदीमें बहा या भूमिमें गाड़ देते हैं। भूतप्रेतको
पूजा बहुत होती है। श्रलीगढ़ जिलेको प्रतरोला
तहसीलके गङ्गीरो गांवमें मेघासरका मन्दिर बना है।
रामायण-रचिता वाल्सीकि सुनिको यह प्रपना
महात्मा समभते हैं। पतरो और टोकरी बना तथा
टाकसे शहर और गोंद निकालकर नगरमें वेचना
इनका काम है। किन्तु सेंघ लगाने श्रीर डाका
डालनेमें यह बड़े हो चालाक होते हैं। सन् १८४५
ई॰के समय इन्होंने बड़ी लुटमार उठायो थी।

त्रहरी (हिं॰ पु॰) त्राखिटक, यिकारी, जो यिकार सारता हो।

ग्रहिर (सं॰ स्ती॰) न हिनोति गक्कृति, हि-र नञ्-तत्। भतमूली, भतावर।

ग्रहिलत्, भहवन देखो।

श्रहेलमान, पहणन देखो।

चहेलयत्, बहबान देखो।

अहैतुक (सं॰ ति॰) हेतुत भ्रागत ठक्, नक्-तत्। १ हेतुसे भ्रप्राप्य, जो सबबसे मिल न सकता हो। २ उपपत्तिभूत्य, नापैद, जो पैदा न हो। ३ साहाय्य-भ्रुत्य, वे-सहारा।

श्रही (सं श्रव्य ) श्रह-हो। १ ग्रोक, श्रफ् सोस, श्राह! हाय। २ धिकार, लानत, क्री-क्री। ३ दया, रहम, हां। ४ श्री। ऐ, देखी। ५ श्रावर्य, ताब्जुव, श्ररे। ६ धन्य, वाह् वाह! क्या खूब! श्रावाग। ७ क्यों, कैसे, किसतरह।

अहीत (वै॰ पु॰) १ यज्ञ न करनेवाला पुरुष।
२ यज्ञ करनेमें भज्ञम।

ग्रहोपुरुषिका (सं॰ खो॰) १ खावलमान, खुद-इतमीनानी, प्रपना भरोसा। २ श्रांतसम्राघा, खुद-सिताई, ग्रपनी तारीण। अहोस-अासाम उपत्य नामें रहतेवा ली भानवंभीय एक जाति। वर्तमान शताब्दके पारका समय श्रीर ब्रह्म-वासियोंने घाकमण करनेसे पहले चासाम उपत्यनामें भ्रश्नीम जातिका बड़ा प्रभाव रहा। कहते हैं,—सन् .७७७ ई॰को सुकम्या नामक तृपतिके समय उनके भाई समलोनफा सेनापति थे, जिन्होंने सदियासे कामरूप तक समय देश अपने अधीन किये। समलोनफेसे न्नी अन्नोम राजवंश चला है। किन्तु मतमेटसे सन् "१२२८ ई॰को पोङ्ग राज्यके घिकारी , जुकफाने मानसे निकासे जानेपर बासाम जीत घडीम नाम यहण किया और प्रान्तका भी नाम चासाम रख दिया। सन् १६५४ ई को घड़ोम-द्यपति चतुमला हिन्दू बनाये गये थे। सन् १२२८ ई॰से डिढ़ ग्रताब्द तक श्रश्चीम-त्रपति वैखटके दिश्किनदीके पास थोड़े देशपर राज्य करते रहे। किन्तु सन् १३७६ ई॰को पहलै पद्दत लखीमपुर और शिवसागरने चुता राजाशींसे उन्हें लड़ना पड़ा था। यह युद्ध १२४ वर्ष चला। अन्तम बहोमोंने सन् १५०० ई०की समय चूता छपति-को हरा धिवसागर जिलेका गढगांव भाषनी राज-भानी बनाया। सन् १५६३ ई॰की कीच-ऋपतिने इनकी नये देशपर धाक्रमण कार गढ़गांव राजधानी छीन ली घी, किन्तु उसे श्रपने श्रधिकारमें रखनेकी चेष्टान की। अहमोंको फिर अपना अधिकार प्रति-ष्ठित करनेमें नौगांव भीर पूर्व दरक्षके कछारियों से लङ्ना पड़ा था। फिर औरङ्गजेनने सेनापति सीर जुमलेने इनपर घान्नमण किया, किन्तु उन्हें श्रहोम राजधानी छीनने और उसके न्द्रपतियोंपर कर लगाने बाद ग्वासपाइको पीछे इटना पड़ा। उस समय ब्रह्मपुत-उपत्यकामें सदियासे खालपाड़े श्रीर दिचण पर्वतसे भूटान 'सीमातक श्रहोमोंकी तूती बोचती थी। सन् १६८५ दे॰ ने समय रुद्रसिंहने सिंहासनारुद्ध हो दूस राज्यको छन्नतिके शिखर पर चढ़ाया। उसके दूसरे यताव्द ग्रम् विवाद श्रीर विदेशीय शाक्रमणस भहोस राज्य विगड़ने लगा था। सीवामेरियों के धार्मिक विद्रोह खड़ा करने पर श्रहीसोंको अपनी -राजधानी गढ़गांवसे रङ्गपुर चठा से जाना पड़ी।

किन्तु यहीं मन्त न हुमा, श्रापसमें सगड़ा बढ़ जानेसे धीर-धीर इनकी राजधानी कामक्पके गौहाटी खानमें जा पहुंची थी। सन् १८१० ई०में किसी प्रति-पचीने श्रपने साहाय्यके लिये ब्रह्मदेशवासियों की बुलाया। किन्तु वह स्वयं राजा बन वैठे श्रीर निर्देय क्पसे समग्र उपत्यकामें शासन करने लगे। सन् १८२४-२५ ई०के समय शंगरेजोंने ब्रह्मदेश-वासियों को यहांसे निकाल बाहर किया। शहोम-न्टपति टैक्सके खानमें लोगोंसे श्रपना काम लेते थे। दूसरे विषयमें बिलकुल उन्होंने हिन्दु भोका जेसा ही शावरण दिखाया।

महीर—१ राजपूतानाक उदयपुर राज्यका प्राचीन नगर। यह उदयपुर नगरमें एक कीस दूर है। २ युक्तप्रदेशके रुईल खण्डकी एक जाति। यह रामगढ़ा नदीके किनार रहती तथा किनकमें अपना काम चलाती है। इस जातिके लोग जाटों श्रीर गूजरोंके साथ खुले तीरपर धराव और हुका पीते, किन्तु बहीरोंको नीच समभति हैं। कहते हैं, पहले रुईल खड़में बहीरोंका राज्य रहा। सम्यवतः तोमरोंके समय (सन् ७००-११५० ई०) इन्हें बहुत श्रीवतार प्राप्त था। बहीरोंमें सैकड़ों कुल होते हैं। सरह, वुलन्दशहर, एटा, बरेली, विजनीर, वदावूं, सुरादाबाद, पीलीभीत, कुमावूं श्रीर तरायीमें कितने ही शहीर निवास करते हैं।

भहोरवन्तर (सं॰ क्ली॰) श्रिक्त गेयं रवन्तरं सामः मेदः न रोरः। दिवसमें गाने योग्य रवन्तर नामक साम, जो साम सिफ्र दिनमें गाया जाता हो।

धहोरात (सं॰ पु॰) भड़्य रातिय, भजना समाहा॰ बन्द। १ दिवारात, दिनरात, एक दिन, सूर्य निकल-नेसे दूसरे दिन सूर्य निकलने तक चौबीस घएटे मनुष्यका दिन। मनुष्यके एक मासमें पैत भीर एक वत्सरमें दैव अहोरात होता है। (भ्रव्य॰) २ सर्वेदा, रातदिन, हमेशा।

महोरा बहोरा (हिं॰ पु॰) विवाह विशेष, किसी किसानी शादी। इसमें नवबधू ससुराल पहुंच उसी दिन अपने घर वापस सा जाती है। अहोरुष (संश्कीश) सङ्गोरुषम्। दिवस रूप, दिनकी प्रक्षा

श्रहोरोरा—युक्तप्रान्तके मिर्जापुर जिलेका एक श्रहर।
यह श्रचा० २५° १८५ उ० तथा द्राधि० द२° ४
र० पू०पर श्रवस्थित है। इसका चेत्रफल १२२ एकर
है। श्रहोरोरा चुनारसे दिच्च पूर्व छ: श्रीर बनारससे दिच्य नी कीस पड़ता है। श्रव, तिलहन, लाख तथा जङ्गली चीज़का व्यापार यहां होता श्रीर चीनी, कांचकी चूड़ी, खिलीना एवं रिशम बनता है। नगरसे दश कीस उत्तर ई० श्राई० रेलवेका श्रहोरोरारोड नामक छेशन बना है।

श्रहोवत (सं॰ अव्य॰) अहो च वत च इन्ह। १ हाय, खेद, अपसोस। २ थी, ऐ, देखिये। ३ राम राम, रहम।

श्रहोवल (सं पु ) १ सङ्गीत-पारिकात-रचिता। सङ्गीतरत्नाकरसे पीके सङ्गीतपारिकात बना था। २ देशानेन्द्र श्रीर न्हिसं हेन्द्रके श्रिष्य एवं 'पुरस्वरण-कीस्तुभ'-रचिता। ३ 'सङ्गीत-पारिकात' एवं 'काव्य माला'-रचिता। ४ न्हिसं हभट्टके पुत्र। इन्होंने 'महिन्न-स्तवटीका', 'क्ट्रभाष्य' श्रीर 'सङ्कल्य-स्थोंदयटीका' नामक ग्रन्थ बनाये थे।

श्रहोबस शास्त्रिन्—मीमांसास्त्रप्रकाशिका-रचिता रामक्षण्यके गुरु। इनका दूसरा नाम बोधानन्दघन भीरहा।

श्रहोबलस्रिः—'याज्ञिकसर्वेख' एवं 'श्रापस्तम्बयोत-स्रुत्रभाष्य'-रचयिता। इन्होंने स्ट्रदत्तका उत्तेख किया है।

प्रश्नेवलम्—मन्द्राज प्रान्तने करनूल ज़िलेका प्रसिष याम। यह प्रचा॰ १५' ८ २ उ॰ भीर द्राघि॰ ७८' ४६ ५८ पू॰ पर प्रविद्यत है। निकटनर्ती पर्वतपर तीन देवालय बने, जिन्हें स्थानीय लोग बहुत पिवत समस्ति हैं। इनमें जो पर्वतके प्राधार पर खड़ा, वह देखने योग्य है। भित्तियों श्रीर द्वारप्रकोष्ठोंपर रामा-ययके मनोहर दृश्य दिंचे हैं। चटान काटकर जो प्रस्थरके स्तुभा निकले,वह मण्डलमें श्राठ फीट बैठते हैं। प्रश्नेशि (सं॰ श्रव्य॰) श्रास्य क्ष्में, श्रनोखे तीरपर। अक्रवाट्य (वै॰ ति॰) क्लुबाहु॰ स्राय्य, नज्तत् स्रपलाप न करनेवाला, जो बहाना न करता हो। ''सर्वं तत्तुर्वेषे यदी विदानी महत्यार्घं।'' (सन् प्रधारः)

श्रज्ञाय (सं॰ ग्रव्थ॰) ज्ञु-घञ् वृद्धिः पृषो॰ रका-रस्य यलम्, नञ्-तत्। १ ग्रैच्यू, जल्रः। २ पुरातन्, पहले, पुराने वज्ञः। ३ सपदि फीरन्।

श्रद्धार्ष (वै॰ ति॰) श्रद्धिं श्राहन्तारं शतुं ऋषति, श्रहि ऋष-छ। १ शतु ते श्रमिसुख गमन करनेवाला, जो दुश्मन्ते सामने जाता हो। २ सपंवत् गमनश्रील, जो सांपकी तरह चलता हो। "श्रद्धां णां विनयां शिव्या-गण।" (ऋक् २।३०१)

श्रह्माट (सं॰ पु॰) दबी दूब।

श्रद्भय (वै॰ ति॰) न जिन्होत, ही-श्रच्, नञ्-तत्। १ निर्लेक्न, विश्वमें। २ विषयासत्त, ग्रह्वतपरस्त, मज़ा उड़ानेवाला। "वपक्षति' भोजः स्रिशे पह्यः।" (ऋक् पा००।१३) श्रद्भयाण (वै॰ ति॰) ही बाहु॰ श्रानच्, नञ्-तत्। पह्य देखी।

म्रद्भि (वै॰ पु॰) हृ-क्रि, नञ्-तत्। १ कवि,. भायर। २ मुक्रा।

"ग्रम" दुदुहि पड़य:।" ( महस् टाप्रशर् )

(রি॰) ३ निर्लेज्ज, वैद्यमें। ४ विषयासत्त, ग्रह्मतपरस्त।

म्राष्ट्रित (सं॰ ति॰) ह्नृ-त्त पृषो॰ साधु, नञ्-तत्। १ चवक्रा, सीधा, जो टेटा न हो।

पद्गीक (सं• पु॰) नास्ति द्वीर्विच्चा यस्य, नञ्-बद्दुर्बो॰। १ चपणक, बीद साधुविभेष। चपणक सच्चाद्दीन द्वीनेसे विवस्त्र रहते थे।

श्रहीयमाण, पत्रव देखी।

षद्भुत (दै॰ ति॰) १ असील, जो हिसता न हो। २ सरल रेखामें जानेवाला, जो रास्त ख्तपर चस रहा हो। ३ सरल, सीधा, जो टेटा न हो।

श्रद्भुतम् (वै॰ वि॰) सरत श्राक्तति-विशिष्टं, सीधी श्रक्तवाता।

श्रद्धतः (सं ॰ पु॰) न ह्वति, ह्वत-अच्, नञ्-तत्। १ भद्गातक द्वच, भैलावेंका पेड़ा (वै॰ वि) २ श्रतील, जो कांपतान हो। (स्त्री) श्रद्धता। म्या-- चाकार, संस्तृत एवं इिन्दी भाषाकी वर्णं-सालाका दूररा ग्रचर। श्रकार **ग्रीर श्रकार (ग्र**+ग्र) मिलकार पाकार चीता है। इसकी दीई और मृत दो मेद हैं। इिन्दी भाषाके चितत खर वर्णी में यह दूसरे स्थानपर लिखा जाता है। इसका संचिप्त रूप । है। अर्थात् अकार और समस्त इल् वर्णीमें आकार योग करनेपरा ऐसी चासति वनाते हैं। जैसे, क+षाकार=का इलादि। श्र+श्राकार=श्रा. प्राकारका फ्रस्त प्रकार है। प्रकार प्रकार शीर श्राकार श्राकारमें सिल जानेसे श्राकार होता है। जैसे, नव+श्रहुर=नवाहुर; सुख+श्राहय=सुखा-लय; सन्ना+त्रायय=सन्नायय। कामधेनु-तन्त्रमें लिखा, कि श्राकार शक्वक्योतिसैय वर्ण है। इसमें ब्रह्मा, विश्वा और रुद्र विराजते हैं। यह पञ्च प्राण-मय होता है। इसका उद्यारण-स्थान काएउ है।

(भव्य) प्राप्-िक्षप् प्रवो॰ प-लोपः। १ वाक्य। २ स्मरणः। ३ अनुक्तस्या। ४ समुच्यः। ५ पद्भीकारः। ६ ईपद्यः। ७ क्रियायोगः। प्रदीसाः। ८ व्याप्ति। १० कोषः। १९ पीड्राः। "स्विसंन् । इति यो निपातः स पीड्राः कोषे च वर्ततः पाः व्यर्थः। प्रावर्षे कोपकनाश्या रपीति कोषान्तरम्।" (महेन्दर)

"ईष्ट क्षियायोगे मर्यादामिविधी च यः। एतमार्तेङितं विद्यात् वास्त्रक्षरणयोर्राङत्॥" (माघ)

देवद थे, क्रियायोग, मर्यादा (पूर्वसीमा) श्रीर श्रमिविधि (श्रेषसीमा)में श्रा-िलत् होता, शर्यात् दसने साथ इ शतुन्य रहता है। जैसे,—श्राङ्। कार्य कालमें इ दत् हो जानेसे नेवल श्राकार रह जाता है। किन्तु वाक्य एवं सारणके श्रधीम इ-श्रनुवन्य नहीं रहता।

ईषदर्श-मा-ततं प्रश्नीत् पत्य रत्तवर्णः। क्रिया-योग-भा-हरति। मध्यादा-भासमुद्रं राजदरहः, प्रश्नीत् समुद्र तक राजदरह चलता है। श्रभिविधि-Vol. II. 119 श्रासत्त्वीत्रादापातातात्—श्रधीत् ,सत्वतीक एवं पातान व्यापकर। इन स्थानीमें स-इत् श्राकार रहीत हुशा है।

प्रयहा संज्ञक आ-निपात है। इसका छ-इत् नहीं होता। स्नरण एवं वाक्यपूरणमें यह आता है। आकार प्रयहा होता, अर्थात् इसकी सन्धि नहीं लगती,—प्रक्षत दयामें ही रहता है। निपात प्रजाननाह्। पा १९९९६। बाङ्-निपात भिन्न जो एकाच्-निपात होते, उन्हें प्रयक्ष कहते हैं।

बाक्य—श्रा एवं तु मन्यसे ? क्या श्राप ऐसा नहीं सोचते ? बरब—श्रा एवं किल तत्। हां सचमुच हो ऐसा होता है। इस स्यलमें वाक्य श्रव्हसे वाक्याय-का प्रकाशकत्व श्रीर स्वरणसे श्रन्य प्रमाण द्वारा प्राप्त वाक्यका स्वरण समभा जाता है। फिर श्राकार एवं एकारकी सन्धि नहीं होती, परन्तु हित् रहनेसे लगता है। जैसे ईषद्धंमें श्राङ्+ह्यण्=श्रीया।

पाङ् नयांदाववनने। पाश्याप्टा मर्यादा एवं श्रीम-विधि अर्थमें आङ्की कर्मप्रवचनीय एंद्रा होती है। पवनपाङ्परिमाः। पाश्यारः। कर्मप्रवचनीय अप, भाङ् एवं परि श्रव्दके योगमें पश्चमी पड़ती है। बाङ मर्यादामिविच्चीः। पाशारश मर्थ्यादा एवं भमिविधि शर्थमें बाङ्के पश्चम्यन्त समर्थके साथ विकल्पसे भव्ययीमाव समास होता है।

(पु॰) १२ सङ्खर। १३ पितासङ। १४ वाका। (स्त्री॰) १५ लस्त्री।

हिन्दी भाषामें कुछ शब्द लिखते समय एक ही अवरके लिये कोई 'आ' कोई 'या' और कोई 'वा' लिखा करते हैं। लैसे—इआ, हुवा; सुआ, सुया द्यादि। किन्तु किसी लेखकने बाजतक यह प्रमाणित नहीं किया, वास्तवमें ऐसे ख्यलपर कीन प्रचर रखना लित है।

त्रां (हिं॰ प्रव्य॰) १ प्रायर्थ, ताक्जुब, का हुना। (पु॰)२ वालककी रोदनका ग्रव्ह।

श्रांक (हिं॰ पु॰) १ बक्ष, धदद। २ चिक्र, नियान्। ३ वर्षे, हर्षे। ४ निस्रय, यक्षीन्। ५ भाग, हिस्सा। ६ कुल, खान्दान। ७ क्रोड़, गोद। पिहि-येकी धरी डालनेका ढांचा। यह गाड़ियोंकी बिह्मयोंके नीचे लगता श्रीर मज्बूत लकड़ीका बनता है। ८ क्रन्टोवियेष। इसमें नी माता रहती हैं।

श्रांकड़ा (हिं॰ पु॰) १ श्रङ्क, श्रद्द। २ पेंच, फन्दा। ३ पश्ररोग विशेष, चौपायोंकी एक बीमारी। ४ मदार, श्राक। (स्ती॰) श्रांकड़ी।

द्यांकन (हिं॰ पु॰) दाना निकाला हुत्रा ज्वारका भुट्टा।

श्रांकना (हिं॰ क्रि॰) १ श्रद्धित करना, निशान लगाना, दागना। २ कूतना, तख्मीना करना, ठहराना, दाम लगाना। ३ श्रनुमान बांधना,फ़र्ज़ करना। ४ लिखना। श्रांकनी (हिं॰ स्त्री॰) लेखनी, कलम।

भांकर (हिं॰ वि॰) १ श्राकर जैसा, गहरा। जोतायी दो तरष्टकी होती है—श्रांकर खूब गहरी श्रीर स्थाह वा सेव। २ सहंगा, गरान्। ३ श्रत्यधिक, बहुत, झ्यादा।

भांकल (हिं॰ पु॰) म्रिक्ति-हवस, दागा हुमा सांड़। म्रांकुड़ा, भंकरा देखी।

ष्रांकुस (हिं०) षहुम देखी।

श्रांकू (हिं• पु॰) श्रांकनिवाला, कूतनिवाला, दाम-लगानिवाला।

भांख (हिं॰ स्ती॰) १ श्राचि, देखनेका दिन्द्रिय, चयम। दससे जीवोंको रूप, विस्तार श्रीर श्राकारका ज्ञान होता है। यरीरमें इस इन्द्रियपर श्राकोकके हारा वसुका विम्ब छतर श्राता है। जीव जितना उन्नत वा चुद्र होता, भांख भी छतनी हो जिटल एवं सरल रहती है। चुद्र जीवकी श्रांख बहुत सादी होती श्रीर कहीं विन्दु हो जैसी देख पड़ती है, रचाके लिये पलक या बरौनों नहीं लगती। बहुत कोटे जीवोंमें श्रांखका स्थली श्रीर संख्याका नियम नहीं है। यरीरके किसी श्रंशमें एक, दो या चार विन्दु निकलते, जो

श्रांखका काम देते हैं। मकड़ेंके श्राठ शांखें होता हैं। रीट्रवाले कीड़ेंकी श्रांख खोपड़ेंके नीचे गहें में रहती, जिसपर पलक श्रीर बरोनी चढ़ती है। यह बाहरसे देखनेंमें गोल श्रीर लखी तथा दोनों किनारें नोकदार निकलती है। सामनेंकी सफ़ेंद भिक्की पी छें जो भिक्का पड़ती, उसमें एक किंद्र रहता है। इसी किंद्रमें मोटे शीश-जैसा एक द्रव्य होता, जो प्रकाशकों भीतर पहुंचा ज्ञानतन्तुपर प्रभाव डालता है। श्रांखके पर्याय नीचे देखिये—लोचन, नयन, नेत्र, इंच्रण, श्रांख, हक, हृष्टि. श्रस्वक, विलोचन, वीचण, प्रचण, चचु। २ ध्यान, दरादा। ३ विवेक, पहंचान। ४ कपा, मेहरवानी। ५ सन्तित, श्रीलाद। ६ शाल्के ज्ञपता निशान। ७ ईखकी ठाँठी। द श्रनत्रासका दाग्। ८ सुईका सुराक।

त्रांखड़ी, पांब देखी।

पांखफोड़टिड्डा (इं॰ पु॰) १ इरे रङ्गका एक कीडा। यह मदारके वस पर रहता शौर उसीकी पत्तियां खाता है। २ क्षतम्, एहसान-फ़रामो म। श्रांखिमचीली, श्रांखमीचली, (हिं॰ स्ती॰) एक खेल। एक जड़का किसी दूसरे जड़केकी यांख मूंद देता है। जब दूसरे लड़के छिए जाते, तब उस लड़केकी त्रांख खोली जाती श्रीर वह लड़कोंको छ्वेके लिये ढूंढ़ते फिरता है। जिस सड़केको वह छू लेता, वही चोर ठहरता है। यदि वह किसीको छू नही पाता, ती फिर वही चीर बनाया जाता है। ७ बार इसी तरह चीर होनेपर सब लड़की उसके पैर बांध श्रीर चारी श्रीर कुग्छल खींव देते हैं। टूसरे लड़के बारी-बारी कुर्व्डलमें पैर रखते श्रीर **चसे वुद्या-बुद्या कह कर चिद्राते हैं। कुग्डल**के भीतर किसीको छू लेनेपर चोर लड़केका दांव उतरता है।

आंखी, बाख देखी।
श्रांग (हिं॰ पु॰) १ श्रङ्ग, श्रज़ी। २ प्रति चीपाये
पर जी जानेवाली चरायी। ३ कुच, स्तन।
शांगन (हिं॰ पु॰) श्रङ्गन, श्रजिर, घरके भीतरका
सङ्ग, चीक।

भागी (हिं स्ती॰) श्रक्तिका, श्रंगिया, चोसी, क्रोटा कपड़ा।

श्चांगुर (हिं०) बहुत देखी।

मांगुरी (हिं॰) पहुंसी देखी।

षांगुस, पहुत देखी।

शांघी (हिं श्ली॰) महीन कपड़ेसे मही हुई चलनी। इससे मदा चालते हैं।

शांच (हिं॰ स्त्री) १ श्रानिशिखा, श्रामकी लपट। २ ताप, गर्मी। १ श्रानि, श्रातश । ४ तेज, प्रताप । ५ श्रावात, चीट । ६ श्रहित, श्रिष्ट, हानि । ७ विपत्ति, सङ्घट, सन्ताप, श्राफृत । ८ प्रेम, हाह । ८ कामताप । श्रांचका (हिं॰ पु॰) नावका चटकता हुशा रस्ता। इसके छोरपर छक्नोमें वह रस्ता चगता, जिसपर ठहर ख्लासी जहाजका पाल खोलता और लपटता है।

मांचना (६'० क्षि०) सुलगाना, प्रांचा देना।

-प्रांचर, यांचल देखी।

भांचल (हिं॰ पु॰) १ भचल, घोती या दुपहेला छोर। २ स्त्रियोंकी साड़ीका छातीपर रङ्गेवाला किंगरा। ३ साधुका अंचला।

शांचू (हिं॰ पु॰) एक कंटीकी भाड़ी। इसमें यरीफे जैसे छोटे छोटे फल जगते, और मीठे रससे भरे दाने पड़ते हैं।

श्रांजन (हिं•) भन्नन देखी।

'यांनना (डिं॰ क्रि॰) अञ्चन लगाना।

ष्ठांट ( चिं॰ श्ली॰ ) १ इस्ततलमें तर्जनी एवं श्रङ्गुष्ठकी सध्यका स्थान । २ दांव, वग्र । ३ वैर, साग छाट । ४ ग्रन्थि, गांठ । ५ पूजा, गहा, पेंच ।

श्वांटना (हिं॰ क्रि॰) १ समाना, श्रंटना, श्रमाना। २ पूरे उतरना, काफी निकलना। ३ श्वाना, मिलना। 8 पहुँचना।

भांट-सांट (हिं॰ स्ती॰) १ गुप्तः श्रभिसन्धि, सानिय, वन्दिय। २ मेसनीस ।

श्रांटी (चिं॰ स्त्री॰) १ लम्बी घासका क्रोटा गृहा, पूला । २ लड़कों के खेलनेकी गाली। ३ लुप्रतीका एक पेंच। इसमें टांगसे टांग लगा श्रीर कमरपर लाट उड़ने-वालेको चित्र मारते हैं।

श्रंगिया, चोसी, शांठी (हिं॰ स्ती) १ श्रष्टि, गांठ। २ वीन, गुठसी। ३ दही, बासायी वगैरहका सम्झा। ४ नवीटाका उस्त स्तन।

थांड़ (हिं•पु॰) ग्रव्हकोय।

शांड़ी (हिं॰ स्ती॰) १ अंटी, गांठ, कन्द। २ कोल्हू की जाटका गोला। ३ वैलगाड़ीके पहिंचेमें जड़ी हुई लोहेकी सामो। ४ स्तकी पोनी।

श्रांडू (हिं॰ पु॰) श्रयहकीशयुक्त, निसके कूचा श्रयहकीश न रहे। यह शब्द चौपायेका विशेषण है। श्रांडेवांडे खाना (हिं॰ स्त्री॰) इधर-उधर घमना, सक्तर काटना।

शांत (हिं॰ ध्ती॰) श्रन्त, प्राणियोंने पेटमें गुदातक जानेवाली जम्बी नली। भुक्त पदार्थ पेटमें पचकर इसी नलीमें जाता, जहांसे रस श्रङ्गमत्यङ्गमें पहुंचता श्रीर मल वाहर निकलता है। मनुष्यकी श्रांत हीसहीससे पांच-कः गुण दीर्घ होती है। मांस-भचियोंकी श्रेष्टा शाकाहारियोंकी श्रांत होटी वैठती है।

श्रांतकडू (डिं॰ यु॰) पश्ररोगविशेष। इस रोगर्में चौपायेको दस्त वहुत भाता है।

श्रांतर (द्विं पु॰) १ श्रन्तर, दो वस्तुश्रों वीचका स्थान। २ एकवार जीतनिक लिये घेरा जानेवाला खेतका हिस्सा। ३ पासा, पानकी क्यारियों के बीच श्रान-जानेकी जगह। ४ तानेमें दोनों सिरों के बीच खूंटियों की खकड़ी। यह सांधी श्रलग करनेको थोड़ी-थोड़ी दूरपर गाड़ी जाती है।

पांदू (हिं• पु॰) १ भन्दू, खोहेका कहा, वेड़ी। २ बांधनेका सोकड़।

श्रांष (हिं॰ स्त्री॰) १ श्रन्थकार, घुंध। २ रतींघी। २ कष्ट, तकलीफु।

श्रांधना (हिं॰ क्रि॰) वेगसे धावा मारना, टट पड़ना।

श्रांधर (हिं॰ वि॰) श्रन्ध, श्रन्धा। (स्ती॰) श्रांधरी। श्रांधरा, शांबर देखी।

थांधारका (हिं॰ पु॰) अन्धेरखाता, सनमानी बात। शांधी (हिं॰ स्त्री॰) प्रचस्ह वायु, जोरचे चलनेवाली, हवा। इससे इतनी धूलि छड़ती, कि चारी श्रोर श्रन्थकार छा जाता है। भारतवर्षमें इसके श्रानेका समय वसन्त श्रीर ग्रीस है।

श्रांब, भाग देखी।

त्रांवा इलदी, शामा इलदी देखी।

श्रायबांय ( हिं॰ पु॰ ) श्रसस्वत्थप्रसाप, व्यथंकी बात, श्रंडबंड, श्रनापश्रनाप, जटपटांग।

श्रांव (हिं॰ पु॰) श्रम्त, श्रम्न न पचनेसे छत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका चिकना सफोद लसदार सल।

षांवठ ( चिं॰ पु॰) १ किनारा, बारी। २ कपड़ेका कीर। ३ बरतनकी बारी।

श्रांवड्ना ( हिं॰ क्रि॰) उमड्ना, जपरको उठना। श्रांवड्ना ( हिं॰ वि॰) गभीर, गहरा।

श्वांवन (हिं॰ पु॰) १ लोहेकी सामी, सुंहड़ी।
यह पहियेके उस केंद्र पर लगती, जिसमें धुरीका
छंग्डा रहता है। २ एक श्रीज़ार। इससे लोहेका
केंद्र बढ़ाते हैं।

आंवरा. यामलकी देखी।

श्रांवल (हिं॰ स्त्री॰) साम, खेंड़ी, जीरी, किसी कि,स्मकी भिन्नी। इससे गर्भमें बच्चे लिपटे रहते हैं। श्रांवल प्रायः बच्चा होनेके पीछे गिर जाती है।

श्रांवलगढ़ा (हिं॰ पु॰) श्रांवलेका स्ला फल।
यह श्रीषधर्मे पड़ता श्रीर श्रिर मलनेके काम
श्राता है।

शांवला (हिं॰ पु॰) व्रख विशेष। इसकी पत्तियां इमलीकी तरह छोटी छोटी होती हैं। शांवलिकी लकड़ी कुछ सफ़्दी लिय रहती श्रीर छाल प्रतिवर्ष छतरा करती है। कार्तिकसे माघ तक इसका काग्जी नीवृ-जैसा फल रहता है। छाल पत्नी होनेसे नमें देख पड़ती हैं। खादमें यह कसैलापन लिये खहा होता है। गुणमें इसे शीतल तथा लघु पाते श्रीर दाह, पित्त एवं प्रमेहका नाशक बताते हैं। इसके योगसे विफाला, खवनप्राथ प्रस्ति श्रीक श्रीष्प प्रस्तुत होते हैं। श्रांवलिका सुरब्बा भी बहुत श्रक्का बनता है। इसकी पत्तियोंसे चमड़ा सिकाते हैं। सकड़ी

पानीमें न सड़नेसे कुवोंके नीमचक श्रादि उसीके बनते हैं। शामलकी देखो।

२ जुद्रतीका पँच। इससे विपचीको नीचेः जाते हैं।

श्रांवलापत्ती (हिं॰ स्त्री॰) किसी किसाकी सिलाई। इसमें पत्तीकी तरह दोनी श्रोर तिरहे टांके लगते हैं। श्रांवलासारमध्यक (हिं॰ पु॰) श्रति ग्रुड एवं पार-दर्शक गन्धक। यह बहुत साफ श्रीर खानेमें खटा होता है।

षांवां (हिं॰ पु॰) महोने वर्तन पनानेका गड़ा। ष्रांशिक (सं॰ ति॰) अंशसम्बन्धी, श्रंशविषयक, हिस्सेका।

श्रांश्यक्त (सं क्लो ) किरण दिखाया प्रश्ना जल। जलको एक तांविके पात्रमें रख दिनभर धूप शीर रातमर चांदनी देखाते हैं। वैद्यक्तशास्त्र इस जलकी बड़ी प्रश्नमा करता है।

मांस ( हि॰ स्ती॰ ) १ पीड़ा, दर्द । २ पाम, सतत्ती,. डोरी । ३ रेगा।

ष्रांसी (हिं॰ स्ती॰) भाजी, बैना, दृष्टमित्रोंके यहां बंटनेवासी मिठाई।

श्रांस् (हिं ॰ पु॰) अश्रु, अश्र्वा, श्रांख्वा पानी।
यह श्रांखमें नाककी श्रीर जानेवाली नजीके पास
जमा रहता है। इससे श्रांखकी भिज्ञी तर रहती है
श्रीर हेलेपर तिनका तथा गर्द नहीं बैठती। धूककी
तरह यह भी पैदा होता श्रीर श्रारीरिक वा मानसिक
श्राष्ट्रातमें बढ़ता है। पीड़ा, श्रोक, क्रोध श्रीर हजेंमें
शांस् पा जाता है। श्रीक होनेसे यह गालोंपर
बहता श्रीर कमी कमी भीतरी नलीकी राह नाकमें
दाख़िल होता है।

त्रांस्टाल (हिं॰ पु॰) पशुरोग विशेष, चीपायोंकी एक बीमारी। इसमें जानवरकी श्रांखसे पानी निकला-

करता है।

प्रांहड़ (हिं॰ पु॰) भागह, बरतन। प्रांहां (हिं॰ प्रव्य॰) नहीं। पाद (हिं॰) पायुष्टेखी। प्राहना (हिं॰) पार्रना टेखी। भाइन्दां (भार वि॰) १ भविष्यत्, सुगतक्विस, भागे भानेवासा। (पु॰) ६ भविष्यत्कास, इस्तिक्वास भानेवासा जुमाना। (क्रि॰ वि॰) ३ भविष्यत्में, भाकिवतपर, भागे।

श्राद्स, श्राद्सु, श्रायसु देखी।

आई (हिं स्त्री) १ मृत्यु, मौत। २ श्रायुस्, जिन्दगी।

श्रार्दन (प्रा॰ पु॰) १ व्यवस्था, स्त्र, दस्तूर, चलन। २ श्रासन, श्ररिशता।

आईन-इ-अकदरी—ऐतिहासिक ग्रत्यविशेष। यह पुस्तक फारसी भाषां प्रमिष्ठ अकदरनारीका द्वतीय खण्ड है। महाकवि श्रेख अवुल फ़ज़ल इसके रचियता हैं। इसमें सम्बाद अकदरने राजत्वनालका समस्त विवरण लिखा है। यह पांच अध्यायमें सम्पूर्ण हुआ है। प्रथम अध्यायमें अकदरके परिवार और समाजका विवरण तथा स्वयं सम्बादका हत्ताना प्रश्वति अनेक विषय लिखा है। दितीय अध्यायमें सम्बादकी कर्मचारियोंका विवरण है। दितीय अध्यायमें सम्बादकी कर्मचारियोंका विवरण है। दितीय अध्यायमें शासन एवं विचार विभागका हत्तान्त तथा भूमिकी माप श्रीर राजस निरूपणका विषय दिया गया है। चतुर्थ अध्यायमें सामाजिक नियम, विद्या आलोचनाके उत्कर्ष साधन, विदेशी राजाशोंके आक्रमण, परिव्राज्ञ और सुसल्मान-फ्कीर प्रस्तिकी बातें हैं। पञ्चम अध्यायमें नीतिवाक्य प्रथित हुए हैं।

आईना (फा॰ पु॰) चादमं, भीमा, चारसी। चार्चनादार (फा॰ पु॰) नापित, इन्जाम, भीभा देखाने-वासा नीकर।

षाईनावन्दी (पा॰ स्त्री॰) १ घोषिका साल । २ प्रशे-बन्दी, पत्थर या दें टकी जुड़ाई । ३ टहीकी तैयारी । दस पर रोजनी करते हैं।

पाईनासान् (फा॰ पु॰) दर्पण या शीशा वनाने-

श्राईनासाजी (फा॰ स्त्री॰) १ श्राईनासाज्ञा काम। २ कांच पर क्लई चढ़ाना।

शाईनी (फा॰ वि॰) राजनियमके अनुकूल, काननी, कायदेसे चलनेवाला।

Vol. II. 120

भारं (हिं॰) बाँगुर्देखा। भारत (हिं॰ पु॰) वाद्यविशेष, ताथा। यह गोलेमें डालंकर दो लकहियोंसे बजाया जाता है।

प्रांडेभा, पाइनं देखी।

आउट (अं विः) विस्भूत, खेलचे हारकर निकला हुपा। (Out) क्रिकेटके खेलमें यह यव्ह प्रयुक्त होता है। गेंद विकेटमें लगने या बह्नेचे मारा हुया गेंद हाथमें क्क जानेसे खेलाड़ी थाउट होता है।

MISZIH-(Sir James Outram, Lieutenant-General G. C. B.) एक प्रसिद्ध अंगरेज वीर। य भारतवषंकी एका प्रधान सेनापति रही। सन् १८०३ ई०की डवींग्रायरके अन्तर्गत वटालीं इक्तमें इनका जना हुआ था। इनके विताका नाम विज्ञामिन घाउटरास रहा। पहले इन्होंने प्रवडीनने चन्तर्गत उदनी भीर पीके मारिष्काल कालेजमें शिवा पायी। १५१८ ई॰का निम्मश्रेणीन चेनापति डोकार यह भारतवर्ष षाये थे। उसने बाद १३नं॰ वस्त्र देशीय पदातिक्षने सेफ्टेनएट बौर बाडज्टाएट हुए। इन्होंने खानदेशके घसभ्य भीलींकी युडकांग्रल सिखाया श्रीर श्रन्तसे भी लोंकी सेना ही साथ से जाकर दीक्न जातिको परास्त किया था। १८३५ से १८३८ ई० तक ये मही-कराउमें सुमृङ्खला स्थापन करनेपर व्याप्टत रहे। सार्ड किनके सदस्य वनकर ये अफ्गानस्थानपर आक्रमण करने गये थे। ये गुजरातके पोलिटिकल एजिएट भीर सिसुदेशके कमिश्रमर भी हुए। उसी समयं सिस्-देशके अमीर विद्रोही वन बैठे थे। सर चार्च निप-यरको मन्त्रणांके अनुसार सेनापति आउटरासने छन लोगोंको दसन विया । पीछे ये सितार और बड़ोदे राज्यके रैसिडेग्टके पदपर सुशोभित हुये थे। उसी समय अवध अंगरेजीराज्यके धन्तगंत हो गया। लार्ड डासहत्रसीन श्रास्टरामको वहांका रेसिडेंग्ट श्रीर कमिशनर नियुत्त कर दिया था।

वहुत दिनीतक भारतवर्षेने रहनेसे आउटराम बीमार पड़े और १८५३ ई०की इक्क्सेग्ड चले गये। परना ईरानसे लड़ाई छिड़ जानेपर इन्हें कमिशनस् बनकर सेनार्के साथ ईरान उपसागरमें पहुंचना पड़ा

या। वहां कार्य सिद्ध करके यह भारतवर्ष सीट प्राये। उसी समय यहां सिपाइी-विद्रोह उठा था। चार्ड किनक्कि परामशीतुसार ये लखनक गये। पहले हावेलक साहबने विद्रोहियोंको कितना ही दमन कर दिया था, परना फिर वडा गड्वड मच गया। घाउटराम घालमवागमें ठहर सिपाहियोंसे युद्ध करने ला। प्रसंख प्रसंख्य विद्रोही चारी भीर ग्रोलिकी भांति गोले दरसाते थे। चन्तको इनकी सददपर लार्ड लाइड था पहुंचे। उसी ससय ये सेना सहित गोमतीकी पूर्व शोर जा तुमुख संग्राम करने लगे। उससे विट्रोही परास्त हो कर भागे थे। इसके बाद ये अवधके चीफ कासियनर और १८५८ र्द्र॰को लेफ्टिनगढ जनरल वने। प्रन्तको भारतवर्षको प्रधान मन्त्रिसमा (Supreme Council)के यह सदस्य हुए थे। १८६० ई०को यह बीमार होकर दङ्गलंग्ड चली गये। १८६१-६२ ई ०का घीतकाल मिधरमें वीता; फिर फान्समें कुछ दिन रहने बाद १८६३ ई॰की नगरमें द्रवींने प्राण ११वीं मार्चको पेरिस क्रोड़ा था। इनकी प्रतिमूर्त्ति कलकत्तेके मैदानमें विद्यमान है। नङ्गी तलवार लिये महावीर श्राउट-राम घोड़ेकी पीठपरसे पीछे देख रहे हैं। उधर इनके बोड़ेकी लातसे एक तीप चूर चूर ही गयी है।

प्राचन्य (ग्रं० Ounce) ग्रंगरेकी मानविश्रेष, विसी किसाकी तीलका मिक्दार। यह दो प्रकारका होता है। एकसे कड़ी वस्तु तीलते श्रीर दूसरेसे द्रव यदाये नापते हैं। तीलनेका ग्राउंस सवा दो तोलेके वरावर है। वारह ग्राजन्ससे एक पाउंड बनता है। नापनेका श्राउंस सीलह ड्रामका है। एक ड्राममें साठ वूंद होते हैं।

त्राउवाउ, भारं वार्व देखो।

भाउल, श्राउलिया—वैणाव सम्प्रदाय विशेष। ये कर्ती-भजाको शाखामात होते, इसीसे इन्हें सहज कर्ताभजा भी कहते हैं। ये प्रकृति ले कर साधन करते हैं। एक एक शाउलके साथ श्रनेक प्रकृतियां रहतो, उनमें कोई विश्या श्रीर कोई कुलवती होती हैं। सब जातिके प्रकृति-प्रकृष एक साथ बैठकर खानपान

करते हैं, जिसमें कोई जातिविचार नहीं। मनुष्य-मात्रका स्वभाव है—यदि कोई किसीकी स्त्रीके पास जाता, तो मनमें ईर्था उत्पन्न होती है; परन्तु ग्राउलोंका मन ग्रत्यन्त उदार है। इनमें यदि किसीकी प्रकृतिके निकट दूसरा पुरुष चला जाये, तो मनमें विद्वेष नहीं होता। श्राउल दाढ़ो सूक्ट नहीं रखते।

शाउ तियाचान्द (श्री तियाचांद)—एक सम्प्रदाय-प्रवर्तक, इन्होंने ही पहली पहल कर्ताभजाकी सृष्टि की थी। श्राउ तियाचांदकी प्रक्षत इतिहास जाननेका कोई उपाय नहीं है। अनेक श्रादमी श्रनेक प्रकारकी बातें करते हैं। कोई कोई कहते हैं,—एक बार कहींसे एक संन्यासी श्राये थे। उनके पैरमें खड़ाऊं, देहमें कपनी श्रीर कमरमें कौपीन रहा। खड़ाऊं पहने ही वे एक बड़े इसकी के पेड़पर चढ़ बैठा करते थे। इच्छा होनेसे कभी नीचे छतर श्रात, नहीं तो दिन रात वहीं बैठे रहते। एक दिन किसी ग्रहस्थका जड़का मर गया। उसकी माता प्रव्रश्नोकसी रोते हुई जड़केकी जाशकी उसी इसकी के पेड़के तकी किसी जाती थी। दया करके संन्यासीने मरे जड़केको जिला दिया। उसी समयसे श्राउ तियाको देवशक्त प्रकाश हो गई।

काई कोई दूसरी हो बात कहते हैं। हलाग्रासमें भायद महादेव नामक एक तंबोली रहता था।
एक दिन वह अपने भीटमें पान तोड़ने गया। पान
तोड़ते तोड़ते उसने भीटमें एक आठ वर्षके लड़केकी
देखा। १६१८ भक्तमें फालगुन मासकी प्रथम
ग्राक्तवारकी भायद वह लड़का मिला था। बालक
कीन है, किसका लड़का है, नाम क्या है, निवास
कहां है—यह सब कोई बता न सका। खुद लड़केने
भी श्रपना कोई परिचय न दिया। महादेव उसे
श्रपने घर लाकर लड़केकी तरह पालने लगा और
उसका नाम पूर्णचन्द्र रखा। कहते हैं, कि
पूर्णचन्द्र बारह वर्षतक उसी तंबोलीके यहां रहे थे।
उसके बाद वह एक गत्सविणक्के यहां जा कर
दो वर्ष ठहरे। वहांसे वह एक ज़मीन्दारके यहां
पहुँच कर डेढ़ वर्ष रहे। उसके बाद पूर्वबंगालमें

जाकर डेढ़ वर्ष किताया। धनामें नाना देश घूम फिर कर सत्ताईस वर्षकी उन्हमें वेजरा धाम पहुँचे थे। वहां सबसे पहले हटुचीय उनके थिया हुए। उसके बाद घोषपाड़ेके रामधरण पाल भी उनसे उपदेश पा कर कत्तीमजाका मत प्रचार करने लगे थे। घाल भी होलीके दिन बड़ो धूम-धामसे वहां मैला लगता है।

कोई कोई कहते हैं, कि किहतार मन्तर के समय रामश्रण पाल सुखसागर ने नालार पान सुखसागर ने नालार पान सुखसागर ने नालार पान सुखानात हो। शांड लियाचांद सुलानात पर सानर उन्हें उपदेश देने लगे। एक बात भीर भी सुनने में भाती है। रामश्रण पाल एक दिन भपना खित जोत रहे थे। भाड लियाचांद वहां जा पहुंचे पी छे उनके भर भावर उन्हें धर्मी परेश देने लगे।

शावित्याचांद देहपर कफ्नी डाने रहते, कौषीन पहनते, हिन्दू मुसलमान दोनोंको समान समभते श्रीर सबके यहां भोजन कारते थे। कोच्छ जातिसे श्रीर सबके यहां भोजन कारते थे। कोच्छ जातिसे श्रीर है है एवा न रही। सुसलमान लोग भी हनसे उपदेश लेते थे। मालूम होता है, मुसलमानोंने हो हनका नाम 'शावित्या' रखा था। फारसी भाषामें श्रीलिया प्रब्देश माने बुजुर्ग हैं। प्रवाद है, कि श्रावित्याचांद खड़ाड़ों पहनकर गङ्गाके डापर धूमते-फिरते थे। इन्होंने घनेक कोढ़ियोंको शच्छा कर श्रीर मरे हुए श्रादमियां को भी जिला दिया था। घनुमान होता है, इन्हों प्रक्षियोंके कारण मुसलमान श्री शीलिया कहते थे।

श्राडितयाचांद्रने नई नाम सुननेमें शांते हैं। श्राडितचांद्र, प्रभु, श्राडितया महाप्रभु, श्राडितया पानीर, श्राडित ब्रह्मचारी, कङ्गालीप्रभु, पानीर ठाकुर, सांई, गोसांई, इन नई नामोंसे ये जनसमाजने प्रसिद्ध हैं। नर्त्तामना लोग नहते हैं, नि श्रीचेतन्य सहाप्रभु श्रीचेत्रमें नाकर श्रन्तर्जन श्रीर पीटि वही श्राडितया चांद्रके रूपमें श्रादिस्ट्रैत हुए थें।

सबसे पहले बाईस आदमी आठलियाचांदके शिथ वने रहे। उनके नाम ये हैं,—१ इट्डोम, २ वेच्छोब, ३ रामग्ररण पाल, 8 नयन, ५ लच्ची कान्त, ६ नित्या-नन्द दास, ७ खेलाराम डदासीन, ८ क्रयादास, ८ हरिवोष, १० कलाई घोष, ११ प्रक्रूर, १२ निताइ सोष, १३ पानन्दराम, १८ मनीहर दास, १५ विष्यु-दास, १६ किनु, १७ गोविन्द, १८ ध्यामकांसारी, १८ मीमराय राजपूत, २० पांचू रुद्रदास, २१ निधि-राम घोष, २२ थिग्रराम।

इस तरहको गला सुननेमें पाता है, कि १६०१ शक्तको वोयाले शाममें श्राठित्याचांदको स्वत्यु हुई। प्रमुत्ते परलोक गमन करनेपर श्यामवैरागी, हरिघोष, हरिघोष, करहाई घोष, रामश्ररण पाल, भीमराय राजपूत, सहस्तराम घोष श्रीर विचू घोष—इन श्राठ शिष्यांने इनको कफनोको वोयाले ग्राममें समाधिस्य किया था। पोछे चाकदहसे तीन कास पूर्व परादि नामक श्राममें इनका स्तदेह गाड़ा गिया।

प्रव वङ्गालके श्रनेक भन्ने घाटमियोंने शांचिया-चांदका मत ग्रइण किया है। उनमें सुवर्णविणक् हो श्रिक्त हैं। कितनी ही विश्वायों भी इसी मतानुसार चलता हैं। श्रांचित्वयाचांदके सब शिष्योंका मन एक है, सभी मन मन प्राण प्राण घापसमें मिलते रहते, इसीसे इन मतावलियाचांदको 'एकमन' भी कहते हैं। फिर ये लोग घांचियाचांदको 'जय कर्त्ता' कह सम्बोधन करते, इसीसे इस सम्प्रदायके पादमी 'कर्त्ताभना' नामसे भी विख्यात हैं। कर्षांका देखो।

बालिया सम्प्रायते गुरुता नाम 'महायय' शौर शिष्यता 'वरातो' है। दीना तरनेते समय महायय शिष्यतो पहले यह उपदेश देते हैं,—"गुरु सत्य हैं"। गुरु शिष्यते हैं,—"क्या तू यह धर्मा यहण तर सत्तेगा!" शिष्य उत्तर देता है,—"सन्तूंगा।" उसते बाद गुरु तहते हैं,—"तो भाठ न बोलना शौर चोरी, परस्तीगमन तथा भपनी स्त्रीता सङ्ग भी अधिक न तरना।" शिष्य अङ्गोतार तरता है,— "न तर्द्या।" अन्तमें गुरु तहते हैं,—'बोल, तुम सत्य शौर तुन्हारा वाका सत्य।" तब शिष्य यह तहतर मन्त्र ग्रहण करता है,—"तुम सत्य शौर तुन्हारा वाका सत्य।" मन्त्र देनेते बाद गुरु यह बात निह देते हैं, विना मेरी प्राचाने यह बात निसीसेन बताना।

क्रमसे शिष्यके मनमें प्रगाट मित उपजनेपर गुरु इस तरह उपदेश करते हैं, — "कर्ता बाउने महाप्रभु! मैं तुम्हारे प्रतापसे चलता फिरता इं, तिलाई भी तुमसे बलग नहीं, मैं तुम्हारे सङ्ग इं, दुहाई महाप्रभु।"

धाडिं वाचांद महाप्रभु देश पापक मी निषेध कर गर्वे हैं। वे दशो पापक मी ये हैं,—

तीन शारीरिक पापकर्य-परस्तीगमन, परद्रव्य श्रपहरण एवं जीवहत्या।

तीन मानसिक पाप—परस्तीगमनकी इच्छा, पर-द्रव्यः ग्रहणकी इच्छा एवं दूसरेके प्राणनाम करनेकी इच्छा।

चार वाचिनक पाप—भूठ बोलना, कटु वाका कहना, श्रनध्क बात बढ़ाना श्रीर प्रलाप उठाना।

देखनेमें बाता है, कि पहले इस सम्प्रदायमें कुछ भी व्यभिचार दोष न था। इन लोगोंका एक प्रचलित वचन है,—''शौरत हिलड़ी सर्द खोजा, तब होवे कर्ताभजा।'' इस नियमके बनुसार सभी पुरुष स्त्रियोंको वहन ससभते श्रीर बहन ही कहकर पुकारते थे। इनमें जातिमेद नहीं, सभी एक साथ भोजन श्रीर शयन करते रहे। परन्तु इसी तरह स्त्रीपुरुषक एक साथ वास करते करते शब व्यभिचार दोष इस सम्प्रदायके साधनका एक श्रष्ट हो गया है।

इस सम्प्रदायवालों के मुं इसे सुनने में भाता, कि एकमात ईम्बरकी लपासना करना ही इनके साधनका वीजमन्त्र है। किन्तु भाजित्याचांट खुद मनुष्य थे, इसीसे ये लोग कहते हैं, कि मनुष्य ही सत्य और मनुष्य गुरु ही परम पदार्थ है। चैतन्य सम्प्रदायके दैखाव जिस तरह गद्गद होकर श्रम्युपात करते और गुलकित होते, श्राजित्या सम्प्रदायके साधकों में भी ठीक देसे ही नियम हैं। रातको गुरुशिष्यमें प्रमालापन शीर गूढ़ साधनके समय श्रमुपात, रोमाञ्च शीर मोह बढ़ जाता है।

श्राचस (हिं॰ पु॰) श्राश्रधान्य, किसी किस्मिका धान, श्रीसहन देश मयी-जून मास बीते भीर श्रमस्त

सितस्वरमें काटते हैं। वैद्यशास्त्रके मतसे यह मधुर एवं पाकमें गुरु होता और श्रम्त तथा पित्रको बढ़ाता है।

आत (हिं पु॰) अर्क, मन्दार, अनवन। अर्कष्टच (Calotropis gigantea. अंगरेजी Mudar)। यह अर्क शब्दका अपश्चंग्र है। वंगालामें आकन्द। आकका पेड़ दो तरहका होता है,—सफ्रेट और लाल। नदीके किनारे रेसीजी ज्योनमें यह पेड़ बहुत उपन्नता है। साधारण आकर्क ये कई पर्याय देखे जाते हैं,—चीरदल, पुच्छी, प्रताप, चीरकाण्डक, विचीर, होरी, खजुन्न, शीतपुष्पक, जम्मन, चीरपणीं, विकीरण, सदापुष्प, स्थान्न, आस्मोतक, तृज्जक, शुक्का, गण्डप, मन्दार, प्रकप्णे।

सफीद आकर्त ये नई पर्थाय हैं, अनर्त, राजानें, प्रतापस, गणक्षी। जाज आकर्त पर्थाय हैं, विख्तार, सदापुष्पी, कृषिना, ब्रादित्यपुष्पिना, दिव्यपुष्पिना, अनं। आकर्ते घूवेनो बुढ़िया कहते हैं।

शानका पेड़ दो हाथसे लेकर चार पांच हाथ तक कंचा होता है। इसका पूल सफ्द भीर नाल रहता है। सेमरकी तरह इसमें भी फल लगता है। फलसे पक कानेपर अच्छी कई निकलती है। इसका फल, पत्ता और फूल तोड़नेपर डालोसे दूध निकलता है। आक्की पेड़में प्रायः बारही महीने फूल उतरता है। डालकी छालकी नीचे रेगम जैसा चिकना सफें,द स्त रहता है।

दैशास्त्रके सत्से यह कटु, उच्च श्रीर शानेय है। इससे वात, शाय, ज्ञण, श्रेश, क्षष्ठ, क्षिमि प्रस्तिः नष्ट हो जाता है। युरोपीयचिकित्सकोंने परीचा करके देखा, कि इसका सूल, बकला श्रीर दूध वसनकर, धर्मकर, धातुपरिवर्तक श्रीर विरेचक है। इसके सूलको कालका चूर्ण १५१२० ग्रेन सेवन करनेसे रक्ष श्रामाश्रय रोग नष्ट होता है। इस रोगमें यह ठीका इपिकाकुयानाको तरह काम करता है। श्रीधक साता सेवन करनेसे वसन होता है। २ झाम श्रुष्का स्मूलको कालको श्राधसेर गर्म जलमें भिंगा आधी कटाककी माता सेवन करनेसे पुराना उपदंश श्रीर कुछरोग पच्छा हो लाता है। इससे भंडोंके कीड़े. खांसी, श्रोध भीर उदरी रोग टूर होते हैं इसके मूलकी काल, डालकी काल, पत्ता टूध भीर पत्तको समभाग लेकर भच्छी तरह पीसना। पिर कीटे सटर लेसी गोली बनाकर सुखा लेना। प्रतिदिन स्वेर एक गोली खानसे अनेक प्रकारके चर्मरोग नष्ट होते हैं। इसके फूलका दूर्ण २१३ रती संवन करनेसे भूख बढ़ती भीर हंमनी खांसी अच्छी हा जाती है। जखमरें आक्रका टूध लगानसे वह सूख जाता है। कछमें आक्रका टूध लगानसे वह सूख जाता है। कछके राखमें आक्रका टूध गलाकर नस लेनेसे छीक श्राती है, इससे सदींका सिरका ददं भाराम हो जाता है। कहते हैं, कि

शानके दूधसे गाटापार्च तय्यार हो सकता है।
तिकार्यमें इसकी रुई भरी जाता है। इसके स्तको
कातकर कपड़ा बुननेसे ठीक फलार्डन कैसा कपड़ा
तय्यार होता है। इसकी रुईसे भच्छा कागज भी
वनता है। भाकको छात्रका स्त बहुत भारस्व होता है। कितने हो भाइमी इससे धनुषका गुण बनाते हैं। भाकका तथा भीर भीर स्त कितना भारसह सकते हैं, चौथाई इस्व माटो तीन तारकी
रस्तीमें उसकी परास्त की गई था—

| भाव                | ***         | प्राय;    | सेर | २०६         |
|--------------------|-------------|-----------|-----|-------------|
| सन                 | •••         |           | 39  | २०५         |
| सुगरा              | ***         | 29        | 29  | १७१         |
| कपास               | ***         | 99        | 39  | şeş         |
| सुर्वामूल          | . 6'0       |           | 29  | १५८         |
| मेस्तापाट          | ***         | 39        | . , | 884         |
| नारियलकी काल · · · |             | <b>39</b> |     | <b>१</b> १२ |
| षाकड़ा, पात देव    | <b>ਜੋ</b> ( |           |     | •••         |

पाकत्यन (सं॰ क्षी॰) पाक्षश्चाचा खुदवीनी, डोंग। पाकत्य (सं॰ क्षी॰) न कनः स्वक्कृताकारी. नज् तत्। तस्य भाव चज्। प्रस्तक्कृताकारित्व, गन्दगीका पैदा करना।

Vol. II. 121

•

माजन (सं॰ पु॰) मा जन्मन्। महिषिविशेष, कार्नस्न। (इं॰ पु॰) २ जोते खेतसे निकासा वाम प्स। ३ जोते खेतसे वासप्सका इटाना।

प्राजनादी—( Cissampelos l'arreira ) पाठःलता । इसके ये कई संस्कृत पर्याय देखे जाते हैं,— यावष्ठा, प्रस्वष्ठिका, प्राचीना, पापचेलिका, वृधिका, स्थापनी, योगनी, विद्वकार्यका, एकाष्ठीना, वृचिनी, दापनी, वननिक्षिका, निक्रपुष्पा, वृच्चित्ता, शिथिरा, वृक्षी, सानना, वरा, देशे, वनविश्वि

श्रानगदी धोर निम्था टोनों एकही सता हैं, नि भिन्न भिन्न. इस निषयमें उद्घिरत खन्न बहुत निरोध करते हैं।

यह तिता, गुरु शौर उणा है। इससे वात. पित्त, क्वर, दाइ, शितसार, शून प्रसृति रोग नष्ट होते हैं। वैद्यालीग पुराने क्वरमें पाठासूल व्यवसार कारते हैं। सांप काटलेने पर इसके सृतकों सिस्ते साथ पीकतर सेवन करने शौर जखमपर लगानेसे उपकार होता है। शाक्वत (पा॰ स्तो॰) परलोक, यससदन, सर्नके वाद जानेको लगह।

पाक्वत चन्देश (फा॰ वि॰) १ परकोकका विचार रखर्नवाका, धार्सिक, जो सर्तकी डरसे वृध काम करता न हो। २ दूरदर्शी, घारेका ख्याक रखर्नवाला। पाक्वत घन्देशी (फा॰ खो॰) १ परकोकका विचार, सर्तकी बाद जानवाकी जगहका खुराल। २ धार्मिकता, स्वावका काम। ३ दूरद्धिता, दूरन्देशी।

भाक् बती लक्षर (सं० पु०) श्रमले मरू लको रस्ती या रिद्वीनके पास बोचके ट्रटकमें रहनेवाला लक्षर। यह सङ्घटके समय पड़ता है।

मामनाक (हिं॰ पु॰) हया वाका, वेइदा वात, वक्तमत्त्र।

यातम्य (सं॰ पु॰) या ईषदर्यं किय चलने घन्। श्रुच तम्मन, कंपनंगी।

श्राकंम्पन (सं • व्रि • ) श्रा कम्पते श्रा ईषद्यें किय चलने-युच्। चलनमस्यांदक्ष्मेकाद्युच्। पा ३ २११४८। १ श्रस्य कम्पनश्रील, थोड़ा कांपनेवाला। (स्रो • ) भावे स्युद्। शस्यकम्पन, थोड़ा कांपना। श्रा-कपि विच् भावे खुट। १ घोड़ा कंपाना। (ब्रि॰) ४ घोड़ा कंपानेवाला।

भाकम्पित (सं वि ) द्या-कपि कर्त्तरि का। १ ईषत् : कस्पित, थोड़ा कांपाइया। (स्ती॰) भावे ता। - २ द्रेषत् कम्पन, थोड़ा कांपना। णिच् कत्तरिक्ता। ३ ईषत् चालित, जो घोड़ाही हिलाया गया हो। भाकस्त्र (सं० त्रि०) द्या-कपि-र। र्गमकिष क्यादिरः। मा शर१६। ईषत् कम्प्रनशील, थीड़ा कांपनेवाला। भाकर (सं॰ पु॰) श्राकुर्वेन्ति सभूयनिष्यादयति व्यवसारं यत, पान्त प्राधारे घ। १ समूह, हेर। चाकीर्व्यते घातवोऽत्र, चा-स-चाघारे चण्। २ घातु एवं रत्नादिका उत्पत्तिस्थान,खानि । खाने देखो । ३ भाएडार, ख्जाना। ४ किसी द्रयके रहनेका स्थान मात। जैसे, पद्माकर सरोबर, गुणाकर व्यक्ति, रह्माकर ससुद्र। ५ अवन्तिके निकटवर्त्ती प्राचीन जनपद। ६ महाभाषा। ७ तत्तवार चलानेका एकभेद। (ति॰) ८ गुणित, गुण। जैसे पांच त्राकर,दश माकर। ८दच, कुमल, व्युत्पन्न, चतुर, होशियार। १० मेष्ठ, बढ़िया। पानरनढ़ा, (Pyrethum indicum) एक जड़ी विश्रेष। गुलचीनी एव' घाकरक हे नामसे वाजारम प्रायः एक ही वस्तु विक्री होती है। यह कस्मीर

ज्वरमें भी व्यवद्वत होता है। भाकरकरहा, भाकरकड़ा देखी।

षाकरखना, पाकर्षना देखी।

श्राकरज (सं० स्ती०) रत, खानिसे निकलनेवाचा जवाहर।

चीर लाधकमें उत्पन्न होता है। इसका मूल कुछ

कड़वा होता एवं मुंहमें रखनसे काशको निवारण

करता है। इससे चितिरित्त यह मस्तकविदना

( बिरके दर्द ) श्रीर श्रूतरीग, वायुगुला, सानिपातिक

श्राक्तरण, श्राकारण देखी।

पाकरिक (सं ० वि०) प्राकरे नियुक्तः ठञ्। खान फोदने-वाला,रत्नादिके उत्पत्ति स्थानपर राजनियुक्त कर्माचारी। भाकरिन् (सं ० वि०) प्राकरः उत्पत्तिस्थानमस्यस्य, प्राकर प्रायस्ये द्रनि। प्रयस्त भाकरजात, जो वड़ी स्वानिसे निकला हो।

पाकरोट, पखरोट (Aleurites moluccans)। यह संस्तृत पाखोट यन्द्रका प्रपन्नंग है। एक प्रकारके पन्नका पेड़। यह पन्नाव, पालाम प्रादि स्थानोंमें पहाड़ पर जन्मता है। फन देखनेमें बहेड़ा जैसा होता है। जपर गिरा रहता और इसका किलका बादाम कैसा कड़ा रहता है। भीतरका गृदा तेलाक और खानेमें प्राय: बादामकी तरह लगता है। भारत-वर्षके दिवण और लड़ामें इसका तेल निकाला जाता है। उसका नाम 'के कृना तेल' है। तेल निकाल लेनेके बाट खन्ती गाय बंलकी खिना दी जाती है। पांसके लिये बह खितमें भी डालो जाती है। प्रवर्गटिखी।

दाकर्ष (सं॰ प्रवा०) श्रा-कर्ण कर्षपर्यन्तः। शब् नर्वादानिक्षाः। पा राश्यशः द्वति भव्यशे॰ समास। कर्णपर्यन्त, काननक। जेसे भाकर्षसम्भान पर्यात् काननक खींचके तीर चनाना।

माजर्षन (सं॰ क्षी॰) मा-कर्ष-स्युट्। यग्प, सनादी।

धाक्रियत (सं॰ व्रि॰) सुनाहुपा, जो कानमें पड़

शाकर्ष (सं॰ श्रव्य॰) श्रवण करके, सुनके।
याकर्ष (स॰ पु॰) श्राक्तव्यते भनेन, श्राक्तव करणे॰
श्रव्य। १ पाश्रक, पासेका खेला। २ विसात, चीपड़।
१ इन्द्रिय। १ धनुर्धारोका विद्याका प्रभ्यास, तीर
सारंगका सम्भा। सावे घल्। ५ श्राक्तवेण, खिचान,
काश्रिय, एक जगहकी चीज़को जोरसे दूसरी जगह
ले जाना। श्राक्षारे घल्। ६ कष्टिप्रस्तर, कसीटी।
ट्वास्य फल प्रवादि श्राक्तव्यते भनेन, करणे-घल्।
७ श्रद्धशाक्रार, श्रंगुसी, फल-फूल तोड़नेकी लगी।
याकर्षः श्रेव काक्ष्यं । पाश्राट स्वे वि॰ की॰। श्राक्षयंति
कतिर श्रव् । द श्राक्षयंणकर्ता, खींचनेवाला। श्राक्तवंण चरित ठल्। (वि०) श्राक्षपंक्त, श्राक्षयं
कारी। (स्ती॰) श्राक्षिकी, श्राक्षपंपकारिणो स्ती।
'कार्षः । सक्ष वनाम्यावाक्षे व्यत क्रियं बाक्षष्ठी ग्रारिफवर्डप्रापः (क्षेम)

मानर्षेत्र (सं• पु॰) मानर्षेति सन्नित्तष्टं लोहं, मा-क्रव-खुन्। १ सुस्वतः। (ति॰) बावर्षीद्यः वन्। वा प्रश्रह । इति कर्। ३ पाक प्रविकत्तां, खीं वनेवाला ।
३ पाक प्रेयक्त को पच्छीतर इ खीं वता हो।
पाक प्रेय (सं॰ ति॰) पाक प्रयुट्। १ कि पी
खान से वस्ती वस्त्र वेक दूस स्थानपर खीं व से
लाना। खिंवाव। पाक खात प्रनेन, करणे स्पृट्।
२ पाक प्रयोग विभेष। इस प्रयोग हारा स्ती प्रस्तिका मन
पश्च कर के सनकी तिसी प्रभीष्ट स्थान पर से लाते
हैं। तिपुरासारत न्तर इसकी प्रक्रिया शीं सिखी
है—'अं भीं तीं, झीं तिपुरा देवि। प्रमुक्तीं प्राकर्ष
पाक प्रेयक साहां। यह मन्त्र द्या हज़ार वार सप
किया जाता है। रक्त चर्न भीर कु कु कु मसे पड़ को य
पक्ष वना झीं बी जसे पूजा करना चाहिये। तिपुराका

"भावरीचे तसा देवी वितेषां चन्द्रमेखरां। - वासार्वेकरचप्रक्षां सिन्दृशदयवियदां। पश्च दक्षि पारी सप्तालाश्च वामते ॥" (वितुरासःरतस्त )

इसी तरह ध्यानपूर्वं क षोड़ शोपचारसे देवी की पूजा घीर उक्त मन्त्रका दय हजार जप करने पर उवंधी, रक्षा प्रस्ति घषरोगणको भी धाकर्षंण कर सकते हैं। फिर इसी प्रयोगसे टूरका कोई भी द्रश्य घपने साधकते पास था पंहचता है।

भाकषणग्रित (सं स्त्री॰) न्यत्वतिया, खोंचनेको तान्त। यह मित (Gravitation) प्रायः प्रत्येक पदार्थ में होती, जिससे घापस खेंचतान चला करती है। समस्त लगत्को इसीने मिला जुला रखा है। प्रथिवोक्ते द्रव्य दूसरी लगह ला न पड़नेका कारण श्राकर्षणग्रित हो हैं। जब जल चन्द्रकी श्रीर ख़िचता, तब समुद्रते ज्ञार चढ़ता है। आकार्यमें नवयहादि इसी प्रक्रिके सहारे ठहरते और श्रपनी कचापर घूमते हैं। श्राकर्षणग्रित्तेन ही प्रथिवोमें वायुमण्डलको प्रकड़ रखा है। यदि प्रथिवोमें यह ग्राक्त न होती, तो व्रवस्ते फल गिरनेपर न जाने कहां चला जाता। वैद्यानिकोंने गुरुत्वाकर्षण, जुखकाकर्षण, संस्थनाकर्षण, विश्वाकर्षण, रासायनिकाकर्षण प्रादि कयी प्रमेहोंने इसे बांटा है। ज्ञाकर्षण्यक्तिका प्रभाव कहीं प्रधिक भीर स्थून

पड़ता है। ध्वमरको पञ्च धीर चकारको चन्द्र हसी मिलते शपनी घोर खींच जेता है। भास्तराचाय गीनाध्यायमें शाक्तष्टिमिक्तका नाम छत्ने खिला है। भारतराचाय भारतं थीं शाक्तष्यिक नाम छत्ने खिला है। भारतराचाय भारतं थीं किया है। भारतं थीं एका हि निकट नीयत भन्या भारतं करणे लुग्द्र दिलात् छोए। हचते भन्न तोड़ने को श्रंतमा। तलोक सुद्राप्ति । यया तल्यमारमें,—

"मध्यमातर्ज्ञं नोस्थान्तकनिहानामिके समि । करु माकारकपायां मध्यमे परमेश्वरि ॥ करु इन्तु नियुद्योत कनिहानामिकोप्टि । इयमाक्वर्षं को मुटा वे जःक्याकर्षिकां मता ॥"

यातायंत्र (डिं॰) यात्रवंद्देशी।

शहुगातार तर्ने तो भीर सद्यमा श्रंगुकोते साथ पहले कांनछ। श्रीर श्रनासिकाको समान रूपसे रख इधिनोते बोचने उन दोनों श्रंगुलियोंकी गुटाकर उस पर श्रंगूठा धरना। इसीका नाम श्राक्षपेशीमुद्रा है। इस मुद्रा हारा खगं, मत्वे एवं प्रताल श्राक्षपेष किया जाता है।

याक्तपंता (हिं॰ क्ली॰) याक्रपंतुंकरता, खोंचना।
याक्रपंदि, प्राक्तपादि (सं॰ पु॰) या-कर्षः यां-कर्षः
वा यादिर्धस्य, वहुती॰। कन् प्रत्ययके निमित्त पाणिन्युक्त शब्दगण विशेष। इस गणमें निस्कृतिखित सम्ब हैं,—प्राक्तपं, याक्रपं, तृतद् पिशाच, पिचण्ड,
यर्शनं, पश्चनं, विचयं, विजयं, जयं, चयं, पाच्म,
यपं, नयं, पाद, पीठं, इद, इदि, ह्लादं, गद्गदं,
यक्तिं, निपादं, दोष । (पा शश्वाव)

शाकित (सं वि ) शाक्षेष शावरित था-कक ठल्। पाक्षेत् ठव्। पा शाम्हे भाक्षेष्णकारी, खोंचने-वाला. जो शाक्षेप दारा शावरण करता हो। (स्त्री) पित्वात् होष् श्राकिती, शाक्षेप करनेवाली। शाकित (सं वि ) शाक्ष्य, खोंचा हुशा। शाकिवित् (सं वि ) शाक्षेत शा-क्षप-चिनि

याकर्षिन् (सं वि ) याकर्षति या-स्व-िषिनि गुणः। याकर्षणकर्ता, खींचनेवाला। (स्त्री ) छीपः याकर्षिणी, खींचनेवाली। संपूर्धक याकर्षिन् यव्ह दारा (सम्याकर्षिन्) दूरगामी गन्ध समस्त पड़ता, कारण यह दुरस्य व्यक्तिको याकर्षेण करता है। धमावर्षे गुणिकारो। (जनर) भाकतकोट—बस्बई पान्तके शोलापुर जिनेकी एक तहसील; यह नगर शोलापुरसे दिल्लग-पूर्व २३ मील पड़ता है। सैनदूरगी फाटकरे बाहर दिल्लगी नवाबाके समयकी पुरानी मसजिद खड़ी है।

भाकलन (सं क्षी ) धा-कल खुट्। १ भागङ्गा, भका २ ग्रहण, लेना। ३ संग्रह, सञ्चय, इक्ष्टा-करना, बटीरना। ४ गणन, श्रमार, गिनना। ५ भनु-सन्धान, जांच, खीज। ६ श्रनुष्ठान, सम्पादन ५ परिसंख्या। द बन्धन, जकड़। ८ शाकाङ्जा, द्वाहिश।

प्राक्त कार्य (सं वि ) १ प्राक्त कर ने वी ग्य, कि कायक । २ एक व कर ने थोग्य, इक हा कर ने खायक । २ गणना कर ने योग्य, ग्रुमार लगाने कांचिल । ४ प्रमुखन कर ने योग्य । ५ प्रमुखन कर ने योग्य । ५ प्रमुखन कर ने योग्य । १ प्रमुखन कर ने योग्य । प्राचिल ।

भाकालित (सं॰ ति॰) आ-कलःक्तः। १ अनुगत, लिया हुआ। २ अनुक्तत, सम्पादित, किया हुआ। १ परिगणित, गिना हुआ। ४ यथित, गुंथा हुआ। १ परीचित, जांचा हुआ।

भाकती (सं॰ स्ती॰) १ चटका, गौरेया, गरगैया। (सिं॰) २ बाज्जलता, विज्ञती।

भाकत्य (सं पु ) श्राकत्यते, श्रा-क्राय घन्। १ विश्वरचना, सिंगार करना, भृषण, श्रमञ्जरण। सक्तीभूत करना, सजावट, बनाव। २ स्विति, जमार। १ रोग. श्राजार। (श्रव्य०) ४ कत्य पर्नतः। "बाक्स करके वसेन्।" (स्रिति

भावस्थक (सं॰ पु॰) भाकस्य कन्। १तमः, भंधेरा। २ सोछ, यादका न भूतना। २ प्रान्य, गांठ। ४ छत्करहाः हर्ष, खुगी। ५ सूर्च्छा, ग्रा। भाकस्य (सं॰ लो॰) रोग, आजार।

षाक्त (सं १ पु॰) भक्तकरा, भक्तरकरहा। भाकस्क, भक्तस्वी।

पाकष (सं ० पु०) त्राकष्यते यत्न त्रान्कष (गोवरस्वर इत्यादि। पा शश्रद स्ते चकारी पनु-क्र-वस्त्रवार्थः। त्रातकप इति सि॰ की॰) इति च प्रत्ययः। निक्रम प्रस्तर, स्त्रणीदि कसनेका प्रत्यर, कसौटी। शाकषक (सं॰ ति॰) श्राकषे कुश्रतः, शाकष कर्। कसनेवाला, कभौशे लगानेवाला।

प्राकःषक्ष, चक्कारंखी।

याकाममात (हिं०) पत्रमा देखी।

यात्रसात् (हिं०) यक्तात् देखी।

याक सात (सं वि ) यक साहि या या मृता गानि भावार्थ के यक सात् कारण विनेय भवः वा (वि व्यक्ति कारण वि वि या वि व्यक्ति कारण वि वि व्यक्ति कारण वि वि व्यक्ति कारण वि वि व्यक्ति कारण वि वि व्यक्ति कारण वि वि व्यक्ति कारण वि व्य

श्राकिस्मकत्व (मं॰ स्ती॰) स्तीनना, श्रस्थिरता, नागडानो, वेल बरी।

श्राका (हिं पु ) १ श्राकाय, श्रकाव । २ भट्टी, भाड़ ।

३ पजावा, श्रांवां । (श्राक्षामीभा ) ४ श्राक्षामकी उत्तरछीमाव हैं पार्व तीय एक श्रमभ्य जाति । इस जाति के
लोगों का मुं ह गोल श्रीर चिपटा, नाक मोटी, श्रांख
कुछ छोटी, गालकी इन्न्डी कं चो, तथा देह मध्यमाकार
रहता ह । देख ने में यह न श्रिष्ठ मिष्या स्त्री नहीं
होती, छनके गठनमें भी लावण्यता नहीं रहती है ।
प्रवंतपर भरणो नदी के जलो च्छा सके कर्ष भागपर इस
लातिका वासस्थान है। यहां का प्रथ श्रत्यन्त दुगेम
पड़ता, तराईसे चढ़ने पर प्राणान्त परिच्छेद होता है ।
श्राका जाति दो प्रधान सम्प्दायमें विभक्त है। एक
सम्प्रदायका नाम हहारी-कोयाद है। इस शब्दकाः
सर्थ — हज़ार रस्वनशालाका खादक सगता है।

हितीय सस्प्रदायका नाम—कुपचीर है। इस प्रव्हसे कार्णस-चित्रके ( रूईकी खेतके ) चीरका बीध होता है। यह होनी प्रव्ह प्रासामी भाषाके अपमंश्र हैं। पहले ये लोग पर्वतमे नीचे उतरकर जन-पदके मध्य सहा उत्पात उठाते श्रीर ब्रह्मपुत्र नदमें नीका एवं तीर्थयात्रियोंकी द्रव्यसामग्री जूट खेते थे। क्रमकींके खेतसे कपास श्रीर श्रवादि हरण करनेसे इनके दोनो सम्प्रदायोंका इस प्रकार नाम पड़ा है।

श्राकाश्रोंने उत्तर मिश्मी जाति है। वह भी श्रमथ होते हैं। श्राकाश्रोंने साथ मिश्मी-कन्याका श्रादान-प्रदान चलता है। मिश्मी लोग कभी पर्वतके नीचे नहीं उतरते, नेवल श्राका हो विपद् पड़नेपर श्राक्षीय स्थलनको उदार करनेके लिये पर्वतके नीचे श्राते हैं। श्राकाश्रोंने सर्व समेत २३० श्रीर मिश्मी जातिने ४०० मकान वने हैं।

श्रमभ्यावस्थापर मकल ही जातिकी नेवल वाह्य जगत्में ऐशी शक्ति देख पड़ती है। सृष्टिके मध्य जदां बुद्ध अड्रुत एवं भयद्वर होता श्रीर विपद् भानेकी सन्भावना रहती, वहीं देवता तथा ईम्बर विद्य-मान है। प्राकासोग पर्वतमें रहते हैं। पर्वतकी भय-द्वार एवं उच चूड़ा, नज़ोलिनी नदी, श्रीर वन्य पश्रपूर्ण निविड जङ्गलको ही ये लोग देवता समभति हैं। फुच जङ्गल श्रीर जलके देवता हैं। युद्यकी श्रविष्ठावी-देवी फिरन् श्रीर सिमन् हैं। सतु चित्र एवं ग्रहकी देवता है। इनके पुरोहितका नाम देवरी है। देवरीको पूजादि कितनी ही देविक्रया करना पड़ती है। एक एक कुटीरमें जङ्गलादिकी देवसूर्ति स्थापित है। पुरीहित जन सकल देवता श्रोंकी पूजा करते हैं। मस्य कटने पर वे देवतादिको उसका सम्माग उत्सर्भ कर देते हैं। विवाहके समय इमलोग हायमें राखी बांधते हैं। श्राका असभ्य हैं, किन्तु इनमें भी यह सङ्ग्लाचरण प्रचलित है। विवाहकी पूर्व पुरोहित जा कर वर एवं कन्याके हाथमें स्तको यस्यि बांध देता है। पीड़ा होनेपर कोई श्रीषधका भरीसा नहीं करता। श्रीभा सन्व पढ़के रोगीको

भाड़ते एवं पुरोहित फुच देवताने समीप कुक्टादि विज देकर खस्ययन करते हैं।

श्राकाश्रीका ग्रह प्रायः काष्ट एवं प्रस्तरसे बना श्रीर भीतर तख्ता विद्या रहता है। ये प्रायः धनुः-श्रर सेवर सर्वदा स्थमण करते हैं। हस्ति-प्रस्ति वहत् जन्तुका शिकार करनेमें श्राका तीरकी गांसीपर काष्टविष चढ़ा देते हैं।

ये पर्वतोत्पन अनेन प्रकारका द्रव्य संग्रह करके तिळ्त, भूटान एवं सिकिसमें श्रीर पहाड़के नीचे वाणिच्य करने आते; तिज्ञन अपने प्रयोजनानुसार तांने श्रीर कांसेके पान तथा वस्त्रादि मय करके ले जाते हैं।

भाका भासाम-निकटवर्त्ती जनपदके भीतर बीच वीच त्रतिशय त्रत्याचार करते हैं। सन् १८१८ ई॰ में इनके सदीर टागीराजको अंगरेजोंने गिरफ्तार करके गौहाटीके जैसमें कैद किया था। उसी जगह वह एक हिन्दू गुरुको पा कर उनके निकट हरिभित्त और हरिसन्त्रमें दौचित हुए। गुरु शिष्यको चाहते श्रीर शिष्य गुरुको मानते थे। ज्ञासशः दोनोंके मध्यमें विलचण अनुराग उत्पन्न हुया। सन् १८३२ ई० स टागीराजने अपने गुरुको जामिन बना सक्ति पायी। किन्तु जब फिर पर्वतका स्वाधीन वायु उनके ग्रङ्में लगा, तव वह हरिभिता और गुरुने प्रति ऋदा जुक् भी न रही। पूर्वेमें जिन लोगोंने पड़यन्त करके उन्हें पकड़वा दिया घा, टागीराननें प्रथम ही उन्हें नष्ट विया। निकटके शंगरेजोंकी चौकी भी लटी। शंगरेजोंके जितने कर्मचारी उनके सम्मुख पड़े, उनमें धनेक इत एवं भाइत इए घे।

उपरोक्त श्रत्याचार निवारण करनेके लिये हिटिश सैन्य प्रेरित हुशा। यह निस्तय करना टुर्घट पड़ गया, श्राकाराज कहां रहते श्रीर किस पर्वतसे किस पर्वतः पर भाग जाते थे। श्रंगरेज वहत दिनतक उनके पीछे पीछे फिरे, किन्तु कोई सन्धान लगा न सके। पन्तमें टागीराजने सोचा, कि वहत दिन उसतरह उद्दिग्न रहनेकी श्रपेचा मृत्यु वा कारावास ही श्रच्छा था। युदका वैसा कोई उपकरण न रहा, जो श्रंग-

Vol. II. 122

. रेजींकी गीलाइप्टिके सम्मुख खड़े रह सकते, सुतरां वे श्राप हो जा कर हाज़िर हुए। फिर सन्धिकी बात चली। वह जैसे राजा थे, उनके लिये वार्षिक तनखाहकी ध्यवस्था भी वैसी ही हुई। अंगरेजोंने कहा,—"आप शान्त शिष्ट हो जावी, लोगोंके प्रति श्रव उत्पीड़न न करो; भापको प्रतिवर्ष २६०) रूपया पेन्शन मिलेगा। किन्तु भापको किसीके जपर श्रत्याचार न करनेकी ं दृढ़ प्रतिज्ञा करना चाहिये।" टागीराज उसीमें सन्मत हो गये। उस समय बङ्गीकारके निमित्त पविव द्रव्यकी आवध्यकता पड़ी थी। कुक्ट आया, अज्ञ कीर व्याच्चम बाया। तुन्हारे इसारे समीप नो बपवित ठहरता, संसारमें दूसरी जगह वही पवित्र है। हिन्दू के लिये गोमय भीर भाकाके लिये इस्तिविष्ठा पवित्र है। यपयके लिये देरकी देर इस्तिविष्ठा संगायी गयी। प्रथम सत्यपाठमें सुगीका बिल चढ़ा था। उसके बाद प्राक्षाराज एक हाधरी सब्बूक-चर्म घीर दूसरे हायमें व्याव्रक्तत्ति लेकर बोली—'जो होना या हुया, अब सावधान बना, फिर कभी में अङ्गरेजोंको बात न टास्ंगा।' परिग्रेवमें प्रस्तिनी भर इस्तीकी विष्ठा चठाकर कद्या,—'म्रङ्गरेजींकी साथ विरोध इस जन्मकी चिये मिट गया, जीवन रहते फिर कभी विवाद न क्षक्ंगा।' भन्तमें एकवार इरिनामकी तैन करके अतिचा समाप्त हुई।



मिश्री-स्वीर

श्राका एवं मिश्रमी लोगोंकी श्राक्ति-प्रकृति, वैशभूषा, लोक-लोकता, श्राहार-व्यवहार, सब एक ही
प्रकार है। यह मिल्ल मिश्रमी-सर्दारकी प्रतिमृत्ति है।
इस,चित्रपटसे श्राका श्रीर मिश्रमी लोगोंक सम्य वेशभूषा
पहननेका प्रमाण मिलता है। विगत सन् १८८१ ६०को

कलकत्तेकी प्रदर्भनीमें अनेक असभ्य जातिकी प्रतिमूर्ति देखायी गई थी। प्रतिमूर्ति बनाते समय पाका
लोगोंकी भी आकृति देनेकी कल्पना हुई। इसलिये
आसाम सरकारके कर्मचारियोंने नम्नूनेकी तरह किसी
आकाको कलकत्ते भेजनेकी चेष्टा की थी। किन्तु उस
प्रस्तावपर समस्त आका जाति एकबारगी ही जिस हो
गयी। इससे अधिक असङ्गत कथा दूसरी क्या हो
सकती है, कि प्रतिमृति बनवानेके लिये जीवित
मनुष्यको कलकत्ते जाना पड़े। इस अपमानका
प्रतिशोध लेनेके लिये आका हिट्य प्रजाक कयी
आदमी अपने पर्वतमें पकड़ ले गये। उसीसे अङ्गरिजोंके साथ एक सामान्य युद्ध हुआ था। प्रनाको
आका प्रास्त हो पर्वतके हपरिभागमें भाग गये।

म्राका राजकी सूर्ति देखनेमे शिवदूतका सारण आता है। इनका सर्वोङ्ग गोदनेसे चित्रित, कण्डमें पत्थर तथा इड्डोकी माता, मत्येपर पचीका पुच्छ, श्रीर ग्ररीर पर लत्ता लिपटा है। ये पार्व-तीय वनके मध्य दिवानिशि जङ्गलों फलोंकी माना पहनकर घूमते एवं धनुर्वाण लेकर सगया करते हैं। तीरमें कीन विष चढ़ा रहता है, इसका ठीक निखय नहीं होता। कोई कोई अनुमान करते, कि तीरमें मीठा विष (Aconitum ferox) खगाते हैं। किन्तु टूसरे कहते, कि श्रासामी लोग जिसको विष (Coptis Teeta) बताते, शाका वही तीरकी गांधी-पर चढ़ाते हैं। इस विषात अस्त्र दारा भरीर पर म्राचात लगने से भीव ही सृख् होती है। कहती, किसीको बाघात लगनेसे धाका चतस्थानपर रन्द्रयव (Sausseria Lappa) घसकर प्रलेप देते एवं उसीका काय सेवन कराते हैं। इसकी परोचा करना उचित है, कि इन्द्रयवमें यघार्थ विषनाशक शक्ति होतों है या नहीं।

सिक्षि बाद देश शाकर श्राकाराजने खजातिके सध्य हरिभक्तिका प्रचार किया। इस समय प्रायः समस्त ही श्राका वैज्ञाव हो गये हैं। प्रत्येक शाका ग्रहस्थके घरमें बहुत गो रहती हैं। यह गोमांस खाते, किन्तु गोका दूध किसीतरह पवित्र नहीं सम- भते। प्राक्ता कर्छागत प्राण होनेपर भी गोदुण्य नहीं ।

कृते। संसार विचित्र स्थान ठहरता, केवल कार्य वैपरीत्यसे ही दसका व्यापार चलता है। यह सुन हम
हंसते, कि श्राक्ता गोमांस खाते—किन्तु गोदुग्य नहीं
कृते। फिर अरख्यके प्राक्ता यह देख इंसते, कि हमलोग दुग्ध खाते हैं; किन्तु गोमांस स्पर्ध नहीं करते।
यह स्थर, सुगें एवं कवूतर पालते हैं। दन सकल
जीवोंका मांस ही प्राक्ताश्रीका प्रधान खाद्य है। ये
प्राय: सब जन्तुश्रोंको खाते हैं। केवल सुगीवो, राजहंस
एवं कुत्ते वग्रह जिन पश्चवोंका मांस सचराचर
मनुष्यका खाद्य नहीं, वही दनमें खानेको निषिद्व है।
चत्युकी बाद ये यव दाह नहीं करते, महीमें गाड़
हेते हैं। इस प्रक्षे विक्रियाकी प्रधाली निरसी यहनी देखी।

त्राना ( प्र॰ पु॰ ) स्तामी, मालिक, सरपरस्त। षानाखेल—सिन्धुनदने उत्तरपश्चिम पार कोहाट निकटवर्ती प्रकृरीदी जातिक मध्य एक पठान-भन्यान्य पठानींकी तरह भाकाखिल भी षातिष्यय वीर्यवान् श्रीर दुर्दान्त होते हैं। दस्यु-वृत्ति, नरहत्या एवं युद्द प्रस्टित आसुरिक कार्य हो इन लोगोंका व्यवसाय है। श्राक्षिलोंके मध्य श्रनेक भित्र भित्र सम्प्रदाय हैं। यथा—मारूफ्खेल, मरगव खेल, घरंखेल, सन्दलखेल, सुग्डाखेल, इत्यादि। पूर्वमें प्रक्ररेजाधिकारके बीच पहुँच ये सबैदा ही खपट्रव करते थे। सन् १८५६ दे॰को **खंगरे**जीने इस जातिका भारतवर्षमें प्रवेश कारना रोक दिया। इससे षाना खेलोंकी वहुत चित होने नगी यी। एकदिनकी नहीं, भारतवर्षमें श्रा वाणिच्य कर न सकनेसे चिर-मालकी चिति हुई। इसी कारण आकाखेलोंने २६७०) र॰ पर्धदग्ड देनर हिन्दुस्थानमें प्रवेश करनेकी श्रनुमति ली। हटिश गवर्णभेग्द्ध नीवल धर्ध पानर ही सन्तुष्ट न हुई थी। उसने इनसे यह प्रतिज्ञा भी नरायी आना खेलोंने मध्य नोई व्यति सङ्गरेजी भिकारमें रहकर श्रत्याचार न करेगा। उस दिनसे इस जातिका दौराला कितना ही कम पड़ा सही, ं किन्तु विनक्षत चान्त नही हुमा।

मानाङ्व (स'० ति०) १ इच्छुन, मिनाली, खाहिश-

मन्द्र, चाइने वाला। २ व्याकरणमें — मर्थपूर्तिके लिये भन्दकी धावध्यकता रखने वाला, जो माने पूरे करने -को लफ्ज चाइता हो।

श्रामाङ्गक, शकाङ् देखी।

पानाङ्गणीय (सं० वि०) स्टहणीय, नाम्य, नाबिल तमना, पसन्दीदा, मनभाज।

शाकाङ्चत् (सं॰ ति॰) १ श्रभिलाष रखनेवाला, जिसे उसोद रहे। २ दृष्टि डालनेवाला, जो देखता हो।

षाकाङ्चा (सं॰ स्त्री॰) श्रा-काङ्च-(ग्रीय हवः। पा शशार १ इति घ टाए। १ श्रमिलाष, इच्छा, खाडिंग, पसन्द । २ जिज्ञासा, प्रश्न, सवाल, पूंकताक । र अभिप्राय, मतलब । "नाक साद योग्यताकाङ । सियुक्त पदी-चयः।" (चाहित्यद॰) ४ दृष्टिपात,नजारा । ५ व्याकरणमें — षर्यपूर्तिके लिये बद्धापेचा,माने पूरे करनेको लफ्ज्की ज्रुरत। योग्यता, श्राकाङ्चा एवं श्रासत्तियुत्त पद समूहका नाम वास्य है। "बाकाङ्वाप्रतीति-पर्यवसान-विरहः। स च बोतुर्जि जासां सहपः। निरासाङ्चस वाकाले गीरवः पुरुषी इसोत्यादीनामपि वाक्यलं स्तात्'' ( साहित्यद० ) ६ न्याययास्त्रके मतसे वाक्यायं ज्ञानका हेतु सम्बन्ध विशेष। यथा--"सङ्पयोग्यते सव्यजनितान्वयगेभजनकातम्।" (तर्का०)। 'यत्-पदं यत्पदेन सह याह्यानुसवनननं भनेत्, तत्पदस तत्पदसमित्राहार-लाह्यान्यवीधे चानाङ्चा।' (न्या॰ म॰) वस्य पदस्य येन परेन विनान्वयद्योधजनकलं नाचि तस पहस तेन परेन सम्भिन्याहार पाकाङ्वा।' (त॰ की॰) प्रयीत् जिस पदने व्यति-रेकसे जीन पदका अन्वय नहीं होता, उसी पदमें वड़ी पदल रूप सम्बन्ध या एक पदके व्यतिरेकः में अन्वयका प्रभाव श्वाकाङ्चा कहाता है। जैसे दास भार्या कहनेपर 'किंस दासकी भार्या ?' ऐसी श्राकाङ्चा रहनेसे अन्वयका अभाव होता है। पीछे 'चैत्रस्य' चैत्रकी—इस सम्बन्धिपदके उत्तेख कारने पर, उसके सहित अन्वय होता है। उस समय आकाङ्चा कूटती है। वाक्यमें पदोंका परस्पर सम्बन्ध रहता भीर उसी सम्बन्धसे वाक्यार्थका ज्ञान होता है। जब वाकामें एक पदका अर्थ दूसरे पदके अर्थ ज्ञानपर शासित रहता, तब शाकाङ्चा रहती है। 'घड़ा लावो'—इसमें केवल 'लावो' कहने पर योताको

'क्या लावें' की आकार चा होती है। कारण, 'लावो' पदका ज्ञान घटजानके आस्तित है। ७ जैनमतानुसार अतिचार विशेष। यह एक प्रकारकी इच्छा होती, जो अन्य मतावलिक्योंकी विभूति पर दौड़ती है। आकार चित (सं ० ति०) आ-कार च कर्मणि का। १ प्रक्लित, द्रेपित, खाहिश किया हुआ। २ प्रश्न किया हुआ, पूंछा गया। ३ ध्यान किया हुआ, ख्यालमें लाया गया। १ ध्यिचित, क्रो। आकार चितव्य, भाकार चीय देवा।

श्राकाङ्चिन् (स॰ वि॰) भ्रा-काङ्-च-णिनि। १ देच्छायुत्त, इच्छा करनेवाला, इच्छुक, चाइने-वाला। २ प्रत्यायी, पृंछनेवाला। (स्ती॰) ङीप्। श्राकाङ्चिणी।

श्रामाङ्ची, शकाङ्चिन् देखो।

श्राकाङ्च्य (सं वि वि ) १ स्पृह्णीय, कास्य, कृषित-तमन्ना, पसन्दीदा। (क्षी व ) ३ अर्थ पूर्तिके लिये थन्दापेचा,मानी पूरा करने को लफ् ज़की ज़रूरत। श्राकापर्वत—श्राका नामक एक पहाड़। इस पर्वत-को स्वराचर श्राका ही कहते हैं। यह गिरिमाला श्रासामके ठीक उत्तरमें श्रवस्थित है। इससे दिल्या दरङ्ग प्रदेश, पूर्व दफ्ला पर्वत श्रीर पश्चिम भोटान राज्य है। श्राका पर्वतके रहने वाले श्रात श्रासम्य जाति होते हैं। श्राका दिला।

आकाय (सं० पु०) आ-चि कर्मण घर्ज चिती कुत्वम्। निवास चितिमरीरीपसमाधानेषारेय कः। पा शशकर । १ चीयमान अग्नि, सिच्चित अग्नि, यज्ञके लिये रखी चुई आग। २ चिता। ३ ग्रम्ह, निवास, मकान्। आकायाव (अक्याव)—अंगरेजाधिक्चत ब्रह्मदेशकी अन्तर्गत आराकान विभागका एक जिला। कहते हैं, गीतमके जन्मसे पहले आराकानकी राजधानी रामवन्दो वाराणसीके राजाको कर देती थी। प्रायः सन् द०० ई०को सुसलमानोंने आराकानपर आक्रमण किया। नवीं शताब्दीमें आराकानके राजाने वङ्गदेश-पर चढ़ाई की थी। छन्होंने चढगांवमें सीतागङ्ग नामक एक जयस्तमा निर्माण कराया।

भाकायावमें महाती नामक एक मन्दिर है।

गक्यी नामक राजाने उसे बनवाया था। पहले प्राका-यान ब्रह्मादेगीय सैन्यका दुगै रहा। उसकी वाद १८२५ र्द ॰ को अंगरेजी सेनाने श्राकर इसे दख, ल कर लिया। तेरहवीं शताब्दीको श्राराकानवासी पूर्ववङ्गमें श्रा पहुंचे थे। उस समय ढाका ज़िलेके अन्तर्गत सुवर्ण-यास प्रस्तिने राजाश्रीने उन्हें नर देनर हुटकारा इसीको इमलोग संचराचर मगींका दौरात्म्य कहते हैं। मगोंने मेवना नदीने किनारे सव देशोंमें श्राकर बड़ा श्रत्याचार किया था। क्रमसे उन्होंने चटगांव अधिकार कर लिया धीर वहां पोर्त्तुगीजोंको शास्रय दिया। पोर्तुगीज भी पत्यन्त अत्याचार करने सगी। वे नावपर हमेशा मेवनामें घूमते फिरते शार विश्वक्, पथिक तथा तीर्थयात्रीका सर्वस्त लूट लेते थे। कविकङ्गणमें जो-'हरामदके डरसे' इत्यादि उत्तेख किया गया है, वे हरामद ( Armada ) यही जलडाकू रहे। ऐसा श्रव्याचार देखकर कुछ दिनोंके बाद श्राराकान-वासियोंने सब पोर्त्तुं गीजोंकी चटगांवसे निकासः बाइर किया। यहांसे भागकर वे लोग सान्तु-यिप दीपमें जानर रहे। परना उनने सेनापतिने क्रोधमें प्राकर प्राराकानपर प्राक्रमण किया था। भाराकानके राजाने युद्धमें **उनका प्राण्**विनाम कर सान्तुयिप दीप अधिकार भीर वहांके सब आदिमयींको केंद्र कर लिया।

१६६१ देश्को शाष्ट्रश्रजाने श्रीरङ्गजे, बने उरसे भाग-कर श्राराकानमें श्राश्रय लिया था। किन्तु वहांके राजाने शाष्ट्रश्रजाकी कन्यासे रूपकावख्यपर मोहित होकर विवाह करना चाहा, परन्तु शाष्ट्रश्रजा उस बातपर राजी न हुए। दसिलये श्राराकानके राजाने शाष्ट्रश्रजा श्रीर उनके प्रवादिको एक नदीमें ह्वाकर मार हाला।

१७८४ ई॰को आराकान ब्रह्मराज्यमें मिका लिया गया था। इससे आराकानवासियोंने चटगांव तथा भन्यान्य अंगरेजी राज्यके स्थानोंमें आकर आश्रय लिया। ब्रह्मवासियोंने उन्हें गिरफ़ार करा देनेके लिये अंगरेजोंसे अनुरोध किया, परन्तु किसीने उनकी बात न सुनी। इसीसे १८२8 ई॰की ब्रह्मदेशके साथ भंगरेजीका युद्ध हुआ था। पीके १८२६ ई॰के सन्धि-सूत्रसे भाराकान भीर तेनासारिस भंगरेजी राज्यमें मिला जिया गया।

ः प्राकायादमें जनपथरी ही वाणिन्य होता है। घान, स्पारी, पान, वेला, सरसी, नारियल, नील श्रीर नाना-प्रकारकी संब्दी यहांचे दूसरी जगह मेजी जाती है। षाकाया (वै॰ ति॰) सम्बीय, काम्य, पसन्दीदा। भाकार ( सं॰ पु॰) भा-क्ष-घञ्। १ मृति, स्रत। २ श्रवयव संस्थान विशेष, डीलडील, बनावट। ३ हृदयगत भावज्ञापक सुखकी प्रसन्नता और विवर्षता, दिसका द्वास बतानेवाले मुंद्रकी खुत्री घीर बदरङ्गी। ४ रूप, इर्ष श्रीर दु:खसूचक देहकी चेष्टा, प्रत, खुशी शीरं तक्कीफ वतानेवाली जिस्मकी चालत। भावे घञ्। ५ हृद्गत भाव-जायन, मनीगत भाव प्रकाश, दिलकी हासका ज्झर। ६ दिक्त, नियान्। ७ सांख्यादि सतिसद्व भ्रमेद स्थानीय पदार्थं विशेष। सांस्थवादी बहता,—जैसे घरीरकी पुष्टिसे भोजन, मनुष्यकी भाषासे जन्मभूमि घीर संभ्रमसे स्रेष्ठ, दैसेष्ठी ज्ञानक्य आकारसे ज्ञेय वस्तुका चनुमान होता है। . द बाकार बचर, बा। भाकारंकरम ( ५० ५०) भकारासक, भकरकरहा। (स्ती०) पानारकरभा।

भाकारगुप्ति ( सं॰ स्त्री॰) भाकारस्य मनोमतभावस्य गुप्तिः गोपनम्, ६-तत्। व्याज, मिथ्या हेतु, रत्यादि जनितं मुखको प्रसद्यता एवं भयजनित विषादादिका प्रकृत हेतु न बता भ्रन्य हेतु द्वारा उसका गोपन, बद्दाना, स्रतका द्विपाना।

पाकारगीपन (सं क्ली ) पाकारगृप्ति देखी।

भाकारण (सं॰ क्षी॰) श्रा-ता-णिच्-तुरट् णिच् लोप:।१ भाष्तान, बुलावा।२ समराष्ट्रान, जलकार। (भ्रव्य॰) ३ कारण पर्यन्त।

भाकारणीय (सं विविष्) श्राष्ट्रान किया जानेवाला, जो बोलाया जाता हो।

माकारिक (सं वि॰) त्राकारे सुगलम्, ठल्। इङ्गितादिमें निषुण, दशारा करनेमें होशियार।

Vol. II. 123

भाकारित (सं श्रिकः) १ भाइत, बोलाया हुमा।
२ प्रतिभात, निक्पित। ३ याचा किया हुमा, मांगा
गया। ४ ठहराया हुमा।
प्राकारी (हिंश्विश्) भाद्वान करने या बुलानेवाला।

पाकारीठ (हिं॰ पु॰) संग्राम, युद्ध, लड़ायी।
पाकाल (प्रव्य॰)१ काल पर्यन्तं (प्राङ्मर्थाहामिकियोः।
पा शरारः) इति प्रव्ययो॰। २ पूर्व दिन निमित्तके जिस
समयसे दूसरे दिनके छसी समयतक। जैसे, पूर्व दिन
एक कालमें विद्युत्गर्जनके साथ साथ वर्षण श्रीर
इधर छसर छल्कापात होनेसे दूसरे दिन छसी।
समयतक श्रमधाय रहता है।

"निमित्तकालमारभ्य परिद्युर्यांवत् स एव काललावदाकालम्।" : ( स्मार्त )

जिस समयमें जिस कार्यका विधान है उसी समय तक। जैसे ब्राह्मणके उपनयनका काल सोलह वर्ष-तक है। यहां 'श्राकालं ब्राह्मण' उपनयेत्' प्रयोग किया जा सकता है। इतरमाषामें दुर्भिचको भी सकाल कहते हैं।

प्राकात्तिक (सं॰ ति॰) प्राकात्ते भव ठल्। १ प्रसा-मयिक। २ पूर्व दिन निमित्त पड़नेसे दूसरे दिन उसो समय तकका।

> ''निर्घात भूमियलने न्योतिबाखीपसर्जने । एतानाकालिकान् विद्यदमध्यायाद्यताविष ॥'' ( मनु ८।१०५ )

'निमित्तवालनास्य परेशुयांनत् स पन नालवानदाकालं तत मनाः पाकालिया।' (कार्ष) ३ असमय-जात, जो नैवता, पैदा हो। (स्त्री॰) ङीप्, प्राकालिको। 'पाकालिको' इंटिमनेच्य नमा।' (ब्रात्त) ग्राशुविनाशिनो, जल्द मिट जानेवाली। विद्युत् भीघृ हो विनाम हो जाती, इसलिये वह भी पाकालिको कहाती है।

पाकालिकल (सं० लो०) प्रस्तावसाद्यका प्रभाव, पाचला, वेप्रसत्ती, वेमहली, नागहानी।

भाकालिकप्रलय (सं॰ पु॰) प्रलय विशेष, कपिलके भापसे असमयमें जगत्का द्वावन ।

पाकाम (सं॰ पु॰ की॰) मा समन्तात् काथन्ते दीष्यन्ते सूर्योदयोऽत्र । पा-काम्य दीसी—(प्र'ति व'मार्ग च: प्राधिष । पा श्रेश्रं के इति च प्रत्ययः । अथवा न काग्रते प्रियेत्यादिनंत् सप्रत्यचलात् काग्र अच् नजन्कान्द्रसी दीर्घः । (निषयः )

१ पश्चभूतमें भूतविशेष, शून्य, श्रासमान्। साधारण बीतचालमें हमलोग नेवल जगरके शून्य खानको ही श्राकाश कहते हैं। इसका श्रपभंश 'श्राकास' ग्रव्ह भी प्रचलित है। श्राकाश शब्दके पर्याय ये हैं,— खो, खो, श्रभ्न, श्रभ्न, खोम, पुष्कर, श्रम्बर, नभः, श्रन्तरीच, गगन, श्रनन्त, सुरवत्मं, ख, वियत्, विश्वुप्य, विहाय, नाक, श्रनङ्ग, नभस, मेघवेश्म, महा-विल, मक्दरमें, मेघवरमें, विपिष्टप।

न्यायके मतसे यह नित्य, असोम, एवं अगरीरी होता है। प्रन्द इसका विशेष गुण है। संख्या, परिमाण, प्रयक्त, संयोग एवं विभाग—ये पांच आकाश्यके सामान्य गुण हैं। कर्ण इसका इन्द्रिय है। आकाश एक होते भी उपाधि भेदसे नाना प्रकारका है। जैसे घटाकाश, पटाकाश इत्यादि। वेदान्त-मतसे आकाश जन्य पदार्थ है। २ परब्रह्म। ३ किंद्र। गणित-प्राम्झमें आकाश शब्दसे शुन्य समसा जाता है।

तैत्तिरीय उपनिषत्के मतसे परत्रद्वासे पहले आकाश उत्पन्न हुआ था। किर आकाशसे वायुको उत्पत्ति हुई। बाइबिलमें भी लिखा, कि ईखरने पहले आकाश बनाया था। आकाशका कर्म स्थान देना है अर्थात् आकाशके सभावमें कुछ भी नहीं रह सकता।

प्रस्तिमवायिकारणत्वको भी श्राकाश कहते हैं। परन्तु इसपर प्रश्न हो सकता, श्रतीन्द्रय पदार्थ होनेसे इसकी सत्ताका क्या प्रमाण है ? इस सन्देहको दूर करनेके लिये श्रास्त्रकारोंने निम्निलिखत प्रमाणोंसे सत्ता बताई है—शब्द पृथिव्यादि शाउसे श्रतिरिक्त द्रव्यमें श्रास्त्रित है। क्योंकि श्राठ द्रव्योंके श्रास्त्रित साननेपर समवायिकारणत्वसे को नहीं, वह नहीं हो रह जाता है। यदापि श्राकाश श्रतीन्द्रय होता, तथापि विलच्चण शब्दाक्षक कार्य श्रतीन्द्रय होता, तथापि विलच्चण शब्दाक्षक कार्य श्रवीन्द्रय होता, तथापि विलच्चण शब्दाक्षक कार्य श्रवी प्रकार उत्पन्न न हो सकनेसे इसे सानना पड़ता है। "शब्दो ग्रंथ: वच्चव्हणायोग्य हिर्दिद्रय्याद्य जातिमलात् सर्गवत्" शर्यात् चन्नु इन्द्रियसे श्रयाद्य एवं सर्श्वेत समान

विहरिन्द्रिय (लजादि) से ब्राह्म श्रीर नातिमल होनेसे पब्दकी गुण कहते हैं। गुण होनेसे संयोगकी तरह यब्द द्रव्यसमवेत है। इस अनुमानसे शब्दका द्रव्यसमवेत है। इस अनुमानसे शब्दका द्रव्यसमवेतल सिंह होनेपर पृथिव्यादि न्नाठ द्रव्यम् यब्दाधिकरणलकी वाधासे शब्दाधिकरण गगनाम क नवम द्रव्य सिंह होता है। (बावसिंहान स्वतावती)

यान्दिक 'नचवनक्षमव तिष्ठति' अर्थात् इसपर नचत्र रहते हैं — कहकर निर्दिष्टवस्तुविषयमें पृथियादिका प्राधारत्व असम्भव होनेसे तदाधार यानी नचतादिके प्राधारको हो पाकाय बताते हैं। ( खहमह्म)

इसपर भन्तेहरिने भी कहा है-

"काषारश्रक्तिः प्रथमा सर्वेष्योगिनामयम् । इरमने ति भावानाममावानास कत्याते ॥ १ ॥ व्यवदेशसमाकाशिनित्तं तु प्रचसते । कालात् किया विभन्यने पाकाशात् सर्वेमूर्तेयः ॥ २ ॥ एतावानेव भेदोऽयमभेदोपनिवसनः ॥" (वाकापदीय)

अर्थात् आकाय इसमें है या नहीं—इत्यादि भाव एवं अभावादि संयोगियोंकी पहली प्राधारयित तथा व्यपदेशका निमित्त कहा जाता है। जैसे कालसे क्रिया अलग की जाती, वैसे ही आकायसे सब मूर्ति विभक्त होती है।

सांख्य मतमें निष्क्रमणादि कर्मे श्राकाम सिंद होता है।

विदान्ती भी इसीको समर्थन करते हैं-

"शब्द: त्योत न्द्रियं चापि किद्राचि च विविक्तता । विश्वती द्यार्थता एते गुचा गुचविचारिभि: ॥" ( वाचस्यृतिनिय )

यह ग्रन्दगुणक, एक, विभु तथा नित्य है। जाववरी एक, सबंत्र कार्योपलभ्यसे विभु भीर विभुषे नित्य माना जाता है। श्राकायमें ६ गुण रहते हैं संख्या, परसमहत् परिमाण, एक एथक्त, संयोग, विभाग, शब्द।

यानायनचा (संकती ) इत्ता (Horizon)
गगनान्तराल, चितिज, उप्तक, यासमान्ते लगा
हुमा जमीन्ना निनारा। ज्योतिः प्रासमें इसका
परिमाण १८७१२०६८२०६८६००००००० योजत
निस्ति निया गया है। चन्नवाल।

भाकाशकरा (सं० पु०) ईषदससाप्तः शाकाशः, भाकाश (रंपरक्तामी सलवेशा देशीयरः। पा शश्रद्०) इति कल्पण् प्रत्ययः। परम्रद्धाः भाकाशकी तरह निःसङ्क, ग्रधान एवं श्रविनम्बर होनेसे परम्रद्धाको भी शाकाश-कल्प कहते हैं।

भानायक्कसुम (सं॰ ल्ली॰) धानाय उदितं कुसुमम्, धान॰ तत्। १ खपुष्य, धासमानका फूल। २ अस-स्मव विषय, धनशोनी वात। धानायमें फूल नहीं खिलता, धतएव "भानायकुसुम" कप्तनेसे मिथ्या विषयका बोध होता है।

-प्राकाशग (चं॰ वि॰) चाकाश्रमें चलनेवाला, जो चासमान्में वूमता हो।

माकायगङ्गा (चं० छ्ती०) माकायस्या गङ्गा, याक० तत्। १ मन्दाकिनी, वियद्गङ्गा, स्वर्णदी, सुरदीर्घिका, माकायनदी प्रस्ति यन्द्र भी इसी भर्यमें प्रयुक्त छोते हैं। २ नच्चत्रमण्डल विशेष। यह माकायमें उत्तर-दिच्चण विस्तृत है। इसमें भनेक छोटे-छोटे नच्चत्र रहते, जो भांखसे देख न पड़नेपर सफेद सड़क जैसे मालूम होते है। यह कहीं कम और कहीं ज्यादा चौड़ी है। भाकायगङ्गाकी भाखायें भी इधर-उधर फैस गयी है। मामीण जोग इसे भाकाय-जनेक, हहर या हायीकी स्ंड कहते हैं।

भानामगर्भ (सं॰ पु॰) बोधिसल विमेष।

स्रातायमा (सं॰ स्ती॰) स्नाताये मच्छिति स्नाताय-म-ड-टाप्। स्तर्भगङ्गा।

षाकाशगासिन् (ति॰) प्राकाशि गन्तुं शीलमस्य, षाकाश-गम शीलार्थे णिनि । श्राकाशगमनमें चम, शून्यचारी, श्रासमान्में फिरनेवाला ।

षाकाशचमस (संव पु॰) चन्द्र, चांद।

आवाप्यचारिन्, पानामगामिन् देखोः

श्राकाशचारी (सं॰ पु॰) १ सूर्योदि ग्रह, श्राफताब वग्रेरह तारा। २ वाग्र, हवा। ३ पची, चिडिया। ४ देवता। ५ राष्ट्रस। (वि॰) मकाश्यानित् देखी।

भाकाशचीटी (हिं स्तीः) श्राकाशकी शिखा, शीर्ध-विन्दु, विजञ्जल शिरके जपर पड़नेवाला कल्पित भाकाशज (सं० व्रि०) गगनजात, श्रासमान्से पैदा।
भाकाशजनिन् (सं० पु०) भाकाशजननी देखी।
श्राकाशजनिन् (सं० ख्री०) श्राकाशख्यां जन्नीव
श्रमप्रदानात्। छिद्रशुत्त प्रगण्डी, भरोका। दुर्भके
भीतरी श्रादमियोंको दाष्टरका काम देखाने भीर श्रवपर गोला प्रस्ति मारनेजे लिये दीवारमें छेद रहते हैं।
ऐसे छेदवाली दोवारको प्रगण्डो कहते हैं। दुर्गसे
वाहर श्रवृत्ते भाते ख्रयं छिपे रहकर छेदोंसे श्राक्नेयास्त्र भादि भेंकनेपर श्रवृका नाश होता, रसीसे
रसका नाम श्राकाशजननो है। महाभारत श्राक्ति-

पर्वते ६८वं घध्यायमें इसका विवरण लिखा है। धाकायज्ञ (संकत्नो॰) १ दृष्टिका नीर, सेइका पानी। २ तुषार, घोस। मधा नचतमें जो पानी पड़ता, वह पात्रमें भरकर रख छोड़ा जाता भीर घीषधमें व्यवद्वत होता है।

त्राकामदीप, पाकामप्रदीप देखी।

षाकाग्रदीया (हिं०) बाकामप्रदीप देखी।

यानाग्रधुरी (हिं॰ स्ती॰) खगोनाभुव, पासमान्की धुरी।

भाकामभुव (सं० पु०) भाकामधरी देखी

त्राकाशनदी, पाकामगङ्ग देखी।

आकायनिद्रा (सं॰ स्त्री॰) प्रयस्त स्थानका ययन, खुनी जगहकी नींद।

षाकायनीम (हिं॰ स्ती॰) नीमके पेड़पर फेबने-वाली वेल, नीमका बांटा।

माकायपटन (सं क्लो॰) प्रभ्नधातु, भनरका।

श्राकाशपुषा, बाकाशकुस्त देखी।

भाकायप्रतिष्ठित (सं॰ पु॰) वुदविशेष, किसी वुदका

आकाशप्रदीप (सं ॰ यु॰) आकाश सलस्मीकविष्णी-स्तोषायं दीयमानः प्रदीपः शाक-तत्। श्राकाशदीयप्र आसमाना चिरागा। सीर कार्तिक मासमें प्रतिदिन उत्तर्खानपर जो प्रदीप जलाते, उसे शाकाशप्रदीप कहते हैं।

हेमाद्रिष्टत मादिपुराण्में मानाममदीपना नियम इस तरह लिखा है, ग्रहने निकट किसी मनार मी यन्नीय सकड़ीका पादमीके बरावर एक स्तमा गाड़े भीर उसमें यवाङ्गल तुल्य छेद करके दो हायकी पट्टी लगाये। फिर चौकोन अष्टदलाकृति कर्णिकाके बीचमें दीप देना चाहिये।

पाजकल पाकाशप्रदीप देनेकी रीति दूसरी ही
तरह प्रचलित है। ग्रहस्य लोग घरके बाहर या
भीतर एक बड़ा बांस गाड़, उसके सिरेपर लाल
भागड़ा उड़ा घीर घरपहलू लालटेनमें दीप जला
देते हैं।

समस्त कार्तिक मास धाकाधप्रदीप देनेका नियम है। कार्तिक मासके प्रथम दिनमें ब्राह्मण इचकी पूजा करते हैं। इससे कच्मीदामोदरकी ही पूजा होतो है। पीछे सन्ध्रा समय लाकटेनको दीप रख भीर रस्तीचे खींचकर जपर चढ़ा देते हैं। प्रदीपमें तिखतेल प्रथवा हतादि देनेका ही नियम है। धाकाधप्रदीप देनेका मन्त्र यह है,—

> "दासीदराय नभिं तुलायां खीलया सङ् । प्रदीप ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय विधसे ॥" ( श्रपरार्क )

कार्तिक सासमें लच्नी सहित दामोदरको मैं प्राकाशमें यह प्रदीप देता इं। वैधा धनन्तको नसस्कार है।

इसका दूसरा मन्त्र भी देखनेमें त्राता है; यथा— "निरेश भर्माय हराय भूगे दामोदरायाण्य भर्मराजे। प्रजापितम्बद्धय सन्पितम्य: प्रेतेम्य एवाय तम: स्थितेम्य: ॥"

भाकाश्रफल (सं० क्षी०) सन्तान, श्रीलाद, बाल-बचा।

पाकाणवुद्दलच (सं॰ पु॰) नाव्य भाषामें —दर्भक-सम्बद्धतीको देख न पड़नेवाले पदार्थपर टकटकीका बांधना।

मानाग्रवेल, पनरवेल[देखो।

पाकाशमाधित (सं क्ती ) भाष-भाव क, प्राकाश भाषितम्, ७-तत्। १ देववाणी, जो बात देवता प्राकाशमें प्रदृश्य रूपंचे रहकर कहता हो। २ नरा-द्वित, साचात् देववाणी सुन नहीं पड़ती। किन्तु कोई व्यक्ति प्रन्यको लच्चकर जब किसी कामके होने या न होनेकी बात कहता, तब उसका फर्च मिल

जाता है। ३ अट्य भावसे कथन, पोयीदा तौरपर बोलना। नाट्ययालामें किसी देवताका वाक्य निकालते समय नट अट्य रहकर देववाणीकी तरह जो बात कहता, वही आकायभाषित है। इसमें वक्ता बेपूर्ट आकायकी और देख प्रस्तवा उत्तर देने लगता, है। दर्थक यही समस्तता, मानो उससे कोई बात करता है।

श्राकाशमण्डल (सं॰ ल्रो॰) श्राकाशो मण्डलमिव।
१ गगनमण्डल, इवाका कुरा। श्राकाशको कोई
श्राक्षित वा दयत्ता नहीं, किन्तु मण्डलाकार वेष्टनके
श्रमावमें भी गोल मालूम पड़ता है। इसीसे
गगनको श्राकाशमण्डल कहते हैं। नभोमण्डल
प्रसृति यव्ह भी दस श्रध्में प्रयुक्त हो सकते हैं।
२ तन्त्रोक्त भूतश्रुडिकी श्रन्तर्गत चिन्तनीय श्रूमध्यसे
परत्रद्वा पर्यन्त श्रवस्थित वृत्ताकार खच्छ नभोमण्डल।
श्राकाशमय (सं॰ पु॰) श्राकाश-मयट्। १ श्राकाशतुल्य श्राका, यतपथत्राद्वाणमें लिखा,—श्राका हो
ब्रह्म एवं श्राका हो विज्ञानमय, मनोमय, वास्त्रय,
प्राणमय, चन्नुर्भय, श्रोतमय श्रीर प्रथिवीमय हैं।
फिर श्रतपथत्राद्वाणके भाष्यकारने वताया, कि श्राकामे
दस संसारका वह होना वास्तिवक्त नहीं केवल उपाधिविश्रिष्ट मात्र है।

त्राकाशमांसी (सं॰ स्त्री॰) प्राकाश जटा मांस इव यस्याः, शाक-बहुत्री॰। जातित्वात् हीए। स्स्यः जटामांसी, यह शीतन, शोफन्न, त्रयनाड़ीन्न, नृता-गर्दभजनादि रोगन्न श्रीर वर्णकर होता है।

( राजनिषयः, )

याकायमुखी—शैव सम्मदाय विशेष। जो सम्रासी
सदैदा जर्ध्व सुख रहते उन्हें प्राक्तायमुखी कहते हैं।
याकायमूखी (सं॰ स्ती॰) प्राक्तायमे प्रमूमिवषतया प्रकार्यने, प्रकाय भावे घर्ष्य, तथीकं मूलमस्याः,
बहुती॰। जलीषधि, कुन्धिका, पाना।
पाकाययान (सं॰ क्ती॰) प्राक्ताय श्रूचे जायनेउनन, प्राक्ताय-या-लुप्रद्रं ७-तत्। श्रीमयान, हवायीजहाज, जी.पलिन।
पाकायरचिन् (सं॰ पु॰) प्राक्ताय रस्ति, प्राक्ताय-

रसा विनि। दुर्गने विद्वास्तात प्राचीरपर खड़े ही रसा नरनेवाला बीर, जो सिपाडी निलेकी बाहरी दीवारपर हिजाजत रखता हो।

पाकायसं सित (सं क्षी ) पाकायसं सिताम्। पाकायसे पतितज्ञल, पासमान्से गिरा हुवा पानी। पाकायसीचन (सं क्षी ) मानमन्दिर, रसदगाह, पाकायसीचन (सं स्थानसे प्रदांकी स्थिति या गित देखते हैं।

पाकायवचन, पाकाधमावित देखी।

षाकाशवत् (४० ति॰) शाकाशः श्र्यं षस्तास्य ंगम्यत्वेन, षाकाश-मतुष् मस्य वत्वम्। १ षाकाश-ंगामी, षासमान्में चलनेवाला। २ विस्तृत, कुशादा, बन्दा-चौड़ा, प्रासमान्-जैसा।

भाकाशवसीन् (सं की ) भाकाभ शून्य वतस पत्याः, ७ तत्। शून्यसार्थः, भाकाशपयः, भामसानी राष्ट्र।

षांकायवसरी, पाकामकी देखी।

भानामविस्ता, पानामवसी देखी।

भाकायवन्नी (सं॰ स्ती॰) भाकायस्य वन्नी लतेव। भाकायवेल, भभरवेल। यह तिल्ला, पिच्छला, नेल-रोगन्नी, श्रान्वधंनी, हृद्या भीर पित्तस्रेक्षामनाभिनी होती है। (भावध्वाय) इसे मधुरा, लटु, पित्तन्नी, गुक्तहहिकरी, रसायनी और वत्या पाते हैं।

( राजनिषक् )

भाकाशवाणी (सं क्ती ) पाकाश्मानित देखी।
भाकाशवाणी (सं क्ती ) पाकाश्मानित देखी।
भाकाशवायु (Atmosphere) वायुमगढ़ना, हवाका
कुरा, जो वाध्यराशि पृथिवीकी चारो भीरसे घेरे
हुए हैं, इस प्राकाशवायु कहते हैं। इडिंद् एवं
प्राणीने जीवन धारण करनेकी आकाशवायु:नितानत
भावश्यक है। इस वायु योगमें शब्द एक स्थानसे
दूसरे स्थान जाता है। इसीसे स्थेका उत्ताप
सगता भीर रीद्रका रूपान्तर होता है। श्राकाशवायु
रहनेसे गोधू जिक्के समय रोश्यनीके बाद धीरे-धीरे
भन्मकार होता है। नहीं तो स्थास्त होनेके बाद
एकदम भन्मकार हा जाता। इससे सरीचिका प्रस्ति
पक्त भीतिक हस्य देखनेमें श्राते हैं।

Vol. II. 124

सधाकपंषके निमित्त पाकायवायुका प्राकार ठीक प्रयहे जैसा है। इसका सारा भार प्रथिवीके जपर पड़ा है। यन्यान्य तरल वस्तु श्रोंकी तरह इसमें भी भार डालनेकी किया ठीक जलके तुला है। परन्तु इसकी भीतरी शवस्या थीर शीर तरल वस्तुश्री जैसी नहीं है। पानाप्रवायुके परमाख परस्पर प्रतिचित्र इत्रा करते हैं। सुतरां जिस परिमाण्से प्रतिचिपका जोर पहुंचता, इसका भार भी उसी परिसाण्से श्रन्य भना तरल वस्तुशींसे पृथक् रहता है। इसिलये बाइरका ज़ीर देखकर इसे और और तरल वस्तुओं के समान कहते हैं। श्रतएव समान श्राकारका जल शीर पाकाशवायु लेनेसे बाइरके भारमें श्राकाश-वायुका ही अधिक परिवर्तन होता है, जनका नहीं। इसीसे जयरकी प्रपेचा प्रथिवीके निकट वायुका को तह रहता, वह अधिक चन है। कार्ण अधिक ड'चाईपर चारो घोरचे घति चला परिमित वायुका भार पड़ता, इसीसे परमाणुका प्रतिचिप बल फैस जाता है।

तीलनेसे वायुका गुरुत्व स्पष्ट मालूम होता है।
पडले वायुपूर्ण कांचका एक गोलपात्र तील पीटें
वायुनिष्काणन-यन्त्रसे उसकी हवा वाडर निकाल
फिर तीलनेसे उतना मारी नहीं मालूम पड़ता।
इसलिये जिस परिमाणि भार कम पड़ जाता,
वही वायुका गुरुत्व है। तापमान-यन्त्रमें ३०°
भीर वायुमान-यन्त्रमें ३०° ताप होनेसे १०० घन
इस्त्र परिमित शुष्ट्य वायुका वज्न प्राय: ११००४
ग्रेन होता है।

निसी चीननी डुमानर रखनेसे उसनी चारो मोर जल इट जाता है। मार्किमिदिसने खिर निया, निसी चीननी डुमानर रखनेसे उसनी चारो भीर जल जिस परिमाणसे इटता, ठीन उसी जलने परि-माण चीज,ना वज्न कम पड़ता है। वायुने सम्बन्धमें भी ठीन यही नियम देखा जाता है। इसनी परीचा प्रति सहज ही हो सकती है। किसी कोटी तराज में डखीनी एक भीर वायुपूर्ण कांचने पातको सुंह बन्द करने सटना भीर दूसरी भीर ं उतने ही वजनका बांट चढ़ा दि। किर तराजू को विद्युनिष्काणन-यन्त्रमें रखकर सब हवा बाहर निकाल देनेसे जिधर भारी चीज, रहेगी, प्रधिक भारके कारण तराजू की खण्डी भी छधर ही भुक जायगी।

षाकाशवायुकी षाक्ति ष्रच्छके समान होती है।
'केन्द्रके निकंट पृथिवीके दोनों प्रान्त पत्नी चौर दवे
'हुए तथा मध्यखन क'चा है। यह मनी मांति
'निश्चित नहीं हुषा, शून्यमें कहांतक षाकाशवायु
'है। प्रनेकोंको ष्रनुमान होता, कि ५० से १०० कीस तक यह वायु रह सकता है।

वायुमें भार होना इसका एक विशेष गुण है।

जलकी कलमें यह गुण साण मालूम पड़ता है।

नलके भीतर इन्हों अच्छीतरह सटी रहनेपर

वगलसे हवा आ जा नहीं सकती। इन्हों को खींच कर जपर उठा लेनेसे भीतर ख़ाली हो जाता है।

उस समय नलके बाहर जल उठ आनेसे उसपर वायुस्तम्भका भार पड़ता, सतरा वायुके गुरुलसे वह जपरकी और पढ़ता है। नलकी इन्हों प्रायः

है फीट उठ आनेपर जल जपरकी और भपटकर

दौड़ता है। इससे साफ हो मालूम पड़ता, किसी
वायुस्तम्भका वज्ञन ठीक वैसे ही चक्राकार और

जननी अपेचा पारा १३ ६ गुण भारी है। पारद-स्तमानी एक भीर वायुका भार न पड़ने भीर दूसरी भीर लग जानेसे जनस्तमानी अपेचा इसकी उंचाई १३ ६ गुण कम होती, अर्थात् प्रायः ३० इस रहती है।

रासाय निका परी चा द्वारा निश्चित दुषा, कि १०० मे न शुष्क वायुने यह सकत पदार्थ विद्यमान है— यवचार ७६ ८४, श्रक्ति जन २३'१० भीर चारामा ०'०६ ग्रेन।

भाकाशहत्त (सं क्त्री॰) सन्दिग्ध जीवनसाधन, गृरमुक्तर माथ, जो कमायी बंधी न हो।

म् रमुक्तर भाष, जा जानाया बवा न हा। पाकाशहत्तिक (संशिविश) १ सन्दिन्धप्राप्तिवाला, जो सुक्तर माथ रखता न हो। २ पाक्षिक जलपर प्रास्ति, जिसे सिवा मिहके दूसरा पानी न मिसी। श्वाकाश्यस्तित ( एं॰ क्ली॰) श्वान्सरित जन, वर्षी-दक, मेहका पानी। यह रूच, दीपन, पय्यद्र, दृखा-नाशक, श्रमन्न श्रीर मेहन्न हीता है। किन्तु स्य श्वाकाश्यस्तित कलुष एवं दोषदायक है। (रात्रिमस्) श्वाकाश्यस्त्र (सं॰ ति॰) गगनस्त्रायी, हवायी, नास-मान्में रहनेवाला।

श्वाकायसप्तिटिक (सं॰ पु॰) श्वाकायस्य स्पृटिक इव।
स्पृटिक विशेष, किसी किस्मका विद्वीरी पह्यर। कड़ा
जाता, कि यह श्वाकायमें उत्पन्न और सूर्यकान्त्र एवं
चन्द्रकान्त भेट्से दी प्रकारका होता है।

पाकाशानन्त्यायतन (सं की ) १ प्रसीमताका स्थान, सा-इन्तिहायीका मुकाम। १ बीइ नगत् विशेष।

श्राकाशास्तिकाय (सं० पु०) कमधाः जैनमतिसद जीव एवं श्रावरणिमत्र पदार्थं विशेष, जैनीके
छः पदार्थों में एक। इसका कोयो रूप नहीं रहता।
लोक तथा श्रतीक दोनो स्थानों में यह विद्यमान है।
जीव एवं पुद्गल इसीके मध्य श्रवकाश पाता है।
श्राकाशो (हिं० स्त्री०) १ चांदनी। यह धूप वगैरह बचानिके लिये तनती है। (वि०) २ श्राकाशोय
सम्बन्धो, हवायो।

श्राकाशीय (सं॰ पु॰) १ श्राकाशके देश, रन्द्र।
२ धर्मश्रास्त्रानुसार—निरायय व्यक्ति, वेकस श्रख्स।
बच्चे, श्रीरत, ग्रीब श्रीर बीमारकी तरह सिवा इवाके
दूसरी चीज पर क्व्जा न रखनेवां जेको पाकाशीश
कहते हैं।

भाकाश्य, भाकाम्ख देखो।

श्राकिञ्चन, पानिषय देखी।

श्राकिश्वन्य (सं १ क्ली॰) श्राकिश्वनस्य भावः खन् । दिरद्रता, गुरवत, ग्रीवी।

प्राकिदन्ति (सं १ पु॰) १ देशविशेष, एक सुल्का २ एतहेशवासी, इसी देशका रहनेवासा। (ग प्रशरहर) प्राक्तिस (प्रश्तिक प्रश्निक ) प्रक्तं सन्द्र, बुद्धिसन्, समझदार। पाकीण (सं १ ति १) व्याप्त, विद्यात, सासूर, फैला हुआ।

काकीम् (वै॰ कथा॰) आन्तन् बाहु॰ डीमि। १ वर्जन, रोकटोक । २ वितक, सुवाहसा । माज्ञ वन (सं कती ) भा कृचि-तुग्र्। १ सङ्गेचन, इनिक्राज्, दबाव। २ सञ्चय, इकट्टा करना। ३ वक्रता, टिहापन। ४ वेक्त्य, सरोड। वैग्रेषिक इसे पाँच .प्रकारके कर्मी में एक कर्म मानते हैं। पाकुषनीय (सं वि०) पाकुषुनगीत, सिकुड़ने स्रायक, सिमट जानेवाला। पाकुचित (सं० ति०) बा-कुचि-सा। १ सङ्घित .सिकुड़ा या सिमटा हुया । २ चाभुग्न, टेढ़ा । बाकुदी दिंसा (दिंग् स्ती ) हिंसित कर्म, जीयकी साध तकसीफ़ दिइ कामका करना। ·षाकुछन (च'॰ ली॰) १ गुठला जानेकी ज्ञासत, कुन्द पड्नेकी बात। २ लका, शर्म। शाकुंग्हित (सं वि वि ) १ कुन्द, गुठना, जो चलता न हो। २ जिल्लात, धर्मिन्दा। -माञ्जवेती (सं • स्त्री •) पर्वत विधेष । (शनायण) पांकुत (सं वि ) बा-तुत-क। १ व्यय, घवराया हुन्ना । २ मनियसित, वतरतीत्र । ३ विह्नल, यापेसे बाइर। १ प्रतिकूल, सुकालिए। ५ व्याप्त, मासूर, -भरा हुया। ७दिग्न, निराक्तुल, पर्याक्तुल, व्याक्तुल भीर समाज्ञत मध्द भी उपरीक्ष अर्थमें या सकते हैं। (क्री॰) ६ निवासित स्थान, जिस जगइमें लोग रहें। , (पु॰) ७ प्रस्तमेद, किसी क्रिसरका घोड़ा। माजुनकत् (सं॰ स्त्री॰) पनर्करा, प्रवरकरदा । भाकुलता (सं • स्त्रो॰) पाकुलत देखी। पाक्तसत (सं को ) १ सच्चा, समुदाय, सम्बार, देर 1 २ व्याञ्चलता, मोइ, घवराइट 1 पाकुजा (सं॰ स्तो॰) तप्तापका गोघूमादि, गर्म भीर कचा गेहं वगैरह। तप्त एवं अपका गोष्मको भाकुला लहते हैं। यह गुर, वृष्य, सधुर श्रीर बल-ुकारी होती है। (शत्रनिष्यु) माजुलाकुल (सं • वि • ) माजुल प्रकार दिर्भाव:। चत्यना चाकुल, निष्ठायत परिशान्। भाकुलि (सं•पु॰) भाकुल दन्। १ असुर पुरी-हित विशेष । २ च्याकुलल, परेशानी ।

बाकुलित ( मं कि ) बा-कुल-त । १ व्याकुली-भूत, वबराया हुमा। २ जुअ, परेमान्। ३ हु:खित, भागतन्दा, मुसीबतमें पड़ा दुया। पाकुलीकत (सं वि ) धनाकुलं पाकुलं कर्त प्राकृतं प्रभूततद्वावे वि क कर्मणि ता। व्याकुलता-प्रापित, जो प्रशान् किया गया हो । पाक्ततीस्त (सं ॰ ति ॰ ) प्रनाकुलं खयमाकुलं भूतम्, शाकुल-चि-भू-ता। श्राप ही शाकुल होनेवाला, जी सुद-व खुद भवरा गया हो। षाकुत्तेन्द्रिय (सं श्रंवि ) साम्तिचित्त, दिस्में घड़-राया हुया। षाकुष्ट ( सं॰ ति॰ ) निष्कासित, निकाला इत्रा । बाक्**षित (सं॰ त्रि॰) मा-कृष-क्र । ईषत्** सङ्खितः, कुछ सिकुड़ा हुन्ना । याकूत (सं॰ क्ली॰) या कू भावे ता। १ पायय, मानी, सतलब, इरादा। २ अभिप्राय, इच्छा, জাহিম। षाकृति ( सं॰ स्त्री॰) षा-क्नु-सावे-क्तिन्। १ विभिन्नाय, सतलव। संज्ञायां तिन्। २ खायम्भव सनुद्वारा निज्ञ. यतरूपा नामी पत्नीते उत्पादित क्न्याविशेष । भास-वतकी हतीय स्कन्धमें पासूतिकी छत्पतिकी नाया यौ लिखी है,-ब्रह्माका गरीर पहले दो भागों ने विभक्त चुचा था। उसका एक भाग पुरुष चौर दूसरा स्ती बना। उसमें पुरुषका स्वायश्वन मनु पीर स्तीका, नाम मतरूपा पड़ा था। खायशुव सनुने मतरूपाबे गर्भसे पांच सन्तान उत्पन्न किये। इनमें दी पुत्र भीर तीन कन्या थीं। पुत्रोंके प्रियमत एवं उत्तानपाद और अन्यायों के नाम आकृति, देवझति धीर प्रस्ति रहे। पीके खायमाव मनुने ही पाकृतिका विवाह रचिने साथ कर दिया ! आकृतिम (वै॰ वि) भगनी इच्छा पूर्ण करनेवासा, जो अपनी खाडिशको पूरा करता हो। (पवर्व छ॰ शर्थर) प्राकृती (हिं॰) पाक्ति देखी। ् भाकत (वै॰ वि॰-) १ निकट पानीत, नजदीक . लाया इका। २ समीपस्य, पास रहनेवाला । भाकति ( एं॰ स्त्री॰ ) चा-क्रियते व्यन्तते जातिरनया

पिंक करेबे तिन्। १ गरीर, जिसा। २ शाकार, यति । ३ लच्च , निमान्। ४ व्यवहार, चालचलन । ध्र जाति, क्रीम। ६ इन्दोविशेष। इसमें वायीस-बांयीसं अचरके चार पदं होते हैं। ७ अवयव संस्थान विश्रेष, बनावट। तर्वश्यास्त्रके सतमें जाति लिङ्गको पाक्ति कहते हैं। जिससे जाति और जाति जिङ कांना जाता, वही आक्षति है। जैसे गीम गोलादि 'नाति एवं शास्त्रादि संस्थानविशेष लिङ्ग है। यह जीव तथा उसकी अवयवीं के नियत एवं व्यूह (तकें) से भनेक प्रकारकी होती है। (वात्सायनमाय रारा७०:) पाक्ततिगण (सं॰ पु॰) प्राक्तती प्राकारे प्रसिद्धी गणः, प्राक ॰ तत्। पादर्भसूची, नमूनेकी फेहरिस्त। यइ व्याकरणके नियम विशेषसे सम्बन्ध रखता है। इसमें प्रत्येक यन्द नहीं, केवल बादर्भ प्रकाशित 'द्दीतां है।

पाक्तिच्छ्ता (सं॰ स्ती॰) प्राक्तिं छादयित, छद स्तार्थे णिच्, प्रन् इस्तः णिच् लोणः टाण्, ३-तत्। १ जलीविधि, पाना। २ घोषातकी लता, लटजीरा। पाक्तिसत् (सं॰ ति॰) प्राकारयुक्त, स्रतवाला। पाक्तिस् (सं॰ ति॰) प्रा-क्रष-क्ता। प्राकर्षणयुक्त, खींचा हुन्ना।

माक्षष्टमानस (सं॰ ति॰) स्त्रान्तिचत्त, दिलमें घवराया हुन्ना।

पाक्षष्टवत् (सं० व्रि०) १ प्राक्षप्रक, खींचनेवाला । ३ सम्बोद्यक, परिप्ता करनेवाला ।

पाक्षष्टि (सं॰ स्त्री॰) पा-कष-प्तिन्। श्राकर्षण, किश्यः खेंचतान ।

भाकेष्टिमन्त (सं'ःपु॰) श्रानर्षणका मन्त्र, दूसरे 'शंख्सको खींच लानेवाला श्रक्षस्न्।

माक्षय (सं श्रव्यः) श्राकर्षण करके, खींचके। माक्षयमाण (सं विः) श्राकर्षण किया जानेवाला, 'जी खींचा जा रहा हो।

चाके (वै॰ ति॰) श्राङ् क्रामते, (वलाकाद्यय। इच् शार श्राके प्रत्यये धातोनीयच निपात्यते। १ प्रवीक्गन्तां, पोछि चलनेवाला। ( श्रव्य॰) अस्तिक, निक्षेट, निज्दीक, पास, पड़ीसमें। आने नारा (वै॰ स्त्री॰) आने निकट नारी यसाः। १ वक्राचि, नेंची आंख। २ निकटकी दृष्टि, पासकी नज्र। नेत्रका विशेषण बननेसे यह शब्द सीविलक्ष होता है।

आकेनिय (वै॰ ति॰) आके निकटे निपर्तात, या-की-नि-पत-छ। १ निकट पतित होनेवाला, निकट-गामी, पाससे गुड्रनेवाला, जो नज्दीक गिर रहा हो। के आत्मनि पन्ति अध्यालज्ञाने पतन्त इत्यर्थः। २ मिधावी, अल्लामन्द ।

षाकोश्यल (सं॰ लो॰) षज्ञगलस्य भावः, प्रज्ञगल-ष्रण्, दिपद्विद्धः पूर्वेस्य वा। प्रपाटन, ष्रपटुता, नावाकिष्गो, वेहङ्गगपन।

षातः (सं वि वि ) चानमित, प्रवण, खुमीदा, खुमदार,. सुड़ा इचा।

आक्रन्ट (सं॰ पु॰) आन्त्रन्ट-घञ्। १ चीत्कारपूर्वेक रोदन, चिक्काइटकी रुवायी। २ आक्रान,
पुकार, वुवावा। ३ यन्द्र, आवाज,। आक्रन्यते
आइयते, आन्त्रन्ट कर्मण घञ्। ४ मित्र, दोस्त।
५ स्नाता, मायी। आक्रन्यते परस्परं स्पर्धया पाइयते
यत्र, आधारे घञ्। ६ दारुण युद्द, घमासान जड़ायी।
७ दुःखियोंका रोदनस्थान, भफ्,सुदीं के रोनेकी नगङ।
आक्रन्दित अच्। ८ समीपस्थ राजाके पोछिका नरेय।
८ युद्धस्विन, जनकार। १० राजा। ११ प्रावस्थ,
जोर। १२ बनापहारी, गृसिव, दवा बैठनेवाला
यस्म १२ प्रहबन। युद्धकी जिस अवस्थान एक
यह दूसरेसे बनवान् निकत्यता, स्रसे भाक्रन्ट

भाक्तन्दन (सं•क्ती॰) था-क्रन्द-स्वृट्।१ घीत्कार पूर्वक रोदन, चिन्नाइटकी क्लायी। २ भाज्ञान,. पुकार।

श्राक्रन्दिक (सं श्रित ) श्राक्रन्दे रीदनस्थाने गक्कृति, श्राक्रन्द-टक् ठञ्वा। दुःखीके रोदनस्थानको जाने-वाला, जो श्रक्षसदीके रोनेको लगहको जाता हो। (स्ती ) श्राक्रन्दिका; रोदनस्थानगन्त्री स्ती।

पाकन्दित (सं की ) पा कन्द भावे ता। १ कन्दन, चिकाइट। २ रोदन, दसायी। (ति ) ३ कन्दन- करनेवाला, जी विका रहा ही। 8 शामन्त्रित, प्रार्थित, बुलाया हुया।

प्राक्रन्ति (सं वि ) प्राक्रन्दिति, प्रा-फ्रान्द-णिनि। १ रोदनपूर्वेक प्राह्मानकर्ता, रो-रोके बुलानेवाला। २ कलकल वरनेवाला, जो चीख या चिक्रा रहा हो।

श्राक्रम (सं॰ पु॰) या-क्रस-घञ् न हिंदिः। १ समीप गमन, उपस्थिति, प्राप्ति, रसायी, हासिल, पहुंच। २ श्रवस्तन्द, पापात, हसला, धावा। ३ श्रतिभारारीपण, ज्यादा लादनेकी बात। ४ शिता, बल, ताकृत, जीम।

प्राप्तसण (स'० क्ती०) घा-क्रम-खुट्।१ अवस्तन्द, इसला। २ दमन, निग्रह, दवाव। ३ प्रसारण, फेलाव। ४ घरासम, बढ़ाबड़ी। प्राक्तस्यते पर-लोकोऽनेन करणे घज्। ५ परलोकप्राप्तिसाधन विद्याकर्मादि। श्राक्रमित श्रमिसवित सुधाम्, श्रा-क्रम-अच्। ६ अत्र, श्रनाज। (वै० ति०) ७ निकट एपस्थित होनेवाला, लो नज़दीक घा रहा हो।

भाक्रमणीय (सं० ति०) १ निकट उपस्थित होने योग्य, जिसकी पास जायें। २ भाषात पाने योग्य, जिसपर इमला पड़े। ३ भारोहण किया जानेवाला, जो दबाने जायक हो।

चाक्रमित (सं० ति०) चापात किया हुना, निस-पर इमला पड़ा हो।

षाक्रमिता (सं॰ स्ती॰) प्रीढ़ा नायिकामेंद। यष्ट अपने नायककी सर्वे प्रकार वस कर सेती है।

त्राज्ञस्य (सं॰ त्र्यः) बाक्तसण् करके, इमला सारकर। (वि॰) बाक्षमणीय देखो।

श्राक्रास्त (सं० ति०) धा-त्रस-ता। १ अधिष्ठित, नज्दीक पहुंचा हुआ। २ पराभूत, हारा हुआ। ३ प्राभूत, हारा हुआ। ३ प्राप्त, पाया हुआ। ४ अधिक्रत, जो कृब्जे में धा तुका हो। ५ धवस्त्रन्दित, हमला खाये हुआ। ६ धवःक्रत, जो नीचा देख तुका हो। ७ परि- हत, घरा हुआ। ८ पीड़ित, तक्तीफ़ पाये हुआ। १० व्यास, भरा हुआ। धाक्रान्तमति (सं० ति०) १ मनसा पराभूत, दिलसे Vol. II.

हारा हुणा। २ घवगाढ़-हृद्य, जी दिलपर धका खा सुना हो।

भाकान्त (सं॰ स्त्री॰) भा-क्रम-क्तिन्। १ माक्रमण, इमला। २ छत्यान, चढ़ायी। ३ पराभन, छार। ४ बल, ताक्त।

धाक्रय (वै॰ पु॰) आपणिक, दुकानदार। आक्रामक (सं॰ वि॰) उपप्लवी, गृनीम, चढ़ धाने-वाला। (स्त्री॰) धाक्रामिका।

शक्रीड़ (सं॰ पु॰) भाक्रीखतेऽत, भा-क्रीड़-घन्। १ क्रीड़ाखान, खेलकी जगह। २ ड्यानादि, बाग् वगैरह। 'प्रमानाक्रीड़ ड्यानं राम: साधारणं वनम्।'। (भमर) २ क्रीड़ा, खेलकूद। ४ करुत्यामके किसी प्रतका नाम। (ति॰) भाक्रीड़ति, भा-क्रीड़ कर्तरि भम्। ५ विहारशील, खिलाड़ी।

त्राक्रीड़न (सं॰ स्ती॰) विद्यार, विलास, खेल, तमाथा।

यानीडिन् (सं॰ ति॰) यान्नीड्-िघणुन्। नीड्ा-यीन, चेनाडी। (स्ती॰) पानीडि्नी।

यानुष्ट (सं॰ त्रि॰) यानुष्यते स्म या-नुष्य-ना। १ निन्दित, तिरस्त्रत, घुड्ना हुया। २ यन्दित, चिन्नाया हुया। ३ यपनादित, गानो खाये हुया। ४ यप्त, कोसा हुया। (क्री॰) ५ याह्नान, पुनार।

माक्रीय (सं॰ पु॰) मा-क्र्य-वर्। १ याप, वद-दुवा। २ निन्दा, हिक्तारत। ३ मपवाद, गाली। ४ माह्रान, पुकार।

आक्रीयक (सं वि ) आक्रीयति, श्रा-क्र्यच्युञ् । आक्रीयकर्ती, कोसनैवाला।

प्राक्रोधन (सं क्ती॰) पाकीय देखी।

भाक्रीय (सं ० ति ०) श्राक्रीय देने योग्य, कोसने क्राविस।

आक्रोशपरिषष्ट (सं॰ पु॰) आक्रोशका सहन, गानीकी बरदाश्त । जैन-मतमें २२ परिषष्ट (दुःखोंका सहन) मुनिके लिये धारणीय बतलाया है। उनमें १२ वां परिषष्ट आक्रोश-परिषष्ट है। नीव मोहनीय कर्मके उदयसे मिथादृष्टि शार्य केन्छ, दुष्ट, पापाचारी, उन्मत्त, गर्विष्ठ प्रस्ति मनुष्यों हारा कहे गये क्रोधक्षी अग्निको प्रज्वलित करने और हृदयमें शूलके समान लगनेवाले कठोर वचनोंको यद्यपि सुनिलाग सुनते हैं, तो भी परिणाममें कलुषित नहां होते। वे यह सोचकर चमाभाव धारण करते हैं कि,—'इनके श्रज्ञान है, हमारे देखनेसे इनके दुःख छपजा है। इसलिये ये विचारे ऐसे वचन कह रहे हैं। इनका कुछ भी श्रपराध नहीं, हमारे ही श्रग्रम-कमंका उदय है।'

श्राक्रोशित (सं॰ त्रि॰) शापित, कीसा दुश्रा । श्राक्रोशितव्य, पाक्षोधनीय देखो।

आक्रोध्य, बाक्रीयनीय देखी।

श्राक्रोष्ट्र (सं॰ पु॰) १ श्राक्रीयकर्ता, कीसनेवाला। २ श्राह्वानवर्ता, पुकारनेवाला।

श्राह्मान्त (सं० ति०) लगा, भरा या लिपटा इश्रा। श्राह्मिन (सं० ति•) १ श्राद्र, तर, जो स्खान हो। २ कोमस, सुलायम, जो सख्त न हो।

श्राक्षेद (सं॰ पु॰) म्ना-िक्सद-घेज्। म्राट्रीभाव, तरी, क्रिड्काव।

श्राक्षेदिभाव ( चं॰ पु॰ ) श्राद्धं कारित्वके गुणका हेतु। श्राचद्यतिक ( चं॰ क्षो॰ ) श्रचद्यतिन निष्टं त्तम्, ठक्। द्यत खेलनेमें उत्पन्न हुश्रा वैर, जुवैका भगड़ा।

श्राचपण (सं• क्ली॰) उपवास, श्रनाहार, फाना-क्रियो।

भाचपाटिक (सं॰ पु॰) श्रचपाटे क्रीड़ास्याने विचार-स्थाने वा नियुक्त:। १ श्रचक्रीड़ाध्यच, जुवेके खेलका मालिका। २ विचाराध्यच, सुनसिफ्। ३ प्राड्विवाक, राजाका प्रतिनिधि विचारक।

श्राचपाद (सं० ति०) श्रचपादस्य गीतमस्येदम्, श्रचपाद-श्रण्। १ गीतम सुनिका मत। श्रचपादे-नोक्तम्, श्रण्। २ गीतम सुनिका बनाया दुश्रा श्रास्त्र, गीतमस्त्र। यह शास्त्र पांच श्रध्यायमें समाप्त दुश्रा है। इसमें प्रमाण प्रमेय श्रादि षोड्श तत्त्व वर्णित हैं। श्रचपाद प्रणीतं वित्ति, श्रण्। ३ न्यायशास्त्रज्ञ, नैयायिक, मन्तिक्ती, मन्तिक्दान्।

आचाण (वै॰ ति॰) व्याप्यसान, फैला दुशा। "श्राचाणे ग्र विवदः।" ऋत् १०१२९११।

श्राचार (सं०पु०) श्रा-चर-णिच्-घञ्, जिच् लोपः।
पुरुषपर श्रगस्यागमन श्रथवा स्त्रीपर श्रगस्य गमनका
दोषारोप, तोहमत, द्रज्जाम।
श्राचारण (सं० क्लो०) श्राचार देखो।

(स्ती॰) श्राचारणा।

श्राचारित (सं० ति०) श्रा-घर-णिच्-त्त-इट, णिच् चोप:। १ श्रगम्य स्त्री-पुरुष विषयक श्रपवाद द्वारा दूषित, किनाचा करनेका मुचिन्म। २ कचिद्वत, भूठ-मूठका मुचिन्म। ३ श्रपराधी, गुनस्गार। ४ निन्दित, गाची खाये हुश्रा।

श्राचिक (सं वि ) श्रचै: दीव्यति जयित जितं वा, श्रच-ठक्। १ खूतसम्बन्धीय, जुवेके सुतानिक,। २ श्रच द्वारा जीतनेवाला, जी पासेसे जीत स्तेता शी। ३ श्रच द्वारा जित, पांसेसे जीता हुशा। (सी ) खूतऋण, जुवेमें खोया हुशा रुपया। (पु॰) 8 शाच्छुकहच्च, श्रालका पेड़।

श्राचिकपण (सं॰ पु॰) ग्ल इ, बाजी, दाव, होड़। श्राचिकशीध्व (सं॰ पु॰) विभीतक श्रीर गुड़से वना धातकीपुष्पका मद्य, किसी कि, सकी श्रादा। यह पाग्डुरोगञ्ज, वल्य, संश्राहक, लघु, कषाय, मधुर, श्रीधु, पित्तम्न श्रीर श्रस्तक्षमसादन होता है। (मधुव) श्राचिकी (सं॰ स्त्री॰) विभीतक-त्वक् श्रीर श्रावि-तग्डुलसे वनी हुई सुरा, किसी कि, सकी श्राव। यह पाग्डु, श्रीफ, श्रमं, पित्त, श्रस्त, कफ तथा कुष्टको दूर करती, रुच, दीपन, रेचन पवं लघु होती श्रीर कुछ वात बड़ाती है। (मदनपाव) कोई-कोई तिनिश्रकी सुराको भी श्राचिकी कहते हैं।

श्राचित् (सं १ ति १) धा-चि-क्तिप्-तुक् । श्रावतमान, वापिस श्रानवासा ।

माजिपत् (सं वि ) १ फेंकने, मारने या उद्यासने वाला। २ अपभव्द कहने या गासी देनेवासा। ३ सिकात करने या भरमानेवासा। (स्त्री ) माजि पती, माजिपन्ती।

षाचिप्त (सं॰ ति॰) द्या-चिष्-क्ता १ फेंका या उद्याला हुद्या। २ गिरायाया दूर किया हुद्या। २ उभारा हुद्या। ४ त्राक्तष्ट, लायाया पहुंचाया हुमा। ५ निन्दित, भिड़का हुमा। ७ सहग्र, वरावर।

बरानरा प्राचितिका (पं॰ स्त्री॰) गीत विशेष, किसी किसका गाना। इसे रङ्गसञ्चयर पहुंचनेवाला पात्र गाकर सनाता है।

प्राचित्य (सं• प्रवा॰) चप्रमान करके, भिड़की टेकर।

श्राचीव (सं॰ पु॰) था-चीव-णिच्-श्रम्, णिच् लोपः। १ शोभनान्त्रन हम्ब, सिंडंजन। (ति॰) चीव-ता, निपा॰ क्षस्य घ, चीवो सत्तः घा-ईषत् सस्यग्वा, प्रादि ससा॰। २ श्रन्य जन्मत्त, किसी क्दर सतवाला। ३ सस्यक् जन्मत्त, खूव सतवाला।

श्राचिप (सं॰ पु॰) श्रा-चिप-घन्। १ मत्सन, मिड़की। २ श्रपवाद, गाली। ३ श्राकर्षण, कश्रिय। ४ धनादि श्रमानत रखना। ५ श्रयीलङ्कार विशेष।

> "वस्तुनो वज्ञु निष्टस्य विशेष प्रतिपत्तवे । निबे बासास बाचेपो वचामाणोक्ष गोदिधा ॥"

> > ( साहित्यदप य )

वोलनेक लिये ईप्पित विषयको विशेष प्रतिपत्तिके निमित्त (वेलच्छ देखानेके लिये) को निषेधाभास होता, उसोका नाम श्राचिप है। वन्धमाण विषयके किसी खन्ने सामान्य प्रकारसे सब विषयोंको निषेध- उत्ति रहती, फिर किसी श्रंशान्तरमें निषेध होता है। इससे पहले यही दो मेद किये गये हैं। इनके सिवा श्रोर भी दो मेद हैं, यथा,—उक्त विषयके किसी खनमें वसुक्प श्रीर किसी खनमें वसुक्यनका निषेध। भत्रपव दोनोंमें दो दो करके श्राचिपके चार मेद होते हैं, यथा,

"करयरप्रतिविष्ठराया भणामि सख्याः क्वति किमपि। चणनिष्ठ विश्वास्य सखै निर्दृयद्वदयस्य किं वदास्यववा ॥"

है सखे ! तुम यहां कुछ देरतक विश्वाम करो ; कामके सैकड़ों वाणोंसे कातर सखीके लिये तुमसे कुछ कहना है। प्रथवा तुम निर्देयष्ट्रदय हो, तुमसे श्रीर क्या कहं।

यह नायक्रके निकट विरिष्टिणीकी प्रिय सखी काइती है। इस स्रोकर्मे 'कामके सैकड़ी वाणोंसे कातर' एवं 'निर्देयष्ट्रदयं वाका द्वारा सामान्यतः स्वित सखी विरहते वच्छमाण विशेष विषयपर 'ऐसे विरहतें मरणकी ही समावना है' कहनेको सोचकर पोछे बोली,—'क्या कहं'। यहां नहीं कहंगी, यह वच्छमाण विशेषका निषेध हो गया। उद्मिखित न होनेपर भी दस बातका भाव समभा जाता है। इसीका नाम निषेधाभास है।

"तव विरदे इरियाची निरीच्य नवमालिको विद्विता । इन निवानिस्तानीमाः कि' इतन्तितैरयवा ॥"

यह किसी विरहिणीके नायकसे दूती कहती है। हरिणाची (तुम्हारी नायिकाः) तुम्हारे विरहमें नवमानिका पुष्पको विकसित देखकर इस समय नितान्त ही खेद और सन्तापका विषय हो गई है, अथवा जो वात कही नहीं जा सकती, उससे और प्रयोजन ही क्या।

इस स्नाममें, "वह सब जीवित न रहेगी" यह किया संग्र ही निषेषाभास है। स्निय वाक्य प्रयोगकी निन्दाहित यह वाक्य सुद्धत्का स्निष्टजनक है। निकटमें कहा जा न सकनेसे यही वस्तुका विग्र प्रहै।

वालमणाइं दूवी तुमिपमिसिचिषमहवावारी ।

सानरदत्रज्ञाचयसीवयं वस्त्रक्ष्यरं मणिनः ॥ ( प्रा॰ स्न॰ ) बालक नाढं दूती तस्ताः प्रियोऽसीतिनमन्यापारः ।

सां सियते तवायश एवं धर्माचरं सवासः ॥ (सं० हा०)

नायिकाकी मेनो हुई दूती नायक से कहती है,— है बालक। मैं दूती नहीं हुं अर्थात् दूतियां जिस तरह नाना मिय्या प्रवचन वास्य कहती हैं, मैं वैसो नहीं हं। नायिकाका प्रिय बना मेरा काम नहीं है। परन्तु उसका मरणान्त क्षेत्र छठाना तुम्हारे लिये अपयुश्यको वात है, इसीसे यह धर्मवाक्य तुमसे कहती है।

यहां—'में दूती नहीं हं' इस उत्त वाक्यका ही निषेधाभास होता है।

निर्दे तव तन्त्रको कर्यं चपयतु चपान् । दावयव्यवसायस्य पुरस्ते मस्यितेन किम् ॥

यह दूतीकी छिता है, क्याड़ी तुन्हारे विरहमें किसतरह रात काट सकती, तुन्हारा व्यवसाय श्रतिशय भयद्वर है। ग्रतएव तुमसे कहकर भीर क्या होगा।

. यहां कहनेका ही निषेधाभास हुआ। प्रथममें सखीका अवस्थकावो मरण, हितीयमें अपका वक्तव्यत्वादि, खतीयमें यथार्थ कथन, और चतुर्थे उदा-हरणमें दु:खातिषय ही विश्वेष है।

६ निवेशन, दाख्ला। ७ उपखायन, नज्दीकका रखना। प्रश्नमान, क्यास जातिश्रक्तिवादीके सतमें श्राचिप (श्रनुसान) से व्यक्तिका बोध होता है। श्राचेपक (सं० ति०) श्रा-चिप्-खुल्। १ निन्दक, हिकारत करनेवाला। २ श्राकष्ठक, खींचनेवाला। (पु०) ३ रोग, बीसारी। ४ वातरोग विशेष, तश्रमु जा। कुपित वायुके धमनीमें प्रवेश करने श्रीर वार-वार देह कंपानेको श्राचेपक कहते हैं। इसमें पहे श्रीर नमें श्रपने श्राप एँठ जाती हैं। की दे श्रक्त श्रपनी श्रवस्थापर नहीं रहता श्रीर श्रीर टेढ़ा होने लगता है। श्राचेपक होनेसे घोड़ा श्राग बढ़कर पीछे हटता, श्रक्त स्तव्थ पड़ जाता श्रीर वेदनार्त देखायी देता है। 'श्रविपकाऽनिवयां वाध निन्दाकरेऽप व।' (विश्व)

श्राचिपण (सं॰ ली॰) मा-चिप-खुट्। प्रासन, प्रेरण, फ्रेंक, उद्यात।

श्राकंषिन् (सं॰ ति॰) श्राचिपति, श्रा-चिप-णिनि। १ श्राकषंकारी, खींचनेवाला। श्राचेप: सुद्धादृष्ट्रा पर्यालाचनमस्त्रस्य, इनि। २ सुद्धा दृष्टि द्वारा श्रालीः चना कर श्राकषंणकर्ता, वारीक बीनीसे देखभाककर खींचनेवाला।

आचे पी, भाविषिन् देखी।

भाचे तत्तर (सं क्ली ) अध्यालमोस, नवाक्षियत-क्हानी।

श्राचीट (सं० पु॰) श्रा-श्रच-श्रीट। गिरिजाचीट वस, पहाड़ी श्रख,रीटका पेड़। म्हरीट हेखी। यह मधुर, बच्च सिग्धीमा, वातिपत्तम, रक्षदावहर, श्रीतज श्रीर कफकीपन होता है। (राजनिष्णु) श्रचीड़ (सं० पु॰) श्रा-श्रच-श्रीड़। श्रख्रीटका पेड़। श्रचीदन (सं॰ ली॰) स्गया, श्राखेट, श्रिकार। श्रक्सायिड (श्र॰ ली॰) इत, तुब्ब तुवाब, मीरचा। यह अक्सिजन और दूसरे धातुकी योगसे बनता है। जिस धातुका जो आक्सायिड होता, वह उसीके नामसे पुकारा भी जाता है।

षानिस्जन, षिजन देखी।

श्राख (स'० पु०) श्राखन्यतेऽनेन, श्रा-खन-ङ। खनित्र, खन्ता, खुरपी।

षाखण (सं॰ व्रि॰) कठीर, सख्त, कड़ा।

श्राखख्डियित्ह (सं॰ पु॰) भद्धक, भेदक, गृारतगर, सुख्रिक, बिगाङ्ग्र।

श्राखण्डल (सं० पु०) श्राखण्डयित परवलम्, श्रा-खण्ड-णिच् बाइ० श्रलच्, णिच् लोपः। १ दूसरेका बल तोड़नेवाले इन्द्र। २ इन्ता, कातिल। (ति०) २ भेदक, बिगाड़्। ४ शतुनाशक, दुश्मन्को बरवाद करनेवाला।

त्राखिष्ड (सं॰ ति॰) त्रा-खण्ड-इन्। मेदक, तोड़ डासनेवासा।

श्राखत (हिं॰ पु॰) १ श्रह्मत, देवदेवीपर चढ़ाने या श्राशीर्वाद देनेका चावल। यह कभी सादा रहता श्रीर कभी कुङ्गम श्रादिसे रंग लिया जाता है। २ नेगी परजोंको दिया जानेवाला श्रद्ध। यह विवाहा-दिके समय कोई श्रम कार्य श्रारमा होनेसे पहली बंटता है।

त्रखता (फा॰ वि॰) बिधया। जिस घोड़े, कुत्ते या वकरिने अग्डकोय चीरकर निकाल लिये जाते, उसे आखता कहते हैं।

भाखन (सं०पु०) श्राखन्यतेऽनेन खनः व। १ खनित्र, खन्ता। (हिं० क्रि॰ वि॰) २ च्रण-च्रण, बार-बार। श्राखना (हिं० क्रि॰) १ वर्णन करना, बताना। २ श्राकाङ्चा रखना, खाडिश करना। २ श्रचि चगाना, नज्र डाबना।

शाखनिक (सं पु॰) शाखन्यते त्नेन, खन करणे इकन्। १ खनित्र, खन्ता। २ खनक, सुरङ्ग लगाने या कान खोदनेवाला। श्रा सम्यक् खनित भित्तं भूमिं वा, श्रान्खन कर्तर इकन्। ३ चौर, चोर। ४ शूकर, स्थर। ५ सृषिक, चूहा। (ति॰) ६ खननकर्ती, खोदनेवाला।

पाखनिकवक (सं॰ पु॰) पाखन्यतेर्धनेन, पा-खनं करणे इक्षवक। १ खनित्र, खन्ता। पाखनित भित्तिं चेतं वा, पा-खन कर्तरि इक्षवक। २ चीर, चोर। ३ सूकर, सूत्रर। ४ सूषिक, चूडा। ५ निर्धेख व्यक्तिके प्रति वीरत प्रकाश करनेवाला पुरुष। (ति॰) ६ खननकर्ता, खोदनेवाला।

मास्तर (वे॰ पु॰) मास्त्रन्यते इनेन, मा-स्त्र करणे हर। १ सनित्र, स्त्रन्ता। १ स्वावन, जानवरका भाट। १ तबेला, प्रस्तवल।

" "सुपर्का वासमझतोप यवाखरे।" (। ऋक् १०।८॥५)

(हिं॰ पु॰) ४ प्रचर, हर्पं।

षाखरेष्ठ (वै॰ ति॰) पाखरमें स्थित, भाटमें रहनेवासा।

प्राखा (हिं॰ पु॰) १ प्राचरणका पात्र, किसी
कि,स्मकी चलनी। यह बारीक कपड़ेसे मढ़ा रहता
श्रीर मैदा छाननेके काम प्राता है। २ प्रधारी,
गठरी। (वि॰) ३ प्रचय, समूचा, को टूटा-फूटा
न हो।

**भाखात,** पद्यात देखी।

पाखातील (हिं॰ स्त्री॰) प्रचयत्तीया। पाखा-तीलको हिन्दू वट पूजते त्रीर ब्राह्मणको व्यजन, कलग्र पादि द्रव्य प्रदान करते हैं। व्यवसीय देखी।

माखान, पाख देखी।

षाखानवसी ( दिं०) भववनवसी देखी।

म्राख्दिर (फा॰ वि॰) १ म्रन्स, पिक्टला। (पु॰) २ फन्त, क्रोर। ३ फल, प्रासिल। (क्रि॰ वि॰) ४ मेवर्स, सबसे पीक्टे।

भाखिरकार (फा॰ कि॰-वि॰) भेषमें, सबसे पौक्ते। भाषिकी (फा॰ वि॰) भन्य, पिक्ता।

त्राखिख (सं॰ ली॰) सामस्य, सामग्रा, सब्ना सब, कुन्।

श्राखु (सं०पु०) श्राखनित, श्रा-खन कु प्रत्ययस्य डिद्दबावस । १ सूषिक, चूहा । २ वन्यसू षक, जङ्गली चृष्टा । ३ चीर, चीर । ४ सूकर, चीर । ५ खनित, खन्ता । कर्मीस कु डित् । ६ देवदार-

Vol. II. 126

**प्राख्**क, यास देखी।

ग्राखुकरीष (वै॰ ली॰) प्राखीः करीषम्, ६-तत्। ं मूर्विककी ग्रष्क विष्ठा, चुईका सूखा मैला।

त्रास्त्र वर्ष पर्णिका (सं॰ स्त्री॰) त्रास्त्र का विव पर्णान्यस्थाः, बहुत्री॰ वा कप्। चुद्र मूषिक कार्षी, स्रोटी मूसाकानी।

शाबुकणी (सं की ) शाखीः मूषिकस्य कर्ण इव पर्णमस्याः, डीए। १ जलजमूषिककर्णीं, पानीकी चूहाकानी। यह इस्त श्वार दीर्घ भेदसे दो तरहकी होती है। छोटी चूहाकानी कट्, छथा, कफपित्तहरी तथा श्वानाहच्चरश्लातिंहरी रहती है। (ग्रजनिषस्) । २ द्रवन्ती सुप। ३ दन्ती भेद।

षाख्य (सं॰ पु॰) त्राखुना मूर्षिकेन गच्छिति, षाखु-गम-ड। र मूर्षिकवाइन गणेग। २ कार्तिकेय। षाखुगन्धी (सं॰ स्त्री॰) कपूरहरिद्रा, काफूरी इसदी।

भाखुवात (सं॰ पु॰) आखुं इन्ति, भाखु-इन बहुल-वचनात् भण् प्रत्ययः। श्रूद्रादि नीचजाति, चूहे-मारनेवाला समीना।

श्राखुजित् (सं॰ स्त्री॰) सूम्यामसकी, भुयिं श्रांवला। श्राखुपर्णी, बास्पर्णिका देखी।

त्राखुपर्णिका (सं॰ स्ती॰) श्राखीः कर्णाविव पर्णे-मस्याः, याक॰ बहुत्री॰, वा कप् टाप् श्रत स्त्वम्। १ स्थूलमूषिककर्णी, वड़ी सूसाकानी। १ इस्वदन्ती। १ कण्णदन्ती। १ वहस्ती। ५ सण्डूकपर्णी।

त्राखुपाषाण (सं॰ पु॰) श्राखुनासा पाषाणः, ग्राक॰
तत्। लीहचुम्बक्त, सङ्गिसकृतातीस। यह स्तिष्क,
पारदक्ता नियासक, लीहभेदकर, वीर्य बढ़ानेवाला,
कान्तिवर्धन, श्रीर तिदीष तथा सर्वेश्याधिनाशक होता
के। किन्तु श्रश्चद रह लानेसे सप्तधातुको विगाइता,
दाह उत्पन्न करता श्रीर चित्त भटकाता है। उस
समय लालास्नाव होने लगता, कितनी ही वेंदना
वदती, बहुत सी व्याधि घर लेती, तथा सत्यु
भी हो लाती है। द्ववा बहुत सालूस पड़ती है।

पाखुमला (संक्ती) इसदन्ती।

चाखुभुज् (सं॰ पु॰) चाखुं भुङ्तो, चाखुभुज- | त्राखोट (सं॰ पु॰) त्राखोटति खद्मति गतिराहि-किए। १ मूषिकभचक विदाल, च्हे खानवाला बिलाव। २ रक्षापामार्गं, जान चटजीरा।

श्राख्यमांस (सं क्ती०) मूवकमांस, चृष्टेका गोगत। भाखुरय ( सं॰ पु॰ ) सृषिकवाहन, चूहेकी गाड़ीपर चढ्नेवाले गणेश।

भाखविष (सं॰ पु॰) दारमोच, किसी किसाना जहर।

चाखुविषजित् (सं०पु•) सप्तपर्यहत्त्व।

आखुविषहा (सं॰ स्त्री॰) त्राखी सृषिकस्य विषं इन्ति, . ग्राखु-विष इन्-ड-टाप्। १ देवदारुव्रच । २ पीतदेवदाली लता।

आखुविषापद्वा, भाखविषहा देखो।

षालुग्रुति (सं स्त्री •) त्तुद्र-सृषिककर्णी, होटी स्रुसाकानी।

श्राख्त्कर (सं॰ पु॰) श्राख्भिरुत्कीर्यंते, पाख्-उद्-क्त ऋदोरविति कर्भणि प्रप्। सूषिककी निकासी चुयी मही।

षाखूत्य (सं• वि॰) षातुभ्य उत्तिष्ठति, श्रासु-उट्-स्या न। १ प्राखुसे उत्थित, पाखुइव, चूहेसे निकला (पु॰) २ प्राचुका उत्यान, चूडोंका चुत्रा । -निकसना।

चाखिट (सं॰ ए॰) चाखिटन्ति विभेति प्राणिनी sस्रात, श्रा·खिट श्रपादाने घन्। १ सगया, शिकार, घहर। २ भय, खौफ।

श्राखिटक (सं क्लो ) श्राखिट खार्थे कन्। १ सगया, शिकार। कर्तरिख्न्। २ सगया जन्तु, शिकारी , जानवर। (वि॰) ३ मृगयु, शिकारी। ४ भयद्वर, खं बार।

श्राखिटशीर्षेक (सं क्री ) पाखेटते विमेति, पा-ं खिट् कतैरि अच्; पाखेटं शीषें यत या कप्। गद्रर, सानिक, कान, सुरङ्ग ।

माखिटिक (सं॰ पु॰) **प्राविटे कु**घलम्, टक्। १ सगयाक्षमञ् कुकुर, मिकारी कुत्ता। (ति॰) २ सगयु, शिकारी। ३ भयद्भर, शीलनाक। चाखेटी (स'∙ क्रि∙) सगयु, ग्रिकारी।

त्यात्, त्रा-सुट-प्रच्। अचोटहर, अखरोटका पेड़। पखरोट देखी।

श्वाखोड़, यस्तर देखी।

पाख़ीर (फ़ा॰ पु॰) १ उच्छिष्ट तम, जी चारा जानवर खाकर छोड़ देता हो। २ प्रसार, मस, रही, कूड़ा। ३ निष्युयोजन द्रव्य, निक्सी चीज्। (वि॰) 8 निरधक, बेफायद। ५ प्रसार, फोक। ६ मलिन, गन्दा।

त्राख्यस् (सं• पु॰) प्रजापति, दुनियाका मास्रिकः। त्राखा (सं स्त्री॰) त्रा-खा-मङ्, स्था **र**त्वाकार नोप: टाप्। संज्ञा, कढ़, वाचकशब्द, इस, सक्द, तख्नु स, नाम।

पाखात (सं• ति•) चाखायते सा, पा-खा कर्मीप ता। १ निधित, कहा हुन्ना। 'बार्ग भाषतहरितं निस्त-नाखातमभिद्रितं चपितम्।' (चनर) २ पठितः, पढ़ा दुषा। ३ प्रकाशित, खोला हुन्ना । ४ साथा हुना, गरदाना गया। (क्ली॰) ५ क्रियापद, फ्रेंस।

त्राख्यातव्य (सं० व्रि०) १ क्वयनयोग्य, कहा जाने-वाला। १ प्रकाशनयोग्य, जाहिर करने सायक्। श्राखाता, पाखाद देखी।

घात्याति (सं • स्त्री •) या व्या भावे तिन् । १ कवन, बात। कर्मेणि क्तिन्। २ कीतिं, घोडरत। ३ नाम, इसा, सन्दा

प्राख्यात (सं पु ) पा सम्यन् खाति, पा-स्वा-छन्। उपदेशक, बोलने या कहनेवाला।

त्राख्यान (सं॰ क्ती॰) **पा**-ख्या भावे खुद्। विभावा-व्यानपरिप्रययोरिष्च। पा शश्रारः। १ कवन, वयान्। २ वज्ञृता, बोली। ३ जया, विष्सा, वडानी। ४ उपन्यास विशेष। इतमं चाख्याता ही पपने सुखसे सब बात काइता है, पात्रके बोलनेका कोशी काम नहीं। '५ प्रसिद्ध पाख्यान-संज्ञक सर्गयुज्ज पार्ष सींपर्य मैत्रावरूपादि।

> "खामार्थ जानयेत् पित्रे र धर्ममास्त्राचि चेव हि । चाव्यानानीतिहासांच पुराचानि विचानि च ॥?' (संह १।५५२) 'बाल्यानानि सीपचैनेताम्बचादीनि।' ( क्रमू ज )

शास्त्रानम (सं को ) कया, छोटा किसा।
शास्त्रानमी (सं छो ) विषयहत्त विशेष, दण्डकनी
एक भेद। यह इन्द्रवक्षा और उपेन्द्रवक्षां धीगरी
बनती है। इसके विषम चरपमें त, त, ज, ग एवं ग
शीर समर्गे ज, त, ज, ग तथा ग रहता है।

आख्यापन (सं॰ ति॰) कडना देनेवाला, जो न्। हिर करा देता डी।

भाष्यापन (सं कती ) कहताना, आहर कराना।
भाष्यायन (सं पु ) भाष्यायते कथयति, भाष्याखुल्। १ वार्तावह, दूत, नामावर, कृतिद, प्लची।
(ब्रि॰) २ तथन, कहनेवासा।

न्धास्त्रायिका (सं क्षी ) पा-स्त्रा-ख स्-टाए युक्। १ गस्य, किस्सा। २ गस्यक्षण विश्रेष, संसी कदानी। इसमें कभी-कभी पात्र भी बीतने सगता है।

-पास्यायिन् (सं वि ) पास्याति कथयति, पा-स्था चिनि-युक्। कथक, कडनेवाला।

शास्त्रेय (सं कि ) १ जडा या वयान् किया जाने वाला। २ कथनोपयोगी, कडने लायक्।

भाग (चिं को ) १ पिन, भातिश । २ दाइ, जनन। ३ उथाता, गरमी। ४ नासान्न, शहवतना नीश। ६ वत्सका प्रेम, वसेनी मुहळ्यत। ६ ईथी, इसद। (वि॰) ७ अत्युष्ण, निहायत गर्म। (पु॰) द रहाना प्रयुभाग, घगोरा। ८ इन्ना खडा। यह इन्नी नोनपर रहता, निसमें रस्रीचे जुना वंधता है। (सं॰ दि०) १० आवस्त्रिक, नागहानी। ११ अवस्थात् होनेवाना, नो एकायिक गुनरता हो। भागहा (चिं की । सरी इसी वान। इसना दाना स्व जाता है।

चागण (हिं॰ पु॰) चग्रहायण, जगहनका सहीना।
चागत (छं॰ ति॰) चा-गम-तः। १ उपस्थित,
धाया या पहुंचा हुआ। २ गुज्रा हुआ। ३ निवास
करने या रहनेवाला। १ प्रत्यावर्तित, वापस घाया
हुमा। ५ घंगमें पड़ा हुआ, जो चपने हिस्सेमें
धाया हो। ६ गिरा हुआ, दो घा पड़ा हो। ७ प्राप्त,
धाया हुमा। (क्री॰) भावे सा। द भागमन,
धायह।

आगतचीम (सं वि वि ) व्याकुल, परिधान्, घवराया

इया। पागतपतिका (सं क्यी ) नायिका विशेष। जिस स्तीका पति परदेशसे वापस भाता, उसीका नाम सागतपतिका है।

शागतसाध्वस (सं व्रि ) भयातुर, खीक्ष्यदा, खरा चुना । शागत खागत (सं व्यत्ती ) श्रादर-सत्कार, भेष-मांदारी।

षागित (सं की ) या-गम-किन्। १ षागमन, बामद, घनायो। २ प्राप्ति, हासिन । ३ प्रत्यावर्तन, वापिसी। 8 मृत, जड़ा ५ समापत्ति, इत्तेषान,। षागत्म (सं प्रचः) प्रा-गम-स्थप्, वा मानोपे तुन्। षाकर, पहुंचके।

धागल (सं॰ पु॰) देवघटन, इतिफाका। धागन्तवा (सं॰ ति॰) १ घागम्य, धानेवाला। २ प्राप्त, हासिल किया हुमा। (क्लो॰) भावे का। ३ धागमन, धामह।

त्रागन्तु (सं॰ पु॰) मा-गम-तुन्। १ प्रतिथि, पाइना। २ दैववटन, इत्ते फाक्तिया चोट। (ति॰) २ प्रागमन्त्रील, प्रानेवाता। ४ प्रवलस्वनयोस, सट जानेवाला। ६ वाह्य, वेरूनी, वाहरसे प्रानेवाता। ६ देवायत्त, इत्तिफाकी।

ग्राग**न्तुक,** भागन्तु देखी ।

भागन्तुकच्चर (सं॰ पु॰) भभिवातसे उत्पन्न ज्यर, जो बुखार चोटके सबव भाया भी।

यागन्तुन (सं श्रितः) त्रागन्तीः इटादागतास्त्रायते, नन-ड। इटात् चत्पन्न, जो एकायेन पैदा हो। यष्ट्र मन्द्र रोगादिका विभेषक है।

पागन्तुत्रण (सं॰ पु॰) सचीत्रण, ताला ज्**स्**म, टटना घाव।

चागम (सं॰ पु॰ क्षी॰) चा-गम-छ। १ **पान**मन, बासद, चवायी।

"तुक्सनेवातम एव भ्रष्ठतास्।" ( साथ १।१० ) वातम कानमनसेव।' ( सक्रिकाक )

२ प्राप्ति, भामदनी । ३ जत्यत्ति, पैदायम । भाम-स्वते प्राप्तविक्तेन, भा-गम करवे था । १ सामदान- भेदादि उपाय, कानूनी तहसीख। ५ शास्त्रका परि-त्रम, इलाकी मेहनत। 'प्रजात्रस्पशास्त्रपरियमः।' (महिनाय) व्यवहारमाद्यकाकार एवं वाचस्त्रति मित्रने लिखा, कि श्रागम शब्दका अर्थ क्रयादि है। ६ तस्त्र अवि-दक्त श्रास्त्र, जड़ बतानेवाला इला। ७ शास्त्रमात्र, मज्हेंबी रिसाला। ८ वेद। ८ मन्त्र। १० तन्त्रशास्त्र।

"पागत' शिववक्ष्यात्तु गतन्तु गिरिनासुखम्।

मतच वासुदेवस्य तस्यादागम उचाते ॥"

पदार्घादर्ये राववमङ्ख्त (१२ घः)।

.११ व्याकरणोत्त प्रकृति वा प्रत्ययका अनुप्रधाती अट् इट् इत्यादि प्रव्दविश्षेष। १२ उपस्थिति, पहुंच। १३ योग, जोड़। १४ मार्ग, राह। १५ नदीमुख, दरयाका मुंहाना। १६ सम्पत्तिको द्विह, जायदादको बढ़ती। १७ नोतिशास्त्र। (ति॰) १८ निकट जाने-वाला, जो पास पहुंच रहा हो।

श्राग मजानी ( हिं ॰ ) पानमञ्जानी देखो।

त्रागमत्रानी ( सं• व्रि॰ ) पागम जान लेनेवाला, जो होनहारको समभ जाता हो।

चागमन ( सं • क्ली • ) चा गम भावे लुउट् । १ चागति, ्चामद, घवायी ।

> ''बङ्बोदय सङ्घेष कुमुद सङ्गब न्योति मखीन। तिमि तुम्हार भागमन सुनि भये वपति दखहीन॥" ( तुलसी )

२ प्रत्यावर्तन, वापसी । ३ उत्पत्ति, निकास । भागमनकारण (६० क्ती०) भागमका हेतु, भानेका सवव ।

मागमनतस् (सं॰ भव्य॰) भागमने कारण, भानेसे, भा पद्वंचनेने सवन।

षागमनिरपेच (सं॰ वि॰) प्रमाणपवना भरीसा न रखनेवाला, जो सनदका सुहताज न हो।

भागमनीत (सं॰ वि॰) पठित, परीचित, पढ़ा या जांचा हुमा।

भागसरित (सं वि॰) १ प्रमाणपत न रखनेवाला, जिसकी पास सनद न रहे। २ शास्त्रशून्य, मज़हबी रसालेसे खाली।

त्रागमवत्ता (सं • पु•) १ श्रिव। २ ज्योतिषी, भविष्य कड्नेवाता, जी छोनडारको बता देता हो। पागमवत् (सं॰ ति॰) प्रागमिहस्वस्व, प्रागम पस्त्रवें मतुण्, मस्य वलम्। १ प्रागमयुक्त, पा पद्व चनेवाला। (प्रव्य॰) २ वेदकी तरह। पागमवाणी (सं॰ स्त्री॰) भविष्यवाणी, पेशीन्गोयी। पागमविद्या (सं॰ स्त्री॰) वेदविद्या। पागमवद्य (सं॰ ति॰) श्रागमेन प्रास्त्रालोचनया वदः प्रवीणः, २-तत्। श्रास्त्रालोचना द्वारा मार्जित-वृद्धि, जो मन् हवी रिसाली पद्र-पद्के होशियार वन गया हो।

भागमवेत्व (सं॰ वि॰) श्रागमं वैत्ति, श्रागम-विद्-त्वच्, ६-तत्। श्रागमञ्च, होनहार जाननेवाता। (स्त्रो॰) श्रागमवेत्री।

भागमविदिन् (सं श्रिकः) भागमं वित्ति, भागम-विद्-णिनि, ६-तत्। १ भागम-वित्ता, होनहार जाननेवाला। (पु॰) २ ग्रङ्कराचार्येने परमगुरु गौड्रपादाचार्यः। भागमसापेच (सं श्रि॰) प्रमाणपत्रयुक्त, सनद-याफुता।

षागमसाचो (हिं॰ वि॰) श्रागमका ध्यान रखने-वाना, जो होनहारका ख्यास रखता हो।

भागमापायिन् (सं श्रिः) भागमसं भपायस् ती स्तोऽस्य, दिन । चत्पत्ति एवं विनाममील, पैदा होने भीर मर जानिवालां।

श्रागसापायी, श्रागमापायिन् देखो।

आगमावर्ता (सं॰ स्ती॰) आगम-माहेष प्राप्तिमाहेण आवत्तंत कण्डूयनमस्याः, आगम-आ-इत सपादाने घञ्। १ विश्विकाकी स्तुप, बढ़न्ता। २ सुद्रमेषस्वक्षी,-कोटी मेढ़ाचींगी।

आगमिक ( रं॰ वि॰) भागमादागतम् ठन्। भागमप्राप्त, भाया सुन्ना, भा पहुँ चनेवाला।

श्रागमित (सं॰ वि॰) भा-गम सार्थे णिच्-तः इद्;-णिच् लोप:। १ अधीत, पठित, पढ़ा हुआ। २ न्नातं,-समभा हुमा। ३ यापित, पहुंचाया हुआ।

भागितन्, भागितिन् (सं॰ ति॰) भागम-इनि-णित्। १ भावी, भाने या होनेवालो। १ सासुद्रिक भास्ते ता, इाधकी रेखा देखनेवाला। १ भविष्य-वक्ता, पंग्रोन्गो। भागमिष्ठ (वै॰ वि॰ ) । इब वा ग्रीन्नतासे उपस्थित होनेवासा, जो खुमीसे या नंतर-जल्द भा रहा हो । भागमी, बोनेनिन् देखों

त्रागम्य (सं • वि • ) १ सुलम, सुगम, सुमिकन् उत्-दखल, पष्टुंचने काबिल । ( प्रव्य • ) २ उपस्थित होके, पष्टुंचकर ।

षागर (सं॰ पु॰) धागरति विचिति नलं वर्षायां प्रायेणात, धान्य सेचने बाधारे धए। १ धमावस्था। वर्षाकालमें धमावस्थाको प्रायः हृष्टि होनेसे 'धागर' कहते हैं। (हिं) २ धाकर, कान, ढेर, खनाना। ३ नमक बनानेका गहा। ४ धर्मन, व्योंड़ा। ५ ग्रह, धर। ६ इपर। (वि॰) ७ उत्तम, बढ़िया। ८ कुमल, होमियार।

भागरवध (हिं॰ पु॰) निष्ठमाला, गलेकी एक बीमारी। इससे गर्समें छोटी छोटी फुन्सी निजल भाती हैं।

भागरा-१ युक्तप्रदेशका एक जिला। यह अग्रवण शब्दका अपभंध होता. भीर भवा' २६' ४४ ३०' तथा २७' २४' छ॰ एव' द्राधि॰ ७७' २८' तथा ७८' ५ ४५" पू॰के मध्य पड़ता है। इसके उत्तर मधुरा एव' एटा, पूर्व मैनपुरी तथा इटावा, दक्तिण डोलपुर एवं ग्वालियर भीर पश्चिम भरतपुर है। २ अपने जिल्लोकी तहसील। ३ अपने जिल्लोका यहर।

शागरा नगर यमुना नहीं विश्व तटपर अवस्थित है। यहां बहुत दिनतका सुसलमान राजाओं की राजधानी रही। अकारसे पूर्व प्रथम लोही-वंशीय सुसलमान समाटींने यहां अवस्थान किया था। हना-हीम लोही बाबरसे युद्धमें परास्त हुए। इसके एक वर्ष बाद फतें हुए-सीकरीमें बाबरने राजपूत-सेन्यको परास्त किया। इसके पीछिडी भागरेंमें राजधानी संस्थापित हुई थी। बाबरके परलोक जानेपर उनके पुत्र हुमायूं ग्रेरजाह हारा परास्त एवं दूरीसूत किये गये। अकार्स हुमायूं के पुत्र अकारने ग्रात्वोंको युद्धमें हुमायूं के पुत्र अकारमें संस्थापित की। अकारके राजलकाल इस नगरमें सनेक हुग भीर मनोहर हुग्ये बने थे। सन् १६६५० ई०को Vol. II.

भौरङ्गकेश दिक्कीमें भवस्थिति करने लगे। उसी समयसे पागरे नगरका पतन भारका इसा। १७८४ ई०को यह सेंधियाके हाय लगा था। परिश्रेवमें १८०३ ई०को साउं नेकने यह स्थान भंगरेजोंके भिक्षकारसुक्त किया।

भागरेकी भटालिका सर्वत प्रसिद्ध हैं। जहांगीरने अपने खराके सरणार्थ जहांगीर-महल
नामक एकं क्वर निर्माण करवायी थी। मोती
मस्जिद, जामा मस्जिद, खास महल, तालमहल
प्रस्ति अपूर्व स्थान श्राह-लहांकी समयमें बनाये गये।
जामामस्जिद धर्थात् हहत् मस्जिद, खेत भीर रक्तवर्थे
प्रस्तरसे बनी है। श्राह-लहांकी कन्या जहानाराके
सारणार्थे यह निर्माण की गयी है। जहानारा भीरहजिवकी भगिनी रहीं। भीरङ्गज्ञी, बने उनको कारास्व
किया था। दिलीके निकट उनकी कवर स्मिटिककी
तरह परिष्कार (साम सुथर) खेत प्रसारसे बनी है।

प्रागरिका प्रसिद्ध दुर्ग लाल प्रत्यरका है।
इसकी चहारदीवारी ४६ हाथ फंची घीर परिषि
बन्यून डिड़ सील है। कि लेक भीतर प्रनेक सकान
बने हैं। सबसे पहले दीवान-इ-मास है। इसे घीरक्वजीवने निर्माण कराया था। उसके बाद दीवान, खास,
दीवान-खासके वाद खास-महत्त और खासमण्डलेक
दिच्चण जहांगीर-सहत्त है। यह घहालिका सुन्दर
खोत प्रसारते बनी है। मोतीसस्जिद दीवानधामके उत्तर है। प्रवाद है—एकवार सम्बाट मानसिंहले कापर रुष्ट हुये थे। इसलिये मानसिंह कि लेक
कपरसे घोड़ा फंदा नीचे कूद पड़े। नीचे जाकर
घोड़ेने तत्व्यात् प्रायत्थाग किया था। मानसिंहक
इस वीरत्वके सारपार्थ प्रदाविध कि लेके पास
विदेका थिर जुसीन्में गड़ा है। अब कि लेके पास
रिखका प्रेशन भी बन गया है।

युक्तप्रदेश या जेवल भारतवर्ष हो नहीं, ताज-महल भुवन विख्यात है। प्रत्यरकी नक्काशी भीर मजान बनानेकी कारीगरीको बात उठाते समय ताजमहलका नामं भागे लेना पड़ता है। विचित्र उद्यानके भीतर यह मनोहर क्षा खंडी है। इससे नीचेसे जपरतके खेत पत्यर लगा है। कितना समय भ्यतीत हुना! किन्तु यह न्नाज भी नयी देख पड़ती, मानो कसकी बनी है।

बाइरसे पहले कुछ जपर चढ़ने पर उद्यानका द्वार मिन्नता है। उसके बाद नीचे उतरनेपर बागुकी ज्मीन् है। सामने चौड़ी भीर पक्की राष्ट्र निकली है। दोनी तरफ जलकी प्रणाली, बड़े बड़े पुरातन पामके पेड़ श्रीर फल-फलके नानाविध द्वच हैं। नन्दनवनके सदृश यह स्थान यत्नपूर्व क सज्या गया है। सामने ही ताजमहल है। पहले अनेक प्रयस्त चतुष्कोण पीठ खेत प्रस्तरसे बंधे हैं। इसकी चारो भोर कलकत्तेके किलीवाले मैदानके मान्यूमैग्ट जैसे चार उच स्तम्भ हैं। उनके भीतर जपर चढ़नेकी पय बना है। बीचमें ताजमहस्रका गुम्बज़ है। गुम्बजने नीचे दीवारमें बद्दमूख रत्न जड़े एवं कितने ही वेलब्'टे कटे हैं। गुम्बजके भीतर धीर धीर कोई बात कड़नेसे उसी समय जपरकी घोर प्रतिध्वनि पर प्रतिध्वनि होती श्रीर सातवार वही बात सुन पड़ती है। मध्यस्यसमें उक्क्व खेत प्रस्ता कवर बनी है। उसके किनारे किनारे परारका ही कटहरा है। उपरकी कृब्र श्रम्ली नहीं है। सम्बद्ध द्वारकी बग्रुक्स नीचे उतरना पड़ता है। इसी जगह सन्ताट् शाह-जद्दांके पास प्रिय-महिषी सुमताज-महत्तका क व्र है। सम्बाट् प्रेयसीने प्रणयसिम्धुमें ड्व श्रीर प्राणके साम प्राण दे मानो साथ ही सो रहे हैं।

याहनहां की प्रियतमा महिषी यन मन्द बान के स्मरणार्थ ताजमहल निर्मित हुआ है। यन निर्मित हुआ है। यन निर्मित हुआ है। यन निर्मित हुआ है। यन मन्दबान का दूसरा नाम सुमताजमहल था। सन् १६२८ ई॰को सुमताजको सृत्य हुई। उसके बाद ही यह मनोहर क्वर लोग निर्माण करने लगे। कहते हैं, कि बीस हज़ार कारीगरोंने बीस वर्ष तक कार्य निर्माण करने स्थान स्त्युकी बाद याह-जहान भी सुमताज रानीके पास ही गाड़े गये।

तानमञ्ज देखी।

तुला (रुई) श्रीर लवण भागरेका प्रधान वाणिज्य द्रव्य है। कहते हैं—यहां परशुराम श्रवतीर्ण हुये थे। यत सिपाही विद्रोहके समय भागरेके भंगरेजोंको

बहुत कष्ट भोलना पड़ा। उम्रके बाद करनेल-जे स्थेने विद्रोहियोंको दमन किया।

श्रागरो (हिं॰ पु॰) नीनिया, नमक तैयार करनेवाला।

श्रागल (हिं॰ पु॰) १ धर्मल, ब्योंड़ा। (वि॰) २ श्रागल, श्रामने।

ष्रागला, पगना देखो।

भागलित (सं॰ व्रि॰) भवसन्त, स्त्रान, पभामुदाँ, सुरभाया द्वमा।

भागवन (हिं॰ पु॰) श्रागमन, भाना।

श्रागवाह (हिं॰ पु॰) धूम, भागको उड़ा ले जाने-वाला धूश्रां।

षागविष्ठ (वै॰ वि॰) निकट श्रागमन करने वाला, जो नज़दीक श्रा रहा हो।

श्रागवीन (सं॰ ति॰) गी: प्रत्यपैय पर्यन्तं यः कमें करोति, प्राङ् पूर्वोहोः कमें करेड्यें ख प्रत्यवो निपात्यते।
भागवीनः। पा प्राशास्थ। रहस्यके घरने होड़ देनेपर
प्रत्यपैया पर्यन्त गोका काम करनेवाला, जो लोगोंके
मकान्ने चरागाइको रवाना करने पर मवेशोको देखभाल रखता हो।

भागस् (सं क्लो॰) एति गच्छति दण्डदानात्, दण-असुन् धातोरागादेशय। भपराध, दण्ड, पाप, जुर्म, कुसूर, रजाब, सजा। 'पापापराधगरागः।' (पनर) भागस्कृत (सं किल) भागस्-क्ल-त्न। १ भपराधी, मुजरिम। २ वाधित, प्रतिरुद्ध, खिजाया द्वमा। भागस्तो (सं स्लो॰) भगस्यस्येयम्, भगस्य-प्रण्-

डीप् यत्नोप:। भगस्यको दित्तण दिक्। भागस्तीय (सं० ति०) भगस्ताय हितम्, इण.य लोप:। भगस्यका हितकारक, भगस्यको फायदा पहुंचानेवाला।

भागस्त्य (सं वि ) भगस्य स्थेदम्, भगस्य-यञ्, य लोप:। १ भगस्य सुनि सम्बन्धीय । २ दिखण दिक्का। (पु॰) भगस्येरपत्यम्, गर्गादि यञ्। ३ भगस्य का भगत्य। भगस्य काखादि॰ यञ्। ४ भगस्यका गोत्रापत्य। (क्री॰) ५ वकपुष्प। (स्ती॰) भागस्ती। भागा (सं श्रिकः) १ निकट उपस्थित शोनेवासा, जो भपनी भीर था रश शो। (हिं पु॰) र अय-भाग, धगला हिस्सा। ३ वक्तःस्थल, सीमा, हाती। १ सुख, सुंश। ५ ललाट, मह्या। ६ लिङ्ग। -७ घंगरखे या कुरतिने भागेना हिस्सा। प्रमहोना ज्ञान। ८ ग्रहने सम्मुख्का भाग। १० सेनाका भ्रम्भाग। ११ नीका भ्रम्भाग, मांग। १२ ग्रहने सम्मुखको भूमि। १३ भागेना हरा। १४ पहननेने नपड़ेना पक्षा। यह भागे रहता है। १५ परिणाम,

भागा धब्दुस्तनाम—ईरानके पोशीदा इसाम। इनका निवासस्थान केकृत रहा। सन् १५८४ ई०के समय गुजरातके कपूर लोहाना श्रीर दूसरे खाना हिन्दुस्थानी रस्मायिनियोंकी दर्शाय भोनी इनके गांव निकार पहुंचे। धर्मार्थ प्रेरित व्यक्तियोंका समाव मिटाने श्रीर भपने भारतीय भनुयायियोंको राह देखानेके लिये इन्होंने 'पन्द्याद-जवांमदी' नामक पुस्तक लिखा या। उसका अनुवाद सिन्धी तथा गुजराती भाषामें हुमा भीर बड़े थादरकी दृष्टिंचे देखा गया। खाना प्रीरोंकी तानिकामें 'पन्द्याद-जवांमदी'ने २६ वां स्थान पाया है। इस पुस्तकमें खानाभोंकी प्रार्थना तथा संस्तार करनेका विषय भन्दीतरह लिखा गया है।

श्वागा रसकाम याह—वर्तमान दिज हायिनेस पागा खान्के पूर्वेज। गुजरातके पीर सदक्दीनने दसमायि-किया धमें सुदृढ़ बनानेके लिये दन्हें चलीका स्रवतार प्रसिद्ध कर दिया था।

चागाल (ष० पु०) पारमा, शकः।

श्रागातः (सं॰ पु॰) गान द्वारा प्राप्ति करनेवाला, जी गानिसे द्वासिल करता हो।

श्रागाध (सं० ति०) श्रगाधः त्रतस्यर्ध एव, खार्च अण् प्रायचीहितः। १ त्रतस्यर्धः, निहायत गहरा। २ सहलमें समभा न पड़नेवासा, जो प्रासानीसे समभामें श्राता न हो।

श्रागान (सं की ) १ गानसे प्राप्ति करनेका की ग्रन्त, गानेसे कमानेका डुनर। (हिं० पु॰) २ वर्णन, वयान्। भागान्तु (सं• पु•) भा-सम-तुन्, निपा• हिद्दिः। भतिथि, मेहमान्, पाइना।

भागापीका (किं पु॰) १ सीच-विचार, खेंचतान।
२ सादि-सना, सचाई-तुराई। ३ देवकी भगाड़ी
चीर पिकाड़ी।

यागामिक (सं॰ व्रि॰) श्रागमयति भविषदसु वोधयति, भा-गम-बिच् दृद्धिः, प्रवा॰ न इस्तः खुन् । चिच् लोपः। भविष्यद्विषय श्रापक, भायिन्देकी बातके सुताक्षित्।

षागामिन् (सं ० वि ०) भागमिष्यति, भागम-इनि, षित्वाद् वृद्धिः। भागन्तुक होनहार, भागे भानेवाला। भागामी, बागानिन् देखी।

भागासुक (सं० वि०) भा-गम-उकव्, बिलादुपधा-हृष्टि:। भागमनशोल, भा पडुंचनेवाला ।

भागार (सं क्षी ) अग कुटिलायां गती घन् , भागन्तुमृक्कृति, नर-भण् उप समा । १ ग्रह, मकान्, घर। २ कोष, ख्नाना। जैन सतमें वाधक नियम एवं व्रतसङ्को भागार कहते हैं।

थागारगोधिका (सं॰ स्त्री॰) ६॰तत्। ग्टइगोधिका, क्रिपकली।

षागारदाइ (सं॰ पु॰) ग्रहदाह, भातमन्त्री, षातमन्द्रमी।

षागारदाहिन् (सं कि ) ग्रहदाशी, श्रातयज्न, श्रागलगाज, घरजसाज।

भागारधूम (सं॰ पु॰) भागारं ग्टहं धूमयित, भागार-धूम कल्पर्ये णिच्-भण्, णिच् लोपः। १ दीपककी कालिमा, चिरागकी कालक। ७-तत्। ग्टहस्थित धूम, घरका धूमां।

भागारधमार्थतेल (सं की ) तेलभेट, धूर्वेकी कालिकका तेल। ग्रहधूम एक तोले, हरिट्रा दो तोले भीर सुराकिष्ट (धरावका मैल) तीन तोले तीन पल तेलमें पकानेसे यह भीषध बनता है। इसे छपटं भपर लगानेसे बड़ा सपकार होता है।

( पक्रपाविदत्तकतस यह )

भागरकोमिका (सं० स्त्री०) ग्टब्सोमिका, ब्राह्मस-यष्टिका। भागों ( फ्रां॰ वि॰ ) १ विज्ञ, ज्ञानी, माहिर, जाननेवाला। (हिं॰ पु॰।) २ भविष्यदिषय, श्रागी भानेवाला हाल।

त्रागाष्ट्री (प्रा॰स्ती॰) विज्ञता, द्विला, ख्वर। श्रागि, पण देखी।

म्यागिल (हिं• वि॰) १ घगला, घागे रहनेवाला। २ भविष्यत्, होनहार, घागे घानेवाला।

श्रागिला, पानिष देखी।

मागिवर्त (हिं॰ पु॰) चरिनवर्त, द्याग वरसानेवासा वादस। स्रागी. भग देखी।

भागुर् (वै॰ स्ती॰) भा-गुर-किष्। १ प्रतिचा, श्रनुमति, रजामन्दो। २ प्रशंसा-सब्बन्धीय घोषणा, फ्रयाद-तहसीन्। पुरोहित इसे यत्तीय संस्तारमें हज्जारण करता है।

त्रागुरण (सं० ली०) न्या-गुर-लुप्रट् प्रवी० गुणा-साव:। उद्यम, काम, काल।

त्रागुर्व, पगुर देखी।

श्रागू (सं ब्ह्री ) श्रा सम्यग् गच्छ्ति, श्रा-गम-क्षिए, स्मिलीप:। १ प्रतिज्ञा, कील। 'स्विदागः प्रतिज्ञानम्।' (श्रमर) (हिं ) श्रागे देखी।

त्रागृर्ण, पागुरच देखी।

श्रागूर्ण (सं॰ ति॰) श्रा-गुर गूर वा ता, रेफात् परतया तस्य नः। १ डयत, सुस्टैद, काम करनेवाला। (क्ली॰) भावे ता। २ डयम, कामकाज।

म्रागूर्त (वै०) पाग्रं देखी।

भागूर्तिन् (वै॰ त्रि॰) श्रागूर्ते श्रनेन, इष्टादि॰ इनि। क्रतीयम, कामकाजी।

श्राग (हिं कि वि ) १ अग्रभागमें, घोड़ी दूर। २ सम्मुख, सामने। ३ जीवित श्रवस्थामें, हाज़िर रहते। ४ इसके श्रनन्तर, फिर। ५ भविष्यत् समय, श्रायिन्दा। ६ पीछे, बाद। ७ पूर्व, कृव्ल, पहले। द श्रिष्ठक, न्यादा। ८ क्रोड़पर, गोदमें।

श्रागीन (हिं०) श्रागमण देखी।

श्राग्नापीया (वै॰ ति॰) श्राग्निय पूषा च दन्द शानल्, श्राग्नापूषाणी ती: देवतेऽस्य श्रण्; दिपट हरि: वाहु॰ नित्। श्राग्न एवं सूर्य देवसे सम्बन्ध रखनेवाला।

मान्नावैणाव (वै॰ ति॰) पन्निय विष्णुय इन्ह पानङ् भन्नाविष्णु तौ देवते ऽस्य पण् हिपद द्वदिः। ग्रन्नि एवं विष्णु देव सम्बन्धीय।

मान्तिक (सं ॰ ति॰) भाग्ने रिस्म्; वाहु॰ ठक्। पनि-सम्बन्धी, प्रातशी।

माग्निदात्तेय (सं॰ बि॰) मन्निदत्तस्येदम्, मन्नि-दत्त चातुरर्थां सर्ख्यादि ठञ् हिपद हहि:। मन्नि-दत्तने समीपस्य, मग्निदत्तने पासका।

श्राम्मिपद (सं वि ) श्रम्मिपदे दीयते कार्ये वा, व्युष्टादि श्रम्म् । १ श्रम्मिस्थानमें दीयमान । २ श्रम्म-स्थानमें कर्तव्य ।

श्राग्निमारत (सं • ति •) श्राग्निय मर्तय दन्द श्रानङ्, श्रग्नामार्ती ती देवतेऽस्य, श्रण् दिपद्वदिः। दत्। १ श्राग्न एवं मर्तत देवसे सम्बन्ध रखनेवाला। (पु •) २ श्रगस्तार मुनि। (क्षी •) ३ श्राग्न एवं मर्तत देवका स्तोत विशेष।

न्नारिनवार्ण (सं वि वि ) न्नारिनस वर्णस इन्हर् ईत्, न्नानिरुणी ती देवते न्नस्य, न्नण् हिपद हिंदिः इत । न्नारिन एवं वरुण देव सस्वन्धीय ।

भागिनवेश्य (सं॰ पु॰) चिग्नवेश्यस्य ऋषेरपत्यम्, भगिनवेश्य-यञ्। भगिनवेश्यका भगत्य। (स्त्री॰) स्त्रीप् यस्त्रीप: भग्निवेशी।

माग्निमर्मि (सं॰ पु॰-स्ती॰) मन्निमर्मणोऽपत्यम्, इञ् माद्यच दृद्धिः। मग्निमर्माका पुत्र वा कन्यारूप माद्या

धारिनष्टोमिक (सं पु ) श्रीनिष्टोमं क्रतुं विति तत्प्रतिपादक-ग्रन्थमधीते वा, ठक्। भिष्टोमल बालान-सत्मवी वा धार्यप्रेमिकः। (विदानकौनुदो) १ भिनिष्टोम यज्ञजात व्यक्ति। २ श्रीनिष्टोम यज्ञ प्रतिपादक ग्रन्थ पढ़नेवाला। श्रीनिष्टोम यज्ञस्य व्याख्यानः ग्रन्थः, ठञ्। ३ श्रीनिष्टोम यज्ञके व्याख्यानका ग्रन्थ। (ति ०) ४ श्रीनिष्टोम यज्ञ सम्बन्धीय। ५ श्रीनिष्टोम यज्ञमें मन्त्र पढ़नेवाला।

श्रामिष्टोमिको (सं॰ स्तो॰) श्रमिष्टोमस्य दिवाणा,-ठक् ङीप्। श्रमिष्टोम यज्ञको दिविणा। श्रामिहोत (सं॰ ति॰) शम्बिहोतके उपयुक्तं। भागीप (सं की ) भागितिने, भागि-इन्ध-किए, भागीत तस्य भाग रहां प्रश्नीय भागि प्रस्तित किया साता का स्थान। यहां प्रश्नीय भागि प्रस्तित किया साता है। ३ यश्नीय भागि असानिवासिका कार्य। (पु॰) ३ सामिक हिल, भागि प्रस्ति प्रस्तित करनेवासा प्ररी-हित। ४ सायभुव मत्ति एक प्रस्ति। ५ प्रियनत राजाके एक प्रस्ता प्रस्ति। (वै॰ ति॰) ६ भग्नीय हिल सम्बन्धीय।

धानीप्रा (गं॰ स्त्री॰) यज्ञीय प्रनिक्षी रखा। धारनीप्रीय (गं॰ त्रि॰) १ धारनीप्र वा यज्ञीय प्रनिक्शानसे सम्बन्ध रखनेवाला। (गु॰) २ पाननीप्र-क्षा परिन। १ पारनीप्रका छप्तान।

. बास्तीध्रा (सं वि ) धारतीध्र पुरोहित सम्बन्धीय । बास्तीध्रा (सं स्त्रीः) बास्तीध्रस्थानमहेति, यत् टाप्। बिनिस्थितिके याग्य ग्रासा।

भाकोन्द्र (सं॰ वि॰) प्रशिवस इन्द्रस इन्द्र॰ भागक्त ती देवते भस्म, भण् न परपदछद्दिः छद्दराभावास इत्। भन्नि एवं इन्द्र देव सम्बन्धीय। (स्त्री॰) भाकोन्द्री।

मान्नेय (सं वि ) मन्ते विदं मन्दिवता वास्य, ठक्। १ प्रान्तिसम्बन्धी, भातिशी। २ प्रान्तिदेवता-विषयक, श्रमि देवपर चढ़ाया जानेवासा । ३ श्रांग्नसे श्रागत, श्रागरी निकला पृथा। श्रमी श्रम्मुहीपने साध्र ठक्। ४ पाम लगमेने जन्द जन उठनेवाला। साइ, घी, सीवान प्रस्ति द्वा पारनेय होते हैं। पाण्डवोंकी जनाकर मार डासनिक निये वारणावतमें साइ वर्गे रहसे ही घर बनाया गया था। ध्रिसी-हीयक, सुधाजनन,भूख बढ़ानेवाला । ६ प्रक्रिके समान, भाग-है,सा। (क्रो॰) ७ कतिका नचत। कृतिका नश्चतके देवता पनिन होते. इसीसे उसे पारनेय कहते हैं। द खर्ण, सोना। पानिक बीर्यंसे उत्पन्न होनेपर खर्ष का नाम चान्नेय पड़ा है। ८ रक्त, खून्। रक्तको कठरानकसे निकलने या देहस्य पित्तक्य कन्निका विकार होनेसे पानं य कहा जाता है। १० प्रसिद्ध सामवेद । ११ सान विशेष । असा समाजर नकानेका नाम भाग्नेय है। १२ राजाका चरित्र विशेष। Vol. II. 128

१३ अखविश्रेय, किसी किसाका इधियार। १४ वस्ट्रक वगैरह। जी इधियार भाग जगनेसे चलते या जिनसे चातिशी टुकड़े निकलकर चीट मारते, उन्हें चारने य कहते हैं। यमरागतम्, ढक्। १५ प्राम्नप्रकृतिका कीटविशेष। यह कीट चीबीस प्रकारका होता है,-१ की विख्यक, २ करमन, ३ वर, ४ पतहस्थिक, ५ विनाः शिका, ६ ब्रह्मिका, ७ विन्दल, ८ समर, ८ वाह्यकी, १० पिश्चिट, ११ कुमा, १२ वर्चे:कीट, १३ श्ररिसेदक, १४ पद्मकीट, १५ दुन्दुमि, १६ मकर, १७ शतपादक. १८ पाञ्चाल, १८ पाकमत्स्य,२० क्रचातुर्ग्ड,२१ गर्दभी, २२ क्रीत, २३ क्रमिसरारी भीर २४ उत्क्रोयक। यह कीट जिसे काटता, उसको वित्तन रोग हा जाता है। भारतायी देवता यस्य, उक् पुंबद्वाव:। १६ स्ताहा देवताका खालीपाक। १० शम्बिदराण। १८ ब्राह्मण। १८ घृत। २० घमिकोण। २१ वारुद वर्ग रह भड़क उठनेवासी चौज्। २२ ज्वामामुखी यवैत। २३ प्रतिपत् तिथि । २४ दीपन भीषध । (पु•) १५ कार्तिकेय। सहादेवका वीर्ध भागमी गिरने थीर उससे उत्पन्न डीनेने कारण कार्तिनेयका नाम पाक्तेय पड़ा है। २६ टेमिविमिव। इसी देममें साभाविक प्रानिको उत्पत्ति हुयौ यो। यह दिवा-पथके निकट किष्किन्वा देश समीपस माहिसतीपरसे मिला है। यहाँ प्रान्ति नीलराजको कन्यास सीन्दर्ध-विमोहित हो विवाह किया था। पौछे उसकी रचा करनेको पान खर्य इसी देशमें रहने सरी। इस विषयका विवरण महाभारतके सभापदमें लिखा है। २७ पगस्य। (स्त्री) प्राक्तेशी।

भाग्नेयकीट (सं॰ पु॰) चागमें डड़नेवाला कीड़ा। संध लगा भीर चिरागृ बुक्ता देने कारण चोरकी भी भाग्नेयकीट कइते हैं।

भारने वपुराण (सं को ) भरिनपुराण।

भाग्नेयवायु (सं• पु•) श्रम्तिकोणस्यः ससीरयः, दिखनहरा।

त्रामने यास्त्र (सं ० क्ली०) चस्त्रवियेष, एक इधियार । प्राचीन समय इस चस्त्रके प्रयोगसे चस्त्रिहि होने सगती थी। चन्यस देको । षाग्ने यो (सं॰ स्ती॰) प्रायकी श्रमस्चक छाया। प्राग्नाधानिकी (सं॰ स्ती॰) प्रग्नाधानस्य दिवणा, दम्। प्रगन्याधान यज्ञकी दिवणा।

षाग्न्याधीयक (सं० ति०), त्राग्न्याधिय सम्बन्धी। अयभोजनिक (सं॰ पु॰) अग्रभोजनं नियतं दीयते-्रसी, ढ्ज्। १ नियत चयभोजनदानका सम्प्रदान। . २ अग्रदानी ब्राह्मण, जाबका अग्रभोजन द्रव्य लेने-्वाला। (-ित्र॰) ३ सबसे पहले भोजन करनेवाला। श्राग्रमास (सं०पु०) चित्रक वृत्त, चीतका पेड़। श्वाग्रयण (सं० पु०) त्राग्नं त्रयनं भोजनं शस्यादेर्येन, शक्यादि॰ श्रकारलोपः। १ नृतन शस्य सानेके लिये सान्निक-कर्तेच्य यज्ञविश्रेष, शस्यके पाकान्तमं समाधिय यागविश्रेष, नवश्रसेष्टि, नवान्न-विधान। श्राखलायन-श्रीतस्त्रमें इसका विशेष विवरण लिखा है। वर्षामें सावां, हिमन्तमें ब्रीहि पार वसन्तमें यवसे श्राययण यज्ञ किया जाता है। २ श्रीनिविशेष। (क्ली॰) ३ वर्षा ऋतुकी श्रन्तमें नव फलोंका इवन। ' (स्त्री॰ ) म्राग्रयणी।

श्रागस्त (सं॰ ति॰) विद्व, सिक्ट्र, केदा हुआ, जिसमें केद रहें।

श्राग्रह (सं०पु०) श्राग्रह्म वशीभूयते मनो येन, श्रा-यह-अप्। १ श्राविश, होसला। २ श्रासित, खिंचाव। १ श्रामिनविश, सुस्तंदी। ४ श्रात्रम, ठिकाना। ५ श्रनुयह, मेहरबानी। ६ यहण, गिरफ्तारी, पकड़। ७ श्राह्ममण, हमला। ८ छत्-कर्षसाधन, सवक्त ले जानेका काम, बढ़ावढ़ी। ८ संवर्धन, हिमायत। १० साहस, हिमात। ११ हठ,

्त्राग्रह्यण (सं॰ ति॰) त्रग्रहायण मास सम्बन्धी, त्रगहनवाला।

श्रायहायण (सं॰ पु॰) श्रयहायणी सगिरारो नचत्रम्; सगिरस्तिस्त्रे वायहायणी, तया युक्ता पीर्णमासी। श्रयहायण मास, चान्द्रमागेशीर्ष मास, श्रयहनका महीना।

श्वाग्रहाय्णक (सं॰ क्ली॰.) श्राग्रहायर्णा देयं श्वरणम्, श्राग्रहायणी-चात्-बुञ्रा १ श्रग्रहायण मासकी पृष्धिमाको दिया जानेवाला ऋण, जो कर्ज अगद्दन सदी प्रनमासीको अदा हो। (वि॰) २ अग्रहायस मासकी पूर्णमासीको दिया जानेवाला।

श्रायहायणिक (सं॰ क्ली॰) श्रायहायणां देवं ऋणम्, श्रायहायणी-ठञ्। श्रयहायण मासकी पूर्णमाकी दातव्य ऋण, श्रमहन सुदी पूरनमासीको जुकाया जानेवाला कृज्रे। (पु॰) र श्रायहायणो पार्णमासी-युक्त मास, श्रमहनका महीना। मतभेद्से यही वत्सरका प्रथम मास है। (ति॰) ३ श्रयहायणकी पूर्णिमाको दिया जानेवाला।

श्रायद्वायणी (सं क्ती ) श्रये द्वायनम्साः, प्रजादि । श्रयः प्रण्-होए। वंवत्वरायद्वायणीयाद्वा पा धाराएः। १ श्रयः द्वायण मासकी पूर्णिमा, श्रगद्वन् महीनेको पूरनमासी। २ पाकयज्ञ विश्वेष। ३ स्थाशिरा नज्ञतः।

भाग्रहारिक (सं॰ वि॰) भग्रहारीऽग्रभागी नियतं दीयते इस्ते, ठञ्।१ भग्रदानी।२ भग्रहार लेनेवाला। भाग्रहिका (सं॰ स्ती॰) अनुग्रह, संवर्धन, साहाया, मेहरवानी, हिमायत, मदद।

श्रायही (सं० ति०) श्रायह करनेवाला, जिही। जो दूसरेकी बात मानता न हो।

भागायण (सं० पु॰) भगनामः ऋषेः गोतापत्यम्,
नङादि॰ फक्। १ भगनामक ऋषिके गोतापत्य।
यह बड़े वैयाकरण रहे। भग्ने भयनं भस्यस्य भस्यस्य,
भग्। २ नवगस्येष्टि, नवान्न निमित्त साम्निक कर्तेव्य
यागविभेष।

श्रायायणिष्ट (सं॰ स्त्री॰) श्रायायण यज्ञका उत्सव, नवासका जलसा।

स्राघ (हिं॰ पु॰) सर्घ, मूला, दाम, कीमत।
स्राघटक (सं॰ पु॰) साघट्टयति रोगान्, साघटग्रुल्। १ रक्त स्रपामागं स्रुप, लाल चिचड़ीका पेड़।
२ घषक, रगड़नेवाला। ३ घषंग उत्पन्न करनेवाला,
जिससे रगड़ लग जाये।
साघटन (सं॰ क्ली॰) घषंग, मदेन, रगड़, मालिस।

पावहन (संकता) पावहना। पावहित (संकति) श्रा-चह-ता द्र्या, माजित,

चासित, रगृड़ा या हिलाया इसा।

पापनागकी लिये चितकर सूत विशेष। षाधर्ष (सं• पु॰) घा-चृष-घञ्। १ सर्दन, सालिश।

२ सत्यन, सघायी। भावपंग (सं ॰ ति ॰) १ विदारक, खुरच लेनेवाला।

( ह्री॰ ) २ सर्दन, रगड़। शाववंवी (सं॰ स्ती॰) लीममयी मार्जनी, वालोंकी वृंची।

-ग्रावर्षित (सं॰ वि॰) मार्जित, रगड़ा इग्रा। पाघाट (सं॰पु॰) ग्रान्दन कर्तरि संन्नायां घञ्. प्रवो॰ तस्य टः। १ ब्रयासार्ग, चिचड़ी। २ वाद्य-विशेष, एक वाजा। यह नाचनेवालेके साथ ही साय वजाया जाता है। ३ भन्नक, जनाजन, भांम, मंजीरा, खड़ताल। ४ सीमा, इद। (वि॰) ५ स्राघात-कर्ता, चोटोला।

-प्राघाटि (वै॰ पु॰) भासका, भांभा, मंजीरा। षाघाटिन् ( रं ० ति ० ) श्रा-इन-णिनि, पृषो० तस्य टः । प्राचातकर्ता, चीट करनेवाला।

श्राचात (रं॰ पु॰) श्रा-इन-घञ्, नस्य तः इस्य घ**य**। १ वध, क्त्वा २ घाडनन, ठीकर, धका। ३ चत, ज्खम । ४ ताड्न, मारपीट। ५ ताड्ना देनेवाला, जो मारता हो। ६ सूत्रसङ्ग, इवसुजवील, पेशावकी रोका ७ धभाग्य, कसबख्ती। श्राधारे घज्। ८ वधस्यान, सक्तत्त्व, वृचङ्खाना ।

षाचातन्वर (सं॰ पु॰) त्रिभचात-जन्म न्वर, चोटसे भानेवाला बीखार।

षाचातन (सं॰ हो।॰) चाइन्यते उत्र, मा-इन खार्थे णिच् पाधारे खुट्, खिच् लोपः। १ वधस्थान, क्त्श्वगाह। भावे खुट्। २ इनन, मारपीट।

षाघार (सं॰ पु॰) श्राघ्रियते वङ्गी सिच्यते, श्रा-घृ कर्मणि घन्। १ घृत, घी। भाने घन्। १ ज्वालित भग्निमें वायुकीणसे भारत्य कर भाग्नेयकीण भीर रै,ऋँत कोणरे भारक्ष कर ऐशानी दिक् पर्यन्त भविच्छेद भाराक्रम्पर घृत-सेचन। इसमें 'अम्बये खाहा' एवं 'सोमाय खाहा' मन्त्र पढ़ा जाता है। ऋग्वेदी उपरोक्ष मन्त्र मन ही मन पढ़ते, किन्तु -यजुर्वेदी उच्चै:स्वरमे उचारण करते 🕏 ।

शांवमर्षण (सं क्षी ) चवमर्षणी हितम्, अण्। अवी (हिं स्ती ) १ व्याजने स्थानमें दिया जाने-ं वाला अत्र। खेतकी फ्सब तैयार होतेपर किसान महाजनको यह सद देता है। २ व्याजके स्थानमें **धन्नका खेनदेन।**- .

ग्राघु, पाघ देखी।

श्राघ्यं, यापूर्णंत देखी। श्राघूर्णन (सं क्ली ) १ लोठन, परिश्वमण, गर्दिंग, चक्कर, घुमाव, लुढ़काव। २ चाच्चच्य, म्रान्दोलन, वसवाती, तन्त्वज्ञुन, डांवाडीली.

माच्णित (सं वि ) मा-चूर्ण-क इट्। १ चित्र, चकर काटनेवाला। २ स्नान्त, भटका हुन्ना।

च्राष्ट्रिण (सं०पु०) १ क्रोध, गुस्सा। २ पूषा देव । ( वि॰ ) ३ प्रव्यक्तित, भागकी न्तरह सभक्तनेवाता । ८ प्रदोप्त, चमकदार।

म्रावृणिवसु (वै॰ ति॰) १ प्रकासित, मागसे भरा हुआ। २ अधिक धनसम्पन, निहायत दौलतमन्द । (पु०) इ ऋक्ति।

श्राद्योष (स<sup>°</sup>० पु०)् बचोवय देखी।

चाचोषण (सं॰ क्ली॰) घा-धुष-तुग्रद्। सकत स्थानमें प्रचारके लिये उच्चै:खरसे ग्रन्ट करना, श्राह्मान, श्राम-न्त्रण, सुनाजात, पुकार।

भान्नाण (सं० वि०) भा-त्रा-क्ष, तक़ारस्य नः, रेफात् परतया गलम्। १ ग्टहीत-गन्ध, स्वा हुमा। २ हत, त्रास्दा, क्वा हुया। (क्वी॰) भावे क्वा ३ गत्थ-यहण, सुंघायी। ४ हिंसि, श्रास्ट्गो, क्ताक्ती।

बान्नात (चं॰ त्रि॰) -बान्नायते सा, बाच्ना कर्मणि क्ष वा तस्य नत्वाभावः। १ ग्टहीतगन्ध, स् मा हुया। २ द्यप्त, श्रास्दा। (पु॰) ३ - यहण विश्रेष, जिसी विद्याका कुस्पा। इसमें चन्द्रः या स्यमण्डल -एक घोर मलिन पड़ जाता है। घाघात-प्रहण खगनेसे सुरुष्टि होती है।

न्नाघेय (सं वि वि ) मा-धूा-यत्। १ च्राण हारा याच्च, संघा जा सकनेवाला। २ घृाणः, करने योग्य, स्वने कृतिल ।

पाङ् (स'॰ पव्य॰) ऋ बाइ॰ डाङ्, प्रयोगे तस्य कित्वम् । पा शब्दार्थं । उत्त प्रव्यका विवयं पा शब्दी देखी।

भाक्ष्यायन (सं कि ) पक्षुयेन निर्हेत्तम्, पक्ष्य पक्षादि । १ प्रक्षुय द्वारा निर्हेत्त वा निष्पादित, जो प्रांकुसके ज्रिये पूरा यहा हो।

भाक्षुश्रिक (सं० ति०) श्रक्षुश्र प्रदरणसस्य, ठक्। श्रक्षुश्र प्रहारयुक्त, शांकुसकी सारवाला।

षाङ्की (स' क्यो ) स्टल्क, तस्त्र, तस्ता, टोनक।
पाङ्क (सं क्यो ) यक्क स्वार्थं यण्। कोमनाङ्क,
गाजुक प्रजो। २ प्रकृदेशजात द्रव्य, प्रकृ गृल्कमें
पैदा हुई चीज्। ३ प्रकृदेशके द्रपति। ४ व्याकरण
प्रसिद्ध प्रकृते प्रधिकार विचित कार्य। (ति )
प्रकृते भवम्, प्रण्। ५ प्रकृदेशजात, प्रकृत् मुल्कमें पैदा
पृत्रा। ६ व्याकरणमें प्रकृतियजात, प्रकृत् मुल्कमें पैदा
पृत्रा। ६ व्याकरणमें प्रकृतियजात, प्रकृत् मुल्कमें पैदा
पृत्रा। ६ व्याकरणमें प्रकृतियजात, प्रकृत्वमें पैदा
पृत्रा। ६ व्याकरणमें प्रकृतियज्ञात सम्बन्धी। ७ गारीरिक, जिस्मानी। ७ नाटकके नीच व्यक्तियों सम्बन्ध
रखनेवाला, स्वांगके कोटि लोगांसे मृतिस्कृत।

भाक्त (संश्वि•) माक्षेषु जनपरेषु भवस्, व्युज्। १ माक्ष्येय-जात, माक्ष्य मुख्यमें पैदा हुमा। माक्षाः चित्याः तद्देश स्रुपतयोः भिक्तरस्य, वुज्। २ माक्ष-देशके चित्रयोका सेवक। (पु॰) ३ माक्षदेशके राजा। ४ माक्षदेशका माधिवासी।

आह्नदी (सं की ) अह्नदित राज्यकी राजधानी।
आह्नविद्य (सं कि) अह्न अह्ननाम विद्यां वेद, अङ्ग विद्या-भण्। १ व्याकरणादि अङ्गविद्या जाननेवाला।
जिज्ञा, व.ला, व्याकरण, निरुत्त, ज्योतिष श्रीर कृत्य: समूह विद्या अङ्ग होनेसे अङ्गविद्या कहाता है। उपरोक्त सकल विद्याक जाननेवालेकी ही आङ्गविद्य कहते हैं। अङ्गविद्यायां भवम्, अण्। २ अङ्गविद्यादि जात, अङ्गविद्या आदिसे गैदा। (ली ) तद्व्याल्यानी अत्यः, भरुगयनादि अण्। ३ अङ्गविद्याका व्याल्यान-अत्यः। आङ्गार (सं की ) अङ्गाराणां समूहः, भिचादि अण्। अङ्गारसमूह, अङ्गारका देर।

पाड़िक (सं॰ पु॰) प्रद्वेन प्रद्वन्तानीन निष्टत्तम्, ठक्। १ भावप्रकाशक प्रद्वनिष्यत्र नटादिका भ्वविचेपादि। प्रारुद्धारिकांक सत्तरे भावप्रकाशक भ्वविचेपादि
पाड़िक, वाचिक, प्राराध श्रीर सात्विक चार प्रकारका होता है। पाड़िक ग्रद्ध, वाचिक वचन, पाडार्थ
वैश्रसूषा भौर सात्विक स्वभावते बनता है। २ स्वियों-

का हाव, भाव, भूमिक प्रसृति चेष्टाविशेष, भौरतीको चटक-मटक। धक्कं सदक्षं तहादां शिख्यमस्य, ठक्। ३ सदक्ष बजानेवाला, तवलची। ४ भावसहस्य, पीपलका पेड़। (ति०) ५ शारीरिक, सगरार, जिसानी, बदनी। ६ सक्केत-स्चित, नक्स करके देखाया हुआ।

श्राङ्गिस (सं० पु०) श्रङ्गिरसोऽपत्यम् श्रङ्गिरस्-भण्। श्रङ्गिरा ऋषिका सन्तान। श्रङ्गिराके तीन पुत्र रहे— हहस्पति, उतत्य श्रीर संवर्त। श्रङ्गिरसा हष्टं साम श्रण्। २ श्रधवंविदोता स्ताविशेष। श्रष्टंवेद देखो। श्रङ्गिनां श्रङ्गानाञ्च रसः सारः, खार्धे श्रण्। ३ श्राका, रुह। (ति०) ४ श्रङ्गरा ऋषिसे सम्बन्ध रखनेवाला, जो श्रङ्गरासे पैदा हो।

धाङ्किरसेखर (सं॰ पु॰) चाङ्किरसेन प्रतिष्ठित ईखरः,.
याकि॰ ३-तत्। काधीस्य धिवलिङ्क विधेष। इसेः
चाङ्किरसने प्रतिष्ठित किया था।

म्राङ्गास्क, चाहुनिक देखी।

ग्राङ्गुंचिक (सं० व्रि०) ग्रङ्गुंचि ठक् वा रत्नम्। ग्रङ्गुंचि-सदृश, ग्रङ्ग्यत-जैसा।

भाक्त्रम (वं॰ पु॰) भाड् पूर्वात् ध्रम् कर्मीय घन्। स्तोत्न, स्तोम, ग्राधीम।

"वनाह वेच वयिनद्रवनः।" कत् १११० प्रारट।
पाङ्कृष्य (वै॰ ति॰) १ स्तोत्रविषयक, जोरसे तारीफ्
करनेवाला। २ प्रश्रंसाभाजन, तारीफ् करने लायक,।
पाङ्क्य (सं॰ ति॰) घङ्के भवं प्राङ्कम्, चतुरव्याः
सङ्गाश्चादि॰ एस। ग्रङ्कजातके निकटस्य।

त्राच (हिं॰ पु॰) हस्त, हाथ। त्राचचार्ष (सं॰ वि॰) पादष्टे, ग्रा-चच-ग्रानच्। व्याख्यानकर्ता, बयान् देनेवाला।

श्राचत्तुम् (सं॰ पु॰) श्रा-चच्च बादु॰ उसि । विद्वान्ः पुरुष, पांख्यत, इलादार, देख भावते काम करनेवालाः श्राहमी ।

भावतुर (सं॰ भव्य॰) चतुः पर्धन्तम्, भव्ययी टम्। चार पुरुष पर्धन्त, चार पीढ़ी तक।

भावतुर्य (सं • ली • ) भ्रषाटव, वेनकू.फी। भावम (सं • पु • ) भा-धम-भव्। भावमन्। शाचमक (सं को को का चस भावे-खुट्। १ च्रोवेर, रुसा घास । २ भोजनाना सुखचालन, भोजनके वास सुं इका धोना। ३ पूजादिने पूर्व हायको गोन पांकार वना धौर उसमें जल रख तीन वार पान एवं श्रोष्ठ हयको हो बार मार्जन करके यथा स्थान हस्त प्रदान करना। ४ वर्ळ संस्कारक शक्क विश्रेष। ५ क्रिया विश्रेष। ६ शाचमनका चल। भरहाज सुनिने शाचमनका ऐसा नियम बताया है—दिख्य इस्तको धङ्गुलियोंक एवं सरक शौर विस्तृत करके हाथ गोकर्णाकार बनाये एवं शक्कुकि परस्पर संलग्न रखे। इसी सवस्था पर एक मटर डूबने लायक, जल उसमें ले तथा शक्कुछ एवं कनिष्ठा हो शक्कुकि छोड़ ब्राह्मणको "क" विश्वु" मन्त्रहारा तीन बार जल पीना धाइये।

काखायनने लिखा है—तीन बार उपरोक्त प्रकार व जलपान करके घोष्ठहयको दो बार मार्जनपूर्वक सुखके स्वार हाथ रखे। पीछे एकवार हाथ घो डाले। किर घड़ हुए एवं तर्जनी इन दोनों घड़ हु-लिके घ्रमाग संजन्न करके नासिकाहयको साथ करते हैं। उसके बाद घड़ हु घोर घनामिकास दोनों घांख एवं दोनो कान कू लेते हैं। तदनन्तर नामि, वस्तःख्या, मस्तान एवं स्कन्सहयपर हाथ समाये।

तान्त्रिक संस्थाते—"श्राक्षतस्त्राय खाहा, विद्यातत्त्राय खाहा, श्रिक्तत्त्राय खाहा", सन्द्रहारा
तीन बार जलपान करना पड़ता है। काली, तारा
एवं विष्णुपूजाके लिये प्रथम् रूप श्रामसनका विधि
है। देवन कहते हैं—चलते-फिरते, सोते-पड़ते,
हंसते-बोलते, कांपते-वांपते या छाती देखते-सालते,
श्रामसन करना न चाहिये। बाल, धोतीके नीचेका
भाग या सत्तिका स्पर्ध करके भी श्रामसन करना
सना है।

श्राचमनक (सं॰ क्षी॰) आचमनस्य कं जलमत। १ निष्ठीवनपात, पीकदान। आचस्यते इनेन, कर्णे त्युट् सार्थे कन्। २ श्राचमनका जलादि, कुली करनेका पानी।

भाचमनी (हिं•स्ती•) भाचमन करनेका पात्र, Vol. II. 129 जिस चीजरी पूजाके समय जल सुंहमें मेंना जाये। आचमनी कोटे चन्मच-जैसी पीतन या तांविको बनती है। यह पच्चपात्रमें रहती श्रीर शाचमन करने या वरणास्त देनिके काम शाता है।

भाचमनीय (सं को को भाचमनाय दीयते ह्याच्छ, भा-चम करणे बाइ॰ भ्रतीयर् वा। १ भाचमनते निमित्त देय जातिभजादि कू पै-मिश्रित छ: पज परिमित जल, कुझी करनेको दिया जानेवाला पानी। कर्मणि भ्रनीयर्। २ पेय जम, पीनेका पानी। (ति॰) ३ भाचमनार्थं व्यवस्त, कुझो करनेमें लगनेवाला।

भावमित (सं॰ ति॰) भावमन किया इभा, ओ पीकियागया डो।

भाचम्य (सं क्ली॰) भा-चम-यत्। १ भाचसनके योग्य जलादि, कुक्का करने का बिक्त पानी। (प्रव्य॰) भा-चम-व्यप्। २ भाचमन करके, कुक्की डालकर।

भाचय (सं॰ पु॰) भा-चि-भच्। १ दूरस्य पुषादि-का चयन, दूरसे फूल वगै रहका तीड़ लाना। २ ससूह, देर।

षाचयक (सं॰ ति॰) षाचये नियुक्तः, षाचय षाकर्षादि॰ कन्। चयनमें नियुक्त, मूल वगैरङ्ग तोड़नेका काम करनेवाला।

भाचरल (हिं•) चावर्यं देखी।

भाचरितत (हिं०) भावर्धित देखी।

भावरण (सं क्ली ) भावर लाइ। १ बावार, वात-चलन। २ डपस्थिति, बासद पष्टुंच। १ बावार का नियस, चलनका तरीका वरणे लुस्स ४ रथ, यकट, माड़ी।

भावरणीय ( र्सं वितः ) भा-चर-धनीयर् । १ अनु-ष्ठेय, करने कावित्त । २ उपयुक्त, वाजित ।

प्राचरन (हिं०) पाचरम देखी।

त्रावरना (हिं क्रि ) श्रावरण करना, व्यवहार बोधना, चलन बनाना।

भावरित (सं॰ ली॰) ब्रान्वर साविता दृद्। १ भावार, अलन। २ ऋणीसे मर्थ लेनेका उपाय विभेष, कर्ज़-दारसे क्पया वस्त करनेकी तरकीव। (त्रि॰) कर्सेणि सा। ३ भनुष्ठित, दस्तूरके तौरपर किया इत्रा।

8 साधारण, मामूली। ५ नियम द्वारा नियत, कायदेरी

ठहराया हुना।

श्राचरितव्य, पाचरवीय देखी।

माचर्य (सं॰ क्ली॰) माचर्यते यत्न, मा-चर माधारे यत्। १ गमनके योग्य स्थान, जाने खायक जगह। जमेणि यत्। २ माचरणीय कमें, करने काबिल काम। १ समकमें, नेक काम। (वि॰) ४ उपस्थित होने योग्य, पहुंचने लायक,। ५ कर्तेच्य, करने काबिल। माचान, माचान, माचान, भवानक देखी।

श्राचान्त (सं॰ वि॰) श्रा-चम-क्ता। १ श्राचमन-कर्ता, कुली करनेवाला। २ क्ताचमन, श्रांचमन किया हुआ। श्राचम (सं॰ पु॰) श्रा-चम भावे घञ् वृहिः। १ श्राचमन, गरारा, कुला। भक्तमण्ड, भातका मांड़। ३ भच्य वस्तु, खानेकी चीज़।

भाचामक (सं क्रि ) भाचमनकर्ता, कुक्की करने-वाला।

श्राचामनक, पावननक देखी।

षाचाम्य (सं॰ स्ती॰) १ पाचमन-कार्य, कुझी कर-नेका काम। २ पाचमनका जल, कुझी करनेका पानी। ३ पाचमन, कुझा। (वि॰) ४ पाचमनमें काम पानेवाला, जी कुझी करनेमें लगता हो।

भाचार (सं॰ पु॰) माः चर-भावे घञ्। १ म्राचरण, चालचलन। २ म्रतुष्ठान, कास। ३ नियम, तरीक्। ४ पद्यति, रिवाज्। ५ सदाचरण, भली चाल।

प् वस्वई प्रान्तवे रत्नागिरि जिलेकी मालवन तहसीलका एक ग्राम। यह मालवनसे उत्तर द्य मोल लगता है। इसमें रामेखरका मन्दिर बना. जिसकी चारो गार पत्यरकी दीवार ग्रीर पोख्ता ग्रहाता खिंचा है। विश्वाम-ग्रह इतना लग्ना चौड़ा है, कि सब जातिके हिन्दू उसमें रह सकते हैं। राम-नवमीके भवसर पर निकटस्य ग्रामोंसे इज़ारो ग्रादमी वार्षिकोत्सव देखने ग्राते हैं। सन् १६०४ ई०को कोल्हापुरके शक्तु महाराजने जो दानपत लिखा, उसके ग्रनुसार इस ग्रामकी कोई दाई इज़ार क्पये सालकी ग्रामदनी मन्दिरके ही खुर्चमें कगती है। श्राचारज ( इं॰ ) शाकाये देखो।

भाचारजी (प्रिं॰ स्ती॰) माचार्यका कार्य, पुरी-हितायी।

श्राचारतन्त्र (सं क्लो ) बीडोंके चार तन्त्रीमें एक। श्राचारहोय (सं पु ) श्राचारार्थः नीराजनार्थों दीयः १ नीराजनके निमित्त दीय, सफायीका चिराग्। २ श्रारतीका दीया। ३ राजावांके वाजि-नीराजनका प्रदीय। ४ नागदेव सष्ट-प्रणीत श्राचार्रनिर्णय विषयक ग्रन्थ विश्रिष।

धाचारस्वष्ट (सं॰ ति॰) स्त्रधमेत्यागी, बद्चलन। धाचारवत् (सं॰ ति॰) धाचारः प्रास्त्रविहितानु-करणीयत्वेन सोऽस्त्रास्य, मतुप् मस्य वत्तम्। प्रास्त्रोत्त धनुष्ठानयुक्त, ने कचलन। (स्त्री॰) धाचारवती।

श्राचारवर्जित (सं वि ) श्राचारेण वेद-स्नृत्यादि सदनुष्ठानेन वर्जितम्, ३-तत्। १ शास्त्रोक्त श्राचार-होन, विकाप-सरिष्टता। २ विहिष्कृत, श्रापंक्तेय, खारिज, निकमा।

श्राचारवान्, शावारवत् देखो।

म्राचार-विचार (सं॰ पु॰) चान-चलन, राइ-रख, कामकाज।

श्राचारविरुद्ध ( सं॰ ति॰ ) पद्मतिके प्रतिकृत, खिलाफ,-सरिश्ता ।

श्राचारवेढ (सं॰ ति॰) श्राचार वैत्ति, विदु-ढच्। श्राचारज्ञ, राइ-रस्न जाननेवाला। (स्त्री॰) भाचार-वेती।

श्राचारवेदिन्, शासारवेट देखी।

भावारवेदी (सं क्ती ) याचारस्य वेदीव। १ पुर्ख-भूमि, भक्की जगह। २ भार्यावर्ते देग।

श्राचारहीन, शवासप्ट देखो।

याचाराङ्ग (सं॰ क्री॰) याचारी इङ्गिसन । दृष्टिवाद, जैन-सतसे—दादम मङ्गोंने सध्य चड्न नियेष । वादमाङ देखो। माचारिक (सं॰ व्रि॰) १ चिरकाल-भुक्त, यनादि-परम्परामास, क्दोमी, रिवाजी। (क्री॰) २ नियस नियेष, कीई कायदा। इससे भोजन, पट्यापय्य, माय-धारणके क्रम श्रीर खाख्यकी रहा रखते हैं।

पाचारिन् (सं कि ) पाचरित यथागा**ज्ञम्,** पा-

चर-णिनि । १ प्रास्तीक पतुष्ठाता, व्हीम चाल चित्रनेवाला ।

श्राचारी (स' ब्ली ) श्रा-सम्बक् चार प्रसरणं यस्याः, गौरादि जातित्वाद्दा कीप्। १ दिनमीचिका, कोई सब्जी। (पु॰) २ रामानुज साम्प्रदायिक वैश्वाव। (ति॰) ३ शास्त्रोक्त श्रनुष्ठाता, क्दीम चाल पकड़ने-वाला।

न्याचार्य (सं १ पु॰) भा-चर-रायत्। शन्द्रवरवमवर्यवेदर-·सङ्हिमारखायनयनमानुनाचार्यायामानुक् । पा ॥१।३८। **१ गुरु,** -सरयद, उस्ताद। मनु कहते हैं,—जो ब्राह्मण शिष्यको छपनयन पहना सकला चीर सरहस्य वेद पढ़ाता, वही विदाधापक प्राचाये कहाता है। विन्तु प्रानकल विदनी पालीचना नहीं होती, इसलिये बालकती जी उपनयन कर गायती सुनाता, वही आचार्य है। २ मत-संखापक यहुराचार्यादि। १ यज्ञादिमें क्रमोपदेय । ४ पूज्यमात्र । ५ शिवनमात्र । ६ भटा-चार्थ। सचराचर इम गणक वा दंवज्ञ ब्राह्मण्की भाषायं प्रथवा प्रहाचार्यं कहा करते हैं। (स्त्री॰) षाचार्या। प्राचार्यंकी पत्नी प्राचार्यानी कइसाती है। -भाषार्यंक (सं क्षी ) भाषार्यंस्य कर्म भावी वा, वुज्। १ पाचार्यका नर्स वा धर्म, सुरग्रद पानका काम। (ति॰) २ प्रावार्धेचे निकलनेवाला, जो सुर-थद पाक्षसे पैदा हो। (स्त्री॰) धाचायंता।

भाचार्यता (सं॰ स्ती॰) गुरुका कर्म, उस्तादी। भाचार्यत्व (सं॰ स्ती॰) भाषार्यता १७।

भाचार्यदेव (सं॰ पु॰) अपने इष्टरेवको गुरु मानने-वाचा व्यक्ति, जो यख्स परमिखरको सुरथद मानता हों।

भावार्यभोगीन् (सं वि ) भावार्यभोगाय हितम्, ख। भावार्यने भोग योग्य, सुरमदको खुम करनेवाला, जो उद्यादके काम नायक् हो।

श्वाचार्यसित्र ( च' ॰ ति ॰ ) श्वाचार्यी मित्रः। श्रति शय पूच्य, बुजुर्गवार, काबिक ताजीस।

षाचार्यवान् (संत्र॰) भाचार्यं रखनेवाला, जिसके सुरमद रहे। (स्त्री॰) भाचार्यवती।

पाचार्यानी (सं ॰ स्ती ॰) पाचार्यपत्नी, सुरयदकी भीरत।

षाचार्यी (सं वि ) याचार्य-विषयक, मुरमदका । भाचार्योपासन (सं क्षी ) षाचार्यकी सेवामुन्य, मुरमदकी फरमांबरदारी।

भाविख्यासा (सं॰ स्ती॰) भाख्यातुमिच्छा, श्रा-ख्या-सन्-भ प्रत्ययादिति भ टाप्। भाख्यानके निमित्त १च्छा, बोलनेको खाडिय।

त्राचिखास (सं॰ ति॰) भाखातुमिच्छुः, भान्छा-सन् उ। पाखानके निमित्त इच्छुक, बीसनेका स्वाहिशसन्द।

पाचिख्यासोपमा (सं॰ स्त्री॰) प्रसङ्घार-शास्त्रको एक उपमा।

पाचित् (वै॰ ति॰) ध्यानमें साने वाला, जो ख्यास करता हो।

षाचित (सं वि ) भ्रा-चि का १ व्याप्त, मासूर, भरा इप्रा। २ गुम्मित, बंधा इप्रा। २ ग्रियतः, गूंया इप्रा। ४ संग्रह किया इप्रा, इक्टा। (क्री॰) ५ दिवस्त्र पलका मानविशेष, पचीस मनकी तीस। (पु॰) ६ याकट भार, एक गाड़ी माल।

'शिवय' दश्मापसु: यसटोमार शिवतः।' (श्वनर) श्राचितादि (सं १ पु॰) श्राचित श्रादियस्य। ग्रथ-विशेष। इसमें निम्नलिखित शब्द पठित हैं,— श्राचित, पर्याचित, श्रस्थापित, परिगृहीत, निरुक्त, प्रतिपन्न, श्रपश्चिष्ट, प्रश्निष्ट, श्रपहत, उपस्थित, संहिता।

पाचितिक (सं० ति०) पाचित मानके बराबर, जो पचीस मन पीज़ पका रहा हो।

भाचितीन, शाचितिक देखी।

भाविनस (सं वि ) १ सर्वप्रकार सोचने योग्य, सवतरह ख्यालमें लाने काबिल। (हिं वि ) २ यविनस, ख्यालमें न भानेवाला।

श्राचीर्षं (सं॰ ति॰) भुत, जास्तादित, खाया पुधा। भातु (सं॰ पु॰) भान्कुत हच, भानका पेड़।

श्राच्मिदेव प्रथम परमिट देवके पिता। बम्बई प्रान्तस्य घारवाड ज़िलेकी रोन तहसीलके कोड़ीकीय गांवमें मूल ब्रह्मदेवके मन्दिरकी दीवारपर इनके समयका एक भिलालेख विद्यमान है। भाद्मण (संक्लोक) भा-चूष-लुग्रट्। १ भोष्ठादि संयोग विभेष द्वारा भानर्षण, चुसाव, दमकभी, जज्ब। करणे लुग्रट्। २ भरीरस्थ रक्त चूसनेकी सींगी। २ सींगीका लगाना।

श्राचेखर (सं०पु०) धाच दारा प्रतिष्ठित सन्दिर। श्राच्छक (सं०पु०) राज्जनहुम, श्रालका पेड़। यह लाल राङ्ग तैयार करनेमें लगता है।

श्राच्छद ( वै॰ स्त्री॰) श्राच्छादातेऽनेन, श्रा-छद-णिच्-क्तिप् इस्तः णिच् लोपः। १ श्राच्छादन, टक्तन, श्रोहार। २ कोष, विधान, स्यान।

म्राच्छद (सं॰ पु॰) भ्र-छद-घ। ग्राच्छादनवस्त्र. ढांननेका कपड़ा।

पाक्क्ट्विधान (वै॰ ली॰) रचा रखनेका प्रवन्ध, हिफ़ाजत करनेका दन्तिनाम।

मास्कृत (सं० ति०) मार्क्ट्सा। १ माहत, ढका, किपा या लिपटा हुमा।

भाक्काक, भाक्षक देखो।

प्राच्छाद (सं॰ पु॰) श्राच्छाद्यतेऽनेन, श्रा-छद्-णिच्-करणें घल्, णिच् लोप:। श्रावरण, परदा।

म्राच्छादम (सं॰ त्रि॰) म्राच्छादयति, म्रा-छट्-णिच्-खुन्, णिच् नोप:। म्राच्छादनकर्ती, ढाकने या छिपानेवाना।

श्राच्छादन (सं॰ क्षी॰) श्राच्छायतेऽनेन, श्रा-छर्-णिच् करणे लुग्ट्, णिच् कोपः। १ श्रावरण, परदा। २ श्रन्तर्धान, छिपाव। ३ कोष, स्थान। ५ वस्त। कपड़ा। ६ लवादा, भूल, श्रीष्ठार। ७ कृतका टांचा। यद्व लकड़ीका बनता है। द कार्पास, कपास।

श्राच्छादनफला (सं॰ स्ती॰) रक्तकार्णास, लाल-कपास।

श्राच्छादनी (सं॰ स्ती॰) कार्पास, कपास।
श्राच्छादित (सं॰ त्रि॰) श्रा छट्-णिच्-त्रा-दट्, णिच् लोप:। १ श्राष्ठत, ढका हुशा। २ गुप्त, पोशीदा। श्राच्छादिन् (सं॰ त्रि॰) श्राच्छादयित, श्रा-छट्-णिच्-णिनि, णिच् लोप:। श्राच्छादनकारी, ढाकनेवाला। (स्ती॰) श्राच्छादिनी।

শ্বাক্কায় ( មं॰ দ্বি॰ ) স্বাক্কায়ন, সা-ক্রহ্-খিব

कमिण यत्। १ आच्छादनीयः ढाकने. लायक्। २ गोप्यः, क्रिपाये जानेवाला। (अव्य॰) आक्ट् ेणिच्-स्यप्, णिच् लोपः। आच्छादन करके, पहनकरः, क्रिपाते हुये।

आच्छिय (सं० अव्य०) १ काटकर, फांककर । २ प्रलग करते हुये, ख्याल न लाते हुये। ३ तथापि, फिर भी।

श्राच्छित (सं० ति०) था-क्टिर्-ता। १ बलद्वारा ग्टनीत, जोरसे लिया या कीना हुग्रा। २ सम्यक्रूप कित्र, श्रच्छीतरह कटा हुगा।

षाच्छुक (सं॰ पु॰) धा-छो वाहु॰ डु संज्ञायां कन्। खनामखात वृच, घालका पेड़।

भाक्कुरित (सं॰ क्ती॰) भा-छुर् ता दृ । १ भव्दयुता हास्य, कृहक् हा, खिलखिलाहट। २ नखाद्यात, नाख्नकी रगड़। ३ नखद्दारा वाद्य, उंगलीके नाखून एक दूसरे पर रगड़ भावाजका निकालना। (वि॰) ४ मिश्रित, मिलावटी। ५ उच्छेदित, नोचा, खुरचा या वकीटा हुमा। ६ उत्तेजित, खिजाया हुमा। भाच्छ्रितक (सं॰ क्ली॰) भाच्छ्रित एव, भाच्छ्रित-

त्राच्छुरितक (स॰ ला॰) याच्छुरित एवं, याच्छुरित स्वार्थे कन्। १ यव्दयुक्त हास्य, खिलखिलाहट। २ नखावात, ख्राय, वुकटा, नुहटा।

'स्यादाच्छुरितकं इासनखाघातप्रभेदयी:।' (विद्य)

माच्छेद (सं॰ पु॰) मा-क्टिइ-घज्। १ समन्तात् क्टिदन, पूरी काट-क्टांट। २ ईषत् क्टेदन, थोड़ी कटायी।

श्राच्छेदन (सं क्ती ) मार्चेद देखी।
श्राच्छोटन (सं क्ती ) श्रा-स्पुट चुरट, पृषी स्प्रस्य च्छा। १ चुरकी का बनाना। २ उंग नी का विटकाना।
श्राच्छोटित (सं क्रि ) श्रा-स्पूट्न, पृषी स्प्रस्य च्छ। १ फोड़ां हुयी, ना चिरकायी गयी हो। २ नी चुरकी बनाने के काम श्रायी हो। यह शब्द श्रष्टु जिस्सितका विशेषण है।

श्राच्छोदन (सं क्षी ) श्राच्छियते ऽत्र, श्रा-छिद्-लुग्ट्, पृषो दतश्रोत्। सृगया, श्रिकार।

भाच्युतदत्ति (सं॰ पु॰) श्रच्युत-दत्तस्यापत्यम्, श्रच्यत-दत्त-पृज्। श्रायुधनीवि-विशेष, कोयी चड़ाका कीम। "भी खुतरतीय ' (से के पु॰) दिनमर्गादि के सार्थ के सा एकतस्थित भनेक चायुधजीविविशेष।

"दाचितन्त ('से पु॰) व द्वादात तिस्तिपर्द्धम्, इन्। " प्रायुवनीविविशेष, कीयी संझंका कीम।

पाच्यतिक (से पु॰) अच्यतस्य कातः, काश्यादि॰ ष्टब् 'जिठ् वा। 'पच्तका कात। (\*<del>खी</del>\* )

प्राचितिकी। बोहर्त (हिं क्रिंविं ) रहते, होते, समन, सामने। षार्कना ( हिं कि ) रे रहेना, ठहरना। रे हीना,

ैमीनूद सिंखना।

बाह्या, पंचा देखा। पांछी (हिं वि ) १ में बेक, खानवाला । भली, बो दुरी न हो।

भाक्केप (हिं°) विषय देखा।

चाली, पचा देखा।

पाक्षीरेण (डिं॰) पाक्षीदन देखी।

षान ( रं॰ ली॰ ) पान्यति नित, पा-प्रस् घलर्थे वा १ घूत, घी। २ कोर्गंघत, वर्करीका घी। (पु॰) इ रेटबू, डकावं, गीघ। (वि॰) है छाग-नात, वनरीसे पैदा हुमा। (हिं मिल वि । ५ भदा, इसरोज्। (पु॰) है विद्यसान दिवस, गुर्ज्सनेवाला दिन।

पालक (पं॰ क्षी॰) चॅनानी समूहः, वुज्ं हाग-समूह, वक्षरियोका क्षेत्रह ।

भाजकरीण (सं वि ) भाजनीनीपंत्रचिता रोगी "नाम काचित् नदी तसाः समित्रष्टं स्थानादि 'प्रण्। ेरीकी। पा शशब्द। किंगसमूहंयुतं पंनदीने निकटख, विकरियोंके भुगंडसे भरे इये नदी किनारेका। यह ंशब्द देशादिकां विशेषण है।

भीनेतन ( हिं क्रिं विक्र) सम्प्रति, भन्नुनातनकाल, दरीविला, इने दिनी।

"अण्, विकार: ग्रेंकेंन्सिटि। "प्रिवका छण। विपुरा-

पानवस देखी।

भावंचीर : (धं ॰ ज़ी॰ ) अचागदुःध,ःवनरीकाः सूध । ं राज नवागुणा माजी; दीपन, सञ्जापीर सर्वरोगन्न जीता - 👰 । (अदमपास )

भाकगर (सं · वि · ) हहत् सर्प-सम्बन्धीय, भाजगरी। ं सञ्चाभारतके एक अध्यायको आजगर कड़ते हैं।

'भाजगव (संंं क्री॰) । घजगवसेव, । प्रजाबाण् । १ शिवका धनुष्। १ श्रवगर्वकी स्तरह भति कठिन े धनुष ।

चालधेनवि ( सं • पु • स्त्री• ) > प्रजेव धेनुरस्य,: पृषो• ं पु वंदावः, ''तस्यापत्यं वाद्वादेशक्रतिगणत्वादिवः। <sup>फ</sup> कागीरूप घेनुयुक्त सुनिका अपत्य, बकरीसे गोका काम <sup>इ</sup> जिनेवाले फ्कीरकी श्रीकाद।

'बाजनन ('संब'क्षी॰)' धा 'बिभव्याप्ती-जननम्; प्रादि े संमार । 🕴 विख्यात जन्म, मग्रहर पैट्यय । - (ति ०) <sup>ः</sup> भो विख्यातं अनर्नः धस्य, अबहुद्यी । २ विख्यात-जना, शोहरतने साथ थेदा होनेवासा । (अव्य॰) जननात् भा सीमार्थे, प्रवायी । १ ३ ज्ञास पर्यक्त. ∵जीते जी।

चाजनवनीत :(सं क्षी · ) चाम-दुग्ध-जात - नवनीत, "वॅकरीके 'दूषका सक्तन । यहः मक्षर, कवाय, ं विदीवन्न, चचुष, दीपन भीर वस्य होता है।

- (त्रावित्रवयः)

ाषानि (वै स्त्री ) हांबनिकी इड़ी। षानमः (संव प्रवार ) जनानः चा पर्यन्तम्, सीमार्थे क्ष्मव्ययो**ः । क्ष्मपर्यन्त**्रस्यभर्।

श्राजमान, पात्रम देखी।

षाजवासुरभिषतः (सं. पु॰): प्राजवाः :-जवापर्यन्तं स्ति सगन्धिः पतं यस्य, बहुत्री । सन्दन्त हन्त्र, ः नागद्यौना। - (स्ती०) । पाजमासुरभिपता।

षानमखां चां भानमके पुत । इन्हें लोग प्राय: षांजवार '('सं॰ पु॰)' 'धनस्यं विष्णोरयम्, ' प्रज् मिर्जी पंजीज कोका कहते, 'क्योंकि प्रनकी साताने घातीक्ष्म पनवरको दूध पिलायी थी, यह भी छन्हें ं बुरके वर्षकाल ईषका प्रांकार 'बनाने घीर' काम उ खेलाते रहे। त्य सर्वोत्तस र सेनापति, त्रकोनेसे लससाट कर्रिनेसे विष्णुको भाजकार कहते हैं। 'विष्णुक ठ्य-

गुजरातका शासन चलाया था। सन् १५८२ ई. को दरबारमें बहुत दिन उपस्थित हो न सकनेसे प्रकारने इन्हें दिल्ली बुलाया। किन्तु इनके मनमें इल जानेकी लगी थी। फिर इनके मिलोंने यह भी कहा,— बादमाह ज़रूर नाराज मालूम पड़ते भीर श्रापको कीवल क़ैद करनेका अवसर दूंती हैं। उस पर यह जहाज़में घपने कुटुम्बको बैठा घीर ख्जाना साद विना कुछ कहि-सुने इजाज़को रवाना हो गये। किन्तु वहां रहनेमें ग्रह्धन ग्रानेसे इन्हें भारत लीटना श्रीर वादयाहके सामने हानिर होना पड़ा था। बादशाइने प्रार्थना सुनते ही इन्हें चमाकर पूर्वपदपर प्रतिष्ठित कर दिया। सन् १६२४ ई॰को इन्होंने श्रहमदाबादमें प्राण छोड़ा था। इनका मनदेह दिसी भेजा श्रीर वहीं गाड़ा गया। इनकी क्व मरमरकी बनी श्रीर ६४ खन्धे लगनेसे 'चौसठखन्धा' कहलाती है। इनका महल श्रहंमदाबादमें सबसे बड़ी इमारत है। श्राजकल उसमें केंदी रखे जाते हैं। श्राज्ञमगढ्—१ युक्तप्रान्तके वनारस विभागका एक ज़िला। यह भवा॰ २५° ३८ एवं २६° २५ उ॰ भीर द्रावि॰ पर १ ४८ तथा पर १ ४८ पू॰के मध्य अवस्थित है। इसका चेत्रफल २१४० वर्गमील है। पाज्मगढ़से उत्तरं फैंजाबाद तथा गोरखपुर, पूर्व बसिया, दिखण गाजीपुर श्रीर पश्चिम जीनपुर एवं सुलतान्पुर जिला है। यह गङ्गाने मैदानका एक अंध भीर भाकार-प्रकारमें विषम चतुष्कीण-जैसा देख पड़ता है। इसकी भूमि समुद्रतलसे २५५ फीट क'ची है। दिचण-पूर्वकी श्रोर धरातल ढालू रहनेसे नदियां भी उधरको ही वहती हैं। दिच एमें कितने ही भील भरे हैं। इस ज़िलेमें रेह बहुत होता, किन्तु उससे नमक निकालने पर व्यय भी कम नहीं पड़ता। जङ्गलमें ढाक श्रीर बवुलकी खूब बढ़ती है। चाघरा प्रधान नदी है। दूसरी नदियोंके नाम यह हैं,-त्निस, क्रोटी सरयू, फरायी, बसनायी, गङ्गी, बेस्, कु'वार, च'गरी, माभूयां, सिलानी, कयार श्रीर सुखसीयी। गमीर वन, कीतल, जम्बावन, गूमाडीह, कीयल, ससीना, पकरीपेवा, नरजा ग्रीर रतीयी सबसे

बड़े भील हैं। धातुमें केवल कहु ही पाया जाता है।

इतिहास-प्रवाद सुनते, कि आज्ञानगढ़के चादिम निवासी राजभर, स्थिरी, सङ्गारिया और चेक हैं। कइते हैं, किसी समय इस ज़िलेका प्रधान भाग राजभरींके ही अधिकारमें रहा। आज्ञमगढ़पर तीन वार घोर त्राक्रमण पड़ा है। पहले राजपूर्तीने पाकर राजभरोंसे भूमि छोन सी थी। पीके भूमिशार ब्राह्मण पहुंचे। सुसलमानोंके धावा मारनेपर यह जिला दिलीकी वादयाइतमें मिला लिया गया था। सन् ई को १४वें प्रताव्दान्त जीनपुरने पपना खातन्त्र प्रतिष्ठित किया और उसके प्रदक्षी न्यपितयोंने पाज्य-गढ़पर भी अपना अधिकार जमाया। किन्तु उनके वंशका पतन होनेपर यह ज़िला फिर दिलीमें मिल गया था। सिकन्दरपुरका कि, ला सिकन्दर-लोदीने श्रपने नामपर वनवाया रहा। किन्तु सन् ई॰के १७ वें यताव्दान्त गीतम राजपूतोंने पद्मयद्भने वल पाज्मगढ़ प्रधिकार कर लिया। गौतम-वंशके प्रभिमानचन्द्रसेन सन् १६०० ई०के समय बढ़े थे। पन्तको वह सुसलमान हो गये श्रीर पक्रवरके अधीन रह इतना घन कमाया, कि इस ज़िलीमें दौलताबादकी जमोन्हारी खरीद सके। प्रभिमान-चन्द्रसेन , भौर उनके भाईके चड़कोंने भपने पड़ोसियोंकी यहांतक लटा, कि सन् ई॰के १८ वें यताव्हारभमें गोमती नदी तथा वर्तमान गाजी-पुर जि.लेकी मध्यका देश उनके द्वाय जा पड़ा या। फिर भी लखनजने खान्खाना नवाव नोई नव्य इजार रूपये वार्षिक प्राज्ञमगढ़से कर पाते रहे। किन्तु सन् ई॰के १८वें शताब्दारसमें इस नगरके नवाव महावत खांने कर देना न चाहा, अएनो राजधानी-को सुरचित वनाया श्रीर तिलासरेमें पाने वढ़ जीन-पुरकी फीजको युद्धमें विचकुत्त हरा दिया। जौनपुर-के साहाय्य मांगनेपर लखनजके नवाद ग्रहादत खानि महावत खांसे लड़नेको बहुत बड़ी सेना भेजी थी। मदावत खांगोरखपुरको भागे, किन्तु पकड़ लिये गये। सन् १७५८ ई०को मान्मगढ़ प्रवधका

चकता बना था। सिवा नादिर खां डाकूकी जूट-मारके सन् १८०१ ई॰तक इस जिलेमें बखनवी वजी-रोंके प्रधीन ग्रान्ति प्रतिष्ठित रही। इसी वर्षे प्राज्य-गढ़ उस करके बदले ईप्ट इण्डिया कम्पनीको सौंपा -गया, जी चखनजर्ने ख्जानिस चंग्रेजींकी सामरिक धनरूप साहाया भीर भना-भना व्ययके लिये मिलता या। नादिरखाने प्रपनी जमीन कीन जेनेकी नालिय कम्मनीपर की, किन्तु कोई सुनायी न हुई; केवल -रालाका खपाधि श्रार पेनश्रन उनके लड़कोंको दिया गया। फिर कोई वड़ी बात पड़ी न थी। किन्तु छन् १८५७ ई॰ जी ३री जूनकी १७ वीं रैजी-मिण्टके देशी सिपाहियोंने वलवा उठा कुछ अफसर मार डाले श्रीर सरकारी खुजाना फ्रैजावाद से गये। युराणीय गाजीपुरको भागे थे। किन्तु १६ वीं ज्नको गाजीपुरसे फीजने घाकर फिर इस नगरपर अधिकार नमा लिया। १८ वीं जुलाईने युद्धमें अंगरेजींनो पीछे घटना भीर २ व्वींने दिन दानापुरमें वलवा भड़क उठनेसे गाजीपुर वापस जाना पड़ा था। ८वींसे २५वीं भगस्ततक प्राज्यगढ़ पत्तवारीं के अधीन रहा, किन्तु २६वींनी राजभन्न गोरखीने उन्हें निकाल बाहर किया। २० वीं सितम्बरकी पलवारींकी प्रधान वेणीमाधवने हार जानेपर अंगरेजोंका फिर अधि-कार प्रतिष्ठित चुचा था। नवस्वरमें वक्तवायी चतरी-चियेसे निकासे गये। सन् १८५८ ई॰के जनवरा मास .गोरखे प्रसंघरजङ्गके अधीन गोरखपुरसे फैजाबादको चारी बढ़े, निसपर बन्नवायी फिर इस नगर वाध्य हो वापस पाये। फरवरी मासने मध्य कुंवरसिंह लखः नकसे भाग इस जिलेमें दाखिल हुये थे। अतरौलियेमें अंगरेजी फीजने उनपर श्राक्रमण किया, किन्तु हारतर श्रान्मगढ़को पीक्षे इटना पड़ा। कुंबरिस इने अप्रेच मासके मध्यतक इस नगरको घेर रखा था। भन्तको वह धार गये श्रीर गङ्गा पार करते अपना प्राण खी वैठे। किन्तु अज्ञीवर मास तक वसवायी तहसील और थाने लूटते रहे थे। पौछे सेनापति केसीने इस ज़िलेमें विद्रोचियोंको दवा यान्ति सापित की।

गवतल—इस जिलीमें कितने ही दुर्गी का ध्वं सा-वशेष पाया जाता है। कहते, यह किली भरों के समय बने थे। कितने ही किली बहुत बड़े देख पड़ते, किन्तु उनके बनने के दिनों श्रीर बनवाने वालों के नामों का पता हम नहीं पाते। घोसी का किला सबसे बड़ा है। कहा जाता, कि राजा घोषने पिशाचों के साहाय्यसे उसे बनवाया था। यही बात कुं वारसे नद्भायी तकके रन्धू श्रीर हन्दावन किलीसे नर्ज ताल-तककी कुल्याके विषयमें भी प्रसिद्ध है। गोपाल पर-गने के महाराजगन्त्रमें भैरवका प्राचीन मन्दिर विद्य-मान है। लोग कहते हैं,—किसी समय श्रयीध्या नगर इतना विस्तृत रहा, कि उसमें बयालीस बयालीस कोस दूर चार फाटक लगे थे; भैरव-मन्दिर पूर्व हारका ध्यं सावशेष है।

इस ज़िलेमें निम्नलिखित नगर वहे हैं,—१ भाज्म-गढ़, २ सज, ३ सुवारकपुर, ४ सुहम्मदावाद, ५ हुवरी, ६ कोयागन्त, ७ वालिदपुर श्रीर प्रसरायमीर।

क्रांच-प्राज्ञमगढ़की मूमि कहीं वांगर श्रीर कहीं कक्षार है। मही तीन तरहकी होती है,—मिटियारी, करायल श्रीर काबिस। धव कसरमें भी चावल पैदा करने लगे हैं। किन्तु इस जिलेकी क्रांधि प्रधा-नतः सुदृष्टिपर ही निर्भर है। खरीफ़में चावल, घर-हर, ज्वार श्रीर रवीमें गृहं, यव, चना, मटर, वगुरह पैदा होता है। इस जिलेमें सरकारी नहर नहीं चलती। चित्रय एवं वेश्य व्यापार करते श्रीर पटना, मिर्जापुर तथा कलकक्षेको पैदावार भेज हेते हैं।

वाणिया-व्यवसाय—आनं, सगढ़का व्यापार जल तथा स्थल दोनो सागैसे होता है। घाघरा नदी छत्तर तथा पश्चिससे अब संगाने और बङ्गाल एवं पूर्वको चीनी मेजनेके काम आती है। इस नगरसे गाजीपुर, जीन-पुर, गोरखपुर, बिल्या और प्र, जाबादको पक्की सड़क गयी है। चीनी, गुड़, नील, अफीम, मोटा कपड़ा तथा जलानेकी लकड़ी यहांसे बाहर भेजते और अब, विलायती कपड़ा एवं सूत, कपास, रेशम, तम्बाक, नमक, लोहालङ्गड़, दवा, चमड़ेकी चील, पत्थरकी चक्की वगैरह दूसरीजग हमें संगाते हैं। ्यच्ची आजुम्गद्धे क्रबक्तेकी राइ कितनी ही साफ ज्योनी युरोप भेजी जाती थी। किन्तु प्रव वह बात नुहीं रही।

साधारण्यः इस जिलेका खास्या यच्छा रहता, किन्तु वर्षा और गरत् ऋतुमें ज्वरका प्रकोण् बद्ध जाता है। र अपने जिलेको तहसीखा, इसका चेत्रुपल १८२ तम्मील है। ३ अपनी तहसीखा नगर। यह तोचा नदीपर बनारससे ८१ मील उत्तर अचा॰ २६° ३ उ॰ और द्राचि॰ ८३° १३ २० पू॰ अवस्थित है। आजमगढ़ नगरका चेत्रफल १३०८ एकर और लोक-संस्था प्रायः बीस हजार है। सन् १६६५ ई॰को निकटके ग्रातिश्वत किया था।

भाजमाना (हिं॰ क्रि॰) भाजमायम करना, परीचा चेना, जांचना।

श्रानमाय (प्रा॰ स्त्री॰) परीचा, जांच। श्रानमाय (सं॰ पु॰ स्त्री॰) श्रनमारस्यापत्यम्, श्रानमार-त्य, रेफात् प्रस्थाकारस्य जीपः। हर्नाद्यो खः। प्राधाशश्यक्ष श्रानमारकी कन्या वा प्रत्रक्ष सन्तान, श्रानमारकी श्रीज्ञाद।

भाजमीढ़ (सं वि वि ) अजमीढ़ो नाम कृषिहेशः तत्र भवः, अण्। १ अजमीढ़-देश-जात, अजमीढ़ मुस्कता पैदा! (पु॰) अजमीढ़स्य राजा अण्। २ अजमीढ़ देशका राजा। "तैः सन्कतः सम्तानाजमीढ़ो यथो-चितं पाळुपुतान् समयान्।" (मृहामार्त)

श्राजमूत (सं॰ क्ली॰) हागमूत, वक्रिका पेशाव। श्राज़मूदा (फा॰ वि॰) परीचित, जांचा या परखा

श्रुजा।, अपन्य क्या । अपन्य क्या विश्वासी । अपन्य क्या ।

्रिज्ञाधारे तुरद्र। युद्ध, जड़ायों । भाजरस (वै॰ भव्य॰ ) ज़रापयन्तम, सीमाधे अजन्त अव्ययो॰। १ जरा पर्यन्त, बुट्गपे तक् । (वि॰ ) भागता जरा यस्य, प्रादि॰ बहुती॰ भच् जरसादेशस। २ जराप्राप्त, बुद्धा। "प्रजापित राजरस्य।" (स्व १०१८ प्राप्त ।) (सं॰ पु॰) ३ छागमांस-काथ, बकरेके गोजका

्रियानवन (सं कि ली ) प्रणात, त्रोक्सिण, युंद, धावा, इस्सा, संदायी।

पाजवस (संपु॰) वनतुलसी, जंद्र की तुलसी।
यह कट, छणा, शीत, दाहें कर, प्रिय, कच, कच,
दीपक, लघु, पाकमें पित्तल, तिक्त, मधुर, सुख-प्रसवएवं व्रख्य होता शीर बात, कफ, नेवरीग, मूंबलक्र,
पर्वाच, विषकामला, संभाकामला, प्रनाहवात, शूल,
प्रिक्तिमान्द्रा, रक्तदीष, खास, कास, दहु, हृत् पार्ववेदना, कण्ड, कुछ पीर वमनको दूर करता है।
पाजवस्रका सगन्म, कट, छणा, द्रिष्ठकर, पित्तीत्पादक
एवं निद्राजनक रहता शीर वमन, वात ग्रहवाधा,
पार्ष्विश्रुल, कास, खास, कफ, शोय तथा प्रकृत दीगेम्बको मिटाता है। (वैयक्तिष्ट )

श्रानवस्तिक, भागवन्ते यः देखी। (स्त्री॰) श्रानवस्तिका। भानवस्ते य (सं• स्त्री॰ पु॰) श्रनवस्तेः ऋषेरपंत्यम्, श्रम्त्रादि॰ ढक्। श्रनवस्ति नामक ऋषिका पुत्र-कन्या-रूप सन्तान। (स्त्री॰) खीए। श्रानवस्ते यी।

भाजवाइ (सं वि ) अजी वाह्यति व्यं अर्ज-वह-णिच् आधारे घल , इन्तत् ; भजवाही नाम किय-हे या तत्र भवादि भण । अजवाह देश जातादि, भज-वाह मुख्यका पैदा वगैरह । बदरिकाश्रमे से उत्तरस्य पर्वतमय उस स्थानका नाम भजवाह है। क्योंकि वहां लोग वकरेपर ही बोक्स ढोते हैं।

माजवाहक, भाजवाह देखी। भाजा (हिं॰ पु॰) पितामहे, जद, दादा, बापका वाप। (स्त्री॰) माजी।

भाजागुर (हिं॰ पु॰) गुरुका गुरु, उस्तीदका

श्रजात्यत्व (सं पु॰) चनात्यत्वीरपत्यम्, भंजातयतु-भण्। १ युद्धिष्ठरके भपत्य, धर्मरानके लेंडके।
२ भजात्यत्व नामक राजाके भपत्य। ३ भद्रसेन

भाजाति (सं क्ली ) भा-जन्-तिन्। १ भाजनन, जन्मे, पैदायश। (श्रव्य ) जातिपर्यन्तर्भ, सीमार्थे अव्ययी । र जन्म पर्यन्त, उन्नभर हि क्लितिपर्यन्त, कीमतक। पान्। द (प्रा॰ वि॰) १ सुन्न, जो बंधा न हो।
१ निश्चन, विपरवा। ३ स्वतन्त्र, जो मातहत न हो।
१ निर्भय, विद्योप । ५ स्वतन्त्रभाषी, वेधड्क बोलनेवाला। ६ उद्धत, प्रन्यड़। ७ प्रकिश्चन, जो गरीव न
हो। द नामधाम-रहित, गुमनाम। (पु॰) ८ साहुसम्पदाय विश्रेष, एक एक्रीर। यह सुसलमान होते
और दादी, मूं क तथा भी सुंड़ा डालते हैं। इनमें
न तो कोयी रोजा रखता और न नमाज हो पढ़ता
है। प्राजाद किसी क्साके सूफ्री और षष्ट तवादी
होते हैं।

प्राजादगी (पा॰ स्ती॰) बाजादी, स्ततन्त्रता। पाजादाना (पा॰ वि॰) धाजाद, स्ततन्त्र, जी मातद्दन न हो।

भाजादी, भागादंगी देखी।

भानाद्य (सं॰ व्रि॰) अनं छागं यत्ति तस्य सुने-रपत्यम्, भन-भद्-भण् गर्गादि॰ यन्, उप॰ समा॰। भनभन्तन सुनिका भपत्य। (स्त्रो॰) छोप् य-लोपः। भानादी। भनभन्नक सुनिको कन्या।

भाजान (सं॰ भव्य॰) जनो जननमेव, जन-भण् सीमार्थे भव्ययी॰। १ स्टष्टिकाल पर्यन्त, दुनिया रहने तकः। (पु॰) २ उत्पत्ति, पैदायशः। ३ जन्मभूमि, वतनः।

घाजानज (सं वि वि ) घाजानां जायते, घाजान जन-छ। स्ष्टिकाल पर्यन्त जात, दुनियाके बननेतक पैदा हुमा। वेद दो प्रकारके होते हैं, घाजानवेद घौर कमेवेद। स्टिकाल प्रकाधित घाजान भीर कमेकाल प्रकाधित कमेवेद कहाते हैं।

श्राजानदेव (सं॰ पु॰) श्राजानं सृष्टिकालात् प्रसृति देवः देवत्वसाप्तः। चिरप्रसिद्ध वा कर्मद्वारा प्रकाशित ः न होनेवाले देव।

पानानि (वै॰ स्ती॰) घा-नन यन्तर्भूतखर्थं इनि, 'क्रन्दसीति दीर्धः। १ उत्पत्ति, पैदायम। २ श्रेष्ठ 'क्रन, मरीफ खान्-दान्। ३ माता, मा।

"बाजानीववसन्ते अग्रे।". (स्टक् श्रिशः)

पाजानिका (सं की ) प्राजानी सवम्, ठन् तस्य भगदी-पुरी थन्। प्राजना-सिंह पदार्थका भाव Vol II. 131 भीर कर्म, पैदायशसे सावित चोज्ञा क्याम श्रीर काम।

पानानु (सं॰ प्रवा॰) नांघ या घुटनेतन । पानानुवादु (सं॰ ति॰) घुटनेतन नस्वे द्वायवाला । पानानेय (सं॰ पु॰) प्राजे वियचमध्ये पानियो युद्दार्थम्। १ जुन्तीन प्रम्ब, सुटङ्गा घोड़ा। (ति॰) २ जुन्तीन, सुद्दच्चव, बढ़िया।

यानानेय (वै॰ ति॰) कुलीन, मुहन्त्रन, बढ़िया। यानायन (सं॰ पु॰) यनस्यापत्यम्, नड़ादि॰ फक्। १ प्रज नामक रानाके प्रपत्य। २ यन नामक त्राह्मणके सहके।

याजार (फा॰ पु॰) रोग, वेदना, दर्द, बीमारी। २ कष्ट, मुसीबत।

प्रांजि (सं॰ पु॰-स्त्री) प्रनत्यस्थाम् इण् णित्वा॰ दुपधाद्वदि:। प्रज्ञातिस्थाच। छण् शारु॰। १ समरसूमि, जाड़ायीका सैदान्। २ संग्राम, जाड़ायी।

'षाजिः संयामः।' ( सञ्ज्ञातदच )

३ समतल चेत्र, इमवार मेदान्।

'बाजि: खात् वमभूमी च च वाम । ( मेदिनी )

8 चण, लमहा। ५ मार्ग, राष्ट्र। भावे इण्। ६ त्राचिप, फटकार। ७ दीड़का खेल।

भाजिकत् (वै॰ वि॰) १. पुरस्कारके जिये जड़नेवाला, जो दनाम पानेको दौड़ रहा हो। २ युद्व करनेवाला, जो बड़ रहा हो।

त्राजिक्तिया (सं॰ स्ती॰) युद्द, बड़ायी, ठनाठनी। प्राजिगीषु (सं॰ त्रि॰) उत्साष्टी, ष्टीसलेमन्द, सबक्त से जानेकी खाडिय रखनेवाला।

षाजियह (सं० ति०) लेने या पकड़नेवाला। षाजिज (ष० वि०) १ हलीम, नम्न। २ परेशान्, चुव्य।

षाजिली (श्र॰ जी॰) गरीनी, सुलायमियत, नम्नता, दीनता।

षाजित्रासेन्य (है॰ वि॰) १ श्रनुसन्धानके योग्य, जांचने काविल।

माजित्र (वै॰ वि॰) युद्दमें विजय पानेवाला, जो खड़ायोमें जीतता हो। श्वाजिनीय (सं ॰ ति ॰) श्वजिन चतुरर्थां सामाखादि ॰ इण्। चर्मने निकटस्थ, चमड़ेने पासवासा। यह शब्द देशादिका विशेषण है।

त्रानिपति (वै॰ पु॰) युषके खामी, खड़ायीके मालिक।

श्रानिरि (सं० वि०) श्रनिर चतुरध्यों सुतङ्गमादि॰
इञ्। १ शङ्गनने समीपस्थ, इहातेने पास होनेवाला।
२ चबूतरेने पासवाला। यह शब्द स्थानादिका
विशेषण है।

श्राजिरेय (सं॰ व्रि॰) श्रजिर शुस्त्रादि॰ ढन्। श्रजिरसे उत्पन्न होनेवाला, जो शांगनसे पैदा हो।

श्रानिहीर्षा (सं क्षी ) श्राहतु मिच्छा, श्रा-म्र-सन् भावे श्र प्रत्ययादिति श्र टाप्। श्राहरणकी इच्छा, चीरी करनेका लालच।

श्वाजिष्ठीषु (सं० वि०) श्राष्ट्रण करनेकी एच्छा रखनेवाला, जो माल उड़ा देना चाइता हो।

श्रानीकूण (सं० क्षी०) आजी कुणित श्राहणीति यिसान्, श्रानी-कुण श्राधारे का मर्यादा रखनेवाला देश, जो मुल्ल इन्जृत बवाता हो।

माजीगर्ति (सं १ पु०-स्त्री १) मजीगर्तस्यापत्यम्, मजीगर्त-वाह्वादि द्व् । मजीगर्तका प्रत्न वा कन्या-रूप सम्ताम ।

शाजीव (सं॰ पु॰) श्रा-जीव्यति इनेन, श्रा-जीव नरणे वज् । १ जीवनीपाय द्रव्यादि, जिन्दगी वख्यनेवाजी चीज वगुँ रह । २ उपाय, तद्वीर । प्राचीन श्रास्त्र- कारोंने लिखा है,—श्रवप्राधनके दिन दाज-भात खिलाने बाद लड़केके सम्मुख वस्त्र, श्रस्त्र, पुस्तक, लेखनी, स्वणें, रीय्य प्रश्ति रख देना चाहिये। वालक सकल द्रव्यमें जिसे हायसे प्रकाहे, वही उसका जीवनी- पाय होगा। श्रा-जीव भावे घज् । ३ जीवनके निमत्तका श्रवल्यक्त, माध्र, पेशा। श्राजीवति, कर्तरि श्रव्। ४ जीवनीपायकारी, पेशाक्य। श्राजीवति कर्म न्यमाश्रित्य वा, श्रा-जीव-श्रण, उप॰ समा॰। भ किसी कर्मके श्रवल्यक्तसे जीवित रहनेवाला। भ तिसी कर्मके श्रवल्यक्तसे जीवित रहनेवाला। द्राय विशेष।

थाजीवक-१ पति प्राचीन धमेसम्बदाय। कीई कोई इस सम्प्रदायको जैन सम्प्रदायकके ही मन्तर्गत बताते हैं। किन्तु भगवतीस्त्र श्रीर शाचाराष्ट्रस्त पाठ करनेसे मालम होता, कि पाजीवक सम्पदाय जैन सम्पदायसे भिन्न है। श्रेष तीर्धक्कर महावीरस्वामीन समसामयिन सङ्खलीपुत गोशाल इस सम्प्रदायके एक प्रधान पाचाये थे। भगवतीसूत्रसे जाना जाता,िक मङ्गली नामक एक भिचन औरस और उनकी पत्नी भद्राके गर्भरे गोशाल-का जन्म इत्रा था। इसीसे उनका नाम मङ्गलिपुत्र-गोशाल पड़ा। मद्वावीरस्नामीने संसार छोड़ने श्रोर भिन्नुकजीवन ग्रहण करनेके बाद दूसरे वर्ष जब राजग्रहके समीपवर्ती किसी तन्तुवायके घरमें उप-वास विवया, उसी समय वर्हा सामान्य भिन्नुत-रूपसे गोग्राल भी जा पहुंचे। गोग्राल महावीर॰ खामीका परिचय पाकर उनके शिष्य होनेको उद्यत चुर्ये थे। किन्तु महावीरस्तामीने यह बात न सुनी। उसके बाद जब महावीरने कूजाग-पामसे मानर बहुल नामक ब्राह्मणके घर प्रवस्थान किया, तब गोशालने फिर भी वहां पहुंचकर उनका पैर पकड़ लिया था। उस समय महा-वीरने गोग्रालकी प्रार्थना पूर्णकी। फिर ६ वर्ष गोशाल उनकी सङ्ग शिषा रूपसे रहे एवं उसी समयसे क्रमशः सुख, दुःख, रति, विरित, मीच श्रीर वन्धन प्रसृति विषय समसने लगे। पीछे कूर्मनामक ग्राममें महावीरके साथ गोशालका मत मेद दुया। राइमें फलपुष्यशोभित तिल इचको देखकर गोशालने सहावीर खासीसे जिन्नासा को, -यह हुच मरेगा या नहीं एवं मरनेके बाद इसकी सप्तजीवका क्या परिणाम होगा। महावीर स्तामीने उत्तर दिया, हुन मर नायगा, किन्तु इसी हत्त्वने वीजरी पुनः सप्तजीव उत्पन्न होगा। गोपालने उनकी बातपर विम्बास न कर हचको उखाड़ डाला था। क्यी मास बाद दोनीं जब उस स्थानकी वापस गयी, तब यह देख दङ्ग रह गयी, कि पानी पड़नेसे उसी तिस्ता एक वीज पेड़ हो गया महावीरसामीने गोगासचे वंडा,-इसने

तुमसे पूर्वमें जो बताया, उसका प्रत्यच प्रमाण देख नीजिये; पहला हच मर गया या, परन्तु उसीके वीजसे नूतन हक्ष उत्पन हुआ। गोधाल फिर भी उनकी वातपर विखास कर न सके, और पेड़का एक वीज उठा उसकी हाल नीच-नीचकर देखने लगे, कि प्रकृत ही उसने मध्य प्रति सुद्धा सात दाने घे। दसीसे गोमानको घारणा हुई, केवल हचनता ही नहीं-सकल जीवका जनान्तर समाव है। फिर कठोर योगसाधन कर गोबालने चमातुषिक चमता प्राप्त किये एवं स्वयं एक जिनके नामचे परि-'चित दुये। किन्तु महावीरस्वामीने उनका कभी निनल स्तीकार किया न था। निर्श्रेत्य एवं धाजीवका सम्मदायके सध्य वहुत दिनतक परस्पर हेषभाव रहा। बाजीवनगणको विखास या,-परिणासमें मोच या परमसार्ग पानेपर सव जीवोंको चौरासी लाख कला सप्त देवयोनि, सप्त जड़योनि, सप्त जीवयोनि और सप्त जसान्तर धतित्रासण करना पड़ता है।

बौद सम्प्रदायका 'समनप्रतस्त्रत' पढ़नेसे मालूम कर सके, कि महाराज अजातशतुसे मङ्गलिएत गोशाल मिले थे। अजातशतुने वृत्तसे गोशालका मत इसतरह प्रकट किया,—

"महाराज! वितरण, दान, विस्विवान, पुण्य, पाप, पापपुण्यका फलाफल, वर्तमान नगत्, स्वर्ग-नरक, पिता, माता, देव, अपरा, जीवलोक, अमण, आग्ना, पादि कहीं कुछ भी नहीं होता और न डमकी विद्यमानताका कोई प्रमाण ही दे सकता है। जो लोग इन द्रव्योंका अस्तित वताते, वह भूठे हैं।"\*

'भगवतीस्त्र'में भी देखते हैं,—'जब महालि पुत गोमाल चौबीस वर्ष सन्त्रासमें विता चुके, तव श्रावस्तीने लुंभार-वाजारमें हालाहला नाम्नी लुंभा-रिनने साथ रहने श्रीर श्रालीवक सत फलाने लगे। किसी समय निम्नलिखित छः दीचाचर उनने पास पहुंचे घे,—साथ, जलन्दु, कियायर, श्रस्टेंद, श्राकि-विश्रायय श्रीर श्रल्य गोमायुपुत। उन्होंने इन दश पुस्तकींस श्रमनी दुविने श्रनुसार- कुक वाक्य उद्दृत किये,—'दिवां, शीत्पातं श्रान्तरिवां, भीस्वं, श्रङ्गं, खरं, लचणं, व्यद्धनं, गीतमार्गलचणं शीर त्रवामार्गलचणं। उपरोक्त दश पुस्तकों पहले श्राठ पूर्वं शीर पिछले दी मार्गका श्रंथ हैं। इही दीचाचरोंने गोशालका ही मत माना था। गोशालने खयं महानिमित्त मतसे अपने लिये इ: विषय हुने थे,— मुक्ति, वन्यन, सुख, दु:ख, नीवन शीर मरण।"

उद्द प्रमाणको देखकर कहा जा सकता, कि शाकावृह और शेष तीर्थंकर महावीर खामीके अभ्यु-दयसे पहले ही शाजीवक सम्पृदाय चल पड़ा या। सम्बाट् श्रमीकके पौत्र दशरथके श्रवुशासनसे मालूम हुया, कि उन्होंने शाजीवक भिन्नुकोंकी सेवाके लिये कितना हो दान दिया।

भाजीवन (सं क्ती ) धा-जीव्यति इनेन, धा-जीव-करणे लुग्ट्। १ हत्तिका उपाय, पेशेकी फिक्त । भावे लुग्ट्। २ जीवनके निमित्त उपायका यञ्च्य, जिन्दगीके लिये पेशाकशी। 'श्रोपामाजीवनार्थक ।' (कृति) (अव्य०) ३ जीवन पर्यन्त, उम्म भर।

पाजीवनार्थं (सं॰ पु॰-स्ती॰) हत्ति, पेशा, कामकाज । पाजीविका (सं॰ स्ती॰) पाजीवयिति, श्रा-जीव॰ णिच् खुज्, णिच् लोपः। जीविकाष्ट्रित, जीवनकी धारणका उपाय, पेशा, माश्र, रोजी, रोजगार।

त्राजीविन् (सं पु॰) १ पाजीविका-युक्त, पेथेक्य, रीज्गारी। २ भिन्न विशेष। पाजीविक देखी।

पानीव्य (सं कती ) ग्रा-नीव्यतेऽनेन, वाहु करणे एवत्। १ जीवनोपाय हत्तादि, रोज़ी, रोज़गार। २ हत्तिके निमित्त अवनस्वनीय नृपादि, रोज़गारके लिये पकड़े जानेवाले वहे भादमी। श्राजीव्यतेऽत्र, ग्राधारे वाहु । १ श्राजीवन देश, जिस मुल्जमें जीयें। (ति ) ४ जीवनोपायके सहश श्रम्यास् किया जानेवाला, जो रोज़गारकी तरह मश्क किया जा सकता हो। १ हत्तिके यांग्य, जो रोज़गार देता हो। ६ वासचम, रहने कृत्विला। ७ सफल, मेवेसे नदा हुना।

षालु, भाग देखी।

भाजुर (सं स्ती ) भा-स्थर-क्षिए-उट्। १ अग्रो-

<sup>\*</sup> Vide Bunyin Nanjio's Chinese Tripitaka, No. 545.

धित स्वम, वैगार । २ नरकके प्रति न्यसन, जहन् मके तयीं सुपुदंगी ।

श्राज (सं ० ति ०) श्राजवित, श्रा-जुः क्विप् दीर्घः। वेतनरहित कर्मकारक, वेगारी।

श्राच्चप्त (सं १ ति १) या-च्चा-चिच् पुक् सः इता।

वा दानग्रानपूर्णदशस्यष्टच्छन्नभाः। पा अरास्थ। श्रादिष्ट, जी

हुक्म पा चुका हो।

श्राचिति (सं॰ स्ती॰) श्रा-द्या-षिच् पुक् क्रसः क्तिन्। श्राचा, हुक्स, दक्तिला।

षाज्ञा (सं॰स्ती॰) श्रा-ज्ञा-त्रङ्-टाप्।१ षादेश, इक्म। २ धनुमति, इजाज्त।

श्राज्ञाकर (सं० वि०) श्राज्ञां श्राहेशं करोति प्रति-पालयित, श्राज्ञा-क्ष-ट, उप० समा०; श्रज्ञया करोति, श्राज्ञा-क्ष-श्रच्, ३-तत् वा। १ श्रादेशप्रति पालक, हुक्म माननेवाला। (पु०) २ श्राज्ञानुसार कार्यकारी श्रत्यादि, हुक्मके मुताबिक, काम करनेवाला नीकर। श्राज्ञाकरण (सं० क्लो०) श्रनुवर्तन, वश्रता, फ्रसांवरदारी।

श्राज्ञाकरत (सं क्ली ) मृत्यका धर्म, नीकरका काम। श्राज्ञाकारी, श्राज्ञाकर देखो। (स्त्री ) श्राज्ञाकारियो। श्राज्ञागत (सं वि ) श्राज्ञां श्रादेशं गतं प्राप्तम्, २-तत्। १ श्राज्ञाप्राप्त, हुक्म पाये हुशा। ३-तत्। २ श्राज्ञा हारा गत, जो हुक्मसे गया हो।

ष्राज्ञाचक (सं॰ ल्ली॰) ष्राज्ञाखं चक्रम्, शाक॰ तत्। तन्त्रप्रसिद्ध देइस्थ, सुषुन्त्रा नाड़ीके सध्यगत, क्रूसध्य-स्थित, द्विदस एवं पञ्जाकार चक्र विशेष।

"त्लाधार-स्वाधिष्ठान-मणिपुरकानाइत-विग्रज्ञाजाख्यानि षद्चकाणि मिला।" ( भृतग्रजि )

षट्चक्रका आज्ञापद्म दिदल होता, निसके एक दलमें 'ह' श्रीर ट्रूसरेमें 'स' वर्ण रहता है। यह खेत-वर्ण है। आज्ञाचक्रके मध्य शक्तवर्णा, षण्मूखी एवं ज्ञानमुद्रा-चिक्किता हाकिनी शक्ति वास करती है। आज्ञापद्मका ध्यान धरनेसे साधक श्रन्थके शरीरमें वुस श्रीर मुनिश्रेष्ठ, सर्वेदशी, सर्वेज्ञ तथा सकलका हित-कारी हो सकता है।

श्राज्ञात (सं• ति• )ेश्रा-ज्ञा-ज्ञा १ संस्थेन् ज्ञात,

अच्छीतरह समभा हुआ। २ आजाप्राप्त, हुका पार्य हुबा। (पु॰) ३ शाका सुनिके प्रहत्ते पांच शिष्टोंमें एकका नाम।

भाजातीर्थं (सं॰ ली॰) ६-तत्। आजा चक्र। रुद्रयामल तन्त्रने आजाचक्रमें मानस-स्नान करनेको लिखनेसे उसका नाम आजातीर्थं पड़ा है।

याचाळ (वै॰ पु॰) यादेशकर्ता, इका देनेवाला।
याचान (सं॰ क्ती॰) या-चा-चुरट्। १ याचापदान,
इकाका देना। २ मानस हित्त विश्रेष। याचान वा
प्रजानके पर्योध यह हैं,—संजान, विज्ञान, प्रजान,
मेधा, दृष्टि, धृति, मित, मनोवा, जुित, स्मृति, सङ्ख्य,
ऋतु, यसु, काम श्रीर वश्र। याचान यन्तःकरण संज्ञक
सकल जानकी उपलिखका कर्ता है। यन्तःकरण
हित्त प्रजानक्य ब्रह्मसे वाच्च श्रीर यन्तवेती विषयपर
याखित रहती है। शाङ्करभाष्में इसकी विहित यों
वनी है,—संज्ञान संज्ञित चैतनभाव, श्राज्ञान श्राज्ञित
ई्रख्यभाव, विज्ञान कलादि परिज्ञान, प्रज्ञान प्रचिति
प्रज्ञता, सेधा ग्रन्थधारणका सामर्थ्य, दृष्टि इन्द्रिय हारा
सकल विषयकी श्राक्षाङ्गा श्रीर वश्र स्त्रीसङ्ग विषयक
ग्रिभक्षाष्ठा।

भाज्ञातुग (सं॰ वि॰) प्राज्ञां घादेशं घतुगच्छिति,-श्राज्ञा-प्रतु-गम-ड, ६-तत्। खामीके प्राज्ञातुसार गमनकारी, मालिकके हुका मुताविक चलनेवाला।

षाञ्चानुगत, पात्रानुग देखी।

श्राज्ञानुगामिन् ( सं ० ति० ) श्राज्ञामनुगच्छिति, श्राज्ञा-श्रनु-गम-णिनि, ६॰तत्। श्राज्ञानुसारी, इकाके सुता-विक् जानेवाला। (स्ती०) श्राज्ञानुगामिनी।

आज्ञानुयायिन् (सं॰ ति॰) आज्ञामनुयाति, आज्ञा-धनु-या-णिनि, ६-तत्। आज्ञानुसार गमनकारी, इका-के सुताबिक, चलनेवाला।

भाजानुवर्तिन् (सं ० वि०) भाजां मनुवर्तते, माम्रा-मनु-वृत-णिनि, ६-तत्। माम्रानुसार वर्तमान, हुकापर हाजिर होनेवाला।

श्राज्ञानुसारिन् - (सं॰ व्रि॰) श्राज्ञामनुसरित, श्राज्ञा-श्रनु-सृ-णिनि, ६-तत्। श्राज्ञानुसार वर्मेकारी, हुकाके सुताबिक, काम करनेवाला। मान्नापक (सं वि ) मान्नापयित मादियति, मा-न्ना-णिन्-पुक्-खुक्, णिन् कीयः। मादेष्टा, मनुमिति-कर्ता, इका देनेवाला।

भाषायत (सं को ) भाषाचायनं पतम्, भाषाः तत्। भादेशद्वायन पत्, हुकानासा।

प्राज्ञापन (सं॰ क्ली॰) पारेग, दुन्म, दुत्तिला। प्राज्ञापालक, पाणतुन देखी।

भाज्ञापित (सं वि ) भादेश किया हुमा, जो भूका पा हुका हो।

भान्नाव्य (सं॰ व्रि॰) चादेश पानेवाला, जिसे प्रका मिले।

चाचाप्रतिचात, पात्रामह देखी ।

षाञ्चामकः (सं॰ पु॰) षाञ्चाया षादेशस्य भङ्गः स्वल-नम्। षादेशका धन्ययाकरण, नाफ्रमानी, उद्रल-कुकी।

श्राचावह (चं॰ ति॰) शाचा वहति, शाचा-वह-श्रव्। श्राचातुसार, नार्थकारी, हुन्मके मुताविक् काम करनेवाला।

भाज्ञासम्पादिन् (सं॰ ति॰) भाज्ञां सम्पादयित, भाज्ञा-सम-पद्-णिच्-णिनि, णिच् सोप:। भादिष्ट विवय-सम्पादक, बताया दुधा काम करनेवाला।

भान्य (संश्क्तीः) भा सस्यक् भन्यते स्वस्ते भनेन भा-पद्म करणे बाद्दः स्वयः, न स्वीयः। १ छतः, स्वी। २ इति:। ३ श्रीवासः, तारपीनका तेसः। ४ धार्मिन गीत विभेषः।

प्राज्यदोह (सं॰ पु॰) सामवेदीय पाळा स्क्रवियेष।
इसमें तीन ऋचा रहती और जय वा पाठ करनेसे
पविद्यता पाती है। सामग यह बन्य पढ़ते हैं,—
वामदेव्य, बहत्साम, ज्येष्ठसाम, रघन्तर, पुरुषस्का,
रदस्का, पाज्यदोह, साम, प्रान्तिका, भागुड़ धौर
पश्चात् दारपासदय। इनमें तीन देवन्नतसंज्ञका है।
प्राच्यंप (सं॰ पु॰) पान्यं पिवति, भान्य-पा-का,
खप॰ समा॰। १ पुसस्यके पुत्र भौर वैध्योंके पिढ़देव।
पादिपकी लिखां है,—

"सीमपा नाम विमाणां चित्रमाणां स्विम्हण्यः।" वैम्यानामान्यपा नाम यद्भाषान्य सुकालिनः ह Vol. II. 132 ः स्रोमपास्ते कवे: प्रवा: इवियन्तीऽक्षिपःस्तः । पुलकास्त्रान्यपाः प्रवा विग्रहस्य सुकालिनः ॥ ( महामारत )

पर्यात् ब्राह्मणींन सीमप, चित्रयोंने हिन्धुं ज, वैद्योंने पान्यप भीर श्रूद्रोंने पिट्टदेव सुनालित हैं। ग्रुकाचार्यने सोमप, पिंद्रगते हिन्दमत्, पुलस्यने पान्यप भीर विश्वष्ठते पुत्र सुनालिन रहे। भादि पिट्टदेव होनेसे इनके तर्पण करनेका विधान है। भान्यपा, भान्य देखी।

पान्यपात (सं की ) इतभाजन, वियांदा, घी रखनेका वरतन।

पान्यभाग (सं०प्र०) पान्यस्य भागः, ६-तत्।
१ वृतका एक देश, घीका कोशी हिस्सा। २ वृतकी
वैदिक प्राइति। उत्तरकी श्रीर सुव हारा प्रान्कि
उद्देश्य जो प्राइति श्रुग्वेदी देते, उसे प्रान्यभाग
कहते हैं। फिर प्रान्की दिचण पीर सीमकी उद्देश्य
दीयमान प्राइति भी प्रान्यभाग ही है। यजुर्वेदी
प्रान्कि उत्तर-पूर्वार्धमें 'भग्नी स्नाहा' एवं 'इदमम्नी' भीर दिचण-पूर्वार्धमें 'सोमाय खाहा' तथा
'इदं सोमाय' कहकर जो श्राइति हासते, उसे भी
प्रान्यभाग बताते हैं। 'भग्नी साहा' पीर
'सोमाय खाहा' प्रान्निमें प्राइति देनिके मन्द्र हैं।
'स्दमक्यी' भीर 'इदं सोमाय' दोनो मन्द्र पात्रमें
प्रान्यभाग रखते समय पढ़े जाते हैं।

पान्यसुक्, पान्यसुन् देखी।

षान्यसुन् (सं॰ पु॰) षान्यं मन्त्रेण विधिवदस्ती दत्तं घृतं सुङ्त्तो, षान्य-सुन-क्षिप्। देवता, पस्ति, इत घृत-खानेवाले।

षाज्यवारि (सं॰ पु॰) घृतका ससुद्र, घोका बहर। बाज्यस्थाची (सं॰ स्त्री॰) षात्र्यक्ष देखी।

श्राञ्चन (सं की ) शरीरमें काय्टकों या वाणोंका षांशिक निष्कर्षण, निस्ममें कांटों या तीरोंका कुछ-कुछ निकास।

पान्छन (सं॰ क्ती॰) परिस्थ वा पादका समिविया, - इन्डो या पैरका बैठाना, यानी फैला, सुका या - खोंचकर प्रसत्ती जगह फिर लाना।

पाचन (सं की॰) धा-पच-सुनद्। १ समना-

दभ्यक्षन, सकल दिक्में कळल, गहरी कालिक। भक्षनायां भवः, अण्। भक्षनाकी पुत्र हनूमान्। (ति॰) भक्षनस्येदम्, भण्। ३ भक्षन सस्बन्धी, सुरमयी। (स्त्री॰) भाष्यनी।

भाष्त्रनाभ्यष्त्रनीय (सं॰ स्नी॰) उत्सवविश्रेष, एक जनसा। (स्त्री॰) बाष्त्रनाभ्यष्त्रनीया।

पाद्धनिका (सं क्ती ) प्रद्धनाय दितम्, प्रद्धन-ठन् ततः पुरो भावे कर्मीण च यक्। प्रव्यवपुरीहितादिकी यक्। पा धाराररू। प्रद्धन साधनत्व, सुरमेका कमाल। प्राद्धनीकारी (सं क्ती ) प्रद्धन लगाने या बनाने-वाला स्त्री, जी पौरत सुरमा लगाती या बनाती हो।

भाष्त्रनिय (सं॰ पु॰) श्रष्त्रनाया श्रपत्यम्, दन्। कीम्यो दन्। पा शरारर॰। श्रष्त्रनाकी गर्भजात हन्मान्। पाष्त्रलिका (सं॰ क्ली॰) श्रष्त्रलिये, खार्थे कन् ततः पुरो॰ भावे कर्मणि च यक्। श्रष्त्रलिका बनावः, दोनो इत्यका एकत्र मिलान।

षाव्याकः (सं॰ पु॰) दानव विशेष।

चािच्चिनेय (सं॰ पु॰) चिच्चिन्यां भवः, ढक्। सरी-स्टप विशेष, किसी किस्मका गिरगिट।

पाट (सं॰ पु॰) सर्वविश्वेष, किसी सांपका नाम। पाटना (हिं॰ क्रि॰) मृंदना, दवाना, छिपाना, तोपना।

षाटरूप, चाटरूप देखी।

भाटकृष (सं॰ पु॰) घटकृष एव, स्वार्धे भण्। वासक द्वन्त, भड़् सेका पेड़। पटका देखी।

आटलाण्टिक महासमुद्र—पाटलाण्टिक नामक महा-सागर, आटलाण्टिक वहर-पाल्म। (Atlantic Ocean) यह यूरोपीय पियम तट एवं पण्रीका भीर उत्तर तथा दिल्ल अमेरिकाक पूर्व तट बीच अवस्थित है। भूमध्यरेखा इसे उत्तर तथा दिल्ल घाट-लाण्टिक नामक दो भीगमें विभन्न करती है। उत्तर भाटलाण्टिक अपनी लम्बी तटरेखाके लिये प्रसिद्ध है। इससे कितने ही उपसागर मिले, जिनमें पिसम-की प्रोर करीवियन सागर, मेक्सिकोका अखात, सेण्ट-लारिसका समुद्रवह एवं इडसन-खाड़ी भीर पूर्वपर भूमध्य, क्षणा, उत्तर तथा बालटिक सागर प्रधान हैं। किन्तु दिचिण घाटलापिटककी तटरेखा बहुत कोटी है। इसमें भीतरी सागर देख नहीं पड़ते।

उत्तर घाटलाण्टिकका चित्रफल १३२६२००० शीर दिल्लेण घाटलाण्टिकका १२६२००० वर्गमोल लगता है। पृथिवीकी कितनी ही बड़ी-बड़ी नदियां घाटलाण्टिक महासमुद्रमें श्राकर गिरती हैं। कीयी प्रचा० ५०° छ०से ४०° दिल्लेण तक इसमें पानीके नीचे जो पहाड़ पड़ता, उसकी गहराईका श्रीसत १०२०० फीट है। घाटलाण्टिक महासमुद्रके प्रधान-प्रधान हीप नीचे लिखे जाते हैं,—भूमध्यसागः स्थ होप, श्रायसलेण्ड, हटिश पायिल्स, भन्नोरेस, महिरा, कनारील, केप वर्ड होप, असेनसन, सेग्ट हेसना, दिष्टन दा जुनहा भीर बोवेट होप।

षत्तर घाटलाण्डिककी ३४७८८ भीर दिच्य घाटलाण्डिककी गहरायी घीसतमें ३५१३८ फीट है। घाटलाण्डिक महाससुद्रके तलमें खुस्तिका भरी है। सकल महाससुद्रोंसे इसका जल खारी है। मालूम होता, कि घाटलास पर्वत प्रयवा काल्पनिक घाटलाण्डिस होयसे यह नाम निकला है।

भाटिवक (सं वि ) भटियां चरित भवी वा, हक्। १ भरण्यचारी, जङ्गलमें रहनेवाला। १ वन्य, जङ्गली। (पु ) ३ लकड़ हारा। १ भरण्यचारी सेन्य विश्रेष, जङ्गलमें लड़नेवाली भीज। सेन्य कः प्रकारका होता है, — १ मील, २ सत्य, ३ सुद्धत्, ४ श्रेणी, ५ हिषद् भीर ६ भाटिविक। (रह १ ॥ २६)

भाटवी (सं॰ स्त्री॰) घटव्याः सिवसप्टो पूः, भण्। दिचण दिक्स्य यवनपुरी विशेष। महाभारतमें इस नगरीका वर्णन मिलता है।

माठव्य (सं॰ पु॰) उपाध्याय विशेष, किसी उस्ताद-का नाम। वायुपुराणमें इनका वर्णन है।

त्राटा (हिं॰ पु॰) १ अन्नका पूर्ण, पिसान। २ बुकानी।

भाटि (सं • पु • स्ती •) श्रा सस्यक् भटित, भा-भट् बाइ • इण्। १ शरारिपची, एक चिड़िया। २ मत्स्य विशेष, कोई मक्की। पाटिक (सं वि ) घाटाय गमनाय प्रहत्तः, ठन्। गमनपर प्रवृत्तः, जानेसे लगा हुचा।

पाटिकी (सं क्ली॰) पाट गंसनं वर्हति, प्रण्-कीष्। १ ग्टइसे वादर जाने योग्य चजातपयोधर स्त्री, वालिका। २ छमस्तिकी स्त्रीका नाम।

चाटिका (सं • वि • ) चाटिक खार्चे पन्। गमनमें प्रवृत्त, जो जलयावामें हो।

भाटी (डिं॰ स्त्री॰) घटक रहनेवाकी चीज, डाट, पचड़, टेक। (सं॰) भाट रेखी।

पाटीकन (सं॰ ली॰) पाटीकाते ईषद्गन्यते, पा-टीक भावे खुट्। वलको प्रथम-प्रथम पर्स गति, बक्रहेका पहले-पहल धीरे-धीरे चलना।

श्राटीकनका, भाटीकन देखी।

षाटीकर (सं॰ पु॰) हुष, बैल।

भाटीमुख (सं • क्री •) भाट्या: गरारिपचिखा सुखिमन मुखं यस्य, भाक • बहुती •। त्रण विस्नानणका अस्त्रविभेष, जुख्म चीरनेका एक नश्तर। सुस्त्रतमें लिखा,—यह गरारि पचीके सुं इ-जैसा होता है।

भाटीवदन, भाटीतुख देखी।

माटीय (सं १ पु॰) भा-तुप्-धल्, प्रवी॰ तस्य टलम्।
१ दपं, धमग्छ। २ संरक्ष, भागाल, किसी कामका
द्वाधमें लेगा। २ भाडस्वर, तड़क-भड़का। ४ उद्रके
सध्य सर्वेदन गुड़गुड़ा यन्द्र, दर्दके साथ पेटकी गुड़-गुड़ाइट। यह जठरसे उत्पन्न दोता है। (भावमकाय)
५ फलन, स्लन।

महस्यतम (स' की ) महस्यती देखी।

माहोप (सं॰ पु॰) रोगविशेष, किसी किसकी बीमारी। इसमें उदरके धन्त तन जाते हैं।

आर्णाट (है॰ पु॰) शतपयनाद्मणके परका नाम। आर्लिस्कि, भारणास्कि देखी।

षाठ (हिं वि ) यष्ट, हस्त, दोसे चौगुना।

त्राठक (हिं॰ वि॰) आठके बराबर, आठसे कुछ

माठवां (हिं वि॰) मष्टम, हम्तुम, माठकी नगृह

भावें (हिं स्ती ) महमी तिथि।

षाठीं, भारतें देखी।

षाड़ (हिं॰ स्ती॰) १ यवनिका, परदा। २ ललाटके तीरान्तर खींची हुई समरेखा, जो सीधी सतर मध्ये पर पाड़ी निकाली जाती हो। ३ वारफ, रीका। 8 रचा, हिफाजत। ५ रीड़ा, ईंट या पर्यरका टुकड़ा। यह पिहरीके नीचे गाड़ी एक जगह खड़ी रखनेको घटका दो जाती है। ६ घटताल भेट। ७ यनी। द तिलसे भरी हुई बॉड़ी। ८ कलकूला। यह चीनीके कार्यालयमें व्यवहृत होती है। १० व्यक्त पादिका डहू। ११ स्तियोंके मस्येपर लगनेवाली लग्बी टिकखी। १२ प्राभूषण विशेष, टीका। स्तियां हसे सलाटपर धारण करती है।

भाड़गीर (हिं• पु•) चिवने समीपका दृष, जो घास खेतके पास जगती हो।

पाडण (हिं स्त्री) दास।

षाड़ना (र्षि॰ क्रि॰) १ रोक रखना, छेक लेना। २ षावब करना, वांघ देना। ३ वारण करना, रोकना। ४ घटकाना, गहने रखना।

भाड़वन, भारतस् देखी।

माड़वन्द (चिं• पु॰) विट, नांघियेपर वंधनेवासा संगोट।

पाडम्बर (सं॰ पु॰) पा डिव चियये प्रस्ण्। १ हर्ष, खुगी। २ दर्ष, गुरुर। ३ तूर्यस्तन, तुरहीकी प्रावान । ३ युष्तकालीन घोषणा, लड़ायौकी वक्तकी जलकार। ५ पारमा, गुरु। ७ चस्तका लोम, बरौनी। ७ मेधका मन्द्र, वादसकी गरज। ६ युद्र, लड़ाथी। ६ हस्तीका गर्जन, हाथौकी चिग्धार। 'बाइनरक्ष्यंत्वी व'रमे गजगर्जित।' (भीदनी) १० रणदुन्दुमि, डद्या। ११ क्रोध, गुस्सा। १२ निवक्तद, पलका (क्री॰) १३ ग्ररीरका मर्दन, जिस्नकी मालिश।

पाडम्बराघात (वै॰ पु॰) रणदुन्दुभि वनानेवाला, जो सङ्ग्योके डह्केपर चोब भारता हो।

माडम्बरिन् (सं किं) सत्वर्धे इनि । म्रसिमानी, सग्रुर, वसरही । (स्ती ) भाडम्बरिणी । माडम्बरी, भारमारिन देखी ।

पाड़ा (हिं॰ पु॰) १ वस्त्रविशेष, एक कपड़ा। यह

धारीदार होता है। २ स्थूलकाष्ठ, यहतीर। ३ दाक-फलक, लकड़ीका तस्ता। यह नाव या जहाज़की बगुलमें लगता है। ४ लकड़ीका सामान। इस पर खुलाहे स्त फैलाते हैं। ५ नौ माताका ताल विशेष। इसका ठेका इसतरह बनाते भीर एक खाली तथा तीन ताल भरे लगाते हैं,—

 +।
 | +
 १।
 | +
 •।

 धिधि
 ताधि
 धिता
 तिति

 । × १।
 । ×

 ताधि
 धिधा
 ::।

(ति॰) ६ वक्र, तिरका। (स्ती॰) चाड़ी। पाड़ाखिमटा (डि॰ पु॰) ताल विश्वेष। इसमें कोई बारह भीर कोई साढ़े तेरह ताल बताते, जिसमें एक खाली तथा तीन भरे रहते हैं। ठेकेका बोल यह है,—

+1 1 15 ने बेरे धारी ਬੋਜੇ धारी धारी ı 0 | 1 9 तिन ते वेरे धाग तावे 1 1 धेने ::1

आड़ाचीताला (हिं॰ पु॰) सात मात्राका ताल विश्रेष। इसमें चार ताल भरे और तीन खाली पड़ते हैं। यह होटा चीताला भी कहाता है। मृद्क्रका हाथ इसतरह निकालते हैं,—

+। १। ०। १।
धारी धादा धिन्ता कत्ति
०। १। ०।
नाधा त्रेकेट्धा धिन्ता::।

माड़ाठेका (हिं॰ पु॰) ताल विश्वेष। भाड़ा देखी।
भाड़ाना, श्रड़ाना (हिं॰ पु॰) जंगला राग
विश्वेष। यह दी प्रकारका है। एक में सुघरायी,
काम्हरा एवं सारङ्ग भीर दूसरेमें सोरठ वा मलार तथा
काम्हरा मिला रहता है। श्रड़ानेमें सारङ्गका ही
भाग श्रिक लगता है। सरग्राम यह हैं,—

निस भरगस प ध

माड़ापश्वताल (हिं॰ पु॰) ताल विशेष। इसमें पांच माघात भीर नी मात्रा देते हैं। ठेकेकी चाल थों है,—

े १ वि तिर किट धिना वि वि ना

ना तुना कत्ता विधि नाधि धिना। पाड़ारक (सं• पु॰) पड़ उद्यमे घन्न्, तत भारक्। ऋषिविभेष।

षाड़ालीट (हिं॰ यु॰) चाच्च्य, तलव्यन-मिनाजी, वांपकंपी, सकुच।

पाड़ि (सं॰ पु॰-स्ती॰) प्रड़ उद्यमे रूण्। १ ख़नाम-स्थात मत्स्यविशेष, एक मक्की। २ शरारि वची,-एक चिड़िया। यह रूप्य-नैसी होती है।

षाडिक, चाड़ देखो।

माड़िका, माह देखी।

पाड़ी (हिं॰ स्ती॰) १ तास विशेष। किसी तासमें पूर्ण समयके द्धतीय, षष्ठ वा दादय भागपर पूरा ताक सगानिका नाम पाड़ी है। १ चर्मकारोंकी हृद्दी। १ तक्, पीर। ४ सहायक, मदद देनेवासी। ५ तिरही। (सं॰) पाह देखी।

पाड़ीकी, पाड़ देखी।

पाडु (सं कि कि ) ईपदिप पानिक लिये पेष्टा करने--वासा, जो कोई चीज हासिस करनेमें सगा हो।

माडू (सं॰ पु॰) प्रष दण्डतः क णित्, णिला-दुपधाद्विः णस्य डस। प्रणेक्या वण्शान्तः १ प्रत, बेड़ा, चीघड़ा। (चिं॰) २ प्रस विश्वेष, एक मेवा। स्वादमें यह खटमिट्टा होता और देहरादूनकी भोर बहुत उपजता है। इसका प्रस चौड़ा भोर गोस दो तरहका होता है। इसे श्रम्तालू भी कहते: हैं। ३ श्राहुका पेड़।

पाद (हिं॰ पु॰) १ पादक, चार सेरकी तील।
(स्ती॰) २ पाड़, परदा। ३ प्रान्तय, सहारा।
४ पन्तर, प्रकृष ५ पाड़ि, एक सक्ति। ६ स्त्रियोंकेः
सस्तकका प्रास्त्रवण, टीका। (वि॰) ७ प्राच्य, भराः
हमा।

श्राद्रक (सं • पु ॰) भाठीकात धान्यादेः परिसाणार्थं गरुते, भा ठोक नर्भण घल, पृषो ॰ भीकारस्य भात्। १ भिष्ठान्य विभेष, भरहर । २ प्रष्टभराव- मित धान्य-मान-विभेष, भनान नापनेको लकड़ोका बरतन । इसमें चार सर भन्न भाता है । ३ प्रस्य चतु- ष्ट्रय, चार सरकी तील । भाठ सृष्टिका एक कुश्चि, भाठ कुश्चिका एक प्रष्टकी तील । भाठ सृष्टिका एक कुश्चि, भाठ कुश्चिका एक प्रष्टकी तील । भाठ सृष्टिका एक जाढ़क होता है। सतान्तरसे—१२ प्रस्तिमें १ कुड़व, ४ कुड़वमें १ प्रस्थ भीर ४ प्रस्थमें १ प्राड़क बैठता है। स्थतमें शिखा, स्वर्णाद तीलनेका भाढ़क २५६ पल होता है। भाढ़क जस्व, (सं ॰ पु ॰) भाढ़किमिता जस्ब यिमान देशे, वहुनी ०। स्थूल जस्व-युक्त देश, जिस मुक्तमें बड़े-बड़े जामुन रहें।

भाद्रमजम्बुक (सं श्रिष्) स्युसजम्बुयुत देशजात, जो बहे-बहे जामुनके मुस्तमें पैदा ही।

श्राड़िक्क (सं॰ वि॰) श्राड़क सम्भवित श्रवहरित प्रवित्त वा, ख-ठळ वा। १ श्राड़क प्रतिमत, जिसमें एक श्राड़क द्रव्य रख सके। २ श्राड़क प्रतिमत वीज वीया द्वया, जिसमें एक श्राड़क वीज डाल सकें। (स्त्री॰) श्राड़िक्की।

चारुकिका, **बारको देखी।** 

शादकी (सं क्ती ) शादकिन मीयते, श्रादक-ग्रण्, जातिलात् कीण्। १ भरहर। यह खेत, रक्त श्रीर पीत भेदसे तीन प्रकारकी होती है। साधारण शादकी कथाय, मधुर, कफ एवं पित्तकी जीतनेवाली, ईषत् वातकर, रच्य,गुरु श्रीर ग्राहिणी रहती है। (तर्नानघण्ट्) यह तुवर. रच, सधुर, ग्रीतल, लघु, ग्राहिणी, वात-जननी, वर्ण्य श्रीर पित्त कफ तथा रक्तकी जीतनेवाली है। (भावप्रकाण) श्ररहर स्टु एवं कथाय होती श्रीर सरक्त पित्त, श्रदत, कफ, मुख्वप्रण, गुल्स, ज्वर, घरी-चक, कास, छिंद तथा प्रद्रोगकी दूर करती है। (भावपंत्रका) श्रेत दोषकरी; रक्त रच्य, पित्त एवं ताप मिटानेवाली, श्रीर पीत शादकी दीपन तथा पित्त-दाहम् है। (राजनिषण्ट्) २ परिमाणमेद, ज्ञार सेरकी तील। ३ सीराष्ट्रस्तिका, खु.शब्दार मही। ४ गोपी-चन्दन। ५ गम्बद्रस्य विशेष।

Vol II. 133

बाढकीन, बाहिक देखी। बाढकीयूष (सं॰ पु॰ क्ली॰) तुवरीयूष, घरहरका पानी। यह वत्य होता है। (राजनिवयं) बाढकीयूष मधुर, विशेषण, वातनिवारण, क्लेमापह घीर पित्तहर है। (बविष हिता)

भाइत (हिं॰ स्ती॰) व्यवसाय विश्वेष, एक रोज्-गार। इसमें व्यापारीका माल श्रद्धतिया श्रपनी दुकान पर रखता श्रीर कुछ दलाली खा कर वेच देता है। २ श्राद्धती माल विका देनेके बदलेका रुपया। शाद्धतहार, श्रिका हेखी।

षादृतिया, बढ़तिया देखी।

षाढ़ती (हिं॰ वि॰) षाढ़तसे सरीकार रखनेवाला। षाढीलक, भागे कन देखी।

धान्य (सं कि ) धा-धी-न, ष्टबो॰ साधु। १ धनी, दीनतमन्द। २ युक्त, मिला दुधा। ३ विधिष्ट, भरा दुधा। ४ सम्पन्न, नसीर। 'दम्य पान्यी धनी।' (धनर) (स्त्री॰) धान्या।

षान्यक ( रं॰ क्ली॰ ) धन, बहुतायत, दीसत, कसरत। प्राटाकुलीन ( रं॰ पु॰-स्ती॰ ) ष्राच्यकुत्ते भवः, ख। षान्यकुत्त-जात, जो क'चे खान्यानमें पैदा हो।

भाकाङ्करण ( सं॰ क्ती॰) सनाकामाकाङ्करीत्यनेन, भाका-क नरणे खुरन् सुम्, उप॰ समा॰। भाकासुमंगस्न पित्रन्यानिम् पर्धेनचीक्तनः करणे खुरन्। पा शाश्यदः। प्रस्यु-द्यका उपाय, बदनेका ज्रिया। (ति॰) २ प्रस्यु-द्यकारी, दीजत देनेवाला। (स्ती॰) भादरङ्करणी। भादरचर (सं॰ ति॰) भृतपूर्वं चाटरम्, भादर-चरद्। भृतपूर्वं चरद्। पा दाश्यदः। पूर्वं में षादर, जो पहले दीलत-मन्द रहा हो। (स्ती॰) भादरचरी।

षाढ्यतम (सं॰ त्रि॰) चतिष्रयेन षाढ्यम्, षाढ्य तमप्।
पित्रायने समिवष्टनी। पा श्रश्राः चतिष्रयः चाढ्यः, निष्ठायतः
दीलतमन्दः।

षान्यता (सं॰ स्त्री॰) विभव, ऐखर्य, तालेवरी, भारतहारी।

षाळापदि (सं अव्य॰) बाकां पदं ग्रहणं यह, हिदग्डगदि॰ इन्, इजन्तलादव्ययत्वम्। स्टब्स-दिक्षा मा प्राधारकः बाक्यपद प्रहरवयुक्त युक्ते। भाक्यपवन (सं॰ पु॰) जनस्तमा रोग, जांचका भोला।

श्राक्यस्थवन (सं॰ पु॰) अनाक्यं श्राक्यं भवत्यनेन, श्राट्य-भू करणे खुरन् सुम्, उप-समा॰। अनाक्यको श्राक्य बनानेवाला द्रव्य, जो चीज गरीबको अमीर कर देती हो।

श्राट्यक्सविषा (सं वि ) श्रनाट्यं श्राट्यं भवति, श्राट्य-भू कर्तरि खिषाुच् सुम्, उप रसमा । श्राट्यता-प्राप्त, जो श्रमीर बन रहा हो।

श्राढरस्थावुक (सं॰ त्रि॰) श्रनाढंर श्राढंर भवति, श्राढर-भू कर्तरि चुर्थे खुक्क सुम्, ७प॰ समा॰। श्राबक्षित्रच देखी।

षाढावात (सं॰ पु॰) षाढाो वातो यत्न, बहुती॰। वातरक्त, वातरोगभेद, फालिज। दैदाशास्त्रके मतसे कफ-मेदो-दारा षाहत हो जरुदेशमें वायु पहुंचनेपर यह रोग होता है।

आढाा (सं॰ स्त्री॰) भनमोदा, पनमोद। भाढाड़ (सं॰ व्रि॰) भाढा बननेकी चेष्टा करने-वाला, जो दौलत हासिल करनेमें लगा हो।

श्वाणक (सं॰ ति॰) श्रणकमेव, स्वार्थे श्रण्। १ श्रधम, कमीना। २ कुत्सित, खुराव। (क्ली॰) - २ समीपमें सी मैथुनका करना। ४ श्राना, क्पयेका - सोलइवां हिस्सा। (स्त्री॰) श्राणका।

श्राणव (सं॰ ली॰) श्रणोर्भावः, प्रथादि॰ वा श्रण्। १ श्रण्त्व, स्त्मता, खुर्दी, बारीकी। (ति॰) २ श्रतिशय स्त्म, निहायत बारीक।

श्राणवीन (सं० ति०) श्रण-धान्यानां सर्पपादीनां भवनं चित्रं वा, श्रणु-खन्। सरसी-जेसा छोटा श्रव छत्पन्न करनेवाला, जिसमें छोटा श्रनाज बोयें। यह श्रव्द चित्रादिका विश्रेषण है। (स्त्री०) श्राणवीना। श्राणि (सं० पु०-स्त्री०) श्रण्-इण्। १ तन्नामक समस्यान, श्राणि नामकी नाजुक जगह। यह स्नायुका ममें होता श्रीर जानुके जर्भ्वं भागमें दोनो पार्श्वपर तीन श्रद्धुल वरावर रहता है। (स्त्रुल) २ श्रचायकील, श्रुरेका कांटा। इससे पहिया बाहर निकल नहीं सकता। ३ ग्रहकीण, सकान्का गोशा। ४ सीमा,

हद। ५ प्रसिधारा, तलवारकी बाढ़। (स्त्री•) प्राणी।

षाणीवेय (सं॰ पु॰-स्त्री॰) श्रणिरस्यस्य वा दीर्षः आणीयः ऋषिविश्रेषः तस्यापत्यम्, श्रभ्तादि॰ ढक्। श्राणीव ऋषिका पुत्र वा कन्यारूप प्रपत्य। (स्त्री॰) श्राणीवेया।

श्राण्ड (सं० वि०) श्राण्ड भवः, श्रण्। १ श्रण्डसे जन्म लेनेवाला, जो श्रण्डेसे पेटा हो। यह श्रव्ह पत्ती, सर्पं प्रस्तिका विश्रेषण है। (प्र०) २ हिरण्ड्यामें ब्रह्मा। श्रण्डमेव, खार्थं श्रण्। ३ प्रस्त्रका हषण, श्रण्डकोष, प्रीता, बेज़ा, खाया, खुसया, पेलड़। श्रण्डकोष, प्रीता, बेज़ा, खाया, खुसया, पेलड़। श्रण्डं हषणमस्यस्य, श्रण् । ४ श्रण्डकोष-युक्त, जिसके प्रोता रहे। श्रण्डेन निर्हत्तम्, श्रण्ड-श्रण् । ५ श्रण्डनिष्यव कपात्तरूप श्राकाश एवं भूलोक। दो कपालसे जैसे घट बनता, वेसे ही पर-ब्रह्मा स्वप्रसुत श्रण्डके ही दो टुकड़े सतार श्राकाश एवं भूलोक तैयार करता; इसीसे इन दोनो लोकका नाम श्राण्ड एड़ा है। ६ श्रण्ड, श्रण्डा। ७ ससुत्पत्र श्रावकाण, भोल।

श्राण्डन (सं० पु०) श्रग्छे जायते, श्रण्ड-जन-ड खार्थे श्रण्डनात पचा सर्पादि, श्रण्डेसे पैदा होने-वासे परिन्द सांप वगैरह। (क्षी०) २ श्रण्डनात जीवका श्रीर,श्रण्डेसे पैदा होनेवासे जानवरका जिसा। (ति०) ३ श्रण्डनात, श्रण्डेसे पैदा। (स्ती०) श्राण्डना। श्राण्डवत् (सं० ति०) श्रण्ड वा द्वषण-विशिष्ट, जिसके श्रण्डा या फ़ोता रहे। (पु०) श्राण्डवान्। (स्ती०) श्राण्डवती।

श्राग्छाट (वै॰ पु॰) १ घण्डभचक, घण्डाखोर। २ टानव विग्रेष।

भाग्छायन (सं॰ त्रि॰) अग्छेन निर्हेत्तम्, अग्छ पचादि॰ फक्। भग्छनिर्हेत, अग्छनिष्यन, अग्छेसे निकला इभा।

भारही (वै॰ स्त्री॰) हवरा, फ़ीता। भारहीक (वै॰ ति॰) भरहीत्पादक, भरहे देने-वाला। जो पेड़ भरहे-जैसे गोल-गोल फल रखता, वह भारहीक कहाता है। (स्त्री॰) भारहीका। प्राच्हीर (वै॰ ति॰) श्राच्हमस्यस्य, श्राच्ह-देरच्।
काष्टाखादीस्त्रीर या ॥२।१११। १ श्रच्हयुत, श्रच्हेदार।
(पु॰)२ पुरुष, नर। (स्त्री॰) श्राच्हीरा।

भाग्हीवत (सं॰ पु॰) राजाविशेष। श्राग्डीवतायनि (सं॰ ति॰) श्राग्डीवतेन निर्देत्तम्, काग्हादि॰ फिल्। श्रग्डीवत राजाबाह क निर्देत्त, श्रग्डीवत राजासे निकला हुआ।

श्वात् (वै॰ श्रव्यः ) १ श्वतः विण् । श्वाह गुणः । या स्वाह्यः । श्वाह गुणः । या स्वाह्यः । श्वाह्यः । श्वाहः । । श्वाहः । श्व

-मातस् (सं॰ पु॰) धा-तिक-घन्। १ रोग, बीमारी।
२ सन्ताप, तकलीफ्। ३ सन्देह, प्रका। ४ सुरज वाद्यकी ध्वनि, सुरवङ्गका भावाज्। ५ भय, खीफ्। ६ ज्वर, बुखार।

'बातद्वीरीग-सन्ताप-यदासु सरज्ञन्ती।' (सिंदनी)

धातचन (सं॰ क्षी॰) चा-तच्च-नुत्रट्। १ वेग,
धावा। २ प्रायण, पहुंच। ३ चाप्यायन, भराव।
४ दिध प्रसुत करनेको दुग्धमें चन्न द्रव्यका प्रचिप,
दची वनानेके लिये दूधमें खटायोका डालना।
५ निचेप, फेंक-फांक। ६ डपद्रव, गड़बड़। ७ द्रवद्रव्यके प्रचेपसे कठिन वस्तुका चूर्णन, पतनी चीज् डालकर सख्त घैना तीड़ना। ८ गलित स्वर्णदिका
द्रव्यान्तरके संयोगसे जारण, सोनेका फूकना।
'भातवनं प्रतीवाय जननाव्यायनार्यकम्।' (भनर)

करणे तुरट्। ८ दिघ प्रसुत करनेका अस्त, दही जमानेकी खटायी।

भातत (सं व्रि॰) मा-तन-ता। विस्तृत, कुमादा, फैला हुमा।

भाततच्य (सं॰ व्रि॰) भातता भारीपिता च्या यस्य। रीटा खींचे इंभा, पढ़ी क्मानवासा। पाततायिता (सं॰ स्ती॰) वध, क्त्व, चोरी।
पाततायित (सं॰ क्ती॰) पाततायिता देखी।
पाततायित् (सं॰ क्रि॰) प्राततेन विस्तीर्णेन प्रस्तास्नित् श्रियत् वधायधं गन्तुं ग्रीलमस्य, ग्रातत- श्रयस्नि। १ वध करनेको छद्यत्, जो जान मारनेको
तेयार हो। २ ग्रधिन्य, क्षमान चढ़ाये इग्रा।
घरमें ग्राग लगाने, मच्च वस्तुमें विष्ठ मिनाने,
ग्रानष्टके निमित्त प्रस्त उठाने, धन चोराने, भूमि
स्रोनने ग्रीर स्त्री निकाल से जानेवासिको विषष्ठने
पाततायी बताया है। किसी-किसी मतसे पाततायीको
मार डालनेमें कोयी पातक नहीं, किन्तु मतान्तरसे
पाप पड़ता है। पाण्डवीने श्रव,को मार इसी पापचयके निमित्त प्रस्तमध्यन्न किया था। (पु॰) प्राततायी। (स्त्री॰) ग्राततायिनी।

म्रातताविन् (वै॰ व्रि॰) भातताविन् देखी। (पु॰) भात-तावी। (स्त्री॰) भातताविनी।

भातन (सं॰ क्ली॰) १ दर्भन, नज़ारा, देखाव। २ विस्तृति, फैंबाव।

श्रातनि (वै॰ ति॰) भा-तन-इन्। विस्तार्क, फैलानेवाला।

त्रातान (वै॰ त्रि॰) विस्तृत रच्चु, फैली इयी:रस्सी। त्रातायिनी (सं॰ पु॰) खेनपची, वाज्।

श्रातप् (वै॰ त्रि॰) श्रातपति, श्रा-तप क्षिप्। १ ताप-दायक, गर्म। (पु॰) २ ताप, गर्मी।

पातप (सं॰ पु॰) जातपित, जा-तप-घ। प्रंवि चं जायं वः प्रायेण। पा शशररण १ रीष्ट्र, धप। इसके सेवनसे खेद निकलता, सूच्छी पाती, रक्ष बढ़ता, ढ़च्छा लगती, दाइ होता, ज्यम चढ़ता, चित्त सभरता और वैवर्ण्य देख पड़ता है। (स्दनपात) प्रातप कटु, रुच और निवरीगप्रकीपन है। (राजिनिष्ट) (वि॰) २ सन्तापदायक, तकलीफ़ पहुंचानेवाला। (स्ती॰) प्रातपा।

भातपतरहुल (सं॰ पु॰) श्रसिद तरहुल, श्ररवा ्चावल्।

भातपत्र ( रं॰ क्ली॰ ) भातपात् रौद्रात् तायते, शा-तप-त्र-त । इत, धूप वचानेवाला क्लाता। महाभारतीय

भनुगासन-पर्व के ८५ अध्यायमें युधिष्ठिरने भी समे पूका था,—'श्राह एवं चन्ध-चन्ध पुरस्कममें काता श्रीर जूता उत्सगं करनेका क्या कारण है ?' भीषाने उत्तर दिया,—'पूर्व कालमें स्गुवंशोद्भव जमदिन वाणप्रयोग सीखनेके लिये किसी स्थानको ताक पुन: पुन: घर कोड़ने लगे। जो घर कूटता, उनकी पत्नी रेशाका उसे उठा बाती थीं। क्रमसे मध्याइकाल उपिखत दुवा श्रीर रीट्र प्रखर पड़ा। पथकी बाल् तपकर श्राग वन गयी थी। रेखुका ल्लान्त ही हचकी छायामें बैठीं श्रीर वाण लानेमें श्रनेक विलुख लगाने सगीं। जमदिग्नने कुद हो उतने विसम्बका कारण पूछा था। रेगुकाने विनय-वाकामें स्वामीसे कहा,-मस्तकपर प्रखर सूर्यका ताप लगता और रीद्रसे पघ जला जाता है, अब मैं आ-जा नहीं सकती। यह बात सन जमदिशन सूर्यं के प्रति वाण फेंकने सरी थे। सूर्यने ब्राह्मणके विश्वमें उनके पास पहुंच श्रीर काता तथा ज्ता देकर कड़ा, - श्राजसे जो छाता भीर ज्ता देगा, उसे मद्दत् फल मिलेगा। उसी समयसे आहादि मुख्य कार्यमें छाता श्रीर जता दिया जाता है।'

ष्रातपत्रक (सं॰ क्षी॰) चुद्र छत्न, छोटा छाता। जो चटायी या टोंकरी मस्येपर छातेकी जगह रखते, उसे भी ष्रावपत्रका कहते हैं।

भातपन (सं॰ पु॰) ताप उत्पन्न करनेवाले शिव। श्रातपर्णिका, भारपर्णे देखा।

श्रातपर्णी (सं श्ली ) चीरिका, खिरनी।

श्रातपवत् (सं वि ) श्रातपोस्यस्य, श्रातप मतुप्, मकारस्य वकारः । तापयुक्त, रीशन किया हुत्रा, जो श्राम्तांबकी रीशनी पाता हो। (पु॰) श्रातपवान्। (स्त्री॰) श्रातपवती।

श्रातपवर्ष (वै॰ वि॰) श्रातपे निमित्ते सित वर्षेन्ति, बाइ॰ नर्तेरि वत्। रीद्रके समय दृष्टिसे उत्पन्न, जो धूप रहते मेह बरसनेसे पैदा हो। यह शब्द जलादिका विश्रेषण है। (स्त्री॰) श्रातपवर्षा।

आतपवारण (सं॰ ली॰) त्रातपं रीद्रं वारयित, त्रातप-द्व-णिच्-लुरा इत्त्र, धूपकी दूर रखनेवाला काता। मातपशुष्क (सं• त्रि•) रीट्रमें स्खा हुपा, जी घूप लगनेसे कड़ा पड़ गया हो।

भातपात्यय (सं॰ पु॰) ६ तत्। १ रीद्रका भपगम, भूपकी रवानगी। भातपस्य भत्ययो यत्न, बहुत्री॰। र वर्षाकान, भूपको दूर करनेवानी बारिश।

आतपाभाव (सं॰ पु॰) ६-तत्। १ रीट्रका प्रभाव,.
धूपका देख न पड्ना। आतपस्य स्रभावी यत्र, बहुत्री॰।
२ काया, साया, परक्षाहीं। ३ कायायुक्त स्थान,
सायेदार जगह।

षातिपन् (सं॰ त्रि॰) १ रीद्रसम्बन्धीय, धूपसे तासुक्. रखनेवाला। (पु॰) ब्रातपी। सूर्यं।

भातपीय (सं॰ पु॰) म्रातपस्य सनिकष्ट देशादि जन्करादि॰ छ। रौद्रके निकटस्य स्थानादि, धूपके पासकी जगह। (स्त्री॰) भातपीया।

भातपोदक (सं की ) भातपे रीट्रे लच्चसाणं. उदक्तिमन, शाक तत्। १ मरीचिका, सगढणा,. सुराव, भोका।

त्रातप्य (वै॰ ति॰) रीट्रमें विद्यमान, धूपमें रहने-

श्रातम (हिं०) पातान् देखी।

घातमा (हिं०) चालन्**दिखो**। ं

पातमाम् (सं॰ प्रवा॰) या-तमण्-प्रामु। १ प्रति-यय सान्मुख्य, विनञ्जन सामने। २ समन्ताद्वाव, सक्तन दिक्, चारो भोर, सब जगह।

मातर (सं पु॰) मातार्थते मनेन, मा-त करणे मण्। पार जानेका भाड़ा, उतरायी, नावका मह-सूल। 'भावरक्षरपखं स्वात्।' (पनर)

भातदेन (सं क्षी ) उद्घाटन, उन्मीलन, भिगाफ, साल, फांक।

आतर्षण (सं क्ती ) आ-छप्-लुग्रट्। १ हिस्त, आसुदगी, इकाइट। आ-छप्-णिच्-लुग्रट्, णिच् लोप:। २ हिस्ता उत्पन्न करना, आसुदगीका लाना। ३ सङ्गलद्रव्यका आलेपन, पोतायी। आले-पनमें व्यवद्वत होनेवाला वर्षक, ऐपन, पोतनेका

पातव (सं• पु•) पा-तु-पप्ा हिंसांका करना,

तंत्रक्तीपृका पर्चचानाः २ एक राजा। (वि॰) कर्तरि धन्। ३ हिंसक, तक्तिक हैने या मारने-वाला।

भातवायन (सं॰ पु॰) भातवस्थापत्यम्, प्रावादि॰ पन्। पातव राजाके पुत्र और कन्याक्प भपत्य, भातवकी भीलाद।

भातश (फ्रा॰ स्त्री॰) भन्नि, भाग। भातमक (फा॰ स्त्री॰) उपदंश, मेद्ररोग, गर्मी, फिरंगकी बीमारी। इस्तके श्रमियात, नख एवं दन्तके पात, प्राधावन, चित उपस्वन चौर योनिक प्रदोषसे विविध अपचार पर पांच प्रकारका उपदंश शियामें होता है। सतीद भेद, स्पुरण, श्रीर सक्षणा स्मोट निकालनेसे पवनोपदंश समस्ता जाता है। पोत, बहु-क्रेंद्युत श्रीर सदाइ स्क्रीट पित्तोपदंशका लच्चण है। रतालक उपदंशमें सक्षण स्तोट पड़ता और उससे क्षिर टपका करता है। कफीपदंशका स्कीट सकाखुर, गोषयुत, महत्, युक्क, धन भीर स्नावयुत रहता है। विसलोपटंग नानाविध स्तावरीगसे निकलता और त्रसाध्य होता है। (माधवनिदान) श्वतिमैधुन, अति ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मचारियी, चिरीत्स्ष्टा, रजसना, दीवंरीमा, कर्नभरोमा, सङ्गीर्वंरीमा, निगृहरोमा, श्रव्य-हारा, महाहारा, प्रप्रिया, धनामा, प्रपरिष्तार सलिल-प्रचाचित-योनि, श्रचाचितयोनि, योनिरोगोपसृष्ठा, दुष्टयोनि वा वियोनि नारीनी अत्यर्थ उपसेवन शीर चायके नाखून तथा दांतकी नीकाका विष लगने एवं शूनके निपातन, शर्दन, हस्तके श्रमियात, चतुषादी-गमन, गन्दे सलिलने प्रचातन, श्रवपीड्न, मैथुनान्तमें श्रुलमूत्रके वेगचारण एवं प्रचालनादिसे मेद्रमार्गका जो मक्तिपत दोष चत वा अचतमें स्वयं उभर जाता, वही खपदंश कहाता है। छदिं, विरेक्ष, ध्वज, मध्य नाड़ीका वेध, जलीका, परिपातन, सेक. प्रलेप, यव, श्वालि, नाङ्गन-पश्चमांस, सुहरस, घृत, कठिलक, शियुफ्ल, पटोल, वन-मूलक, शालिशाक, तिहा कषाय, सधु, कूपवारि धौर तत उपरंशको दूर करता है। दिवानिद्रा, सूत्रवेग, गुर भन्न, सैयुन, गुड़, शायास, भन्न शीर तन **उपदंशके रोगीको वचाना चाहिये। ( मुक्त**)

Vol. 134 त्रातश्राद्याना (फ्रा॰ पु॰) त्रान्यागार, पाग रखनेकी नगह। पारसी जिस स्थानमें भिनस्थापन करते, उसे भी त्रातग्रदाना कहते हैं।

भातश्रद्धीर (फा॰ वि॰) श्रस्निमचक, भाग खाने-वाला।

ग्रातश्रगास, शतश्रवाना देखी।

भातभन्न (पा॰ वि॰) ग्टहदाही, वरमें भाग लगानिवाला ।

षातशज्ञी (फा॰ स्ती॰) ग्रह दाह, घर फ्रंक देनेका

षातशदान (फा॰ ए॰) प्रस्ति रखनेका पात्र, श्रंगीठी, वोरसी।

शातशपरस्त (फा॰ वि॰) १ पनिपूजन, पासनी परस्तिम करनेवाला। (पु॰) २ पारसी।

चातग्रवाज् (फ्रा॰ यु॰) हवायीगर, ऋातग्रवाजी तैयार करनेवाला।

पातश्वाजी (फा॰स्ती॰) १ प्राग्नेय चूर्णेसे निर्मित कीड़नका कूटनेका दृख, बारूदसे भरे खिलोनोंके चलनेका नजारा। २ घारने य चूर्ण से निर्मित क्रीड़-नक, बारूदका खिलीना। यह कयी तरहकी होती है,—प्रनार, जुलभड़ी, महताबी, चनरी, वाण, छछुं-दर, इवायी, वमगोला, फटाका इत्यादि।

भातभी (फ़ा॰ वि॰) १ भारतेय, भागके सुता-बिका। २ अम्युत्पादक, आग पैदा करनेवाला। र यग्निमं डालनेसे न विगड़नेवाला, जो यागमें पड़नेसे जलता न हो।

बाता (एं॰ स्त्रो॰) बाभिसुख्येन ब्रत्यते गस्यते प्राणिभिः, श्रा-अत-घन्। पनर्तिः च कारते। पा शहारू। दिना, जानिन, तफ्, और।

भातान (वै॰ गु॰) श्रातन्यते, भ्रा-तन्-वञ् । १ श्रामि-सुख्यमें विस्तार, कुषादगी, फैलाव। २ खींचतान। कर्मणि घञ्। ३ विस्तार्थं, फेलाया जानेवाला। ८ वर्तव्यकार्थं, फर्ज्।

भातानक (सं० ति०) मान्तन्-खुल्। विस्तारक, पैवानेवासा ।

भातापि (सं । पु॰) श्रान्तप् इस्। १ एक भस्र।

ं त्रातापिके भाईका नाम वातापि रहा। दखुष्टत्ति ही र्नती प्रधान जीविकाका उपाय थी। घरमें मानेपर वातापि अपने भादे शातापिका मांस काटकर अतिथि-को खिला देते रहा। श्रेषमें भोजनके बाद वातापिके युकारनेसे यह जीवित हो श्रीर श्रतिधिका पेट फाड़-कर बाहर निकल द्याता था। सृत्यु होनीपर दोनो ः श्रसुर उसका सर्वस्त छीन लेति। एकदिन अगस्य सुनि भी जातापिके घर जिति इये थे। जागत-स्वागतकी धनन्तर वातापि बोला, भगवन् ! क्या श्राप मांस खाना चाइते हैं। ऋषिके समात होनेपर . डसने अपने भाई आतापिको गुप्त रौतिसे काटकर म्हिषिके आगे ला रखा था। अगस्य उत्तम रूपसे वही मांस पकाकर खा गये। वातापि उन्हें सामान्य श्रतिथि जैसा समभा दूर जाने श्रातापिको पुनारने सगा, किन्तु ऋषिने जठरानसमें भस्तीभूत कर दिया था। इसीलिये यह उनका उदर विदीणें कर दूसरे दिनकी तरह बाहर निकल न सका। अगना भीर नातापि देखी। २ चित्तपची, चील।

भाताविन् (सं॰ पु॰) भातपति, भा-तप्-णिनि। १ चिन्न, चील । २ एक भसुर । भातापि देखी। भातापी, भातापि देखी।

पातार (सं॰ पु॰) प्रातीर्थंतेऽनेन, श्रा-तृ करणे वल्। नीकाका ग्रुल्ज, नावका भाड़ा, नदीपार जानेका मह-सूज, उतराई, खेवा।

श्रातार्थ (सं० त्रि॰) १ पार किया जानेवाला, जिसकी पार उतरा जाये। (वै॰) २ पार जानेकी सुताक्षिक, जो पार उतरनेसे सम्बन्ध रहता हो।

भातासी (सं श्रयः) श्रा-तस बाहु इष्। झातर व्यक्तिको व्याकुल करके, खीफ,जुदा शख्को वैचेन बनाकर।

माति (सं॰ पु॰) श्रत-इष्। १ श्ररारी पची।
(त्रि॰) २ सर्वेदा गमनकारी, इर वक्त चलनेवाला।
प्रातिथिग्व (सं॰ पु॰) श्रतिथिं गच्छिति, श्रतिथि
गम्-ड्व। १ दिवीदास नामक राजा। तस्यापत्यम्, श्रण्।
२ दिवीदास राजाने पुत्र।

पातिचेय (सं ली ) प्रतिचये इदम्, प्रतिचि-

ढक्। १ अतिथिसेवा, मेहमांदारी। २ पतिथिके निमित्त भोजनादि, मेहमानके लिये खाना वगैरहा (ब्रि॰) तब साधु ढक्। पथ्यविथिवस्रति खपते ईक्। पा अ।॥।१०॥। अतिथि सेवामें कुश्रस्,मेहमांदारीमें होशि-यार। (स्त्री॰) प्रातिथियी।

चातिष्य (सं० क्षी०) म्रतिथये दृदम् न्य । विषे-न्यां। पा प्राधारक्षः १ म्रतिथि-परिचर्याः, पद्धनादः, मेस-मान्दारी। २ म्रतिथिको देने योग्य वस्तु। स्वार्थे ष्यन्। ३ म्रतिथि, पाइना, मेसमान्।

'बातियोऽतियौ तस्योग्यपि ।' ('ईम)

( ति॰) ४ प्रतिथिका सत्कार करनेवाला, मेह-मांदार।

म्रातिष्यरूप (वै॰ ति॰) म्रातिष्य नियमके स्थाना-पत्र, मेहमांदारीके चलनकी जगह रहनेवाला।

त्रातिष्यसत्कार (सं॰ पु॰) प्रातिष्यका कला, मेइमांदारीका काम।

चातिरेशिक (सं॰ ति॰) चतिरेशादागतः, ठक्। चन्यत्र चारोपित, चतिरेश-प्राप्त, टूसरी नगह्रखा इत्रा।

भातियात्रिक (सं॰ त्रि॰) त्रतियात्रायां नियुक्तां ठक्। त्रातिवाहिक। त्राविवाहिक देखो।

प्रातिरसीन (सं॰ लि॰) देषत् तिर्धेन, कुछ-कुछ टेढ़ा।

शांतिरैका (सं० क्ली॰) श्रांतिरचित, कर्मण वज् तस्य भाव ख्रञ्। श्रांतिश्रय द्विष्ठ, इफ्रांत, बढ़ती। श्रांतिवाहिक (सं० पु०) श्रांतिवाहि इहलोकात् पर-लोक-प्रापणे नियुक्तः, ठक्। इस लोकसे परलोक की जानेवाला ईखर-नियुक्त श्रविरादि श्रांभिमानी देवगण, धूमादि श्रांभिमानी देवगण। श्रांतिवाहनमें नियुक्त देव दो रूप होते, प्रथम दिवण एवं दितीय उत्तर प्रथप स्थित हैं। जो लोग इहलोकमें वापी कूप तड़ागादि बनाते श्रीर श्रांक्टोम याग प्रस्ति वैदिक कर्मकाण्ड करते, वे परलोक जानेको दिवण दार पाते हैं। उसी ख्रांनपर ईखर नियुक्त धूमादिगण रहता, जो सकल व्यक्तिको परलोक ले लाता है। फिर जो लोग इहलोकमें श्रांनी होते श्रंथीत् झान- मात्र द्वारा परमात्माकी चिन्ता करते, वह परलोक जानेको उत्तरद्वार पर पहुंचते है। वहां ईखर-नियुत्त श्रीममानी देवगण ज्ञानी मनुष्यका परलोक ले जाता है। इसीका नाम धर्चिरादि है। साझ्यसूत्रके याद्धरमायमें इसका विश्रेष विवरण लिखा है। श्रीतवाह श्रीतवाहकाले (लोकान्तरगितकाले) मवः अतिवाहे श्रीतवाहकाले (लोकान्तरगितकाले) मवः उत्त । र मनुष्यके सत्युक्ता जात देह। विश्वामगित्तर पुराणमें लिखा, कि मनुष्य मरनेपर श्रातिवाहिक श्रीर पाता है। उसी धरीरवे तीज, वायु एवं शाकाश तीन भूत जपर चढ़ जाते हैं। श्रातिवाहिक श्रीर केवल मनुष्यके ही होता है, अन्य प्राणीके नही। (प्रायविध-किक्त) श्रातिवाहिक धरीरको भोग-श्रीर भी कहते हैं। (ति०) ३ इहलोक परलोक जाने में नियुत्त, इस दुनियासे दूसरी दुनियामें पहुं श्रानिक काम श्रीनवाला।

मातिविद्यान्य (सं॰ ब्रि॰) द्यानको भतिकासण करने-वाला, जो समभावे सवकात ले जाता हो।

चातिय, पात्रय देखी।

भातिश्रय (सं॰ लो॰) भतिश्यय एव, खार्थे खज्। श्राधिका, प्राधान्य, कसरत, वहुतायत।

श्रातिश्वायन (सं॰ वि॰) श्रातिश्वान्त छानं सुक्रुस्म्, प्रधो॰ न समासान्तः श्रितिखादासः, श्रत्यधोनत्वात् प्रक्। पर्धाद्यः प्रक्। पर्धाद्यः प्रक्। पर्धाद्यः निकटस्म्, नीकरके नज्दीन। यष्ट्र शब्द देशादिना विशेषण् है। श्रातिष्ठ (सं॰ क्षी॰) श्रतिःस्थान्त प्रतम्, श्रतिष्ठस्य भावः सृष्। चत्वार्षे, श्रत्यको श्रतिक्रम करमेवाली स्थिति, बढ्ती, जिस हालतमें दूसरेसे बढ़े रहें।

श्रातीपाती (हिं॰ स्ती॰) जीड़ा विश्रिष, पहाड़ी हिंसी, एक खेल। इसमें कितने ही बासक एजक होते श्रीर एकको चोर बनाते हैं। फिर चीर खड़का यह कहकर किसी पेड़की पत्ती खाने मेजा जाता है,—'श्राती मार छाती, लावो नीमकी पाती।' इस वाकामें नीमकी जगह जिस पेड़की पत्ती मंगाना चाहते, हसीका नाम रखते हैं। चीर-सड़केके पत्ती नीड़ने जाते ही दूसर हथर किसी गुमखानमें किय जाते हैं। मंगायी हुई पत्ती हाथमें लिये वह

जिस खड़केको छू सेता, उसे चोर वनना श्रीर दांव देना पड़ता है। ग्रीमकालको चन्द्रयोत्सामें ही यह क्रीड़ा प्राय: हुआ करती है।

यातु (सं॰ पु॰ ) भाडू देखी।

भातुन् (वै॰ स्ती॰) भाषारे किए। सूर्यकाः भस्तगतिकाल, सन्त्राा, श्रांफतावके गुरुव चीनेका वक्त, श्रास। "यमध्यदिव चातुचि।" (ऋष् धारधारः) 'पातुचिर्गमनार्थः' (सावच)

धातुज् (सं॰ पु॰) धतुकी नाश करनेवाला, धन देनेवाला, जो दुसम्को वरवाद करता या दोस्तको दोलत देता हो।

बातुनि (वै॰ ति॰) श्रा-तुज हिंसावलादान-निके-तनेषु इन् विच। खप्यात् कित्। डण् थाराटा १ हिंसक, चोट देनेवाला। २ वलग्राहक, छीन सेनेवाला। ३ बाक्रमणकारी, भाषट पड़नेवाला।

भातुर (सं कि ) भत सातत्य-गमने उरच्, पृष्ठी० भनारदीर्घः। मरगराद्यसः वण् ११३१। १ श्राष्ट्रत, जृख्मी। २ पीडित, तक्कीफ उठानेवाला। ३ रोगी, वीमार । ४ कार्याचम, नाजाम । ५ व्याज्ञल, परेशान्। 'भाषवायी-विक्रतो व्योधितोऽपटुः। भातुरः।' (भतर) "बात्र नियमी नालि।" (मृति) (क्रि॰ वि॰) ६ श्रीष्ठ, जल्द, फ़ीरन्। (स्त्री॰) स्रातुरा।

शातुरता (स'० स्ती॰) १ पीड़ा, तक्कीफ्। २ रोग, वीमारी। ३ कार्याचमता, निकमापन। ४ व्याकु-खता, परिधानी। ५ शीघता, फुर्ती।

भातुरतायी (हिं०) भातरता देखी।

श्वात्सनप्रस (क्वी॰) ६-तत्। सन्तास निशेष, नी सन्तास बीमार लेता हो। भारतवर्षेत्रे दृश्चिष किसी-किसी स्थानमें मृत्युनाल श्वा पष्ट्रंचनेसे मुसुषुं व्यक्तिको सन्तास है निगुंण उपासना सिखाते हैं। इसीका नाम श्वात्सनप्रस है। श्वात्स-सन्त्रास लेने बाद स्त्युस वच जानेपर कोई घरमें घुसने नहीं पाता। तुलसीदास नामक एक ब्राह्मणकी ऐसी ही दशा हुई थी। सुसुषु नाल पानर श्वात्सक्यास धर्म दिया गया सही, किन्तु सृत्यु उनका कुछ विगाद न सका। इसीसे यह काशीमें रहने श्वीर

वैदान्त पढ़ने सरी थे। तुंससीदासका तत्त्वज्ञान और . नीतिवीरत्व प्रतिशय प्रसिद्ध है। तुससीदास देखी। प्राप्तुरी (हिं॰) पातुरता देखी।

भातुरोपक्रमणीय (सं॰पु॰) भ्रातुरं रोगिणमधिकात्य रोगनिवारणाय उपक्रमणीयः, भ्रात्त॰ तत्।
१ पीड़ितकी चिकित्साके लिये उपक्रमणीय व्यापार
विशेष, बीमारकी ग्रुपाके लिये अमलमें लाया जानेवाला काम। इसमें भ्रायु, व्याधि, ऋतु, अग्नि,
वयस, देइ, बल, सत्वसात्मा, प्रक्ति, भेषज भीर देश
पर ध्यान रखना पड़ता है। तदिधकत्य क्रतो ग्रन्थः,
छ। र तत्प्रतिपादक ग्रन्थ, इसी मज़मून्को किताव।
भातुर्थ (सं॰ क्री॰) भ्रातुरस्य भावः, घञ्। १ भ्रातुरत्व, घवराइट। र पीड़ा, तकलीपः। र फलनाग्रका
क्वरांग्रविशेष, किसी किस्मका बुखार। वसुमेदसे
क्वरांग्र नानाविष होता है। इसका वर्णन हरिवंग्रके
१८३ मध्यायमें भक्कीतरह लिखा है।

आहण (सं की ) आं हर्ना। १ किंद्र, शिगाफ, किंद। र सिक्ट्र चत, खुला ज्ख्म। (ति ) ३ हिंसित, चीट खाये हुआ। ४ किंद्र, कटा फटा। आहण्य (सं पु ) आहण्यति की न, आं हण वाहु । १ आतका पेड़, शरीफ़े का दरख़्त। (की ) २ आतका फल, शरीफ़े का सेवा। यह हिंसि-जनका, रक्षवर्धक, स्वादु, श्रीतल, हृद्य, बल्य, मांसकर श्रीर दाह, रक्ष, पित्त एवं वातम्न होता है। (राजिक्बर्) (ति ) ३ हम होने योग्य, को आस्दा किया वा सकता हो। आतोदिन् (वै किं ति ) वेषक, साहसी, मारनेवाला, को धक्षा दे रहा हो। (यु ) आतोदी। (स्तो )

मातोख (संश्क्तीश) श्रा समन्तात् तुर्ह्यते, श्रा तुर् ख्रत्। वीणादि चार वाद्य, बीन वग्रे इ चार बाजी। इनमें वीणादि तत, सुरजादि श्रनह, वंशी प्रस्ति श्रुषिर श्रीर कांस्य तालादि वाद्य घन होता है।

श्रात्त (सं कि ) श्रान्दाः का १ ग्रहीत, मञ्जूर किया हुशा। २ श्रसन्दिग्ध, पक्रा। ३ श्राक्षष्ट, खींचा हुशा।

प्रात्तगत्म (सं वि ) प्रात्तो ग्रहीतः प्रवृका गन्धः

गर्वी यस, याक॰ बहुनी॰। १ यतुक्त क मिस्त, दुश्मनि दवा हुआ। २ ग्रहीत-गत्म, संघा हुआ। पात्तगर्व (सं॰ ति॰) भात्ती ग्रहीती गर्वी यस, बहुनी॰। म्रिस्त्र, पराजित, दवा या हारा हुआ। भात्तमनस्त (सं॰ ति॰) हुपैसे सन खी बैठनेवाला, जो सुभीमें भापेसे बाहर निकल जाता हो। भात्तसन्त्री (सं॰ ति॰) धन गंवा देनेवाला, जो दीखत खी बैठा हो।

आत्तवचस् (वै॰ व्रि॰) वचनशून्य, जो बोस्न नः सकता हो।

भाक्त (हिं०) भाक्तन् देखी।

शासक (सं ति ) द्रव्यकी प्रक्षतिसे सम्बन्ध रखने-वाला, जो चीज्ञकी कुद्रतिसे ताज्ञुक रखता हो। यह यन्द्र प्राय: पहकी समासान्तिमें श्राता है। जैसे---सङ्ख्यात्मक, पञ्चात्मक, विश्वासक, ऋगात्मक द्रव्यादि। (पु ) शासन् हेखो। (स्त्री ) श्रात्मका।

म्रात्मकर्मेन् (सं क्ती •) म्रात्मना क्रियते, म्रात्मन् क्त-मणिन्। वर्षपातुम्यामणिन्। उप् आरुष्टः। स्त्रीय कर्तेच्या कर्मे, मपने स्थायना काम।

प्रात्मकारण ( मं॰ क्ली॰) स्तीय मङ्गल, अपना भला। प्रात्मकाम ( सं॰ व्रि॰) प्रात्मनं कामयते, प्रात्मन्- क्म-निल्-प्रण्, उप॰ समा॰। अपनी ही घोर देखने- वाला, स्वार्थी, मतलबी। २ प्रन्य विषय परित्याग कर केवल प्रात्माका प्रमिलाष रखनेवाला, जो दूसरी वातें छोड़ रूहका ही हाल जानना चाहता हो।

प्रात्मकामेय (मं॰ ति॰) प्रात्मकामाय दरम्, ढक्। प्रात्मकामका सम्बन्धी, अपने या रूडके कामसे तालुक रखनेवाला।

श्रात्मकामियक (सं वि ) श्रात्मकामिय खार्थे राजन्यादि वुज्। श्रात्मकामियाकीर्ण, श्रात्मकामियोंसे श्राबाद।

पासकार्य (सं॰ लो॰) खीय कर्म, घराज काम। प्रात्मकीय, पालीय देखो।

बात्मकत (सं वि ) १ स्तीय सम्पादित, अपने हाथो निया हुआ। १ स्तीय प्रतिन्त्वाचिरत, अपने खिलाफ निया हुआ। भासगत (सं॰ श्रव्य॰) स्वगत, पार्श्वतः, जनान्तिक, श्रवग, विनारे। यह श्रव्द प्रायः नाव्य भाषामें पागामी वचन गुप्त रखनेको व्यवद्वत होता है। पात्र जो कुछ कहता, मानो वह उसीके लिये रहता श्रीर सिवा दर्भक्षमण्डलीके दूसरा कोयी सन नहीं सकता। श्राव्मगति (सं॰ स्त्री॰) १ जीवनके श्रस्तित्वको वृत्ति, रुहकी हस्तीका तरीफ। २ स्तीय वृत्ति, श्रपनी चावा।

भातमगत्या (सं॰ भव्य॰) स्तीय नर्ससे, भपने प्राची।

प्राक्षगत्थक (सं• पु॰) गन्धवील। (वैद्यक्तिवय्हु) प्राक्षगन्धिवरिद्रा (सं॰ स्त्री॰) कपूरविद्रा, प्रामा-व्यवदी।

भाक्तगुप्त (सं॰ व्रि॰) थाक्तना ग्रप्तः रखितः। निज भक्ति द्वारा रखित, भपनी ताक्तिस टिका द्वारा।

श्रात्मगुप्ता (सं॰ स्त्री॰) कपिकच्छु, नेवांच। 'पानग्रानज्ञाहपद्या।' (पनर) नेवांच श्रुत्रवर्धका, मधुर-तिला,
मांससंवर्धका, गुरु, वातम्न, बस्य श्रीर कफ-पित्तरक्षम्न होता है। श्रात्मगुप्ताना वीज वातको मिटाता
श्रीर श्रुत्राकी बहुत बढ़ाता है। (भावमकाय) इसका
फल स्त्रियोंको प्रसन्न कर देने कारण वाजीकरण है।
(वान्मट)

चालागुप्ति (सं॰ स्त्री॰) गुहा, दरी, खी, गोहा, जानवरकी हिए रहनेकी जगह।

षाक्षगीरव (सं॰ क्षी॰) स्तीय प्रभाव, श्रपना रुस्छ।

भामग्राहिन् (सं॰ वि॰) ग्रात्मानं ग्रात्मार्थमेव वा ग्रह्माति, श्रात्मन्-ग्रह-णिनि। छदरम्परि, खार्यपर, श्रात्मन्न, खुदग्र्वं, जानची, मतनवी, पेटू, श्रपनी ही फिक्र रखनेवाला। (पु॰) श्रात्मग्राही। (स्ती॰) श्रातमग्राहिणी।

श्राक्षवात (सं॰ पु॰) १ श्राक्षचत्या, प्राणत्याग, कृत्वनफ्स, खुदक्कशी, श्रापवात। जब सतुष्य श्रसच्च दु:खर्मे पड़ जाता श्रीर उससे छुटकारा पानेका उपाय नहीं देखता, तब अपने हाथों फांसी लगा, विष खा या श्रस्त सार प्राण दे देता है। इसीका नाम श्रात्म-

चात है। इसारे शास्तानुसार यह चार प्रकारका होता है, —वैध, अवैध, ज्ञानकत एवं प्रज्ञानकत। सनु एवं वह गर्गने लिखा, जब सनुष्य प्रत्यन्त हुए वन शीचवर्जित तथा नुप्तक्रिय होता, और चिकिसा करते भी आरोग्यकी समावना नहीं रहती, तब उच्च सानसे गिर, पिनमें कूट, अनधन रह या जलमें हूव प्राण छोड़नेसे तिरात अशीच साना जाता है। उसने दूसरे दिन अस्थि सञ्चय करना शावश्यक है। तीसरे दिन उदक तथा पूरक पिण्डदान और चौथे दिन याद होता है। अवैध श्रात्मधातमें श्रशीच, उदक्तिया और यादादि कुछ भी करना न चाहिये। यावण्डमार्ग, नास्तिकता, इनहाद, विदत।

चात्रघातक, चात्रघातिन् देखा।

मास्तवातिन् (सं व्रि ) भासानं देई हन्ति यास्त-विरुद्धेन एइन्सनादिना विनाधयति, भासान्-इन्-चितुण्, ६-तत्। भासानाधी, स्तनाधावह, खुदक्क्ष्यी करनेवाका, जो भपने हाथों भपनी जान सेता हो। (प्र ) भासावाती। (स्त्री ) भासावातिनी।

षात्मघोष (सं पु ) षात्मानं घोषयित क का कु कू इत्यादि खयन्दै: लोके प्रचारयित, श्रात्मन्-घुष-घञ्। १ काक, कीवा। २ कुकुट, सुर्गा। कीवा कांव-कांव षीर सुर्गा कुकड़कू वोल श्रपना परिचय देनेसे शात्म-घोष कहाता है।

श्रात्मज (सं॰ पु॰) श्रात्मनः देहात् सनसी वा जायते, श्रात्मन्-जन-छ। १ पुत्र, पिसर, वेटा। २ कन्दपे, कामदेव। ३ रक्ष, खून्।

षात्मजनान् (सं क्ती ) षात्मना जना पुतक्षेण छत्पत्तिः, ६-तत्। १ षात्माकी पुतक्षमें छत्पत्ति, कष्टका पिसरकी शक्तमें पैदा होना।

यात्मनमा, पात्मन देखी।

भावनय (सं॰ पु॰) १ स्तीय विजय, भपनी जीत। २ भावना जय, रूहका जीता जाना।

शामना (सं॰ स्ती॰) शासन्-जन-ड-टाप्। १ सन्या, दुख्तर, वेटी। २ मनोनात दुद्धि प्रश्नति, श्रक्त, समभा-वूमा। ३ श्वर्नाशम्बी, केवांच।

त्रात्मजात, शतान देखी।

श्रात्मित्रासा (सं स्त्री॰) जीवनकी विचारणा, रूडकी तलाश।

श्रात्मजित्रास (सं वि ) जीवनकी विचारणा करने-वाला, जो रूहकी तलाशमें हो।

श्रात्मच (सं॰ पु॰) सिंख, साधु, ब्रह्मच, श्राकिल, दानिशमन्द, दाना, श्रयनी श्रीर कहनी कुदरत समभनेवाला।

श्रात्मज्ञान (सं० ली०) श्रात्मनी ज्ञानम्, ६-तत्। १ यथार्थे रूप श्रात्मका ज्ञान, रूहका द्वा । श्रुतिमें लिखा, कि यथार्थ ज्ञान ही मोजसाधन होता है। २ स्तीय ज्ञान, सञ्जी समसा। श्रात्मवीधादि शब्दोंका भी यही श्रर्थ है।

श्रात्मज्ञानी, शत्मद्भ देखो।

श्राक्षतत्त्व (सं॰ क्ली॰) श्राक्षनस्तत्त्वम्, ६ तत्। श्राक्षाका यथार्थे स्वरूप, चैतन्य रूप, रूहकी सची श्रक्ष। सतमेदसे कर्द्धेत्वरूप वा श्राक्षरूप परमपदार्थ-को भी श्राक्षतत्त्व कहते हैं।

भाक्ततत्त्वज्ञ (सं॰ पु॰) भाक्ताका यथार्थक्य समभाने-वाला वेदान्ती, जो यखूस कहकी सभी यक्तको पहुंचानता सो।

्षात्मता (सं स्ती॰) श्रमूर्तेता, श्रमांसारिकता, नुम्मूसानियत, रूडानियत।

आत्मतृष्टि (सं॰ ति॰) प्रात्मचेव तृष्टियंस्य, बहुती॰। प्रात्मत्तान द्वारा तृष्टि पानेवाला, जो दमेगा सिप् कहित दलासे खुग रहता श्रीर परब्रह्मको पर्हचानता हो। (स्ती॰) ६-तत्। श्रात्माका सन्तोष, कहिती श्रास्ट्रगो।

प्रात्मत्याग (सं॰ पु॰) १ खार्थत्याग, दूसरेकी भनाईके लिये प्रपने तुक्सानका किया जाना। २ श्रात्मवात, खुदकुशी।

आक्रात्मत्यागिन् (सं विष्) आक्रानं देहं त्यजित, आक्रान् त्यज्ञ सम्पृजादिः विषुन्। १ खार्यत्यागी, दूसरेके लिये प्रपना नुक्सान् करनेवाला। २ आक्रा-घाती, खुदकुशी करनेवाला।

भात्मत्राण (सं॰ क्षी॰) स्तीय रचण, भाषनी हिफाज्त।

आक्तर्भ (सं॰ पु॰) भाका देही दृश्यतिऽत्र, भाकान्-दृग भाषारे चन्। १ द्र्षण, भागीना। २ भादम, नमूना। भावे चन्, ६-तत्। ३ भाकाका दर्भन, भाकासाचात्कार, रूहका नज़ारा।

यात्मदर्शन (सं क्ली ) यात्मा दृष्यते साचात्त्रियतेऽनेन, यात्मन्-दृश करणे खुट्। १ प्रात्मसाचात्कारका साधन यवण, मनन श्रौर निद्ध्यासन, रूइके
नज़ारेका करिया सुनना, सोचना भीर समसना।
भावे लुग्र्। २ श्रात्मसाचात्कार, सकलभूतमें श्रात्मप्रान, रूइका नज़ारा, सब चीज़ोंमें रूइमा देखा जाना।
श्रात्मदा (वै वि वि ) व्यक्तिगत श्रस्तिस्व देनेवाला,
जो नफ्सी जिन्दगी बख्यता हो।

यानदान (सं॰ क्ली॰) यानाता दान, पानस्याग, प्रस्यादेय, रुइनी वस् ्यिय, सुदक्तयी, रस्नेपा।

मासटूषि (वै॰ त्रि॰) भाताकी टूषित करनेवाला, जो रूचको वरवाद कर देता हो।

त्रात्मदेवता (सं॰ स्त्री॰) त्रात्मनी देवता। निजका इष्टदेवर्ता।

शासद्रोचिन् (सं कि ) शासनो द्वस्ति, शासन्-द्वच-णिनि। शासतापी, नक्रप्रक्ति, विड्विड़ा, वखीन, रूच्चे दुःसनी रखनेवाना। (पु॰) शास-द्रोची। (स्ती॰) शासद्रोचिणी।

त्रात्मध्यान (सं क्ती ) त्रात्मनो ध्यानं चिन्ता-रूप-योग-विश्रेष:। त्रात्मसाचात् नारका साधन मनोहित्त-विश्रेष, रूहका ख्याल। शङ्क्तमृतिमें इसका प्रकरण देख पड़ता है।

शासन् (सं पु ) श्रत्यते गस्यते ज्ञायते इति यावत्, श्रास्त्र ग्रास्त्र । श्रास्त्र । श्रास्त्र । श्रास्त्र । श्राह्म । श्राहम । श्राह्म । श्राह्म । श्राह्म । श्राहम । श्र

'धाना पु'सि सभावे च प्रयवननसोरिप । धृताविप मनीषायां श्रीरत्रद्वणोरिप ॥' ( हेम ) 'धाना पुरुष: ।' ( छज्जल्दत्त)

क्षा १२ जीव, जान्।

'बाह्मा वित्ते छती यत्ने विषयाकों कविवरे । परमात्मनि जीवेऽकें इताधनसमीरयोः । सामावे ।' (हम )

१३ पुत्र, वैटा । 'बाक्स वै पुत्रनामसि।' (श्रुति)

श्वितमें प्रात्माका यहं-प्रत्यय विषयत लिखा है—
श्रणित् पुरुष, 'यहमिस्य' समम कर प्रात्मज्ञान पा
स्वता है। साङ्ख्यभाष्यमें घहं प्रत्यय विषयसे भी
बहुवादी प्रतिपत्ति देखायी गयी है। यथा—प्राञ्चत
एवं सीकायतिक लोग चैतन्यविप्रिष्ट देहसानको
आत्मा कहते हैं। कोई चैतन इन्द्रिय और कोई
मनहीं को प्रात्मा बतलाते हैं। फिर कोई प्रात्माकी
चिषिक विज्ञानमान और कोई ग्रून्यमय सममति हैं।
कोई कहता, कि भात्मा संसारी कर्ता एवं भोता
देहादिसे व्यतिरिक्त है। फिर देहादिसे व्यतिरिक्त
सर्वयित सर्वे प्रदूर ही किसीक मतसे भात्मा है।
किसीक मतमें भोगयीक ही प्रात्मा होता है।

जीवाका और परमात्वा देखी।

न्यायमतमें भाक्तत्वजातियुक्तं भर्यात् भमूत्यमवेत-द्रव्यतापर जाति, समवायसे ज्ञानश्च्कादि रखनेवाले भीर ज्ञानाधिकरणका नाम शासा है। जेसे— भाका नार्रे इष्ट्यः श्रोतची ननवी निर्दिधासिवयः।' (शृति)

षाला दिविध होता है, जीवाला श्रीर परमाव्या।

''त्रे प्रक्राणी वेदितचे परसापरसिव च ।'' ( श्वृति ) ''तमेर्व विदिलाऽतिस्तृत्वेति ।'' ( न्यायसिकानसञ्चरीप्रकाण )

डसमें बाद्य (जीवाका) प्रतिप्ररीर भिन्न, विसु, नित्य, कर्ता एवं भीका है। हितीय (यरमाता) ईम्बर, सर्वेश्व तथा केवल एक है। (क्कंबीहरी)

वैग्रीविक श्रात्माको ग्राप्त्यच श्रयांत् श्रनुमानगस्य कहते हैं। श्रनुमान यह है—करणव्यापार करण-व्यापारत्वसे हेहनादि क्रियामें वास्त्रादि श्रस्तादि व्यापार-वत् सकर्ट क होता है। करणव्यापारसे नर्ताका श्रनु-भानगस्य होनेपर तत्सनातिमें ज्ञानिक्रिया करण भी सकर्ट क है। श्रतप्त चत्त्रसादि ज्ञान साधनसे श्रात्माका श्रम्भान किया जाता है। परन्तु नैयायिक हसर्में नीवा-क्राको सानस-प्रत्यच-विषय मानते हैं। (भाषापरिक्टर) जैनमतमें नाना श्रयेवाश्रीसे श्रात्माके नाना सेट्

किये गये है, जिनमें मुख्य दो हैं - संसारी याता थीर मुताला। संसारी श्राला वह जहसाता, जी चनादि कालचे अपने द्वारा किये श्रम एवं चयुम कर्मी के प्रमावसे कभी मनुख्का शरीर धारण करता भीर कभी जानवर (तिर्यंच) होता है। कभी नरकर्में जाता तथा नभी देवता ही खर्गने सुख भोगता है। मुज्ञात्मा वह है, जो तपश्ररणादिने हारा समस्त ग्रम अग्रम कर्मी का नाग्रकर अपना श्रद समाव (अनन्तज्ञान दर्भन सुख आदि) पा मांसारिक दुःख सखोंसे सबैदाकी लिये सुत ही गया है। जैनशास्त्रीमें सामान्य शासाना लच्चण "उपयोगी बक्पं" (वलावेद्व) भर्यात् ज्ञान श्रीर दर्शन जिसके हो वह भारता है, यह वतता निर विशेष रीतिसे संसारी प्रात्माकी पहिचाननेका उपाय इस प्रकार सिखा है--"तिहाले चटुपाचा इन्द्रिय बतनायु भाषपाणीय । वनहारा सी औरो पिश्वयवयदी दु चेदचा अःख" ( बीनने मिनंद सिहाल बन्नव्हीं ) अर्थात् संसारी जीवके अधिकसे श्रधिक १० प्राण तक होते हैं उनमेंसे जिसके कामसे काम चार प्राण तक हों अर्थात् पांचों इन्द्रियों में से एक ती सर्धन इन्द्रिय, मानसिक, वाचिनक और काशिक इन तीन वर्तीमेंसे एक कायिक वस, श्रायु और भागमाण (खासीच्छास) हो वही जीव या प्राला है। इसी सम्बर्णसे इस वनस्रति चादिमें भी जीव ( याना। ) समभाते हैं। क्योंकि उसके उपयुंता चारी हो प्राण सप्टतया दृष्टिगोचर होते हैं। यह संसारी भातना ही कर्मां ना नाथकर परमाक्षा हो काता है। क्यों कि समस्त पालाओं में सर्वज्ञता पादि गुण तो समान हों है, यदि चनार है तो नेवस व्यत्ति, घव्यतिना। जिन यामार्थीने साभाविक गुण नमीं ने सभावि प्रकट-व्यक्त ही जाते हैं, वे परमात्मा कहलाते हैं और जिनमें वे गुण प्रकट नहीं होते वे श्रातमा कहे जाते हैं।

यह प्राय: टूनरे प्रव्हते श्रादिमें श्राता श्रीर 'श्रपना' श्रर्थ रखता है। जैसे—ग्रात्मवन्ध्, श्रपना साधी श्रीर श्राव्मप्रीति श्रपनी खुशी। श्राव्मनित्य (सं० ति०) सर्वटा स्टूटा

पाकानित्य (सं शति ) सर्वदा हृदयमें रहनेवाला, जो बहुत प्यारा लगता भीर दिलसे न उत्तरता हो। भागनिन्दा (स'० स्ती०) स्तीय तिरस्तार, ग्रपनी मलामत।

श्रातानिवेदन (सं क्ली॰) १ खीय समाचार, नियाज या पढ़ाया।

भावानिवेदनासिक्त (सं॰ स्त्री॰) स्त्रीय विनियोगका भवसम्बन, घपने नियाजकी धुन।

श्रात्मनिष्ठ (सं॰ वि॰) श्रात्मनि श्रात्मज्ञाने निष्ठा यस्य, बहुवी॰। १ श्रात्मज्ञानमें निष्ठा रखनेवाला, जो श्रात्मज्ञान लाभके लिये यत्न करता हो, ब्रह्मनिष्ठ, सुमुच्च। श्रात्मनि तिष्ठति श्रात्मन्-नि-स्था-क प्रत्म। २ श्रात्मामें रहनेवाला, जो रुहमें मीज्द हो।

भासनीन (सं वि ) भासने हितम् ख। पासनियमन-भागान्तरपदात् खः। पा श्राराः १ भासाहितकार, ग्रपनी भनाई करनेवाला। १ स्तीय सम्बन्धीय, श्रपना। ३ वलवान्, ज़ीरावर। (पु॰) ४ पुत्र, वेटा। ५ प्यालक, साला। ६ नाटकप्रसिद्ध विद्यक, सस-ख्रा। ७ पथ्य, वीमारके खानेकी चीज्। प्राणधार, सानवर।

श्रात्मनेपद (सं॰ क्ली॰) श्रात्मने श्रात्मार्थफलनोधनायैन पदम्, श्रजुक् समा॰। तङानामायनेपदम्। पा राधार॰॰। र श्रात्मगामी फलनीधन व्याकरण-प्रसिद्ध तङादि, जिस पदके रहनेसे श्रात्मगामी ही फल समभ पड़े। तिङ् यङन्त धातुके श्रथंका खार्थकर्ट त्वनेधनके योग्य श्राच्यात श्रात्मनेपद कहाता है। जैसे चैत्र: पापच्यते, द्रत्यादिमें श्रात्मनेपद हुश्रा है। (ग॰ प॰) श्रात्मगामि- फल नोधक तिङादि, श्रयांत् श्रपने फलको जनाने वाला तिङ् प्रभृति प्रत्यय भी श्रात्मनेपद है यथा—द्रदमहं संप्रदरे। श्रात्मनेपदार्थं कभी कमंत्व श्रीर कभी कमंत्रा ही नोधक है। कहीं-कहीं दसमें कर्ट त भी रहता है। यथा—ऋत्विग्यजत:।

धातु तीन प्रकारका होता है। परसा, श्रासनी भीर उभयपद। इन तीन प्रकारके धातुनों जहां क्रियाफल कर्ट निष्ठ (कर्तामें) रहता वहां भात्मनेपद श्रीर दूसरे स्थानमें परसा पद होता है। "स्वरितिष्ठितः क्व भिग्राणे क्रियाफले।" (पा ११३१०२) इसके ही श्रानुसार दानादि स्थलमें स्वगत फल रहनेसे 'दरें'

श्रीर परगत फल होनेसे 'ददाति' वाका प्रयोग हह सोग करते हैं।

चिन्तामणिकार (गङ्गे शोपाध्याय) क्रियाफलमें कर्ताकी श्रमिप्राय इच्छा रहनेसे ही श्रात्मनेपद मानते हैं। इसीसे याजकादि हारा दिचणादि लाभकी इच्छासे यागादि किये जानेपर 'यजन्त याजकाः' परसौपद एवं परगत यागादिफल रहते भी इच्छासे किये जानेपर 'यजन्ते याजकाः' श्रात्मनेपद ही हीता है।

श्रास्तनेपदिन् (सं ० व्रि०) श्रास्तनेपदं विश्वितत्वे -नास्यस्य, श्रास्तने-पद-इनि । श्रास्तनेपदं सम्बन्धीय । पाणिनिने इसके विषयमें लिखा,—गणपाठमें इसन्त श्रनुदात्तेत् एवं खरान्त ङ इत् धातु श्रास्तनेपदी होते हैं। फिर कर्ल्डगामी क्रियाफल-विश्विष्ट खरित एवं जित् धातु भी श्रास्तनेपदी ही हैं। सिवा इसके अर्थं विश्रेषमें उपसर्गं विश्रेपके योगसे कर्ल्डवाच्य धातु श्रास्तनेपदी वन जाता है। (पु०) श्रास्तनेपदी। (स्त्रो०) श्रास्तनेपदिनी।

त्रात्मनेभाषा (सं॰ स्त्री॰) त्रात्मने त्रात्मोद्देशेन भाषा परिभाषा, त्रतुक्-समा॰। व्याकरण-प्रसिद्ध त्रात्मने-पदका त्रर्थे, संस्कृतकी दरमियानी पुस्ता।

भाक्तन्वत् (वै॰ ति॰) भाक्ता भस्यस्य, मतुप्। भाक्तविभिष्ट, जान्दार, जिन्दा, जो मरा न हो। (पु॰) भाक्तन्वान्। (स्त्री॰) भाक्तन्वती।

श्रात्मन्तिन् (वै॰ वि॰) भात्मन् अस्त्रार्धे वाहु॰ विनि। मनस्ती, प्रशस्तमना, दिसदार। (पु॰) श्रात्मन्ती। (स्ती॰) श्रात्मन्तिनी।

भात्मपरित्याग (सं॰ पु॰) स्तीय समर्पण, श्रपना नियाज्।

आव्यपुराण (सं॰ पु॰) आत्मनः पुराणां स्टादि कर्ट-त्वादिरूप निमित्तमधिकत्य क्षतो यन्यः, अण्। उप-निषत्के पर्यका पुस्तक विशेष। यह शहरानन्द-प्रणीत और शहारह अध्यायमें समाप्त है। इसके प्रथममें ऐतरिय, दितीयमें ष्टह्दारण्यक्ते कोषीतकी ब्राह्मण, द्यतीयमें अनातश्रव संवाद, चतुर्यमें हहत् मधुकाण्ड, पश्चममें ब्रह्द्याज्ञवल्का-काण्ड, षष्ठमें ब्रह्द्याज्ञवल्काः जनकसंवाद, सप्तममें हहद्याच्चवस्कार-मेने यी-संवाद, ध्रष्टममें खेताखतर, नवममें काठक, दधममें तैक्तिरीय, एकादधमें ग्रेमीद, द्वादधमें कान्दोग्यके खेतकेतु-संवाद, न्रायंदधमें कान्दीग्यके सनत्कुमार-नारद-मं वाद, चतुर्दधमें कान्दीग्यका प्रजाके प्रति इन्द्रसंवाद,पञ्चदधमें तलककार, धोड़धमें मुख्डक, सप्तदधमें प्रश्न चीर अष्टादध प्रध्यायमें माख्डक, सप्तदधमें प्रश्न चीर प्रणीत उपनिषत्का प्रधे है। यह प्रत्य सुगम उपाय हारा वेदान्त समस्तमें के लिये प्रतिधय उपयोगी है। काकारामधास्त्रीने इसकी टीका बनायी है।

भातमप्रकाम (सं॰पु॰) चैतन्यका प्रकाम, रूझकी रीमनी।

भानमशोध (सं•पु॰) भानमाना ज्ञान, रूहकी यहंचान।

श्रात्मप्रभ (सं ० ति ०) श्रात्मना खयमेव प्रभा यस्य, बहुती ०। खयं प्रकाशमान, श्रपने श्राप चमका -बाला। (पु०) २ परमात्मा। (स्ती ०) श्रात्मप्रभा। १ तत्। खयंप्रभा, खयंप्रकाश, जो रीश्रनी श्रपने -श्राप निक्तली हो।

भात्मप्रभव (सं॰ पु॰) प्रभवत्यव्यात्, प्र-भू भपा-दानि भप्, भात्मा देहः सनी वा प्रभवी यस्य। १ तनुज, पुत्र, वेटा। २ सनीभव, कन्द्र्यं। भात्मा परमात्मेव प्रभवः कार्णं यस्य, बहुती॰। २ भाकाण परमाणु प्रस्ति, भासमान् वगैरहा (स्त्री॰) भात्मप्रभवा। १ कन्या, वेटी। २ बुह्नि, समभा।

षात्मप्रवाद (सं० पु०) १ शात्मविषयक वायनोपकथन, रुप्तके बारमें बातचीत। २ जैनोंकी चीदह पूर्वों में धातवां पूर्व। पूर्व देखी।

भाक्तप्रशंसा (सं॰ स्ती॰) स्तीय साधा, अपनी तारीम्।

श्रामग्रीति (स' ब्ली ) स्तीय श्रानन्द, श्रपना मजा। श्रामवध, शामधात देखा।

भात्मवन्धु (सं॰ पु॰) भात्मनो वन्धुः ६ तत्। १ निज्ञा सित्र, भपना साथी। भौसेरा, भुफेरा तथा समेरा माई ही भास्त-समात भात्मवन्धु है। भात्मेव वन्धुः कर्मधा॰। २ भपना साथ देनेवाला भात्मा, रूष्ट्र।

Vol. II. 136

गामनुहि (सं क्ती ) स्वीय ज्ञान, पपने क्हका इला। भामनीय (सं पु ) १ भामज्ञान, क्हना इला। २ स्वीय ज्ञान, भपने श्रापकी जानकारी। ३ शहरा- चार्य-प्रणीत प्रत्यविशेष। ४ श्रथवैविहका एक उप- निषत्। (ति ) ५ भामज्ञानी, क्हका इला रखने- वाला।

यासभव (सं॰ पु॰) १ स्तीयं प्रस्तित्व, अपना वजूद। (ति॰) २ स्वयं जात, अपने आप निकला हुया। आसभाव (सं॰ पु॰) १ यासाका प्रस्तित्व, रूहका वजूद। २ स्तीय प्रकृति, अपनी कुट्रत। ३ प्ररीर, जिसा।

प्रात्मभू (सं॰ पु॰) प्रात्मनो मनसः देशहा भवति, प्रात्मन् मृ-तिप्, इ-तत्। १ मनसे उत्पन्न होनेवाला प्रत्न, वेटा। सम्दर्भ। २ प्रपति देशसे उत्पन्न होनेवाला प्रत्न, वेटा। प्रात्मनो स्वयमेव भवति। ३ स्तर्यं उत्पन्न होनेवाला ईम्बर। ४ शिव। ५ विष्णु। प्रात्मनः मद्यापः भवति। ६ म्रात्मसे उत्पन्न होनेवाली म्रात्मा। (ति॰) ७ स्तीय मन वा देशसे उत्पन्न होनेवाला, लो अपने दिल या जिससे पैदा हो। द स्वयं उत्पन्न, अपने-आप पैदा होनेवाला।

श्रात्मभूत (सं वि वि श्रात्मनः देशत् मनसो वा भूतः। १देश वा मनसे उत्पन्न, जिसा या दिलसे पैदा। २ शतुक्त, वफादार। (पु॰) २ ततुन, वेटा। ४ कन्दर्षे। (स्ती॰) टाप्। श्रात्मभूता। १ कन्धा, वेटी। २ वृद्धि, श्रद्धाः।

देहादि पहले जात्मसम्बन्धी नहीं रहता; पीछे जन्म लेनेमें जात्मासे सम्बन्ध हो जानेपर जात्मभूत कहाता है।

भावाभूय (सं क्ती ) भावानी भावः, भावान्-भू-काष्, ६-तत्। सवः काण्। पा शरा१००। भावात्व, जन्नक्प, कहानियत।

श्रात्मसय (सं वि ) श्रात्मात्मकः, श्रात्मन् मयट्। श्रात्मस्क प्रप्राप्त, रुहानी। (स्त्री) छीप्। श्रात्ममयी। श्रात्ममात्रा (सं क्ष्री) प्रसात्माका खुद्रांश। श्रात्ममानिन् (सं वि ) श्रात्मानसुत्कर्षेण मन्यते, मन-णिनि, ६-तत्। १ गर्वित, श्रुपने उत्कर्षका श्री- मानी, मग्रूर, पपनी बड़ाईका फ्ख्र रखनेवाला। २ सकल प्राणीको पपना-जैसा समभनेवाला, जो सब जानवरीको पपनी बराबर जानता हो।

भाक्तमृति (सं०पु०) श्राक्षनी सृतिरिव सृतियेख,
विद्वत्री०। स्वीय श्राक्षति-जैसा भाता, भपनी शक्कते
सानिन्द भाई। एक सातापिताके सन्तानकी श्राक्षति
प्राय: सदृश होनेसे भाताको श्राक्षसृति कहते हैं।
(स्वी०) ६-तत्। २ वेदान्त सतसे श्राक्षाका स्वरूप
चेतन्यादि, जान्दारी। ३ न्यायसतसे कर्ले त्वादि,
वसीला, ज्रिया।

त्रात्ममूल (सं॰ व्रि॰) १ पालमू, खयसू, अपने आप मौजुद रहनेवाला।

(स्ती॰) श्रात्मा ब्रह्मैव मूलं कारणं यस्य, बहुबी॰। २ जगत्, दुनिया।

याज्ञवन्त्य-पंहितामें निखा, जैसे कुश्वकार
मृत्तिका, दण्ड, चक्र, सन्तिन, सूत्र प्रमृति द्वारा घट;
गृहकर्ता मृत्तिका, तृण एवं काष्ट्रसे गृह; स्वर्णकार
स्वर्ण वा रीष्यसे अनुद्धार भीर रेशमका कीड़ा कपनी
नारसे धागा बनाता, वैसे ही परमात्मा कारण तथा
करणसे योनि-योनिमें भाकाकी सृष्टि करता है।

भाक्तमृती (सं॰ स्ती॰) श्राक्तेव रचणे मूलं कारणः मस्या श्रन्य जन्तु कर्हे क व्याहतलात् जातिलात् डीए। दुरालभा जता, धमासा।

आत्मभारि (सं १ ति १) त्रात्मानं विभिति, त्रात्मन् स्ट-इन्-सुम्च, उप १ समा १। प्रविपादिरात्मप्रारेख। पा शशरश कुचिमारि, उदस्थारि, नफ्सपरस्त, पेटू। (स्ती १) त्रात्मभारी।

श्रात्मधानिन् (सं श्रि ) श्रात्मानं व्रह्मरूपेण कर्म-करणादिकं भावयन् यजते, श्रात्मन्-धन-णिनि। १ कर्मधोगी, भना काम करनेवाना। २ श्रपने पर्ध यज्ञ करनेवाना। ३ स्त्रीय वन्ति चढ़ानेवाना। (स्त्री) श्रात्मधानिनी।

त्रात्मयाजी (सं॰ पु॰) बुहिमान् पुरुष, चल्ला, मन्द त्रादमी, अपनी और रुहकी कुदरत समझनेवाला श्रख्स।

श्रात्मयोनि (सं पु॰) श्रात्मे व योनिरस्य, बहुत्री॰।

१ हिरण्यमभे। २ ब्रह्मा। ३ विष्णु। ४ शिव। ५ कामदेव। आप ही आप पैदा हो जानेवालेको आक्रायोनि कहते हैं।

त्रामरचक (सं•िति॰) खीय रचा रखनेवाला, जी प्रपनेको बचाता हो। (स्ती॰) प्रामरिचका। प्रामरचण (सं॰ क्ती॰) स्वीय प्रतिवास प्राम्नी

मान्मरचण (सं॰ क्षी॰) स्तीय परिवाण, मपनी हिफ़ाज्त।

भाक्षरचा (सं॰ स्त्री॰) श्रात्मन एव रचा यस्याः।
महेन्द्रवाक्णी लता, कुंदकः। ६-तत्। २ श्रास्त्रानुः
सार विप्नकारियोंचे श्रस्त्र द्वारा श्रपनी रचाका
करना।

त्रात्मरत (सं वि वि ) भावासे प्रेम रखनेवाला, जी रूइका मज़ा उड़ाता हो। (स्त्री॰) भावारता। भावारति (सं • स्त्री॰) भावाका भावन्द, रूइका मज़ा।

षात्मराम (सं॰ पु॰) श्रात्मनि रमते, संज्ञायां नर्तेरि चन्रा श्रात्मज्ञान मात्रसे द्वर्त योगीन्द्र।

त्रात्मताभ (सं॰ पु॰) त्रात्मनो ताभः, ६-तत्। यथा: ंस्ररूप ज्ञान द्वारा त्रात्माको प्राप्ति, इत्सरे रूडका इासित्त।

भात्मिलङ्ग (सं० ली०) श्रात्माने पिखला परि-चायन सुख-दुःख प्रसृति, जो घाराम तकनीफ वगैरह कइना वज्द देखाता हो।

> "धर्माधर्मी सुखदुःखनिष्काहे यी तथैन च । प्रयवज्ञानसं कारसात्मलिङसुदाष्टतम् ॥"

> > ( कामन्दकीय गीतिसार )

भामलीक (सं॰ पु॰) श्रासिव लोकः भामप्रकायः। स्वप्रकाय, श्रासा, रूसः।

भारतालोमन् (सं॰ स्नी॰) ६-तत्। १ शरीरस्य लोम, जिस्मका बाल । २ श्मयु, दाढ़ी।

भात्मवञ्चक (सं॰ व्रि॰) भात्मानं वञ्चति, श्रात्मन्-वञ्च-ग्बुल्। क्वपण्, वखील, श्रपनिको ही धोका देने-वाला। (स्त्री॰) भात्मवञ्चका।

श्रात्मवश्वना (सं॰ स्त्री॰) स्त्रीय प्रतारणा, जाती सराब, प्रापन श्रापको धोका देनिको बात।

द्यातावत् (सं वि वि ) द्याता मनः वशीभूततेनांस्यस्य,

त्रात्मन्-मतुप्, सस्य वः। १ वद्योभूत-चित्त, दिलको कार्बुमं रखनेवाला। २ निर्विकारिचत्त, साफ्दिन। ( ब्रव्य॰ ) ३ घात्मेव, घपनीतरह। (पु॰) ब्रात्मवान्। (स्ती॰) श्रात्मवती।

भातमत्रता (सं क्ती ) १ स्तीय भुति, घपनी मदा-ख्नत। २ सीय साहम्य, पपनी सुगावहत।

श्रात्मवध, पाताधात देखी।

चात्मवध्या (सं क्ली ) चात्मधात देखी।

प्रात्मवश (सं· ति·) ग्रात्मनो वश्मायत्ततात्र अस्य वा। १ खाधीन, खुदमुख्तार, प्रयनी ही सातहतीम रहनेवालाः (पु॰) २ श्रात्मसंयम, इन्द्रियलय, जब्तजात, अपने जपर मावू। (स्ती॰) श्रात्मवशा। चालव्य (सं॰ ति॰) चाला मनो वध्यो यस्य, बहुत्री । १ वधीभूत-चित्त, दिलको कावूमें रखने-वाला। २ कर्संचम-शरीर, प्रपने जिस्तपर कामका बोभा चढा लीनेवाला। श्रामनो वश्मम्, ६-तत्। ३ भागानि वशनीय, क्हने काबूमें या जानेवाला। षात्मविक्रय (सं॰ पु॰) ६-तत्।

स्रदेहविद्राय, ख्दफ्रीभी, भपना जिसा किसीकी द्वाय वेच गुलाम वननेका काम। यह उपपातकके मध्य गिना गया है,---

"गीवधीऽयान्य-संयाज्य-पारदार्याक्रविक्रयः।

गुरुनाढपिटत्यागः साध्यायाग्रेः सुतस्य च ॥" ( सनु ११।६० ) षर्थात् गोवध, षयान्ययाजन, परस्तीगमन, श्रात्म-विक्रय, मातापिता प्रसृति गुरुजनकी सेवा न करना, पाठ होस चादि ब्रह्मयच एवं सार्तानिका त्याग और पुत्रका जातकमीदि संस्कार न करना उपपातककी सध्य परिगणनीय है।

षासविक्रयिन् (सं · क्रि ·) स्तीय विक्रय करनेवासा, खु.दण्रीय, जो अपने भाषको वैच डालता हो। (पु॰) श्रात्मविक्रयी। (स्ती॰) श्रात्मविक्रयिणी।

षामविज्ञान (सं क्ती ) यागाभ्यास-समाधिसे परः मालावे सक्पका विज्ञान।

षात्मविद् (सं॰पु॰) त्रात्मानं याषार्घेत्रन वित्ति, श्रामन्-विदु-क्षिप्, ६-तत्। १ पालज, रूस्को समभनेवाला। श्रालानं खपर्चं वेत्ति। २ खपचचाता, भवनी तर्णका ज्ञाल जाननेवाला। ३ शिव।

प्रात्मविद्या (सं॰ स्ती॰) प्रात्मनी विद्या, ब्रह्मविद्या, योगमास्त, क्हका दलम ।

बाताहर्षि देखी। भाताविष्ट्रवि.

द्यातिसमृति (सं स्ती ) स्तीय विसारण, प्रपने भापकी याद न रखनेकी हालत।

श्रावनीर (रं वि॰ं) श्राव्या प्राण: वीर इव यस्य, बहुत्री । १ प्रतिग्रय बलयुत्त, निहायत ज़ीरावर । २ उपयुक्त, वानिब। ३ विद्यमान, मौनूद। (yº) शासनो वीर: शासोयलेन श्रेष्ठ:, ६-तत्। ४ श्रालक, साला। ५ पुत्र, वेटा। ६ विदूषक, खांगका मसख्रा। ७ बलवान् पुरुष, ताक्तवर श्रादमी ।

श्रामद्वतामा (मं॰ पु॰) स्तीय चरित-रचन, स्तीय उपाख्यान, तुज्क, खास अपना तज्किरा।

षामहत्ति (सं॰ स्त्री॰) बामनी हत्तिः, ६-तत्। १ स्तीय जीवनोपाय, खास अपना पेशा। (ति॰) याकनि सस्मिन् वृत्तिर्यस्य, याका बहुत्रीः। २ पपनी-जैसी द्वति रखनेवाला, इसपेशा, जी श्रयना-जैसा नाम नरता हो।

षामद्वदि ( २० स्ती॰ ) स्तीय उत्तर्षं, श्रपनी बढ,ती। त्रात्मशक्ति (स'॰ स्त्री॰) श्रात्मनः द्रव शक्तिः, ६-तत्। स्त्रीय चमता, पपनी ताक्त। २ प्रातातुरूप चमता, रुझानी कुवत । ३ परमेखरके जगत् उत्वादन करनेकी माया । त्रात्मग्रस्मा ( मं॰ ची॰) त्रात्मा सर्पं प्रस्मित यस्याः। गतावरी, सतावर ।

षात्मग्रहि (सं॰ स्ती॰) ष्रात्मनः देइस्य मनसो वा श्रुति:, ६-तत्। देहश्रुष्टि, चित्तश्रुष्टि, श्रुपने जिस्र या दिलको सफाई।

षात्मसाचा (सं स्त्री॰) प्रात्मन: स्रावा, ६-तत्। १ सीय मिया गुणका प्रकाश, अपने भूठे इनरका इनहार। २ स्तीय प्रशंसा, अपनी तारीफ । ३ निज मुखसे खीय गर्वका प्रकाशन, अपने मुंह अपने गु.रूरकी बचार।

भामसाधिन् (सं वि ) स्तीय प्रशंसा करनेवासा, जो भपनी तारीफ़ करता हो। (पु॰) श्रात्मश्राघी। (स्ती॰) पातस्त्राधिनी।

भावसंयम (सं॰ पु॰) त्रात्मनी

नियमनम्। मनोवधीकरण, सुखदुःखसमता, मनके विकारका त्याग, मसला-जन्द, खुशी भीर ग्मसे वैपरवायीका अकीदा।

भावसंवेदन (६ं० क्षी०) खीय भ्रान, अपनी जानकारी।

श्राक्षसंस्कार (सं॰ पु॰) स्तीय संस्कार, काती इसलाइ, श्रापना सुधार।

श्रात्मसद् (वै॰ वि॰) श्रात्मवर्ती, जाती, जो श्रपने हीमें रहता हो।

स्रात्मसनि (वै॰ व्रि॰) जीवनोहारदायक, जिन्दगीका नफ्स बख्रानेवाला।

प्रात्मसन्देह (सं० पु०) श्राध्यन्तरिक विकला, भीतरी यक।

श्रात्मसमुद्भव ( सं॰ पु॰) श्रात्मनः सर्वे समुद्भवमस्य, बहुत्री॰। १ श्रपनंसे उत्पन्न होनेवाला पुल, वेटा। २ मनसिन । ३ हिरण्यमभे, ब्रह्मा। श्रात्मना स्वयमेव समुद्भवति, श्रात्मन्-सम्-उत्-भू कर्तर श्रम् श्रप् वा। ४ स्वया। ६ परः मात्मा। (ति॰) ७ स्तीय श्ररीरज्ञात, श्रपने जिस्मसे पैदा। द स्वयमुत्पन्न, श्रपने श्राप पैदा होनेवाला। श्रात्मसमुद्भवा ( सं॰ स्ती॰) १ श्रपने देहसे उत्पन्न होनेवाली कन्या, वेटी। २ दुहि, श्रत्म।

श्रात्मसम्भव (स॰ पु॰) श्रात्मत्वेन सम्भवः, श्रात्मन्-सम्-भू कर्ति श्रम्, श्राक्ष॰ ३-तत्। "श्रात्मा वे नायते प्रवः।" (श्रुति) यद्दा श्रात्मासभावीऽस्य, श्रपादानि श्रप्, बहुत्री॰। १ पुत्र, वेटा। २ हिरण्यगर्भ। ३ चतुर्सु ख। ४ श्रिव। १ विश्राः। ६ परमात्मा। (ति॰) ७ मनमें छत्पन होनेवाना, जी दिन्तमें पैदा होता हो।

श्रात्मसमावा (सं क्ली ) १ वान्या, वेटी। २ भग-वती, देवी। ३ वुद्धि, श्रह्म।

श्रात्मसाचिन् (सं० वि०) श्रात्मनः वृद्धिन्तः साची प्रकाशकः। १ वृद्धिन्तिप्रकाशका, श्रद्धको हालत चमका देनेवाला, को दिलको राष्ठ देखाता हो। वेदान्तादिके मतसे चैतन्य श्रात्मसाची सिद्ध हुआ है। (पु०) श्रात्मसाची। (स्त्री०) श्रात्मसाचिणी। श्रात्मसात् (सं० श्रव्य०) कात्स्नंनात्मनोऽधीनो मवति

सम्पद्धते श्रधीनं करोति वा, साति। सकल प्रकार अपने श्रधीन, सब तरह श्रपने तावेमें रहनेवाला। श्रामसात्क्षत (सं० व्रि०) विनियोगित, उपकल्पित, श्रस्तुज़ किया या श्रपनाया हुआ।

प्रात्मसिंड (सं॰ ति॰) १ खर्यं निष्पत्न, प्रपनि प्रापः बना हुषा। २ प्रात्माको वयमें रखनेवाला, जो रूहकोः कावृमें रखता हो।

पालिसिंड (सं॰ स्ती॰) पालक्षा सिंडिः। पालि-भाव-लाभ, मोच, जाती प्रज्ञमत।

भात्मस्ख ( पं॰ ति॰ ) भाक्तैव सुखमस्य । १ भाका-लाभ मात्रसे सुखी, भपने भाष खु,य रहनैवाला । (क्ती॰ ) भाक्तेव सुखं सचिदानन्दरूपत्वात् । २ भाका-रूप परमानन्द, रुहानी खुयी ।

(पु॰) इ हरिहराचार्यके शिष्य श्रीर उत्तमसुखकेः विद्यार्थी। इन्होंने योगवाशिष्ठटीका श्रीर योगवाशिष्ठ-संत्तेपटीका नामक दो ग्रन्थ बनाये हैं।

त्रात्मसुति (स'॰ स्ती॰) स्तीय प्रशंसा, वपनी तारीकः।

शालख (सं० वि०) श्वालने श्वालश्चानाय तिष्ठते यति शालन्-स्था-क, ४-तत्। शालखरूप सस्मनेको यत्ववान्, जो रूडके रङ्ग परखनेको फि्रममें हो। २ प्रकातिस्थ, सन्द्वीदा। ३ मनोहित्तिमय, दिनो। श्वालहत्था (सं० स्त्री०) श्वालनो देहस्य इननम्, श्वालन्-हन्-काप्। इनस्य । पा श्रार० । श्वालघात, स्वयभ, खुदसुशी। इन् धातुके पहले कोई छपपदः न रहनेसे हत्या शब्दको छपलव्यि श्वस्थव है। इसीसे वहां हत्या हुई शीर वही हत्याकार्ष इत्यादि प्रयोग व्याकरणविरुद्ध ठहरता है।

पालाहन् (सं वि ) प्रालानं हतवान्, प्रालान् हन् तिप्। १ यथार्थं प्रालाज्ञान-रहित, ठीक रुहका दसम न रखनेवाला। २ देहादिका प्रात्ममानी, जिस्म वगैरहका गुरुर रखनेवाला। ३ प्रात्मघाती, खुदलुध। (पु॰) ४ पुजारी, धन लेकर प्रतिमापूजन करनेवालाः पुरुष।

श्रात्महनन (सं॰ ल्ली॰) खबंध, खुटकुशी। श्रात्महिंसा (सं॰ स्त्री॰) श्रात्मधात देखी। भाताहित (सं॰ वि॰) १ खकार्यीपयोगी, भपनेको फायदा देनेवाला। (क्री॰) २ खीय खांम, खांस भपना फायदा।

माता, पातान् देखी।

भात्मादिष्ट (सं० ति०) १ स्ततः विवेचितः, भाषने भाष नसीहत किया हुमा। (पु०) २ सन्धिविभीषः, किसी किसाकी सुलह। स्ततः चाहनेवाला पच ही इसे स्चित करता है।

षात्माधीन (सं॰ पु॰) बात्मनोऽधीनः।१ पुत्र, वेटा। २ ग्यासम, सासा। ३ विदूषम, मसख्रा। (ति॰) ४ वसयुत्त, साधीन, ज़ीरावर, ष्राज़ाद। ५ वर्तमान, मौनूद।

भामानन्द (सं०पु०) भामाना भानन्द, रूडना मजा। यह ध्यानको एकत करनेचे हृदयमें मिसता है।

त्रातानुभव (सं॰ पु॰) स्तीय त्रनुभव, जपना तजरुवा।

षात्मानुरूप (सं॰ ति॰) षात्मनीऽनुरूपं सर्वप्रका-रेण सहश्रम्। जाति, गुण किंवा क्रियादि हारा श्रपने तुल्य, श्रपने-जैसा।

आक्षापहारक (स° वि॰) यात्मानं यपहरति निक्कृते, यात्मन्-यप्-म्न-खुल्। धूर्ते, यात्माके यथास्तरूपका यपक्रवकारी, यात्मपरिचय न देनेवाला, सक्कार, ठग, जो होटेसे वड़ा बनता या यपना ठीक-ठीक पता न बताता हो।

षाताभिमान (सं• पु॰) स्तीय श्रहङ्कार, श्रपने श्रापका गुरुर।

श्रात्माभिमानिन् (सं • वि • ) स्तीय श्रष्टद्वार रखने-वाला, जिसे श्रपने श्रापका वसर्छ रहे। (पु॰)श्रात्मा-भिसानी। (स्ती॰) श्रात्माभिमानिनी।

भावाभिनाष (सं० पु०) जीवकी . इच्छा, कृहकी ख़ाहिय।

भावाराम (सं क्रि ) श्रावा श्राराम इव यस्य, बहुत्री । १ श्रावाको चपवन समभानेवाला, जो रूहको बाग् मानता हो। उपवन जैसा मनोच्च होता, वैसा ही श्रावा रखनेवाला श्रावाराम कहाता है। Vol II, 137 २ योगी विशेष। काशीखण्डमें लिखा,—जिसका भाका सर्वदा परिव्यव रहता भीर जी समस्त विश्वकी भाकारूप समभाता, वही भाकाशाम योगीका स्वरूप होता है। हिन्दीमें भाकाशाम तोतिको भी कहते हैं।

३ जयक्षया भद्दने पुत्र। कर्कने कात्यायन॰ सीतस्त्रभाष्यपर इन्होंने 'भावविशोधिनी' टीका लिखी है।

चात्मार्थं ( चं॰ ति॰) स्तीय निमित्त-साधक, श्रपना काम देनेवासा।

यातालमा (सं॰ पु॰) हृदयसाँ।

भामावलम्बिन् (सं॰ ति॰) स्तीय भवलस्वन रखनि॰ वाला, जो भपना ही सद्दारा पकड़ता हो। (पु॰) भामावलस्वी। (स्ती॰) भामावलस्विनी।

श्रात्माशिन् (सं॰ पु॰) श्रात्मानं स्वत्तसम्माति, श्रात्मन्-श्रश्-चिनि, ६-तत्। स्वत्तसम्बन्ध मीन, श्रपने श्रण्डे खानेवाली मछली। एक जब श्रपने श्रण्डे छोड़ वली जाती, तब दूसरी श्रांकर उन्हें खा डालती; इसीसे मछली श्रात्माशी कद्दाती है। (पु॰) श्रात्माशी। (स्ती॰) श्रात्माश्रिनी।

यात्माश्रय (सं॰ पु॰) यात्मानं यात्रयति, यात्मन्-या-श्रि-भन्, ६-तत्। १ निजका पात्रय, यपना सहारा। १ निज स्तापेचित्व हेतुक अनिष्ट प्रसङ्गरूप तर्कका दोष विशेष। न्यायमतसे जो प्रसङ्ग प्रपने यापकी यपेचा रखता, वह पात्माश्रय कहाता है। "सस् सापेनापादकः मस्बः।" (वर्कावत)

फिर अपने खायेचितत्वमें अनिष्ट प्रसङ्ग दीव भी आकाश्य ही है। यह उत्पत्ति, खिति श्रीर जिप्ति भेदसे तीन प्रकारका है,— घटसे उत्पन्न होनेपर अनिधकरणका अच्छोत्तरवर्ती, तथां घटमें रहनेसे अव्याप्य श्रीर घटन्नानसे श्रीसन ठहरनेमें घटनान सामग्रीजन्य है। (गीवनस्वर्श्व)

मालिक (सं० व्रि०) १ त्राव्याचे सम्बन्ध रखर्न-वाला, रुहानी। २ स्वीय, श्रपना। ३ सानसिक। मालीकत, भावसात्कत देखा।

भाकीभाव (सं॰ यु॰) परमात्माका श्रंयविशेष बन जानेकी दशा। श्रात्मीय (सं श्रि ) श्रात्मन इदम्, श्रात्मन्छ। १ श्रात्मसम्बन्धीय, रूझनी। २ खर्गीय, श्रासमानी। २ श्रन्तरङ्ग, दिसी।

भाक्तीयता (सं॰ स्ती॰) १ प्रात्मसम्बन्ध, खास पपना तासुक,। २ मित्रता, दोस्ती।

श्रात्मेखर (सं॰ ति॰) धात्मनी मनस ईखरः, ६-तत्। १ मनका संयमनशील, दिलको कायदेपर रखनेवाला। (पु॰)२ धपने श्रापका खामी, धपने दिलपर इकूमत रखनेवाला। ३ परमात्मा।

श्रात्मोत्पत्त (सं क्ली ) श्रात्मन उत्पत्तिः स्रोपाः ध्यन्तः करणद्वित्तकषेणाऽपूर्वदेष्ठसंयोगः, ६-तत्। किसी कारणव्य श्रन्तः करणद्वित्तके कर्मसे श्रपूर्व देष्ठ-संयोगरूप श्रात्माका जन्म। प्राचीन श्रास्त्र कष्टता, कि शरीर प्रतिचण नूतन होता है। उसके मध्य किसी कारणव्य मन ही मन कोई बात चाहनेपर तत्कासीन श्रपूर्व देष्ठसे श्रात्माका संयोग ही श्रात्मोत्-पत्ति माना जाता है।

श्राकोत्सर्ग (सं॰ पु॰) खार्थलाग, जाती इख्राज, श्रपनी भनायीका छोड़ना, दूसरेके लिये श्रपने श्रापका निकास।

आसोदय (सं॰ पु॰) खीय उत्कर्ष, ग्रपनी चमक। आसोदार (सं॰ पु॰) १ श्रामाका उद्वार, सुक्ति, रूइका छुटकारा, निजात। सांसारिक विषयका त्याग श्रीर पारमार्थिक पदार्थका ग्रहण श्रामोदार कहाता है।

आक्रोद्भव (सं॰ ति॰) १ श्राकासे निकला हुमा, . जो रूइसे पैदा हो। २ स्वयं उत्पन्न, भपने भाप पैदा होनेवाला। (पु॰) ३ पुत्र। ४ कन्द्षै।

श्राक्रोइवा (सं॰ स्ती॰) श्रात्मनैव उद्भवति, श्रात्मन्-उत्-भू-श्रच्-टाप्। माषपणीं वृत्त, रामकुरथी। २ वन-मुद्ग, मोट। श्रात्मनः देहात् मनसी वा उद्भवी यस्याः। -३ कन्या, वेटी। ४ बुह्नि, श्रक्तः।

म्बासीवित (सं॰ स्ती॰) १ स्तीय उन्नति, पपनी तरकारी।

मासोपनीविन् (सं व्रि ) मासना देहव्यापारेण उपनीवित, भासन्-उप-नीव-णिनि, ३-तत्। १ भपने

देहके व्यापारसे जीवन चलानेवाला, जो अपने आप मेहनतसे जिन्दगी वसर करता हो। २ अपनी पत्नी दारा जीवन निर्वाह करनेवाला, जो अपनी भीरतके सहारे जीता हो। ३ मजदूर, दिनको काम करने-वाला। (पु॰) श्राकोपजीवी। (स्त्री॰) श्राकोप-जीविनी।

श्राकोपनिषद् (सं॰ स्ती॰) परमाकाः विषयक उपः निषद्का उपाधि, एक किताब। इसमें परमाकाका वर्णन विश्वद रीतिसे किया गया है।

भाकोपम (सं० ति०) श्राका देइ उपमा यस, बहुत्री०। भपने सदय, श्रपनी मानिन्द, जो श्रपनेसे मिलता-जुनता हो। यह शब्द पुतादिका विशेषण है। (स्त्री०) श्राकोपमा।

श्रात्मोपस्य (सं॰ ह्नी॰) श्रात्मन श्रीपस्यम्, श्रात्मन्-उपमा-व्यञ्, ६-तत्। १ श्रपना सादृश्य, श्रपनी मिसात्त। (ति॰) श्रात्मनः स्वस्य श्रीपस्यं यत यस्य वा। २ श्रात्मसदृग, श्रपने-जेसा। (स्ती॰) श्रात्मो-पस्या।

त्रात्मा (सं० व्रि०) भात्म सम्बन्धीय, जाती, भपने श्रापसे ताझुक् रखनेवाला। समासान्तमें यह भव्द किसी द्रव्यकी प्रक्षतिका वोधक है।

भावार्थे ठन्। १ भित्रय, बहुत न्य,ादा। २ भित-रिक्त, काफ़ीसे न्य,ादा। ३ प्रधान, बड़ा।

त्रात्यन्तिक दुःख-निष्ठति (सं क्ली ) त्रात्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः, कर्मधा , पूर्वेपदस्य पुंवद्वावः। त्रप-वर्गमुक्ति, मुदामी तकलीफ्से कुटकारा।

आत्यन्तिन-प्रलय (सं॰पु॰) नर्मधा॰। प्रलय-विग्रेष, बड़ी क्यामत। वेदपरिश्रिष्टमें चार प्रकारका प्रलय लिखा है,—नित्य, प्राक्तत, नैमित्तिन भीर भात्यन्तिन। इसमें भोचनी भात्यन्तिन प्रलय नहते हैं।

प्रात्ययिक (सं॰ वि॰) प्रत्ययः नागः प्रयोजनमस्य, ठक्। १ प्रयक्तर, घातुक, सुनिर, उनाडू। २ प्रपरि॰ इार्य, ताकीदी।

पात्यूक (सं•पु•) वङ्ग, रांगा।

पात्यूह (सं॰प्र॰) दात्यूह पची, सुग्रंबी।
भात्रेय (सं॰पु॰) चत्रेरपत्यम्, ढक्। १ म्रतिके
सन्तान, भित्रके लड़के। दत्त, दुर्वासा और चन्द्र मित्रके
पुत्र रहे। २ सदस्यसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरोहित।
३ गरीरस्य रसभातु, निस्मका मर्कं। ४ मिव। (ति॰)
प् मित्रसे उत्पन्न होनेवाला, जो मित्रसे पैटा हुमा हो।

त्रात्रेय—१ प्राचीन दर्भनज्ञ, एक पुराने मुनि।

ब्रह्मस्रत्र श्रीर मीमांसास्त्रमें इनका नाम श्राया

है। २ वैयाकरण विशेष, कोई पुराने क्वायददान्।

'माधवीयधातुव्रत्ति'में कई खानपर इनके वाका उद्गृत

किये गये हैं। ३ अर्थि-प्रत्यथि-पचसमर्थक विशेष,

एक पुराने धर्मशास्त्रकार। दानखण्डमें हेमादिने

इनके वाका उद्गृत किये हैं। ४ एक वैद्यक ग्रन्थकर्ता। इन्होंने उद्गपयःकल्पमेद, नाड़ोज्ञान, हारीत्संहिता मेद, श्रात्रेयहारीतोत्तराई श्रीर श्रात्रेयस हिता
नामक ग्रन्थ बनाये हैं।

षात्रेयभद्द--नजोदयटीका-रचयिता।

भावेयिका (सं॰ स्ती॰) भरतमती, जो भीरत हैजमें हो।

भाते थी (सं॰ स्ती॰) १ ऋतुमती, हैज रखनेवासी भीरत। २ नदिविशेष। यह बङ्गासने उत्तर राजसाही जिसेमें बहती है। ३ भित्रवंशकी स्ती।

षायना (हिं की ) होना, रहना।

भाववंश (सं॰ पु॰) अववंशा सुनिना हष्टी वेदः,
अण्; भाववंश्यमधीते वित्त वंा, पुनः अण्। १ अवर्ववेदस त्राह्मण। २ पुरोहित। 'पायकंगः प्ररोहित। साववंआक्षणे व।' (हेन) अववंश्यिकस्थायं वमः आकायो वा,
भण् इक लोपस। वायकंश्वकलोपय। पा अशास्त्र।
२ अववंवेदी धर्म। व्यक्तिय हेला। ८ अववं ब्राह्मणिक सन्तान। ५ अववंवेद। (ली॰) अववंनां समूहः, अण्। ६ अववंदेदका समूह। ७ निस्त्रशाला, तख्लियेका सकान्। यहां विल्दानके बाद पुरोहित यजमानको यक्तके पूर्ण होनेका ग्रम संवाद जाकर सुनाता है।

न्यायदेषिक (सं ॰ पु॰) नयर्वाण वेदं वेश्ति पधीते वा, दण्डादि॰ निषा॰ ठक्। श्रयवैवेद समभाने या पट्नेवासा श्राद्य । आयदेशिक-रहोपनिषद् (सं॰ स्ती॰) उपनिषद्-विधिषः। आद (सं॰ वि॰) यहण करनेवाला, जो पा रहा हो। यह ग्रन्द किसी-किसी समासान्तमें पाता है। (स्ती॰) आदा।

षार्य (सं पु ) प्रादन्य भावे वञ् । १ दं यन, वुरका, काटकूट। बाद्य्यतिऽत्न, प्राधारे वञ् । २ दं यन-स्थान, बुरकेको जगह, जिस जगहपे कोई काट खाये। घादस्यतिऽनेन, करणे वञ् । ३ दन्त, डक्क, जिस चीज्ये काटा जाये।

आदम्न (वै॰ त्रि॰) मुख पयैन्त पहुं चनेवाला, जो मुंहतक मा जाता हो। यह मन्द जलादिका विभिषय है।

पादत ( प्र॰ स्त्री॰) १ मिलाल, ख्स्सियत, प्रक्रित, स्थादत ( प्र॰ स्त्री॰) १ मिलाल, ख्स्सियत, प्रक्रित, स्थादत ( प्रं॰ स्ति॰) १ ग्टहीत, प्रकड़ा हुमा। २ स्थीकत, हाथमें लिया या ग्रुक् किया हुमा। पाददान ( प्रं॰ सि॰) ग्रहण, स्त्रीकार वा ग्रारम्भ करनेवाला, जो लेता, मानता या ग्रुक् करता हो। ग्राहदि ( वे॰ सि॰) भा-दा-कि हिर्भाव:। पाहगमहन-वन: किकिनी लिद्च। पा शशाश्वः। १ लाभवान, हासिल

करने या पानेवाला। २ ग्रहण करनेवाला, जो उठा

ने जाता हो।

शादम (श॰ पु॰) यहदियों श्रीर मुसलमानों के धर्मानुसार भादि मानव। पुस्तकों में देखा श्रीर लोगों से सुना, कि पाने खरने श्रपने अनुद्ध्य प्रथम शादमको बनाया था। यही पृथिवीके शादि पुरुष रहे। यहदियों के 'तालमूद' ग्रम्थम इनका कितना ही श्रलीकिक विवरण लिखा है। वह कहते हैं,— 'प्रथम शादमकी विराट्मूर्ति रही, खड़े होनेपर उनकी शिखा भाकाश्यस्त जा लगती। सूर्यमण्डलकी भणे जा उनका गुख शिक ज्योतिर्मय देख पड़ता था। उस समय देवता जाकर सम्भूम उनके पास खड़े द्वेये श्रीर समस्त प्राणी उनकी पूजा करने लगे। उसके बाद ईश्वरने श्रपनी महिमा देखानेको उन्हें सुना दिया। नींद लेनेपर देवताओंने श्रादमके गरीरका एक-एक श्रस्य निकाता, जिससे उनका

श्राकार खर्व हो गया। किन्तु उससे श्रादम श्रङ्गहोन न हुये थे। भादमकी प्रथम पत्नीका नाम लिलिख रहा। वही देत्योंकी माता मानी जाती हैं। लिलिखके श्रादमको छोड़ जानेपर परमेखरने दवकी सृष्टि की यो। दवका दूसरा नाम होवा रहा। होवाके साथ श्रादमका विवाह हुया। परिणयके उत्सवमें चन्द्रसूर्य नचल नाचने, कोई कोई देवता वाद्य बजाने श्रीर कोई नानाविध खाद्यसामग्री पहुंचाने लगे थे। पीछे श्रादम भौर होवाकी सुखसम्पत्ति सामूएक देत्य देख न सका। उसने हिंसावश उन्हें पापपथमें हुमा दिया।

कुरान्का मत दूसरी तरह है। समस्त देवता जाकर प्रादमको पूजने लगे, किन्तु दक्लीम प्रलग बेठे रहे थे। इसी प्रपराधपर वह सुखोद्यानमे निकाले गये। इक्लीमने उसका प्रतिशोध लेनेके लिये प्रादम प्रीर हीवाकी कुपयमें डाल दिया था। उसके बाद दोनोमें विच्छेद पड़ा। प्रादम प्रतुतप्त हृदयसे मक्के मन्दिर पास किसी तस्त्रूमें रहने लगे थे। उसी जगह जिबरीलने उन्हें ईप्यरका प्रत्यादेश सुना दिया। दो सी वत्सर विच्छेदके बाद षादमको प्राराफट पर्वतपर पुनर्वार हीवाका साचात् मिला।

जिनिससने मतमें जगत् सृष्टिने षष्ठ दिवस परमेखरने करंमसे घादमको बनाया था। उसने बाद
हौनाने जन्म लिया। यह दम्मती सुखोद्यानमें रहते
थे। इनमें न तो जरा-मृत्यु और न प्रथम लज्जा,
भय, शोक, ताप घादिका कोई ज्ञान ही रहा।
परमिखरने इनसे उद्यानके सकल फलादि खानेको
कहा, केवल एक हचले फल स्त्रूनेको रोका था। पीसे
शैतान्ने घनेक प्रलोमन देखा इन्हें उसी हचका फल
खिला दिया। खुष्टधमँकी मतसे उसी घपराधपर
आदमके साथ मनुष्य जातिका पतन हुआ है।

र विषान प्रसिद्ध किये हुये एक श्रवतार। प्रायः सन् १४३० ई०के बाद कश्मीर, सिन्धु भीर पञ्जावमें खाजाशीके प्रधान बनने पर सदस्हीनने श्रादमकी विशाला श्रवतार मश्रहर कर दिया था। ३ गुजरातके एक प्रधान मुझा। इनके बैटेका इन्नाहीम श्रीर नातीका नाम श्रवी रहा। श्रवीने गुजरातमें सन्

१६२४ देश्को अपने नाम पर बोहरीका एक सम्मदाय बनाया था। ५ गुजराती खोहाना व मेक राजपूत सन्दरजी। सुसलमानधमं यहण करनेपर दनका नाम चादम पड़ा था। पीके लोहाना वंश भी मोमिन कहलाया। दृन्हें चादर-दृष्टिसे सरीया श्रीर नये सम्मदायका प्रधान पद दिया गया था।

श्रादमगिरि—सिं इनके एक पहाड़का नाम। इसे सोमगिरि वा सोमग्रेन भी कहते हैं। यह सिं इनके दिचल प्राय: ७४२० फीट कंचा है। इसी पर्वतपर मनुष्यके पैरका चिक्क मिलता है। सुसनमानोंके मतमें सुखोद्यानसे निकाने जानेपर भादमने यहीं हजार वर्ष तक खड़े रह भनुताप किया था। इसीसे श्रद्याविध चनका पदिचक्क चमक रहा है। बीह इस चिक्कको श्रापाद बताते हैं। उनके मतमें बुद सिंहनसे जाते समय इस ग्रेनचूड़ पर श्रपना पदिचक्क छोड़ गये थे। हिन्दू इसे महादेवका पदिचक्क मानते हैं। इस पुख्यस्थानपर काष्ठका श्राच्छादन बना है। हिन्दू, बौद श्रीर मुसनमान् यात्री पदिचक्कका दर्भन करने जाते हैं।

भादमचस्स (भ्र० पु॰) सनुष्यके समान नित्र रखने-वाला अन्त, जिस घोड़ेके भादमीको तरह ग्रांख रहे। भादमचस्स बढ़ा कहर होता है।

त्रादमजाद (प्र॰ प्र॰) १ पादमकी भीलाद, पादमी, मनुष्य।

भादम-जो-तन्दो—वस्बई प्रान्तके सिन्ध-हैदराबाद जिलेको हाला तहसीलका नगर। यह भवा॰ २५° ३६ उ॰ भीर ट्रावि॰ ६८° ४१ १५ पूर्वपर अवस्थित है। यहां रेशम, रुई, भनाज, तेल, चीनी भीर वीका व्यापार होता है।

श्रादम जोडन भारतके एक सृतपूर्व गवरनर जन-रत्त या बड़े लाट। सन् १८२३ ई॰को कुछ मडीने इन्होंने भारतके बड़े लाट लार्ड श्रामहर्छकी जगह काम किया था।

भादमपुर-पन्नाव प्रान्तके जलन्यर जिलेकी करतारपुर तंत्रसीलका एक बड़ा ग्राम। इसमें तीसरे दरजेका स्थानस्पत्तिटी बैठती है। श्रादम विलियम पाविक—सन्द्राजके एक सूतपूर्व गवर-नर। यह सन् १८७५ से १८८० ई० तक सन्द्राजके गवरनर रहे।

भादम सर फोड़रिक-सन्द्राज प्रान्तके एक भूतपूर्व गवरनर। इनका समय १८२७-३२ रहा।

श्रादम-सेतु—वानुका तथा धिनाका एक घरण, रेत श्रीर घटानकी एक पशाड़ी। यह श्रचा॰ ८' ध्रंसे ८' १२ १० श्रीर ट्राचि॰ '७८' १२ १० सी ८॰ पू॰ तक श्रवस्थित है। इसकी नम्बाई १७ मीन है। यह उत्तर-पश्चिमसे दिचिण-पूर्वको विस्तृत है। भारतीय तटसे कुछ टूर रामेखरम् हीप इसके निका-लनेकी नगह है। यह सिंहनके पास मनार हीप तक घना गया है। इसीसे मनार खाड़ीकी उत्तर सीमा प्राय: बन्द है। समुद्रमें सहर चढ़ते समय इसपर कहीं-कहीं तीन-चार फीट पानी चढ़ जाता है। रामायणमें लिखाहै, कि नद्धापर चढ़ते समय रामने इसी सेतुको श्रपनी फीज उतारनेके किये प्रधान मार्ग बनाया था।

मादमियत ( म॰ स्ती॰) १ दन्यानियत, मतुष्यत, बादमी होनेकी हासत। २ मायस्त्रगी, सभ्यता।

भादमी (अ॰ पु॰) १ दन्सान्, सनुष्य। २ श्रुत्य, नीकर। ३ स्नामी, खाविन्द।

भादर (सं• पु॰) मा-ह-म्रप् गुगः। १ सर्यादा, इज्ता २ भनुराम, प्यार। ३ सम्मान, खातिर। ४ भारमा, भागाम। ५ मासित, समाव। ५ यत, तदवीर।

भादरण (सं॰ ली॰) सत्तार, तवजी, ख्यात । भादरणीय (सं॰ ति॰) भा-द्व-भनीयर्। सन्माननीय, रूज्त किये जाने कृषित । २ ध्यान देने योग्य, ख्यास करने कृषित । (स्ती॰) भादरणीया।

श्रादरना (हिं क्रि ) श्रादर देनां, दक्कृत करना, सानना।

भादरभाव (सं॰ पु॰) भादर-सत्तार, खातिर-तवज्जी, मानपान।

श्रादरस (हिं०) भारत देखी।

भारतेन्द्र (सं वि ) भा-ह-तन्त्रः। भारत्योग ईस्ता। Vol. II. 138 धाददीर (वैश्वेतिश्वे) तेचल डालने वा दुनाड़े डिड़ा देनेवाला।

भाद्य, ं पादरचीय देखी।

षादशें (संग्यु॰) षाहाखतीऽत, मान्हंश श्राधारे घन्। १ दर्पण, भायीना। २ प्रतिलिपि, किसी किताबकी कापी। ३ श्रादि इस्तलिपि, भसली लिखावट। इसे देखकर नक् ल उतारते हैं। ४ नमूना। ५ स्थानका चित्र, जगहका नक्शा। ६ टीका। 'पादशें दर्पण टीका प्रतिप्रस्कशोरिष।' (मीदनी)

पादर्शन (सं कि कि) भवादी तुल्। १ प्रदेशके सीमास्चक स्थानसे उत्पन्न, जी मुल्ली इद बतानेकी जगइसे निकला हो। (पु॰) २ दर्पण, प्रायीना । प्रादर्शन (सं॰ क्ली॰) १ देखाव, नज़ारा। २ दर्पण, प्रायीना।

भादर्भमण्डल (सं०पु०) भादर्भ इव मण्डलस्य। चर्षे विशेष, एक चांप। इसके शरीरपर दर्पण-जैसे चिक्क होते हैं। (स्ती॰) भादर्भी मण्डलमिव। २ गोलाकार दर्पण, गोल भायीना।

त्रादर्भमन्दिर (सं०प्र०) शीय मञ्चल, त्रायीनावर। त्रादर्भित (सं०ित०) देखलाया या ज्ञाहिर किया प्रमा।

प्रादहन (स'० क्ली०) भा-दह भाने लुग्र्। १ दाह, जलन। २ हिंसा, मारकाट। ३ कुत्सन, निन्दा, हिकारत। भादद्यतेऽत्र, भाषारे लुग्र्। ४ प्रमान, सर्दा पू कनेकी जगह। ५ जलानेका स्थान, जला डालनेकी जगह।

षादा (हिं पु॰) परस्त देखो।

भादातव्य (सं॰ ति॰) तिया जानेवाता, सेने नाविल ।

आदाता बादाव देखी।

भादात (सं॰ यु॰) आ-दा-त्व्च्। बहीता, सेन-

बादादिकं (सं िति ) बदादिगेषे पठितम्, ठक्। बदादिगष पठित। यह बद्धं धातुका विशेषण है। बादान (सं क्री ि) धान्दा भावे लुग्द्। १ ग्रह्ण, पकड़। र बाबका ब्रह्मेंद्र विशेष, घोड़ेका एक गहना 'बादानं यहचेऽपि खादलकारे च वाजिनात्।' (बिदनी) ३ प्राप्ति, स्वीकृति, पष्टुंच, सम्बदी। ४ निजका सर्थयस्य, अपने साप लेमेका काम। ५ लक्षण, सलामत। ६ निदान, बीमारीकी पर्दंचान। ७ बन्धन, जकड़।

श्रादानवत् (सं॰ त्रि॰) पानेवाला, जिसके कुछ छाय लगे। (पु॰) श्रादानवान्। (स्त्री॰) श्रादानवती। श्रादान-प्रदान (सं॰ क्षी॰) लेन-देन।

षादाना, पादानी देखो।

चादानी (सं॰ स्ती॰) चादीयते, चान्दा कर्मणि लुप्रट् कीए। . इस्तिचीषा, हाथी चिचार।

भादापन (म' क्ली ) निमन्त्रण, म्योता।

षादाव (ष्र॰ पु॰) १ संयम, तरीना। २ ध्यान, ख्याल। ३ प्रणाम, सलाम। यह 'षदव' प्रव्हना बहुवचन है।

षादाय (सं कि) षाददाति ग्रह्वाति, षा-दा-ण युक्। १ ग्रहीता, निनेवाला। (पु॰) श्रा-दा भावे वज् युक्। २ षादान, निनेका काम। (ष्रव्य॰) श्रा-दा-ल्यप्। १ श्रहणपूर्वेक, नेकर।

बादायचर (सं॰ त्रि॰) बादाय चरति, चरःट, उप॰ समा॰। भिकातिनाहायेषु व। पा शशर७। ग्रहणपूर्वेक गमनकारी, जेनर चल देनेवाला।

आदायमान (सं॰ ति॰) आददान, से सेनेवासा। यह सम्द पद्यमें पाता है।

आदायिन् (सं॰ ति॰) श्राददाति ग्रह्माति, श्रा-दा-णिनि-युक्। यहीता, जेनेवाला। (पु॰) श्रादायी। (स्त्री॰) श्रादायिनी।

श्रादार (वै॰ पु॰) श्रान्ह वेदे बाष्टु॰ घन्। १ भादर, इक्त्रा २ प्रकोमन, श्राक्षेण, लालच, कश्रिम। ३ प्रोत्साहक, मुफ्सिद, विषकी गांठ। ४ वस विश्रिष, एक पौदा। सामलता न सिलनेसे उसके स्थानमें यह व्यवहृत होता है।

श्रादारविस्वी (सं १ स्ती १) श्रादिषी विस्वीत, प्रषो १ युं वद्भाव: । लताविश्रेष, एक वेस । इसमें श्रस्त-वितसके तुल्य पुष्प खिसती हैं।

ब्रादारिन् (वै॰ वि॰) १ प्रलोभक, प्रावर्षक, बाबच देनेवाला, जी प्रयमी प्रार खोंच बीता हो। २ नामक,

विगाड़्रा (पु॰) श्रादारा। (स्ती॰) श्रादा-रिणी।

बादि (सं० पु०) आ-दा-कि। चपस्में मी: कि:। वा स्वाद्यः १ भारमा, आगाजः। २ प्राक्षक्ता, पहला पलः। ३ प्रथम, पहला। ४ कारण, सवव। ५ सामीप्त, पड़ीमः। ६ प्रकार, तरहः। ७ भवयव, अज़ी। (वि०) ८ आखा, पहलेका। ८ पूर्व पीरस्य, सामने खड़ा हुआ। 'पुंसादिः पूर्व पीरका प्रथमायाः।' (पमर) इति ग्रब्द्से मिले हुये आदि प्रयोत् इत्यादि हारा गण समभा जाता है, जेसे—शाखा पत्रव पत्र इत्यादि। मह प्रायः समासके अन्त या मध्यमें भारमास्वत रहता है, जेसे—ग्रहादियुक्त, प्रयोत् मकान् वग्रे रह रखनेवाला। प्रादिक (सं० अव्य०) किसीसे लेकर, वग्रे रह। यह प्रायः समासान्तमें आदि शब्दकी तरह व्यवद्वत होता है।

म्रादिकर (सं॰ प्र॰) मादि करोति, महेतादाविष ट। प्रथमकारक, मञ्जल बनानेवासा।

ग्रादिकारी, पादिकार्यं देखी।

त्रादिक है (सं॰ पु॰) श्रादिं करोति श्राद्धि कर्ता वा। श्रादिकारक, परमेश्वर। ब्रह्मा, क्षण वा विणुको भी श्रादिकर्ता कद्दते हैं।

श्रादिकर्मन् (सं क्ती ॰) कर्मधा । पादिकर्मण क्राःकर्तर घ। पा शश्राः कर्मसे पहले क्रियापद लगा
वाक्यारम् विश्रेष, मण्रुलसे पेस्तर फ़ेल रख जुमलेका
प्रागाजः। नैसे—मार डाला रावणको रामने। भार
डाला' क्रियापद पहले रहनेसे उपरोक्त वाक्य
व्याकरणानुसार श्रादिकर्मा है। २ प्रथम-जात कर्ममात्र, पहले निकला हुमा काम। (वि॰) भादि
श्रादिभूतं कर्म यस्य, बहुनी॰। ३ श्रादि-कर्म युक्त,
श्रीवल काम करनेवाला।

प्रादिकवि (सं पु॰) ग्राहिः ग्राहिभूतः कविः। १ हिरण्यगभे ब्रह्मा। प्रथम उत्पन्न हो खर्य वेद भीर कवित्व प्रकाश करनेपर ब्रह्माका नामः श्राहिकवि पड़ा है। प्रवाद है—पहले पहल वाल्मीकिके सुखसे 'मा निषाद' इत्यादि ग्रनुष्टुप् इन्द्र निकला था, इसीसे उन्हें भी ग्राहिकवि उपाधि मिला। किन्तु कीयी- कीयी वाल्मीकिकी भपेचा व्यासको प्राचीन कवि

मादिकारण ( सं · क्री · ) मादिभूतं कारणम्, माक · तत्। १ परमेखर, सकल कारणका मृलकारण, सदव-उल्सवव। महर्षि कपिलने यस्तित्वका प्रमाण न पानिसे पंखरको नहीं माना है। उन्होंने विना देखर नगत्की चृष्टिका प्रकार ठइरानेकी कहा है, पहले कुछ उपादान न रहनेसे कोयों वसु कैसे उत्पन हो सकता है। प्रत्येक द्रव्य बनानेमें खपादान पावध्यक है। पहले दुग्ध रहनेसे ही पोक्टे दिख बन सकता है। दुग्ध न डोनेसे दिध कैसे मिलेगा। इसीसे उन्होंने प्रकृति घीर पुरुष नामक दो नित्य पदार्थं माने हैं। प्रकृति जड़ पदार्थ है। इसीने विकारसे जगत् उत्पन हुआ है। यह प्रक्षति ही उनके सतसे आदिकारण है। प्रादिकारण नित्य होता ग्रीर पपनी उत्पत्तिके सिये प्रत्य कारणकी भावश्यकता नहीं रखता। कपिलने पादिकारणको वारवार 'पमूलमृत' कहा है। सांख्यवादियोंके मतसे इसका दूसरा नाम प्रधान भी है। नेयायिक प्रस्ति पादि कारण प्रव्हसे निमित्त निकलनेपर ईखर श्रीर समवायिकारणार्थं भानेपर परमाण चमभति हैं। २ निदान, बीमारीकी पहुंचान। ३ व्यवच्छेद, वीजगणित, जब्र-सुकावना, जब्र-मुक्तवरीसे सवाल निकालनेका तरीक्।

भादिकास (सं॰ पु॰) प्राचीन समय, जामिद जुमाना। भादिकाव्य (सं॰ क्ली॰) भादिभूतं काव्यम्, शाक॰ तत्। चार चरणयुक्त क्रन्दोवद वाक्य, वाल्मीकिरचित रामायण।

भादिसत्, पादिकवं देखी।

श्रादिनेशव (सं॰ पु॰) श्रादिभृतः नेशवः श्राकः तत्। १ नाशीस्य नेशवसूर्तिविशेषः। २ विशा सगवान्। श्रादिगदाधर (सं॰ पु॰) १ नाशीस्य विशासूर्ति-विशेषः। २ गया तीर्थस्य विशासूर्ति विशेषः।

श्रादिग्ध (सं॰ वि॰) लिप्त, श्रत, श्रालूदा, जुपड़ा या भरा इसा।

मादिनिन (सं॰ पु॰) म्रादिभूतः जिनः, याकः तत्। म्हषभदेव, जैनोंके भादि देव। ऋषम देखो। शादित (हिं॰) बादिय देखी।
शादितस् (सं॰ श्रव्य॰) श्रादिसे, श्रारमार्ने, श्रुक्से,
पहले।
शादिता (सं॰ स्ती॰) पूर्वता, प्रथमता, क्दासत,
तक्दीम।
शादिताल (सं॰ पु॰) कर्मधा॰। ताल विशेष, एक
ठेका। इसमें एक लघु ताल लगता है।

"एक एव सप्तर्येव भादितास: स कथाने।
गुरुता वाचा: प्राविणैतिवद्येनम्।" (सङ्गीतदा॰)

पादितेय (सं॰ पु॰) श्रदित्या प्रपत्यम्, टक्। १ प्रदितिके सन्तान, प्रदितिके सङ्के। १ देवता। ३ स्या।

षादित्य (सं• पु॰) प्रदित्या श्रपत्यम् दित्यदित्यादित्य प्रत्यादि । पा अ११८५ । १ श्रदितिकी सन्तान, अदितिने लड़ने। २ समल देवता। ३ स्र्ये। चाङ पूर्वात् दाते दीम्बते वा ( चम्नादिलात् ) यत्। चकारेकारयो-रिकार, दाञलुक् दौष्यतेः पकारस्य तकारस्य निपास्यते। (निषयः 8 सूर्व प्रधिष्ठित गगन, जिस घासमान्में सूरज रहें। ५ सूर्यंका तेजीमण्डल। ६ प्रादित्यमण्डलान्तरगत हिरखवर्ष परमपुरुष विषा । ७ डपासक सोगीके भतिवाइनको देखिण भीर उत्तर पथर्ने ईखर नियुक्त धुमादि एवं प्रचिरादि प्रभिमानी देवमण। प प्रक-हच, मदारका पेड़। ८ खेताक चुप, सफ़ेद पकोड़ेका पेड़। (त्रि॰) पादित्यस्थापत्यम्, पादित्य-एय यो-लोपः। १० स्यैंने पुत्र। ११ इन्द्र। १३ वस्। १४ विखेदेवा। १५ वारहमात्राका इन्द। (ति॰) १६ प्रदिति सम्बन्धीय। ऋग्वेदकी (२।२७।१) ऋचामें प्रादित्यगणकी संख्या हः लिखी है—मित्र, श्रवंसा, भग, वरुण, दच श्रीर श्रंश। फिर (१११८) फिक्में इनकी संख्या सात है। निन्तु इस स्थलमें उनका नाम नहीं लिखा। (१०।७२।८८) ऋक्में चिंदितिने चाठ सन्तान कहे हैं। इनमें सात. पुत्र उन्होंने देवताश्रोंके दे दिये, केवन मार्तगढ़ रह गये थे। यथर्ववेदमं (नाटार्श) याठ यादित्यका उत्तेख है। किन्तु वहुवा द्वादय पादित्यका ही नाम देख पड़ता है—विवस्तान्, भ्रार्थमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भम,

धाता, विधाता, वर्ण, मिल, शक्त एवं उपक्रम। नरम्बेदके (२।२७१) भाष्यमें सायणाचार्यने तैत्तिरीय संहिताकी एक नरक् उहुत की है। उसमें मिल, वर्ण, धाता, अर्थमा, अंग्र, भग, इन्द्र भीर विवस्तान् इन शाठ श्रादित्यका ही नाम मिलता है।

तैत्तिरीय संहितामें (६।५।६।१) त्रादित्यका जया-विवरण इस प्रकार लिखा है-श्रदितिने प्रविका कामनासे देवताश्रोंके निमित्त ब्रह्मौदन पाक किया या। उन्होंने प्रदितिको उन्छिष्ट दे दिया। वह इस प्रसादको खानेसे गर्भवती हुई थीं। उससे चार पादित्यने जन्म लिया। प्रदितिने दितीय वार भी पाक बनाया। किन्तु इस समय उन्होने सीचा, कि उच्छिष्ट खानेसे जब दैसे मन्तान उत्पन चुरी, तब चत्तवा अग्रभाग लेनेसे और भी तेजस्ती सन्तान उत्पन हो सकते। ऐसा विचार वह चरुका श्रयभाग खाकर गभैवती हुई। पीछे उन्होंने एक श्रपक अग्ड प्रसव किया था। फिर घदितिनें घादित्योंके सिये ह्रंतीय वार यह मन्त्र पढ़कर चरु चढ़ाया,---('भोगाय ने इदं त्रान्तमन्तु'') त्रर्थात् यह त्रान्त (परित्रम) मेरे भोगकी लिये हो। इसपर पादिलोंने कहा,-'इम वर देते हैं। जो इससे जन्म लेगा, वह हमारा ही होगा और इस प्रजासे जो समृद बनेगा, वह इसारे ही भीगमें लगे गा।' उसीसे पादित्य विवस्तान्-का जन्म इत्रा। तैत्तिरीय-ब्राह्मणर्मे भी विलक्कल ऐसा ही एक विवरण मिलता है। उसमें लिखा, कि अदितिनी प्रथम अस्मीदन प्रसाद खा कर धाता तथा पर्यमा, दितीय वार मित्र एवं वर्षण, खतीय वार पंप एवं भग श्रीर चतुर्धे वार इन्द्र तथा विवस्तान्को प्रसव किया। तैत्तिरीय-संहितामें यह भी देखा, कि प्रजा-पतिसे दादश श्रादित्यका जन्म द्वश्रा था। इधर शतपथत्राद्मणमें हादय श्रादित्यको हादय मासकी साथ मिला दिया है।

श्रादित्यकान्ता, भादित्यभक्ता देखी। श्रादित्यकेतु (सं० पु०) श्रादित्यः केतुर्यस्य, बहुनी०। १ श्रादित्य-ध्वज-रय-युक्त धृतराष्ट्रके पुत्र। श्रपने भाई सुनासके सारे जानेपर इन्होंने सहोदर प्रसृति हः स्नाताशीन साथ भीमसे युद निया था। प्रीके यह भी निहत हुये। २ श्रुरण, स्थेने सारथि। भादित्यनेश्वन (सं०पु०) ३ तत्। नाशीस्य नेशव सृति विशेष।

श्रादित्यगर्भ (सं॰ पु॰) विसी बीधिसस्वका नाम। श्रादित्यतेजा, भादित्यभक्षा देखी।

षादित्यपत (सं १ पु॰) श्रादित्यस्य धर्म हचस्य पतः मिन पतमस्य। १ च्यपिनिषेष, एक पौदा। इसने कुछः पर्याय यह हैं,—अर्कपत, अर्कदल, स्र्येपत, तपनच्छद, कुछारि, निटप, सुपत्न, रिनिष्य, रिमिपित शीर रुद्र। पादित्यपत्न कटु एवं उत्पा होता, कफ, वातरोग, गुल्म तथा घरोचकको हटाता श्रीर पिन्छिड करता है। (राजिनस्य)

२ श्रादित्यभक्ता भेद। (क्ती॰) ६-तत्। ३ पर्ने-बचना पत्न, मदारका पत्ता। (स्ती॰) श्रादित्यपत्ना। श्रादित्यपत्नका, पादित्यपत्र देखो। श्रादित्यपर्णिका, पादित्यपर्णिकी देखो।

मादित्यपर्णिनी (सं क्ती को मादित्यवर्णे पर्णमस्यस्या इनि। १ मादित्यभक्ता, स्रजमुखी।
२ मोषि विशेष, एक बूटी। इसका मूलदेश सन्दर रक्तवर्णे होता, सनहत्ता फूल माता भीर कोमल-कोमल पांच पत्ता लगता है।

श्रादित्यपर्णी, मादिलपर्णिनी देखी।

श्रादित्यपाकतेल (सं॰ क्ली॰) तैलभेद, किसी कि,सका तेल। मिश्रिष्ठा, लाखा, विफला, हिरद्रा, मनःश्रिला, हरताल एवं गन्धकचूणे सम भाग लेकर सबके बरावर तैलमें पकाना चाहिये। किन्तु विना जलके पाक बन नहीं सकता, इसलिये तैलके तुल्य जल भी डालना पड़ता है। इसे धूपमें तयार करना भच्छा है। जब तक पानी न स्रेले, तबतक धूप देखाता आये। धादित्यपाकतेल कुष्ठरोगको दूर करता है।

( चक्रपाणिद्चकत वंगह) आदित्यपुराण ( सं॰ क्ली॰) आदित्येनोक्तं पुराणम्, याक्त॰ तत्। उपपुराण विश्रेष। सीरपुराण, भास्कर-पुराण, स्यंपुराण इत्यादि शब्दसे भी आदित्यपुराणकाः ही बोध होता है।

प्रादित्यपुष्पा ( स' व स्ती व ) १ धातकीपुष्पश्चप, श्वायके . फूलका पेड़। २ चीरकाकोसी।<sup>:</sup>

मादिलापुणिका (सं॰ स्ती॰) मादिलावर्णं रज्ञां युष्पमस्याः। १ पर्कद्वच, मदारका पेड़ । २ सीहितार्क-

् चुप, लाल मदार । प्रादित्यपुष्पी, पादित्यपुषिका देखी।

चादित्यभक्ता · (सं ॰ न्स्त्री॰) चादित्ये विषये भक्ता, . ७-तत्। पुरस्र, कनफटिया। यह खेत एवं पीत भेदसे दी प्रकार है। यह हच श्रीतल, कटु एवं पादित्यविका, तिक्ष रहता ग्रीर कफ, त्वग्दीय, कण्डु, त्रण, पादित्यवसी. पादिकामा ६छ।। . ( राजनिवष्टु ) इसमें स्वाहु पाकरसल, गुरुल, चाररमल,

मिटानेका गुण पाते हैं। ( वक्रपादिदक्तत घंदर) यह इस भीतल, रुच, खादुपाक, सर, गुरु, कटु, श्रवित्तल, चार. विष्टमा श्रीर कफ-वात-प्र होता है। फिर ट्रसरा तिक्त, कपाय, स्प्या, सर, रुझ, लघु एवं कट लगता शीर कफा पित्त, रक्ष, खास, कास,

श्रक्षि, व्यर, विस्फोटक, कुछ, मेह, प्रस्रयोनिराग, क्तिम भीर पाएड़को दूर करता है। (भारत्काम)

श्रादित्यमण्डल (सं॰ ली॰) सूर्येका हत्त, प्राफ्तावका कुरा।

षादित्यवत् (सं• वि॰ ) षादित्यमे षाहत, पाष्त्रतावमे धिरा इमा। (पु॰) मादित्यवान्। (स्त्री॰) पादित्यः वती।

भादित्ववनि (वै॰ ति॰) चादित्वकी क्रया प्राप्त करने-वाला, जा पादिलाकी भपने तावेमें ला रहा हो।

भादित्यवर्णे (सं वि वि ) सूर्येके वर्ण-विशिष्ट, भाफ्-ताव-जैसा, जिसके स्रजको तरह रङ्ग रहे।

षाद्त्यवर्मी—भारतीय टाक्क्यात्यके एक प्राचीन च्छपति। यह पुस्तकेगी राजाके पुत्र रहे। क्रपणा भीर तुङ्गमद्राके समीपस्य प्रान्तपर दनका मधिकार था। ः यपने पासनके पहले वयं हरूनि जो तास्त्रफलक प्रदान किया, वह अरनून जिलेंग मना है।

२ समात्राकं एक उपति । समात्रामें आविष्कृत शिलालिपिम साल्म करते. कि वहां सन् ई॰क़े अस Vol II. 139

शताब्दान्त पादित्यवर्मी नामक प्रवस पराक्रान्त नृपति इए थे। इनकी कीर्तिका बहु ध्वंसावशेष धाज भी सुमातादीपके नाना स्वानमें पड़ा है। २ ब्रग्नादेशके एक राजा। प्रस्प दिन . दुये ब्रह्मादेशके ना राजकीय पुरातस्विवरण छपे, उनके पनुमार सन् दे॰के नवें शताय्द पादित्यवर्मा नामक मे।रनुपति प्रवनप्रताप्स वहां राजत्व चनात चे।

ं पादित्ववस्माः चित्रवाता देखाः

कुछ, भूतयह, तथा शीतव्यरकी दूर कर देता है। प्राटित्यवार (म'॰ पु॰) रिवयार, स्टेका दिन, एतवार ।

भवित्तवर्धकल, विष्टित्मल, वातष्ठरत्व भीर कर्णभून । पादित्यव्रत (मं॰ की॰) पादित्यस्य तद्वाननार्धे वतम्, ६-तत्। १ स्येकी उपामनाके निमित्त यन-विशेष। इसमें नमक नहीं वाते। (वि॰) पादित्य-व्रतस्य व्रद्धाचर्यमध्य, ठञ् । २ पादित्यव्रतिक, पादित्य-व्रतके निमित्त ब्रह्मचर्य-यक्त, रविवारका व्रत कर्न-वामा ।

> पादित्यगति—वस्वर् प्राम्तव्य कनाही जिलेक एक च्यति। खालियर-राज्यस्य नीमारी जिलेक वग्मरेस जी दानपत्र दिया गया, छममें निम्मलियित हत्ताना मिला है,--इनके विताका नाम भातुमित भीर पुत्रका नास प्रविवीवसभ निकुश्रद्भगति रहा। दनका समय सन् ६५५ ई॰ वताते दें।

> चादित्यगूर--राट्टेंगर्क कीर गूरवंगीय प्रमिद्य नर-पति। इनका हुमरा नाम धरणाशूर रक्षा सिंहेश्वर नामक स्थानमें पादित्यगुरकी राजधाना थी। प्रायः सन् म ७१ में ८०५ ई० तक करोंने राजल किया। इनवें ममय भी घनक जाह्मण पार कायस्य उत्तर रादमं प्रतिष्ठित दुए थे।

पादित्यमद्या (मं विव ) स्र्वेक समान, पाप्ताव नैसा। (म्ती॰) पादित्यसद्गी।

मादित्यव्तु (सं॰ पु॰) ६ नत्। १ स्यंपुत सुयीव। २ कृषी ३ यम। ४ अन्। ५ सावर्णि सन्। द्विषस्तत मनु ।

भादित्यमेन-सगर्फ गुप्तवंशीय एक मन्त्राट्। यस सन्त्राट्

ः इषेवधनके प्रियसका साधवगुप्तके पुत्र रहे। सम्बार्
हषेकी सृत्युके बाद जत्तराधिकारियों श्रीर मन्त्रियोंमें
जब साम्नाज्यके श्रिष्ठिकार पर भगड़ा चला, तब
शादित्यसेनने धीरे-धीरे बल बढ़ा शीर परस भहारक
सहारालाधिराज छपाधि से समस्त प्राच्य भारतका
श्रिष्ठकार पाया था। ग्रावंश शब्दमें विशृत विवरण देखे।

भादित्याचार्य (सं॰ पु॰) ग्रन्यकार विशेष, एक सुसन्निष्।

श्रादिल (सं॰ सी॰) श्रादिता देखी।

त्रादिला (सं क्ती॰) ग्रहण करनेकी इच्छा, ले-लेनेकी खाहिय।

श्रादितसु (सं वि वि श्रादातु-सिच्छु:, श्रा-दा-सन्-छ। ग्रहणके निमित्त इच्छुक, लेनेका खाष्टिशमन्द। श्रादिदेव (सं पु ) श्रादिभूतो देवः, श्राक तत्। १ नारायण। २ श्रिव। ३ स्या (श्रादिश्वो महानिश्व-श्रिविक्ततदोह्नवः। (श्रादि) श्रादी दीव्यति, श्रादि-दिव-अच्. ७-तत्। ४ श्रादिकारण। परमेखर।

भादिदेख (सं० पु०) भादिभूतो दैत्यः, प्राक० तत्। हिरण्यकिष्यपु नामक दैत्यः दितिके प्रथम गभैसे जन्म लेने कारण हिरण्यकिष्युको ग्रादिदैत्य कहते हैं। भागवत भादिस्कन्धके ६५वें भध्यायमें इसका विवरण लिखा है।

श्वादिन् (सं १ ति १) पति, घर्-णिनि। भवत, खानेवाला। यह ग्रब्द समासान्तमें व्यवद्वत होता है। जैसे—प्रवादिन्, प्रनाज खानेवाला। (पु १) प्रादी। (स्ती १) श्रादिनी।

मादिनव (वै॰ पु॰) मादीनवस्य पृषी॰ वेदे ऋसः। दुर्भीग्य, वाधा, कमवखूती, बखेडा।

श्रादिनवदर्भ (वे॰ ति॰) साथमें पासा या कानतेन खिलनेवालोंसे चालाकी करनेवाला।

श्रादिनाथ (सं॰ पु॰) १ ग्रन्थकार विशेष, एक मुसिनिए। २ भादितीथेद्धर। गुजरातके मनुष्तय नामक खानमें इनका मठ खापित है। कहते हैं, (सन् ११४३-११७४ ई॰) भनिह्यवाहके वसमीराज कुमारपालके प्रधान मन्त्री किसी समय मन्द्रिंग भादिनाथका पूजन करनेको पहुँचे, उसी समय चूहे

दीपककी बत्ती घसीट से गये। मन्दिर लकड़ीकारहा, दसीसे प्राग लगते ही भस्मीभूत हुआ। लकड़ीकी दमारतको विषद्जनक देख मन्त्रीने पका मन्दिर बनानेका विचार किया थां। स्वमदेव देखे।

भादिपर्वन् (सं कती ) भादिभूतं पर्व, मान तत्।
प्रथम अध्याय, पहला बाव। महाभारत भए।द्य
पर्वते अन्तर्गत प्रथम पर्वको भी इसी नामसे पुकारते हैं।
भादिपुराण (सं कती ) आदिभूतं पुराणम्, मान तत्। १ पुराण विभेष, अष्टादम पुराणके अन्तर्गत प्रथम पुराण, चतुर्लं चात्मक ब्रह्मनिर्मत पुराण विभेष, ब्रह्मपुराण। २ जिनसेनरचित ग्रन्यविभेष। इसमें दाचिणात्यके महाराज अमोधवर्ष और राष्ट्रक्ट उपति अकलक्ष, प्रभाचन्द्र एवं पात्रकेमरीका उन्नेख विद्यमान है। जिनसेन देखो।

त्रादिपुरुष (सं॰ पु॰) चादिभूतः पुरुषः, याकः तत्। १ मनुष्यके चादिनीजस्वरूप डिरण्यग्रमे। २ ब्रह्मा। ३ नारायण।

म्रादिपूर्वा, भादिपुर्व देखी।

मादिवल (सं॰ क्लो॰) उत्पादक मित, पैदां करने-वाली ताक्त।

श्रादिवलप्रवृत्त (सं० व्रि०) ग्रुक्तभोषितान्वयज,
सनी भीर खुन्के सेलचे पैदा हुमा। ग्रुक्त भीर
गोषितके योगसे उत्पन्न होनेवाले कुछ, मध्र प्रस्ति
रोग श्रादिवलप्रवृत्त कहाते हैं। यह दो प्रकारके होते
हैं,—साद्यज भीर पिद्यन। (चुन्नत) ऐसे रोगोंको
श्राध्याव्यक भी कहते हैं।

पादिवुष (सं ० ति ०) १ पारकास ही मालूम निया सुगा, जो श्रद्धमें ही समभ पड़ा हो। (पु ०) २ प्रथम बुद्ध, उत्तरीय बीदों ने प्रधान देव।

प्रादिभन्त-भन्नवंशके प्रथम तृपति। कहते, कि मणूर-भन्नके प्रन्तगतः प्रादिपुरमें यह राजल करते थे।

मादिभव (सं॰ पु॰) मादी भवतीति, पादि-भू-मच्। १ डिरण्यगर्भ, परमेखर। २ ब्रह्मा। ३ विण्य। (वि॰) ४ मग्रज, शुरुमें पैदा हुमा।

ब्रादिभूत, बादिभव देखो।

पादिस (सं॰ ति॰) ग्रादि-डिसन्। वर्गाद पराज्यिमन्। (गार्वक-पा शशरर) प्रथमजात, ग्रादिम उत्यन, पहना, ग्राना, बुनियादी।

श्रादिसत् (सं १ वि०) श्रादिरस्यस्य, सतुष्। श्रादि-युक्त, सकारण, श्रादि सीमायुक्त, श्रव्तिदायी, श्रागाज या सबब रखनेवाला। (पु०) श्रादिमान्। (स्ती०) श्रादिसती।

श्रादिमल-विष्णुपुर या सल्लभूमने मल्लवंशीय प्रथम लूपति। इन्होंने समयसे मलान्द चला है। मल्लम् या विष्णुर देखो।

बादिमा (संस्त्री॰) भूमि, जमीन्।

श्रादिसूल ( सं ॰ क्ली॰ ) प्रथमज्ञात साधार वा कारण, पहली दुनियाद या सबव ।

चादियोगाचायँ (सं॰ पु॰) योगने प्रधम गुरु। यह

भादिरस (सं॰ पु॰) प्रधान रस, पहला जज़वा। मृङ्गार रसका ही दूसरा नाम श्रादिरस है।

भादिराज (सं० पु०) भादिभूतो राजा, गाका० टजन्त तत्। राजाः सिंबसारम्। पाश्राधारः। १ प्रथम उपित, यस्ते बादशासः। २ प्रथु नामक उपितः। मागवतके चतुर्थं स्कन्दमं भादिराज प्रथुका विवरण जिखा है। ३ कुरुके एक प्रवा ४ मनु। कालिदासने रघु-वंगमें वैवस्वत मनुको भादिराज कहा है।

श्रादिल (फ़ा॰ वि॰) श्रदल या इन्साफ, करनेवाला,

श्रादित खान्—वस्वर्द प्रान्तस्य खानदेशकी नवाव।
सन् १४५७ र्दं को सुवारिक खान्के सरने पर यह
खान्देशके नवाव बने थे। इन्होंने १५०३ र्दं कि तक
राज्य किया। इनके समय खानदेशकी बड़ी श्रीहिंद्द इर्द थी। श्रादिलखान् गुजरातको कर देनेसे श्रमस्यत रहे, किन्तु कोई १४८८ र्दं के समय वैसा करनेपर वाध्य किये गये। गोपालराय किने इनकी प्रशंसापर कुछ पद्य लिखा था।

भादिलमाही—दाचिणात्यके बहमानी राजवंशका एक भाग। सन् १४४८ ई॰को हितीय श्रमूरथके किसी पुत्रने वीजापुरमें भपनी राजधानी प्रतिष्ठित की थी। धौरक्व बने १६८६-८८ ई॰को वीजापुर जीत दिक्कीकी बादगाइतमें मिला लिया।

श्रादिवंश (सं १ पु॰) प्रथम कुल, बुनियादी खान-

दान्। बादिवराह (स॰ पु॰) श्राहिमूतो वराहः, शाक॰ तत्। यद्भवराह रूपमें श्रवतीर्थ विष्णुंका एक श्रव-तार । इरिवंशमें लिखा, पहले यह जगत् प्रजा-पतिने मूर्तिघर हिरयमय अयहमें परियत हुआ था। इजार वषं के वाद नारायणने उसी श्रण्डकी जर्दसुख उठाने दो भागमें विभन्न किया। उसके जल भागसे पर्वतकी छष्टि हुई थी। सक्तल पर्वतींके भारसे व्यथित हो तथा नारायणात्मक जनराधिमें ड्व जव पृथिवी रसातलको जानि लगी, तब नारायणने यन्न-वराइ मूर्ति घारण कर जवर उठा सी। प्रादिवरांइकी मृति दय योजन विस्तृत भीर यत योजन उन्नत रही। इनके देइकी कान्ति मेघकी तरह नील वर्ण एवं गर्जन नलद जैसी गमीर थी। खेतवर्ण, दीप्तियुक्त एवं उग्र दंष्ट्रासे पर्वंत पर्यंन्त विदीर्णं ही जाते रहे। चच्च विद्युत्-प्रस्निया स्यं-किरणकी तरह तीव था। स्कन्ध खुल, विस्तृत भौर गोलाकार रहा। विक्रम व्याच्नकी तरइ श्रति सयक्रर श्रीर कटिरेश पीन एवं उद्यत था। गरीरमें देखनेथे विचकुल द्वाना सचण मिलता रहा। चतुर्वेद पर, यूप दांत. ऋतु हाय, चिती सुख, श्राम निष्ठा, दभ नोम, प्रणव सन्तक, दिवाराव चन्नुइंग, वेदाङ्ग नर्थभूषण, चान्य नासिका, सुव तुरुह, साम-वेदध्वनि कण्डनिखन, क्रियामय गोदानादि घोणा, पशु जानु, मख बातति, उदाता भन्म, होम निङ्ग, महाफल वीज तथा घोषधि, वायु श्रन्तरात्मा, सत स्मिक्, सोमरस घोषित, वैदि स्कन्ध, इवि: गन्ध, इवा-कव्य वेग, प्राग्वंश शरीर, दिचला द्वदय, वेदोपकरण भोष्ठका अलङ्कार, होमान्नि नामिभूषय, इन्दः गतिपथ, गुष्टा चपनिषत् शासन और क्षाया श्रादिवराइकी पद्मी थीं।

"चापी ना इदमये चिल्तंमासीत् तिसान् प्रजापितवांयुम् लाचरत् स इमामपद्मतः ता नराष्ट्री मूला परत्।" (तैतिरीयस प्रता अश्राह्रार्) चर्चात् प्रथम यस जगत् जलमय रहा, सब जगह जल हो जल देख पड़ता, था। प्रजापति वायु वन । उसमें घूमने लगे। उन्होंने इसे देख और वराह हो े - आहरण किया था।

> "रावी चैकाणेंचे ब्रह्मा मप्टे खावरजहसे॥ सुष्वापाकास यसायान् नारायण इति खातः। शर्वयंन्ते प्रदुष्तो वे दृष्ट् वा ग्र्यं घराचरम्॥ सप्ट्रं तदा मति चक्ते ब्रह्मा ब्रह्मविदांवरः। एक्कराधुतां खां तां समादाय सनातनः॥ पूर्ववत् खाययामास वाराइं द्यमात्रितः।"

> > ( खिद्रपुराण पूर्वभाग शामूष्ट ६०)

निङ्गपुराणमें लिखते,—राह्मिको एकाणैवमें स्थावर जङ्गम समस्तं नष्ट हो जानिसे ब्रह्मा जलपर सोते, इसीसे नारायण जहाते हैं। ब्रह्मविदोंमें श्रेष्ठ ब्रह्माने राह्मि बीतनेपर जागरित हो और चराचरको श्रुत्य पा स्टि ग्चनिको इच्छा की। फिर उन्होंने श्रादि-वराहसूतिं धारणकर जलस्नावित पृथिवीको उठा पूर्वेवत् रख दिया।

ब्रह्माण्डपुराण (६।१-११)में भी लिखा कि, पहले सकत स्थान जलमें लयं हो गया था। पीके पृथिवी बनी और फ़िर देवताओं के साथ स्वयस् ब्रह्माने भी जन्म लिया। छन्होंने हो वराइमूर्ति धारणकर पृथिवीको जलमें डूबनेसे बचाया।

इस प्रकार मतमेद पड़नेका कारण है। आज
भी विश्वाको ही नारायण कहा जाता, किन्तु वास्तविक
देसा ठीक नहीं बैठता। मनुसंहितामें नारायण
प्राव्दकी व्युत्पत्ति इसतरह लिखी,—'नरनामक परंमात्माके देहरे उत्पन्न होनेपर जलका नाम नारा
पड़ा है। यही जल प्रजंयकालमें परमात्माका प्रयन
प्रधात् स्थान होता, दसीसे उन्हें नारायण कहते हैं।
स्टिश्वे समय जलमें रहनेसे ब्रह्मा ही प्रकृत नारायण
उद्दर्शते हैं। (नजुर्शहिता ११८-१२)
आदिवाराह (संश्विक) शहितराह सम्बन्धीय।

श्रादिविष्ठस् (सं० पु०) श्रादिभृतो विद्वान् निखिलः सम्प्रदायप्रवर्तनात्। कपिलः। सकलः सम्प्रदायके प्रवर्तकं होने श्रीर उपासना द्वारा जगत्कर्ताको सिद करनेसे कपिल श्रादिविद्वान् कहे जाते हैं।

शादिविपुता (सं स्त्रो॰) कन्दो विशेष। यह एक

प्रकारकी मार्या होती भीर पहले दलके प्रथम तीन गणमें मपूर्ण पाद रखती है।

आदिवियुक्तान धनचपत्ता (सं॰ स्ती॰) क्रन्दो विशेष ।
यष्ट एक प्रकारकी आर्या होती और प्रथम पादके
तीन गणमें अपूर्ण पाद एवं द्वितीय दलमें दूसरा तथा
चीथा गण जगण रखती है।

श्रादिवस्त (सं॰ पु॰) श्रश्मन्तन वस्त, एक पेड़। श्रादिश् (वै॰ स्त्री॰) १ श्राभिमाय, इरादा। २ प्रयुक्ति, तदबीर। ३ वर्णना, कैफ़ियत। ४ प्रदेश, लगह। ५ विक विशेष।

आदिश्रक्ति (सं॰ स्त्री॰) श्रादिभूता श्रक्तिः। १ परमे-श्वरकी मायारूप शक्ति। २ देवीमृर्ति विशेष।

णद्या देखो ।

श्रादिशरीर (सं कती ) श्रादि श्रादिभूतं श्ररीरम्, श्राक । १ भी गकी निमित्त परमेखर- स्टूष्ट श्राद्य विङ्गाख्य श्ररीर । श्रादिकारणात् परं जातं सूद्धां श्ररीरम् । २ श्रविद्याख्य सूद्धा श्ररीर । वेदालके मतमें कारण, सूद्धा एवं स्थूल भेदसे श्ररीर तोन प्रकारका होता है।

शादिशूर—गौड़ एवं वङ्गमें ब्राह्मख धर्मने प्रतिष्ठाता पराक्रान्त नृपति। बंगला कुलपिक्षका नामक विभिन्न जातीय समाजने इतिहाससे शामास मिलता, कि बीचधर्मका प्रभाव छड़ा वैदिक धर्म चलानेकी लिये जिस बंधने सबंप्रथम उपयुक्त शायोजन लगाया, उसी वंधने प्रथम व्यक्तिका शादिशूर नाम प्रसिद्ध था। ६५८ यकाव्दको इन्होंने ही साम्निक ब्राह्मण बुला प्रथम अपने देशमें बसाये। तत्पर तह शोय शादिल्य श्रूर भी किसी जिसी उत्तरराहीय-कुलपद्भीमें धादिशूर नामसे प्रसिद्ध हुए थे। पोक्के गौड़ाधिप ब्रह्मालसेनके पिता विजयसेन धर्पने गौड़ाधिकारमें वैदिक धर्मकी प्रतिष्ठाकर शादिशूर कहाये। यर भार चेनकंग देखी। शादिश्य (सं अव्य ) शादिश्य व्यापासन स्वापिक्स लगाकर।

षादिश्यमान्, यादिष्ट देखी।

चादिष्टु (सं॰ क्ली॰) चार्नदग् सावे ता। १ चादेग्, ृडुका । २ उपदेग, नसीहत। ३ उक्किष्ट भाजनको नुद्रांग, खायी हुई चीज़का टुकड़ा। (वि॰) कर्मण ता। ४ उपदिष्ट, नसीहत पाये हुआ। ५ व्याकरण प्रसिद्ध स्थानी जात। जिस वर्णका किसीके स्थानमें प्रादेश होता, वह पादिष्ट कहाता है। जैसे इक्के स्थानमें पादेश होनेसे यण् (यवरत)को प्रादिष्ट कहते हैं। ६ पान्नस, हुका पाया हुआ।

शादिष्टिन् (सं ९ पु॰) श्रादिष्टं श्रादेशो व्रतादेशो-श्रादिष्टिन् (सं ९ पु॰) श्रादिष्टं श्रादेशो व्रतादेशो-श्राद्यस्य, इनि । १ व्रतादेशगुक्त व्रह्मचारी । २ श्रान् तापदम्य पुक्ष, पश्रिमान् श्रव्युचा (व्रि॰) श्रादिष्ट-मनेन, इष्टादि॰ इनि । ३ श्रादेशक्तर्ता, इक्म देनेवाला। (पु॰) श्रादिष्टी। (स्त्री॰) श्रादिष्टिनी । श्रादिसर्ग (सं ॰ पु॰) श्रादि: श्रादिभूतः सर्गः, श्राक्त॰ तत् कर्मश्रा॰ वा। श्राक्षत प्रचयके वाद प्रथम स्रष्टि, कुद्रती क्रशामतके पीके पश्ची पैदायश्र।

बादी (ब॰ वि॰) १ ब्रादत रखनेवाला, बग्यस्त, जो किसी वातकी महारत रखता हो। (हिं॰ स्ती॰) २ ब्रहरक।

शादीचक (हिं॰ ए॰) भाद्रेक विशेष, किसी किसकी भदरक। इसकी तरकारी वनती है।

आदीनव (सं॰ पु॰) श्वा-दी भावे ता, आदीनस्य वानं प्राप्तिः, वाइ॰ का १ दोष, तुराई। २ लेग, तक्तीफ्। ३ वाधाजनक पुरुष, तक्ततीफ् पष्टंचाने- वाला शक्षा। (ति॰) कामंपि ता। चीद्वय। पा नशह्य। ४ दुर्दम, ऐवी। ५ लेगयुत्त, तक्ततीफ्, उठानेवाला। आदीपक (सं॰ ति॰) आदीपयित अन्यस्य रटह- मिनना, आ-दीप-पिच्-खुक्, पिच् लोपः। १ अन्यसे रटहमें अग्नि लगानेवाला, जो दूसरैका मकान् जला देता हो। २ उद्दीपक, जला हालनेवाला। ३ प्रका- शक्, रीशनी हेनेवाला।

भादीपन (सं॰ ली॰) ग्रा-दीप्-िष्च्-खुट्, गिच् लोप:। १ अन्यके ग्रहमें यग्नि लगानेका कर्म, भातियज्नी। २ द्रव्य विशेषसे उत्सवके समय ग्रह पोतनेका काम, लिपायी पोतायी।

घादीपित (सं॰ वि॰) घा-दीप-पिच्-त इट्, बिच् लोग:। उद्दीपित, प्रकाधित, लीपा-पोता, ज्ञम-काया हुया।

Vol. II. 140

भादीस (सं वि ) जलाया या जलता हुमा, जो समन रहा हो।

भादुरि (बै॰ वि॰) श्रान्ह मन्तभू तस्त्रघेँ कि । शिवदारणकर्ता, कुचल डालनेवाला। २ सचेत, होशियार।

प्राहत (सं वि ) पा ह कर्मिण का १ समानित, पूजित, दक्ज्तदार। कर्तिर का १ सीत्साह, प्रत्यासक, हीसलेमन्द, मेहनती। ३ घाटर करनेवाला, खातिरदार। (क्री ) भावे का। ४ प्राहर, खातिर, दक्ज्त।

पाद्व (सं ति ) पाद्वित, श्रा-द्व-काप्। एतिल-गात्व्हन्नः कप्। पा श्रार्था १ श्राद्रणीय, खातिर किये जाने काविल। (प्रव्य ०) लाप्। २ भादर करके, खातिरदारीके साथ।

प्राहिष्ट (चं॰ स्त्री॰) मा प्रेमत् हिष्टः, प्राहि॰ समा॰।

विभाग-सङ्घित हिष्टः, उपान्त समीनितनेत्र, बारह

प्राने सुंदी हुई नज़र। चनुने दोनो कीण संसम्म

प्रोर सध्यक्षन मल खुना रहनेनो माहिष्ट नहते हैं।

प्राहे—बम्बई प्रान्तने रत्निगिरि ज़िनेना एक प्राम। यह

केनसीने दिन्तण डेढ़ नोस एक छोटी भीर गहरी

खाड़ीपर वसा है। सन् १८१८ ई॰को बन्दरगाइ

रहा, मनादिना थोड़ा व्यवसाय चनता था। इसमें

परम्रासका मन्दिर वना है।

त्रादेय (सं॰ ति॰) श्रादीयते, श्रा-दा-यत्। ग्राष्ट्र, सिन क्वाविस ।

धादेयकर्मन् (सं क्ली॰) जैनसतसे—वाक्सिहि देने-वाला कर्म, जिस कामसे श्रादमीकी वात ठीक निकले ।

जैनयास्त्रानुसार जीवोंको इस संसारमें भ्रमण करानेवाले ज्ञानावरण, दर्जनावरण, मोहनीय, श्रन्त-राय, शायु, नाम, वेदनीय श्रीर गोत्र नामके शाठ कर्म हैं उनके उत्तरीत्तर बहुतसे मेद हैं। उनमेंसे नाम कर्मकी जो गति श्रादि ४२ प्रक्षतियां हैं उन्हींकी ३८वी प्रक्षति श्रादेय नामकी प्रक्षति है इसके उद्यसे जीवकार प्रमासहित ग्ररीर होता।

त्रादेवक (सं॰ वि॰) त्रादीव्यति, त्रा-दिव-खुल्। खुतकारक, वि,मारबाज, जुवा खेलनेवाला, खेलाही। भादेवन (सं क्ली ) भादिव भावे लुग्छ। १ खूत, पासेका खेल, किसारवाली, जुवा। करणे लुग्छ। २ खूतसाधन पासा, जुवा खेलनेका कीड़ी। श्राधारे लुग्छ। ३ विसात, जिस चीज्पे पासा फेंका जाये। 8 खूत खेलनेका स्थान, जुवाङ्खाना।

मारेश (सं॰ पु॰) म्रा-दिश् भावे घन्। १ उपरेश, नसीइत। २ म्राज्ञा, इका। ३ लीप, तख्रीब। 'लीपोष्याऽदेश उचते।' (त्याकरणकारिका) ३ व्याकरण-प्रसिद्ध किसी वर्णके व्यानमें चन्य वर्णकी उत्पत्ति। व्यानिवदा देशेऽनलिक्षी। पा ११११६६। म्रा-दिश् कर्मणि घन्। ४ समा-चार, खंबर। ५ भविष्यत्वाणी, पेशीन्गोयी। ६ प्रणाम, बन्दगी।

> ''बागमीऽतुपवाती यः प्रकृतिः प्रत्ययस्य वा। तयोर्थे उपवाती स बादेशः परिकीर्तितः।'' (व्या० क०)

व्याकरणमें प्रकृति वा प्रत्यय इन दोनोंको जो नहीं उठाता, उसे घागम कहा जाता है। फिर इन्हीं दोनोके नाम करनेवालेका नाम मादेग है।

षादेशक (सं॰ ति॰) बादिश्यति, था-दिश-खुन्। षादेश देनेवाला, जो हुन्म लगाता हो।

ष्रादेशकारिन् ( सं॰ त्रि॰) वचनग्राहिन्, सुश्रुषु, तावेदार, हुक्म वजा लानेवाला।

भादेशन (सं॰ लो॰) मा-दिश भावे लुग्ट्। मादेश-चेष्टित, इन्मरानी, इन्समत, इन्म देनेका काम।

चारेशिन् ( पं॰ त्रि॰) चादियति, चा-दिय-णिनि। .यासक, हाकिम, हुक्म देनेवाला।

चादेशी (सं॰ पु॰) १ त्राजापका, द्वाकिस । २ ज्योतिषी, नज्मी।

श्रादेश्य (सं वि ) श्रादिश्यते, श्रा-दिश कर्मणि खत्। उपदेश्य, श्राजाप्य, कथनीय, समकाया वा सुनाया जानेवाला।

त्रादिष्टा, बादेषु देखी।

श्रादेष्ट्र (सं०पु०) श्रा-दिश-छन्। १ श्रान्नापक, इक्सरान्। २ यजमान, पुरोक्षितसे काम लेनेवाला। श्राद्य (सं० व्रि०) श्रादी सवम्, श्रादियत्। हिनादिको यत्। पा शराप्षः। १ श्रादिमें उत्पन्न हुसा, जो ग्ररूमें हो। २ प्रधान, बड़ा। २ गारमा हो जानेवाला। 8 पूर्वेगामी, पहले धानेवाला। (पु॰) ५ श्राहुष्ठ, श्रंगूठा। (क्षी॰) ६ श्राहमा, श्रागाल। भ्रद्यते श्रद कर्मणि यत्। ७ भच्चणीय द्रव्य, खानेको चील। प्रधान्य, श्रमाल।

आदाधातु (सं॰ पु॰) धरीरस्य रसधातु, कैल्म।
यह भोजनसे पेटमें बनता श्रीर पित्तके सहारे रसमें
परिणत होता है।

आद्यपुष्प ( '॰ लिक्ती॰) त्रिभाग कुङ्ग मोपेत क्रीवेरचन्दन।
आद्यमाषक (स'॰ पु॰) आद्यः माषकः, कर्मधा॰।
पञ्च गुन्ना परिमित साषक माण, पांच रत्तीका मासा।
आद्यमाषा (सं॰ स्ती॰) माषपणीं कता, रामकुरधी।
आद्यवीज (सं॰ पु॰) कर्मधा॰। १ मूलकारण,
वुनियादी सबद। २ ई्ष्वर। ३ सांस्थ्यप्रसिद्ध प्रधान।
आद्यवाड (सं॰ लि॰) कर्मधा॰। सृत्युके बाद,
अभीचान्तका पहला व्याड। यह ब्राह्मणके मरनेके
ग्यारहवें, चित्रयके तिरहवें, वैद्यके षोड्भहवें और
भूद्रके एकतिसवें दिन होता है। आइ देखे।

त्राद्या (सं॰ स्त्री॰) श्रादी भवा, श्रादि यत् टाप्। १ तन्त्रोक्ष दुर्गा। सत्ययुगमें सुन्दरी, त्रेतामें भुवनेष्वरी, दापरमें तारिणी श्रीर कित्तमें काली श्राद्या कहाती हैं। (तल्ला॰) २ भूमि, जुमीन्।

भायाकाली (सं॰ स्ती॰) नित्यसमा॰ संज्ञालात पुंवज्ञाव:। तन्त्रीत प्रथमा प्रकृति। सकलका भादि-रूप होने भीर कालको निगल जानेसे भगवतीका यह नाम पड़ा है।

श्राद्यादि ( सं॰ पु॰ ) श्रादिरिति श्रादियेस्य, बहुनी॰।
त्रांच प्रकरणो श्राद्यादिश्व उपचं खानम्। (काशिका) पञ्चमीने स्थानमं
तिस प्रस्रति प्रत्ययके निसित्त काशिका श्रीर वार्तिकमें
कहा हुआ शब्द गणविशेष। इसमें श्रादि, मध्य, श्रन्त,
पृष्ठ, पार्श्व प्रस्रति शब्द पठित है।

चायुदात्त (सं वि वि ) पादिः चदात्तो यस्य। प्रादिमें चदात्त स्वर रखनेवाला। यह प्रस्ट प्रस्ययादिका विशेषण है।

बाद्यून (सं वि ) चा दिव ता उट् नत्वञ्च। च्योः यहननासिक च। पा दाधारटा १ घीदरिक, पेटू, काफीसे न्यादा खा डालनेवाला । २ मारस्यम्य, प्रागाज्ञ न रखनेवाला ।

-भाशीत (सं॰ पु॰) प्रकाश, चमत्कार, रीधनी, डजाता।

भायोपान्त (सं॰ पु॰) श्राद्य-सवधीक्तल श्रन्तः पर्यन्तः, श्राम॰ तत्। १ प्रथमाविध श्रेषपर्यन्त, शुरूषे श्रद्धीरतम, सव, विज्ञुत्तः। यह श्रव्ह हिन्दीमें निया-विश्रेषण्की तरह व्यवहृत होता है।

भाद्रा (हिं०) पार्वा देखी।

बाद्रिसर (सं॰ व्रि॰) चीइनिर्मित, बाइनी, चोईसे बना इम्रा।

भाहादशम् (वै॰ ग्रन्थ॰) हादश पर्यन्त, वारहतक।
ग्राथ (हिं॰ वि॰) ग्रधं, श्राधा। यह प्राय: यौगिक
शब्दोंके श्रादिमें श्राता है। जैसे—श्राधमन, श्राधमेर।
श्राधमन (छं॰ क्ली॰) श्रा-धा-क्मनम्। १ वन्यकदान, रेहन, श्रमानत, धरीहड़। २ स्प्रीति, स्जन,
मोटायी।

श्राधमर्ख्य ( र्स॰ ह्यी॰ ) श्राधमर्षेस्य भावः कमै वा, ष्यञ्। ऋषीना धर्मे, नुर्जुदारी, मन्द्रुज्यी।

भाषिक (सं वि वि ) भवमें चरति, ठक्। भवमें-श्रीस, फासिक, सिया-बातिन, वेईमान्।

माधर्ष (सं॰ पु॰) मा-ष्ट्रव भावे सञ्। बावर्ण देखी। भाधर्षण (सं॰ क्लो॰) चा-ष्ट्रव भावे लुग्रट्। १ चय-राध-स्थायन, जुर्म लगानेका काम। २ दर्ड, सजा। ३ तिरस्कार, वलहेतु पीड़न, भिड़की, छेड़-छाड़।

श्राधित (सं॰ ति॰) श्रा-ध्रष-ति इट्, कित्वा भावः।
विद्या ग्रीक (बिदिनिदिशिद्धः। पा शराहर। १ श्रवमानित,
सजायाफ्ता। २ तिरस्तत, भिड्का हुशा। ३ वर्चहारा प्राजित, चोट खाया हुशा।

श्राधर्ष ( एं॰ ति॰ ) श्राष्ट्रध्यते, श्राष्ट्रधर्ष्यत्। १ श्रवमाननीय, भिड्का जाने काविखा २ बसहेतु पीड्नीय, जीरचे पीटा जानेवाला । ३ दुवेल, जाग्रा (क्ली॰) भावे खत्। ४ दुवेलता, समजोरी।

श्राधिसं इ—तृपतिविधेष, एक राजा। यह बाणावंशीय रावस सरतरीजीके पुत्र रहे। इनकी राजधानी विसीर थीं। श्राधा (डिं•वि॰) श्रध, निस्फ़, नीम। (स्ती॰) श्राधी।

शाधामारा (हिं॰ पु॰) अपामार्ग, चिचड़ी।
शाधान (सं॰ क्ती॰) १ संस्तार-पूर्वेक अग्नि प्रसृतिका
स्थापन, रखनेका काम। २ ग्रहण, पकड़। ३ प्राप्ति,
हासिल। ४ घारण, गुन्हायश, समायी। ५ श्रम्त्याधान। ६ गर्भाधान। ७ बन्धकदान, निवेशन, रेहन,
धरोहड़। प्रतिमू, जामिनी। ८ नियुक्ति, मनस्वियत। १० श्राधार, किसी चीज़के रहने या रखनेकी
जगह। ११ पात, वरतन। १२ हन्त, घेरा।

श्राधानवती (सं॰ स्त्री॰) गर्भवती, जिस श्रीरतके

श्राधानिक (सं• पु॰) श्राधानं गर्भोधानप्रयोजनसस्य, ठक्। गर्भोधानके निमित्त वेदविहित गर्भेषात्रका संस्कार, गर्भेधारणसंस्कार।

षाधाय (सं॰ ब्रि॰) : ब्राद्धाति, द्या-घा-ए। १ त्राधानकर्ता, रखनेवाला। (पु॰) भावे घड्न्। २ प्राधान, रखनेका काम। (प्रव्य॰) स्त्रप्। २ प्राधान-पूर्वक, रखके।

भाषायक (सं० वि०) भाषानकर्ता, रख देनेवाला। (स्ती०) भाषायिका।

याधार (सं • पु • ) श्राधियते परसारया क्रिया यत, श्रा- श्रु श्रिकरणे घर्ष्ण । श्राधिकरणम् । श्रारा । १ श्राय्य, सदद । १ शस्य सम्प्रादनार्थं जलरोधका बन्धन, पानीका वांध । १ द्वके जल देनेका खान, थाला । ५ पात, बरतन । ६ नहर । ७ सम्बन्ध, रिखा । ८ व्याकरण-प्रसिद्ध कारक । व्याकरण प्रसिद्ध कारक । व्याकरण-प्रसिद्ध कारक । व्याकरण-प्रसिद्ध पर्यका । व्याकरण-प्रसिद्ध कारक । व्याकरण-प्रसिद्ध व्याकरण-प्याकरण-प्रसिद्ध व्याकरण-प्रसिद्ध व्याक

क्प भीपश्चेषिक श्राधार है। 'मोचनी इच्छा होती है' कहनेसे मोच विषयमें इच्छा रहनेका श्रयं निकलता, इसीसे यह वैषयिक श्राधार है। 'परमाला सकत स्थानमें है' बोलनेपर श्राला कर्तासे 'है' क्रियाका श्राधार सकल स्थान होता है। इसलिये यह श्रमि-व्यापक श्राधार है।

ग्राधारक (सं॰ पु॰) भित्तिमूल, नीव। ग्राधारण (सं॰ ली॰) वचनकार्यं, बारबरदारी, सहारा देनेका काम।

श्राधार एव श्रातः, कमधा॰ वा। १ सकल श्राधारकी श्राधार एव श्रातः, कमधा॰ वा। १ सकल श्राधारकी श्रात्तका रूप, माया, श्रक्ति, कुद्रत। २ चन्द्रकी श्रमा नाम्नी महाकला। 'श्राप्तिक्षण श्रमानामी महाकला भीता।' (खार्व रहनन्दन) ३ तन्त्रीत मूलाधारस्य कुग्ह-लिनी परमदेवता।

श्राधाराधियभाव (सं॰ पु॰) श्राधारस श्राधेयस ती तयोर्भावः, ६-तत्। श्राधार श्रीर श्राधेयका सम्बन्ध-विश्रेष। जैसे घट श्रीर भूतल। यक्षां भूतल श्राधार श्रीर घट श्राधेय होनेसे दोनोका सम्बन्ध श्राधाराधेय भाव कहाता है।

श्राधारिन् (सं वि ) श्राश्रयस्थित, सहारा पकड़नेवाला। (पु ) श्राधारी। (स्ती ) श्राधारिणी। यह श्रव्द प्रायः समासान्तमं श्राता है—जैसे, दुग्धाधारी। श्राधारी (सं पु ) १ श्राधारस्थित, सहारा पकड़ने-वाला। (हिं स्ती ) २ सहारा हीनेकी लकड़ी। साध प्रायः इसके सहारे बैठा उठा करते हैं। श्राधार्य (सं वि ) स्थापनीय, रखा जानेवाला। श्राधार्य धारस्थन्सः श्राधाराध्यमाव हेखे।

श्राधार्याधारसम्बन्ध, भाषाराध्यभाव १ छो। श्राधावमान (सं॰ ति॰) श्रीव्रगामी, दीड़ या भापट पड़नेवाला।

श्राधासीसी (हिं स्तीः) श्रधंकपाली, श्राधंसरका ददे।
श्राधि (सं पुः ) श्राधीयते श्रधिक्रियते श्रीकादितो
मनोऽनेन, श्रा-धा करणे कि। १ मानस दुःखकर
व्यथाविश्रेष, दिली तकलीए। २ दुर्भाग्य, कमवस्ती।
३ धर्म वा कर्तव्यका विचार, मज्हब या फ्लैंकी
फिक्रा। ४ श्राशाः, तमदा। ५ श्रपने कुलकी जीविकाके

निमित्त उत्सुक मनुष्य, अपने खान्दानकी रोजीके लिये हीसला रखनेवाला प्रख्स।

शा देषत् धीयते श्रिषित्रयते उत्तमणैलेनात प्रती वा, श्रा-धा श्रिष्ठकरणे कर्मे वा कि। ६ श्रधमणैन कर्द्ध क उत्तमणैके निकट रिचत बन्धक द्रव्य, रेइन या श्रमानतको चीज। ७ बन्धक, रेइन, श्रमानत। द श्रिष्ठान, रखनेको जगह। ८ श्राधान, जगहकी बन्दिश। १० लच्चण, निर्देश, सिफ्त, खासियत। श्राधिक, श्रोषक देखो।

श्राधिकरिणक (सं॰ पु॰) श्रिषकरिण विचारस्थाने नियुक्तः, ठक्। विचारस्थानमें नियुक्त प्राड्विवेकादि, धदालतमें इनसिष्, करनेवाले सुन्सिष, वगैरह। धिकारिस्थ (सं॰ क्षी॰) धिकार, इस् तियार। श्राधिकारिक (सं॰ ति॰) १ प्रधान, श्रेष्ठ, श्राला, इस् तियारवाले हाकिम या ग्रैके सुतासिक्। २ पटन

सम्बन्धी, इजूरी, मनसवी, हाकिमाना।
प्राधिका (सं॰ ली॰) प्रधिकस्य भावः, स्वन्। १ प्रधिकता, बहुतायत, ज्यादती। २ प्रातिग्रस्य, बढ़ाई।
प्राधिज (६॰ वि॰) पीड़ादिसे उत्पन्न, दर्दे वगैरहसी.
पैदा होनेवाला।

श्राधित्र (सं॰ ति॰) श्राधिं सनःपोडां जानाति, श्रधिः त्रा-क । १ व्यथाकां श्रनुभावक, सनोदुःखयुक्त, व्यथित, सुसीवतज्ञदा, दर्देचे तकनीफ छठानेवाला। २ वक्र, टेटा।

श्राधित्व ( सं॰ ली॰ ) बन्धकका हत्तान्त, रेइनका हाल,. गहने रखनेकी वात।

श्राधित्वोपाधि (सं ॰ पु॰) बन्धन रखनेका प्रयोजन,

श्राधिदैविक (सं िति ) श्रिधिदैवे भवः देवान् वाता-दीन् श्रिधिकत्य प्रवृत्तं वा, ठज्, श्रनुश्रतिकादि । दिपद ष्टिः । १ देवताधिकत, देवताधिकारमें प्रवृत्त । इस श्रिष्टमें यह शब्द शास्त्रादिका विशेषण है। २ वायु-प्रसृतिजन्य, हवा वगै रहसे पैदा हुशा। यहां 'श्राधि-दैविक' दुःखादिका विशेषण है। वैद्यक्रमतसे दुःख सात प्रकारके होते, जिनमें काल, देव एवं स्त्रभावके बलसे उत्पन्न होनेवाले श्राधिदैविक हैं। 'श्रिक शीत, शीम वा दृष्टि होनेको कालबलकत, विजली गिरने तथा भूतादि चढ़नेको देवबलकत भीर नुभुचा-दृष्णादि लगनेको खभावबलकत कहते हैं। शाधिपत्य (सं॰ क्ली॰) भधिपतिर्भावः कर्म वा,

प्रत्यन्तात् यक् । स्तामिल, सरदारी, श्रन्मत । पाधिवन्य (सं॰ पु॰) श्राधिः प्रजानां कयं पालनं स्मादिति चिन्ता एव बन्धः । बहुप्रजारचयार्थं चिन्ता,

बहुतसी रैयतकी हिए।ज्त रखनेका ख्याल।
पाधिभीग (सं० पु०) बाधेर्वस्थकद्रव्यस्य भोगः,
६-तत्। वस्थक-द्रव्यका भोग, रहनकी चीज्का
काममें लाना। घाधेमंनोव्यवाया भोगः। २ मनीव्यवाका प्रतुभवरूप भोग, दिली तक्षतीएका उठाना।
पाधिभीति (सं० वि०) भूतानि व्याव्यसर्पादीन्यधिकत्य जातम्, प्रधिभूत-ठञ् हिपदहृद्धिः। १ व्यावसर्पादिजनित, ग्रेर घोर वग्रेरहसे मिला हुन्ना।
२ जीवसन्यस्थीय, जानवरके सुताक्षिक्। वैद्यकमतमें
रुधिर, वीयं, भोजन एवं विहारके विकारसे उत्पक्ष
व्याधिको पाधिभौतिक हो कहते हैं।

षाधिभौतिक, ( सं॰ त्रि॰ ) षाधिभौति एव स्तार्थं क। षाधिभौति देखो।

षाधिमन्यव (सं॰ पु॰) त्रधिमन्यवे द्वितम्, त्रण्। ज्वरका सन्ताप, बुखारको ज्वन।

षाधिक्तान (सं वि ) चिन्तासे विशीर्ण, पिज़से सुरभाया दुशा।

माधिरिष (मं॰ पु॰) मधिरथः धतराष्ट्र-सारिषः तस्यायम्, इन् । स्तपुत्र कर्णे, धतराष्ट्र-सारिष मधिरथके लड्के । माधिरान्य (मं॰ क्ली॰) मधिरानस्य भावः कर्मे वा न्यन् । माधिपत्य, सरदारी, तानवरी ।

षाधिवेदनिक (सं॰ क्ली॰) श्रधिवेदनाय श्रधिक-विवाहाय हितम् ठक्, तत्र काले दक्तं ठक् वा। हितीय विवाहके समय प्रथम स्त्रीके सन्तोषार्थ दिया जानेवाला धन, जो दौकत दूसरी शादीके वक्तु पहली शीरतको दी जाती हो।

पाधिशमी (सं क्ली ) शमीमेंद, जिसी निस्मनी पारी या हमी।

Vol II. 141

बाधिस्तेन (सं० पु॰) बाधिगु प्राधिभीगात् स्तेन इतः गीपनमें गिक्कृत धन बलपूर्वेक भीग करनेवाला, जो बादमी जोरावरीसे क्रिपाकर रेचन रखी हुई चीज़को काममें लाता हो।

बाधी (वै॰ स्त्री॰) चिन्ता, श्रमिलाष, शोचना, खयाल, खाहिश, फिक्र। (हिं॰) पाषा देखी। श्राधीकरण (सं॰ क्री॰) अनाधे: आधे: करणम्, धाधि-चि-क्र-लुप्ट। १ ऋण लेनेको किसी वस्तुका बन्धक रखना, कर्ज पानेके लिये कोई चीज वगैरह रखनेका काम।

पाषीलत (सं वि ) प्राधि-चिन्कता। बन्धक रखा हुधा, जो रेइन कर दिया गया हो।

गाधीसत्य (सं० ग्रव्य०) वन्धन रखनर, रहन नरवि।

आधीत (वे॰ त्रि॰) १ विचारा हुआ, जी ख्यात्तर्में लाया गया हो। (क्ली॰) २ विचारका प्रयोजन वा विषय, इरादा या उसीद की हुई बात।

आधीन (हिं०) प्रधीन देखी।

श्राधीनता (हिं०) वधीनता देखी।

षाधीयमान (सं॰ वि॰) वन्धक रखा जानेवाला, जो रेइन किया जाता हो।

षाधीयमानचित्त (सं वि ) मनको लगा देनेवाला, जो दिलको किसी बातपर भुका देता हो।

माधीरात (हिं॰ स्ती॰) मधराति, रातने बार्ष

प्राप्तत (सं वि ) प्रा-ध-ता। १ चालित, इटाया इप्रा। २ ईषत् कम्पित, जो कुछ हिल गया हो। प्राप्तनिक (सं वि ) प्रधुना भवम्, ठक्। सम्प्रति-जात, प्रवीचीन, प्रप्राचीन, नया, हालमें पैदा होनेवाला।

त्राधूत, भाषत देखी।

याध्ये (सं स्ती ) निवेखता, कमज़ीरी।

श्राष्ट्रतं (सं॰ व्रि॰) सियालित, प्रोत्साहित, समाया हुमा, जो सहारा पा जुका हो।

पाष्ट्रष्ट (सं विवि) निवारित, विजित, जो रोबी या जीत लिया गया हो 🚟 भाष्टि (सं क्ली ) प्रा-एव भावे तिन्। १ परि-भव, पराजय, शिकस्त, हार। २ प्राक्तमणकाये, इसला सारनेका कास।

भाषेक (हिं॰ वि॰) ग्रर्धके समान, घाषेके बरावर, जो प्राधिसे च्यादा न हो।

षाधिनव (सं• क्ली॰) गोका घभाव, गायोंकी ग्रदम-मीजूदगी।

भाषिय (सं क्ली ) आधीयते, आ-धिक् वर्मणि यत्। १ छत्पाय, बनाया या किया जानेवाला। २ बन्धक रखा जानेवाला, जिसे रेहन किया जाये। ३ अमानत रखा जानेवाला, जिसे धरोहक के तौरपर रखा जाये। १ रखा हुआ, जो जगह पा हुका हो। ५ दिया जानेवाला, जो देखाला गया हो। (क्ली ) भावे यत्। ६ आधान, रखनेका काम। ७ गुणविश्रेष। १ सका स्नमाव बदल शोर उसमें अन्य गुण लगा दिया जाता है। द जलाकर रक्लवर्ष किया हुआ घटादि, जो बड़ा जलाकर सुर्व बना दिया जाता हो।

"पाधेययाक्रियाजय सीऽसलप्रकृतिगुँ षः।" (व्याकरणकारिका)

(पु॰) ८ विधिन्नसमे स्थापनीय विक्र । १० अधि-करणमें अभिनिवेशनीय द्रव्य, सहारा पकड़नेवाली चीन ।

प्राधोरण (सं॰ पु॰) जा-धोर गतिचातुर्ये तुर । इस्ती चलानेमें निपुण इस्तिपक, होणियार महावत ।

श्राधमात (सं॰ वि॰) श्रा-धमा-का। १ यन्दित, वजाया हुश्रा, जो श्रावाज दे रहा हो। २ दग्ध, जन्ना हुश्रा। ३ वातदीष-जात उदरस्तीतता-सम्पादक रोगयुक्त, फूला हुश्रा। (क्ली॰) भावे का। ४ श्राधात, स्जन। ५ थन्द, श्रावाज। ६ श्रिनसंयोग, श्रामकी चिट। (पु॰) ७ वायुरोगभेद, एक बीमारी। इसमें पेट फूलता श्रीर बोला करता है। द समर, सहायी।

आध्मान (सं॰ पु॰) मा-धमा भाषारे खुट्। १ वात-व्याधि विशेष, एक बीमारी। (स्ती॰) भावे लुग्ट्। २ उदरस्तीतता, पेटका फूलना। साटोप एवं मति उस रोगसे पेट फूलनेकी भाष्मान कहते हैं। यह रोग वीर भीर वातके निरोधसे उत्पन्न कोता है। भाषमानमें पहले लक्षन, पीके दीपन एवं पाचन तथा फलवर्ति-क्रिया, वस्तिकर्भ भीर शोधन करना चाहिये। (स्त्रत) ३ फूंक, हवाका भरना। ४ दपं, विकत्यन, शिखी, डींग। ५ धींकनी।

मान्मानी (सं॰ स्ती॰) मान्धा करणे लुउट् हीए। निल्ता नामक विष्णगृद्रव्य, श्रम्बारी। यह खुश्रवृदार हाती है।

आध्मापन (सं कती ) आध्मा-िषच् करणे खुट्, णिच् लोप:। १ अब्दिनिष्पादन, आवाज्ञका निकालना। २ अरोरमें विद्व वाणादिके उद्यारका उपाय विशेष, जिस्ममें जुमे इये तीर वगैरह निकालेनिकी एक तरकीव।

षाध्यस्य (सं॰ ली॰) श्रध्यत्तस्य भावः, धन्। श्रध्यत्तता, एइतिमाम, निगहवानी।

प्राध्याख-स्थान विशेष, किसी जगहका नाम।

गाध्या (स॰ स्ती॰) श्रा-ध्ये भावे घञ्। १ चिन्तन, चिन्ता, फिल्लभन्दी, फिल्ल। २ श्रीत्मुकाहेतु स्नरण, श्रफ्तोसके साथ यादगारी।

षाध्यात्मिक (सं वि वि ) श्वात्मानं सनः शरीरादि-कमिषकत्य भवः, ठञ्। १ खीय, श्रपना, खास श्रपने मुतालिफ् । २ ऐशी, परमात्माचे सम्बन्ध रखनेवाला। २ श्वात्मसम्बन्धीय, रूझानी पाक-साफ् । .(स्ती व्) श्राध्यात्मिकी।

म्राध्यान (सं॰ लो॰) माःध्ये-लुग्रट्। १ चिन्ता, फिन्ना २ उत्कारहापूर्वक स्नरण, मफ्सोसके साथ यादगारी।

शाध्यापक (सं १ पु॰) श्रध्यापक एव, सार्थे श्रण्। श्रध्या-पक, गुक्, उस्ताद, सुरगद, पढ़ाने या सिखानेवाला। श्राध्यायिक (सं १ ति०) श्रधीयतेऽध्याया वेदस्तम-धीते, ठल्। १ श्रधीतवेद, जो वेद पढ़े हो। २ श्रध्य-यनग्रील, पढ़ने-लिखनेवाला। (स्ती०) श्राध्यायिकी। श्राध्यासिक (सं १ ति०) श्रध्यासेन कल्पितम् ठक्। श्रययार्थ, भूठा, माना हुश्रा। वेदान्तमतसे श्रध्यास द्वारा ग्रययार्थ वस्तुमें यथार्थज्ञान श्राध्यासिक कहाता है, जेसे—श्रक्तिमें रजतादिकी कल्पना श्रीर पर-श्रद्धामें जगत्का श्रारीप। श्राप्त (सं०पु०) श्रा-ध-कः। १ श्राधार, सहारा। (ति०) २ निर्वेस, कमलोर, ग्रीवः।

पाधनिक (सं॰ वि) प्रधनि कुगलम्, ठक्। पर्धमें कुगल, पर्यका विषय भली भांति समभानेवाला, राहगीर, जो सुसाफिरीका हाल पक्हीतरह जानता हो। (स्त्री॰) प्राध्वनिकी।

-पाध्वरायण ( चं • वि • ) त्राध्वरी यज्ञाभित्रस्तस्य गोवापत्वम्, नड़ादि फक्। पाध्वर वा प्रकृतिरङ यज्ञविषय समभनेवालेका प्रव्रया कन्यारूप प्रपत्य, प्राध्वरके जड़के घौलाद।

षाध्वरिक (सं॰ पु॰) धव्यरस्य व्याख्यानी ग्रन्थः, ठक्। १ प्रध्वरके व्याख्यानका ग्रन्थ। प्रध्वरं यद्भं वित्ति तत्प्रतिपादकग्रन्थमधीते वा। २ विध्वर-प्रति-पादक ग्रन्थका षध्ययनकर्ता। (त्रि॰) ३ सोमयज्ञ-सक्तिया।

'षाध्वर्यंव (स'॰ त्रि॰) मध्वर्योयं तुर्वेदविद इदम्, मध्वर्युं चन्। १ मध्वर्युं -सम्बन्धीय। (क्षी॰) २ मध्वर्युं पुरो-चितका कर्मोदि।

षान (सं० पु॰) श्रानिति जीवत्यनेन, श्रा-श्रन नरणे विष् शन् प्राणवायुः ततः श्रद्रभवादी श्रण्। वृन्कृदिकोऽण्। पा शराण्या १ श्रन्तस् ख्रास्तास्, स् इने भीतरकी सांस। २ जीवनसाधन शरीर मध्यस्थित प्राणवायुका नासिका हारा विहिनै:सारण-रूप उच्छास। ३ विहर्मु ख्रासास। १ सुख, नासिका, सुंह, नाक। ५ खास, ख्रासत, सांस लीनेका काम।

(हिं॰ स्ती॰) ६ सीमा, इट । ७ शपश, क्सा।

प्र दोहायी। ८ भन्दाज, तरीक, ढङ्गा १० स्या,
सम्हा। ११ बनावट, ठसका। १२ खळा, शर्म।
१३ भय, ख़ीफा। १४ विचार, जिहाज़। १५ प्रतिज्ञा,
भहर। १६ इट, जिर। (वि॰) १७ भन्य, दूसरा।
सानक (सं॰ पु॰) भानयति सोत्साहात् करोति,
भन्-िष्य-्ष्यु खुः। १ पटह, नक्सरा। २ भेरी, टोल।
१ स्टइङ्ग, टोजका। ४ भन्द्युक्त मेव, गरजनेवाला
बादल। 'भागकः पटह सेयं धनन्मेष्यदश्योः।' (इन)
(वि॰) ५ सत्साहक, होसलेक्युश।
भानकदुन्दुभि (सं॰ पु॰) भानकः सत्साहकः दुन्दुभिः

देववाद्यविशेषो यस्त्री, बहुती । १ वस्त्रिव । क्रण्यां के ज्या होनेपर देवतास्त्रीं साधुवादपूर्वक वाद्य बजानेसे वस्त्रदेवका यह नाम पड़ा है। (शर्वक)

यानकदुन्दुभी (सं॰ स्त्री॰) वहत् पटह, बड़ा नक्तरा।

भानकस्थलक (सं• वि॰) भानकस्थलां भवः, भटूर देशादौ तुन्। भूनादिस्यकः पा अशर्थकः भानकस्यलीके निकटस्य, भानकस्थलीके पासः।

भानकस्यती (सं॰ स्त्री॰) श्रानकप्रधाना स्थली, भाक॰ तत्। धानकस्थली नामक एक जनपद, किसी मुल्कका नाम। (पा शरार७)

चानकामनि (सं° वि॰) कार्णादि॰ फिन्। मानकके निकटस्य, जो मानकसे दूर न हो। यह मञ्द जन-पदादिका विभिष्ण है।

त्रानका, वायक देखी।

मानडुइ (सं वि ) मनडुइ इदम्, मण्। १ वर्षः सम्बन्धीय, बैनका। यह मन्द्र गोमय विंवा चर्मे मांसादिका विग्रेषण है। (स्त्री) भनडुडी। (क्षी) २ तीर्थविग्रेष। मनडुइतीर्थं सद्यपर्वतके निकट विद्यमान है। इरिवंधके ८५वें मध्यायमें इसका नामोक्षेख मिलता है। कष्ण भीर बनराम इस तीर्थमें ममने गये थे।

यानडु इस (सं वि) धनडु इत सतम्, संत्रायां सुला-सादिभ्यो वुञ्। (पा शश्रद्धः) द्वषसम्बन्धीय, बैसका। यह यन्द्र गोमय, चर्म, मांसादिका विश्रवण है।

धनबुष्टायन (सं • ति •) धनबुष्टी गीत्रापत्यं सम्बादि • फत्र । धानबुद्ध-जात, स्नानबुद्धसे पैदा होनेवाला । धनबुष्टते प्रत्र या कन्या रूप स्नपत्य ।

षानडुद्य (सं ॰ पु॰) बनडुद्दी गोवापत्यम्, गर्गादि॰ धन्न्। अनडुत् नामक सुनिके गोवापत्य।

मानडुद्वायनि (सं वि वि ) चतुरर्घा कर्णादि मिल्। भानडुद्वाने निकटस्य देमादि।

भानत (सं श्रिश) या-नम-ता १ प्रधीमुख, विनय-हेत नसीभूत, पतित, जु व भुका हुमा। (पु॰) २ जिन-देव विशेष। कल्पभवमें यह एक वैसानिक नामक देवता माने गये हैं। मान-तान (सं क्ली ) १ जटपटांग, मग्डवगड़, दधर-उधर। २ मर्यादा, मानक। २ इट, ज़िद। मानति (सं क्ली ) मानमित नम्नीभवत्यनया, मानम करणे क्लिन्। मानुगत्य जन्य सन्तोष, मधी-सुखी भाव, नम्नता, सुकाव।

भानादयत् (सं कि कि) बजवानेवाला, जो भावाज् निकला रहा हो।

पानह (इं० वि०) धा-नह-ता। १ वह, ग्रियत, वंधा या गुंथा हुआ। (क्ती॰) २ विश्वसूषादि, पह-नाव। ३ चमें द्वारा बह्रमुख वाद्यादि, चमड़ेसे मदे हुये मुंहका बाजा। इसके मध्य वायां, तवला, ढोलक, पखावज आदि नृत्यगीतमें काम देता है, सकीतंनमें स्टूदङ्ग बजता है। ढका, ढोल, नकारा, तासा, दमामा प्रसृति वाद्य अन्प्रायन विवाहादिमें व्यवहृत होता है। युद्यकालमें भी हुद्दा, ढोल, तासा और दमामा बजाया जाता है। खुक्मली, हमरु, गोपीयन्त्र, तम्बूर, हुद्ध प्रसृति आनह यन्त्र पाम्य हैं।

भानदवस्तिता (मं॰ स्त्री॰) मृतसङ्ग, इवसुलवील, पेशावका वन्धेल।

भानन (सं क्ली ) श्रनित्यनेन भच्चणपानादि हेतु-त्वात्, श्रन करणे लुप्तट्। सुख, सुंह। ''तदाननं वत्-सुरिक्ष चितीश्वरः।" (रहवंश शक्) २ समस्त मस्तक, चेहरा। ''कचिदुन्नमिताननी।'' (रहवंश शक्)

श्रानन-फानन ( श्र॰-क्रि॰-वि॰) फ्रीरन, जल्द, श्रति-श्रीष्ठ, भटपट, बातकी बातमें।

पानना ((हिं० क्रि॰) प्रानयन करना, लिवालाना। प्राननास (सं० क्री॰) प्रानन-कमल, कमल-जैसा मुख। प्रानन्तर्य (सं० क्री॰) प्रनन्तरमेव, खार्थ खन्। १ प्रव्यविद्यान, प्रमन्तरता, प्रावत, नज्दीकी। प्रानन्य (सं० क्रि॰) नास्ति प्रन्तः प्रीको यस्य स एव, खार्थे व्या। १ प्रनन्त, प्रसीम, प्रविनाधी, लाज्वाल, खार्थे व्या। १ प्रनन्त, प्रसीम, प्रविनाधी, लाज्वाल, बेहद। प्रनन्तस्य भावः, ष्यञ्। २ सीमाश्च्यल, वेपायानी, हदका न रहना। ३ नाधादिराहित्य, चिरविद्याति, हयात-जाविदानी, बक्ता, कभी मिट न सक्नेवाली हालत।

भानन्द (सं पु ) भानन्द चर् । १ हर्ष, सु । भाद्वाद, खु भी, भाराम। २ विष्णु । ३ विष्णु ने एक गण । ४ भिव । ५ वलराम। ६ स्त्र-संग्रहीता बुद्यभाक्य सुनिने उत्साही अनुचर, प्रियम्ब्य भीर भतीजिका नाम। ७ साठ संवत् सरने मध्य भानन्द्र नामक वर्ष विभिष । ज्योतिषकी अनुसार इस संवत् सरमें प्रस्थकी खूब उत्पत्ति होती, किन्तु मूख द्वाह रहती है। घृत एवं तेलका मूख समान रहता है। इसमें प्रजा हंसी-खुभी अपने दिन काटता है। (क्ली) । द मद्य, भराव। ८ समाद। १० राजनस्वृह्च।

भानन्दन (सं श्रि ) हिषेत नरनेवाला, जो खुश नर देता हो।

भानन्दकर्, भानन्दक देखी।

आनन्दकानन (सं क्षी ) आनन्दानि आनन्दयुक्तानि काननानि ग्रहाणि यत्न, बहुत्री ; यहा आनन्दजनकं काननिमव। अविमुक्त काशीचित्र। काशीके सकल ही ग्रह आनन्दयुक्त हैं। फिर काशीवासियों के मनमें भी सं दा आनन्द बना रहता है, इसीसे काशीको आनन्दकानन कहते हैं। काशीखण्डके २६६ अध्यायमें आनन्दकाननका विवरण दिया है। काशे हें छो।

भानन्दक्तरण वसु-कलकत्तेके एक प्रधान विद्वान् । सन् . १८२२ ई॰को कलकत्तेमें अपने मातामह सर राजा राधाकान्तदेव बहादुरके घर इन्होंने जन्म लिया था। इनकी पिता मदनमोचन वसु कायखोंमें सुख्य कुलीन रहे। कुछ दिन घरमें पढ़ने बाद इन्होंने भूतपूर्व हिन्दू-कालेजमें (वत्तंमान प्रेसिडेन्सी कालेज) नाम जिखाया था। वहां क्रमागत सात वत्सर कार्त्रोका शीर्षस्थान दवा यह प्रधान वृत्ति पाते रहे। शेषः परीचाम यानन्दक्षणको सिवा कान्न्के अन्य सक्त विषयपर सर्वीच पद मिला। भारतके बड़े लाट प्रथम लार्ड हार्डिचने टावनहालमें जो पुरस्कार बांटा या, उसमें प्रारीरिक प्रख्यस्यताके कारण दनका जाना वन न पड़ा। इसीसे स्वस्थ होनेपर ग्रानन्दक्र व्यक्ती चन्होंने डिन्टू कालेजमें सभा लगा प्राप्य पुरस्कार दिया था। दी इतनी योग्यतासे बड़े लाटन सर राजा राषाकान्तदेव बहादुरको भी प्रभिनन्दित किया।

त्रानन्दक्षणाने सुप्रसिद्ध विद्यासागरकी संगरेजी पढायी थी। फिर अचयकुमारदत्त इनसे साहित्य शीर शक्ष्यास्त सीखते रहे। इन्होंने शचयक्रमारको षद्मयकीर्ति 'उपासक-सम्प्रदाय' बनानेमें भी यधिष्ट साहाय दिया। सधी त्रीयुक्त नगिन्द्रनाथ घोषने कहा है,—"इस देशमें साधारणत: जैसे होता, वैसे हो धानन्दलपा द्वारा उपकार पहुंचते भी कोई मानता-न था।"

राय हैमचन्द्रकर बहादुरकी अनुरोधसे इन्होंने 'गांजिकी रिपोर्ट' निखी रही। सरकारने छसी रिपोर्टंपर ईमचन्द्रकी वडी पर्शंसा की। इसचन्द्र कड़ा करते घे,- "बानन्दक्षण ही राजकार्यमें इमारे सामत्यके अन्यतम कारण हैं।"

इसक्टेंबिस वितर्वेमें राजा राजिन्द्रनारायण देवके साचरित सक्तस प्रवासीने सिखे थे। वह प्रवास पार्लीमेग्ट्रके सभ्य केवल सर डो॰ एम॰ माकफरलेन ही नहीं, चयनचा सिष्टर ग्लाडष्टोन, बड़े लाट लार्ड रियन और भारतवन्त्र मिष्टर ब्राडचाने भी बड़ी प्रशंसा की। सिष्टर ब्राडलाने अपने पत्रसे इस रचनाकी सुदीघं समालोचना निकाली थी। कांगरेस-बन्ध मिष्टर ह्यूम भीर सुपिखत डाक्टर विभारिज दोनो भानन्दक्षण्यसे घरमें भानार मिनते रहे। डाक्टर विभारिजने नन्दकुमारके मुक्दमैपर अपना प्रसिद्ध पुस्तक बनाते समय इनसे कयी बार अनेक उपदेश लिये थे। श्रानन्दस्य सिवा संस्तृत, वंगला, श्रंग-रेजी, फारसी श्रीर उर्दू ने श्रीक ( यूनानी ), लेटिन एवं हिन् (यहरी) भाषामें भी खुत्पन रहे।

मातासहके 'शब्दकलाहुम'की रचनामें इन्होंने यथिष्ट **भाडाय्य दिया। विदेशीय विद्वज्ञनसमाजकी राजा** सर राधाकान्त देवकी घोरसे छस समय प्रवादि श्रानन्दक्षणा ही लिखते थे। यह बङ्गालके एक विस्तृत इतिहास श्रीर वंगला वैज्ञानिका शब्दासिधानका मयविदा छोड़ गरी हैं। हिन्दी विष्वकोषके प्रवान . सम्पादक . श्रीयुक्तं नगेन्द्रनाय .. वसु , जिस समय वंगला 'विश्वकोष' बन्ते, इस समय शानन्दक्ष्ण ें नामें, 'गीता' प्रादि शब्दीपर प्रमुख निवन्य सिख Vol. II.

142

भाषा और भावना बादर्भ देखाते थे। नगेन्द्र बाबू अपने सुंइसे इनकी शतशः प्रशंसा करते श्रीर गुरुने समान बादरणीय समभते हैं। सन् १८८७ ई॰की १४वीं सितम्बरको सवेरे गीतापाठके उपरान्त रोगयातनाविद्दीन घवस्यामें सहसा श्रानन्दक्षणका प्राणवियोग इसा ।

यानन्दगिरि-यङ्कराचार्यके यसुधिष्य। दन्होंने यङ्कर-दिग्विजय नामक पुस्तक बनाया, जिसमें शङ्कराचार्यका चरित खतारा है। सिवा इसके उपनिषद्वाय प्रस्तिकी टीका और वाकान्तिविवरण भी लिखा है। यह श्रति सुपिख्डत व्यक्ति रहे। सन् ई॰के ८म शतान्द इनका जन्म हुआ था।

धानन्दघन-दिझीने एक प्राचीन कवि। रागकल्पट्स भौर सुन्दरीतिलकमें इनकी जविता विद्यमान है। शिवसिं इने इनकी रचना सूर्य-जैसी प्रकाशमान वतायी है। इनका कोई पूर्ण पुस्तक न रहते भी पांच सौ कोटी-कोटी युद्धिकार्वे देखनेमें भाती है। महादेव प्रसादने बनाये साहित्यभूषणको देखते हैं यह जातिके कायस्य और (सन् १७१८--१७४८ ई॰) सुहस्मदगाहने मुन्भी रहे। सरनेसे पहले हन्दावनवास करने लगे थे। नादिरशाइके मथुरापर अधिकार करते ही इनकी स्र्य इई। सक्सवतः कोकसार इन्हींका वनाया है। कभी-कभी यह अपनेको धन-धानन्द भी लिख देते थे।

**त्रानन्दज्ञान, जानन्द्**गिरि <del>देखी</del> 1

थानन्दन्नानगिरि, भानन्दिरि देखी।

मानन्दचन्द्र—संस्कृत बालवोधक एवं प्रायिवतीवधारके रचयिता।

थानन्दज (सं • वि • ) थानन्दात् जायते, थानन्द-जन-छ, ध-तत्। ज्ञानन्दजात, खुगीसे निजला हुन्ना। यह शब्द श्रमुपातादिकां विशेषण् है।

यानन्दता (सं॰ स्त्री॰) प्रसन्तता, खुशी, सज़ेदारी। पानन्दतीर्थ-माण्डूकोपनिषद्वाष्य, गोताभाष्य, गोता-तात्पर्धनिखेय, महाभारततात्पर्धनिखेय, तैत्तिरीयोप-. निषद्गाष्ट्रा चादिके उचिता ।

थानन्दळतीया (सं क्ती) वतविश्वव विशास,

ञावण प्रयंवा प्रयश्याय मासने ग्रुलपचनी व्रतीयाको यह होता है। सावित्रीने ग्रापसे लच्छीने गीरीको होड़ दिया था। पौछे महादेवके उपदेशसे उन्होंने व्रतकर लच्छी पायो। (भविष्योत्तरपु॰)

भानन्दयु (सं• पु•) भा-टुनिंद भावे श्रयुच्। ृद्वितारपुच्। पा शशब्द। प्रीति, हर्षे, प्रमीद, श्रानन्द, श्रास्हाद, खुशी।

शानन्दद, पानन्दक देखी।

भानन्ददत्त (सं॰ पु॰) भानन्दो दत्तो येन, बहुब्री॰। १ भानन्द देनेवाला उपस्थ। २ मेद्र।

भानन्ददेव—१ वज्ञभदेवके पिता। कुमारसभावकी टीका प्रस्ति पुस्तक दन्होंने लिखे थे। २ श्रीनिप्रायिक्त-रचियता।

मानन्दधर-विद्याधरके शिख। इन्होंने माधवानल-कामकन्दला कथा लिखी थी।

श्वानन्दन (सं॰ क्षी॰) श्वानन्दयत्वनेन, श्वा-निद-णिच् करणे लुप्रद्। १ गमनागमन कालमें वन्धुके श्वारोग्य खागतादिका प्रश्न, श्वाने-जानेके वक्त श्रजीज्की तन्दुक्सी श्वीर खुशामदी वगैरहका सवाल। २ गमना-गमनके समय श्वालङ्गन, श्वानेजानेके वक्तकी हमागोशी। भावे लुप्रद्। ३ सुखजनन, श्वारामदिही। ४ सम्यता, शायस्तगी। ५ श्वानन्ददायक द्रव्य, खुश करनेवाली चील।

भानन्दनाथ मिल्लकार्जुनयोगीन्द्र—न्द्रसिंहके भिष्य श्रीर योगिनीहृदयदीपिका तथा श्रीविद्यापद्वति (सन् १५१४ ई॰) नामक पुस्तकके रचियता।

चानन्दपट (सं॰ पु॰) ग्रानन्दजनकं पटम्, ग्राक॰ तत्। नवोड़ावस्त, नूतन बालिकाके विवाहका हरिद्रात वस्त, दूरहनकी पोग्राक।

भानम्दपुर-गुजरातके भन्तर्गत एक प्राचीन नगर। वर्त्तमान नाम वड्नगर है। महनगर देखी।

भानन्हपूर्ण (सं० पु॰) भानन्हेन पूर्णस्तृप्तः। भानन्ह-सय परमाना, परत्रका।

चानन्दपूर्णं सुनीन्द्र—पभयानन्दके शिषा। इनका उपाधि विद्यासागर रहा। निम्नलिखित पुस्तक इनके निमाय हैं, सुरेखरके हस्दारख्यकवार्तिककी न्याय- व्याखारत नाम्नी टीना, पच्चपादिनाटीका, ब्रह्मसिडि-व्याखारत, वैदान्तविद्यासागर, महाभारतकी व्याख्या-रत्नावली भीर समन्वयस्त्रवृत्ति।

श्वानन्द्रप्रभव (सं॰ पु॰) श्वानन्दः प्रभवः प्रपादानं यस्य, बहुत्री॰। १ रेतः, नृत्का। २ बीर्यं, मनी। ३ सूतादिप्रपञ्च, जानवर। श्वितिके मतमें श्वानन्द-रूप परब्रह्मसे जन्म लेने, श्वानन्दरूप परब्रह्मसे मिल जाने रहने श्रीर श्वन्तकाल श्वानन्दरूप परब्रह्ममें मिल जाने कारण प्राणिसमूहकी श्वानन्द्रप्रभव कहते हैं।

भानन्दवधायी (हिं॰ स्ती॰) सुखका वाद्य, खुशीका वाजा।

यानन्द्वीधाचार्य-प्रमाणरत्नमाला-रचिता। प्रानन्द्वोधेन्द्र-एक प्राचीन टीकाकार।

त्रानन्दभुज् (सं०पु०) त्रानन्दं भुङ्के, प्रानन्द-भुज्-क्विप्। परब्रह्मके साचात्कारसे त्रानन्द सेनेवासा, प्राज्ञ, तत्त्वज्ञानविद्यारद।

शानन्दभेरव (सं॰ पु॰) १ तन्त्रोक्त शिवसूर्तिविशेष।
२ रसीषधविशेष। यह तीन प्रकारका होता है।
प्रथम—हिङ्गुल, विष, व्योष, मिरच, टङ्गण एवं लातीकोषको वराबर-वरावर चूणे कर जम्बीरके रसमें घोट
डाले शीर रत्ती-रत्तीकी गोली बना ले। इसके सेवनसे
शीताङ्गसित्रपात शान्त हो लाता है। दितीय—
हिङ्गुल, विष, व्योष, टङ्गण शीर गन्धकका चूणे बराबरवरावर डाल जम्बीरके रसमें दो प्रहर घाँटने शीर
रत्ती रत्तीकी गोली बनानेसे तैयार होता है। यह
ज्वरातिसारके लिये महीषध है। व्योय—वङ्गभस्म,
स्त स्वर्ण शीर रसको चौद्रमें घोंटनेसे बनता है।
दो गुष्ट्रा नित्य खानेसे प्रमेष्ट दूर होता है।

( रसेन्द्रसारस'यह )

पानन्दमेरवी (सं॰ स्ती॰) १ रागविशेष। इसमें शक्रराभरण भीर मेरव दोनो राग मिसे रहते हैं। १ पानन्दमेरव-देवकी पत्नी। बद्रयामलमें इनके प्रश्नका पानन्दमेरवने एत्तर दिया है। ३ वटी विशेष, दवाकी गोली। पिष्पत्नी, जातीकोष (जावत्नी), विष, तिकटुक (सीठ, मिर्च, पीपल), गन्धक, सोहागा, सत-श्रस्वक, धतूरका वीज एवं हिक्क बरावर ले दिनभर विजयाते द्रवमें घोंटे घोर चणकते समान वटी बनाये। इसे खाकर अनुवरीके सूलका कषाय पीनिसे ग्रीताङ्क सन्निपात दूर होता है। (रहेन्द्रवारसंग्रह) भानन्द्रमत्ता, भानन्दरकोहिता देखो।

श्रानन्दमय (सं॰ पु॰) श्रानन्दः प्रचुरोऽस्य, श्रानन्द प्राचुर्ये मयट्। १ प्रचुरानन्दस्तरूप परमाका। (ति॰) २ श्रानन्दससूदसस्पन्न, खुशीसे भरा दृशा। (स्ती॰) स्रोप। श्रानन्दमयी। तारामृतिंविशेष।

भानन्दमयकोष (सं॰ पु॰) भानन्दमयस्य परमात्मनः कोष द्वावरकः। १ वेदान्तमतसे—पञ्चकोषके सध्य पदम कोष, निहायत अन्दरुनी रुह। २ अविद्या-स्वरूप कारणपरीर। ३ सुबुधि, महरी नींद। ४ सत्व-प्रधानज्ञान, सभी समसा।

भानन्द्यितव्य (सं॰ क्षी॰) भानन्दका विषय, सुखका इन्द्रियार्थ, मनुकी चीज् ।

श्वानन्द्यिता (सं॰ पु॰) भानन्द देनेवाचा पुरुष, को भारमी खुश कर देता हो।

शानन्दराज गजपति—मन्द्राजप्रान्तस्य विजयनगरके राजा। सन् देव्ते १८वें यताव्दान्त दन्होंने मन्द्राजका समस्त प्रान्त बङ्गालकी धंगरेज्-सरकारको सीँप दिया था।

भानन्दराम वड् या—शासामके एक प्रसिष्ठ विद्वान् भीर राजकर्माचारी। सन् ई॰के १८वें यतास्वते सध्यभागमें एक इडत् संस्कृत-शंगरिजी श्रीभवान, वहु संस्कृत कोषग्रम्य श्रीर श्रजहारग्रम्य प्रकाश किया। शंगरिज-सरकारने इन्हींको एक इडत् प्रादेशिक श्रीभवान वनानेका भार दिया था।

मानन्दराव पंवार एक सुप्रसिद्ध सेनाध्यक । सन् १७४८ ई.० को इन्होंने जागीरमें बाजीराव पेशवासे धार प्रान्त पाया श्रीर वडां घपना वंश बदाया था। इनके खर्गवासी डोनेपर में धिया श्रीर डोलकरने कई बार धारको खूटा-मारा, किन्तु शानन्दराव दितीयकी पन्नी श्रीर रामचन्द्र पंवारकी धर्ममाता माती बाईकी डोशियारीसे नष्टस्त्रष्ट न दुधा।

भागन्दसप्ती (सं क्षी ) १ शक्ष रावार्वका बनाया इपा स्तोतं । इसमें चार्वती-प्रशंतांके कांगन्दकी बाइर उठती है। २ वाद्ययन्त विशेष, एक वाजा। छोटी टोसक-जैसी खोखनी लकड़ीका एक मुंह तक तथा दूसरा बड़ा होता भीर चमड़ेसे मढ़ा रहता है। फिर दूसरे होटे वरतनके मुंह पर भी चमड़ा चढ़ाया जाता है। इन दोनो यन्त्रींके चमड़ेमें वीचो वीच छेद बना तांत लगा देते हैं। ढोलकको वायों कोखमें लटका श्रीर बरतनको बायें हाथमें एकड़ हिएटीसे तांत वजाते हैं। यह कितनी ही गोपीयन्त्र-जैसी होती है। भानन्दवन—रामतापनी उपनिषद्की टीका 'श्रीराम-काशिका'के रचिता। यह एक प्रसिद्ध परमहंस परिन्त्राजक रहे। २ सखीद्यानस्तरूप काशीसेत, बनारस। श्रानन्दवर्धन (सं० ति०) १ शानन्दको बढ़ानेवाला, जो खु.शोको दोचन्द्र कर देता हो। (पु०) २ एक रस्तृतिवत् पर्यक्रत, इनका बनाया 'घन्यालोचन' नामक ग्रन्थ विद्यमान है।

थानन्दवन्नी (सं॰ स्त्री॰) तैत्तिरीय उपनिषत्का द्वितीय विभाग ।

श्रानन्दवत (सं॰ पु॰) व्रतिशिष । इसमें चैतादि चार मास वत सीर पीके वस्त्रयुक्त तिल किंवा हिरस्य दान करना पड़ता है।

मानस्मर्मा (सं॰ पु॰) 'श्रवस्थादर्पण' नामक सार्त्त यस्यके रचिता। इनके पिताका नाम रामधर्मा था। मानस्मक्षव (सं॰ पु॰) भागन्दस्य ब्रह्मानन्दस्य सक्षवः प्रकाशः, ≰-तत्। १ तत्त्वज्ञान-हारा ब्रह्मा-नन्दका प्रकाश। (ति॰) ज्ञानन्दः सक्षवोऽस्थ। २ सृतादि, प्राणी, खुभी रखनेवाला।

थानन्दसमोहिता (सं॰ स्ती॰) नायिका विशेष। धानन्दमं भनी भांति मोहित हो जानेवानी पौदा नायिकाको धानन्दसद्योहिता कहते है।

भानन्दा (सं क्ती ) भानन्दयति, भानदि-णिच्-भन्, चिच् कीपः। १ विजया, भागः। २ वार्षिकी पुष्पष्टम, वेसाः। ३ षाराम-भीतनाः। इसकी पत्ती सुगब्दार होती है। अ सुद्रप्रभी, सुगानी।

पानम्हार्वत (सं प्राः) भानम्हः पर्वत इत प्रतीस-त्वात्। १ जन्नानन्द । २ यरमेम्बर । २ ज्योतिष-प्रसिद्ध योग विशेष । श्रानन्दाश्रम (सं॰पु॰) एक प्राचीन टीकाकार।
श्रानन्द (सं॰पु॰) श्रा-नन्द-द्रन्। १ हर्ष, खुशी।
र कीतुक, तामाशा। ३ महन्त न्द्रसिंहके एक श्रिष्य।
दक्तींने प्रवोधानन्द-सरस्रतीके विरचित चैतन्यचरितास्त नामक ग्रन्थकी टीका लिखी है।

श्रानिन्दित (सं० व्रि०) श्रा-निद-त्ता। १ हर्षयुत्त, खुश । २ ष्टष्ट, श्रास्दा । ३ सुखी, श्राराम लेनेवाला । श्रा-निद-िषच्-त्ता । ४ श्रीमनिन्दित, खुश किया हुआ। श्रानिन्दिन् (सं० व्रि०) श्रा-निद-िषिनि । १ श्रानन्द-युत्ता, खुश । श्रा-निद-िषिन्द-िषिनि । २ श्रानन्दिजनक, खुश कर देनेवाला । (पु०) श्रानन्दी । (स्त्री०) श्रानिन्दिनी ।

भानन्दी (सं • स्ती ॰) भ्रानन्दयित, भ्रानिद-णिद्-भन्, गौरादि॰ ङीष्। हचविभेष, एक पेड़। भानन्दा देखो। (त्रि॰) भानन्दिन् देखो।

श्रानन्दोदयरस (सं॰ पु॰) रसभेद। पारद, गन्धक, लीइ,श्रम्बक एवं विष समांग्र,मिरच षष्ट श्रीर सोहागा चतुगुँ ण डाल सङ्कराजरस, श्रम्त तथा दाङ्गिकी सात भावना देनेसे यह बनता है। सन्थाको गुष्ताहय पर्णखर्डमें खानेसे पार्ड्रोगको दूर करता है।

( भैषन्यरवानली )

भानपत्य (सं॰ क्ली॰) श्रसन्तानता, लावल्ही, ंश्रपुत्रता।

म्रानबान ( चिं॰ स्त्री॰ ) चमक दमक, सजधज, तड़क भड़क, रङ्गरूप, ठाटबाट, श्रदा-मन्दाज, तज्दी तरीक।

श्रानिभक्तात (सं॰ पु॰) श्रनिभक्तातने एक वंशनका नाम।

श्रानम (सं॰ पु॰) नित, चापका प्रसारण, सुनाव, कमान्का फैलाव।

प्रानमन (सं कती ) प्रानम्यते प्रायत्तीक्रियते इनेन, श्रा-नम करणे लुग्रद् । १ सन्तोषके निमित्त प्रयादमनादि नम्नता, दूसरेको खुप्र करनेके लिये पीछे चलने वगे-रहका मुकाव। भावे ल्युट् । ३ सम्यक् नित, खासा मुकाव। ग्रा-नम-णिच् ल्युट् । ३ नम्नतासम्पादक व्यापार, नरमीका काम। भानमित (सं ० वि०) भा-नम-णिच्-त इट्, णिच् लोप:। भावजित, भानतीक्तत, भाकुलीक्तत, भुका इभा, भुकाया गया।

श्रानस्य (सं० ति०) श्रा-नम्-णिच्-यत्। १ नस्य बनाने योग्य, भुका देने काबिल। (श्रव्य०) श्रा-नम्-स्थप्। नत हो या नमस्कार करके, नरमौके साथ, श्रद्य बजाकर। इसी श्रर्थमें 'श्रानत्य' शब्द भी श्राता है।

श्रानय (सं॰ पु॰) श्रा-नी भावे श्रन्। १ देशसे देशान्तरको ले जानेका कार्य, लवायी, लेते श्रानेका काम। श्रानीयते वेदाध्ययनाय श्रव्य, श्राधारे ऽन्। २ उपनयनसंस्तार, जनेवू देनेका काम।

ञ्चानयन (सं० ह्यी०) चानव देखी।

चानयितच्य (सं० वि०) चानयनयोग्य, ले चाने-काविल।

त्रानर ( ग्रं॰ क्ली॰ = Honour.) घाटर, घर्डण, दन्जृत, घटन, घानकृ।

श्रानरेविल (शं॰ वि॰= Honourable) श्रादरणीय,-दक्जतदार। बड़े तथा कोटे लाटको कौन्सिलके मेस्बर, शाईकोर्टके जल श्रीर कुछ निर्वाचित व्यक्ति ही श्रानरेविल कहाते हैं।

शानरेरी (शं॰ वि॰=Honorary.) १ श्रवैतनिक, श्रवाभकर, इरितयाजी, ताजीमी, सुफ्तमें काम करने-वाला। जो लोग श्रादरके लिये काम करते श्रीर वितनादि कुछ नहीं लेते, वही धानरेरी कहाते हैं— कैसे श्रानरेरी मिजिष्ट्रेट, श्रवैतनिक विचारपित श्रीर शानरेरी सेकेंटरी, श्रवैतनिक मन्ती। २ विना लाभ किया जानेवाला, जो सुफ्तमें हो।

शानते (सं पु ) श्रा गृत्यते इत, श्राधारे घन्।
१ नृत्यशाला, नाचघर। २ यु इ, लड़ायो। भावे घन्।
३ नतेन, नाच। ४ स्यैवंशीय एक राजा। इरिवंशके
१०वें अध्यायमें इनका विशेष विवरण दिया गया है।
४ शानतेराजकत जनपदिविशेष। यह देश गुजरातमें श्रवस्थित है। वक्तमान नाम काठिवाड़
है। श्रानतेकी राजधानी द्वारका या कुगस्थली
रही। काठिवाड़ देखा। ५ शानतेदेशवासी जन, शानते

मुस्त ता बार्शिसा । ६ श्रानित है भीय राजा । ७ चन्द्रवं भीय एक राजा । इरिवं भित्ते इन्दें अध्यायमें लिखा है, — भानते कि पितामहका वर्ष केतु, पिताका विभुराज श्रीर पुत्रका नाम संसुमार था । (स्ती॰) कतेरि भच्। प्रजल, पानी । तरङ्ग, नृत्य जैसा देख पड़नेसे जलको आनते कहते हैं। (ति॰) ८ नतेक, रक्ष स्ता, नचित्रा, नचवैया, नाचनेवाला । भानते स (सं॰ ति॰) श्राहत्यित, भान्द्रत्-खुल्। १ नतेक, नचनिया। भानते से भवम्, वुज्। २ आनते देशजात, भानते सुल्कका पैदा।

भानतेंनगरी (सं॰ स्त्री॰) भानते दें यंकी राजधानी। भानतेंपुर (सं॰ क्षी॰) भानतें देशस्य प्रधान पुरम्। द्वारवती पुरी।

मानर्तीय (सं॰ ति॰) मानर्तदेशे भवः, वृद्धलाच्छ । १ मानर्ते देशजात । (पु॰) २ व्यक्तिविशेष, विसी शेंख्सका नाम ।

यानयंका (सं क्ली॰) श्रनयंकस्य भावः, छञ्। दचताका प्रभाव, त्रयोग्यता, नाकावित्यत, बद ग्रस-चूबी। र निष्युयोजनता, वेसुनफातो, वेस्दी।

षानलि (सं०पु०) व्यक्ति विशेष, किसी घाटमीका नाम।

षानव ( च ं ं ति ॰ ) ष्रनिति षातुः प्राणी तस्वेदम्, ष्रन-डण्-षण्। १ मानवीय, इन्सानी, मानखायी। २ दयातु, परीपकारग्रीत, खैरखाइ, भन्ना चाइने वाला। (स्तो ॰ ) षानवी।

मानव्य (सं॰ क्षी॰) मानोन्रस्येदम्, यत्। नर-संस्वन्धीय तन्त्रोत दो प्रकारका मल।

भानस (वै॰ ति॰) अनसः शंकटस्य पितुर्वो इदम्,
अण्। १ शंकटसंक्त्यीय, गाड़ीसे तानुक रखनेवाना।
२ पित्रसंक्त्यीय, पिदरी, वापसे संक्रत्य रखनेवाना।
भाना (डिं॰ पु॰) १ श्राणक, गंप्छा, रूपयेका १६वां
डिसा। चार पैसे या वारह पंदिका एक श्रामा
डीता है। २ किसी वस्तुका मोड़शांश, किसी चीक्का
१६वां डिसा। ३ श्रामन, भानद। (कि॰)
8 श्रामन करनो, भागे बढ़ना, किसीकी श्रोर क्दम
रखना। ५ गुजरना वाके, होना, बीतनी। इंगत्या-

वर्तन करना, खीटना। ७ श्रारक्ष होना, लगना।

द फलपुष्प प्रदान करना, फलना-फूलना। ८ उत्पन्न
होना, निकलना। १० परिपक्ष होना, पक जाना।

११ खलित होना, ठीला पड़ना। १२ चढ़ना, छा
जाना। १३ देख पड़ना, नसूदार होना। १४ पहुंच
जाना, दाखिल होना। १६ विकना, फरोख्त होना।

१६ तैयार होना, कसर कसना। १७ सिलना, हाथ
लगना।

भानाकानी (हिं॰ स्त्री॰) १ भनाकर्णन, सुनी-धनसनी, कान न देनेका काम। २ वहानेवाजी, टाल मटोल। ३ गुप्तवार्ता, कानाफूसी।

थानाखु (सं॰ पु॰) इच्चतुत्था, कास।

त्रानाध्य (सं क्ली ) जनायस्य भावः, धञ्। स्नामि-श्रन्यत्व, पतिराहित्य, यतीमी, मालिक न रह की हालत।

प्रानानास ( Ananassa sativa ) प्रननास, एक पेड़ । इसका पत्ता किनार-किनारे तिरहे तौरपर कटा श्रीर फलपर चांख-जैसा दाग्र रहता है। फलके जपर्से डाल निक्कती है। कचा अननास हरा और पका खूव पीला होता है। फलके भीतर छीटा-छोटा वीज रहता है। पक्का अन्त्रास वक्तला अच्छीतरह छील डाबनेसे खानेमें शक्का बगता है। पानकल भारत-वर्षकी अनित स्थानमें उम्दा अनमांस उत्पन होता है। कोयी-कोयी कहता, कि यह दिचण चमेरिकाके व्राजिस प्रान्तका हच है। सन् १५८४ ई. को पोतुंगील इसे दिचिण-अमेरिकासे भारतवर्षे लाये थे। किन्तु प्रवुल-प्जलने आईन-अनवरीमें अनवासना एके ख निया है। इसका बड़ेसे बड़ा फल कोई १४ सेर तक वजनमें बैठता है। त्रीहट (सिलहट)का प्रनन्नास प्रति स्मिष्ट और सुस्तादु होता है। बङ्गालमें कितनी ही जगम् व्रचने नीचे दंसे लगाया करते हैं। किन्तुः अधिक काया इसके लिये उपयोगी नहीं ठहरती। महीको पहले श्रच्छीतरह बना—चुनाके तर ज्मीन्में त्रनंत्रांसं लगाना चाहिये। अधिक छायामें दूचे लगाना मना है। वर्षाकासमें इसका फल परिपक्ष होता है। यनवासेके पत्ते का रेशा बारीक, सींप, और बीसकी

वरदाप्रत करनेवाला है। पत्ते को १८ दिन पानीमें डुबोकर रखनेसे बहुत सुन्दर रिशा उतरता है। हार पिरोनेके लिये भारतमें उसकी पावध्यकता रहती है। रेशा रेशमके स्थानमें व्यवहत होता और जन या कईमें भी मिलांया जाता है। वह सीने भीर पिरोनेके बड़े काम भाता है। उससे चटाई भीर काग्ज बनाते हैं। फिलिपाईन दीपपुष्ममें यन-वासके रेग्रेसे कंपडा तैयार किया जाता है। रङ्ग-मुरके चमार उससे जूता गांठते हैं। भारतवासी पत्ते के न्ये रसको समिनांशक और रक्तगोधक समभते हैं। उसे चंनेंके पानीमें मिलाकर पिलानेसे अन्वका क्रमि भर जाता है। परिपक्ष फलका विश्रुद रस पेटकी क्रुड़कुड़ी तथा पाण्डुरोगकी टूर करता, पेशाव लाता, यसीना बहाता श्रीर ठण्डा होता है। पत्तेका नया रस पीनेसे हिचकी नहीं त्राती। कचा त्रनतास खानेसे ग्रभंपात होता है। पत्ते के खेत ग्रंग्रका ताजा रस चीनीके साथ मिलाकार पीनेसे रेचक है। इसका फल भी रक्तग्रीयक है। सहेके पास सलवर-तट श्रीर ब्रह्म-देशमें अनन्नास बहुत उत्पन्न होता है। इसका तेल मिठाईमें स्वाद बढ़ानेकी खाल देते है। कान्नास देखी। भानास्य (सं वि ) बा-नम् नर्मण खत्, पनिट्-कत्वात् इस्राभावः। नमस्तार्थं, सलाम किये जाने काविन, निसने निये भुकना पड़े।

श्वानाय (सं पु ) श्वानीयते मत्स्याद्यनेन, श्वानी करणे वज्। जाबनानाय:। पा शश्रमः। मत्स्यादि पकड़नेने निमित्त यणस्त्रादि निमित जाल, मछली मारनेका दाम।

श्रानायिन् (सं वि ) श्रानायित, श्रा-नी-णिनि। १ एक स्थानसे किसीको स्थानान्तरमें ले जानेवाला, जो किसीको एक जगहसे दूसरी जगह पहुंचा देता हो। (पु॰) श्रानायी। (स्ती॰) श्रानायिनी।

श्रानायी (सं॰ पु॰) श्रानायी जालस्यास्ति, श्रानाय-द्रिन । जालिक, मकुवा, धीवर, माहीगीर ।

मानाय्य (सं॰ पु॰) मानाय्यते गार्हपत्यादानीय संस्क्रियतिऽसी, मानी-णात्, निपा॰ मायादेम:। मानायोऽनित्ये। पा शरार २७। १ वेदमसित्व दिच्चणानिनित्रीष,

यह गाईपत्यसे लेकर दिवायकी घोर रखा जाता है। (ति॰) २ समीप उपस्थित किया जानेवाला, जो नजदीक लाया जाता हो। (श्रव्य॰) ३ संगाकर, बुलवाके, इकट्ठाकरके।

प्रानाह (सं॰ पु॰) पा-नह-चन्। १ दैर्घ, लखाई।
प्रधानतः वस्तते दैर्घ तो ही प्रानाह कहते हैं। प्रानहाते अपसरणप्रतिरोधेन वध्यते विस्मृतादानेन, पानह करणे घन्। २ विस्मृत्ररोधक व्याधि, कोष्ठवह,
पाखाना श्रीर पेशाव रोकनेवाली बीमारी। इसका
लच्या इस प्रकार है—जब प्रामाययमें प्राम एकवार
भर जाता या क्रमयः वार वार बढ़ना, तब वायु क्रुपित
हो इसे उत्पन्न करता है। यह खयं पैदा नहीं होता।
पानाहिक (सं॰ पु॰) प्रानाहे ग्रानाहरोगप्रतीकार
विहितः, ठक्। १ प्रानाह रोगके प्रतीकारका विधि,
पाखाना श्रीर पेशाव बन्द होनेकी बीमारी दूर करने॰
का तरीका। (वि॰) २ प्रानाह रोगमें व्यवहरूत
होनेवाला।

**आमि,** जान देखी।

षानिचेय ( सं॰ ति॰ ) षा समन्तानिचीयते, षा-नि-चि कर्मणि यत्। समन्तात् सचनीय, चारी घोर दक्षष्टा किया जानेवाला।

मानिर्द (सं वि ) मनिर्द्यापत्यम्, दृष्टित्वात् मण्। मनिर्द्धते उत्पन्न । उपापति मनिर्द्धते पुत्र या कन्यारूप सन्तानका यह मन्द विभेषण है।

श्वानिहेत (बै॰ बि॰) श्वनिहेत एव, स्वार्धे श्रण्।
१ पूर्णे रीतिमें म'सारसे निकला हुशा, जो बिलकुत
दुनियासे बाहर चला गया हो। (पु॰) २ श्विनखर
प्रक्षति, लाज्वाल कु.दरत। ३ देवहृदय तुला देवता
विशेष। (स्त्री॰) श्वानिहेती।

श्रानिल (सं १ ति १) श्रानिलस्येदम्, श्रानिल-अण्। १ वायु सम्बन्धीय, हवायी। (पु १) श्रानिलो देवताऽस्य। २ वायुदेवताकी लिये हवनीय छतादि। ३ हनूमान्। ४ भीम। वायुसे उत्पन्न होने कारण हनूमान् श्रीर भीमसेन श्रानिल कहाते हैं।

षानिला (सं॰ पु॰) जहाज़ने लङ्गरकी कुखी। यानिलि (सं॰ पु॰) यनिलस्थापत्यम्, यनिल-इज्, धादाची हिंदि:। १ भीम। २ इनुमान्। पाण्डुराजकी स्त्री क्षन्ती श्रीर श्रस्तनाके साथ इन्द्रके सहवास करनेसे इनुमान् शीर भीमको श्रानिति कहते हैं।

पानीजानी (हिं० वि०) पानेजानेवाली, उठज्जू, गमनागमनग्रील, जी पाकर पत्नी जाती हो। यह यद्द नेवल स्त्रीलिङ्गमें ही लगता है।

आनीत (संक्रिक) आनी समीण का। यहीत, लाया, मंगाया या पाया हुआ।

चानीति (सं ॰ स्त्री॰) धा-नी-तिन्। धानयन, एक जगइसे दूसरी जगइं किसीको ले जानिका काम।

श्वानीय (सं ॰ श्रथ ) यहण करके, लाके। श्वानील (सं ॰ पु॰) श्वा ईषद्ये नीलः, प्रादि॰ समा॰। १ ईषत् नील वर्ण, इलका श्वासमानी रङ्ग। २ नील-वर्ण घोटक, श्वासमानी रङ्गका चोड़ा। (ति॰) श्वा सः मन्तात् नीलम्। ३ नीलवर्णयुक्त, श्वासमानी। "तहीय-मानीलस्वकनहरून।" (रष्ठांष राष्ट्र)

ः । ी० नीली घाड़ी।

पातु (सं वित् ) अनिति जीवति, अन-उण् णिला-दुपघाटिषः। प्राची, जान्दार, जो जीता हो।

भातुकात्मिक (सं श्रितः) धतुक्तव्यं वित्ति तहोधका ध्रत्यमधीते वा, उक्यादि ठक्। १ धतुक्तव्याभिक्त, भतुक्तव्यकोधका ध्रत्य पढ़नेवासा। धतुक्तव्यं न माप्तम्। २ धतुक्तव्य द्वारा प्राप्तः। धतुक्तव्याय दितम्। ३ अतु-क्रांव्य-साधन, निससे धतुक्तव्य वने।

भानुभूनिक (सं श्रि ) धनुकूर्नं वर्तते, ठल्। डपकारक, धानुकूट्य दारा वर्तमान, मेहरवान्, मुवा-फिक्। (स्त्री) भानुकूलिकी।

भात्रभूख (सं॰ ली॰) धनुन्तस्य भावः वासे वा, षन्। १ भन्नुनाचरण, मेहरबानी। २ उपयोगिता, मुनापन्ता।

त्रानुकष्ट, प्रनुक्ष देखी।

भानुगङ्ग (सं व्हारिः) अनुगङ्गं सवस्, परिमुखादिः स्त्रः। परिमुखादिभा एवेषाते। (विद्यानवीसुदो) गङ्गाना प्रचाद्वव।

भागुगतिक (सं वि ) भनुगस सावे का तेन निर्देश्तम्, अच्चयूतादिक ठक्। भनुगसन हारा निर्देश, पश्चाहमन द्वारा जात, पेरीकारी या फ्रमांवर-दारीय तासुक रखनेवाला।

चानुगल (सं की ) श्रतुगतस्य भावः कर्म वा, खन्। १ श्रतुगमनक्ष श्राचरण्, प्रसाद्गतका धर्म, पैरीकारी, फ्रमांबरहारी। २ परिचय, परिज्ञान, श्रामनायी, जानपहचान।

षातुगादिक (सं॰ ति॰) प्रतुगदित, प्रतु-गद-णिनि, सार्थे ठक्। पश्चात् कथक, पीके बोलनेवाला।

धात्रगुणिक (सं॰ ति॰) भनुगुणं भनुकूलं भनुक्षं वा भवीते वेद वा, भनुगुण ठका। वहनादिमाहकृ। पा धराद्दा श्रनुकूलक्त, सक्ष्पक्त, श्रनुकूलकोधक ग्रन्थ पढ़नेवाला।

भानुगुष्य (सं॰ ली॰) भनुगुषस्य सावः कसै वा, षञ्। भनुकृताचरण, सहायता, मेहरवानी, मदद।

भातुयासिक (सं वि ) भातुयामं भवम्, ठल्। जानपद, यासके पश्चात् जात, देशकानी, देशाती, जङ्गली। (स्ती ) धातुयासिकी।

आतुचारक (सं॰ ली॰) अनुचरित पद्माद्गच्छिति, अनु-चर-खुल्-अण्। अनुचारको स्त्यः तस्य धर्मम्। अण्महिष्मादिभाः। पा अअअडः। अनुचरका धर्मयुक्त आचरणः, स्त्यका कर्तव्य कर्मः, नौकरका प्रार्जः।

षानुनावर (सं कि ति के) सरणादनन्तर-प्रकाणित, सत्यूत्तर-जात, वापकी वफ़ातकी बाद पैदा हुआ, जो सरी हुयी मान पैटसे निक्तना हो। (स्ती के) आनु-नावरी।

प्रानुति (मं॰ पु॰ स्त्री॰) प्रानुतस्यापत्यम्, इज्। इवः प्राचाम्। पा राष्ट्राद्रः। १ अनुत नामक सुनिका प्रत्न वा कान्यारूप प्रपत्य। (स्त्री॰) ग्रा-नु-क्तिन्। २ सम्यक् स्तवका नार्य, शब्द्धीतरह तारीण करनेका काम। यानुतिस्य (सं॰ जि॰) श्रव्हिन्दे स्त्राप्त

यानुतिस्य (सं॰ वि॰) अनुतिसं भवम्, परिमुखादि॰ न्य। तिसकी प्रयात् जात, तिससे पोछे पैदा हुना।

प्रानुदृष्टिनेय (सं वि वि ) प्रनुदृष्टी भव प्रनु-दृष्टि-ठक् प्रस् च । यथादिमाय । पा शरारर । कत्याणारीनामिनक च । पा शरारद । प्रनुकृत दृष्टिजात, नेकनक्रीसे ्यानुनां श्राह्म (,सं० त्रि०) , यनुनार्य , विनायस्य पया-इतम्, सङ्कादि० स्थ । नायके प्रयात् जात, वरवादीके बाद, पैदा हुन्ना। (स्त्री०) यानुनास्यी।

श्रानुनासिक्य (सं० क्षी०) श्रनुनासिकस्य भावः, घड़ा। "प्रतिन्नानुनासिक्यः प्राथिनीयाः।" (प्रतिमापेन्दुभेखर) श्रनुनासिकका धर्मे, नासिकाकी साथ उचार्येत्व, इफ् गुजाका काम, नाकके ज्रिये तलफ्फुज, करनेकी हालत, गुजापन।

आनुपथ्य (स॰ ति॰) अनुपर्थ भवम्, परिमुखादि॰ अप्रा. प्रथमे पद्मात् होनेवाला, जो राइके पीछे प्रदाहो।

श्वातुपिंदक (सं श्वि श्वेतुपदं धावित, श्रनुपद-ठक्। १ पश्चात् धावमान, पीक्के दीड़नेवाला। पदस्य वैदपाठविशेषस्य पश्चात् श्रनुपदं तद्देति तद्वोधक-श्वन्य-मधीते वा, उक्यादि श्वत्। २ पदग्रन्य पढ़ने-वाला। ३ पदाभिन्न, पदको समभनेवाला।

श्रानुपद्य (सं॰ त्नि॰) श्रनुपदं भवम्, परिमुखादि॰ अत्र । पदके पद्यात् जात, पदचे पीक्टे होनेवाला । श्रानुपूर्व (संक्षी॰) शानुपूर्वी देखी ।

श्रानुपूर्वी (सं॰ स्त्री॰) पूर्वमनुक्रस्य श्रनुपूर्व तस्य भाव: ष्यञ श्रानुपूर्वम्, ततो वा ङीषि यलोप:। १ परिपाटी, मूलावधिक्रम, तरतीव, सिलसिला, ढङ्गः। २ स्मृतिके श्रनुसार—जातिका सरल क्रम, क्रीमका सीधा सिलसिला। ३ न्यायमतसे—क्रमसे निकाला हुशा फल, जो नतीजा सिलसिलेसे हासिल हो। (हिं॰ वि॰) ४ परिपाटीयुक्त, सिलसिलेवार।

मानुपूर्वेष, मानुपूर्वा देखी।

श्रानुपूर्वे (सं क्ती ) भानुपूर्वे देखी।

भानुपूर्वा (सं॰ श्रव्य॰) ज्ञमानुसार, सिनसिनेसे, ढङ्गों।

मानुसत (सं वि वि ) अनुज्ञासम्बन्धीय, रज़ामन्दीसे तास् क रखनेवाला। (स्ती ) मानुसती।

श्रानुमानिक (सं॰ वि॰) श्रनुमानादागतम्, ठक्।
१, श्रनुमान-प्राप्त, युक्तिसिद्ध, इवालेसे सावित, सुन्तज।
२ व्याप्तिविशिष्ट लिङ्ग्ज्ञान हेतु श्वगत, नतीजेसे
तासुक रखनेवाला। धूमदर्शन हेतु विज्ञका श्रनुमान

होता है। अतएव स्तीय व्याप्तिविशिष्ट धूमहितु अवगत होने कारण पवैतादि-स्थित विद्व श्रानुमानिक है। (क्ती॰) ३ अनुमान, अन्दान्, फुन्, कुयास। ४ सांस्थमतसिंद प्रधान।

त्रानुमानिकाल (सं॰ ली॰) युतिसिद होनेकी स्थिति, सुन्तजी।

भातुमाष्य (सं॰ ति॰) श्रतुमाषं भवम्, परिमुखादि॰ जा। माषके पश्चात् जात, उड़दर्से पीक्टे पैदा होनेवाला।

आनुयव्य (सं॰ ति॰) अनुयवं भवम्, परिमुखादि॰ जार। यवने पश्चात् जात, यवसे पीछे उपजनेवाला। आनुय्य (सं॰ ति॰) अनुयूपं भवम्, परिमुखादि॰ जार। यूपने पश्चात् जात, यूपने पीछे होनेवाला। आनुरति (सं॰ स्ती॰) आनु-रस्त्र-तिन्। १ अनु-राग, जोश्च, सुहस्तत। २ आनुगत्य, परीकारी, फर्-मांबरदारी।

त्रातुराहतायन (सं॰ पु॰) श्रतुरहतका पुत्र किंवाः पीतः।

मानुराइति (सं॰ पु॰-स्त्ती) प्रनुरइतोऽपत्यम्,. वाह्वादि॰ इञ्। मनुरइतका घपत्य।

षानुरूष्य (सं० ली०) धनुरूपस्य भावः, ष्यञ्। १ सादृश्य, ग्रवाहत, वरावरी। २ घीचित्य, सुना-सिवत।

शानुरोहतायन (सं.० ति०) श्रनुरोहतसे छत्पन्न.।
श्रानुरोहति (सं० पु०-स्ती०) श्रनुरोहतोऽपत्यम्,
बाह्वादि० इञ् । श्रनुरोहत् सुनिने पुत्रपौतादि ।
श्रानुनेपिक (सं० ति०) श्रनुनेपिकायाः स्त्रियाः
धर्म्यम्, श्रण् । श्रनुनेपिकाके धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाना, नो तेन नगानेवानी शौरतके कामका हो ।
श्रानुनोमन (सं० ति०) श्रनुनोमकारी, श्रपनेसे
होटी नातिके साथ शादी करनेवाना

श्रानुलोमिक (सं० व्रि०) श्रनुलोमं वर्तते, श्रनुलोमठक्। १ यथाक्रम कार्यकारी, क्रमानुयायी, तरतीवके
साथ काम करनेवाला, बाकायदा, दन्तिजामी। २ श्रनु
कूल, रजामन्द, मेहरबान।

षानुलोम्य (सं॰ क्ली॰) श्रनुलोमस्य भावः कर्म वा,

श्वन्। व्यवस्तरप्राव्यवित्यः कर्मित सं । प्राप्तारकः १ शतुः क्रमं, तरतीनं । २ शतुक्तता, मेहरदानी । ३ सारत्य, सादगी, सिधायी । ४ नियमित परम्परा, कायदेकी चाल । ५ निसीको ठीक जगह पहुंचा देनेका काम । (ति॰) ६ प्रकृत रूपसे चत्पन्न, कुदरती कायदेसे पैदा हुन्ना। (स्ती॰) शानुकोम्यी।

श्रानुवंग्य (सं॰ ब्रि॰) श्रनुवंशभवम्, परिमुखादि॰
व्याः वांसके पेड्से पोक्षे होनेवालाः

धातुवासनिक (सं॰ स्ती॰) धतुवासन-वस्ति, पिचकारी या नसः। यह तैसादि सेहोपकरण प्रथवा काथादि भरकर लगाया श्रीर गोपुच्छाकार सुवर्णीद या हाथीके दांतसे नेतं-युक्त बनाया जाता है। इसकी सम्बाई का परिसाण वयोभेद्से चनेक प्रकारका है-१ वर्षसे ६ वर्ष ६ पङ्गुल, ८ वर्ष ८ ग्रङ्गुल भीर १६ वर्ष वालेके चिये १२ चङ्का रहता है। इसका परिधि यथानास कनिष्ठिका, भनामिका भीर मध्यमाङ्गुलि-परिमित होता है। इसमें प्रत्येक क्रमण: डेट्, ढाई और साहे तीन प्रङ्गुल वस्तिके सुखमें रखना चाडिये। वस्तिहारमें प्रवेशनीय नेत्र मुख यथाक्रम म्यूर, कङ्क एवं ध्येन पुच्छकी मध्य नाड़ो-नैसा स्यूत दनाये, निससे द्व्यका स्थापन चीर परिमाण पूर्वीक्र वयोनुरूप यथाक्रम रोगीने हो चार तथा ग्राठ प्रस्ति दिया जा सकी। इसीतरह उत्तरीत्तर वयोनु-रूप नेत्रका परिमाण बढ़ा लेते हैं।

दूषरा प्रकार यह है— पचीस वर्षसे शिवक उसवाली रोगीकी लिये नेत्र देखें द्वादश श्रङ्ग ल श्रीर मूल परिणाष्ट श्रङ्ग छोट्र लेसा रखे। ग्र्टिश्वनी-पत्र-नाड़िकावत् श्रग्रमाग श्रीर बदरास्थिवत् वा कलाय परिमित किन्द्रवर्मा बनता है। वस्तिके वन्धनार्थं नेत-मूलमें किर्णकादय लगाते हैं। द्रव्यमान रोगीके सादश् श्रह्मलि. रहे। इस कल्पमें माधुक तैल श्राह्म है। (इहत) विश्व देखा।

श्रावृतिधित्सा (सं॰ स्त्री॰) श्रनु-वि-धा-सन्-श्र-टाप्, नज्-तत्। क्षतप्रता, प्रस्तु पकार करनेकी श्रानस्का, एडसान्-प्रामोशी, नमकहरामी, नाग्रक्रगुजारी। प्रानुवेद्य (सं॰ वि॰) श्रनुवेशं वसति, ज्या। श्रव्यी- भावाका या शहास्टा निजग्रहके पार्ख स्थित सवनमें रहने-वाला, जो अपने घरके कोनेमें वसा हो। किसीके घरमें ही रहनेवाले पड़ोसीकी श्राजुवेश्य कहते हैं।

पानुधातिक (सं॰ ति॰) धनुधतिकस्येदम्, प्रनुः धतिक-प्रण्, हिपदृहृद्धिः। प्रनुधतिकादि सम्बन्धीय। षत्रपतिकादि देखो।

बानुगासनिक (सं वि ) अनुगासनाय हितम्, अनुगासनिक (सं वि ) अनुगासनाय हितम्, अनुगासने एक । १ गासने पक्षी हितकर, ग्रासने सम्बन्धीय, तालीमसे ताझुक, रखनेवाला। (पु॰) २ महाभारतका एक पर्व। इस पर्वेमें मनुष्यते कर्तव्य कर्मपर कितना ही हपदेग लिखा है। (स्त्री॰) आनुगासनिकी।

बातुयविका ( सं॰ व्रि॰ ) गुरुपाठादतुयूयते ब्रतुयवी वैदलाव विष्ठितम्, ठक्। वेदविष्टित, सुतिपर पायित, वडोंके सुंष्टि सुना जानेवाला। ( स्त्री॰ ) मातु-यविकी।

मानुयाविका, भातुवविक देखी। भानुषका, भातुषका देखी।

पानुविद्धित (सं वि ) चनुषद्भादागतम्, ठक्। १ सङ्घिटत, इसराष्ट्री, लागू। २ प्रमुक्त्य, इसिनस-वत, वरावरका। ३ प्रपरिष्ठाये, नागुजीर, प्रा जाने-वाला। १ व्याकरणानुसार—प्रप्रवान, प्रध्याष्ट्राये, प्रभूत-क्ष्मीय, सङ्कृष, नानित्य, जिसके एक विद्या न रहे। (स्त्री ) प्रानुविद्धिकी। सन्दर्भ देखी।

भागुषज्ः (सं• भवा॰) धा-भनु-सम्ब-क्तिए। प्रामु-पूर्वी, परिपाटीसे, विसानागा, सुतवातिर, सगातार। भागुषण्ड (सं• ति॰) भ्रजुषण्डे देशे भवम्, सम्क्वादि॰ षण्। धनुषण्ड देशनात, जो धनुषण्ड सुल्कसे पैदा हो। (स्त्री॰) भागुषण्डी।

**पानुषर्डक,** भानुष्छ देखी।

भानुम्क (सं क्षिः) प्रतिपत्तिशील, तरकी देने-वाला। भानुष्कके स्थानमें भानुमूक भीर भानुसूक भी लिखते हैं।

षातुष्टुम् (सं । ति । अतुष्टुष् कन्दोस्स, जत् सादि । अञ् । १ अतुष्टुष् कन्दोग्रतः। अतुष्टुम बद्म, अञ् । २ अनुष्टुष्-सम्बन्धीय । (क्ती । सार्थे सग् - इन्द्रसोङीवभावः । ३ श्रनुष्टुप् इन्द्र । (स्ती॰) भानुष्टुभी।

षानुषुभ, पानुषुभ्देखी।

त्रानुसाय (सं वि वि ) चनुसायं अवम्, परिमुखादि । जर । सन्धराने पद्मात् जात, शासने बाद पैदा होने-वासा ।

त्रानुसीत्य (सं वि ) प्रनुसीत भवम्, परिमुचादि । न्या । साङ्गसने प्रसात् जात, एखने पीछे पैदा पोने वासा।

भानुसीय, भानुसील देखी।

षातुस्य ( सं• क्रि•) सबुख्यया प्रतिपद्धा रसम्, पप्। षतुस्या-दत्त, पनिपद्धी पतुस्यादा हिया हुपा।

षासुषतिनेय ( एं • जि • ) जनुकृती स्टस्, एप्नादि • ठक् कव्यापादि • इनक् प । जनुस्ति । स्वात, प्यादममन-आत, पैरोकारीचे पैदा क्षेत्रिया ।

भातुस्तिमेय (सं वि ) भतुस्ती अवम्, उक् रम्स् च। १ ष्टिके पदादुकात, ख्द्यूपे पीक्षे पैदा छोने वासा। २ दानके पखाद जात, पट्विष्ठे पीक्षे निक्कननेवासा।

षातुहारति (सं॰ कि॰) एतुहारति सम्म, पाप्तादि॰
रज् चतुमितनादित्वादृहिपदृहिः। हरण करने-वालेसे प्यादृ छत्पन्न, जो चोरावेवादिय पौद्धे पेदा हो।
प्रानुष (वे॰ जन्नः॰) दिपुद्ध, यपुन्नः, प्रद्राद्धि।
प्रानुष (सं॰ वि॰) पनुष्दिभी अवम्, पनुष-पण्।
र प्रमूपदेश जात, तर मुख्तमे पेदा होनेवाला।
२ जलवज्ज, जलप्राय, घोरवीर, तरकतर, मरत्व,
भीगा। (पु॰) ३ महिष, मेंच। ४ पनपदेशवासी
प्राणीमात, मुख्त मरत्वका ज्ञानवर। ५ सागर
निकटवर्ती गुजरातका षंध, कर्मान पोखमण्डल।
६ हिज्जलहन्न, समुन्दर पाल। ७ श्रनदासका पेड।
द भीम जलविशेष, मुख्त मरत्वका पानी। ८ जन,
पानी। (स्ती॰) श्रानूपी।

पानूपक (सं॰ त्रि॰) त्रानूपो जलप्रायदेशस्यो सनुष्यस्तिसन् तत्स्थिते इसिते च वाच्ये तुञ्। मत्रमा तत्स्यवीर्वेष्। पा भरारस्थ्। जलप्राय देशमें रहनेवासा, सुरक्षमरत्वका बाधिन्दा। षन् पजल (सं की ) षन् पदेशस्य जल, सुल्क-मरत्वका पानी। यह स्नादु, स्निग्ध, गुरु एवं पित्त-हर होता चौर पामा, कराडू, वात, कफ तथा ज्वर उत्पन्न करता है। (राजनिष्यु:)

षानूपनाङ्गनसाधारणमांस (सं की ) इद, हरिण, स्म, क्रोड़ वा सारङ्गना मांस, किसी किसके बाह्रका गोश्व। यह सम्रु, स्वाटु, बस्म, वय धीर रुच होता है।

आन्यपिचमांस (सं॰ क्षी॰) सारस, इंस, चक्र-वाकादिका मांस, पानीमें रहनेवाली चिड़ियाका गोख। यह भीतल, सिग्ध, वात एवं कफ्की दूर करनेवाला और गुरू होता है। (पानिक्द्र)

षानूपभूमि (यं • की •) सजलभूमि, तरजभीन्। षानूपसांस (सं • की •) जलमिय जीवका मांस, पानीसे मुख्यत रखनेवाले जानवरका गोवत। यह मध्र, खिम्म, गुरु, शम्मिमान्यकर, कफकर, मांस-पोषक, शमियन्दि शीर हित है। (भागमार)

षानूपवर्ग (सं• पु•) घनूपदेशस्य प्राचीका वर्ग,
सुल्ल-सरतूबके जानवरका जृखीरा। यह पश्चविष्ठ
हीता है—कुलचर, प्रव, कीशस्य, पादी घीर सत्स्य।
गन, गो घादि क्लचर पश्च ठहरता, जिसका
सांस वातहर, दृष्य घीर सधुर हीता है।
हंस, सारब घादि प्रव बोला जाता, भच्च मांस
रक्त वित्तादिको दूर करता है। यह घादि
कोशस्य कहाता; उसका सांस खादु रस एवं पाकत्वादि गुणसे युक्त रहता है। कूमें, कुम्भीरादिका
नाम पादी है। (गुरुत)

षानृत्य (सं॰ ली॰) घान्त्रणस्य भावः कर्म वा यज्। नरणभूत्यता, कृषे हुटकारा पानेका काम।

भारत (सं वि ) श्रन्तं शीलमस्य, भरत-पा क्वादिभ्यो थः। पा अध्यद्गः सर्वदा मिय्याका भनुशीलन करनेवासा, जो इमेशा नारास्तीका मध्क बढ़ाता हो।

पान्टतक (सं॰ व्रि॰) घान्टताकीर्ष, भूठोंसे भरा इगा।

षानुशंस, बारमंस देखो।

पानुशंसि (सं॰ पु॰-स्ती॰) प्रमुखंस्यापत्यम्, र्ज्। दयातुका घपत्य, रहीमकी घीनाद। प्रानुशंसीय (सं॰ ति॰) त्रानुशंसी भवम्, ज्ञानु-धंसि-छ। गहादिनाय। पा शशाहरू। दयातुकी घपत्यसे

जत्यन्न, जो दयानुकी श्रीताद्ये पैदा हो। षातृशंस्य (सं॰ लो॰) श्रतृशंसस्य भावः कर्म वा, श्यव्। १ श्रतिष्ठुरता, श्रतुकम्या, नरमी, मेहरवानी,

रहम। ( ति॰) सार्थे चन्। २ कारुख्युता, निहर-वान्।

साने-सानाका बहुवचन । जाना देखो । ' षानिगांव (हिं• पु॰) प्रन्य प्राप्त, दूसरे गांव । सनेतव्य, जानेव देखो ।

षानिता, षानेह देखो।

षाने हिं ( सं॰ पु॰) षा-नी छन्। षानयनकत्ता, लानेवाला, जो ले पाता हो। ( स्ती॰) पानिती। पानेय (सं॰ ति॰) पानेयते, धा-नी कर्मष्य यत्। "पानेयोऽनः घटाहः वैद्यक्त हरिगीय दिष्णायि ।" (विहानकी हरि। एक देशसे देशान्तरको लानेयोग्य, नाया जानेवाला। पानेवाला ( हिं॰ वि॰) पन्य स्थानसे वक्ताने सभीप उपस्थित होनेवाला, जो दूसरी नगहसे बोलनेवालेकी पास जाकर पहुँ चता हो।

चानैपुण (सं क्ती ) घनिपुणस्य भावः, पण् उत्तर पदविदः। घचातुर्यं, घपाटव, वेससीक्त्गी, धनाङ्गी-पना।

षानेपुस्य, पानेपुर देखी।

शाने खरें (सं क्षी ) श्रनीश्वरस्य भावः, श्रनीश्वर खन्, उत्तरपदवृद्धः पूर्वपदस्य वा वृद्धः। १ द्यक्ति वा शाधिपत्यका श्रभाव, ताक्षत या फ्जीलतकी श्रदम-मीनूदगी। २ ऐखर्य विरोधी सांख्यादि मतसिच वृद्धिका धर्म। धर्म, श्रधम, ज्ञान, श्रज्ञान, वैराग्य, भवराग्य, ऐखर्य, श्रनेश्वर्य, श्राठ प्रकार बृद्धिका धर्म भावरूप द्योता है। उसमें ज्ञानभिन्न सभी वन्यका हितु है।

त्रान्त (सं० व्रि०) अन-का, वा इड्मावः, उपघा दीर्घः। रुवामलरचं प्रवासनाम्। पा अरारः। १ पीडित, तकासीपाज्दा। २ प्रमित, वेस्ट्। "बानः बामितः।" ्विद्यानकी सुरी ३ निगंत, गुज्रा इसा। ४ सन्तिम, स्राख्रि । (सव्य॰) ५ सन्तिक, पूरे तीरपर, विलक्षल । सन्तर (सं॰ ति॰) सन्तर्मध्ये भवम्, सण्। सत्यन्तर, सभ्यन्तर जात, बीचसे पैटा हीनेवाला । सन्तर्राम्स (सं॰ ती॰) सन्तरतमस्य सत्यन्तसहग्रस्य भावः, खन् । सीसाहश्य, निहायत मृत्तसिल नावेदारी । सन्तरमण्य (सं॰ पु॰) सन्तरसासी प्रपञ्चः विस्तार- स्रेति, कसैधा॰। सभ्यन्तरजात साध्यात्मिक है त- विस्तार, दिलके सन्दर पैदा हीनेवाला दुयीका भगड़ा।

भान्तरागारिक (सं० व्रि०) अन्तरागारस्य धर्म्यम्, ठक्। धन्तः पुरको रचाके निमित्त नियुत्त पुरुषचे सम्बन्ध रखनेवाला, जो ज्नानिको हिफाज्त करनेवाले मखसके सुताक्षिक, हो।

षान्तराज (सं वि ) धन्तराजं मध्यस्थितिं वित्ति, षण्। यरीरके मध्य षालाकी स्थिति जाननेवाचा, जो जिसके धन्दर रूहका क्याम सममता हो।

धान्तरिक (म'० वि०) धन्तरे भवम्, ठक्। १ धन्तर्गत, धन्दरूनी, भीतरी। २ मानसिक, दिखी, दमाग्री।

श्रान्तरिच (सं॰ व्रि॰) श्रन्तरिचे भवम्, षण्। श्राकाशः जात, षासमान्से पैदा होनेवाला। : (क्री॰) २ षाकाश, षासमान्।

पान्तरिवजन (सं० क्री०) प्राकाय-सिलन, प्रासमान्का पानी। यह पत्रिंध होता है—धार, कार,
तीषार भीर हैम। वर्षाभवको धार, वर्षापलीद्ववको
कार, नीहार-तीयको तीषार भीर प्रातिहंमोद्भवको
हैम जल कहते हैं। फिर धार भी दिविध रहता
है—सामुद्र भीर गाङ्ग। भाष्तिनमें खाति एवं
विभाखापर रिव रहनेसे मेघ जो वारि क्रोड़ता,
वह गाङ्ग और मार्गभीषीदि नचलमें पडनेवाला
सामुद्र कहाता है। गाङ्ग गुणाल्य, भ्रदोष, खाडु,
भीतन, क्चिप्रद, कफिप्तम, एवं पाचन; भीर
सामुद्र भीत, गुक तथा कफ बातकर रहता, किन्तु
होनो प्रकारका जल रसाम्रथके वस भूमिपर गिरनेसे

नाना रसत्वको प्राप्त हो जाता है। दिधिति रौष्य पालमें प्राच्योदनपिण्ड डाजकर वर्षीमें रख देनिपर यदि एक सुहर्तमें नहीं विगड़ता, तो धार जल गाङ्ग कहाता है। (राजनिष्यः)

मान्तरीच, पान्तिय देखी।

भान्तरीपक (सं कि कि ) अक्तरीपे भवम्, वुज्। अक्तरीप जात, रासी, जमीन्की गदैनमें पैदा होने-वाला।

म्रान्तर्गिक्त (सं श्रिश) मन्तर्गणं भवम्, ठक्। गणम्भ्य जात, एक गण वा जातिकी भिव श्रेणीरी उत्पन्न।

प्रान्तर्गेहिक (सं ॰ ब्रि॰) घन्तर्गेहं भवम्, ठक्। ग्रह-सध्यजात, सकान्के पन्दर होनेवाला।

पान्तवे शिसका, पानगेंडिक देखी।

प्रान्तर्थ ( सं ॰ क्षी ॰ ) धन्तरस्य भावः, स्वज् । प्रन्त-वर्तित्व, निष्ठायत सुत्तसिन नातेदारी ।

प्रान्तिका (सं॰ स्त्री॰) प्रन्तिकेव, पण् प्रजादि॰ टाप्। च्येष्ठा भगिनी, प्रन्तिका, बड़ी बहन।

पान्त (सं क्ती ) यसत्यनेन, यम-गती क्त, उपधा दीर्घ:। बिनिनिदि यदियः क्तः। उप् शर्दरः। प्रत्नाविकस किन् भवीकिकितः। पा दाशरमः। १ वायुवास्क नाड़ीविमेष, स्वा निकालनेवासी एक प्रांतः। (त्रि ) श्रत्सस्येदम्, प्रण्। २ श्रन्तसम्बन्धीय, श्रांतसे तासुक, रखनेवासा। (स्त्री ) श्रान्ती।

षान्तिक (सं कि ) प्रन्तसम्बन्धीय, पांतसे तानुक् रखनेवाला ।

प्रान्द (सं॰ पु॰) घृणित मनुष्योंकी एक श्रेणी, गन्दे स्रोगीकी एक जात।

पान्दोल (सं॰ पु॰) पुनः पुनः दोलन, मुलावा।
प्रान्दोलक (सं॰ पु॰) प्रान्दोलयित, प्रान्दोल-खुल्।
१ दोलनकर्ता, भुलानेवाला। २ किसी विषय-की चालना करनेवाला, जो कोई बात उठाता

पान्टोलन (सं• ली॰) आन्टोल-भावे खुट्। १प्रेड्डण, भोका, पेंग। २ कम्प, कंपकंपी। ३ प्रतु-सन्धान, खोज। ४ विवेचना, परख।

भान्दोलित (सं० वि०) काचित, शिक्यित, भोकाः खारी हुना।

श्रान्वस (स॰ पु॰) पत्त शालिका मण्ड, भातका मोड्।

पान्यसिक (सं० पु०) प्रन्थो भक्तं शिलामस्य, ठक्। पाचक, नानवायो।

पान्धीगव (सं० क्ली०) श्रन्धीगुना तन्नामक सुनिनाः दृष्टं साम, प्रण्। दृतीय सवनमें नीय श्राभवपवमानः स्क्रागत स्क्र विशेष।

ग्रास्य (सं ० ली०) ग्रन्थस्य भावः, षव् । प्रस्ता, नाबीनायी, ग्रंधसायी।

भान्य (सं॰ पु॰) भा-भन्य-रण्। १ जनपद विभिन्न,
तामिल भीर तेलगु सुल्का। (ति॰) २ भान्युदेशसम्बन्धीय, तेलग् भीर तामिल सुल्कासे तासुक रखनेवाला। भन्य भीर भन्यानवंग देखी।

चान्ध्रदेशप्ग (सं क्ती ) चन्द्रेशका प्ग, तेलगु चीर तामिल मुल्लकी सुपारी। यह पक्तनेपर मधुर, किचित् चन्त्र, तुवर, वातकफन्न चीर मुखलाद्यकर होता है। (वैवक्तिवस्)

भाद (सं ति ) धनं लब्धा, प । भनाराणः। पा-वाधान्य १ सन्तुष्ट, पास्टा, खा चुननेवाला, जो खानेको पा गया हो। ३ पन सम्बन्धीय, भनाजसेः ताबुक् रखनेवाला। (स्त्री ) प्रान्ती।

भान्यतरेय (सं॰ वि॰) चन्यतरस्यापत्यम्, उत्त्। बन्यतरसे उत्पद्ध। (स्त्री॰) भान्यतरेयी।

बान्यभाव्य (म'० ली०) यन्यो भावो यस बन्यभावः तस्य भावः, खन् । बन्यरूपत्व, दूसरी बनावट ।

भान्तयिक ( छं॰ क्रि॰) भन्तये प्रमस्तकुले भवम्, ठल्। १ प्रभस्त-कुलनात, खान्दानी, प्रच्छे घरवाला। २ क्रमानुगत, बाक्रीना, ठीक।

मान्द्रष्टका (सं • क्षी •) मन्द्रष्टकीय, मन्द्रष्टका स्वार्धे प्यज् । मन्द्रष्टका मन्द्रार्थे । "वपरेष्ठरान्द्रस्काम्।" (त्यात्रवाद्यनग्रह्मस्क) मन्द्रका रेखी।

प्रान्वाहिक (सं कि ) घहनि घहनि धन्वहं तत भवम्, ठल्, घनुश्रतिकादिलात् हिपदष्टक्षः। दैनिक, रोज्ञाना, हर रोज् होनेवाना। बान्बीचिकी (सं क्ली ) त्रवदादण ईंचा पर्या-लोचना सा प्रयोजनसस्याः, ढज्। १ तर्नविद्याः इत्स-सिता । 'पानीविकी दुखनीतिस्तर्वविद्यार्वनास्त्रवीः।' (पनर) २ गीतम प्रणीत आक्रविया। अध्यादन इसे पांच षध्यायमें पूरा किया है। पादिसः स्वमें प्रसाण, प्रमियं, संगय, प्रयोजन, हष्टान्त, श्रवयव, तके, निर्णय, वाद, जला, वितत्का, हिलाभास, इस्त, जाति और निग्रहका विषय है। इन्हीं सकल स्थानके तस्वज्ञान **इतु**ं सोख मिलता है। बन्तीचा घीलंमस्याः तस्यै हितं वा, ठक्। ३ दुर्गा।

भान्वीप (सं की ) भनुगता अपी यसिन, भनु-चप-ईत्। दानवरवर्गभगोऽप देत्। पा (११।८०। श्रनुकूलत्व, ' मेहरवानी।

धान्वीपक (सं ० ति ०) घान्वीपं वर्तते, ठक्। अनुकूल, मेहरवान्।

भाष (संपु॰) पायते, भाष कर्मणि घन्। १ प्रष्ट वसुकी प्रन्तर्गेत चतुर्थं वसु। पाठी वसुकी नाम यस हैं,—धव, धुव, सोस, जाए, चनिल, जनल, प्रत्यूष, प्रभास । अपां समूहः, अण् । २ जलसमूह, पानीका ढेर। श्राप्तते सर्वेत्र व्याप्यते। ३ श्राकाश, सद जगह मीज्द रंचनेवाचा पासमान्। समासान्तर्मे इस ग्रव्हका षर्थं 'पानेवाला' लगता है। जैसे-दुराप, मुश्किलसे मिलनेवाला। (हिं॰ सर्वं॰) ४ स्वयं, सुद। इस चर्धेमें यह उत्तम, सध्यम श्रीर श्रन्य तीनो पुरुषके लिये याता है। जैसे-में याप नहता ईं, तुम याप चत्ते जावो, वह श्राप समभा लेगा। ५ तुम। ६ वह। **जपरीत दोनो भर्थेमें यह श्रादरस्**चन है। ७ परमेश्वर । न्नाप-न्नाप करना ( चिं वि वि ) न्नाहर देना, इळात बढ़ाना, खुशामद देखाना।

भाषका (सं वि वि ) आप-व्यासी युक्। प्रायक, पहुं चानेवासा, जो विसीको कोई चीन या जगह वग्रेरङ सुहैया करता हो।

भाषतर (संगतिक) भाषतार भवम्, अंग् प्रञ्च्। श्रवकर-जात, नागवार, वुरान

भाषक (सं की ः) मा देवत् पक्षम् भा-पन् ता। ं यंचा पक्ष द्रव्यं, क्षेष्ठ पक्षी हुई चीन्।; Vol II.

145

मापचिति (सं॰ पु॰) भपचितस्यापत्यम्, इन् । प्रपचितका प्रतः। (स्त्री॰) खल् टाप्। अपचित्याः। क्रीबादिषया पा शरादः। श्रयचितकी कन्या । ..

षापगा (सं• स्त्री॰) अयां समूद्रः प्रापस्तेन तिसन् वा गच्छति, प्रप्-प्रण्-गम-छ। नदी, दरया।

'नदी सरित् इत्यादि निचनापनाः।' ( पमर ) वापया देखी। बापगाजन (सं क्ली?) नदीजन, दरयाका पानी। यह दीवन, रुव, वातल, लघु भीर लेखन होता है। (मदनपात )

पापगावारि, चापगाञ्च देखी। त्रापगासलिल, जापगात्रल देखी।

भाषगैय (सं॰ पु॰) प्रापगायां गङ्गायां भवः। गङ्गाके पुत्र भीषा, गाङ्ग्य।

षापिक्क (सं• वि॰) षापदं विक्रति क्रिनत्ति, त्रापद-चिक्त-ग्रण्, प्रपो॰ कलोप:। भाषत् उड़ा देनेवाला, जो मुसीवत छोड़ा देता शी।

षापटव (सं॰ ली॰) न सन्ति पटवोऽस्य तस्य भाव:। त्रपाटव, भहापन ।

पापण (सं•पु॰) पापणायते विक्रयार्थं सम्यक् स्त्यते प्रशस्त्रते द्रव्यमत्न, शापण प्रपीदरादित्वात् षाधारे घ। क्रयविक्रयस्यान, इह, वाजार, दुकान, विचनिके लिये निस नगइ अपनी-अपनी चीलकी तारीम की जाये।

षापणिक (सं व्रि ) षापणाविषयाया पागतम्, ठक्। १ इहागत, वालास्से प्राया पुत्रा, वालाकः। षापणप्रस्य धर्म्यम्। २ वाणिन्यसम्बन्धी, सीदागरी, तिजारती। (पु॰) चापणस्य विक्रयः राजग्राहाः। २ इटका राजकर, वाजारकी चुङ्गी। स्नापणायते विकायार्थं द्रव्यं स्तीति, श्रा-एग-इकन्। भारि पिपिन-विविविनिमाः। छण् राध्यः। ४ विणिक्, सीदागरः।

'बापविको गविक्।' ( चञ्चलद्रा )

भाषत्, भाषद् देखो।

प्रापत (हिं°) पापद देखी।

भाषतत् (संः वि॰) सविकष्ट, मा पड्नेवाला, जो. , पास पहुँच रहा हो। (स्त्री॰) भापतन्ती।

भाषतन (सं ॰ क्री॰) भा-पत-भावे लुग्ट्। १ भाग्न-

त्मन, जामद। २ पवतरण, उतार, होनी। ३ प्राप्ति, 'पहच। ४ जान, समका

भापतायी (डिं॰ वि॰) भापद उठानेवाला, जो भाषत डाल देता हो।

भापतालिका (सं भी ) इन्होविशेष।

भापति (सं॰ पु॰) प्रा-पत-इन्। १ सततगामी वायु,
टूट पड़नेवाची हवा। २ सदागति, चलफिर।
(वै॰ वि॰): ३ सविकष्ट, पा पड़नेवाचा, को भापटा
चला पाता हो।

भापतिक (सं०पु०) भापतित भीष्रम्, धा-पत-दकन्। १ म्योनपची, बाज चिड़िया। (वि०) दैवायत्त, दित्तिफाकी, भापड़नेवासा। 'म्योनदैवायत्तयोग मत भापिकी सर्थः।' (जणदिकीष्)

आपतित (स° वि•) चा-पत-क्त-इट्। १ इठात् चागत, इत्तिफाकी, जो चा पड़ा हो। २ चवतरित, जतरा हुआ।

भापत्करू (सं॰ पु॰) भापदि उचितः कर्णः विधिः, भाकः तत्। भापत्कासमें किया जानेवासा कर्मे, जो कास भापत पड़नेसे किया जाता हो।

भापत्काल (सं०पु०) भाषयुक्तः कालः। भाषद्-युक्त काल, सुसीवतका वक्त्।

भापत्कालिक (सं॰ व्रि॰) आपत्काले भवम्, ठल् लिठ्वा काव्यादिभाउन्बिडी। पा श्रारद्दा आपत्-काल-जात, मुसीबतके वक्त, होनेवाला। (स्त्री॰) आपत्कालिका वा आपत्कालिकी।

आपत्त (सं ॰ स्ती॰) आ-पद-क्तिन्। १ आपद्, आफ्त। २ जीवनीपायकी अप्राप्ति, रोजी रोजगारकी तक्कीफ्। ३ प्राप्ति, इासिन्। ४ रोगादि द्वारा अभिस्त अवस्था, बीमारी वग्रैरहसे जकड़ जानेकी हालत। ५ अर्थादिकी सिद्धि, दौलत वग्रैरहकी याफ्त। ६ अनिष्ट प्रसङ्क्की अर्थापत्ति, बुरी बातका ग्तराज्। ७ व्याप्यके आहार्य हेतु व्यापकमें उसका आरोप, किसीके साथ रिश्तेदारीक दाख्नि।

 संस्वन्धः रखनेवालेको भाषत्य कहते हैं। (स्ती•)

भापि (वै॰ ति॰) भिस्तुलं प्रताः यस्य, वेरे निपातनात् इत् समा॰। सम्मुखके प्रयसे सम्बन्ध रखने-वाला, जो राष्ट्रमें हो।

भाषधी (सं॰ पु॰) यात्री, सुसाफिर, राष्ट्र चलने-वाला भारमी।

त्रापथ्य. जापयी देखी।

भापद (सं॰ स्त्री॰) भा-पद-क्तिप्। समदादिमाः किप्। पा शशरशः विपत्ति, दुर्घटना, भाष्त्त, भड़का। भापद (हिं॰) भाषद देखो।

पापदकाल (सं॰ पु॰) त्रापदा स्रतोऽकालः, शाक॰ तत्। विषद् द्वारा पड़ा द्वत्रा समय, जो वन्न प्राफ्तके जरिये वाले हो।

भाषदा, भाषद देखी।

भापदेव ( पं॰ पु॰) भापस्य जलसमूहस्य देव:।
१ जलाधिष्ठाढ्यदेवता, वर्ण, जलदेवता। २ ऐष्टिकप्रायंखित्त, खेटपीठमाला, गोत्रप्रवर्शनिर्णय, भिक्तक्यतर् भीर राष्ट्रपदित नामक यत्यक्षे रचियता। ३ वेदान्तसारदीपिकाः रचियता। ४ सापिण्ड्र्यक्यलता-रचयिता। ५ स्मोटकनिष्ण्य रचियता। ६ भनन्तदेवके पुत्र, भापदेवके पोत्र, भनन्तदेवके पिता भीर
गोविन्दके शिष्य। इन्होंने भिक्तरणचन्द्रिका, मीमां सान्यायमकाशिका, वादकीतृहल, स्मृतिचन्द्रिका भीर
भापदेवीय नामक स्मृतिग्रन्य लिखा है।

बापद्गत (सं. वि॰) विषद्में पड़ा हुन्ना, जी तकलीफ्में बा गया हो।

प्रापद्यस्त (स°० वि•) इतभाग्य, कमवख्त, तक-लीफ्का मारा।

भागदमें (सं पु ) भागदि भागत्काले भनुष्ठे यो धर्मः, शाकः तत्। १ विपद्कालका धर्मानुष्ठान, मुसीबतके वक्त,का मज़द्दव। भागद् भानेसे ब्राह्मण, चित्रय एवं वैभ्राके खिये भणना धर्म निवाहना कितन है। ऐसे समय शास्त्रने उनके लिये जो कर्तव्य कर्म ठहराया, उसीका नाम भागदमें है। (क्री) भागदमें मिकत्व कर्ती ग्रन्थः, भण। ेर महाभारतका एक श्रुद्ध पर्व । यह शान्तिपर्वकी शापियता, वापियत देखी। श्रापियद (सं० पु॰) श्रापियद (सं० पु॰) श्रा

श्रापधाय, भागभाषी देखी।

शायन (सं कती ) भाष सावे खुट्। १ प्राप्ति, यहंच। कर्मणि खुट्। २ सरिच, मिर्च। (हिं सर्वे ) ३ भ्रषना, खजाति।

"भापन चरित कहा में गायी।" ( तुल्खी )

आपनपी, पपनपी देखी।

बायनपी, वपनपी देखी।

श्रापना, परना देखी।

षापनिक (सं॰ पु॰) प्रापनायाते जनैः स्तूयको, प्रापन-इक्षन्। १ इन्द्रनीलमणि, सफीर, नीलम्। २ किरात, व्याप, सैयाद, बद्देलिया।

'बापणिक: राज्यनीत: किरातय।' (ज्ञान्तदत्त् )

भावनेय (सं॰ ति॰) श्रा-भ्रय-नी कर्मणि यत्। प्राप्त किये जाने योग्य, पाया जानेवाला।

श्रापनी, भवना देखी।

चापत्र ( एं॰ वि॰) चा-पद्-ता। १ चापद्ग्रस्त, सुसीवतन्दा, तकलीकृमें पड़ा हुसा। २ प्राप्त, पाया हुसा।

चायनस्त्रा (सं॰ स्त्री॰) चापनं प्राप्तं सत्वं गर्भरूपः प्राची यया, वडुत्री॰। गर्भिची नारी, डामिना चीरत।

'बापत्रस्तासार गुर्वीक्यनवंत्री च गर्मियी।' ( कनर )

भाषतार्ति-प्रश्मनफल (सं क्षि) दुःखियोंकी पीड़ा दूर करनेवाला, की भाषतन्दींका दर्द मिटा देता हो।

भापमित्यक (सं कि वि ) भापमित्य परिवर्त्य निर्हे तम्, कक्। भविन्य वाचितामां कक्कती। या अध्याः १ विनिः सयसे अय किया हुमा, जो बदलेमें ख्रीदा गया हो। (क्षी॰) २ विनिमय द्वारा अय किया हुमा सम्पदादि, जो जायदाद वगैरह बदलेमें मिनी हो। (स्ती॰) भापमित्यकी।

श्रापया (वै॰ स्ती॰) आपेन जससमूहेन याति, श्राप-या-का वेदोल नदी विशेष। यह कुरुविश्वके मध्य सरस्ततीके समीप श्रवस्थित श्रीर पुराणमें श्रापगा नामसे प्रसिद्ध है। भाषियता, विश्वविद्या । भाषियद्य (सं०पु०) भ्रय-विम्-द्वन् । प्राप्यकर्ता, 'सुहैया करने या पहुँ चानेवाला ।

पायराध्य (सं क्ती ) भग-राध-णिच् बाइ० म भगराध्यः तस्य भावः, श्वल् । गुवन्यनदाप्रयादिग्यः कर्मण्यः। पा ११११९४। भगराधकार्द्धल, गुनङ्गारी। भागराञ्चिक (सं वि ) भगराञ्च भवम्, तुन्। पूर्वाञ्चापराज्ञाद्रांमूलप्रदोगावकाराहुन्। पा १११९८। भगराञ्च-लात, भगराञ्च-व्यापक, दिनके तीसरे पहर क्षेतिवाला। (स्ती ) भागराञ्चिकी।

जापरुव (हिं॰ वि॰) १ सरुपविधिष्ट, श्रवनी स्रत-यन्त रखनेवासा। (सवं॰) २ सर्य श्राप, खुद वह, इज्र, इज्रत।

शापर्तं क (सं॰ पु॰) ऋतुमिधक्कत्व श्रध्यायः तत विह्तिः क्लाः, श्रप-ऋतु संद्रायां कन् खार्ये श्रथ्। १ ऋतुविश्रिषमं यागादिके निमित्त निर्दिष्ट श्रध्याय-वीधक वेदका कल्पग्रन्य। (ति॰) २ नियमित समयसे सुक्त, जो मीसमखासमें श्रटका न ही। (स्त्री॰) शापर्तु की।

श्रापव (सं० पु०) श्रापुनाति सार्शमाते च श्रापु जलं तदिष्ठाता वक्णोऽपि श्रापुः तस्यापत्यम्, श्रण्। कल्पमेदसे वक्णके श्रपत्य विश्वष्ठ सुनि। मंद्रामारतीय श्रादिपवंकी ८८वें श्रध्यायमें इनका विवरण जिखा है। विश्व देखी। श्रापं जलसमूहं वाति श्राययत्या प्राप्नोति, श्राप-वा-क। २ नारायण, परमपुक्ष। सृष्टिसे प्रथम नारायणका श्रावासस्थान जल रहा। इसका विश्रेष विवरण हरिवंशके ११२ श्रध्यायमें विद्यमान है। श्रापवर्य (सं० वि०) श्रविकल्प मोच देनेवाला, जी श्राखिरी निजात वस्त्रश्राता हो।

आपस् (स' क्ती ) आप्नोति व्याप्नोति प्रलये समस्तम्, आप-असुन्। भवः वर्गाव्यायां इतो उद् अ। उष् ॥१००। १ जस, पानी। २ धार्मिक उत्सव, मज्ह्रवी जससा। १ पाप, इज्ञाव।

त्रापस (हिं स्त्री॰) श्राक्तीयता, रिप्रता, मेललोल,

भाषसदारी (इं भी ) रिश्तादारी, भाईबन्दी।

त्रापसी ( हिं॰ वि॰) शासीय, सम्बन्धी, रिश्तेंदार,

भापसे भाप (हिं॰ क्रि॰ वि॰) खाँ, खभावत:, खुदबखुद, भचानक, एकाएक।

भापस्कार (स' क्ली ) शरीरका सूल वा शेष, जिसा या तनेका सिरा।

श्रापस्तस्व (सं॰ पु॰) श्रप विषयीय तस्मिनभवः श्रण् त्रापः तस्य वारणे स्तम्ब इव । अष्टादश स्मृतिकारकी मध्य एक ऋषि। तैत्तिरीय यजुर्वेदमें श्रापस्तम्ब नाम रहते भी ऋषिका विशेष विवरण नहीं मिलता। इन्होंने धर्मसूत, ग्रज्ञसूत एवं कलासूत सङ्घलन किया है। श्रापस्तम्बस्मृति दंश श्रध्यायमें सम्पूर्ण हुई, उसमें क्वेवल प्रायश्चित्तका विधान है। श्रापस्तब्बका यत्रपरि-भाषामें लिखी है,-मन्त्र और ब्राह्मणको वेदके समान समभाना चाहिये। "मल्बनाम्नवयोन्दनामदेयम्।" (यत्रपरिभाषा) किन्तु यह बात सब नोग नहीं मानते।

कितने ही कल्पसूत्रको भी वैदके समान बताते हैं। विन्तुगुर प्रभावरने उसे असङ्गत कहा है। उनके मतमें कल्पस्रवका वैदल प्रतिपत्र हो नहीं सकता। ''बीधायनापस्तव्यायनकात्यायनादिनामाद्विताः कस्पस्तादियन्याः निगस-निर्त्तपद्भाययाः मानवादिकातयय ष्पीरुषेयाः धर्मेदुद्धिननकत्वात् वेदवत् । न च मूलप्रनाणसारेचले न वेदवैषस्यमिति गङ्नीयम् । उत्पन्नायाः बुद्दे : खत:प्रमाण्याङ्गीकारेण निरंदेचलात् । मेर्वं चक्तानुमानस्य कालात्ययो-पदिष्टलात् । वीधायनस्वापसम्बद्धतिस्ये वं पुरुषनामा ते ग्रया उच्चन्ते।" ( नैसिनीय न्यायमानाविसर )

. बीधायन, . श्रापस्तम्ब, श्राष्ट्रलायन, प्रस्तिके नामपर चलित कल्पस्तादि ग्रन्थ बने; निगम, निरुत्त एवं षड्डू. तथा मन्वादि प्रणीत स्मृतियास्त श्रपीरुषेय हैं। उपरोक्त समस्त ग्रन्थोंको देवतुल्य श्रादर देना चाहिये। क्योंकि उनसे धर्मबुद्धि उत्पन हाती है। मूलप्रमाणकी अपेचा रहनेपर उन्हें वेदसे विभिन्नः समभानाः उचितं नहीं ठहरता। इसलिये उनसे जो जान निक्लता, वह निर्पेच रहता और स्तर:सिंद प्रसाण माना जाता है। किन्तु यह युक्ति असङ्गत है। कोकि बहुकाल बीतनेपर उक्त अनुमान सिद हुआ है। बीधायनसूत्र, आपस्तस्वसूतं द्रत्यादि मनुष्यिकि नामपर यह प्रम्य चलते हैं।

ं (पु॰-स्त्री॰) भाषसम्बस्यापत्यम्, भञ्। भन्नवाननर्वे विदादिभगोऽन्। पा ॥१।१०॥। २ श्रापस्तस्वना पुत्र वा कन्यारूप अपत्य, आपस्तम्बकी श्रीलाइ। (स्ती॰)-भापस्तस्वी । भागस्तम्बीय (सं• त्रि॰) श्रापस्तम्बस्येदम्, श्रापस्तम्ब-

क, भाषस्तब्बेन प्रोत्तमधीते वा, भण् बाहु॰ तस्य लुक्। १ शापस्तम्ब-सम्बन्धीय। २ श्रापस्त्रका, बनाया ग्रन्य पढ़नेवाला।

षापस्तस्वेय (सं० ति०) षापस्तस्वर्गा भवः, उन्। त्रापस्तम्बकी कन्यासे उत्पन्न, जो त्रापस्तम्बकीः . बड़कीसे पैदा हो। 🦈

षापस्तिमानी (सं॰ स्ती॰) प्रपां विनार: प्रण् चापस्तं स्तमाते निवारयति, घाप-स्तम-णिनि-ङीए। लिङ्गिनी सता।

श्रापा (हिं पु॰) १ स्तीय भाव, श्रपना वजूद। २ स्तीय तस्त, अपनी बुनियाद। ३ दर्प, गुरूर। मुसलमान बड़ी बहन श्रीर महाराष्ट्र बड़े भाईकी 'श्रापा' कहते हैं।

श्रा**पाक (सं॰पु॰) द्या समन्तात्** पद्यते घटाहिः चत, चा-पच् पाधारे घञ्। १ कुमानारका चावा, कुंभारका पंजावा। भावे घञ्। २ ईष्त् पाक। ३ सम्यक् पाक। (प्रवाः) मर्यादार्थे प्रवायीः। ४ पाक पर्यन्त, पक्रनेतक।

मापानेस्य (वै॰ त्रि॰) मावेमें खड़ा हुमा। द्यापागियम् गुजरातके प्रधान शासक। सन् १७६१ र्द्र॰को सदाणिव रामचन्द्रके स्थानमें पेणवाकी श्रोरसे यह गुजरातके प्रधान गासक बनाये गये थे। इन्होंने. मोमिन खान्के साथ मिलकी तरह व्यवहार किया श्रीर खम्बातपर धावा मार उस वर्षके लिये चौरासी इजार रुपया कर लगया। पीके यह डाकोरकी राष्ट ग्रहसदाबाद बापस श्राये थे।

ग्रापाङ्ग्य (सं॰ ल्ला॰) ग्रपाङ्गे नेत्रप्रान्ते देयम्, न्या। ्रचपाङ्गरेय प्रस्यञ्जन, आंखके किनारे लगनेवाला सुरमा। श्रापरिष्टु वापखुर हेखी ! भाषाग्रहुरः (सं ॰ क्रि), देषत् विवर्षः, जुर्दी-मायल,

पीला सा।

भाषात (सं॰ पु॰) या सस्यक् पातः :पतनम्।
१ पतन, पड़ाव, धावा, भाषट, पडुंच। या घठात्
पातः। २ श्रविवेचनापूर्वक शागमन, वैसोचेसमधी
या पड़नेकी हालत। ३ वर्तमान काल, जमाना-हाल।
१ हपक्रम, शागाज़। ५ समीप शागमन, पासकी
पडुंच। धापतित यिखन, आधार घञ्। ६ पतनकाल, गिरनेका वक्ष्। ७ फेंकफांक। प्रक्रा।
८ घटना, स्रत। (वि॰) १० धागमनशील, भाषट
पडनेवाला।

श्रापाततः (सं॰ ग्रद्य॰) ग्रापात-तसिन्। भकसात्, प्रथम ग्राक्रमणपर, शीघ्र, पहनी वारमें, फीरन्, बातकी बातमें।

भाषातलतिका (सं खी ) इत्तरत्नाकरोत्त वैतालीय इत्त विशेष। जिस इत्तमें भगण्ये उत्तर दो गुक्वणे खगता चौर चन्य समस्त वैतालीय-जैसा ही रहता, वह भाषातलतिका कहाता है। (काताकर)

वैतालीय देखो ।

भाषातिन् (सं वि ) भाक्तमणकारी, भ्रधोगामी, वर्तमान, भा पड़नेवाला, उतारु, जो वाक् हो। (पु॰) भाषाती। (स्त्री॰) भाषातिनी।

षापाद (सं॰ पु॰) १ मलसाम, यागति, पसटा। धापादन (सं॰ सी॰) घा-पदि-णिच्-लुरट्। १ श्रापत्ति-विषयीकरण, सम्मादकके ज्ञानद्वारा सम्माद्यका निश्चय, रहतुमायी, पहुंचवानेकी हासता।

भाषादमस्तक (सं॰ भ्रव्य॰) भादिसे अन्ततक, विलक्कत, सरसे पैरतक।

श्रापाधापी (हिं॰ स्त्री॰) १ सः स कार्यकी चिन्ता, श्रपनी-श्रपनी कामकी फिक्र। २ खड़ायी-मिड़ायी, सारकाट।

आपान (सं क्ती॰) या सम्यक् पीयते सुरा यत, पाघारे लुउट्। १ पानभूमि, धरावकी दुकान्, साधमें वैठकर घराव पीनेकी लगह। २ भरवीचका, घराव पीनेवालीका लला। 'भाषानं पानगीविका।' (भनर) भावे लुउट्। ३ मिलित होक्र स्रोपान, सोहवतकी धरावखीरी।

षापानक, भाषान देखी।

Vol. II. 146

श्रापान्तमन्यु (बै॰ वि॰) पान करनेसे उत्साह देने-वाला, जो पीनेसे जोश वख्शता हो। यह शब्द सोम-रसका विशेषण है।

भाषापत्यी (हिं॰ वि॰) १ सीय मार्गका भवलस्वन करनेवाला, जो मनमानी राष्ट्र पकड़ता हो।

ः २ सम्प्रदाय विशेष। इस सम्प्रदायको चले सी वर्षसे प्रविज्ञ नहीं गुज़रा। श्रापायन्यी एक प्रकारके रामाव् होवे श्रीर साथ ही वाउलींका कुछ श्राचार-व्यवहार रखते हैं। इनमें मुसलमानी धर्मका गन्म भी लग गया है। किसी ज्ञानवान् व्यक्तिके प्रथम यह सम्प्रदाय चलानेसे हम कह सक्ति,— सिवा हिन्दुवों श्रीर सुसलमानोंका धर्म मिलानेकी चेष्टाके इसमें दूसरी कोई वात नहीं। श्रापापन्यियों, सव्नामियों श्रीर पलटूदासियोंका व्यवहार प्राय: एक ही तरह रहता है।

ची वर्ष से कम ही की बात है, कि वज्र देशान्तर्गत वीरभूम ज़िले के मझारपुर ग्राममें मुनादास नामक कोई खर्णकार रहते थे। अयोध्यासे पश्चिम साड़वा ग्राममें जनकी गद्दी रही। मुनादासके ग्रियका गुरु-दास श्रीर गुरुदासके चिलेका नाम भगवानदास था। प्रतिवर्ष अग्रहायण मासके मध्य माड़वा ग्राममें मेला जगता है। जसी समय गुरुकु उमें नहानेकी अनेक श्रिय जाते श्रीर गद्दीके महन्तको प्रणाम करते हैं।

सुनादास किसीके शिष्य न रहें। वह अपने मनको ही गुरु सानते है। पापापन्यी कहा करते हैं,—

> रामानुजकी फीजर्स बारा गाड़ी पील। बापापयी मनसुखी क्रिस्ता टोले टोल ॥

इस दोईने 'मनमुखी' शब्द से आपापन्यी सम्प्रदायने युक्ता खासा परिचय सिलता है। जो अन्य किसी को गुरु नहीं समभता और सनमाना कांस करता, वही सनमुखी होता है। सुनादासने प्रथम यही किया था। उन्होंने अपने समसे उपदेश जैने वाद इस मतको नवाया। किन्तु आजनन आपापत्यियोंको प्रथम रामसन्त्र सनाया जाता है। गहींने सहन्त श्रीर उदासीन गटहरूनि गुरु होते श्रीर शिष्टोंको मन्बदीचा देते हैं।

श्रापापित्ययों ते सध्य ग्रही एवं छदासीन दो प्रकारते लोग हैं। छदासीन गेरुहा वस्त्रका कुरता, कीपीन श्रीर साफा पहनते हैं। किसी-किसीने गलेमें तुलसीकी गुरिया श्रीर नाकसे कपालतक कर्ष्य पुख्न भी देखते हैं। केथ रखनेका नियम विभिन्न है। कोई मह्या संख्वा डालता श्रीर कोई दाढ़ी मूछ फटकारता है। महन्तों ने गलेमें जो ऊर्णामयी माला रहती, वह सेली कहाती है। उन्हें दास या साहब कहते हैं। परस्पर सुलाकात होनेसे 'बन्दगी साहब बोलकर श्रीभवादन देना पड़ता है। प्रवाद है, पहले श्रापापित्ययों ने श्रायद किसी प्रकारका सम्प्रदायिक चिक्न रहा।

डदासीन राममन्त्रके जपसे मनको दृढ़ बना सक्तनेपर गायती-साधन करते हैं। अपने श्रुक्तके पीनेका नाम गायती-क्रिया है। हाथमें रख मन्त्र-पाठपूर्वक साधक पहलें अपने श्रुक्तसे कपालपर छध्व पुरुष्ट्र देता, फिर नेत्रमें श्रुष्ट्रनको तरह किञ्चित् लगा श्रविश्रष्ट पी जाता है। इसका विशेष विवरण सत्नामी श्रद्भ देखी।

चापासर. (स'॰ चवा॰) मर्यादार्धे चवायी॰। पामर ययैन्त, ग्रीवतन, सब।

श्रापायत (हिं॰ वि॰) श्राप्यायित, श्रास्टा, इका इश्रा।

श्रापायिन् (सं॰ त्रि॰) श्रा पिवति, श्रा-पा-णिनि।
सुरापानकर्ता, सद्यपायी, श्रराब द्वीर, श्रराबी, श्रराव
पीनेवाला, जिसे श्रराब पीनेका शौक रहे।
(पु॰) श्रापायी। (स्त्री॰) श्रापायिनी।

आपालि (सं॰ पु॰) आ-पा भावे किए आप: सम्यक् पानं श्रोणितारे: तदर्धमलित व्याप्रोति केथान्, यल-इन्। केथकीट, जं, चिक्कड़।

भाषि (सं पु ) बाप्-िषच्-इन्। १ धनादि प्रापक, दीलत वगैरह सुहैया करनेवाला। भाष्यते, भाष कर्मेष इन्। २ भाषतन्तु, रफ़ीक्, साथी।

न्यापिक्तर (सं क्ती ) देवत् पिक्तरम्, प्रादि समा ।।

१ खर्ण, सोना। (पु॰) २ ईषद्रक्तवर्ण, सुर्जी-मायल-रङ्ग। (वि॰) ३ ग्रारक्त, सुर्जी-मायल, लाल सा। पापित्व (वै॰ क्वी॰) वन्सुल, सूद्यता, इतिहाद, छलफ्त, रब्त।

श्रापियल (सं श्रिः) १ श्रापियलिसे उत्पन्न होने-वाला। (पु॰) २ श्रापियलिका थिष्य। (क्ली॰) श्रापियलिना प्रोक्तम्, श्रण्। ३ श्रापियलि-प्रणीत थास्त्र।

श्रापिशिल (सं॰ पु॰) श्रपिशलस्य तनामक सुनि-भेदस्यापत्यम्, द्रज्शाद्यची द्वितः। एक श्रादिशान्दिक सुनि, एक प्राचीन वैयाकरण।

आपी (सं॰ ति॰) आ-पै-िक्तप्, पी समासारणं दीर्घः। १ स्यूल, हिष्युक्त, मोटा, चढ़ा-बढ़ा। (स्त्री॰) २ पूर्वावाढ़ा नचता (सिं॰ सर्वे॰) ३ स्त्रयं, खुदबखुद, आपही।

श्वापोड़ (सं॰ पु॰) श्वा-पोड़-श्रच्। १ ग्विरोभूवण, सेहरा, हार। 'ग्रिखाखापीडशेखरी।' (श्वर) २ ग्टहचे बाहर निर्गत काष्ठ, घरचे बाहर निक्क हो इद्दे सकड़ी, मंगोरी। (ति॰) ३ पोड़ा करनेवाला, जो ददे लाता हो।

श्रापोड़न (सं की ) १ सङ्गोचन, इनिक्वाज्, दवाव। २ उपगूहन, बग्लगोरी, हमागोग्री। २ व्यथा, तकलीफ्दिही।

भाषीड़ा (सं० स्त्री०) १ इन्होविशेष। २ सम्यक् पीड़ा, खासा दर्दे।

भाषीड़ित (सं वि ) भा-पीड़ न्ता। १ निष्पीड़ित, दबाया हुआ। २ सम्यक् निवड, मज़बूतीसे बंधा हुआ। ३ हिंसित, नुक्सान पहुंचाया गया। ४-थिरो-भूषण द्वारा चलङ्कत, सेहरेसे भारास्ता-पैरास्ता।

श्रापीत (सं क्ली ) शा ईषत् पीतम्, प्रादि समा । १ रीप्यमाचिक धातु, रूपामाखी। २ खर्णमाचिक, धानामाखी। ३ पद्मकेसर, फूलकी धृल। (पु॰) ४ तूपीहच, तुनका पेड़। ५ पत्पपीतवर्ण, ज़रीं-मायच रङ्ग। (ति॰) ६ प्रत्यपीतवर्ण युक्त, जरीं-मायच, पीलासा। ७ प्रत्य पान किया स्था, जो घोडा पीया गया हो।

पापीन (सं॰ त्री॰) चा-प्याय-त्र, पी भारेश: तकारस्थाने नकार:। व्याव: यो। या शशरू। १ जवस्, चायन, वाख। २ स्वर्णसुद्धी, सोनासुद्धी। (पु॰) ३ कूप, कुवां।

च्यापीनवत् (वै॰ ति॰) ग्रसिद्धविवाचकः । 'वापीनसमिविधः तद्यापकसः वाष्यायसः इति श्रन्थः विद्यसामलादियं सीम्यापीनवती' (एतरेव-ब्राह्मच ।।श्रदं भाष्ये सायणः)

आपु, बाप देखी।

सायुन, भवना देखी।

द्यापुप, भाष्प देखा।

श्रापुस, भाषत देखी।

भापूप (सं • पु॰) १ पिष्टक, पपरी, टिकिया, रोटी। २ मान्पजन्तुमात्र, पानीका जानवर।

श्वापूषिक (सं कि ) अपूपः शिलासस्य, उत्। १ अच्छी रोटी बनानेवाला। अपूपे अपूपस्यणे साध उत् । गुराहसाहन्। या शशर्रः। २ रोटीने साथ खाया लानेवाला। अपूपी सित्तरस्य, अचित्तत्वात् उत्। या शशर्रः। ३ अपूपस्तः, रोटीनो पसन्द करनेवाला। अपूपः पण्यसस्य। ४ अपूप-विमेता, रोटी वैचनेवाला। अपूपः पण्यसस्य। ४ अपूप-विमेता, रोटी वैचनेवाला। अपूपस्तः चणं शिलास्य। ५ अपूपस्तः चणं हितसस्य। ६ रोटी खानेवाला। अपूपस्तः चणं हितसस्य। ६ रोटी खानेसे पायदा उठानेवाला। (क्री॰) अपूपानां समूहः। ७ अपूपसमूह, रोटीका देर। (पु॰) प्रकार्त्वक, नानवायी। ८ सच्छार, सुरक्वासान, इनवादे।

चापूर्य (च'॰ पु॰) चपूपाय साक्षः, वा जा । . चूर्यं, पिष्ट, चाटा, पिसान, मैदा ।

श्वापूर (सं॰ पु॰) भापूर्यंते भनेन, श्वा-पूर करणे वन् । १ जलादिका प्रवाह, पानी वम् रहकी रविश्व । भावे वन् । २ सस्यक् पूरण, खासा भराव । ३ श्रह्म पूरण, हक्का भराव । ८ श्रीस्थाप्ति, द्रिन्द्राज । (ति॰) ६ व्याप्त होनेवाला, सासूर या भरा हुआ । भापूरण (सं॰ क्री॰) भा-पूर भावे लुउट् । १ सस्यक् पूरण, खासा भराव । (पु॰) १ किसी नामका नाम । (ति॰) ३ व्याप्त होनेवाला, जो सासूर या भरा हो । भापूरण (हिं॰ क्रि॰) भापूरण करना, भर हेना।

बापूरित (सं ॰ वि॰) चा-पूर-त्र-इट्। प्रसिव्यास, सरा हुया।

सरा इसा।
जापूर्ति (सं॰ स्ती॰) ज्ञा-पूर-तिन्। १ ईषत् पूरण,
इतकी भरायी। २ सम्यक् पूरण, खासी भरायी।
जापूर्य (सं॰ ज्ञब्य॰) पूरण करके, भरकर, भरावसे।
जापूर्यमाण (सं॰ त्रि॰) ज्ञा-पूर कर्मण ज्ञानन्।
१ सम्यक्पूर्यमाण, जन्मी तरह भरा जानेवाला।
(पु॰) २ ग्रक्षणच।

षापूर्यमायपच (सं॰ पु॰) मुक्तपच, उजला पख। चन्द्रके षापूरित रहनेचे मुक्तपचका यह नाम पड़ा है।

पापूष (सं क्ती ) चापूषित ग्ररीरमनेन, चा पूष हदी चन्। ग्ररीरकी पृष्ट (ग्रद) करनेवाला रङ्ग, रांगा।

भाष्ट्रम्, भाष्ट्रेखो।

भाष्ट्य (सं॰ ति॰) श्रा-प्रच्किष्। १ संसमें युक्त, स्वभा द्वा। (श्रव्य॰) २ सङ्क, स्वभक्तर। श्राप्टक्का (सं॰ स्त्री॰) पर-प्रक्क-श्रस्क, सम्प्रसारणं टाण्। १ प्रश्न, पूक्ताक, स्वाल। २ श्रालाण, श्राभाष्ट्य, वातचीत। ३ यातायातके समयका ग्रभ-प्रश्न, विदा-विदायी।

श्राप्टच्ह्य (वै॰ क्षि॰) श्रा-प्रच्ह वेदे निपातनात् क्षप्। बन्दिक स्थादि। पा शराश्यः १ जिम्रास्य, पूछा जाने कृतिकः। २ स्राध्यः क्तिक-तारीफः। (प्रच्य॰) भा-प्रच्छ-खप्। ३ जिम्नासापूर्वेक, पूछकरः।

शापेचिक ( सं॰ ति॰ ) शपेचातः शागतम्, ठक्। तुलना द्वारा प्राप्त, श्रन्थको तुलनाचे निर्धारित होने-वाला, जो दन्तजार रखता हो। (स्ती॰) शापेचिकी। शापोक्तिम (सं॰ क्ती॰) ज्योतिषोक जन्मलम्बर्ध खतीय, षष्ठ, नवम एवं द्वादय स्थान।

आपोसय (सं श्रि ) भाषस् विकारे पातुर्ये वा मयट्। १ जलकप, पानीसे मिल जानेवाला। २ जल-पतुर, पानीसे भरा इसा।

श्रापोमाता (सं॰ क्ती॰) श्रतिस्था भौतिक जलका सार, रजीन ध्वतिदायी प्रानीका माद्य। पापोमूर्ति (सं॰ पु॰) स्नारीचित्र मनुके एक पुत्र। देशम मन्त्रनारके सात ऋषिमें यह भी एक रहे। इरिवंशके ६ठें श्रीर ७वें श्रधायमें विस्तृत विवरण लिखा है।

श्रापीऽशान (सं॰ क्षी॰) षश खासी-भावे बाहु॰ श्रानच् श्रापसा जलेन श्रशानम्, ३-तत्। जल द्वारा जधर श्रीर नीचे श्रास्तरण-रूप श्रत्राच्छादनकर्म। दसका मन्त्र भोजनसे पहले श्रीर पीछे पढ़ा जाता है।

श्रांत (सं वि ) श्राप्-ता। १ प्राप्त, पाया या हासिल निया हुशा। २ विश्वस्त, पतवारी। तपी श्रानने बल जो रजस्तमसे निर्मुत रहते भीर विनाल-को श्रपनी बुहिसे श्रमल रखते, वह विदुध श्राप्त एवं श्रिष्ट होते तथा संश्रयरहित वाक्य बोलते हैं। १ युक्तियुक्त, ठीन। ४ कुश्रल, लायन। ५ सम्पूर्ण, पूरा। ६ सम्बन्धी, दिली, रिश्तादार। ७ सत्य, सञ्चा। द सम, बराबर। ८ विस्तीर्ण, फैला हुशा। १० नियुक्त, रखा हुशा। ११ व्यवद्वत, श्राम तीरपर दस्तेमाल किया जानेवाला। १२ श्रक्तविम, श्रसली।

(पु॰) १४ खनामख्यात नागराज। १५ ध्वम-प्रमादरित ज्ञानयुक्त ऋषि। १६ योग्य पुरुष, लायक् आदमी। १७ मित्र, दोस्त। १८ अर्डत् विशेष। १८ शब्दप्रमाण। (क्ली॰) २० लब्धि, डासिल, किसात। २१ श्रंथसाम्य, मसावात-सिक्दार।

भासकाम (सं॰ ति॰) श्राप्तः प्राप्तः कामो येन, बच्चति॰। १ द्यस, तुष्ट, राजी, जो श्रपनी सुराद पा चुका हो। २ ब्रह्म एवं श्राक्ताको श्रभित्त समभानेवाला। श्राप्तकारिन् (सं॰ ति॰) श्राप्तं युक्तं करोति, श्राप्त-क्व-णिनि, ६-तत्। १ युक्तकारक, वाजिब तीरपर इन्तज्ञाम करनेवाला। (स्त्री॰) श्राप्तकारिणी। श्राप्तकारी (सं॰ पु॰) श्राप्तशासी कारी चेति, कर्मधा॰।

विश्वस्त भृत्य प्रस्ति, एतवारी नीकर वगैरह। श्राप्तगर्भा (सं॰ स्त्री॰) श्राप्तः प्राप्तः गर्भी यया, बहुत्री॰। गर्भिणी स्त्रा, हामिला श्रीरत।

भारतर्व (सं वि ) भारी गर्वः येन बहुती । हरा, अनुतक्तिका, प्रमण्डी। भासदिचिण ( सं॰ ति॰ ) श्वासा दिचिणा येन बहुती॰ r दिचिणा पाये हुशा, जो नज्राना ले जुका हो। श्वासवचन ( सं॰ ल्ली॰ ) श्वासस्त्र, श्वतिप्रकाश, हासिल किया हुशा श्रस्त, इलहाम।

आप्तवज्ञस्चि (सं॰ स्ती॰) उपनिषत् विशेष। आप्तवाक् (सं॰ पु॰) विश्वस्त साच्य देनेवाला, जो ठीक बात कहता हो।

श्राप्तवाक्य (सं॰ क्षी॰) श्रभ्यान्त वचन, दुरस्त कलाम।

धाप्तवाच् (स'० स्ती०) धाप्ता युता भ्रमप्रमादादि दोषरिहता वाक्, कर्मधा०। १ वेद। २ वेदमूलक स्मृति दतिहास पुराणादि। ३ विष्यस्त व्यक्तिका साच्य, एतवारी श्रम्भकी वात। (त्रि०) धाप्ता युता वाग् यस्य, बहुत्री०। ४ भ्रमप्रमादादि वाक्य-रिहत, ठीक बात बीखनेवाला।

श्रासच्य (सं॰ वि॰) प्राप्त किया जानेवाला, जो हासिल किये जाने काविल हो।

श्राप्तश्चित ( मं॰ स्ती॰ ) श्राप्ता चामी श्वितिर्धात, कर्मधा॰, पूर्वपदस्य पुंवद्वाव: । १ वेद । (ति॰) २ वेद--सम्बन्धीय । इस अर्थेमें यह भन्द स्मृतिप्रराणादिका-विभिषण है ।

श्वाप्ता (सं॰ स्त्री॰) जटा, उत्तभे द्वये वालींका गुच्छा।

शाप्ति (म् ' स्ती ) शाप्-ित्तन्। १ प्राप्ति, शामद।
२ संयोग, रिश्रता। ३ स्तीसंयोग, सुबाधरत।
'बामि: स्तीसंयोगव'प्राप्तीः।' (नेदिनी) ४ सम्बन्ध, तासुन्।'
१ लाभ, फायदा। 'प्राप्तिः सन्तम्बन्धमयोः।' (हेम) ६ समाप्ति,
खातिमा। ७ सम्पद्, दीलता - ८ हित,
भलाई।

आप्तीति (सं क्ती ) १ आगम, हिंद, लप्ज्नी आखिर अलामत। २ सीक्षत एवं नेवल व्यवहार दारा प्रतिष्ठित वाक्य, मध्तर श्रीर चलनसे ही कायम की हुई लप्ज्।

श्रासोर्यास (सं॰ ज्ञी॰) याग विधिष। यह ब्रह्माकी उत्तर-सुखसे उत्पद्म हुआ था।

भाग्त्य (सं वि ) भाग्-तत्य वेदे प्रवो साधः।

१ प्राप्तव्य, मिलनेयोग्य । ( पु॰ ) २ देव श्रेणीविशेष । भाग्रा देवता वितकी समान होते हैं।

भाप्रवान (सं॰ पु॰) चप्रवान एव, खार्घ चय्। वत्सगोत्रपवर ऋषि विशेष।

प्राप्य (सं वि ) प्रवासिदम्, प्रण् चतु सार्थे षञ् । १ जनस्वन्धीय, भावसे तालुक् रखनेवाला । २ जलीय, याबी, पनिहा। ३ जलमय, पानी रखनी-वाला। 8 जलमें निवास करनेवाला, जी पानीमें रहता हो। प्राप-यत्। ५ प्राप्य, हासिल किये जाने क्राविस । (क्री॰) ६ कुष्ठीषि, कूट। (वै॰) ७ सन्धान, ष्रहद-पैमान्। (पु॰) ८ चात्तुवसस्वन्धीय देव-विश्रेष । चाचुष-मनुके समय बाप्य, प्रभूत, ऋषभ, प्रयुक्त चीर लेखा नामक पांच देवता रहे। (चरिष्य) ८ वेदोक्ष एक वीरपुरुष। इनके चन्तानका नाम वित रहा। इन्होंने पनगवसे युद्ध किया भीर तीन मस्तक तथा सात लाङ्गलविधिष्ट असुर मार पश्चवींको वचा लिया था।

त्राप्यान (संब्क्षी॰) मान्याय साविक्ष। १ प्रीति, चासुदगी। २ वृद्धि, बढ़ती। (ति॰) कर्तरि ता। ३ मीत, पास्दा। ४ वह, वड़ा इसा।

प्राप्याय (सं• पु॰) सम्मूर्ण वा स्यूच होनेका साव, भर जाने या मीटे पड़नेकी हालत।

षाव्यायक (सं वि ) द्वितारक, श्रास्टा करने-वासा।

भाष्यायन (सं॰ स्ती॰) भा-व्याय-तुग्रट्। १ द्वत्ति, बढ़ती। २ प्रीति, चास्हगी। ३ वस करनेका भाव, षास्टा बनानेकी हालत। ४ हिंह पानेका भाव, बढ़ जानेकी हालत। ५ अग्रगमन, अगवानी। ६ उत्तम धनस्या छत्पत्र करनेवाला द्रव्य, जिस चौज्से यच्छी ष्टाबत भाये। ७ वलकारक श्रीषध, ताकृतवर दवा। द मोटायी। ८ दीचणीय सन्त्रका संस्तारविश्वव। शिषको मन्त्रहीचा देते समय जनन, जीवन, ताङ्न, बोधन, श्रमिषेक, विमलीकरण, शाध्यायन, तर्पण, दीपन श्रीर गोपन दश प्रकार संस्कार होता है। मन्त्रके प्रत्येक वर्षकी सी, दश वा सात बार 'ॐ ड्रीं कहने प्रोचण करनेका नाम ग्राप्यायन संस्कार है।

Vol II. 147 शायायनशील (सं वि ) द्या करनेवाला, जो राजी रखता हो।

भाष्यायित (सं १ वि १) श्रा-घ्याय णिच्-त्र-इट्, णिच् लोप:। १ प्रीणित, रजासन्द। २ पूरित, भरा हुआ। ३ वर्षित, बढ़ा हुआ। ४ आनन्दित, खुश।

भाग (वै॰ त्रि॰) श्रा-ए-क। १ पूरक, पूरा कर देने-वाला। २ कार्यरत, उत्सुक, सथगूल, श्रीसलेसन्द। १ पहुंचने योग्य, जो पहुंच जाता हो।

थापच्छन (सं॰ ह्यो॰) था-प्रच्छ-लुउट्। १ गमना-गमनके समय वन्धुगणका कुगलप्रम, भागत-स्वागत, विदाविदायी, मुलाकातीचे मिलते या क्टरेत वक्त स्रियतको पूछताछ।

षाप्रच्छव (सं॰ वि॰) ग्रा-प्र-इट्-न्न, नकार:। १ भत्यन्त गुप्त, निहायत पीथीदा। २ ईषट्-गुप्त, कुछ पोघीदा।

भाप्रतिनिष्ठत्त (४० वि०) निवारित, रोका या पीई भेरा हुन्ना।

भाषितिदिवं (वै॰ भ्रज्य॰) सर्वेदा, दिन-व दिन, हमेगा।

मापपद (सं॰ पावा॰) प्रपदं पादाग्रं तत् पर्यन्तम्, मर्यादार्षे प्रव्ययी । १ यादाग्र पर्यन्त, पैरके सिरेतक। (क्री॰) ३ पादाग्र पर्यन्त पहुंचनेवाला परिच्छद्, पैरकी डंगसियोंतक सटकनेवासी पोशाक।

त्राप्रपदीन (सं॰ व्रि॰) भाप्रपदं पादाग्रपर्येन्तं व्याप्नोति, ख। पामपदं मामोति। पा ग्रापाद। सस्तकसे पादाग्रपर्यन्त सखमान, सरचे पैरने सिरेतक फैला इमा। यह मन्द वस्तादिका विभीषण है।

भागपदीनक (सं॰ ल्ली॰) मस्तकसे पादात्र पर्यन्त लम्बमान वस्त्र, सरसे पैरके सिरेतक फैली हुई पोशाक वगु रह।

भाषवण (सं॰ ति॰) ईषत् प्रवणम्। भ्रस्य नम्ब, कुछ-कुछ मुना दुआ। (सी॰) था-प्र-लुस्। २ ईषत् द्रवण, घोड़ा वहाव। ३ भत्य चरण, इलकी टपक। आब्राह्मष (सं॰ मञ्च०) वर्षा ऋतुयावत्, सीससे-वरसात तक।

भागी (वै॰ क्ली॰) भागीणात्यनया, भा-मोड गौरा-

दिलात् छोष्। १ अनुरक्कन, दस्ति न्, मेलिमलाप।
२ यान्तिकर पद, कफ़ारावल्य फ्दं। २ यामन्त्रण
विशेष, कोई सुनाजात। यह प्रयाजा द्वारा यजनीय
होती और क्रमागत देवलप्राप्त पदार्थी के अर्थ
छवारणकी जाती है। इसे पश्चमधका आरम्भक
कहते हैं। किन्तु दूसरे लोग इसको आप्री देवताओं की
यान्तिकरी ही बताते हैं। यह इसी कारण आप्री
पद कहाती भी है। बारह पदमें निम्नलिखित
वारह पदार्थों का खाव किया गया है,—१ सुसिध,
२ तनूनपात्, २ नराशंस, ४ इड़्, ५ वहिंस, ६ यज्ञयालादार, ७ रजनी एवं प्रभात, प्रचेतसस्, ८ इला,
सरखती तथा मही, १० लिष्ट्र, ११ वनस्पति और
१२ स्वाहा। सायणने छपरोक्त बारहो पदार्थों को
अग्निके ही अन्तर्गत माना है।

श्राप्रीत (सं वि ) श्रा-प्री-क्तं। १ सम्यक् प्रीत, खूब खुश्र। २ ईषत् त्यप्त, कुछ श्रास्टा।

श्राप्रीतप (वै॰ पु॰) श्राप्रीतं सम्यक् त्वर्तं पाति, श्राप्रीत-पा-का विश्वा विश्वा श्रपने क्राधके यान्त करनेवालोंकी रचा रखते, इसीसे उपरोक्त नामपर पुकारे जाते हैं।

श्राप्रीतपा, नामीतप देखी।

श्राप्तव (सं॰ त्रि॰) श्रा-प्रु-घञ्, श्रापपचि ऋदोरितिति श्रप्। १ जलप्रावन, सेलाव, बूड़ा। २ सान, गुसला। श्राप्तवन (सं॰ ली॰) श्रा-प्रु-लुप्रट्रा श्राप्तव देखी। श्राप्तवन्नतिन्, श्राप्तवन्नती देखी।

श्राप्रवद्गती (सं॰ पु॰) श्राप्तवः समावर्तन स्नानमेव व्रतमस्वय्य, इनि। स्नातक ग्रहस्य विशेष। यह सक्तल वेद पढ़ दारपरिग्रहकी निमित्त समावर्ते स्नान श्रीर स्त्रीलाभसे पहले स्मृतिशास्त्रोत व्रतका श्राचरण करता है।

श्राष्ट्राव, बाइव देखी।

श्राष्ट्रावित (सं वि ) श्रा-ध्रु-णिच्-त्त, णिच् लोपः।
१ जलादिप्रवाह द्वारा श्रमित्यास, पानीकी बाढ़से
ग्रस्ताव किया हुश्रा। २ स्नात, नहाये हुश्रा।
श्राष्ट्राव्य (सं वि ) श्राष्ट्रवते, श्रा-ध्रु कर्तर खत्।
सव्योग प्रवचनीयोपस्थानीय कमाप्तव्यापाया वा। पा श्रास्ट । १ जल-

स्रावनकर्ता, सेलाव लानेवाला। कर्मणि स्यत्। २ जलादि द्वारा प्रावितव्य, जो सेलावमें जूबने काबिल हो। (क्ली॰) ३ प्राम्नावन, सेलाव। (प्रव्य॰) ४ भिगोके, किड्ककर।

आस्नुत (सं० वि०) म्रा-स्नु-ता। १ स्वादीभूत, भीगा इम्रा, जो गुसस कर चुका हो। २ मादीभूत, भीगा इम्रा। (पु०) ३ स्नातक ग्टहस्य विग्रेष भाष्ट्रवती देखी। (स्ती०) म्रा-सुभावे ता। ४ स्नान, गुसस्त।

**ग्राप्नुतत्रतिन्, श**प्षकती देखी।

भाष्मतत्रती, पापुनवती देखा।

माम्रुताङ्ग (सं॰ व्रि॰) सम्यक् बनात, प्रच्छीतरह नद्याये हुमा।

म्राप्तुत्व (सं॰ म्रव्य॰) मा-मु-स्वप्-तुक्। १ स्नान करके, नहाके। २ उक्तम्फन करके, क्रूटकर।

बाप्लुष्ट (सं॰ त्रि॰) घा-प्लुष्-ता। १ ब्रह्मदम्ब, भुजसा हुत्रा। २ सम्यक् दम्ब, घच्छीतरह जला हुत्रा।

म्राप्तन् (सं० पु०) माम्रोति व्याम्रोति, माप्-वन्। मेवन्नयणिन्ना गीवापृगीराः। उष् १११५२। वायु, दुनियामें भरी इद्दे हवा।

श्राप्ता (सं • स्त्री • ) ग्रीवा, गर्देन । (पु • ) मापून १ खो। श्राप्तव (सं • स्त्री • ) सनुविशेष ।

श्राफ्त (श्र॰ स्त्री॰) १ शामत, तवाही, श्रापत्, भीड़। २ क्वाहत, श्रनिष्ट, बुराई। २ मुसीवतका वत्र, श्रनिष्टका समय, बुरा जुमाना।

आफ्तका परकाला (हिं॰ पु॰) १ मित्रिय दुष्ट व्यक्ति, निहायत बदकार मखूम, जी घादमी बहुत बुरा काम करता हो। २ मित्रिय निपुण व्यक्ति, निहायत चुस्त चालाक मखूम, जी मादमी बहुत होशियार और तेज हो।

श्राप्ताच (प्रा॰ वि॰) १ श्रादित्य, स्ये। 'परत न ताम अवि मुख माहतान जन निक्तमी शितान पाप्ततानके समकत्तो।' (पजनेश) २ ताश्रकी हुका या काली-पान रङ्गका हका। रङ्ग-मार्से यही सनसे पहले खेला जाता है।

श्राफ्तावपरस्त (फा॰ पु॰:) सूर्योपासक, स्रजिकी पूजा करनेवाला। पारसी श्राफ्ताव-परस्त होते हैं।

ग्राफ्तावपरस्ती (फा॰ स्ती॰) सूर्यापासना, स्रजनी
पूजा।
ग्राफ्तावा (फा॰ पु॰) पात्रविशेष, जिसी कि स्राका
गड़वा। इसकी पीठपर पकड़नेको सृह ग्रीर सुं हपर
सूदनेको टक्कन लगाते हैं। हाथ-सुं ह धुलानेस इससे

पानी छोड़नेपर बड़ा सुभीता रहता है।
-श्राफ्ताबी (फा॰ वि॰) १ श्राफ्ताबसे ताझुन रखनेवाला, सीर। २ हुत्ताकार, गोल। (स्ती॰)
३ किसी किस्मकी श्रातश्रवाजी। ४ वीजन विश्रेष, किसी किस्मकी पड़ी, छतरी। यह तास्वूलवत् वर्तुं ल ज़रदोज़ीसे बनती श्रीर काष्ठयष्ठिकाकी श्रयभागपर सगती है। बीचमें श्राफ्ताबकी श्रक्त कही रहनेसे ही इसे श्राफ्ताबी कहते श्रीर सवारी श्रिकारी या बरात वग्ररहमें देखानेके लिये नौकर श्राम लेकर निकलते हैं। ५ श्रीसारी, आड़। श्रातप निवारणके लिये इसे हारके जगर लगा देते हैं। ६ एक गुलकन्द। यह धूपमें तैयार होती है। ७ सुनहती ठाल। यह कहुवेकी पीठसे बनती है।

भामजीदयक्तमें (सं॰ त्रि॰) फलोदयपर्यन्तं कर्म सस्य, बहुत्री॰। फल न मिलनेतक काम करनेवाला, जो गुजै पूरी न होनेतक काम करता हो।

श्राफिक् (सं० स्ती०) अफ़ीन देखो।

श्राणियत ( अ॰ स्त्री॰) चेम-कुश्वत, खेरियत। यह प्राय: खेर शब्दने साथ व्यवद्वत होता है, जैसे—खेर व प्राणियत।

षाणिस ( र्वं ॰ क्ली॰ = Office ) दण्तर, कचहरी, ज्योगस्थान, नारस्थाना।

मापीन (सं क्ली॰) चकीम देखी।

श्रापुत्त (सं० ह्यी०) भनीम देखी।

षापू (हिं स्त्री ) भनीन देखी।

भाफ्क (सं क्ली॰) भकीम देखी।

श्राव (फा॰ पु॰) १ श्रप्, पानी। (स्त्री॰) २ रति शे प्रभा, जीवादिकी समता, जवावरकी भाजन, फीलाद वगैरहकी खस्तत। ३ द्युति, नूर, चमक। ४ द्व्यूत, सम्मान, चाल-चलन। सिसी कविने द्रपेणके छपलचसे निम्नलिखित प्रहेलिका कही है,— "एक नार पीयाको भानी । सन वाकी सगरी क्यों पानी ॥ भाव रखे पर पानी नांह। पीया राखे हिरदे मांह॥"

शावकार (फ़ा॰ पु॰) शराब वनानेवाला, कलवार, मद्यप्रस्तुतकर्ता, कलाल। शावकारी (फ़ा॰ स्त्री॰) १ शराब वनानेका काम।

भावनारी (फा॰ ख़ी॰) १ घराव वनानना जान । १ ग्रुग्डा, सेखाना, हीली, भड़ी, घराव तैयार होनेकी जगह। १ घरावनी जुङ्गी, सुराका राजसा

षाबखोरा (फा॰ पु॰) पानपात्र, मटकैना। षाबखोरे भरना (हिं॰ क्रि॰) दूध या श्ररवतसे षाबखोरे भर कर किसी देवता पर चढ़ाना, धर्मार्थ दूध या श्ररवत पिलाना।

बावगीना (फा॰ पु॰) १ स्फटिकका पानपात्र, सीनेका बावखोरा। २ दर्पण, शीशा। ३ डीरका, हीरा।

भावगीर (फ्रा॰ पु॰) पानी भाड़नेका कूंचा। इसे जुलाई भपने काम लाते हैं।

श्रावजारी (फा॰ पु॰) १ वहता पानी, नदी, नाजा। २ वहते या चलते दुये मांसु।

शावगोश (फ़ा॰ पु॰) १ किसी किसाका सुनका या दाख। २ शोरवा, यष, छवाते हुये गोप्रतका अक्। डणा बलमें सांस पकानेसे यह वनता है।

श्रावताव (फ्रा॰ स्ती॰) १ प्रभा, चमकदमका। २ छत्कर्षे, बड़ाई।

शावतावा (फा॰ पु॰) गड्वा। शक्तावा देखी। शावदस्त (फा॰ पु॰) १ पुरीषत्यागकी उपरान्त श्रपान प्रचालन, पाखाने होने पीक्षे मिक्दकी धुलायी। २ श्रपानके प्रचालनका जल, मिक्द धोनेका पानी। कहते हैं, उपा जलसे कभी श्रावदस्त न लेना चाहिये। इसके लिये शीतल जल उपयुक्त होता है। फिर दस्त श्राये या न श्राये, शावदस्त लेनेसे

ही गरीरको बड़ा लाभ पहुंचता है। भावदस्त लेना (हिं॰ क्रि॰) मिकद घोना, भणान भचालन करना, सींचना।

भावदाना (फ़ा॰ पु॰) १ श्रवजल, दाना-पानी,

खुराकः। २ भाग्य, कि्यातः। ३ व्यापार, रोज्गार, कामकाजः।

भावदार (फा॰ वि॰) १ परिष्कृत, सुजज्ञा, मांभा हुन्ना। २ खेत, ग्रुड, साफ्। (पु॰) ३ कहार, पानीकी देखरेख रखनेवाला नीकर।

श्रावदारखाना (फा॰ पु॰) पानीय जल रखनेका स्थान, परखा, जिस जगहपे पीनेका पानी रहे।

भावदारी (फा॰ स्ती॰) भावदारका काम। इस अर्थमें यह गब्द प्रायः व्यवहृत नहीं होता। २ कान्ति, चमक। ३ शक्तता, सफ़ेदी, सफ़ायी।

भावदीदा (फ़ा॰ वि॰) निव्नमें जल भरे हुआ, रोने वाला।

पावदीदा होना (हिं॰ क्रि॰) नेत्रमें प्रश्व भर लेना, पांखें डवडवाना।

भावत (सं॰ क्ती॰) भा सम्यक् वत्रम्, भा-वत्य भावे ता। १ इद्वन्थन, मज्बूत गांठ। २ प्रेम, स्नेह, मुच्छ्वत, प्यार। ३ भलद्वार, ज्वर, गहना। (ति॰) कर्मणि ता। ४ वत्र, प्राप्त, प्रतिन्द, वंधा, मिला या क्वा हुमा।

'बाबडी इदबने खात् प्रे माचडारयोर्दं यो:।' ( नेदिनी )

भावध (सं॰ पु॰) बन्धन, वांध, जलड़।
भावनाय (फा॰ पु॰) समुद्रसङ्कट, नाला।
भाव-नुक्रा (फा॰ पु॰)१ चांदीका पानी।२ पारा।
भाव-नजूल (फा॰ पु॰) एक बीमारी। इससे
भण्डकोष फूल जाता श्रीर पीड़ा देने लगता है।
भावनसक (फा॰ पु॰)१ जल एवं लवणका श्रीचित्य,
पानी श्रीर नमककी काफ़ी मिक्दार। २ व्यञ्चन,
ससाला। ३ श्रास्तादन, जायका। 8 श्रवष्टका,
सहारा।

पावन्स ः (फा॰ पु॰) कोविदार, तेंदू। यह वच सङ्घा एवं दिचण भारतमें उत्पन्न होता और कहीं कहीं हिन्दूस्थानमें भी देख पड़ता है। अतिशय पुरातन होनेपर इसका काष्ठ खामवर्ण और भारवान् निकलता है। आवनूससे कितने ही प्रदर्शनीय वसु सन्दूक, क्लसदान, कड़ी, दीवारगीर वगेरह प्रसुत होते हैं। भावन्सका कुन्दा (फा॰ वि॰) श्यामवर्ण, काला, बदमका। (पु॰) २ इवगी। ३ काला-काला भादमी।

भावनूसी (फ़ा॰ वि॰) १ भावनूससे बना हुन्ना। २ भावनूसके रङ्गका, ज्यासवर्ण, काला।

भावन्स (सं० पु०) १ यन्यि, गांठ। २ पुग वा लाङ्गलकी यन्यि, जुने या एलकी गांठ। यही बैलकी जूने या एलसे भटका रखता है।

षाबन्धन (सं क्ली॰) गांठ लगानेका काम, बांध। षावपामी (फ़ा॰ स्ती॰) ष्रभ्युचण, सिंचाई, खेत पटानेका काम।

आव-रवां (फ़ा॰ पु॰) १ बस्ता पानी, नदी, नाला। २ चलते डुये घांस्। ३ स्सावस्त्र विग्रेष, किसी कि.साका निहायत उम्दा मल-मल।

श्रावक (फ़ा॰ ख्री॰) श्राव-क। १ श्रादर, रूक्त, वड्प्पन। "पावक नगर्ने रहे ता नान नाना प्रस्न है।" (बिक्तिति) २ पद, दरना। ३ श्राभास, देखावा। ४ श्रीभमान, धमर्था।

भावकरेजी (फा॰ स्त्री॰) भादरका नाम, बड्प्पनकाः विगाड् ।

माबहें (सं॰ पु॰) माम्रह्मते उत्पाद्यते, मा-वर्षे-घञ्। १ उत्पाटन, उखाड़। २ हिंसा, मारकाट। (त्रि॰) ३ उत्पाटक, उखाड़ डालनेवाला।

भावर्षेष (सं क्ली॰) पा-वर्षे-खुद्। उत्पाटन-कार्थे, उखाड़ डाजर्नेका काम।

भावर्ष्टिन् (सं॰ ति॰) भावर्षीऽस्थस्य, दनि। उत्पाटनयुक्त, उखड़ने कृषिन ।

श्रावला (फ़ा॰ पु॰) त्रण, फोला, छाला, फफोला। श्रावलाफरङ्ग (फ़ा॰ पु॰) युरोपीय पिटिका, उपदंश,-श्रातश्र। भावश्रदेखा।

श्रावत्य (सं की ) निर्वेतता, कमज़ेरी। श्राविश्वनास (फा॰ पु॰) जलपरीचक, पानी परं-चाननेवाला। जहाज़का जो कर्मचारी पानीकी गहराई नापकर राह बताता, वह श्राविश्वनास कहलाता है।

भावगोर (फा॰ पु॰) समुद्रजल, खारा पानी।

बावयोरा (फ्रा॰ ए॰) यवचारसे यद किया हुआ जल, जो पानी शीरेसे कना हो। २ जब्बीरके रस भीर शर्वरासे बना हुआ शर्वत, नीबूके अक् धीर चीनीसे तैयार होनेवासा शर्वत।

भावच्यात् (फा॰ पु॰) १ अमृत, जिन्दगी वख्-रानेवाला पानी। ३ राजांके पीनेका पानी। ३ साफ ठण्डा मीठा पानी।

भावहराम (फ़ा॰ पु॰) १ भग्रह वा त्याच्य जल, नापान पानी। २ घासन, शराव। ३ कपटाश्व. कठरोना, फफड़ दलाली।

श्राबद्दवा (फ़ा॰ स्त्री॰) जलवायु, पानी श्रीर हवा। षावष्टवा बदलना ( हिं॰ क्रि॰ ) रूग्णावस्थामें स्नास्थ्यके नाभार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना, वीमारीकी ष्टालतमें सेवतके लिये अपने रहनेकी जगव छोड़ दूसरी नगइको स्वाना हीना। याज कल प्राय: डाक्टर रोगियोंको भावहवा बदलनेकी भनुमति दिया करते हैं। संक्रामक रोग होनेसे हिन्दुस्थानी भी घर छोड़ बाग्रमें जाकर हिरा । जते हैं। वास्तवमें बात ठीक है। पावहवा बदलनेसे प्रायः सभी रोग शान्त हो जाते हैं। इमारे देशमें कार्तिक सुक्ता नवमीको घामलकी हचके नीचे जाकर सोजन बनाने श्रीर खानेकी जो रीति चली बाती, वह नि:सन्देड पावहवा बदलनेसे ही सम्बन्ध रखती है।

षावान्।ई—भारतकी उत्तर-पश्चिम सीमापान्तवा एक गांव भीर किला। यह पेशावर नगरसे बारड कोस **७त्तर स्नात-नदीके वामतटपर अवस्थित है। सामने** नदी १५० गज चीड़ी पड़ती श्रीर घाट पार करनेके लिये नाव रहती है। सन् १८५२ ई॰की भंगरेज-सरकारने आवालायी ग्राम और पर्वतके बीच क्ति बनवाया था। इसके खड़े रहनेसे उतमानखेल घौर दूसरे पड़ाड़ी लोगींका अंगरेकी सूमियर घावा मार्ना इन गया। क्लिने तारेमें छ: नुज बना श्रीर दीवमें चौखुएटा गढ़गज लगा है। सारा काम महीका ही है। चारी घोर ३० चौड़ी भीर द भीट गश्री खायी खिंची है। दीवार १६ मीट क'ची खड़ी, जो पेंदेयर १०, भीर चीटीपर 8 फीट

148

सोटी-पड़ी है। डिड़-दो सी पैदल-सवारकी फीजर्से एक १८ भीर एक १२ मनी तीय रहती है। श्रावाजायी ग्राम श्रत्यन्त रमणीय है। नदीके टतपर वनका दृश्य देखते ही बनता है।

धावाजी पुरम्बरे—बम्बर्ड प्रान्तस्य पूना जिलेकी सास-वाद तहसी बने सुनीव। सन् १७१४ ई॰को सुप्रसिद बीर शिवाजीके पीव शाहरी कितने ही निज़ोंकी माल-गुजारी वस्त करनेका काम पानेपर धनाजी यादवने इन्हें सासवादका सुनीव बनाया था। श्राप वालाजी पेशवाकी बड़े मिल रहे।

षावाजी सीमदेव—सुप्रसिद महाराष्ट्र-वीर शिवाजीके सेनापति। सन् १६४८ दे॰को इन्होंने एकाएक पाक्रमण कर वस्वदेके याना जिलेका कल्याणनगर सुसलमानोंके द्वायस कीन लिया या।

बाबाद (फ़ा॰ वि॰) १ जनसम्बाध, गुलज़ार, वसा इमाः २ सप्ट, जोता इमा। ४ प्रसन्न, खुश। कानृन्में वह पुरो वा भूमि आबाद कहाती, जो भाय दे सकती है।

भावादकार (मा॰ पु॰) १ वनको **उत्पाटनकर** बसनेवाला क्षप्रक, जो किसान जङ्गल काटकर खेती करता हो। २ कोई जुमीन्दार। यह सीचे सरकारकी कर देते हैं, भौर नम्बरदारसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते। त्रावादानी (हिं॰ स्त्री॰) १ जनसम्बाध देग, **पा**वाद जगह। ''भूकेको पन पारीको पानी।

नद्रच नद्रच भावादानी ॥" ( खोकोिता )

२ सम्यता, शायस्तगी। ३ ऐखर्य, इक्वासमन्दी, बढ़ती। "जिसका खारे पन पानी।

उसकी कीज काबादानी ॥" ( वीकीकि )

८ प्रकाश, रीशन ।

माबादी (फा॰ स्त्री॰) १ वर्षण, कष्ट स्थान, जुरात, खेतीबाड़ी। २ विस्तारित वा उत्कष्ट कर्षण, बढ़ाशी या तरकी दी हुई ज्यात, बढ़िया जीत। ३ यास्य भूमिका जनसम्बाध भाग, गांवकी जमीन्का वसा इया हिस्सा। ४ जीवसंख्या, वसती। ५ करहिर, इजाफ़ा जमा, बढ़ोतरी लगान। ६ भीचित्व, गुनीमत। ७ प्रसमता, खुधी। ८ प्रकाम, रीमनी।

प्रावाध (सं॰ पु॰) या-वाध-घज्। वावाध व । पा पारार॰।
१ पीड़ा, दर्द । 'बावाधे पीड़ावान्।' (सिडानकी सुदी)
२ प्राक्रमण, धावा। (ति॰) नास्ति वाधा यस्य,
वहुत्री॰। ३ पीड़ाशून्य, वेददे। ४ विषम तिभुज चित्रकी मध्यस्थित सम्बरेखाके उभय पार्ष्वेपर पड़नेवाला।

षावाधा (सं॰ स्ती॰) त्रा-बाध भावे त्र, नित्य स्तीत्वात् टाप्। १ पीड़ा, दर्द। त्राधिमौतिक, त्राधिदैविक श्रीर त्राध्यात्मिक तीन प्रकारके तापको पाबाधा कहते हैं। २ त्रिभुजके श्राधारका खण्ड, कि,ता-क,ायदा-सुसबस।

आवास्य (सं॰ क्ली॰) यैयवके सङ्ग समाप्त होनेवाली अवस्था, जी उम्ब वचपनके साथ खतम हो।

श्वावि (सं॰ पु॰) असुर विशेष, एक राज्यस। यह अन्थक दैत्यका पुत्र रहा। महादेवके अन्थकको मार खालनेसे श्वावि मनमें अत्यन्त कृष हुआ था। यह सोचने लगा, पिताके श्रृतको कैसे मारें। परिश्विम ब्रह्माको तुष्ट बना इसने अपने रूपसे अन्यथा न होनेपर सदा जीवित रहनेका वर मांग लिया।

महादेवने उमाको व्याह जब मन्दर पर्पतपर वास किया, तब पार्वतौका रूप काला था। शिवने किसी दिन परिहास उमाको क्षणावर्णा कहकर युकारा। पार्वतौको उससे बड़ी लज्जा आई थी। वह गौरवर्ण बननेको हिमालयके उपकर्णस्थ अरखमें जा हुसीं। चलते समय नन्दीसे कह गयी थीं,— 'देखो! जबतक हम वापस न आंधे, तबतक अन्य नारी यहां फटकने न पार्थ।'

पावती चलती वनीं। आबि दैत्य बहुनालसे
सुयोग ट्रंट्रता था। किसी दिन अवसर देख सुजङ्गविश्वसे महादेवने घरमें घुस पड़ा। नन्दी दारने रचन
रहे। उन्होंने सुजङ्गनो थिवना अङ्गमूषण समभ
कुछ नहा न था। घरमें उमानी मूर्ति बना असर
महादेवनो मारने लगा। किन्तु ब्रह्माने कह ही
दिया था,—रूप बदननेसे आबि मरेगा। इसीसे
महादेवने अनायास इसे ठिनाने बैठा दिया। (पण्डपण)
आवियार—दाचिणात्य प्रदेशनो एक विद्यावती

महिला। भूतत्वं श्रीर चिकित्सा शास्त्रमें इन्हें विलच्च व्यात्पत्ति रही। श्रमेकको विश्वास था, कि ब्रह्माकी पत्नीने शापश्रष्ट हो पृथिवीपर श्रवतार लिया। इनका रचित नीतिशास्त्र तामिल विद्यालयमें पढ़ाया जाता है। शाबिल (सं॰ वि॰) श्रा-बिल मेदने क। १ श्रस्तच्छ, कलुष्त, गन्दा, जो साफ न हो। भिक्तरामित्वामि। (नैवध ११३) चिलत कथामें विष्ठादिसे परिपूर्ण स्थानका नाम श्राबिल है। २ भेदक, तोड़ डालनेवाला। (वै॰ श्रव्य॰) ३ किट्रपर्यन्त, केट्रतक।

त्राविलकन्द (सं॰ पु॰) त्राविलो भूमेराभेदकः कन्दो
मूलमस्य, बहुन्नी॰। लताविशेष, एक वेल।

शानी (फा॰ वि॰) १ जनसम्बन्धीय, पानीसे तासुन, रखनेवाला। २ वारिज, पानीसे पैदा होनेवाला। ३ जलचर, पानीमें रहनेवाला। ४ सिक्त, सींचा हुआ। ५ नीलवर्ण, नीला। (पु॰) ६ सांभर। यह लवण समुद्रका जल आतपसे शह होनेपर बनता है। ७ पन्नी विश्रेष, एक चिड़िया। यह जलके समीप रहता है। पैर और सिनकार हरा होता है। जपरका सूरा और नीचेका पर सफोद है। ८ शहरा। (स्ती॰) ८ सिक्त सूरा, सींचकी जमीन।

आबीघोड़ा (हिं॰ पु॰) करियाद, दरियायी घोड़ा। आबी बनाना (हिं॰ क्रि॰) चमकाना, रङ्ग चढ़ाना। दूध, पानी घीर लाजवरेंके रङ्गमें वस्त्र भिगाना तथा चमकाना आबी बनाना कहाता है।

भागीरोटी (हिं॰ स्त्री॰) पानीके हायकी रोटो, पानी लगा-लगाकर बननेवाली चपाती।

शावुत्त (सं०पु०) श्रापनम् भाप-किए, श्रापे प्राप्तेत्र उत्तास्यति, उदु-तम-छ। भगिनी-पति, बहनोयी। 'बा समाक् बुध्यते पावृत्तो नाबोतितः मनीषादिः।' (भरत) 'बावृत्ती-ब्लूत्ववः।' (रचनाव) यह शब्द नाव्योक्तिमें श्राता श्रीर वकारसे भी भनेक स्थलमें लिखा जाता है।

श्राब् (हिं॰ पु॰) अर्दु द पर्वत, राजपूताने सिरोही
राज्यके अरावली पहाड़की चोटी। यह श्रहा॰
२८° ३५ (३० उ॰ श्रीर ट्राचि॰ ७२ ४५ (१६ पू॰पर
श्रवस्थित है। श्ररावली पर्वतका खुद्ग होते भी श्रावृ
उससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता। चारो श्रोर जो

सरुभूमि पहती, उसके बीच इसकी आकृति ५००० फीट ज'ने भावले-जेसी मालूम देती है। इसीसे संस्ततमें पर्वंद कहते हैं। जोई-जोई 'अर'का पर्वत 'यह' 'बुघ'का दार्घ ज्ञान लगाते चौर इस पर्वतको न्नानोदयका साधन होनेसे शबु<sup>६</sup>द पुकारते हैं। डीसासे भावू प्राय: बाईस कीस दूर है। प्रधान चूड़ा गुरु-ग्रेखर कहाती है। पहले यहां महन्त रहते थे। इसमें रामक्षण्ड, श्रामीददेवी, सक्षा, देवली, विमली, अवलगढ़ और नागरताल नामक इसरे भी कई उच येखर हैं। तलदेश कोई साढ़े छ: कोस दीव तथा पांच प्रशस्त और परिधि प्रायः पचीस कीस परिसित है। वारो ग्रोर घना जङ्गल है। ऋङ्गके उत्पर चढ़नेमें बहुत कष्ट पड़ता है। उत्तर एवं पश्चिम दिक् निश्वायत ठालू है। दिचिष तथा पूर्व श्रोर छच-नीच सानके मध्य प्रयस्त उपत्यका श्रा गयी है। उपत्यकारी षी भाने-जानेमें सुभीता पड़ता है। पूर्वेदिक् रुक्तियोक्त श्वासे प्रस्तर काट पथ बना, जो प्रायः पांच कों च चगता है। इसी पथसे आदमी और बैल-गाड़ीका चढ़ना-उतरना श्वीता है। जपरी भागमें प्रायः तीन दीघं शीर एक कोस प्रयस्त समतल भूमि है। जङ्गली गुलाब, सेवती श्रीर विस्म किस्मने पेड़ वर्षाता जल मिलनेसे हरे पड़ जाते हैं। विचित्र-वर्षे कालिका तथा दुर्गा लताके हार लहलहाने लगते हैं। चारो श्रीर पत्ताओं निर्भारका जल भारभाराया करता है। किनारे-किनारे गो, मेष, छागल और महिष चरते फिरते हैं। जयर भक्का सा नकी तालाव है। नाइते हैं, साहित भस्र ब्रह्माने नरसे बतिशय प्रवत्त वन गया था। देवताओंने उसकी भयमें क्रिपनेकी नखरे एक गर्त छोदा। उसी गर्तका नाम नक्की तालाब है। कारण, वह नखसे खोदा गया था। वह प्राय: चाठ सो हाय सब्बा और बीस-पचीस हाय गहरा है। जनमें स्थान-स्थानपर सुद्र-सुद्र हीय मनोहर तरु तथा चतावनसे सुयोमित है। पश्चिम दिक् ताबावपर वांध पड़ा है। पहली न तो कोई मछली और न विड़ियाको ही मारने पाता था। किन्तु भव वह नियम उठ गया।

षाबू परेतके निकट घराय जातिके लोग रहते हैं। वह भी लोंकी एक भाखा माल्म पड़ते श्रीर लोक कहाते हैं। लोक सम्पर्ण खाधीन हैं, किसी को कर नहीं देते। राजा की ई नहीं होता; के वल एक-एक सरदार रहता, जिसका उपाधि रावत है। जुद्र-जुद्र जुटीर बनाकर रहते, धनुवीण से स्थाया मारते घूमते श्रीर पश्चपालन एवं कि कितार्थ किया करते हैं।

शाव् श्रद्धका जलवायु खूव खास्थाकर है। श्रीपामें चसुद्रचे मन्द-मन्द्र शीतल वायु श्राता श्रीर कृष्ण शरीरमें लगनेचे मानो नव जीवनका श्राविमीव देखाता है। श्रीतकालमें भी यहां शरीर खस्य रहता है। किन्तु खाक्टर कुकके कथानुसार उपदंश, वातरोग, फिफड़ेकी पोड़ा किंवा श्रन्य यान्त्रिक व्याधिमें शावूपर टिकना न चाहिये।

गवरनर जनरसके राजपूतानेमें ठहरनेवाले अजए ग्रीयकाल लगनेसे यही प्राक्तर रहते हैं। राजपूताना छेट-रेलवेके आबूरोड छेभनसे पर्वतपर चढ़नेको अच्छी राह निकलो है। छेभनकी चारी थोर जंबा-जंबा पत्थर पड़ा; जिसमें कोई लटका, कोई विभाल थरोर फैला सोया भीर कोई नववधूको तरह घूं घट काढ़ खड़ा है। अंगरेज़ इस खानिको नन कहते हैं। गिर्जी, वारीक, विद्यालय, हस्पताल—कहांतक वताये—सभ्य अंगरेजोंके भाकर रहनेसे जो भावस्थक पड़ता, वह सभी यहां विद्यमान है।

श्रावृ पर्वत सिरोहों ने सिटों की सम्प्रत्त है। यहां का राजख देवालय की कार्य में ही लगता है। श्रावृपर सेटों के वामदार, नायव श्रीर खाने दार रहते हैं। दूसरे लोगों में कई सुसलमान दुकान्दार है। चमार श्रीर भीच कुलीका वाम करते हैं। जीक जोतते-बोते हैं। ग्रीसकाल से श्रावृकी जनसंख्या वढ़ श्रीर श्रम्य समय घट जाती है।

आवृ शृक्ष बहुकालमें हिन्दुवाँका प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। बीघ होता, कि मार्केग्ड्रेयपुराण, पद्मपुराण और भागवतमें इसी पर्वतकी कथा उक्किखित है। पहले शायद आवृपर विश्वष्ठ सुनिका भाश्रम रहा। श्रात भी उनके नामका एक भन्दिर देख पड़ता है। मन्दिरकी शिलापर लिखा है,—"विशिष्ठ मुनि हिमा-लयमें तपस्था करते थे। बहुकाल कठोर तपस्था करने बाद वह सिद्ध हुये श्रीर वहांसे चलते समय ब्रह्माकी श्रम्पतिसे हिमालयका एक श्रृङ्ग छखाड़ लाये। वही यह श्राबू पर्वत है।" वसुपालके मन्दिरमें लिखा, श्रवुँदशिखर गौरोपतिके खश्चरका प्रव श्रीर श्रिभृत् गङ्गाधरका श्रालक है। छपरोक्त लेखमें भी श्राबू हिमालयका श्रंश बताया गया है।

यवुंद पवेतमें यमिकुल राजपूतवंग उत्पन हुआ या। इसी वंशका अपर नाम परमार है। 'पर'का शत्नु श्रीर 'मार'का श्रधे नाशक है। पहले देत्य वेदध्वंस करते थे। देत्योंको मारनेके लिये वश्रिष्ठने यज्ञ श्रारम किया। उसी यज्ञकुण्डमे कोई महावीर निकले थे। उन्होंने देत्योंको मार डाला, जिससे उनका नाम परमार पड़ा।

श्रवुँदाचल जैनसम्प्रदायका एक प्रधान तीय हैं।
यहां बहु दूरदेशसे धार्मिक जैन तीर्थं दर्शन करनेकी
श्रात हैं। श्रावृक्षे मन्दिरादिमें जो विवरण लिखा,
उसमें एक कौतुक देख पड़ा है। जैनोंने भी श्रनेक
स्थलमें श्रिव श्रीर भगवतीका नाम ले मङ्गलाचरण
किया है। इसीसे जान पड़ा, कि उस समय हिन्दू
धर्मके साथ जैन मतका सामस्त्रस्य बढ़ गया था।
श्रावृपर श्रनेक श्रिवालय श्रीर विश्वामन्दिर भी रहे।
किन्तु इस समय उनमें कितने ही दूट-फूट गये हैं।
पहले श्रवलेखर नामक श्रिवालयमें श्रवारणयी
रहते थे।

शावूपर कुल पांच मन्दिर वने हैं। उनमें एक ऋषभनाथका है। वह जैनोंके चौबीस तीर्थंद्वरमें प्रथम रहे। अपने मन्दिरमें श्राप चतुर्मू तिंसे मिले बैठे हैं। मन्दिर तितका है। पूर्व, पिसम, उत्तर एवं दिचण चार दार लगे हैं। मन्दिरसे पिसम श्रोर चार श्रीर तीन दिक् एक-एक मण्डप है। प्रश्लेक मण्डपमें श्राठ खको खड़े हैं। ऋषभनाथके उत्तर दूसरे बड़े मन्दिरमें वाञ्छा शाहका मण्डप है। फिर दिचण-पूर्व दिक् श्रादीश्वर एवं गोरचलाञ्चनका सन्दिर लगा है। ऋषभनाथसे पिश्वम शादिनाथ

भीर उत्तर नेसीनाथका मन्दिर है। उपरोक्त दोनी मन्दिर साण सफ़ेद पत्याके वने हैं। खको, इत शीर मख्डपने भीतरकी-खोदायीका काम बहुत श्रच्छा है। संवत् १०८८ की किसी सेठने श्रादिनायका मन्दिर बनवाया था। पीछे संवत् १२७८के ज्येष्ठमासकी श्रुका नवमीको उसकी मरमात हुई। श्रादिनाथके मन्दिरकी चारो श्रोर ५५ प्रकोष्ठ विष्ठित हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठमं एक-एक तीर्यंद्वरकी पाषाण्ययी मूर्ति पैरपर पैर चढ़ा योगासनसे बैठी है। उत्तर-पश्चिम दिक्की किसी प्रकोष्ठमें अब्बाजीकी प्रतिमूर्ति है। द्वारके समुख पत्यरके नी हाथी खड़े हैं। श्रङ्ग-प्रत्यक्र ऐसी सफायीसे बना, कि नक्बी कहा जा नहीं सकता। प्ररोरमें केवल जीवन श्रीर चलत्यक्तिका अभाव है। हाथियोंपर रत्नभूषित ही हे रखे, समुख महावत श्रीर पीछे विमन्त्रशाह सेठ बैठे हैं। दूसरी जगह दारपर विमलघाड देवताकी दर्भन करनेको इाघीसे उतरे हैं। जगत्में ऐसी जीवना प्रतिमृति थीर कहीं नहीं देखते।

संवत् १२८७ एवं १२८३ को वासुपास तथा
तेनोपासने नेमीनायका मन्दिर निर्माण-कराया था।
यह दोनो सहोदर रहे। अनहिस्तपत्तनमें दनका
वासस्थान था। गुलराती राजा वीरधवसके समय
दोनो भाई प्रधान मन्दी रहे।

पहले पाव पर्वतपर पण्य प्रिविक्त घीर प्रन्य देव देवीकी सूर्ति प्रतिष्ठित घी। प्रस्तरपर खुदा, कब किस महाकाने सन्दिर बनवाया घीर कव किस महाकाने सकल मन्दिरका संस्तार कराया। किन्तु धनेक दिन बीत जानेसे सकल घचर पढ़नेमें नहीं घाते। यह उहरना किठन पड़ा, सकल मन्दिर बनवानेमें कितना रूपया लगा था। घावू पर्वतकी चारो घोर प्राय: डेढ़सी कोसतक कहीं सफे दे पत्थर नहीं निकलता। घतएव बहुत दूरसे जंटकी पीठपर लदकर यह पत्थर पाया होगा। फिर पहाड़पर चढ़ानेमें भी कम खर्च नहीं पड़ा। किसने खोलकर कहा,—खम्भे, महराब, घीर खोदायीमें कितना कालः बीता था!

षावू पर्वतपर जैन राजापींका नगर न रहा।
यदि होता, तो उसका कोई न कोई चिक्क घवध्य
देख पड़ता। किन्तु इस गृङ्गसे दिच्चण चन्द्रावती
नामक बड़े नगरका चिक्क ग्राजभी चमकता है।
गुजरात-नृपतिक मिन्तयों ग्रीर परमारोंने उसे
बनवाया था। भाजकल उसका भग्नावशेष रोज
परिष्कार होता है। श्रहमदाबादके सुनतान,
गिरनारके ठाकुर भार सिरोहीके सेठ समस्त प्रस्तरादि
उठा ले गये हैं।

यहां सफ्द पत्यरको दो खानि हैं। किन्तु जनका पत्थर बतिशय कठिन श्रीर उच्चक है। इसीसे जपर काम होनेसे ट्रंट जाता है। कहा जा न सका, हैनमन्दिर बनते समय कहांसे पत्थर मंगाया गया था।

श्राव्यर गिईं, यव, ज्वार, सकई, धान, दाल, श्रालु श्रीर कायी तरहकी दूसरी फ एक भी तैयार होती है। श्रिमका, नेनीताल प्रश्तिकी पहाड़ी सधकी भांति यहां भी उत्क्षष्ट मधु मिलता है। वन्य पश्रकी भध्य श्रीर श्रीर स्थाहगोश कभी-कभी पहाड़पर चढ़ता है। किन्तु चीता, भालू, सेह श्रीर खुरगोश प्राय: सर्वदा ही देख पड़ता है। गीदड़ श्रीर खोमड़ी यहां नहीं। सांभर हरिण दल वांधकर चरते-चरते पहाड़पर श्राता, किन्तु चित्रस्था नीचे ही चूमा करता है। श्राव्यू पर्वतपर संपंका भय श्रिक नहीं, कही-कही कोई श्रवगर कभी मिल जाता है।

सन्दिरके प्रस्तरखण्डमें इसका समस्त विवरण खुदा, षावूपर मन्दिर नव किस राजा वा धनान्यने बनवाया श्रीर नव किस महान्याने उसका संस्तार करवाया था। स्थान-स्थानमें उन महान्याका वंश-विवरण श्रीर मन्त्री तथा कारीगरका नाम देखायी देता है। हिन्दी विश्वकीषमें इस विषयका विस्तारित विवरण जिखना श्रमभव है। इस कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम परिवार श्रीर समयके साथ नीचे लिखते हैं,—

पणिक्षवादका चापीत्कटवंश—वनराज, योगराज, चे म-राज, भृयड़, वीरसिंह, रत्नादिख, सामन्तसिंह।

पणिहणवाहका चौलका-राजपरिवार—मूचराज, चामुगढ सन् ८८६ ६०; वजम, दुर्धभ १००८; भीम, कार्णदेव, Vol II. 149

सिंदराज १•८३ ; क्कमारपाल १९४३ ; ग्रजयपाल, मूलराज, भीमदेव ११७८ ग्रीर तत्पृत विमुवनपाल सन् १२४२ दे॰।

प्रवाहत्त्वाङ्का वावेता-परिवार—धवल, प्राचीराज, लवण-प्रसाद, वोरधवल सन् १२१८ ई०, वोसलदेव, प्रज्ञेन-देव, सारङ्गदेव, कर्णदेव।

वीरमवलका मन्त्री—तेज:पाल, वस्तुपाल। (सन् १२१८ से १२३७ ई॰)

चन्दावतीका चौहानराजवंश—तिज्ञसिंह सन् १२३१ ई॰ ; कान्हरदेव, सामन्तसिंह सन् १३३८ ई॰ ।

मरपाटपरिवार गृहिवरंग—वप्यवा, गुहिल, भोज, घोल, कालभोज, मर्ट भट, सिंह, महायिवा, खुमान, श्रव्धट, नरवाहन, श्रव्धित्ता, श्रुचिवमी, नरवमी, कीर्तिवमी, हंसपाल, वैरिसिंह, विजयसिंह, श्रदिसंह, चोड़, विज्ञमसिंह, चेत्रसिंह, सामन्तसिंह (विज्ञम-संवत् १२८७); जुमारसिंह, मयन्सिंह, पद्मसिंह, ज्येत-सिंह, तेज:सिंह, समरसिंह (सन् १२७८ है॰)। रत्नसिंह, जयसिंह, कच्चित्तं, श्रज्यसिंह, हमीर, चेत्रसिंह, जचसिंह, मोकलदेव सन् १४२८ है॰, कुश्ववर्ण सन् १४३८ है॰।

शानवारी नौहान-नात्स—सिन्धुपृत्त, लच्मण, माणिका, महीन्दु, सिन्धुराज, ज्ञालवर्धन, प्रभुराम, धुन्धन चौहान, समरसिंह, दश्यरथ, जावण्यकर्ण एवं लुधन सन् १३२१ ई०।

श्रावोधन ( चं॰ क्ली॰) श्रा समन्तात् वोधयित श्रावुध णिच् ब्युट् णिच्लोपः। १ विद्या, वृद्धि, इल्स,
समभा। २ श्रिका, समाचार, तालीम, श्रागाही।
श्राव्द (चं॰ त्रि॰) श्रव्दे मेघे भवं तस्येटं इति वा,
श्रण्। १ मेघनात, बादनमें पैदा होनेवाला।
२ मेघसम्बन्धीय, श्रवरी, वादनसे तालुक रखनेवाला।
श्राव्दिक (सं॰ त्रि॰) वार्षिक, सालाना, साली।
(स्त्री॰) श्राव्दिकी।

मान्दिका (सं॰ स्ती॰) तिन्तिड़ी, इमली। मान्वीट खेफटिनेपट—खाहोर-सरकारके मधीनस्य राज-कीय पदाधिकारी। पन्नाबके इज़ारा जिलेमें इनके मूमिकर बांध देनेपर सन् १८४८ ई॰को पूर्ण रीतिसे त्रार्तना (वै॰ स्ती॰) १ चयकर समर, मुजिर जङ्ग, जिलाड्र भगड़ा। २ श्रक्षष्ट वन्य भूमि, गैर-मजरूवा, जङ्गबी ज्मीन्।

मार्तनाद (सं॰ पु॰) करणस्वन, दर्दनाक मावाज्। मार्तपणि (सं॰ पु॰) ऋतपणिस्यापत्यम्, द्रज्। ऋतपणे राजाके पुत्र सुदास।

त्रार्तबसु (सं॰ पु॰) दुःखित व्यक्तिका मित्र, गरीवींका दोस्त।

श्रातभाग (सं• पु•) ऋतभागस्य ऋषेगीतापत्यम्, श्रञ्। पानृष्यानन्तर्ये विदादिभगोऽञ्। पा आरार०४। ऋतभाग ऋषिने पुत्र जरत्कारः।

श्रातेव (सं क्ती •) ऋतुरस्य प्राप्तः, श्रण्। • ऋतु-भव पुष्पादि, मीसमी फूल। २ ऋतु, ईज्। ३ ऋतु-मती स्त्रीका रक्त, ईजी श्रालायश।

'बार्तवन्तृत्वसमूते स्त्रीरजः पुष्पयीरिष।' (वित्र)

सुख अवखामें नियमित समयपर युवती स्त्रीके जरायुंचे जो योणित बहता, वह आतंव कहाता है। अंगरेज़ीमें इसका नाम काटामेनिया (Catamania) या मेनसेस (Menses) है। सचराचर भारतवर्षमें बारहसे पदास वर्षतक मास-मास आतंव निकलता है.—

"शदगावत्तराट्भं भाषचागत्तस्यं खियः। मासि मासि भगदारा प्रकृतिवार्तं स्वतेत् ॥" ( भावप्रकाग्र )

दङ्गलेण्ड देशकी स्तियां घोलाइ वर्षं स्तिमती होने लगतीं है। प्रायः ४५।५० वर्ष वीतनेपर उनका श्रातंव कक जाता है। लापलेण्डमें २०।२५ वर्षतक स्त्रीका श्रातंव प्रायः वन्द रहता श्रीर उसके बाद ६० वत्सर पर्यन्त यथारीति निकला करता है। उपरोक्त प्रमाण द्वारा जान पड़ता, कि श्रीत-प्रधानकी श्रपेचा ग्रीय-प्रधान देशमें श्रीघ्र-श्रीष्ठ शातंव श्राता है। कभी-कभी श्राट या नौ वत्तर वयसमें भी स्त्री ऋतुमती हो जाती है।

चार्तव निकलनेसे पहले अथवा उसके साथ-साथ ग्रीरमें अवस्त्रता, आयास, दीर्वेट्य, वस्तुकी चारो भीर विवर्णता और ईषत् असित रेखा, पृष्ठदेश एवं ग्रीवाके इस्त् यत्यमें व्यथा, कटि, उरुद्दय तथा वस्तिके भधोभागमें यातना श्रीर भार-बोध, सामान्य ज्वर प्रस्ति लक्षण देख पड़ता है। योणित गिर नानिसे फिर उतना कष्ट नहीं रहता। नेवल गरीर दुवंत श्रीर सुखना भाव कुछ मिलन हो जाता है। रजः निकलते समय स्त्रीने देहमें एक प्रकारका गम्ब भाता है। किसी-किसीने पूर्व लक्षण देख पड़नेपर ग्रह जल जैसा कुछ तरल पदार्थ निकलता है। ऐसी पवस्थामें पृष्टिकर श्राहार भीर श्रीषध खिलानिसे खाभाविक श्रातंव श्राने लगता है। फिर स्तनमें वेदना नोध या दुग्ध सञ्चार होता है। फर स्तनमें स्त्रीने शारीरिक श्रीर मानसिक परिवर्तन पड़ता है। देह पृष्ट एवं लावख्युक, गठन सुगोल, स्तनहय विधेत श्रीर नितम्ब प्रसारित होता है। स्त्रभाव लला तथा विनीत भावसे दव जाता श्रीर स्त्रीजातिका कार्य एवं श्रावरण चलने लगता है।

देशिक श्रीर भार्तव शीणितमें श्रनेक प्रमेद है। श्रातेव शोणितमें सूक्ष्म श्रंथ (Fibrine) रहते भी साधारण रीतिसे रक्ष निकलकर जमता या गलता नहीं।

पण्डाधार ही प्रार्तव निःस्त करनेका प्रधान उद्दी-पक है। उसके प्रभावमें ऋतु नहीं होता। प्रण्डाधार रहनेसे जरायुकी प्रभावमें भी ऋतुका सकल लच्चण देख पड़ता है। प्रण्डाधारसे पण्ड निकलना ही ऋतुका प्रधान कारण है। प्रत्येक ऋतुकाल प्रण्डा-धारका (Granfian vesicles) कोष प्रटता प्रीर प्रण्ड पागे बढ़कर प्रण्डप्रणालीके बीचसे जरायुमें स्रस्ता तथा पातंवके साथ निकल पड़ता है। प्रण्ड गिरनेपर जो स्थान चक्रदण्डवत् पीतवर्ष भीर प्रष्क हो जाता, वह कर्पीरा-लूटिया (Corpora Lutea) कहाता है। स्त्रीके सरनेपर प्रण्डाधारका समुद्य कर्पीरा-लूटिया गिननेसे उत्पन्न हुये सन्तानकी संख्या बतायी जा सकती है। पनःस्वा देखा।

ऋतुने समय रक्ताधिन्यसे जरायुनी धमनी तथा पिरा फूल जाती घीर श्रल श्रक्ण बननेपर क्षे दीत्-पादक (Mucus membrane) किन्नीमें विन्दु-विन्दु रक्तकी उत्पत्ति होती है। पीहि जरायुनीटर शार्तवसे बह्न चलता है। गर्भावस्थाने ऋतुका होना कौर ऋतु घानेसे पहले या सन्तानको स्तन्य पिस्तते समय गर्भ धारण करना पादि सकत समय प्रस्तामाविक है।

यातेववाहिनी नाड़ीका मुख गर्भरी रुक जाने-पर प्रातेव देख नहीं पडता। उस समय यह प्रधी-भागरी निकल न सकनेपर उर्ध्व दिक्की गमन करता है। प्रातेव श्राग्नेय है। इसके प्राधिकारी कन्या उत्पन्न हीनी है। (बुन्न गरीर १ प्रधान)

गगक-गोणित ग्रथवा जाजा-रस जैसा होने भौर वस्त्र रिखत कर न सक्तनीसे भार्तवको निर्देषि समस्तना चाहिये,—

> "वयासक्पतिनं यद यदा काचारकोपनम् । तदातं वंप्रम् सन्ति धहासो न विरक्षयेत् ।"

> > ( सुस्रत शारीर २ कथाय )

वात, पित्त, कफ कीर शोणित चारी अलग-अलग या मिल-लुलकर धार्तवकी विगाइ देते हैं। इसमें दूषण आनेसे भी सन्तान उत्पन्न नहीं होता। भार्तवका दोष वर्ण धीर बेटना हारा समस्य पड़ता है। विगक्तित वास धाने धीर पूध वा मल-जैसा वन कानेसे इसका दोष नहीं कूटता, दूसरा जलण रहनेसे चिकित्सा-साध्य होता है। आर्तव विगड़नेसे नाना-प्रकारकी पीड़ा उठती है।

हेनमान, शामिलटन, चार्चिल प्रश्नित पासाला-चिनित्सकोंने मतसे शार्तन रोग तीन प्रकारका होता है,—१ शार्तनरोध वा भार्तनामान (Amenorrhea), २ भार्तनकोश (Dysmenorrhea) श्रीर ३ भसग्दर श्रथना श्रधन शोणित-स्नान (Menorrhagia)।

शार्तवरोध-कीमारावस्था वीतते ऋतुका न होना है।
महर्षि मुश्रुतने इस रोगका नाम आर्तविनाथ लिखा
है। दो अपढाधार पड़ने, अपढाधारको उपिरस्थ
कोषसमूह तथा जरायु न होने अथवा पीड़ा उठने,
जरायुमुखका निम्न विह्निर्भाग (Os Uteri) वह रहने,
योनिका अभाव आने, उभयपार्ख मिल जाने, हार
रकने किंवा सतीदेवी (Hymen) न सुभनेसे आर्तव
रोध होता है। अपढाधार और जरायुकी अभावमें
यह रोग नहीं हुटता, जिन्तु योनिहार रुकनेपर श्रीषध

वा अस्तिविकित्सा द्वारा आरोग्यनाभ हो सकता है।
पुनर्वार एक न जानेके निये मुक्त स्थानको तैन्युक्त
चीमवन्ध (Lint), वस्त अध्वा सम्बंधे दवा देते हैं।
जननेन्द्रिय स्नामाविक अवस्थापर रहते भी किसीके
आतैवरोध पड़ता है। उसमें कोई अत्यन्त इष्टपुष्ट
और कोई चीप, कोमलाङ्ग वा विवर्ण वन जाती है।
करतुका सकन नच्या भनकते भी आतेव नहीं
निकाता। कंडी-कडीं मासान्तरमें करतुशीणितके
वदने कितना ही शक्तवर्ण तरन पदार्थ टपकता है।

रोगकी शवसा और ऋतुका कालाकाल मेह देख भिन भिन उपायसे चिकित्सा करना चाहिये। हृष्टपुष्ट स्त्रीको विरेवन श्रांषध खिला श्राहार घटा देते हैं, पुष्टिकर खाद्यादि विलक्कल व्यवहारमें नहीं लाते। ऋतुके चार दिन पूर्वसे सात दिन तक उपा जलमें नाभि पर्यन्त दुवीया रखे और प्रत्यह तीन बार पांच-पांच ग्रेन पिलरियाईको खिलाया करे। दुवेल स्त्रीको पुष्टिकर शाहार देना श्रावद्यक है। एकीस, ग्रेह का मांड़, हींग तथा उलटकस्वलको जड़का वक्तला एक-एक ग्रेन एवं सलफेट-श्रव-श्रायरन श्राधा ग्रेन मिलाकर गीलो वनाते श्रीर दिनमें तीन बार खिलाते हैं।

र पार्वनके म-दुर्वन अवस्थामें हठात् सायुसम्बन्धीय वा मानसिक पीड़ा किंवा यातना होनेसे उपजता है। अधिक वा नियमित भार्तन निज्ञनते भी जरायुमें व्यथा छठती भीर दो-तीन मास किंवा अधिककाल तक रहती है। यह रोग सायुसम्बन्धीय (Neuralgic), प्रदाहयुक्त (Inflammatory) भीर रोधक (Mechanical) भेदसे तीनप्रकार है।

सायुसम्बन्धीय भातवत्ते य प्रायः तीस वत्सर वयसके वाद होता है। इस भवस्थामें १५।२० ग्रेन त्रोमायिड-भ्रम्-पोटासियम भीर १०।१२ वृंद क्रोरीफामें श्राप्त कटांक पानीके साथ देनेचे व्यथा मिट जाती है।

प्रदाहराक प्रातंवक्त प्रमें प्रथमतः क्वर तथा थिरः-पीड़ाका सञ्चार होता, मुखमगढ़ल तथा चल्लहय रक्तवर्ष पड़ता और नाड़ीका वेग बढ़ता है। करत प्रानेषर यातनाका ठिकाना नहीं लगता। इस रोगमें रेचक भीर करतिःसारक भीषध देना चाहिये। नहति साथ पिक यातना उठनेपर रक्तमोचणादिकी चिकित्सा चलाये। कोई-कोई जरायु-सुखके निम्न विस्मिगमें जोंक लगाते हैं। टिक्कचर एकोनायिट पर्व टिक्कचर वेलेडोना पांच पांच वृंद, वायिनम एण्टिमनी दश वृंद श्रीर जल श्राध कटांक एकमें मिलाकर दो-तीन श्र एके श्रन्तर पिलानेसे भी उपकार होता है।

जन्माविध हो या प्रदाहरोगने पी है रोधन मार्तव-लेग जरायुने निम्नमुखना (Cervix Uteri) कोटर मप्रयस्त पड़नेसे उपजता है। जरायुने निम्नमुखमें एक पतली बुजि प्रवेश करे। म्रान्य-वेदना होनेसे दो-तीन दिनके मन्तर बुजि चलाते हैं। इस उपायसे रोधन दव जाता है।

श्र शहरूर प्राणितमें भिन्न प्रकारका स्वण साता और श्रष्टमर्द एवं वेदना बढ़ाता है। श्रतिशय श्रोणित निकलनेसे दीवेखा, भ्रम, मूर्च्छा, तिमिरहृष्टि, हण्णा, दाह, प्रसाप, पाण्डु, तन्द्रा श्रीर वायुक्तस्य श्रन्थान्य उपद्रव की उत्पत्ति होती है। दो-तीन श्रेन मात्रामें श्रफीमकी गोसी बनाकर खिलाना चाहिये। इससे उपकार न होनेपर पांच श्रेन श्रागेट-श्रफ्-रायोको ५ श्रन सीहागिक साथ मिलाकर देते हैं। कोई चिकित्सक उद्देव श्रधोमाग एवं योनि-द्वारमें ठण्डा पानी या बरफ रखने श्रीर कोई श्रूगर-श्रफ्-सेड तथा सडनम असमें मिला योनिक मध्य पिचकारी स्थानिकों कहता है। किसी तरह रक्त न क्कनिसे योनिकों मध्य सम्झ भर देना चाहिये।

होनिनाधिक—हाकर चलवयस्त युवनीके चार्तवरोधमें मुखं रक्तवंण, मस्तिष्क भार वा मस्तिष्क व्यया
प्रस्ति तक्षण देख पड़नेपर एकीनायिट, मुख-विवर्णता
श्रिषक खणा, श्राधका पादिकी श्रवस्थामें पार्मेनिक,
ऋतिकाल नासिकासे रक्त गिरते ब्रायिश्रोनिया श्रोर
हदर फूलने तथा दुवैत होनेसे चायना वगुरह व्यवहार
करते हैं। श्रातविक्त श्रेमें श्रसित रक्त-जेसा स्ताव
होनेसे प्रास्कार्व; श्रस्य स्नाव पड़नेसे एपिन मेल;
दिष्टिविस्त्रम, मस्तिष्क- घण न एवं व्यथाकी साथ श्रीणितस्नाव होनेसे वेलेडोना श्रीर स्नीक चीत्कारपूर्वक

रोने तथा श्रीणितने श्रल्प श्राने या एक जानेसे क्यानटास प्रस्ति दिया जाता है। श्रस्म्प्रप्र सचराचर
एकोनायिट, बेलेडोना, ब्रायिश्रीनिया वगैरह चलता
है। श्रीणितस्राव न एकने तथा श्रिषकत्रण होते
रहनेसे सलफर या प्राटिना श्रीर श्रल्प समयने सध्य
श्रिषक स्ताव श्रानेसे नक्सवीसिका, फसफरस श्रादि
प्रयोग किया जाता है।

यतिरिक्त स्नाव होनेसे जरायुका सङ्गोचन-प्रकिर् खोलने और रक्त रोकनेके लिये निम्नलिखित श्रीषध तथा छिद्धद् व्यवहारमें श्राते हैं,—श्रशोकलक्, कङ्कोल (कवाबचीनो), केशराज, रक्तोत्पलमूल, श्रायापाना,, तण्डुलीयमूल (चीलायी), दूर्वा, दाड़िमपुष्प, श्रवक्त,, कांजड़ाशाक, नन्दोहच, शालाबीपुष्प,श्रवत्यका वल्कल एवं फल, त्रिसन्धरा, श्रोड्रपत्न, वच्चदन्ती (कुलेखाड़ा), रक्तचन्दन, पद्मकाष्ठ, पीत श्रगुर, जचणामूल, कमलोत्तरपुष्प, नागदमनीमूल, वीरतर, जच्चालु, राजयोग, नागपुष्पी, कारवस्नोलतामूल, सुरसुरिया, श्रावत्यास, रक्तकाचनपुष्प, स्थलपद्म, वट, प्रच, कङ्ग, श्रावहच्च और पाषाणभेदी।

शार्तव निकालनेके द्रश्य यह हैं,—श्रम्मिशिखा, रसशोधन, सहा, विटकरज्ज, रेणुक, उत्तटकब्बन, स्नाविका, ऋतुपर्णी, गोरोचना, निशादल, सिंब,... शिश्रहच, भीर दारुगन्ध-तेल।

चृतुमती शब्दमं अपर विवरण देखी।

र मासिकधर्म, माइवारी ऐयाम। ३ मदके समय
पश्ची योषा द्वारा निकाला इन्ना रस, जो रत्वत् जुफ्तीके वक्त जानवरकी मादा निकालतो हो। ४ पुष्प, तुरा। (ति॰) ५ समयोचित, बरवक्त। ६ म्हतुज, मासिक, माइवारी, ईज़के सुताक्षिक,। पार्तवी (सं॰ स्त्री॰) घोटकी, मादियान, घोड़ी। पार्तवेयी (सं॰ स्त्री॰) महतुमती स्त्री, ईज़ी ज़न, जो श्रीरत कपडोंसे हो। श्रार्ति (सं॰ स्त्री॰) पा-म्ह-तिन्। १ पीड़ा, बीमारी। २ मनीव्यथा, श्रजीयत। ३ धनुष्कीटि, कमान्का पार्वीर। 'शार्तः पीड़ा धनुष्कीक्योः।' (निहनी) श्चार्तिमत् (सं वि ) पीड़ित, बीमार, श्चानुदी । (पु॰) श्चार्तिमान् । (स्त्री॰) श्चार्तिमती । श्चार्तिडन् (सं ॰ वि ॰) पीड़ानिवारक, दहें दूर करनेवाला। (पु॰) श्चार्तिष्ठा। श्चार्तिडर, श्वार्विडन् देखी।

श्राद्धि, बार्वी देखी।

भार्ती (वै॰ स्त्री॰) भा-मर बाहुसकात् नि, क्रदि कारान्ताहा डीप्। १ गतिकर्ती, चसनेवासी स्त्री। २ धनुष्कोटि, कमान्का चढ़ीर।

म्रालिन (सं श्रिक) म्हलिन इदम्, पण्। म्हलिन-सम्बन्धीः पुरीहितसे सरीकार रखनेवाला।

भार्तिकीन (सं पु॰) ऋतिजं तत्कर भईति स्वस्। यज्ञतिक्यां चलनी। पा शश्रावरः। ऋतिक, पुरी-दितः। (स्त्री॰) भार्तिजीनी।

षालिक्य (सं॰ ली॰) ऋलिजी भावः कर्म वा, ष्यञ्। ऋलिक्सम, याजन।

श्रात्वें श्री (स' स्त्री ) भार्तवयुक्त स्त्री, जो भीरत कपड़ों से हो।

भारक्यें (सं॰ पु॰) श्रयवेविदोक्त दिसूर्वा नामका श्रस्रकी पिता। (भव्यंत्रीहता पर्। १२)

षार्थ ( स' वि ) वर्षादागतम्, षण्। १ वसु-सम्बन्धी, ष्रयके सुताबिक्। २ वाक्यार्थकी सर्यादा द्वारा प्राप्त, साद्दी, पुरसत्तवव। यह पद 'शान्द'के विकृद है।

षार्थेपत्य (सं क्षी ) द्रव्यका ष्रिकार, चीज्यर कृव्जा। ष्रार्थी (सं की ) षार्थ-हीए। ष्रलङ्कार शास्त्रोक्त प्रथं-सभाव व्यक्षना, उपमालङ्कार विशेष। 'पार्थे तुर्व्यस्मानाया-स्व्याय यव वा वितः।' (साह्यदर्भ्य) तुस्य एवं समानादि श्रव्द रहने चीर सहशार्थमें वित प्रत्यय सगनिसे श्रार्थी उपमा होती है। सह मतसे भावनाविश्रेष प्रयात् भाव-यिताके किसी व्यापारका नाम श्रार्थी है।

षार्थित (सं वि ) प्रधें ग्रह्माति, ठक्। १ प्रधेयाहक, पुरमानी। २ घनमस्वन्धी, जग्दार। ३ ससार, माही। षार्ट (सं वि ) मान्यर्ट-प्रच्। सम्यक् पीड़क, पुरदर्द, दु:खदायी।

पादनंतिक (सं वि वि ) कंसः परिमाणसेदः, अर्द-Vol. II. 168

सामी कांसचिति तिन क्रीतम्, ठक्। अर्द्ध कांस परिश्वित वस्तु द्वारा क्रीत, एक मनमें खरीदा। दो मनका एक कांस हाता है। दसीप्रकार आर्द्धप्रस्थक, आर्द्ध-कौडिवक चौर आर्द्धिणिक शब्द भी बनता है। आर्द्धिम्तुक (संश्वित) आर्द्धभातक श्वरः। या शशरश्या स्वविश्वप्र-परिभाषित तिङ् एवं श्वित् भिन्न धातुकी उत्तर विहित प्रत्यय विशेष। आर्द्धपुर (संश्वति) अर्द्ध पुरस्य, एक्ट्रिय-तत् ततः सार्थे यण्। पुरका समानार्ध। पाहराविक (संश्वति) अर्द्धरावे भवम्, ठञ्। १ अर्थराव-प्रभव, आर्घारातका पैदा। (पु॰) २ च्योतिष-

शास्त्रका शाखाभेद। ब्राईवाइनिक (सं॰ ति॰) ंत्रधेवाइनेन जीवति, ठक्। वितनादिग्यो। पा धाधारर। अर्धे वेतनसे जीनेवासा, जो बाधी तनखाइसे जिन्दगी काटता हो। बार्डिक (सं॰ ति॰) १ त्राह्मणविवाहित वैध्यकन्योत्पद

जातिविशेष।

"विश्वकचासस्तपत्रो ब्राह्मयोन तु संस्कृतः। पार्द्विकं स तु विज्ञयो भोज्यो विभै नं संज्ञयः॥" ( पराग्रर )

(पु॰) धर्षे च्रेत्रयस्याधमहैति, ठक्। स्तामीके निकट च्रेत्रजात-ग्रस्थका वेतनरूप अर्धेग्रहीत क्रषक-विशेष, जो किसान माजिकसे उजरतके तौरपर खेतमें पैदा होनेवाले अनाजका जाधा हिस्सा पाता हो।

> "बार्दि के कुर्जानवस्त्र गोपाची दासनापिती । एते युद्रे वु सीन्याचा ययात्मानं निवेदयेत् ॥" ( सनु )

श्रवित् कि चलाने, पुरुषानुक्तमसे श्रपने वंशके मित रहने, गो पालने, दास बनने श्रीर चौरंकर्म एवं श्रात्मसमपंग करनेवाले श्रूद्रका श्रन खा सकते हैं। श्राद्र (सं० नि०) श्रदं गतो रक् दीघंख धातोः। श्रद्ध दीषंथ। उप श्रां १ किंदा, तर-ब-तर, भीगा। 'श्राद्ध खाद किंत विनितं खिनतं चस्त्रसक्तव।' (श्रमर) २ नूतन, सरस्व्ल, हरा। ३ काठिन्यश्र्म, नर्म। ४ श्रानुगुष्ध-युक्त, श्राजाद, खुला। (क्ली०) ५ श्रिक्तनीसे षष्ट नच्छत। श्राद्धं देखी। (पु०) ६ प्रयुक्त एक पीत।

पार्ट्रेक (सं क्री ) अर्दयति रोगान्, अर्द अन्तर्भूत-ख्रुव्येरक् दीषंच संज्ञायां कन्, श्राद्रीयां सरसभूमी ' जातं वा वुन्, मार्दयति जिस्वाम्, माद्रं क्रत्यर्थं णिच् । मार्द्रं नयन (सं॰ ब्रि॰) म्रश्रुलीचन, म्रश्कवार, मांखें क्वीन् वा। बहुलमन्यतापि। हण् राश्व। १ मृहुन्वेर, अटरका। 'बाईंबं ग्रङ्गवेरं खात्।' ( बनर ) यह ग्रुग्हीके समान गुण रखनेवाला एवं कटु होता और पक्तिसे मधुर पड़ जाता है। भोजनसे पहली लवणके साथ खानीयर श्राद्रेक श्रीनदीपन, रुचिकर श्रीर जिल्ला-कर्ट-श्रीधन है। इसे ग्रीय भीर शरत् ऋतुमें खाना न चाहिये। (भावप्रकार) चाट्टेक नागरगुण, भेदन, दीपन घोर गुरु है (मरनपाल) पदरक देखी।

(पु॰) २ शुङ्गवंशीय वसुमित्र नृपितके पुत्र। (विषयुराष शरशर॰) पुराणान्तरमें अन्द्रन, असान पीर भद्र नाम भी लिखा है।

( वि॰ ) ३ बार्ट्रानचवजात।

आट्टेनस्वरस (सं॰ पु॰) आट्टेनका स्वरस, अदरकका श्रक्<sup>।</sup>

श्राद्रं काष्ठ (सं० स्ती०) इरिइए दारु, सवज हेज्स, इरी समड़ी।

बाट्रे चिक्कण (स'० ली०) श्राम-चिक्कण-गुवाक, कची चिकनी सुपारी।

आद्<sup>र</sup>ज (सं॰ क्ली॰) शुग्ठी, सोंठ।

श्राद्रेता (सं॰ स्त्री॰) १ लोद, तरी, सील। वैद्यक-मतम सरस और नौरस भेदसे श्राट्र ता दा प्रकारकी चीती है। वास्त्रक एवं सपंप शाक, निर्मेखी, धत्तूरादिमें सरस श्रीर वट, करीर प्रस्तिमें नीरस आद्रेता रहती है। नीरस ब्रार्ट्रता भी सदुग्ध ब्रीर गुप्तरस भेट्से दो प्रकारकी है। फिर सदुम्ब पदार्थमें कोई सदु श्रीर कोई तीच्य होता है। गातना, (पीना सेहंड) वच, शीइण्ड, श्रादि तीत्र्य श्रीर दुग्धिका, शर्व, चीरिका प्रसृति सृदुदुग्ध है। (परिभाषाप्रदीप)

२ नवीनता, ताजृगी । ३ कीमलता, नर्मी । भार्द्रत (सं क्ती · ) मार्द्रता देखो। त्रार्द्रदाड़िमनियांस (सं॰ पु॰) श्राद्दे दाड़िमका खरस, ताज़े भनारका भक्षी अर्द्धरानु (वै॰ वि॰) स्नेद देनेवाला, जो तरी बख्यता हो।

**डवडवाये इगा।** 

भार्द्र पदी ( सं • स्त्री॰ ) बाद्री पादी यसाः, निपा-तनात् पारस्यान्तकोप क्षीप् पदादेश । क्रमपदीपु च। पा प्राथारश्टा श्राष्ट्रं चरण स्त्री, भीगे पेरवालो श्रौरत। ब्राद्रीपवि (वै॰ वि॰) सिन्नपान्तयुक्त, वाहरी किनारा तर रखनेवानी। यह मन्द मनटादिका विशेषण है। मार्द्रीपवित (वै॰ ति॰) १ सिद्यगवनी, तरसाफी-

सामका यह नाम पड़ा है। ब्रार्ट्रामारच (सं॰ क्लो॰) ब्राममरिच कचा मिर्च। यह निञ्चित् डया, पान एवं रसमें नम्न, अपिच्छ्न, कटुक, गुरु, ग्रश्निप्रदीपन, तिक्त, रुवक, खादु, खन्य-कर, कफ-वात-इर भीर हृद्रीग तथा कमिको दूर .

वाली। (पु॰) २ सोम। शोधनी सदा क्लिब रहनीसे

श्राद्भीसा (सं० स्ती०) नित्यकर्म-भा०। वनसुह, ससवन ।

करनेवाला है। (दैवर्कानपण्ड)

त्राट्वटक (सं॰ पु॰) प्रसिद्ध भोन्यद्र्य, मग्रहर खानिका चीज्। लोग इसे म्राटा वड़ा कइते हैं। साविष्टिका वटक बना तंत्रमें पकारी श्रार हायसे चूर कर डाले। फिर स्टिइङ्ग मरिच, प्राट्रक एवं जीरकचूणं, निम्ब्रस तथा यवानी मिला, गीन-गील वना, और तैल्स तल वटकको कथिता जन्में डुवो दंते हैं। यह पाचन होता है। (भावमनाय)

बाद्र इच (सं॰ पु॰) कमधा॰। सरमञ्ज्ञ, तर दरख्त। त्राद्र हचीय (सं वि ) सरस हच-सम्बन्धी, ताजे पंडके म्तालिक्।

पार्द्रशाक (सं॰ लो॰) पार्द्रशाकमस्य। सरस याट्<sup>९</sup>क, ताज् ग्रद**रक**।

श्राद्र हस्त (वै॰ ति॰) सिन्नपणि, तर दस्त रखने-वाला, जिसकी भीगा हाथ रहे।

श्रार्ट्री (सं॰ स्ती॰) नज्ञत्नविशेष । पूर्ण चन्नमें २८ या २७ नचत्र होते हैं। सूना वा ज्येष्ठा नचत्रको प्रथम रखनेपर उभय मतसे भार्ट्रा घोड़श स्थानीय है। इसी प्रकार अविष्ठा नचलको प्रथम-स्थानीय माननेसे बार्द्री स्थान एकादमं पाता है। फिर मेषराधिगत प्रसिनी नचलको प्रथमस्य ठहरानिसे आर्द्रा षष्ठस्थानीय है।

श्वी मत आंजकल प्रचलित है। आर्द्राका पतकीय

(Tabular Celestial latitude) ११° एवं स्फूट

विचेप १०° ५० र जतर और पतकीय प्रवक्त (Tabular Celestial longitude) ६७° तथा स्फुट

(True Celestial longitude) ६५° तथा स्फुट

(True Celestial longitude) ६५° ए है।

पासास्य न्योनिर्विदोमें किसी-किसीके अनुमानसे पतद्

नचल-स्थानीय १३२ संख्यक तारा (Tauri) है।

२०० वत्सर पूर्व युगेपीय पतकमें इस नचलके उक्त

योग ताराका ध्रुवक ८२° ३८ ४४ रहा। स्यं
सिद्दान्तके मतसे विचेप ८° और ध्रुवक ६७° २० कला

निकलता है। इसमें पासास्य न्योतिर्वेत्तावीके ध्रुन
मानसे १३७ यागतारा (Tauri) है।

चार्द्री नचत्रमें जन्म लेनेसे मनुष्य ग्रधिक जुधायुक्त, रुक्मधरीर, कलिप्रिय, ज्रोधी, श्रयान्त भीर यरणा-गतके प्रति निद्धेय होता है। (काडीव्हीप)

इसी नचत्रपर स्र्यं प्रानिसे वर्षा होने सगती है। क्षपक प्राम्नीमें धान्य बोते हैं।

२ क्रणातिनिषा, काली सिङ्गिया, तीलियाबिष। २ षाद्रेक, शदरक।

-मार्द्रानुव्यक (सं०पु०) नेतृग्रहः नुक्ता-रास-ज्रुवः। पार्द्रावीर (सं०पु०) शक्तिकी छपासना करनेवानाः, वाममार्गीः।

षार्द्रांशनि (सं॰ स्ती॰) १ तड़ित्, सैका, गाज। २ त्रस्तविश्रेष, एक हथियार।

बार्ट्रास्य (सं० ली०) बार्ट्रक, बट्रक।

भाद्रिका (सं क्ती॰) १ चुद्राद्र क, क्रोटी भदस्क। १ बाद्र भिनका, हरी भनिया। यह तिक्क, सञ्चर, मूत्रका, पित्तको न बढ़ानेवाली, सेदी, गुक्, तीन्ह्या, ख्या, दीपन, कटु, पाकमें क्च श्रीर वात-कपापह होती है। (वाल्स्ट)

षार्ध (सं॰ ति॰) सामि, नीम, पाधा। यह प्रव्ह समासान्त पदके पादिमें धाता है।

शार्धद्रीणिक (सं वि ) सामि-द्रोण-क्रीत, आधे द्रोणमें खरीदा हुआ, की चार सन रखता हो। (स्त्री•) शार्धद्रीणिकी। यार्धपातृक, भार्बभातृक देखा।
यार्धप्रस्थिक (सं० ति०) सामि-प्रस्थ-क्रीत, दय
सेरसे खरीटा हुआ। (स्ती०) श्राधंप्रस्थिकी।
यार्धमासिक (सं० ति०) १ श्रधंमास टिकनिवाला,
लो श्राधमहोने रहता हो। २ एक पत्त श्रथ्यासकरनिवाला, लो पन्द्रह दिन गीर करता हो।
यार्धरातिक, भार्बरातिक देखा।

श्राधिक, पार्हिक देखी।

चार्ष्क (वे॰ वि॰) हितकर, कारामद, फायदेमन्द। (स्त्रौ॰) चार्षुकी।

त्रापंयिता वार्षिट देखी।

बापैयित (व॰ पु॰) हानिकारक व्यक्ति, तुक्सान् पहुंचान या चोट देनेवाला शख्स।

श्रामंव (सं॰ पु॰) ऋभुणा दृष्टं साम ऋभुदेंवतास्य वा, श्रम्। १ खतोय सावनमें गेय पञ्चस्त्रात्मक सप्त-सामात्मक पवमान विशेष। (ति॰) २ ऋभु-सम्बन्धीय। (स्तो॰) श्रामंवी।

शार्य (सं॰ पु॰) धार्यते गस्यते पूजा, ऋ स्टात्। १ महाज्ञक, जुलीन, सभ्य, सळान, साधु फरमांबरदार या वफादार धालुम। 'नहाज्ञज्ज्ञनीनार्थनयस्वनसम्बः।' (धनर) २ पूज्य, श्रेष्ठ, सङ्गत, नाट्योज्ञिमें मान्य, स्टार-चरित, धान्तिचत्त, इळ्जतदार धालुम। २ खामी, इज्जदार, वारिस। ४ सिन्न, यार। धुनेख्य, वनिया। ६ बुद, बौडमतके चार सिडान्स समभाने भौर उनके धनुसार चलनवासा। ७ सनु सावर्णके एक पुन। द अपने देशके देवताका भक्त, सुल्ककी उन्हियतका पानन्द। ८ वेदोक्त प्राचीन जाति विशेष।

पासात्य पण्डित 'अर्' धातुसे अर्थ शब्द बनाते हैं। अर् धातुका अर्थ सूमिकर्षण है। लेटिन, ग्रीक (यनानी), एक लो-सेचन, शंगरेजी, रूसी, आयरिश, किण्येनिक प्रस्ति धनेक युगेपीय माषामें इस वा किषवाचक शब्द इसी अर् धातुसे निकलते हैं। उनके मतानुसार किषकार्थ करनेसे ही इस लातिका नाम धार्थ पड़ा है। उन युगेपीय जाति भी धार्यवंशसे ससुद्ध त हैं। रेमरेक किष्यमोहन बन्द्योपाध्यायके मतसे असीरियाकी श्रिल्प-

लिपिका 'श्रिर' शब्द एलवाचक ठहरता, जो श्रार्थका प्रतिक्ष हो सकता है। श्रतण्व पाश्चात्व पण्डितोंके मतसे श्रार्थ नामको प्राचीन क्षषक जातिका खोतक सानना पडता है।

क्या मार्य क्षषक थे ? प्राचीन जातिक मध्य कापि-कार्य प्रधान जीवनीपाय रहनेसे क्या भार्य भव्द काष्यद-वाच्य हो सकता है ? वैदिक भीर जीकिक हभय विध प्रयोगमें भार्य भव्द भत भत बार भाया है। किन्तु भार्य भव्द भयवा इसके मूल धातु ऋसे कहीं भूमिक ध्याना मर्थ नहीं निकंतता। जहां भार्य भव्द पड़ा, वहीं 'सेष्ठ' और 'विज्ञ' प्रसृति भ्रष्यसे जड़ा है। इसीसे साययका 'भरणीय' भ्रष्य ही भार्य भव्दका मूल भ्रष्य है। हम समस्तते, कि वैदिक समय इस जातिक लीग नाना स्थानोंसे जाकर रहते थे। इसीसे भार्य नाम निकला होगा।

पारसियोंने अवस्ता नामक प्राचीन धर्मशास्त्रमें 'ऐथे' शब्द श्रहास्प्रद श्रीर साधारण दानो सर्थपर लगा है। कावश्रकी एदलकी कांग्रेने बन्दीदादका अनुवाद जो गुजरातीमें किया, उसके श्रेष श्रीमधानमें ऐथे शब्दका प्रकृत अर्थ अर्थ श्रीर श्राधे लिया है। अरमनी भाषामें 'श्रीर' ईरानी श्रीर साइसिककी कहते हैं। अतएव वेद व्यतीत एशियाखण्डकी श्रपर भाषाश्रोमें भी जब विक्रताकारप्राप्त श्रार्थ शब्दका श्रय हल वा भूमिकषण लगना कठिन पड़ता, तब समस्पर नहीं चढ़ता, पाश्रात्य पण्डितों हारा कथित श्रार्थ शब्दके सूल श्रथवा श्रर् धातुके श्र्यं से कहांतक इस श्रथवा सूमिकषणका भाव कढ़ता है!

सायणाचार्यने प्रत्यभाष्यमें आये ग्रव्हका अर्थ नाना-प्रकार लगाया है,—'१ विद्वीऽनुष्ठावीन् (१।६१।८), १ विद्वीः स्रोतार: (१।१०६।३), १ विद्वी (१।११७।२१), 8 भरणीयं सर्वे-र्गनन्यम् (१।२३०।८), ५ समने वर्षं व्येवर्षिकम् (३।२८।१), ६ मनवे (४२६।२), ७ कर्मगुक्तानि (६।२२।१०), ८ कर्मानुष्ठादलेन नेष्ठानि (६।२३।१०)।

षर्थात् १ विज्ञ यज्ञानुष्ठाता, २ विज्ञ स्तोता, ३ विज्ञ, ४ अवसीय वा सर्वेगन्तव्य, ५ उत्तम वर्षे वेर्वार्षक, ६ मनु, ७ वर्मयुक्त और ८ वर्मानुष्ठानसे श्रेष्ठ।

श्रुक्त गजुः संहिता (१८।३०) के भाष्यमें महीधरने श्रार्थ शब्दका श्रर्थ 'खामी' श्रीर 'वैद्य' लिखा है। किन्तु वैदके प्रयोग एवं यास्कर्क श्रयंसे श्रार्थ शब्दः मानवका खोतक है। सायणके भाष्यसे भी यज्ञादि कर्मानुष्ठान द्वारा मानवज्ञातिका श्रेष्ठ बनना प्रमाणितः होता है।

इस प्रकार श्रार्ध शब्द सानवजातिका भाव निकलता है। किन्तु भार्य नाम पड़नेका कारण क्या है! वर्तमान पण्डितों के सतमें 'ऋ' श्रीर 'खत्' से श्रार्थ शब्द बनता है। ऋ धातुका श्रष्ट चलना श्रीर फैलना है। श्रतएव श्रायं शब्दका सूच भर्थ सायणोक्त 'श्ररणीय वा गन्तव्य' ठहरता है। इस जातिने सर्वेत्र गमन करनेसे श्रायं नाम पाया होगा। श्रार्थ शब्दका दूसरा रूप 'श्रयें' है। महीधरके मतसे वैश्वकी श्रार्थ कहते हैं। इस मतको माननेपर वैश्व होनं या सर्वेत्र व्यवसाय करनेको जानसे यह जातिः श्रायं कहायी है। वेदमें श्रार्थ जातिका परिचय जो पाते, उसको विस्तृत भावसे नीचे देखाते हैं,—

श्रायंजातिका उद्भव, पुरातत्व, इतिहास श्रीर सम्बन्ध-निर्णय श्रत्यन्त प्रयोजनीय है। क्योंकि उसीपर सभ्य जगत्का प्राचीन सम्पूर्ण इतिहत्त निर्भर है। पहले देखना चाहिये—श्रति प्राचीनकाल श्राये यब्द कैसे व्यवस्त होता था। जगत्के श्रादिग्रन्य म्हल्-संहितादिमें श्रायंशब्द बहुधा स्थान-स्थानपर मिलता है। इससे प्रतीति हुयो, कि उस समय प्रथिवीपर श्रेष्ठ जाति ही श्रायं नामसे प्रसिद्ध रही। यथा,—

"विजानी र्ह्यान् ये च दखनी बर्ष्डियते रन्धया शासदनतान् ।" ( स्टक्स हिता १।४१।८) •

'हे इन्द्र! पहुंचानो, कीन आर्य और कौन दस्यु है। कुश्रयज्ञके हिंसाकारियोंको शासन कर अपनेः वश्रमें जावो।'

"विदान् विजन्दस्वे हेतिमसार्थं सही वर्षं या युविसन्द ।" (स्वत् १११०३।३.)

'हे विचन्। इसारी प्रार्थना समम दख्वोंके प्रति प्रस्त निचेष करो श्रीर हे इन्द्र। शार्थगणका सामर्थ्य तथा धन बढ़ावो।'

"प्रित दस्य वक्तरेवा वमनोद क्योतियकपुरार्याय।" (ऋक् १।११७११) है प्रसिद्ध । बच्च से दस्युकी सार पार्धके प्रति च्चोति:प्रकाय करो।

"इन्द्रः समत्तु यजमानमार्थं ।" ( ऋक् १।२३०।८) इन्द्र गुहके समय भार्य यजमानको बचावे । "हिरखयश्चत भीगं छमान इस्तो दखुन् प्रार्थं वर्षमावत्।"

( सक् शक्पर)

इन्द्रने हिरस्मय धन दिया श्रीर दस्यु मार षार्यवर्ष की बचा खिया है।

"यहं मूनिमददामार्थाशाइं इटि' दाग्रवे मर्लायः" (स्टब् शरदार) में ( इन्ह् )-ने पार्यको सूमि दो है। मैंने मर्त्य ( इवादाता )की दृष्टि पहुंचायी है।

"यया दासान्यावींचि इदा करी दिवन्तुमृतुका नाहुवाचि।" (सर् (११११०)

"शाह्याम दास नार्थं लया युजा सहस्रतिन सहसा सहस्रता।" ( ऋक् १०।८३।१२ )

"नववयभिरस्तवन् ग्रहार्यावसन्त्रेताम्।" ( ग्रह्मवन्तः १४।१० ) "तयाइ' सर्व' प्रशासि यस ग्रूड स्तार्व:।" (क्ववंस' अ११०१४) "य्रायी चर्मिक व्यायच्छे ते।" ( ताल्य ता॰ प्राप्रार्ष )

तैतिरीयसंहितामें बार्य और शूदका वर्मनिमित्त कचड लिखा है। (अधाराः) ऐतरिय-त्राह्मणर्मे भी बार्यशब्द प्राम्नात है। "बयुव नार्यस राष्ट्र' नवति। ( पश्र )

निरुत्तकार यास्त्रने चातिवचनमें एकव शार्थ शब्द व्यवहार किया है। "विकारमसार्द्धा" (११४)

दहींने प्रस्तव पार्ध-मस्त्री साखानमें लिखा **दे,**—'सार्यः देशरपुतः।" (६१४:३)

पर्धात् ईखरके युवका नास पाय है।

निध्यहु (२।२२) में ईखरनामपर 'अधे' ग्रन्ट् एरि-पठित है। उसीचे घपत्वाय प्रत्ययमें पार्य शब्द वनता 🗣। जैसे सुसलमानोंके धर्मप्रवर्तक सुहमाद साचात् ईखरदूत चीर ईसायियोंने ईसा ईम्बरात्मज, दैसे ही पहली इमारे भी पूर्व पुरुष क्यवल, वसवल, विदस्त, सत्यवादिता शादि बहु सद्गुण एवं यवित षाचारोंसे इंखरपुत्र साने गये हैं। इसीसे ईंखरपुत इनका स्वयदेश इता भीर यही इसार सार्थ-नामका निहान है। Vol II.

169

मशामुनि पाणिनिने भी एक स्थानपर पार्थशब्दका उद्मेख किया है,---पार्थीमाध्रवस्त्रमारयो:। दाराष्ट्र

भाय जाति भति प्राचीन है। पूर्व समय यह यादर्थ-विद्यानादि ब्रह्मविद्यानान्तवित्तम भीर यति-सभ्य रहे। ब्राह्मण, चित्रय भौर वैश्व भेट्से भार विविध होते हैं। दस्यु भीर दास दिविध श्ट्रोंसे भिन ठहरनेपर इन्हें देखरपुत्र कहा है। किन्त षद्य कालचनने परिश्रमण-नियमसे. ऐकावल भीर धन्तवाधिन्य तथा विद्वाधिन्य खी समुष्ड दशामें पड़े बारवार खास लेते, इसीसे जीवित समक्ति जाते हैं। वार्यावर्तशस्त्र प्राचीन वार्यावासका परिवय देखी।

नातिनर्पय-नगत्के प्राटिप्रत्य ऋक्संहितासे विज्ञप्ति होती-यति पूर्वकाख पार्यजाति स्रतन्त्र समभी नाती यो। उस समय वर्तमान कालकी तरह नाति-सेंद वा वर्ण विभागकी प्रधा प्रचितित न रही। इस नातिके ऋषि, राजा शीर रहस्य साधारण शार्थ नामसे ही परिचित थे। विजित भनाय इस्युसे प्रयक् रखनेके लिये 'भार्यवण'' शब्द दारा भगना परि-चय देती रहे। प्राचीन ऋक्संहितामें उस समय षार्य भीर शुद्र केवल दी ही वर्ण विभागका प्रसङ्क पड़ता या। शुद्ध कहनेसे प्रधानतः दस्य वा दास जातिका बोध होते रहा। क्रम-क्रम भावीं की संख्या जितनी बढ़ी, नामा विषयमें उतनी ही उनति देख पड़ी। उसी समय विश्रेष-विश्रेष व्यक्तिको निर्धारित कार्यमें लगानेके लिये वर्ष विभागकी पावधाकता शायी थी। ऋक् मंहितामें वर्णविभाग-सस्वन्धपर निदिष्ट है.-

"बाइम्डास्य सुखमाचोदाङ् नाजनः कृतः।

कद तदस्य यह या पद्यां यही चनायत ॥" (सन् १०१८०११२)

'इस (पुरुष)ने मुखसे ब्राह्मण, वाङ्गसे राजना, कर्से देश और परसे शूद्र निकला है।' सिवा इसको यज्ञबंद (वाजसनेयसं॰ ६८।४८, तैसिरीय प्रशास्त्र है ।, प्रयव वेट (प् १७८) घीर ऐतरेय-ब्राह्मण (७१८) प्रसृति प्राचीन यत्यमं,भी वर्षे विभागकी नया लिखी है। वैदिवयुगके बायोंने कल्विक् वा पुरोहित, राजपुरव चीरं साधारच व्यवसायी वा चमलीवी तीन

नेणी भिन्न भिन्न रही। उस समय तीनो नेणीके । मध्य श्राहारादि वा विवाहादि कार्य निषिद्ध न या। ब्राह्मण, चित्रय भीर वैस्त श्रद्भमें विसारित विवरण देखी।

धर्मविवास भीर छपास देवगब—यज्ञानुष्ठान ही वैदिक भार्यीं का चेष्ठ धर्मे परिगणित रहा। प्राचीन ऋषि समिक प्रभाव-सम्पन भिन भिन्न प्राक्तिक पदार्थ-समुदायकी पूजते घे। भगवान्की सत्ता समायी समभ भ्रग्नि, वायु, च्योतिष्क प्रस्ति नैसर्गिक वस्तुके खपासक रहे। सानसिक स्कृतिका पूर्ण विकाश हुमा या। ऋक्षंहितामें भ्यार्याराध्य देवतार्योके नाम यह लिखे हैं,—श्रंग, श्रान, श्रदिति, श्रनुमति, श्ररखानी, श्रर्यमन् श्रश्चिन्, श्राग्नेयी, इन्द्र, इन्द्राणी, इता, डिक्हिट, उषम्, ऋतु, ऋभु, काम, काल, गुङ्ग, जुइ, ब्रित, ब्रैतन, लष्ट्र, दत्त, दित्तणा, दिति, खीस, धिषणा, नज्ञ, निष्टिग्री, पित्र-पुरुष, पूषा, पृत्रि, पृश्वितो, प्रजापति, प्राण्, ब्रह्मा, ब्रह्मचारी, ब्रह्मण्यति, भग, भारती, सरुद्गण, मही, सित्र, राका, रुट्रगण, रोट्सी, रोहित, सन्त्री, वनस्रति, वरुण, वरुणानी, वरुती, वायु, विम्बकमेन्, ब्रह्स्पति, म्येन, श्रवा, सरस्तत्, सरस्तती प्रस्ति नदी, चिनिवाबी, स्यं, स्या, सोस, स्तन्ध, हिरख्यगर्भ, होता।

पाश्चाल्य पण्डितोंने ग्रन्थ्यास्त्रकी प्रभावसे प्राचीन पारिसक्तां (ईरानियों) श्रीर श्रायों का एकत रहना ठहराया है। सगर राजाने प्राचीन पारिसकोंको विद् श्रीर देवकी उपासनका श्रनिस्तारी बनाया श्रीर श्रम्श्र सुण्डन न करानिका श्रादेश सुनाया था। (विण्युराण ११४) जबतक पारिसक श्रायों से मिलित थे, तबतक वैदिक देवताश्रोंकी उपासक भी रहे। तत्-कालीन वैदिक देवताश्रों श्रीर म्हिष्योंके नाम श्रवस्ता ग्रन्थों लिखे हैं,—

| वैदिस नाम         | श्रावित्तक नाम ·      |
|-------------------|-----------------------|
| <b>ग्र</b> ङ्गिरा | ग्रङ्ग                |
| त्र्यवं <b>न्</b> | श्राष्ट्रवम्          |
| चरमति             | चर्मविति <sub>.</sub> |
| - प्रयंसन् 😁      | च्चियंसन्             |
| <b>इन्द्रवन्न</b> | वेरेथ्रुम्            |

| वैदिक साम     | : भावस्तिक नाम |  |
|---------------|----------------|--|
| काव्य उग्रनस् | कव उस्         |  |
| वित           | धित            |  |
| त्रे तन       | थ्येतन         |  |
| नरार्थस       | नरियेसंह       |  |
| नासत्य        | नावों इयिष्य   |  |
| मित्र         | सिथु           |  |
| यम            | यिम            |  |
| वरुष (श्रसुर) | श्रहर मज्द     |  |
| वायु          | वयु            |  |
| सोम           | होस            |  |

विद्संहिताके अनेक खल (ऋक् ७१२, ६११, १३११, ३०१३, ३६१२, ६६१२, ८८१५)में देवतांश्रोंको असुर श्रद्धि सम्बोधन किया है। अवस्ता-शास्त्रमें भी देवता श्रृष्टुर कही गये हैं। पारिषक शब्दों पपर विवरण देखो।

फिर पाश्चात्य पिछतोंने ग्रीक (यूनानी) प्रसृति यूरोपीय प्राचीन सभ्य जातिको भार्य-सम्भूत माना है। इक्त सतसे प्राचीन आयीं के साथ एकत वसते यूनानियांका विख्वास भीर धमें जो रहा, उसे उन्होंने प्रथक् होते भी न कोड़ा। सच्चमुलर प्रसृति पाश्चात्य प्राच्दिकोंको कुक वेदोक देवताओं नाम ग्रीक शास्त्रमें मिले हैं,—

|          | 63         |       |         |                   |                 |
|----------|------------|-------|---------|-------------------|-----------------|
|          | वैदिक नाम  | ı     |         | गीक नाम           |                 |
|          | प्रचिवान   |       |         | द्क्सिवीन्        |                 |
|          |            |       |         | <b>ई</b> रस       |                 |
|          | अरुषा      |       |         | डाफ्नी            |                 |
|          | ग्रहना     |       |         | केल्टीर           | स               |
|          | गन्धव      |       |         | पारिस             |                 |
|          | पणि        |       |         |                   |                 |
|          | <b>ह</b> व |       |         | श्ररष्ट्रस्       |                 |
|          | सरखु       |       |         | <b>ऐ</b> रिन्नु र | Í.              |
|          | सरमा       |       |         | इंबना             |                 |
|          | हरित्      |       |         | खारिट             |                 |
|          | प्राचीन    | ग्राय | तंतीस   | देवताश्रोंकी      | <b>उपास्</b> ना |
| <b>7</b> | ने चे,—    |       | ,       |                   |                 |
| •        |            |       | ac : 22 | Series andonie    | πı              |

"वा नासत्या विभिरेकादशैरिष देवेमियोर्त मध्पेयमश्विना । प्रायुक्तारिष्ट' नी रपांसि सम्बत्तं ॥" ( म्हक् :११३८१ १ )

हे नासत्य प्रखिद्य! यहां तेतीस देवतायोंके साय मध्र पीने प्रावी, हमारा पावु: बढ़ावी पौर पाप कोडावी। शरशः ऋक् देखी।

ऋक्संहितामें इन तेंतीस उपास्य देवतार्घोंके नाम नहीं दिये। धन्यत्र कहते हैं,—

"ये देवा दिव्येकादग्रस यूधिव्यामध्येकादग्र

स्याप्स सदी महिनेकादगस्य ।" ( क्रणयजु॰०सं॰ १।॥१० ) प्राकाश, पृथिवी श्रीर चन्तरिचमें -ग्यारह देवता रहते हैं। याज, धनुयान श्रीर उप-

याज ग्यारइ-ग्यारइ रहनेसे तेंतीस देवता होते हैं। (वेतरेवता॰ शाद) श्रष्टवसु, एकादश रुद्र श्रीर हाइश्र षादित्यसे तेंतीस देवता गिने जाते ै । (मतपपना॰ अधारः २)

**उस समय पार्वेऋषि अधिक देवता पोंका यस्तित्व** भौ मानते ही.---

"बौषि यतानीसङ्खाख्यि निंश्य देवा नव चासपर्यन्।"

( ऋक १०। ध्राह)

तीन इज़ार तीन सी उन्ताचीस (३३३८) देवताओंने अस्निकी उपासना की है। किन्तु अति पाचीन कालसे बायं एक ईम्बरको स्त्रीकार करते षाये हैं,---

"दिपिकित्वाचिकितुविवदव कवीन्प्रच्छानि विग्नने न विद्वान्। वियस सम्म विद्नमा रजांसमस्य दये किमपि सिद्देकें।"

( सन् १।१६४।६ )

इस ज्ञानद्वीन हैं। कुछ न जानकर ज्ञानियोंसे सममनिने लिये यूक्ति—जो कहो लोक स्तमान करते, वह का एक अजरूपमें रहते हैं ?

सिवा इसकी २।१२।१, ३।४५।२१-२२, ४।८४।३-५ इत्यादि ऋक् पढ़नेसे एक ईम्बरकी वात श्रापही सनमें **डठ भातो है। निक्वलिखित मन्त्रमें इसका भामास** है, नि श्रायों ने हृदयमें कैसे ईखरवाद प्रवेश हुया,—

<sup>९९</sup>म स सीमं भरत बाजयना इन्हाय सत्यं यदि सत्यमस्ति । नेन्द्री चसीति हेस छ ल चाह क ई' ददर्भ कमसि छवास ॥''

( ऋक् प्रश्००१३ )

है युद्दाभिनाषिन्। इन्द्रका रहना यदि सत्य हो, तो तुम चनके उद्देश्यसे सत्य बोलो। नेम (ऋषि) कहते; इन्द्र नामके कोई नहीं। किसने छन्दें देखा है ? किसकी स्तृति करेंगे ?

उसी यति प्राचीनकाल यज्ञकार्य सुसम्पत्रं करनेके लिये विभिन्न ऋलिक् नियुक्त होते घे, यथा-देव-गणकी पाष्ट्रान करनेके लिये 'होता'. इव्यदान करनेके सिये 'पाव या', प्रस्ति प्रज्वसित करनेके लिये 'त्रमिम्भ', पत्यरसे सीमकी कूट रस निकालनेकी निये 'प्रावग्राभ', नियमानुसार कभैका अनुष्ठान करनेके लिये 'प्रास्ता' वा 'प्रशस्ता' और समस्त यञ्च सम्पादन करने लिये 'मिधावी' वा 'ब्रह्मा' । (१।१६२।५)

षार्यं फरियग्यने उद्दराया, कि भिन्न-भिन्न देवता परसात्माका नाम सात्र है। १०।११४।५ ऋक् साययक्तत उसके भाष्य श्रीर ७।४ निक्क्समें उक्त विषय विण त है।

षार्वो की रीति बीर बरखा—ग्राये पुत्रपीत्रादिके साथ एकत रइते तथा खाते (ऋक् १।११८।६), श्रीर तत्कालमें सक्त प्रत पिट्रधनकी श्रधिकारी होते थे (१।७३।८)। पिल्र इसे अवस्थित अविवाहित कन्या पिल्र कुलसे धन पाते रझी (ऋक् २।१७।७)। पुत्र तथा कन्या जभयके वर्तमान रहते, प्रत पिताकी जियाका अधि-कार पाता और कन्याका सन्मान किया जाता था (ऋक् ३ ५१।२)। पुत्र न रहनेसे दौहितको भपना पुत्र बना लेते रहे ( ऋक् ३।३१।१ )। स्त्रियां पति ने साध यन्न करती (ऋक् १।३१।३) भीर रखपर बैठ अपर स्थान घूमती फिरती थीं। इसी प्रकार अविवान हित प्रवस्थामें प्रधिक वयसतक रहनेसे पिता किंवा गुरुजन कोई आपत्ति उठाते न घे। विवाहके समय वर सुवर्णालङ्कारसे भूषित होते रहे (ऋक् ४।६०।४)। वध् वस्रावृत रहती थी ( ऋक् ८।२६।१२)। यौवन यानिसे स्तियोंका विवाह होते रहा (ऋक् १०।८५।२२)। सुन्दरी भद्र स्त्रियोंके मनोमत पतिको वरण करती थीं ( ऋक् १०।२०।१२ )। विवाहके वाद स्त्रियोंको पतिग्रह जाते समय उपटौकन मिलते रहा (ऋक् १ । दश्र )। पतिके ब्रह पहुंच पत्नी कर्त्रों बनती (ऋक् १.०।८५।२७) स्रोर खग्ररपर प्रभुत्व, स्वस्पर विश्वत एवं ननान्दा तथा देवरपर बढेल रखती थी। मुर (नगरादि) भीर ग्राम खतन्त्र रहे (१।४४।२०, -8८18,--११81१; १०।१8६११)। बोहमय नगर

( ७।३।७, १५।१४); प्रस्तरमयः शतसंख्यक पुरी . (\$।३०।२१) भीर सइस्रहार तथा सहस्र स्तमा-विभिष्ट षद्दालिका बनाते थे (१।११३।४, २।४१।५, ७।८८।५)। **उत्क्र**ष्ट खह तथा सामान्य कुटीर (१।१०१।८) श्रीर यतदार-विधिष्ट यन्तरह प्रस्तिका निर्माणकार्य भवगत रहा (१।५१।३)। इष्टकादि हारा ग्रह प्रसृति (वाजसनेय १३।३१) तथा यातायातका सुन्दर मार्ग (ऋक् १।५८।१) एवं दुर्गम पार्वत्य-देशमें सुगम पष बनाते (१।११६।२०) श्रोर विश्रामखानमें खाद्यद्रश्रका प्रवन्ध लगाते थे (१।१६६।८)। शक्ट (१।३०।१५) खदिर वा शिशुकाष्ठवे ( ४।५२।१८ ) बनता श्रीर सार्थिके बैठनेको स्थान रहता था। अखहय योजित रय (१।८४।१०) भी तेयार होता था। विवन्धयुक्त तया विकीण रघमें (१।४७।२) बैठनेको तीन स्थान श्रीर तीन चक्र रहते थे। घातुवय-विशिष्ट (१।१८३।१) भीर बुदार्थ सुवर्णमण्डित रथ (५।६३.५) प्रसति भी व्यवद्वत होता था। युदकाल योता सुवर्णमय कवच तथा उच्चोव (१।२५।१३, ५।५४।११), लोइवम (१।५६।३), तनुवाण, वर्म, श्रंसवा, द्रापि, सुवर्ष वचः च्छादन ( ४।५३।४ ) प्रसृति पहनते रहे। युद-यावाम ध्वज उड़ता (१।१•३।११), दुन्दुभि वजता (शरपार्) श्रीर सेनापति समस्त्र सैन्य ले श्रागी बढ़ता था (१।३३।३)। युदका सन्देशवह भी रहताथा (५१८२१३)। युद्दनय होनेपर मत्ना द्रव्य नी लुटता, वह सकल योताशीकी बंटते रहा।

षादि वैदिक युगमें रमिषयोंकी स्रवहार पहनना बहुत सच्छा लगता या (१। प्रा१)। निष्क (२।३३।१०), प्राच्च, वासी, स्तर्क, क्का, खादि (प्राप्रश्रेष्ठ), हिरण्य-कर्ष, मिष्ण प्रस्ति स्रवहारका नाम सुनते हैं (१।१२१।१४)। मुक्तादिका व्यवहार भी चलता या (१०।६४।११)। निष्क्रकारी (सानार) सबद्धार बनाते ये (८।४७।१५)। वाष (१। प्र१०), चोषी (२।३४।१३) कर्कार प्रस्ति वीषा-जैसे वाद्ययन्त्र थे। क्तिकी ल्राव्य-गीत करते रही (१।८२।४)। रङ्कमच्यपर युत्रिका (प्रतक्षी) का ल्राव्य भी होता या (४।३२।२३)। प्रार्थ स्तर्भ, निष्कीम, यम गीर वस्क्रक प्रस्तर्व

रहे। स्त्रियां वस्त्र बुनती थीं (२।३८।४)। वयन-कार्य रात्रिको होते श्रीर ताना-वाना दो स्त्रियोंके दारा चलते रहा (२।३।६)।

रमणी रन्धनकार्धमें नियुत्त थीं। श्रार्थ—दिध-मिश्रित सक्तु, स्टष्टयव, पिष्टक (३!५२।६), छत, दुख, दिध, मधु, अपूप, पक्तफल, शाकादि और चीरपक्ता अस खाते रहे। समय-समय मांस्त्रा भोजन भी छोता था (५।२८।७, ८।७७१०, १०।०८।६, १०।८६।१४)। अतिथियोंको सुख देनेके लिये पश्चविको प्रथाभीः रही (१।३१।१५)।

शीत-प्रधान देशमें रहनेसे कुछ लोग सुरापिय भी थे (१११६१७)। सोमरस-प्रसुत श्रायों के धर्म-कर्ममें परिगणित है।

वाणिन्यने लिये देशभ्यमण श्रीर समुद्र गरम कारते रहे (४।५५ं६)। ज्ञयविक्रयका नियम को ठहरता, वह टूटता न या (४।२४ ८)। सुद्राका प्रचलन रहाः (५।२७)२)। पणि देखो।

श्राजकानको तरह उस समय भी पक्षिणाममें काषिकार्य होता था। काषक खेती करते रहे (१०११ स्ता)। कुश्त (खत्ती) में यव रखते थे (१०१६ पश्ते। पश्के मध्य श्रख, बढ़वा, हस्तो, एष्ट्र, मेव श्रीर वहन-कारी कुक्रुको प्राचीन श्रार्थ पालते रहे।

वैदिक युगके आर्थों को स्र्यंकों दैनिक गति (१११२३१४), सोर हाद्य घर (राधि), उत्तरायण तया दिचणायन, प्राचीन मास चौर ऋतुका विषय घनगत या (१।१६४ स्का)। आकर्षण-प्रक्तिका विषय भी संमक्ति थे (८।८५।१—१८)।

क्टोतिम शब्दमें विसारित विवरण देखी।

भोषधिका गुणागुण जानते भीर रोगादिकीः चिकित्साःचनाते रहे। भष्टः देखीः

श्वत्यं हितामें युगादिका नाम नहीं निकलता। यजुः संहितामें कत, तेता चौर हापर अन्द श्राया है। वाजसन्यसंहिता (३०११८) में यह विषय विद्यासन्यसंहिता (३०११८) में यह विषय विद्यासन है। ऋक्संहितामें नरकका नाम भविदित रहा। भयवं संहितामें (१२।४।३६ं)में नारक भन्दि सिसता है। पृथिवीन सर्वप्राचीन ग्रम्य न्यन्संहितासे हम आर्थी-की रीति श्रीर श्रवस्थाका वर्णन पहले ही लिख जुने है। श्रवर वेट श्रीर ब्राह्मवर्मे श्रायींकी रीतिनीति-पद-तिका ब्रक्तान्त जी दिया,वह नीचे प्रकाशित किया है,—

व्राष्ट्राणींमें प्रतिग्रहादिसे जीविका चलाना, विद्यावस्थि धनादिको त्यागना, विद्यावस्थि सर्वतस्व ठहराना चौर राज्यरच्याय युद्धके लिये राजाज्ञासे प्रस्ततापूर्वक धामेकी पेर बढ़ाना चार धमें विभिन्नतः देख पड़ते थे (एतरेयब्रा॰ अप्।३)। चित्रय बस्तान्, प्रतिष्ठित, धामित-रचक, सर्वीपकारी, तेजसी चौर यमसी रहे। वैश्व घन्यको कर देते धीर घन्यका धान्यदि तथा यथाकाम जीयत्व रखतेथे। शूट्रोमें धावकत्व, कर्मकारत्व चौर प्रस्ततापूर्वक ग्ररीर प्रदल विद्यमान रहा। (ऐत्रियद्वा॰ अप्।प्-६)

व्राह्मणीना बनकर भच्च सोम, चित्रयोंका न्यग्रीध, उदुम्बर, प्राव्धत्य तथा प्रच फन, वैश्वोंका दिध ग्रीर मूद्रोंका पानीय वा (७५१३-६, ७४११)।

ब्राह्मणोंने श्रायुध यज्ञ रहा। स्प्रासे श्रोदन चलाते, कपालसे पुरोहास चढ़ाते, श्रानहोत्न-हवनोसे देवतानो उदक पिलाते, श्र्वं धान्य उड़ाते, कच्या-जिनपर श्रासन जमाते, श्रम्यामें हिनः बनाते, उल्-खलमें स्थलसे श्रम कुटाते श्रीर दृषद् एवं उपलमें उपस्कर पिसाते थे। (तैत्तिरीयसं॰ ११६१८१२-३) चित्रय श्रस्त तथा रथपर चढ़ते श्रीर दृष्ठ एवं अनुःसे सहते थे।

ब्राह्मणोंकी पंक्तिमें मूद्रीका उपवेशन भी दोषावह रहा (ऐतरेयद्रा॰ २।३।१)। यज्ञकाण्ड श्रीर गी-दोहनादिमें उन्हें कोई अधिकार न या (तैत्तिरीयद्रा॰ १।२।३)। यज्ञदीचित श्रीर देवमावापच यजमान श्रयश्चिय शूद्रोंसे बोल न सकते रहे। (श्रतपथद्रा॰ ३।१।१।१०) मूर्खी का सामीप्य भी क्रो सकर सममा जाता था (ऐतरियद्रा॰ ३।३।६)। किन्तु उनसे दुर्श्यवहार क्रिनेवालिके जिथे प्रायस्ति शासन विहित था (श्रक्तयज्ञःसं॰ २०।१७।१)। उन्हतिके श्रथं शूद्रोंकी यथायोग्य उपदेश देना पहता था (ऐतरियद्रा॰ २६।२।१:)।

Vol. II. 170

चारो वर्णों के हितप्रार्थनमें सास्य (यज्ञः संहिता १८।४८।१), किन्तु आह्वानप्रयोगमें पार्थ क्य रहा। ब्राह्मणको 'एहि', चित्रयको 'आगहि', वेश्वको 'आद्रव' खोर शूद्रको 'आधाव' कहकर बोलाते चे (यतप्यब्रा॰ १।१।४।१२)।

वाग्ववहारपर भी बहुत उपदेश दिया गया है। वाक् सरखती है (ऐतर्यव्रा॰ २।१।१,२।१।२, शश्र)। वाक्वे सत्य श्रोर श्रवत दो स्तन होती हैं (४।१।१)। कौन मनुष्य पूर्ण रोति हे सत्य कह सकता है। देव सत्य श्रीर मनुष्य श्रन्तत बोलते हैं (१।१।६)। विदानोंको सत्य ही वीलना चाहिये (पाराध)। मनुष्योंमें सत्य निहत रहता है। शांखको देखी कहना उचित है। सूर्व वेदेखी कहते श्रोर सुनते हैं (१।१।६)। सत्य नहीं - श्रवृत लोगों तो मार डालता है ( ४।१।१ )। सन वोलना उचित है (१।१।६)। इतर वाका पसुर्व होता है (३।५।५)। सनसे वाक् निकलती भीर अन्यसना होनेपरः भस्य लगती है (२।१।५, ४।४)। इस और उन्मत्तकी कही वाक् राचची ठहरती है (२।१।७)। वाक् श्रीर सनः दोनो वर्तनी हैं। वाक् और मनसे ही यज्ञ हीता है (५१५) । अदा पत्नी श्रीर सत्य यनमान है। यदा शीर सत्यका शत्युत्तम मिथुन बना है। यद्वा भीर सत्यके मियुनसे सद लोक जीते.जाते हैं (७।२।८)। भूट बोलनेवाले पापी होते हैं। सब कइनेवालोंको परमिखर सामीर्वाट देता है (५।१।१)।

यारी का विवाह हितके लिये होता या। विना
प्रव्रक्त संसार श्रूच्य रहता है। पिता हो अपनी पत्नीके
गर्भमें प्रवेशकर प्रव्रक्षिय पुनः प्रकाशित् होता है
(अ३११)। उत्पादित प्रव्र वंश्यरम्परासे पिताके
लिये अस्तक्ष्य उपहार है। ब्राह्मण, वेश्य या श्रूद्रके
खमावका प्रव्र जित्य नहीं चाहते (अ११३)। एक
वा तद्धिक जायाके जीते भी जायान्तर-परिग्रहण
दोषावह न रहा। किन्तु जीवत्पत्नीक पुरुषका क्रमशः
युगपत् वा बहुविवाह समाजमें अमान्य होता था
(३१५१३)। जीवत्पत्तिका पत्यन्तर-ग्रहण कर न सकते
रहो। सत्पतिका वा त्यक्तप्तिकाका पत्यन्तर-ग्रहण

माचारिवरुद्ध न था। किन्तु पुराण-दितिहासादिवे प्राच्यानसे विदित होता, कि पत्यन्तर-ग्रन्थ नीच-जातिमें ही चलता था। स्वयन्वर-सभाके समागत पाणिग्रहणाथियों में पणलयकारीको कन्या दी जाते रही (४।२।१)। स्वियां भी साधारण पण्डित होती थीं (५।५।४)।

. सुषा (बह्र) खग्ररसे बक्ता रखते रही (३।२।११)। सोदर्य भगनी भावजायांके अनुगत थीं (३।३।१३)। सोदर्य भगिनीका अनाक्षीयत्व श्रीर श्रन्यकुलसे सब्ध जायांका श्राक्षीयत्व पारम्पर्यागत है।

अपत्नीक भी अग्निष्ठोत कर सकता था (७।२।८)। धानहोतना दृष्ट श्रीर धट्ट फल मिल जानेसे यस्निहोत्रियोंको अपने अपने ग्रहमें परिनरचण कातव्य है (ऋक् १०।१११।१)। हिममें रहनेवाले प्राचीन पार्यों को श्विमपातका क्षेत्र छोड़ानेके लिये स्न-स्व ग्टहमें प्रिनरचण्ये सुख मिलता था (वाजसनीय-सं॰ २३।१०)। प्रिनिमें विविध सुगन्धादि द्रव्य **डालनेका विधान रहा (ऐतरेयबा**० सुगन्धादि द्रव्यसे ग्रहजात वायुदीष दव जाता है। प्रान्निमें प्रान्य, प्रशिरपय:, प्रव, पुरोडास, सोमादिको पाइति छोड़नेसे तदाय-प्रस्त धारा गुण्युत्त ही जाती है। खर्गादि घट्ट स्रुति-गम्य है। इससे सम्द प्रतीत हुआ, कि आयी का नित्य धानिहोतानुष्ठान दृष्टादृष्ट भन्नकी सिदिने बिये ही चला रहा । श्रानिहीबातुष्ठानमें प्रातःस्रान कर्तेव्य है (७।२।८)। श्राग्रयण्से विना यन्न किये नवान्त्रप्रायन :होने, पाकपात टूटने, पवित्र बिगड़ने, हिरख खी या चीरा जाने किसी जीते-जागत पालीयके मरनेका समा-चार भूठ-सूठ सुनने भीर जाया वा खगीतके यम-सन्तान उपजने पर प्रायसित्त करना चाष्टिये। स्तक श्रीर श्रवप्राधन करनेवालोंकी भी प्रायिक्त विहित है। होमादिक्य प्रायसित्तसे ही तथाविष पाप कृट जाते हैं। प्रग्निहोबादि प्रनुष्ठानमें प्राक्सान विहित होते भी किञ्चित् भोजन निवित्र नहीं, प्रत्युत कुछ खाकर ही कमें करना चाहिये (शशर)।

मृत देश न मिलनेसे पर्वप्रशेरने दासकी व्यवसा

रही। क्योंकि उसके अभावमें निन्दाभाजनल प्रवश्य-भावी या (७१८)। देवों, पितरीं श्रीर मनुष्यांकी श्रचना न करनेसे पुरुष श्रनहा वा श्रसत्य समभा जाता रहा। श्रजाके गलस्तनको तरह उसका जन्म निरर्थक जाता है। इसीसे ताहश पुरुषकी निन्दा होती है।

षार्वका उपास देव—निष्य हुमें खुस्थानके भाजनपर षड़ विंग्र पद है। प्रधानतः उनका स्थान खुलोक है। देवराजने भाष्यमें रिमको देव कहा है (श्राश्य । ऋक् (श्राप्य ), निष्य (भ्राप्य ) स्थार कि विषय स्थार कि विवास (१२।४।५) में उक्त विषय स्थार कि विवास है। रिम जन्य-जनक भावमें पार्थिव मिन, विद्युत् श्रीर स्थंसे मिन है (निरुक्त १२।३।६,७-८)। यास्काचार्य व्यक्त रूपसे कि सिक्त विद्युत् श्रीर स्थंसे भिन्न है (निरुक्त भरार । यास्काचार्य व्यक्त रूपसे कि सिक्त पर्यंत भिक्त विद्युत् श्रीर स्थंसे भिन्न है (भरार )। प्राप्य सिक्त देवोंकी पर्यना करते हैं (७।२।१,३।१०)।

पितर-निचग्ट्रमें श्रन्तरिच-स्यानके भाजनपर दादश पद है। प्रधानतः चन्तरिच लोक ही उनका स्थान है (शश्र्)। पितर तीन प्रकारके होते हैं,--पवर, परास भीर मध्यम। परास दुग्ख भन्तरिचचारी इये चौर देवयान मार्गसे खर्ग गये हैं (क्रान्दोग्य उप• प्।१।-२)। मध्यम व्यावाप्रधिवीके जन्तर उहरे भीर पिढ्यान मार्गेसे चन्द्रलोक पहुंचे हैं ( छान्दोग्य प्रश् शह-६)। अवर भूष्टस्य अन्तरिक्वमें रहते भौर निरन्तर प्रथिवीपर ही चला-फिरा करते हैं (५।१०।८)। विविध पितरोंमें भवर भप्राप्तमार्ग हैं। भसकत् भावर्तित्वमें कहीं दीर्घ काल ठहर न सकनेसे उनका पित्रलोकर्मे रहना असमात्र है। फिर परासोंकी भवस्या भी ऐसी ही है। चन्द्रलोक वा पिछलोक जा पंडु चनेरी सध्यम ही प्रधान कहे हैं। प्रतएव भनारित स्थानमें ही पितर पद पितत है। यास्त मुनिने भी उत्त विषयको ही पुष्ट किया है (११।२।५५) यम पितरोंके राजा हैं (ऋक् १०।१८।१५)।

तत्त्वतः श्रवरसके साहाय्य खजनक देहपर प्रविष्ट जीव रेतःके श्रन्तः स्व प्रथम गर्भमें पहुंचता श्रीर रेतःके योनिमें सिक्त होनेपर प्रथम जन्म पाता है। फिर वहा रेत: साहयोनिमें हितीय गर्भाकारसे परिणत होता और गर्भके सूमिणर गिरनेसे पुरुष हितीय वार उपजता है। सरनेपर पित्रादि भन्धतम भरीर पाना हो हतीय जन है (एतरिय-भा॰ २१५११)। भत्यप्रयत्नाद्मणमें भी सृतपुरुषका पित्रादि देह पाना कहा है (१४१७)२।१-५)। पित्रा एवं गान्धवे गुणकर्मीदिसे परसर किचित् भेदयुक्त गन्तरिचलोक्तग रूप है। इसीप्रकार बाह्म तथा प्राजापत्य थुलोकग भीर देव एवं मानुष ऐहिक रूप है।

नतथ-मनुष्य ग्रन्थ ऐतरियमें निवंचन कहा है (शश्)। यास्त मनुके प्रपत्योंको मनुष्य समभति हैं (निर्तत शरार)। ग्रतपयमाह्मण्यों देवों, पितरों बौर मनुष्योंका एकत्र हो विशेष परिचय तथा उपासना-प्रकार दिया है (२।४।२।१-२-३)। ऐतरिय देवों, पितरों तथा मनुष्योंका घर्चन कर्तं व्य समभता है। प्रिनिश्चेतादि चौत तथा विख्वदेवादि रह्माचे देवों, यहा एवं पन-जन्नादि-प्रदानात्मक श्राह्मादिचे पितरों चौर निष्क्रपट साव-प्रदर्भन, प्राह्मापालन, ससादर, प्रकापक्ष प्रज्ञादि श्राह्मार प्रदानचे मनुष्योंका प्रचन होता है।

भितिष्यम् कार न करनेवासा बड़ा पापी समसा जाता या (ऐतरेयब्रा॰ ४१४१४)। भितिष्यस्कारमें पश्चात प्रचित्त रहा (११३१८)। भोस्य मांसके भच्चण-भी भच्यत निकत्तता है (२१११३)। भोस्य मांसके भच्चण-में दोष भीर नेध्यमांस भच्चणमें ग्रदोष या (२११८)। पुरुष, किम्पुरुष, गीर, गवय, उष्ट्र तथा श्रर्भ छ: श्रमेध्य चीर पृथ्व, गीर, नेषादि एवं पृथ्विवीमव पांच मेध्य है। पृथ्वितीमवसे त्रीद्यादिका ग्रहण होता है (२११८)। अजके मांसका प्रचलन बहुत रहा। द्वथा पश्चातकी निन्दा है (७१११)।

भतिथि-सत्कारकी भांति धन्य-भन्य उपदेश भी भिनता है। स्थान-विशेषमें द्रव्यविशेषकी दानशिपता विहित है (६१२१५)। सर्व विचार्य कर्ममें गुर्वाहि या सामीकी भनुभा ग्रहकीय है (२१५१६)।

प्रतिबन्धका प्रायस्य भीर भयान्य याजनका निवेध रहा (६१८)। याप पुरुषके याजनका निवेध

श्रन्यव भी मिलता है (४।४।३)। जैसे पाय-पुरुष-का प्रयान्यत्व विश्वित, वेसे ही प्रार्त्विन्यके यायप्रकवका वरण निषिद्ध है (अध्रश्)। पालिं व्यके लिये लीमादिसे बाहतिवत्त, तेज:शून्य. मात्सर्थ-पूर्वं, तमाप्रकृति, पाषानुष्ठाता श्रीर दुर्मिति-को भी वरण करना न चाहिये (३।५।२)। सूर्छका चार्लिंग्य ट्रवण कहा है (८।२।७)। धनके लोमसे जो पार्लिंज्य करता श्रीर यजमानको चाटु कमसे रिभा पार्तिं च्य पाता उसका क्रतकर्म भचित षर्थात् मुखमध्यमें प्रविष्ट-जेसा दूषित उहरता है। जो समाजने प्राविपत्य, धामने प्रमुख प्रथवा निसी ट्रूसरे हेतुसे यजमानको हरा प्रात्वि न्य लेता, उसका कतकम<sup>े</sup> गीण अर्थात् गनाधःकत जसा दूषित होता है। फिर पापनमी विद्वान्ता कतकम वान्त प्रयात् कदित जैसा देवता शांके लिये छुत्य है। ऐसे त्रिविध ऋित्यम्की वरण करनेकी माधा भी यजमान न रखे। दाराण

राजाको पुरोहितकी श्रावश्यकता बहुत पड़ती थी।
कीवन बाह्यण ही पुरोहित हो सकते रहे (८१५१)।
जित्रय भीर वैश्वको पुरोहित हो दीचा देता था
(अक्षात्र)। वृद्धिमान् भार्यों में पुरोहित रहनेका
विषय कहां, पृथिव्यादि अहों के भो पुरोहित थे
(८१५१८)। वेदविद ब्राह्मणोंका हो पौरोहित्य व्यवस्थापित है (८१५१२)। पुरोहित यजमानका मङ्गल
मनाते थे (८१५१२)। पुरोहित यजमानका मङ्गल
मनाते थे (८१५१२)। वायादि देवोंके लहस्मति
पुरोहित-जैसे राजपुरोहित भी पुरास्थित, प्राधान्यमाक्
श्रीर उपकारी रहे। पुरोहितोंका कोपनत्व संवरण
कर यजमानोंको उपके उपधमनका यह लगाना
पड़ता था (४१५०१०, ८१५११)। राजपुरोहित
स्थाधारण सम्मान पाते, राजगृङ्में प्रवल रहते श्रीर

कर्मकारियताश्रोंको दिखेषा देनेकी प्रतिकर्तव्यता रही (६।५।८)। किसी हेंतु परित्यत होनेपर किर दिखा हो न जाती था। यशोलिए। भी भित प्रवस रही (५।८।८)। किसी दानादि कर्ममें भएनी के हताका श्रीमान रखनेसे पाप सगता था (१।२।२)। हस्ती, अध्व, गवादि धनके दानकी प्रशंसा होते रही (८१८८)। आत्रेय ग्रीर अङ्गरालकी गाथामें दासी-दानकी बात भी लिखी है (८१४८)। हरियन्द्रके पुत्र रोहितने श्रतसुद्रात्मक धन दे ग्रनः भेपको मोन लिया था (७१३१)। पुत्रोंका पिढदायभाक्त भी स्चित है (५१८)।

वाणिच्यार्थे समुद्रयानपर चंद्र महासमुद्रमें परि-प्रवन भी प्रचलित या (६।८।५)। वनदस्य उपद्रव . उठाते रहे (८।२।७)। नागरिक ग्रन्थिकेदकींका विषय दृष्टान्त-विधिसे कहा है (८।२।७)। चोरोंकी निन्दा होती थी (५।५।५)।

एकराट् सार्वभीम संविज्ञात रहा (८।४।१) । सार्व-भीम नरपति सर्वे मित्रराच्योंसे उपढौकन सेते घे (७।५।८)। महाराजकी प्रियतम भार्यासे प्रजा पावेदन करते रही ( ३।२।११)। राजभाताशीका राज-सह-चरत्व व्यवहार था (१।३।२)। राजधानीके परिरचणको प्राकारनिर्माणकी प्रया रही (१।८।६)। असुरोंके उपद्रवसे यज्ञ बचानेको देवींने अग्निपाकार वनाया था (२।२।१)। प्रवलतर श्रतु वींके राज्यपर श्राक्रमण करनेसे प्रजा परस्पर मन्त्रणा लगाती, स्तरः लड़नेको तैयार हो जाती, एकमितिसे प्रतिज्ञा करती भीर राज-रिच-रिचत ग्टहमें पुत्रकलतादि रख युद्दमें आगे बढती. थी (१।४।७)। प्रियवसुकी दानादिरूप साम की ग्रल से रक्तपात , बचा स्वकार्य ने उदारकी चेष्टा भी चलते रही (१।५।१)। परसार एक्मत्य रहनेकी प्राच्य छू लोग प्रतिज्ञा करते थे (ऐतरेयब्रा॰ १।४।७, "श्रतपथना॰ २।४।२,,तैत्तिरीयसं॰ १।२।११, ६।२।२-६)।

सेनापितने भागसे यतु की सेनापर आक्रमण करनेका उपाय निकालते रहे (२१८११)। युदकालमें राजसाहाय्यकारी प्रजा और सामन्तको प्रसादलाभ होता या (२१२१८)। युद्धमें जय होनेपर राजाकी भर्यादा बढ़ते रही (२१२१९)। पराजितका बहुमूल्य-रत्नादि धन समुद्रतीर प्रोधित होता या (५१२१६)। इससे स्कुट प्रतीत हुआ, कि वैदिक समय बहु-मूख होरकादिका व्यवहार रहा।

ं सवे, सभ्यदेशोंसें विद्यमान, उपविसोक व्यवहार

भी प्रचित्ति या ( ४।४।५ )। दूराध्वगमनमें उपवि-भोकको आवश्यकता पड़ती रही (६।४।०)।

स्तन्यसे भारवद्यनको वीवर्ष (वंहगी)का व्यवहार या (८१११)। वीवर्षका दग्छ प्रायः वांससे वन्ते रहा (११२१६)। सिया हुम्रा सभ्यज्ञनोचित श्रङ्गरचा-दिका (श्रंगरखा कुरता वगैरह का) व्यवहार चलता या (३१२१७)। कर्मठ, श्रमकारी तथा उद्योगीकी प्रशंसा श्रीर श्रवस, श्रमकातर एवं उद्योग-हीनकी निन्दा सुनते हैं (७१३३)।

प्रथिवी, खावाप्रथिवी, हिए, उदक्के प्रतिज्ञास-हिंदिका-अभाव श्रीर द्यावापृथिवी डभयके प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें विज्ञान था ( ४।४।५ )। विवाह-सम्बन्ध-युक्त स्त्री-पुरुषको मांति द्यावपृथिवी उमय जोक परस्पर सम्बद्ध रहे। सूर्य ही दृष्टि श्रीर तापका इंतु समभा जाता या ( 8181 ६ )। पृथिवीने भ्रमण, सूर्यने चदयास्त श्रीर अहीरावने विज्ञानकी वात भी सन पड़ती है (३।४।६)। सूर्य प्रधिवीको घुमानेवाला माने जाते रहे (२।४।१०)। सूर्यको घवल समभते थे ( ५।११।१-३ )। छ:वी लीक ने मध्य ईखरने स्र्यंको ताप देनेके लिये रखा है। चन्द्र प्रथिवीका उपग्रह होनेसे प्रयक् माना नहीं गया। सर्व लोकोंपर रहनेसे सूर्य का उत्तरल विदित होता है ( ४।३।४ )। मरक् श्रीर यजुः में स्प<sup>र</sup>को पृथिवीका धारण करने-वाला कहा है ( ऋन् ७)८८।३, ग्रह्मयजुः ५।१६)। ताप देनेसे सूर्यं जीवनका इतु है ( शतपबझा॰ দাভাষাং )। चन्द्रको देवसोम कन्दर्ने (ऐतरेयुवा॰ ७।२।१०)। कारण स्य अपने किरणसे उसका त्रसत पीता है। चन्द्रमें मत्येलीककी छायाचे कलङ , देख पड़ता है ( १।८।५ )।

वायु हो प्राण है (३।२।१)। वह स्पर्धे उत्पन्न है (१।२।१)। अनि देवोंका अवस है (१।१।१)। उसीको विज्ञानपर समसना चाहिये (३।१।१)। अनिही श्रोपधि है (१।२।१)। जनसे अभिषेक श्रीर दीचा दोनोका काम चलता है (१।१।३) इस लोकमें जल हो अस्त है (८।१।६)। सोम श्रोर श्रम्तिके भागसे जल जना है (प्राप्त १।२३।२०)। जनमें

न्नोति: 'प्रतिष्ठित है (तैत्तिरीय पारस्थंत थाप )। विश्व परम होते हैं। उनका तिविक्रमणादिक सप्ट प्रामात है (प्रतपद्मा० शंथाश० १२)। विश्व सूर्यको कहते हैं (तैत्तिरीयसं० ११२११३१२)।

षायों को गर्भादिका विज्ञान भी षच्छा रहा।

स्त जन्तुका धातिवाहिक देव्रधारण धीर पुनर्जन्म

श्राद्मात है (१४।७।१४)। ब्राह्मणको भेष्व्यका
निषेध है (तेन्तिरीयसं॰ ६।४।८।२)। सेषजंकरण
कालमें ब्राह्मणको बैठे रहना चाहिये। (ऋक्
१०।८५।४६)। ब्राह्मणेतर साधारण जातिकी स्तिर्था
देवरचे जामना करती रहीं (ऋक् १०।४०।२)।

हम समय वह विवाह प्रचलित रहते (१।१०५।८)
भी प्रायः पुरुष एक ही वार व्याहे जाते थे (ऋक्
१।१०५।२)।

करवेदकी समय बाय राजा (११४०। ए. १११६। १ दिखादि), पूरपति (१११०३।१०), ग्रामणी (१०१६२।११) भिन्न-भिन्न चचपदपर प्रतिष्ठित थे। राजा साधारण-पर कर लगाते (११७० ५), ग्रासनप्रणाकी सुनियमसे चन्नाते (११९०३।२) बीर गमन करते समय ब्रमात्य-विष्ठत हो गनकत्वपर बासन जमाते रहे (११८१)। स्वर्ण सन्नाविष्ठ प्रश्न (११२।८) ग्रीर युद्धमें युद्धान्त, घम्यारोही सेन्य प्रश्नतिका व्यवहार भी था (११३८।५)। प्रधान व्यक्तियोंको सुति सुनना बच्चा लगता रहा (११२०१२)। युद्धनान्तमें राजा एकत्र होते थे (१०८०)६)। ग्रान्ति रहते ऋषि संसारी, किन्तु युद्ध-काल योदा रहे (११२०११)। राजकन्यावोंसे ऋषियोंके विवाह होते थे (५१६१।६)। वीर प्रस्वका ग्राद्य बहुत रहा (११३१।६)।

आजकलकी मांति उस समय भी उत्कष्ट, निक्षष्ट और मध्यवित्त तीन अधीने लोग रहे ( ११२५ मा )। नोई धनमें गीरवमें मत्त रहता और नोई गेटके लिये अन्न मांगते फिरता था (१०११० स्ता)। मध्य-वित् मनुष्य वाणिच्य-व्यवसाय द्वारा सुखसे जीविना खलाते रहे (११०८१)। लोग नानामनार नमें करते—नोई प्ररीहित, नोई स्तीता (किन), नोई वैद्य, मोई तचन (बढ़यी), नोई लोहनार, नोई नावित, कोई काष्ठिक ( जकड़ी काटनेवांने ), कोई रश्रम्मतकारी, कोई घात वा प्रस्तादि निर्माणकारी, कोई घात वा प्रस्तादि निर्माणकारी, कोई मांसिक श्रीर कोई प्रावकी गात्रधीतकारी थे (१११३४।४, ४।२।१४,—१६।२०, ५।१०२।८)।

प्राचीन ऋषिमों छे परवर्ती आर्मी के भाषार, व्यवहार, भीर धर्मकी प्रणाखी-जाहाण, चित्रय, वैरव, वैद, खपनिवद, जाति, समाता प्रश्नतिमें इष्टब है।

निश्चित क्ष्यसे वाहा जा नहीं सकता, वितने दिनसे पार्ध नामके बदले 'हिन्दू' शब्द इस देशमें चलता है। किन्तु विसप्त नदी प्रवाहित सिन्धु-प्रदेशमें वैदिक शार्थों का रहना प्रथम ही प्रमाणित हो चुका है। वही सुपाचीन शार्यवास रहा। पार्थावंत देखी। पारसिकों के 'श्वन्सा' यन्यमें उसीको 'हफ्त हिन्दु' विखा है। इसलिये प्राचीन पारसिकों कि 'हिन्दु' गाम निकला मालूम देता है। हिन्दु देखी।

(पु॰) २ खग्रर, जोड़्का बाप। ३ खामी,मालिक। यह परिच्छेदमें जिखते, किसे-किसे भार्य कह सकते हैं,— .

''राजिबदाविभिर्वाच: चोऽपत्यम्बदीन च। स्रे च्या नामिति वै विंप चार्येति चैतरेः ॥ नवस्ये त्यवना नामा नाच्ये राज्ञा निद्यकः। नाच्यो नटोस्तवार्यानामा परस्यरम्॥'' (साहित्यहर्पण)

महिष राजासे राजन् अथवा अपत्य प्रत्ययान्त दाशरथे, पौरव, पाण्डव प्रभृति-जैसे शब्द हारा सम्भाषण करें। विग्न विग्नसे नाम भववा अपत्य प्रत्ययान्त कौशिक, कुशिकनन्दन सहश पदहारा वोले। इसरे जोग ब्राह्मणको भाग कहें। राजा विद्रूषकको वयस्य वा विद्रूषक पुकारें। नट वा स्त्रधार नटीसे भागी श्रीर नटी, नट वा स्त्रधारसे शार्थ वाक्य हारा वताये।

कर्मधारय समासमें 'ब्राह्मण' श्रीर 'पुत्र' धारी श्रानेसे श्राय श्रव्य प्रक्षतिस्वर होता है। "भार्यो ब्राह्मण-क्रमात्योः पा श्रिश्रद्ध। "भार्यकाल्लणः। भार्यक्रमारः।" (वितानकी०)-श्रायंक (सं० ति०) भार्य एव, सार्ये कन्। १ पून्य, ह्यातदार। (पु०) संश्रायां कन्। २ पितासह, जदः दादा। ३ नागविशेष। ८ न्द्रपति विशेष। यह गड़िरियेसे राजा बन गरी थे। (क्षी॰) ५ पिगड़-पातादि पिद्धकार्य। (स्ती॰) भार्यका, भार्यिका। भार्यग्रह्म (सं॰ ति॰) भार्यग्रह पन्द्रार्थं काप्, ६-तत्। पदाखेरिवाहापचेषु व। पा शशाररः। "पवे मनः पचाः दिगादिभा। यत्, भार्यग्रह्म तत्पचात्रित इक्ष्यः।" (विद्यान्यकोष्ठरो) १ भार्यपद्यास्रित, जिसे इळ्जृतदार भादमी खातिरके साथ ले। ३ विनीत, खुश-श्रसल्ब, लायक्।

श्रार्यता (सं क्ती ) साननीय श्राचरण, खुश-श्रस-लूबी, भला बरताव।

शार्थतारादेवी (सं० स्ती०) वीडतन्त्रीत ग्रितिविशेष।
सहायान सम्प्रदाय इन्हें सर्वप्रथम श्रीर श्रेष्ठ श्रिति
बताते हैं। वृडगया, नासिक, श्रन्तरण, श्रीरङ्गावाद,
नेपाल श्रीर कांड़ेरीमें शार्यतारादेवीकी सृति प्रस्तरसय विद्यमान है। नेपाल श्रीर कांड़ेरीके गुहामन्दिरमें
यह भवलोकितिस्तरके पार्श्वपर प्रतिष्ठित हैं। दिल्लिण
हस्तमें पुष्प श्रीर वास इस्तमें मुक्कल है। वीड इन्हें
सानवकी मुक्तिविधायिनी मानते हैं।

( Vassilief Bouddhisme, p. 125)

चार्रेल (चं॰ ली॰) पार्वत रेखी।

षार्यदेव (सं॰ पु॰) नागार्जुनके एक शिष्य। द्देश्के १म शतान्द इन्होंने दिचाणात्यमें किसी ब्राह्मणके घर जन्म लिया था। शतसमाधि एवं चतुः शती गाथा नामक ग्रन्थ इन्होंने वनाया। किसी तीर्थिकने पेट फाड़कर ष्रार्थे देवको मार डाला। दूसरा नाम कानादेव था।

षार्यदेश (सं॰ पु॰) बार्यभूमि, बार्यों ने रहनेना मुल्न। बार्यदेश्य (सं॰ ति॰) बार्यदेश-नात, नो बार्यों ने मुल्तिसे निकला हो।

शार्यधम (सं॰ पु॰) श्रार्याणां धम ; ६-तत्। सदा-धार, दुरुख श्रतवार, श्रच्छा चलन। सरस्रती श्रीर दृशदतीनदीने बीच लोग जिस श्राचारपर चलते, उसे शार्यधम कहते हैं। (मह शार्य)

भार्यपथ (सं० पु॰) भार्याणां पत्याः, भजन्त ६-तत्। सन्त्यूरस्यूः प्रधाननचे । या प्रधानका सदाचार, अच्छा चलन । भार्यसार्गादि प्रव्ह भी इस भर्धने प्रयुक्त होता है। षायेपुत (सं. पु.) कार्यस्य युत्रः, ६-तत्। १ उपा-ष्यायका पुत्र, सुर्शदका पिसर। नाट्यभाषामं स्वामीको कार्यपुत कहते हैं। सम्मानार्थं को हम्नाताके तथा कपने पुत्र और साधारणतः युक्राकको इस नामसे सम्बोधन करते हैं।

त्रार्थभट ( सं॰ पु॰ ) १ प्रसिद्ध च्योतिष-ग्रज्य-रचयिता । इन्होंने कुसुमपुरमें भपने वासस्थानको निर्देश किया है,—

"त्रञ्जक्रशीवत्रवस्युरविक्षज्ञयुरुकोष्यमग्रपात्रमस्त्रः । षार्यमटिक्ष्म निगदित क्षसमुरेऽम्यर्षितं चानम् ॥" (गणिवमार १) ष्रपने वनाये श्रायंसिद्धान्त ग्रत्यमें सिखा है,—

"पटान्सनां यष्टिवैदा व्यतीतास्त्रयय द्वापादाः । व्यपिका विश्वितस्थानदिह नम जन्मनोत्तीताः ॥"

(काचिक्यापाद १०)

श्रयीत् तीन युगके वाद ६०×६०=३६०० वर्ष बीतनीयर इसारे जन्मके २३ वत्सर इये थे।

खत वचनातुसार (३६००-२३) कि कि ३५७७ वत्सर वीतनीयर आर्थभटका जन्म इपा था। ऐसी अवस्थासे रनका जन्मकाल ४७५ दे० याता है।

पार्यभट इस प्रकार संख्या गणना करते थे,---

क=१, ख=२, ड=५, घ=१०, ट=११, न=२०, प=२१, म=२५। य=न+म। विवा इसके घपर व्यक्तनवर्ण प्रत्येक १० घर्यात् र कहनेसे य+१०=८० होते रहा। इसी प्रकार च=७०, घ=८०, स=८० घीर ह=१००के ठहरता छा। प्रत्येक इन्हास्तर दश्गुणके हिसावसे वढ़ता है। कैसे—इ=१००, गि=३००, चि=६००, ड=१००००, गु=२०००० इत्यादि। इसी प्रकार ४४ लिखनेसे घर वा घ होता है। वीजगणितको आर्यभटने हो प्रावि-व्यार किया है।

च्योतिष-गणना ऐसी रही,—रिवका ४३२०००, चन्द्रका ५७७५३३३६, पृथिवीका १५८२२७५००, मिका १४६५६४, गुरुका ३६४२४ श्रीर क्षजका भगण २२८६८२४ है। स्मृ श्रीर वृथका मगण रिवकी समान सगता है।

चन्द्रोच ४८८२१८, स्मुका १७८३७०२० श्रीर बुधका ७०२२३८८ है। चन्द्रका पात्रः १२२३६ है। र ग्रस्थकारविशिष। यह हादश ई॰ श्रताब्दमें वर्तमान रहे। पूर्वीक पार्यभट प्रस्तिका मत प्रकड़ ग्रस्थ बनाये हैं। विचारित विवरण Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, N. S. Vol. In

आयंभाव, बार्यधर्म देखी।

श्चा-र्थमहावीर--जैन-शास्त्रीत सिंद्रपुरुष विशेष। यह श्वत वत्यर जिये श्रीर जैन संवत् २४८ के बाद मर गये।

षार्यसार्गे. पार्थपथ देखी।

षार्धिमय (सं॰ पु॰) १ साधुनन, सहानुभाव, प्रयराफ, मलामानस। (ति॰) २ प्रसिद्ध, सर-फ्राज्, सग्रहर। बहुवचनमें यह ग्रन्द साधुजन-सण्डलीका द्योतन है।

'श्राययुवन्, पार्ययुवा देखो।

चार्ययुवा (सं॰ पु॰) चार्यक्तमार, चार्य क्रीमका ग्वरू या पहा।

षार्थराज (सं॰ पु॰) न्टपतिविशेष।

षार्थेक्प (सं वि ) १ केवल प्रायंका पाकार रखनेवाला। २ दम्मी, कपटी, रियाकार, सकार।

भार्ये जिङ्गिन् (सं॰ ति॰) दसी, कपटी, दगावाज, जो भन्ने प्रादमीकी स्रत बनाये हो। (पु॰) प्रार्थे-जिङ्गी। (स्त्री॰) प्रार्थे जिङ्गिनी।

भार्धदर्भन्, भार्धवर्मा (सं॰ पु॰) नृपतिविश्रेष ।
भार्थवत्त (सं॰ क्षी॰) १ सदाचार, भला चलन ।
(ति॰) २ साधुजनकी भांति व्यवहार करनेवाला,
जो भलीमानसकी तरह पेश श्राता हो। ३ वार्मिक,
नेक, पारसा।

आर्यविश (सं॰ ति॰) सन्दर वस्त धारण किये हुंगा, जो अच्छे कपड़े पहने हो।

शार्यव्रत (सं॰ ल्ली॰) शार्याणां व्रतम्, ६-तत्। १ साधका वर्तव्य नियम, भन्ने शादमीका काम। (त्रि॰) शार्यस्थेव व्रतमस्य। २ साधके नियमपर चलनेवाला, जो भन्ने शादमीकी वाल पकड़ता हो। शार्यस्वेत (सं॰ पु॰) शार्य श्रेष्ठं खेतं चित्तं यस्य। श्रेष्ठचित्त, नेकचलन। पार्थसङ्ग (सं पु॰) १ आर्थी का चख्छ समूह, भलेमानसोंकी पूरी जमात। २ सुप्रसिद दर्भनन्न, एक मधहर मुहक्किक। दन्होंने योगाकार सम्प्रदाय प्रति-ष्ठित किया था।

भार्यं सत्य (संश्क्षीश) भाभजात तय्य, इकी कृत-शरीफ,। ऐसे ही चार तथ्योंसे बी इधमें के चार प्रधान भक्त बने हैं।

भायेसमाज—सम्प्रदायविश्वेषः। भाय्यसमाज, जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट है, भायीं (वैदिकधर्मियों)का समाज है। इसे त्रोखामी दयानन्द सरस्वतीने १८७५ ई०में वैदिकधर्मके प्रचारार्थं स्थापित किया था। धार्यसमाजके दश नियम इस प्रकार हैं—

१ सब सत्यविद्या श्रीर विद्यासे समभ्ते जानेवाले पदार्धं सबका प्रादि मूल परमेश्वर है। २ ईग्रवर सचिदानन्दस्बरूप, निराकार, सवैधिक्तमान्, न्याय-कारी, दयातु, श्रनमा, श्रनम्त, निर्विकार, श्रनादि, बतुपम, सर्वाधार, सर्वेखर, सर्वेव्यापक, सर्वोन्तर्यामी, भूजर, भ्रमर, भ्रभय, नित्य, पवित्र और स्टि-कर्त्ता है। उसीकी उपासना करना योग्य है। ३ वेद सत्य विद्याभीका पुस्तक है, वेदका पढ़ना, पढ़ाना सुनना भीर सुनाना भार्यी का परम धर्म है। 8 सत्य ग्रहण करने भीर भसत्यको छोड़ने में सव<sup>8</sup>दा उद्यत रहना चाहिये। ५ सन काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्यको विचार करना चान्त्रि। ६ संसारका उपकार श्रयीत् शारीरिक, चालिन चौर सामाजिक उन्नति करना इस समाजका मुख्य उद्देश्य है। ७ सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यघायोग्य वर्तना चाहिये। ८ प्रविद्याका नाम श्रीर विद्याका वर्षन करना चाहिये। ८ प्रत्येनको अपनी ही उन्नतिसे सन्तुष्ट न रहना, किन्तु सबकी चन्नतिमें अपनी **चन्नति समभाना चाहिये। १० स**व मनुष्योंको सामाजिक सर्वे चितकारी नियम पालनेमें परतन्त्र भीर प्रत्येक हितकारी नियसमें स्वतन्त्र रहना चाहिये।

शार्यसमाजने संस्थापन त्रीस्वामी दयानन्द सर-स्वतीका जन्म विक्रमीय संवत् १८२४को गुजरात देशके

मोरवी राज्यके प्रवदीचा, माञ्चर्यकुन्में पद्या या। उनके पिता भीव थे। दयानक आरमसे ही बड़े वीबरुष्टि, थे। वास्यकानमें ही ; एन्होंने यजुर्वेदका बद्राध्याय भीर भनेक भन्यभाग क्राव्हरू कर लिया या । 💯 किसी शिवराविकी वह पिताके साथ ेनगरके बाहर एक मिवालयसे शिवकी उपासना करने गये। वहां एक घटनाको देखकर उन्हें सूर्त्ति-पूजाके विषयमें गङ्गा उत्पन्न श्रीर मृतिपूजा न करनेकी बात उनके मृद्यपर ग्रद्धित दुयी। वे अपने चचे तथा बहनकी मृत्य्से विरक्ष हो श्रीर अपनिकी विवाह जालमें पंसता देखकर १८४५ ई॰को योगविद्या सीखनेके श्रीभगाय घरचे निकल खड़े हुये। विचरण तथा विद्याध्ययन करनेके उपरान्त १८४७ ई॰को महाला पूर्णानन्द नामक एक संन्यासीसे संन्यास ग्रहण किया। तत्पञ्चात् स्त्रामीजी योगियोंकी तलाशमें वर्षी पर्वतों श्रीर जङ्गलोंमें घमते रहे। १८१७ की वे मधुरा आकर त्रीखामी विरजानन्दजी प्रजा-चत्तुकी प्रिष्य बने श्रीर चार वर्ष तक उनसे वैदिक शिचा प्राप्त . करते रहे। तटुपरान्त सामी नी श्रपने यूजनीय गुरुके समच श्रार्थवर्तकी विगड़ी दशा सुधार-निकी प्रतिचा कर गुरुकु कसे बिदा की उपदेशाय भ्रमण करने चरी। संवत् १८२०से १८२४ तक थलतल एक ईम्बरकी उपासनाका उपदेश करते द्विये द्विरिद्वार कुम्भने मेलेपर जा पद्वं ने। वहांपर प्रवल रूपसे वैदिनधरेना मगडन और अवैदिन बातींका खख्डन करते रहे। काभी भादि बड़े बड़े नगरों में पिछतों से भास्तार्थ किये। वेद भाषादि अनेक उपयोगी ग्रन्योंकी संस्कृत तथा आर्थभाषामें रचना की। सत्यार्थप्रकाश नामक पुस्तक बनाया, जिसमें संसार भरके मतीका समीचण भीर वेदोत धर्मका प्रतिपादन बड़ी युक्ति तथा उत्तमतासे किया। स्वामी जी रजवाड़ोंमें उपदेश करते करते उदयपुर पर्इंचे। वर्हाने राणा सज्जनसिंह जी पर खामी जीकी वक्त ता श्रीर विदत्ताका ऐसा प्रभाव पड़ा, कि वे उनके शिष्य बन गरी। स्वामीजीने बेदोंके प्रचार तथा

प्रांग प्रताको सुरचित रखने और क्यानेक उद्देश्य प्रिंग प्रांग स्थापन की। उत्त महाराणा जीने सभाके प्रधान वन अपने राज्यमें सभाकी प्रथम रिजंटरी करायी। कुक्काल पीछे जोधपुराधीय स्थामहाराज यमवन्तसिंहके आयहपर, श्रीसामी जी जोधपुर पधारे और निर्भयतापूर्वक वैदिक धर्मका प्रचार करने लगे। स्थामीजीके सदुपदेशीय भयभीत होकर जोधपुर नरेशकी एक यवन विश्वाने स्थामीजीको विष दिलवा दिया। इससे वे बीमार होकर अजमर आ गये और संवत् १८४१ की दीपा वलीको ईखरीपासना करते करते हमसे सर्वदाकी। विदा हुये।

षार्यसमान, ईखर, नीव श्रीर प्रकृतिकी श्रुवादि मानता है। उसके सिद्धान्तानुसार सृष्टि प्रवादक्षपरे श्रुवादि है। श्रूष्टीत् प्रथम सृष्टिका रचा नाना, फिर प्रचय होना सदैवसे चला श्राता है।

श्रार्थसमान एक ईखरको मानता, जो अनादि, श्रानन्त, सत्, चित् श्रीर श्रानन्द खरूप है। सदैव एक रस रहता है। उसकी गुण भागसमाजकी नियम संख्या २में वर्णित हैं। श्रार्थसमाज केवल इसी एक ईखरकी उपासना करनेका उपदेश देता श्रीर सूर्तियूजा, याह, सृत पितरीके याह, यज्ञमें पश्चोंके बिल को अवैदिक मानता है।

वेद देखरीय ज्ञान होता, जिसे ईखर छिटिने पादिमें अपनी अपार दयासे मनुष्योंको प्रदान करता है। उसीने द्वारा लोग सब कुछ समस्तनेने जिये समर्थे होते हैं। वेद समस्त सत् विद्यावांना पुस्तन है। वेद चार हैं— ऋक्, यजुः, साम, प्रथवं। स्वामी दयानन्दसे पूर्व आर्यावतेमें वेदोंका लोप सा हो गया था। संहितायें भी कहीं कहीं मिलती थों। उसस्मय यदि किसीनो वेदका कुछ भाग कपछस्य भी था, तो वह उसका अर्थ न जानता था। महर्षि द्यानन्दका सबसे महान् कार्य वेदोंको स्वा गरित प्रकट कर प्रतिष्ठाने उच्च आसनपर विराजन्या करा देना है। स्वामीजीने मतमें वेदोंके पदनेका अधिकार सबनो है।

स्वामीजीन अपने वेदभाषकी एक अत्यक्तम भूमिका संस्कृतमें लिखी है। उसमें वेदोंका गौरव वा महत्व वड़ी उत्तमतामें दर्शाया है। ऋग्वेटका है तथा यजुरेदका सम्पूर्ण भाष्य रचते ही उनका देहपात हो गया। स्वामीजी केवल संहिता मागकी वेद मानते और उसका स्वतः प्रमाण होना स्वीकार करते थे। वेद केवल एक निराकार, निर्विकार सर्वव्यापक, सर्वेद्य सचिदानन्द स्वरूप सृष्टिकर्ती परमात्माजी उपासनाका उपदेश देते हैं। श्रीपण्डित तुलसीदास स्वामीने सामवेदका उत्तम भाष्य श्रीस्वामी- लीजी ग्रैनीपर किया है। प्रयागनिवामी श्री० प० चिमकर्ण त्रिवेदी भी अथन्वेदका भाष्य उसी ग्रैलीपर करनेका प्रयत्न कर रहे हैं।

पच यज्ञ अर्थात् १ सार्यं, प्रातः दोनोंकान सन्धाः, २ अग्निडोलः, ३ जीवित साता पितादिका खडा-पूरक सत्कारः, ४ अतिथि सत्कार और ५ विल-वैखदैन करना आर्थोंका प्रधान कर्तव्य है।

गर्भाधान, प्रंसवन, सीमन्तोत्रयन, जातनर्भ, नाम करण, निष्कृमण, अन्त्रप्रायन, चूडाकर्भ, कर्णवेध, उपनयन, वेदारमा, समावतंन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अन्तेष्टि संस्कार भी कर्तव्य है।

षाधैसमानको दृढ़ विखास है, जो कम मन. वचन प्रथवा कमें द्वारा किया जाता है, वह प्रथना प्रभाव पैदा किये बिना नहीं रहता। कर्तको स्रवश्य फल भोगना पहता है। स्वर्ग स्रोर नरक कोई विशेष स्थान नहीं, किन्तु इसी संसारमें दोनां मौजूद हैं। सुखका नाम स्वर्ग श्रीर दु:खका नाम नरक है।

षार्यसमाज स्टिका श्रायु ४ श्ररव २२ करोड़ वर्ष मानता है। वर्तमान स्टिकी रचना हुये लग भग द श्ररव ८६ करोड़ वर्ष वीत चुके हैं। निवर्त अव-धिके श्रेष समय तक वह श्रभी श्रीर स्थित रहे गी। चन्द्र तथा ताराचीक पृथिवी की तरह गों साकार है। इन सोकोंने भी प्राणी वसते हैं।

मनुष्यनातिमें गुणकर्मानुसार संसारका कार्य Vol. II. 172

विभन्न करनेके लिये आर्यंसमाज वर्णी का आवश्यक होना मानना है। जो विद्यान लोभ तथा माहको त्यागकर परोपकारमें ऋपना जीवन विताते. वाह्मण कहाते हैं। जो बीर दुष्टोंसे जातिक़ी रचा करते तथा यज्ञानुष्ठानका क्राम जारी रम्बते, चित्रय हैं। जी लोग धर्मर्खल शिल्प वाणिन्यकी उन्नितमें लगे रहते, वे वेंग्य हैं। मस्तिका सम्बन्धी कार्यों में असमर्थ हो सेवा करनेवानोंकी संज्ञा शूद्र है। वदिक धर्मानुमार चारो वर्ण पार-सरिक सहायक हैं। श्रायंसमाज यह भी मानता, कि गुण कर्मानुसार एक वर्णका सनुष्य अपनेसे जपग्के वर्णका प्रधिकारी वन सकता है। शूट्र **चत्रति शौर सद्गुण धारण कर्**नेमे ब्राह्मण वन श्रीर निलप्ट कर्म करनेसे ब्राह्मण पतित हो जाता है। बार्यसमाज बाजकलकी जातिपातिका, जिसका प्राधार केवल जम पर रहता, विरोधी है।

मनुष्यका कार्य-भार बांटने तथा उसके जीवनको अधिक उपयोगी एवं उत्तम बनानक किये वेदभगवान् चार धात्रमोंका विधान करते हैं।
वेदाध्ययनकाल धरीरको प्रष्ट तथा विद्याको उपलब्ध करनेक लिये न्यूनसे न्यून २५ वर्ष पर्यन्त अविवाहित रहना, 'ब्रह्मचयं' कहाता है। तत्पश्चात् धर्मानुसार विवाह तथा सन्तान उत्पन्न करके पिद्यन्यूष्मे उन्तरण होना 'ग्रहस्थात्रम' है। पचास वर्षका शायु होनेपर ब्रह्मको प्राप्ति तथा संसारका उपकार करनेक लिये योग्यता बढ़ानेका नाम 'वानप्रस्थ' है। पिर श्रेष जीवनको संध्या जगत्की भलाईमें लगा देना 'संन्याम' कहाता है।

षार्थसमाज विद्वान पुरुषों, वेदों और धास्त्रोंकी तीर्ध समस्ता है। क्योंकि 'तीर्य'का प्रध ही तारनेवाला है। जिसके द्वारा सनुष्य भवशगरसे तर जाता, वही तीर्ध है। नदी नाले पर्वतादिको तीर्ध मानना धार्धसमाज वेदिक नहीं समस्ता।

त्रपने इन्द्रियोंको वश्रमें रखते हुये श्रीन-होत्रादि श्रनुष्ठान श्रीर विद्वानीका सत्सङ्ग करना श्रादि यज्ञ कहाता है। जो लोग पश्चीके विल- दानका नाम यज्ञ समक्षे हुये हैं, वे आर्यसमाजके मतमें सरासर वेद भगवान्की आज्ञाका विरोध कर रहे हैं।

श्रायेसमाज विद्वानोंको देवता मानता है। व्यक्ति-विशेष तथा यह विशेषके सकाशमे किमी फन विशेषको प्राप्ति तथा फलित च्योतिषकी ख्यातिपर उसको विश्वास नहीं।

धर्म वही, जो वेद विहित है। स्सातया धार्य-समाज धर्मके दश खचण मानता है। तदनुसार ही अपना जीवन बनाना मनुष्य मात्रका परम कर्तव्य है।

> "पृतिः चमा दमोऽसंवं शौर्चामन्द्रियनिग्रहः। भीविंदा सत्यमन्नोभो दशकं भर्मसम्बद्धम् ॥" ( मनु ६।८९ )

श्रधीत् १ धितः—सदा भेधे रखना, २ त्रमा—माना-पमान, तथा सुखदुः खमें सहन शीलता, ३ दम—मनको धर्में प्रवृत्त कर अध्मेसे रोकना श्रादि, ४ अस्तेय— चोरोका त्याग, ५ शीच—रागहेष पत्रपातश्रुन्य श्रारी-रिक वा मानसिक पविव्रता, ६ दन्द्रियनग्रह—दन्द्रि-योंको श्रधमीचरणसे रोककर धर्माचरणमें खगाना, ७ धो:—वृद्धि बढ़ाना, ८ विद्या—पृथिवीसे लेकर परमात्मा पर्यन्त की ज्ञानीपलब्धि करना, ८ सत्य— जैसे पदार्थ को तैसा हो सममना तथा कहना, १० श्रक्रीध—क्रोध त्यागना।

## षार्यसमाजका सङ्गठन ।

प्रत्येक मनुष्य वेदिक धर्मके धरण आकर आर्थ-समाजके दय नियमोंको मानता हुआ समाजका सभासद बन सकता है। प्रविष्ट होनेको तिथिसे एक वर्षतक सदाचार रखने तथा अपने आयका श्रांथ देनपर वह आर्थसमासद कहानेके योग्य होता है। आर्थ समासद प्रतिवर्ष अपनेमसे प्रधानादि अधिकारिवर्ग तथा एक प्रबन्ध-कारिणी-समितिका निर्वाचन करते हैं। यह समिति अन्तरङ्गसभा कहाती है। एक वर्ष पर्यन्त समस्त सामाजिक कार्यों का यथोचित प्रबन्ध करना इसका कर्त व्य होता है। गत मनुष्य गणनाके अनुसार भारत सरके समस्त आर्थों को संख्या ढ़ाई ल्चके लगभग थी। इसमेंसे संयुक्त प्रान्तीय श्रायों की संख्या एक लाख बीस सहस्रके इधर उधर है।

प्रत्ये क समाज अपने साप्ताहिक अधिवेशन करता है। ये अधिकतर रिवारको होते हैं। इन अधि-वेशनों में हवन, ईखर-प्राधना, वेदपाठ, और मजन-गानके अतिरिक्त अन्य उपयोगी पुस्तक पढ़े जाते हैं। कभी कभी धार्मिक और सामाजिक विषयोंपर व्याख्यान तथा संवाद भी चलते हैं।

एकप्रान्तके समाज मिलकर अपनी सङ्घिति दारा 'आर्थप्रतिनिधिसभा'की स्थापना करते हैं। वह विविध समाजीकी प्रतिनिधि-सभावों दारा संगठित होती और अपने प्रान्तमें उपदेशों तथा अन्य धार्मिक कार्यी का प्रवस्थ रखती है।

उपरोक्त समस्त प्रतिनिधि-सभाश्रों हारा श्रार्था-वर्तीय सार्वदेशिक सभाकी स्थापना हुई। इसके वर्तमान प्रधान कांगड़ी गुरुकु बके सुखाधिष्ठाता श्रीमान् महात्मा सुन्त्री रामजी तथा मन्त्री बन्दा-वन गुरुकु बके सुखाधिष्ठाता श्रीमान् सुन्त्री नारा-यण-प्रसादजी हैं।

उपरोक्त सभा-समाजके अतिरिक्त परोपकारिणी सभा खामी दयानन्दने अपने प्रत्योंको सरिचित रखने, वेदोंको प्रचलित करने श्रादि कार्यों के विचार-से संखापित की थी। इस समय उसके प्रधान पद्पर श्रायंभूषण श्रीमहाराज जनरल सर प्रतापसिंह जी महोदय तथा मन्त्रीपद पर शाहपुराधीय राजा-धिराज श्रीनाहर सिंहजी वर्मा सुशोभित हैं। परोप-कारिणीसभा खामीजीके वैदिक प्रेसका प्रबन्ध रखती तथा उनके रचे समस्त पुस्तकोंको छपाकर प्रकाशित करती है।

श्रकृत भाइयोंको हिन्दुनेसि श्रवग रहते देख-कर श्रायंसमाजको दया श्रायो थी। उसने उनके संस्कारके लिये प्रवल प्रयक्त किया। स्यालकोट (पन्नाव)में विशेषतः श्रीलाला गङ्गारामजीके पुरुषार्थसे लगभग २६००० श्रकृतोंका उदार हुशा है।

चार्यसमाजने गुरुकुलोंकी खापना द्वारा ब्रह्म-चर्यात्रमका पुनरुद्वार कर वास्तवमें बड़े महत्वका कार्य किया है। उसने लोगोंका धान वीर्य रहाकी श्रीर खींच कर बनलाया, कि विवाहका श्रीमणाय विषय भाग नहीं—बिलष्ट उत्तम सन्तानकी उत्पत्ति करना है। शार्यसमाजके विदानतानुसार प्रत्येक सुरुष स्त्रुगामी होते ही पुष्ट और बिलष्ट सन्तान प्राप्त कर सकता है। वालविवाहके विरोधमें समाजने धोर शान्दीलन किया नव युवकों सदिशी श्रीर विदेशी खेल चलाने, सदाचार बढ़ाने, सेवाभाव उपजाने श्रीर बेदिक धर्म फैलानेके लिये शार्य- सुमार समाशीको खापना हुई। वह इस सम्बन्धमें उत्तम श्रीर सराहनीय सार्य कर रही हैं।

श्रायंस्माजने बतलाया, कि भारतवर्ष जैसे किंपिप्रधान देशमें—जहांकी निवासी घी टूघके सेवनसे
हो स्रस्य श्रीर विश्वष्ठ हो सकते हैं, श्रीर धाजकल
किसके न मिजनेसे ही हनकी श्रारीरिक धीर मानसिक दुर्दशा हो रही है—गो की रचा करना प्रत्येक
भारतवासीका परम कर्तव्य होना चाहिये। मांसाहार
न केवल वेदविर्द्ध पापस्य है, प्रत्युत सास्यके
किये घत्यका हानिकारक भी है। यदि मांसभचण करनेवाले हिन्दू मांसाहार त्याग दें तो गो
रचामें बहुत बढ़ी सहायता दे सकते हैं। क्योंकि
हनके मांसाहार छोड़ देनेपर क्या प्रश्वोंके न
भिवनेसे गोवात करनेवाले होग गोहत्या से रक्ष

षार्यसमान तो यह भी नहीं चाहता, कोई मनुष्य प्रपने डदर-पोषणार्थ किसी प्रमुक्ता दध नरि। परन्तु षाया नहीं होती, कि सांस-भन्तपाकी पाप न समभनेवाली प्रन्य मतावलम्बी उसे सर्वदा कोड़ देंगे।

अनायांकी रवाके लिये आर्थसमाजने बड़ा काम किया है। समाजसे पूर्व इस देशमें ईसाइयोंके सिवा दूसरे लोगोंके अनायालय न छ। परन्तु आर्थसमाजने अजमेर, जागरा, फ़ीरोज्पुर, बरेलो चाहि बड़े बड़े नगरोंमें चपने अनायालयोंकी स्थापना करके इस अभावकी बहुत कुछ पूर्ति कर दी है। इन आर्थ अनायालयोंसे सेकड़ों अनायोंका पासन प्रोषण और

शिचण होता है। समाजने श्रनायालयोंने पश्चात् हिन्दूवींने श्रन्य श्रनायालयोंनी खावना हुरे। संवत् १८५६ ने दुर्भिचमें तथा उसके पश्चात् श्रायंसमाजने भूषण खनामधन्य लाना लाजपतिरायजोने श्रनायोंनी रचाने लिये बड़ा उद्योग किया था।

शायंसमाजने वैदिक विवाहकी प्रया प्रचलित की। न्यूनसे न्यून २५ वर्षका वर तथा १६ वर्षको वधू होना श्रावश्यकीय एवम् श्रनिवार्य है। जाति-पातिके वर्षेड़ोंमें न पड़ गुणकर्मानुसार विवाह करनेका छपदेश शार्यममाजने दिया है।

खर्गीय पिष्डत ईखरवन्द्र विद्यासागरने १८५६ ई॰को सरकारसे हिन्दूर्विषवाधीके पुनिवेवाहका कानून पास कराया था। परन्तु आर्यसमाजके पादु-भीवतक उसका उपयुक्त प्रचार न हुआ। धार्यसमाजने अचतयोनि विधवाके विवाहको वेदानुक्त सानकर प्रचार किया है।

षार्यसमाजने विधवाशों के लिये श्रायम खोले, जिनमें उपयोगी कार्यों की सीखकर वे श्रपने श्रायुकी मखे प्रकार विता सकें। ये श्रायम श्रागरे श्रीर जानस्वरमें शब्दा कार्य कर रहे हैं।

नाचकी दुर शौर सदाचार नष्ट करनेवाली
प्रयाको दूर करनेके निये भी शार्थेसमाजने वड़ा
प्रयत्न लगाया है। इसमें उसे बड़ी सफतता हुई।
जो वातियां इस दुर्व्यसनमें फसीं थीं, उन्होंने सर्देशा
व्याग दिया। इस कार्यमें श्रन्थ सुधारकाँवे भी
शार्थसमाकको वड़ी संहायता पहुंची है।

षार्यभाजने बतनाया. कि जोवनको ग्रह, उद्य श्रीर मिस्तिष्कको शिक्षमण्य बनानिके लिये मांस मिद्रा तथा श्रन्य मादन द्रशोंका सेवन सटेव वर्जित है। शार्यसमाजके उपदेशमें सहस्रों मनुष्येनि मांस मचल शादि दुर्श्वसनोंसे बुटकारा पाया है।

सर्वेसाधारणमें प्रिचा फेजानिके महत्व पूर्ण कार्यको आर्थसमाजने अपने दायमें लिया है। इसको ऐसी सफलनारे सम्पादित किया, कि विदेशी जोग भी सुक्ष कारहरे सराहना करते हैं।

ें. धार्यंसमाज द्वारा भार्यमाषाना जितना अधिक

प्रचार हुन्ना, छतना किसी जन्य सभा वा संखासे नहीं। श्रार्थसमाजके छपनियमांने प्रत्येक श्रार्थकी हिन्दीभाषा सीखनिके लिये वाध्य किया। पद्मावमें बहां कोई छटूं के सिवा हिन्दीभाषाका नांमतक न जानता था, श्रार्थसमाजने श्रार्थभाषाका भरपूर प्रचार किया। श्रकेला दयानन्द कालेज २५०० से श्रिष्ठक विद्यार्थियोंको प्रतिवर्ष हिन्दीभाषाका श्रिचा देता है। इसके श्रितिरक्ष प्रव्र प्रव्रियोंको श्रन्थ स्कूल-पाठशालाश्रीमें हिन्दीभाषाको श्रिचा श्रनिवार्य है।

यार्थसमाजने गुक्कुलोंने हिन्दीभाषाको जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, वह अन्यव कहीं नहीं। क्योंकि इन विद्यालयोंने संस्तृत और अंगरेज़ोके साहित्यको छोड़ंकर प्रेष सब शिचाओंका माध्यम (medium of Instruction) हिन्दीभाषा हो है। यार्थसमाजके सुख्य गुक्कुल कांगड़ी तथा इन्दावनमें हिन्दीभाषा हारा ही भूगोल, इतिहास, गिष्त, विद्यान यादि विषयोंकी शिचा दी जाती है। यार्थसमाजने यार्थभाषाके भनेक साप्ताहिक एवं मासिक एव जारी किये, जिनसे वैदिक धर्म श्रीर हिन्दी भाषाका बड़ा प्रचार हुआ है।

कन्याश्रोंके लिये शार्यसमाजने श्रयं श्रार्थ-सामाजिकोंने जालन्यर, प्रयाग, देहरादून् श्राद् नगरोंमें बड़ बड़े विद्यालय स्थापित किये। कोटी कोटी प्रती पाठशालायें तो प्रायः प्रत्येक नगरमें शार्थ-समाजने स्थापित की हैं।

सोचपद प्राप्त करने पयात् खामी द्यानन्दकी स्मृतिमें १८८६ ई०को "दयानन्द एक्न वेदिक कालेज" लाहीरमें स्थापित किया गया। श्रीमहात्मा हं सराजजीने एतदर्थ अपना जीवन अर्थण किया, श्रीर २५ वर्ष पर्यन्त हेडमाष्ट्र तथा प्रिंसिपल रहकर उसकी अमूख सेवायें करते रहे। आप ही ने अपने प्रशंसनीय प्रक्षार्थंसे एक साधारण स्कूलको इतना बड़ा विद्यालय कर दिखाया। अब दयानन्द कालेजमें अनुमानसे उत्तरभारतके सब विद्यालय कर्योकी अपेचा अधिक विद्यार्थी शिचा पाते हैं। अकेले कासीज विभागमें पढ़नेवाली विद्यार्थियोंकी

संख्या ८५० से अधिक है। अन्य सामाजिक स्कल भी, बड़ा कार्य कर रहे हैं। संयुक्तप्रान्तमें भी देहरादून, अजमेर, अलीगढ़, काशी आदि खानोंके दयानन्द स्कल शिक्षा प्रचारमें अक्की सहायता देते हैं।

रेदिक शिचाका पुनक्तार तथा व्रह्मचर्थात्रम फिर स्थापन करनेके अभिप्रायसे आर्थसमाजने ऋषि दयानन्द निर्धारत प्राचीन शिचापत्रतिका प्रचार आग्म किया है।

पञ्जाबको आर्यप्रतिनिधि सभाने संयुक्तप्रान्तमें हिंग्हारकं समाप एक गुरुकुल स्थापित किया है। वहां ३००के लगभग ब्रह्मचारी पढ़ते हैं। इसके संस्थापक और संचालक महात्मा मुखी रामजीने अपना जीवन अपण करके इसे इस प्रवस्थाको पहुंचा दिया है, कि स्नातका (Graduate) निकलना आरम्भ हो गये हैं।

संयुक्तपान्तकी आयेप्रतिनिधिमभाने भी वृन्दावनमें एक गुरुकुल स्थापित किया है। ब्रह्मचारियों की संख्या १२० के लगभग है। यह 'कुल' श्रीमान् सुन्शी नारायणप्रसादनी महोदयके सुप्रवन्धमें प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है।

यार्घसिंइ—बीड धर्मावार्य। यह सिंहाशाने पुत्र श्रीर मध्यप्रदेशके याधवासी रहे। कानुनमें बौहधमें फैलान गये थे। किन्तु अमीरने प्राणवधका आदेश दिया। (Indian Antiquary, Vol. Ix. p. 816.) आयंस्थित—पायंस्रहस्तिने प्रधान शिष्य। यह व्याप्त-पद्मगात्रीय रहे। इन्हीं व्यक्तिसे जैनोंका कोटिकगच्छ-दंश चला है। वीरनिर्वाणके २१२ वत्सर बाद ८६ वर्षकी अवस्थामें इनकी सत्यु हुई।

श्रार सुरुस्ति—जेनोंके एक सिद्धपुरुष। यह विशिष्ठ-गोत्रीय रहे। श्रपने समयके राजाको दृन्होंने जेन-धर्मको दीचा दो थी।

यायहर्लं (सं॰ यवा॰) यायं हलति विदीयैति, यनुस्तारादि पाठादस्याव्ययत्वम्। बलात् मार, ज्नर-दस्ती, जोरसे।

म्रायंद्वदय (सं०व्रि०) साधु-प्रिय, जो मग्रराफ्कोः प्यारा हो । भार्या (सं• स्ती॰) १ दुर्गा, पाव ती। २ ख्रायू, सास। ३ सेष्ठस्ती, बुजुर्ग श्रीरत। ४ पितामही, दादी। १ माताहत्त्तिशिष। 'भार्यानावहक्तेहवीः।' (विन्) इसका लक्षण गों सिखा है,—

> "क्यों तत् सक्षमवागीपेवा सर्वति नेष्ठ विषमे कः । षष्ठोजय न चप्ठवाँ प्रयमेऽष्येँ नियतमार्यायाः । षष्ठे हितीयनातृपप्रकेष्ठी सुखनाय स्वयति पर्दान्यमः । स्वरमेऽप्ये प्रथमके तस्यादिष्ट सर्वति वडी वः ।" (उत्तरदाकर)

इस हत्तमें दी पंक्षि रहती हैं। प्रखेक पंक्षिमें साढ़े सात चरण पड़ते हैं। चरण-चरणमें चार माता सगती हैं। किन्तु दूसरी पंक्षिके यह चरणमें एक ही माता रहती है। इसप्रकार पहलीमें तीस श्रीर दूसरी पंक्षिमें सत्ताईस माता शाती है।

भार्या नी प्रकार होती है,—१ प्रष्या, ६ विषुत्ता, ६ वपता, ४ सुख्यपता, ५ जघनयपता, ६ गीति, ७ उपगीति, ८ आर्थगीति।

शायांगीति (सं की ) शायां गीतिरिव। इत्त-रजानरीक मात्राहत्तविशेष। यह इत्त दो पंक्तिका होता है। मत्येक पंक्तिमें भाठ समान चरण शयवा बत्तीस मात्रा एक असरकी सगाते हैं।

भार्याणक—देश विशेष। यह तुषार-देशके निकट भवस्थित है।

"तुषारवर वेडले समकाखनिपातिमः।

पार्योपकाभिषे देशे विएवं कैचिट्रियरे॥" (राजतरहिन्यी ॥१६०)

यह देश यूनानी (यीक) ऐतिहासिकोंका कहा भारियाना (Ariana) सालूस होता है। उनकी वर्णनाक भनुसार इसे सारतवर्षका उत्तर-पश्चिम प्रान्त, वर्तमान भ्रमुगानस्थानका अधिकांश भीर हैरानका कुछ साग सससना चाहिये।

भार्यावर्त (सं॰ पु॰) भार्याः श्रेष्ठा भावर्तन्ते पुर्याः भूमित्वेन वसन्वत्रत्र, भा-वृत भाषारे चक्। शार्यावास, भारतवर्षका एक विभाग, ज्ञिन्दुस्थानका एक हिस्सा।

महन् में हिताने 'मनुप्रवसोन हो हो' (११३०१८) प्रमाण-पर युरोपीय पुरातस्त्र विद्-सारस्त्रत पार्योने प्रादि-प्रवर्षोका पूर्व वास एशियाखण्डने मध्यभागस्थित बेलुर्ताम भीर सुधतागकी पश्चिम पार्ष्वगत प्रवित्यका सृद्धि Vol II. 173 बताते हैं। किन्तु वस्तुतः पहले भार्यावास सप्तसिन्धु प्रदेशमें रहा। फिर क्या 'सनुप्रवस्त्रीकरो हुवे' नटक्के अवस्त्रमात्रसे सर्वे बायीं का भादिवास भन्यत्र कवित् भनुसान करना सक्त है।

"युराब मोक: सख्यं धिवं वां युवीनेरा द्रविषं क्षक्राव्याम् । पुन: क्षणाना: सख्या विवानि सध्या सदैम सह नू समाना: ।" ( सक् श्रधार) (

जक्र मन्त्र श्राधिपता पुराणभोत वा पूर्ववास जक्रावीत सूल, जक्रुवोंने भाधिपत्य भौर जक्र सुनिते भाष्म कान्तारमें वताया है। (कर्त्यकाः भश्र) हरिस्तरपुत्र रोहित वहींसे छन्हें ख्रोट सारस्तत प्रदेशकों ने गये थे। जक्रुवा वह भाष्मारण्य गङ्गा-प्रभव हिसवत्पृष्ठमें भाज भी प्रसिद्ध है। जाङ्कव# प्रदेशने प्रकाश देख पड़नेपर ही गङ्गाका भपर नाम जाङ्गवी हुआ है। अथवा हिसवत्पृष्ठस्थ भोको नाम नदीतीरको सूमि ही प्रतीकम्' है। वहां भार्यी वा पहले वास रैरहना भी ठीक ठहरता है।

पार्थावर्वका प्रकृत परस्थात ।

मनुटीकामें जुजूकभट्टने लिखा है---

'बार्या बनावर्तन्ते पुन: पुनवहदनीत्यार्थावर्त: ।' (१।२२)

श्रयित् जिस खानमें श्रायों का पुनः पुनः जन्म होता, वही श्रायांवर्तं कहाता है। किन्तु हमारे मतमें जन्मान्तर मानते भी श्रायं श्रयांत्. ईखरपुत्र-व्ययदिष्ट मनुष्योंके प्रधान रूपसे रहनेका खान शार्या-वर्तं है। पहले हिमवत्पृष्ठके पश्चिम भाग सुवास्तु प्रदेशमें श्रायांवर्तेकी खिति रही।

"स्वाका पवि गुमिन।" ( स्वक् नश्लाह्य) यास्त्रने उपरोत्ता ऋगंभ्राकी व्याख्या इस प्रकार की है,—

"सबास्तुनंदी तुन्व तीथे" सर्वति तृषैनेतदाञ्चलि]" ( अ१०० )

<sup>\*</sup> जड़ावी वा जाड़बदेश- सार्वछियपुरावासतरे (५०१८०) सम्पव बीर चीरस जनम्दके मध्य रहा। लम्पकवा वर्तमान नाम समयन है। टलमीने सन्दे (Lambatai) कहकर प्रकारा है। चीरस टलमीका Area (चर्चा) वा Barsa- (वर्चा) है। बाजकाल 'रस' कहते हैं। वह कारमीरवे वन्पवारमें चविहाल है। सुन्दर्श कारमीरसे सुदूर स्वचर जड़ावी वा जाड़व मुनाव पहता है

जिसके तीर सुष्ठु पार्धकी वासभूमि रहती, वह नदी सुवासु वजती है। सुवासु नदीतीरके जनपदका नाम भी सुवासुक ही है। 'सुवास्तादिभ्यीऽण्' सूव देखनेसे समस पड़ता, कि पाणिनिको भी उक्त प्रदेश विदित रहा। किन्द्रहाम महोदयके मतसे प्राजकल सुप्रसिद्ध 'स्रात' (सुवात) नदी प्रवाहित स्नात उपत्यका ही प्राचीन सुवास्तु है।

> "सावो रसानितमा कुमा क् सुर्मा वः सिन्धुर्निरीरमत्। मावः परिष्ठात् सरग्ः पुरीविष्यक्षे इत् सुव मस्तु वः।"

> > ( ऋक् प्राध्शार)

है सर्हण! रसा, श्रानितमा तथा कुमा के श्रीर मसुक्ष नदी एवं सर्वेत्र गमनशील सिखुनद तुम्हें विलय्व उत्पादन न कर श्रीर न जलमयी सरयू एवं पुरीषिणी (पर्वणी) के तुम्हें रोक रखे, जिससे हमें तुम्हारा दर्शनसूख मिले।

उपरोक्त ऋज्ञन्तसे पूर्वतन यार्यवासकी चतुःसीमा भी निकलती है। सुवासु नदीतीरस्थ जनपदसे वहु उत्तरस्थ यतिप्रभावा रसा नदी उत्तर, याजकल 'कावुल' कचलानेवाली हीनप्रभावा कुमा पश्चिम, भारतप्रसिद्ध सर्यू पूर्व यौर कुमासे नीचे क्रमु-सिन्धु-सङ्गम दिच्छ सीमा है।

> "युवीप नाभिचपरखायी: प्र पूर्वाभिखिरते राष्टि यूरः। शक्षसी क्षुविशो वीरपत्नी पयो हिन्ताना उदिभिभैरने।"

> > ( ऋक् १।१०४।४ )

डपस पर्वतको जो प्रधान नगर है, उसकी रचा विक्रान्त मनुष्यराज करता है। श्रमिप्राय—वह नगर कभी-कभी प्राग्वाहिनी नदियोंमें बाढ़ श्रानेसे डूब जाता श्रीर राजा डसे बचाता था। स्वासुसे ईश्रान श्रीर दिख्णाभिसुख बहनेवाली श्रद्धसी, स्वासुसे मरन्संहितामें 'गौरी' शब्द दो बार श्राया है,—
"गौरीर्मिंगाय सिल्लानि तचले नपदी दिपदी सा चतुषदी।
पटापदी नवपदी वमृत्रुणी सहसाचरा परमे व्योगन्।" (१।१६८)।।
प्रधात् गौरी सिल्लिस्टि करती हैं। वह एकपदी,
दिपदी, चतुष्पदी, श्रष्टापदो तथा कभी नवपदी वन
जाती श्रीर कभी व्योगमें (श्राकाशमें) सहसाचर

जपरोक्त सन्त्रमें सायणने 'गौरो' अर्थात् मेवगर्जन-रूप वाक् वा शब्द लिखा है। किन्तु कुछ सनीयोग-पूर्वेक यह फरक् पढ़नेपर सहज ही किसी नदीकी वर्णना समस्त पड़ती है। 'ब्योममें सहस्ताचर परिमित शब्द' नदीकी कल-कल ध्वनिका वर्णन मात्र है। विशेषतः इसके आगे ऋक्में 'समुद्र' शब्दका प्रयोग पड़नेसे गौरोका नदी होना स्रष्ट है।

परिमित शब्द निकालती हैं।

"मदच्चृत् चेति खादने सिन्धोदमीविपयित्। सोमो गौरी पश्चित्रतः॥" (सहस् १।१२।३)

मदस्तावी सोम सिन्धुतरङ्ग स्थानमें वास करते हैं। विदान सोम गौरीका चात्रय सेते हैं।

श्रथवेवदादि श्रीर महाभारतमें भी गौरी नदीकी बात लिखी है। ब्रह्माण्डपुराणमें कैलाससे उत्तर 'गौर' पर्वत बताया है श्रीर पर्वतका स्थाननिर्णय करनेसेगौरी नदीका गौरपर्वतसे निकलना स्थष्ट ही समम पड़ता है। गौरीसे ही पूर्व सुश्रस्तिन् नदी है।

वायव्यकी और दक्षिणाभिमुख बहनेवाली कुलिशी और सुवास्तुसे शानेयकी भीर दक्षिणाभिमुख बहने-वाली वीरपत्नी नदी है।

<sup>•</sup> सुवासु-Sunstos of Arrian तथा Sunstene of Ptolemy हीता चीर जानकव 'सुवात' कहाता है।

<sup>†</sup> जुमा-शारियन-कथित Kophes होती शीर भाजकल कावल-नदी बजती है।

<sup>🚶</sup> ब्रास-वर्तमान क्रम, कावुल नदीम मिलित इयी है।

 <sup>#\*</sup> पुरीषिणी वा परणी-दावती है। वर्तमान समय राबी
 चहाती है।

<sup>■</sup> गीरी—Arrian कथित Guraeus है। इस नहीं प्रवाहित
भूमागका नाम मार्कछेयपुरायमें गौरगीन विखा है। (प्रवाद) टक्तीके
गयमें Goryaia मिला एवं पारियनने Guraeia कहा है। वर्तमान
खात प्रदेशका छत्तरावन खण्डर नहींका तीरवर्ती स्थान है। खण्डर
नहों च्य्यद बीर महाभारतमें गीरी नतायी गयी है। ब्रह्माण्डपुरायमें
केलाज पर्वतने छत्तर किसी गीरितिरिका छत्ने ख है। प्रधापक लानेनतत
टलनींके मतानुयायी प्राचीन भारत (Das Alt Indian) नामकं
मार्गाववमें भी सुपतिन्से देविया गीरीयर्थ (Goryais) देशका
छत्ने ख हैं।

गौरी और सुवासु या सुमस्तिन् दोनो मिलकर काबुस नदीम जा गिरी है।

भागीवास सुवास्तुसे प्राक्दिचण वहुदूरस्थ, श्रीकण्ड-भील-सम्भूत श्रीर जङ्गुसुनिके श्रास्त्रम-तत्त-वाही जङ्गावी नदीतक फैला था।

''पुरावसीकः सख्ये यिवं वां युवोर्नरा द्रविणं नङ्गाव्यां । पुनः इत्यानाः सखाः यिवानि सध्या सदेस सहनू ससानाः ॥'' ( स्टब्स् ३।५८६ )

है अखिदय! तुन्हारा पुरातन सख्य वाञ्चनीय और सङ्गलकर है। हे निख्दय! जङ्गावीमें तुन्हारा धन रहता है। अवदीय सखकर सख्य पुन:-पुन: पाकर हम तुन्हारे समान वने हैं। हम हर्षकर सीम हारा तुन्हें भीषु भीर युगपत् हृष्ट करेंगे।

नझावी नदी भागीरथीकी याखा ठइरती, जो भाज भी उत्तराखण्डमें बहती है। इससे समम पड़ा, कि श्रार्यावास सारस्त प्रदेशमें फैला है। यहीं वहतसे ऋक, यन्तु:, सामगान भीर श्रायवण मन्त्र प्रकाशित हुये। यागविधि यहीं समुद्भूत एवं परिपुष्ट पड़ा भीर श्रायं-साम्बाच्य भी यहीं प्रथम विश्वत था।

सर्वेवेदिक ग्रन्योंमें सरस्तती नामका आख्यानादि वहुतवे खानोंपर विद्यमान है। यागभूमि होनेसे सारस्त प्रदेशकी प्रशंसा धनेकत्र सुननेमें धाती है।

"नि ला देश वर चा प्रिया इलायात्यहै सहिनले प्रज्ञान्।
इवहत्यां नात्रप चापवाया सरख्या रेक्ट्यो दिशीह ॥" (श्रद्शक )
यस्यवहुल चौर उत्क्षष्ट प्रदेशमें हे च्यन्ति । हम
तुम्हें स्थापन कारते हैं। हमहती तीरसे ज्ञायया
सरस्वतीतक फैले इस प्रदेशमें तुम लोगोंपर जपनी
प्रभा हाली।

"सरस्रतीहबहत्योर्दे बनयोगेंदनरम्। तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावतं "भचवते ॥" (सन् १११०) सरस्रती श्रीर हषद्वती देवनदीकी श्रम्तगत देव-निर्मित देशको ब्रह्मावतं कहते हैं। "इमं मे गर्दे यस्ते सरस्रति सन्दि सोमं स्वता पर्वणा। स्विक्ता महद्द विवस्त्रवाशीकीये प्रणोद्या स्वीमवा।" (सन्द्र् १०१७५१५) गङ्गा, यसुना, सरस्रती, श्रतुद्री (श्रतद्व्र), पर्वणी

(इरावती), श्रमिक्री (चन्द्रभागा) एवं वितस्ता, इन्होंमें

ह सिन्धु!
चित्रे शे पित्रे शे चित्रे शे पित्रे पित्रे शे पित्रे पित्रे शे पित्रे पित्रे पित्रे शे पित्रे पि

इंरावती, चन्द्रभागा और वितस्ता दन तीनोने सिमानमें समान मन्द्रमा, मतद्वने पश्चिम पार्खसे सङ्गत प्राचीनतम मार्जीनोया (उन्हिस्ता वा विपाद जो दस समय विपाया नामसे ख्यात है) श्रीर तच्चिमा नामक प्रदेशसे निम्नगामी सिन्धु-सङ्गत सुषोमा—सात नदी जिस सूमागमें वहती, उसवी संज्ञा समनद वा सप्तसिन्धु है। गङ्गा-यमुनाको छोड़ जिस मूमागमें उपरोक्त पञ्च नदीना प्रवाह चलता, वही पञ्चनद वा सारस्वतप्रदेश बजता है।

वर्णित समनद प्रदेश सिन्धुके पूर्वेपार पड़ता है।
सिन्धुके पश्चिम-पार भी भपर समनद-प्रदेश विद्यमान
है। भाजकल वह श्रार्थावर्तमे श्रलग होते भी पहली
सक्ते श्रन्तर्गत रहा।

''ढटामया प्रथमं यातवे सज्ः सुसर्को रसया श्रेत्या त्या । ल' सिन्दी क्षमया गीमतीं क्षुसुं मेहत्ना सर्धं यामिरीयसे।'' (१०१९६)

है सिन्धु । प्रथम तुम ढ़ हामा नहीं से मिल तर चले थे। पीछे सुन त्र, रसा घीर खेतीसे मिले। तुन्होंने क्रमु तथा गोमतीको कुमा घीर मेहत्तुसे मिलाया। इन सकल नदीके साथ तुम एक रथ पर्यात् एक व चला करते हो।

इस मन्द्रमें दृष्टामा प्रथम, सुसर्त् हितीय,
रसाक दृतीय, खेती चतुर्थ, कुभा पन्नम, गोमती
षष्ट और महत्तुयुता क्रम नदी सप्तम है। साता नदी
पश्चिम-हिमान्यसे छत्पन्न पूर्वपश्चिमाभिमुखगामी
पश्चात् दिचणप्रवाही समुद्रगामी सिन्धुनदने पश्चिम
पूर्वदिचणामिमुख बहती और अन्य नामसे पुनारी
जाती हैं। आजकल चित्रलहेशसे प्राग् बहमान पञ्चकोरप्रदेशीय त्रावयवा 'दृष्टामा', हराइसाइल खां
प्रदेश-तल-वाही अर्जुनी 'सुसर्त्', 'रसाक्ष', खती वा
सेवत, कावुन 'कुभा', वर्ष-प्रदेश-वाही जुरम 'क्रमु'
श्रीर गोमल प्रसिद्ध नदी 'गोमती' है। दृष्टामा श्रादि
सातो नदी साचात् वा परम्परासे सिन्धु-सङ्गत है।

चित्रच देशमे प्राक् श्रीर बलूचिस्यानादिसे जध्ये

करता कन्द भवतामें रेडा नामसे वर्णित है। यह खंरासानमें कहती है।

तक पश्चिमोत्तर सुविस्तीर्थ पुरातन जो भार्यावर्ता भ पड़ता, वह पश्चिम-सप्तनद प्रदेश कहा सकता है। किन्तु पूर्व-सप्तनदके अन्तर्गत पञ्चनद-प्रदेशकी तरह पश्चिम-सप्तनदके पञ्चकोर प्रदेश (अपगानस्थान) भी लगता है। अतः गान्धारका भार्यावर्तान्तर्गतत्व सम्पन्न होता, जिसका प्रमाण वेद, ब्राह्मण और प्रवर्त्ती प्रास्तमें मिलता है,—''गमारीण निवाविका।'' (चक्र्यगान्धिर्माक ) ''नप्रजिते गान्धाराय '' (ऐतरियज्ञाञ्चण अध्याद) ''साववियगान्धारियाक।'' (पा अश्वरह)

कुराज धतराष्ट्रकी पत्नी दुर्यांधनाटि बहुपुतप्रसिवनी गान्धारी भारत-प्रसिद्ध ही हैं। वर्णु
प्रस्तिके आयुध-जीवित्वका वर्णन पाणिनिने लिख
टिया है। पूर्व पवं पर सप्तनद प्रदेशके बीच
हिमवत्-समुद्भव अधःप्रवण समुद्रान्त प्राचीन आर्यावर्तको हिधा करनेवाला सीमादण्ड-जेसा सिन्धु नामक
नद आज भी वर्तमान है। इस सिन्धुसे उत्तर दूसरी
सात नदीको विद्यमानता भी सुन पड़ती है।

"स्वीत्ये नी रूयती महिता परि व्ययंति भरते रलांति। षद्धा सिन्धुर पममपत्तमाया न चिवा वपुषीव दर्शता॥ ७ स्वया सिन्धु: सुरथा सुवासा हिर्द्यायो सुक्रता वाजिनीवती। स्वर्णावती युवति: सीसमावत्यु ताधि वस्ते सुमगा मधुहधं॥"

( ऋत् १ ग०५।८)

द्समें कैंबाय निम्नस्य जणीप्रदेशीय जणीवती श्रीर हिरणसयी, वाजिनीवती एवं सीलमावती के उत्तरस्य है। निम्न बज्विस्थानमें 'एनी' नदीको कीन मही जानता! चित्रा वा चित्रजनदी चित्रज देशसे निम्न कुमामें मिली श्रीर ऋजीती समावत: उसीके समीप बही है। उन्न ति-सप्तनदीकी श्रपेचा सिन्धु नदका प्राधान्य वर्णित है,—

"प्र सप्त-सप्त वे वा हि चक्रमुः प्र छलरीया मति सिमुरोजसा।"(१०।७५।१)

नदी सप्त-सप्त होकर तीन श्रेणीसे श्रार्यावर्तमें वहती हैं। सिन्धुसे पूर्वे, पश्चिम श्रीर उत्तर सात-सात नदी विद्यमान हैं। इक्षीसी नदीके बलसे श्रांतश्रयित सिन्धुनद बना, जिसे उनका प्रव्र वा राजा कहा है,—

"चिम ला सिन्धे शिश्व मित्रमातरो वात्रा त्रवं नि,पयसैव घे नव:। राजिव युष्टा नयसि ल मित् सिची यदासा मत्रं प्रवता मिनचिस ।" ( १०१९५१ )

हे सिन्धो । पय:से युक्त धेनुकी भांति यह नदी आपको शिश समभा दुग्ध पिलाने चली त्राती हैं। आप इन्हें राजाकी तरह युद्धमें हांकते हैं। क्योंकि आप इन वहनेवाली नदीसे आगे वह रहे हैं।

श्रन्यत भी ति-सप्त-नटीका विषय विद्यमान है,—

वस्तृतः इन व्रि-सप्त-नदीसे परिवृत सिन्धुने मध्य ही पूर्वनालिक श्रायीवर्त देश है। ऐतरियब्राह्मणर्ने—

"यस्ते जो ब्रह्मवर्षम मिक्के त्०-०प्राङ् स इयात्, योऽन्नाय मिक्के त्०-०द्विणा स इयात्, स सोमपीय मिक्के त्०-०उदङ् स इयात्।" (ऐतरियक ११२११)

प्रागदि दिक् यन्द किसी सर्विकी सपैचा
रखता है। क्योंकि प्राक् दत्यादि स्राकाङ्वासे सर्वेत
उपजायमानत्व स्राता है। यहां स्रायांवर्तीय सिम्धुका
मध्य ही सर्विष है। सिम्धुसे प्राक् दत्यादि मानते
हो तेजस्तु प्रश्नतिको सिद्धि निकलतो है। फिर
सिम्धुके प्राग् सरस्ततो स्रादिको तोरभूमिमें यज्ञातुहानके बाहुक्यसे तेजस्तु तथा ब्रह्मवर्चस्तु मिलता,
स्रतहु-सङ्गमके दिच्चण हिम-प्राचुयेके स्रभाव तथा
तापके प्राव्यसे प्रचुर सस्य उपजता, पश्चिम सरस्यके
प्राचुयसे पश्च बहुत होता, स्रतहु-सिम्धु-सङ्गमके
उत्तर स्रति स्रत्यसे वित्रोक्ताम लगता स्रोर स्रारीर-सोम
बद्दता है। स्रतिप्राक्तन स्रायांवर्तका यह सिम्धुमेक्ट्रण्ड रहा। पास्रात्य लोग सिम्धुस्थानको 'सि'
को जगह 'हि' रख हिन्दुस्थान कहते हैं। सप्तसिम्धुप्रदेस स्रवस्तामें 'हफ्तहिन्द' हो गया।

रसा नदी सिन्धु-सङ्गत श्रीर श्रित विकान्त रही। हितीय तथा ढतीय नदी-सप्तकमें वर्षन विद्यमान है। तदानीन्तन शार्यावासकी उत्तर-सीमा वही विदित होती है।

<sup>\*</sup> गत्यारी—Gandaraioi of Periplus, हिन्द्कुणका दिवण भाग वर्तमान श्रामगान-स्थान है। इसी गन्धारसे श्रामगानराजधानो कत्थारका नामकरण हथा है।

<sup>ं</sup> सीलमानती—पीक ऐतिहासिकायके निकट Silis नामसे कथित है। (Ukert, Geographic der Griechen und Romer, Vol. III, 2. p. 288) ऋग्वेदमें सीरा (१।१७८१) चीर सीता (४।१७७) नाम भी मिलता है।

. सुवास प्रदेशकी जी उत्तर-सीमा कडी, वडी प्रमुरोदक एवं प्रभूतवेग नदी पहले आर्य और अनार्य रेशकी सीमा थी।

रसाका वर्षन भी बहुत मिलता है,-"गिरेरिव प्ररसा प्रस पिनिरे दवाणि पुरुगीनस:।" (ऋक् प्रहश्र) वह सगव वसती, श्रत सेनापति-जैसी देख पड़ती भीर इव्यदायीके लिये इवन्ध करती है। वह वह--बोक्कमा पानक हैं। उनके उद्देश्यसे प्रदत्त रस पव तके रसकी तरह पीत करता है।

गिरिकी रसा नदोके न्याय पुरुभीजका धन भी विह त हुशा। इससे समस्त पड़ता, वि रसाका समुद्रव किसी गिरिसे दुशा था। जिस प्रकार सिन्धुको पूर्व-देशीय सप्त-नदीमें गङ्गा एक रहते भी दूसरी सरितोंकी गङ्गाडी प्रसिद्धि है। तथा सरस्रती भी एवा ही अनेका नर्दियोंकी वाचिका है। उसी प्रकार रसा एक होते भी धन्य निमागाचीकी वाचिका है। जैसे गङ्गा यसुना प्रसृति नदियोंका साधारण नाम है हैसा ही रसा भी। गङ्गाकी गमन करने, सरस्रतीकी उदक ंरखने श्रीर रसानी ग्रन्स कर्मरे कोलाइल उठाने-वानी बुरत्यवार्ध है। समुद्रमें मिलनेवाली रसा भाजकाल प्रार्थावर्तसे बाहर खुरासान राज्यके प्रनागत है। 'बवस्ता' ग्रन्थमें 'रंहा' नाम लिखा है। पड़ले रसा ही तदानीन्तन बार्यावासकी पश्चिम सीमा यो।

भंग्रमती पादि नदीका पार्यावर्तमे रहना दम सण्डल ८६ स्ताने १३,१८ श्रीर १५ ऋक्में लिखा है। यह यसुना-सिनी धीर इषदती पूर्वस्थित थी। भग्मन्वतीका वर्षंन १०१५३।८ ऋक्षे विद्यमान है। यह वर्षरासे प्रत्यक्, अतहुसे बहुपूर्व, उत्तर नीचे वहती विनयनप्रदेशमें रही।

१ ले, २१ और ३१ ऋक्में वर्णित शिक्षा नास नदी निवद-देशीय भी विदित भोती है। क्योंकि प्रथम निषद् नामका उत्तेख विख्यान है। "वी निष्ट इन्द्र निबर ककारिं" (१(१०वा१) दे।२७वी दर्ते और ७वें ऋम्सी

174

इरियूपीया श्रीर यव्यावती नदी समावतः अफ़गान-सानमें रही। नोई-नोई इन्तरा प्रदेशकी हरिकट् या हिरातको नदीको वैदिक हरियुपीया कहता है।

"पीवान" मेष नपचना बीरा नुप्ता भद्या भनु दीव भासन्। हा चतु हहती मप्स १चा पविवनना चरतः पुनना।"

( सर्व् १०।२७।१० )

इस सन्तमें और अन्यत भी जी 'अचा' अध्द षाता, वह चफ्गानसानके उत्तर प्रवहसान 'प्रचस्' (Oxus) नदीको बताता है ।

पहले ही खेती नदीका वर्तमान नाम सेवैत वता चुके 🖁। म्बे तपर्वतसे निक्त निपर ही यह नाम पड़ा है। दूसरें प्रमाणोंचे भी उपरोक्त विषय प्रमाणित होता है।

> "प्राचीऽन्या नदाः सन्दन्ते श्रे तथ्यः पर्वतिम्यः प्रतीच्योऽन्याः ।" ( यतपय १८।६। मार )

"त्रेबा ला।" (सक् १०।०५।६) खेतयावरीं नदी भी खेतगिरिप्रभव है। "छत सा यतवावरी।" ( ऋक् मारदारूम)

वानसनीयसंहिता (२३।१८)में 'काम्पिलवासिनी'का नाम लिखा है। याञ्चालमें प्राप्त भी कम्पिला ही कहते हैं। वहदारख्यकोक्त ( ३।३।१, ७।१।६) कपिप्रदेश भी निरुत्तीत ( ४।१४ ) कपिष्ठला है। शर्वणावत्सर निश्वय प्रार्यावर्तीय या।

'बर्ययाबद वे नाम कुदचे तस मधनाधे' सर: सन्दतै।' (सायण) ययंषावत् स्त समीप ही पाणिति-स्त-प्रियत कापियनगरक विद्यमान रहा। कपियायन मञ्जू श्रीर द्राचा प्रसिद्ध है।

<sup>•</sup> निषद-प्राचीन योक ऐतिहासिकोंचे Paropanisadai का Paropamisus नामचे इस पार्वत्य जनपदकी सन्ने ख किया है। बर्तमान पाचाल पंकितगणके जतने इहें जानकल क्रिकेस बहुते हैं।

<sup>•</sup> भवा (Ozus) ऋक्सं हितामें यद्य (७१९०१२) नाम भी विखा एवं पुरावमें इन्नु, वंसु प्रसित पाठानार देख पड़ा है। इस महीकी भाजकस पसु-दरवा सहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> त्रेतयावरी वा त्रे ती—वर्तमान सफे दकी पर्वतिनः सत स्वेवेत

कित्रिष्ठ वर्तमान पश्चावप्रदेशके कुक्चेनका सध्यवर्ती प्रसिद्ध ,तीर्थ है। भाजनात नैथल कहते हैं।

<sup>ः \*\*</sup> बापिय-टलमीते 'Capiasa, प्रापितिने (अ१११८) कापियी एवं चीनपरिवालक ग्रुचनवुषद्वने कि-ए-पि-सि नाम देखिया है। यह वर्तमा बोडिकानका उत्तराक्त है।

"प्राविषा सा तक्तो सादयन्ति प्रवातिका द्वरिषे वर्षं तानाः। सामस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जाय्वि मैद्दा मक्कान्॥" ( स्टक् १०।३४।१ )

सतत कम्पनशील पत्नवान् अपर वनसात्वादिश्च्य बच्चवायुयुक्त प्रदेशमें उत्पन्न होनेवाला तथा दृश्यि देशमें वर्तमान विभीतक द्वच, मूजवान् नामक पर्वत-पर उत्पन्न होनेवाली सोमलताका रस पीनेसे जैसे हर्ष बढ़ता, वैसे ही हमारे पचमें प्रीतिकर श्रीर उत्साह देनेवाला ठहरता है।

मूजवान् पर्वत पाज भी कैलाश गिरिसे उत्तर-पिंद्यम विद्यमान है। इसीसे वैटिक युगमें इरिण वा ईरान नामक जनपदका श्रायीवर्तीयत्व मानना पड़ेगा।

श्रयवै-संहिता ४।१४।२२ स्ताने ३य मन्त्रमें पर्वण जनपद, ४थेमें शककार श्रीर महाहष, ५म एवं अमें मूजवान् तथा विल्हका दमें पुन: महाहष श्रीर मूजवान्, ८में फिर भी बह्रोक श्रीर

मूजवान्—पुराणमतमें केलाग पर्वतसे भी उत्तर सूजवान् वा
 मूखवान् पर्वत है।

"मूजवान् स्महादित्यो कार्ष शैको हिमार्चितः। तिसन् गिरी निवसति गिरिशो ध्वकोधितः॥ तस्य पादात् प्रभवति शैको दं नाम तत् सरः। तस्मात् प्रभवति प्रका नदी शैकोदका ग्रमा। सा बङ्ख्योतशौर्मध्ये प्रविष्टा पश्चिमोदिधम्॥"

( मत्स १२०।१८-२०)

षर्थात् मूजवान् सुमहान्, दिन्य, कर्ष्यंत्र चीर हिम मन्दित है। छस गिरिमें धूसलोहित महादेव वास करते हैं। छनके पाददेशमें शैलीद नामक इद है। उसी इदसे श्लीदका (शैलीदा) नामा एक नदी • निकली हैं। यह नदी वह (Oxus) भीर सीता(Jaxartes) नदीके मध मिलित हो परिम सागरमें जा गिरो है।

क्षृत प्रमाणसे समभ पड़ता, कि मुजवान केलायसे उत्तर वर्तमान तुर्कस्थान वा देरानके मध्य भीर बलावसे उत्तर है। सहास्र व्यक्ते प्रमाणसे कहा जाता, कि कार्यजातिके संस्तारका प्रधान चिक्र मीज्ञोद्रव्य इसी मुझवान पर्वतसे प्रथमत: उत्पन्न हीता था। पत्रञ्जात-महामाध्यमे खिखा हुचा—
"मीज्ञो नाम वाहीकेषु यामस्रक्षिन मनो मोज्ञीय:।" ( श्रारार )

† पर्य-पुराषमें प्रविक कहा गया है। (ब्रह्माण्डपुराष ४३४०) चौनपरिव्राजवने पी-लु-गो-लो नाम लिखा है। इसका वर्तमान नाम देशावर है। चन्तको १४थ मन्तर्मे अङ्ग, मगध, सूजवान् श्रीर गन्धारीका वर्षन है। किन्तु श्रायीवर्तान्तर्गंत रहने-पर भी उक्त स्थान में वह श्रनार्थ रहते थे।

"गान्धारिस्यो सूजवड्डोऽङ्को सगधे सर:।

प्रे ष्यं जनसिव शेवि तक्सान परिस्त्रसि ।" (प्रवर्ष प्रारशह )

श्रववंसंहितामें गन्धारी श्रीर सूजवांन् के साथ जिस श्रद्ध श्रोर मगधका उन्नेख मिनता, वह पूर्वभारतका प्रसिद्ध श्रद्ध श्रीर मगध राज्य नहीं। वैदिक काल उक्त दीनो स्थान श्रार्थावर्तसे श्रन्तगरहे। मगधका दैदिक नाम कीकट है। श्रनार्थवस्तिसे कीकटकी निन्दा सनते हैं।

"ितं क्रप्यत्ति कीकटेषु गावी नाबिरं टुक्केन तपन्ति धर्मम्।" ( चन् ३।१३।१८)

'कीकटो नान देशे पनार्यनिवासः।' (निवक्त हाहार ) कीकट वर्तमान सगध देशको कहते, जिससें प्रनायें रहते थे। नगध भीर नया देखो।

किन्तु अधर्वभंहितामें गन्धारी और सूजवान दोनी लव श्रायवितंके श्रन्तर्गत श्रात, तव दोनोक्ते पास श्रव-स्थित श्रङ्ग शीर सगध भी शार्यावतं में ही पड़ते हैं। **छभय स्थान सूजवान् वा कैलास पर्देतसे उत्तर** पौराणिक थाकदोपके दिचणांग और प्राचीन ग्रीक-वर्णित स्तीदिया राज्यने मध्य रहे। भविष्यपुराणमें उत्त स्थानके वासी सगवाह्मण 'बार्यदेशसमुद्रव' कड़ी गये हैं। (भविष्य ब्राह्मवर्ष ११६। १९०) सगद्राह्मण परवर्ति-काल वर्तमान विहार प्रदेशके जिस अंग्री आकर रहा, उसी स्थानका नाम सगध हुया। पासात्य ग्रोक भौग। लिकों भौर ऐतिहासिकोंका विवरण पट्नेसे समभा पड़ा, कि वर्तमान तुर्केस्थान श्रीर उसके उत्तरवर्ती तुखारस्थानमे उत्तर-पश्चिम Massagetae नामक शाकराज्य रहा। उसमें Augasii चौर Sogdiana सूभाग था। कइनेसे क्या, उक्त दोनो जनपदवासी Angutturi श्रीर Magdi वा Meki नामसे प्रसिद्ध थे। इतिनो ही जनपद ष्ययदंवेदमें बङ्ग ( उत्तर ) श्रीर मगध नामसे परिवित -हैं। उत्त Massagetae-वासी भविष्य, मत्स्य प्रस्ति

<sup>‡</sup> बल्हीक-वर्तमान नाम बल्ख है।

<sup>.</sup> H. H. Wilson's Ariana Antiqua.

पुराणमें प्राक्तहोणीय मध्या-चित्रय कहारे हैं।
पाश्चात्य ग्रीक ऐतिहासिकगणने उक्त स्थानको Cimbri
नामक निम नातिका है उक्के ख किया, प्रथव महितामें
(५१२२१४) वह धकस्यर नामसे महाद्वष, वन्होक,
मूजवत् प्रभृतिके साथ उक्त है। सुतरां पौराणिक
पाकहीपीयगणकी उक्त प्रिष्ठानमूमिके वहुपूर्वकाल
पार्यदेशमें गण्य होनेका प्रमाण मिलता है।

चरव्संहिता (१०।३४।१)में मूजवान् नाम मिलता है सही, किन्तु उसमें होनेवाले सोमका भौत्कर्ष बिखा है।

"वदक् जातो हिमनतः च प्राचां नौयद्ध जनम्।" (पथर्ष प्राथाः) छपरोक्त सन्त्रसे तत्रत्य सुष्ठका श्रीत्कार्धमात्र विदित होता है।

''बहोब: प्रातिपीय: ग्रुयाव।'' ( अत्तपयवाद्मण १२।श्रेश्)

डक्क मन्द्रमें इत्तपवंति प्रतीच श्रीर वरहीनका जो शार्यवासल भाजनता है, कालभेदमे उसकी भी व्यवस्था ही स्तीकार्य है। श्रयना उसके शार्याभिक जनतमें कोई वाधा नहीं देख पड़ती।

तस्ततः दिसवत्पृष्ठके उत्तर-पश्चिमस्य मूजवान् नामक पर्वत हा धार्यवास घीर धनार्यवास या षार्यावर्तकी उत्तर सीमा मानना उत्तित है।

"यतत् ते रहावसम् तेन परो मूजवतोऽतीहि।" (वाजसनेयसं॰ २।६१) इसी यजु:का व्याख्यान चन्यत्र भी वर्णित है।

"परसेन वा प्रधानं यनि तदैन भी सावस मेवानवा गैति यह यवास-परसं तदनव इवा प्रस पुरी मूजवतोऽतीहि।" (अवपयनाक्रस सादाराण)

उपरोत्त सन्तर्मे चट्टनाम सत्यु देवताम सूजवान्ति । परपार अर्थात् प्रार्थावर्तसे दूर जानेकी प्रार्थना की गयी है। इससे विदित होता, कि अद्यतन पारसिका राज्यकी पश्चिमोत्तरस्य प्रिया-प्राधिनरसे पूर्व, अनुगङ्ग प्रदेशसे पश्चिम. सिन्धु-सागर-सङ्गमसे उत्तर तथा मूज-वान्से दक्षिण संहिताकालीन आर्यावर्त है। किन्तु प्रार्थसाम्याज्य और अधिक विस्तत था।

"भावित्तः यसना सन्धवय मात नीदः" सर्वताता सम्मान् । भक्तासः (ययदो उच्चवय वर्षि योगाँच जस्य वस्तानि।" (स्टब् काश्यः)

इस युद्दमें इन्द्रने मेदको सार हाना था। यसुनाने उन्हें चन्तुष्ट निया वित्तुस्तालने भी उन्हें सन्तोष दिया। पन, शियु गौर यत्तु तीन जनपद इन्द्रके उद्देश्यमे यसके मस्तकने उपहार दिये थे।

जो इन्द्र सम्बाट् इस राज्यमें सर्वे कर्मका भेद लेते, उन्हें यामुनप्रदेशवासी सामन्त यमुन, टत्सव, अजास, शियव शीर यज्ञव विच देते हैं।

फिर ऐतरैयवाह्मण-जालमें श्रायीवत का हगायतन होना मो ग्रम्यते ही समम पड़ता है। श्रमिषेक-प्रकरणमें लिखा है,—

"प्राचार दिणि ये के च प्राचारां राजातः ०—०
प्रतीचां दिश्व ये के च मीचारां राजातां येऽपाचानां ०—०
चरीचां दिश्व ये के च परेष हिमवनं जनपदा चनरक्त चनरमद्राः ०—०
प्रवायां दिश्व ये के च परेष हिमवनं जनपदा चनरक्त चनरमद्राः ०—०
प्रवायां मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिश्व ये के च कुरुपञ्चानां राजानः
सवयोगीनराणां राजायेव तेऽभिषिचानोः ।" (पेतरेयज्ञा० पाद्यक्ष )
चपरोत्ता सन्त्रमें 'प्राच्यानां राजानः'से प्राच्यके किसी
प्रवत्त नर्पतिका नहीं, प्रत्युत चुद्र राजाका वीध
होता है। दसीसे भ्रन्यत्र कहा है.—

"प्राचाो वामता बङ्खाविष्टाः।" ( ऐतरियद्रा॰ शांश (

उस समय प्राग्देशीय जनपद तथा संहिताका जीन किरातनगरादिक प्रचिद्व रहा। वहीं सोमनसीका क्रय होता था,—

"मचा ने दिमि हैनाः होनं राजान सकीचन्।" (एतरियना॰ शहार) पाणिनिके आगममें कान्यज्ञाहिच्छ्वादिकी विद्यमानता प्राच्यमुमिमें विदित होती है। ऐतरिय-कालमें उन नगरींके होने या न होनेमें सन्देह है।

दिचियमें उस समय एक सत्वत् राज्य ही बल-वत्तम रहा। श्राजकल उने छत्रपुर कहते हैं।

"बादत यद बारीनां भरतः सतता सिव।" (यतपयनाष्ट्रण १३।॥।॥१९) गायाके वचनश्रुतिमें ऐतरियसे भी कृतपुर वहु प्राचीनतर भरतका ऋधिकृत विटित सीता है।

प्राचीनतर भरतका प्रधिक्तत विदित छोता है। उसे दौष्मिन-भरतने बसाया था। छनके वंग्रज चिरकालसे भरत कहाते हैं।

'तमाडाये नहिं भरता: सलमां वित्तिं प्रयन्ति।" (ऐतरियमा० २।॥१) "तमाडे दे' सरतानां प्रयन: सामग्रीष्ठाः सन्ती सध्यन्दिने सप्रविमी

चत्रमान कालिक प्रयोगसे विद्ति हुआ, कि ऐतरियनी

भरतवंशीय शासनाश्चित राज्य खर्य देखा था। दौषान्त भरत नरिश्वकी कीर्तिकथा बहुपाचीन है,—

> "हिरखो न परीहतान् क्षणाञ्च क्रदती समान्। भणारे भरतोऽददाच्छतं वदानि सम् च। भरतस्य व दीपाने रिग्न: साचोगुणे चितः। यिमान्सहस्यं ब्राह्मणा वहुयो गा विभेनिरे। भष्टासप्तति भरता दोषानिर्यमुना सनु। गङ्गाया हवन्ने ऽयन्नात् पञ्चपञ्चायतं इयान्। व्यक्तिं पच्छतं राजात्रान् बष्याय सेष्यात्। दीपानिरस्यगाद्वाज्ञो सायां सायवत्तरः। सहात्रमं भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः। दिवं सर्वे इव हत्तास्यां नोदाष्ठः पञ्चसानवाः।" (प्रेतरेयब्रा० प्राध्)

शतपथ-झाह्यणमें भी प्राय: यही लिखा है। आर्था-वतवहिंभूंत प्रतीची दिक् कोई सुसम्ब राज्य न रहा। उत्तरभागके पर्वत-पादस्य कितने ही श्रप्रसिद्ध नरिश्च रहे। दिचण-भागमें भी श्रनेक छोटे छोटे राजा थे। मध्यभागकी श्ररखभूमि इन्हीं नीच श्रपाचींके श्रिष्ठ-कारमें रही।

"प्रत्यिव दीर्षारखानि भवन्ति।" ( ऐतरिय ३।४।६ ) "प्रतीच्योऽप्यायो बद्धाः स्नन्दन्ते।" ( ऐतरिय १।२।१ )

वरी ची में हिमवत्पृष्ठ-दर्द्ध के उत्तर-भाग श्रार्था-वर्त से विहिर्विद्यमान रहते भी उत्तरमद्र श्रीर उत्तर-कुरुको श्रार्थमित्रका जनपद सुनते हैं। हिमवान्के दिच्या-भूभाग श्रार्थावर्तको तरह पहले उसका उत्तर-भूमाग भी मद्रदेश श्रीर कुरुदेशमें विभक्त श्रा। श्रार्था-वर्तीय मद्रदेशसे उत्तर उत्तरमद्र श्रीर श्रार्थावर्तीय कुरुदेशसे उत्तर उत्तरकुर रहा। श्रार्थावर्तीय प्रत्यन्त देशसे श्रागे जो देश वा महादेश था, उसे मन्वादिने श्रार्थ वा श्रनार्थ नहीं कहा। फिर तहे श्रवासीका श्रार्थत्व वा श्रनार्थत्व भी विचार्य नहीं। परन्तु उत्तर-कुरुदेश नैसर्गिक सौन्दर्य, सास्त्र्यकरत्व श्रीर श्रपने देशवासीके श्रान्तिप्रयत्व तथा तपःपरायणत्व श्रादि देव-स्वभावसे पुराष्ट्रमय पर्व श्रनीय देवचित्र समभा गया—

''देवचे व' वै तत्र वैतन्यव्यों नेतु मईति ।'' ( ऐतरेखना॰ घडार )

सोगोंका प्रान्तिप्रियल ग्रादि सभाव ही पर्नेषलमें अवस हेतु है,— "तांसु सान्ते न निर्जि स मानसं सर एत्तमम्। स्विकात्यांस्वया सर्वान् दृद्धे क्क्रुनन्दनः॥ \* तत एवं महावीर्धं महाकाया महावता। हारपाताः समासाय छ्टावचनमहुवन्॥ पायं नेदं लया अकां पुरं हो तुं क्यछन। छपावतंस्व कत्त्याच पर्याप्तमिदमनुग्व॥ \* भ चापि किच्छि तत्यमनुं नात्र प्रहथ्यते। छत्तराः कुक्वो ह्ये ते नात् युद्धं प्रवर्तते॥"

( महाभारत समापर्व २८४० )

डत्तरकुत् वा कुत्वष अवश्य मेत्ने समीप 'यान्त-पिळवर्ग' प्रस्ति 'सुवीर्य' देशान्तमं था। श्राजकल वह सायिवेरियाके दक्षिणांग्र हैं। उसके समीलका वर्णन श्रमेक ग्रन्थमें मिलता है.—

"क्हो सह गरीरेख प्राप्तीऽधि परमां गतिम्। उत्तरान् वा कुरून् पुत्कानयवाष्यमरावतीम्॥" ( पत्रयासनपर्वे ५॥१६) फिर लिखा है.—

"नैवेशिकं सर्वेगुणीपपन्न' स्टाति वे यस्त नरी विज्ञाय । साध्यायचारिचागुणान्विताय तस्मापि खाँकाः कुरुषू चरेषुः ॥'' ( महाभारत श्रनुणासनपर्व ७५(३३ )

प्राचीन यीक भौगोलिकों शौर ऐतिहासिकोंने Aria वा Ariana नामक जनपदका उन्नेख किया है। इसकी पूर्वेसीमा सिन्धुनद, दिचयसीमा भारत महा-सागर श्रथीत् सिन्धुमुखसे पारिसक उपसागर पर्यन्त जलभाग, पश्चिमसीमा कास्पीयसागरसे कार्मीनय श्रथीत् फार भिन्न समस्त येज्द शौर किरमानप्रदेश, उत्तरसीमा परोपनीशस पर्वत श्रथीत् भारतको उत्तर-सीमा स्थित हिमालय संत्र किसस् गिरिमाला पर्यन्त है।

सुप्रसिद्ध फरासीपण्डित सूसों बुर्नीफिन सतानुसार बीक Aria वा Ariana और पारसी ईरान संस्कृत आर्थ शब्दका ही रूपान्तर है। अवस्तामें ऐर्जनवैजी अर्थात् आर्थवास संस्कृत आर्थदेश नामसे परिचित है। सुतरां पासात्य ग्रीक ऐतिहासिकगणका मत सानते भी कहना पड़ा, किसी समय दिख्यमें सिन्धु-नदके पश्चिमकूजसे उत्तर कास्पीयसागर पर्यन्त आर्थ

<sup>\*</sup> H. H. Wilson's Ariana Antiqua, p. 120.

देश फैला था। योक-अभ्युद्यकाल इसके अन्तर्गत बक्तियाप्रदेश प्रधान जनपद और विच्छित वा वजल ' उसकी राजधानी रहा। यतस्त्रिकिक महासाखर्से सी ं बिरुक्तका विशेष उन्नेख मिलता है।

ईरान वा वक्तिया व्यतीत प्राचीन पाश्चात्व ऐति-द्वासिकगणने उक्त श्रारिधाना देशके सध्य कतिएय जनपद्का उन्नेख किया, वह सबका नाम और संस्कृतक्य निम्नं उड्नत है—

Paropamisadae=वैदिक निषद श्रोर पौराणिक निषध, Drangæ=धूमानीक, Zarangai=शारङ्ग, Comedi = कुसुद वा कुसुमोद, Metharici = मोदाकि, Angutturi = बङ्गोत्तर वा उत्तर-पङ्ग, Urui वा Daritis = दारद, Comari = Urni = जर्णावती, Arachoti= श्राचींद, Gedrusi = कट्ट, क्सार. Sogdiani = शाकहोपी।

राजतरिक भीमें काश्मीरके सुदूर उत्तर शौतप्रधान - श्रायापिक नामक किसी जनपदका उन्नेख है। (४।३६०) पाञ्चात्य पण्डित जासेन श्रीर राजतरङ्गिणीके फरासी धनुवादक द्रयारके मतरे पांचात्य यौक ऐतिहासिक-वर्णित Ariana प्रदेश ही राजतरङ्गिशीसे श्रायीणवा नामसे उक्त है। राजतरिङ्क्षिने यंगरेजी अनुवादक ष्टेरन साइव दूसरे स्थानपर वैसे शब्दकी उल्लेखाभावसे चत्त पासात्य पिष्डतके मतमें श्रास्थावान नहीं है। किन्तु हिमप्रधान शार्याणक प्रदेशका दूरान हीना का कुछ विचित्र है! राजतरिङ्गणीमें आर्यावर्त-भिन्न षार्थेदेश नामक किसी ब्राह्मण-प्रदेशका उत्तेख है। (६।८७) सिहिर-कुलके इस्त यहांके जनगणका नियह (१।३१२) एवं काम्मीरपति गोपादित्व कर्तृक चार्देदेयसे बाद्याय वुका काम्सीरमें प्रतिष्ठा करनेका प्रमाण भी मिनता है (१।३४१)। राजतरङ्गिणीम नैसे शार्थदेशकी वाद्यायोंकी श्रेष्ठताका श्रामास मिलता, इसारे भविष्यपुराणमें भी वैसे ही आर्यदेशसमुद्भव शानहीपी ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठताका वर्णन है (ब्राह्मपर्वे १३६।५८)। भविष्यपुरायसे समभ पड़ा, कि उत्त भार्यदेश यानदीपका ही एकांश रहा। कहनेसे क्या, पाबाल ऐतिहासिकगणका चारियाना, जन्द चव-Vol II.

175

स्ताका ऐवंनवेजो और भविष्यपुराणीत यभित्र है।

श्रायीवतेने सध्य-भूभागमें कुरु,पाञ्चाल श्रादि चार प्रदेश रहे। दिचल वङ्ग, श्रङ्ग एवं प्राचा मगधको क्रणासार मृग न मिलने और अयद्भियलसे स्तेन्छदेश नहते हैं।

पाणिनीय 'यदाणांमनिरविधतानाम्' ( शशर ) सूत-बाख्यानपर पतन्त्रलिक्षे महाभाष्यमें लिखा है-

'बनिरवसितानानित्यु चाते। ज्ञतोऽनिरवसितानाम्। निरविश्वतानाम् । कः पुनरार्थावर्वः । प्रागादर्भात् प्रव्यक्षात्रकवनाद्धियेन हिमवन्तमुत्तरेख पारिपावम् । यदीवं किन्दिन्यगन्तिकम्कयवन विक्रीसिति न सिध्यति। एवं तहार्येनिवासादनिरविस्तानाम्। कः पुनरार्येनिवासः। यानी चीषो नगरं चंवाह इति। एवमपिय एते महान्तः संन्यायान्ते वाद-न्तरायखाला स्तपाय वसन्ति तत्र चणालमतपा इति व सिध्यति। एवं तर्हिं याज्ञात्कर्मणोऽनिरवसितानाम्। एवसपि तदायकारः रजकतन्त्रवाय-मिति न सिव्यति। एवं ति पावादनिरविस्तानाम्। देशे की पाव संकारिय ग्रच्यति तेऽनिरविस्ताः। यै भुंत्रो पावं संस्कारिपारि न ग्रध्यति ते निरवधिता इति ॥'

उत्त सहाभाष्यकी टीकामें कैयटने कहा है.--'निरविषता विस्कृता स्वाते। \* \* भादर्शादयः पर्वतिविष्णाः। एतत्पर्वतचतुष्टयमध्य पार्यावर्ती देश इत्यर्थः । यदोविनिति एतेपातार्या-बर्ताद बाह्यवादिति भाव:। याम इति एतेव्यायाँ निवसनीति भाव:।

महाभाषप्रदीवोद्योतम् नागेश्वसहजीने किया है- 'युद्रमन्दाऽत वेविधिकेतरः न तु सद्वजातिपरः । धनिरव-विवानांनिति प्रतिये धात्।

महाभाष शौर तत्तत् टीकाकारगणकी उत्तिसे षाता, ति षाद्ये पर्वति पूर्व, कालकवनसे पसिस, हिमवत्मे दिचण श्रीर पारिपात्र पवंतमे उत्तर, घोष, नगर तथा संवाह वा विण्क्प्रधान स्थानमें जहां शार्य अर्थात् तैवर्णिक श्रीर अवाह्य तैवर्णि-केतर शूट्रभावापन जनगण रहता, वहीं श्रायीवत पड़ता है। किप्किन्ध-गन्धिक, शक, यवन, शीय श्रीर कौच प्रमृति जनपद उक्त ग्रायीवर्तकी सीमासे वाहर है।

वराइमिहिरकी वहत्संदितामें भारतवर्षकी उत्तर-सीमाक कैकय, प्राज्नायन प्रस्ति जनपदके साध ग्राद्यंका अवस्त मिलता है। यतद्र नदीका चत्तरतरस्य प्रदेश केकय वा केकय श्रीर कावुल तथा

 <sup>&</sup>quot;कंक्यवसातियासुन-भोगप्रसात्रं नायनाग्रीमा: । चादर्शन-दौषि-विगर्ट-तुरगाननात्रमुखाः ॥'' (१८।२५)

पेशावरका मध्यवर्ती स्थान भार्ज्नायन नामसे पूर्व-कानमें पृसिद्ध रहा। वहांके लोग नगरहार नामक पावंत्व नगरका प्राचीन नाम 'श्रजुन' वताया करते हैं। एक प्राजुनायन प्रदेशकी चतिरिक्त ककेश्वस प्रवेतकी निकट माकिदनवीर अलेक्सन्दरके ऐतिहासिक भारियानने 'ब्राङ्रेप्सा' (Adrepsa) नामक किसी पावेल्य भूभागकी वात भी कही है। यह प्रादर्शक - शब्दका विक्तत पाठ समभ पड़ता है। याजकल इस स्थानको प्रन्दराव कहते हैं। महाभाषोक्त कालक-वन महाभारत घोर पुराणादिमें कालतीयक नामसे श्राभीर तथा श्रपरान्तादि देशके साथ एवं वराइ-सिडिरकी इडत्संडितामें भारतवर्ष के केन्द्रत की जपर रैवनक, सराष्ट्रादिके साथ कालकजनपद लिखा है। पाश्वात्य भौगोलिक टनमीने कोन्तक (Kolaka) एवं पारियनने क्रोक्स (Krokala) नामसे मारतके दक्षिण-पश्चिम प्रान्तमें कोई जनपद बताया है। कराची उपसागरके कृतमें कालकत नामक एक ज़िला विद्यमान है। यही स्थान प्राचीन भारतीय पुराण-वर्णित कालक वा कालतीयक एवं प्राचीन पाश्चात्य भूगोल-वर्षित कोलन या क्रीकल मालूम देता है।

पारिपात खष्टीय अस शताब्दीय चीनपरिवानक-को पो-ली-ग्रे-तो-लो नामसे परिचित रहा। यह शक्तमाला वित्यके पश्चिम श्रीर उत्तरांशमें राज-प्तानांके निकट पथर नामसे प्राजकत प्रकारी जाती है। काश्मीरसे निपालतक हिमालयकी श्रंग ही स्तन्दपुराणमें डिमवत्खण्ड नामसे श्रमिहित सुतरां महाभाष्यके सतसे श्रायांवर्त उत्तरमं कार्तिसस पर्वतिस नैपालकी पश्चिम सीमा तथा दिचिणमें सिन्धुप्रदेशके दिचणांश-स्थित कराची उप-कृत्तरी विनध्य पर्व तकी उत्तर-पश्चिम सीमा पर्यन्त ऋक्संदिताकी प्रमाणिस तिसस विस्तृत रहा। नदी-प्रवाहित सप्त सिन्द्रप्रदेश एवं सारखत तथा श्रनुगाङ्ग प्रदेशका जी परिचय उह्न हुशा, वह महा-साखके प्रमाणसे प्राचीन बार्यावतंका वर्णन सालूस पड़ता है। इवर मनुर्वंहितामें श्रार्यावर्तको सीमा इसप्रकार निर्धारित है,-

"चासमुद्रातु वै पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात् । तवीरिवान्तरं गिर्धीरार्थावर्तं विदुर्वं चाः ॥" ( २।२२ )

पूर्वससुद्र पर्यन्त एवं पश्चिम भी ससुद्र-पर्यन्त विस्तृत देशके अन्तराज प्रदेशमें (उत्तर-दिच्य) गिरिके मध्यवर्ती स्थानको पण्डितोंने त्रार्यावते निर्देश किया है। मनु-भाषकार मेधातिथिने उत्त स्नोकके व्याख्यानमें खिखा है,—'पापूर्वससुद्रादार्णक्षमसुद्रायोऽन्तराजवतो देशस्या। तव्यरिव पूर्वश्चोको ऽपदिस्थोगियाँ: पर्वत्वोधिनविस्थायोर्थदन्तरं मध्यं स्वायांवती देशो हुएँ। स्पर्वे स्वाते।'

नेधातिथिको तरह यसरसिंह श्रीर जुजूनमट दोनोने ही हिसालय तथा विन्ध्यंत सध्यवती स्थानको भार्यावतं कहा है।

"बार्यावर्तेः प्रस्थमूनिर्मेष्यं विन्याहिमालयोः ।' ( बनर २।१।८) 'शरावव्यास्तु योऽवर्षे : ।

देश: प्राग्दविष: प्राचा उदौचा: पश्चिमीत्तर:।

प्रत्यन्ती म्हे च्छदेश: सान् मध्यदेशसु मध्यम: ।' ( प्रमर २।१।६-७ )

प्राग् सहित दिख्य देशकी 'प्राग् दिख्य', पिंसन-सिहत उत्तर देशकी 'पिंसिमीत्तर' श्रीर शन्तके प्रति-गतकी 'प्रत्यन्त' अर्थात् सीमान्तप्रदेश कहते हैं।

किन्तु पूर्वीं इत महाभाष्य श्रीर मूख मतु संहिताका वचन पढ़नेसे घार्यावते इतना सङ्घीर्ष सीमानद मालूम नहीं पड़ता। मूल मतु संहितामें लिखा है,

> "हिनवर्शवन्त्रयोर्नेष्यं यतुप्राग्निनशनारित । प्रत्यगेव प्रधानाच सध्यदेशः प्रकौतितः ॥" ( २।२१ )

वत सनुवचनके अनुसार उत्तरमें हिमाचय, दिल्लामें विन्धा, पूर्वमें विनयन और पित्रममें प्रयाग चतुःसीमाविक्ष्य खान मध्यदेश होता है। सुतरां मिधातिथि, जुलू नामह और अमरिएं हने हिमवत् और विन्धाने मध्य जिस खानको आर्यावते वताया, भगवान् मनुके मतसे वहो मध्यदेश ठहरा है। मनुके मतसे ब्रह्मावते ब्रह्माव देश और मध्यदेश आर्यावति हो भन्तभेत प्रधान खान है। इन कयी प्रधान मूमागीके व्यतीत पूर्वमें समुद्र और पिश्वममें भी समुद्र पर्यन्त आर्यवास आर्यावतिके अन्तर्भत पड़ता था। मूतत्वविदानि आलोचनासे प्रमाण दिया, कि अति पूर्वकाल गूसिन युगमें सागरतरङ्ग हिमालयतट पर्यन्त पर्युं कता था। वही सामाविक नियमसे हिमाचलः पर्युं कता था। वही सामाविक नियमसे हिमाचलः

पृष्ठ कोड़ सिंहत दीपकी श्रीर सरक गया। एस . समय प्राक्तिक नियम तथा जनप्रवाहका परिवर्तन-गतिसे पृथिवीके दिभिन अंशमें जनपद और दीप फिर वने। इसीके फलसे निखवङ्गकी क्रमशः उत्पत्ति होती रही। भृतत्त्वविदोंने यह भी प्रमाणित किया. कि ज्ञिनसिन भीर परवर्ती ग्रुगमें राजमञ्जूकी निकट पर्यन्त समुद्रतरङ्ग प्राया था। महाभारतका वनपर्वे पढ़नेसे समभा पड़ा, कि युधिष्ठिरके तीर्थयात्रा-काल कीशिकीतीधेंसे कुछ दूर पञ्चशत नदी-युक्त गङ्गासागर-सङ्ग रहा। बतैमान वङ्गालकी हुगलो जिलिसे तार-नेष्मरके निकट कौथिकीका प्राचीन गर्भ देखनेमें पाता है। खृष्टपूर्वं द्वतीय धताव्द ग्रीक-राजदूत मेगस्पेनिस्ने पटनेसे ३०३ मील टूर गङ्गासागर-सङ्ग्रमको बात कडी है। उत्त प्रसाणसे समस पड़ता, कि उत्तर-रादके निकट पर्यन्त किसी-किसी स्थानमें समुद्रतरङ्ग षाता, तब इसमें सन्दे ह नहीं, कि उससे बहुत पहले वैदिक युगमें श्रीर भी सी मील उत्तर ससुद्र-तरङ्ग पडुंचता था। इसीप्रकार मूतत्त्वविदोंने यह भी प्रमाणित किया, कि भारतके पश्चिम-प्रान्त स्थित वर्तभान बज्विस्थानसे सिन्सुप्रदेशतम कराचीका अधि-नांघ समुद्र-गर्भमें रहा। सुतरां सन्तवर्थित सार्धी-वर्तनी पूर्व श्रीर पिंचम सीमा समुद्र भी ठभरती है।

स्मृतिमें देखते हैं,--

"नातुनैर्णस्यक्सानं यक्षिन्देशे न निराते । स्रोक्षदेश स निश्चेयः पार्यानर्वेक्षतः,परम् ॥"

शर्यात् जिस देशमें चारो वर्णी के वर्णगत श्रायमः धर्मकी व्यवस्था नहीं, वही स्थान को व्हाटेश होता है। पार्यावर्ते उससे भित्र है। मनुसंहितामें निदिष्ट हुआ है,—

"नरति क्रणासस्त समी यत्र समानतः। स त्रेयी यश्चिमो देशी स्त्रे ऋदिशततः सरम्॥" ( शरक् )

, प्रधात जिस देशमें कप्णसार सग समावतः घूमता, वही यित्रय देश ठहरता ; उससे भिन्न प्रपर स्थान केन्क्स देश होता है।

उहुत जमय वचनसे बार्यावते यिचय देश प्रमाणित है। इसका श्राक्षास मिलता, कि ग्रक्तयजुर्वेदीय

यतप्यब्राह्मण्में वैदिक काल भारतके पूर्वापर कितने ही स्थान पर्यन्त युद्धिय देश कहाता था। शतपथ-बाह्मणमें इस बातपर एक गला लिखा है,—'विट्छ माथवने मुखर्मे श्रनिको रखा था। गीतम-राह्मगर् नामक उनके एक पुरोहित रहे। गोतमने माथवको युकारा, किन्तु उन्होंने सुखरे श्रास्त्र निकल पड़नेके भयसे नोई उत्तर न दिया। पुरोच्चितके 'वीति होत" (५।२६।३) इत्यादि ऋङमन्त्र पढ्नर प्रथम बुवानिपर माथव कुछ न बोली। उन्होंने फिर 'उरमें (८।४४।१७) इत्यादि ऋङ्मन्त्रमे सम्बोधन विया, किन्तु फिर भी वीई उत्तर न मिला। चन्तको 'तं ला ष्टतस्रवीमहें' (पारक्षर) दलादि पढ़नेपर श्रविन ' हत' यव्द सुनते ही सुखसे वाहर निकले श्रार जलने लगे थे। साथव प्रस्निको सुखर्मे रोक न सके। प्रस्नि मायवके मुखसे निकल प्रथिवीपर भवतीर्ण हुये। उस समय विदेवमाधव सरस्वतीके तीर रहते थे। फिर चिन दहन करते-करते पूर्वीभिसुख प्रियवीपर षूमने लगे। गोतम राइगण श्रीर विदेवमायव दोनोने दाइवान् श्रानिका श्रनुगमन किया। वैद्धानरने समु-दय नदी जला डासी घी। कीवल उत्तर-गिरिसे विनिर्गत सदानीरा नदीना परपार वच गया। इसीसे वह ग्रीमान्तमं भी गीतल रहती है। पूर्वेकाल बाह्यण उस नदीके पार उतरते न घे। त्रव श्रमेक ब्राह्मण पूर्वदिक् रहते हैं। श्रामि वेखा-नरके स्ताद न लीनेसे वह वासके अधोग्य और जल-िसत है। अब ब्राह्मणोंने यज्ञानुष्ठान कारनेसे वास-योगा बनी है। विदेवमायवने पूछा, -- 'हम कहां रहेंगें' श्वितनी कहा,—'इस नदीका पूर्व-प्रदेश तुम्हारी वासभूमि होगा।' उसी समयसे वह नदी कोशन भीर विदेहते सध्यः भवस्थित है। वहाँकी 

यतपथनाञ्चणसे प्रच्छी तरह सममा पड़ता, पूर्व-काल सदानीराने पश्चिम छपन्नल प्रधात कोश्लरान्य पर्यन्त यश्चीय देश लगता था। इसने बाद सदा-नीराका पूर्वेतटेखा प्रदेश प्रधिकार करनेपर प्रार्थ-द्रपति विदेषमाथवकी नामानुसार यह स्थान विदेह ना मिथिला कहाया। इसी प्रकार उनके गीतमगोत्रीय पुरीहितसे यहां यज्ञकाण्ड चला। त्राह्मणयुगमें मिथिला यिज्ञय देशके घन्तगैत रहते भी
मगव, छड़ और मिथिलासे पूर्व धवस्थित समस्त
देश ध्यन्निय गिना लाता था। इसीसे पितर्य
धारखकमें यह ध्यन्निय श्रीर निन्दित देश कहा।
गया। त्राह्मण श्रीर धारखकमें मगव तथा अङ्ग
पर्यन्त स्त्रेस्त देश माना लात भी उसके बहुत।
पीठि महाभारतके प्रचारकाल वह सकल खान
आर्यावास एवं वहु धार्यतीर्थ-समास्त्रक हुश था।
वनपर्व तीर्थयात्राके पर्वाध्यायसे धामास मिलता,
कि उस समय उन मकल स्थानांन स्तृत दिल्लामें
धवस्थित वेतरपी नदीर्तारस्थ कलिङ (वर्षमान
स्रोहीस) एकिय देश कहाता था,—

''एते अजिहा: कालेश वस वैदरणी नही। बदार बजत दमीं रिप देवान्वरणमिल वै॥ व्हर्जित: समुदायुक्त' बन्निये गिरिमोमितम्। सन्दर्भ तीरमेतडि सदव' डिजसेविदम्॥'' (महामारद वदपर्यं ११९७)

धाजकल भागीवर्त सृमि पश्चिम एवं इत्तर्से सिङ्गड़ी, ट्रिंचप्रमें प्राय: पूर्व वत् पड़ी भीर पूर्व पर बढ़ी है। एन्द्रावक पश्चिमप्रान्त भाजकल भागीवर्तमें बाहर गिना जाता, क्योंकि टक्कल, राद, गोड, वङ्गभीर प्राग्च्योतिष (कामक्ष) प्रदेश भागीवर्तक भनागत पुरस्मि लगता है।

द्यार्यावर्तीय ( सं॰ ब्रि ) द्यार्यावर्त-सम्बन्धीय, द्यार्था-वर्तके सुताहिक ।

भावीक् (सं॰ घन्न॰) पत्नात्, घनन्तरः बादः, ताद्यदर्भः, पोट्टि।

श्राभं (है॰ वि॰) कुरहु-सम्बन्धीय, इसेदार शींग वाले श्राहर्व सुतासिकः।

भाष (सं वि ) ऋषेरिदम्, भ्रग्। १ ऋषिसम्बी, सुराना। २ ऋषिष्ठत, ऋषिस्रीका बनाया हुआ। (सु•) ३ ऋषि-सेवित वेद।

> "बाई" वर्नीर्ट्यच देदमास्त्रदियदिनः। बन्दवेगातुसम्बद्धे स वर्ने देद देदरा । (स्ट १२१२०६)

संस्कारहीनतेऽपि ऋषिणा प्रयुक्तः। १ व्याकरपीत

अनुमामनकी उत्तङ्घनकर ऋषियोंका कहा हुआ असाबु प्रयोगः (क्री॰) ऋषीणां समृहः प्रवर्गण्-मेदः। ५ प्रवर् ऋषि-समृहः ६ विवाहविभिषः।

"धन्नक्ष्यविदे दैव बाठावार्यम् रीहरम्।" (बान्नवस्था)

यज्ञस्य ऋित्व् कन्याके विवाह होनेको दैव कहर्ते हैं। वर्रक पचिषे दो गो लेकर कन्या-त्राह देना आर्थ कहाता है।

> "एवं पी निष्कृते हों वा इसहायाय वर्ततः। बन्दायदारं विविद्यार्थों वर्तः स उच्चते॥" (सद स्टर्)

श्र्यात् वरण्यसे धर्मतः एक गाय श्रीर एक देख श्रयवा गोसियुन्दय से विश्वानक्रमसं कन्याप्रदान श्रार्थ कहाता, जो धर्मजनक होता है। इस स्प्रस्तपर अस पद रहर्नसे गोदयका ग्रहण संस्कृत संख्य परिगणित नहीं।

"वर्ष्टः वर्मार्थं वागादिसिद्धये बन्धये वा वानुं न तु पालकृत्या।" ( वुक्कमः)

भार्षक्रम (चं॰ पु॰) बार्ष परिषाटी, ऋषियोंकी वान ।

श्रार्षवर्म ( सं ॰ पु॰) कर्मवा॰। १ मन्तादि-प्रोह्य वर्म, मन् श्रादि स्नृतिकारोंका कहा हुश वर्म। २ श्रार्थ विवाह, पुरानी चानकी गादी। धर्म देवी। श्रार्थप्रयोग ( सं ॰ पु॰) क्रियस्वन्य सन्त्रि, पुराना महावरा। वाक्यमें व्याकरणके नियमसे विरुद्ध एड़ने-वाना शब्द श्रार्थप्रयोग कहाता है। ऋषियोंने व्याकरण्य विशेष दृष्टि न रख श्रमेंक स्थलमें दन्दर पन्टर किया है। किन्तु उमें श्रम्य सान नहीं मक्ति। इन्होंने की शब्द योजना मनमानी रहती, वह शार्ष-प्रयोग वर्जा है। यह विषय संस्कृतमें ही सम्बन्ध रखता है।

चार्षम ( एं॰ ब्रि॰ ) ऋषभस्य हषस्त्रेदम्, इज्। १ हषस्यन्त्री, नर-गावदे सुतान्तिकः। (क्री॰) २ ऋषम-देव-चरित।

द्मार्थमि (सं पु॰) ऋषमस्यापत्यम्, इत्। १ प्रयम् तीर्थकत् ऋषमद्ये पुत्र। २ सारतवर्षके प्रयम चक्रवती सृपति। ऋष्टदेवी। बार्वभी ( सं ॰ स्ती ॰ ) ऋषभस्येयं प्रिया, बय्-सीय्। १ कपिकच्छुनता, नेवांचकी वैन । ऋष्भस्येयम्, तुलाकारतात् चय्-डीप् । '२ मध्य-पथस्य नीथि-वयके मध्य वीधिविश्रेष, राइके बीचकी तीनमें एक गसी।

कार्षभ्य (सं॰ पु॰) ऋषभस्य प्रकृतिः, न्य । वण्डोप-युत्त हम, विधया बनाने चायक, बैच । 'बार्ष थः बखता-श्रीमाः।' (पनर)

भाषीववाद (सं॰ पु॰) विवाद-विशेष, विसी विस्मकी भादी। पार्व देखी।

भाषिका ( ए' क्ली॰ ) ऋषिरेव ऋषिकः, ऋषिकस्य भावः, पुरो॰ यक्। ऋषिधर्भ।

भाविषेण (सं॰ पु॰) ऋषिषेणस्य गोत्रापत्यम्, अञ्। १ ऋषिषेण मुनिके गीत्रापत्म, दैवापिका गीत्रनाम। (ति॰) २ ऋषिषेण सुनिसे सम्बन्ध रखनेवाला। (स्त्री॰) ङीए। प्राविधियो।

श्रार्षेय (सं क्ली ) ऋषीयां समूदः, ढक् । १ ऋषि-गणरूप प्रवर-विशेष। २ मन्त्रदर्शी ऋषिविशेष। (स्त्री॰) स्टीप्। भाषेंयी।

षार्ष्टिवेण (सं॰ यु॰) ऋष्टिवेणस्यापत्यम्, अञ्। चन्द्रवंशीय शक्त नृपतिके एक पुत्र। यह प्रथम राजा **रहे। पर ऋषि हुआ। ( इ**रिवंध २०१ फ० ) २ गोत्र-प्रवर विश्रेष ।

श्राष्टिवेवाश्रम (सं क्ती ) तीर्थ विशेष। पार्हेत (सं कि ) प्रहेत इदम्, प्रण्। १ जैन-सम्बन्धी, जिन सन्हरवंके मुतालिक्। (पु॰) २ जैन, जिन मज्ह्वको माननेवाला शख्स । 'खादारवायर्हत:।' ( हैन शप्रश् ) जैन देखी। (स्त्री॰) साहती।

श्राहंत्य (सं॰ स्नी॰) यहंत् वा जैन साधुका साधन। प्राइन्ती (सं स्ती॰) प्रहेती भावः, खञ् नुम्च, षिलात् ङीण् यस्रोयः। योग्यता, न्याविचियत।

भाइंन्स (सं० ली०) वाईनी देखी।

मार्शियण (सं० पु॰) त्रार्हस्यापत्यम्, पान्। अहे-नामक ऋषिके गीवायत्व । (स्त्री•) ङीप् । श्राइधियौ । प्राहींय (सं॰ पु॰) पहंममित्याप्य प्रण् प्राहम् तत्र विहितः तस्येदं वा, वृङ्गान्त्रः। १ पाणिनिके अवस्य (हिं॰ पु॰) श्रासस्य, सस्ती।

( ५११८ ) 'बार्हादगोषुक्छ्संख्यापरिमाणाट्ठक्'से (५।१।६३) 'तदईति' स्व पर्यन्त विष्टित प्रत्ययविश्रेष । २ उपरोक्त सकल-सूत्र-विहित अर्थ । 'वाहीवेषये ।' ( सिद्धानकी सुरी )

थाल (सं॰ क्ली॰) **था**लति भूषयति, भूषादी प्रम्। १ इरिताल, जुरनीख। इरिताल निस खानमें रहता, उसे भूषित करता है। इसीसे. भाज कहते हैं।

'पिक्षरं पितमं तालमालय इरितालके।' ( त्रमर शंशा °8 )

२ चण्ड, मीनाण्ड, मेनाण्ड श्रादि, मक्ती या मेंड्कका अच्छा। (ति॰) आन्त्रक पर्याप्तो अच्। ३ अनला, अधिका, न्यादा। ४ से ४, दड़ा।

(हिं स्ती॰) ५ अच्यत द्वच, एक पोधा। (Morinda citritolia) यह भारतवर्ष के नाना स्थानमें चपजती है। वुंदेनखण्ड, कोटे, वूंदी प्रसृति स्थानमें इसकी खेती होती है। महिसुरका आज सर्वीत्कष्ट निकलती है। दूसरे-दूसरे वर्ष इसे बोते हैं। पौदा दो फीट जंचा होता है। डएडचर्च जाज रङ्ग वनता है। क्षाल भीर जड़को काट होज्में सड़ानेंस कुछ. दिनमें रङ्ग जतरता, जो कपड़े रंगनेके काम भाता है। रङ्ग पक्षा होता भार श्रीष् नहीं उड़ता। श्रालकी रक्ष दोमक मो दूर रहती है। ६ श्रालका रक्ष ७ माहो, सरसोंके पेड़में लगनेवाला कोड़ा। प पगड़ां-तुका, हरित नाल। ८ लोको, कह्र। (पु॰) १० उप-द्रव, भगड़ा। ११ बार्द्रीमाव, सीत। श्रांस्। १३ प्रान्तसाम, गांवका हिस्सा। भागहाः, वखेड़ा चाल-जन्माल कहाता है।

( ब॰ स्त्रौ॰ ) १४ कन्याकी सन्तति, वेटीकी श्रीलाद। वालवश्रोको श्राल-श्रीलाद वहते हैं। त्रालंग (हिं॰ पु॰) त्रातप, कासानल, सरगर्मी, भल, चुल, मस्ती।

बालंगपर बाना (हिं॰ क्रि॰) चोड़ीका सरगर्मे होना या मस्त पहना ।

त्रालंगपर् होना, पालंगपर पाना देखी।

बाबक (सं क्री॰) इरिताल, पीली सङ्घ्या।

पालकसी (हिं॰ वि॰) ग्रलस, सुस्त, काहिल। पालचेख (सं॰ क्री॰) ग्रलचेण, मन्द्रभाग्य, पातक, जुवाल, गुनाह।

श्रालचि (सं॰ वि॰) श्रालचते, श्रा-लच-इन्। चाता, जानकार, समसदार। (स्त्री॰) ङीप्। श्रालची।

श्रावित (सं॰ वि॰) श्रावित-त्र-इट्। सम्यक् ज्ञात, विक्ल द्वारा प्रदर्शित, श्रच्छीतरह समभा हुशा, जो भलक पड़ा हो।

त्रातच्य (सं वि वि ) त्रातच्यते, प्रातच-यत्। १ सम्यक् त्रेय, लचण द्वारा ज्ञातव्य, ज्ञादिर, त्राय-कारा, भत्तकनेवाला। २ दुर्त्रोय, व-सुरक्त नसूदार, जो ज्यादा ज्ञाहिर न हो। (त्रव्य ॰) स्यप्। ३ सम्यक् समभकर, देख-भालके साथ।

पालगर (सं ॰ पु॰) प्रलगर एव, खार्थे घण्। जलसपं, पानीमें रहनेवाला सांप।

यालिज (सं॰ ति॰) या-लज-इन्। याभाषक, बोलनेवाला।

मालिखा. पविजिन्ना देखी।

भालधी पालधी ( हिं॰ स्ती॰) भ्रासनभेद, एक बैठक।
दाइने पेरकी ए'डो बाधीं भीर बायें पैरकी एंड़ी
टाइनी जांवपर रखनेसे यह भासन जसता है।

चास्ट्रपक (सं॰ पु॰) प्रतुद पची विशेष, ठोंग मारनेवासी एक चिड़िया।

षालन ( डिं॰ पु॰) १ पलाल, नाल, भूषा, विचाली।
यह सकान् बनानेके लिये महीमें मिलाया जाता है।
२ व्यञ्जनमें पड़नेवाला पिष्टक, जी खमीर तरकारीमें
पड़ता हो।

भालना ( हि॰ पु॰ ) पश्चिखान, भाषयाना, घोंसला। भालपाका, भलपका देखी।

बालपीन (हिं॰ स्ती॰) श्रलाका, घुण्डीदार स्यी। यह शब्द पोर्तभीज 'श्रालफिनेट'का श्रपभंश है। इससे प्राय: कागृज़को नस्ती करते हैं।

भानव्य (सं॰ ति॰) श्रा-लभ-ता। १ संस्रष्ट, संयुत्त, स्रृष्ट, लगा या मिला हुशा। २ हिंसित, चीट खाये हुशा। भारतम्य (सं॰ स्त्री॰) १ सार्गे, कूत, लगाव। २ हिंसा, चोट, नुक्सान्।

मालभन (सं॰ स्नो॰) मा-लभ त्युट्। १ हिंसा, तुक्सान्। २ स्प्रम<sup>°</sup>, पकड़।

श्रालभनीय (सं ० ति ०) श्रा-लभ-श्रनीयर्। १ स्पृद्धे, पकड़ने काबिल। २ हिंसनीय, नुकसान पहुंचाये जान लायका।

त्रालभ्य (सं वि वि ) श्रा-लभ-यत्। पोरद्वपधात्। पा शरायः। १ स्पृष्य, क्रूवा जाने कृ।विल। २ हिंस्य, भारा जाने खायक्। जो नुक्सान् भोल सकता हो। (श्रव्य॰) खाप्। ३ स्पर्धपूर्वक, क्रुवार।

भालम (भ॰ पु॰) १ लोक, दुनिया। २ प्रका, जन, ख्रक, लोग। ३ घालोक, नक्ल, तमाधा। ४ काल, वेला, ज्माना। ५ प्रवस्था, हालत।

श्रालम कवि—एक प्रसिद्ध कवि । पहले यह सनाव्य ब्राह्मण रहे। किन्तु किसी सुसलमान-रमणोके प्रणयमें पड़नेसे इन्हें इसलामकी दीचा दी गयी। दिलो-सन्दाट् श्रोरङ्गजेबके प्रत सुविज्ञम प्राहके निकट श्रालम काम करते थे। इनकी कविता प्रति उत्क्षष्ट समभी जाती है।

श्रालमगौर (श्र॰ पु॰) १ देशपित, दुनियाकी जीतनेवाला ग्रखस। २ वादशाह श्रोरङ्गनेव। भौरङ्जेव देखो।

षालमगीर प्रथम, भौरङ्गे व देखी।

पालमगीर दितीयं—दिलोके एक सम्बाट्। इनका नाम प्राजिज्दीन् रहा। सम्बाट् जहांदार प्राहिक प्रोरस पीर प्रनप वार्दके गर्भ से इन्होंने १६८८ ई॰को जन्म लिया था। १७५४ ई॰को २री जूनको वज़ीर इमा॰ दुक्मुल्क गाजी-उद्दीन् खांके सहारे यह सिंहासनपर वैठे। सुहम्मद प्राहिक लड़के श्रहमद क्दे कर लिये गये थे। इन्होंने पांच वर्षसे भी कम राज्य चलाया। १७५८ ई॰को २८वीं नवस्वरको वज़ीर इमादुल्सुल्क गाजी उद्दीन् खांने इन्हें मार डाला था। सम्बाट् हुमायं के रौज़ेके सामने भालमगीर गाड़े गये। इनके पुत्रका भ्रजीगीहर (भ्राह भालम) भीर पीत्रका नाम मिर्ज़ा जवान्बख्त था।

पात्तम-गंव (प॰ पु॰) परलोक, देख न पड़नेवाची दुनिया।

पालमजानी (अ॰ पु॰) इहतीक, सौजूदा दुनिया। पालमजानी (अ॰ पु॰) पंशाव लोक, भूतींकी रहनिकी दुनिया।

भारतमा उत्तर प्रान्तके निद्या जिलेका एक भारतमा प्रदेशको नदीके तीर सर्वस्थित है। यहां चावलका स्थवसाय प्रधिक होता है।

भाससनम, बत्सनक देखी।

षालमनगर-- १ प्रवध प्रान्तके सीतापुर जिल्लोका एक नगर। प्राजनात इसे टमसनगन्त भी अहते हैं। प्रायः पाठ इजार लोगोंका वास है। २ प्रवध प्रान्तके शाहाबादका एक परगना। पौराणिक समय यह खान वात्रव राजाचोंने मधिनारमें रहा। नान्ध-कुलका अधःपतन होनेपर निक्कश्वगणने जाकर इतपर धपना प्रधिकार जमाया था। प्रकार वाद्याइकी राजलकाल वह विद्रोहो हुग्रा,किन्तु नवाव सदर-जहां द्वारा ताड़ित किया गया। धन-सम्मत्ति सैयदेंकि ष्टाय लगी थी। प्रयम आलमगीर औरङ्ग नेव वाद-शास्त्रे राजलकाल सेयदीने भासमनगर नाम रखा। नवाव प्रासम्- चद्-दी जाकी समयसे निकुका फिर यहां रहने स्त्री घे। स्रोकसंख्या प्रायः पद्वारह हज्रार है। ३ विहार प्रान्तके भागनपुर जिलेका एक ग्राम । यह क्षणगन्त्रचे चात मीज दिचण-पश्चिम पड्ता है। पहले यहां चंदेल राजाओंका प्रधिकार रहा। स्थान स्थानमें प्रहालिकाष्ट्रोंका ध्वंसावप्रेष देखनेसे प्राचीन समृति समभ पड़ती है। शाजनल राजपूत भीर ब्राह्मण अधिक रहते हैं।

भातमपर — मन्द्राज प्रान्तके चेङ्कलपट् विलेका एक ग्राम। यह पुंदिचेरी भीर चेङ्कलपट् नगरके वीचोवीच सागरक्रलपर भवस्थित है। १७५० ई॰को सुजफफरजङ्गन यह स्थान फान्सीसी सेनाके नायक दुम्नेको दे दिया था। भनेक वार यहां श्रंगरेकों भीर फान्सीसियोंमें युद्ध हुना। १७५८ ई॰को इस ग्रामके निकट भीषण जलयुद्ध चला था। १७६० ई॰को सर भाषार-कूटने इसे

पिकार किया। पहले यहां कस्तूरी वहुत मिलताथा।

पालमपुर-१ मध्य भारतने इन्होर राज्यका एक पर-गना। इसका प्रधान नगर धालमपुर ही है। प्रायः सतह हजार लोग रहते हैं। २ वस्बई प्रदेशके काठिवाड़का एक ग्राम।

भारतम् । भ॰ पु॰ ) नम्बर जगत्, सिट जानेवासी दुनिया।

भारतमगरा (भ॰ पु॰) वैक्तुग्छ, बिहिन्न, अंची दुनिया।

पालममस्ती (प॰ पु॰) इन्द्रिय-निरति, ऐयाथी, रङ्गरसः।

पालम-सिप्तली (घ॰ पु॰) मही, मेदिनी, ज्मीन्, जहान्।

श्रालमारी, श्वमारी देखो।

शालमा— ब्रह्मदेशने नृपति विशेष। वहारे भीर पायर देखा। शालम्ब (सं वित ) १ नौचेकी ओर लटकनेवाला, जा नौचेको सुका हो। (पु॰) २ टेक, सहारा लेनेकी चौज़। ३ श्रायम, सहारा। ४ शाधार, ससव कन, जगह। ५ श्रवष्टमा, यूनी, श्रम्भेकी लकड़ी। ६ शायम, दाक्ल-समान्। ७ निवन्धन, प्ररमांवर-दारी। प्रजस्न, समूद, सीधे खड़ी लकीर।

शालस्वन (सं क्ली ) शालस्वाते, शा-लिव कर्मिय खट्। १ निवन्धन, बधोनता। १ शायय, सहारा। १ थाधार, वुनियाद। १ कारण, सबव। १ शलङ्कार-शास्त्रके श्रतुसार उपादान कारणसे मनोहित्तिका प्रकृत तथा शावश्यम सम्बन्ध, बढ़ानेवाले सवबसे रिक्कतका कुदरते भीर ज़रूरी ताझ्जा। "शालमर्ग शास्त्रका कुदरते भीर ज़रूरी ताझ्जा। "शास्त्रमं शास्त्रका कुदरते भीर ज़रूरी ताझ्जा। "शास्त्रमं शास्त्रमं विशेष कहा है। शृङ्कार रसमें श्रतु-रागिणी परिववाहिता विश्वा-क्लां श्रम्य नायिका-को श्रवलम्बन करना पड़ता है। हास्वरसमें लो विक्रत शाकार, वाक्ष, स्रष्टा प्रस्ति देख लोगोंकी हंसो शा सकती, वहो शास्त्रमन है। करण्यसमें शास्त्रमन है। वोररसमें विजेतव्यादिको शास्त्रमन बाहती हैं। वीभत्सरसमें दुर्गन्स, मांस, रक्त श्रीर मेर श्रालस्वन है। श्रद्भुतरसमें श्रलीकिक वस्तु श्रालस्वन होता है। श्रान्तरसमें श्रनित्यत्वादि द्वारा श्रमेष वस्तुका जी श्रसारत्व रहता, वही श्रालस्वन बजता है। भयानक रसमें जिससे भय उपजता, वही श्रालस्वन श्राता है। ६ श्रनुष्ठान, श्रमता। निर्वाणप्राप्तिकी लिये योगियोंद्वारा किये जानवाले मानसिक साधनको श्रालस्वन कहते हैं। ७ स्तोतको सूत्र श्राष्ट्रत्ति, दुवाका खुमोश एयादा। प्रबोद्यमतानुसार—पञ्च श्रानेन्द्रिय सहश्र द्रव्यके पांच गुण, पांची हिसके सुताक्षिक श्रेकी पांच सिफ्तें।

श्रालम्बा (सं॰ स्ती॰) विषात पत्रयुत हचविशेष, ज्ञरीली पत्तियोंकी एक भाड़ी।

श्रासम्बायन (सं॰ पु॰) श्रासम्ब इसन्तात् फन्। डपरेष्टा विशेष, एक सुविस्तमः। यह श्रासम्बनी युवापत्य रहे। (स्ती॰) डीप्। श्रासम्बायनी। श्रासम्बायनिपुत्न, शासमायन देखो।

त्रालम्ब ( पं॰ पु॰) त्रालम्बस्यापत्यम्, इञ्। वेश-म्पायनके शिष्य और त्रालम्बके पुत्र। (स्त्री॰) ङीप्। त्रालम्बो।

श्रालम्बित (सं श्रिक) श्रा-लिब-त्त-द्रट्। १ एत, ग्रहोत, पनड़ा हुशा। २ रिचत, बचाया हुशा। इ श्रासित, सुना या लटना हुशा।

श्रालांग्वतिन्दु (सं० पु०) श्रात्रित चिक्न, सहारिका मुक्ता। सेतुकी दोनो श्रोर जिस नगह जन्तीर स्तमसे सगती, वह श्रालग्वित-विन्दु बजती है।

श्रालम्बन् (सं किं किं ) श्रालम्बते, श्रा-लबि-णिनि। १ श्रास्यो, सहारा पक्षड्नेवाला। २ श्रधीन, मातहत। ३ श्रास्यय देनेवाला, जी ठेक लगाता हो। ४ धारण करनेवाला, जा चढ़ाता हो।

त्रालस्वर (सं॰ ग्रव्य॰) १ ग्रात्रय देकर, सहारा लगाके। २ इस्त दारा ग्रहणकर, हाथसे पकड़के। ग्रालक्ष (सं॰ पु॰) ग्रा-लभ-वज्-तुम्। १ संस्पर्ध, ग्रालिङ्गन, हमागोग्री।

"स्तीयास में चयालमामुपवातं परस च।" ( मन शारार ) हे सिंसन, मारकाट । ''बालमापिझविग्ररधातीन्त्रस्यवधा धपि।' ( पमर )

भालकार (सं० व्रि०) श्रालभ्यते, श्रा-लभ-यत्-नुम् । भाको थि। पा काराइप्रः सिंख, सारा जाने का विस्त । 'भालकारो गौ।'' (सिंहानकी सुरी)

श्रालय (सं० पु०) शालीयतेऽस्मिन्, श्रा-ली शाधारे श्रम्। १ रहह, हवेली, वर। इस अर्थेसे यह शब्द प्राय: समासान्तमें श्राता है, जैसे—हिमालय, कार्या-लय, श्रीषधालय।

"ग्टहाः पुंसि च मून्ये व नवार्रेनिषयाखयाः।' (चनर)

२ प्राधार, टेक। भावे अच्। १ ४ श्वेष, बगृल-गौरी, श्वंकवारो। (श्रव्य॰) मर्यादार्धे श्रव्ययी॰। ४ लय पर्यन्त, क्यामतक। बीष मतमें श्वाकाको श्रालय कन्दते हैं।

श्रानयविज्ञान (सं क्ती ) श्रानयं नयपयन्तव्यापिं विज्ञानम्, कर्मधा । बीहमत-सिंह श्रहमास्पद विज्ञान विश्रेष । विज्ञानसे श्रतिरिक्त वाह्यवस्तुको बीह नहीं मानते।

श्रालायम (फा॰ स्त्री॰) १ मालिन्य, मल, नजासतं, श्रालूदगी, गन्दापन। २ पूय, दूष, पौप, मनाद। श्रालक (सं॰ ल्ली॰) श्रलक स्थेदम्, श्रण्। १ चिप्त कुक्कुर विष, पागल कुत्तेका जृहर। (ति॰) २ चिप्तं-कुक्कुर-सम्बन्धीय, पागल कुत्तेकी सुतालिक्त।

त्रालवेख (सं॰ क्ली॰) न सवणम्, नज्नत्; श्रम्भवणस्य भावः, ष्यज्। सवणरस-भिन्नत्, वेनमकी, वेसक्ती, भीकाणन।

शासवास (सं॰ क्षी॰) ग्ररं शीन्नं वसते वधेते तर्रानेन, पृषोदरादित्वात् घज्; यद्दा श्रा समन्तात् स्वं जलस्वं श्रासाति ग्रह्माति, शासव-श्रा-सा-मां ह्यसमूस्रों जससेकके निमित्त खनित श्रीर स्रतिका द्वारा निर्मित जसाधार, थासा।

''खादाखवालमावालमावापः।' ( घमर )

षानिष (सं॰ पु॰) यानमें विष रखनेवाना जीत, जुन्दरीने कांटिका जानवर। द्वश्चिक, विष्क्षभर, राजीव, सत्स्य, उन्निटिङ्क भीर, समुद्र-द्वश्चिककी, भानमें विष रहता है। (मुख्य) पालविषा (सं॰ स्ती॰) क्रच्छ-साध्य लूताभेद, मुश्कलसे भच्छी होनेवाली सकड़ीकी वीमारी। थालस (सं॰ ति॰) भानसति ईषद् व्याप्रियते, भच्। १ भनस, काहिन, सुस्त, जो काम करना वाइता न हो। (हिं॰ पु॰) २ त्रालस्य, सुस्ती। शालसायन ( सं ॰ पु॰) यालस-यूनि-फक्। **पालसका** युवापत्य, काहिनका नौजवान् वेटा। प्रालसी (हिं० वि॰) चलस, सुस्त, वाहिल। प्रानस्य (सं॰ स्ती॰) न लमति, प्रच् नज्-तत्; मलसः तस्य भावः, प्रञ् । न नन् पूर्वाचन्पुरवादचतुरसङ्क तलवणवरयुपकतरसलसम्यः। पा प्राशास्यः। १ विक्तित क्रिया-करणमें बनुव्हाह, काहिली, सुस्ती। ( ति॰) घाल-स्योऽस्यस्य, अर्थे श्रादि श्रव्। २ श्रावस्ययुत्त, काहिल। 'मन्दबुन्दपरिवज पालसः योतकोऽलकोऽतुषः।' (पमर)

श्राला (हिं वि॰) १ श्राद्रे, क्लिब, तर, गीला। "बाला ई'वन क'वा चुरुहा तवा नियुत्ती भारी रे। मूखन अनिया जलती नाहीं फ्रंजत फंकत हारी रे ॥" (याम्यगीत) २ सपूर्व, पूर्यसावी, ज्ख्मी, पीप देनेवाला। ( पु॰ ) ३ विविक्त स्थान, ताक, सोखा, स्राख्।

> "दीवाल खोयी पालोंने। घर खीया चार्लीने॥" ( खीकी कि )

८ प्रालात, कुम्हारका ग्रांवा। ५ पाल्हा देखी। ( भ॰ वि॰ ) ६ भाली, जंचा, भीवल। ( पु॰ ) ७ यन्त्र, इधियार ।

प्रालात (वै॰ वि॰) विषात, ज्**डर-वुसा।** "पालाता या बंदगोर्च । यहा भयोसुखं ° ( सूत् ६१७४१४ ) 'बालाका भारति विषे चाता।' (सायच)

षालावा (वै॰ ति॰) समुद्रकी लप्टरोंमें रहनेवाला। घालात ( रं॰ ली॰ ) अनातमेव, सार्थे प्रण्। प्रसात, पङ्गर, कोयला। २ पनावा, कुम्हारका श्रांवा। भालातचक्र (स॰ ह्नी॰) जुकका चक्कर। किसी नलती चीज्को घुमानेस भागका चक्कर जो बंधता, वही श्रालातचक्र वजता है।

प्रालान (सं॰ क्ली॰) त्रा-लीयतेऽल, त्रा-ली **प्रा**धारे ल्युट्। १ गजवन्धनस्तमा, शाधीने वांधनेका खूँटा। करणे लुग्ट्। २ वन्धनरळ्नु, वांधनेका रसा। ३ ग्रन्थि, ! (स्ती॰) आलापवती। 177

गांठ। ४ रज्जु, रस्रा। भावे लुग्रट्। ५ वस्थन, बांध, जकड़। (पु॰) ६ शिवकी एक मन्ती।

'बालानं करियां बन्दनसम्भे रज्जीच न स्त्रियाम्।' ( नेदिनी ) थालानिक (संº व्रि॰) श्रालानं वन्धनं प्रयोजन-मस्तीति, ठक्। विनवादिश्यष्ठक्। या प्राथाः । १ श्रासान-सम्बन्धीय, द्वाधी बांधनिक खू टेका काम देनेवाला । (क्री॰) खार्थे ठक्। २ आलान, हायीके बांधनेका खूंटा ।

"सोटु न तत् पूर्वमनर्थमीशे बालानिकं खालमिव विदेन्द्र:।"(रह १८१८-) बालाप (सं॰ पु॰) ब्रा-लय भावे घञ्। १ कथन, परसारकथन, कलाम, गुफ्तार, बोली। २ पङ्गगणित वा वीजगणितके प्रमुका निर्देश, इलाइन्ट्सा य जब-न्ल स्वाबिलेके सवालका तल्मीना। ३ प्रम, सवाल।

"बाबाप इव श्रुयते।" ( श्रक्तन्तवा )

४ स्तरमाधनाचार सा-ऋ-गम इत्यादि। अनुलोस, विलोस, गमक, मूर्च्छना, तान, खय श्रीर प्रक्रत खर चादिने संयोग रागादिको प्रक्षष्ट रूपसे देखाना चालाप कद्दाता है। यालाय शब्दका अर्थ रागके साथ बोलना प्रश्रीत् किसी रागको यथा-निर्दिष्ट स्तरादि द्वारा प्रतिपन मरना है। इसमें तालके विशेष समाविशका प्रयोजन नहीं पड़ता। आलाप क्र और वीषादि यंन्स दोनोमें देखाया जा सकता है। किन्तु वर्णसंयोगसे वनने कारण गान, कण्ड-भिन्न यन्त्रमें नंहीं जतरता।

"राबाखापननाखप्ति: प्रकटीकरणं मतम्।" ( सङ्गीतदर्पेष ) षाचापक, शालापकत् देखी।

यालापचारी (सं॰ पु॰) खरसाधन, तान खड़ानेका कास।

घालापन (स<sup>•</sup>० स्त्री॰) आन्तप्-णिच्-लुाट्। १ पर-खरकथन, खिख्तवाचन, वातचीत, वोलवाल। (वि॰) २ श्रालाप करानेवाला, जो बात कराता हो।

आबापना ( हिं॰ क्रि॰) भाखाप छोड़ना, तान बड़ाना, स्तर खींचकर गाना।

त्रालापनीय, मानापा देखी।

त्रालापवत् (सं॰ ति॰) यरस्यर जयन<sup>्</sup> करनेवाला, जो भाषसमें बातचीत करता हो। (पु॰) भाजापवान्। त्रालापित (सं कि ) १ परस्पर कथित, श्रापसमें कहा हुन्ना। २ स्वरसाधन-पूर्वक उच्चारित, गाया हुन्ना।

श्रालापिन्, (सं॰ ति॰) परस्पर कथन करनेवाला, जो श्रापसमें बातचीत करता हो। (पु॰) श्रालापी। श्रालापिनी (सं॰ स्ती॰) श्रलाबु-निर्मित सुरली, घोयेकी वंशी, मौहर। इसे प्राय: सपेरे बजाया करते हैं। सपे इसका शब्द सुनकर मोहित हो जाता है। श्रालापुर—युक्तप्रान्तके बदावूं ज़िलेका एक नगर। संयदवंशीय सुलतान् श्रलाउद्दीन्के श्रनुसार इसका नाम श्रालापुर पड़ा है। यह स्थान बदावूं नगरसे ११ मोल दिच्चणपूर्व श्रवस्थित है। सारस्तत आह्मणोंका वास श्रिक है। उनके कथनानुसार श्रला-उद्दीन्ने यह स्थान उन्हें दिया था।

भालाप्य (सं॰ व्रि॰) भा-लप्यते, भा-लप्-ण्यत्। कथनीय, कद्दने लायक्।

श्वानावाना (हिं॰ पु॰) १ छन, नपट, टानमटोन । २ श्रारोप, धोका। ३ श्रानस्य, सुस्ती, नाहिनी। "दिन खोया शानेनाने।

कातन ने दी दिया उजावी॥" ( जोकी कि )

श्वानातु (सं॰ स्त्री॰) पूर्वपदः दीर्घः वा जङ्। श्रनान्, नह, नौनी।

भालाबू, भालाबु देखी।

श्रालारासी, शालारेसी देखी।

श्रासारेसी (हिं॰ स्ती॰) १ प्रमत्तता, श्रनवधानता, विपरवारा। (वि॰) २ प्रमत्त, श्रनवधान, वेपरवारा श्रासावर्त (सं॰ स्ती॰) श्रासं पर्याप्तं श्रावत्येते, श्रास-श्रा-द्यत-श्रिक् कर्मणि श्रन्। वस्त्र-निर्मित व्यजन, कपड़ेका पङ्का।

''शालावर्त' तु वस्त्रस ( व्यनमम् )।' ( हम ४।४।५ )

श्रातास्य (सं०पु०) श्रातं पर्याप्तं श्रास्यं सुखं यस्य, बहुत्री०। १ कुमोर, घड़ियात, निहङ्ग, मगरमक्कु।

'नमः क्रमीर पालसः।' ( हेन ४।४१५ )

(क्री॰) त्रा सम्यक् लास्त्रम्, प्रादि समा॰। ३ सम्यक् न्द्रत्य, खासा नाच। त्रालि (सं॰ पु॰) त्रा-त्रल पर्यासी दन्। १ विश्विक,

विच्छू। २ स्त्रमर, भौरा। (स्त्री) २ सखी, वयस्या, सहेची। ४ श्रावची, कृतार, सतर। ५ श्रव्यकाल स्थायी चेत्रस्य जलका निवारक सेतु, वांध। ६ कृचक, नाला। ७ सन्तित, श्रेणी, खान्दान, जात।

'चालि: पंकी च eंख्यायां सेती च परिकीर्वित ।' (वित्र )

(ति॰) द अनधे, वेफायदा, जो किसी मसरफ्का न हो। ८ ग्रुडान्तः करण, साफ्-दिल, ईमान्दार, सचा। ग्रालिखत् (सं॰ पु॰) १ उन्ने खन, विदारण, खराग्र, खोंच। २ राचसविशेष, किसी हमजादका नाम। ग्रालिख्य (सं॰ ग्रव्य॰) पाण्डुचित्र उतारते हुये, नक्शा खोंचकर।

त्रालिगां (वै॰ स्त्रो॰) सर्पविशेष, किसी नागनका नाम।

श्वालिगव्य (सं॰ त्रि॰) श्वलिगोरपत्यम्, यञ्।
गगंदिभ्ये वन्। पा श्वारा•ध्रा श्वलिगु सुनिसे उत्पन्न,
श्वलिगुसे पैदा। (स्त्री॰) यञतन्त्वात् ष्यः वित्वात्
ङीप्। प्राचांकां चिंदतः। पा श्वाराः श्वालिगव्यायनी।
श्वालिङ्ग (सं॰ पु॰) १ श्वालिङ्गन, हमागोशी, वगृलगीरी, श्वंकवारी। २ दुन्दुभि-विश्वेष, किसी किस्नका
होल।

श्रा लिङ्गन (सं॰ क्ली॰) श्रा-लिगि-लुग्रट्। श्रास्त्रेषण, बग्लगीरी, इमागोशी, श्रं कवारी, गल-बिह्यां। श्रालिङ्गन सात प्रकारका होता है,—१ श्रामीदालिङ्गन, २ सुदितालिङ्गन, ३ प्रेमालिङ्गन, ४ मदनालिङ्गन, ५ मानसालिङ्गन, ६ रुचालिङ्गन श्रीर ७ विनोदा-लिङ्गन।

भालिङ्गना (हिं क्रि ) भ्रालिङ्गन करना, बग़ल-गौर या इमिकनार होना, गले लगाना, गलबिद्यां डालना, चिमटना, लिपटना, भागोधमें लेना, कौली भरना।

श्रालिङ्गित (सं॰ वि॰) श्रा-लिगि-कमेणि त्त-इट्। १ श्राञ्चिष्ट, बग़लगीर, इमिकनार, गले लगा हुशा। (क्ती॰) २ श्रालिङ्गन, बग़लगीरी, चिमट, लपट। (पु॰) ३ तन्त्रसारोक्त विंशित श्रविध विंशत् श्रचर पर्यन्त मन्त्र विशेष।

ग्रालिङ्गितवत् (सं वि ) पालिङ्गन करनेवासा, जो

किसीको गले लगा चुका छो। (पु॰) श्वालिङ्गित-वान्। (स्ती॰) श्वालिङ्गितकतो। श्वालिङ्गिन् (सं॰ ति॰) श्वालिङ्गित, श्वा-लिगि-णिनि। श्वालिङ्गनकरी, गले लगानेवाला। (स्ती॰) श्वालिङ्गि। श्वालिङ्गी (सं॰ पु॰) १ श्वालिङ्गनकर्ता, गले लगानि-वाला। २ चुद्र दुन्दुभि विश्रेष, छोटे टोलकी एक किसा। यह यवाकार बनाया श्वीर हातीपर रखकर बजाया लाता है।

भालिङ्गा (सं॰ त्रि॰) भालिङ्गाते, चा-लिगि कर्मण एयत्। १ पालिङ्गनीय, गले लगाने लायनः। (पु॰) २ वादनीय सदङ्ग विज्ञेष, किसी किस्मका दोल।

'बद्राखिद्रग्रेष'कालय:।' ( क्रमर )

(प्रवाद) प्रा-लिगि-लाग्। ३ प्रालिङ्गन कारके, गले लगाकर।

भा तिङ्गायन (सं॰ पु॰) भा तिङ्गस्य स्टङ्गभेदस्यायनं यत्न, वद्दनी॰। १ गामविश्रेष, जिस गांवमें ठोल बनें। तस्यादूरभवं नगरम्, अण् वरणादित्वात् तस्य लुप्प्। लिप्युक्तवद्यावनवे। या श्राप्तारः। आलिङ्ग्यायन गामसे प्रदूरभव नगर, जी शहर आलिङ्ग्यायन गांवसे नज्दीक हो।

षालिखर (सं॰ पु॰) चलिखर एव, स्वार्थे प्रण्। म्हणस्य बहत् पात्र, पानी भरनेको महीका वड़ा बरतन।

भातिन् (सं॰ पु॰) हिस्सिन, विस्कृ। भातिनी, भाविन्देखी।

श्रालिन्द (सं॰ पु॰) श्रलिन्द एव, खार्थे श्रण्। विद्वितिका प्रकोष्ठ, मनान्के सामनेका चवृतरा।

'प्रचायप्रम्रकालिन्हान्डिकारप्रकोष्ठके।' ( चनर )

श्रानिन्द्रमः, शनिद देखी।

शालिय (सं वि ) शा-लिय-का शालियनकारी, तिला करनेवाला, जो जुपड़ता हो।

श्राचित्र (सं॰ ति॰) श्रा-चिप-ता। खताचेपन,

·षालिम (घ॰ पु॰) विद्वान् पुरुष, पढ़ा-सिस्हा

श्रीनिम वह क्या भगत म हो जिसका विताब पर।" (वीकीकि)

'श्रानिम'ना बहुवचन 'उन्नमा' है। श्रानिम-उन्-ग़ंव (श्र॰ वि॰) सर्वेज्ञ, श्रन्तर्थामी, हमादान, छिपा हान जान निनेवाना। श्रानिमाना (श्र॰ वि॰) ज्ञानवान्, पढ़ा-निन्ना, सममदार।

श्रानिसाना गुफ्तमू (श्र॰ स्ती॰) विद्या-सम्पन्न वार्ता-न्नाप वा विवाद, इनसियतकी बातचीत या बहस। श्रानिस्पन (सं॰ क्ती॰) श्रा-निप्-नुप्रट्, पृषोदरा-दिलात् नुम्। उत्सवने समय नीप-पोत।

प्रालिमाना (सं॰ स्ती॰) त्यसि, प्रास्ट्गी, क्काइट। प्रालिवङ्गा (सं॰ स्ती॰) ष्टालिम। गुजरातमें इसे प्राणालवीज कड़ते हैं।

श्रानिसपायिस (Allspice)— वस्तिश्रेष, एक दरख्त। (Pimenta vulgaris) यह इस अमेरिनासे भारतवर्षे श्राया है। पत्र हरित श्रीर मुझल खेत रहता है। मुझल निकलते समय प्रकृतिकी श्रीमा पूट पड़ती है। सौरमसे चारो दिक् सन्धमय हो जाती है। प्रत्येक पत्र तथा प्रत्येक कीम परिमल प्रदान करता है। पत्रिम दालचीनी, जायपाल श्रीर लवङ्गका सन्ध रहता है। पत्रसे सगन्धि तैल खींचते हैं। यह तैल कभी-कभी वाज़ारमें लवङ्गतेलको नामसे भी विक जाता है। व्यवसायी श्रपक प्रलक्षो तोड़ घ्रपम सुखाते श्रीर व्यवसायी श्रपक प्रलक्षो तोड़ घ्रपम सुखाते श्रीर

भानी (सं॰ स्त्री॰) १ सखी, सहेनी। २ पंति,

(डिं॰ स्त्री॰) ३ आर्ट्र, भीगी, गीसी। 8 चार

( अ॰ वि॰ ) ५ वरेख, बुलन्द, बड़ा।

बङ्गाल श्रीर छड़ीसेमें एक मक्लीको भी श्राली

बालीकृदर ( अ॰ स्ती॰ ) उच्च पद, जंचा दरजा। बालीकृन्दान ( अ॰ वि॰ ) क्वलीन, जी अच्छे बड़े घरका हो।

आशीननाव (अ० पु०) महायय, हुन् र, सरकार। बाबोनुर्फ (अ० वि०) योग्य, सायक्। बाबोनाह, बाबीननार देखी। श्रालीढ़ (सं कि कि शा-लिह ता। १ श्रास्तादित, चाटा या खाया हुआ। २ चत, चीथा हुआ। (ती कि) ३ युडार्थ स्थिति विशेष, खड़ायीकी एक बैठक। दिच्च चरण श्रयसर श्रीर वाम चरण पीहेकी कुछ टेढ़ाकर बैठनेकी श्रालीढ़ कहते हैं। यह स्थिति वाण मारने या गीली चलानेमें रहती है। ४ लेहन, चाट। ५ श्रिशत, भोजन। (पु॰) ६ पुरुषविशेष, किसी श्रादमीका नाम।

भालीटक (सं॰ ली॰) त्रालीट संज्ञायां कन्। वत्सका विद्वार, बक्टडेका खेल।

भानोदिसाग (ष॰ पु॰) विश्वान वृद्धि, बड़ी समभा। भानोन (सं० वि०) भा-नी नतंरि क्त भोदिलात् तस्य न। १ भाक्षिष्ठ, पिगना या गना इश्वा।

पालीनक (सं क्ली॰) बालीन संज्ञायां कन्। रङ्ग, रांगा। अन्य धातुके साथ संक्षिष्ट ही जानेसे रङ्गको बालीनक कहते हैं।

श्रालीमतेबा (श्र० पु॰) शालीक्दर देखी।

श्राकीयान् (त्र॰ वि) १ उच्चल, त्रतियोभन, नुमाययी । २ उत्तम, प्रधान, उम्दा, बड़ा ।

श्राचीहिसात (श्र॰ वि॰) पाकाङ्घी, श्रभिलाषी, बलन्द-नः, श्रारज् या तमना रखनेवाला, जो बहुत चाहता हो।

''थाली हिमात सदा सुफ़्लिस।'' ( लोकी कि )

श्राली हिन्मती (श्र॰ स्त्री॰) १ महामनस्त्रता, मिज्ञाजदारी। २ स्मृहा, श्राकाङ्का, गुराख-ही मलगी।
श्रालु (सं॰ पु॰) १ पेचक, चुग्रद, ब्र्म, उन्नू, घुग्गू।
२ ज्मींकन्द, स्रण। ३ कोविदार, भावन्छ। (क्ती॰)
श्रा-लु-डु। ४ मेलक, वेड़ा, चीघड़ा। ५ सूल, जड़।
(स्त्री॰) श्रा-ला-डु। ६ गलन्तिका, महीका छोटा
घड़ा। इसकी पेंदेमें छेद रहता, जिससे श्रिवलिङ्ग या
तुलसी हच्चपर जल टपकता है। 'श्रालुगैलन्कियां की कीवं
मूले च भेलके।' (मेदिनी) श्रालु देखी।

षानुक (स' क्ली ) ज्ञानु खार्चे कन्। १ कन्ट्विशेष, काष्ठानु, ग्रङ्गानु, इस्त्यानु, पिग्छानु, मध्यानु श्रीर रक्तानु भेदसे यह बहुत प्रकारका होता है। काष्ठानु काष्ठसद्दश्य कठिन, शङ्कानु खेततायुक्त, इस्त्यानु दीर्घ तथा महाभरीर, रत्तालु रत्तवर्ण, पिग्छालु गोल भीर मध्वालु मधु-जैसा मिष्ट रहता है। श्रालुक मल-मूल-नि:सारक, रुच, दुजेर, रत्त-पित्तन्न, वात-कफन्न, बल्ब, वृष्य श्रीर स्तन्ध-वर्धन है। (भावप्रकाम)

(पु॰) २ कोविदार, श्रावनूस। ३ श्रीषनाग। ४ जमीकन्द।

'श्रेषो नागाधिपोऽननो हिसहस्राच भालुकः।' ( हेम )

श्रातुकी (सं॰ स्ती॰) रत्तानुभेद, घ्विया। यह बनकारी, सिग्ध, गुरु, दृदय-कफन्न तथा विष्टकी होती श्रीर तैनमें तनकर खानेसे श्रत्यन्त रुचिकर निकन्ती है। (भागमाण)

त्रातुचन (सं॰ क्ली॰) श्रा-तुचि-त्युट्। उत्पाटन, नोच-खसोट, चीर-फाड़।

त्रातुिच्तत ( सं० व्रि०) त्रा-तुचि-त्त। डत्पाटित, नोचा-खसोटा, जो चीर या फाड़ डाला गया हो।

श्रालुग्टन (सं॰ क्ली॰) श्रा-लुटि-ल्युट्। बलईतु श्रपहरण, लट-पाट, छीना-छीनी।

भातुल (सं वि ) भा-लुल-क। १ उन्मुत, चच्चती-भूत, कूटा हुमा।

श्रानुनायित (सं॰ ति॰) श्रा-नुन स्थादिलात् काङ्-ता। श्रमंयत, हिनने-डुननेवाना, नो क्ता न हो। श्रानू (हिं॰ पु॰) श्रानु, कन्दशाकविशेष। (Solanum tuberosum) पहने भारतवर्षमें श्रान् न रहा, १७८२ ई॰को विनायतमे श्राया था। महाराष्ट्र श्रौर मारवाड़ी इसे बटाटा कहते, जिसे श्रंगरेनी 'पोटेटो' (Potato) श्रन्दका श्रपभंश समभते हैं।

वास्तवमें याल् दिल्ला समिरिकाका पीदा है।
याल भी विली प्रान्तमें याप ही याप उपनता है।
लिसा और नव येनाडामें भी वन्य अवस्थापर मिला
है। अमेरिकाके आविष्कारकाल यह विलीसे नवः
येनाडातक बीया जाता था। किन्तु दिल्लाः
अमेरिकाके पूर्व प्रान्त और मेक्सिकामें इसे कोई.
जानते न रहा। १५३५ और १५८५ ई०के बीच
युरीपीय, आजुकी स्मेन ले गये थे। वहींसे इसकी
खेती पीत्गाल, इटली, फ्रान्स, वेलिजयम आर

रालेने कारोलिनांच सतन्त्र भावमें पालू पायलेंग्ड पष्टुं वाया या। पष्टले इङ्गलेग्ड, स्तरलेग्ड प्रीर फ्रान्धके लोग कुरंस्तारचे पालू बीते न रहे। इसके साघ उन्हें विपष्टच चत्वच होनेका ध्वान या। १७२८ ई॰को स्तरलेग्ड-निवासी रमास् प्रेणिरस नामक किसी व्यक्तिने पहले-पहल पालू बीया। उसके बाद फ्रम-क्रम यह प्रकृरीका, एशिया चीर पष्ट्रे लियामें यस निकला।

भानकल भारतवर्षमें सव जगह भालू बोतें हैं। बङ्गासमें हुगली श्रीर वर्धमान निसा इसकी कविका प्रधान स्थान है। प्रायः नहां नदीका पानी स्खा, वडां पाल वी दिया जाता है। मही रैती जी रहने से यह बहुत उपजता है। कंकड़दार ज्मीन् ठीक नहीं पड़ती। शेंचनेकी भी प्रधिक प्रावखकता रहती है। बीजर्क लिये प्रायः छोटा-छोटा पाल चुनकर निकालते भौर मचानपर फैलाकर छायामें सुखाते हैं। किन्तु सफ़्दी या नानिसे यह विगढ़ जाता श्रीर वीलकी यीग्य नहीं रहता। एक ही खितमें प्रति वर्ष जोग पानु लगाया करते हैं। किन्तु मानीकी अड़ पड़नेसे फरान सड़ जाती है। देशोकी पहली भीर पहाड़ीकी योहि बोते हैं। खेतको बच्छी तरह जोत जात ४० फीटने मन्तर दो वड़ी श्रीर १७ फीटने श्रनार छोटी छोटी सींचनेको नाली रहती हैं। खलीकी खाद पड़ती है। फिर ज़ुदालसे भूमिकी गहरे खोद भाल् अमाति हैं। कीपल २।३ इख वढ़ त्रानिसे पीरिको षखाड़ कर दूसरे सानमें सात-सात इच्च दूर लगा देते हैं। देशी बाहमें कोएल शीम्र बाता, किन्तु बम्बेयामें देरसे निकलता है। जगनेमें विलक्त लगनेसे भींचना पड़ता है। पीदा क:-सात इश्व वढ़नेपर सात या दय दिनके बाद पानी दिया नाता है। बीचे पोहे २० सन गोवर शीर दय सन खतीकी खाद नगती है। पीदा स्खनंसे पाल खोदते हैं। अधिक ष्टि होनेसे सड़नेकी वीमारी दीड़ती श्रीर फ़सल मार पड़ती है। पत्ती ठेड़ी हो नानेसे भी पौदा स्खता है। षालमें दोमक लगनेसे बड़ी हानि पष्टुंचती है।

पाणामकी खासी पड़ाइपर यह बहुत उपजता

है। किन्तु कपिकार्य सुचार्क्पसे न चलनेपर सात-भाठ दिनमें भालू सङ् जाता है।

वुक्तप्राम्तके नैनीताल, अलमोड़े, पावरी, लोझवाट भीर समतल स्थानमें यह बहुत होता है। पहाड़ी भालू भाकारमें बड़ा भीर खादमें भच्छा निकलता है। १-४३ ई॰को मेजर बेल्स मेन इसे युक्तप्राम्तमें लाये थे। बीजकी लिये भालू समय-समयपर विचायतसे मंगाया जाता है। पीष मास पसल होती है। एक पौदेमें कोई पाव भर भाल बेठता है।

पन्नावमें बड़े-बड़े नगरों के पास इस की कि घोती है। सध्यप्रदेशका भाजू कुछ बिगड़ गया है। प्राय: अक्तोबरमें बोर्त भीर फवररी या मार्चमें खोदते हैं।

बन्बई प्रान्तमें पूना, श्रहमदनगर, सतारा, श्रहः मदाबाद धीर कैंड़ा इसके वोनिकी खास नगङ्ग है। महावालेखरका श्रालू सुप्रसिद्ध है। खानेदेशका पाचीरा स्थान घालुकी मगडो है।

मन्द्राज प्रान्तके नीलगिरि पवैतपर सन्छ। सालू उपनता है। किन्तु प्रतिवर्ष एक ही खेतमें कथि होनेसे सालूमें सब रोग लग गया है।

ब्रह्मदेशमें बाल् कम होता है। कितनी ही चेश लगाते भी लोग इसकी किषसे लाभ जठा न सके।

भीवधर्मे भानुको सुखाकर सालव मिसरीकी नगह व्यवहार करते हैं। प्रायः समग्र भारतवासी इसे खाते हैं। किन्तु लोग इसे भजीएं भीर वात बढ़ाने-वाला समभते हैं। जतके दिन भन्न न खानेसे प्रायः भानु व्यवहृत होता है। पहले हिन्दू इसे भग्नद मानते थे। किन्तु एव यह प्रथम श्रेणीके शाकमें परिगणित है।

(स्ती॰) २ सुद्रजनपात, यानी पीनेको छोटा वरतन।

श्रानुक (सं॰ होरे॰) या जूनाति, भा-लू-किए सार्थे कन्। १ एतवालुक, एक खुग्रवूदार चीज्। २ मालुक, किसी किसकी गठीची जह।

भावूका सालन (हिं॰ पु॰) आलुक्यूष, भावूका भोर।

भाल्चा (मा॰ पु॰) फोनिलविश्रीय, किसी किसका

वेर। पौले रक्षका श्रालूचा युरोप, सिलिशिया, श्रीर श्रारमेनियामें तथा काक्षेपस पर्वतसे उत्तर एवं हिमालयपर गढ़वालसे काश्मीरतक वन्यस्थानपर मिलता है। श्रलमोड़ेके समीप जो द्वल लगता, उसमें गहरे हरे श्रीर नारक्षी जैसे रक्षका फल उत्तरता है। समतल सूमिकी श्रपेचा पर्वत-प्रान्त ही इसकी द्विके लिये उपयुक्त है। श्राल्चेका गोंद कुक्क-कुक्क श्ररमी-जैसा होता है। युठलीके तेलसे रौशनी करते हैं। किन्तु वह किसी कामका नहीं होता श्रीर शीव दुर्गन्य देने लगता है।

चकड़ी कुछ-कुछ चाच तथा भूरी श्रीर दानेदार निकचती, किन्तु थाड़े डोमें सुड़ श्रीर फट जाती है। काश्मीरमें इसके सन्द्रक, तैयार होते हैं।

फल पक्षनेपर बड़ा, पीला, मीठा और रसीला होता है। लोग प्रसन्नतापूर्वक खाया करते हैं। अफ़गानस्थानसे स्खा फल बहुत आता और आलू- वोखारेके नामसे बाज़ारमें विकता है। नर्भ आगसे पक्षाकर लोग इसे बहुत खाते हैं। आलूबोखारेकी स्टमी खादु और लाभदायक होती है। यह कुछ-कुछ खटा, ठण्डा और तर रहता है। खाली पेट खानेसे पाचक और रेचक निकलता है। पित्त बढ़ने और दाह स्टने पर यह बहुत स्पकार करता है। मूल सङ्गोचक होता है।

श्वाल्दा (फ़ा॰ वि॰) दूषित, गन्दा, लियड़ा हुआ। षालून (सं॰ ति॰) श्रा-लू-क्त तस्य न। १ ईषत् किन्न, कुछ कुछ कटा हुशा। २ सम्यक् छिन्न, खूव कटा हुआ।

श्रालू-वालु ( हिं॰ पु॰) फेनिल विशेष, किसी किसाका श्रालूचा। भालूना देखी।

त्रालू बुखारा (फा॰ पु॰) शुष्का फेनिल विशेष, बुखारे प्रान्तका सुखा श्रालूचा। श्रान्चा हेखी।

आनू यफतानू (हिं० पु॰) स्रोहा विभेष, एक खेल।
तीन लड़के मिलकर यह खेल करते हैं। एक लड़का
टूसरेकी पीठपर चढ़ अपने हाथसे उसकी आंखे मूंद
देता और तीसरा उंगली देखाकर घोड़े बने लड़केसे
उनकी संख्या पूछता है। संख्या ठीक बता देनेसे

चमका दांव चतरता श्रीर वह उंगनी देखानेवाली जड़केपर चट्टता है।

भालेख (सं॰ पु॰) आ-लिख-वन्। १ सम्यक् लेखन, खामी लिखावट। श्राधारे घन्। २ लेखन-पत्र, लिखनेका काग्ज़।

भाने खन (सं॰ क्ली॰) मानिख भाने खुट्। १ सम्यक् निखन, खासो निखावट। (पु॰) २ माचार्य, जन्मपतादि प्रस्ति लिखनेवाना। नरणे खुट्। २ लिखन-साधन पत्र प्रस्ति, लिखनेवाना। मानिखन (ति॰) ४ निखनकर्ता, निखनेवाना। मानिखन प्रयाग भी होता है।

त्रालेखनी (सं॰ स्त्री॰) त्रावर्षणा, वर्तिका, वालोका क्लम, सीसे या सुरमेका क्लम।

यालेख्य (सं॰ लो॰) त्रा खिख्यते, या-लिख कमेणि खत्। १ पटख चित्र, तस्वीर, नक्या। 'विवनाचेख्यम्।' (हैन रूप्टर) २ लेख्य देवादिका प्रतिविम्व। (ति॰) २ लेख्य नेया उतारने काविता। आधारे खत्। ४ चित्रसम्बन्धाय, तस्वीरके सुतालिका।

त्रातेखनेखा (सं • स्ती •) चित्रविद्या, रङ्गधाजी, नक्कामी।

श्रालेख्यमेष (सं॰ ति॰) घालेख्यं चित्रमेव मेषो यस्य, वहुत्रो॰। स्टत, मरा हुशा। प्रतिविम्बमात चित्रपर भीष रहनेसे सत व्यक्तिको शालख्य-येष कहते हैं।

"बापायमानी वलिस्त्रिकेतमाचीख्येषस्य पितुविवेश।"

( रह १४।१५)

श्वालेप (सं पु ) १ श्वा-लिप-घञ्। उपलेप, तिला, मरहम, तेल। श्रीरमें उत्पन हो नेवाले शोधन्न पप जो यथोक्त श्वीषध चुपड़ा जाता, वह शालेप कहाता है। २ वीषशास्त्रके मतानुसार— शंश, खण्ड, ट्कड़ा।

भालिपन (सं क्ती ) कर्मण च्युट्। भालिप देखी। भालिय (सं क्ती ) पद्मकाष्ठ, एक खुभवूदार लकड़ी। भालिया (सं स्ती ) १ रागिणी विशेष। २ भगान वा पद्धयुक्त स्थानसे उद्यित वाष्य विशेष, सरघट या दलदलकी हवा। पक्षियामके लोग दसे मूत समभाते हैं। यह वायुकी भपेचा हलकी होती है। घालेग (सं०पु०) अध्य-मुख-रोग, घोड़ेने मुंहकी वीमारी। इस्ट्रेग (जबड़े)ने अध्यन्तर घाण्ययपर दन्त निकलनेसे प्रख्नो घालेग रोग होता है। यह श्रोम श्रीर रक्तवे उपजता है। श्रख दुर्भन तथा जर्जर पड़ जाता, घीरे-घीरे खाता-पीता, खांसते रहता श्रीर यलको गंवा देता है। (जव्हरू)

धालीक (सं० पु॰) धालोकते उत्तेन, आ-लोक करणे धन्। १ स्यांदि जन्य प्रकाश, रीधनी, उजाला। नैयायिक धालोकको ही द्रश्यके चालुष प्रत्यचका कारण बताते हैं। सावे ख्रुट्। २ दर्भन, दीद, नजारा। १ लयशन्द्र, सना, तारीक,।

"भानीकाश्रव्द' वयसं विराहे:।" (रह शह) "भानीकी जयशब्द: स्वातः।" (विश्व)

४ उज्ञास, पृद्धाः ५ दीप, कृन्दील, चिराम्।
धालीकतः (सं॰ क्ली॰) धा-लोक भावे ख्राट्।
१ दधैन, नजारा। २ दीप, कृन्दील, चिरामः।
धालीकनीय (सं॰ व्रि॰) धा-लोक कर्मण धनीयर्।
१ दधैनीय, नस्दार, देखने कृष्टिल। २ ध्यान दिया
जानेवाला, जो ख्याल किये जानेको हो।

श्रातीकनीयता (सं॰ स्त्री॰) दशनीयता, नसूदारी, निस शानतमें देख सकों।

षानोकित (सं कि ) धानोन नर्भणि का १ इष्ट, नज्रमें पड़ा इषा, जो देखा गया हो। भाने का। १ दर्भन, नज़रा।

मानोजिन् (सं॰ व्रि॰) आजोकते, आ-खोक-णिनि।
दृष्टा, देखनेवाना। (पु॰) आजोकी। (स्त्री॰) डीप्।
भानोजिनी।

भानोक्य (सं क्षि ) भानोक्यते, भानोक कर्मण प्यत्। १ दर्भनीय, देखने काविन । (अव्य ०) रूप्। २ भानोकन करके, देखकर।

भालोच (हिं॰ पु॰) भीला, काटनेसे खेतमें गिरी इंद वाल ।

षाक्षीचन (सं वि ) अतिचनि, आन्तोच खुल्। १ प्राचीचनकारी, देखनेवाला। २ विवेचक, देखाने-वाला। (क्ली॰) ३ दृष्टिका गुण वा दृष्यका कारण, नज्रकी सिम्त या नज्ञारेका सबद। यह एक प्रकारका अग्नि होता भीर नेत्रमें रहता है। इसीसे रूपादिका दर्यन पाते हैं। 8 तन्नामक पित्त, किसी किसाका जुट-भाव।

श्रालीचन (सं क्री०) भ्रालीच मावे खुट्। १ विशेष भर्महारा विवेचनाका करना, ख्यालका लड़ाना। २ दर्भन, नज़ारा। ३ श्रनः करणकी एक हिता। सांख्य मतसे यह सामान्य, विशेषशून्य, हिन्द्र्यजन्य पीर निर्विकत्य-ख्यानीय है। (श्रव्य०) मर्यादार्थे प्रव्ययी०। १ लोचनपर्यन्त, नज्रतक। (स्ती०) विच्युष्ट्-टाप्। श्रालोचना।

बानोचनीय, बानाब देवी।

भानोचित (सं० त्रि०) भ्रा-नोच-त्त-इट्। भानो-चनाने विषयीमृत, देखा या समभा इमा।

श्रालोच (सं कि ) श्रा-लीच-एयत्। १ श्रालोचना करने योग्य, जो देखे या समभी जाने काविल हो। (श्रव्य ॰) छाप्। २ श्रालोचना करके, देखभाख या समभ-बृभकार।

त्राचोड्न (सं० क्लो०) चा-लुड़ मन्ये भावे लुग्ट्। १ विचोड्न, मद्यायी। २ मित्रच, मिलावट।

त्रानोड्ना (हिं॰ कि॰) सथन करना, मथना। घानोड्नि (सं॰ कि॰) या-नुड़-क्त-इट्। १ मथित, यर्टित, सथाया मना हुया। (क्ती॰) भावे का। २ सत्यन, सथायो।

भानोन ( चै॰ त्रि॰) ईयत् नोनः, प्राहि-समा॰। १ ईषत् वस्रुव, सुनुनुना सा। २ विचनित, कम्पित, हिना या सरका हुन्ना।

"क्रीडावीवाः त्रवणपदवै गंजितेसीवयन्ताः ।"

( नेघटूतं (२ )

३ लम्बमान, वढ़ा हुछा। (पु॰) ४ चाञ्चला, कम्म, कंपकंपी, वैकली।

त्रालोलित (सं व्रि ) या-लुल-त्त-स्ट्र वा किला-मानह्णः। या ।। शर्र १ ईषत् चच्चलीकत, हिलाया या चवराया दुधा। भावे ता। २ ईषत् चच्चल, जुलबुलासा।

या बोष्टी (सं॰ श्रव्य॰) ईषत् लोष्टमिव करोत्यनिन, या बोष्ट करोत्यर्थे णिच् बाहुलकात् ई। हिंसासे। भालोहायन (सं॰ ति॰) घलोहे भवः, फक्। घलोहभव, लोहेसे न निकलनेवाला।

श्रास्त्रक (सं कि कि ) श्रास्त्रक, श्रास्त्रवेखारा।
श्रान्हा (हिं ९ ५०) १ छन्दोविशेष, एक बहर।
दसमें ३१ मात्रा खगती हैं। १६ मात्रापर विराम
पड़ता है। जैसे--राम समुन्दरको मधि डारो चीदह रतन चीन्ह
निकसाय। शाल्हा पिरिधिवीको मधिडारो चर चर यर खीन्ह वंधवाय।

र एक विख्यात वीर । पृथ्वीराजक समय यह मही विद्यमान रहे। इनकी माताका देवला, पिताका दस्सराज, स्नाताका छदयचन्द्र (ऊदल) श्रीर पृत्रका नाम ई दल रहा। सुना, कि शाल्हाने देवीका शर्षन बहुत किया था। भगवतीने एक दिन प्रसन्न ही वरदान दिया,—तुम श्रजर श्रमर रही श्रीर क्रपाण खींचते ही जगत्को नाम करोगे। महोवेमें यह परमाल न्द्रपतिकी सेनाके नायक रहे। बावन युह करते भी शाल्हाने कभी क्रपाण न खींचा। क्योंकि छसते देवीके वचनानुसार जगत् नाश होनेका हर था। लोग इन्हें बनाफर जातिके ठाकुर बताते हैं। कहते, श्राज भी शाल्हा कजरी वनमें रहते हैं। इनकी माता देवलाके वीरत्वका वर्णन इस प्रकार सुनते हैं,—

दस्रराज किसी वनमें श्राखेट मारने गये थे। उन्होंने दो जङ्ग भेंसे लड़ते देखे। कितनी ही चेष्टा करते भी वह उन्हें लड़नेसे छोड़ा न सकी। श्रन्तको एक स्त्री श्रा पहुंची थी। उसने हाथसे भैंसोंको एकड़ श्रलग-श्रलग कर दिया। दस्सराज स्त्रीकी सुन्दरता श्रीर वीरता देख मोह गये थे। श्रन्तको घर ला उससे विवाह किया। उसी स्त्रीका नाम देवला था।

श्राल्हा भीर कदल दोनो भाई बड़े वीर रहे।
इन्होंने कयी वार पृथ्नेरानका मुंह मोड़ दिया था।
भाव (हिं॰ पु॰) श्रायुः, ह्यात, निन्दगी।
भाव-श्रादर (हिं॰ पु॰) भादर-सत्तार, खातिर-तवाजा, मान-पान।
श्रावक (सं॰ ति॰) श्रवतीति, श्रव रचणे खुन्।
रचक, मुहाफिज, बचानेवाला।

भावज (हि॰ पु॰) प्राचीन वाद्य विशेष, एक पुराना

बाजा। यह ताश-जैसा होता भीर चमारोंमें ख्वा चलता है।

श्रावभा, भावन देखी।

षावटना ( हिं॰ पु॰) षावर्तन, ष्रदल-बदल, चल-फिर, धूमधाम। (कि॰) २ ग्रीटना, ष्रागवर चढ़ा गाढ़ा करना।

भावद्वज (सं॰ पु॰) १ उत्तम म्रम्ब, बढ़िया घोड़ा। २ पारसिक ग्रम्ब, भरबी घोड़ा।

भावट्य (सं॰ पु॰) भ्रवटस्य ऋषिविभेषस्य गोत्रापत्यम्, गर्गादि॰ यञ्। भवट ऋषिका भपत्य।

त्रावट्या (सं॰ स्ती॰) श्रावट्य-चाप्। मावन्यावः। पा धारा०धाः श्रावट्याकी स्ती ।

यावत् (वै॰ स्त्री॰) सामीप्य, पड़ोस । यावन (हिं॰ पु॰) यागमन, यामद, यवायी। यावनि (हिं• स्त्री॰) यावन देखो।

श्रावनिय (सं० पु०) श्रवन्या श्रपत्यम्, ढक्। सीम्यो दक्। पा श्राहरू । श्रवनीस्त, मङ्गलग्रह। कहते, पूर्वकाल श्रिव दान्तायणीकी वियोगमें तपस्या करते थे। उसी समय ललाटसे एक विन्दु वर्म गिरा श्रीर उससे लीहिताङ्ग एक कुमार उत्पन्न हुआ। पृथिवीको दर्शनसे स्नेह लगा था। उसने कुमारका पालन-पोषण किया। इसीसे मङ्गल ग्रहको माहिय, श्रावनिय श्रादि नामसे पुकारते हैं।

श्रावन्त ( सं॰ पु॰ ) श्रवन्तेरयं राजा, श्रवन्ती-श्रण्।, श्रवन्ती देशके श्रिष्ठं चन्द्रवंशीय न्द्रपति-विशेष। कुन्तीके किसी रण-विशारद-पुत्रका नाम ष्टष्ट रहा। ष्ट्रप्रके श्रावन्त, दशाई श्रीर विषहर नामक तीन वीर प्रत हुये थे। (इत्वंश २६ प॰)

प्रावन्तिक (सं॰ त्नि॰) अवन्ति देश जात, उक्जैनके सुताक्षिक,।

श्रावन्त्य (सं॰ ति॰) श्रवन्तिषु भवः तस्या राजा वा, जाङ् । १ श्रवन्तिदेशभव, उज्जैनका पैदा । २ श्रवन्ति देशका राजा, उज्जैनका सालिक । ३ वात्य ब्राह्मणकी सवर्षे स्त्रीसे उत्पन्न एक जाति ।

"द्रात्यात् तु जायते विपात् पापात्मा भूत्रं कय्टकः। पावन्यवाटघानी च पुप्पः शेख एव च॥" ( सतु १०१९ ) त्रात्य ब्राह्मणको सवर्ष स्त्रीसे उत्पन्न सन्तानका नाम सूर्जनगढ़क होता है। किन्तु देश विशेषमें उसीको श्रावन्य, वाटधान श्रीर पुष्यध भी कहते हैं। बाव देखी। श्रावपन (सं० क्री०) श्रीप्यते स्थाप्यते धानायत, श्रा-वप धाधारे खुट्। १ पात्र, जुर्फ, जगह। "गेणी श्रावपक त्।" (विद्यानकी हरी) भावे लुप्रद्। २ भूमिमें वीजादिका निधान, बोना। धन्तभूत स्थ्ये लुप्रद्। २ वेशादि सर्वसुख्डन, बाल वग्रैर सबका सुंडा डालना। (त्र०) करणे स्थ्रट्। ४ वयनसाधन, बीनीमें लगनीवाला।

भावपनिष्किरा ( एं॰ स्ती॰ ) भावपनिष्किर इत्युच्यते यस्यां क्रियायाम्, मयूरव्यंप॰ समा॰। वीजवपनादि क्रिया, वीज बीने वगै रहका काम।

षावपनी (वै॰ स्त्री॰) षावपन-छीप्। पात्र, जुर्फ्, जगह। षावपन्तिक (वै॰ ति॰) विकीर्फ्, विश्विप्त, फैलाया या डाजा जानेवाला।

श्राव-भगत, पाव-पादर देखी।

श्राव-भाव, श्राव-श्रावर देखी।

श्रावय (सं॰ पु॰) श्रा-भन-भन् वीभाव:।१ श्राग-सन, श्रासद, श्रवायी। तर्तिर श्रन्। २ श्रागसनकर्ता, श्रानेवाला। ३ देशविश्रेष, एक सुल्का ४ जल, श्राव, यानी। (वै॰ क्ली॰) ५ वैथर्थ, श्रुष्कता, लाहासिनी। श्रावया (सं॰ स्त्री॰) जल, श्राव, पानी।

भावयान् (वै॰ बि॰) श्रवयान्, यन्नानुष्ठान दारा प्रायसित्त करनेवाला।

श्रावरक (सं॰ क्ली॰) श्राह्मणाति श्रानेन, श्रा-व-करणे अप ततः संश्रायां कन्। १ श्राच्छादन वस्त्रादि,ढांकनेवा कपड़ा वगुरे है। (ति॰) २ श्राच्छादक, ढांकनेवाचा। श्रावरण (सं॰ क्ली॰) श्राव्रियते देहः चैतन्यं वा श्रानेन, श्राः व करणे खुट्। १ सर्भणतक, ढांच। २ वेदान्त-सत-सिंह चैतन्यका श्रावरक श्रज्ञान। श्रावरणशिक देखा। १ श्राच्छादन-साधनमात, ढांकनेकी हरेक चीज़। १ प्राचीरादि, चहारदीवारी वगुरे है। ५ वेष्ट्रन, वेड़ा। मावे खुर्। ६ श्राव्हति, खपेटः।

भावरण-पत्न (सं॰ क्ली॰) आच्छादनपत्न, सपेटना

Vol II. 179

श्रावरणगित (सं स्त्री ) श्रावरण गितः, ७-तत्, श्राव्यणिति, श्रा-व कर्तरि लुग्ट्,श्रावरण गितः कर्मधा । वा । विदान्त-मतिषद श्रज्ञान-शितः, श्राता या चैतन्यको किपानेवाली ताक्त । विदान्तमतमें लेसे श्रस्थ होते भी मेघ बहुयोजन विस्तृत स्वंमण्डलको दर्भकोंक नयनपथसे श्रन्तभूत करता, वैसे ही तुच्छ श्रज्ञान श्रपरिमित श्रमंगरी श्रात्माको वृद्धि-विपर्ययसे किपा रखता है । इस शित्तमे श्राव्यत व्यक्तिको व्या श्रमिमान श्राता श्रीर प्रमत्तादि श्रवस्थामें रज्जु देखनेसे सर्प सममनेको तरह वह श्रपनिको कर्ता, भोता, सुखी श्रीर दु:खी माना करता है।

शावरसमक (संकितीः) श्रवरं समानम्, एकदिशी समान, निपातनात् इस्तः। ग्रीमानरसनात् इतः। पा शश्यः १ श्रवरसम वर्षेका श्राद्यकालः। तत्र देयं ऋणम् दुन्। २ वर्षेके श्राद्य समय दत्त ऋणः। (ति॰) ३ श्रागामी वर्षे दिया जानेवालाः।

भावर्जित (सं वि वि ) भा चुरा विज-णिच् का दत्त, त्वत, निमोक्तत, भादृत, संयमित, दिया, छोड़ा, क्षकाया या वहाया हुआ।

त्रावच्ये (सं॰ भ्रव्य॰) तिर्यंक्, तिर्छे तीरपर। श्रावर्त (सं०पु०) म्ना-द्वत भावे घञ्। १ घूर्णीय-मान जल, गिर्दाव, भंवर। 'सादावर्तीऽभर्मा धमः।' (पनर) २ रोमसंस्थान विशेष, वालकी भंवरी। कितने ही मनुष्योंके वास फोरदार होते हैं। भग्नका रोमावत श्रभाग्रभ फल-स्वक है। यह छानवे प्रकारका होता है। बीस प्रकारका ग्रुभ ग्रीर छिहत्तर प्रकारका भावते मगुम है। उत्तर भोष्ठ प्रपाण पड़नेसे यह ग्रभावह श्रीर सक्षण सर्वेकाम-फलप्रद ठहरता है। खलाटमें दो, तीन या चार श्रावर्त श्रानेसे श्रम्ब धन्यतम निकलता है। ललाटके जध्व मानुपूर्वस्थित तीन पावतेका नाम नि:येणी पड़ता, जिसमे खामीका सर्वार्धं सवता है। शिरः ने ने शान्तमध्य सवपर शानत उठनेसे अध्वके सामीका जय होता है। घर्यावन्धके समीप निगालमें लगनेवाला देवसणि ग्रमकत् है। कर्ण मूल, बाहु, केगाना भीर मस्तकका आवर्त पूजित होता है। जिस अखने वत्तः पर चार आवर्त पड़ता

श्रीर कर्एमें एक देखायी देता, वह धन्य तथा सर्व-कामद रहता है। रन्युका खामीकी ईपित अर्थेप्रद श्रीर उपरन्धुका धावते यतिपृज्ञित है। ग्रुभदेशका श्रावते शङ्क, चक्र, गदा, वच्च, श्रुक्ति श्रीर पद्म जैसा निकलनेसे अत्यन्त श्रभ कहाता है। किन्तु दूसरा श्रावतं श्रति निन्दित, खामीको लेशावह श्रीर धन तथा प्राणका अपहारक है। नासिकापुटके मध्य प्रोथ प्रदेशपर उठनेवाला आवर्त खामीको नाश करता है। नासिकाके छिद्रमे जध्येका प्रावर्त स्रेशकारक है। अध्वक्षे गण्डका आवते दुरासद होनेसे खामीको मार डालता है। चन्न:से नीचे अञ्चपातके समृद्धि प्रदेशपर पड़नेवाला आवर्त स्वामीके कुलको नाग करता है। अपाङ्गसे दो अङ्गुल मङ्गप्रदेमका आवर्त सामीके लिये विनाशक है। भ्रुप्रदेशसे समुद्भूत स्रावर्त पूजित नहीं, वह सुहत्का वियोग लाता और खामीके प्रयंका घवरादक होता है। मन्या, ग्रीवा ग्रीर ग्रिर:का ष्रावर्त कुत्सित है। कचका बावर्र भी संग्राममें खामीको घोष्र मार डालता है। वाम-दिचण भागसे चिवुकके समीपस्य इनु:का बावर्त दारुण है। अध-रीष्ठके नीचे चिव्रकके प्रसिद्धक तथा कर्णका प्रावर्त स्तामीको पापका भागी बनाता है। कए श्रीर निगालके मध्य गलका आवर्त स्कन्धकी सन्धिमें होनेसे पाप है। जङ्घासे नीचे कूर्च यन्यिपर ब्रानेवाला ष्रावर संग्राममें खामीका जीवन ले लेता है। कूचसे श्रष्ट श्रङ्ग्ल जर्ध पार्श्वकी कलापर श्रावर्त पड़नेसे स्वामीका प्राण घराघातसे जाता है। ककुदका प्रावर्त खामीको नाम करता है। ककुद पुरीभागके समीप बांहका श्रावर्त खामीकी सुत समित सार डानता है। कीकस भावते दारुण भीर रणमें स्वामीका घातक होता है। क्रोड़, श्रासन, हृदय श्रीर ् जानुका श्रावत भी खामीका नाग्रक है। पार्खपर श्रावर्त रखनेवाला श्रम्स सामीको वैसे हो चय करता, जैसे रिव नी हाराब्बुको सखा देता है। कूर्चेके श्रधः प्रदेश कुष्ठिक जङ्घा श्रीर जानुपर पड्नेवाला श्रावत श्रधन्य होता है। नाभि, मुष्क, त्रिक श्रीर पुच्छमूलका त्रावर भी धन्य नहीं। कुचिका ग्रावर व्याधि बढ़ाता

है। पायु ग्रीर सीवनिके मध्यका आवर्त ग्रधन्य है। स्मिक्पिण्ड श्रीर स्पूरकर्मे वाजिके जो स्रावतं स्राता. वह लिङ्गावते कहाता और खामीका सर्वायं सिटाता है। अपर आवर्तका नाम शतपदी, सुकुल, सङ्घात, पादुक, अर्थपाटुक, अक्ति और अवलीढ़ पड़ता और वाकिके देइमें जानेसे ग्रभाग्रभ बताता है। श्रतपदी-जैसा घतपदी, जातीमुजुल जैसा मुजुल, भ्रमितकेश-जैसा सङ्घात, ग्रुतिसंस्थानका ग्रुति, वत्सके श्रवलीट्क-जैसा अवलीढ़, पादुकाकार पादुक और अर्घपादुका-जैसा अर्थपाटुक कहाता है। मतिमान् भिषक्को वालके विश्रेष्ठ संस्थानसे विचचणोंके प्रोतः शास्त्रमार्गानुसार चावर्तका निर्देश करना चाहिये। तपोधनोंने वाजि-लचण समभानर आवतेनो रोमज बताया है। जहां शुभ श्रीर श्रग्रभ दो श्रावत श्राता, वहां एक भी फलप्रद नहीं होता। काकुदो आवतं खुराव है। श्रीवृच, रोचमान, श्रङ्गदी, श्रीर सुषती राज्य तथा रत्नपट होता है। श्रव्यक्ते प्रपाण्में मार्त, ललाटमें हुताशन, उर:का श्राखिदय, सूर्धाका चन्द्रस्ये, रत्यका स्कन्दविशाख श्रीर उपरस्का आवतं इर तथा इरिकी तरह पूजित है। किन्तु इनमें एकके भी न रहनेसे सब आवर्त अग्रम ठहरता है। ( चत्रवैयक )

३ राजावतं नामक मणि, लाजवदं। 8 मेघके श्रधिप विशेष । 'पानतीं नेघनायकः।' (पिंचका) ५ माजिक धातु, सोनामाखो। ६ सोम। ७ मावते नामक मर्भस्थान विशेष, भौंहोंके जपरका गडा। प्रवंकस्थ-कार मर्भहय। यह दोनो भौं होंने जपर रहता है। णिच् भावे अच्। ८ पुन:-पुनसालन, चक्कर, गर्दिग, घुमाव। १० परिघटन, घोंटायी। ११ धातुका द्रावण, गलायो। १२ चिन्ता, फि,क्र। बारग्वार चित्त चलनेसे चिन्ताकी आवर्त कहते हैं। आवत्येत समन्तात् अनेक कोटिषु, श्रा-वृत-णिच् कर्मणि श्रच्। १३ वह्रविषयक संग्रय, बहुत सी बातोंका ग्रक। १४ स्त्री जातिकी योनि। शङ्घको नाभि जैसी होनेसे स्त्री-योनि श्रावर्त कहाती और उसके ढतीय आवर्तमें गर्भेभय्या रहती है। स्तीरेडने मध्यस्थित ग्रावर्तकाकार नाड़ी सनिवेश विश्रेषका नाम भी जावत है। (स्थत)

पावर्तं (सं पु॰) पावर्तं एव, स्वार्थं कन्। १ मेधाधिप विशेष। २ कीटविशेष, एक ज्हरीचा कीड़ा।
इसके काटनेसे वायुजन्य रोग बढ़ता है। (इस्त)
३ राजावर्तं सिंग, खाजवं। भावरं इव कायित,
पावर्तं के का। ४ म्ह्रादिका रोमिच्छ विशेष, बाखकी
संवरी। पार्कं रेखा। ५ स्रू ह्योपरिके निक्षदेशका
समस्थान विशेष, भौं हों के जपर गटा। ६ घूर्णायसान
जल, गिर्दाव, संवर। ७ घूर्णंन, सुमाव। ८ चिन्ता,
पिजा। (ति॰) भावर्तयित, भान्वत-णिच्-यह क्।
८ एनः पुनः भाषद्वक, बार-बार घोंटने, भोटने या
चलार्नवाला। (क्री॰) १० स्थलपद्म, गुलाव।
११ रीय्यमाचिक, रुपामाखी।

भावर्तनी (सं॰ फ्री॰) धावर्तते वायुना कर्ध्वाधवन्ति, धा-द्यत-खन् । १ भगवतवन्नी नामक नता विशेष। यह कषाय, उच्च, सर, तिन्न, रसायन एवं दृष्य होती धौर वात, भामवात, रक्तग्रीय तथा प्रमेहका नाग करती है। (मदन्यान) भावतंनी कषाय, भस्त, गीतन भीर पित्तन्न है। (राजनिषय,) २ भद्रदन्ती, दृष्ट्यती।

षावर्तन (सं० क्लो॰) भावर्तते ग्रहाहेः पश्चिमदिगविश्वतक्षाया पूर्वदिशं प्रत्यावर्तते यस्मिन्, षा-इत
भाषारे खुट्। १ ग्रहादिषे पश्चिमदिन् भवस्थित
क्षायावा पूर्वदिन् ममनारम्भरूप मध्याञ्चवाल, भाषातावकी मग्रिकाको भोर साया डाकानिका वक्त, दोपहर्
कौटनेका समय। "वावर्तने बदा विश्वः पर्वमिवपदोः भनेत्।"
(गीमिक) "वावर्तनानु पूर्वाहः।" (श्विष्ठराष) भावि ज्ञाट्।
२ श्वाकोङ्न, चलाव, महायो। ३ गुणन, जुर्व।
४ धातुका द्रावण, गलायो। कर्तरि लुस्ट्। ५ विष्णु
भगवान्। ६ जब्बुद्दीपका उपदीप विश्वेषः। ७ विष्टन,
धेरा। द प्राचीरादि, चहार दीवारी। ८ श्वस्थास, महारत। १० पुनः विधान, दोहराव। ११ व्यंन, ब्रुमाव।

(वै॰ ति॰) १२ घूर्णायमान, घूमनेवाला। आवर्तनमणि, भार्तनिक देखी। आवर्तनी (सं॰ त्नी॰) आवर्तने अनया, आ-हत-णिच् वरणे खुर्गीराहित्वात् डीष्। १ मृषी, कलकुली। आधारे खुर्। २ धातु गलानेका पात, घरिया। कर्मणि खुट्। ३ मूषा, साज्। ४ द्रव्यविभेष, मीर-

भावर्तनीय (सं॰ ति॰) श्रा-हत-णिच् कर्मणि सनी-यर्। १ द्रवणीय, गलने कावित । २ भाजीड़नीय, मधने जायन । ३ गुण्य, जुबै दिये जाने कावित । 8 पुन: पुन: पाळा, बार-वार पढ़ने जायन ।

भावतेषू विका (सं॰ स्ती॰) पू विका भेद, किसी विक्सीकी कचीड़ी या मठरी।

भावतमिष (सं॰ पु॰) भावतीकारो सणिः, शाकः॰ तत्। राजावतमिण, लाजवर्दः।

वावर्तमान (सं॰ ति॰) १ घूर्णीयमान, चक्कर देनेवाला। २ व्यवगामी, नो वागे वट रहा हो।

श्रावर्तिक (सं कि कि ) श्रावर्तः प्रयोजनसस्य, ठक्। श्रावर्ताकार धूम-साधन, चक्करहार धूवां क्रोड़नेवाला। श्रावर्तित (सं कि कि ) श्रा-ष्ठत-श्रिच्-क्र-इट्, श्रिच् लोपः।१ क्षतावर्तेन, श्रीटा या मथा दुशा।२ द्रावित, गलाया दुशा। ३ गुणित, ज्वं दिया दुशा। १ श्रभ्यस्त, फेरा या पढ़ा दुशा। श्रावर्तः सळातोऽस्त, तारका-दिलात् इतच्। ५ जातावर्तः, संवर पड़ा दुशा, जो चक्कर खा गया हो।

भावति न् (सं॰ बि॰) भा-वृतः कर्तार णिनि। १ वर्तं नग्रोत, त्रुम पड़नेवाला। णिच् णिनि। २ प्रत्याः वर्तं न करनेवाला, जो वापस भा रहा हो।

आवितनी (सं॰ स्ती॰) आवतंति अनया, आ-इत-णिच् करणे खुट्-डीप्। १ आवर्तमान स्ती, वापस आनेवाली औरत। २ सुवा, कुठाली। आवर्तः मेल-यङ्गकारफलमस्यस्याः, इति-डीप्। ३ अन्त्रमूही वृद्य, अमलायी।

श्रावर्ती (सं॰ पु॰) रोमसंस्थान-विशेषयुक्त श्रम्ब, जिस घोड़ेने भंवरी रहे।

श्रावर्दा (फा॰ वि॰) १ श्रानीत, श्रतुग्टहीत, सक्तवूल, रियायती, लाया या दस्तगीरी किया हुन्ना। (हिं॰ खी॰) २ श्रायुः, हम्म।

प्राविहत (सं क्षि ) भा-द्वह उद्यमे थिच् त, प्राविह हिंसायां का मा। उत्पाठित, उन्सूचित, उखाड़ा इमा, जो जड़में नोच कर फेंक दिया गया हो। श्रावलदांभी—एक प्रसिद्ध डाकू। इसके नामानुसार मन्द्रान प्रान्तके कड़प्पा जिलेमें एक ग्राम खापित है। श्रावलदाभीके डाकेका हाल दिचणापथसे बनास नदी तीर पर्यन्त सकल स्थानमें सन पड़ता है।

श्रावलि, भावनी देखो।

श्रावित (सं॰ ब्रि॰) या-वल चलने ज्ञ-इठ्। १ ईषचित, कुछ सरका द्वया। २ सम्यक् चित्र, जो खूब बढ़ा द्वी।

श्रावली (सं स्त्री ) श्रा-वल-इन्, क्वदिकारान्तादा कीय्। १ श्रेणी, क्तार। २ एक जातीय वसुद्वारा क्वत पंति। 'नीयालियानतो पंकिः।' (श्रनर) ३ परम्परा, पुरानी चाल। ४ विधि विशेष, एक क्रायदा। इससे चित्रोत्पन श्रस्थका श्रनुमान बंधता है। एक बिस्त्रेमें जितने सेर माल स्तरता श्रीर स्तका श्रद्ध जो श्राधा श्राता, स्तने ही मन बीधे पीक्टे बैठता है।

षावलोकन्द (सं॰ पु॰) मालाकन्द। षावल्य (सं॰ क्षी॰) धवलस्य भावः, धवल-स्यञ्। दुबंलता, लाग्री, कमजोरी।

श्रावशीर (सं॰ पु॰) जनपद विशेष। महावीर कर्षने सगध, कर्कखण्ड प्रस्ति जनपद जीत इस खानको श्रिषकार किया था। (महाभारत वनप॰ २५२ प॰) श्रावश्य (सं॰ क्ली॰) श्रनन्यगतित्व, नियतत्व, श्रावश्य-कृत्व, वजूब, पृज्थे।

षावश्वक ( एं॰ क्ली॰) श्रवश्वभावः, मनोत्रादित्वात् वुज्। १ श्रनन्धगतित्व, वज्ब, फ़्ज़्। ( त्रि॰) २ नियत, वाजिब, ज्रुरी।

श्रावश्यकाता (सं॰ स्ती॰) श्रवश्यकाविता, ज़रूरत। श्रावश्यकीय (सं॰ त्रि॰) श्रावश्यक, ज़रूरी।

श्रावसित (सं॰ स्त्री॰) वसत्यत्न ग्रहे वसितः राचिः, श्रा सम्यक् वसितः, प्रादि-समा॰। निशीय, अधेरात, सीनेका समय, श्राधीरात, श्रारामका वकः।

श्रीवस्य (सं॰ पु॰) श्रा वसत्यत्न, श्रा-वस-मधन्। हपर्यो वसः। हण् श्रश्यः। १ ग्रह, हवेली। 'ग्रहमावस्य-स्था।' (हणादिकी॰) २ विश्रासस्थान, श्रारासगाहं। ३ ग्रास, गांव। ४ व्रतविश्रेष। १ श्रायकिन्दोरचित कीषविश्रेष। ६ होसंस्थान।

श्रावसिक (सं श्रि ) श्रावसि ग्रह वसित, ठण्। भावस्थात् ठण्। पा अधान्यः। १ ग्रहस्य, खानानश्रीन्। २ ग्रहमें होमानित रखनेवाला। (स्त्री ) श्रावसिय की। श्रावसिय (सं पु ) श्रावसिय स्थायम्, न्या। १ ग्रह-सबस्थीय लीकिक श्रान, चरमें रहनेवाली पाक श्राग। (ली ) २ विश्वाम-स्थान, श्रारामगाह, चेलों श्रीर साधुवोंके रहनेकी नगह। २ ग्रहमें होमानिकी प्रतिष्ठा। (वि ) ४ ग्रहस्थ, घरके मुताबिक।

भावसान (सं श्रिक्) अवसानमभिजनीऽस्य, यण्।
भावनयः। पा अशरकः। ग्रामकी सीमापर वास करनेवाला, जो गांवकी हदपर रहता हो। (स्त्रीक) छीप्।
भावसानी।

षावसानिक (सं॰ वि॰) घवसाने घन्ते भवम्, ठञ्। घेषकाल भव, ष्राख़री वक्त, द्वानेवाला। (स्त्री॰) ङीप्। ष्रावसानिकी।

आवसायिन् (वं॰ ति॰) १ जीविकाके पीछे दौड़नेवाला, जो रोज्गारके पीछे लगा हो। (पु॰) आवसायी। आवसित (क्षी॰) आ-अव-सी-क्ष, इकारोऽन्तादेश:। श्वीवसित (क्षी॰) आ-अव-सी-क्ष, इकारोऽन्तादेश:। श्वीवसितास्थानिकित। पा अधारः। १ पक्षधान्य, पक्षा अनाज। २ नितुषीक्षत धान्य, साप्त किया हुआ अनाज। (ति॰) ३ निर्णीत, ठहराया हुआ। १ समाप्त, जो खुत्म ही। ५ निष्तुषीक्षत, साप्त किया हुआ, जो खुत्म ही। ५ निष्तुषीक्षत, साप्त किया हुआ, जिसके भूसी निकाल डाली जाये। ५ पक्ष, पक्षा। आवस्थिक (सं॰ ति॰) अवस्थायां भवम्, ठज्। कालक्षत, अवस्था-भव, समय-सभव, वक्ष, के सुवाप्तिक, दुक्सा। (स्ती॰) आवस्थिकी।

धावह (सं पु॰) आवहति, आ-वह-अच्।१ सप्त-स्वत्मयुक्त वायुका प्रथम स्वत्म, भूवायु, ज्मीन्की हवा। धावह, प्रवह, विवह, परावह, संवह, डहह भीर परिवह वायुका स्वत्म है। (हिर्देश) आवह भूर्लीक और स्वर्तीकिक बीच रहता है। २ श्राम्की सातमें एक जिहा। (ति॰) धाव-हित प्रापयित उद्देशस्थानम्। ३ प्रापक, ले जान-वाला। ४ उत्पादक, निकालने या पैदा करनेवाला। आवहत् (सं कि॰) धानयन करनेवाला, जी लाता-या पाता ही। श्रावहन (सं की ) श्रानयन, पेशी; स्वायी। श्रावहसान (सं वि ) श्रा-वह-श्रानच्। क्रमागत, धारावाही, एठा सेने या पहुंचा देनेवासा। श्रावा (हिं ए ) क्रमांकारका श्रापाक, क्रमहारका पनावा। "माना पेड क्रमारका श्रावा कोयी गोरा रे।" (सोनीकि)

श्रावां (हिं॰ पु॰) १ श्रावाहन, पुकार, बुलावा। श्रति तप्त एवं रक्षवर्षे लोहको कूटने-पीटनेके लिये श्रन्य कर्मकारका बोलाया जाना 'श्रावां' है। २ श्रावा।

श्रावागमन (मं॰ क्ली॰) श्रागमन एवं गमन, श्रामद-रफ्त, श्राना-जाना। जन्ममरणको भी श्रावागमन कहते हैं। क्यांकि जन्म लेनिसे जीव इहलोक श्राता श्रीर सरण होनेसे परलोक जाता है।

त्रावागवन (हिं°) भाषागमन देखो।

म्नावागीन (हिं°) भावामन देखी।

भावाज, (भा•स्त्री॰) १ अन्द्र सदा। २ आहान, पुकार। ३ चीत्कार, चीख। ४ स्तर, तान। ५ कोला-इस, ग्रोर। ६ स्थाति, ग्रोहरत।

श्रावाज नयी तरहनी होती है, इसहरी (सादी), वुतन्द (जंघी), श्रीमी (नीघी), बंधी (एन-जैसी), भारी (वंठी), महीन (वारीन) श्रीर मीठी (श्रच्छी सगनेवासी)।

भावाज भाना (हिं॰ क्रि॰) कर्षेगोचर होना, सुन पड़ना।

म्रावान उठाना (हिं॰ क्रि॰) संचे शन्दसे वोलना, चित्ताना।

षावान, जंची करना, पांतान वजना देखी।

श्रावाज करना (हिं॰ क्रि॰) १ श्राह्वान करना, पुकारना। २ शब्द निकालना, वील सुनाना।

म्रावाज्का कड़ी चीज़में चलना (हिं॰ पु॰) घनमें यव्दका वेग, मुच्चमिद भैं में सदाकी रफ्तार।

त्रावाज्ञा वूमना (हिं॰ पु॰) यव्दना आवर्जन, सदानी नजी।

त्रावाजुकां टप्पा (हिं॰ पु॰) शब्दका गोचर, सदाकी पहुंच।

Vol. II. 180

श्रावाज्ञका पतली चीज्में चलना (हिं॰ पु॰) द्रव-वस्तुमें श्रव्यका वेग, रकीक्में सदाकी रफ्तार। श्रावाज्ञका पत्ता, श्रावाज्ञका रूपा देखो। श्रावाज्ञका खड़ मिटना (हिं॰ पु॰) श्रव्यका परस्यर सङ्घह, सदाका मुक्तिवला। श्रावाज्ञका खीटना (हिं॰ पु॰) प्रतिश्रव्य, वाज्यका,

गूंज। श्रावाज़का हवासी चीज़में चलना (हिं॰ पु॰) वायुमें श्रव्हका वेग, वादमें सदाकी रफ़तार।

प्रावाज्को गमक (हिं॰ स्ती॰) श्रन्दको पराकाष्ठा, सदाको तुन्दी।

बावाज्जी वाल (हिं॰ स्ती॰) भन्दवेग, सदाकी रफ्तार।

बावाज्दिइन्द (फा॰ पु॰) शब्द सुनानेवाला, जो सदा लगाता हो।

भावाज् देना (हिं॰ क्रि॰) १ भाद्वान करना, पुकारना। २ शब्द करना, सदा निकालना।

भावाज् निकालमा ( हिं॰ क्रि॰ ) शब्द करना, दोलना। भावाज्यर कान लगाना, सवय करना, सुनना।

त्रावाज्पे लगना (हिं॰ मि॰) धाह्वानका उत्तर देना या ग्राज्ञा मानना।

भावाज् वेठना ( हिं॰ क्रि॰) मव्दचय होना, सदाका मारे पड़ना।

त्रावाज् भरराना (हिं॰ क्रि॰) शब्द कर्कय एवं रूच निकलना, सदा भारी चीर रुखी पड़ना।

द्यावाज्में श्वावाज् मिलाना (हिं क्रि ) एकतालसे गान करना, मेलसे गाना।

पावाज सहर (हिं॰ स्त्री॰) घट्दमा तरङ्ग, सदाकी मीज।

त्रावाजा (फा॰ पु॰) कोलाइल, शोर। सोझु॰ चढ़नोक्ति (बोलीठोली) को अवाजा-तवाजा कहते हैं।

श्रावाजा कसना (हिं॰ क्रि॰) सोझ् एउनोक्ति करना, ताना मारना। इसी श्रथमें 'श्रावाजा फॅकना' श्रीर 'श्रावाजा मारना' क्रिया भी श्राती है।

मावानाही (हिं•) मानामान देखी।

भावात् (सं ० वि०) वद्यन करते हुन्ना, को बह रहा हो। (पु०) श्रावान्। (स्त्रो०) श्रावाती, श्रावान्ती। श्रावादानी, भावादानी देखी।

श्रावाधा (हिं॰ स्त्री॰) श्रा सम्यक् वाधा। १ दुःख, पीड़ा, दर्द, तकनीप। २ भूमिखगड़, तिक्रीणके श्राधारका विच्छेद, सुसन्नसके कायदेका टुकड़ा।

श्रावाप (सं १ पु १) श्रा-वप श्राधारे घन्। १ श्रान-वाल, थाला। 'खादालवालमावापः ।' (श्रवर) २ श्रान्धादि रखनेका पात्र विश्रेष, वर्तन। भावे घन्। ३ सकल दिक् वपन, चारो श्रोरकी बीनों। ४ धान्धादिका स्थापन, श्रनाज वग्रेस्क्वी रखायो। ५ धात्रचिन्ता, दुश्मन्की फिला। ६ परराज्यचिन्ता,दूसरेकी रियासतका ख्याल। ७ प्रधान होम। "प्राक्षिष्टकतरावापः।" (गीमिल) प्रशाचिप, भेंकपांक। कमीण घन्। ८ वलय, च्ड़ी। १० निक्वांचत सूमि, नीची जंची जमीन्। ११ कल्क, दवाका मसाला। १२ मिश्रण, मिलावट। १३ पानोय द्रव्यविश्रेष, किसी किस्सका श्रवंत। (ति०) १४ श्रावप-नीय, प्रचिपणीय, फेलाया या चलाया जानेवाला।

भावापक (सं० पु॰) भा उप्यते, था-वप कर्मणि घज् संज्ञायां कन्। प्रकोष्ठाभरण वलयादि, सोनेकी चूड़ी वग्रदा खुल्। २ भावपनकर्ता, श्रच्छीतरह बोनेवाला।

षावापन (सं क्री ) ष्रा-वप-षिच् करणे तुर्य। १ स्त्रयन्त्र, तांतका चरखा। २ स्त्रसम्पृटीकरणका कोश्र, धागा लपेटनेका ढांचा मावे खुट्। ३ केशा-दिका सम्यक् मुख्डन, बाल वग्रे रहकी खासी मुंडायी। श्रावापिक (सं क्री ) श्रावापाय साधः, उक्। श्रिका, निवेशित, जियादा, श्रामिल।

श्रावारगो (फा॰ स्ती॰) १ परिभ्त्रमण, घूमफिर। २ स्रेच्छाचार, बदमाशो।

त्रावारा (फ़ा॰ वि॰) १ परिस्नमणशील, भटकते फिरनेवाला। २ स्नष्टचरित, वेह्या, बदमाश।

म्रावारा करना (हिं॰ क्रि॰) खेच्छाचारी बनाना, बदमाशी मिखाना, ख़राबीमें डालना।

**मावारागर,** मानारा देखी।

श्रादारागदी, भागासी देखी।

भावारा फिरना (हिं॰ क्रि॰) परिश्वमण करना, क्रैचागर्दी करना, बेमतलब घूमना।

श्रावारा होना (हिं॰ क्रि॰) परिश्रमणशोल वनना, भटकते फिरना, वेह्यायी लादना।

त्रावारि (सं क्लो ) श्रा-व्रियते श्राच्छाद्यते, श्रा-ष्ठ बाइबकात् इन्। १ इष्टरुट, बाजारू सकान्। (ति ) श्रा सम्यक् वारि यत, बहुत्री । २ सम्यक् जलयुक्त, पानौसे खुब भरा हुशा।

आवाल (संक्तीक) आवात्यते सञ्चायंते जलमनेन, भावल-ियच् करणे अच्। १ आलवाल, पानी देनको पोदेको चारो श्रोर महोका चेरा। भावे घञ्। २ सञ्चार, चलाव। (अव्यक्) मर्यादार्थे अव्ययीक। ३ वालक पयन्त, लड़केतक।

भावात्य (सं॰ प्रव्य॰) वात्यात् मा, पर्यन्तार्थे प्रव्ययी॰। वात्यावस्था पर्यन्त, लड्कपनतक।

त्रावास (सं॰ ए॰) त्रा सम्यक् वसत्यत्र, त्रा-वस त्राधारे घञ्। १ वासस्थान, ग्टहादि, सकान्, घर। सावे घञ्। २ सम्यक्-वास, बृदवाय, रहास।

त्रावासी (हिं॰ स्ती॰) समय-समयपर खानेके विये तोड़ी जानेवाली कचे भनाजकी वाल।

श्रावाद्यन (सं को ) श्रा-वह्य-िष्ट्-लुग्ट्। निकट श्रानेके लिये देवताका श्राह्वान, निमन्त्रण, पुकार, बुलावा।

श्रावाहनी (सं क्षी ) श्रावाह्यतेऽनया, श्रा-वह-िश्च करणे च्युट् कीप् वा। देवताके श्राह्मानार्थं सुद्रा विशेष। दोनो हाथ श्रञ्जलिवहकर दोनो पनामिकाके सूलपवंपर दोनो श्रङ्ग लगानेसे श्रावाहनी सुद्रा वनती है।

श्रावि (सं॰ पु॰) पची, चिड़िया। श्राविक (सं॰ क्ती॰) श्रविना तक्तोमा निर्मितम्, उक्। १ कस्बल, गुदमा, लोयी। (ब्रि॰) २ मेषसस्बन्धी, भेड़ने सुताक्तिक। ३ जर्णासय, पश्रमी, जनी। श्राविकचीर (सं॰ क्ती॰) मेषीदुग्ध, भेड़का दूध।

यह खादु, श्रस्तपान, सिग्धोण, गुरु, पित्तनफोटवण एवं द्वंहण होता श्रीर हिका, खास तथा श्रनिलको मारता है। (नामस्टोकाकार चीरपाणि) श्राविकचीर लोमय. गुरु, कप्पित्तहर, खोल्यम्न, मेहनायन, वात-प्रकोपमें पत्य घीर धनिलज कासमें हित है। (राजिनक्ट्) धाविकष्टत (सं॰ क्ली॰) मेबोनवनीत-जात छत, भेड़का घी। यह त्रष्ठ-पाक, पित्त-कोपन घीर योनि-दोष, कप्प, बात, घोष एवं कम्पके लिये हित होता है। (राजिनच्छ्) घाविकसर्पि सर्वरोगका विष, कप्पवात, कुतथा गुल्लोदर दूर करता धीर दोपन रहता है। (धावर्धका)

चाविकदिध (अ॰ ह्नो॰) सेषी-दुग्ध-क्रत दिधि,
भेड़का दृष्टी। यह गुरु, सुस्चिग्ध, कफ-पित्तकर,
रह्मवात तथा वातमें पथ्य धीर शोफ-नगम्न है।
(राक्षित्वण्ड्) माविकदिध सुखरोगके लिये परम हित
भीर दृष्टमंत्र होता है। इससे पित्त बढ़ता, वात घटना
भीर काफ चढ़ता है। किन्तु गुल्म, मर्श्च, कुष्टरोग
भीर रह्मपित्तमें यह ठीक नहीं लगता। (विवर्शक्ता)
धाविक-नवनीत (सं॰ ह्नो॰) सेषी-दुग्ध-नात नवनीत,
भेड़का मसका या नोनी घी। यह पाक्रमें हिम, लघु
तथा सारक भीर कफ, वात एवं अर्थ:के लिये सदा
हित है। किन्तु ऐड़क-नवनीत ह्निष्ट-गन्ध, भोतल,
सेधाहृत्, गुरु भीर पृष्टि-स्थील्य-मन्दाक्तिदीपन होता
है। (राक्षित्वण्ड्)

षाविक्तांस (सं क्ली ) नेवमांस, भेड़का गोश्त। यह मध्र, देवद्गुर तथा वक्तर होता, धनांमांससे विपरीतगुण पड़ता और पत्य पा, स्निग्न, गुरु, सरोह एवं प्रभिस्यन्दि रहता है। (वाग्मर)

भावितसूत (भं॰ लो॰) मेथोसूत, भेड़का पेगाव। यह तिल्ला, कटु एवं उपा होता भीर कुछ, अर्थः, भूलोदर, रत्लायोफ तथा मेहका विष दूर कर देता है।

षाविकसीतिक (सं वि ) स्त्रमेव, खार्घें ए सीतम्; पाविकच तत् सीतचेति, कर्मधाः; तेन निर्मितम्, ठक्। मेपस्त्रनिर्मित, भेड़के स्तरी तैयार, जो जनी धारीसे वना हो।

भाविकी ( सं॰ स्ती॰) १ कम्बल, गुरमा। २ शककी, खारपुरत, सेइ।

घाविका (सं क्ती ) भाविकानां भावः, यक्।

पननपुरोहितदिनी थक्। पा शशश्यः शावितस्य सित्त, सेह्का सगाव।

भाविचित (सं ॰ पु॰) भविचित, मन्त्वा गोल-नाम।

भाविन्न ( मं॰ पु॰) श्रानिज करोरि का, तस्य न। करमदे हच, करोंदेका पेड़।

षाविज्ञान्य (वै॰ वि॰) श्रविज्ञानमेव, चातुरर्थ्या सार्थे थन्। धपरिसम्ह, नामुम्बिन-तमोन्, पर्चचान न पड़नेवासा।

षाविद् (वै॰ छां॰) १ विद्या, इत्स, सस्मा, जान-कारी। २ प्राविद् और यावित्तसे पारमा होनेवाली वैदिक व्यवस्था।

साविदूर्य (सं को ) श्रवि-दूरस्य भावः, यञ्। सविकर्ष, नैकवा कुर्वे, पड़ोस।

याविष (सं वि ) या-व्यय-ता। १ ताडित, मारा इया। २ विद, भेदा इया। ३ किट्रोक्तत, देदा इया। ४ चिप्त, फंका इया। (पु॰) ५ व्यक्तिप्रहार विश्रीय, तलवारका एक हाथ। असिप्रहार क्तीस प्रकार करते हैं। असिको बुमाकर यहका प्राचात वचाना 'याविष्ठ' कहाता है।

श्रानिहत्तर्थी (सं॰ स्तो॰) श्रानिही कर्यानिन प्रमुख्यः, हीप्। पाठा, हरन्थीरी। 'पाठाःमहानिहत्वर्था।' (बनर) सान्वित्व (सं॰ पु॰) श्रानिश्चते काष्ट्रादनेन, श्रान्थ्य प्रमुखे क। १ काष्ट्रादि वेधनसाधन स्थानारात्र श्रस्त विशेष, सान, बरसा। २ स्वसर, भौरा।

याविर (सं॰ पु॰) प्रसववेदना, हैज्का दहे।
भाविर्माव (सं॰ पु॰) याविस्-भू-घन्। १ प्रकाय,
जन्नर, रीयनी। २ सांख्यमतरे—उत्पत्ति-खानीय
अभिव्यक्ति-खरूप भावधर्म विशेष। जेसे—आनामें
क्रियानिरोध बृहिके व्यपदेशसे क्रियाका व्यवस्थानेद्द नियतभेद साधनमें प्रका नहीं पड़ता। क्योंकि एकमें
उस उस विषयके प्रकाश भीर अनुद्यसे विरोध बढ़ता
है। जैसे—क्रुमेंग्ररीरमें निविद्यमान इस्त गुण्डादिका
कभी प्रकाश भीर कभी जय होना श्राविर्माव वा तिरो-भाव नहीं कहाता। कारण, क्रमेंचे वह तकल नहीं
निकलता। वस्तुत; क्रमें भी उससे श्रीसन दृहरता है। सुतरां सत् वसुका तिरीभाव वा आविभीव नहीं होता। फिर भी किसी अवस्थाभेदकी ही आविभीव श्रीर तिरोभाव कहते हैं। ३ मनुष्यादि रूप बना श्रवतार रूपसे देवताकी उत्पत्ति।

भाविभूत (सं ० व्रि०) भाविस्-मू कर्ति का। १ प्रकटित, जाहर। २ भमिव्यक्त, पैदा।

भावित (सं॰ त्रि॰) भावित्तति दृष्टिं वारयति, भावित्तं स्तृती क। १ कसुष, भपरिष्कृत, गन्दा, मैला।

'कालुपोऽनच्छ चावित:।' ( चनर )
''दिग्वारणमदावित:।'' ( जुनार २।४४ )

(क्री॰) २ काविल-देशीय फलविशेष, सेव। श्रादिसकन्द (सं॰ पु॰) मालाकन्द, किसी किस्सकी जड़।

पावित्तमत्स्य (सं॰ पु॰) मत्स्यविशेष, एक महती।
यह ग्रुम्न तथा स्थूस होता और पच तास्तवर्णे रहता
है। प्रावित्तमत्स्य प्रतिक्च, मधुर, बन्ता, वीर्यप्रष्टि-वर्धन और गुणाका है। (राजनिष्यः)

षाविता (सं स्ती ) १ मत्स्य, महती। २ चाङ्गेरी, चौपतिया, घमलोनिया।

त्राविव्यच (सं॰ पु॰) मेषण्ड्यो, मेढ़ासींगी। त्राविशत् (सं॰ व्रि॰) उपस्थित होनेवासा, सो दाख्ति हो।

शाविष्तरण (सं० ली०) श्रा-विस-क भावे खुट् पत्नम्। १ प्रकाश, ज्ञ्चर, देखाव। "श्वत्या गृणेषु दोषाविष्तरणम्।" (चित्रानकीसरी) कारणे खुट्। २ प्रकाशसाधन।

प्राविष्कर्ती, पानिषार देखी।

भाविष्कर्छ ( सं॰ ति॰) भाविस्-स-रून्। प्रकाशक, इहरमें कानेवाला, जी ईजाद करता हो।

श्राविष्कार (सं॰ पु॰) श्राविस्-क्ष-घञ्। भाविष्वरण देखो। श्राविष्कारक, भाविष्वर्षं देखो।

श्राविष्कृत (सं॰ व्रि॰) श्राविस्-क नमेणि ज्ञा। प्रकाशित, जाहिर, जो ईजाद किया या दूंटा गया हो। श्राविष्क्या (सं॰ स्त्री॰) श्राविष्करण देखी।

शाविष्ट (सं वि ) शा-विष-ता । सूतादियस्त, श्रीतान् वग्रीरचने फन्देमें फंसा चुशा।

भाविष्टा (वै॰ वि॰) प्रकाशित, जाहिर, जिसे देख सकी।

श्राविस् (सं ॰ श्रव्य ॰ ) श्रा-श्रव-इसि। 'बाइलकादवतेरप्याङ पूर्वीदिसि: शा-शव-इसि। (चञ्चलदत्त) प्रकाश्य, प्रस्कुटत्व, खुले तौरपर श्रांखके सामने। क्व, भूशीर श्रस् घातुके साथ इसकी प्रतिसंज्ञा होती है।

त्राविस्तराम् (संश्याचार) त्राविस् तरप्-त्राम्। अतिश्रय प्रकाश, खृब खुले तौरपर।

यावी (सं॰ स्ती॰) अविरेव, स्तार्थं अण्डीप्।
१ प्रसववेदना, जापेका दर्दे, व्यांतकी तकलोफ्।
२ रजस्वला, जो औरत कपड़ोंसे हो। १ गर्भवती,
जिस औरतके पेटमें बचा रहे। १ प्रसवलिङ्गका
मूवकफप्रसेकादि, जापेसे पेशाब वग्रेरहका बहाव।
यावात (सं॰ वि॰) या-व्ये-ता। १ सकलप्रकार
प्रथित, सब तरहसे गूंथा हुआ। २ उत्विपणपूर्वक
ध्त, ट्टाकर लगाया या लटकाया हुआ। (क्री॰)

३ सभ्यक् ग्रन्थन, खासी गूंधगांध । ४ उत्चीपणपूर्वक

धारण, लटकाव। (पु॰) ५ दिचण स्त्रस्थार धारण

त्रावीतिन् (सं॰ पु॰) प्रावीतमस्यस्य, द्रनि। पत दनिदनीः वा धराररदः द्विण स्कन्धके कवर यक्षीयवीत रखनिवाका ब्राह्मणः।

किया जानवाला यज्ञोपवीत।

ष्टकृतं दिस्ये पाणासुपनील् चिते दितः। सन्ये प्राचीन वानीती निनीती कर्णसच्चने ॥'' ( मनु २।६७ )

श्रावीती, श्रावीतिन् देखा।
श्राव्यक (सं० पु०) श्रवित रचित पालयित वा, श्रव
रच्यालनयी: उण्-कन्। जनका, पिता, वाप। 'व्यावृक्तः।
जनकः।' (श्रमर) यह शब्द नाट्योक्तिमें चलता है।
श्राव्यत् (वं० स्ती०) श्रा-वृत सम्पदादित्वात् किए।
१ श्रावरण, लयेट। "गासा वांस्म विसुवं गाततम्।" (सक्
भाष्टार) 'वांत्रतं शावरणं धारणम्।' (सावण्) २ श्रावतेन,
परे। ३ पुनःपुनञ्चालन, बार बारकी गर्दिश। 'वृंत्रतावृत्तमन्त्रावते।" (श्रव्यवृत्वंद श्रद्) 'शावतमावर्तनम्।' (महीघर)
श वारस्वार एक जातीय क्रियाकरण, वार-बार एक
ही-जैसे कामका करना। ५ परिपाटी, रिवाज।
६ श्रवक्रम, चाला। ७ तृण्णीक्याव, ख्रमोश्री। ८ जातकर्माद संस्तार। (वि०) कर्तर श्रच्। ८ श्रावत-मान, घूम पड़नेवाला।

प्राहत (सं वि वि ) पान्हं सा १ स्वतावर्ण, प्रप्रकां गित, प्रान्ह्यां होता, क्षेत्रां हिंगा, जो लेपेट जिया गया हो। ३ परिष्ठत, विरा इपा। ३ सं स्टूट, लगा हुया। १ विस्तृत, फेला हुया। ५ व्याप्त, भरा हुया। (यु॰) ब्राष्ट्रां की प्रीरस घीर उग्र जातिकी स्तीके गर्भ से उत्पन्न सनुष्य। "ब्राह्मणेड्यकन्यायानाहती नाम नावते।" (मह १०१५)

शाहित (सं॰ स्ती॰) धा-व-ितान्। शावरण, पदी, घेर। शाहित (सं॰ वि॰) शा-वित-ता। १ ग्रनः ग्रुनरश्यस्त, वारवार महावरा हाला हुशा। २ शावतैमान, घमा या वापस भाया हुशा। ३ पलायित, भागा हुशा। शाहित (सं॰ स्ती॰) शा-वित-तितन्। १ प्रत्यावित्तं, वापसी। २ वारस्वार श्रश्यास, ग्रुनः प्रत नातीय त्रियाकरण, फिर फिर एक ही नामका करना। ३ प्रनरावित्तं, दोहराव। ४ मार्गपरिवर्तनं, मोह। ५ वत्तान्तं, वािकृया। ६ परिवर्तनं, ग्रुमाव। ७ मांसारिक स्थितं, पैदायशका चक्कर। ८ नियुक्तं, इस्तीमानं, स्थानः।

षाहित्तदीपक ( चं॰ क्री॰) षाहत्या दीपकम्, ३-तत्। १ दीपकाहित्तरूप पर्याकद्वारिविशेष । इसमें दीहराकर किसी शब्दपर जीर देते हैं। २ मस्तिष्क, दमाग्। शहत्य ( चं॰ श्रव्य॰) प्रत्यावर्तनपूर्वक, घूमकर। शहर्य ( चं॰ श्री॰) श्रा-हष-क्रित्। १ सम्यक् वर्षण, खासी वारिश। ''बाहे: प्राणवारके:।'' ( चक्षी ) ( श्रव्य॰) मर्यादार्थे प्रव्ययि॰। २ हष्टिपर्यन्त, वारिशतक। श्रावेग ( चं॰ पु॰) श्रा-विज-वञ्। १ उत्करहा- जनक वा त्वरान्वित मानसिक वेग, इज्तिराबी, ध्रिताबी, इड्बड़ी। १ व्यभिचारी भावविश्रेष, हाल, जुलाव। यथा,—निवेद, श्रावेग, देन्य, श्रम, सद, कड़ता, श्रीग्य, मोड इत्यादि।

भावेगी (सं ॰ स्ती ॰) श्रा-वेगोऽस्यस्याः सर्गं श्रादित्वात् श्रम् गौरादित्वात् स्तीष् । वहदारकस्ता, बधारकी वैस । "सादवनमा स्वतानावेगी श्वदारकः।' (भनर)

भावेडा़ (पा॰ पु॰) क्रुग्डल, बाला, बाली, सुरकी, गोखरु, भूमका।

पाविषिक (सं कि ) १ स्वाधीन, प्राजाद। २ प्रपर Vol II. 181

श्रम्य द्रम्यसे संस्थान्य न रस्तृतिवाला, ली किसी दूसरी चीज्से लगा न हो। "वृहचर्गा चाविषकादयः।" (चित्रधनेकोष-चाला ।।२)

बाबा (१४)
बावेदक (सं॰ वि॰) बा-विद-णिच्-खुल्। १ विद्याएक, वावेदनकारी, ज़िहर करनेवाला, जो झल बता
रहा हो। (पु॰) र प्राधंक, उम्मेदवार, सुराफा
करनेवाला। ३ स्चक, पिश्रन, सुख्विर।

शावेदन (स' को ) भा-विद-चुरादित्वात् णिर्-चुर्रः। १ विद्यापन, व्यवश्वारोखापन, नालिश-फर्यादः। करणे खुर्। व्यवश्वारोखापक भाषापत्न, अर्जी। शावेदनीय (सं विश्) शा-विद-णिच्-श्रनीयर्।

विज्ञापनीय, ख,वर देने या नालिय करने का विज ।
श्रावेदित (सं श्रिक) श्रा-विद-णिष्-ता-इट, खिच
लोप:। विज्ञापित,ज्ञाहिर किया या ख़बर दिया हुन्ना।
श्रावेदिन् (सं श्रिक) श्रावेदयित, श्रा जुरादिलात्
विद-णिच्-णिनि। १ विज्ञापक, नालिय करनेवाला।
२ श्राज्ञाकारी, फ्रमांवरदार। (पु॰) श्रावेदी।
(स्त्री॰) श्रावेदिनी।

षावेद्य ( चं॰ ति॰) षा-विद-णिच्-यत्। १ विज्ञाप्य, वताने काविज। ( प्रव्य॰) ल्यप्। २ पावेदन करके, वताकर।

त्रावेद्यमान (सं॰ ति॰) प्रकाधित किया जानेवाला, जो जाहिर किया जाता तो।

पाविध्य (सं॰ त्रि॰) ग्रा-विष-ख्यत्। विद किया जानेवासा, जो हेदने सायन् हो।

बावेच तेच (हिं॰ पु॰) नारिकेच तेच, नारियलक तेच। यह ताजी गरीचे निकासा जाता है। स्खी गरीचे निकसनेवासा नारियलका तेस मुठेस कहाता है। श्रावेश (सं॰ पु॰) आ-विश-घन्। १ श्रष्टक्कार-विशेष, फ्ख्र, धमण्ड। २ संरम्भ, क्रीध, गुस्सा। ३ श्रभिनिवेश, दाखिला, दख्ल। ४ भासक्व, बांध। ५ श्रण्यत्रवेश, पहुंच। ६ ग्रहमय, स्तराच्यार, श्रीतान्का दीर। ७ श्रपस्तार रोग, सगीका भाजार। ८ श्रधि-ष्ठान, दीर। ८ गर्व, गुरूर। १० मनोभाव श्रापत्ती-करण, दिसकी हासतका जमाव। ११ भान्तरिक यह, भीतरी तदबीर। भावेशन (सं० ली०) आ विश्वते यत्न, आ-विश्व आधारे लुउट्। १ शिल्पभाला, कारखाना। 'भावेमनं शिल्पभाला।' (भार) भूतादि वाधा, शैतान्का साया। ३ स्ये एवं चन्द्रका परिधि, आफ्ताब और चांदका चकर। ४ कोधादि, गुसा। आधारे लुउट्। ५ प्रविश्व सम्पादन-व्यापार, रसायी, पैठ। ६ मन्त्रसे भूतको वुला श्रिरःमें सन्तिवेशन, शैतान्को सरपर चढ़ा देनेका काम। आविश्वनमन्त्र (सं० पु०) मन्त्रविशेष, एक जादू। आविश्वनमन्त्र पढ़नेसे दूसरेके शरीरपर भूत चढ़ जाता है।

षाविश्विक (सं॰ पु॰) षाविशो-ग्रहे भवं तत बागतः वा, ठञ्। १ षतिथि, मेहमान्। (क्ली॰) २ प्रवेश, यहुंच। ३ षातिथ्य, मेहमांदारी। (ब्रि॰) षसाधा-रण, खास। ५ स्वभावज, पैदायशी।

आविधित (सं वित ) धा-विध-णिच्-त्त-इट्, णिच् लोप:। निवेधित, घावेधयुत्त, मनोयोगयुत्त, पहुंचा हुधा, जो दाखिल हो।

श्रावेष्ट (सं॰ पु॰) परिवेष्टन, संवलन, घेर, श्रहाता। श्रावेष्टक (सं॰ पु॰) श्राविष्टयित, श्रा-विष्ट-णिच्-खुल्। श्रावरणकारक प्राचीरादि, वेष्टक, दीदार, खुन्दक, श्रहाता।

भाविष्टन (सं० क्ली०) भ्रा-विष्टःभावे तुर्रट्। १ आव-रण, लपेट। करणे तुर्रट्। २ आवरणसाधन प्राची-रादि, चारदीवारी। ३ प्रावार, कीष, लिफाफा, बस्ता, बुक्चा, बंधना।

आविष्टित (सं॰ त्रि॰) त्रावरणयुक्त, विरा हुत्रा, जो लिपटा या बंधा हो।

आव्य (वै॰ ति॰) अविर्मेषस्य विकारः, ष्यञ्। १ मेष-सम्बन्धीय, भेड़के सुताक्तिकः। २ श्रीणं, पश्मी, जनी। श्राव्याधिन् (वे॰ ति॰) श्रा-व्यध-णिनि। श्राघात वा श्राक्रमण करते हुये, ज्ख्म पहुंचाने या हमला मारनेवाला। (पु॰) श्राव्याधी।

श्राव्याधिनी (वै॰ स्त्ती॰) श्राव्याधिन्- छीप्। १ पीड़ा-दायक स्त्ती। २ तस्त्तरश्रेणी, रहज़नोंकी जमात। 'या रीना श्रभीलरीरा व्याधिनीकाणा उत।" (यक्तयजुनेंद ११।००) 'शाव्याधिनी शा समनाहिष्यिन ताः सर्वतीऽस्रासाइयन्ताः।' (महीधर)

आव्युष (वै॰ अव्य॰) उषः पर्यन्तः, सर्वरेतक।
आवश्यन (वै॰ क्षी॰) ईषद्वश्यनं छेदनम्, प्रादि-समा॰।
१ ईषच्छेदन, थोड़ी काट-छांट। आधारे ल्युट्।
२ छेद्य वचप्रदेश, दरख्तका काटा जानेवाला हिस्सा।
यह पूपादि बनानेके लिये वचसे काटा जाता है।
आवस्क (वै॰ पु॰) आ-व्रश्च-घन्; चस्य कलम्,
अस्य सलम्। यनोः क विराखती। पा अश्यरः। १ ईषच्छेदन,
थोड़ी काटछांट। २ ठूपादि बनानेके लिये काटा
जानेवाला वचका स्थानविश्रेष, दरख्तको आख़।
आव्रीड़क (सं॰ पु॰) आव्रीड़ानां निर्वेद्यानां विषयो
देशः, वुन्। निर्वेद्यार्थ, विश्वमे सुल्क।
आय (सं॰ पु॰) अस्र भोजने घन्। १ भोजन, खाना।
कर्मस्थपस्थिति अण्, उप॰ समा॰। २ भोजन करनेवाला, जो खाता हो। इस अर्थमें आस सन्द पायः
समासान्तमें आता है। यथा,—हतास, आश्रपास,
मांमास्य प्रसार हिन्द्यार हताहि।

मांसाम, पलाम, इविधाम इत्यादि। ( हिं ॰ स्ती॰ ) २ श्राशा, उम्मेद। ग्राशंसन (सं क्ली) १ उदीचण, प्रतीचण, दुन्ति-ज़ार, शीक्। २ वर्षन, कहावत। मार्शसा (सं॰ स्ती॰) म्रा-मन्स्-मङ्-टाप्। मा वं गार्था भूतवच। पा शश्रद्र। भाषंचा वयनेलिङ् । पा शश्रद्रहर १ अपाप्त वस्तुकी प्राप्तिके लिये इच्छा, श्रारज्, उम्रोद-वारी। २ भाषा, वर्णना, बोली, क्रैफियत। बार्शसित (सं ० वि ०) बा-बन्स्-क्त-इट्। १ कथित, दसरार किया हुया। २ इच्छा-विषयीभूत, सुतरिस्सद, खाहिय-किया हुआ। (क्री॰) भावे का। ३ मनी-रथ, इदितयान्, श्रासरा, भरोसा। श्राभं सित (सं वि ) श्राभं सित, श्रा-शन्स्-त्व्। १ बाय सायुक्त, मुन्तजि़र, उस्रेदवार, उस्रेद रखने-वाला। २ कथन करनेवाला, जो इसरार करता या कइता हो। (पु॰) मार्यंसिता। (स्ती॰) ङीप्। आर्यासिती। 'मार्यं सुरायं सितरि।' ( मनर ) भागं सिन् (सं वि ) भा-भन्स्-णिनि। भागं-साकारी, मुन्तज़िर, उम्मेद रखनेवाला। २ ज्ञापक, निवेदक; बोलने, कप्तने या दज्ञहार करनेवाला।

भार्यं सु (सं ० ति ०) आ-शन्स् - छ। सनायं सभिच छः।

र्भा शशरण्यः इच्छाकारक, भाविश्वभाकाङ्गी, सुन्तिज्द, न्बाहिशमन्द, जो चाहना रखता हो।

श्रायम (सं वि वि ) प्रश्नाति, प्रय-खुल् । १ भवन, खानेवाला । २ भोगयुक्त, खानेकी चीज्से भरा दृशा । प्राध्यति, प्राय-िषण्-खल् । ३ भोगसाधन, खानेकी काम प्रानेवाला । ४ भोजनकारक, खाना बनानेवाला । प्रायक्त (सं वि वि ) पा सम्यक् प्रक्रम् ; प्रा-प्रक्-क्त, प्रादि-समा । सम्यक् प्रक्रियुक्त, ताक्तवर, प्रदृजीर, जवरदस्त ।

ंष्राग्रिक्त (सं॰ स्त्री॰) सम्यक् शक्ति, ताक्त, कुव्वत, इक्तियार, इस्ते दार।

षायह नीय (सं वि वि ) षा-यति-भनीयर्। यहा-निये जाने योग्य, जो यक किये जाने काविल हो। २ पहणीय, मानने काबिल। ३ विचार्य, समभाने लायक्।

· बागङ्कसान (स'॰ वि॰) ग्रङ्कित, सभय, हरा हुआ, जिसे ग्रक रहे।

षाशक्षा (सं॰ स्ती॰) षा-श्रति-म्रङ्-टाप्। १ भय, वास, खीफ, डरा २ सन्देच, शका ३ श्रविखास, नायेतवारी।

षायक्षान्ति (सं॰ ति॰) १ भयभीत, खीफ़ज़दा, खरा हुग्रा। २ सन्दे ह रखनेवाला, जिसे यक्त रहे। ष्रायद्वित (सं॰ ति॰) षा-यक्ति कर्तरि ता-इट्। १ भीत, खोफ़जदा, खरा हुग्रा। २ सन्दे हयुक्त, जिसे यक्त था खुके।

षायक्षिन् (सं॰ ति॰) षायक्षते, श्रा-यित-चिनि। षायक्षायुत्त, यक करनेवाला। (पु॰) श्रायङ्घी। (स्त्री॰) ङीप्। श्रायक्षिनी।

षाधद्वा (सं वि ) सा महाते, प्रायित कर्मणि खत्। १ प्रायङ्काने योग्य, मान निये जाने नाविन, जिससे डर स्मे। (प्रयः) स्यण्। २ सन्दे ह नासे, मन नाते हुये।

पाधन (सं॰ पु॰) धमन एव, खार्थे इण् । १ अमन हन, पीतभाजना पेड़ । धमन देखी। २ वस्त । ३ इन्द्र । (ति॰) भ्रम भीजने णिच्-लुप्र । ४ भोजन कराने-वाला, जो खिलाता भी। प्राथना (फा॰ पु-स्ती॰) १ मिन, सुद्धर, दोस्त।
२ प्राण्य, प्राथिन। "रखीन वार्ती पायना।" (बानोति)
३ वेग्या, रखी, रखी हुयो प्रीरत। "जिननी पायना उननी
बनविन। (बीनोति) (वि॰) ४ परिचित, जान-पद्धः
चानवासा। ५ प्राप्तत, प्यार करनेवासा। विद्यारम्भ
करनेवासेनो 'इफ्-प्राथना', मिलको 'दोस्त-प्राथना'
या 'यार-प्राथना' श्रीर परिचित व्यक्तिनो 'सूरतप्राथनां कहते हैं।

भागनायी (फ्रा॰ स्ती॰) १ मित्रता, दोस्ती। २ विवाह-सम्बन्ध, रिप्रवेदारी। २ अधम्य स्नेह, नाजयज् प्यार। भागनायी करना (हिं॰ क्रि॰) १ मित्र वनाना, दोस्ती सगाना। "भागनायी करना शासन् निभाना स्रियस्त।" (बोब्होति) २ भाधम्य स्नेह या नाजायज् प्यार वढ़ाना।

प्राप्तनायी जोड़ना, पायनायी करना देखी।

षाधनायो लगना (हिं क्रि ) मैत्री बढ्ना, होस्तो होना।

श्रायनायी लगाना, पायनायी करना देखी।

मायनायी होना, भायनायी लगना देखी।

त्राधफल ( हिं॰ पु॰) हचिनियेष, एक प्रेड़। यह बङ्गाल, विद्वार और मान्द्राज प्रान्तमें चिवत उपजता है। काष्ठ सहद होता भीर सळाडूव्य प्रस्तुत करनेमें लगता है। त्रायय (सं॰ पु॰) श्रा-मी-भन्। एरम्। पा शश्रद्ध १ घसिप्राय, सक्त सह, सन्या, ग्रज्। ससकन्, जगह। ३ विभव्, श्रसवाव। ४ पनसहन्त्र, कटच्चना पेड़। ५ वैद्यमास्त्रोत स्थानविश्रेष, निस्मना ज्ज़ं। षांमय सात होते हैं,—वातामय, पित्तामय, नफाश्रय, रक्ताश्रय, पक्ताश्रय, सूत्राश्रय, श्रीर श्रामा-यय। स्तियोंने त्राठवां गर्भाशय त्रतिरित रहता है। (सन्त) उर:में रक्तायय, उससे नीचे श्लेषायय, श्लेषा-ययसे नीचे श्रामायय भीर जमसे नीचे पकाश्यय है। पकाशयसे जपर यहणी नामी जो कला होती, वही पाचकायय कड़ाती है। नाभिसे जपर अग्न्यायय मध्यभागमें स्थित है। उसपर तिल पड़ता, जिससे नीचे वाताश्य भाता है। वाताश्यसे नीचे पकाश्यको मलायय भी कहते हैं। मलाययसे नीचे वस्ति वा मूलाग्रय 🕏। (भावमकाय)

'भाष्यः खादमिप्राये मानसाधारयोरपि।' (विष )

भा प्रस्तिविषाकात् चित्तसूमी भेते, कर्तरि भच्। दे कर्मजन्य वासनारूप संस्तार, भलायी-तुरायी। अधर्माधर्मक्प प्रक्रष्ट, सभीयत, होनी। भाधारे प्रच्। प्रभायय-विश्रिष्ट चित्त, द्रदराक, पाददाप्रत, दिल। भावे यंच्। ८ श्रयन, नींद। १० स्थान, जगह। ११ कीष्ठागार, भारासगाह। १२ विचारकी रीति, स्यालका तरीका। १३ दक्का, खाहिश्र, खुशी। १८ कापण, बस्तील। १५ बीदसत-सिंद भालय-विज्ञानक्प विज्ञानसमूह। १६ भाश्रय, टेका। १० किंपाचन नासक पश्रधारणार्थं मर्तविश्रेष। १८ खात विश्रेष, गद्धा।

श्राश्यपत (स॰ क्षी॰) पनस्, कटहल।

आययाय (सं॰ पु॰) आययं आस्रवसस्राति; आयय-अय-अण्, उप॰ समा॰। १ अग्नि, आग। अपने आस्रय काष्टादिको भच्चरूपसे खानेपर पग्निको आय-याथ कहते हैं। २ वायु, हवा।

भागर (स'० पु०) भाग्यणाति, भा-गू-भच्। १ भन्नि, भाग। २ राचस, भासेब, भूत।

"क्रव्यादोऽखय भागरः।" ( भनर )

श्रामरीक (वै॰ पु॰) रोग विभिष, श्रजामें सख्त श्रीर भदीद दर्दे दैदा करनेवाला श्राजार।

"भागरीकं विगरीकं वलासः पृष्ट्यामयम्।" ( भयवैर्धहिता)

मामल (सं॰ पु॰) जीवनवृत्त, एक पेड़। मामव (सं॰ क्षी॰) श्रामोभीवः, श्रञ्। पृश्विष इमः निन्ना। पा प्रश्राश्यप्र। मिताबी, उतावली। २ गुड़मद्य, गुड़की गराव।

श्रामस् (वै॰ त्रि॰) श्रामन्स्-क्तिए। १ भावि स्रभे-च्छाकारी, श्रागेके लिये श्रच्छी उम्मेद रखनेवाला। (क्ली॰) भावे क्तिए। २ भाविश्वभेच्छा, भली खाडिश। ३ कथन, सुतिसाधन, कडावत।

> "पृच्चमानसवाश्रमा नातवेदी यदीदम्।" (ऋक् धाम्राद्) 'नवाश्रमा तत् स्तत्या साधनेन।' (सायण)

भाश्यसन (दै० स्ती०) तुषाधान, वध किये हुये यज्ञीय पश्चके भाङ्गका छेदन। "भाशसनं विशसनमधी मधिविकर्तनम्।" ( ऋक् १०१८५।१५) 'भाशसनं तुषाधानम्।' ( सायण ) भागस्त (वै॰] त्रि॰) भा-भन्स-ता। सुत, तारीफ़ः किया गवा।

श्रामा (सं स्त्री ) श्रा समन्तात् श्रश्नूते व्याप्नोति, श्रा-भश्नू व्याप्ती अच्। १ दिक्, फासिला। २ प्रत्याशा, दित्रत्याक, उम्मेद। ३ वस्त्रकी भार्या। ४ न्यायमतसे— संख्यापरिमित प्रथक्त-संयोग-विमागात्रय द्रव्य-विभिन्न। दैशिक परत्व श्रीर श्रपरत्वके श्रसमवायि कारणका संयोगात्रयं होनेसे ही नैयायिक इसकी स्वीकार करते हैं। ५ सांख्यतत्त्व-कीमुदीके मतसे— पूर्वापरत्वके व्यवहारका उपाधि। इसी उपाधिको दिक् कहते हैं। इसके श्रात्रयसे श्रतिरित्तं दिक्-कल्पना करना ठीक नहीं पड़ता। ६ द्रष्णा, सालच, न मिलनेवाली चीज़ हासिल करनेकी खाहिश। श्रामाक्रित (सं वि०) प्रत्याशा-परिहत, उम्मेदसे

लगा हुआ। आयागन (सं॰ पु॰) दिन्हस्ती, दौरने नुन्तिका हाथी। यह प्रविवीने एक विभागको सामे है।

श्राग्राट् (सं॰ पु॰) १ श्राषाट्, एक महीना। २ व्रतीका पलाग्रदण्ड, व्रत करनेवालेकी छड़ी।

भाशाहा, प्राथाड़ा (सं क्ती ) १ प्राथाहा नचत । प्राथाड़ा प्रयोजनमस्य, प्रण्। २ ब्रह्मचारीका प्रवाध-दण्ड ।

त्रायादी (सं॰ स्ती॰) प्रावादा नचते या युक्त: काल:, प्रण्-जीप्। १ चन्द्राषाद पीर्णमासी।

भाषादामन् (सं॰ ली॰) भाषा दामेव, उपिति समा॰। १ भाषाक्ष वन्धनसाधन रज्जु, उम्मेदका जाल। (पु॰) २ न्द्रपतिविशेष, यक पुराने राजा। भाषादामा, भाषादामन् देखो।

त्राप्रादित्य, नामानं देखो।

श्वाशाधर—एकजन प्रसिद्ध जैनयत्यकार। निजसत 'धर्मासृत' ग्रन्थमें इन्होंने शाकन्मरीके निकट श्रपना जन्मस्थान लिखा है। वस्तृत: जयपुरके निकट किसी दुर्गमें यह छत्पन्न हुये थे। श्वीरकी श्वीर सरस्रती नाम्नी दो पत्नी रहीं। सरस्रतीके गर्भसे वाहल नामक पुत्र हुशा था। शहाबुहीनके श्वालमण मारनपर यह मालव राज्यको भागे श्वीर पीक्षे धारामें विनध्यराज

विजयवर्सीके निकट जा- किये। उसी स्थानपर राज-कवि विरुद्दनने इनका यथेष्ट समादर किया था। यर्जनके मालवका राजा वननीपर यह मालकंच्छमें घवस्थित श्रीर भित्तुकके कार्यपर नियुक्त रहे। संवत् १२८६ में चामाधर वर्तमान थे। दृन्होंने सनिक संस्तृत यन्य वनाये, जिनमें जुक्क हाथ श्राये हैं,---१ रद्रटक्त काव्यालङ्कारकी टीका, २ सटीक धर्मासृत. ३ यमरकोषको टीका, ४ घाराधनासार, ५ यष्टाङ्ग-ष्ट्रदयटीका, ६ प्रष्टोपदेश, ७ जिन-यज्ञकला, द निव-सके साथ विषष्टिस्न तिथास्त्र, ८ नित्यमहोयोतयास्त्र, . १० प्रमेयरत्नाकर,११ भारतेश्वराभ्युदयकाव्य,१२ भूपाल-चतुव्यिति, १३ सहस्रनामस्तवन श्रीर १४ सूला-राधनशैका।

भाशानन्द-रामानन्दके बारहमें एक शिषा। रामा-नन्दके मरनेपर यही उनकी महीपर वेठे थे।

षायान्तित (सं कि ) बायायुत्त, उद्योदनार, जिसे भरोसा रहे।

पामापाल (सं॰ पु॰) पामां दिसं पालयति; श्राद्या-पा-णिच्-प्रम्, डरा॰ समा॰। पेते बीतुन् वक्तन्यः। अधार वार्तिक। १ पूर्वीद दिक्षाल, इन्हादि।

'इन्द्र । विक्रः पिटपति नैक्टं तो वरुको नसत्। छनेर रंश: पत्य: पूर्वादीनां दिशां क्रमात् ॥' ( पमर )

२ वेदीक्ष राजकुमार। यह श्रम्बमेध यज्ञते पश्र्की रचा करते थे। (नाजसनेयस' २२।१८)

षाश्चापिशाविका (सं॰ स्त्री॰) श्रन्तताशा, नारास्त तमवा, भूठी उसी द।

षागापुर (मं क्ली॰) पुरविशेष, एक महर। इस नगरमें उत्तम् गुग्गुलु मिलता और उससे ध्रम वनता है।

भाषापुरगुग्गुलु, भाषापुरसमाव देखी।

श्राघापुरसम्भव (सं॰ पु॰) श्राघापुरे सम्भवति, श्राशा-पुर-सं-भू-श्रच्। गुग्तुलुदिश्रीम, श्रात्रापुरसे निकलने-वाला गूगल।

षागाप्राप्त (सं॰ वि॰) लतकार, कामयाव, निसकी षमी द पूरे वहें।

षाधावन्व (सं॰ पु॰) षायां दिशं बन्नाति, षाया-182

दस-अच्। १ मर्नेटजाल, मनड़ीना जाला। २ तथा-वस्त, तमन्नाका फन्टा, उसो दकी जकड़। २ दिग्वस्त, सिम्तकी वन्दिय। ४ प्राम्बास, धका, वहाली। षागामङ (सं• पु॰) नैराप्य, नाउमा दी, भरोसेका टट नाना।

थाशार (सं० पु०) श्ररण, पनाइ। यागारेशिन् (वे॰ वि॰) घरण ढूं ढनेवाला, जो पनाइको खोजता हो।

षाधार्कं —कात्यायन-रिवत कर्मप्रदोपके टीकाकार। · चाशावत् (सं श्रिष्) विश्वासशीन, उमाद रखने-वाला, जिसे भरोसा रहे।

श्राभावरी (सं॰ स्त्री॰) सङ्गीतकी एकः संपूर्णं रागिणी। इसमें निवाद, ऋषभ, गन्धार और धैवत कोमन जगता है। गानेका समय दितीय याम है। देशी, गान्धार श्रीर टोड़ी मिलनेसे यह बनती है। शायावरीका ध्यान इसप्रकार करते हैं,-

"श्रीखळ्डेचिछ्रिखरे बिखियुच्चवस्ता मातङ्गमौक्तिकमनोहरहारवङ्गी । पाक्रय चन्द्रवरोहर्ग वहनी पायावरी वलवसुक्ववनोळकानि: ॥" ( सङ्गीतदर्पेष )

षाशावह (सं वि ) याशां वहति, प्राशा-वह-अच्, ६-तत्। १ काबाधारी, उम्मेद पैदा करनेवाला। (पु॰) २ तृपविशेष। २ भाकायपुत्र। वृहद्वातु, चन्नु, शाखा, विभावसु, सविता, ऋचीन, सम्हैं, भातु, शामावह शार रवि शाकामने पुत दश है। ४ दृष्णिपुत ।

धाशाविभिन्न (सं॰ त्नि॰) इताश, नाउमोद, जिसे भरोसा न रहे।

षाश्रास्य (सं ॰ ति ॰) चा श्रिष्यते, चा-मास-स्यत्। १ भाश सनीय, प्रार्थनीय, पसन्दीदा, जो चाई जाने क्।विल हो। (भवा०) २ कथन करके, कहते। भागाहीन (सं॰ ति॰) सामामुत्य, नाउमा द, जिसे

यात्रि (सं क्ली ) भा-भग्र-कि। १ मोजन, खाना। (स्ती॰) २ मागीर्नाद-दान, दुवा-गायी। भामिक (अ॰ पु॰) १ कामुक, चाइनेवाला, जी

यख्स प्यार करता को।

"आशिक् चूडा मेंस पत्तिनी मेंड्क ताल लगाने। चोली पहरे गदहा नाचे कंट विग्रनपद बावे॥" (कवीर)

२ प्रावेदक, प्रार्थक, खाद्दां, सायल, उसो दवार।
३ अनवधान साइसी पुरुष, जी शख्म विपरवा श्रीर
विफ्रिक्त हो।

श्राणिक्-साध्रक् (घ॰पु॰) १ नायक-नायिका,
प्यार करने श्रीर किया जानेवाला। २ भुजगमेखला,
मार या सांपका पद्या।

माशिक, मिजाज ( प्र॰ वि॰) क्रीड़ाशील, खुशदिल। माशिक होना ( हिं॰ क्रि॰) कासुक बनना, चाहना, प्यार करना।

माश्रिकाना (म॰ वि॰) रसिक, रसीला, श्राशिक जैसा।
माश्रिकाना श्रश्रार (भ॰ पु॰) प्रीतिकाव्य, प्यारकी
कविता।

श्राधिकाना खत (श्र॰ पु॰) प्रीतिपत्न, प्यारकी चिट्ठी। श्राधिकाना गीत (हिं॰ पु॰) স্থङ्गारगीत, प्यारका गाना।

षाशिकी (ष॰ स्ती॰) प्रीति, प्यार, चाह।
'प्राशिचा (वै॰ स्ती॰) प्राशिच-म्रङ्-तुग्रट्। शिचाभिताष, तालीम हासिल करनेकी खाहिश।

चामिष्त्रित ( रं॰ त्रि॰) क्षणित ; सनसनाने, ठन-ठनाने, भनभानाने या छनकारनेवाला ।

आशित (सं वि ) आ-अध-ता। १ सुत्त, खाया हुवा। २ भोजन दारा दृतियुत्त, आसूदा, ह्वता हुवा। (ति ) भावे ता। ३ समाम् भोजन, खासा खाना। आधितमस्यस्य, अधी आदित्वात् अच्। ४ दृति, आस्द्री, ह्वतायां। "नातिष्री नातिस्य न सर् प्रातराणितः।" (मनु) आधितङ्गवीन (सं वि ) आधिता अधनेन दृता गावी यत्न, निपातनात् सुम्। गो द्वारा भच्चण निया हुवा, जो गायने पहले ही खाया हो।

'विष्वश्चितङ्गवीनन्तदृगावी यवाश्चिताः पुरा।' ( श्रमर )

चाशितमाव (सं० वि०) आधितोऽग्रनेन त्या भव-त्यनेन; त्राधित-भू-खच्-सुम् उप० समा०। ण्यित स्वः करणाभावयोः। पा शराध्या १ त्यास्ताना, त्रास्ता करनेवाला। (क्षी०) भावे अच्। २ श्रवादि, त्रनाज वगैरह। ३ त्यास, त्रास्त्गी। आशितः (सं॰ ति॰) श्रा-मम्रान्ट च्-इट्। श्रतिमय भोता, इदमे च्यादा खानेवाला। (पु॰) श्राधिता। (स्त्री॰) ङीप्। श्राधिती।

श्राधिन् (सं॰ ति॰) अध-णिनि। भोता, खाने-वाला। (पु॰):आगी। स्ती॰ ङीप्। प्राधिनी।

आधिन (वै॰ ति॰) पाधिन् खार्यं प्रण्, वे दे निपान्तनात् न टिलोप:। १ भचक, प्रतिशय भोक्ता, पेटू, बहुत खानेवाला। २ वह, बुड़ा, जो बहुत वर्षका हो। पाधिमन् (सं॰ पु॰) श्राशोभीवः इमनिच् डिह्र-इति:। शीम्रत्व, जल्ही।

षाशियां (फ़ा॰ पु॰) श्राशय, पचिस्थान, खोता, घोंसला।

त्राशियाना, चाथियां देखी।

आधिर् (वे॰ ति॰) आशोयते पच्यते, आ-भी-िक्तप् निपातनात् साधु। १ पानके योग्य, पकाने काविज। (स्ती॰) २ विग्रंड करनेके जिये सोमरसमें मिला इवा दुग्ध।

त्राधिर (सं॰ ति॰) श्राभीरेन, स्तार्थेऽण्। १ पानने योगप्र, पनाने नायन्। (पु॰) श्रा-श्रम व्यासी भोजने वा किरच्, णित्वादुपधाद्यत्तिः। २ श्रानि, श्राग। ३ स्र्ये, श्राफताब। ४ राज्यस।

'बाबिरो विहरतसी:।' ( उज्ज्वलद्त )

त्राधिरःपाद (सं• अव्य •) थिरः चे पाद पर्यन्त, सरचे पैर तक।

श्राशिवीद, शागीर्वाद देखी।

त्राशिविष, पाशीविष देखी।

श्वाशिष् (सं क्ती ) १ श्वाशीर्वाद, दुवा। २ काव्या लङ्कार विशेष। इसमें न मिली चीज़ पानेके लिये प्रार्थना करते हैं।

माणिषाचिष (सं॰ पु॰) काव्यालङ्कारविशेष। इसमें भन्यके उपकारपर ऐसा कार्य करनेका उपदेश देते, जिससे भवना क्षेत्र कोड़ाते हैं।

त्राशिषिक (सं॰ त्रि॰) श्राशिषा चरति, टक्। श्राशीर्वादक, दुवा देनेवाला।

माशिष्ट (सं॰ ति॰) मामास-ता। मामीर्वाद दिया गया, जिसके लिये दुवा मांगी जा चुके। भागिष्ठ (सं ॰ वि॰) चतिष्ययेन घाष्ठ, इष्टन् डिंदद्वावः । भित्यापने तमनिव्हनो । या प्रास्त्रप्रः । श्रत्यन्तः शोघु, निष्हायतः जनदवान् ।

षाशिस् (सं • स्ती ॰ ं) षा-शास-क्षिप्, खपधाया इत्तम् । शाय परङ्क्षाः। पा ६१८१३६ । दृष्टार्धाविष्करण, सतस्त्वकी वातका ज्झर । २ प्रार्थेना, दुवा २ प्रार्थोनीद, दुवागोयी । ४ सपैका दन्त, सांपका जुझरीला दात । 'शायोदं ने महद्दुलाम् । हिनदार्थसने स्त्रो साल् ।' (मीदेनी )

पाशी (सं क्ती ) चा शोयंतेऽनया, पा-म-िल्लाय् प्रयोदरादित्वात् । १ सप दंष्ट्रा, सांप्रका ज्हरीना दांत । "बागो तानुगता दंष्ट्रा तथा विही न जीवित।" (विषविद्या) २ सर्प-विष, सांप्रका ज़हर । ३ ग्राभीवीद, दुवागोधी । ४ हदि नामक श्रीषध । यह जङ्गी दवामें पड़ती है । श्राभीत (सं ० पु०) पुष्पहन्त-विशेष, किसी विज्ञाके पूलका दरख्त । इसे श्रीहन्नक कहते हैं । पाशीतक, पागीत देखी।

षात्रीय (स'० वि०) प्रतिययेनाम्, ईयस्न् हिद्दत्। दिवनविभन्नीपपदेतदनीयद्वनी। पा भ्राशम् । पत्यन्त श्रीव्र, निष्ठायत जल्दवाङ् ।

षायोर्गेय ( सं ॰ क्ली॰ ) इ-तत्। नान्दीपाट, स्तृतिवाद, दुवागोयीने साथ गाया जानेवाचा गीत।

षाधीतं (है॰ ति॰) पा-सी-क्त वेदे निपातनात्। पक दुग्धादि, पक्का दूध वगैरह।

भाभीर्दा (वै॰ स्त्री॰) माधिस्-दा-क-माप्।१ देवता, पूच्य व्यक्ति। २ स्रातिवाट।

षापीवेचन (सं क्षी ) षामीवांद देखी।

षागीर्दत् (वै॰ वि॰) द्रम्मयुक्त, दुषसे मिला पुत्रा।
ं(पु॰) षाधीर्वान्। (स्ती॰) बाधीर्वती।

भागीर्वाद ( सं॰ पु॰ ) भाभिषी वादः, ६-तत्। इष्टार्थ भाविष्करण वाका, दुवागीयी।

भागीविष (सं पु ) आगी: सप्दंष्ट्रा तत्र विषमस्य, प्रपोदरादिलात् सलीपः; यद्दा आस्त्रां विषमस्य। १ सर्पं, सांप। 'भागीविषो विषवरसकी व्यावः सरीष्टपः।' (बनर) २ दर्वीकर सर्पं, बढ़े फनका सांप।

पाइ (सं वि ) अश् व्याप्ता उग्, णिलादुपधाति है:।

तेज, जरदबाज़, जो फुरतीसे चनता हो। 'स्तरं पपतं तूर्णमविलामतमाग्र च।' (धमर ) (श्रव्य॰ ) २ श्रीव्रतासि, तेजीवे साथ, फौरन । (सं कतो ) ३ वर्षाभव धान्य विशेष, श्रावसः। 'बावनीते च सतरः।' (निश्र) श्रन्य घान्यको चपेचा योघ्र पकनेसे साग्र नाम पड़ा है। यह सप्तर, पाकमें यस्त्र, पिसकर और गुरु होता है। (राजनिषक्ष्) चाग्रकचु-- घोघ उत्पन होनेवालो छ्यिया। (Colocasia Antiquorum) यह तुत्र ब्रह्म श्रीर भारतः वर्षेमें उत्पन्न होता है। सात मासने वाद मूलकी निकाल लेते. हैं। यह भरती उत्तर भीर हितकर है। द्वियेकारसरक्रसावरोधी होता श्रीर चतको नाम पद्वंचाता है। पत्तीको भा चच्छी तरह छवान कर खा सकते हैं। जड़की प्राय: तरकारी बनती है। विवाङ्गोड़के लोग इसे बहुत खाते भीर मलयवाले सादको सराइते हैं। घुयिया बहुत पुष्ट होती भीर त्यौखरकी मिठावीमें पड़ती है।

आध्यति (सं० पु०) शीव्र किता बनानेवाला व्यक्ति, जो श्रक् स जल्द शांगरी तैयार करता हो। श्राश्यकारिन् (सं० ति०) आश्र शीव्रं करोति, श्राश्यकारिन् (शं० ति०) आश्र शीव्रं करोति, श्राश्यकारिन् । शीव् कार्यकारी, जल्द काम करनेवाला। श्राश्यकारी (सं० पु०) पित्तोल्लण सित्रपातल्वर। इसमें श्रितसार, स्वम, मूर्च्या, सुखपाक तथा दाह प्रश्वति होता श्रीर गातमें रक्तिन्दु पढ़ जाता है। (सावपकार) श्राश्यकोपित (सं० पु०) मध्यदेश-जात वक्तक शास्ति, किसी किसाका चावल।

श्राश्चनोिषन् (सं॰ त्रि॰) चण्डलभाव, ज्रदरस्त, तुनकमिजान, जिसे जल्द गुस्मा श्रा जाये। (पु॰) बाशकोषी। (स्त्री॰) श्राशकोिषनी।

बाग्रिक्तिया (सं॰ स्ती॰) भाग्र यथा तथा क्रिया, कर्मधा॰। प्रवित्तस्वित व्यवहार, फुरतीका काम।

भाषाग (सं० पु॰) आग्र भोघं गच्छित, भाषा-गम-ड। १ वायु, इवा। २ वाण, तीर। ३ स्र्यं, भाषा-ताह। 'भाषागिऽमें भरे वायो।' (६म) मागवतके पञ्चम स्क्रम्थवाले २१वं भ्रष्यायमें लिखते, कि स्र्यं पन्द्रह दश्डमें २३००५००० योजन चलते हैं। उपरोक्त शहको चारसे गुण करनेपर २५१००४६० भाता है। अतंपवं षष्टिदण्डात्मक अहोरात्रमें ८५१०००० योजन चलनेसे स्थेका नाम आग्रुग पड़ा है। किन्तु भास्तरा-चार्थ पृथिवीकी यह गति बताते हैं। पृथिवीके चलनेसे सूर्य चलते बोध होता है। ४ शाक्य मुनिके पांचमें एक शिष्य। (ति०) ५ शोधुगामी, जल्द चलनेवाला।

आश्चंगासिन् (सं० त्रि०) आशु गच्छति, आशु-गम-णिनि। १ शीघृगामी, जन्द चन्ननेवाला। (पु०) आशुगामी। २ सूर्य। ३ वायु। ४ शर। (स्ती०) आशुगामिनी।

षाग्रङ्ग (दै॰ पु॰) षाग्र गच्छति, श्राश्चाम वेहे निपातनात् खन् सुम्। १ पचिविश्रेष, एक चिड़िया। १ (त्रि॰) २ शोधुगामी, जल्द चलनेवाला।

षाश्वतीन्त्राक (संक्ष्ती॰) तास्त्र, तांवा।

षाश्चतीष (सं॰ पु॰) श्राश्च शीषृं तोषस्तुष्टिर्धस्य, बहुनी॰। १ शिव। स्तत्सकाल धर्मना करनेसे ही तुष्ट होनेपर शिवका नाम श्राश्चतीष पड़ा है। (ति॰) २ शीघृंतीषी, जरुद खुश होनेवाला।

प्राप्रतोष मुखोपाध्याय,Sir-- कलकत्ता-भवानीपुर-निवासी स्तर्भीय डाक्रर गङ्गाप्रसाद सुखोपाध्यायने प्रत। १८६५ ई॰को दनका जन्म हुवा था। १८८५ ई॰को यइ गणितकी एम॰ ए॰ परीचामें उत्तीर्ण दुये। दूसरे वर्ष रायचन्द्र-प्रेमचन्द वृत्ति पायो। १८८८ ई॰को ष्टाईकोर्टमें वकालत करना शारमा किया। वत्सर कलकता जनिवासिंटीके अन्यतम सदस्य मनी-मीत हुये। १८८८ श्रीरं १८०१ ई॰को कलकत्ता ं विश्वविद्यालयके प्रतिनिधि दन वङ्गीय व्यवस्थापक सभामें इन्होंने प्रवेश किया। फिर १८०३ ई॰को उत्त सभाके प्रतिनिधस्तर पसे बड्डेलाटकी व्यवस्थापकसभामें प्रवेशका श्रधिकार पाया। १८८४ ई॰को इन्हें डि॰ एल॰ उपाधि मिला था। १८०४ ई॰को यह कालकता इर्हिकोरंके: विचारपति पदपर अधिष्ठित ्रष्ट्रये। त्राज भी एसी ) पदपर प्रतिष्ठाने साथ चाप काम करते हैं। १८०५ ई.० से १८१४ ई.० आठ वर्ष तम कलक्ता, दिम्ब्यालयकी वाईस चानालर , (Vice-Chancellor) पद्युर वैठ दक्षेने शिचा-संस्कार

सम्बन्धमें भनेक कार्य किया १८०८ ६०को यह पश्चियाटिक सोसायिटीके सभापति रहे। प्रतिभा सर्वतोसुखो है। नवद्वीपके पण्डितोंने इन्हें 'सरस्तती' उपाधि एवं सरकारने संस्कृत-परीचा बोर्डके सभापतिका श्रामन दिया है। भारत-ससाट्ने भी दन्हें 'सर' (Sir) उपाधि प्रदानकर सन्मानित किया है। वङ्गोय साहित्यपर इन्हें विशेष अनुराग रहता है। एक वर्षतक यह कलकता साहित्य-समाक समापति और वङ्गोय-साहित्यपरिषत्के अन्य-तम सहकारी सभापतिके पदपर अधिष्ठित थे। १८०५ ६०को यह उत्तरवङ्ग साहित्य-सम्मे सनके सभापति और १८१६ ई॰को बङ्गोय साहित्य-सन्मेलनके सभापति वने। वर्तमान १८१७ ई॰को सिंइलको महास्वविरमण्डलीने 'सम्बुद्धागम चक्रवती' दृह् उपाधि प्रदान किया है।

श्राश्यत्व (सं॰ क्ली॰) शीघृता, जल्दी, पुरती, तेजी। श्राश्यप (सं॰ पु॰) वंशविशेष, किसी किसका बांस। श्राश्यपती (सं॰ स्ती॰) श्राश्य पत्नं यस्याः, बहुत्री॰ गीरादित्वात् ङीष्। शक्षकी चता, कुंदरूकी वेज। श्राश्यपत्व, श्रायवन् देखी।

श्राग्रपत्वन् (वै॰ पु॰) चाग्र पतित, श्राग्र-पत्-विनप्। श्रीवृगामी, जल्द चलनेवाला। (स्त्री॰) ङीप्। श्राग्रपत्वरी।

श्राग्रुफल (सं॰पु॰) १ शाक प्रस्ति, सब्जी वगै-रह। २ इठयोग। ३ श्रस्त विशेष, किसी विस्मका इथियार।

चाग्रमण्ड (सं॰ पु॰) श्राश्च-भत्तमण्ड, श्राद्स चावतका मांड। यह ग्राही, मधुर, कफकर, तपंण, चयदीषप्र श्रीर शक्कवर्धन होता है। श्रवसंहिता)

भाश्यमत् (वै॰ वि॰) श्राश्य योघु विद्यतेऽस्य, श्राश्य-मतुष्। १ शोघृतायुक्त, जल्दवाज। (श्रव्य॰) २ शोघृतापूर्वेक, जल्द। (पु॰) श्राश्यमान्।

भाषाया (है॰ वि॰) १ शीघुगासी, जल्द चलनेवाला।
(श्रव्या॰) २ शीघ्रतापूर्वक, जल्द।

गाग्ररण (वै॰ ति॰) शीमगामी रण रखनेवाला, जिसके पास जल्द चलनेवाची गाड़ी रहे। श्राश्रवीहि (सं १ पु॰ ) कर्मधा॰। श्राश्रधान्य, श्रावुस, बरसातमें पैदा होनेवाला चावल। श्राश्रश्रचणि (वै॰ पु॰) श्रा-ग्रुष-सन्-श्रनि। १ श्राग्नि। 'शिहताची वायुसला पिलावानाग्रथचिषः।' (श्रमर) २ वायु। (ति॰) ३ दीप्तिमान्, चमकदार।

भाग्रवाण (सं॰ नि॰) श्रा-श्रव बाहुलकात् कानच्। सम्यक् श्रव्क होनेवाला, जो अच्छीतरह स्ख जाता हो। धाग्रदेण (वै॰ ति॰) शीघ्रगामी वाण रखनेवाला, जिसके जास जल्द चलनेवाला तीर रहे।

षाग्रहेमन् (वै॰ पु॰) ग्रीझगामी पनि। श्राश्रहेमा, भाग्हेनन् देखो।

आग्रहेषस् (है॰ ति॰) आग्र हैषते, आग्र-हैष-अग्नु।
हर्वशातुमाऽतुन्। हत् अ१६८। १ शोघ्र शब्दायमान, जन्द
आवाज देनेवाला। २ शब्दकारी श्रव्ययुक्त, जिसके
हिनहिनानेवाला घोड़ा रहे।

भाग (वे॰ वि॰) भाग वेदे एषोदरादिलात् दीर्घः। शीव्र, जल्दवाज्, तेज्।

मामेकुटिन् (सं॰ पु॰) मामेतेऽस्मिन्, मा-मी-विच् स इव कुटिति णिनि। पर्वेत, पद्दाइ।

प्रामीकुटी, पामकटिन् देखी।

षायोनेय (सं॰ नि॰) श्रयोक संख्यादितात् ठल्। १ त्रयोक इचके निकटस्य, प्रयोक पेड़के पास होनेवाकाः। श्रयोकाया श्रपत्यम्, उक्। २ योकरहित स्त्रीसे उत्पन्न। (स्त्री॰) स्तिन्। याकं रवायको कीन्। पा शराक्श। श्रायोकियी।

श्रामीव (फ़ा॰ पु॰) नेत्रपीड़ा, श्रांखका दरें। श्रामीवण (सं॰ ली॰) मावणकार्य, स्खनेका काम, सुखायी।

श्राधीच (सं ० ली०) अश्रुचेर्सावः, श्रण् । नवः धचीवादः।
पा ७११२०। श्रमेध्यता, कालुष्य, नापाकी, गन्दगी।
श्राध्ये (सं ० ली०) श्रा-चर-यत्-सुट्। पात्रयंमनित्ये।
पा ६१११४०। १ अद्भुत, ताज्जुव। २ विस्मयरस्, तसरुफ्, परच। ३ अद्भुत रूप, श्रनोखी सुरत। 'विषयीद्व त
सार्यर्थन।' (श्रमर) (व्रि०) ४ श्रास्थयंन्वित, ताज्जुवश्रद्धे ज्, श्रनोखा। (श्रव्य०) ५ श्रद्धत, श्रजीव
तरस्से, निराले दक्षपर।

Vol II. 183

प्राययंता (सं० स्ती०) विस्तय, तान्तुव, प्रनोखापन। प्राययंत्व (सं० स्ती०) पाययंता देखी। प्राययंभूत (सं० वि०) पद्गृत, प्रनीव, प्रनीखा। पाययंभय, पाययंभूत देखी।

प्रास्थित (सं वि ) विस्तयानुल, सुताजिन। प्रास्थीतन, प्रास्थीतन देखी।

बाइचोतन (सं वि वि ) सम्यक् सोतित, श्चोतित वा, आ-स्त सुरत वा लुर। १ सम्यक् चरणयील, खूव टपकनेवाला। (क्षी॰) भावे लुरट्। १ सम्यक् चरण, खासा कींटा। ३ नित्रसेचन, प्रांखकी पलकपर घो वगुरहका लगाव। ४ चलु:पूरण, प्रांखकी दवा वगुरहका डालना। आसरीतन कार्य कभी निधाम नहीं होता। नित्रमें काष्य, चौद्र, आसव भौर स्नेहक विन्दुका डाला जाना आसरीतन कहाता है। लेखनमें आठ, स्नेहनमें दथ भौर रोपणमें वारह विन्दु माता पहती है। (वेबकनिष्छ्)

आसा। (सं॰ पु॰) अस्मनी विकारः, अण्वा टिलीपः। १ प्रस्तरविकार, पत्यरका वर्तन, खिलीना वग्रेरह। (त्रि॰) २ प्रस्तरमय, सङ्गीन, पत्यरीला।

पास्मक (सं॰ पु॰) प्रश्मना कायति, प्रश्मन्-कै-क। साल्व देशका ग्राम विशेष।

त्राह्मकि (मं० वि०) चाह्मके भवम्, दुञ्। सालाक्यक-प्रव्यवक्षकतृहास्प्रकादिक्। पा धारार्थ्यः आस्मक ग्रामजात, चाह्मक गांवका पैदा।

भाष्मन (सं॰ पु॰) प्रथमनः स्र्यमारधिरपत्यम्, प्रण्। १ स्र्यमारधिके पुत्र। ध्रथमनो विकारः, प्रण् वा टिलोपाभावः। २ प्रस्तरविकार, पत्थरको चीज्। (ति॰) ३ प्रस्तरमय, सङ्गोन्, पथरीला।

प्राप्तन्य (सं॰ लो॰) प्रस्तरके निकटस्य देशादि, पहाड़ी मुल्क।

आसमारिक (सं वि ) असमारं चरति वहति आवहति वा, ठञ्। वहरति वहत्वावहति मारावं शाहिमाः। पा शहारकः। प्रस्तरहारकः, प्रस्तरवाहकः, पत्थरका हेर रखनेवाला।

भाग्मरच्य (सं॰ पु॰) भाग्मरषस्य सुनेरपत्यम्, यञ्। भाग्मरचसुनिके अपत्य। (स्ती॰) जीप् विभाग्नस्थी। श्रास्मरिक (सं॰ पु॰) श्रास्त्रयंत, खार्थं बादुबकात् ठज्। श्रश्मरीरोग, सङ्गमसाना, पष्टरी। श्रमरी देखो। श्राह्मायन (सं॰ पु॰) श्रस्मनो गोत्रापत्यम्, फ्रञ्। श्रशहिन्य: फ्रञ्। पा श्रशहि॰। श्रस्मन् नामक ऋषिके गोत्रापत्य। (स्त्री॰) ङीप्। श्राह्मायनी।

आध्यक (सं० ति०) भारतसृतसम्यानं हरति वहति भावयति वा, ठन्। प्रस्तरका भारहारक, वाहक वा भावाहक; सङ्गीन्, पथरीला।

श्वास्तेय (सं॰ पु॰) श्रम्भनोऽपत्यम्, ढक्। श्रम् नामक ऋषिके श्रपत्य।

श्वाश्यान (सं॰ वि॰) श्वा-श्यै-ता। १ घनीभूत, जो गढ़ा पड़ गया हो। २ ग्राष्ट्रपाय, जो कुछ कुछ सुखा हो।

चात्र (सं॰ ली॰) त्रत्रमेव, खार्येऽण्। चत्तुःका जल, पांस्, प्रांखका पानी।

श्रात्रपण (सं॰ क्ली॰) श्रा-त्रा-णिच्-पुक् इस्ते लुग्रट्। पाककरण, वैपरवाशीसे खाना पकानेका काम।

भाष्यम (सं॰-पु-क्षो॰) श्रा सम्यक् त्रमो यत्न, श्रा-त्रम श्राधारे वज्। १ मुनिमणका वासस्यान। २ मठ। 'श्रावनी वतीनां मठे। व्रक्षपर्योद्घतुचीऽपि।' (हम) ३ तपोवन। ४ मुता व्यक्ति। परमेखरमें लीन होनेपर त्रम न रहनेसे मुत्त व्यक्तिको भी श्रात्रम कहते हैं। ५ परमे-व्यर। ६ पाठशाला, मदरसा। ७ ब्रह्मचारी प्रस्तिका व्यास्त्रीत चार प्रकार धर्मविशेष।

'ब्रह्मचारी ग्रही वानप्रस्थी भिच्चयतुष्टये। आवनोऽस्त्री।' ( चनर )
"चनाश्रमी न तिष्ठेच् चयानावमपि हिज:।

भायमेण विना तिष्ठन् प्राययित्तीयते लसी ॥" (इच)

'बार्चस्थो भैच्यक से व भायमी दी कली युगे।" ( महानिर्वास्ततन )

''चलार्थेन्द्रसहस्राणि चलार्थेन्द्रशतानि च।

कर्खियदा गिमप्यन्ति तदा वेतापरियष्टः ।" ( व्यास )

महानिर्वाणतन्त्रने कथनानुसार कलिमें गाई स्थ श्रीर भिन्नु दो भिन्न श्रन्थ श्रात्रम नहीं होता। व्यासने मतमें ४४०० वर्ष कलियुग वीतनेपर तीन ही श्रात्रम रह जायेंगे। श्रवश्रेषको लोग चौणवस एवं श्रत्यायु तथा श्रीष रोगसे शाक्षान्त होनेपर वानप्रस्थ किंवा स्थास श्रात्रम रख न सकेंगे। हिजको एकचण भी श्रात्रमहोनःन रहना चाहिये। श्रात्रम न रखनेसे प्रायिसत्त करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य, गाई ख, वान-प्रस्य श्रीर सद्यास चार श्रायम होते हैं।

भायमगुर (सं॰ पु॰) श्रायमाणां ब्रह्मचयदिनां गुर्नियन्ता, ६-तत्। १ श्रायमनियन्ता, राजा। श्राय-मस्य मठस्य तपोवनस्य वा गुरु: स्नामी तत्रस्य काताणा-मुपदेष्टा वा, ६-तत्। २ तपोवनस्तामी। ३ मठस्य विंवा तपोवनस्य कात्रगणका उपदेष्टा।

श्रास्त्रमधर्म (सं॰ पु॰) श्रास्त्रमविधितो धर्म; श्राक्त॰तत्। ब्रह्मचर्यादि विदित धर्म। धर्म छः प्रकारका
होता है,—१ वर्षधर्म, २ श्रास्त्रमधर्म, २ वर्णसमधर्म,
४ गुणधर्म, ५ निमित्तधर्म श्रीर ६ साधारणधर्म।
ब्राह्मणका कभी मखपान न करना द्रत्यादि वर्णधर्म;
यज्ञके श्रामको रचा, तळाच काष्ठाहरण तथा भिचाव
हारा जीवनधारण ब्रह्मचर्यादि श्रास्त्रमधर्म; ब्राह्मणी
प्रस्तिका भी पलाश्रदण्ड ग्रहण वर्णात्रम धर्म;
विहित कार्यके श्रकरण एवं निषिद्द कार्यके श्राचरणको प्रायश्चितादि निमित्त-धर्म श्रीर श्रहंसादि
साधारण-धर्म है।

शास्त्रमपद (सं० ली०) श्रास्त्रम एव पदं स्थान-रूपम्, कर्मधा०। १ मुनिगणका श्रास्त्रमरूप स्थान। "परिकम्यावलीका च। दरमास्रमपदं तावत् प्रविधानि।" (शकुन्तला)

२ ब्राह्मणके धार्मिक जीवनका समयविश्रेष। धात्रमपर्वन् (सं॰ क्ली॰) महाभारतके पन्द्रहवें पर्वका प्रथमांग्।

त्रायमभ्रष्ट (सं॰ ति॰) त्रायमसे गिरा हुवा, जो त्रपने त्रायमको छोड़ बैठा हो।

भाष्यसमण्डल (सं•क्षी॰) सुनिगणके वासखानका इत्त. साधुसन्तके रहनेकी जगह।

शायमवास (सं॰ पु॰) श्रायमे वासः, ७-तत्। १ सुनिका तपोवनादिमें वास। श्रायमवासमधिक्तत्य कतो ग्रत्यः, श्रण्। २ प्टतराष्ट्रादिकं शायमवास श्रधि-कारपर व्यास-रचित भारतान्तरंत पर्वेविग्रेष।

षायमवासिक (सं॰ क्ती॰) षायमवास: प्रतिपाद्यतया-स्वस्य, ठन्। १ भारतान्तगैत व्यासरिकत छतराष्ट्रा-दिके वनवासका प्रतिपादक पर्वविशेष। (ति॰) २ सुनिगणके वासस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला। भायमवासिन्, त्रायमवासी भायमस्य देखी। ग्रायमसट् (सं वि ) श्रायमे सीदित तहासिलं न तमेवाययित, श्रायम-सदः क्षिप्। ग्रायमवासी, तपो-वनवास-रत वानप्रसादि।

धाश्रमखान (६० हो। ) मुनिगणका वासखान, साधुसनाके रहनेकी जगह।

भायमालय (सं॰ पु॰) तपोवनवासी, साधु । भायमिक (सं॰ ति॰) धायमे नियुक्तः साधुः भस्तास्य वा, ठन् । धायमयुक्त, तपोवन-सम्बन्धीय ।

(स्ती॰) प्रायमिकी। षात्रसिन् (सं• क्रि॰) बात्रमोऽस बस्ति, इनि । पात्रमयुक्त। (पु॰) प्रात्रमी। (स्ती॰) प्रात्रमिणी। पात्रमोपनिषत् ( एं॰ स्ती॰ ) पायर्थणोपनिषद् विशेषे । षायय (सं॰ पु॰) बाबीयते इति, बा-वि वर्मीण भच्। १ भागवणीय द्रव्य, सहारा लेने लायक, चीज्। २ भवसम्बन, सद्वारा । ३ रचाकर्ता, हिफालत रखेन-वाला। प्राचीयतेऽस्मिन्, प्राधारे प्रच्। ४ प्रांधारं, ल्फ् बरतन । ५ ग्रंहं, मकान् । ६ विषय, भामला । ७ मत्र से पीड़ित होनेपर वसवानके साम्रयक्प कः प्रकारमें राजाका गुण्विधिव। मावे श्रंच्। ८ शरण, पनाष्ट। ८ पधिकार, इंख्तियार । १॰ षायत्ति, वहाना। ११ संस्पंकी, संगीव। १२ घंहण, चैनेका काम। १३ संयोग, मेलं। १८ संबंध्य, तांबुक् । १५ डवितं कार्यं, सुनासिवं काम। (६ व्याकरणातुसार मियाका कर्ता, फेलंका फ़ायंच। १७ मूल, जड़ । १८ वीद मतानुंचार एच जानिन्द्य। धमाधान्तमे यह शब्दं शाधारकां बोधकं है। यद्यां--षष्टगुणात्र्य, पाठ गुणपर टिका हेवी।

भायवण (सं क्ती ) या-मृ खुदं। १ सम्यन् सेवा, खासी ज़िदसंत। २ प्रवलस्वनं, संहारा। (ति ) कर्तरि खुट्। श्रायवकर्ता, सहारा पकड़नेवाला। (स्ती ) हीप्। भायवणा।

भाश्ययणीय (सं कि ) भाशीयतें, धा-त्रि कसैणि भनीयर्। भाश्य लेने योगा, जिसके सहारे रहना सुनासिव उहेरे।

भाष्यमतः (सं भवां ) भाष्यम्, संहारा पर्कहृते ।

षात्रयल ( सं॰ होरि॰ ) शात्रयता, श्राधारल, सहारा जैनेका काम।

षात्रयसुन्, षाध्याय रेखी। षात्रयसूत (सं• त्रि॰) षात्रयदाता, सद्दारा देने-वाला।

शाययतिङ्ग (सं॰ ति॰) श्रयने सम्बन्धी शब्दसे जिङ्गमें समान रहनेवाला, जो श्रपने हवालेके लफ्ज़से जिन्ममें मिलता हो।

शाययवत् (सं वि ) श्राययोध्सास्य, मतुप् मस्य वलम्। शायययुत्त, सहारेपर टिका हुवा। (पु॰) शाययवान्। (स्तो॰) ङोप्। शाययवतो।

भाष्याम (सं॰ पु॰) भाष्यं काष्ठादिकं भ्रष्ताति ; भाषय-भ्रम-भ्रम्, उप॰ समा॰। १ भ्रम्नि, भाग, भ्रपने भाष्यय जाष्ठादिको दहनक्ष्पसे खानेपर भन्निका नाम भाष्याभ पड़ा है।

<sup>(</sup>चायवायी हस्तातुः क्षयातुः पावकोऽनलः।' ( क्षमर )

२ विववहन, चीतका पेड़ । ३ क्रित्तकानचत्र । (वि॰) ४ प्रायमाधकः सहारिको तोड़नेवाला ।

षार्त्रयासिक ( सं ॰ पु॰) षात्रयोऽसिको यस्य । न्यायोक्त हिलाभास, सुगालता, भूठी दलोच ।

भाग्यासिहि (सं॰ स्ती॰) भाग्यस्यासिहिः, इन्तत्। न्यायोक्त हेतुका दोवविधेष, दवीवका ऐव।

भाग्रियन् (सं॰ वि॰) भाग्र्यति, भा-मि-इनि ।
भाग्रिय सेनेवाला, जो सहारा प्रमंद्रता हो। (सु॰)
भाग्रिय (सं॰ वि०) भाग्रियोति वाक्यं, भा-मु-प्रच्।
१ भाजानुवर्ती, फ्रसांबरदार, वातको माननेवाला।
(क्रो॰) माने भए। २ भङ्गोकार, दक्रार, वादा।
१ क्रोभ, भाफ्त, यकाहट। भावती ववनिकते। मितजायाह
केथे वा' (६०) ४ नदी, धारा, दरया, बहाव।
१ दोष, कु.स्र। ६ जेनमतसे पुर्ण्णाम् भीर पाषाम्य
नामक संस्कार विभिष्य। हससे जीव वंद हो जाता
है। ७ वीदमतानुसार कायाम्य, भवाम्य, हष्टाम्यव
भीर प्रविद्याम्य नामक विषय विभिन्नं। इसमें प्रवृत्तेसे

शीत्राव (सं॰ पु॰) शा-त्रु-णिस्-अस्। १ त्रावेष, संनानेका काम। २ महीकार, इक्रार, वाटा। ंश्राश्रावण (सं० ली०) पायाव देखी। त्रात्रि (सं क्ती ) श्रा-सम्यक् श्रत्रिः, प्रादि समा । १ सम्यक् कोण, खासा कोना। २ धारा, तलवारका किनारा।

श्रास्ति (सं वि वि ) श्रासीयते, श्रा-सि-ता। श्रास्य-प्राप्त, टिका हुवा। २ श्रवलम्बित, पकड़े हुवा। ३ श्रतु-सत, इस्तेमाल करनेवाला। ४ घरणागत, पनाइ पाये हुवा। ६ वशीभूत, अधीन, तावेदार, सातहत। मामितत्व (सं॰ ली॰) वश्यता, मधीनता, मातस्ती। माशित्य (सं॰ ग्रन्थ॰) ग्रा-श्य-ल्यप्। ग्रामृय लेकर, सहारा पकड़की।

न्नात्रिन् (सं॰ ति॰) ग्रयं नेत्रजनमस्त्रस्य, इनि। मुखादिभयः। पा प्राराहरः। निव्नजलयुक्त, श्रांस् भरे हुवा। (स्ती॰) ङीप्। माग्रिगी।

म्रायुत् (सं० वि०) भ्रायु भावे क्रिप्।१ भङ्गीकार, इक्रार। (वि॰) कर्तरि क्षिप्। २ ग्रङ्गीकारकर्ता, दकरार करनेवाला।

त्रा**ञ्चत (स'० व्रि०) আ-স্তু-**ন্ন। १ সङ्गीक्रत, माना हुवा। २ सम्यक् श्रुत, खुव सुना हुवा। (ह्नी॰) ३ सुनानिकी पुकार।

श्रायुति (वै॰ स्त्री॰) श्रा-यु-क्तिन्। १ गृवण, सनायी। २ ब्रङ्गीकार, इक्रार।

भ्रात्रुत्कर्ण (वै॰ ति॰) चारो भ्रार कान लगाने-वाला, जो हर तफ् कान देता हो।

भाश्रेय ( सं॰ ति॰ ) भा-श्रि-यत्। श्राश्रितव्य, सहारा दिये जाने का विस ।

श्राग्रेष (वै॰ पु॰) श्रालिङ्गन करनेवाला व्यक्ति, जी शक्स गली लगाता हो। २ प्रेत, शैतान्। ३ श्रेश्वेषा नचत्र।

चासिष्ठ (सं० ति०) भा-सिप्-तः। १ भानिङ्गित, इमागोध, गलीसे लगा हुवा। २ सम्बद, मिला हुवा। ः ३ त्रालिङ्गन करनेवाला,जो गले लगाता हो। ४ संस्कृत, फैला हुवा। ५ प्रतिपादित, सावित किया हुवा।

ग्रा-स्निष्-घन्, त्रा सम्यक् (सं॰ पु॰) स्वा सम्बन्धः, प्रादिसमाः । १ हार्टिक सम्बन्ध, दिली "सामीप्यासे पविषयेर्व्याम्याधारयतुविधः।" ( मुन्धकोष ) सगाव।

२ श्रालिङ्गन, इमागीशी, सीनेसे सीना लगाकर मिलनेको हालत। ३ दृश्यविश्रेष, किसी समासेकाः नजारा। वेदमें 'त्राशिष' वोलते हैं। ४ श्रस्तेषा नचता यास्रेषण (सं क्ती · ) यास्रेषेव खार्घे ऽण्। प्रस्नेषा

श्राख (सं० ह्यो०) यखानां समूदः, त्रण्। १ ऋख-समूइ, घोडोंका कुण्ड। २ अञ्चल, घोड़ेका काम या हाल। (ति॰) यन्त्रे त्रहाते शेषिकः, त्रण्। श्रवस्थेदः वाश्चम् प्रञ्वा। ३ प्रश्वने वहनीय, जिसे घोड़ा ले जा सके। ४ अध्वसम्बन्धी, घोड़ेके सुतालिका। अध्व-मृत्रसे सोपा, कमि घौर दहु नष्ट होता है।

भाग्वतर (मं॰ पु॰) १ वुङ्चिका गोतनाम। २ त्रखतरका त्रपत्व, त्रखका लड्का।

त्राखतराखि (सं॰ पु॰) श्रखतरस्यापत्यम्, द्रज्। वुद्धिः मुनि।

पाखत्य ( चं॰ क्री॰ ) ऋखत्यस्य फलम्, ऋण्। उचादिमारिष्। पा शशार्ष। १ श्रव्यमल, पीपलका मेवा। ('ति॰) ग्रम्बस्यस्येदम्। २ ग्रम्बस्य सम्बन्धी, पीपलके मुताबिक् ।

त्राखित्यक (सं॰ पु॰) प्रखत्येन युक्ता पौर्णमासी, श्रग् निपातनात् तस्य ठक्। १ चान्द्र श्राधिनमास। ( ति॰ ) २ ग्रम्बरासस्वन्धीय, पीपनके सुताद्विक्।

ग्राम्बर्यी ( सं॰ स्ती॰ ) ग्राम्बर्य-ङीप् । १ ग्राम्ता विशेष । म्रम्त इव तिष्ठति, म्रम्ब-स्या-क प्रवोदरादिलात्, श्रवत्यी प्रश्विनीनववः तस्य प्रवामस्तकाकारत्वात् तेन युक्तः कालः। २ अधिनी नचत्रयुक्त राति।

ग्राप्त-स्था-छ। गहादिथय। ग्राप्तत्थोय (सं• त्रि॰) वा अशाहर । अञ्जलसम्बन्धीय, प पलके सुतासिक, । भाग्वपत (सं श्रिकः) भग्रवपतिरिदम्, भण्। भवपता-दियय। पा धारान्ध। पाखपति-सम्बन्धीय, घीड़ेने मालिक-से ताबुक् रखनेवाला।

भाष्वपम् (वै॰ द्रि॰) श्रीघृ कर्मचारी, जल्द काम करनेवाला। 'विभूग चिदाचपलरेखः।" ( ऋक् १०।७६।५ ) षाखपालिक (सं॰पु॰) प्रखपालस्यापत्यम्, ठक्। रबत्यादिम्यष्ठम्। पा धारारष्ठदः। श्रश्चपालीका पुतः।

षाखपेजिन् ( सं॰ वि॰ ) अखपेजीन, पोन्नमधीते, चिनि

गोनकादिश्यक्ति। पा अश्राव्दाः १ प्राव्योजः स्टिपितिकः प्रान्याध्यायी, प्राव्योजकी बनायी निताब पट्नेवाला। (पु॰) २ प्राव्योज स्टिपिके शिष्य।

पाखनल (मं॰ ति॰) पखनला दारा उत्पादित, जिसे प्रखनला पैदा करे। (स्ती॰) पाखनली। पाखनाल (सं॰ ति॰) प्रखनालाया पीषधेयम्, पखनाला-पण्। पखनाल निर्मित, पखनाल निर्मात

भाग्वभारिक (सं॰ ति॰) श्रष्ठवाद्यं भारमञ्जमूतं भारं वा हरति वहति शावहति वा, वंशादित्वात् ठल्। श्रष्ठवाद्य वा श्रष्ठकृष भारका हरणकर्ता।

भाक्षतिभिक (सं वि ) भ्राविभाग हितम्, भ्रावतेष-ठन्। १ अध्वतिषयन्न-साधन, श्राव्यतिष्ठ यन्नम्
लगनेवाला। (ली॰) अध्वतिषमधिकात्य कातो ग्रत्यः,
ठल्। २ ग्रतपथन्नाल्लापान्तगंत व्यतीय प्रपाठक पश्चाध्यायिष्य ग्रत्यविशेष। इस ग्रत्यती पांच अध्यायम्
भ्राव्यतिष्ठ ग्रत्यविशेष। इस ग्रत्यती पांच अध्यायम्
भ्राव्यतिष्ठ ग्रत्यविशेष। इस ग्रत्यती पांच अध्यायम्
भ्राव्यतिष्ठ । इस्तिष्ठ व्यत्यतिष्ठ । तीनः
भ्रायायम् भन्तव्याख्याते साथ विशेष धमं श्रीर शेष
दो अध्यायम् धर्मान्तरते साथ पूर्वीतः विषय सकलः
सन्विविश्रत है। इ युधिष्ठरके अध्वतिष्ठ अधिकारपर
व्यासक्रत भारतान्तर्यते पर्वविशेष।

भाखयुज् (सं॰ पु॰) भाष्ययुजी भाष्यनीयुता पौर्ण-मासी यस्मिन् भण्। १ शक्तप्रतिपदादि भमावस्या पर्यन्त चान्द्र भाष्त्रिनमास। (ति॰) २ अध्वयुज् नचत्रमें उत्पन्न।

भाग्तयुज, चादयुज्देखी।

भाष्तयुज्ञका (सं॰ पु॰) न आष्त्रयुज्यासुसा माधः, वुज्। भाष्युज्ञा अन्। या अश्वध्। १ चान्द्र आष्त्रिन पूर्णिमानो छस माधः। कहा जाता, कि चान्द्र आष्त्रिन पूर्णिमानको वोनसे छड़द खूब कागता है। (ति॰) २ चान्द्र आष्त्रिन पूर्णिमानो बोया नानिवाला। (स्ती॰) भाष्तयुज्ञको।

भाष्त्रयुजी (सं क्सीक) अध्ययुजा अध्यिनीन स्रतेण युजा गीर्ण मासी, अण्डीप् । नचतेण युक्तः कालः । पा १,२।३। आध्यिनमासकी पौर्ण मासी ।

Vol. II. 184

चाखरय (सं॰ ति॰) भन्नेन युक्ती रथ: भन्नरय-स्तस्येदम्, पत्रपूर्वेकत्वादन्। भन्नके रथसे सम्बन्ध रखनेवासा, जो घोड़ागाड़ीमें लगता हो।

पायनचिषक (सं वि ) अध्वनचर् वित्ति तन् ज्ञापनधास्त्रसभीते वा, ठन्। १ प्रयन्त्रसभाभित्र, मोड्रेने भनेतुरे नियान् पहंचाननेवाला। २ अध्वनचर्णको भनेतुरे नियान् पहंचाननेवाला। २ अध्वनचर्णको भनेति अध्ययनकारी, जो घोड़ेने भनेतुरे नियान् वतानेवाली किताव पढ़ता हो। (पु॰) ३ अध्वपाल, सायीस।

बाखलायन (सं॰ पु॰) बखं लाति रुद्धाति, प्रश्व-ला-कः; घरनलो सुनिभेदः तस्यापल्यम्, फक्। १ स्टग्वेदीय श्रीत शीर रुद्धासूत्रकारकः एक स्टिष्ठ। यह श्रीनकते शिष्ट रहे। श्रीनक इन्हें वहुत चाहति थे। इसीसे उन्होंने प्रपना बनाया सहस्रकाण्डात्मक ब्राह्मण-सित्म श्रीगसूत्र बाखलायनके नामसे ही जला दिया। उसी समयसे ग्रन्थका नाम श्राखलायन पड़ा है। (ति॰) २ भाष्यलायन सन्दन्धी। (स्ती॰) श्राखलायनी।

भारत (तै॰ ति॰) भारा-भश्य । भीनगामी भरत-युता, जिसमें जरुद दौड़नेवाले घोड़े लंगे । "य पार्यवा भगवदहन वते थिते।" (च्यत् शाश्याः) 'वाययाः मीनगाय-वापेताः'। (वायप)

भाखाय (वै॰ ली॰)- शीव्रगामी अप्रवासक बल, जल्द जानेवाले घोंडोंकी ताकत।

"चतवदावर्था यदिन्द्र।" (सक् ८१२४) भावर्था शोत्रज्ञान्यसर्वज्ञानकं बलम्।" (सायण्)

शाखसत् (सं० वि०) १ खास यहण करनेवाला, जो सांस लेता हो। २ प्रवह, जी उठनेवाला। ३ शारोग्य पानेवाला, जो श्वाराम हो रहा हो। श्राश्वसित (सं० वि०) प्रोत्माहित, होस्लेमन्ट, जिसे भरोसा दिया जा जुते।

आखायन (सं॰ पु॰). अखस्य गोवापत्यम्, फज्। अखनामक ऋषिके गोवापत्य। (स्ती॰). ङोप्। आखायनी।

भाष्वावतान (सं पु ) अध्वावताननामप्रपत्यम्, अञ् । अव्याननामप्रपत्यम्,

नामक ऋषिके पुत्र। (स्थी॰) डींप्। श्राश्वाव-

श्राष्ट्रास (सं० पु०) श्रा-खस-घज्। १ निव्वित श्रीर श्रास्रयदान, तसज्ञीदिची। २ सान्त्वना, दिलासा। २ श्राख्यायिका, विस्सा। ४ परिच्छे दे, बाब। 'बाबास: खातु निर्वती। पाक्षायिका परिच्छे हे।' (हेम)

पाखासक (सं वि ) प्राध्वासयित, प्रा-ध्वस-णिच् खुल्। १ प्राध्वासकारक, सान्त्वनाकारी, तस्त्वी देवे-वाला। (पु॰) २ वस्त्व, पोशाक।

षाखासन (सं॰ क्षी॰) षा-खस्-णिच्-लुग्रट्। सान्त्वना, भरोसा। (व्रि॰) कर्तीर लुग्रट्। २ षाखास-ब्रारक, तसबी देनेवाला।

भाष्त्रासनीय (सं श्रिश्) सान्त्रना देनेयोग्य, जिसे तसन्नी दी जा सने।

षाम्बासयत् (सं॰ त्रि॰) सान्त्वनाकारक, तसकी देनेवाला।

भाष्त्रासित (सं १ वि १) सान्त्वना पाये हुवा, जिसे तसन्नी दी जा चुके।

षाध्वासिन् (सं० ति०) घा खस-णिन । १ प्रत्याया-युक्ता, तसकी रखनेवाला। २ प्रसन्न करनेवाला, जो खुम करता हो। (पु०) ब्राम्बासी। (स्ती०) षाम्बासिनी।

आधास्य (सं श्रि श) मा-स्तस्-ियन् यत्। १ सान्तः नीय, तससी दिये जाने काबिस। (म्रव्य श) स्वप्। २ सान्तुना देकर, तससीके साथ।

श्राखिक (सं॰ वि॰) श्रखान् भारभूतान् इरित वहित श्रावहित वा, ठञ्। १ श्रखको हरण वा वहन करनेवालाः जा घोड़ा चुराता या ले जाता हो। (पु॰) श्रखनिमित्तं संयोगः उत्पाती वा, ठक्। १ श्रखलाभ-स्चक संयोगः, घोड़ेका फायदा देखानेवाला मौका। श्राखिन (वै॰ वि॰) श्राश्च त्याप्ती श्रीणादिको विनि, ततो श्रण्। १ त्याप्त, मासूर, भरा हुवा।

> ''प्रत षाश्विनी: पवमान ।'' ( स्वत् श्राम्द् । ह ) 'म्राश्विनीर्व्याप्ताः ।' ( सायष )

२ प्रशिवदेवतां-सब्बन्धीय । "मणिबालस पात्रिनाः असेतः ।" (वानसनेयसं ० २४।३) 'बाल्यनाः पत्रिदेवत्याः ।' (महीधर)

(पु॰) ३ चान्द्र श्राष्ट्रिनमास, कारका महीना। दस मासकी श्रमावस्थाको हिन्दू पिटलोकके उद्देश्वसे याद करते हैं। श्रुक्तपचमें देवीपूजा श्रीर विजया-दश्मी होती है, जिसकी श्रपद्मा दूसरा पर्व नहीं। स्टत्य, गीत श्रीर वाद्यके: उद्यमसे मारत श्रामी-दित रहता है। श्रावाल-द्वद-वनिता सकलके मनमें जो श्रानन्द श्राता है, वह कहा जा नहीं सकता। पूर्णिमाको काजागर जन्मी जगाते हैं। श्रयत्राय कपाल, एक बरतन। ५ श्रष्टिनीकुमार देवता-सम्बन्धीय यन्नष्टतादि द्रव्य विश्रेष। ६ श्रस्त, हिंग्यार।

प्राखिनी (सं०स्ती०) प्राधिनी प्रधाकारवता नस-त्रेण युक्ता पूर्णिमा, श्रग्-ङोप्। १ त्राखिन मासकी पूर्णिमा। २ इष्टकाविशेष। ३ चिता। ग्राखिनेय (सं∙ पु॰) **प्रक्षिन्याः घोटकाका**रवत्याः संज्ञाया: अपत्यम्, ढक्। स्रोभगोडक्। पा धारार्रः। १ मध्विनोक्तमारदय। तयोरेकेकस्यापत्यम्, मण्। २ नज्जल। ३ सहदेव। श्रामिन्के पार्ष्ट्राजपती माद्रीसे उत्पादन करनेपर दोनो पुत्रोकानाम प्राधिः नेय पड़ा है। श्रम्बस्यैकाऽगमः पत्याः। ४ श्रम्यके जाने योग्य पथ, जिस राइसे घोड़ा निकल सके। षाखीन (सं॰ पु॰) घषस्यैकाऽगमः पत्याः, खञ्। पत्रसं काऽगम:। पा प्राशाश्य। प्राय्वकी एक दिनमें जाने योग्य पथ, जिस राइसे घोड़ा एक रोज्में निकल सकी। बाखीय (सं क्ती ) ब्रखसमूह, घोड़ोंना भुग्छ। त्राखेय (सं॰ पु॰) अधी देवता अस्य, ढक्। १ अधी

देवता सम्बन्धीय घतादि। २ अखीके अपत्य।
आषाढ़ (सं॰ पु॰) भाषाढ़ा-नचत्रयुक्ता पौर्ण मासी
आषाढ़ो सा अस्मिन् मासे, अण्। सार्धिन् पौर्षनासीति
संजागम्। पा अशरा १ स्वनामस्यात चान्द्रमास विशेष।
किषिशास्त्रमें ठइराया जाता, कि आषाढ़ मासमें किस
समय धान्य बोनीसे शस्यका ग्रमाग्रम भाता है। किषिपराश्चरके मतानुसार आषाढ़ मासकी पूर्णि माकी
पूर्व दिक्से वायु चलनेपर अधिक दृष्टि होती है।
किन्तु उसके अग्निकोणको सरक जानीसे शस्य मारे
पड़ता है। दिच्च दिक्से वायु वहनेपर दृष्टि नहीं

श्राती। फिर नैस्ट्रिंत कोणमें वायु जानेसे भी बाज्यादि श्रायकी हानि होती है। पिष्ठम दिक्से वायुचलने एर जल पड़ता है। वायुकोणमें वायुके जानेसे भड़ लगती है। यदि उत्तरकी चोरसे वायु चलता, तो सकल प्रियवीमें धान्यादि धस्य भर जाता है। ईशान कोणमें भी वायुके धानेसे प्रचुर शस्य उपजता है। आपाड़ मासकी ग्रह नवमीको वायुवर्षण (तूफान) वड़नेसे पानो पड़ता है और वायु वन्द रहनेसे बूंद नहीं टपकता। इस नवमीको उदयाचल निमेल रहनेसे स्थेदेव श्रपना समय विधान करते हैं। ऐसे समय स्थेका मण्डल देखते हैं। स्थे यदि नेषसे शाहत रहता, तो तुला राधिमें अस्त होनेतक मैध गरजता है। 'प्रविक्ष' शकाई।' (अनर)

श्रावाही पूर्णिमा प्रयोजनमस्य, श्रण्। २ व्रतियों-के लेने योग्य पलाश्रदण्ड। 'पलायो दल्ड भाषाहो वते।' (भगर) इ सलयपर्वत। भाषाहो नक्विगरी वितद्वे भ माधि म।' (इम) श्रावाहक (सं॰ पु॰) श्रावाह एन, स्वार्थे कन्। १ श्रावाहमास। २ पलाश्र वीज।

प्राप्तादभव (सं० पु०) जापादायां नचते भवति, प्राप्तादाः भू-षच्। १ मङ्गलयह, मिरीख, जजाद-प्राप्तादा प्राप्तादाम् प्रव्ह भी इसी प्रथेमें प्राता है।

पाषादा (सं स्ती ) १ राधिवक्रस्थित विंयतितम नचत्र, पूर्वाषादा । २ एकविंयतितम नचत्र, उत्तरा-पादा । उत्तराषादा नचत्रमें जन्म होनेसे मतुष्य दाता, दयावान्, सत्कर्मी श्रीर प्रत्नमार्यादि सुखसम्पन्न रहता है।

श्वापाद्रासू (सं॰ पु॰) त्राषाद्रायां भवतीति, त्राषाद्रा-सू-ित्तप्। मङ्गलयह। भक्ष्वीऽङ्गारकः कृतः। शाषाद्रासृनैवाचित्र। (२म) (त्रि) २ त्राषाद्रामचत्र जात।

भाषादि (सं॰ स्ती॰) श्रा-सह-तिन्; एषोदरादि-त्वात् पत्नम्, श्रोकारत्वाभावसः। १ सम्यक् सहन, खासी वरदाश्व। २ रतिदेवी।

चापादिका (सं॰ स्ती॰) राचसी विशेष।

भाषादी (स'• स्ती॰) भाषाद्या नचत्रेण युक्ता पूर्षिभा, पण् ठिड्टाणित्यादिना डीप्। १ श्राषाद

मासकी पूर्णिमा । श्रावादीको कुछ धान्यः तीलकर वायुमें खायन करते हैं। वायुकी बाद्रेतासे धान्यका परिमाण निश्चित् बढ़नेपर सुद्धष्टि डोने और सिमन पड़नेका योग समभा जाता है। २ यन्नोय दष्टका-विश्रेष। प्राषादीय . ( सं॰ वि॰ ) , प्राषादायां ः सर्वः तस्येदः हबलाहा, क । १ श्राषादानचलमें उत्पद्म। २ श्राषाद-सम्बन्धोय। ब्राप्टम (सं॰ पु॰) ब्रष्टमा सागः, जा विहासनामा ज च्। या शशरर। श्रष्टमभाग, श्राठवां हिसा। 💛 🔆 बाष्टमातुर (सं॰ वि॰) . बष्टानां मातृषां. बपत्यम्; प्रष्ठन् माळ-प्रण्, माळगब्द्स्य चकारान्तादेशः। नाव-चत्वं व्यावं मद्रपूर्वाया:। पा शश्रद्ध । आठ साताका लङ्का । पाष्टा ( सं॰ स्ता॰ ) आ तिष्ठते: घञ्-क **पलम् ।** सुषामादिलात्। पा प्रशास्त्र। दिक्, जानिव, तप्री बाष्टि (सं॰ पु॰) ब्रष्टानामपत्यम्, ब्रष्टन्-इज्रा बाह्मदिमाये वि । पा शराट्य । आठजनका अपत्य विशेष । माष्ट्र (सं को ) भयुत व्याप्रोति, अधू व्यासी ष्ट्रन् द्विष्ट । . यस् जि-गमि-कमि-कमिविया विदेश । एण् शार्प्रशा आकाय, पासमान्। 'भाइमाकायन्।' ( उञ्चलदत्त ) आष्ट्री (वै॰ स्त्री॰) १ सुदीघंवन, लम्बा लङ्गल । "हितिः पविची न ददाववादनाद्माम्।" ( ऋत् १०।१६४।३ )· आङ्गां व्याप्तायामरस्थान्याम् ।' (सायस ) २ भीजमग्रहः, बावरसी-खाना।

आहा (सं क्ती ) देग, प्रान्त, मुल्त ।
प्रास् (सं क्रियं) आ-अस-क्तिप्, प्रास्-क्तिप् वा ।
१ स्मरणसे, याद करके । २ प्रापेद्यापूर्वक, बनिस्तत ।
३ समन्तात्, चारो घोर । १ कोष, गुस्तेसे । 'षः समनात् प्रकोषशेः ।' (६न) ५ पीड़ासे गर्वके साथ गरजके,
दर्दसे गुरूरके साथ जोरमें चित्ताकर । ६ खेट, प्रफ़सोस । (वै • षु ॰ ) सुख, सं ह, चेहरा ।

त्रास (सं॰ पु॰) त्राम्-वन्। १ सामन, विकोना।
२ स्थिति, हालत। ३ उपविभन, बैठका। यस्यते विध्यते
भनेन, यस करते वन्। ४ धनुः, कमान्। यस विधे
भावे वन्। ५ निवेष, फेंकफांक। ६ बैठनेका स्थान।
७ घूलि, साक। (हिं॰ स्त्री॰) ८ सामा, उमोद।

८ कामना, चाइ। १० प्राधार, टेक। ११ दिक्, तम्

भासं सार (सं॰ ति॰) १ नित्य परिवर्तनभील, बरा-वर बदलते रहनेवाला। (श्रव्य॰) २ संसारके नाथ-तक, जबतक दुनिया रहे।

भासकत (हिं॰ पु॰) घालस्य, सुस्ती, ताक्तका न रहना। घासकती (हिं॰ वि॰) घलस, सुस्त, ताक्त न रखनेवाला।

भासत (सं वि ) भा-सन्ज-ता। १ भासक्षयुत्त, लगा हुवा। २ भन्य विषय परित्यागकर एक ही नियममें निविष्ट, सुभ्वाक्, चाहनेवाना। (अव्य ) ३ भनवरत, लगातार, हमेशा। (क्री ) ४ सम्यक् सम्बन्ध, खासा लगाव। 'तन्परे प्रविगवक्षी।' (भगर)

भासतिचित्त (सं॰ वि॰ ) भनुरत, सुश्ताक दिलको संगाये हुवा।

भासत चेतस् (सं श्रितः) किसी विषयपर द्वटयको सगाये द्वा, जिसका दिल किसी बातपर घटका रहे। भासक्तमनस्, भारकचेतस् देखी।

त्रावित (मं॰ ची॰) घा-सन्ज-तिन्। १ अन्य विषयको छोड़ एक ही विषयका अवस्वन, सगाव। (वै॰ स्त्री॰) २ पयस्थापन, राष्ठ डासनिका काम। (अव्य॰) ३ अभिप्रायपूर्धक, मतस्वसे।

भासङ्ग (सं पु ) भा-सन्ज-घज्। १ अभिनिवेश, लगाव। २ प्राप्त वा उपस्थित विनाधि-वस्तुका रचणाभिलाष, मिट जानेवाली मिली या छाज़िर चीज़िक वचानेका दरादा। ३ भोगाभिलाष, ऐशकी खाडिश।
८ कव व्वाभिमान, कारगुज़ारीका घमण्ड। ५ प्रन्थ विषयको छोड़ एक ही विषयपर चित्तका अभिनिवेश, दूसरी बातको हटा एक ही बातपर दिलका जमाव। ६ सम्यक् सम्बन्ध, खासा ताझुक्। ७ लगाने योग्य सीराष्ट्रम्तिका। (वै॰ पु॰) ८ पशस्थापन, राइबन्दी। (वि॰) ८ अनवरत, सुदामी। (अव्य॰)
१० सदा, इमिशा, लगातार।

भावः, श्रञ् नोत्तरपदवृद्धिय। सङ्गतामान, श्रमस्वन्य, सुफारकत, जदायी। पासङ्गा (सं॰ स्ती॰) सौराष्ट्रसृत्तिका, सौराष्ट्र देशकी मही।

श्रासङ्गिनी (सं॰ स्ती॰) श्रासङ्गः सातत्यमस्या श्रस्ति, वनि-स्रीप्। वात्यासमूह, चक्रवायु, गर्दबाद, वगूला, डोंडा।

श्रासिक्क्स (सं॰ पु॰) श्रासिक्क भवः, हिमच्। कर्ण-बन्धनास्ति विश्रेष, किसी विस्मती पट्टी। कर्णवन्धन-की श्रास्ति पन्द्रस्त प्रकार होती है। उसमें जिसका मध्यभाग खम्बा श्रीर एक कोणयुक्त रहता, वह श्रास-क्किस बजता है। (स्थत)

त्रासन्द्रन (सं॰ स्ती॰) श्रा-सन्ज-लुग्रट्। १ श्रासङ्ग, सोहबत। २ सम्यक् सम्बन्ध, खासा लगाव। ३ योजना, जोड़।

त्रासिन्नत (सं॰ त्रि॰) भा-सन्ज-णिच्-त्र-दृर्। संयोजित, लगा हुवा।

ग्रासड़—एकं प्रसिद्ध जैन ग्रन्थकार। बालचन्द्रकत विवेकमञ्जरीकी टीकामें लिखा है,—

श्रासड़ प्रसिद्ध जनावार्य श्रभयदेव स्रिके शिश्वने भिक्तमालवंशीय कटुकराजके श्रीरस श्रीर श्रनलदेवीके गभेसे जना लिया था। इन्हें लोग कविशोभाग्रङ्गार कहते थे। इनके प्रथिवीदेवी श्रीर जैतलदेवी दो स्त्री रहीं। इनके प्रथिवीदेवी श्रीर जैतलदेवी दो स्त्री रहीं। इन्होंने मेघडूतकी टीका, कितने ही जिनस्तोत तथा स्तुति, धर्मग्रन्थ उपदेशकुण्डली श्रीर विवेकमस्त्री वभायी है।

बासते ( हिं॰ क्रि॰ वि॰ ) १ बाहिस्ता, बाहिस्ता, धीरे-धीरे, ज़ीर न देकर। २ होकर।

षासति (सं॰ स्ती॰) या-सर्-तिन्। १ सङ्ग्रां मेल।२ लाभ, फायदा। 'बावितः सङ्ग्रें लामे।' (हेन) ३ नैकट्य संस्कृत्य, पासका मेल। ४ न्यायमति प्रत्यच-जनक सिन्नक्षे, दो लफ्ज घोर उनके मानेके बीचका तालुक्।

ु ' ''वाक्य' खाद योग्यताकाङ्गांचत्तियुक्तः पदोच्चयः।'' ( साहित्यदर्पेण )

योग्यता, त्राकाङ्का श्रीर श्रासत्तियुत्त यदसमूहकी वाका कहते हैं। बुद्धिका विच्छेद न पड़ना ही श्रास्ति है। "बाविन्हें व्यक्ति दें।" (बाहिल्दर्श्य)

बासत्ति, योग्यता बीर बाकाङ्वासे तात्पर्ध समभ

पड़ता है। सविधान कारणको पदकी ग्रामित कहते हैं। "बामित्रशैंग्यताकाङ्गा वातृपर जानिमयते।

कारण' सन्निधानन्तु पदस्वासन्ति इन्धते ॥" ( सावापरिच्छे द )

जिस पदार्थे साथ जिस पदार्थेका अन्वय आव-श्वक श्राता, उन्हीं दोनोकी अव्यधानकी उपस्थिति का नाम कारण पडता है। इसीसे 'देवदक्तने श्राग-वाले पवंती खाया' दत्यादि स्थानमें मन्दवीध नहीं होता। क्योंकि पर्दत, प्रागवाले श्रीर खाया मन्दने साथ 'देवदत्तने' पदने अव्यवधानसे अन्वय कैसे संगगा। जिस पदार्धेने साथ जिस पदार्थना षन्वय सगता, ७सी पदार्थका प्रव्यवधानकी उप-खितिका वीध होना प्रासत्ति कहाता है।

बासया (इं॰) बाखा देखो।

पासयान, पालान देखी।

पासदन (सं॰ क्ती॰) प्रा-सद-लुप्रर्। १ माप्ति, याफ्त । २ नेकवा सम्बन्ध, पासजा ताझुजा । ३ स्थान, बैठक। ४ उपवेशनकार्यं, बैठ जानेकी बात।

पासन (सं॰ क्ली॰) · भास भावे सुग्रट्। १ स्थिति, बैठक। २ स्त्रस्थानमें स्थितिरूप राजाके हः प्रकार गुणके बन्तगंत गुण-विश्रेष, ठहराव। उभय पचके सैन्यका सामर्थं घटनेपर कासन (अपने-अपने यिविरमें विश्वासके निसित्त स्थिति ) श्रावश्यक श्राता है। २ ज्यंच्छु राजाका यात्रानिवर्तक व्यापार विशेष, दुश्मन्से किसी जगहका बचाव। सन्त्रीकी परपच भीर खखामीने सैन्यकी यित तथा संख्या समान देख भपने राजासे भासन ( एकत्रावस्थान ) लेनेकी बोलना चाहिये। क्योंकि पोछे सैन्यहंख्या बढ़ा सक्रनेसे ही जयकी समावना होती है। श्रास्त्रते उपविश्वतेऽव, षास प्रावारे लुग्रह्। ४ उपवेशनका प्राधार काव-लाहि, बठनिकी चीज़, ज़रसी, भोढ़ा, क्खल वग्रेरस। "सम्बन' गोविभिदाध्यवात्सीत्।" (महिं) ५ देवपूजाका उप-चार विश्चेष । "भासनं सामतं पायमर्थं मानमनीयकम्।" ( तन्त्र ) ६ जीववद्वम। ७ गजस्तम्, हाथीना नन्धा। द योगाङ्ग विश्वपा

चेरण्डसंहिताके मतसे जीवजन्तुकी संख्या जितनी । होती, प्रासनकी गणना भी उतनी ही निकलती है। 185

पहुले शिवने प8 लच**्यासन कह**ेथे। उनसे प8 प्रकारके आसन प्रधान हैं। किन्तु सत्यें लोकके लिये बत्तीस ही पासन श्रमपद होते हैं।

> "सिर्द्ध पद्म तथा भद्र सुन्नां बन्नश्च सस्तिनम्। हिं इब गोसुखं वीर' घनुरासनमेव च ॥ चतं गुष्ठं तथा मातस्यं मतस्ये न्द्रासनमेव च । गोरच पश्चिमीचानमुत्कट ्सइट तथा ॥ सयुर' कुछ उ' कूमें तथा चीचानकूर्मकम् । षचानमञ्ज्वं हवं मञ्जूनं ग**रइ**ं हवस् ॥ मलम' नकरखोट्र ' भुजङ्ख योगासनम्। बावि शदासनानि \* \* मर्व्य लोने च सिब्दिम् ॥"

१ सिंह, २ पद्म, ३ सद्र, ४ सुक्त, ५ वच्च, ६ स्तिस्तिक, ७ सिंह, ८ गोमुख, ८ वीर, १० धनु, ११ सृत, १२ गुप्त, १३ मत्स्य, १४ मत्स्येन्द्र, १५ गोरच, १६ पश्चिमीत्तान, १७ उत्कट, १८ मङ्ग्ट, १८ मयूर, कुक्ट, २१ क्रम, २२ उत्तानक्रम, २३ उत्तानमख्क, २४ हच, २५ मण्डूक, २६ गरुड़, २७ हव, २८ प्रसम, २८ सकर, ३० उडू, ३१ भुजङ्क और ३२ थीग आसन होता है।

शिवर्सहिताके सतमें 🖙 ध प्रकार भासन हैं। उनमें १ सिंह, २ पद्म, ३ उग्र और ४ खस्तिक ही प्रधान पड़ता है। चिरण्डसंहितामें बत्तीसो भासन लगा-नेका विधि लिखा है,—

#### १ विद्यासन्।

स्थिरमित योगिगणके एक गुरुफ द्वारा योनिस्थान-को दवाने, दूसरेको लिङ्गपर जमाने, छातीमें चितुक भड़ाने घीर सूची सध्यस्थानपर स्थिरदृष्टि लड़ानेसे चित्रासन बनता है। इस आसनसे स्थिरमति योगि-गण मोच पाता है। शिवसंहिताने सतानुसार एक पैरकी एड़ी बिङ्गपर लगाने, उसीपर दूसरे पैरकी भी एड़ी जमाने और नियन, सरल एवं निर्हेडिंग्न बन जध्व हिष्ट उभय भूके सध्यपर लड़ानेसे सिदासन सवता है। इस भासनको लगानेसे योगीको भ्रभीष्ट-लाम होता है। अन्य सक्त आसनका प्रपेचा पिडासन ही श्रेष्ठ है।

## र पद्मासन ।

वाम उर्पर दिचिष तथा दिचिष उर्पर वाम

ंचरण रख पीठकी ग्रोर घुमाकर दक्षिण हायसे दक्षिण ंपवं वाम हायसे वाम पैरका हडाङ्ग्ल (श्रंगूठा) ज़ीरसे पकड़ इरातीपर ट्डिडी चड़ाने चीर नाककी नोकपर दृष्टि लगानिसे पद्मासन गंठता है। इससे समस्त रोग मिटंता श्रीर पेटका श्रीन बढ़ता है। यह चासन वंद धार मुक्त सैदसे दो प्रकारका होता है। जो जापर कहा, वह बड है। केवल वाम उत्पर दिलंग श्रीर दिल्या उत्पर वाम चरण रख दीनी चरण पर दोनी हायका तालु लगानिसे मुक्त पद्मासन पड़ता है। शिवसंहिताकी मतानुसार दोनो पैर चितकर दोनी उरुपर लगाने, दोनो डाथ चितकर दिचिण उरुपर वास तथा वास उरुपर दिचण हाथ बैठाने, नाककी नोकपर दृष्टि जमाने, दन्तमूलपर निह्या घड़ानं, चितुत्र तथा वद्यः उठा ऋमगः साध्यमत नाकसे वायु खींच पेटमें उद्याने श्रोर पोक्टे धोर-धीरे वायुको नामसे ही निकालनेपर पद्मासन सजता है। इससे रोग बूट जाता है। फिर दोनो उरुपर लिङ्गकी नीचेरी दोना पादतल मिलानेपर भी पद्मासन लगता ्डि। पद्मामनसे योगीका समस्त कार्य सिंह होता और बन्धन छुटता है।

#### १ भद्रासम्।

श्रयहकोषने नीचे दोनो पैरकी एड़ी उन्ही लगाने, दोनो पैरने श्रंगूठे पोहिसे पकड़ जानसर बांधने श्रीर नाकको नोकपर दृष्टि जमानेसे भद्रासन बैठता है। इससे भी सकत रोग नष्ट होता है।

#### ४ सुक्षासन ।

सन्तदारपर वासपदकी एड़ी रख उसपर दिचण पदकी एड़ी जमाने और मत्या तथा धड़ विन्तुल सीधा लगानिसे मुक्तासन बनता है। इससे कार्यसिष्टि होती है।

#### **प्रवचासन**।

दोनो जङ्घा वज्ज-जैसी बनान श्रीर दोनो पैर मल-दारकी दोनो श्रार लगानसे वज्जासन होता है। यह योगियोंकी सिंडि देता है।

#### ६ खिल्लासम्।

अभय जानु तथा उन्ने मध्य उभयपदका तल रख

विकोणाकार श्रासन बांधने श्रीर सीधे तौरपर खच्छन्द बैठनेसे खस्तिक सजता है। शिवसं हिनाके मतानु-सार जानु तथा उनके मध्य दोनो पदनल भन्नी भांति रख समान भावमें सुखरी बैठनेपर भी यह श्रासन खग जाता है। खस्तिकासनसे योगीका प्राणायामादि सकल कार्ये सिंद होता है।

#### ७ सिंहासन ।

पैरकी दोनो एड़ी श्रग्डकोपके नीचे परस्र विष-रीत भावमें पिछली श्रीर कार्ध्व मुख निकालने, दोनो घुटने महीपर रख उनपर व्यक्त भावसे मुख उठाने श्रीर जालस्थरबन्ध बना नाककी नोकपर दृष्टि जमा-नेसे सिंहासन लगता है। यह श्रासन रोगनाश्रन है।

#### ८ गीमुखासन ।

दोनी पैर महोपर रख पोटकी दोनो ग्रोर मिलाने ग्रीर ग्ररीर मीधा जमा गोमुख जैसा जगरको सुख जठानेसे गोसुखासन गंठता है।

### ८ वीरासन।

एक पैरको उद्दर श्रीर दूसरे पैरको पीछिकी श्रीर रखनेके वीरासन बनता है।

#### १० धनु जासन ।

दोनो पेर लट जैसे सीधे फेलाने श्रीर दोनो हायसे पीठकी श्रीर दोनो पेर पकड़ समस्त गरीर धतुःकी तरह टेढ़ा बनानेसे धतु श्रासन होता है।

#### ११ गवासन।

सुर्दें की तरह चित हो मद्दोपर खोटने से ही श्रवासन बन जाता है। इससे श्रम मिटता श्रार मन श्रान्त होता है। श्रन्थ नाम सृतासन है।

#### १२ गुप्तासन ।

दोनो घटनोंके मध्य दोनो पैर खूब हिए। दोनो पैर जपर रखनेसे गुप्तासन गंठता है।

## १३ मत्सासन ।

मुता पद्मासन लगा दोनो जुड़नीसे मत्या दवाने चौर चित हो पड़ लानेपर मत्स्यासन लगता है।

## १८ पथिमोत्तानासन ।

महोपर दण्डाकार सीधे फैला दोनो पैर दोनो प्राथमे पकड़ने और दोनो पैरपर घंटनेके नीचे

.भाग मध्य मत्या रखनेसे पश्चिमीत्तानासन पड़ता 🕏 । टोनो पैर परसार असंलग्न कृपसे फेला और इस्तह्य 'दारा प्रच्छीतरह पकड़ दोनी घुटनॉवर सत्या रखनिसे भी यह पासन कम जाता है। श्रपर नाम उग्रासन है।

#### १५ गोरचासन ।

**चभय जानु शीर उक्के मध्य दोनो पैर चित कर** षप्रजामित रूपमे जमाने, दोनो हाय चितकर दोनो गुरुफ कियाने भीर कराउको सिकोड़ नाककी नोकपर दृष्टि लड़।नेसे गोरचासन बनता है। इससे समस्त कार्य सिंह होता है।

### १६ सत्स्रेन्द्रासन ।

उदरकी पीठकी तरह शीधा कर वाम पद भुका साइने घटनेपर जमाने, उसपर दाइनी कुइनी लगाने भीर टाइने डायपर सुख रख दोनो भूते सध्यभाग पर दृष्टि वंठानेसे मत्स्येन्द्रासन ठहरता है।

### १० स्त्कटासन्।

दोनो पादको हसाङ्की द्वारा मृत्तिका पकड़ते ष्ट्रये दोनो गुरुफ शून्यमें ठहराने और दोनो गुल्फपर गुद्दारेश जमान्से उत्तरासन लगता है।

#### १८ सद्धासन्।

वाम पद तथा वास घुटना सहोपर रख और वास पदका दिचण पदसे लपेट दोनी झुटनोपर झाय वैठानिसे यह श्रासन जमता है।

#### १८ नव्यासन।

दोनो हायने तालुसे मूमिको पजड़, दोनी कुहनी पर नाभिका पार्खेलगा चौर मुक्तपद्मासनके न्याय पादहय पोक्तिको श्रोर एठा श्रून्यमें दग्छाकार सम-भावसे खड़े होनेपर मय्रासन बंधता है।

#### २॰ क्रम टासन।

किसी मञ्चपर सुक्षपद्मासन लगा दोनी घटने चौर **घरके मध्य दोनां इाय रख दोनो कुइनीवर टिकानेसे** यह ग्रासन सिंह होता है।

## २१ जूमांसन ।

घण्डकोषके नीचे दोनी गुल्फ परसार विपरीत भावमें रख गर्टन, मला श्रीर देह सीधानर बैठनेसे न्त्र्मीसन कहाता है।...

#### २१ चशानकृमीसन्।

कुकुटासन लगा चीर दोनो हायसे गर्दनकी पिकाड़ी पकड़ कच्छाकी तरह चित हो जानेपर यह शासन जमता है।

#### २३ मछ्कासन ।

पदतलहयसे पौठके पर दोनी पदकी हह मङ्गुलि परसार मिलाने भीर दोनो घटने समाज जमानेपर सर्द्वासन लगता है।

#### र४ उत्तानमञ्ज्जासन ।

मण्ड्रकासन लगा घीर दीनो कुइनोसे मत्या पकड़ मेंड्ककी तरह चित ही पड़नेपर यह आसन निवासता है। 

#### २५ हचारन ।

वाम उत्पर दिवण पर रख पेड़की तरह भूमि-पर सीचे तौरसे खड़े होनेपर ब्रजासन बंधता है।

#### ९६ गर्डासन ।

जभय जङ्घा तथा उरुद्वारा भूमि स्पर्धेपूर्वेक सुस्थिर हो दोनो घटनाँपर दोनों द्वाय रखनेसे गर्डासन गंठता है।

### २७ हवासन् ।

दिचण गुल्फपर गुष्टादेश लगा भीर उसती वास श्रीर वामपद उन्नटे तौरपर रख भूमि कूनेसे हवासन बैठता है।

## र्द असुभासन्।

षघोमुख चेट तथा इस्तइय कातीपर रख उभय इस्तने तालु द्वारा भूमि छूने और दोनो पद शुन्यमें भाष हात जपर उठानेचे भन्तासन सजता है।

## २८ नवरासन्।

घषोमुख लेट महीपर काती रख घीर पदहय फैला दोनी हाथसे मला पकड़नेपर मकरासन पड़ता है। इससे अग्नि वृद्धि होती है।

# ३० उष्ट्रासन्।

षधोमुख चेट दोनो पैर पीठपर चे जाने तथा दोनो ष्टायसे पकड़ने और उदर एवं सुख ग़ाढ़ रूपसे प्राकुछित कारनेपर उष्ट्रासन जसता है।

## २१ सुजङ्गासन्।

पैरले मंगूठेसे नाभि पर्यन्त भूमिपर रख दोनो

हायने तालु द्वारा भूमि सार्यपूर्वन सप्ने न्याय जपर की घीर मत्या उठानेसे भुजङ्गासन खगता है। इससे भूख बढ़ती घीर बीमारी घटता है। कुख्डिनी यिक भी भुजङ्गासन मार्यसे पसन होती है।

### ३२ योगासन।

दोनो पर चितकर घुटने तथा दोनो हाथ चित-कर इस भासन पर रखने भीर पूरक हारा वायु खेंच कुभाक करते हुये नाककी नोक देखनेसे योगासन बनता है। इससे श्रच्छीतरह योगसाधन होता है।

शास्त्रीत पासन दान करनेके मन्त्र यह हैं,—

"पुरुष एवेद' सर्व' यह तां यस भाव्यम् । चतास्ततेस्वयानो यदत्रे नाति-रोहति । (श्रुति ) ( पह्नसे हाम्रसे पानी से ) "दासनमन्त्रस्य मैक्ष्टकस्थिः सुतस्य सन्दः कुर्मो देवता कासनपरिवह विनियोगः।"

(पावमें डाथका पानी डाल और कतान्त्रलि हो)

'पृथ्वि लया प्रता जीका देवि लं विष्णुमा प्रता। लख पारव मां निल्यं पविचं कुरु चासनम्॥'' (तन्त्र) ''देष्मस्यं महादिन्य' फणामण्यिसस्यकम्। कोटिस्येप्रतीकाशं ग्रहाणासनमीश्वर॥'' (पुराण)

भासनपर्यों (सं॰ स्ती॰) भपराजिता, किसी किसकी जड़ी।

भासनशेल—बङ्गाल प्रान्तके वर्धमान ज़िलेका ग्राम।
यह श्रचा॰ २३° ४२ ड॰ श्रीर द्राधि॰ ८७° १ पू॰
यर श्रवस्थित है। यहां ईष्ट-इख्डियन-रेलवेका बड़ा
छेश्रन बना है। श्रासनसोलसे कितना ही कीयला
रानीगञ्ज जाता है।

श्रासना (सं॰ स्त्री॰) श्रास-युच् श्रण्-टाप्। खानश्रवी युच्। पा शशर०७। १ स्थिति, उपविश्रन, क्यास,
रहास, दैठका। (हिं॰ क्रि॰) २ छपस्थित रहना,
होना। (पु॰) ३ जीवकहुम, दोपहरियाका पेड़।
श्रासनादि (सं॰ पु॰) श्रासनमादिर्यस्य, बहुनी॰।
तन्त्रीत्र पूजाङ्ग छपचार। यथा,—१ श्रासन, २ स्वागत,
३ पाथ, ४ श्रव्य ५ श्राचमनीय, ६ मधुपके ७ श्राचमन,
८ वचन, १० धाभरण, ११ गन्म, १२ पुष्प,
१३ ध्र्प, १४ दीप, १५ नैवेदा श्रीर १६ वन्दन!
श्रासनी (सं॰ स्त्री॰) श्रास श्राधारे लुग्रट्-छीप्।

१ विपणि, दुकान्। २ स्थिति, क्याम, रहास।

'षासनी विषयी खिलाम्।' (मेदिनी) ३ क्कीटा श्रासन, दुनीची, तिपायी वर्गे रह।

षासन्द (सं०प्र०) बासीदत्यस्मिन्, ग्रा-सद ग्राधारे धन्। १ वासुदेव, परब्रह्म। २ खट्टाभेद, किसी किस्मका पर्लंग। 'बासन्दो वासुदेव स्नात् खट्टाभेदे च योजित।' (सदिनो)

श्रासन्दिका (सं॰ स्त्री॰) स्नुद्र खडा, पसंगड़ी। पासन्दी (सं॰ स्त्री॰) श्रासद्यतिऽस्थाम्, श्रासद निपातनात् गारादित्वात् डीण्। १ सञ्जखडिका, स्रोटा पसंग। २ कुरसी, श्राराम कुर्सी।

षासन्दीवत् (सं॰ व्रि॰) षासन्दी बस्यवं मतुप्, मस्य वत्वम्। १ व्यासन्दीयुक्त, जिसके पलंग रहे। (पु॰) चासन्दीमान्। यामिविषेष। (स्ती॰) ङीप्। बासन्दीवती।

यासन (सं॰ ति॰) या-सद-ता। १ निनाटस्य, नज्दीन, लगा इवा। 'स्मीपे निन्नटासनस्ति हृष्यभी इवत्।' (कतर) (पु॰) २ अस्तगत सूर्य, गुरूव ही नेवाला आफृताव। पासनकाल (सं॰ पु॰) या सम्यक् सीदित यतः; या-सद-ता, प्रादिसमा॰। १ सृत्युकाल, मौतना वत्ता। (ति॰) २ प्राप्त-समय, जिसकी याखिरी वत्ता प्राये। यासन्तरता (सं॰ क्यो॰) अधिकातर नेक्य, ज्यादा नज्दीकी।

श्रासद्वता (सं॰ स्त्री॰) सामीष्य, नज्दीकी। श्रासद्वप्रसदा (सं॰ स्त्री॰) प्राप्त-प्रसद-वेदना, बचा देने या जननेवाली शीरत।

षास्त्रभूत (सं॰ पु॰) वर्तमान भूतकाल, माजी-क्रीब, हालका गुज्रा हुवा जमाना। जैसे,—मैंने कविता बनायी है, आपने लेखनी उठायी है, उसने बात चलायी है। सामान्य भूतकी क्रियाके शागे हं, हो, है वा हैं लगानेसे शासन्तमूत बनता है।

म्रासन्य (वै॰ ति॰) भास्ये भवः यत्। सुखमव, सुंहमें रहनेवाला।

भासन्वत् (दै॰ ति॰) उपस्थित, मीजूद, हाज़िर। (पु॰) ग्रासन्वान्। (स्त्री॰) शासन्वती।

भासपास (हिं० क्रि० वि०) १ समीप नज़दोक, इधर-उधर। "धूपनके वास भासपास वगरे रहे"।" (योपति)

(वि॰) २ निकटस्य, क्रीब, लगा हुवा। (यु॰) २ प्रतिवेश इससाया, प्रड़ोसी। "क्षप गर्न और पासपास।" ( लोकीक्ष)

श्रासम् उद्-दौला—१ श्रवध-नवाव श्रुजा-उद्-दौलाकी क्येष्ठ मुत्र । १७७५ ई॰के जनवरी मास इन्होंने श्रपन पिताका उत्तराधिकार पाया और फेजाबादके बदली लखनजको भपने राज्यको राजधानी बनाया । १७८८ ई॰की सन्धिक अनुसार यह पांच लाख रुपये ईष्ट-पृण्डिया सम्पनीको प्रतिवत्सर देनीपर राजी दुवे थे। उपरोक्त प्रवस्वते बाद चयोध्या प्रदेश यान्त पड़ा चौर राज्य दिन दिन बढ़ने लगा। कुछ समयके उपरान्त सर जोन ग्रीर गवरनर इये थे। उन्होंने छल-बलमें नवाबसे प्रधिक धन पानेकी चेष्टा की। सहज रीतिसे कुछ मिलते न देख सर् जोन मोर साइवने नवावकी विना प्रमुमित मन्त्री महाराज भाववालको पकड़ बिया। भावूबाच ही पर्यवासकी पर्यमें काएक समसे गरे थे। बासपुरीना रङ्ग-वेरङ देख साढ़े पांच लाख रुपये नक्द अधिक प्रति वर्षे देनेपर राजी दुये। कुछ दिन बाद किसी कारण वस यह विशेष रूपसे भाइत किये गये थे। १७८७ ई॰की २१वीं सितस्वरको षासफुहीना मरे शीर शपने बनाये नखनजने दमाम-बाड़ेमें गड़े। इन्होंने उर्दू श्रीर फारसी मालामें एक दीवान् बनाया है। भासमुद्दीला बड़े दानी रहे। श्रमीतक लोग कहा करते हैं,—"किसे न १ मौबा, उसे १ वासभुद्दीला।" (लोकीकि)

र नवाव शसद खान्। सिवा शासपुदी ला के दनका दूसरा उपाधि जुसल तुलसुल्ल रहा। तुर्कों में दनका वंश प्रसिष्ठ है। असद खान्के पिता देरान-सम्माद्ध शाह शब्दासके अत्याचार मारत भाग शायि थे। जहांगीर वादशाहने उन्हें कंचे पदपर बैठाया, जु.ल-फि्नार खान्का उपाधि प्रदान किया और अपनी वेगम नूरजहान्के सम्बन्धीको किसी लड़की से व्याह दिया। असद खान्को पहले दब्राहीम कहते थे। शाहजहांने श्रीष्ठ ही ध्यान दे शपने वजीर शासप्र खान्को लड़की दनका विवाह करा दिया। १६७१ दे० श्र्यात् शालमगीरके १५ वें वर्षतक यह बख् शीके Vol II.

पद्यर प्रतिष्ठित रहे। फिर दनका अधिक समान वहा था। पहले ४००० और पीके ७००० सवार असद खानकी खिदमतमें रहने लगे। मन्ती तथा कंचे दरजिके अमीरका पद भी मिल गया था। बहादुर बाहके समय यह वकील-मृतलक, और दनके लड़के दखाईल अमीर-उल्-उमरा जु.लिक्तार उपाधिके साथ मीर बख्यी बने। किन्तु फ्रुल्सियारके सिंहासनारूढ़ होनेपर असदखान अपमानित हुये थे। इनकी जायदाद जब्त कर की गयो। इसाईल-का वस हुवा था। उस समयसे असदखान नज्रवन्दकी तरह थोड़े भत्तेपर अपना जीवन वितान सगे। १७१५ ई॰को इनकी मृत्यु हो गयो।

शासफ् खान्—१ श्रव्यदि समयवाले एक स्थाना व्यक्ति। इनका उपाधि श्रवदुल मजीद रहा। १५६५ ई॰को इन्होंने वुंदेलखण्डके प्रान्तभागमें नर्मदा-तीर गढकोटपर श्राक्रमण मारा था। उस समय रानी दुर्गावती गढ़कोटको श्रधोखरी रहीं। उन्होंने ससैन्य श्रासफ्खान्ने विरुद्ध श्रस्त उठाया। किन्तु इनकी गूढ़ नीतिसे वह हार गयों थों। श्रासफ्खान्ने उन्हें पकड़ेनेको खेटा चलायी। दुर्गावतीने समान वना रखनेको खड़ाधातसे श्रमा थिर काट हाला था। इन्हें दुर्गावतीको श्रात्मसम्बद्ध सम्पत्ति मिल गयो। सम्पत्तिके श्रिकांशको श्रात्मसात् करनेके लिये चेष्टा चली। किन्तु ग्रस्काण्ड पकड़ जानिसे यह विद्रोही वन गये थे। पिर भी चित्तीर जीतनेपर वहां इन्हें जागीर मिली।

र मिर्ज़ बदी उळामान्ते प्रता लोग इन्हें मिर्ज़ जाफर वेग कहा करते थे। काजवीन नामक खानमें इन्होंने जन्म लिया। १५७० ई॰को भाषफ़ख़ान् भारत भाये थे। इनके मामा भक्तवर वादशाहके भमात्य रहे। उन्होंने अनुरोधसे यह वख्भोगीरीके कायेमें नियुक्त हुये थे। इनके मामाका उपाधि भी आसफ़ख़ान् रहा। उनके मरनेपर इन्हें वही उपाधि मिल गया। पहले इन्हें अखिफ़ख़ान् कहते थे। यह कवि और सुपण्डित रहे। मुका भहमदके मरनेपर इन्होंने भक्तवरके आदेशमे 'तारीख़-भलफ़ी' नामक ऐतिहासिक ग्रत्थ खिखा। १५८८ ई॰को भक्तवरने इन्हें प्रधान मन्ती बनाया था। जहांगीर बादग्राहके राजलकाल श्रासफ़ख़ान्को महासम्मान मिला। दनका बनाया 'श्रीरीन् या ख़ुश्ररो' नामक एक छत्क्षष्ट काव्य विद्य-मान है। १६१२ ई॰को श्रासफ़ख़ान् मर गये।

३ न्रजहान् वेगमके भाई श्रीर सुप्रसिद्ध मन्ती एतमाद्-उद्-दीलाके वेटे। नाम शबदुल हसन रहा। सिवा श्रासफखान्के एतकाद खान्, एमीनुहीला प्रस्ति द्रन्हें कई उपाधि मिले थे। १६२१ ई॰को एतमाद-उद्दीलाके मरनेपर बादशाह जहांगीरने इन्हें मन्ती बनाया। इनकी बन्या श्रज्भन्द बानो वेगम या सुमताज महल शाहजहांको व्याही थीं। सिवा सुमताज महलके शायस्ता खान्, मिर्ज़ा महीह, मिर्ज़ा हुसेन श्रीर शाहनवाज्खान् चार लड़के रहे। १६४१ ई॰की १०वीं नवस्वरको श्रासफखान् मरे श्रीर लाहोर नगरके समाख रावी किनारे गड़े।

8 श्रामण्डान् जाफ्र बेगके चचे श्रीर श्राका सुझांदके बेटे। श्रकबर बादशास्त्रे समय यह बख्शी रहे। १५७२ ई॰को गुजरातसे जीतकर श्रानेपर श्रासफ्ने श्रळास खान् उपाधि पाया था। १५८१ ई॰को गुजरातमें इन्होंने श्रीर क्षोड़ा।

श्रासबन्द ( हिं॰ पु॰ ) स्त्रविश्रेष, एक धागा । पटवे टूनूंमें बांध इसके सहारे श्रासूषण ग्रंथते हैं।

श्रासमान् (फा॰ पु॰) १ श्रामाश्र, फुलक । २ वैकुर्छ, बिडियत । ''लंगड़ी कही त्रासमान् पे घोंसला।" (सोसीक्ति)

श्वासमान्के तारे तोड़ना, शासमान्में धेगलो लगाना देखी। श्वासमान्-खोंचा (हिं॰ पु॰) छत्युच पदार्थं विभिष, कोयो बहुत ऊंची चीज्। लम्बे लग्गे या घरहरे, ऊंचे श्वादमी श्रीर बहुत बड़ी नैवाली हुक्के को श्वासमान्-खोंचा कहते हैं।

श्रासमान् ताकना (हिं•क्रि॰) श्राकाश्रकी श्रोर देखना, फ्लकपर निगाह लड़ाना।

श्रासमान् पर चढ़ाना ( हिं १ क्रि १) १ उत्कर्ष देना, बढ़ाना। २ व्याजस्तुति करना, चापनूसी देखाना, अप्रसन्ताना।

आसमानपर यूकना (हिं क्रि॰) अनुचित कार्य क्रिकरना, बेजा काम चलाना। "षासमान्ता यूका सं हपर भावे।" (जोकोक्ति)
श्रासमान् पे कृदम रखना (हिं॰ क्रि॰) श्रमिमान
देखाना, श्रपनी बड़ायीका डङ्का बजाना।
श्रासमान् पे खंचना, भासमान् पे कृदम रखना देखी।
श्रासमान् पे दिमाग्र होना (हिं॰ क्रि॰) श्रमिमानमें
चूर रखना, मनमानी करना।

''नचे नवाग भाससान् पे दिसाग्।'' ( खोकोिता )

षासमान्में केंद्र होना (हिं॰ क्रि॰) श्रतिवृष्टि पड्ना, गदीद बारिग माना, खूब जोरसे बरसना। श्रासमान्में घेगली लगाना ( हिं० कि॰ ) श्रपने कार्थ-को अति निपुणतासे करना, बादन फाइना । भासमान्से गिरना (हिं० क्रि०)१ श्राकाशसे श्राना, फ्लकसे ट्रट पड़ना। २ विना यम प्राप्त होना, अचा-नक पा जाना। २ तुच्छ समझना, कृद्र न करना। श्रासमान्से टक्कर खाना ( हिं० क्रि॰) श्रत्यन्त विगाल होना, बुलन्दीमें सबकृत से जाना, श्राकाशको चूमना। श्रासमान्से वार्ते करना, शासनान्से टक्कर खाना देखो । धासमानी (फा॰ वि॰) १ घानागीय, फ्लकी। २ श्राकाशवर्ण, नीलगूं, भावी। ३ श्राकस्मिक, नागहां, प्रचानका। (स्त्री॰) ४ छनी द्वयी भांग या ताड़ी। ५ कार्पासभेद, सिश्वकी एक कपास। षासमानी गुज्ब (फ़ा॰ पु॰) दैवी श्रनर्थ, फुलकसी ट्टी चुयी बला।

श्रासमानी गीला, बारमानी गृज,ब देखी। श्रासमानी तीर (फा॰ पु॰) १ व्यर्थ कार्य, बेफ़ायदा काम। २, श्रापद, नागक्षां गृज्ब।

श्रासमानी थपेड़ा, वासमानी गृज,व देखो।

श्रासमानी पिलाना (हिं क्रि ) ताड़ी या छनी भाग पिलाकर मत्त बनाना, सब्जीके नगेरी चूर कर देना।

श्रासमानी फ्रमानी (फ़ा॰ स्ती॰) १ श्रतिहिष्टि श्रथवा श्रनाहिष्टिने कारण श्रायी हुयी श्रापद, जो मुसीनत ज्यादा बारिश्र होने या पानी न बरसनेसे पड़ी हो। २ लेखग्रमाण श्रीर पहका एक पद, दस्तावेज श्रीर पहें में लिखा जानेवाला एक लफ्ज़। पहले मौसम बिगड़ने श्रीर सरकारके नाजायज् तीरपर मालगुजारी वस्त करने हो ज्योन्दारों को सुक्सान् उठाना पड़ता, उसे काश्तकारों से वस्त करने के लिये यह सफ्त दस्तावेजां चीर पहों में बिखा जाता था। ३ भूमि करके श्रंश-जैसा निरुपित अर्थदण्ड तथा धपहार, तख़सीना किया हवा जु,मीना और ज़ब्ती। यह गढ़वालमें चलती है।

श्राससुद्र, बाससुद्रात् देखी ।

षाससुद्रात् (सं श्रव्य ) ससुद्र पर्यन्तः, बहरकी फैलाव तक।

षासम्बाध ( सं॰ ति॰ ) या समन्तात् सम्वाधा श्रव। निरुड, धिरा हुवा।

श्रासय ( हिं॰ ) बायय देखी।

षासया (दै॰ ष्रव्य॰) सङ्गतिमें, निकट, उपस्थित होकर, साथ-साथ, सिल-जुलके।

श्रासर (हिं॰ पु॰) १ श्रायर, राचस, श्रादमख़ीर। २ दमसुद्रा, श्रश्यर, दम रुपये। उत्त श्रवेंसे प्राय: ससाई इस मन्द्रको व्यवहार करते हैं।

श्रासरना (हिं• मि॰) श्रायय ग्रहण करना, सहारा ण्कड़ना।

श्रासरा (हिं॰ त्रि॰) १ विखास, एतवार, भरीसा।
२ षामा, उस्रोदः "बपने पात पैसा तो पराम पासरा कैसा।"
(चीकोक्ति) २ रचा, हिफाज्तः। ४ मरण, पनाहः।
५ श्राश्रयदाता, सहारा देनेवाला। ६ साहाय्य, मददः।
७ काष्ठका हरित् तथा स्टुस्तर, हीरः। यह संस्ततके षात्रय मस्दना भ्रयसंग्र है।

षासरा तकना ( चिं कि कि ) प्रतीचा करना, राष्ट्र देखना। "वन मूर्वोकी मैं विकारका।

नीर पड़ी छसका भासरा तक ूं ॥" ( विरह )

श्रासन (सं॰ पु॰) धास्यते, श्रान्स् कर्मणि श्रण्। १ श्रीमवन, श्रक्षंकशी, सुनान। 'शास्तीऽसिवनः।' (हेन) २ श्रीमवनणीय सद्य, चीनी या गुड़की ताजी श्ररान।

'मैरीयमासवः सीष्ठमें दकी लगतः समी ।' ( अमर ) ''यवरषः(पेशाचात्रं मर्यं मांस्रं सुरासवम् ।

वदत्राह्मचैन नात्तव्यं देवानासम्बत्ता इवि: ॥" ( सनु ११।८६ )

- १ प्ररिष्ट, जीयांदा, श्रींटी। परिष्ट देखी। (वै०)

.बासवहु' (सं• पु॰) १ ग्रसनहत्त्व, श्रसनेका पेड़ा २ ताबहद्या

श्रासवद्भम, शासवद्व देखो।

श्रासवी (स' श्रिश्) श्रासद्यान करनेवाला, श्रराद-खोर।

पासा (सं॰ स्त्री॰) चा-सी-मङ्। १ चन्तिका, निकट, कु.वे, नज़दीकी। (हिं॰) २ श्राधा, उम्मेद। ३ चसा, सोंटा, डएडा।

श्रासा श्रहीर—दाचिणात्य एक ग्वाला-सरहार। सन् ई॰ के १८वें शताव्ह इन्होंने दाचिणात्य असोरगढ नामक एक दुर्ग बनाया था। प्रायः दो सहस्त श्रनु-चर श्रासाक साथ रहे। श्रसीरगढ़ भारतीयों के हायका बना सबसे श्रच्छा और मज़्बूत कि ला है। पश्रद्याके लिये पर्वत सहढ भिक्तिसे वेष्टित है। खान्देशके सुसलमान सरहार मालिक नसीरने इन्हें घोकेसे मार श्रसीरगढ़को श्रीक्तार किया और किलेका वाकी काम तमान बनाया। दो शताव्ह बाद श्रकवरने श्रसीरगढ़ भीर कुल नोमारको जोत लिया था। १८१७ ई॰ को यह स्थान श्रंगरेजों के हाथ लगा।

भासात् (सं॰ अञ्च॰) निकट, समीप, नजदीक, पांस।

षासाद (वै॰ पु॰) योठोपधान, मसनद, गद्दो । षासादन (सं॰ लो॰) षा-सद-विच-लुग्द्। १ सनि-धापन, खापन, रखायो। २ श्रासन्नता-सम्पादन, मेल-मिलाप। ३ सर्दन, इमला। 8 प्राप्ति, हासिल। ५ पूरणकरण, कमालियत।

त्रासाद्यितव्य (सं वि ) १ त्राक्रमण किये जाने योग्य, जिसपे इसला पडे ।

श्राचादित (चं॰ ति॰) श्रा-सट्-िषच्-त्र-इट्। १ निकटी-स्तत, नज्दीक लाया हुवा। २ प्राप्त, हासिल किया हुवा। ३ श्रायोजित, लगाया हुवा। १ सनिधापित, रखा हुवा। ५ सम्पादित, पूरे तीरपर किया हुवा। ६ कामकेलि श्रास्त, जो ऐशो-दश्यरतमें हूवा हो।

'नव्य' प्राप्त' विन्न' सावितमासाहितस मृतव ।' ( पनर ) श्रासाद्य ( सं ० ति ० ) श्रा-सदु-सिन्द्-यत् । १ प्राप्त, हासिल होने कृबिल। (ग्रव्य०) स्त्रप्। २ प्राप्त करके, पाकर। " ससुद्रमासाय सक्त्रप्रेया।" (रह)

श्रासाधन (स'० ली०) प्राप्ति, पूर्णता, हासिल, कसाल । श्रासान (फा० वि०) १ सरल, सीधा। "नियत सानित मित्रल श्रासान।" (लीकीकि) २ श्रवाधित, श्राप्तिवह, वेसुवाख्जा, वेसुतालवा, जी रोका न गया हो।

श्वासान सरना (हिं॰ क्रि॰) १ सरल बनाना, चिक्रनाना, पुल बांध देना। २ खतन्त्रता देना, श्वाजादी बख्यना। ३ छोड़ाना, बोभ्त डतारना।

श्वासान होना (हिं॰ क्रि॰) सरस सगना, सुभ्कस न देख पड़ना। २ वहना, धारके साथ तरना।

श्वासानी (फ़ा॰ स्त्री॰) १ सरलता, सुश्कल न पड़नेकी शालत, बचींका खेल। २ साध्यता, उप-पायता, उंक्पिज़ीरी, दमकान्। ३ स्वतन्त्रता, आजादी, चिकनापन। ४ सुख, आराम, चैन।

आसाम—भारतवर्षका एक सीमान्त प्रदेश। यह बङ्गालसे उत्तर-पूर्व, अचा० २४° ० एवं २७° १७ उ० और द्राधि० ५८° ४५ तथा ८७° ५ पू॰के बीच अव-स्थित है। चित्रपत्त कोई ४६३४१ वर्गमील लगता है। खासी प्रहाड़के शिलांग नगरमें चीफ-कमिशनर रहते हैं। यहांके अधिवासी आहोम कहाते हैं। जन्हींके नामसे इस प्रान्तका नाम आसाम पड़ा है।

श्रासामसे उत्तर हिमालय, उत्तरपूर्व मिश्रमी पहाड़, पूर्व ब्रह्मदेशमा पर्वत, दिचण लुशाई पहाड़ तथा बङ्गालका टिपरा ज़िला श्रीर पश्चिम मैमनिसंह, रङ्गपुर, कोचविद्यारराज्य श्रीर जल्पाईगुड़ी ज़िला है।

मुख्य श्रासाम श्रयवा ब्रह्मपुत्रकी श्रधित्यका ४५० मील लग्बी श्रीर ५० मील चौड़ी समतलभूमि है। सिवा पश्चिमके बाकी तीनो श्रीर अंचे-अंचे पहाड़ खड़ हैं। ब्रह्मपुत्रनद पूर्वेसे पश्चिमको बहता है। जापसी पर्वतकी श्रिखा १२००० फीट अंची है।

श्रासामने पर्वतोंमें कोयना, लोहा श्रीर चूनेका काइन्ड़ खूब होता है। पहले पहल १८८४ ई॰को रेल चली थी। साक्समें मद्दीका तेल भी निक्तनता है। जितनी ही पहाड़ी नदियोंमें सोना पाया जाता है। वन्य पश्चनोंमें द्वाघी, गेंडा, चीता, बचेरा, भालू, दिया, भेंसा भीर गी प्रधान है। श्रासामकी भेंस बहुत अच्छी होती है। हाथी पकड़नेका ठेका सर्क कार रठाती है।

श्रासाममें श्राहोम, चूटिया, नागा, खासी, गारी, मिकिर, कहाड़ी, लालुङ, राभा, हालोङ, खामती, मीरी, डफला, श्रवर, मिषपुरी, मदही श्रीर कुकी लोग रहते है। वचन श्रव्म विवरण देखी। वतंमान श्रासाम मात्रा मेथिल श्रीर बंगलासे बनी है। पहाड़ियों में रहनेवाली जातियां श्रपनी ही बोली वोलती श्रीर चाल चलती हैं। विभिन्न जातियों के साथ विवाह-प्रधा प्रचलित है।

सबसे पहले ब्रह्मपुत्र अधित्यकापर त्राह्मणों, चितियों
तथा कायस्थोंका वास हुवा। १०के १३ वें भीर १४वें
यताच्द कमतापुरके राजावोंने गौड़से ब्राह्मणों भीर
कायस्थोंक ले जाकर कामरूपमें वसाया था। कमतापुर
तथा कोचिवहार देखी। १६वें ग्रताच्दके प्रारम्भकाल कोचन्यति विश्वसिंह श्रीर तत्पुत्र नरनारायण द्वारा
प्रतिष्ठित ब्राह्मण कामरूपी कहाते हैं। जपरी र श्रासामके ब्राह्मणादि उच्चजाति विश्रुपूजक श्रीर
सहापुरुष शङ्करदेव, दामोदरदेव तथा हरिदेव प्रवतित सम्प्रदायभुत हैं। शक्ररदेव भीर दानोदरदेव देखी।

१७वें यताब्द श्राहोम भी गोविन्द ठाकुरको पूजते थे। निस्त्रान्तमें श्रिवपूजक तान्तिक रहते, जो श्रपनिको नदीयेके ब्राह्मणींका वंश्रज कहते हैं। १७वें श्रताब्दके समय श्राहोम-न्टपति क्ट्रसिंहने उन्हें जाकर वसाया था। सुरमा श्रिष्टिका श्रीर सिलहटमें ससलमान बहुत हैं।

श्रासाम-प्रान्त किषप्रधान खान है, वाणिन्यव्यव-सायका श्रिषक प्रसार नहीं। मारवाड़ी यहांका माल बाहर भेजते श्रीर वाहरका माल यहां मंगाते हैं।

श्रासाममें चावल श्रीर सरिसों श्रिषक उपजता है। सिलइट तथा व्यालपाड़ेमें सन श्रीर पहाड़ी प्रान्तमें रूयोकी खेती होती है। खासी एवं जयन्तिया पहाड़ी-के नीचे श्रालू, नारङ्गी श्रीर तेजपात लगाते है। युरो-पीय चायका काम करते हैं। १८२२ ई०को मिष्टर 'रावट ब्रूसने जपरी पासामने वनमें चायने पेड़ पासे थे। प्रनाको लाट प्रकलेण्डने चीनसे क्रमकादि बीला चायको खिती कराना प्रारम्भ किया। १८३८ ई॰की पहले पहल लखीमपुरमें चायका वाग् लगा था। चाय देखी।

गीहाटीसे जिलंग धीर ब्रह्मपुत्रके दिचण किनारे विनार पक्ती सड़क गयी है। १८७२ ई॰को शिल गरी चेरापूंजीको नयी सङ्क निकली। १८८३ ई॰को क्षीरहाट शीर कोकिनामुखके बीच झमवे चनी थी। १८८४ ६०को डिवरुगड़ चौर दमदमेने बीच रेखवे निकली। इसकी गाखा माजुमको गयी थी। किन्तु श्रासामका प्रधान मार्ग ब्रह्मपुतनद ही है। प्रति सप्ताप्त कलक्त्री से डिसक्गढ़ नहान, जाता-प्राता है।

षासामना ननवायु षाट्र है। षाध मयी माससे श्रतीवर तक दृष्टि होती है। जाड़ेमें दिसम्बर श्रीर जनवरी मास सबेरे ज़हरा बहुत पड़ता है। वांयु प्राय: उत्तर-पूर्वेसे चलता है। सूलमा अधिक आता है। चेरापूंजीमें जितनी दृष्टि होती, उतनी पृथिवी-पर दूसरे स्थान नहीं पड़ती। स्तास्थाकी दथा अस-न्तोषजनक है। ब्रह्मपुत्र ष्रधित्यकामें मसेरियेका प्रकीप रहता है।

१८७४ दें को चासम बङ्गालये निकाल चीफ कसिशनरकी अधीन नया प्रान्त बनाया गया था। ब्रह्म-पुत्र एवं स्रामा विध्याका शीर सध्यस्य पार्वेत्य प्रान्त तीन प्रधान विभाग हैं। वीचमें पूर्ववङ्ग श्रीर शासाम बङ्गानसे प्रथम् भीर एक कोटे नाटके अभीन हो गया था। सिन्तु दो वर्ष बाद फिर पूर्ववङ्ग पहली-की तरह बङ्गालमें मिला श्रीर सिलइट ग्रहरके साथ भासाम चीफ कमिश्रनरके श्रधीन पड़ा। प्राचीन काल कामक्पमें भगदत्तवंश्र, वाणवंश्र तथा त्रपरापर हिन्दुवोंका राज्य रहा। प्राग्ज्योतिषपुर वा गौहाटी राजधानी थी। योगिनीतन्त्रमें इसका विश्रेष विवरण सिखा है। कोचविहार, कामक्य तथा प्राम्नोतिष मध्ये विकृत विकरण द्रष्टच है। गीसाटीसे तेज-प्रस्तक प्रासादों श्रीर मन्दिरोंका जी ध्वंसावश्रेष देखनेमें प्राता, वडी प्राचीन डिन्टू राज्यकी विया-Vol. H.

187

खताका सुदृढ़ प्रसाय है। ई॰के १२वें प्रताब्द तक भगदत्तवं शीय वर्माराजका प्रताप श्रन्तुस था। है॰ ने १५६ मताव्हमें मैचन भका श्रभुरद्य हुना। कोचविद्वार तथा विजनी और सिदलीने राजा मैच-वंश्रज मालुम पड़ते हैं। कोचविहार शब्दमें रितहास देखी।

पीके पूर्वें पाहोम भीर पश्चिमसे मुसलमान कामक्षपर भाषटे थे। आहोम सम्पूर्ण श्रधित्यकाके बाहर मीतर चपना राज्य प्रतिष्ठित करनेमें सफल इसे। समावतः वह ब्रह्मदेशकी मीमियट खानसे ई॰की ७स शतकमें चाये थे। ई॰के १३ वें शताब्द पहली पहल पाहीस विधित्यकार्से प्रधिकार जमाया। यह वड़े वीर रहे। १२२८ ई॰को उन्होंने श्रासाम भाका-मण किया। १४८७ ई॰को चुनहुमफा तृपतिने सिंहा-सन पर बैठ हिन्द्धसँकी दीचा ली। उनके वाद चुचेक्नफाने १६११से-१६४८ दे॰तक राज्य किया। जहोंने शिवसागरमें शिवमन्दिर वनवा हिन्दुधर्मेको भपने राज्यमें फेला दिया था। १६५० ई०को राजा चुतुमलेके सिंहासनारुट होनेपर भौरङ्गजेबके चतुर सेनापति मीर-जमलेने पासामको पाक्रमण किया। किन्तु त्राहोस सुसलमानोंको मारते-मारते खालपाडे तन खदेर लाये थे। बाहोम राजावोंमें सबसे बड़े रूट्र-सिंह रहे, जो १६८५ ई॰को गहीपर वैठे। दरक्षके मेच-तृपतियों श्रीर मीवामारियोंने जब गौरीनाय सिंइको गहूीसे उतारा, तव १७८२ ई॰को कुछ सिया-हियोंके साथ कप्तान वेल्यका यहां भागमन हवा। तव ब्रह्मदेशवासी कठोर शासन करते थे। अन्तको १०८४ ई॰ने समय चंगरेजों तथा ब्रह्मदेशवासियोंने बीच गुढ चला श्रीर १८२६ ई॰की २४वीं फरवरीको यन्दवृकी सन्धिक चनुसार धासाम अंगरेजोंके हाथ पड़ा। निस्न विभागमें श्रंगरेजी प्रवन्ध किया, किन्तु अधित्यकाका अपरी अंग १८३२ ई॰में पुरन्दर सिंहकी शींपा गया था। बाहोस बब्दमें बाहोसराजव धका परिचय द्रष्टव है। पुरन्दर सिंहने गान्यका प्रवन्ध ठीक तीरसे कर न सकनेपर १८३८ दं को वह श्रंध भी ग्रंगरेजोंने प्रपने राज्यमें मिला लिया। १८६५ ई.० को हो ईष्ट इग्डिया कम्पनीने बङ्गालके साथ सिलएट श्रीर ग्वालपाड़ा

दीवानी वस् शिशको मुताबिक पाया था। १८३० ई०- श्रासावरी (हिं० स्ती०) १ कपोत विशेष, किसी को राजा गोविन्दचन्द्रके मरने श्रीर काई उत्तराधि-कारी न रहनेसे कछाड़का समतल माग भी अंगरेजोंके हाथ लगा। १८५४ ई०को तुलाराम सेनापतिके देश-पर श्रंगरेजी श्रविकार जमा। १८६६ ६०की समा-शुटिङ्क नागा पर्वतका हिड क्वार्टर बनाया गया था। ·१८७८-८० ई॰को सामरिक श्रीसयान भेजने श्रीर कादिमा श्रिषकार करनेपर श्रङ्गामी प्रान्तके मध्य चिंड बार्टर प्रतिष्ठित किया और उत्तर कहाड़ तथा नवगामृपर दुर्दान्त लोगोंका आक्रमण करना रोका गया। १८८२ ई०की सीमा निर्दारित कर श्रंगरेजोंने सदाने लिये नागा पर्वत भपने राज्यमें मिलाया। षासामी ( हिं॰ वि॰ ) १ श्रासामदेशसे सम्बन्ध रखने-वाला, जो श्रासामसे ताल्क रखता हो। (पु॰) २ त्रासामका व्यविवासी, त्रासाममें श्रुष् । (स्त्री॰) ३ श्रासाम प्रान्तकी भाषा, श्रासाम-की बोली। पासान तथा पसानी देखी। श्रासायम (फ़ा॰ स्त्री॰) सुख, श्राराम, सुबीता। षासार (सं १ पु॰) बा-सृ वज्। १ धारासम्पात, गहरी बारिश । 'धारासस्यात शासारः।' ( भनर ) २ प्रसर्ण, दौड़। र सैन्यकी सकत दिक् व्याप्ति, फौजका चारो मोर जमाव। श्राश्रियतेऽनेन, करणे घन्। ४ सहदु-

वल, दोस्तकी फ़ौन। ५ दादंश रानमण्डलके मध्यस्य 'कासारी वैगवदषे सुदृद्वलप्रसारयो:।' (हम) रानविश्रेष । द्वाद्यमण्डलमें युद्दने समय त्रात्ममण्डल, रिपुमण्डल, सुद्वद्मग्डल, ग्रत् मित्रमग्डल, मित्रमित्रमग्डल तथा मित्रिपुराण्डल त्रागे त्रीर पाणि याह, त्रानन्द, श्रासार, त्राक्रन्दासार, निग्रहशक्तमध्यस, श्रनुग्रहशक-मध्यस्य एवं निग्रहानुग्रहशक्त उदासीन पीछे रहता है। ६ षड्वि'श्रति रगण द्वारा रचित दण्डक छन्दो-विश्रेष । भारा देखो । ७ भोजन, खाना, रसद । (घ॰ पु॰) द चिक्क, निशान्। ८ त्रायाम, चौड़ायी। श्रासारण (सं०पु०) हत्त्वभेद, एक दरख्त। श्रासारित (सं॰ ल्ली॰) वैदिक गान विशेष। श्रामाव (वै॰ पु॰) स्तीता, तारीफ करनेवासा श्वस्य । (सायप)

किसाकी कवृतरी। २ रागियो विशेष। पाणावरी देखी। ३ वस्त्रविशेष, किसी किस्मका रेशमी कपड़ा। इसपर चांदीके तारका काम रहता है।

श्रासाव्य (वै॰ ति॰) श्रभिषवणीय, दवाने काविस । षासिक (सं॰ पु॰) श्रसिः प्रहरणमस्य, ठक्। १ खड्ग द्वारा युद्धकारक, बरक,न्दान, तन्नवरया। (हिं॰ पु॰) २ श्राधिक्, चाइनेवाला।

षासिका (सं॰ स्त्री॰) पर्यायेण श्रासनम्, श्रास पर्याये ख च्-टाप्। पर्यायार्रं कोत्पत्तिषु ख च्। पा शशररर। १ पर्याय-क्रमका उपवेशन, बैठनिकी बारी। २ उपवेशन, बैठक । चासिता (सं वि वि ) ईषत् सन्यन्वा सिताम, चा-सिच्-ता। १ देषद्सिता, कुछ-कुछ सींचा इवा। २ सम्यक् सित्त, श्रच्छीतरह सींचा हुवा।

षासिख ( हिं० ) पात्रिस् देखो।

श्रासिच् (वै॰ स्त्री॰) १ **श्रा**हुति, होस। २ पात्र, बरतन। ३ स्नानविशेष।

त्रासित (संश्क्ती॰) **त्रास् भावे ता।** क्रीधिकरणे च भीव्यगतिमव्यवसानार्थे भ्यः। पा शश्यक्तः १ उपवेशन, बैठका। आधारे ता। २ उपवेशनका आधार, बैठनेकी जगह। (पु॰ स्त्री॰) अवितस्य मुनेरपत्यम्, धिवादिगणस्या-क्तिगणत्वात् त्रण्। ३ त्रसित सुनिका प्रत्न वा कन्या-रूप श्रपत्य। श्रमित मुनिके श्रपत्य शाब्डित्यगीतका प्रवर रखते हैं।

भासिड (सं॰ ति) श्रा-सिध-तः। राजाज्ञासे वादी द्वारा वद किया हुवा, जिसे सरकारी हुकासे सुद्यी क्रैद कराये। २ सम्पन, पूरा किया इवा।

श्रासिधार (सं क्ली ) श्रसिधारा इवास्वत, श्रण्। कासुक भाव परित्याग-पूर्वक श्राचरण, जो बरताव द्राम् मजाजीमे अलग हो। यदि युवा कामुकमाव क्रोड युवतीके साथ सुन्दर भर्ताकी तरह व्यवहार करता, तो वह श्राचरण श्रासिधारव्रत कहाता है।

( हिं॰ पु॰ ) श्राखिनमास, ग्रासिन महीना ।

भासिनासि (सं॰ पु॰) श्रमिः खड्गः स दव तीच्लाया नासा यस्य सोऽसि नासः सुनिमेदस्तस्यापत्यम्, इञ्।

श्रमिनास सुनिके श्रपत्य । श्रमिनास सुनिके पौत्रको । श्रामिनासायन वाहते हैं।

श्रासिनारायम् वार्यः । श्रासीन (सं ० ति ०) श्रास-श्रानच् ईलम् । ईहारः। मा वराष्ट्र। श्रानच् । उपविष्ट, बंठा हुवा ।

शासीन-प्रचलायिन (सं क्ली ) श्रासीनेन उपविष्टे-नेव प्रचलवत् शासरितम्, श्रासीन-प्रचल-काच् भावे ता। निद्राके शावेशसे उपविश्वनकर दोलन, नींद्रमें बैठ भोजा जैनेका काम।

षासीस (हिं॰ पु॰) १ मसनद, तिकवा, उसीसे रखनेकी चीज़। २ षाशीर्वाद।

षास (हिं सबें ) १ इसका, इससे सम्बन्ध रखने-वाला। (क्रि॰ वि॰) २ ग्रीम, जल्द।

मासुग (हिं॰) चाएग देखी।

श्रास्त् (सं॰ व्रि॰) श्रा-सु-िक्तप्-तुक्। कता-भिषव, सतस्रान, नहाया-धोया।

चासृत (स'० ली०) चिरकालस्थित तथा वन्दादि-युक्त प्रस्त, वहुत दिनकी रखी चौर जड़ी वग्रेरहसे सिनी हुयी खटायी।

ष्रास्ति (वै॰ स्त्री॰) प्रा-स्-ित्तन्। १ सोमस्तादि निय्योड्न। २ श्रभिषव, मद्यनिष्यादन, मभनेसे शरावता चुवाना। "वेयमास्तिशस्त्रमादाय।" (स्टब् प्राःगः६) ३ घीरादि पेय। "यो नाविन्द्रमुख्यतो वय यास्ति' दाः।" (स्टब् १११०॥१) 'शस्ति' पर्य' चीरादिकम्।' (सायष) श्रा-स् प्रसर्वे सिप्। ४ प्रस्व, बच्चेकाः पैदा नरना।

शासुतिमत् (सं॰ ति॰) श्रासुतीः सनिकष्टदेशादिः, चतुरर्यो मतुष्। मधादिनायः गा शशम्दः १ श्रासु-तिकी निकाटसः। २ शासुतिविधिष्ठः।

श्रासुतीय (सं० ति०) श्रासुत् तस्येदम्, छ। गहादिस्यः या अशरश्या स्नानकारी वा मद्यकारी सम्बन्धीय, नहाने या शराव वनानेवासेको सुताक्षिक् ।

श्रासुतीवल (सं॰ पु॰) श्रासुतिरस्तास्य, वलम् दीर्घः।
रजः क्ष्यास्तिरिषदी वलम्। भा शशास्तः १ श्रीग्डिक, क्रलवार, श्रराव वनानेवाला श्रख्स। २ सीमलताका रस
निकाल सकनेवाला याज्ञिक।

षासुतीख (हिं०) पाप्रतीष देखी।

मासुर (सं वि ) मसुरस्येदम्, मण्। १ मसुर-सम्बन्धी, ग्रीतान्के सुतासिक,।

"कुखाजनकानियतमासर' सन्तर्भ खृतम् । तदेव इक्षपटिवं स्थाक्यादि वं दिकं भवेत्।" (काल्यायन)

(पु॰) २ प्रसुरके न्याय प्राचारगुत व्यक्ति, जो प्रसुर प्रोचन, प्राचुर प्रोचन, प्राचुर तथा सलको प्रतिपालन नहीं करता प्रीर कामचारी, टाम्बिक एवं मदगुत होता है। यह ईखरको नहीं मानता। मनमें सोचा करता है, में ही ईखर, योगी, सिंह, सुखी, बलवान, धनाव्य श्रीर प्रसिजन्याली हं; मेरी बराबर अन्य नहीं। ३ प्रसुरके न्याय कर्तव्य विवाह विशेष।

'ब्राह्मी है वसके वार्षः प्राजापत्यसथासुरः । - गान्तवो राज्यसके व पैशाचसाधमीऽघमः ॥'' ( मनु ३।२१ )

मतृने प्राठ प्रकारका विवाह वर्णन किया है।
कन्या और उसके पितादिको यथायति प्रत्क देनेसे
वरके इच्छानुसार होनेवाला विवाह भासर कहाता
है। ४ कमेविष्नकारी अस्रहन्ता। (कावण) खार्थे
प्रण्। ५ प्रसुर। (त्तीण) ६ विड्लवण। ७ समुद्रलवण।
प्रासुरख (स'० क्षीण) नज् ६-तत्। यजनहीन व्यक्तिका
धन, प्रतान्को दोलत। "ववन्यनान यहस्यमासरख'
वर्षते।" (नन्)

त्रासुरायण (सं० पु०) त्रासुरेऽपत्यं युवा, फर्न्। <sup>नोतादर्</sup>नित्वाम्। पा ४१।८४। त्रसुरका युवा गोत्रापत्यः। (स्त्री•) ङीप्। त्रासुरायणी।

भास्ति (सं० प्र०) अस्यति चिपति पापानि तस्तं भानेन, असु चेपणे उरण्; असुरः कपिनस्तस्य स्नातः, इन् न तुक्। असेररण्। उष्राधः। कपिन सुनिके स्नातः, सांख्यमतप्रवर्षेक जनैक सुनि।

त्रासरिक (सं॰ वि॰) असर-ठल्। प्रसर-सम्बन्धीय, ग्रेतान्के मुताब्रिक्।

शासुरिवासिन् (सं॰ पु॰) श्रासुरी श्रासुर सुनिसमीपे वसित शिनि। श्रासुरि मुनिके समीप रहनेवासे शिष्ट्य प्रश्नोपुत्र। श्रासुरिवासी यज्ञवेदी एक ऋषि रहे। श्रासुरी (सं॰ स्त्री॰) श्रासुर-स्त्रीप्। १ राजसस्य, सफ़ेट सरसों। 'वर: श्रमामित्रननो राजिका कषिकासुरी।' (श्रमर) २ प्रायामकािच्चक, किसी किस्मकी कांजी। ३ रतः सर्घ, राई। 8 छेदभेदात्मक चिकितसाविशेष, चीर-फाड़। चिकित्सा आसुरी, मानुषी श्रीर दैवी विविध होती है।

श्रासुरीय (सं॰ पु॰) श्रसुरेण प्रोक्तम्, श्रसुर-छ । १ श्रसुर-कथित कल्पशास्त्र। (त्रि॰) २ त्रासुरिसम्बन्धीय। श्रास्त्रित (सं० त्रि०) प्रतिबद्ध, बंधा द्वा, जो हार डाले हो।

श्रास्दगी (फा॰ स्ती॰) १ शान्ति, श्रमन, ल्मोशी। २ सुख, चैन, खुशी। ३ त्रिस, इकाइट।

त्रास्दा (फा॰वि॰) १ सुखी, खतन्त्र, खुग। २ त्यस, इका दुवा। (क्रि॰ वि॰) ३ सुखपूर्वक, त्रारामसे, छवकर।

भासेक (सं० पु०) म्ना-सिच-घञ्। १ जलादि द्वारा व्रचादिका श्रन्य सेचन, इनकी सिंचायी। २ सम्यक् सचेन, खासी सींच।

श्रासेक्य (सं॰ पु॰) श्रासेकमईति, श्रा-सेक-यत्, मा-सिच्-एयदा। नपुंसक विशेष, किसी किसाका नामदे। पिताने खल्प वीर्यंसे पुरुष श्रासेका होता, किन्त सम्रक्ष पौनेसे श्रसंभय ध्वजोवित पाता है। (सन्ना) त्रासेचन (सं॰ ति॰) न सिच्यते हप्यति मनोऽस्मात्, श्रपादाने लुग्ट खार्थे श्रण्। १ प्रिय, दिलफ़रेन, प्यारा। (क्री॰) २ सम्यक् सेचन, खासी सींच। (वै॰) ३ सेचनसाधन पात, सींचनेका बरतन।

षासेचनका, पासेचन देखी।

षासेचनवत् ( सं ॰ ति ॰ ) उदराकार, उत्तान, सुजव्यफ्, खोकला, गहरा। (पु॰) श्रासेचनवान्। (स्ती॰) श्रामेचनवती।

श्रासेदिवस् (सं॰ त्रि॰) ग्रा-सद्-त्तसु । १ निकटागत, नज्दीक श्राया हुवा। २ प्राप्त, मिला हुवा।

श्राचेदुषी (सं ब्ली ) श्रा-सद-क्षस डीप् वस्रोतं दटो निवृत्तिय। १ भ्रागता, श्रायी हुयी श्रीरत। २ चयस्थिता, जो भौरत हाज़िर हो।

श्रासेंडु (सं•पु॰) श्राःसिध-छच्। विवाद विषयमें राजाज्ञासे प्रतिवादीकी गति प्रश्वितका रोधकर्ता वादी, केद करानेवासा भख्स।

श्रासेष ( मं॰ पु॰ ) ग्रा-सिष भावे घञ् । विवाद विषयमें राजाज्ञासे वादिकार्ढ<sup>े</sup>क प्रतिवादीका स्थानान्तरको गमन<sup>्</sup> निवारण, हिरासत, हवालात, नज्रबन्दी, क्रैंद। **प्रासेध चार प्रकारका होता है,—कालासेध, स्थाना**-सेध, प्रवेशासेध श्रीर कर्मासेध। समयकी मर्यादाके निरूपणको कालासेध, किसी स्थानके प्रति निरोधको खानासेध, श्रयसरणके प्रतिकूल निपेधको प्रविश्रासेध श्रीर कार्योद्योगके निवन्धको कर्मासेघ कहते हैं।

भासेधक (संग्तिण) नियन्ता, निग्रहोता, कौद करने या हिरासतमें रखनेवाला।

म्रासेधनीय ( सं॰ ति॰ ) निग्रहके योग्य, जो हिरा-सतमें रखे जाने काविल हो।

**ग्रासिध्य,** त्रासिधनीय देखो ।

भासेव (फा॰ पु॰) १ प्रेतवाधा, दोष, फि्तना, विगाड़। २ नुक्सान्, हानि। ३ भय, खीफ़, डर। श्रासेव उतारना ( हिं ० क्रि ० ) १ प्रेतवाधा छुड़ाना, ग्रैतान्के साया पड़नेसे पैदा हुयी वीमारीको दूर करना। २ भूतापसरण करना, शैतान्को निकाल देना।

श्रासिव दूर कारना, शासेर उतारना देखो। त्रासेव पहुंचना (हिं क्रि ) त्राघात त्राना, चीट सगना।

श्रामेब पहुंचाना (हिं क्रि ) श्राघात देना, चीट सारना ।

त्रासिर (हिं॰पु॰) चात्रय, पनाइ, नि.सा। श्रासेवन ( मं॰ क्ली॰ ) सम्यक् सेवनम्, प्रादिसमा॰। कार्यविशेषका प्रसन्त निसस्तपतावनासेवने । पा पाश्रार्वरा ष्याम, किसी कामका मेहनती महावरा। २ पीनः-पुन्य, बार-बारका करना।

'बासेवन' पीन:पुन्यम् ।' (सिद्दान्तकीसुदी)

भासेवा (सं॰ स्त्री॰) ग्रा-सेव-श्रङ्-टाप्। १ सम्यक् सेवा, खाम्री खिदमत। २ राचसी। चारीवित (सं वि ) चा-सेव-त्त-द्र। १ सम्यक् सेवित, श्रच्छीतरह ख़िदमत किया गया। २ पुन: पुन: सेवित, बार-बार ख़िदमत किया गया। (क्ली॰) भावे ता। ३ सम्यक् सेवा, खासी खिदमत। मामिविन्, पासिनितिन् देखो।

श्रासिवितन् (सं विष्) श्रासिवित-इनि । सुन्दर सेवाकारी, खासी खिदमत करनेवाला । (यु॰) श्रासिविती । (स्ती॰) स्टोप्। श्रासिवितिनी ।

श्रासीन (हिं॰ पु॰=संस्तृत याख्युन् ग्रन्द्का अप-स्रंग्) ग्राखिनमास, क्वार।

श्रासीं (हिं॰ कि॰ वि॰) इस वत्सर, इमसास । श्रास्तन्द (सं॰ पु॰) श्रा-स्तन्द-घञ्। १ उत्प्रवन, एकाल, चढ़ायो। २ श्राक्रमण, इमला। ३ तिरस्तार, भिड़को। ४ श्रष्त प्रस्तिको श्रास्त्रन्दित नामक गति-विश्रेष, घोड़ेका उड़ान। १ श्राक्रामक, इमला मारने-वाला श्रष्म।

षास्तन्दन (सं॰ क्लो॰) धास्तन्दतेऽत, षा-स्तन्द ग्राधारे लुप्रद्। १ युद्ध, जङ्ग, लड़ायी। भावे लुप्रद्। १ तिरस्तार, वेदकाती। ३ प्राक्तमण, इसला, धावा। ८ उत्प्रवन, लक्षाल। ५ प्रम्बली गति विभिष, घोड़ेका लड़ान। ६ संभोषण, खासी सुखायो। ७ विनाम, वरवादी।

(सं क्षी ) बा-स्तन्द-पिच्-न्न-इट्। पास्तन्दित १ श्रम्बनी गतिविशेष, घोड़ेको कुदौटी । 'शकन्दित' धीर-तक' रेजित' विकात' प्रतम्।' (दमर) श्रास्तन्दित श्रम्बकी गतिका पश्चम भेद है। ईमचन्द्रने तिर्यंक् काण्डमें जिखा है,--अम्बनी गति घीरित, विज्ञात, मृत, उत्ते-जित और उत्तेरित पांच प्रकार होती है। गाड़ीमें जोतनीसे घोडा जो चाल चलता, उसका नाम धीरि-तक, धीय, घोरण वा धोरित पड़ता है। लगाम खींचनिपर क्रोड़की श्रीर धीर-धीर शागिक पैर उठाने, श्रानिश्राखा श्रयवा कङ्गपचीके न्याय शिखाधारी ही अर्थात् चीटीका अग्रमाग अपरको निकास उद्धासरे गला चढ़ाने श्रीर सुंइको नीचेकी तप्रे सिकोड़नेसे विस्थित बनता है। पची वा स्थानी गतिके न्याय उद्दल-उद्दल कुछ स्थान लांघते-लांघते जानेको प्रत भयवा प्रत करते हैं। वेगसे दौड़ना ही उत्तेजित वा रेचित है। कभी-कभी कीयसे चारी पैर उठा अपर-एकायेक उक्कने और उसीतरह थामे बढ़नेस उत्तेरित, ' उपनग्छ, श्रास्तन्दित श्रथवा श्रास्तन्दितन श्राता है। त्रास्तिन्दतक, शासन्दित देखी।

Vol II. 188

यास्तन्दिन् (सं वि ) यास्तन्दिति हिनस्ति, या-स्तन्द-इन्। १ हिंसका, हमलावर, भपट पड़नेवाला। २ वहानेवाला। ३ दाता, वस्त्यनेवाला। (पु॰) यास्तन्दी। (स्ती ॰) यास्तन्दिनी।

पास्त (वै॰ ति॰) घा-क्रम-ड वेरे पृषोदरादिलात् सुट्।१ त्राक्रामक, इमनावर। भावे ड।२ त्राक्रमण, इमना।

षास्त (सं॰ पु॰) श्रा-श्रस वित्तेषे तः। १ सम्यक् चिप्त, शच्छीतरह फेंका हुवा।

"वग्रे प्रालाइतिः स्यादिवस्यतिष्ठते।" ( मन १०६ )

श्वास्तर ( सं॰ पु॰ ) श्वा-स्तृ-श्रप्। १ इस्तीने प्रष्ठका

कारवल, भूल। २ विकीना, चटाई। भावे श्रप्।

३ सुविस्तार, खामा फैलाव। ४ श्रस्तविश्रेष, एक

इियार। वैश्वस्पायनोज्ञ धनुर्वेदमें लिखा है,—शास्तर

नामक श्रस्तका पाददेश ग्रन्थियुक्त, मस्तक दीषं, हाथ
वहा, लदर तथा मत्या टेट्रा श्रीर वर्ष काला होता
है। परिमाण दो हाथ रहता है। इसके द्वारा

श्वमायी, सिंचायी श्रीर कटायो कयी कियाये सम्पद्यकी जाती हैं। युदकालमें श्रास्तर यातुर्वोको मार

हालता है। श्रखारोही श्रीर पदाति इसे धारण

करते हैं। युद्धारोही श्रीर पदाति इसे धारण

त्रास्तरण (सं॰ क्ती॰) त्रास्तीर्यते यत्, कर्मण लुउट्।
१ त्रास्तीर्धमान कटादि, फैलाकर विद्याया जानेवाला
कालीन वगैरह। भावे ल्युट्। २ विस्तार, फैलाव।
१ पर्लंग, विद्यीना। १ यद्ममें लुशका फलक।
१ हस्ति-पृष्ठस्य-विचित्र कम्बल, हायीकी पीठपर
पड़नेवाली भूल।

षास्तरणवत् (सं॰ ति॰) वस्त्रसे पाच्छादित, काजीन या कपड़ेसे ढका इवा। (पु॰) पास्तरण॰ वान्। (स्त्री॰) प्रास्तरणवती।

श्रास्तरिषक (सं कि ) श्रास्तरणं प्रयोजनस्य, श्रास्तरण-ढक्। १ कटादिपर विश्वास सेनेवाला, जो कालीन वग्रेरहपर श्राराम करता हो। २ श्रास्तरण-साधन, विक्षीनेके काम श्रानेवाला।

मास्तरणी ( इं॰ स्त्री॰ ) पास्तरण-ङीप्। पास्तरणपट,

श्वास्तरणीय (सं॰ ति॰) श्वास्तरणस्थेदम्, वृह्यतात् ।

छ। श्वास्तरण-सम्बन्धी, बिछीनेते सुताक्षितः ।

श्वास्तायन (सं॰ ति॰) श्वस्ति इति श्रव्ययम् श्वस्ति ।

विद्यमानस्य सिंक्षक्षष्टदेशादि; पचादित्वात् फन्, श्रव्ययस्य टिलीपः। वर्तमान निकटवर्ती देशादि।

श्वास्तार (सं॰ पु॰) श्व-स्तृ-घञ्। विस्तार, फैलाव।
श्वास्तारपंक्ति (सं॰ स्त्रो॰) श्वास्तारो नाम पंक्तिः, श्वान॰ तत्। वेदिक छन्दीविशेष। इसमें दो पंक्ति होती हैं। पहली पंक्तिके दोनो पादमें श्वाठ-श्वाठ श्वीर दूसरीके दोनो पादमें वारह-वारह वर्ष रहते है।

चास्ताव (वै॰ पु॰) था-स्तुवस्यत, था-स्तु श्राधारे घज्। १यन्नमें स्तोद्धगणके स्तव करनेका स्थान। भावे घज्। २ सम्यक् स्तव, खासी तारीफ़।

भास्तिक (सं॰ ति॰) श्रस्ति परलोक इति मिति-यस्य, ठक्। श्रिक्ताकिदिष्टं मिति:। पा श्राध्रद्धः। १ देश्वर श्रीर परलोकका श्रस्तित्ववादी, क्यामतको माननेवाला। २ पुराणादि पर विश्वास रखनेवाला। ३ धार्मिक, पारसा। (पु॰) ४ जरत्कार सुनिके पुत्र निरुक्त। परलोक छोनेकी बात प्रथम कछनेसे छक्त सुनिका नाम श्रास्तिक पड़ा है। शालीक देखे।

श्रास्तिकजननी (सं॰ स्ती॰) श्रास्तिकस्य जननी ६-तत्। वासुकिकी भगिनी श्रीर जरत्काक्की पत्नी मनसा।

म्यास्तिकता (सं॰स्ती॰) ईम्बरमें विम्बास।

म्रास्तिकत्व (सं क्ती · ) मानिकता देखी।

श्रास्तिकपन (हिं॰ पु॰) चानिकता देखी।

श्रास्तिकमित (सं॰ पु॰) उत्तमवैद्य, विद्या तबीव।
श्रास्तिकार्धेद (सं॰ पु॰) श्रास्तिकाय श्रथें ददाति,
श्रास्तिक-श्रथें-दा-क। जनमेजय। दन्होंने श्रास्तिक
मुनिके कहनेरे तन्नको विनाशसे बचाया था।

श्रास्तिका (सं क्ती ०) श्रास्तिकस्य भावः, यक्।
पव्यक्तपुरोहितादियो यक्। पा धाराररः। श्रास्तिकता, परलोक स्वीकार, जबुदियत, पारसायी।

श्रास्तीक (सं॰ पु॰) वासुकिकी भगिनी मनसाके गर्भसे उत्पन्न जरत्कारु सुनिके पुत्र। वासुकिका ज्ञातिवर्ग साख्यापसे श्रभिभूत हुवा था। उन्होंने उक्त शाप छोड़नेकी लिये महातपा जरत्कारको. अपनी भगिनी प्रदान की। सम्प्रदानसे पूर्व ही जरत्-कार सुनिने कहा था,-दि दीजिय, किन्तु उनके भरण-पोषणका भार इम उठा नहीं सकते; फिर तुम्हारी भगिनी यदि इसारे श्रमत कार्य करेंगी, तो च धी समय छोड़ दी जायेंगी। वासुकिने सब बात मानकर सगिनोको सुनिके साथ व्याइ दिया। श्रन-न्तर मुनिक सहवाससे उनके गर्भ रह गया। एकदा महर्षि निद्रित थे। नागभगिनीने देखा, कि सूर्य पस्त होता और खासोकी सायं क्रियाका समय वीता जाता या। ऋषि भयानक रागी रहे। जगानेसे कहीं छोड कर चले जानेका डर था। किन्तु उन्होंने धर्मेनीपकी त्रपेचा प्रत्य दु:खको तुच्छ समभ जरत्काहको जगा दिया। ऋषिने उठकर कहा एा,-भद्रे! तुमने श्रिप्रय कार्य किया है, सुतरां यहां नेरा रहना श्रव किसी प्रकार ही नहीं सकता; तुन्हें चौर तुन्हारे भाईको मेरे जानेसे दु:खित न होना चाहिये। जरतकार सुनि यह कहकर चलते बने। वासुकिकी भगिनीने जाते समय पूछा या-बाप तो चल दिये, वासिकने जिसके लिये सुभी श्रापको सींपा था, उसका क्या इवा। सुनिने उत्तर दिया, -- श्रस्ति श्रयात् इमारे श्रीरससे तुसनी गर्भधारण किया है। कुछ दिनके बाद खनके पुत्र खत्पन हुवा। यह पुत्र सर्पेभवनमें सपैकर्ट क प्रतिपालित किया घीर घपने बुद्धि बलसे स्रापुत्र चवनके निकट समस्त चास्त पढ़ गया। गर्भमें रहते ही पिताने 'श्रस्ति' नहनर चले जानेसे श्रास्तीन नाम पड़ा है। इन्होंने जनमेजयके सर्पेश्व सयज्ञसे सर्पे गणको बचा लिया या। श्रास्तीकमधिकत्य क्रतो ग्रन्थः, श्रग्। २ श्रास्तीन मुनिने जीवनचरित पर सहाभार-तान्तर्गत पर्व विशेष ।

श्रास्तीव्य, पाविक देखी।

आस्तीन् (पा॰ स्ती॰) परिच्छदका पिप्पल, पौशाक-का खुरीता, बांह।

चास्तीन्का सांप ( हिं॰ पु॰) ग्टहशत्, भीतरी दुझन्। चास्तीन् चढ़ाना ( हिं॰ क्रि॰) १ भग्र देखाना, धम-काना। २ उपस्थित होना, तैयारी करना। भास्तीर्थ (सं॰ ति॰) घा-स्तृ-ता। विस्तीर्थ, विस्ता-रित, फैला हुवा।

श्रास्त्त, पानीर्ष देखी।

भारतेय (सं ० वि ०) अस्तीत्यव्ययं तत्र विद्यमाने भवम्, ठञ्। हांतक्षकिकविष्यतात्ताद्देश् । पा शश्रद्धः १ विद्यमान पदार्थवात, मीजूदा चीक्स पैदा। (क्षी ०) पत्तेय मस्तेयं तस्य भावः, अण्। २ प्रचीयं, साझ-कारी, चोरी न करनेकी बात।

भास्त (सं वि ) अस्त्रस्थेदम्, भण्। अस्तरम्बन्धी, प्रियारके सुतान्निका

षास्तावुष्त (वै॰ पु॰) षस्त्रवुष्त्रके पुत्र। "ल' नामिन्द्रमलं मास्त्रवृष्त्रय।" (सृक् रूगरण्याव)

षास्या (मं॰ स्ती॰) घा-स्या-षड्-टाप्। १ घात-स्वन, महारा। २ घपेचा, निस्तत। ३ यहा, एतकाद। ४ स्थिति, हातत। ५ यत, तदवीर। ६ घाटर, बन्तता घास्थीयतेऽत, घाषारे घड्-टाप्। ७ समा, मनतिस। 'बासा यबानवनगोरासानारेचयोरिए।' (१२०)

षास्थागम (सं॰ पु॰) जन, पानी।

षास्वाह (वै • ति • ) स्थितिकारी, खड़ा रहने या चढ़ जानेवासा। "बास्वाता ते नवतु बैलानि।" (चल् ६ १४७१६) 'पास्राता परस्थिती रथी।' (ग्रायक)

बास्यान (सं क्षी॰) बास्यीयतेऽत्र, श्रा-स्था श्राधारे बुरट्। १ समा, मजित्तस । २ विश्वामस्थान, बाराम-गांष, वैठनेकी नगह । भावे बुरट्। ३ श्रास्था, एत-काद । ४ श्रद्धा, इश्वियाका ।

षास्त्रानग्रह (सं॰ क्षी॰) सभाभवन, मजसिलका मनाम्।

भास्यानसिंह—क्नीलस्थ सप्रसिद्ध नरेश नयचन्द्र वंशज शिवाजीके पुत्र। यह अपने भाई सोनिङ्गजी श्रीर श्रजयदेवजीके साथ श्रन्हकवाड़े पाटनकी श्रीर कुछ राज्य पानिके लिये कन्नीलसे निकाल पड़े थे। पालीमें जाकर पत्तीवाल ब्राह्मशोंका राज्य देखा। किन्तु श्रद्भवी पर्वतके भील उन्हें बहुत सताया करते थे। सोगोंके प्रार्थना करनेपर इन्होंने रस्ता करनेका वचन दिया। श्रास्थानसिंहने भीलोंके राजा कान्हाको भार चल देनेका विचार किया था। किन्तु लोगोंने कहा,

चाप यहीं रहें, चापके चले जानीसे भील इमें फिर सतायेंगे। इन्हें दुर्ग बनानेको बहुत भूमि मिसी थी। पन्नीवाखोंको निर्वेत देख श्रास्थानसिंहने राज्य श्रपने हाय लेना चाहा। एक दिन होसोको कितने ही पत्नी-वाल बधकर इन्होंने राज्यपर श्रपना श्राधिपत्य जमाया या। फिर थोड़े दिन वाद श्राखानिस इनी खेड़े विवाह कारने गये। वहां गोहिल वंशज विचित्रसेन नृपति श्रीर डावी जातिके भगवन्तराय नामक राजपूत मन्त्री रहे। मन्त्रीन राज्य भिकार करनेके लिये श्रास्थान-सिंहजीसे साहाय मांगा श्रीर शाक्षा माग देनेकी वादा विया। पाखानसिंहका विवाह होते समय गोहिसी भीर डावियों दोनोंको राठोरोंने अधिक मंदिरा पिलायी थी। लब लोग घचेतन हुये, तव सबके सस्तक काटे गये। खेड़का राज्य पाने पोछे इन्होंने कोडणे-राज्यने भी १४० गाम कीन लिये थे। शन्तनो इनकी मृत्य हो गयी।

षास्थानी (सं॰ स्ती॰) म्रा-स्था-तुरद्, म्रास्थान-स्तीप्। सभा, सजलिस। 'बाखानी क्रीवनास्थानन्।' (बनर)

श्रास्थापन (सं किति ) श्रान्स्था-णिच्-पुक्-लुग्रट्। १ सम्यक् स्थापन, खासी रखायी। करणे लुग्रट्। रसु-सु-तीक्त त्रणीपक्तमणीय निरुद्धवस्ति, सी तेल वगुरहकी पिचकारी। निरुद्ध हैसी।

श्राखापनोपवर्ग (सं॰ पु॰) श्राखापनयोग्य पञ्चविंश महाकषायका वर्ग, पिचकारी देने लायक, पचीस
कसेली चीनोंका ज्खीरा। तिहत्, विल्ल, पिप्पली,
क्रिष्ठ, सर्देष, वचा, इन्द्रयव, श्रतपुष्पा, यष्टिमधु श्रीर
सदनफल श्राखापनोपवर्ग में गिना जाता है। (चरक)
श्राखापित (सं॰ ति॰) श्रा-खा-पिच्-युक्-त्र-इट्।
स्थवक् स्थापित, श्रच्छीतरह रखा हवा।

त्रासाय (सं अव्य ) १ प्रात्रयपूर्व क, सहारिसे। २ भारोहण करके, चढ़कर। ३ खड़े होते।

त्रासायिका (सं स्त्री) पा-स्वा धालर्थनिर्देशे यान्, स्त्रीलात् ठाप् अतः इलम्। श्रास्थान, सभा,

बाखायी—सङ्गीतमें किसी रागालाय किंवा गीतका प्रथम चरण ना मुखनम्, मुखड़ा, टेका बास्यायी, श्रन्तरा, सञ्चारी श्रीर श्रामीग चार चरण रहनेसे श्रालाप वा गीत सम्पूर्ण समका जाता है।

श्रास्थित (स'० वि०) श्रा-स्था-त्र, दकारोऽन्तादेशः।
यितस्यितमास्थामि ति किति। पा १०१४०। १ श्रवस्थित, ठहरा
हुवा। २ प्राप्त, हासिस किया हुवा। ३ श्रारुढ़, चढ़ा
हुवा। १ श्रास्रित, चिपटा या सिपटा हुवा। ५ विस्तृत,
फैला हुवा। ६ श्रभ्यास डासनेवासा, को महारत
बढा रहा हो।

श्रास्थित (सं॰ स्ती॰) श्रा-स्था-तिन्। १ सम्यक् स्थिति, खासा ठहराव। २ निवास, रहास। .

षास्थेय (सं वि ) घा स्था कमें पियत्। यात्रयणीय, सहारा लिये जाने काबिल, जो काम दे सकता हो। यास्रात (वै वि ) घा सा ता। कतस्रान, गु.सल किये हुवा, जो नहा चुका हो।

षासान (सं कती ) षा-सा-खुट्। १ प्रचालन द्वारा श्रुष्टि, धोनंसे होनेवाली सफायो। २ सम्यक् सान, खासा गुसला। ३ सानग्टह, हसाम, नहानेका वर। श्रास्पद (सं क्ती ०) श्रा-पद-श्रच्-सुट्। शास्पदप्रतिष्ठायाम्। या दाशश्रद्धः। १ प्रतिष्ठा, दच्चात। २ पद, दरजा। २ स्थान, जगह। ४ क्तत्य, काम। ५ प्रभुत्व, मलकयो। ६ श्रव-स्वन्न, सहारा। ७ विषय, बात। ५ श्रवस्थान, ठह-राव। ८ लग्नसे दशम स्थान। यह श्रव्द प्रायः समा-सान्तमें श्राता है, जैसे—श्रहद्वारास्पद। 'शासदन्त पद क्रवे।' (विश्र)

श्रासम्दन (सं० ली०) श्रा-सम्द-खुट्। १ ईषत्-कम्पन, थोड़ी कंपकंपी। २ श्रतिकम्प,गहरी कंपकंपी। श्रास्पर्धा (सं० स्त्री०) श्रहमहिमका, विनिगीषा, हिसं, हींस।

श्रासिन् (सं० ति०) विनिगीषु, प्रतिसर्धी, इस-सरी-नो, होड़ लगानेवाला।

श्रास्पर्ध (सं०पु०) सम्यकं, संयोग, लम्स, लगाव। श्रास्प्रयतः (सं०श्रव्य०) सम्पर्के दारा, संयोग वश्र, लगावसे।

श्रासात (वै॰ त्ती॰) श्रास्यरूप पात्रम्। सुखरूप पात्र, सुंइ-जैसा बरतन।

त्रास्मात ( सं॰ पु॰ ) मा, स्मल चाले णिच्-मच्, स्मुल-

वञ् स्मालादेशो वा। १ त्राघात, प्रहार, फटकार, रगड़। २ उत्चिपण, फड़फड़ाइट। २ करिकणी-स्मालन, हाथीके कानकी फड़फड़ाइट।

श्रास्मालन (सं॰ क्ली॰) श्रा-स्मल चाले णिच्-ल्युट्। १ ताङ्न, मार, फटकार। २ चालन, फड़फड़ाइट। ३ श्राटोप, स्जन। ४ दभा, गुस्ताख़ी, घमग्ड।

श्रास्फालित (सं वि ) श्रान्स्फल-णिच्-ता। १ चालित, फड़फड़ाया हुवा। २ श्राघटित, रगड़ा हुवा। ३ ताड़ित, भाड़ा या फटकारा हुवा।

श्रास्फुजित् (सं॰ पु॰) श्रास्फुजिति, श्रा-स्फुल-डु; तं जयित, जि-क्षिप्-तुक्। श्रुक्राचार्यं, जोचरा, नाहीद, जोजी-फजक।

आस्कोट (सं॰ पु॰) आ-स्फुट-णिच् कर्तरि अच्। १ अर्केडच, मदारका पेड़। २ गिरिज पीतु, किसी किस्मका अख्रोट। ३ महका वाडुशव्द, पहलवानोंके ताल ठोंकनिकी आवाज्। ४ संघर्षजात थव्द सकत, रगड़की आवाज्।

भास्सोटक (सं॰ क्ली॰) भा-स्फुट-णिच्-खुल्। १ पर्वतका पीलु विश्रेष्ठ, जङ्गली श्रखरीट। (त्रि॰) २ वाडु यब्दकारी, ताल ठींकनेवाला।

श्रास्मोटन (सं० क्ली०) श्रा-स्मुट-णिच् भावे लुउट्। १ प्रकाश, शिगुफ़गी, फेलाव। २ वाड्यच्द, ताल ठींकनेकी पावाज। ३ शूर्णीद हारा धान्धादिका वितुषीकरण, फटकार, भाड़। १ चालन, फड़फड़ाइट। ५ कम्पन, कंपकंपी। ६ नियमकरण, मोहरवन्दी। श्रास्फोटनी (सं० स्ती०) श्रास्फोट्यते छिट्टीक्रियते श्रनया, करणे खुट्-छीप्। विधनिका, मसक्ब, वरमी। श्रास्फोटा (सं० स्ती०) नवमिक्तका, नेवारका फूल। श्रास्फोटित (सं० स्ति०) श्रा-स्मुट-णिच् कर्मणि का। १ विद्वित, रगड़ा हुवा। भावे का। २ वाहु प्रस्तिके ताल ठींकनेका श्रन्द प्रकाश, जो श्रावाज, ताल वजानेसे श्राती हो।

पास्कीत (सं पु॰) घा-म्फुट-घच्, मृषोदरादिलात् ट्रस्य तलम्। १ रक्ताक हच्च, लाल मदारका पेड़। २ कोविदार हच्च, कचनारका दरख्त। ३ भूपलाम हच्च, टेस्का पेड़।

श्रास्कोतकः, पास्कोत देखी। श्रास्कोतकाः, पास्कोता देखी।

श्रास्तातमा, वास्तातमा, वास्तातमा, वास्तातमा (सं क्ष्मी क) श्रा-स्तुट्-श्रच्, प्रवोदरादित्वात् यास्तोता (सं क्ष्मी का विद्याची विष्णुक्रानाऽपराजिता।' (भावमका ) र जताविश्रेष, श्रापरमाजी वेल । १ शादिना, श्रानन्तमूल । १ साष्ट्रमित्रका, जङ्गली चमेली। ध्र खेत शादिना, सफ्ट श्रानन्तमूल । ६ नवमित्रका, नेवार ।

षास्माक (सं॰ दि॰) प्रसानमिदम्; प्रसाद्-षण् प्रसाकादेगः, णित्वादादाची हृद्धिः। विवर्णि च युषा-काकाको। या अश्ररः। प्रसात् सस्वन्यो, हमारा।

प्रास्नाकान (सं॰ त्रि॰) अस्नाकमिदम्, खज्; प्रसाकादेगः जिलादायचे हृदिः। उपरणदीरणतरसां खबा मा अध्या सस्मत् सम्बन्धी, इसारा।

आस्य (संकतीः) अस्यते चिप्यते अच्यां यत अनेन वा, अस आधारे वा करणे स्थत्। १ सुख, सुंह। 'वक्षासे वहनं तस्यनानं तपनं सखन्।' (सनर) २ आस्ति, चेहरा। ३ सुखांयवियेत, सुंहका एक हिसा। इससे अचरोबारण होता है। ४ सिद्र, दराज्। (तिः) आस्ये भवम्। ५ सुखसस्यन्यो, सुंहके सुताक्षिक्।

षास्त्रदेश (सं० पु॰) मुखमध्य, मुंहका विश्वह । षास्त्रत्व (सं० क्षी॰) था-स्वन्द भावे खुट्। १ ईप्रत् चरण, थोड़ा बहाव । २ श्रत्य गत्तन, इत्तकी गतायी । षास्त्रत्वत् (सं० त्रि॰) वह चत्तनेवाता, जो गत्ति जा रहा हो। (पु॰) श्रास्त्रन्तवान्। (स्ती॰) श्रास्त्रत्वती ।

षास्यत्थय ( र्ष ॰ त्रि ॰ ) मुखामृतास्वादक, मुखचुम्बक, चुम्बनकारी, बोसा मिड्डी या बब्बी लेनेवाचा, जो किसीका मुंध मूमता हो।

भारतपत्र (सं॰ क्षी॰) आस्त्रेलेनोपसितं पत्रमस्य, बहुनी॰। पद्म, सुंह-नैसे पत्ते रखनेवाला कमल। भारतपुष्प (सं॰ पु॰) खेतिकियिही वृत्त, सपोद बटनीरा।

त्रास्थपत्त (सं॰ पु॰) खेतश्वस्तूरहन्त, सफोद धतूरा। त्रास्थलाङ्गल (सं॰ पु॰) बास्तं सुर्खं लाङ्गलमिन Vol. II. 189

भूविदारकं यस्य, वहुती । १ शूकर, स्वर । २ वन्य शूकर, जङ्ग्बी स्वर ।

त्राखलीम, बायलीमन् देखी।

पाखलीमन् ( सं॰ क्ली॰ ) त्रास्यभवं लीम, शाक॰ तत्। समग्र, दाही-मृंह ।

षास्वैरस्य (सं॰ क्ली॰) सुख्विस्ताद, सुं हका फीकापन।
श्रास्थ्याखोट (सं॰ पु॰) गुलाविश्रेष, किसी किस्मका
काड़। यह वातको बढ़ाता और पित्त, कफ, किम,
पाय्हुता, क्वर तथा कामलको घटाता है। (भिवंदिता)
धास्या (सं॰ स्त्री॰) श्रास भावे क्यप्-टाप्। १ स्थिति,
गतिराहित्य, सुकूनत, रहास। २ विलच्चण, हालतभवतर। ३ डपविश्वन, बैठक। ४ निक्दोगोपविश्वन,
वैकाम-बैठनेकी हालत।

भास्यासन (सं॰ पु॰) श्रास्यासन दन। सासा, सुवाब-दहन, तुम्, रास, घून।

श्रास (सं क्ती ) श्रसमिव, सार्घे श्रण्। रुधिर, रक्त, सन्, सह।

श्रास्त्र (सं॰ पु॰) श्रास्त्रं रुधिरं पिवति, उपसमा॰। १ राचर, खून् पीनेवाला श्रख्य। सूलानचलका देवता भी राचस शिता है। २ जींवा।

षास्तव (सं॰ पु॰) षास्त्रवित मनोऽनेन, करणे ष्रण्।
१ क्षेत्र, षाण्त, तकलीण्,। २ प्रस्ताव, वहाव।
३ पचत् तण्डुलका फेन, गर्भ चावलका खवाल।
४ जैन सतिसद्द पदार्थ विशेष। इससे जीव मुक्तिलास करता है। इन्द्रियको संयमसे रखना श्रीर सत्कर्मार्मे लगाना श्रमास्रव कहाता है। पायब देखी।

पासल (सं वि ) पतित, गिरा-पड़ा, जो कूट गया हो।

षासाय (सं॰ ति॰) षासं वेदयति, षास-काङ्-विष्। सुवादिमः कर्ववेदनासम्। पा शरारण प्रासन्त्रापक, खून् वहनेका हाल बता देनेवाला।

त्रासायण (सं॰ पु॰) पास्ताय-फक्। प्रास्त्रज्ञापकका पुत्र वा कन्यारूप प्रपत्य।

षास्राव (सं॰ पु॰) मा-स्तवित रुधिरमस्रात्, भा-सु षणदाने घर्षा १ चत, जुख्म। भावे घर् २ सम्यक् चरण, खासा वडाव। ३ सुखनासा, नुवाब दहन, रास, धूम। ४ से ग्र, तक्तसीपः। (ति॰) श्रास्तावीऽस्थस्य, अर्थे श्रादित्वात् श्रन्। ५ सम्यक् श्रारणयुक्त, खुव वहनेवासा।

श्रास्नाविन् (स'० ति.०) श्रास्नवित, श्रा-सु-चिनि। १ सदादि चरणशील, जिससे श्रराव वग्रेर्ड टपके। श्रास्नावोऽस्थास्तीति, शस्त्रधेँ दनि। २ चरणयुक्त, वडने-वाला। (स्त्री०) श्रासाविनी।

श्रासावी (सं॰ पु॰) १ श्रम्बने पादरोगना भेद, घोड़ेने पैरनी एक बीमारी। स्नोदस्वतत्त श्रम्यात् पैरने तलवेमें ज्ख्म रखनेवाले श्रम्बनी श्रासावी समभाना चाहिये। (नयरच) २ हस्ती, मस्त हाथी।

श्रास्तितः (सं० ति०) श्रान्सन-क्त इट्। रूपमलर-चंत्रपासनाम्। पा ७९१९८। श्राब्दित, पुरशोर, श्रावाज् देनेवासा।

षास्ताद (सं॰ पु॰) धा-स्तद कमीण घञ्। १ मधुरादि रस, मीठा वगै रच्च जायका। २ खड़ारादि रस, इश्क वगै रच्चता मजा। मावे घञ्। ३ रसका अनुभव, । जायको का जीना। खड़ारादिसे मनमें धानन्द वा दु:ख उपजनेको खास्ताद कच्चते हैं। (ति॰) ४ रस स्तिनेवाना, जिसे जायका घाये।

श्रास्तादक (सं वि वि ) ग्रा-स्नद-खुन्। ग्रास्तादन-कर्ता, जायका सेनेवासा। (स्ती ) ग्रास्तादिका।

भास्तादन ( सं॰ स्नो॰ ) घा-सद भावे तुग्रट्। त्रास्ताद, ंजायक् का लेना।

श्रास्तादनीय (सं॰ ति॰) श्रास्तादा, चलने काविस। श्रास्तादवत् (सं॰ ति॰) श्रास्ताद चातुरियंको मतुए। श्रास्तादयुक्त, रसीसा, जायको दार।

श्रास्ति (सं वि ) श्रा-सद-णिच्-त्र-द्रः। ग्रहीत-धास्तादन, जायका सिया गया। २ सुत्त, खाया गया। श्रास्ताद्य (सं वि ) श्रा-सद-णिच्-यत्। १ श्रास्ताद-योग्य, चख जाने सायक्। (श्रव्य ) स्वप्। २ श्रास्ता-दन करके, जायका सेकर।

श्रास्तान्त (सं॰ ति॰) श्रा-स्तन-क्त दीर्घंश। ग्रन्दित, पुरशोर, निसरी श्रावाज निकले।

माहः (सं अथः) मा-हन-छ। १ चेपपूर्वक, फोंक्करः। २ नियोग हारा, लगावसे। ३ दृढ़ समा- वनामें, पक्की उम्मीद्यर। ४ विषाद्यर, रुच्चके साथ।

'बाह चेपे नियोगे च हदसमावनेऽव्ययम्।' (यन्दास्त्र) (हिं० अव्य०) ५ हाय, श्रफ्सोस। (स्त्री०) ६ दीर्घेखास, उराही सांस।

"तुलसी चाह ग्रीनकी हरिसों नहीं सहाय। सुयी खालकी फूंक सी सार भसन ही जाय।" (तुलसी)

७ साइस, हिमात।

चाइक (सं॰ पु॰) चाइन्ति; चा-इन-ड, तत्ः संज्ञायां कन्। नासाच्चर, नाक स्जनेसे चानेवाला बुखार।

पाह करना (हिं॰ क्रि॰) दीर्घंखास लेना, उसांस कोड़ना, गुमगीन होना।

प्राह खेंचना, पाइ करना देखी।

श्राहङ्कार्थं, ं बहद्वार देखी।

बाहट (हिं॰ स्ती॰) पादन्यासका शब्द, पैरकी खटक।

पाइट लेना (हिं क्रि॰) सचैत रहना, खबरगौरा रखना।

आहत (सं० ति०) आ-हन-ता। १ ताड़ित, मार खाये हुवा। २ हत, ज़ख्मी, जो मार हाला गया हो। ३ गुणित, ज़रब दिया हुवा। ४ ज्ञात, जाना हुवा। ५ स्वार्थक, भूठ कहा हुवा। (पु०) ६ ठका, ढोल। (ली०) ७ वस्तविशेष, नया कपड़ा। विश्वित मतसे अल्प प्रचालित, नूतन भीर न पहने हुये वस्तको आहत कहते हैं। यह वस्त्र सकल कार्यमें लग सकता है। ८ पुरातन वस्त्र, पुराना कपड़ा। वारम्बार रजकका आदात प्राप्त होनेसे पुरातन वस्त्रका नाम आहत पड़ा है।

> 'माहत' गुणिते चापि ताड़िते च खवार्यके । स्थात् पुरातनवस्त्रे ऽपि नववस्त्रे च नाऽहने ॥" ( मेदिनी )

बाहतबच्य (सं ति ) बाहतमभ्यस्तं लच्यं यस्य, बहुवी । यौर्यादि गुय द्वारा प्रसिद्ध, बच्छी सिफतके लिये मथहर । बाहति (सं खूबी ) बाह्य-हन-तिन् । १ मध्दहेतु श्राचात, चीट। २ ताड़न, सारपीट। ३ श्रांगसन, श्रामद। ४ गुणन, ज्राव। ५ सर्दन, सालिश, सलायी। श्राइन (फा॰ पु॰) १ श्रायस लीहा। (हिं॰ पु॰) २ भित्तिनिर्माणार्थ मृत्तिका तथा द्वणका सम्मिलित द्रञ्ज, दीवार चठानेको पैरा श्रीर मही मिलाकर बनायी हुयी चीज़।

धाइनन (मं॰ क्षी॰) धा-इन्यतेऽनेन, धा-इन करणे खुरट्। १ ताड्न, मारपीट। २ पश्चवध, जानवरका कृत्व। ३ ताड्न-साधन दण्डादि, मारने-पीटनेको खण्डा वगुरह।

षाचननवत् (वै॰ ति॰) षाचनन-मतुष्। वञ्चन-वत्, मक्कार, दग्नावाज्।

धाइनन्य (वं श्रिक) दला वजाकर घपनी ख्याति करनेवाला,जो घपनी तारीफ दोल वजाकर सुनाता हो। घाइनस् (वे श्रिक) धाइन्यते, धा-इन-धसुन्। १ घाइननीय, सारा जाने काबिल। २ निब्बीख, निचोड़ा जाने लायक। ३ स्क्रीत, घाध्मात, स्जा या फूला हुवा।

भाइनस्य (वै॰ ल्ली॰) भाइनसे साम्रः, यत्। १ इनन साम्य द्रवादि, मारकाटमें काम देनेवाली चीज्। २ स्मीतता, स्वन, मोठायी।

भाइनस्ववादिन् (वै॰ ति॰) कामुक अष्ट् निकासने-वाला, जो मस्ताना बात करता हो।

भाइ निकालना, पाइ करना देखी।

श्राह्मी (पा॰ वि॰) श्रयोमय, लोहेसे बना हुवा। श्राह पड़ना (हिं॰ क्रि॰) १ श्रन्यकी दीर्घश्रांस निकाल-नेसे मारे जाना, दूसरेके श्रफ्सोस करनेसे तकलीफ्स श्रामा। २ साहस होना, हिस्सत बटना।

आह भरना, आह करना देखी।

'बाह मारना, बाह करना देखी।

श्राहर (सं० पु०) श्रान्द्र-धन्। १ वच्छास, श्राह-सदं, उगडी सांस। २ श्रन्तार्भु खिनिखास, सु इते भीतर भीतर चलनेवाली सांस। (ति०) ३ स्वयंकारक, इतंद्रा करनेवाला, जो जोड़ता हो। ४ निक्रष्ट जाति विशेष। इस जातिके लोग श्रेश्वल, राजपुर, सहसद-पुर, उभाजी, सहेखान तथा रासगङ्काक तीर रहेवे श्रीर कहेन खंग्डं में भी किसी-किसी स्थानमें देख पड़ते हैं। यह श्रपनेको यदुवंशीय श्रीर क्रश्यसे उत्पन्न बताते हैं। किन्तु श्राहीर श्रपनेको ही क्रश्यवंशीय बहते श्रीर इनकी उत्पत्ति गीपसे मानते हैं। श्राहर मत्यं, गोमांस प्रसृति खाते हैं। युक्तप्रदेशमें नगावत, भिंह, नौगरी, क्कर, वासीपरा, विक्यायिन, भूसायिन, दिशवार प्रसृति क्यी श्रेणीके श्राहर रहते हैं। (हिं० पु०) ५ समय, वक्त,। ६ युद्द, नङ्गा ७ जल-स्थान, होन्। यह तालावसे क्षीटा भीर मारुसे बड़ा पड़ता है।

षाहरकरटा (सं॰ स्ती॰) धाहरकरट इत्यु चति यस्यां क्रियायाम्, सयूरव्यं। करटको घाहरण करनेका उपदेश देनेको बात, कौवेसे उठा से जानेको सिखा-नेकी बोली।

श्राहरचेटा (सं ॰ स्त्री॰) श्राहर चेट दत्य चते यसां क्रियायाम्, मयूरव्यं ॰। चेटके प्रति श्राहरणाये निदेश- क्रिया, नौकरसे उठा चे जानेको इका देनेको वात। श्राहरण (सं ॰ क्षी॰) श्राह्म भावे चुउट्।१ श्रानयन, चवायो। २ श्रायोजन, जुगाइ। कर्मण चुउट्। ३ श्राक्रियमाण द्रव्य, दक्षण्ठा की या चायो इयो चीज़। ४ विवाहादिकां उपढोकन द्रव्य, श्रादीमें दिया जाने- वाचा सामान। ४ श्रहण, खेवायो। १ श्राहरण, खेनकान।

प्राहरंषीय (सं॰ ति॰) भा-ष्ट-प्रनीयर्। १ प्रायो-जनीय, प्रानयनके योग्य, इकट्ठा करने काबिख, जो लाने लायकं हो। २ उपटीकनके योग्य, दिये जाने काबिल। ३ प्रपहरणयोग्य, कोन लिये जाने काबिल। श्राहरंन (हिं॰ स्त्री॰) खुणी, निहासी।

भाहरनिवधा (सं क्ती ) भाहरनिवध इत्यु अते यंखां क्रियायाम्, संयूर्व्यं । 'भाहरस करो श्रीर बीवो' कहनेकी शांदेश क्रियां, जिस हुक्सी काममें से धाने श्रीर वीज हालंनेकी बात संते'।

बाहरनिष्किरा (सं॰ स्ती॰) बाहरनिष्किर इतुरंखते यसा क्रियायान, संयुर्व्यं॰। 'बाहरवक्तर छालो' कहनेकी बादेश क्रिया, 'लाकर कोड़ दो' दुंक्य देनेकी बात। इसी प्रकार बाहरविताना, बाहरवसना चीर श्राहरसेना शब्दसे भी तत्तदस्तुके श्राहरणार्थ श्रादेश श्राता है।

पाहरी (हिं॰ स्ती॰) १ चष्ठ तड़ाग, छोटा तालाव। २ त्रालवाल, याला। ३ कूपके समीपका जलाशय, कुयेंके पासका हीजु। इसमें पशु पानी पीते हैं।

श्राहर्ष्ट (सं वि ) श्रा-ह्र-तृत्व । १ उपार्जन, पैदा करनेवाला। २ श्रायोजन, इनद्वा करनेवाला। ३ श्रानयनकर्ता, लानेवाला। ४ श्रनुष्ठानकर्ता, काम श्रद्ध करनेवाला। ५ इरण करनेवाला, लो छीन लेता हो। (पु॰) श्राहर्ता। (स्त्री॰) श्राहती।

श्राहलक् (वै॰ घवा॰) धास्सीटन ग्रन्दके साय, फट-कारकर।

श्राह्ता (हिं॰ पु॰) जनसावन, सैनाव, पानीकी वाट । श्राह्तीव (सं॰ ली॰) द्रव्यविशेष, एक चीज़ । गुजरातमें इसे श्रासानवीज कहते हैं। श्राह्नीव उप्ण एवं तिल्ल होता श्रीर त्वग्दोष, वात तथा गुलाको नाथ करता है। (वैधक निष्यु)

भाइव (सं० पु०) श्राह्मयन्ते परस्परं युदायंमरयो यत्न, श्रा-ह्वे श्राधारे प्रप् सम्प्रसारणं गुण्य । शिंह युद्धे । या शश्व्यः १ युद्ध, खड़ाई । २ समर्राह्वान, ललकार । श्राह्मयन्ते यन्नद्रव्याख्यत्न, श्रा-हु श्राधारे श्रप्। २ यन्न, नियाज् । 'शह्यः समदे यन्ने ।' (क्षेन)

श्राहवन (एं क्ती ) श्राह्मयते हवनीय हतादात्र, श्रा-ह श्राधारे लुउट्। १ यन्न, कुरवानी। भावे लुउट्। १ यन्न, कुरवानी। भावे लुउट्। १ यन्न, कुरवानी। भावे लुउट्। १ सम्यक् होम, श्राच्छीतरह नयान देनेका काम। श्राहवनीय (एं ए ए ) श्राह्मयते प्रचिष्यते हविरत्न, श्रान्ह श्राधारे श्रनीयर्; श्राहवन-महीत ह वा। १ यन्नका श्राम्बिया श्रीर होमादिके निमित्त प्रसुत किया श्रीर होमादिके निमित्त प्रसुत किया नाता है। २ यन्नमें नलनेवालों पूर्वीय श्राम्ब। १ विष्णाप्रगिईपत्याहवनीयो वयोऽप्रयः। १ (भनर) (ति ) कर्मण श्रनीयर्। ३ होतव्य, नयान् में लगने सायकः।

म्राह्वनीयक, पाइवनीय देखा।

म्राइसर्दे (फ़ा॰ स्त्री॰) ठच्ही सांस, श्रम्सोसके साथ सांसका लेना।

श्राहा (सं स्त्री) विषक् द्रव्यमेद, एक चीज़।

(हिं॰-प्रचर) २ प्रायर्थ, ताज्ज्व, प्ररे। ३ हर्षे, क्या खूव!

थाहार (सं॰ पु॰) था-हृ-धन्। लेवायी। २ नियुक्ति, लगायी। ३ द्रव्यगलाधः करण, खवायी । "बाहारनिदा भयमैधुनख सामान्यमेतत् पश्चमिनराणाम्।" (हितीपदेश) ४ भोजनद्रय, खानेकी चीज्। भोजन-द्रव्य द्रव श्रीर श्रद्रवमेट्से द्विविध होता है। फिर इसमें भी पत्थेक सभावगुरु,मात्रागुरु और संस्कारगुरु भेदसे विविध है। प्राणियोंका मूल श्राहार ही उहरता है। क्योंकि इससे वल, वर्ण श्रीर श्रोज:की हृद्धिः होती है। आहार षट् रसमें आयत्त रहता है। स्थिति, उत्पत्ति श्रीर विनाशसे ब्रह्मादि भी श्राहार करते हैं। इससे ही अतिवृद्धि, वस, आरोग्य, वर्ष श्रीर इन्द्रिय प्रसादादि मिलता है। फिर श्राहारके वैषम्यसे त्रस्वास्य जाता है। (त्रवत) जाहार वसस्त, सदाः प्रीतिपद तथा देहधारक होता श्रीर श्रीजः, तेजः, खरीत्साइ, धृति, स्रृति एवं मतिको वढ़ाता है। ( मदनपाल ) प्राणानिल से ईरित हो बाहर पहले बामा-श्यमें पर्इ चता श्रीर माधुर्य, फेनभार तथा षट् रसको प्राप्त करता है। पाचक पित्तसे विदग्ध होनेपर यह अस्त पड जाता और पीहे समान मरुत् दारा ग्रहणीमें पहु चता है। ग्रहणीमें श्राहार पकता श्रीर कोष्ठविद्वि कट पड़ता है। सम्पक्त रहनेसे रस श्रीर श्रपक रहनेसे यह श्राम बनता है। फिर विज्ञवसमे श्राहारमें माधुर्व श्रीर स्निष्तादि गुण श्राता है। सस्यन पक्ष होनेसे आहार अखिल धातुको परिष्कार करता और असृतोषम ठहरता है। किन्तु रस मन्द-विद्रिसे विदग्ध, कटु तथा श्रम्त होनेसे विषभावको पहुंचता ग्रीर रोगसङ्घर उपजाता है। (गर्झधर) पु अन्न, धनाज। ६ अर्धाहार, घाषा खाना। ७ भव्दादि विषयक ज्ञान, श्रावान वगैरहका दूला। द प्राप्टरणकारी, उठा से जानेवासा। ८ राजपूतानेका एक प्राचीन नगर। पहले प्राहार नगरमें बड़ी ससृद्धि रही। किन्तु ग्रव उसका ध्वंसावग्रेष मात्र भविग्रष्ट है। जैनोंने प्रति प्राचीन सन्दिर प्राज भी पड़े हैं। ८ युत्तप्रान्तके वुजन्दयहर ज़िलेकी एक पुरानी बस्ती।

यहां श्रमिक देवालय विद्यमान हैं। यास ही गृङ्गानदी बहती है। कितने ही लीग स्नान करने श्राते हैं। श्रीरङ्गजेबके समय श्राहारके नागर-ब्राह्मणोंने वाध्य हो दसलाम धमंकी यहण किया था।

षाहारक (सं॰ वि॰) ग्राहरणकारी, लानेवाला। श्राहारपाक (सं॰ पु॰) ग्राहारस्य भुत्तद्रव्यस्य पानः रसादिमावेन परिणामः। वैद्यमास्त्रीत्त भुत्त ग्रन्नादिका स्मादिके रूपमें परिणामसे पाकविशेष, खानेका श्राह्मा। श्राह्म देखो।

माहारविरष्ट (सं॰ पु॰) भोजनको स्थूनता, खानेकी तक्तवीष, रोटीका बाला।

शाहार-विद्वार (स'॰ यु॰) भोजन-भाव, खाना-खेलना। श्राहार-विद्वार विगड्नीचे कोष्ठाग्नि बुम्स जाता श्रीर ज्वर खतुपत्र होता है।

भाषारग्रहि (सं कि की ) भाषारस्य भच्यातादे:श्रुहिः, ६-तत्। १ भच्य भन्नादिका स्मृत्युक्त शोधन, खानेकी सफायी। २ दुष्ट-भाषार-जन्य दोषनिवारणायं श्रुहि-रूप प्रायस्ति, तुरे खानेसे पैदा द्वये पेवको सिटानेके खिये किया जानेवाला प्रायस्ति।

माहारगोषण (सं० पु॰) स्रण्यजीरक, काला जीरा। माहारसभाव (सं० पु॰) माहारात् भुतावादैः सभावति, माहार-सं-मृ-चन्। माहार-पाकज रस-धातु, खानेने हाज्मेरे वना हवा जिस्नका नेजूस।

बाहारसान (सं क्लो॰) निर्मनादि देश, सन्नाटेकी जगह। भन्ने बादमीको त्राहार, निर्हार श्रीर विद्वार-योग विजनमें करना चाहिये। (भागप्रकार)

आहारार्धिन् (सं० वि०) बाहारार्धं भिचाटन वा अन्वेषण करनेशना, जो खानेकी अर्ज् या तलायमें हो। (पु०) आहारार्थी। (स्ती०) आहारार्थिको। आहारिक—जेनमतानुसार जोवके पांचमें एक यरीर। इसका रूप अति स्त्या है। आहारिक समाधिस्थ साप्तके थिर:से निकलता, विकालक रिडसे व्यवस्था लेने जाता और अभीष्ट समाचार पा लीट पड़ता है। आहारिन् (सं० वि०) आहार करनेवाला, जो खाता पीता हो। (पु०) आहारी। (स्ती०) आहारियी। आहार्थ (सं० वि०) आहरी। (स्ती०) आहारियी।

लीने या छोनने लायम,। २ व्याप्य, इतिफाली।
३ किंत्रिम, ससन्यो। ४ मच्च, खाया जानेवाला।
५ मानयनयोग्य, लाने काबिल। ६ क्रीय, सममा
जाने लायक,। (पु॰) ७ वस्तनभेट, किसी किस्मनी
पद्दो। द लीकिनाम्नि, टुनियावो भाग। ८ भीपासनिक भम्नि, घरमें पूजी जानेवाली भाग। (ली॰)
१० निष्कर्षेण हारा चिकित्सा किया जानेवाला रोग,
जो बीमारी निकाससे भच्छी हो। ११ निष्कर्षेण,
निकास। १२ पात्र, वरतन। १३ नाटकका सुन्दर
मित्रिय, तमामिना विद्या हिस्सा।

बाहार्ययोभा (सं ॰ स्त्री॰) क्विम कान्ति, मसनूयी खुवस्रतो।

बाहायिभिनय (सं॰ पु॰) श्रभिनय विशेष, किसी किसा खिला। इसमें पात न क्षक कहता-सुनता भीर न श्रङ्गचालन ही करता है। एकमात्र वेशभूषांसे ही उसका काम निकल जाता है।

आहाव (सं १ पु॰) आ-ह्रे-घन्, सम्प्रसारणं द्विष्य ।

नियाननाहारः। या शश्यः। १ नियाननाहाय्य, हीन्।

मूय निकट यो प्रस्तिने जल पोनेनो प्रस्तादि हारा

निर्मित सुद्र नजाय्य आहाव कहाता है। 'पाहावस्त्र नियानं साह्यन्त्रपनायये।' (पमर) २ पान, वरतन । आह-यन्ते परसारं युहार्थभरयो यत, आधारे वन्न् पुषो-दर्शदिलात् गाधुः। ३ युह्न, जङ्ग। भावे धन्। ४ प्रान्न, आगा। आ-ह्रं भावे आधारे वा घन्। ६ मन्त्रविशेष हारा आह्रान, आह्रान-साधन मन्त्रविशेष।

षाडि (हिं॰ क्रि॰) है। यह भासना क्रियाका वर्तमानकाल भीर भन्य पुरुषका एकवचन है।

षाहिंसि (सं ० पुण्-स्ती ०) प्रहिंसस्यापत्यम्, इञ्। प्रहिंसका प्रपत्य, हिंसारहित व्यक्तिमा पुत्र वा कन्या-रूप प्रपत्य। प्रहिंसके गोत्रापत्यको प्राहिंसायन कहते हैं।

षाहिक (सं ० पु०) अहिरित, इतार्थे कन् ततः स्वार्थे प्रण्। १ केतुप्रह, तुक्ता रास-स्वतः। 'पाहिकः प्रवेषम्: विखी केतः।' ( हैन ) सपे-जैसा होनेसे केतुपहका नास प्राहिक पड़ा है। १ पाणिनि सुनि । श्राहिच्छत (सं० ति०) बहिच्छतदेशे भवम्, बण्। । श्राहिच्छतदेशभवम्, बण्। । श्राहिच्छतदेशभव, बहिच्छत सुल्कका पैदा। श्राहिण्डिक (सं० पु०) निषादके श्रीरस श्रीर वैदेहीके । गभैसे उत्पन्न धन्यज सङ्कर जाति।

''षाहिष्डिको निषादेन वैदेद्यामेव नायते।'' (मनु १०।३७)

पहले शाहि खिन कारावास से बाहर ची को दारी करते थे। शाहित (सं वि वि ) शा-धा-क ह्या देश:। १ न्यस्त, चिप्त, रखा हुवा, हाला गया। २ स्थापित, रचित, बैठाया या महफूज किया हुवा। ३ श्रिंत, नज़र किया हुवा। १ कात, किया हुवा। १ श्राधान-संस्कार- कात। ६ जिनत, पेदा किया हुवा। अपने स्वामी से एक साथ श्रिक धन लेकर कार्य सम्पादन करने वाला स्था श्राहित कहाता है।

षाहितसम (सं वित ) यान्त, यका-मांदा।
श्राहितकचण (सं वित ) श्राहितं चचणं यस्य।
१ गुणादि हारा विख्यात, श्रच्छे श्रीसामके लिये मशइर। २ न्यस्तचिक्र, दाग्दार, निशान् रखनेवाला।
श्राहितव्यय (सं वित ) दु:खित, तक्कीमृज्दा,
दर्वे श्रासार रखनेवाला।

श्राहितखन (सं० वि०) कोलाइसकारी, पुरशोर, गुस मचानेवासा।

श्राहिताम्न (सं पु ) श्राहितः श्राधानीक्ततोऽग्नि-यंन, बहुवी । १ साम्निक, वेदमन्त्रादि हारा कत संस्काराम्नियुक्त । जन्मसे मरण पर्यन्त उत्पन्न होनेवाली ग्रहमें श्रामिको बनाये रखनेवाला ब्राह्मण श्राहि-ताम्नि कहाता है । श्राज भी काश्री प्रस्ति तीर्थमें सामिक ब्राह्मण मिलते हैं । २ यान्निक, वेदीपर यन्नका श्राम्न रखनेवाला प्रस्त ।

श्राहितानिगण—पाणिन्युक्त परनिपातार्थं यन्दसमूह। यथा,—श्राहितानि, जातपुत्र, जातदन्ड, जातस्त्रश्रु, तैलपीत, घतपीत, मदापीत, जदमार्थ, गतार्थ।

"बाह्मतिगणः तेनाचेषि।" (सिद्धान्तकीसुदी)

श्राहिताङ्क (सं व्रि ) चिक्नित, दाग्दार, घब्बे रखनेवाला। श्राहित (सं स्त्री ) श्रा-स्था-तिन्, द्यादेश:।

१ स्थापन, रखायी। २ श्राधान, संस्कारपूर्वक प्रतिष्ठा। ३ सन्तदारा श्रग्नप्रादिकी संस्काररूप श्राइति। श्राहितुग्छिक (सं॰ पु॰) श्रहितुग्छेन दीव्यति, ठक्। तेन दीव्यति खनित नयित जितम्। पा क्षश्वरः। व्याखग्राही, सपेरा,

श्राहिमत (सं १ वि १) श्रहिमतो दूरभवम्, प्रण्। सर्पविशिष्ट देशके निकट उत्पन्न, जो सांपोंसे भरे सुक्कमें पैदा हो।

सांपको पकड़नेवाला।

षाहिस्तगी (फा॰ स्त्री॰) १ मन्दता, दीर्धस्वता,

भाहिस्ता (फा॰ वि॰) १ मन्द्र, भीमा। २ अलस, काहिल, सुस्त। ३ सृदु, नर्म। (क्रि॰ वि॰) ४ अभीव्र, भीरे-भीरे। ५ भनै: भनै:, वारी-बारी, थोड़ा-थोड़ा। ६ सुखपूर्वेक, भारामसे, फुरसतमें।

प्राहीर-गोपजाति विशेष, प्रहीर। महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थमें भाभीर नाम लिखा है। मतुने मतमें ब्राह्मण्कं श्रीरस श्रीर श्रम्बष्ठ स्त्रीके गर्भेस श्रहीरका जना हुवा है। किन्तु ब्रह्मपुराण चित्रयंके भौरस श्रीर वंश्य स्त्रीने गर्भेसे इसकी उत्पत्ति बताता है। अहीर अपनेकी यदुव शीय कहते हैं। पूर्व काल यह जाति भारतवर्षेके पश्चिम रहती थी। उस समय प्रहोरोंके रहनेका खान भी माभीर ही कहाया। पाञ्चात्य ऐतिहासिक टलेमिने श्राविरिया ( Abiria ) नाम दिया है। ई॰के प्रथम गतान्द श्राहीरोंको नैपालका ग्राधिपत्य मिल गया या। नैपालके 'पाव'-तीय व'मावली' नामक मन्यमें इस जातिके तीन राजा-वींका नाम विद्यमान है। ई॰के श्रष्टम शताब्द गुजरात पहुंचनेपर काठी लोगोंने भिंचकांश अहीरोंका राज्य देखा था। श्राजकत युक्तप्रदेश शीर मध्यप्रदेशकी नानास्थानमें यह जाति बसती है। प्रधानतः नन्दः वंश, यदुवंश श्रीर गोपालवंश ( ग्वाला ) तीन भागमें श्रहीर विभन्न हैं। गङ्गाकी अन्तर्वे हीसे उत्तर नन्द-वंग, जन्तवे दीने मध्य यदुवंग श्रीर काशी, विहार प्रसृति स्थानमें गोपालवं घ रहता है।

पाडीरणी (सं॰ पु॰) दो शिर:का सर्प, दुसुंडा सांप। पाइक (सं॰ पु॰) यदुवंशीय चित्रियविशेष, वसु-

देव। महाभारतीय सभाषवं के २२ और इरिवंशकी ३८वे' घषायमें वसुदेवको बाहुक कहा है। षाइकी (सं॰ स्त्री॰) षाइककी भगिनी। षाहुड़ (हिं॰ पु॰) ग्राहव, जङ्ग, सङ्घयो। थाइत (सं॰ क्ली॰) उद्देश्यस्वाभिमुख्येन साचादेव इतं दत्तम्, या-दु-क्त । १ यहस्यहारा कर्तेच्य पञ्च महा-यज्ञके अन्तर्गत मनुष्यज्ञ। २ चातिष्य, मेहमांदारी। ३ सम्बंख इत देवादि। 8 सम्बक् यद्म।

आइति (सं स्त्री॰) आ-इ-तिन्। १ मन्तदारा देवोहे खसे प्रिनिमें छतादिका निचेष, देवताके लिये धागरें भी वगुरहका डालना।

"बरौ प्राप्ताङ्गतिः सन्यगादित्यस्पतिष्ठते ।" ( मनु श्रे ३)

पाइयते, कर्मलि ज्ञा। २ श्रम्मि, भाग। ३ होमका द्रव्य घतादि।

भाइती (हिं०) पाइति देखी।

भाइसी (सं • स्ती०) पाइसा देखी।

थाष्ट्रस्य (स'॰ ल्ली॰) **पाष्ट्र**स्य वाडुस्ववात् स्वप् सम्प्रसारणञ्च। कम्मोरादि देशमें उत्पन्न होनेवासा तरवट नामक काञ्चनवर्षे पुष्पविश्रेष, किसी भाड़का पीला जूल। यह तिक्क, भीत तथा चत्तुव्य होता भीर पित्तदाइ, सुखराग, कुछ, कग्छ एवं शूलत्रणको दूर कारता है। (राजनिष्यु)

पाइव (वै॰ ति॰) भा-ह्रे धलयें कर्मणि क सम्पु-सारणं ववश्व। श्राह्मानके योग्य, बोलाये जाने लायक,। भाइ (सं वि वि ) भावयाति, त्रा हे किए सम्प्सा-रणम्। १ आह्यक, बोलानेवाला। २ आइयमान, जो बीनाया गया हो। (फ़ा॰ पु॰) इ हरिय, स्मा, हिरना।

भाइत (सं॰ ति॰) हा-ह्वे-ता। १ बोलाया या पुकारा हुना। (भ्रव्य॰) ३ श्रासूत, प्रलय पर्यन्त, न्यासत तक।

श्राहतप्रपत्तायम् (.सं॰ ति॰) श्राह्नतः विवादनिश्<sub>याय</sub> राज्ञा कताज्ञानोऽपि धयलायते, प्र-परा-शय-णिनि, रस्य बलम्। व्यवद्वारमें हीनमादी विश्रेष, बोलाये नाति भी भाग खड़ा होनेवाना सुहयी या गवाह। हीनवादी यांच प्रकारका होता है—कुछका कुछ

उत्तर देने, प्रतिवादीके साची प्रस्तिसे हेष रखने, विचारके समय न पहुंचने, पूछनेपर तुप रह जाने श्रीर बोलानिसे भी भाग खड़ा होनेवाला.।

पाइतसंप्रव (सं• पु•) प्राइतस्य संप्रवः, *६-तत्* प्रवीदरादिलात् तस्य इ:। १ प्रियवा पर्येन्तका जलमें बुव नाना । श्राइतस्य तत्तवाचा क्रतसङ्घेतस्य विश्वस्य संप्रवी यव, बहुबी। २ प्रलयकाल, क्यासत। प्रचयके समय तत्तवामचे क्रतसङ्केत विखका आञ्चान-रूप व्यवहार नहीं चलता।

पाइति (सं•स्ती) भा-हो-तिन्। प्राह्मानकार्यं, युकार, बुलाइट। घृत, समिष, तिल प्रसृति द्वारा जो होम होता, वह पाइति कहाता है। पाइति पानिसे देवता उपस्थित हो जाते हैं। सुतरां इसे भी पुकार कहना पड़ता है।

बाइय (सं॰ ब्रव्य॰) बा-क्व-त्वप्। ब्राह्मान करके, बुलाकर, पुकारनेपर।

"बाह्य दान' बन्याया हाझी धर्म; प्रकीतिंत: 13 ( सतु ६।२० ) बाहरफोन (संकतीः) अहिफोन, सफीम। भाइये (तै॰ ति॰) १ नोचे सुकाया या नज्दीक नाया जानेवाना। २ प्रतुक्तुन वनाया जानेवाना, निससे सुकना पड़े। ३ पुकारा जानेवासा, निसे बुलाना पहे।

बाह्रत (सं० ति०) चा-ह्न-ज्ञा धानीत, बाह्रस्य किया इवा, को साया गया हो।

भाइतयज्ञकातु (वै॰ ति॰) निष्यच यज्ञ क्**र**निका त्रभिलाषी ।

थाहृति ( सं॰ स्ती॰ ) भा-हृ-तिन्। भाइरण, भान-यम, चवायी।

भाइत्य (सं• भवा•) भा-ह-स्वप् तुगागसः। भाइ-रण करके, लाकर।

पारिय (सं वि ) प्रहेरिदम्, ढक्। १ सपैसम्बन्धी, सांयसे तालुक रखनेवासा। (क्री॰) र विष, सांपका

षाहै (हिं॰ किं॰) श्राहि, है। यह 'शासना' जियाका वतमान काल है।

भाहो (सं• अवां•) तुः वत, याहोस्तित्, अन्यया,

अथवा, नोचेत्, वरना, खाह, या, ना, विन, नहीं तो। इस शब्दसे प्रश्न, विकला और विचार प्रकट होता है।

'याही जताही हानेती परि प्रश्विचारयी: 1' (विश्व)
श्वाहोपुरुषिका (सं॰ स्त्री॰) ग्रही ग्रहमेव पुरुष:
पुरुषपदवाच्य: शूर इत्यर्थ:, मयूरव्यं॰; निपातनात्
श्वहो पुरुष: तस्य भाव:, वुज् स्त्रीत्वात् टाप्।
१ श्वात्मश्वाद्या, खु.दिसतायी, श्वपनी बड़ायीकी बात।
२ श्वपनी बलका गर्व, श्वपनी ताकतकी ग्रेखी।

'बाह्यपुरुषिका दर्पाद्या स्थात् सन्धावनातानि।' (बनर)

प्राहोस-प्रासामका एक प्राचीन राजवंश। ६०के १२वें गताब्द ब्रह्मपुत्र उपत्यकाकी पूर्वेसीमापर पाहीम वंशकी पूर्वेज इधर-उधर घूमते फिरते थे। यह ताई श्रयवा शान जातिके लोग रहे। बाहोम बपनेको द्रैखरसे उत्पन्न बताते हैं। ५६४ ई॰को खुनलङ्ग श्रीर खुननाई सुवण शृङ्गनाने सहारे वैक्षण्ढस सुङ्गरी-मुङ्गराम देशपर श्रा उतरे थे। वहांकी ताई या शान राष्ट्रविद्यीन रहे। इनके साथी सङ्गो भूतसे छूटे इये यकुनस्चक कुक्ट धीर दूसरे सुसिंब द्रव्य लानेको वेकुरु वापस पहुंचे। इसके उपहारमें चीन तथा हेङ्गडानका राज्य उन्हें मिला था। खुनलङ्ग श्रीर खुन्लाईने सुङ्गरी-सुङ्गराममें एक नगर बनाया। खुनलाईने श्रपने बड़े भाई खुनलक्षको इतना दवाया, कि उन्होंने 'सोमदेव'का चठा मङ्गखु-मङ्गजाडमें अपना राज्य प्रतिष्ठित किया था। खुनलङ्ग सात पुत्र रहे। कनिष्ठ पुत्र खुच्को सिंहासन प्राप्त हुवा था। दूसरे भाई बन्ध राच्योंने नरद न्द्रपति बने। सुङ्गकङ्ग-नरेश च्यष्ठ प्रवित पास 'सोमदेव' रहे। खुनलाईने सत्तर श्रीर उनके प्रत त्याउशाई-जेपत्याफाने चालीस वर्षे मुङ्गरीसुङ्गराममें राजल किया। उन्होंने नारावो श्रीर ब्रह्मदेशवासियोंमें श्राज भी चलनेवाला एजियी संवत् निकाला था। खुनलाईके कीयी उत्तराधिकारी न रहनेसे खुनलुङ्ग धीर खुञ्जू वंशने त्याउखु सनने अपने एक पुत्रको सिंहासनपर बैठाया, जिन्होंने पचीस वर्षतक राज्य किया। उनके सरनेपर पुर्वोने राज्यको बांट प्रलग पलग मुङ्गरीमुङ्गराम ग्रीर मीलङ्गपर ग्रिध-कार जमाया था। सङ्गरीसङ्गरामका राजवंश ३३ वर्ष

राज्य चला नष्ट हुवा और खुचूका एक वंशज राजा बना। उन्होंके एक पीत्रका नाम सुकाफा रहा, जिन्होंने श्रासाममें श्राहोम राज्य प्रतिष्ठित किया।

किन्तु योगिनीतन्त्रके प्रमाणमें चाहीम वंधकार परिचय चन्य प्रकार देते हैं। उसके लेखानुसार सीधारपीठसे पूर्व किसी पहाड़ीपर विधिष्ठ सुनिका चात्रम रहा। एक दिन सुनिने चपने उद्यानमें सचीके साथ इन्द्रको कोड़ा करते देखा था। उन्होंने कोधमें घाकर प्राप दिया,—इन्द्र! तुन्हें किसी नीच जातिकी स्त्रीके प्रममें फंसना पड़ेगा। सुनिका वाक्य सच्चा निकला। विद्याधरीने किसी नीचके घर प्रव-तार लिया था। इन्द्रसे उनका प्रेम बढ़ा चौर एक पुत्र उत्पन्न हुवा। इन्द्र उस लड़केको बहुत प्यार करते थे। उसके कितने ही पुत्र हुये, जिनमें खुनलुङ्ग एवं खुनलाई बड़े चौर सुङ्गरीसुङ्गरामके राजा थे।

श्राहोम बुराि देखने श्रीर दूसरे प्रमाण पानेसे सुकाफा हो श्रासाममें श्राहोम राज्यके प्रतिष्ठाता मालूम पड़ते हैं। वह शानके मौलङ्ग राज्यसे श्रासाम श्राये थे। सकावतः श्राहोमोंका श्रादिवास पोड़में रहा। श्राहोम श्राकार-प्रकार श्रीर भाषाभावमें प्रक्षत श्रान हैं। श्रानोंके बौडधमें ग्रहण करनेसे पहले हो श्राहोम श्रासाम श्रा गये थे।

खोगोंने नयनानुसार १२१५ ई॰ नो आठ
सभ्यों और ८०० सनुष्यों, स्त्रियों और बचोंने साथ
सुनाफाने मौलङ्ग छोड़ा। सवारीने लिये दो
हाथी और ३०० घोड़े भी रहे। तेरह वर्ष तन वह
पाटकाईने पावंत्य प्रदेशपर घूमते घूमते और नागा
ग्रामपर आक्रमण मारते मारते १२६८ ई० नो खामजाङ्ग पहुंचे। नाङ्गन्याङ्ग इदपर आनेसे पहले
सनाफाने वरंगोंने सहारे खामनामजाङ्ग नदी पार
की थी। नागावोंनो मारकाट और अपने एन सभ्यनो
राजा बना वह डङ्ग्नाओरङ्ग, खामपाङ्गपुङ्ग और
नामक्पनी ओर रवाना हुये। सुनाफा सेसा नदीपर
पुल बांध डिहिङ्गपर चढ़े, निन्तु उस खानको उपगुन्ता
न देख टिपाम लीट पड़े। १२३६ ई० नो सुङ्गलाङ्ग
चेखक (अभयपुर)में जा वह नयी वर्ष रहे थे। १२४०

## याहोम-राजवंश

र्द्•को जनमावन होतेसे सुकाफा हाबुङ प्राये पौर दो वर्षतक वहां ठहरे। १२८८ दे की हावड़में भी जलम्रावन पड़नेसे उन्हें दीख्वे मुं हानेपर जाकर · ठहरना पड़ा.। वहांसे सुकाफा लिगिरीगांव गये थे। १२४६ ई॰को वह सिमलुगुड़ी पहुंचे। १२५३ ई॰को सुकाफाने सिमलुगुड़ी छोड़ चराईदेवमें श्राकर एक नगर बनाया था। उपरोक्त उत्सदके उपलचमें भगवान् के प्रीत्यर्थ दी प्रखना विल दिया घीर ब्रह्म-दार्के नीचे देवाधाईका ग्रान्तिपाठ किया गया।

प्रज्ञत प्रसादसे स्वाप्ता ही कासाममें इन्द्र वा काहीम-राजवंशके प्रतिष्ठाता रहे। पाहीस वंशके जिन-जिन राजावीने पासासमें यासन किया, उनका नाम नीचे दिया है.--

| किया, उनका नान नाच दिया ह,                                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| १। सुकाफा                                                                | १२१८ इं०से १२६८ इं०तक     |
| २। सुतेसका (१लेका वेटा)                                                  | १२६८ १२८१                 |
| ३। सुविन्षा (२९ ")                                                       | १९८१ १२८३                 |
| ध। सुखांका ( १२          )                                               | १९८६ १६६२                 |
| १। सुख्रांका                                                             | १३२४ १३६४                 |
| ६। सुतुका                                                                | १३६४ १२७६                 |
| ( राजहीन-वड़गोंडाई चौर व्हागोंडा                                         | इंका ग्रासन ७ वर्ष)       |
| <ul> <li>शापीखान्ति ( सुखोनाका १रा वेटा<br/>( राजहोर— वर्षे )</li> </ul> | ) १३८० २३८१               |
| ८। सुक्षंका वा ब्रह्मराज ( ७मका वेटा )                                   | १३८७ १८०७                 |
| €। सुर्जाफा                                                              | १४०७ १४२२                 |
| १०। सुफाक्षा                                                             | १४२२ १४३८                 |
| ११। सुचैन्फा                                                             | <b>१४₹ १४</b> ८८          |
| १२। सुडेन्फा                                                             | १४८ १४८३                  |
| ६६। सुविन्ता                                                             | १४८१ १४८७                 |
| १४। सङ्ग् <sub>स</sub> ंवा खर्रनारायण                                    | १४९७ १४१८                 |
| १५। सुरु न्सु वा गढ़गांबा राजा                                           | १५१८ १५५१                 |
| १६। समाम्फा वा खीड़ा राजा                                                | १९११ १६०३                 |
| १०। सर्वेका वा बुड्टे राजा प्रतापिस इ                                    | १६०३ १६४१                 |
| १८। सुराम्फा वा भगा राजा                                                 | 1€8} १€88                 |
| १८। सिव्यन्का वा नरिया राजा                                              | <b>१६88 १</b> €8 <i>⊏</i> |
| २०। सुताम्ला वा जयध्वज्ञसि ह                                             | \$€8E \$€€\$              |
| २१ । सुपुंसुं वा चमाध्वज सिंह                                            | १६६३ १६७०                 |
| २२। सुन्यात्मा वा चदयादित्य सिंइ                                         | १६७० १६७३                 |
| २३। सुक्लाम्फा वा रामध्वज सिंह                                           | १६०३ १६०५                 |
| 48 । संदे,                                                               | १६७५                      |
| २५। योवर                                                                 | 1404                      |
| १६। सुजिन्षा                                                             | १६७५ १६७०                 |
| २०। सुटेका                                                               | १६७० १६०८                 |
| रः। मुलिक्षा वा लड़ा राजा                                                | १६०६ १६८१                 |
| १८। सुपातृका वा गदाधरिस ह                                                | १६८१ १६६६                 |
| १॰। स् क्र्षंमा वा बद्रसिंह                                              | १६८६ १०१४                 |
| ११। स्तान्का वा शिवसिं ह                                                 | 880} 8905                 |
| १२। स्नेन्सा वा प्रसन्ति इ                                               | 1,561 886.1               |
| रेर। स्रामका वा राजियासि ह                                               | इन्ध्रेर हर्स्ट           |
| Vol. II.                                                                 | 91                        |

१७६८ई०से १७८० ३१। स्बेषोपा वा लशीसिह २५ । सुँ हित्पांफा वा गीरीनाथिं ह *{⊕*⊏0 **रेश्ट**र्म 4560 १७८५ ३६। स किंपा वा कमलेश्वरिष इ १८१८ ३७। स दिन्षा वा चन्द्रकान सिंह 6260 १८१८ १८१८ ३८। पुरन्दर सिंह १८१९ इट। योगेश्वर सिंह १प्प४) 3929 ( ब्रह्मदेशीयका शासन १८२४ ) ( इटीश-अधिकार \$ E 5 2 . | \$ E 5 E पुरन्दर सि'इ ( छपर वासामर्मे ) डपरोता राजावोंमें जिनके समय विशेष-विशेष घटना चुयी, श्रति संचिपसे उनको बात ज़िखी है-8चे त्रपति सुखांफा श्रास्पासके राजावोंको हरा समग्र ब्रह्मपुत चपत्यकानी श्रधीखर वने। कामताने राजाने युद्ध की भीषणतासे घवरा अपनी कन्या रजनी बाह्यसराजको व्याह दी थी। ५स राजा त्याकी-खामतिको भ्रमात्योंने मारवा डाला था। खामतिको कोटो रानी हावुङ पलायनके एक प्रव हुवा, जिसका नाम सुदांका पड़ा। बड़ा गोंहाईने यह समाचार पा सुदांफा बालकको बीलाया श्रीर १३८८ ई॰को सिंचासनपर बेठाया। ब्राह्मणके घर लालन-पालन होनेसे लोग प्राय: उन्हें 'ब्रह्मराज' कहते थे। उन्होंने धीलामें एक नगर बनाया। किन्तु पीछे अपनी राजधानी दिहिङ्क नदीने समीप चारगुयाको से गये थे। उन्होंके समय सबसे पहले आहोमोर्ने ब्राह्म-चौंका प्रभाव फैला। राजाने अपने पालनेवाले ब्राह्मण भीर उसके पुत्रादिको साध ला भच्छे-अच्छे पदोंपर प्रतिष्ठित किया था। १४०७ ई॰की राजा सुइंसुं चारगुयामें बड़ी घूमधामसे गद्दीपर बैठे। ब्राह्मणोंने राजाका नाम 'स्वर्गनारायण' रख दिया था। दिहिङ्गमें श्रपनी राजधानी बकटा बनाने श्रीर कितने ही याहोम वसानेसे बधिकतर लोग उन्हें 'दिहिङ्किया' कहते रहे। अतः पर घाडोसराज स्वर्धदेव नामसे भी ख्यात हुवे। १५२७ ई॰को सुसलमान् भी श्रासासपर चढ़े थे। किन्तु भाहोसोंने उन्हें इराया और ४० घोड़ों तथा २०से ४० तक तोपोंको छीना। १५२१ ई॰को तेमाईमें मुसलमानींसे पुन: युद्ध हुवा। सुसन्तमान-सेनापति श्रपने नहान छोड़ भाग गये घे। १५३२ ई॰को सुसलमानोंने फिर बड़े समारोहसे

श्राक्रमण किया। कितने ही दिन समर होने वाद

१५३२ ई॰को जो जलयुद हुवा, उसमें बाहोमीने धूम-धामसे विजय पाया था। इस विजयके उपलच्छमें एता नदीपर श्राहोम सेनापतिने एक मन्दिर श्रीर तङ्गा बनवाया। १५३८ को सुक्लीन्सुंने अपने पिता चाहोमराज सुहुंसुंको मरवा डाला था। उत्त नृपतिने समय याहीमोंने 'ता घोसिङ्गा' वा षष्टि संवत्-सरके बदले हिन्दुवोंका शक चलाया श्रीर शङ्करदेवके सहारे वैणावसार्यका प्रभाव बढ़ाया। अपने पिताको मार सुक्लेन्सु राजा बने थे। उन्होंने अपनी राजधानी गढ़गांवमें प्रतिष्ठित की। १५६३ ई॰की ढेकेरीराजने भी चढ़ायी की थी। सुराभगाके युद्धमें बाहोमोंने **उन्हें भगाया श्रीर हाथियों तथा हथियारोंको** लुट लिया। सन् १६१५ दे॰को सुसलमानोंने कोचनरेश विलतनारायणको परास्त किया और उन्होंने आकर षाचीमन्द्रपति प्रतापसिं हके निकट ष्रायय लिया। इसपर मुखलमानीने श्राष्ट्रीम राज्यपर श्राक्रमण मारा था। भरतीम जो युद्ध दुवा, उसमें पहले तो सुसल-मानीने विजय पाया: किन्तु पौछि पराजय द्वाय लगा। १६१७ ई॰को प्रतापसिंह हाजोकी घोर आगे बढ़े थे। छन्होंने सुसलमानींपर भाक्रमणकर पाण्डु जीता। किन्तु हाजीका बाक्रमण समल न हुवा, बीर बाहो-मोंको पीछे इटना पड़ा था। १६१८ ई॰को सुसल-मानोंने धर्मनारायणको ब्रह्मपुत्रके दिखण किनारे न्नेर लिया। श्राहीमोने वहां पहु च मुसलमानोंको इराया था। १६१५ ई०को भरती नदीकी लड़ायीमें भी शाहोम जीते। १६२८ ई॰को अन्ततः मुसलमानके साय सन्धि इयी श्रीर ब्रह्मपुत्रने उत्तर निनारे बड़-नदी और दिचण किनारे असुरारचली मुसलमानों श्रीर श्राहोसिंके राज्यकी सीमा ठहरी। र्द्र॰को आहोमोंने कोचोंको मौ दो बार सङ्कोण-नदीके पास खदेर मारा था। कहते, कि उस समय श्राहोमोनि ढानी तक लूट-मार मचायी। १६६२ ई॰को सीर-जुमला श्राष्ट्रीम राज्यपर चढ़े थे। जोगीगोफाका कि ला छोड़ श्रीघाट श्रीर पाण्डुको भाग गरे। ४थी फरवरीको मुसलमानी न गीहारी नगर छीना था। अन्तको शिमलागढ़का कि ला भी

याहोमों ने छोड़ दिया। कीलियावरके युद्धमें आहो-मों के तीन सौ जहाज मुसल्मानों के हाथ लगे थे। १६६३ दें को सन्धि हुयो और मीर-जुमलाकी फीज बङ्गाल वापस गयो। व्यर विकृत घटनावती वासाम, कीच-विहार, खगेदेव, कद्रसिंह, नागा, कुटिया, कहाड़ी प्रधित गल्में द्रष्ट्या है। याहोस्तित् (सं व्यव्य ) याहोच स्तिच, हन्द्रम्। १ विकल्प । यक। २ प्रयः ! सवाल! क्या! याह्र (सं व्योव) यहां समूहः, यन्। १ दिन-समूह, नहारका ज्योरा। (ति ) २ दिनमें कर्तव्य, नहारमें होनेवाला।

भाक्रिक (सं० व्रि०) भक्तिभवं भक्ता निर्ह<sup>े</sup>त्तं साध्यं वा ठञ्। १ दिनमें उत्पन्न, नहारका पैदा। २ दिन-साध्य, नहारमें हो जाने वाला, रोजाना। १ सालिक इिन्दुवांका दिनकर्तव्य कार्यं सकत । स्मितिमें इस तरह लिखा है,—ब्राह्मसुइतमें जाग ब्रह्मा, विष्यु, शिव एवं नवग्रहकी सारणपूर्वक गुक्की प्रणाम करे। फिर श्राताको ब्रह्मरूप भावना कर दिनकी कर्तव्य धर्मकर्म श्रीर श्रृष्टीपाजनकी चिन्ता लगाना चाहिये। उसके अनन्तर सक्तासे उठ राहितास क्रोड़ पृथिवीको नमस्कार कर भीर दिवण चरण भूमिपर रख कर्कोटकनाग, दमयन्ती, नल. ऋतुपर्थं तया कार्तवीर्यार्ज्न राजाका स्मरण कर वत्तुः एवं सुख धो दो बार धाचमन जेना उचित है। पार नैकरत कीण वा दिवण दिक् मलसूत छोड़ श्रीर जलस्ति-कासे गौच एवं दो बार चाचमन कर इरिसारण-पूर्वेक दिनकी सूर्य तथा रात्रिको चन्द्र-तारा देखे। सूर्य श्रीर चन्द्रताराके श्रभावमें श्रग्निका दर्शन विद्वित है। पीछे दन्तधावन करे। दन्तकाष्ठ न मिलने वा निविद्य दिन पड़नेसे द्वादश गराडूष जल वा पत दारा मुख गोध दो वार आचमन करना चाडिये। उसके बाद प्रात:स्नान, तिलक, सन्ध्रा, तर्पण कर सुर्योदय पर्यन्त गायती जपे। स्नान करनेमें असमधे होनेसे आद्रें वस्त हारा गात मार्जन-कर मन्त्रस्नानपूर्वक सन्धरोपासनादि करे। दितीय यामार्डमें वेदविचादिका अभ्यास श्रीर समिध् तथा पुष्पादिका श्राइरण होता है। व्रतीय यामार्धमें

गुरु, देवता, धार्मिक, धीर कुटुस्व भरणार्थं ईम्बर-की उपासना करते हैं। चतुर्थे यामार्धेमें मध्याक्र-स्नान किया जाता है। उसकी बाद स्नानकी वस्त श्रीर इस्त भिन्न दूसरी चीज्से गाव पॉक तिजन धीर तर्पेग करना उचित है। फिर घष्टम मुझ्तेम मध्याक्र-समापन, ब्रह्मयन्त्र श्रीर देवपूजाकर यथा-कार पादोदक तथा नैवेद्य ले। पञ्चम यामार्धमें वी, वेखदेव, काम्यवित्वमें ग्रीर वासदेवगान करना चहिये। गानेमें प्रसम्बं होनेसे तीन बार वामदेवका मर पढ़ते हैं। पार्वण यादादिके दिन पार्वण यादके बा वितिवैखदेव करना उचित है। वितिकर्भके वाद श्राधि लाभार्थं भोजन न कर राइ देखना चाहिये। भश्चिभीजन करान सकनेसे भिचा देना योग्य है। श्रीय न मिलनेसे बाह्मणको दान देते हैं। बाह्मण-कोकुक है न सकनिपर घरिन वा जलमें किञ्चित् अकोहे। उसके वाद नित्य याद करे। नित्य याद कर्म असमर्थ होनेसे विल और तर्पेणानुष्ठान दारा सीत्यन वन जाता है। उसके वाद गोग्रास दान घौरोपणाम करे। फिर यथाविध भोजन करते हैं। पीक्षानान्तर न जा मृत्तिकावर्षेण द्वारा मुख एवं इरपरिष्कार कर त्यादिवे दन्तलग्न रसद्रव न्ति जनगण्यसे सुखका सध्यभाग प्रसालनपूर्वक इंस धोते हैं। फिर श्रासनपरं बैठ भूमिपर पद-इख हो बार श्राचमन जे तुलसीपत्रसे मुख्योधन कन्त्रपाठपूर्वेक दिवाण इस्तमे जल देना चाहिये। श्रा जीर्यंताके निमित्त मन्त्रपाठपूर्वंक वामसस्त **छर फोर शतपद चलकर वामपाख किञ्चित्**काल वि वरि। षष्ठ शीर सप्तम यामाध्वा कुत्य इसि-पुराणादि स्वण है। श्रष्टम यामार्धर्म लीविन्ता, सार्यसन्धरीपासना श्रीर दष्टदेवताका सः श्रादि होता है। राजिको सन्ध्राके श्रनम्तर इताका सारण, मन्त्रजय, त्रिकालपाळास्तव श्रीर नग्ना सारण करना चाहिये। फिर भुक्त द्वादि घा पूर्वेवत् विलिव्धिदेव समैकार श्रतिथिको ष दे प्रवस्य भरणीयोंके साथ सार्धप्रहर रातिके -म्प्रनित्तित्स भावसे भोजन करे। अन भोजन

न करते भी ताम्ब्लादि को जीना चाहिये। प्रयम प्रहरके मध्य विद्याभ्यास करते हैं। उसके बाद सोना चाहिये। परिष्कृत स्थानमें खद्टापर सज्जा जगा मस्तकती चोर एक जनपूर्ण कुभ रख रातिवास पहन हाथ-पर धो दो बार आचमन ले पूर्व वा दिच्या प्रिरा हो पद्मनामका स्मरण कर दिप्रहरके मध्य भ्रयन करते हैं। फिर दारोपगमन होता है। दारोपगमनके अनतार एक सज्जापर दम्पती नहीं सोते। सहसार देखे।

तन्त्रमें प्रतिदिनका कर्तव्य कर्म इस प्रकार जिखा है,—ब्राह्मसुहर्तमें उठ भूतग्रहि तथा इष्टरेवताका ध्यानादि वर गुरुका स्नरण रखते इये पञ्चभूतात्मक पञ्चोपचार दारा गुरुकी मानस पूजा करना चाहिये। उसके प्रनन्तर सद्गुरुका ध्वान लगा कुलहचकी प्रणाम करे। फिर पाटुका चीर सम्प्रदायक्रमसे गुरुका सन्त पष्टोत्तर यत वा प्रष्टोत्तर सहस्त जप, गुरुखोत-कवच पढ़ते हुये गुरुषणाम, नमस्तार श्रीर ब्राह्मणादि प्रणाम करना चाहिये। यीहे त्रीगुरुधान, पूजा, स्तव, कवच श्रौर गोतापाठ करे। उसके बाद कुण्डलिनी ध्वान धर, कुण्डलिनी स्तोवस्वच पढ़ गौरगणेश मन्त्र जप श्रीर भज्या मन्त्र समप्रेण एवं अपजा जय कर हंस समर्प श्रीर 'त्रैकीका चेतन्यमयाचिरेव' इत्यादि प्रार्थना करना नाहिये। पौछे उठ भूमिको प्रणामकर वामपद पुरः सर रहसे निकल मूलपुरी वोत्समं एवं दन्त-धावनकर सुख, नासा तथा नासारन्युहय धो डाली। फिर साला ता विधानसे शौचादि और देवगुडिकर राविवास उतार श्रन्थ वस्त्र पहन मन्त्रस्नान कर देव-ग्रहमें पहुंच सम्मार्जनीय लेपनादि लगा देवतानिर्माख निकाल पूर्वदिनाविशष्ट प्रतादिसे अभ्यर्चनाकर क्रम-स्तीव पढ़े। उसकी बाद यथोक विधानसे नहा तर्पण करना उचित है। फिर वस्त वदल यंजीपवीत भो तिलक विपुण्ड कादि लगाये। पोके वेदोत सन्ध्याकर तान्त्रिको सन्ध्या करना चाहिये। फिर यथोक्तकालर्मे भवादि योध दष्टदेवताको निवेदनकर खाते हैं। थाकानन्दतरिक्षोमें चपरापर विषय द्रष्ट्य है सात र्षुनन्दन अत

श्राज्ञिकतत्त्व के विक्रिक के किल स्थापदीपमें स्मार्त श्रीर श्राज्ञ (संश्रीतः) श्राज्ञयति, श्रान्छे छ। श्राज्ञान-तन्त्रमारमं तान्त्रिक दिनक्षत्य विस्तृतक्ष्पमे वर्णित है। दिनक्रण देखो। (स्ती०) ३ घार्मिक संस्कार विशेष। यच प्रतिदिन नियत समय पर किया जाता है। ४ एक दिनका कार्य, रोजाना काम। ५ स्त्रायक गास्त्रभाषके पदांगकी व्याख्या। यह एक दिनमें होती है। ६ एक दिनमें श्रध्यापकके निकट श्रध्ययन किया इवा पाठ, रोजाना मबक । ७ एक दिन वैतनसे क्रीत दासादि,एक रोज़की मज़दृरीसे ख़रीटा हुवा नीकर वर्गे रह। ८ ख-सत्तासे एक दिन व्याम न्वर प्रसृति, एकातरा, रोज्-रोज् श्रानीवाला बुखार। ८ एक दिनका भीवन, रीजाना ख्राक।

श्राक्रिकाचार (मं॰ पु॰) टैनिक व्यवहार, रोज्ना दस्तृर । दिनक्षय देखी।

श्राक्रिय (सं॰ पु॰) सीचकी गोवापत्य। ষান্ত্রন ( म'॰ ब्रि॰) মাচন, ল্রুমী, चोट खाये हुवा। षाच्चतभेषव (वै॰ वि॰) षाइतको यच्छा करनेवाला पदार्थ, जो चीज ज़ख़्मीको धाराम कर देती हो। श्राह्माद (सं॰ पु॰) श्रा-ल्हाद-खट्। श्रानन्द, गादी, खुगी।

श्रीद्वादक, श्राद्वादद्य देखी।

भाद्वाददुघ (मं॰ व्रि॰) चानन्दप्रद, खुगी वखु-शने वासा।

भाक्तादन (मं०क्री०) ऋाःल्हाद-त्यृट्। १ आनन्द-यम्प्रादन, खुशीकी बच्चित्राग्र। (ब्रि॰) कर्तीर खुट्। २ श्रानन्द-सम्पादक, खुगी बख्गनेवाला। करणे च्यृट्। ३ त्रानन्दसाधन, जिससे मज़ा मिली।

**ब्राह्वादि (सं॰पु॰) वस्त्रुकी एक पुत्र ।** 

'प्राह्मादित (सं वि वे) श्रा-ह्माद-णिच्-इट्, लोपः। यानन्द्युक्त, ससरूर, खुण होने वाला। प्राह्मादिन् (सं · व्रि · ) श्रा-ह्माद-िणनि । १ श्रानन्द-युक्त, समस्र, कृष। २ श्रानन्दकारी, खुष करने-वाला।

कारी, पुकारने या बीलानेवाला।

ষাল্ল ( स'॰ त्रि॰ ) স্বাল্লयते स्वस्मीपमानयनाय-सुचैः सभाष्यतेऽनेन, बाहुलकात् करण गः। १ हाम, इन्स । पुकारने सं काम याने में नासको याह्य दे हत हैं। २ मेपादि प्राणी दारा प्रणपूर्वेक क्रीड़ा किए, मनुने इसे श्रष्टादम विवादकी मध्य गिना है।

भाद्मयत् ( मं॰ वि॰ ) चात्तानकारी, पुकारने विना, जो नलकार रहा हो।

आह्यन (सं क्तीं ) आह्यं करीत्यनेन, आन्य-णिच् करणे स्युट्। नामादेग-साघन गव्दविगेष। याह्रयितव्य (सं॰ चि॰) याह्ययं करोति, याह्ययाच् कर्मीण तव्य। श्राष्ट्रयनीय,पुकारा या वृलाया जानिया। घाहर (सं॰ ति॰) याहरित, या हु-यच्। १ कुन्न, टेढ़ा । २ डगोनरदेगोत्पत्र । (पु॰) ३ डगीनरका 🗗 । त्राह्नरक (सं॰ वि॰) ग्राह्वर स्वार्धेकन्। १ **हि**-नीय, हिकारत किये जाने काविल। (पु॰) २ प्र-रींको पिगइदान दे खयं उसे खा जानवाला नीच औ। श्राह्वा (सं क्ली १) द्यान्त्रं न्यङ्-टाप् । १ स्रान्ते, पुकार। करणे श्रङ्। २ मंत्रा, इस्म, नाम। श्राम्हान (सं क्षी ) श्रा-ह्वे -त्युट्। १ निस्ना, त्तरावी, पुकार, बुलावा। आह्रयते येन, करणे द्। २ संज्ञा, इसा, नामं। ३ ब्राज्ञासाधन राजकीया, तलबनामा, समन, वारगढ़। भावे च्युट्। ४ विसि विवाद-निग्यके निमित्त राजाकर्हें क **५ देवताका निमन्त्रण। ६ अभिग्रह, नजकार।** খ্যান্তায ( सं॰ पु॰ ) संज्ञा, नाम, नलवनामा, पुर्। श्राह्वायक (मं ० ति०) भा-हे-ख़्ल्-युक्। या<mark></mark>-कारक, बोलानेवाला। (पु॰) २ दूत, हरकार भा**द्वारक ( सं॰ त्रि॰ ) भ्रा-ह**ृ-गवुल् । १ कुटिन, <mark>।</mark> ( पु॰ वडुव॰ ) २ क्वप्ययजुवदका एक मंस्करण श्राह्वति ( सं॰ क्ती॰) श्रा-ह्न-तिन्। १ कीटिन्य। २ जाक्यी नगरकं श्रियति। (महामाग्त वन० १३६।

शान्ति विराजने लगी थी। मूलतानमें उपद्रव उठनेपर किलेकी फीज प्राव्वोटिस विगड़ पड़ी, किन्तु सुसलमानोंने कोई वाधा न डाली। उस समय यह श्रिशिचत सुसलमानी सेनाके सहारे अपने स्थानपर उटे रहे। श्रन्तको गुजरातके समरमें प्राव्वोटिने विजयी हो हजारा ज़िला अंगरेज़ी राज्यसे मिला दिया। यह सन् १८४७ से १८५३ ई॰ तक हजारा ज़िलेके डिपुटी कमिन्सर थे।

श्राब्बोटाबाद (भवीटावाद)—१ पद्माव प्रान्तके इजारा जिलेकी तहसील। यह श्रचा॰ ३४° उ॰ श्रीर ट्राधि॰ ৩३° १६ पू॰ पर श्रवस्थित है। ह्विप्राल ७१४ वर्ग मील है। जिन पावत्य उपत्यकाश्रीमें डोट श्रीर हरोह नदी बही, उनकी भूमि कुछ इस तह-सीलमें या गयी है। पूर्व की योर भी पार्वत्य देश है। उत्तर एवं उत्तरपूर्व पद्माड़की वग् समें जङ्गली चेड़ खड़े हैं। पूर्वेमें प्रधानतः खराल तथा ढूंड, केन्द्रमें जटून श्रीर पश्चिममें श्रवानों एवं गूजरोंके साध तनावसी सोग रहते हैं। २ ब्राट्सोटाबाद तहसीसकी नगरी और झावनी। यह मेजर जेम्स भाव्योटके नामसे अभिहित और अचा॰ ३४° ८ १५ उ॰ तथा द्राचि॰ ७३°१५ र॰ पू॰ पर अवस्थित है। चोरास-मैदानके दिखण कोणमें पड़नेसे घोमा विचित्र देख पड़ती है। यह रावलिपछीसे ६३, मोरीचे ४९,ग्रीर पेशावरसे ११७ मील दूर है। छावनीमें दी-तिहाई भीर नगरीमें एक-तिहाई सोग रहते हैं। किलेमें गुर्खा तथा पद्मावी फीज सीर पहाड़ी तोपखाना है। साल भर कुएंका पानी खूव मिलता, किन्तु गर्मीमें तीन महीने स्ख जाता है। वाजार, क्रचहरी, ख्जाना, क़ैदखाना, इस्रताल, डाकवंगला, पोष्टाफिस भीर तारवर सभी कुछ मीजूद है। दिसम्बरसे मार्च मास तक कभी-कभी वर्ष गिरती है। पानी वरसनेसे कोई सास खाली नहीं जाता। प्रधानतः सितम्बर श्रीर श्रक्टोवर मास ज्वरका प्रकोप होता है। ·श्राम (हिं॰ पु॰) १ श्रम्म, श्रासमान्। २ श्राव, जल। (स्ती॰) ३ श्रामा, चमक।

श्राभग (सं • पु॰) श्रा सम्यक् भगं माहालांत्र यस्य,

वहुनी । श्रितियय साहात्म्ययुक्त देवता। जी देवता यज्ञमें यथिष्ट भाग पाता, वही श्राभग कहाता है। श्राभण्डन (सं कतो ) श्रा-भण्ड- तुरद्। निरूपण, तथरीह।

श्राभयजात्य (सं० वि०) श्रभय नातस्यापत्यम्, यन्।
गर्गादिम्या यन्। पा अ१९१९०५। श्रभयनातसे उत्पन्न होने॰
वाना, जो श्रभयजातसे निक्तना हो। (स्त्री०) डीप्,
य नोप:। श्राभयजाती।

श्राभरण (सं॰ लो॰) श्रास्त्रियन्ते अङ्गेषु श्राष्ट्रियन्ते श्रोभार्थम्, था-स् कर्मणि लुग्रट्। १ भूषण, श्रन्जङ्कार, लोवर, गहना। श्राभरण चार प्रकारका होता है,— श्रावोध्य, वस्थनीय, हिप्य श्रीर श्रारोप्य। श्रङ्गको स्टिक्स पड़ना जानेवाला श्रावोध्य, वंधनेवाला वस्थनीय, डाला जानेवाला हिप्य श्रीर लटकनेवाला श्रारोप्य कहता है। कुण्डलादि श्रावोध्य, कुसुमादि वस्थनीय, नूपुरादि हिप्य श्रीर हारादि श्रारोप्य है। श्रन्टकार देखो। मावे-लुग्रट्। २ सम्यक् पोषण, परवरिश।

श्राभरत् (सं॰ व्रि॰) लानेवाला। (स्त्री॰) प्राभरन्ती। श्राभरद्वस्तु (वै॰ व्रि॰) सम्पत्ति प्रस्ति लानेवाला, जो माल-श्रमवाव ला रहा हो।

श्राभरित (सं श्रिकः) श्राभरः द्राभरणं जातोऽख, श्रा-सः तारकादित्वात् इतच् इट् च। पूरित, श्रनङ्कत, भरा या वेवरसे सजा इद्रा।

श्राममन् (सं॰ ली॰) श्रान्ध-मनिन्। गर्भादिका सम्यक् भरण, पोषण, परवरिश।

श्राभा (सं॰ स्ती॰) ग्रा-भा-ग्रक् टाप्। १ दीप्ति, रीयनी। २ स्पुरण, चमका। ३ घोमा, ख, वस्रती। ४ क्षाया, परक्वाचीं। ५ उपमान, इमकान्। ६ वर्वुर-इन्त, ववृत्त। ७ महायतावरी, वही सतावर। द वातरीग विशेष, वात्रकी वीमारी।

समासान्तमं 'ब्रामा'का ब्राम हो जाता ग्रीर सहस्रका बर्थे लगता है। जैसे—हेमास, हेससहस्र। ब्रामागुग्गुल (सं॰ पु॰) गुग्गुलमेद। ब्रामाफल, विक तथा व्योषको समान भाग लेने एवं सबकी वरावर गुग्गुल मिलानेसे यह ग्रीषघ प्रस्तुत होता श्रीर मननसन्तिको जोड़ हैता है। (क्राप्रिस्वकत नंगह) धाभाणक (सं॰पु॰) १ नास्तिकविशेष, किसी किसमा मुलहिद। २ लोकोति, मम्ल

ग्रामाति (सं क्ली ) भा-मा-तिन्। १ प्रतिविक्व, ग्रक्स। २ ब्रुति, दमक।

श्वासार (स' ॰ पु॰) धा-सन्द चन्। १ सस्यक् सार, सारी बोक्त । २ ग्टहस्थीका भार, घरका बोक्ता । ३ उपकार, एहसान् । वणहत्त विशेष । इसमें घाठ तगण रहते हैं। जैसे—श्रोकण श्रोकण बीको न । संसार से पार हो बाव की लो न ॥

श्रासारिन् (सं वि ) श्रासारयुक्त, एइसानसन्द। (पु॰) श्रासारी। (स्ती ) श्रासारिणी।

श्वासाव (सं॰ पु॰) धा-माब्-अच्। १ सस्बोधन, गुज़ा-रिश। २ मूमिका, तमहीद।

माभाषण (सं० ली०) म्रा-भाष भावे लुउट्। परस्पर कथोपकथन, चालाप, सस्वीधन, वातचीत। 'साहाभाषणमालापः।' (मनर)

श्रामाव्य (स' वित्र ) या-भाष्-त्यत्। १ यामन्त्रणीय, सन्वोधनीय, शालाव्य, बातचीत किये नाने काबिल, जिससे बात हो सने। (यव्य ) स्वप्। २ सन्वोधन करके, बोलके।

षाभास (सं १ प्र०) श्राभासते, श्रा-भास-श्रम्। १ उपाधिके तुळाता हितु प्रतिविद्य, श्रम्स, परक्षाहीं। २ दृष्ट हितु प्रस्ति, भूठा देखावा। भावे वन्। १ तुळा प्रकाश, श्रीपस्य, श्रवाहत, मिलती-ज्ञुलती रीयनी। श्राभास्यतेऽनेन, श्रा-भास-णिच् करणे श्रम्, णिच् लोप:। ४ यत्यावतर्णके निमित्त श्रभिप्राय वर्णनेक्ष व्याख्यान विशेष, किताब बनानेकी लिये मतलब बतानेकी बात। चलती बोलीमें दिल्त वा सामान्य श्रीम्पायको भी साभास कहते हैं।

षाभासन (स'० ली०) श्रा-भास्-सुरट्। खोतन, प्रकायन, दरख्यानी, समार्थः।

शाभासर (सं ति ) श्रा-भास-व्ररच्। मञ्जनासनिदी वर्षा पा श्राहरा १ सम्यग्-दीप्ति-श्रील, स्तूव चम-बनिवाला। (पुर्व) २ गणदेव विश्रेष। यह संख्यामें साठ होते हैं।

सामाखर (सं वि ) ग्रा-मास-वरच्। खोबमासपिस-

क्को वरक्। पा शशर १ सम्यग्ही सियोल, खुब चमकनेवाला। (पु॰) २ गणदेव विशेष। इनकी संख्या चौंसठ है। ३ हादश परिसित गणदेव विशेष।

श्राभिचरणिक (सं कि ) श्रभिचरणं प्रयोजनमस्य, ठज्। श्रथवैवेदादि-प्रोत्त यतु प्रस्तिके मारण, उद्यादन, वधीकरणादि श्रभिचारसे सम्बन्ध रखनेवाला, पाकीशगर्म, जानती। (स्त्री ) श्राभिचरणिकी।

श्राभिचारिक (सं १ वि १) श्रभिचारप्रयोजनार्यं ठञ्। १ श्राकोशगर्भ, जानती, बददुवासे तासुक, रखनेवाला। (क्षी॰) २ श्रभिचार, जाटू।

शाभिजन (सं॰ ति॰) श्रभिजनादागतं श्रभिजनस्येदं वा, श्रभि-जन-श्रण्। १ वंश-परम्परादागत, नसती। (त्ती॰) २ वंशका सहत्व, नस्त्रज्ञी बुलन्दी। (स्त्री॰) शाभिजनी।

षाभिजात्य ( सं॰ क्ली॰ ) श्रमिनातस्य भावः, श्वन् । १ कीनीन्य, शराफ्त । २ पाण्डित्य, सीन्दर्य, इस्तदारी, ख बस्रती ।

श्राभिजित (सं वि ) श्रभिजिति नचत्रे जातम्, श्रण्। श्रभिजित् नचत्रजात, श्रभिजित्में पैदा होने-वाला। (स्त्री) श्राभिजिती।

त्राभिनित्य, चामिनव देखी ।

भाभिषा (मं॰ स्ती॰) श्रमिषेव, स्तार्थे ऽण्। श्रीषा देखी।

माभिधातक (सं॰ स्नी॰) मिधां तकति सहते, अच्। प्रमाग देखी।

श्रामिधानिक (सं वि ) श्रमिधानादागतम्, ठक्।
१ श्रमिधान-सम्बन्धीय, फारइङ्गनवीसीसे तालुक् रखनेवाला, जो लुगात या कोषमें हो। (पु ) २ कोषकार,
फरइङ्ग्नवीस, लुगात या डिक्रश्रनरी वनानेवाला
श्रख्स। (स्त्री ) श्रमिधानिको।

श्वाभिधानीयक (सं० ह्नो०) श्रभिधानीयस्य भावः,
वुक्। वोषधगुक्योत्तमाद वृक्। पा प्रारार्वरः। १ कथनीयत्न,
दस्मका वस्स्, नामका गुणः। (ति०) र प्रव्हसस्वन्धीय,
बापूज्से तालुक रखनेवाला। (स्ती०) श्राभिधानीयकी।
श्राभिद्मविकः (सं० ति०) श्रभिप्नवे विह्नितम्, ठक्।

१ श्रीभन्नविद्दित, श्रीभन्नव नामक धार्मिक संस्कारमें सम्बन्ध रखनेवाला। यह शब्द स्क्र सामादिका विशेषण है। (पु॰) श्रीभन्नवाय हितम्। २ गवा-मयन यागके श्रन्तर्गत षड्ह-विशेष।

श्राभिमानिक (सं॰ व्रि॰) श्रभिमानि निव्र<sup>९</sup>त्तम्, उक्। सांख्यमत-सिंड श्रभिमानहेतु उत्पादित (उभय इन्द्रिय, शब्दादि पञ्चतन्माव)।

श्रामिसुख्य (सं क्ली॰) श्रमिसुखस्य भावः, श्रञ्। श्रमिसुख्व, तर्फ, श्रोर। २ सम्बुख्व, सामना। ३ प्रसन्ता, खुशी।

प्रामिरूपक (ं सं॰ क्ली॰) प्रमिरूपस्य भावः, वुञ्। वन्त्रमनोज्ञादिस्य । पा धारारहर । सीन्द्र्यं, स्वृत्वस्रतो । प्रामिरूप्य (सं॰ क्ली॰) प्रमिरूपस्य भावः, सञ् । श्रीन्द्र्यं, स्तृतक्षं, प्राण्डित्य, स्व वस्रतो, सरम्,राज़ी, इलादारो ।

द्याभिषिता (सं॰ ति॰) श्रभिषितासभिषेताः तेन निवृत्तम्, अञ्। सङ्कादिषया पा धराष्ट्रा स्वभिषेत-निव्यन्त, ग्रभिषेतासे निवाला चुग्रा।

श्वाभिषेचनिक (सं कि ) श्वभिषेचनं राज्याभिषेकः सामान्याभिषेको वा प्रयोजनमस्य, ठल्। राज्याभि षेकके उपयुक्त। जिस द्रव्यसे राज्याभिषेक करनेका विधि होता, वह श्वाभिषेचनिक कहाता है। सृत्तिका, सुवर्ण, विविध रत्न, नाना उपकरण-युक्त श्वाभिषेचनिक भागा, स्वर्ण मय तास्त्रमय रजतमय एवं विकोणाकार पृथिवी, पूर्णकुक्म, पुष्प, जाजा, छत, दुष्प, श्रमी, पिष्पल श्वीर पलासकी समित्, मधुयुक्त घृत, यज्ञ जुम्बुरका सुव श्वीर खर्णभूषित सङ्घ राज्याभिषेकमें काम श्रानिसे श्वाभिषेचनिक है।

श्रामिषेचिनको (सं॰ स्त्री॰) श्रमिषेचनमिष्ठत्य कारा ग्रम्थः, ठक्-्लोप्। १ राज्यामिषेकके श्रध-कारा किखित महाभारतका पर्व। श्रमिषेचनं स्तानं प्रयोजनमस्य, ठञ्। २ स्नानार्थे विधान, गुसलका कायदा। ३ विहित स्नानका द्रव्य श्रीर मन्त्रादि। ४ तत्तत् कार्यमे श्रधिकार पानिको वैदिक, तान्त्रिक श्रीर पौराणिक मन्त्र। ५ तत्तत् द्रव्य-विश्रेष। ७ श्रमिषेकका विधान। ८ स्ट्रामिषेक

द्रवा। ८ चट्टामिषेनाका विधान। १० वेदाभिषेनादिः साधन द्रवा।

श्वाभिद्यारिक (सं वि ) श्वभिद्यारः प्रयोजनमस्य तत्र साधु वा, ठञ्। १ श्रभिद्यारके उपयुक्त। २ उपठीकनसम्बन्धीय। ३ भेंटका, नज्रानिसे तासुक्र, रखनेवाला।

श्रामीक (सं क्ली ) श्रमीकेन दृष्टं साम श्रण्। श्रमीक नामक ऋषिका दृष्ट साम विशेष। यह श्रस्म मधुर होता है।

त्राभी स्ण (सं॰ त्रि॰) १ त्रधिक, नित्य, ज्यादा, मुदाभी। (श्रव्य॰)२ सदा, श्रत-श्रह्वाम।

षाभीन्त्या (सं ० स्ती ०) श्रभीन्त्ययमित्यव्ययं तस्य भाषः, ष्यञ्। षाभीक्षी र षमुक्षा पा १।॥१९। सर्वेदा, सातत्य, पीन:पुन्य, ष्रविन्क्केदसे, रूप क्रियाका करना, एयादा, तकरार, दोस्राव।

षाभीय (सं॰ ति॰) पाणिनिक भिने समाप्त होने-वाले षध्यायसे सम्बन्ध रखनेवाला।

आभीर (सं पु॰) आ सम्यक् भियं भीति रातिः दश्चाति, रा-क। १ गोप, अहीर। २ सङ्घीर्ष जातिः विश्वेष, भील। आभीर ब्राह्मणके औरस और अम्बडाके गभेसे उत्पन्न हैं। विश्वेषुप्राणादिमें दृष्टं स्नेच्छ्जाति कहा गया है। सिन्धुनदके क् ज्वतीं आभीरीने क्षणाकी रमणियोंको छीन लिया था। आजनल युक्तप्रदेशके ब्वालीमें प्रायः संकल ही आभीर जातीय है। यक्तीसे पहले आभीर जातिने सिन्धुप्रदेशमें दशः पुरुष राजत्व किया था। बहीर देखें।

श्रामीरनट (सं॰ पु॰) रागविशेष। इसमें श्रामीर श्रीर नट दोनो राग मिले रहते हैं।

श्राभीरपन्नि, शामीरपन्नी देखी।

श्राभीरपन्निका, शामीरपन्नी देखी।

श्राभीरपन्नी (सं॰ स्ती॰) ६-तत्, क्षदिकारन्तात्वाद्वा स्टीप्। गीपप्रधान ग्राम, घोष, श्रहिराना, जिस गांवमें बहुतसे श्रहीर रहें।

'बीष शासीरपत्नी खात्।' (श्रमर)

माभीरी (सं॰ स्ती॰) माभीरस्य पत्नी माभीरजातिर्वा, स्तीत्वात् ङीप्। १ गीय जातिकी स्त्री,गोपी, महीरिन। २ सष्टाश्रुद्धी । 'बागोरी तु नहायदो ।' ( घमरं ) ३ सामीरींकी ।

शामील (सं की ) शा सम्यक् मियं जाति, शामी-सा-का १ कष्ट, तकलीका २ भय, खीफा

'सात् कर क्रकुमामीलं विष्ये थो भेदागामि यत्।' ( पमर )

(वि॰) ३ कष्ट्युत्त, तक्लीय, चठानेवाला।

''कामिनी विवलीयने तस्य एव च सच्ची। षामीलं निषु कप्टेमा माभिगच्छेऽपि हम्मते ॥" ( म्यान्डि )

४ भयानक, खौफ्नाक।

षाभीयव (सं क्ली॰) प्रभीशना दृष्टं साम प्रण्। साम विशेष, यभौग्रका देखा हुआ साम।

श्रासु (सं वि व) श्रा समन्ताद् भवति, श्रा-भू-हु। १ विश्व, व्यापक, मासूर, भरा या समाया हुआ।

२ रिक्त, खाली। २ वहसृष्टि, वख्रील, कञ्चूस। भाभुग्न (सं॰ ति॰) चा-भुज नर्तेरि नर्सेण वा ता, तकारस्य नकारः। १ पाकुश्चित, सुड़ा हुआ। २ अन्तवक, कुछ टेढ़ा। ३ चारो श्रोर भग्न, इर तप दूटा इया।

"बामुग्रे न विविधिता विक्रमता सध्येन कमलगी।" (बकुन्तवा)

भाभू (चै॰ व्रि॰) म्ना-मू-क्विए। गार देखी। भामूल (वै॰ ति॰) रिज्ञ, शून्य, निर्वेख, खाली, नातवीन्।

माभूखन (हिं॰) बामरव देखी।

षाभृति (सं०स्त्री०) क्रा-मृ-त्तिन्। १ स्रमता, सामर्थ, इस्तेदाद, कृाविक्यित। २ पराकान्त वस्त, दवा देनेकी ताक्त।

त्राभूषण (सं० पु०) त्रामरण देखी।

भाभूषित, पामरित देखी।

भासूषेण्य (वै॰ द्रि॰) १ भाजा साने जाने योग्य, इका बनाये जाने कृश्विल। २ प्रशंसनीय, तारीफ् लायका ।

श्रामेरी (सं॰स्त्री॰) राग विशेष, एक रागिणी। सचराचर प्रसे आभौरीजल्याण वा बहीरीजल्याण वहते हैं। कलाय, गुद्धरी, श्वास और देशकारके योगसे यह बनी है। सरवाम है, -स ऋ ग म प भ नि।

Vol. II. 150 बाभोग (सं० पु०) बा-भुज बाधारे घल्। पूर्णता, तंसामी, कुलियत ।

'बामोगः परिपूर्णता। ( शमर )

२ वर्णका छत्र। २ यहा, तदबीर।

'बामोगः परिपूर्णता वरुषक्तयवयीः।' (विश्व-दिम)

"वयमामीयसपीवनसः।" ( शक्तत्तसः )

४ भणिता, सङ्गीतादिके श्रेषमें कविका नामकथन. गाने वगु रहके अख़ीरमें शायरके नामका पडना।

वित व कविमान स्रात् स सामीग इतीरित: ।' ( सङ्गीतदामीदर )

किन्तु प्राजकत कंचे खरमें प्रावान सगानेकी भी श्रामोग कहते हैं। ५ सम्यक् सुखादिका अनुभव, अच्छोतरह बारास वग्नैरहका छठाना ।

षाभोगय (वै॰ त्रि॰) श्राभोगं याति, श्राभोग-या-क। १ बास्ताय, मजा लिये जाने मादिल। यह गन्द सामरसादिका विशेषण है। (क्ली॰) २ इति, जीविका, रोजी, रोजगार।

प्राभोगि (वै॰ स्ती॰) त्राभोगं विषयस्य सम्यक् सुखानुभवं करोति, श्रामोग कलार्थे णिच्-इन्। विषयाभीग, सम्यक् सुखानुभव, अच्छीतरह भारामका उठाना।

बाभोगिन् (सं॰ ति॰) बाभोगोऽस्यस्र, १ परिपूर्ण, भरा-पूरा। २ यत्नवान्, तदवीर खड़ाने-वाला। ३ सम्यक् सुखादियुक्त, एइ व प्राराम सेने-वाला। (पु॰) बाभोगी। (स्त्री॰) बाभोगिनी। वाभ्यन्तर (सं॰ ति॰) व्रभ्यन्तरे **सदम्, व्रण्**। मध्यवर्ती, दरमियानी, चन्दक्नी, भीतरी, बीचवाला। (स्ती॰) श्राभ्यन्तरी।

भाभ्यन्तरतपस् (सं॰ क्ती॰) मध्यवर्ती तपस्या, अन्दक्नी तीबा। यह प्रायसित्त, वैयासत्ति, खाध्याय, विनय, व्युसर्ग एवं ग्रभ ध्यानसे छः प्रकारका होता है।

त्रास्यन्तरिका, श्रामनार देखो।

भास्यवकाशिक ( सं॰ ति॰ ) भ्रसंहत वायुमें रहनेवाला, : जो खुनी इवामें रहता हो।

षाभ्यवहारिक (सं॰ ब्रि॰) ग्रभ्यवहाराय हितम्, ठक्। भीजनीय, खाने सायना। भोच्य, भोच्य, भोजनीय, अस्यवहार्य, आस्यवहारिक इत्यादि शब्दके श्रंथं प्रभेद पर मतालार मिलता है। पाणिनिने

(७११६८) 'भोन्यं भस्त्रे' सूत्र कहा है। किन्तु कात्यायनके कथानुसार उपरोक्त सूत्रमें 'भस्त्रे' के स्थान-पर 'म्रभ्यवहाय' मन्द्र लिखना उचित था। उनके ऐसा कहनेका तात्पर्य यह होता—भस्त्रसे कठिन द्रव्यका खाना समभा जाता है, तरल का नहीं। किन्तु पतस्त्रिले यह बात न मान कात्यायनको दोषी उहराया है।

श्राभ्यागारिक (सं॰ त्रि॰) श्रागारस्य श्रभि श्रभ्यागारं तिस्मन् तत्स्यक्कटुम्बाभरणे व्याप्टतः ठक्। कुटुम्बके भरणमें व्याप्टत, खान्दान्की परवरिश्रमें लगा हुशा। 'चपाधायागिरिको तु जुटुम्बयाप्टते निरा' (हेम)

श्राभ्यादायिक (सं॰ क्ली॰) श्राभिमुख्येनादाय: श्रादानं यस्य तिसान् हितम्, ठक्। पिता किंवा माताके कुलसे प्राप्त, नेहर्या ससुरालसे मिला हुशा।

श्वाभ्यात्रिक (सं वि ) समीपस्य, पड़ोसी, नज्-दोकी। (स्त्री ) श्वाभ्यात्रिकी।

श्रांभ्यासिक (६० वि०) घभ्यासे निकटे भवम्, ठक्। १ निकटिखत, नज्दीक रहनेवाला। घभ्यासात् घाम्ने डि़तोचरणादागतम्। २ घभ्यास-प्राप्त, मध्कसे हासिल। २ प्रनःप्रनः डचारण-जात, बारवार कहनेसे पैदा। (स्त्री०) ग्राभ्यासिकी।

श्वाभ्युद्यिक (सं॰ क्ती॰) श्रभ्युद्य: प्रव्रजननादि: स प्रयोजनं यस्य, ठक्। १ व्विष्ठ-निमित्तक श्वाद्व विशेष, बढ़तीके लिये पिण्डका पारना। नान्ते देखा। श्रश्न-प्राथम श्रीर विवाहसे पूर्वः को नान्दी श्वाद्व किया जाता, वह सुखसीभाग्य बढ़ानेके लिये होनेसे श्राभ्युद्यिक कहाता है। "श्वान्दालाग्युद्यिकपु" (सिंडानकौसदी)

(ति॰) रःमाङ्गलिक, इक्बाल-बख्य। ३ उदय वा आरम्भ सम्बन्धीय, उद्धन या आग्राज्की मुताबिक। (स्ती॰) आभ्युद्यिकी।

श्राभितः ( रं॰ ति॰ ) प्रभ्या खनति, ठक्। १ प्रव-दारण द्वारा खनन करनेवाला, जो कुदाल या फावड़े से खोदता हो। प्रभ्यात् मेघात् प्रागतम्। २ बादलसे निकला हुन्ना। यह प्रब्द जल प्रस्तिका विभे-षण-है।

आक्षा (सं वि ) असे आनाशे भवं अस्त्रसापत्यं

वा, खा। कर्नांदिन्ये खः। १ त्राकायज्ञात, त्रासमानी। २ त्रभ्न नामक पुरुवसे पैदा होनेवाला। त्राम् (सं० त्रव्य०) त्रम गत्यादी णिच् बाहु० क्रस्ना-

भावः क्तिप्, णिच् लोपः। हां, ठीक, जुरुर, समभा। यह स्त्रीक्तति वास्मृतिका द्योतक है।

यास (सं वि वि ) आ ईषत् अस्यते पचते, आ अस वज्। १ अपक्ष, जो पकाया नगया हो। २ जो परीसा नगया हो। ३ कचा. जो पका नहो। ४ नपचा हुआ, जो हुज्म नहो। 'शानीऽपक्षेतु वाचवत्।' (विश्व) वैद्यमतसे तक्ष्ण्वर और अपक्ष स्कोट भी आम कहाता है। क्षी॰) ५ अपाक, खामी, कचापन। ६ सलावरीध, कृब्ज्। ३ तुषरहित धान्य, सूसी निकाला हुआ दाना। यथा,—

> "शसं चे नगतं प्राष्ट्रः सतुषं धान्यसुच्यते । चामं वितुषितत्व क्वं सित्रमत्रस्यस्यतः ।" ( विशिष्ट )

चेत्रमें रहनेवालेको श्रस्य, सतुष्रको धान्य, तुष-रहितको श्राम श्रीर पकाये जानेवाले द्रव्यको श्रन कहते हैं। शूद्रजाति दुग्ध किंवा तण्डुबादि यदि कचा दे, तो पावान्तरसे ब्राष्ट्राण ले ले। शूट्रका श्राम अन और अन उच्छिष्टने तुल्य होता, इसीसे पूजा-पार्वेणमें श्रामसे शूट्रादिका कार्ये करना पड़ता है। आपत्काल या अग्निन सिलनेपर और तीर्थस्थानमें विजातिके लोग भी श्रामसे श्राद कर सकते हैं। चन्द्र-स्यंने ग्रहणमें भामसे यादादि करनेकी व्यवस्था है। किन्तु शूद्र।दिको सकत समय त्रामसे हो काम लेना चाहिये। ( पु॰ ) बस्यते पौद्यतेऽनेन घम क्रणे वज्। द रोगमात्र, बीमारी। ८ मलवेषम्यरोग, दुदै विगड़नेकी बीसारी। १० अपकानजरा, इज्म न द्वया खाना सङ्नेकी वीमारी। श्राहारका रससार जी श्रम्निचाघवसे नहीं पचता, वही श्राम कहाता ग्रीर वहुव्याधिका समात्रय होता है। इसे कोई बाम, कोई ग्रवरस, कोई मलसञ्चय, कोई प्रथमा ग्रीरः कोई दोषदृष्टि कहता है। श्रत्यासल एवं उपसे धातुमान्यः त्रपाचित, दुष्ट श्रीर श्रामाश्यगत रसकाः नाम श्राम है। (विजयरचित) ११ घट्प्रकार श्रजीये रोग, छ: किसाकी बदहन्मीका प्राजार। पत्रीर्थ देखी।

(हिं पु॰) १२ शास्त्र, श्रस्तां। श्रामका फेल दो तरहका होता है, पालका और टपकेका। भूसे, पैरे या पत्तेमें दवाकर प्रकाया जानेवाला पाल और श्राप ही श्राप प्रकार चूनेवाला टपकेका श्राम कहाता है। पालवालेका 'पालका लड़,वा' और हालचे चूनेवालेका नाम 'टपका' है। इसके विषयमें घनेक लोकोक्ति सुनते, जिनमें कुछ नीचे लिखते हैं.—

र बानके बान गुरुवियोंके राम। अर्थात् बाम ऐसा उत्तम पदार्थ होता, कि उसका रस चूस सेते भी गुरुवीका दाम खड़ा हो जाता है। यह कहाबत उस चीज़ यर चवती, जो-दुचन्द फायदा पहुंचाती है।

र पान महोते या पेड़ विनने। प्रयोजन यह, नि व्यर्थ प्रमा न्हरंतीसे कोई लाभ नहीं निकलता।

्र वाशीम बारव कान गड़ीम भड़ारह कान। यानी वागुमें पैसेके बारच कीर वाजारमें बड़ारच काम विकते हैं। इस लोकोक्तिमें किसी वस्तुका न्यून सूख्य जगाना अमाणित है।

वैद्यशास्त्रके मतसे कचा भाम वायु, रत तथा पित्रको बढ़ाता भौर कषाय, भन्त एवं सुगन्धि होता है। यह कम और पामाययको नष्ट करता है। भाषापक्षा भीर भाषा कचा पित्तकारी है। पक्षा भाम वर्ण, रुचि, मांस, शक्त भीर वसको बढ़ाता है। यह पित्त तथा कपाको नष्ट करनेवाला, स्नादु, त्तुष्टिकर, श्रधिक धातुकार, दृद्ध, गुर, द्वासिकनक, कान्तिजनक ग्रीर तथा एवं समकी इटानेवाला है। मह मिलाकर भामका रस पीनेसे चयरोग, द्वीहा, वात श्रीर श्लेषाको साम पहुंचता है। श्रामका पत्ता -क्चिकारी भीर कप तथा पित्तको नाम करनेवाला है। पूल क्चि और शक्तिकी बढ़ाता है। बक्तला काषाय, श्रेक्त एवं भेदन होता श्रीर काफ तथा वातको नाम करता है। चूसकर खाया जानेवाला श्राम रुचिकर, बलवीर्यकारी, लघु, मीतल, सारक भीर वातिषत्तनामक है। यह मीत्र परिपाक होता है। इसका हना हुआ रस गुरु, रुचिकर, इय, दक्षिननक, क्षप्रकर और बात-पित्त-नाशकारी है। शामकी फांक

गुरु, पुष्टिवर, रीचकां, मधुरं, बंबकारी श्रीर शीषू पाक होनेवां है। गुठकी कषाय, श्रम्ब, भेदक श्रीर क्षा-वात-नायक होती है। श्रधिक श्रोम खानेसे सन्दोन्नि, रतामधं, चर्चुरोग श्रीर विधमन्बर बढ़ता है।

वीजसे उत्पन्न होनेवालेकों बीज श्रीरं क्लमंसे
तैयार होनेवाले श्रामको क्लमी कहते हैं। हिमालयपर इसका पेड़ जङ्गलमें श्राप हो श्राप जगता है।
पत्तां हरा श्रीर लम्बा होता है। माध-फाल्गुन मास
मीर श्राता श्रीर चैत-वैशाखमें उसके महं जानेसे
छोटा छोटा फल लगता है। कसे फलको साधारणतः टिकोरा, केरी या श्रीवया कहते हैं।
कसेका सफेट श्रीर पके श्रामका गूदा पीना होता
है। क्लमी श्रामको गुठली बहुत छोटी रहतो श्रीर
उसपर वेरेशे गूटेकी मोटी तह चढ़ती है। श्रामका
क्लम इसतरह तैयार किया जाता है,—

प्रयम किसी पात्रमें प्रच्छी मही और इड्डोकी खाद डाल बीज बोते हैं। पौधा निवाल पानिसे बिद्या ग्रामकी डालपर चढ़ा और बांध दिया जाता है। पौछे दोनोंके ग्रापसमें मिल जानिसे पहला पौधा प्रसग निकाल जैते हैं। इससे क्लममें सायवाले ग्रामका गुण खिंच ग्राता है। क्लमी ग्राम कर्द तरहका होता है। जैसे — बग्बेया, मालदेहां, लंगड़ां, सफ्दा, क्रणभोग, पायरी, हापुस, फ्ललीं, तोतापरी दत्यादि।

यामंति रसको निकाल और किसी वर्तन या कपड़े पर सुखाकर जो रोटी बनाते, उसे प्रमावट या प्रमरम कहते हैं। प्रविधाकी घटनी बहुत प्रच्छी होती और नमक, सिर्च, पुदीना तथा चीनी या गुड़ डाल कर बनती है। इसका प्रचार या सुरक्षा भी डालते हैं। हिन्दुस्थानी पक्षे प्रामको सिरके, में डुवो रखते और बहुत दिनतक खाया करते हैं। प्रामको प्रांक सुखाकर रखनेसे घटनी बनाने और दालमें डालनेके काम धाती है। हिन्दुस्थानमें प्रवाद है, पहले प्राम प्रधिवीपर न रहा। इन्द्रको जीत रावण इसे खाँसे से प्रांग था।

भामका नाड पर्वित हु न होते भी चौखर, बाज, उत्तर, क्याट पीर का ता बनानेके कार्स श्रा जाता है। एशके बाद करेडे पीला रङ्ग तैयार करते हैं। पश्चको बाद्य प्राप्तको पत्तर विन्नाया फिर उसके पेशाबसे प्योरी रङ्ग बनाया जाता है। भन्नान विवरण भन्न शब्दमें देखी।

् (अ॰ वि॰) १३ सामान्य, सावैतिका, साक्ती, मध्यमूल।

श्रामद्रख्तियार ( श्र॰ पु॰) सामान्य श्रधिकार, मामूली हुका।

भामक (सं॰ त्रि॰) १ घपक, कचा। (पु॰) २ कुमाण्ड, कुम्हड़ा।

षामक्कमा (सं॰ पु॰) श्रपक स्तिकाका घट, कची महीका घड़ा।

श्रामखास (श्र॰ पु॰) प्रासादके भीतर नृपतिके वैठनेका स्थान, महसमें वादशाहकी नशिस्तका कमरा।

श्रामगन्धि (सं वित ) श्रामस्यापक्कस्य गन्ध द्व गन्धो यस्य, दत् समा । १ विस्त-गन्धयुक्त, विसायंध छोड़नेवाला। (क्षो ) २ चिता-धूमादिका गन्ध, कच्चे गोप्रत या जलती लामको वू, विसायंध।

श्रामगन्धिका, शामगन्धि देखी।

भामगन्धिहरिष्ट्रा (सं॰ स्त्री॰) श्रामाहतदी। भामन्नी (सं॰ स्त्री॰) कटुका, क्रुटकी।

श्रामचणक (सं॰ पु॰) श्रपक्ष चणक, कचा चना। यह श्रोतल, रुच, सन्तर्पण, त्रणा-दाइ-इर, श्रश्मरी-श्रोष-न्न, कषाय श्रीर ईषत्-कटु-वीर्य होता है। (राजनिष्यु)

पामन्तर (सं पु॰) श्रामी श्रपक्षः न्तरः, नर्मधा॰। श्रपक्ष न्तरः, ताना वुखार। तरुण श्रवस्थानो न लांघनेवाले वुखारको श्रामन्तर कहते हैं। इसका लिङ्ग लाना-प्रसेक, हृतास, हृदयको श्रश्रुद्धि, श्ररोचक, तन्द्रा, श्रालस्य, श्रविपाक, वैरस्य श्रीर गुरुगावता श्रादि है। (माधवनिदान)

श्रामड़ा (हिं॰ पु॰) श्राम्त्रातक, एक पेड़ श्रीर फल। यह हिन्दुस्थानमें कम, किन्तु बङ्गालमें बहुत उत्पन्न होता है। वृच बड़ा लगते भी श्राम-जैसा नहीं देख पड़ता। सचराचर श्रामड़ा दो प्रकारका होता है,—देशी श्रीर विलायती। देशी श्रामड़ेकी पत्ती ख़ुक्र बड़ी लगती श्रीर शरीफ़ेकी पत्तीसे मिलती- ख़ुलती है। फल कोटा होता, गुठली बड़ी निकलती किर गूदेका नाम नहीं मिलता; केवल गुठलीपर व्यक्त दिपका रहता है। पकनेपर श्राम्य-जैसा गुरू एउता शीर खाद श्रम्ल-मधुर लगता है। इसका श्रमाद श्री डाक्ती है। देखनेमें फल बैरके बरावर होता है।

विलायती पासला श्राकीपरी पाया है। फल वड़ा श्रीर पत्ता ढालू हिता है स्वार पाया है। फल वड़ा श्रीर पत्ता ढालू हिता है स्वार पाया खानें में मीठा लगता है। मुलुद्द क्रिकेट प्रकार पर्व वैर्त साथ श्रम-व्यक्तन बनाकर खार्च प्रकार कर है। है । कि श्राम हेना भी व्यक्तन बेमता है। हिंगी श्राम है । कि श्रम निकलनेपर हच स्व जाता है, कि श्रम विलायतीमें दूध नहीं होता। इसकी जकड़ी हलें हैं। श्रीर मुलायम रहती है, कोई चीज बनानें काम नहीं श्राती। हचमें पक्ता फल रहते रहते पत्ता भड़ श्रीर मुकुल फूट पड़ता है। कोई-कोई हच वर्षमें दो बार फलता है। संस्कृतमें श्राम हेको श्रामातक, पीतन, कपीतन, वर्षपाकी, पीतनक, कपिचड़ा, श्रम वाटिक, स्क्रीफल, रसाद्य, तनुचीर, कपिप्रिय, सम्बरातक, श्रम्बरीय, कपिप्रय, कपिप्रय, सम्बरातक, श्रम्बरीय, कपिप्रय, कपिप्रय, सम्बरातक, श्रम्बरीय, कपिप्रय, कपिप्रय,

वैद्यशास्त्रके मतरी इसका कचा फल कृषाय, श्रक्तः श्रीर दृदय एवं कराठ खोलनेवाला है। पका फल मधुराक्त एवं सिन्ध रहता श्रीर पित्त तथा कफकी मारता है। किन्तु श्रामड़ा गुरु होता श्रीर सर्वदा खानेसे खित, बल, श्रजीर्ष एवं विष्टिक्षिको बढ़ाता है। सुननेमें श्राता, कि सर्वदा खानेसे ज्वर, कुछ, कास श्रीर ग्रत्थिका वातरोग उत्पन्न होता है। सुतरां इसे कुपत्थ्य समभाना चाहिये। कोई श्रङ्ग कट जानेसे श्रामड़ेकी हरी पत्ती बांटकर प्रकेप देनेपर रक्त नहीं निकलता। कानमें दर्द होनेसे भी पत्तीका रस छोड़ते हैं। सामान्य रक्तामाश्रय रोगमें वकलेका काथ पिलानेसे पीड़ां दब जाती है। पित्तजनित

मजीर्ष रोगमें पके पालका गूदा खिलाने से सुधा बढ़ती है। यह बीज और क्लम दोनोसे तैयार होता है। छिंद्रहेता घों के कथना गुसार देशों और बिलायती दोनों प्रकारका धामड़ा एक ही द्वच ठहरता, केवल स्थानिविधियों स्तिका घीर जल-वायुके गुणसे रूपान्तर हो जाता है। इसके थालेको गोंड़ने और विभिष यत करनेसे जल्द कीड़ा पड़ने तथा द्वच स्खने लगता है।

चामण्ड (सं॰ पु॰) १ एरण्डवृत्त, रेड्का पेड़। २ ग्रुलैरण्ड, सफोद रेड़का पेड़।

श्रासंख्य, शानख देखी।

ष्रामण्डवास (सं॰ पु॰) श्रासव, शराब।

षामता (सं॰ स्ती॰) श्रपाक, खामी, कचायी। षामतिन्तिड़ि (सं॰ स्त्री॰) घपक तिन्तिड़ी, कची

इमनी। प्रामतिन्तिङ्गी, पानतिनिङ् देखी।

मांमलक् (सं॰ ति॰) कीमल चर्माद्यत, नर्भ चमड़ेवाला। मामद (फ़ा॰ स्ती॰) १ मागमन, म्रवाई । २ माय, भामदनी। रिमावत वग्रेष्ट्रको बालायी मामद कद्यति हैं। (ति॰) ३ प्रक्षत, कुद्रती। ४ विम्रुड, साधारण, साफ, सादा।

भामद भामद (फा॰ स्ती॰) भागमन-समाचार, भानेनी खुबर।

श्रामद-ख् चे (फा॰ पु॰) श्रायव्यय, नफाः-नुक्सान्। "प्रक्षीकी पानद चीरासीका खर्च।" (बीकीक्वि)

षामदनी (फा॰ स्ती॰) १ श्राय, श्रामद, नफा।
२ श्रिषक लाभ, दस्तूरी। ३ कर, राजस्त, मञ्चस्ल,
सुङ्गी। ४ देशान्तरसे श्रानीत द्रव्य, इदखालमाल,
बाहरसे श्रामे सुल्कमें लायी हुई चीज़। ५ द्रव्यकी
श्रानयनका समय, माल श्रानिका मौसम।

श्रामद-मुलाहिजा नागजात (फा॰ पु॰) पत्रना छप-सर्पेण, दस्तावेजना गुजार।

भामद-रज्त (जा॰ स्ती॰) १ भावागमन, भावा-नायो। २ मार्ग, राह। ३ सङ्गति, राह-रसा।

प्रामदवाला (पा॰ पु॰) १ घनी पुरुष, दौलतमन्द आ-मदी। २ बाहरसे थोक माल मंगानेवाला सीदागर। Vol II. 151 श्रामन (वै॰ क्ली॰) १ प्रवाह, श्रामलाष, रग,वत, मुहळ्यत। (हिं॰ स्ती॰) २ वर्षमें एक ही प्रस उत्पन्न करनेवाली सूमि, जो जमीन सालमें एक ही प्रख देती हो। ३ हमन्तकालमें उत्पन्न होनेवाला धान्य। यह धान्य जुलाई-श्रगस्त मास वोया श्रीर दिसम्बरमें काटा जाता है।

भ्रामनस् (सं॰ वि॰) अनुकूल, दयालु, रहमदिल, नेहरवान्।

श्रामनस्य (सं॰ ली॰) श्रप्रशस्तं मनो यस्य स श्रमनस्तस्य भावः, श्रञ्। १ वैमनस्य, दुश्मनी। २ दुःख, पीड़ा, ददं, तक्ततीम्,।

भासना ( चिं॰ क्रि॰ ) भाना, समाना, भमाना। भामनाय ( चिं॰ ) भाषाय देखी।

षामना-सामना (हिं॰ पु॰) सन्मुखोन होनेका भाव, मुकावला, मुसाकात, भेंट।

मामनी (हिं०) मामन देखी।

भामने-सामने (हि॰ श्रयः ) प्रत्यव, सम्मुख, रूबरु, सुकाविलेमें, मुंहपर। भानने-सामने घर कदं भीर बीच कर्ष मैदान्। (बोकोक्ति) यह कहावत निलेळा श्रीर घृणित स्त्रीपर चलती है।

श्रामन्त्र (सं॰ पु॰) श्रामाद शीर्णात् त्रायते, श्राम-ते-क, पृषोदरादित्वात् सुमागमः। १ एरण्ड हच, रेड़का पेड़। फलका तेल पोनेसे श्रजीण मल गिर पड़ता, इसीसे एरण्ड हच श्रामन्त्र कहाता है। श्रा-मन्त्र-श्रच्। २ श्रामन्त्रण।

षामन्त्रण (सं कती ) श्रा घदन्त सुरा मन्त्र-णिच् स्वाद, णिच् सोप:। १ श्रासनन्दन, खुल्कः। २ सस्वी-धन, पुकार। ३ निमन्त्रण, निवता। ४ विवेचन, विचारण, तासुस, गौर। ५ सम्बोधन कारक, निदायिया। (स्त्री ) टाप्। श्रामन्त्रणा।

भामन्त्रणीय (वै॰ त्रि॰) सस्वोधन किया जानेवाला, जो पूछा जाने काविल हो।

श्रामन्त्रयिता (सं॰ पु॰) निमन्त्रण देनेवाला पुन्तव, मेज्बान्, जो ब्राह्मणोंको न्योता देता हो।

पामन्वियत (सं॰ वि॰) श्रामन्त्रण देनेवाला, जो वुलाता हो। (पु॰) श्रामन्त्रियता। (स्त्री॰) श्रामन्त्रियती। भामन्तित (सं॰ ति॰) या पदन्त चुरा॰ मन्त्र-षिच्-त्र-इट्, षिच् लोप:। समन्तितम्। पा राश्यः। १ भावश्यक कर्ममें नियोजित, न्योता पाये दुआ। (क्ती॰) २ व्याकरण-परिभाषित सम्बोधनार्थेक प्रथमा विभक्ति, निदायिया। ३ सम्बोधन, पुकार।

मामन्त्रितल (सं० ली०) १ ख-कर्तव्यप्रकारक धीजनक प्रत्याख्यानाई वाक्यका प्रतिपादिल । वैयाकरण मामन्त्रितलको खाभिलिक कामाचारसे प्रवृत्त दृष्ट-साधनताका बोधन समभते हैं। २ प्राचादेनेवालेके प्रवृत्त प्रयोजनका द्रतरप्रवृत्तिप्रतिबन्धनसे उस प्रवृत्ति विषयमें दृष्टसाधनताबोधन।

श्रामन्त्र (सं० ति०) श्रा श्रदन्त चुरा० मन्त-णिच्यत्, णिच् लोपः। १ श्रामन्त्रणीय, न्योता दिये जाने
कृष्वित । ३ सम्बोधनीय, बुलाया जानेवाला।
३ श्रावश्यक वार्यमें नियोग्य, ज़रूरी काममें लगाया
जानेवाला। (श्रव्य०) लप्रप्। ४ सम्बोधन करके, बुलाके।
(ल्लो०) ५ सम्बोधनकारक श्रव्द, निदायियेका लफ्ज़।
श्रामन्द (सं० पु०) श्रामं रोगं द्यति खण्डर्यात,
श्राम-दो-ड बाहुलकात् सुम्। वासुदेव, रोगको दूर
करनेवाले विष्णु भगवान्।

श्वामन्दा ( सं॰ स्त्री॰ ) श्वामन्दं ईषत् मन्दं करोति, श्रा-मन्द क्षत्यर्थे णिच्-श्रच्-टाप्, णिच् कोपः। खट्टाविश्रेष, नेवारका पर्तंग।

श्वामन्द्र (सं॰ पु॰) या देषत् मन्द्रः, प्रादि॰ समा॰।
१ देषत् गन्भीर प्रन्द, कुछ-कुछ भरी हुई प्रावान्।
(ति॰) २ देषत् गन्भीर प्रन्दयुक्त, कुछ-कुछ बड़बड़ाइट सियी हुये, जी थोड़ा घुनघुनाता हो।

श्रामपतिका (सं॰ स्त्री॰) चित्तीयाम, निसी निसानी सन्जी।

श्रामपाक (सं॰ पु॰) श्रामस्य श्रजीण विशेषस्य पाकः। वैद्यशास्त्रोत्त शोफरोगादिके श्रङ्ग श्रामका पाक विशेष।

म्प्रासपात (सं० स्ती०) कर्मघा०। श्रपक्षपात, महीका कचा बरतन।

श्वामपीनस (सं०क्षी०) १ कफा २ कफा क्रामण, जुकाम। माममांस (सं॰ पु॰) भपक मांस, कचा गोमा। भाममांसासी (सं॰ पु॰) राचस, कचा गोमा खाने-वाला भादमी।

षाममुख्रियार (फा॰ पु॰) सम्पूर्ण समता रखने-वाला कर्मचारी, जो नौकर मालिकका सब काम कर सकता हो।

भामय (सं॰ पु॰) आमीयते समाक् वध्यतेऽनेन, श्रा-मीञ् हिंसायां करणे ऽच्। १ भाषात, हानि, चोट, नुक्सान्। २ रोग, बीमारी। 'रोगशाधगदानयः।' (भार) ३ भ्रजीणें, बदहज्मी। ४ उष्ट्र, फंट। (क्ली॰) ५ खण्णागुर, काला भगर। ६ सुष्ठ, वचित्रीय।

श्रामयव्याप्त, जानवाविन् देखो।

ष्ठामयावित्व (सं० ति०) यजीर्ष, वद हज्मी।
पामयाविन् (सं० ति०) स्रामयोऽस्त्रस्य, विनि
दीर्घसः। त्रामयसोपसंख्यानं दीर्घसः (वार्तंक) रोगयुत्त,
बीमार। (पु०) स्रामयावी। (स्त्री०) स्रामयाविनी।
स्रामरता (सं० त्ती०) स्राममपत्तं रत्तम्, कर्मधाः।
रत्तामाश्रय रोग, लाल श्रांव गिरनेकी बीमारी।
प्रतसार इस्ती।

श्रामरत्तातिसार, श्रीवसार देखो।

म्रामरख (हिं०) चानवं देखो।

त्रामरखना ( हिं॰ क्रि॰) घामर्षे घाना, क्रोध घढ़ना, गुस्रा देखाना।

म्नासर्ग, मानरगन देखो।

श्रामरणान्त (सं॰ ति॰) मृत्यु पर्यन्त चलनेवाला, जो जीते जी टिका रहता हो।

षासरणान्तिक (सं॰ त्रि॰) धामरणान्तं मरणक्ष-सीमान्त पर्यन्तं व्याप्नोति, ठक्। सरणकाल पर्यन्त व्यापक, सरनेके वक्त तक रहनेवाला।

आमरस (सं॰ पु॰) अपक रस, कैमूस-खाम। यह पाकरण की का कचा रस है। कोई द्रव्य खानेसे प्रथम इसी रस दारा परिपाक भारक होता है। पाकरण की भीतरी श्रीर जा श्रीमिक भिक्की रहती, वह श्रास्त्र पतकी पड़ती है। खुद्र खुद्र विस्तर श्रीमिक सुख क्रवरकी रहता है। कितने ही सरस श्रीर कितने ही श्रीम्य जटिल होते हैं। भाराकाना

सुखनी पोर याखा प्रयाखामें विभन्न है। जटिनको पेप्टिक पन्नि (Peptic gands) कहते हैं। कोई द्रय खानेपर सकल पन्निसे एक प्रकार जो रस निकलता, वही शामरस (Gastric juice) कहाता है।

चुधाने समय पानस्थनीने ग्रन्य पिङ्गलवर्ण देख पड़ते ग्रीर जपरकी ग्रीर पति सामान्यक्य सरस रहते हैं। स्ट्य ग्रिरा कुचित होती है। उस ग्रनस्थामें उनके भीतर यत्सामान्य रत्न यातायात करता है।

डसने वाद नोई द्रव्य खानेसे पानस्थली उत्ते जित हो जाती है। फिर सीधी-सीधी शिरा फैलनेसे से धिन मिलीने घधिन रत्त था पह चता, इसीसे उसना रूप जानवर्ण देख पड़ता है। उसी समय ग्रन्थिने सुखर्मे विन्दु-विन्दु रस जम ज्ञमसे बाहर निकल जाता है। इसी रसनो शासरस नहते हैं।

श्रामरस जल-जैसा होता है। इसमें कई प्रकार-का चार पढ़ायें पाया जाता है। तिज्ञ हायिड्रोसा-येनिक एसिड रहनेसे श्रामरस श्रन्त लगता है। इसके एक प्रधान उपादानका नाम पेव्सिन (Pepsin) है।

खाद्यद्रय प्रथम उदरस्य होनेपर पातस्य की सिज्ज काती है। उसी समय सुतद्रय घूमने लगता, इसीचे उसमें भामरस भक्कीतरह मिलते रहता है। इसीमजार पुनः पुनः घूम-घूम कर यामरसके साथ मिल जानेपर सुत्तद्रय येषको पिण्डाकार वनता है। उसे कायिम (chyme) जहते हैं। कायिमका कितना ही भंभ हाद्याङ्ग यन्त्रमें प्रवेध करता भीर बहुतसा बहिनंह जिया हारा रक्तमें मिल जाता है। (हिं०) भगरह है।।

श्रामरिता, शामरित देखी।

षामरित्र (वै॰ पु॰) नामक, इन्ता, गारतगर, सुख्ररिक, वरवाद करनेवाला।

न्नासर्ट (सं॰ पु॰) न्ना-ग्रट्-घन्। १ बन्न हेतु निष्यी-इन, रोंदन, टक्करा २ सङ्कोचन, दबाव। ३ नगर विशेष, किसी ग्रहरका नास।

श्रामदेनी (सं•स्ती॰) १ फालान ग्रांका एकादशी। २ भामलकी, शांवला।

श्रामदैन (सं क्षी ) श्रा-मृद भावे तुरद् । श्रामदे, वन्नहेतु निष्पीड़न, रींदन ।

भामिद्देन् (सं॰ वि॰) भा-सद-पिनि। १ बसहितु निष्पीड़नकर्ता, कुचल डालनेवाला। २ बाधका, दवाने-वाला। था-सद-पिच्-पिनि, पिच् लोप:। प्रन्यसे सर्देन करवानेवाला, जो दूसरेसे दबवाता हो।

सदन करवानवाका, जा दूपरे स्वासार सम्मान्य सामर्थ (सं॰ पु॰) चा-मृत्र सामर्थ, घल्। १ सम्मान् साम्भे, खास लस्स, श्रच्छीतरह कूनेका काम। २ श्रनु॰ सति, सशवरा, सलाह।

शामश्रेण (सं॰ ली॰) श्रान्छग्र-स्युट्। सस्यक् सार्थका कार्यं, श्रच्छीतरह कूनेका काम।

शासपे (सं॰ पु॰) स्व चान्तो घन्, नन्-तत् दीघे:। चनेपामपि इसते। पा श्शाः १ अचमा, कोष, असहन, इन्तिरान, वेचेनो। २ रसका सञ्चारी भाव विशेष। इसमें अन्यका दर्प असहा होता और उसे नष्ट कर देनेका भाव बढ़ता है।

भामपंप (सं० ली०) कीप, तेय, भू अल। भामस, भामसक देखी।

श्रामत्तक (सं॰ की॰) श्रामत्तक्याः फलम्। फर्व ह्यत्। पा अशरद्दाः १ श्रांवतिका फल, श्रंवरा। (पु॰) श्राःमतः क्युन्। व्ह्वक्यवापि। उष् शरुः। २ श्रामलकी ह्यत्, श्रांवतिका पेड़। ३ पद्मकाष्ट्र, एक खुशवृद्दार लकड़ी।

शामलका (सं क्त्री ) खनामखात वृत्त विशेष, शांवलेकां पेड़। इसका गुण प्राय हरीतकीके तुत्त्व है। विशेषमें यह रक्तिपत्त एवं प्रमेहकी शान्त करती, खास्या सुधारती और रसायन होती है। इसका प्रकास मी श्रम्कतासे वायु, मधुरतासे पित्त एवं रखकाषायल करता, इसलिये विदोषन्न कहाता है। इसकी सज्जा तुवर, मधुर एवं वमनक्षत् होती शीर वात तथा पित्तकी श्रमन करती है। र सूम्यामलकी, सूर्यं श्रांवला।

श्रामनकायम (सं० लो०) रसायन विशेष, ब्रह्म-रसायन। विधिवत् सूखा निरस्थि पामसक ८ शराव तथा जीवनीयादिक मिलित ८ शराव दशगुक वारिमें जवासे श्रीर चीवाई रह जानेसे छान से। फिर यथाविहित अग्निपर उसका चूर्ण बनानेसे यह रसा-यन तैयार होता है। (दरक)

श्रामलकी (सं॰ स्ती॰) श्रामलकात् श्रश्चललात् जातम्, श्रामलकः ततः स्तीलिङ्गे गौरादि॰ स्तीष्। "स्त्राता पामलकी नामा जाता कादमलात् यतः।" (इन्ड्वमंपुराय) श्रामला नामक द्वच श्रीर फल, श्रंवरा। Phyllanthus Emblica. इसे संस्कृतमें तिष्यफला, श्रम्ता, वयस्था, कायस्था, श्रीफला, धाविका, श्रिवा, श्रान्ता, धावी, श्रम्तफला, द्वचा, द्वत्तफला, रोचनी, कर्षफला तथा तिच्या, श्रीर हिन्दामें श्रांवला या श्रंवरा कहते हैं। यह द्वच भारतवर्षमें प्रायः सर्वत्र ही उपजता है। येड़ बड़ा, पत्ता सीधा श्रीर फल बैर-जैसा देख पड़ता है। फाल्यान-चैत्र मास श्रांवला पकता है।

श्वामलकी हल्वकी उत्पत्तिक विषयपर लिखा है,—
किसी पुण्डित भगवती एवं लच्मी प्रभासतीर्थकी
गयी थीं। भगवतीने लच्चीसे कहा,—'देवि! श्वाल
हम खकाल्पत किसी नृतन द्रव्यसे हिरकी पूलना
चाहती हैं।' लच्ची भी उत्तरमें बोल उठीं, 'श्विको
भी किसी नृतन द्रव्यसे पूलनेकी हमारी इच्छा है।'
फिर दोनोके चच्चसे श्वमल श्रश्चलल भूमिपर गिरा।
इसीसे माध मासकी श्वल पचकी एकादशी तिथिको
श्वामलकी हन्च उत्पन्न हुश्रा था। देवता एवं
ऋषि इस हन्चको देख पूले न समाये। यह तुलसी
श्वार विल्ल हन्चके तुल्य है। पत्रसे श्विव श्वीर विश्वा
दोनोकी पूला होती है। श्वामलकी हन्नको नमस्कार
करनेका मन्त्र यह है—,

"नमात्यामलकौ देवी पवमालायलड्ताम्। शिवविचाप्रियां दिव्यां श्रीमती सन्दरप्रमाम्॥" ( इडड्कमपुराण)

कचा यांवला कषाय; विरेचक, यस्त्रनायक, चलुतथा चर्मरोग निवारक होता और चन्निसे सुखको
सुखादु बना देता है। इससे यक्त बढ़ता और रक्तस्त्राव रोगमें लपकार पहुंचता है। लदरामय, रक्तामायय तथा अम्तरोगमें सकल प्रकार आमलको ही
प्रशस्त है। लवणरक्त रोगमें इसके हारा कितनो होको
साम हुआ है। आमलकोका रस भीतल, सदुविरोचक एवं सूत्रकर होता और आंख आनेपर लपकार

करता है। ग्रुष्क भामलकीका काय जतस्थानपर लगानेसे प्रधिक रस नहीं निकलता, ज्ख्म साम हो श्रीर धीर-धीरे स्ख जाता है।

पका शांवला उवालकर चीनीकी कड़ी चाशनीमें डालनेसे मुख्बा बनता है। शांवलेका मुख्बा चांदीके वक् में खपेट कर खानेसे बलवीये बढ़ता श्रीर प्रमेह रोग दूर होता है।

श्रामलकीपत (सं क्ली ) तालीशपन।
श्रामलकादि (सं पु ) तदादिवर्ग, श्रांवला वग् रह। इसमें श्रामलकी, हरीतकी, पिपली पीर विभीतक चार द्रव्य पड़ते हैं। यह सर्वेन्वरापह, चत्तुष्य, दीपन, द्रष्य श्रीर कफारोचक-नाशक होता है। (स्त्रत)

श्रामलकादिच्ण (सं कती ) श्रीषधित्रेष, यह सर्वे ज्वर-हितकर एवं सेदी श्रीर दीपन होता है। श्रामलक, चित्रक, हरीतकी, पिप्पल श्रीर सैन्धवकी एकत चूर्णकर प्रातःकाल हुण या श्रीतल जलसे सेवन करनेपर सर्वे ज्वर नाथ होता है।

( भावप्रकाश, व्यरचिकित्सा )

षामनक्क्ट (सं॰ पु॰) तानीगपत्र। ष्रामना, पानवनी देखी।

श्रामनाखनी इ (सं० ली०) श्रीवध विशेष। इसमें सर्वे-चूर्ण के तुल्य नी इ पड़ता है। श्रामनकी श्रीर पिप्पन-का चूर्ण सिताके समान रहना चाहिये। यह नी ह योगराज कहाता श्रोर रक्षणितको मिटाता है

( रसेन्द्रसारस'यह )

श्रामली (सं॰ स्ती॰) भूस्यामलकी, शुर्ध शांवला।
श्रामवात (सं॰ पु॰) श्रामीऽपाक हित्को वातः,
श्रामक॰ तत्। वातरोग विशेष, दर्द-कसर (Lumbago)
इसका लचण इस प्रकार है,—श्रद्धमें पीड़ा, श्रवि,
त्वणा, श्रालस्थ, गुकता, ज्वर, श्रवका श्रपरिपक्त
श्रीर शूल। विक्ड श्राहार तथा वेष्टासे श्रम्न सन्द होने श्रयवा मोजनीपरान्त व्यायाम करनेसे श्राम वायु
हारा प्रेरित हो कफस्थानको दौड़ता श्रीर श्रत्यर्थ
विदग्ध हो धमनीमें प्राप्त होता है। फिर वात,
श्रित एवं कफसे दूषित हो श्रवज रस नानावण तथा

- प्रतिपिन्छल स्रोतमें बहता चीर बहुत ग्रीघृ दौर्वेखा, इदय गौरवता पादि उत्पन करता है। यह सब व्याधियोंका भाष्य और प्रति दारुण पाम नामक सहारोग है। जब एकबार कफ और वात दोनों क्वपित हो अन्तको विक सन्धिमें प्रवेश करते, तब प्रशेरकी स्तब्ध कर देते हैं। (माधवनिदान) षामवात रोगका कारण मत्स्य मांसके सङ्घ दुग्ध-पान-जैसा विपरीत गुण करनेवाला विरुद्ध भीजन. भोजनके बाद ही व्यायास, बालस्य और .सिन्ध षत्र प्रचण है। बजीर्ण रोगमें धीरे-धीर दुष्ट धामरस सिचत होता, पीके मस्तक और गावमें पीड़ाका धावा सगता है। उपदंश, शीतन वायु-सेवन धीर बाट्रें स्थानका वास भी प्रधान कारण है।

इस रोगमें प्रथम प्रष्ठवंश्रसे नीचे कमरके भीतर वैदना चीने चगती है। इसीके साथ क्रासग्र: शरीरके षन्य-प्रन्य यन्यि भी स्कृते हैं। पहले पोड़ा षति प्रस्य मासूम पड़ती, पीई तिक प्रस्थिमें सूई-जैसी जुभा करती त्रीर कमर प्रकड़ जाती है। रोगी प्रयामें करवट से सा या चठकर बैठ नहीं सकता। सायही च्चर, पिपासा, निद्राभाव प्रसृति सचण देख पड़ता है। प्रायः डेढ़ माससे कम समय उपयममें नहीं जगता।

एलोपायोकी सतसे वेटना-स्थानमें तारपीन तैल द्वारा कोयले या वालूका स्वेट लगाने, वेलेडोनाका मुलटिस चढ़ाने भीर पिचकारी द्वारा कमरके भीतर सरिक्या पहु चानेपर उपकार होता है। सरिक्या त्रकोम, त्रायोडिड त्रव पोटात्र प्रस्ति त्रीवध खिलाना चाहिये। वेदनास्थानको सर्वदा कईसे बंधा रखते 割り

वैद्यशास्त्रके मतसे श्रामवात रोगमें सक्ष्म, स्वेद, तिज्ञ आक्नेय एवं कटु द्रव्य, वस्तिक्रिया, विरेचन तथा स्नेह पानकी व्यवस्था करना उचित है। वालूकी पोटली तप्तकर खेद लगानेसे उपकार होता है। ं पटसन या टूसरे पौदेकी साफ्की इयी डाली मस्र, तिन, यव, रत एरण्डका मूज, प्रलसी, पुनर्णवा

भीर सनका बीज कूट-पीसकर दो पोटली बनाये। फिर वह किंद्रयुक्त टक्कन सगा इच्छीमें कांजी पकाते श्रीर ढक्कनपर दोनो पोटली रख देते हैं। डचा होनेपर पोटनीसे वेदनास्थानमें खेद देता जाये। द्रसे सङ्गर खेट कहते हैं।

रास्रादि दशमूल, रास्नापचक प्रश्रतिका पाचन, भामगनसिंहमोदक, रसोनपिग्ड, वहद्योगराज-गुग्गुल इत्यादि श्रीवध उपकार करता है।

पौतपर्णिका (बार्टिनेरिया) नामक व्याधिको भी चलती वोलीमें भामवात कहते हैं। इससे भरीरमें स्थान स्थानपर रक्तवणे, अल्प उच श्रीर विषम कण्ड निकलता है। उसीके साथ सर्वोङ्ग प्रतिशय तपा करता है। किसी-किसी स्थानमें यह पीड़ा श्रद्धांचण किंवा दो-तीन दिन रहती है। किन्तु पुरातन श्रास-वात ( Rheumatism ) रोग एक वत्सर पर्यन्त टिक सकता है।

कुकरमुत्ता, ककड़ी, घधिक घम्त, उग्रद्रय, कुषागढ़, कांटेदार महकी श्रीर पत्य प्रत्य सन्द सामग्री खानेसे यह रोग उत्पन होता है। पित्ताः धिका होने, पाक्यन्त्रमें प्रधिक शक्त जमने किंवा निसी कारण उदरकी उग्रता बढ़नेसे भामवात दीड़ पड़ती है। पुरातन वातरोग, कृत्य देह, पुरातन व्याधि प्रसृति खलमें भी यह निकल भाता है।

**बदरक, बजवायन घीर पुराना गुड़ मिलाकर** खानेसे सामान्य श्रामवात कूट जाता है। कोई-कोई गोसूत भौर नीसकी पत्ती पीसकर भरीरमें लगा लेते हैं। क्या निकल आनेपर कितने हो लोग पैसे और गायके नोवेकी रस्तीसे ग्ररीरको खुजलाते हैं। किन्तु पाकस्यनी किंवा श्रन्त्रमें क्रियाविकार पड़नेसे यह रोग बढ़ता है। इसीसे इपिकाक चूर्ण १५ किंवा २० ग्रेन खिला प्रथम वसन कराना चाहिये। पीछे पडोफिलम चौयायी ग्रेन, रेवाचीनीका चूर्ण इ ग्रेन, सींठका बुराहा २ ग्रेन भीर सोडा वायिका वे २ ग्रेन एकत्र मिलाकर पुड़िया वाचि। ऐसी ही एक पुड़िया प्रत्यह रोगीको खिलाये। उदरमें उत्तेजना न रहने वे वायिकर शामें निक ३ विन्दु श्रदरक के रसमें

II. 152

रोज दो बार देनेपर उपकार होता है। प्रानुषङ्गिक श्रनप्र पीड़ा उठनेसे उपयुक्त चिकित्सा कराना श्रावश्यक है। मदा, कहवे, चाय, श्रधिक श्रम्त, श्रधिक मिष्ट, कच्चे फल श्रीर क्षपण्यसे बचना चाहिये। **उदरमें श्रम्त रहने**से प्रतिकार करते हैं। वातरोग देखो। श्रामवातगनसिंहमोदक ( सं॰ पु॰ ) चितकारक श्रीषध विश्रेष। प्रस्तुत करनेकी रीति इस प्रकार है-शुखी १ प्रस्थ, यसानी द पल, जीरा २ पल, धनिया २ पल, सींफ १ पल, जवङ्ग १ पस, टङ्ग्ण १ पस, सिर्च १ घस, विद्यता, विकला, चार, शीर पिपाली प्रत्ये क १ पल, भठी, एला, तेजपत्र, चिवका १ पल, अभ्वक, लीइ, बङ्गका चर्ण एक एक पल श्रीर सबसे तीन गुण भर्करा मिला प्टत श्रीर मधुके साथ कर्षं प्रमाण मोदक बनाना चाहिये। पहले सर्वरा को थोड़े पानीमें घोल ऋदु अग्निसे उवालते और पीछे खपरोक्त चूर्ण मिला तथा मोदक विधिसे पका घृत एवं सधु डांसते हैं। (रसेन्द्रसारसंग्रह)

श्रामवातारिगुटिका, शामवातारिवटिका देखो।

श्रामवातारिविटिका (सं॰ स्त्री॰) श्रामवात, द्वित-कारक श्रीधधविश्रीष । पारा, गन्धक, सोद्दागां, सेन्धव, लीह, तास्त्र, श्रष्टभस्त प्रत्येक १ तीला, गुग्गुल १४ तीला, तिफला चूर्ण ३॥ तीला श्रीर चित्रकचूर्ण ३॥ तीला घृतके साथ मर्दन कर वटी बनाना चाहिये। (रस्रकाकर)

श्रामवाते खरस (सं ॰ पु॰) श्रामवातमें देने योग्य
भेष ज्यविशेष । श्रुद्ध गन्धक एवं श्रुद्ध नाम्न श्राध
श्राध पल श्रीर पारद तथा मृत ली ह पावपाव पल
ग्रंग्डमूल के रसमें सात बार घींटकर चर्ण बनाना
चाचि । पी छे पञ्चकी ल के बाय में २० श्रीर गुड़चिके रसमें १० बार मर्दन करके सब चूर्ण के बराबर भूं जा हुआ सो हागा मिलाना पड़ता है।
सो हागे से श्राधा विड़ (श्रसोचर), विड़के बरावर
मिरच, तिन्तिड़ी एवं चार सहस्य तथा स्ततु ख दन्तिक श्रीर विकट, (सोंट, मिर्च, पीपल), विषका
(श्रंवरा हरितकी, बहर) लवड़ प्रत्येक श्रद्ध भाग
डासने पर यह रस तैयार हो जाता है। (स्थेन्द्र शारवं यह)

यामश्रुल (सं॰ पु॰) धामनन्य श्रुतरोगभेद, दद-शिकम, यांवकी मरोड़। धामयाद (सं॰ क्षी॰) धामानेन यादम्, शाक॰ तत्। धामान्रका याद, जी याद कचे धनसे किया जाता हो।

> "श्रापदानग्री तीर्वें च चन्द्रसूर्यग्रहे तथा ॥ जामजाह्रं हिनै: कार्यं यूद्रेण च सदेव तु ॥" ( प्रचेता: )

अापत्काल, श्रान्ति श्रभाव श्रीर चन्द्र-स्र्य-ग्रहणीं दिजको श्रामश्राद करना उचित है। श्रूद्र सकत ही समय श्रामश्राद करे। निरन्ति श्रामश्राद्वीं चावत नहीं धोते। किन्तु द्विश्राद, संक्रान्ति एवं ग्रहणके समय चावल धोकर श्राद करना पड़ता है।

चासप्तर्ष्ट (Amherst) सारतवर्षेने एक गवरनर जनरन या बड़े लाट। इन्हें लार्ड हिष्टिङ्गसका पर श्रिधकार मिला था। लार्ड हिष्टिक सके भारतवर्ष से चले जानेपर अर्ल श्रासहर्थको इस देश पहुंचनेमें कुछ विसम्ब हुशा। किन्तु इतने बड़े देशके कर्ताका उचित समय पपने कामपर न पहु चना बड़े दोषकी बात है। इसीसे उस समयको कौन्सिनके प्रधान सभ्य बादम साहव गवरनर जनरलका काम चलाने लगे थे। किन्तु दो दिनकी निमित्त इस विद्याल साम्बाज्यका कर लिपा वह एक कलकु छोड़ गये हैं। तत्काल सुद्रायन्त्र सम्पूर्ण स्ताधीन रहा। वितासहाम नामक किसी क्ततिवद्य व्यक्तिने एकः संवादपत्र निकाला। सम्पादक स्पष्टवादी रहे, न्यायकी मर्यादा रख गवर्णमेख्यका दोषगुण खोलकर लिख देते घे। परन्तु गवर्णमण्ड भनी रहते भी सक्तल समय उसके कर्मचारी विचचण हो नहीं सकते। इसीसे संवादपत्रकी सप्ट कथा **जन्हें कटु लगने लगी। सन् १८२३ ई॰का प्राटम** साइवने सुद्रायन्त्रकी स्वाधीनता छीननेके लिये एक कानून् बनाया था। इधर बिकसहास साहब भी भारतवर्षसे निकाल वाहर किये गये।

उसके बाद आदम शाइवने अधिक दिन गवरनर जनरखका काम किया न था। आर्ले आमइर्ष्ट इस देशमें आ पहुंचे। दनके समय कम्पनीको भरतपुर मिल गया था। सन् १८२६ ई॰को ब्रह्मदेशमें प्रथम

युद कि हा। यह भी उस समयकी प्रसिद्ध घटना है। युडमें घंगरेजींका कोई तरह करोड़ सपया लगा या। किन्तु तेरह करोड़ रूपया विगड़नेसे ब्रह्मदेशके भनेक प्रसिद्ध स्थान हाथ बाये। मार्तावान उप-चून, बासाम, सणिपुर, धराकान प्रश्वति स्थानीपर श्रंगरेजीका श्रिकार जम गया था। सन् १८२८ इं॰को साई भामस्ट अपना पद छोड़ विसायत वापस और १८५७ के मार्च मास मर गये।

षामहीय (सं ति ) शामहाय सम्यक् पूजायै हितम्, छ। सस्यक् इत्यस पूजा करनेको उपगुक्त, निससे अच्छीतरह पूजा बन पड़े। यह शब्द मन्त्र विभिषका विभीषण है।

षासहीयव (सं० क्ली०) घसहीयुना ऋषिणा दृष्टं साम अण्। साम विशेष।

बामहीया (सं॰ स्ती॰) ऋ म् विशेष, ऋग्वेदके किसी मन्त्रका नाम ।

षामां, भावां देखी।

श्रामाजीर्ष (सं॰ क्ली॰) श्रामरसाजीर्थं, शांवकी वदहन्मी। इसमें भुत द्रव्य नहीं पचता, लैसेका तेसा मलदारसे वाहर निकल जाता है।

बामातिसार (सं॰ पु॰) १ घामलतोऽतिसारः, शाकः तत्। षड्विधातिसारान्यतम रोगविशेष, ग्रेचिस, भांव सहना दस्त । नाम विगड़ जानेसे यह नठरमें ' उत्पन होता है। ३ विष्ठा, मैला। इसमें पूर्तिगन्धि भीर कठीर द्रव्य मिला रहता है। वितशर देखी।

श्रासातीसार, भागातिसार हैसी।

सामात्व (म° पु॰) समात्व एव, स्तार्थे अण्। १ मन्त्री, श्रामिल । २ नायक, सरदार । भगव देखी। षामाद् (सं॰ वि॰) धामसत्ति, श्राम-श्रद्-विट्। पदोलही। वा शराहर प्रमुख मांचादि खानेवाला, जो - मचा गोध्त वगैरह खाता हो।

षामादगी (फ़ा॰ स्ती॰) छपकत्यन, साधन, सज्जी-करण, तैयारी।

भामादगी-दङ्गा (मा॰ स्ती॰) शान्तिमङ्ग करनेका उपकलान, भागड़ेकी तैयारी।

भामादगी-ग्रर-फ़िसाद, भागादगी-दक्षा देखी।

श्रामादगी-इमला (फ़ा॰ खी॰) श्रवस्त्रन्दना उप-कल्पन, घावेकी तैयारी।

मामादा (फा॰ वि॰) सन्नह, तैयार।

षामानसः (सं॰ क्ती॰) अप्रयस्तं मानसमस्य पमानस-स्तस्य भावः, षञ्। दुःख, सुसीवत।

षामानाइ (सं॰ पु॰) घामका घानाइ, घांवका क् बज्

बासानुबन्ध (सं॰ पु॰) १ बामसातत्य, बांवका लगाव। २ ग्राम सञ्चय, भ्रांवका जोड़।

भामात (संकत्नी) भपनात्र, कवा चावल। यामास्त (सं॰ ली॰) वालाम्त्र, क्या याम, यंविया। यह कषाय, श्रस्त-रस, रूच श्रीर वात-पित्त-वर्धक होता है। हिन्दुस्नानमें हरे पुदीने, नमक, सिर्च भीर चीनीसे प्रायः भंबियाकी चटनी बनाकर सोग रोटी या पूड़ीने साथ खाते हैं। अंविया छीननर घरहरकी दालमें भी छोड़ी जाती है। वारतिकी तरकारीमें इसका पड़ना बहुत पावख्यक ससमति हैं। र्ववियासे समस्र बनता, जो सालभर चटनी बनाने थीर दाल-तरकारीमें डालनेके काम प्राता है। बामकी पाय: सभी खटायी, फांकिया, फांका, अवारी वगैरह इसीसे तैयार की जाती है। वसनाके दिन मयस अंविया देवता पर चढ़ाते हैं। खू लगनेसे भूनवार इसका पना पिलाया जाता है। जड़के प्रायः नमकके साथ अंबिया खाते हैं। इसका दूसरा नाम वेरी भी है।

भामाच (भ॰ पु॰) १ माचार, इस्तेमाल। २ कमे, काम। ३ मन्त्र, जाडू। ४ सान, पैसायश। ५ चनु-छान, काररवायी। हं परिणांस, असर। ७ प्रवन्ध, इन्तिजाम। द उन्मादक यान, नशीला शर्बत। ८ दिनका समय। १० बत्तियां, पिचकारियां। यह बमल गब्दका बहुवचन है।

मामासन (सं॰ पु॰ स्ती॰) पर्वतके निकटकी सूमि, पहाड़के पासकी ज़मीन्।

श्रामाननामां (४० ५०) नर्संपत, तामका चिद्वा। निस बहीमें मीकरीका काम-काज लिखते, उसे चामालनामा कहते हैं।

भामावस्था (सं॰ स्ती॰) ग्रपक्क ग्रवस्था, कची

श्रामावास्य (सं श्रितः) श्रमावस्थायां भवम्, श्रण्।

चित्रिकेत्रायृत्वनचने भ्योऽण्। पा श्रश्रादः। १ श्रमावस्था-जात,
श्रमावसको पैदा होनेवात्ता। २ श्रमावस्था वा उसके

उत्साहसे सम्बन्ध रखनेवाता। ३ श्रमावस्थाको

पड़नेवाता। (क्षी॰) ४ श्रमावस्थाका हवन।

भामायय (सं॰ पु॰) आमस्य अपकालस्य भागयः, ६-तत्। १ जठर, कोष्ठ, देस्ते मध्य और नामिते जध्ये रहनेवाला भुत्त अपकालादिका स्थान, मेदा, पचीनी, जिस्मके बीच और तोंदीके जपर खाये हुये कच्चे अनाज वग्रै रक्ती जगह। सुस्रुतके मतसे देहमें सात आग्रय होते हैं,—वाताग्रय, पित्ताग्रय, श्रेसाग्रय, रक्ताग्रय, प्रामाग्रय, पक्ताग्रय और सूत्राग्रय। इससे अतिरिक्त स्त्रियोंके गर्भाग्रय भी रहता है। आमाग्रयका स्थान नाभि और स्तनके मध्यभागमें है। इसका प्रगस्त अंग्र नाभिके जपर वामदिक्को दौड़ा और धीरे-धीरे सूच्य बनते हुये दिच्य श्रोरको घूम यक्तत्के अधीभागमें जा पहुंचा है। आमाग्रय मांस और सूच्य चमसे गठित है। इसपर जुद्र-जुद्र विवर रहते, जिनका व्यास रें के से रें ह्यातक देखते हैं। इन्हीं

र प्रवाहिका रोग, रपाल, दस्त लगनेकी बीमारी।

श्रामाहल्ही (हिं॰ स्त्री॰) श्राम्बहरिद्रा। Curcuma

Amada. यह बङ्गालमें तथा पहाड़पर होती श्रीर

श्राधी बरसात बीतनेपर फूलती है। वैद्यशास्त्रके

सतसे श्रामाहल्ही तिक्त, श्रम्त, क्चिप्रद, लघु, श्रम्बन्दीपन, एश्या, तुवर, सर एवं मत रहती श्रीर कफ,

हग्रव्रथ, कास, श्रास, हिक्का, ज्वर, सुखरोग तथा

रक्तदीषको दूर करती है। (वैद्यक्तिष्ट्) इसका

कन्द शीतल होता, कर्युमें हपकार पहुंचाता श्रीर

श्रम्बवर्धन एवं वायुनाश्रमके लिये भी व्यवहारमें

श्राता है। श्रम्तान श्रवसामें इससे हरे श्राम-जैसा

गन्ध निकलता है। किन्तु श्रामाहल्दीमें श्रदरक्रसे

श्रिक गुण नहीं देखते। लोग चत श्रीर सन्ध्रमि-

विवरों स्थासरस भर जाता है। नामरस देखी।

घात पर इसे बांटकर लगाते हैं। श्रामाहरदीकी लड़ कफनाश्रक, स्तम्भक श्रीर श्रतीसार तथा मेहविकारमें उपकार करनेवाली है। यह मसाले श्रीर तरकारीकी तरह भी काम श्राती है।

श्रामिचा (सं॰ स्ती॰) श्रा-मिद्यते सस्यक् सिचते, श्रा-मिद्य मिष वा कर्मणि सक्-टाप्। उत्तप्त शीर घनीभूत दुग्धका मिश्रद्रव्य, पञ्छेका कुन्दा, खीकते दूधमें दही डालकर बनायी हुई चीज़।

'चानिचा सा यती चे या चीरेसाइधियोगतः।' (पनर)
यासिचीय (सं० ली०) प्रासिचायै हितम्, ख।
दिध, दही, जिस चीज़से पञ्छेका कुन्दा बने।
यासिचीय (सं० ति०) श्रासिचायै हितम्, छ।
विभाषा इित्रपूपादिस्यः। पा प्रशिष्ठ। १ श्रासिचा बनानिके
लिये उपयुक्त, जिससे पञ्छेका कुन्दा बन सके।
२ दिधसे प्रस्तुत किया हुआ, जो दहीसे बना हो।
यासिच्य, पानिचीय देखो।

श्रामिख (हिं०) पानिष देखी।

त्रासितीजि (सं॰ पु॰-स्ती॰) त्रसितीजस्-इज्। वाज्ञा-दिभाषः पाक्षशस्यः त्रसितीजाका पुत्र या कन्यारूप त्रपत्यः।

श्वासित (सं वित ) श्रमित-श्रण्। १ श्रतुसस्वन्धीय, दुश्मन्से तासुन, रखनेवासा। "नासामानिवो व्यविरा दधर्य वि।" (स्वत् वं दिवा ६१६८३) 'शानिवः श्रमिवस शवोः सन्वित् ।' (सायष) २ श्रमितसे उत्पन्न। "तसादपानिवौ संगय नासा।" (शवपय-बाह्मण १३११६११) 'शानिवौ श्रमिवयोः प्रती।' (हरिसानौ)

श्रामिन (हिं॰ स्ती॰) श्राम्तविशेष, किसी क्सिका कोटा श्राम। यह श्रवधमें उत्पद्म होती श्रीर खानेमें खूब मीटी लगती है। वास्तवमें यह शब्द 'श्राम'का स्त्रीचिक्न है।

श्रामिल (श्र॰ पु॰) १ सम्पादक, निर्वाहक, सुरतिकव, काम करनेवाला। २ प्रधिकारी, हाकिम। ३ श्राय-संग्राहक, तहसीलदार। ४ सायी, ऐन्द्रजालिक, श्राभा, मदारी, जादूगर।

श्रामिल-पुलिस (हिं॰ पु॰) नगररची, पुलिसका श्रमसर। यह शब्द हिन्दीमें श्रदवी 'श्रामिल' श्रीर श्रंगरेज़ी 'पुलिस'के योगसे बना है। श्रामिश्व (सं॰ ति॰) संस्रष्ट, मिला-जुला। निरुत्तके निवण्टु काण्डमें (२१३१) देवराजने इसका प्रयोग किया है।

मामिश्व (वै॰ वि॰) श्वाभिसुख्य-मिश्र, जल्द मिलाने-वाला, जो मिलाने बैठा हो। "च सीम भामिश्वतमः सुवीहसूत्।" मृत् (१२८१४। 'भामिश्वतमः भामिसुखीन मिश्वतमः।' (सायभ)

श्रामिष (एं॰ ल्ली॰) श्रम् गती भोजने शब्दे सेवायाञ्च दिषच्। वने दोर्घ्या चय् राष्ट्रः। १ मांस धातु, छनसर-गोश्त । २ भच्छामांस, खानेका गोश्त । ३ भोग्य-वस्तु, काममें लाने लायक, चीज् । ४ भोजन, गिजा । ५ सभोग, विषय, मजा, मजेदारी। ६ छत्कीच, रिश्चत । ७ लाभ, फायदा। ८ कामगुण, खाहिश। ८ मनोहरुक्प, दिलका सुरत । १० ख्या, लालच।

श्रामिष शब्दसे मत्त्य एवं मांस उभयका बोध श्रीता है। 'देवदत्त श्रामिष नहीं खाता' कहनेसे समभ पड़ता, क्षि वह मत्त्य एवं मांस दोनोसे दूर रहता है। अवड श्रामिषमें ही गएय है। किन्तु श्रीरसे निककते भी दुग्ध श्रामिष नहीं कहाता। श्रास्त्रकारोंने षष्ठो, अष्टमी, चतुर्दभी, श्रमावस्या तथा पूर्णिमा तिथि, रविवार श्रीर संक्षान्तिको श्रामिष खाना रोक्षा है। श्वका विकारित विवरण 'मत्स्य' भीर 'मांस' शब्दम देखो। सज्जातीय विधवा श्रीर ब्रह्मचारी दोनो श्रामिष नहीं खाते। किन्तु तन्त्रके मतानुसार जो ब्रह्मचर्य रखता, वह श्रामिष खा सकता है।

पामिषक्र (सं॰ ली॰) ग्रोणित, खून्, गोश्त बनानेवाली चील्।

श्रामिषगित्वनी (सं॰ स्त्री॰) पूतनी, पुदीना, गोशतकी तरह महत्वनेवाली चील्।

श्रामिषप्रिय (सं०पु०) १ काकपची, कौवा। (वि०) २ मांसभचक, गीयतखीर।

श्रामिषभुक् (सं॰ वि॰) मत्स्य-मांस-भक्तक, मक्ती भीर गोश्त खानेवाला।

श्रामिषसुन्, पामिषसुन् देखी।

श्रामिषाशिन्, श्रामिष्युक् देखी। (यु॰) श्रामिषाशी। (स्त्री॰) श्रासिषाशिनी।

श्रामिषरनेह (सं॰ पु॰) वसां, चरबी, गीश्तका रीगृन। Vol II. 153 श्वामिस् (वै॰ पु॰) १ मांस, गोश्ता। "न वर्ष तत्वामिषि स्रमीता।" (ऋक् ६१४६११४।) 'बामिषि श्वामिषे मांसे।' (स्रायण) २ श्रव, सुदी। इस श्रव्हका प्रयोग कीवल वेदकी प्राचीन संहितामें मिलता है।

श्रामी (हिं॰ स्ती॰) १ चुद्र एवं अपक्ष श्राम्म, कीटा श्रीर कचा श्राम, केरी, शंविया। २ वृच विशेष, एक पेड़। इसे तुङ्गा या भान भी कहते हैं। परिमाणमें श्रामी कीटी होती श्रीर प्रतिवर्ष श्राध्वन-कार्तिक सास पत्ते भाड़ती है। श्रान्तरिक काष्ठ किश्चित श्रामता विये पीत, इड़ श्रीर कठोर निकलता है। सज्जाके कितने ही वस्तु इससे बनते हैं। हिमालयके वैणव इसके नालसे पेटक प्रस्तुत करते हैं। श्रिमले, हज़ारे, सुमार्य श्रादिक प्रवत्पर श्रामी खूब उपजती है। ३ यव श्रथवा गोधुमकी दम्म मन्तरी।

न्नामीं ( इ॰ न्नव्य॰) १ न्नोम्, भवतु, एवमस्तु, तथास्तु, ऐसा ही हो, तेरे मु'ह घी खांड़ ! २ ईप्सर बचाये !

श्रामीचा, पानिवा देखो।

आमीन्—यानेष्वरते दिल्ण-पूर्वेका एक वड़ा जङ्गल। इसे अभिमन्युंखेड़ा या चक्रश्यह भी कहते हैं। यहीं जयद्रथने अभिमन्युंको मार डाला था। इस जङ्गलमें आमीन् नामक याम भी वसा, जिसमें अदिति शीर स्युद्धेवका मन्दिर खड़ा है। यहां स्युंकुण्ड विद्यमान है। गीड़ ब्राह्मण अधिक रहते हैं। स्त्रियां पुत-प्राप्तिको कामनासे अदितिको पूजतीं शीर स्युंकुण्ड नहाती हैं। (अ॰ अव्य॰) भागें देखे।

भामीत्तन (सं॰ ह्यी॰) नेत्रोंका विरास, भांखोंका बन्द करना।

धामीवत्, धामीवत्क देखाः (पु॰) ग्रामीवान्। (स्ती०) धामीवन्ती।

श्रामीवत्क (वै॰ वि॰) समुख प्रापक, सामना पकड़नेवाला। (स्ती॰) श्रामीवत्का।

त्रामुक्त (सं ० ति ०) १ अवड, जी खोल दिया गया हो। २ विमुक्त, बूटा हुआ। ३ चिप्त, फेंका हुआ। ४ धारण किया या पहना हुमा। ५ प्रसाधित, जो कृतारमें हो।

श्रामुति (सं॰ स्त्री॰) १ निर्देश्ति, कुटकारा। २ मोच, निजात। (श्रव्य॰) ३ जीवनके श्रन्त पर्यन्त, क्यामके श्रस्तीरतक।

श्रामुख (सं० ल्ली०) १ श्रारमा, श्रागाज । २ प्रस्तातना, उनवान् । (श्रव्य०) ३ मुख पर्यन्त, मुं इतक ।
श्रामुप (सं० पु०) कण्टकयुक्त वंश्रविशेष, बी इड़
बांस । Bambusa spinosa. यह मन्द्राज प्रान्तके
उत्तर-पूर्व विभाग, बङ्गाल, श्रासाम श्रीर ब्रह्मदेशमें
स्त: उत्पन्न होता है। युक्तप्रान्तमें इसे लगाया
करते हैं। श्रामुपका रङ्ग पीला होता श्रीर
सूच्म स्त्रवत् रेखाका चिझ्न पड़ जाता है। वकला
वमड़े-जैसा कड़ा रहता है। पूल कम श्राता है।
यत्ती छोटी तथा नीचेकी श्रीर बालदार होती श्रीर
पेंदीमें उभरी हुई टहनी रहती है। बीहड़ बांस
बहुत मोटा नहीं होता, किन्तु श्रपर जातिकी श्रपेचा
छढ़ उहरता है। जम्बाई ३०से ५० फीटतक बैठती
श्रीर लकड़ी साफ़ सुथरी निक्तती है। यह दूसरै
वांसकी तरह कितने ही काम देता है।

भामुर् (वै॰ पु॰) वाधक, बरबाद करनेवाला। "निष्ठि पा ते यतं चन राघी वरना पासुरः।" (ऋक् धाश्रारः।) स्यापा-चार्यने ऋग्भाष्यमें इस शब्दका वाधक, राचस, श्रभि-मारक श्रीर श्रामूढ़ प्रश्वति श्रनिक शर्थ लगाया है। आसंरा—द्वचित्रेष, एक पेड़। Amoora cucullata. इसे जतमी या नतमी भी कहते हैं। यह बङ्गाल, नैपाल, श्रन्दामान एवं ब्रह्मदेशमें उपनता, मध्यम मानका होता श्रीर सदा हराभरा रहता है। श्रामुरा भीरे-धीरे बढ़ता है। बकला खाकी होता है। पत्तियां नीचेकी श्रीर चिकनी, तिरका सम्बी-चौड़ी, दोनो किनारे चपटी श्रीर नोकपर ढकी देख पड़ती हैं। फूल फाड़ीदार निकलता है, किन्तु कील नहीं क्रोड़ता। चकड़ी साल, दानेदार परन्तु चटख जानेवाली होती श्रीर वजनमें प्रति घनफट २२।२३ सर वैठती है। निम्न बङ्गालमें इससे खूंटे, खम्बे वगै-रह बनाते भीर सुन्दरवनमें जलानेका काम जैते हैं।

श्रामुरि (वै॰ पु॰) सारयिता, नाशक, बरवाद-करनेवाला। ''क्रला वरिष्टं वर श्रामुरिमुत।'' (साम ११८१ राहा) 'श्रामुरि' शतु नामामिमुखीन मारयितारिमन्द्रं।' (सायण)

श्रामुष्यसुलक (सं॰ स्ती॰) पाणिनोत्त गण विशेष। श्रामुष्यपुत्रक, शासुष्यकुलक देखा।

श्रामुखायण (सं॰ पु॰) श्रमुख-फक्। पास्यायणासुषा-पुनिकासुषाकुल्किति च। पा ६।३।२१ वार्तिकः। श्रसुखपुत्र, बड़े श्रादमीका वेटा।

षामूल (सं॰ त्रव्य॰) मूल पर्येन्त, माइतेन, मस-दरसे, एक-कृलम, तमाम।

भाग्रन्य (सं॰ प्रवाः ) प्रचालनपूर्वेक, पोंछ या मींड्कर।

त्रामृण (सं॰ ति॰) भेदा, नाविन-मनरूही, निसे नुन्सान् लग सकी।

श्रासृत (सं कि ) मत्यें, काविल मौत, सरने-वाला।

श्राम्टत्योस् (सं॰ श्रव्य॰) मृत्यु पर्यन्त, मरनेतक।
श्राम्टष्ट (सं॰ ति॰) मर्दित, मला या मीड़ा हुशा।
श्रामेज करना (हिं॰ ति॰) मिलाना, भर देना।
इसमें श्रामेज, श्रव्द फ़ारसीका पड़ता, जो मिलानेका
श्रये रखता श्रीर सदा दूसरे श्रव्दके साथ लगता है।
श्रामेजना, श्रामेज, श्रारण देखा।

श्रामिजिश्च (फ़ा॰ स्त्री॰) सिश्चण, मिलीनी, मेल । श्रामिन्य (वे॰ ब्रि॰) वाण वा श्रितद्वारा गम्य, सम्पूर्ण परिमेय, तीरसे हाथ श्रानेवाला, जो सब तफ् से नापा जाता हो। "बामेन्यस रजनो यहम मां भयो व्याना वितनोति।" (ऋत् १।३८१) 'बामेन्यस समनाम्यातस्यस।' (वायप)

श्रामेर-श्रम्बर नगर एक शहर। यह राजपूतानेमें जयपुर्वे समीप श्रवस्थित है। प्रथम जयपुर राज्यकी राजधानी यहीं रही। धनर देखे।

श्रामोचण (सं॰ लो॰) श्रा-सोच भावे खुट्। धारण, परिधान, कसने या बांधनेका काम।

मामोख्ता (फा॰ गु॰) परियत पाठ, पुराना सबक्।

त्रामोख्ता पढ़ना (हिं कि कि ) पुनर्दर्भन करना, पुराना सबक फेरना। आमीख्ता फेरना, भागेष्ता पढ़ना देखी। श्रामीचन (संश्क्षीश) आ-मुच्-खुट्। १ श्रिथिबी-करण, छोड़ देनेका काम। २ परिधान, संयोग, बगाव, पइनाव।

श्रामोद (स'॰ पु॰) श्रा-सुद्-लुग्रट्। १ प्रमोद, श्रादमानी, मीज। 'प्रमदोसुत्रीत्यानीदः।' (हेन) २ दूर-गामी गन्ध, तेज सहसा। 'बानोदी गन्बहर्षं थीः।' (मेदिनी) ३ परिमल, इतियात। ४ श्रातावरी।

प् वस्वरं प्रान्तवे भडोंच ज़िलेकी तहसील। श्रवि-रत प्रान्त वायीस लस्वा तथा तरह सील चौड़ा है। डत्तर टाटर नदी, पूर्व बड़ादा राज्य श्रीर दिच्चण नथा पश्चिम भडोंच एवं वागरा तहसील श्रवस्थित है। चित्रफत्त १७६ वर्गसील है। विश्विष्ट ग्रास कहीं नहीं देख पड़ते। टाटर नदीके समीप जङ्गल है। पानीकी कमी रहती है। जूप थोड़े श्रीर तालाव छोटे हैं। सूमि काली होते भी!पश्चिमकी शोर सूरी पड़ती है, जो जोती-बोयी जा नहीं सकती। पूर्वमें पैदावार शक्की होती है। (त्रि०) ६ प्रीति-ग्रद, मसक्रर या खुग्र करनेवाला।

श्वामीदक (स'॰ पु॰) यमानिका, श्रजवायन। श्रामीदजननी (सं॰ स्ती॰) नागवसी, पान। श्रामीदन (सं॰ स्ती॰) श्रा-सुद्-लुग्ट्। श्रामीद-करण, प्रहर्षजनन, महजूजी, मसक्री, रिसानिका काम।

आसोद-प्रसोद (सं॰ पु॰) हर्ष-सन्तोष, खुग्री-खुरमी, राग रङ्गः।

श्वामोदा (सं क्ली ) १ ग्रावरी, सतावर। २ केम्रूरगिरि शिखरस्थ ग्राम विशेष, केम्रूर पहाड़की चोटीपर वसनेवाला गांव। यह बोरी वन्दरसे साढ़े तीन
कोस दिचण पूर्व है। गींड़ राजल करते हैं। यहां
स्वामीके मरनेसे पत्नी सहगामी होती है। सतीका
बड़ा भादर सम्मान भीर स्मरणार्थ स्तन्यस्थापन
किया जाता है। सन् १५६८ ई को गोंड़राज ग्रेमनारायणके राजलकाल एक स्त्री सहस्रता हुई,
जिसके स्मरणसम्भमें सब बात खुदी है। (Cun. Arch.
Reports IX. 39)

शामीदित (सं॰ ति॰) १ प्रीत, शादमान्, खुश। २ सीरभित, मुक्तर, सीधा।

शामीदिन् (सं श्रि ) श्रामीद-इनि । १ इर्षयुत्त, शादमान्, खुश । २ गन्धयुत्त, सुवत्तर, सींधा । समासान्तमें यह शब्द 'गन्धयुत्त'का श्रयं रखता है; जैसे—बदम्बामीदिन्, कदम्बके गन्धसे युत्त । (स्त्री) । श्रामीदिनी ।

शामोदी (सं पु ) १ सुखवासन, मुंहको महकाने-वाला। २ कपूँरादिवटिकाक्तत सुखगन्ध, काफ्र्को डलीसे वना इश्रा सुंह महकानेका मसाला। वर्तमान समयके तास्त्र निहारादिको शामोदी ही समसना चाहिये।

श्रासीष (सं पु ) श्रा-सुष् भावे घन्। इरण, सरना, चीरी। "यया विश्वदानीयनतीयाहेवनेव बीडल खर्गे जीकी जितो सवति।" (श्रतपय-ब्राह्मण १२।५॥२)=)

षामोषिन् (सं॰ ति॰) हरणकर्त्ता, चौर, सूसने-वाला। (पु॰) षामोषी। (स्ती॰) षामीषिणी। षामोहनिका (सं॰ स्ती॰) श्रपूर्व सुगन्ध, निरासी महत्त।

आसात (सं॰ वि॰) मा-सा-ता। १ सन्दर सभ्यस्त, सम्यगधीत, नाम लिया इषा, जी भूजा न ही। (क्षी॰) मा-सा भावे ता। २ सम्यगभ्यास, प्रच्छी महारत।

श्रास्त्रातिन् (सं॰ व्रि॰) श्रास्त्रातसनेन, दनि। श्रभ्यास रखनेवाला, जिसे सहारत रहे। (पु॰) श्रास्त्राती। (स्त्री॰) श्रास्त्रातिनी।

श्राम्तान (सं॰ ली॰) श्रा-म्ता-लुग्रः। १ वेदादिपाठ, वेदादिका श्रम्यास । 'बाबानं पठनम्।' श्यर्वप्रातियाल्यमापा ॥१०१। २ श्रावेदन, नामग्रहण, तज्कारा।

बाम्बाय (सं॰ पु॰) पाम्बाय्यते सम्यगभ्यस्वते, प्राम्बा कर्माण घन्। १ वेद, श्रुति। 'त्रुतिः स्त्री वेद पाषायस्त्रवी।' (पनर) २ प्रागमप्रधान तर्नेप्रास्त्र। भावे
घन्। ३ सम्यगभ्यास, सम्यक् पाठ, पच्छा महावरा,
खासा सबक्। ४ सम्प्रदाय। 'पषाषायः सम्प्रदायः।' (पनर)
५ उपदेश, नसीहत। 'पाषायो निगमेऽपि चं छपदेशे।' (मिदिनी)
६ कुन्त, खान्दान्। ७ कुन्तपरम्परा, खान्दान्। रस्म।

प शिचादान, तालीम देनेका काम। ८ तन्त्रशास्त्र। महादेवने स्वयं कहा है—

> ''मम पश्चमुखिमाय पश्चावाया विनिगताः। पूर्वेय परिमयं व दिवायीत्तरस्वया। एर्ष्वाचायय पश्चे ते मोचमार्गाः प्रकीर्तिताः।'' ( तन्त )

श्राम्वायसारिन् (सं श्रिकः) १ वेदानुयायी, धार्धिकः, पाक-साम् । ३ वेदतत्त्वयुक्तः । (पुर्ः) श्राम्वायसारी । (स्त्रीरः) श्राम्वायसारिणी ।

श्राम्प्रत्यय (सं वि ) श्राम् प्रत्यययुक्त, लप् ज्वी श्राव्हिर श्रलामत श्राम्को रखनेवाला।

(सं॰ पु॰) धान्य विशेष, प्राप्तन धान। "अत्यायान्वायां चर्च वरुणाय धर्मपतये।" (तैतिरीय चंहिता १।८।१०) यह धान्य शीत कालमें 'म्राम्बा: धान्यविशेषा।' (सायण) उपजता है। लापन वैयाख मास खितको मही इससे बना रखते हैं। वर्षा ग्रानेसे वीज पड़ता है। खेतको तीन बार जीता करते हैं। शिखा कुछ बढ़नेपर श्रच्छा चास्व दूसरे खेतमें उखाड़ कर लगाया जाता है। पहले खेतको पानीसे भर सपका पुनः पुनः इल चलाते रहते हैं। उस समय खेतमें कीचड़ भरा रहता है। फिर ग्रिखायुक्त धान्य हाय-डेढ़ हायके अन्तर जमा देते हैं। जुमीनृ ज्यादा नर्भ रहनेसे वर्षाने जन्में पास्व विगड सकता है। यह धान्य बङ्गालमें घिवत उपजता श्रीर वङ्गवासियोंका जीवन-खरूप होता है। राजनिष्ठ , भावप्रकाम श्रीर सदनविनोदमें शास्त्रके निम्नलिखित पर्याय सिस्ते हैं,-शालि, मधुर, रच, हो हि शेष्ठ, नृपप्रिय, धान्धोत्तम, कीदार, सुनुमारज, रक्तशालि, कलम, पाख्क, श्रुमाहृत, सुगन्धक, कर्दमक, महाशानि, दूषक, महिष-मस्तक, दीर्घशूक, युष्पाख्न, पुराहरीक, काञ्चनक, हायन, लोघृपुष्यक, कलामक, पुग्डू, बोहित, गर्ड, शक्नीहत, सुगन्धिक, पूर्णचन्द्र, प्रमादक, भीतभीक, काञ्चन, पाखुगौर, शारिवा, रीध्रपुष्य, दीर्घलात और महादूषका।

वैद्यशास्त्रके मतसे यह मधुर, सिग्ध, बलकारक, मलको कठिन एवं श्रन्य बनानेवाला, कषाय, लघुपाकी, कचिकर, कार्य-स्वर-परिष्कारक, श्रक्त-पुष्टि-कर, श्रल्य वायु तथा कप्मकर, शीत, पित्तनाशक, श्रीर सूव-कर होता है।

खितमें वीज पड़ने पीछे पीदा फूटता है। पीदा उखाड़ कर दूसरे खितमें न लगानेसे जो धान उपजता, वह अला गुणविशिष्ट होता है। किन्तु पीरेको उखाड़ दूसरी जगह लगा देनेसे आग्व धान्य नूतन अवस्थामें सुक्रवर्धक और पुराना पड़ने पर परिपाक-लघु एवं उपकारी है। इससे अधिक मल नहीं बढ़ता। वे-जोते खितका धान्य अल्पतिक्त, मधुर, कषाय, पित्तः तथा कफनायक और वायु एवं अग्निवर्धक है। जोते खितमें उपजनिसे यह बलकर, मेधाजनक, गुरु, कफा तथा सुक्रवर्धक एवं कषाय होता, अल्प मल लाता और वायु-पित्तको नाथ करता है। खित जल जानेसे उपजनिवाला आग्व कषाय, लघु, रुच, मल-मूलकर और कफनायक है।

रक्तग्रासिको हिन्होमें दावृद्खानी या मिही न चावल कहते हैं। वैद्यशास्त्रके मतसे यह बलकर, विदोषनाथक, चल्लके पचमें उपकारी, मूत-मुक्त-श्रान-वर्धक श्रीर पुष्टिकर है। इससे वर्ण एवं स्वर परिष्कार पड़ता श्रीर पिपासा, ज्वर, विष्न, व्रण, श्वास, कास तथा दाहका नाथ होता है। (सदर्विनीद्विष्णः)

शाजकल बाम्ब धान्य पृथिवीपर प्रायः धकल खानमें उपजा करता है। भारतवर्षके घितरिक्त जापान, चीन, सिंइल, भारत-महासागरके हीपसमूह, ब्रह्म, ध्याम, लोहितसागर-तीरस्थ खान, मिश्र (इलिप्ट), मादागास्तर, पूर्व अपरीका, दिलिप-गूरोप, प्रमेरिकान्तर्गत बेजिल और जरुगुया पराना प्रधृति प्रदेशमें इसकी खेती की जाती है। नैपाली बंगलेसे नहीं मिलता, शाकारमें कुछ प्रमेद पड़ता है। अमे-रिकामें अब उत्कष्ट शाम्ब होने लगा है। किन्तु सकल खानकी अपेचा बङ्गालमें ही वह अधिक उपजता है। खटिश सरकार अमेरिकासे श्राम्ब मंगा मन्द्राज प्रदेशके खान-स्थानमें खेती कराती है। हिमालय प्रदेशका वीज शाजकल श्रवध श्रीर बङ्गालमें खूब वीया जाता है।

प्राम्बताः युक्तप्रान्तके सङ्घारनपुर जिल्लेका एक नगर। यह भन्ना॰ २८ ५१ १५ " छ॰ भीर द्राधि॰ ७७ ं १२ र ३५ र के सध्य पवस्थित है। पहले सुगल-फीजकी यशं चौकी रही। याह अनुलमानीका सन्दर समाधि-मन्दिर बना है। पीरजादे निष्कर भूमि भोगते हैं। इस नगरमें ईटके बड़े-बड़े मकान् खड़े हैं।

षांस्वरीषपुतक (सं॰ पु॰) चन्वरीषपुत चतुरप्यीं - तुञ् । गोनोच प्रसादि। पा धाराइट। १ प्रस्वरीय ऋषिकी पुत्र। २ देशविशेष।

मास्वष्ट (सं॰ पु॰) भ्रस्वष्टसापत्यम्, ग्रण्। रिनादिमोऽण। पा शराररर। १ श्रम्बष्टका पुत्र वा कन्छा-. रूप अपत्य। . २ अस्वष्ठ देशका रहनेवाला।

बास्त्रात - विचार प्रदेशके सपकीकी एक श्रेणी। आखात दो प्रकारके होते हैं,- घरवायत और वह-रायत। घरवायत अनेक दिनसे प्रतिष्ठित और सरवार, नरहन, पटवार तथा परवार येणीमें विभक्त हैं। बहरायतोंमें खवास, घिवहार, रुघार ग्राहि खपाधि प्रचित है। पटने, तिईत, दरभङ्गे, सुजफ्फ्र-पुर, सारन, चम्पारन, मुङ्गेर, भागलपुर, रानशाही, दीनाजपुर, सन्याल परगने वग्रेरहमें यह देख पड़ते श्रीर प्रायः वहे श्रादमियोंकी नीकरी करते हैं।

चाम्बातीमें वाल्य-विवाहकी प्रया है। श्रीशव भवसामें प्रत वा बन्याका विवाह कर सक्तिपर यह अपनेकी मानी समभति हैं। पैसा कम रहनेसे विवाह होना कठिन है। वहु विवाहकी रीति भी देख पड़ती है। खामी मर जाने पर सिवा च्येष्ठ-सहोदरके टूसरे देवरसे स्त्रीका पुनवि वाह होता है। सतीका वड़ा आदर है। प्राय: सकल ही मात हैं। कालीके निकट बकरेका विलिदान देते हैं। छपास्य देवता पांच है-भवानी, गोरैया, सोखा, बंदी श्रीर पेजूराम। पान, सुपारी, मीठे सात भीर केलीसे भवानीको पूजते हैं। गोरैयेपर स्थरका छीना चढ़ता है। सोखाको रोटी प्यारी है। वंदीकी लिये मिठाई भाती है। पेक्राम सर्वप्राचीन देवता है। बहुत दिनसे भाग्वातोंके पूर्वेषुरुष उनकी पूजा करते भागे

154

Vol.

II.

हैं। शाखिन मास विल्युन्योंके छहेश्यसे तर्पस होता है। ब्राह्मण इनके हायका जल पी लेते हैं। ग्रास्वाद—दिचण हैदरावादका एक तानुका। इसका परिमाण ८६० वर्गमील है। २४१ ग्राम वसते हैं। महाराष्ट्रींके प्रधीनता खीकार करनेपर प्राम्वादमें शंगरेलींका भिषकार दृशा घा। कुछ दिन वाद यह निजामके राज्यमें मिला श्रीर सन् १८६२ ई॰को स्रतन्त्र जिला बना। उस समय पंचरी, पुरभानी, जलनापुर, नरसी, पेठन श्रीर श्रास्वादमें तहसीलदारी रही। चार वत्सर पोछि अनेक परिवर्तन पड़ा था। ज़िलेकी वड़ी श्रदालत श्रीरङ्गावाद चठ जानेपर यह फिर तालुक इग्रा। खपनीका ही श्रिधिक वास है।

शास्त्रिय (सं॰ पु॰) श्रस्त्रिकाया भपत्यम्, टक्। श्रमाहिमाय। पा शरा१२१। १ धतराष्ट्र। विचित्रवीयेकी भकालसत्यु होनेपर सत्यवतीके भादेगमे व्यासदेवने चिक्तागर्भेमें धतराष्ट्रकी चत्पादन किया था। यह वात महाभारत-प्रादिववैके १०६ठें प्रध्यायमें विव्रत है।

प्रस्विकाया दुर्गाया अपत्यम्। २ कातिकेय। ३ पर्वत विश्रेष, एक पहाड़। यह शाकदी पके मध्य श्रव-खित है। इसी पर्वतपर हिरखाच मारा गया था।

शास्त्री निस्त्रक्षक भेद, किसी किसाकी साही। यह पालत भव्द ठहरता भीर कोङ्ग देशमें चलता है।

त्रामास (सं ॰ वि॰) जलात्मक, पानी, पनीला। श्रामासिक (सं॰ पु॰) श्रमाचा वतंति, ठक्। १ सत्स्य, मक्लो। (वि॰) २ जल-सम्बन्धीय, दरवायी। श्रामि (सं वि ) शंभासी जातादि, इच् सलीप:। बाह्मदिमार । पा बाराटद । जन्तजात, प्राची, पानीसे पैदा ।

पामृणी (सं क्ती ) वाक्, प्रमृण ऋषिकी कचा। थामा (हिं॰ पु॰) प्राणीविश्रीय, एक जानवर। यह नकुत्त सदम होता है।

भामा (सं॰ पु॰) भम गत्यादिषु रन् दीवेषा

भितसीहीर्देश । एण् शर्द । १ स्वनामस्यात व्यविशेष, श्रामका पेड़ । 'बावयूतो रसानोऽसी ।' (बनर ) (स्ती॰) श्राम्तस्य फालम्, श्रण् । २ श्राम्त्रफल, खानिका श्राम । शाम, बस, कीशास, महाराजाम्, रसानाम्, राजाम् श्रीर साधारवाम्, शब्द देखो ।

श्रास्त्रकवि—शादित्यनागके प्रतः। उदयपुरमें गुहिन वाहनका जो ट्रटा-फ्रटा शिनानेख मिला, उसे इन्होंने ही वनाया था।

श्रासक्ट (सं॰ पु॰) पर्वतिविशेष, एक पहाड़। हिन्दीमें इसे श्रमर-कारत्व कहते हैं। पनरकरण्य देखी। श्रास्त्रगत्मक (सं॰ पु॰) श्रास्त्रस्थेव गत्भी यस्य, वहुन्नी॰ कप्। १ समष्टितस्तुप, किसी किस्मका भाड़। २ श्रामाहरुदी। शामाहरुदी देखी।

प्रास्त्रगन्धा (सं॰ स्ती॰) १ मूलकाण्डप्रसिद्ध हर्च-विभिन्न, कपूरहरूदी।

पास्त्रात्यः, भागमा देखी।

प्रास्तगिस्व रिट्टा (स'० स्ती०) प्रास्त हरिट्टा, प्रामाहरही।
प्रास्तगृस (स'० पु०) गोत्र प्रवर्तन क्रिष-विशेष।
प्रास्ततेल (सं० स्ती०) प्रास्तस्थित तेल, प्रामनी
तेल। यह ईपत् तित्त, मधुर, नातिपित्तलत्,
वातनपाहर, रुच, सुगस्य, ग्रीर विश्वद होता है।
(भरनपाल) सहनार तेल ईपत् तित्त, प्रतिसुगन्धि, नप्पहर, सूद्म, मधुर, नषाय श्रीर नाति-रक्त-पित्तनर है।

कचे श्रासको टुकड़े टुकड़े कर श्रयवा बीचसे फार नमका, सिचे ससाला भरते श्रीर सरसीके तेलमें डाल दिते हैं। दी-चार दिन बाद तेलको भूप देखायी जाती है। जब श्राम नमकके कारण पक्ता, तब यह तेल बनता है।

पामलवा (मं॰ स्ती॰) ग्रास्त्रवस्त्रत, ग्रामकी काल। यह कपाय होती है। (राजनिवस्)

आस्त्रनिया (सं क्ली ) श्रास्त्र हिर्द्रा, श्रामाह क्दी। श्रीसपत्तव सं ९ ५०-स्ती ) श्रीस्त्र तिसस्य, श्रीमका यत्ता। यह रूच शीर काफ-पित्तन्न होता है। (भागमार्थ) श्रीमका पत्ता श्रच्हीतरह स्वाकर रगड़नेसे दांत खूब मनवृत पड़ते शीर चमकने सगते हैं।

याम्यपाली (सं॰ स्ती॰) स्ती विशेष, किसी सग्रहर श्रीरतका नाम। यह एक बीडरमणी रहों। बुडके वैशालीमें ठइरते समय इन्होंने विश्वामार्थं बागु भेंट किया और सारणार्ध मन्दिर बनवाया था। फा-हियान श्रीर हियोनसियाङ्ग ध्वंसावश्रेष देख गये। कहते, कि वैशालोमें सहानामन् नामक एक लिक्क्वि नृपति रहते थे। उनके उदानमें कदलिह वसे रहोंने जना लिया। यह अत्यन्त सुन्दर और सुगिठत रहीं। महानामन्ने श्राम्यानी नाम रखा। विन्तु वंशानी-की व्यवस्थाने अनुसार उत्कष्ट स्त्री विवाह न करने श्रीर लोकप्रीतिके लिये रिजत रहनेको वाध्य थो। इसीसे यह विश्वा वन गयीं। मगध नरेश विम्बिसार गोपाल दारा समाचार पा वैशाली पष्टुंचे शीर लिच्छि विसे युद्ध चलते भी सात दिन इनके पास रहें थे। द्यास्त्रपाली विस्विसरके सहवाससे गर्भवती हुयी। इन्होंने पुत्रको बढ़ा होनेपर पिताके पास भेज दिया या। वह राजाके पास पहुंचते ही निभेष भावमें छातीसे जा चिपटा। उसपर राजाने निरूपण किया, वालक भयका नाम भी जानता न था। इसीसे उसे लोग अभय कहने लगे।

वुदके वैशाली पहुंचने पर श्राम्नपालीने जाकर साचात् किया श्रीर दूसरे दिन श्रपने घरमें भोजन करनेको निमन्त्रण दिया था। वुदने इनका निमन्त्रण श्रद्धीकार किया। किन्तु छसी दिन घोड़ी देर बाद वैशाली नृपति सिच्छिवस भी वुद्दसे मिलने गये। वुदने राजाका निमन्त्रण इस लिये स्तीकार न किया, कि श्राम्नपालीके पास जाना ठहर जुका था।

शास्त्रपुष्प (सं किति ) श्रास्त्रमुकुल, श्रासका वीर।
यह रूच श्रीर दीपन होता है। (राजित्वय्द्) इसमें
अतीसार, क्रफ, पित्त, प्रमेह एवं रक्षदृष्टि दूर करने
श्रीर श्रीत तथा वात बढ़ानेका गुण विद्यमान है।
(भावप्रकार) श्रामका बीर पहले-पहल वसन्तमें विश्वा
भगवान्पर चढ़ता है। खुश्रव् बहुत मीठी होती है।
यह पञ्चवाणका एक श्रष्ट है।

भासपेशिका, मानुपेशी देखी। भासपेशी (सं॰ स्त्री॰) मास्त्रस्य पेशीव। शब्कास-

खरह, अमचूर। यह अस्त्र मधुर, क्षायरस, सेट्क श्रीर वात-कफन्न होती है। (भावशकाय) श्रम दूर अक-सर लोग सुखाकर रख कोड़ते भीर दालमें डालते .या चटनी वनाते हैं। श्रमचूरको चटनी हरी धनिया मिला देनेसे बहुत ग्रच्छी लगतो है।

श्राम्बंपसार—स्टर्णत विग्रेष। भावनगरके ग्रिनालेखर्मे दूनका उत्तेख है।

पामफल (सं॰ लो॰) शाम, थाम। पाम देखी। श्रास्त्रपानक (सं॰ ल्ली॰) श्रास्त्रपत्त-कृत पानक विशेष, श्रामका पना। कचे शामको पानीमें फुला ष्टायरे खूब मते शीर चीनी, कपूर, मिर्च मिला दे। यह प्रपाणक श्रेष्ठ, सद्य दिवसर, बल्य श्रीर शीव इन्द्रिय तर्पेण है। भीमसेनने अपने लिये इसे वनाया था। (भावप्रकाय)

श्रास्त्रसय (सं ० व्रि ०) श्रास्त्रस्य विकारः श्वयवो वा, विदिलात् मयट्। आन्त्रकत, शामसे वना इया। -प्राम्नमूल (सं॰ क्ली॰) प्राम्नशिका, प्राप्तको जड़। यह सुगस, रूच, संवाहि श्रीर श्रीतल होता है। (राजनिवय,) -प्राम्बरशक्तति (सं॰ पु॰-स्त्री॰) प्राम्बस्येवाक्तिः सादो यस, बहुत्री । पीताख रसास विशेष, किसी क्सिका प्राप्तः।

षाम्बलेह ( सं॰ पु॰ ) बाम्बलत लेह, बासको चटनी। तरुण श्राम्त्रको भून गुड़ या चीनीके साथ मसे श्रीर सेसव, मरिच, तथा भर्जित डिङ्ग मिला है। यह रचिकत्, मधुर, ढप्तिकारक, दृद्य, सिग्ध श्रीर गुरु होता है। (वैद्यक्तिषयः)

'बास्त्रवण (सं० ली०) बास्त्रस्य वनम्, ६-तत्, नित्यं **णत्वम् ।** प्रनिरनः प्ररेचप्रचामृकार्यंखदिरपीयूचाम्योऽसं प्राचामपि । पा षाधार । श्रास्त्रहाच-सस्हात्मक वन, श्रासका लङ्गल । भास्तवन्द (सं॰ पुं॰) श्रास्तवन्दा, भामका वंदा। इसके पड़नेसे हच स्वने सगता है।

पास्त्रवट, पामृतक देखी।

·**प्रा**स्त्रवाट, पामृतिक देखी।

भामनीज (सं॰ क्ली॰) बाम्बास्यि, बामकी गुठली। यह कवाय, हिंद-प्रतीसार-म्न, ईवत् अन्त्र, मधुर भीर क्ट्रिय-दाइम्न है। (भावमनाय)

भामवेतस (सं॰ पु॰) भ्रमवेतस, चूना। षास्त्रहरिद्रा (सं॰ स्ती॰) धास्त्रनिया, घामाइल्दी। श्रास्तात (सं॰ पु॰) श्राम्तं श्रास्त्रति, श्रास्त्र-ग्रत-पचायच्। १ खनाम-प्रसिद्ध हत्त्व विशेष, श्रमङ्का पेड़। वनहा देखो। (स्ती॰) श्राम्त्रातस्य फलम्, श्रण्। फचे चुक्। पा धशाहरा २ श्रमङ्का फच। यह श्रस्प वातम्म, गुरु, उचा एवं रुचिसत् होता, पक्रनेपर तुवर, खादुरसपाक, हिम, तर्पण, श्लेषक, स्निष, हप्य, विष्टिमा, हं इण, गुरु तथा वस्य रहता भीर वात वित्त, चत, दाइ, चय, श्रस्तको जीत सेता है। श्राम फल कषायान्त्र श्रीर पक्त सधुर-श्रन्त्र. स्निग्ध एवं पित्त-कपन्न है। (राजनिवस्) २ त्रास्त्रावते, समावट। श्रास्त्रातक (सं॰ पु॰) श्रास्त्र इव श्रति, श्रास्त्र-श्रत-ग्विल्। १ श्रास्त्रात, श्रमङ्का पेड़। 'श्य ही पीतनकपीतनी भग्गतके।' (पमर) श्रास्त्रातकस्य फलम्। २ शमड़ा। प्राम्नेण तत्फलरसेन तकती प्रकाशती तद्रसं महती वा, प्राम्त-प्रा-तक पचायच्। ३ घमरस, धमावट। ४ पर्वतविशेष।

पास्त्रातकेखर (सं॰ पु॰) प्रास्त्रातक इव ईम्बर-निङ्गमत्र, याक ॰ वहुनी ॰। तीर्थस्यान विशेष। यह नर्भदाने उत्तरक्तामें अवस्थित है। यहां महादेवका दर्भन होता चौर नहानेसे सहस्त्र गोदानका फन मिलता है। (नवसपुराप)

ष्रामावती ( रं॰ स्ती॰ ) वाम श्राम्तरसोऽस्वसाम्. मतुष् मस्य व: दीर्घ:। मराहोनाष। पा दाशहर । १ नदी विश्रेष। इसका जल श्रास्त्ररस-जैसा मीठा होता है। २ नगर विशेष, एक पुराना सग्रहर शहर।

श्रास्त्रावर्त (सं॰पु॰) श्रास्त्रहच इव श्रास्त्रस्य श्रा-वर्तते, त्रास-प्रा-वृत प्रचायम्। १ प्रास्त्रातकहत्त्, त्रमङ्कापेड़। (स्ती॰)२ त्रमङ्काफल**।** श्रास्त्रेन बाम्बरसेन बावर्ळते निष्याद्यते, बाम्ब-बा-हत-णिच् कर्मणि घन्। ३ अमावट। पके पामका रस कपड़े या कि सी वरतन पर निचोड़ धूपमें सुखानेसे यह बनता; सारक, रूच तथा लघ्व होता भौर छणा, कदि, वात एवं पित्तको मिटाता है। (भावप्रकाय)

पामास्य (सं· सी·) पाम-वीज-यस, पामकी

गुठलोका दाना। इसे हिन्दीमें विजली कहते हैं।
श्राम्त्रास्त्रि बहुत चिकना होता है। हिन्दुस्तानी
बच्चे श्रापसमें बैठ इसे निकालते श्रीर दाहने हाथसे
कानिष्ठा तथा श्रष्टुष्ठके बीच दवा ऊपरको सरका देते
हैं। यह जिस श्रोर जाकर गिरता, उसी श्रोर निर्वाचित बालकका विवाह होना समका जाता है।

मास्तिमन् (सं॰ ली॰) मस्तरसोऽस्यस्य, यज्ञादि-त्वात् मण्; दृढ़ादिगणे मास्त्र द्वित पाठसामर्थ्यात् रलयोरभेदलेन लस्य रत्वम्, तत मास्त्रस्य भावः इम-निच। १ मस्तत्व, खटाई। २ पाणिनोक्त गणविशेष। मास्तेडन (सं॰ ली॰) पौनक्क्त्य, तकरार-मलफाज़। मास्तेडित (सं॰ ति॰) मान्सेड़ उन्मादे क्त-इट्, बाङ पूर्वीऽसमझत्भाषणे। १ पुनक्क, दोहराया या वार बार कहा हुन्ना। 'बाचेडितं विकिक्तम्।' (मनर) (ली॰) मानेडितं भर्तसने। पा पारायम्। २ पौनक्क्त्य, दोहराव, तकरार।

भानत (सं पु १) १ तिन्ति हो, इम हो का पेड़। २ अन्ति तेस, अम हिन । २ अन्तरस, खटाई। यह पाचन, रूच, लघु, पित्त-कफ-प्रद, लेखन, उच्च, को दन, वाह्य शीतस्ताकर एवं वात-नाशकर होता और अव्यन्त सेवनसे तिसिर, दाह, खच्चा, स्नम, ज्वर, का खू, पा खुरोग, विसप , स्कीट तथा कुष्ठ उण्जाता है। (वैयक्ति प्रस्ट)

क्राम्तना (सं॰ स्ती॰) नागरदेश-प्रसिद्ध पनाची स्ता, एक वैसा।

भाक्तटक (सं॰ पु॰) चुक्रचुप, चूक, तुर्शका भाड़। भाक्तपचक (सं॰ क्ती॰) श्रक्तरसयुक्त फलपचक, पांच खटे फलोंका जुखीरा। कोल, टाडिम, वचाक्त, चुक्रिका एवं शक्तवेतस श्रयवा जब्बीर, नारङ, श्रक्त-वेतस, तिन्तिड़ी तथा वीजपूरक नामक पांच खट्टे फलोंको श्राक्तपञ्चक कहते हैं। (राजनिष्क्)

म्रास्तपत्रक (सं॰ पु॰) चुका, चूक, तुर्था। म्रास्तपत्री (सं॰ स्ती॰) पनाभी नता। यह नागर-देशमें पनाभी भीर काम्मीरमें भटी कहाती है।

भास्तिपत्त (सं क्षी ) खनामखात रोग विशेष, मेटेका खडापन। भविष देखी। यास्तफन (सं॰ ली॰) कपित्य फन, कैया। यास्तनोटिका (सं॰ स्ती॰) चुद्र चिचा, छोटी इमनो।

यास्त्रलोणिका (सं॰ स्त्री॰) प्रस्त्रलोणिका, तेइ, चलमोरी।

श्राक्तवन्त्रल (सं॰ क्ती॰) पित्त-नन्य रोग-विशेष, जुद-श्रावसे पदा होनेवाली वीमारी। इससे मुंह खट्टा पड़ जाता है।

षान्तवती (सं क्ती ) श्रम्तली णिका, प्रमली निया। शान्तवर्गे, षद्मवर्गे देखी।

श्रास्तवली (सं॰ स्ती॰) लता विशेष, एक खटी वेल।
महाराष्ट्रमें श्रांवटवेल नाम प्रसिद्ध है। यह दीपन,
तीच्यास्त एवं दिचद होती शीर कम, शूल, गुला,
वात तथा झीहाको खो देती है। (देवकिष्ण)

आक्तवासुक (सं० पु०) चुिक्तका, तुर्या, चूक। आक्तवितम (सं० पु०) आक्तो प्रकारमयुको वेतसः, याक० तत्। १ अक्तवेतस हच, असलवेतका पेड़। अक्तवेतस भीर पमलवेत देखी।

भ्राम्त्रवेतसक (सं॰ पु॰) स्तार्थे संज्ञायां वा कन्। तिन्ति ड्रीहच, इमसीका पेड़।

श्राक्ता (सं क्त्री ) श्रासम्यक् श्रक्तो रसो यसाः। १ तिन्तिड़ी द्वच, इमलीका पेड़। २ लिङ्गिनी लता, एक वेल। ३ स्रीवज्ञी, एक कंटीली वेल।

यान्तातक (सं॰ पु॰) श्राम्त्रातक, श्रामड़ा। श्राम्त्रातकी (सं॰ स्त्री॰) पत्ताशी तता, किर्मदाना, किर्मिज-फ्रकी।

भाक्तानीक (हं पु॰ पीतभी ग्छी चुप, पीले फंलका भाड़।

श्रास्तिका (सं॰ स्ती॰) श्रास्त्रमनोज्ञादिलाङ्गावे वुज्। १ श्रस्तोतार, मेदेकी खटाई। २ तिन्तिड़ी वच, इमजीका पेड़। 'तिनिड़ी लाखिका विधा तिनिड़ीका कपि-प्रिया।' (वाचस्पति)

श्चास्त्री. पश्चिका देखी।

भाय - (सं॰ पु॰) भा-इण्-भ्रच् वा भय-धञ्। १ लाभ, फायदा। २ धनागम, भामद। ३ ज्योतिषोतः लग्न एवं राभिसे एकादश स्थान, ग्यारहां कमरी. ससकन । ४ विनितागार-पालक, ज्नानका नाजिर । कर्मीण प्रच्-वन्। ५ ज्मीन्दारीचे खामित्राप्त धनादि, ज्मीन्दारीकी शामदनी।

''क्रतर्थः सदोत्याय पयो दायन्ययी स्वयम्।'' (यात्रव्ह्यः) 'बामेद्र स्वामियाद्यो माग साथः।' (सिंद्रान्वजीसुदी)

श्रायःश्वास्त (सं वि ) श्रयः श्रूलेनार्थान् श्रन्तिः स्कृतिः, श्रयः-श्वा-ठक्। श्रयः श्वादणां त्रनामां दक्दशो। पा श्रर १६। 'तीचा चपागेऽयः श्रवं तेनानिष्कृति श्रायः युविदः साष्ट-विकः।' (विद्यानकी सुदी) 'बायः श्रविकः यो बहुनीपायेनानेष्ट-श्रानशांन् भयेनानिष्कृति।' (महामाष्य) १ तीन्त्या कर्मे हारा श्रथं कर, स्वरके जीवसे स्पया खानेवाला। (पु॰) २ साइसिक पुरुष, स्पया पैदा क्रार्किके लिये सर् फोड्नेवाला श्राहमी। (स्ती॰) श्रायः श्रूलिकी। श्राय जाना (हि' क्रि॰) श्रा जाना, पहु चना।

"धाव गरी बगनेल बरह धरह धावह समट।
यथा विलोकि बनेल, गल रविष्टि धेरत दत्तन ॥" (तुलनी)
प्रायिति (देश जिश्) अभिमुखिन इन्यते, भा-यल
श्रीणादिक इ प्रत्येयः। श्रायष्टव्यं, सर्वेतो यन्न-साधन, चारी घोरसे यन्न करनेवाला। "धावनी वानसातना।" (श्रुक् ११९६६)

शायिकष्ट (दे॰ बि॰) देवताके सम्मुख यागका विषयीभूतः "डीटवानसायिक्टः।" (ऋक् ११९७०) 'बायिक्ट शामिहस्त्रों न देवानां सङ्गतः।" (सायच)

षायन्य (है॰ ति॰) १ लाभ उठानेकी चेटा करने-बाता, नो डासिल करनेमें लगा हो। २ यदा करनेको तत्पर, नो यदा करना चाहता हो।

भायत् (सं व्रिः) भागसन करनेवासा, जी भा रहा हो। (स्त्रोः) भायती।

भायत (सं वि ) भा-यम-क्र, भनुनासिक लोपः। १ विस्तृत, दीघे, तवील, दराज्, सस्ता। भा-यम समीण क्र। २ भाकष्ट, खिंचा हुआ। १ दृद्, मञ्जूत। १ वियमित, वकायदा। (प्र०) १ ज्यामितिका दीघे-चतुरस भाकार, तहरीर-उक्केटसकी यक्त सस्तील। (भ०स्ती०) ६ द्रस्तील या कुरान्की बात।

षायतच्छटा (सं॰ स्ती॰) त्रायती दीर्घच्छदः पत्रं यस्याः, बच्चती॰। कदलीच्चयः, केलेकी माली। Vol II. 155 षायतन (सं क्री॰) षायतनो धर्मार्थं साधवीऽव्र, भा-यत भाषारे तुर्र। १ अधिष्ठान, बुनियाद। २ भाष्य, सहारा। २ हेतु, सबव। ४ विश्रासस्यान, श्वारामगाह । ५ सठ, सन्दिर । ६ चबूतरा । ७ धान्य-संग्रहस्थान, खिरमन, खिलयान। द रोगनिटान, वीमारीका मवव। ८ यन्नस्थान। वेट्मॅ श्रायतन दो प्रकारका होता है,--पृथिवी और अन्तरांच। शरत्, प्रनुष्टुप्, एकविंगतिस्तोम एवं वैराजसाम, पृथिको शीर इसन्त, पंति, विणवस्तीम तया गाइर-साम अन्तरोचका आयतन है। १० अवच्छेदक, मुद्दसः ११ प्रतिमा, शक्तः। १२ वोद-मतोक्त षडोंन्द्रयस्थान, इ: ग्रन्ट्क्री नियन्तगाह। चत्तु, कर्ण, नाषिका, जिल्ला, समस्त घरीर भीर मनकी भीट देशके बीह श्रायतन कहते हैं। किसी-किमीने पांच जानिन्द्रिय, पांच कार्रेन्द्रिय, सन चीर बुदिशी मिलाकर दादश भायतन माने हैं,-

"सर्थातुवार्यं बहुयी शत्यावननानि है।
पितः पूजनीशानि किमवैदिष्ट पूजितेः ह
स्वानिद्व्यापि पश्चैत तथा कमें द्वियापि छ।
मनो वृद्धिरित प्रेःसं हाद्यायननं तुश्वेः ॥" (वीधिविचित्वदप्टः)
पिर दूसरे सतमें——
"दुःखं संसारिषः स्वश्वासे च एक प्रकीर्तिताः)
विद्याने वेदनासं द्वा संस्कारो वपमेत्र च ह
पश्चे द्वियापि जन्दाया विषयाः वश्वमानसम्।
धर्मायसनमेतानि शद्यायससानि तु॥" (विवेकविचास)

किनशास्तानुमार—"वणकादिग्रपानामयनस्वद्यमास पायय पाषारकरणं निन्नणयननं सण्ते" (इन्द्रव्यम् यह) शर्यात् पात्राकां संधारसे मुक्त करनेवाले सस्यन्द्रांन (वास्तविक पदार्थी में उद्घान कारना), मस्यग्द्यान (समस्त पदार्थी की विपरोतता, यनध्यत्रमाय और संग्रयस्ति ज्ञान होना), मस्यक्चारित (संसारके दुःखींसे स्वभीत हो सांधारिक कार्यों के परित्यागपूर्वक सुतपका तपना) ये तीन कारण हैं। इनके श्राच्यानून जो पदार्थ हैं, उन्हें भायतन कहते हैं। श्रीर ऐसे भायतन हः हैं—सुदेव, सुशास्त्र, सुगुक, सुदेवाराधक, सुगुक्त स्वीत-

राग, मोचमार्गीपदेष्टा निर्दोष देवको सन्ना देव, सचेदेव दारा उपदिष्ट वादियोदारा अखंडनीय मोच-मार्गके वतलानवाले यास्त्रको सुमास्त्र, सुमास्त्रके अनुसार मोचमार्गके कपर चलानवाले तपस्तीको सगुर और इन तीनोंके माननेवालेको श्रापक कद्मते हैं।

पायतनत्वं (संश्क्तीः) वेदी वा संस्थान होनेका भाव, मन्वा या निश्चतगाह होनेका तौर।

भायतनवत् (सं॰ त्नि॰) संख्यानयुक्त, निग्रस्तगाइ -रखर्नवाला । .(पु॰) भायतनवान् । (स्त्नी॰) भाय-ंतनवती ।

प्रायतनवान् (सं॰ पु॰) ब्रह्माका चतुर्थे पाद । प्रायतपत्रा (सं॰ स्त्रा॰) कदनीष्टच, केलेकी भाड़ी। प्रायतपत्री, जायतपत्रा देखो।

भायतस्त्र (सं०पु०) भायतं स्तीति, भायत-सु दीर्घः। किन्वनिप्रकायतस्त्र कटम् जूत्रीणा दीर्घोऽसम्मसरणव। पा शशरण्य वार्तिक। श्रायतस्तावक, सनाख्वान्, लम्बी-चीड्नो तारीष, करनेवाला श्रख्स।

श्वायताच्च (सं॰ त्रि॰) विस्तृत नेत्र वा दीर्घ नयन-च्छद रखनवाचा, जिसके बड़ी श्रांख या सम्बा पपीटा रहे।

आयतापाङ्ग (सं वि वि ) दीर्घ की ग्र-युत नयन रखने-वाला, जिसके लक्के गोप्रीका चश्म रहे।

म्रायतायति (सं की॰) विस्तृत सातत्य, तवील सवात, दूर-दरांज, माखिरत।

भायतार्ध (सं॰ पु॰) च्यामितिके दीर्घ चतुरस्र श्राकारका श्रर्ध भाग, तहरीर उक्केंद्रसकी यक्क-सुस्ततीलका श्राधा हिस्सा।

श्रायित (सं० सी०) श्रा-या-हित। १ उत्तरकाल, श्रायन्दा जमाना। २ श्रागमन, श्रामद। ३ प्रभाव, श्रज्मत। ४ प्रसदानकाल, नतीजा देनेका वत्त। ५ श्रायाम, तूल, पत्ता। ६ स्यम, दिलकी द्रम्तिना। ७ सङ्गम, मुलाकात। 'शायित स्वियं देखें प्रभावागिमिकालयोः।' (मिदिनी) प्रप्रापण, कुबूलियत। ८ मेक्कन्यामेद, मेक्की एक बेटी। (विष्युराष)

त्रायतिसत् (सं वि वि ) १ विस्तृत, तवील । २ प्रभाव-

शाली, श्रजीम। ३ संयमशील, श्रपने दिलपर जब्त रखनेवाला। (पु॰) श्रायतिमान्। (स्ती॰) श्रायति-मती।

भायतो (वै•स्ती॰) भा-यती प्रयत्ने दृन्। वाहु, बाज्रु।

आयतीगव (वै॰ अव्य॰) आयन्ति गावीऽत, तिष्ठद्गु प्र॰ अव्ययो॰। विष्ठदग्र मध्वीनि च। पा शश्याः गोष्ठसे गोर्के आगमनकाल, हारसे मविधियोंके घर आते वक्ताः आयतीसम (सं॰ अव्य॰) आयन्ति समा अत, तिष्ठद्गु प्र॰ अव्यथे। वत्सके धागमनकाल, बद्यहेके आते वक्ता।

श्रायत्त (सं० ति०) श्रा-यतः ता। श्रधीन, वशीभूत, मातत्त्वतः। 'श्रधीनो निष्ठ पायत्तीऽसञ्चन्दो यहकीऽवसी।' (पनर) श्रायत्तता (सं० स्त्री०) श्रधीनता, इतायतः। श्रायत्तत्व (सं० स्त्री०) श्रायत्तत्वाः

श्रायत्त (सं॰ स्ती॰) श्रा-यत-तिन्। १ स्नेष्ठ, सुष्टब्बत। २ विधित्त, दतायत। ३ सामर्थ्य, ताक्त। ४ प्रभाव, श्रज्ञमत। ५ सीमा, ष्टद्द। ६ ययन, खाव। ७ उपाय, तद्वीर। ८ दन्द्र। 'श्रायमिन जिया के हे विधित्ते वासने बन्ती।' (मेदिनी) ८ दिन, रीज्ञ। १० भविष्यत्-काल, श्रायन्द्रा जुमाना। ११ सन्मार्गेका सातस्य, पालचलनकी मज्बूती।

श्रायथातथ्य (सं० क्षी०) न यथातथं तस्य भावः, नञ्-तत्, थञ् वा पूर्वपदस्य दृद्धः। श्रनीचित्य, नासु-नासिवत ।

म्रायद (म॰ वि॰) १ मवतीर्ण, उतरा हुमा। २ योग्य, काबिल।

भायद होना (हिं॰ क्रि॰) १ उतरना, पा बैठना, पड़ना। २ भ्रधीन बनना, तावेमें भ्राना।

धायद्वस्तु (वै ॰ ति ॰) वस्तु प्राप्त करनेवासा, जिसके पास सामान् पहुँ चै।

श्रायन (वै॰ क्ली॰) श्रयनमेव, खार्थे श्रण्; श्रा श्रयनम्, प्रादि समा॰ वा। १ सम्यक् श्रागमन, खासी श्रामद। "शावने ते परायणे द्वा रोइन्तु पृष्पिणीः।"(स्वत् १०११४ प्रः) "शायने भागनने।" (सावण) (ति॰) श्रयनस्येदम्, श्रण्। २ श्रयनसम्बन्धी, खत-मोतदितुलनहार श्रीर रासुल सरतान्ये ताझ्क रखनेवाला। (६० ५०) ३ गवा-दिका स्तन, वास्त्र।

श्वायनवलना (सं क्ली ) क्रान्तिमण्डलकी सामयिक परिवृत्तियलना, ध्रयन-सम्बन्धी विचलन, ख्रतमोतदिलुल-नहार और रासुल-सरतान्का टेड़ापन।
सलना दो प्रकार है, श्वाच और ध्रायन। महणगणनार्में
दोनी प्रकारकी वलनाजांच लेना चाहिये। नतन्याको
प्रवन्या हारा गुणन धौर फलको विन्यासे हरण करनेपर को प्रवन्न घाता, वही धाचवलनाच्या कहाता है।
दस न्यासे सम्बन्ध रखनेवाले चाप भागके निकल भानपर बाजवलनांग्र ठीक होता पर्यात् वही चापभाग
प्राजवलनांग्र ठहरता है। इसी प्रकार जिस न्योतिष्ककी ग्रहण-गणना भावश्यक भाती, उसीके स्थानको दांच
हो आती है। फिर निर्णीत स्थानमें तीन राग्रि धर्मान्
वलना है। (संविद्यान)

पासात्य ज्योतिर्दि कहता, कि ज्योतिष्करायकी क्रान्तिगणना द्वारा समानुक्तमणिका बनानेसे लम्बके षनुसारं कार्य करनेपर सभीता बेठता; क्योंकि उसमें उत्तर एवं दिचण भेदका प्रयोजन नहीं पड़ता। वक्षा गक्स विचारित विवरण देखी।

त्रायन्ता, वायन् देखी।

भायन्ती-पायन्तो (हिं॰ स्त्री॰) १ सरहाना-पाय-ताना, जंबा-नीवा, ऐताना-पैताना। (क्रि॰ वि॰) २ जपर-नीचे, चढ्र-डतरकर।

भायन्त्र (वै॰ पु॰) वांधने या उठानिवाला । सायणने इसका चर्य चानिवाला सगाया है।

श्रायसन (सं क्षी ) श्रा-यस-लुग्रः। १ विस्तार, फैलाव। खिन् लुग्रः। २ नियमन, पावन्दी। ३ इड़ पवं सङ्गुनित वस्तुका भाकर्षण-पूर्वेक दीर्घीकरण, खैनतान। "यण इड़ल पत्रण भावननम्।" (हान्दोग्य छ० ११३११) श्रायमा (४० स्त्री०) निष्करभूमि, माफी जमीन्। यह दमाम या सुद्वाको मिनती श्रीर सालगुजारीसे वरी रहती है।

अवस्य (सं वि ) १ विस्तार्य, फोर्जने क्विसा

र संयमयोग्य, रोका जानेवालां। (प्रथा) ३ विस्तार वा संयमपूर्वक, फेला या रोककर। त्रायर्लेख-एक युरोपीय दोष। यह सन्ता० ५१°२६ से प्प २१ च॰ भीर द्राधि॰ प् २५ से १० ३० पू० तक विस्तृत है। उत्तर, दिवा एवं पश्चिम श्रांट-साखिक महासागर श्रीर पूर्वमें नार्थ चानेल, षायिरिस सागर तथा सेण्ट जार्ज वानेस है। चेत्रफस १२५३१ वर्गमील पड़ता है। चार प्रदेग भीर वत्तीस जिला है। वडा पहार देखनेमें नहीं साता। प्रधान नगर और वन्दरका नाम डबलिन है। मध्यकी सम-तलभूमि उत्तर घोर पूर्वें पर्वतको विभाग करती है। नदो पूर्व चौर पश्चिम वहती है। इहर वहुत श्रीर जलवायु अच्छा है। भूमि यधिक उर्दरा है। खनिज द्र्य वहुत कम निक्रसता है। सनं, नेन, रेगम और दर्बना काम बनता है। श्रायलैंग्ड येटहटेनके संयुक्त राज्यका एक भाग है। भाषा प्रधानतः शंगरेको है। प्रायः सन् १४५० ई०के समय लोगोंने तांवेको काममें जाना चीखा या। पहले शन्त, स्पं, कृप तया द्वकी पूजा होते रही। ईयाई धर्म फैल गया है। कोई-कोई पादात्वयण्डत भायर्लएको पुराणोक्त 'खर्णेवस्य' उत्तराता है। वहले सोने और चांदीकी यक्षां खानि रही। अ

दिवस्य प्रायलेंग्ड के सादिम सिवासियोंका साल जानना कठिन है। ऐतिहासिकोंने जो कुछ लिखा, वह कथा-कहानीके ही साधारपर खड़ा है। कौन वता सका, सन् १८५३ ई॰ से पहले साय-लंग्ड का का भाव रहा। लोग कहते, सन् ई॰ से पांच छ: यतान्द पहले क्विडेल नामक साक्रमणकारी प्राय थे। भाषा केलिटक रही। वर्तमान समय कोनाटों भीर मनष्टेरियोंमें केलिटक भिन्न श्वाकार मिलनेसे क्विडेलोंका भादिम सिवासियोंके साथ विवाहादि सम्बन्ध रखना प्रमाणित होता है। श्वादिम श्रम्भ-वासियोंकी माषाका सन्धान नही लगता। सन्धवत: क्विडेलोंने ही प्रलप्टर, लोन्टर, कोनाट, पूर्व मन्टर भीर पश्चम मनष्टर विभाग बनाया था। फिर सन्

<sup>• (</sup> Asiatic Researches. Vol. VII. p. 205.)

र्र. से तीन चौर पांच मतान्दके बीच दक्षिण पूर्व भायलें एडमें ग्रेटबटिनसे बेलिज्ज लोगींका भाकर .बसनाः जाना जाता है। बेलजिक लोहेका काम बनाते तथा गाल-प्रान्ततक व्यापार चलाते थे। स्काट-ही गढ़ से पिकटि लोगोंने भी धावा मार श्रन्तीम श्रीर दीन पर अधिकार जमा लिया। आक्रमण्का समय निर्दारित नहीं होता। ग्रीक भीर रोमक लेखकोंने भी कथा कड़ानीकी ही बात दोहरायों है। ष्ट्रेबोके मतसे प्रायलेंग्डके सोग जङ्गसी घीर राचस रहे. विवाहादि सब्बस्य समभते न घे। सोलिनस सुन्दर गोचरोंको सराइते, किन्तु प्रधिवासियोंको ग्रसभ्य भीर रणप्रिय बताते हैं। विजेता भपने गत्रुका रक्त पीकर मुं इमें सपेट सेते शीर भत्ता दुरा जानते न थे। किन्तु टांजेमीने मनायी कासी, इवेरनी, वेजवोरी, गङ्गनी, चौतिनी, नागनाती, चर्दिनी, वैनिनी, रोबांगदी, दारिनी, वीलन्ती, कीरोंदी चादि सोलइ प्रकारके लोगोंकी बात नहीं है। इवेरनी विदेशियोंने साथ व्यापार करते थे। उन्होंके इवेरियो नामसे आयर्जेग्ड प्रबद्ध बना है।

, कथा-कड़ानियोंमें सन् ई॰के थ्वें ग्रताब्द कितने ची लोगोंका श्रायलेंग्ड श्राना-जाना सुनते हैं। प्रथमतः सध्य यूनानसे पारघोत्तनके श्रधोन बद्दतसे लोग भाकर डबलिन प्रान्तमें बसे थे। किन्तु तीन सी वर्षे बाद सबके सब महामारीमें सर सिटे। तक्तवृत स्थानमें पुरानी लाथें मिली हैं। पिक्टे सीदियानी नेमेद नी सी बीर ली या पहुँचे भीर फोमोरियन नामक समुद्रदस्युवोंसे खूब लड़े-भिड़े। टोरी दीपमें उनका कि ला बना था। बड़े कप्टके बाद नमेदियोंने प्रवासी जीता शीर किला तोड़ा। किन्तु फीमोरिनोंको अफ्रीकृषि सेनासामग्री मिल गयी। दूसरे युद्धमें दोनो दल प्रायः नष्ट इये थे। तीस नीमेदीय भागकर बचै, जिनमें तीन नीमेदके अपत्य रहे। सिमनजेक नामक नेमेदके अपत्य यूनान जा पहुंचे। वहां उनका वंश इतना बढ़ा, कि गृनानियोंने निभैय हो सबकी गुलाम बना डाला था। पश्चिक देशा बिगड़नेपर उन्होंने यूनान-

से भाग भायर्लीयङ्गे चा भामय लिया। सतः-पर वही दतिहासमें बोला कहाते हैं। उनमें पांच भाता नेता रहे. जिन्होंने ग्रलग ग्रलग पांची प्रान्त अधिकार किये। कीटिङ, माक्षिर्वस प्रसृति यत्यकारोंने श्रपने समय बं:लोंका रहना बताया, किन्तु जल्पक, कार्पाटक, पैग्रन्य, मुखर, निन्दा, तुच्छ, जघन्य, अधीर, कठोर श्रीर श्रातिथ-विमुख लिखा है। फिर ब लांके बसते-बसते लाध दे दानन नामक दूसरे आक्रामक या पहुंचे थे। जन्हें भी लोग निमेदका ही वंशत बताते हैं। त्राये, प्रेतसिद्धिवद्यामें चभ्यास वह गुनानसे बढ़ाये बीर अपने साथ सुप्रसिद्ध प्रस्तर-मूर्त्ति नियाफायनके अतिरिक्त दगदेका मुकुट एवं तुगैदः लाम्फादका कपाण तथा गूल लाये थे। लिया-फायल तारामें प्रतिष्ठित किया गया। फिर-बोलग न्वपति योच्छदकी राज्य सींपनेसे इनकार करनेपर मीयत्रके मैदानमें घोर युद्ध दुषा था। बहुत मरे चौर जो बचे, वह भागकर घरन, इसत्ते, राष्ट्रांत्वन तथा इत्रायिडसमें ना हिपे। बीस वर्षं बाद खाथ देको फोमोरियनीका सामना पकड़ना पड़ा था। किन्तु मीयतूरके युदमें वह बिलकुल इरि श्रीर मिलीसियनोंके श्रानितक लाघ दे शान्ति-पूर्वेक शासन करते रहे। अन्तको मिलेडके चाठ पुत्र सीदियासे भायलगड़ जीतने चले थे। लाय हेने बहुतोंको सारा-काटा। किन्तु दो बार युद होने बाद मिलीसयन जीते श्रीर एवरिफन्ट एवं एरेमोन नामक दी भाई आधे-प्राप्ते शायर्जे अ खामी बने।

मिलेडने भाई लुगेड दिल्लण-पश्चिम मन्ट्रमें राज्य करते थे। कहते, देशोय नृपति रोडेरिककी समयतक मिलेसिय शासन चलाते रहे। एवरिफण्ड भीर एरेमोनमें युद्ध होने में एवरिफण्ड मारे गये थे। एरेमोनके ही समय सीदियासे पिक्ट शापहुंचे। कैबर किनचेटने सन् ८० ई०को मिलेसियनोंको निकाल बाहर किया था। परन्तु लायलकं सिंहा-सनाइट होनेपर लहें फिर श्रधकार मिला। सन्

२ ५४-२६६ ई॰ समय कलाकीशत वढ़ानेवाले कोर-भानका राज्य रहा। अलष्टरके यादिम प्रधिवासियोंको डिलिडियन कहते हैं। योचैद स्थिगसडीयिनके प्रव नियल नोयिगियलाके शासन करते ताराका मिलेसिमन राज्य प्रतिष्ठित इचा था। नियलने विदेशियोंपर चढ़ सेण्ड पाड़िकको कंद किया। वैस्स, इङ्गलेख घीर घायिल-घव-मानमें मिले घिला-नेखोंसे उपरोक्त विषय प्रमाणित है।

किन्त भव लोग नहीं मानते, कि चायलेंग्डवासी प्रधानतः मिलेसीय हैं। मृतिंपूजनोंका हत्तान्त प्राय: श्रविदित है। हां, जितने ही महाप्रक्षोंके डपाखान सुननेमें याते हैं। किन्तु पविव हच-युक्त कूपों, प्रसार-साभी भीर पस्त-यस्तींपर ऐसे बहुतसे चिक्न मिसते, जिनसे जीव पूजा प्रसा-णित होती है। सूर्व बीर अस्ति भी पूर्ज जाते थे। अपराधींको बायर्लेग्डवासी बड़े बादरकी दृष्टिसे देखते रहे। **प्राज भी उनकी क्ष**या वार्ता देशती जोगोंमें हुआ नरती है। जितने ही मनुष्य असराचीन साय व्याहे गये थे। इजिट नना-कीशन षौर सीभाग्यकी देवी रहीं। विजडारमें उनकी नामपर सदा अस्नि जलता भीर हेनायिडस तथा डोनेगालमें सुभिच्छ होनेकी लिये पूजन किया जाता था। क्लिडना भीर ऐनेल अपराश्चोंकी रानी हैं। पाना, बोडब भीर माचा नामक तीन युद्धविषयक दैवियोंको बात प्रायः होते रहती है। क्रीस क्रीच दिवकी मूर्ति सोने-चांदी की बनी थी। उनकी चारो षोर बारइ मूर्तियां पीतलकी रहीं। किसी पुराणमें क्रीम क्रीव भायलेंग्डीय दस्युमूर्ति कारे गये हैं। सेयट पाट्टिकाने छता मूर्तिको छखाड़ कर फेंक दिया था। उनकी गदाका चिक्क गांज भी मूर्तियर शिक्षत है। लोग श्रीमक धान्य, सञ्च श्रीर दुग्ध पानिके लिये श्रपनी लड़के क्रीम क्रीचके सामने वित चढ़ाते थे। एक समय दुर्भिच पड़ा। पाद-रियोंने कहा, किसी निरपराम दम्यतीके पुत्रको ं चांकंर तारा देवीपर चढ़ाया और उसका रक्त सृत्ति-काम भिकाया जाता। ह्यिङ् यादरियोंका बङ्ग मान Vol. II.

156

रहा। वह प्रभिचारते सुखपर दृण मार लोगोंको विचिप्त वना और अग्नि तथा रक्त याकाश्रमे वरसा सकते थे। उन्हें बादबींकी देख और पवित्र काष्ट-खख्डको उठा आगामी विषय वता देनेका अभिमान रहा। सन्त्र सारनेसे लोग श्रद्धा हो जाते थे। भायर्नेग्डवासियोंको वैक्कग्छ होनेका विम्बास था। कोग्डला कायम जीते-जी नावपर चढ़ नान श्रीर फेवालके साथ वैक्कारक पहुंचे। दलरियादा ऋपति मोनगनने मरनेके बाद मेड़िये, हिरण, इंस आदि कई जीवोंका प्राकार धारण किया या। वृङ्ग प्रानिपर फिनतान भी कितने ही जीवाँके रूपमें वहुत दिन विद्यमान रहे और अन्तको सन् ई॰ के ६ठें अताब्द फिर लान मान कैरिसने रूपमें उत्पन्न दुये। निन्तु सन् ई॰से ४०० वर्ष पहली आयर्ले एइमें वेल्स प्रान्तकी ईसाबी धर्मकी चर्चा आ फैली थी। ४३१ ई॰की पेलाच्यू सने ईसायी धर्मेका भागडा था उड़ाया। उनके सरनेपर सेग्छ-पाट्रिक-विकलो पहुंचे छ। उन्होंने लोगोंको ससमा-बुभा गिरज वनवाये श्रीर ईसायी भर्म सिखानेको स्कूल खीलवाये। न्हपति बोयिगायर भीर इृथिड़ पुरोहितने उनका बड़ा विरोध किया। भयना धर्म छोड़ना भसीकार करते भी, लोयिगायरके कितने ही सम्बन्धी ईसायी हो गये। श्वारमाधर्में गिरका सेच्छ-पाट्टिकने वनवा दिया। पहले बायर्लेग्डमें कोई शहर न था। सेग्ट पाट्रिवाने सरनेपर देसायी धर्म दीला पड़ा श्रीर साधु समाजका प्रभाव बढ़ा। साधुगण शायलेंग्डमें घमा करते श्रीर बड़े श्रादिमयोंके दरवाने डेरा डालते थे।

सन् ७८५ ई॰को नार्थमेनीने आक्रमण कर नामनेका गिरना लूटा और ननाया। उस समय पान्तिक राज्य श्रापसमें लड़-भागड़ रहे थे। लोगोंको युद्धविद्या विदित न यो। सभावतः यहले पहल नारवीजियनोंने पाक्रमण किया। उन्हें माल मारने और श्रादमियोंको गुलाम बनानेकी श्रावध्य-कता रही। ८०१ ई०को वह नावपर चढ़ शानीन पहुँच गरी थे। ई॰की नवें शताब्द सध्य इस दीपके प्रत्येक स्थानपर आक्रमणकी धूम रही।

द्रि दे को समय श्रायलें व्हमें नारवी जियन पहुंच डबलिन, भीथ, किलडिर, विकली, क्वान्सकी, किलकेनी भीर टिपेरेरी प्रान्तमें वस गरे। ८३० ई॰को टरगैसियस याही नहानीना वेड़ा से भापट पड़े थे। . उन्होंने लाफरोमें कि,ला वनाया और कोन्नाट तथा मीथको विध्वं स किया। अरमाचका सठ दश बार चठाया श्रीर गिराया गया था। महन्त श्रीर छात षाक्रमणके भयसे वहुसूख ग्रम्य वग्तमें दाव भाग खड़े हुये। टरगेसियसने बायर्लेख्ड में कितने ही नगर बनवाये थे। ८४० ई॰को डबलिन, वाटरफोर्ड तथा लायिमरिक तैयार इस्रा श्रीर इङ्गलेख, फान्स एवं नारवेके साथ व्यापार चला। ८४४ ई॰ से टरमेसियसको सायसमिकसेनने क्द कर डूबा दिया श्रीर दो वर्ष बाद उनके साथी डोमरायरको भी वध किया था। ८३३से ८४५ ई॰तक मन्ष्टरके न्द्रपति तथा काश्रेसके पादरी फेडिसमिडने श्राय-ल्टा श्रीर र्लेग्डका कितना ही भाग दिन चारमाघके पादरीका घिषकार घपने हाथमें लिया। ८४८ ई॰को दिचिण दृङ्गलेग्डसे एक डिनिय जहाज़ी वेड़ा डबिबनमें आ प्रहुंचा था। पहले ती नारवीनियनीं और डिन्सोंमें नेस रहा, किन्तु दो वर्षे बाद डिन्सोंने डबिलनपर प्राक्तमण मारा। दप्र दे॰ की कारलिङ फोर्ड लोफमें ३ दिन युद होने बाद डिन्सोंकी विकिङ्सोंने डबिनिसे भगा दिया। এ वे शताब्दकी आरमसे मध्यतक अनेक स्त्री मोद हो जानेपर ंत्रायर्लेग्डने अधिवासियों श्रीर श्राक्रमणकारियोंसें, विवाहादि सम्बन्ध बढ़ गया था। इससे वर्षसङ्गर जाति उत्पन्न इर्दे। इस जातिके लीग गालोवे कहाते श्रीर ससुद्रमें लूटमार किया करते थे। इन्होंने ईसायी धर्म क्रोड़ सूर्तिपूजाका माश्रय लिया। ढला हुआ सिक्। न रहनेसे विदेशीय व्यापार बढ़ न सका था। स्थान-स्थान पर सामयिक मेला होते और उसमें वस्त्र, श्रामूषणादि खरीदा जाते रहा। परनतु भीष्र ही स्ताण्डिनेविय नगरींमें सिका ढलने लगा, व्यापार बढ़ा श्रीर फेसिङ्ग, दूटा--बीय ग्रादि व्यवसायियोंका दन पा बसा। इन्हीं

स्ताच्डिनेविय व्यवसायियों हारा ११वें एवं १२वें भ्रताव्ह भ्रविश्रष्ट सुरोपके साथ आयर्लेण्डका सस्वश्र जुड़ गया था। उपरोक्त विषयका प्रमाण कितने ही नगर भीर स्वर्थ इस दीपके आयर्लेण्ड नाममें मिला, जो स्ताच्डिनेविय भव्देसे निकला है। आयरिय लोग स्ताच्डिनेविय भीजमें भरती होते थे।

मनष्टरकी बड़ी जाति एलिल श्रीलम, कांग्रेल द्वीगन श्रीर क्षेयरकी डालकेसिय कीरमाक कांससे उत्पन्न डुई है। १०१८ ई॰के गुडफायिडेको क्षोरटाफंका मोषण युद्ध बढ़ा था। कुछ देर घमासान होने बाद नार्स दलके पर उखड़ गये। मायेल-सेकलेन डबिलनको भागे थे। दोनों श्रोरके कितने ही सरदार काम श्राये। वियन श्रपने मृरचद श्रीर मायेलमोदी पुत्रके साथ मर सिटे थे। हार कर भी नार्समेनोंने श्रपने श्रिक्षत नगर न छोड़े श्रीर धीरे-धीरे श्रायलंग्डवासी वन गये। डालकेसिय फीनके श्रिक निर्वेल हो जानेसे मायेलसेकलेनको फिर श्रायलंग्डका सिंहासन मिला था।

यन् १०२२ ई०को मायेलसेकलेनको सृत्यु हुई।
१०६४ ई० समय वियनके पुत्र डोनचदका प्रभाव
वहुत बढ़ा था। उन्होंने आधे आयर्लेग्डको जीत
अपने पिताका पद पाया। ११०२ ई०को मागनस
बारेफूटने पिश्वमको और इस द्वीपको जीतनिके
लिये धावा सारा था। किन्तु स्यर्चिग्टाकने वड़ी
फीजके साथ उनका विरोध किया। अन्तको सिथ
होनेपर सागनसका विवाह आयिरिश-राजकुमारी

लीनष्टर-न्द्रपति डियारमायिटका जना-सम्बन्ध विदेशियों चे बहुत मिलते रहा। सन् ११५२ ई॰को टोरडेलवाक श्रोकोनोरने व्रेयिकन न्द्रपति टिगेरननको सिंहासनचे छतार श्रोरोरकको पत्नी डेरवफोरगायिलको पकड़ ले गये।

ईसायी घम प्रतिष्ठित होते भी विवाहादि सस्वस्वमें बड़ा गड़बड़ रहा। लोग घन देकर स्त्री व्याह लेते थे। साधारण स्त्री भी लड़का होनेसे प्रत्नोके समान सामीपर स्त्रल रखते रही। वर्णसङ्गर प्रत्न स्न्नातीयोंसे प्रलग समभा जाता न था। टिरोनके राजा इत्रग-मोनील उपरोक्त विषयका उदाहरण हैं।

सन् ११५५ ई॰को सालिसवरीन जोहन २य हिनरी नृपितका सन्देश से ४थ पोप एडियनके पास षायर्लेग्ड षाये थे। पोपने उत्तरमें यहांका पैतःक श्रधिकार उन्हें सींपने कहा भीर प्रतिष्ठापनका चिङ्ग-स्तरूप प्रङ्गुरीयक भी साथ ही भेज दिया। ११५६ र्ष•को डियारमायिट-माक-मुरह्यद प्रजापीड्नके कारण सौन्**ष्टरसे सिंहासनच्**त हुये श्रीर शपना पद फिर पानेके लिये हेनरीकी पास पहुंचे थे। फ्रान्सी-सियोंसे बढ़ते भी राजाने सवसर पा डिरमोडको इक्र लेख्न भीज तैयार करनेकी आजा दी। इसी-तरह नीमष्टरमें सन धन चीर चपनी प्रजासे धन ले डिरमोड दृष्टोत्त रिचार्ड-डी-क्लारसे साझाय मांगने गरी। वेस्समें भी इन्होंने रावटें-फिटन-प्रेफेन और मौरिस-फिटज्जिरात्डसे भायर्लेग्डपर चढ़ायी करने-का वचन विया। १९६८ ई॰की १की मईको फिटलप्टेफेन कुछ सेना से वेक्सफोर्डमें या उत्तरे ग्रीर टूसरे दिन सौरिसडिप्रेमडिरगाष्ट भी सदखबल उसी जगह पहुंच गये। डिरमोडने उनने साथ रहने पर विकामीर्डने डिन्सोने शीव की वश्यताको स्वीकार किया। प्राय: एक वत्सर पीक्ट रेसोग्ड-से-ग्रोसको अर्ल रिचार्ड ने अपनी अग्रगामी सेनाके साथ भेजा था। ११७० ई॰की २३वीं अगस्तको सर्ग अर्ल रिकार्ड २०० वोर घौर १००० हूमरे सियाडी ले वाटरफोर्ड यह च गरी। अन्त समय छन्होंने ईरिनमें हिरमोहके सिं हासनचुत किये जानेका बदला सेनेकी युद्द ठाना भौर विजय पानेपर हिरमोहने भपनी कन्याका हाय चन्हें पनाड़ा दिया। नर्मान नेताश्चीमें श्रधित सम्बन्धः स्वरे प्रियत थे। कितने ही दिखण वेल्स नृपति रिस-आय-ट्रडोरको कन्या और १म इनरीको पत्नी नेष्टाकी वंश्वज रहे। नेष्टाकी कत्या पङ्गारेथ विकियम-हि-बारीको व्याही थीं। उन्होंसे भायलेंग्डके वारीस . उत्पन्न हुये । रेमोण्ड-ले-योस, हेरवी-हे-मोण्टमोरेन्-सी और कोजान्स भी नेष्टाके वंश्रन रहे। वह उनके ्हितीय प्रति ष्टेपेन-दी-काष्टेचानसे उत्पन्न हुये थे।

सन् ११८५ दें को प्रिन्स जो ह्न वाटरफोर्ड में जहाजसे श्रा उतरे श्रीर सरदार उनका समान करनेको श्रागी श्राये। २य हेनरीने हुछ डेलासीको ८०००० एकर सूमि दे डाली थी। भपने स्नाता १म रिचार्डके समय जानके प्रधान कर्मचारो प्रेमब्रोक-श्रिपति विलियम मारशालाने श्रूल-रिचार्ड या द्रोङ्ग्वोकी कन्याको व्याह जोनष्टर पर श्रपना खल जमाया। १२१० ई०को जोहन त्रपतिने कीनीटराज कायाल स्रोवडिगं श्रोकोनोरके साथ वाटरफोर्ड स्विलनकी राह कारिकफेरगुस पर धाना मारा, किन्ह द्रिमसे श्रागे क्रस न बढ़ाया। १२१३ ई०को उन्होंने श्रपना श्रिकार प्रोपको सौंप दिया था।

सन् १२१७ ई॰ की १४वीं जनवरीको इय हिनरीने श्रोक्सफोर्डंसे श्रपने कर्मचारी जिलोफरे-डी मारिसकोको जिल में जा, कोई श्रायलैंग्डवाची गिरजेमें रखा न जाता। किन्सु १२२४ ई॰ को ३यं छोनोरियसने उपरोक्त श्राचा श्रवचित वतावार छठा दी। फिर १३२३ ई॰ में श्रवष्टरने नद श्रिंपित विकियम-डि॰ वुर्धको माग्डेविलीस श्रादिने वध किया।

श्य एडवार्डेके विदेशीय युद्धमें लगे रहनेसे श्रायलेंग्डवामी लिसाट श्रोमोरने लीक्सपर फिर अपना श्रिषकार लमा लिया था। मारिस फिटलगेराल्ड डिसमोग्डके श्रिषपित वने श्रीर उन्होंके तीन भाइयोंसे हाइट, ज्लिन श्रीर केरी नाइटोंके वंश चले।

क्ष हमरोक प्रधान कर्मचारी सर जोहन टालनोटने दिमने पारिलयामेग्छ वैठा भायलेंग्डमें रहनेवाले सब भंगरेलॉको मूळ रखनेकी भाजा हो। इससे भायिरिय जाति विभिन्न मालूम पहती थी।

सन् १४४८ ई०को योक राज रिचाई के घायलें ग्रहमें प्रधान कर्मचारीका यह पातें समय आयलें ग्रहमें जाक काल काल कि विद्रोह बढ़ाया। १४५० ई०को रिचाई इह लेग्ड वापस भीर धोरमोग्ड तथा व्योफोटं के अधिपति जिम्सको राज्य सींप गर्य। जिम्स भीर कि काल का या। रिचाई ने फिर डब लिनमें मा खातन्त्रा पाया, नया सिका टाला भीर भंगरेजी पार कियामिग्टको महमा किया।

विलियम आवेरी रिचार्डको बन्दी करने आये थे। किन्तु वह खयं शतुके हाथ पड़ फांसी पर चढ़ाये गये। टोटोनके भीषण युह्दितमें धोरमोग्डको अंगरेज़ोंने बन्दी बना लिया था। उनका मस्तक बहुत दिनतक लग्डनके पुलपर लटकते रहा। डिसमोग्डने एखिजा-विथको प्रसन्न करनेके लिये उपद्रव उठानेपर प्राणदग्ड पाया था।

३य रिचार्डके शासनकाल श्रायिरिश योरिक छोंके प्रधान किल्डार-अधिपतिका प्रभाव बढा। किन्त ष्टीकके युद्धमें एक्कलो श्रायिरिश सिपाहियोंके सरदार खेत श्राये थे। ७म हेनरीने राजलकाल वाटरफोर्ड-वाले नागरिक क्लोनमेल, कालान, फेथार्ड श्रीर बुटलरके सम्बन्धियोंसे मिल इथियार बांधनेकी तैयार दृये। द्रोगद्रेडाकी पारिलयामेग्टिस अंगरेजी कौन्सिलने श्रायले पड़के कानून बनानेका काम पाया था। पम हिनरीने भोगविलास और विदेशीय साइसमें निमन्त रहनेसे श्रायर्लेग्डपर ध्यान न दिया। राजकीय प्रभाव पेल नामक प्रान्तमें ही सीमावद रहा। कीलडार-म्रधिपतिका राजासे भी मधिक बल बढ़ गया था। एक्नलो-नारमन सरदार नीच-वर्णीं के राजा इये। दुन्हें लोग श्रायिरिश जातिके मनुष्य कहने सरी थे। सन् १५३४ ई॰को हैनरीने राज्यका भार श्रपने हाथ उठाया श्रीर डबलिनको किलडारवालींके श्रावेष्टनसे कोड़ाया। किन्तु उनका राज्य १० को ससे अधिक विस्तृत न या। दूसरी जगह अंगरेज भी आयिरिश भाषा शीर रीतिनीतिका अवलखन करते रहे। माक्सुरोध कावानाच वार्षिक-वृत्ति राजधनागारसे पाते, जिन्हें श्रायर्लेग्डवासी राजा डेरमोडका प्रतिनिधि बताते थे। किन्त हेनरीने आयर्लेंग्डिक तृपतिकी चाल टाल पकड़ी श्रीर पोपके लिये राज्य करनेकी बात उठ गयी। सेलरिक श्रीर विरोधी दोनी दलके लोग दरवार करने लगे. थे। उस समय कितने ही साधा-रण लोग प्रधानपुरुष वन बैठे। इन्हींसे स्कोफिङ्ग-टन, ब्राबाजीन, सेच्ट लेजर, फिटन विलियम, विङ्ग-फील्ड, वेलिनघाम कारू, बिनघाम, लोफटुस बीर

श्वन्यान्य श्रायर्लंग्ड्ने व'श चले हैं। नेल्टोंनं श्रोनील श्रीर श्रोत्रीन क्रमागत टिरोन एवं थोमोग्ड्ने श्रिष्पति लग्ड्निसे जानर बन श्राये थे। श्रोडोनोल्ने वंश्रज टिरोनेल्ने सरदार कडाये। मिष्यावर्णनाले प्रधान माकविलियम, क्लानरीकार्डने नायन माने गये।

सन् १५६० दे॰ के आरम्भे एक पारलियामेग्टः लगा था। उसने हिनरी और एडवर्डकी पौरीहिला स्बन्धी आज्ञा बहाल कर दी। एलिजानेयका राज्य रहा। उनके पिताने टिरोनका आधिपत्य अपने कित्यत युत्र मिथूको सींपा, जो डनगेनीनका वालीः बना ग्रीर कारीगरकी श्रीरतका खड़का रहा। माता पतिके जीते उसे डनडाल्कसे कोन अपने-कड़के-जैसा चायी थी। किन्तु राजपुत ग्रानने वालिग होनेपर यह प्रबन्ध अस्तीकार किया श्रीर विताको उससे अनभिज्ञ बताया। टिरोनके सरनेपर डनगेनन अधिपति एवं मेथुपुत्र ब्रियान श्रोनीलने उनकी सम्पत्ति पानिका स्वत्व देखाया। परन्तु शान चुने गये थे। श्रोनील खजातियोंने बीच प्रधान एवं प्रधिपति श्रीर शानके धर्मापुत्र निर्वाचित हुये। लाडे लेफटीनेग्ट-ने दो बार भानको वध करनेकी ठानी थी। १५६६ ई॰को विद्वव बढ्नेपर रानीने वीर सिड्नीको तलवार पक्षायी श्रीर शानने पीके इटते-इटते माकडोनेस्सोंके द्वाय अपनी जान गंवायी थी। शीघ ही दिचलमें उपद्रव उठनेपर फिर इन्चन पड़ गयो। डिसमोगड़के अधिपति बलवेका बीज बोनेसे छ। वर्षे लग्डनमें नज्रवन्द रहे। उन्होंने निकल भागनेकी चेष्टा लगायी थी। पकडे जानेपर एलिजावेथने उनकी मूमि स्वाधिकार-भुक्त की। अवसर देखकर अंगरेज-साइसिकोंने पश्चिम-मन्ष्टरके अर्धभागमें अंगरेजी जङ्गी श्रद्धा ग्रीनोनसे को के बन्दरतक लगाना चाहा। भोरमोख्की भादयींको उखाड़ पखाड़ भ्रोर उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन सर पेटेरने बटलरींको बलवा करनेपर भड़का दिया था। अन्तको बुटलर यान्त हुये, किन्तु कारलोके श्रंगरेजी नायक कारूका विरोध करते रहे। दोनो प्रोरसे बड़ा घत्याचार चला। सर पेटेरको सनष्टरका भी अच्छीतरह खल प्राप्त न या,

कोर्कस उनका यनुयायी दल भगाया गया। फिर सर जोहन पैरोट सनष्टारकी प्रेमिडियट बने थे। उन्होंने जीमस् फिट्जगिराल्डकी पवैतींपर हटाया, सब जगह किला तोड़ा और बलवायियोंकी साहाय्य देनेवाली फीजका काम तमाम किया। अलष्टारमें भी दसीतरह विद्मव बढ़ा था। एसेक्स-अधिपति वालटेयार-डिवेर-उकाने घोकेसे सर ह्यान योनीजकी पकड़ लिया और हनके साथियोंकी बध किया। राधिलनमें समय स्कच भार हाले गये थे। किन्तु ऐसेका यत्यन्त गहित भावसे मरे। तीन वर्ष जड़ने-भिड़ने बाद साथियोंने डन्हें होड़ दिया था।

१५७५ ई॰ के अन्त सिङ्नीय फिर प्रधान राज-प्रतिनिधि वने श्रीर धड़ाधड़ एक जगहरी दूसरी जगह पहुंचने लगे। मनष्टारमें एक वर्षके वीच सर विलियम-ड्रोने ४०० प्रादमियोंको फांसी दी थी। फिर सर निकोत्तास-मालबीयने कोनाट-वारकेसीको मारते समय लड़दी-बुड़े विसीको न छोड़ा शीर सब सकान एवं सामान जला दिया। हिसमोग्डसोने वड़ा उद्योग क्रयानेको विचारा था। धर्मयुदको घोषणा हुई। फिट्जमरिस् थोड़े साथी ले केरीमें आ उतरे थे। साथमें सुप्रसिद्ध निकीलास-सनडार्स भी रहे। उन्हें पोपने दूत बना भीर भाषीर्वादाक्षक ध्वन पकड़ा मेना था। नाष्ट्रलेकोनेसके समीप युद्ध होनेपर फिट्ज-मरिस् खेत श्राये, निन्तु सनडार्स श्रीर डेसमीयहसकी भाई जड़ते रहे। भनाको डेसमोग्डने तसवार षठायी थी। रातको उन्होंने इंगरेजी नगर योधल पर त्राक्रमणकर जीगोंकी सार डाला। सचैत छोनेपर एलिजानियनि भोरसोग्डकी मनष्टारका सेनापति बना युद करने भेजा था। वाटलर गैरानिंडनी और राजभक्त विद्ववनारियोंसे लड़ते रहे। १५८० ई॰को विकानीम लार्डं वालिटिन्ग्लासने उपद्रव उठाया। ग्लेनमारू रमें लार्ड ये-डा-विलटोन पूर्य रीतिसे परास्त इये थे। स्रोरविकार्ने इटालियी भीर सानियाडी का एक दल भा उतरा। ये उधरको का पड़े थे। युद्धमें विदेशियोंने ज्ञालसम्पंत किया, किन्तु संवको तल-वारका पानी पीना पड़ा। सोनार भीर राइने Vol II. 157

विद्यमान रहे। १५८१ ई०को सण्डार्स गुप्त रीतिसे विनष्ट हुये और १५८३ ई०को केरी पर्वतके युहमें हिस्मोण्ड भी मारे गये। इसके उपलक्षमें पांच लाख एकर भायिरिय भूमि सरकारने सर्वे सहर्ण्ड की थी। युहकी भीषणताका वर्णन हो नहीं सकता। श्रोरमोण्डने कुछ हो मासमें ५००० मनुष्योंको प्राण-दण्ड दिया था। दुर्भिचने कापणिसे अधिक काम किया। श्रतिजीवी चल न सकते थे। वह जङ्गलों और वाटियोंसे विसट-विसट कर वाहर निकली।

१५८४ ई॰को हुव भी नीलने टिरोनके कुछ सागका जाधिपत्य पाया था। १५८७ ई॰की वह समय टिरोनके अधिपति और १५८३ ईं॰को सभी जातिनी प्रधान वने। सरकारसे उनका स्तगड़ा किसी तरह रव न सकता या। इवःरो भोडीने क्वे योग देनेपर अलप्टर सरकारके विपचने खड़ा हो गया। १५८८ ई को फिट्ज-टमास-फिट्जगैराल्डने डिस-मोख्डका उपाधि ग्रहण किया था। श्रायलेंग्डके दोनो चिर मीन ही विम्नवसे सभवाने जागे और डेसमोयड प्रान्तर्ने सेन्सनोंके मुंह देखनेको न मिले। एडमएड-स्रोन्सरने बपना सर्वस खोया और भागकर लग्डनकी दुर्गेपाकारमें प्राचपरित्याग किया। टिरीनने पपना चिकार बढ़ाया, येलोफोडंने युद्धमें सर हेनरी-बाग-नानकी हराया, सनष्टारपर धावा नगाया श्रीर नार्ड वेरीमोरका प्रान्त जा ढहाया था। टिरोनके मिल इष-री-मोडोनेलने कोनोट-प्रेसिडेण्ट सर कोनयर्स-क्तिफोर्डको जा उखाड़ा। १५८६ ई॰को ऐसेक्स-अधिपति रबार्ट डिवेरेडक्स बड़ी सेनाके साथ आये, किन्तु टिरोन उन्हें कर चल छल से नीचे लाये थे। उन्होंने चेनापतिका पद छोड़ पागलकी चाल पकड़ी और बन्तको फांसी पायी। १६०० ई०को सर जार्ज-निक्न मनष्टारका प्रेसिडेग्ट वननेपर वसवा थीम दब गया था। चार्लस् वाउएर ऐसेक्सका उत्तराधिकार पाकर केरूके साथ हुये और किन-वेत्तमें उतरनेवाले स्मानियार्ड चारकर सरकारके ष्टाथ लगे। सेना नष्ट-भ्त्रष्ट होनेसे प्रजा भी दव गयी थी। इसीतरह एलिकावैथने श्रायलेंग्ड जीत लिया।

महारानीने उदिलनमें जो विख्वविद्यालय प्रतिष्ठित कराया था, उससे लोगोंने प्रच्छा फल पाया।

१६०२ ई०को १म जिम्स् के सिंहासनारुढ़ होने-पर लोगोंने सोचा था,—इनसे श्रायर्क ग्रहका छप-कार होगा। यह दोनो श्रायर्ल ग्रहवासी श्रीर स्तच हैं। किन्तु श्रिधितियोंके छपद्रव छठानेसे केल्टोंकी बात बिगड़ गयी।

१६२५ दे॰को १म चार्लंसके राजलकाल लाडे डिपुटी द्राफोड<sup>°</sup> जोगोंसे ज्वरदस्ती रुपया वस्त करने लगे। कोनाट घोर मनष्टरके जमीन्दार अधिक धन देनेपर वाध्य दुये। आयिरिश लातिसे रुपया वसूल कर स्कच शीर इङ्गरेज लोगोंके दवानेकी फौज रखनेमें खर्च किया जाता था। रोमन काथोलिकों को दु:ख वा सुख कुछ भी न मिला। प्रधान उसहरके साथ बारह पाटरियोंने विपन्नमें बान्दोलन कर कहा याः—दारिद्राका भार सहना सहापाप है। स्टाफोडेंको फांसी दी श्रीर फीनकी तलवार छीन ली गयी। १६४१ ई॰को काथोलिक राजद्रोहियोंने सारा देश अपने हाथ किया, केवल डबलिन बच गया। उनका विचार प्रोटेष्टाय्टोंको निर्वासित करनेका या। कितने ही प्रोटेष्टाच्छ बड़े निर्देय भावसे वध किये गये। १६४२ ई॰को श्रंगरेजोंने जीनेराल रवार्ट सोनरीके अधीन श्रलष्टार फीज भेज इसका बदला लिया या। किन्तु मोनरोकी हारते भी कोई फल न हुन्ना। १६४५ ई॰को रेनुसिनी पोपको श्रीरसे श्रायर्जे एडके स्तत्वां धिकारी वनकर श्राये थे। **उन्होंने के ल्टोंको साथ दिया। १६४७ ई॰की जुलाई** मास पारलियामेख्टवालींने श्रारमोख्डसे डबलिन कीन लिया था। १६४८ ई॰को जोमवेल अपनी सेना ले रणचेत्रमें उतर। उन्होंने हरे-भरे खेत काट छिपकर लड़नेवालोंको भूखों मार डाला था। :४० इनार लोग निर्वासित किये श्रीर शानोनमें क्रिष-कमें करनेको ज्वरदस्ती श्रायिरिश काथोलिक क्रषक भेज गये। लड़नेवाले सिपाचियोंको लूटका कितना ःही माल मिला। सिपाहियोंने श्रपनी नायदाद वेच डालनेसे अपसर भूका बने थे। आयिरिश कर्मजीनी उपनिवेशकोंके साथ रहे। यान्ति फिर प्रतिष्ठित हः
गयी थी। १७७८ ई॰को ग्राष्टानने श्रायर्लेग्डको
जातीयता सान जी।

१७८८ दें ॰ की धिवोबाल्ड - श्रील्फे-टोनने फिर विद्वव बढ़ाया था। उसके श्रान्त होते ही श्रायर्ले एड ग्रेटबटेनमें मिलाया गया। १८०३ दें ॰ को रवार्ट एमेटने श्रिर उठाया, किन्तु कोई फल पाया न था। इसके बाद काथोलिकों के करसे निस्तार पानिका विवाद बढ़ा। रोमन काथोलिक बिश्चप होनेको लोगोंने श्रान्दोलन किया था। सबके स्तीक्तत होने । पर भी डानौयेल - श्रोकोलने विरोध किया। श्रन्तको १८३८ दें ॰ में करकी व्यवस्था पास हो गयी। कर उठा देंनेका श्रान्दोलन भी चला न था।

१८५८ ई॰को विदित हुआ,—जोह्न घोमा-होनीन अमेरिकाम फीनिक्स-द्रोह दहकाया था। इङ्गलीएडमें इससे लीगोंपर श्रत्याचार होने लगे। १८६८ ई॰को श्रायिरिश चर्च तोड़ा श्रीर १८७० ई॰को भूमिप्रस मरोडा गया। किन्त इससे श्रायलेंग्डका भान्दोलन दव न सका। १८७४ ई॰को होम: रूलका पच भी प्रवल पड़ा। १८८१ ई॰को क्रिष-पर बहुतसे भीषण अत्याचार हुये थे। मविशियोंके निर्देश भावसे मारे जानेपर रङ्गलेग्डमें हाहाकार का गया, परन्तु सरकारने ध्यान देना श्रनुचित समभा। सन्देइजनक लोगींके कोयेर्धन-कानृन्से पकड़े जानेपर कोई फल निकला न था। श्रमेरिकासे लगातार क्यया मिलनेपर श्रत्याचार चलते रहा। ग्लाडशोनने पूर्ण कपसे नौति बदल देनेकी ठानी थी। १८८२ ई॰की २री मईकी श्रायि॰ रिश्र सरदारकी इच्छाने विरुद्ध पारिलयामेग्छ्ने पारनेल, डिलटोन श्रीर श्रोकेली नामक सभासद बन्धनसे सुक्त किये गये। वेदख्की पौछा हिसाब पानेसे क्टी थी। इसे किलमेनहाम-सन्धि कहते थे। लाड कोयेर बार फोरष्टरने उसी समय पदलाग किया। उनका डत्तराधिकार पा ६ठीं मईको लाड से न्सर श्रीर लाड फ़ेडिरिक काविण्डिस डबलिंग पडुंचे थे। उसी सन्धानी फीनिक्स उद्यानमें

लाड फुंडिरिल भौर उपमन्त्री टमास-हेनरी-ब्रक्त मार डाले गरे। वधने लिये श्रङ्ग काटनेवाली छुरियां चली घीं। घातकोंकी छाया भी कोई देख न सका। फिर भ्रमियोगमें साच्य देनेका चठानेवारी फील्ड नासक व्यवसायी पर भी उसी घातजदनने घानामण किया था। उनके कई प्रावात प्राये, किन्तु उन्होंने भागकर अपने प्राप वचाय। उन्होंने घातकोंके गाडीवान्को परंचान बिया या। इसीसे राजद्रोहका पता लगा। डब-लिन-कारपोरेशनके सभ्य और चातकदलके प्रधान उपायञ्च जिम्स् केरिने कड़ा,—'फ़ीमान्स जानील' नामक समाचारपत्रमें एक लेख निकलते ही 'सुभी डवलिन विलेके अपसरीको एक सिरेसे वध करनेकी घाचा मिली थी। साच्यसे विदित इमा, नि फोरष्टरको वध करनेकी भी कई बार पहले चेष्टा चलौ रही। बीस अभियुक्तीमें पांचको फांसी और वाक्षीको दीर्घ बन्धनका दग्छ मिला। जुलाई मास केरि जहान्पर चढ़ दिचण घण्नीकाकी रवाना इये थे। किन्तु राष्ट्रमें ही पादिक श्रीडी-नेसने उन्हें सार डाला। घातक श्रीभयुक्त दन सरहन भाया भीर सन् १८८३ दे॰ की १७वीं दिसस्बरको प्राणद्ग्ड पाया था।

राजनीतिसे काम निकानते न देख १८८६ ई०की फिर राजद्रोहका हहा बना। जीगाँकी इच्छा थी, कि मालगुजारी कषकीके अनुमति-अनुसार टी जाती। सन् १८८०ई०को सर एम-हिक्स-बीचने पर-त्यागने और मिष्टर आर्थार बालफोरके प्रधान मन्त्री वननेपर कार्यिमस एक्ट अर्थात् अपराध करनेसे दगड़ मिलनेका कालन् पास हुआ और उपद्रव उठाने-वालीका कार्य दीला पड़ा। अन्तकी नामनाल-लीग अर्थात् जातीय-दल तोड़ा गया था। धीरे-धीरे आयर्ड एउमें यान्ति विराजने सगी। किन्तु सन् १८८०ई०को सितस्वर मास फिर मिचेल्स टीनमें विद्रव बढ़ा था। पुलिसने गोलीसे दो मनुष्योंको सारा। मिष्टर हेनरी लाबीयर और मिष्टर वृतर पार्कियामेग्डले दीनो सदस्य पुलिसके विकाह और

होमक्लते पचमें थे। सन् १८८३ ई०को 'होमक्ल-विल' कानून् चला, जिससे इम्पीरियल पारिलयामिएटमें एकसी तीनके खान आयिरिश सदस्याण अस्तो हो रह गया। किन्तु शेटहरेनके सम्बन्धमें किसीकी मत प्रकाश करनेका अधिकार मिला न था। जातीयदलने आविपकर कहा,—यह कानून् आयर्लेख्डको बन्धनमें रखना चाहता है। गत १८१६ ई०को सिनफीन दलने वड़े वेगसे विद्रोह बढ़ाया था। किन्तु अंगरेज-सरकार-की दूरहृष्टि और उद्योगितासे शीघ्र श्रान्त हो गया। आयक्तक (सं० पु०) आ-या-यह आयत् तं आयन्तं धागच्छनं लाति रह्लाति, आयत्-ला-क संज्ञायां कन्। एकारहा, इज्तिराब, वेकली।

षायवन (वै॰ क्षी) चलानेका चमस, चमचा। षायवस (वै॰ पु॰) १ गोचरभूमि, चरागाङ। २ वेहोंक एक राजा। "भयोराज षायवसस्य किषी:।" (चल १।१२९।१५) 'बायवस्य सर्वतः प्राप्तात्रस एतजाको राजः।' (सायष)

षायस (सं वि वि ) श्रयसी विकारः, श्रण्। १ लीह
सय, षाहनी। २ लीहमय श्रद्धाशत वा कवनसे
सिळात, श्राहनी हिष्यार वांधने या लोहिका बख्तर
पहननेवासा। "पायक्या वाह्रोवंवनायस्त्रपारा।"(सक् राप्राट)
भागतः भवोनयकवन्युक्तरेहः।' (सावण) श्रय एव, स्वार्थे
श्रण्। ३ तीत्वण लीह, इस्पात। ४ सामान्य लोह,
मामूली लोहा। ५ श्रायुध, हिश्यार। ६ लीहनिर्मित वसुमात, लोहेकी नीज्। ७ वायुयन्त,
श्रीजार-हवा।

त्रायसमत (सं॰ स्ती॰) १ मण्डुर लीइ, जुङ्ग। २ लीइमल, जोहेका कीट।

त्रायसी (सं क्ती॰) चङ्गरित्रणी, बदनका बख्तर, क्वातीका त्वा। 'नाविका लक्षरित्रणी। नावप्राध्यसी।' (हेम) त्रायस (हिं॰ पु॰) श्राजा, स्जाज्त, हुका।

"बायस दीन्ह सखी हवानी।

निज समाज चै गर्थी भयानी ॥" ( तुलसी )

यह शब्द 'शादेश'का अपभ्तंश मालस होता है। शायस्कार (सं॰ पु॰) अयस्कार एव, खार्थ अण्। १ लीहकार, लीहार। २ इस्तीकी जङ्गाका कार्य भाग, हाथीकी रान्का कपरी हिसा। षायस्त (सं श्रिश) श्रा-यस्-तः। श्रितः, फॅका दुशा। २ दुःखित, तककीफ्ज्दा। ३ प्रतिहत, चोट खाये दुशा। ३ तीच्णीक्षत, पैनाया दुशा। ५ श्रायास-युक्त, कोशिश करनेवाला। ६ क्रुड, नाराज्। 'बायलः क्षेत्रिते तिजिते इते। क्षुडे चिक्षेऽपि।' (हेम)

श्रायखान (सं० हो। ) ६-तत्। लाभखान, राजाके श्रल्क ग्रहणका खान, मणि प्रभृतिका भाकरखान, श्रामदनीकी जगह।

आयस्पूरण (सं॰ ति॰) अयोमयी स्पूरण लीहप्रतिमा

रहस्तभो वा यस्य स अयस्पूर्णः तस्यापत्यम्, पर्ण्।

शिवादिम्योऽण्। पा शशारररा अयस्पूर्णसे उत्पन्न, जी

अयस्पूर्णसे पैदा हो। (स्ती॰) आयस्पूर्णी।

"वयस्पूर्णयानिवासिन उत्तीवासि।" (शहदारस्वक-उ॰)

श्रायस्यत् (सं वि वि ) श्रा दिवा वसु यते यत । यत विशिष्ट,तद्वीर लड़ानेवाला । "श्रायस्न कपायायः।"(मिट्ट) श्राया (हिं कि ) १ उपस्थित हुश्रा, जो पहुंचा हो। यह ग्रन्द 'श्राना' कियाका भूतकाल है। (पोर्तगीज स्त्री॰) २ धात्री, धाय, वालकोंको दुग्ध पिलाने श्रीर खेलानेवाली स्त्री। (फ् श्रव्य॰) ३ वा, कोई, जीनसा, क्या।

श्रायाकोट—मलबार प्रदेशका एक नगर। यह श्रचा॰ १०° ३६ १५ उ० श्रीर द्राघि॰ ७६° ३१ १५ पू॰ पर श्रवस्थित है। यहां सेग्टिंटमास श्राकर उतरे थे। नगर श्रतिप्राचीन है।

श्रायाचित (सं कि ) श्राग्र निवेदित, तामीदन् सांगा दुश्रा।

ष्रायात (स' वि ) १ श्रागत, श्राया हुआ। (स्रो॰) २ श्राधिका, बहुतायत।

श्रायाति (सं॰ पु॰) श्रा-या-क्तिच्। १ हरिवंश्रोक्त नहुष राजाके चतुर्थे पुल, सुप्रसिद्ध ययातिके सहोदर। (स्त्री॰) श्रा-या भावे क्तिन्। २ श्रागमन, श्रामद, पहुंच, श्रावायी।

श्रायान (सं० क्ती०) स्ना-या-त्युट्। १ श्रागमन, त्रामद। "बिख्यानामागि निनिनिन्तु।" सन् प्रशार्ष। 'बायाने यहं प्रति श्रागमने।' (सायण) २ स्वभाव, श्रादत। जिसका जो स्वभाव होता,वह उससे श्राजीवन नहीं क्रूटता। दसीसे

स्वभावको पायान कहते हैं। (प्रव्य॰) ३ यान-पर्यन्त, रवानगीतक। ४ वाहनपर्यन्त, सवारीतक। त्रायापन (सं क्ती॰) श्रामन्त्रण, तसव, बुसावा। श्रायापन्यी — सम्प्रदाय विशेष। इसका विशेष प्रमाण न पाया, किस व्यक्तिने श्रायापन्यी सम्प्रदाय चलाया था। ब्राह्मणसे श्रति नीच जाति पर्यन्त इसमें मिले हैं। त्रायापत्यी त्राया माताको पूजते हैं। पहली केवल राजपूतानेके असभ्य जाति ही आया माताकीः पूजा करते थे। इसका कुछ ठौर-ठीक नहीं, कितने दिनसे त्राया माताकी पूजा होते त्रायी है। सन् र्द्र ॰ की १६वें घताव्द यह सम्प्रदाय बहुत बढ़ गया या। राजस्थानमें लिखा है,—१६३५ द्रै॰को राणा उदयसिंह किसी भायापन्यी ब्राह्मणकी कन्याके प्रति अनुरक्त हुये। ब्राह्मणने सुना, कि कन्याका धर्म बिगड़ा था। उस समय वह कन्याको मारनेके लिये यज्ञकुर् वना होम करने लगे। कन्याका देह खर्ड-खर्ड उड़ा घपने गावने मांस साथ घायामातापर चढ़ाया था। छन्होंने फिर श्रभिशाप दिया,—तीन प्रहर, तीन दिन या तीन वत्सरके मध्य उदयसिंह इस पापका प्रतिफल पायें। घन्तकी ब्राह्मण ज्वलन्त श्रग्निमें कूद पड़े घे। श्रभिशाप विफल न हुआ, निर्घारित समय उदयसिंइका प्राण हट गया। (Tod's-Rajasthan, Vol. II. p. 31.) आयापन्यी ब्राह्मण मद्यमांसादि ग्रहण करते हैं।

आयापाना—हच्चित्रीय, किसी किसाका पेड़। Eupotorium ayapana. अमेरिकासे यह हच भारतवर्षे
आया है। सूखा पत्ता श्रीर डच्छल श्रीषधमें पड़ता
है। गुण घम्जनक श्रीर बलकर है। सरिच यहरमें
यह चायकी पत्तीके बदले काम देता श्रीर श्रमेरिकासें
पुरातन ज्वरपर चलता है।

श्रायाम (सं॰ पु॰) श्रा-यम-घन्। १ देर्घ्यं, लखान।
'दैर्घ्यं नायाम बारोहः।' (बमर) ''पट्चतुर्द्राङ्ग् नायामितनारोन्नतिशानिनी।'' (बारदाति॰) इत्त्व एवं दीर्घ महत्तत्त्वते श्रन्तभूत रहनेसे सांख्यवादी श्रग्र तथा महत् दो प्रकारका
बायाम मानते हैं। वैश्रेषिकोंके मतमें चार श्रायाम
हैं,—स्थूल, श्रग्रु. इस्त श्रीर दीर्घ। यह श्रग्र

महदादिकी तरह गुण एवं गुणी उभय वाची नहीं, कीवल गुणमात्रवाची होते हैं। शा-यम-णिच्-अच्। यस पायामः। पा शाराद। २ नियम, कायदा। "माजावानवर्ध काला कच्छालाव वे दिनः।" (मड) ३ वातरीमिद, बावकी एक बीमारी। यह दो प्रकारका होता है,— अभ्यन्तरायाम भीर वाह्यान्तरायाम। ४ असङ्घिताय-देश अणका दीर्घकरण, ज्ञाल्यमके मुंहका बढ़ाया जाना।

श्रायामकाच्चिक (सं कती ) काच्चिकभेद, किसी किसाको कांनी। निस्तुष दर-दिन्तत यव द शरावक ६४ शरावक उच्चेसे मण्ड निकाल की। फिर यह मण्ड, द शरावक यवशता शीर ६४ मध्यविध मूलक ६४ शरावक जनमें डाल एकत करें। उसे यवचारादिक प्रत्येक पलदय और पिप्पत्यादि प्रत्येक पलमित छोड़ विश्वह घटमें पच्चदश दिन यावत् रखनेसे शायामकाच्चिक वनता है। इसे ग्रहणी श्रविकारपर देनेसे उपकार होता है।

भायास (सं॰ पु॰) भा-यस्-वन्। १ प्रतियतः, कोशियः, दौड़-धृप।

"बायास्यतस्य प्रापिश्वीऽपि वरीयसः। एकैव गतिर्दश्च दानमन्या निपत्तवः॥" ( खृति ) २ स्रान्ति, सुस्ती, सांदगी।

श्रायासक (सं वि कि ) श्रा-यस-खुल्। १ श्रायासगुक्त, को श्रिय करनेवाला। श्रा-यस-खिन्-खुल्। २ श्रायास-लनक, सुस्तो लानेवाला, जा यका डालता हो। श्रायासन् (सं वि के वि ) श्रायस्यति, श्रा-यस्-खिन्। १ यववान्, स्यक्क,ती। २ श्रान्त, सुस्त, यका-मांदा। (पु॰) श्रायासी। (स्ती॰) श्रायासिनी। श्रायन् (सं वि कि ) श्रा-योऽस्वस्य, दिन। लास-युक्त, श्रासदनीवाला। (पु॰) श्राया। (स्ती॰) श्रायिनी। श्रायिन्दा (फ्रा॰ वि॰) १ श्रायासी, श्रानेवाला। (क्ति॰ वि॰) २ भविष्यत्में, श्रामी। फ्रारसीमें, भविष्यत्कालको जमाना-श्रायिन्दा कहते हैं। श्रायन्दा-रिक्टा (फ्रा॰ पु॰) पान्य, श्रध्वनीन, सुसा-

Vol. II. 158

षायिये (हिं कि ) पधारिये, तथरीफ लायिये।
यह ग्रन्द धाना क्रियाकी आज्ञाका समान-स्चक
रूप है। साधारण रीतिसे कहनेमें 'प्रावी' होता है।
धायिसवेण्ड पर्धात् तुवारहीप। धाटलाण्टिक
सहाधागरके उत्तरांशमें धवस्थित एक हीप। धायतन ४०४३७ वर्ग मील है। सेकड़े पीके ८३
थंग षित्यका और अविधिष्ट निक्क्यूमि है। यह
हीप पश्चिम और दिखण भागमें ही विस्तृत है।
उच्च मृमिका षिकांश आक्नेय-गिरि और हिमभूमिने पूर्ण है। उद्गिद्का चिक्नतक नहीं, जलका
कहां ठिकाना है। किन्तु उसमें की इन्द धादि
पड़ा, वह मत्स्यसे भरा है। ५१७० वर्ग मील भूमि
चिरत्यारसे मण्डित है। समुद्र जलप्र १३००से
४००० फीट चढ़नेसे वर्षकी सीमा मिलती है।

मरकर फालोट, अनरसा, बायनकुसा और छोटी-कोटी दूसरी नदीसे भाविसलेखना जल बहनर ससुद्रमें पहुंचता है। तिन्त्र सूमि श्रीर पर्वतमानाने मध्यवर्ती नीचे प्रदेशपर श्रांधीमें विकीर्ण वालुकाकणा एवं चुद्र-चुद्र मस्तरखण्डसे भाकाश का जाता है। **उस समय अधिवासियोंको बड़ा कष्ट होता है।** १०७ त्रान्नेयगिरि है। अन्नजा प्रान्नेय-गिरि सर्वापेचा व्रष्टत् है। १८७५ ई॰को भग्न्युत्पातसे उसना भस्र दूरवर्ती छनाइस्य शहरतक पहुंचा या। यह भस्र प्रसादिके पच्चें बहुत ही अनिष्टकर होता १७८३ ई०को स्कोषटरलकी भाग्नेयगिरिके प्रथम यवं श्रेष छत्वातचे चैकड़े पीछे ५३ ग्टहपालित पश, ७७ घोड़े, ८२ भेड़ और २० श्रादमी मरे थे। १८४५ ई॰ तक हेकला घारनेयगिरिके सर्वसमित घडा-रह बार श्रम्युद्धिरणका समाचार मिला है। भूमिकस्य प्रायः चुत्रा करता है। उससे भी समय-समय ग्रत्यन्त चिति पहुंचती है। भायिएलेखिक प्रत्येकां श्रमें उपा जलके निर्भार वर्त्तभान है। किन्तु दक्षिण-पश्चिम भागमें उनकी संख्या अधिक है। फिर उसी खानपर विख्यात पैसार प्रस्तवण है। गन्धक, रेग, सट्टी श्रीर कार्जीतिक एसिड्की भारने बाउनेयगिरि-प्रदेशमें स्थान-स्थान पर देख पड़ते हैं। मेन्सिको उपसागरका

· उच्चप्रवाह भाने भीर शीत कुछ कम पड़नेसे दिचण · तथा पश्चिम प्रदेश वासयोग्य बना है।

समभं नहीं सकते, एकान्त दारूण श्रीत, वालुकावृष्ठि, भाग्न यगिरिके भीषण उत्पात श्रीर प्रचण्ड भूमिकम्पसे जो कष्ट पाते, वह जोग कैसे रहते हैं। भारतवर्षमें प्रकृतिकी दयाका श्रेष्ठ नहीं। हम जगन्माताकी साचात् भन्नपूर्ण मूर्ति मानो जन्मभूमिमें प्रत्यच देखते हैं। हम साताक प्यार वालक हैं। सुखमें पालन-पोषण होता है। दु:खमें पलनेसे भायिसलेखिक लोगोंकी हडडी कड़ी पड़ जाती है। वह उद्यमशील श्रीर श्रात्तसम्पन्न हैं।

इतना विश्राल दीप होते भी श्रायसलेग्डकी लोकसंख्या केवल ८४००० प्रशीत् मध्यमावस्थामे प्रति वर्ग मील दो प्रादमीके हिसाबसे पड़ती है। किना पुरुषोंकी अपेचा स्तियां क्रक बिधक हैं। पहले अधिवासी प्रधानतः पशुपालन दारा ही जीविका चलाते थे। पीछे वह मत्स्यके व्यवसायसे उत्रत होने लगे। किन्तु शीतकालमें तूफान श्रानेसे श्रनेक भीवर नाव डूबनैयर सर जाते हैं। इस व्यवसायमें सैकड़े पीछे तीस प्रधिवासी नियुक्त हैं। प्रत्येक वत्सर विदेशको लाखीं मन मत्ख-तैन, नवणात मांस, जन श्रीर चमड़ा भेजा जाता है। भेड़ श्रीर घोड़ेकी भी खुब रफ्तनी होती है। १८८८ ई॰ वे हिसाब-में यहां ७३५४४२ अर्थात् मध्यमावस्थामें श्रादमी पीछे ८ मेड रहे। १८८८ ई॰की ४४००० प्रर्थात् दो -श्रादमीमें १ घोड़ा निकला। बनमें बड़ा पेड़ नहीं चित्र शक्षष्ट हैं। जीवनधारणके लिये विदेशीय श्रस्ता मुंह देखना पड़ता है। श्राटा, चीनी, क्हवा, शराब, तस्बाक्, नमक, लकड़ीका तखता, कोयना, नोष्ठा श्रीर धातुकी दूसरी चीज वग्रेइ बाहरसे मंगाते हैं। प्राजनन पानू भीर गाजरकी खेती क्रक-क्रक बढ़ी है। फलव्यके निये नहीं ही कहना पड़ेगा। चार कषिविद्यास्य, एक क्षिप्रिमिति पौर उसकी प्राखासभासे खेतीको उन्नति की जाती है। राजधानी रेक्तजिफिक्सें कितने ही सामुद्रिक बीमा-पाफिस श्रीर विद्यालय विद्यमान हैं। प्रचित सुद्रा, वज्न श्रीर नाप हिनमार्वकी तरह है। जातीय बाङ्क प्रतिष्ठित है। बड़ी सड़क, रेलपथ श्रीर वैद्युतिक श्रालोककी व्यवस्था कहीं नहीं। घोड़ेकी पीठपर ही माल-श्रसवाब दोया जाता श्रीर लोगोंका श्राना-जाना होता है। १८११ ई॰के श्रकोबर मास एक जातीय विख्वविद्यालय खुला है।

याजकल यनेक विषयकी छत्रति होने लगी है।
टेलिफोन हारा संवाद चलता है। कई पक्षे मार्ग यौर सेतु बने हैं। खनिजका यनुसन्धान होता है।
राजधानीमें कलके पानी श्रीर नालेका काम लगा है। दिल्लेण एवं पश्चिम ३२° फारिन होटसे ५०° पर्यन्त तापमानयन्त्रमें उत्ताप चढ़ता है। इसी प्रच-रेखापर स्थित सायिवेरिया प्रदेशके मध्यवर्ती याक्र्यस्क नगरमें वायुका उत्ताप ५०° से ६८° तक चढ़ता अर्थात् योपकी दिन श्रीर श्रीतकालकी राजिमें १०८° का पार्थका पड़ता है। किन्तु समुद्र-वेष्टित श्रायसलेण्डमें १८८° मात्र विभिन्नता देखते हैं। इसका प्रधान कारण पूर्वीका मेक्सिको उपसागरके उत्ता जलकोतका श्रायसलेण्डके किनारे शाना है।

दिचण-पश्चिम प्रदेशमें प्रति वत्सर २४ से ४८°४ दृष्य पर्यन्त दृष्टि होती है। परन्तु साथिवेरियामें दूसी श्रव्यदेखा पर प दृष्य मात्र पानी वरसता है। श्रायिसलेग्डमें सबसे छोटे दिनको ३ घण्टे ४८ मिनट सूर्यका प्रकाश रहता है।

श्रायसलेग्डमें ४३५ प्रकारके पुष्प भीर बहुविध छिद्भद्गा प्रस्तित्व मिला है। श्रानेक स्थलमें वेत्रवन है। ३से १० फीट पर्यन्त वेत बढ़ता है। मकोय जातिके दो प्रकार फल व्यतीत दूसरे फलका हच नहीं होता। सुभीतेकी जगह राई और छड़दकी खेती करते हैं। बारह सिंगा, लोमड़ी, चूहा, तरह-तरह-का इंस, कोई सी किसाकी समुद्री चिड़िया श्रीर समीपवर्त्ती समुद्रमें सील नामका जानवर तथा काड, हवेल वग्रेरह मक्की देख पड़ती है। उत्तरमेक्से तुषारके साथ खेत मह्नक कभी कभी बहकर चला भाता है। स्तन्यपायी जन्तुकी संख्या विरल है।

८५० ई॰को स्कारिइनेवियाके अधिवासियोंने ्रशायिसतेखः प्राविष्कार किया था। उसी समय ः नरवेवासी कतिपय सन्भान्त व्यति एवं अनुचरगण चौर घावर्लेयहकी रानी घाउड़ने घालीय खजन सहित खदेश कोड यहां या उपनिवेश लगाया। उसके बाद जनसंख्या बढ़ने यार साधारणतन्त चलने पर ८३० ई॰को सहासमा वनी थी। तदविष ४०० वत्सर पर्यन्त आयिसलेखका अभ्युदयकाल -ठहराया काता है। **उस समय यह दीप विभिन्न** नायकींके अधिकारमें विभन्न रहा। ईसायी धर्म ग्रहणकर लोग याजक-सम्प्रदाय द्वारा विभिन्न खण्डमें थिचा पाते थे। तथापि स्नायत्त-शासन भीर साधारच-तन्त्रमें सिम्नाजित रहे। ई॰के १२वें मताव्द जह गाडमण्ड नामक व्यक्तिने याजकोंके श्रधि-कार-सम्बन्धपर विवाद वढ़ाया, तब ग्रहयुद होने चगा भीर बड़े-बड़े सरदारींका वंश विसकुत मिट गया। जुरुचेत-युद्धमें जातिविरोधपर सहा नीर सक्तल भीर भासीय कुटुस्सरणके दंशनाशसे भारत दुवैल बना था। सर्वेत्र ऐसा ही व्यापार है। १२६७ ई॰के मध्यमाग भायिसलेख नरवेके श्रधीन इद्या । स्वायत्त-ग्रासनकाल लोग कितने ही दुर्दान्त, प्रराजक भीर खेच्छाचार-परायण रहे सही, विन्तु मनुष्योचित कार्यं और उद्यति की चेष्टामें किसी प्रकार म्यून न थे। स्टइविवादसे शिक्ष होन बन वह परमुखायेची एवं परप्रसादभत्याभी श्रीर पूर्वका सद्गुण सकल निकल जानेसे शिला, वाणिन्य तथा युदकार्यं सूच निरीष्टं क्रषकदसमें परियत हो गये। उद्यमहीन जनोंके पचमें श्रना परिस्रस ही जीवनका लच्च बना। १२८० ई०को नरवे राज्य हाथ चानेसे बायिसचेगढ़ भी हेन-मार्नन भवीन इसाथा। तहनधि यह दीए सिक्त पराधीन वन गया। हिनमार्वांने लोग नर्वेसे त्रायिसलेग्डको सन्धिका नियम समस्त न मान नतन-नतन कर लगाने सरी। १६०२ ई॰को राजा धर्ष खुष्टियानने हनमानीने व्ययके लिसे धनका प्रयोजन पड़नेसे यहांका समय व्यवसाय राज्यके

एकाविकारपर खींच लिया था। फिर उससे उत्पन्न राजस हेनमार्क जाने खगा। खाद्य भीर प्रयोजनीय दूबजात भिनमूख हो गया था। यदि उस समय स्टूबजो भंगरेज्विषक् निद्योंमें नार्वे न ल्टते भीर गम्बक, चमड़ा, मक्की तथा जनने बदने खाद्यद्रव्य न देते, तो कितने ही लोग भनाहार मर जाते। समग्र: भिवासियोंकी भवस्या दतनी विगड़ी, कि १७८७ ई०में हेनमार्कनां सरकारको वाध्य हो हेन-मार्क भीर भागिसलेख के मध्य वैमहस्त वाणिक्य होनेकी व्यवस्था करनी पड़ी थी।

१७८२ ई. को परासी-राष्ट्रविष्ठवर्में फ़ान्सचयित १६ म जूईका भिर काटा गया। फरासी
पिछतोंने उससे पहले हो लेखनी उठा युरोपमें
मनुष्यमात्रके सिकारपर तुसुल भान्दोलन उपस्थित किया था। भायिसलेख के वाणिन्य-नीतिपरिवर्तनमें वह भी कुछ कार्यकारी हुआ।

१८४८ ई॰की फरासी राष्ट्र-विद्ववसे फिर युरीपमें प्रवादिके अधिकार-एम्बन्धपर तील आन्दोलन
उठा था। फराछियोंने उससे राजा जई फिलिपकी
भगा दिया। इक्क्लेण्डमें कार्नेला एम्बन्धीय विद्राहकी
बाद १८५६ ई॰को मिष्टर कवडिनकी प्ररोचनासे
साधीन वाणिज्य-नोति वनी थी। किन्तु डेनमार्कीमें
उसका प्रचलन न रहा। अवस्थाका विभिन्न देख
१८५८ ई॰को आधिमलेण्डमें समस्त देशोंसे विनाग्रल्ल वाणिज्य करनेकी व्यवस्था हुथी। व्यवस्थापतपर लिखा गया, प्रक्रत पचने जब आधिमलेण्डमें
मेष घीटक एवं मत्स्यके श्रतिरिक्त अन्य वस्तु न उपजी,
तब खान-पानके लिये सभी कुछ विदेशसे आयेगा।

दें • के १६वें मताव्यान्त ग्रीर १७वें मताव्यारमानें जलदस्युके अत्याचारसे अधिवासियोंकी अवस्या बहुत भोजनीय हुई थी। १७६५ और १७८३ ई • की ग्रीतला, दुर्भिन, मेपको स्तुर एवं भाजनेय-गिरिके उत्पातसे अधिवासियोंको दुदमा असीम रही। ई • के १८वें मताब्द आधिसले एक सर्वाधियां दुरमाय पढ़ा। साधीन व्यवसाय पाकर ही अधिवासी आक्रमासनाधिकारके लिये चीत्कार करन स्ती थे।

१८०० १०से पायिसलेग्डमें एपलिङ्गका प्रविवेशन . रोका गया। १८४५ ई॰का राजा दम खृष्टानने उसे केवल परामर्भ करनेका प्रधिकार दे फिर जमाया था। नृतन पायिसली खने जन्मदाता कहलानेवाली जोन सिंगर्डसन सायत्त्रधासन-बान्दीलनकी नेता रहे। १८०४ ई॰को उपनिवेशके दशग्रत सांवत्सरिक उत्सव दिन ही उदारहृदय हेनमार्कराजके पायससेएडकी संचासभाको त्राईन-कान्न् बनानेकी चमता देनेसे ः स्वायत्त्रशासन पानेके लिये भी घृमधाम कर सके। उत्सवके बाद भी राजाके अधीनस्य एकजन ग्रासन-कर्ता क्रक दिन घायिसलेग्डपर घासन चलाते रहे। १८०४ ६०को प्रायिसलेख्का विधिससूह सम्पूर्ण सुधार, शासनकर्ता एक दायित्व-सम्पन्न मन्त्रीके अधीन बनाये गये। महासभा चालीस सभ्योंसे गठित दुई। प्राभिजात्य-सम्पन अंश्रमें चीद्द भीर निम्न-साधारण घंश्रमें छच्चीस लीग रहे।

नीकर-चाकरों श्रीर २५ वर्षसे कम उद्यवालोंको मत देनेकी चमता उस समय भी मिली न थी। महा-समाके चौदह सभ्योंमें श्राठ महासभा श्रीर छः राज-कार्नृक मनोनीत हुये। १८९१ ई॰को महासभा कर्तृक विधिसमूहका संग्रोधन होनेपर ठहराया गया, कि राजाको महासभाके सदस्य नियुक्त करनेका श्रीधकार न रहा। निक्तश्रेणीके व्यक्तियों श्रीर स्त्रियोंको भी मत देनेका स्नत्न मिला था। विना रक्तपात केवल श्रिचाविस्तार, तथा देशकायंके उद्यम श्रीर संयत श्रान्दोखनसे श्रायसलेखने स्त्रीभीन व्यवसाय, स्त्रायत-श्रासन श्रीर स्त्री-स्त्राधीनतादि प्राप्त किया। पराधीन जाति होते भी श्रीव्यासी स्त्राधीनतादि प्राप्त किया। पराधीन जाति होते भी श्रीव्यासी स्त्राधीनतात्व प्राप्त स्त्राक्ता पूर्ण सुख एठाने लगे। जो जिस श्रवस्थाके उपयुक्त रहता, भगवान् उसे उसी श्रवस्थापर पहुंचा देता है।

इस ख्रांचपर यह कष्टना प्रावश्यक है, कि श्रायिसलेग्डिके लोग डेनमार्ककी पारिलयामिग्टिमें प्रतिनिधि मेज न सके थे। युरोपीय राजनैतिक चैत्रमें उनका खार्थ विजड़ित नहीं।

े १८७४ ई॰के प्रवर्तित विधि-शनुसार एसथिङ

वीट द्वारा श्राधिसखेखके श्रायख्यका हिसाब बनाया जाता है। ८४ इज़ार लोगोंके राज्यमें काम ज्यादा नहीं होता। इसीसे दो वत्सरमें केवल एक बार पिवंदेयन होनेपर दोनो वर्षका हिसाब साय ही लगता है। जातीय धनागारमें प्रति वर्ष साढ़े चार लाख मुद्रा जमा होता है। देशपर किसी प्रकारका न्द्रण नहीं। सेनिक वा युद्धपोत-सम्बन्धीय कोई कर देना नहीं पड़ता। श्रिषवासी खेन्छासे प्रायपर सामान्य परिमाण शुल्क लगा धनियोंसे विलासके द्रव्यजात प्रराब, तम्बाक्स, क्इवा होनी इत्यादिकके व्यवहारोपलच्चमें कुछ राजख वस्त कर लिया करते हैं।

१८११ दे॰की जीन सिगाईसनने प्रायिसतेष्डके पिसम भाग प्राचीन वंशमें जन्म लिया था। सुशिचा पाकर १८३० र्पे को वह श्रायिसले एड-विश्पंके सन्ती हुये। १८३३ ई०को डिनमार्क पहुंच कीपनहेगन विखविद्यालयमें इस द्वीपके इतिहास और भाषाकी गविषणा दारा भीषृ युरोपीय शिचित समानमें उन्होंने ख्याति पायौ। प्राचीन श्रायिसलेखके इतिहास श्रीर व्यवस्था-संग्रहमें उन्होंने विस्तर परिश्रम किया था। उन जैसा विद्वान् भीर राजनीतिज्ञ व्यक्ति भवापि दूसरा व्यक्ति बायिसलेग्डमें उत्पन नहीं हुना। उन्तरहृद्य, दृद्वरित, श्रध्यवसाय श्रीर खदेशानुरागके प्रभावसे समय धिवासी उनके धनुगामी बने। डेनमार्क-सरकारके सर्वदा दृढ़ भावने प्रतिनन्धकता-चरण करते भी लोगोंने खाधीन वाणिच्य धीर खायत-शासन पाया है। किसी एक मनुष्यके भी पृथिवी-विख्यात होनेपर देशका गौरव बढ़ जाता है। उन्होंने श्रायिसलेण्डको विलक्षुत्र डेनमार्कसे मिला देनेके प्रस्तावका तीव प्रतिवाद किया था। एक संवादपत्रके सम्पादक रूपसे ही वे खंदेगवासियोंकी सभ्यता भीर उन्नतिके प्रधान पोषक बने। १८०४ ई॰को डेन॰ मार्कराज अम खृष्टियानके स्वयं श्रायिसलेख जाकर सायत्त्रभासन देनेसे खदेगवासियोंने जोन सिगार्ड-सनको सर्वप्रकार सन्मान श्रीर उपाधि दिया था। वे जीवनके प्रधिकांग समय कीपनहेंगनमें ही रहे।

वर्षा भरनीपर छनेका यव रेजविक लाया ग्रीर समग्र दिशंवासियोंके उद्योगसे ससमान गाड़ा गया था। समामिने सारकपर लिखा. -The beloved son of Iceland, his honour sword & shield আহিব लैक्डने प्रियस्त, इनका गीरन खड्ग चीर चर्म था। .. १००० ई॰ जो इस दीपमें ईसाईसमें फैला रहा। भाजकत भाधिसतीयहवासी माटिन-ल्थर-प्रवर्तित प्रोटेष्टाग्ट सतके प्रवसम्बी हैं। धर्मकार्यकी सुविधाने लिये हीय २० उपाचायिं के अधिकार श्रीर १४२ गिरजीने उपचक्रमें विभन्न है। फिर गिरजासे सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक पन्नोके धर्मकार्यकी व्यवस्था कमिटीस सम्पन होती है। छपाचार्यगणका कार्यपरिद्शेन प्रादेशिक कमिटीके हाथ न्यस्त है। गिरजाका कोई पद खाली होनेघर गवरनर-जनरख वहादुर विश्रपसे परासर्थं से तीन सतुष्य चुन देते हैं। धर्म-मख्डनीन तीनमें एकको मनोनीत करनेपर गवरनर-जनरल बहादुर उसे काम सींवते हैं। साधारण राजकार्यका विशेष उच्चपद यक्षिकार-शून्य होनेपर थाल भी डेनमार्कके राजा स्रोतः निर्वाचन करते हैं।

सन् १८४० ई॰ को रेकजाविक नगरमें एक धर्म-शिकाका विद्यालय खुला था। वडां अधिकांश पुरोडित शिका पाते: हैं। डनमें को पन हेगन-विश्व-विद्यालयके डपाधिधारी भी कोई-कोई रहते हैं।

कानसाधारणके सास्याने अधिक उन्नित लाम की है। विश्रेषतः वालक वालिकाकी मृत्युमं स्था वहुत घट गयी है। परिस्क्र नता, भयेचालत वत्लष्ट थावाम भूमि, खाद्य द्रयकी उत्कर्णता भीर देशों तथा धात्रयोंको भंस्या छिंद ही इस उन्नितका कारण है। १८०६ दंश्से एक मिडिकल स्कृत (चिकित्सा विद्याशिचालय) भी खुला है। इस समय द्वीपके प्रत्येक स्थानमें दी-चार डाक्टर भीर, धाती विद्यमान है। पहले समस्त द्वीप इंट्रनेसे भी एक डाक्टर वा धात्रीका पता जगना किन था। अब एक प्रधान चिकित्सक होय होपके खास्य, मेडिकल स्कृत वी धीर डाक्टरगणके तस्त्वावधानका भार व्यस्त है। १६ सहकारी, २० प्रादेशिक अस्त्रविकित्सक भीर

एक नेववैदा रहते हैं। ४ कीटे हसाताल श्रीर ४ श्रीषधालय प्रतिष्ठित हैं। धावियोंको मेडिकल-स्तूनमें कुछ दिन वकृता सुनना श्रीर रीतिमत शिचा देना यहता है।

त्रधिक परिमाणसे उच्च त्रिचाके विद्यालयन खुलते भी मत्स्योपजीवियोंके ग्राम श्रीर लोकपूर्ण स्थानमें विद्यावर्चा उत्तम रूपसे फैल गयी है। अनेक समय वालक निज-निज भावासमें ही पद-लिख लेते हैं। किसी-किसी खलागज खलमें भागणकारी शिचक विद्यादान देते हैं। धर्मयानक संदेश संवाद रखनेकी नाध्य होते, सकाल वालक पट्-लिख भौर हिसाव-किताव कर सकते हैं या नहीं। शिचा-विस्तारकी निये ही सोकसंख्याको देखते युस्तक भीर सामयिक पत्रका प्रचार प्रखन्त प्रधिक है। मासिकपत्रीको कोड़ १८ साप्ताहिक संवादपत्र निकलते हैं। रैक-जाविककी जातीय युस्तकागारमें ४०००० सुद्रित पुष्तिका श्रीर २०० इस्तिनिधि रिचित हैं। राज-धानीको लोकसंख्या ६७०० सात है। प्राच्य प्रिल्प-विज्ञानकी कितनी ही वहुमूल्य सामग्री संयह हुई है। शिचित लोगोंकी समितियोंमें साहित्य, प्रजाबन्धु श्रीर प्राच्यविज्ञान-समितिका नाम विश्रेष उन्नेख-योग्य है। युरोप-विख्यात भास्त्रर यारवरडचेनकी मूर्ति राजधानीमें शोभित है।

भाषाका नाम प्राधिसले चित्र है। किन्तु ८७४ ई॰ को नरवेसे प्रानेवासे उपनिविध्यां के वंश्वधर प्रदापि प्रपनी प्राचीन भाषा ही वासते हैं। वर्तभान काल नरवे देशमें भाषाका प्रनेत परिवर्तन और संशोधन हुआ है। विदेशमें रहनेंसे लोगोंको प्रपनी भाषा बहुत प्रारी लगती है। इसीसे उपनिवेशी पिद्ध-पितामहकी भाषाको अनुसार रह सके हैं। ऐसी अवस्थापर प्राधिसलेखको भाषा और साहित्यचर्ची भाषातस्विद्धिक प्रमुखन्यन्यमें विशेष सहायक है। स्थानीय भाषा तथा साहित्यचर्ची इस बातकी सम्भानेको बड़ी स्विधा पड़ी, उत्तर-युरोपके दुर्दान्त योद्यांको भाषा कैसे बनी श्रीर किस परिवर्तनसे वर्तमान स्कायिङनेवियाको भाषा निकली थी।

यहां सङ्गीतचर्चाका प्रावत्य है। उत्क्रष्ट गायक-गायिका बहुत हैं। किन्तु पच्छा कवि कहीं नहीं मिलता। श्राविसलेग्डने गीतना खर कर्णं में गूंजा करता है। योता घनेक चर्ण पर्यन्त उसे भूल नहीं सकता। अन्यान्य देशमें जिस गुणके लिये कविताका श्रादर होता, वह सभी श्रायिसलेखने गद्य महा-काव्यमें देख पड़ता है। वास्तीनिके रामायण, शोमरकी ट्रय वर्णन, एवं राजस्थानीय चारणींके गीतको तरह सभ्यताके प्रारम्भकाल (११४०-१२२० ई॰) यहांकी गायामें अपने वीरहम्दका वीरत भीर नरवे तथा हेनमार्वके नरपतिगणका साइसिक कार्य भाटों द्वारा रचित हो साधारणके श्रामोद-ब्राह्माद, समाज श्रीर नायकके प्रकोष्ठमें सुनाया जाता या। प्रथम कई एक पुरुष लोगोंके मुंह-मुंह चलने बाद वह लिखा गया। माजर्ज्ज प्राय: तीन भाग नष्ट होनेसे सोमें चालीस गीत बाकी बचे हैं।

सम्प्रति प्रायिसलेग्डमं जलप्रपातसे तड़ित् निकाल रिलगाड़ी श्रीर कलकारखाना चलानेकी कल्पना लगा रहे हैं। लकड़ो श्रार कीयला न मिलनेपर गेसकी श्रागसे खाना पकाते श्रीर शहरमें रीशनी करते हैं।

साचात् सम्बन्धमं हिनमार्के भिन्न अन्य किसी दिशको श्रायिसलेग्डसे हाक नहीं जाती। निर्धारित समय हेनमार्कसे जहाज पा श्रीर हरेक बन्हरमें ठहर चिट्ठी-पत्नी दक्षद्वा करता है। हेनमार्कसे फिन्न हसे हाक विभाग द्वारा पृथिवीमें श्रन्यत्न भेजते हैं।

श्रायी (हिं॰ क्रि॰) उपस्थित हुई, श्रा पहुंची। यह शब्द 'श्राना' क्रियाका एकवचन सामान्य-भूतका स्त्रीलिङ्ग है। (स्त्री॰) कार्र देखी।

श्रायी-गयी (हिं॰ स्ती॰) हानि-लाम, नफा-नुक्सान्। श्रायु (वै॰ ति॰) एति मच्छति, दृण् गती दृन्। हन्दशेणः। हण् शरा १ जीवित, गमनभील, जिन्दा, चलता-फिरता। (पु॰) २ मनुष्य, श्रादमी। ३ श्रम, श्रनाज। ४ जीव, जानवर। ५ मनुष्यजाति, श्रादमीकी कीम। ६ प्रथम मनुष्य, पहला श्रादमी। ७ जीवित-लाल, जिन्दगी। 'श्रमु नीवितकालो वा।' (श्रमर) ५ वायु, ह्वा। ८ श्रपत्य, श्रीलाद। १० श्रनुष्ठादंदुत। (हरिर्वम २१०) ११ सर्ग्ड् कराज। (महाभारत—वनपर्व १८२१६८) १२ काष्यांके एक पुत्र। (भागवत १०१६१११०) १३ उदेशी श्रीर पुरुरवाके पुत्र। नष्ट्रघराज इन्होंके पुत्र थे। (रामायण अप्रर पध्याय) १८ श्रीयप्त, दवा। १५ घृत, घो। १६ वसा, चर्बी। श्रायुष्य देखो।

श्रायु:श्रेष (सं॰ पु॰) ६-तत्। जीवित कालकी समाप्ति, सत्यु, मीत, जिन्दगीका खातिमा।

त्रायुः शेषता (सं॰ स्ती॰) जीवनके श्रतिरिक्त श्रन्थ वस्तु न रहनेकी दथा, सिर्फ़ जिन्दगी बाक्ती बचनेकी हाजत।

आयुता (सं० ति०) आ-युज् कर्मणि ता। भयुकक्रथलायां चासेवायाम्। पा चाइ ४०। १ सम्यम् व्यापारित,
मुक्र र । 'भायुकः व्यापारितः।' (विदानकी सुरी) २ ईषद्युत्त, मिला या लगा हुआ। 'भायुका गीः यक्तर्ट देवद्युकः।'
(विदानकी सुरी) (ली०) आ-युज् भावे ता। ३ सम्यम्
नियोजन, तकरुरी, तैनाती। (पु०) ४ सचिद,
प्रतिनिधि वा नियोगी, वजीर, गुमाद्रता या नायव।
आयुत्तिन् (सं० ति०) आयुक्तमन्न, आ-युङ्क्त इष्टादित्यात् द्रनि। सम्यक् नियोगकर्ता, तैनान करनेवाला।
आयुज् (वै० ति०) नियोग करनेवाला, जो जोड़ता
या मिलाता हो।

त्रायुत (सं वि ) आ यु ता। १ आर्ट्सेमून, गलित, पिचला इम्रा, जी पसीजा हो। (क्लो॰) भावे ता। २ आर्ट्सेमून घृत, पिघला इम्राघी।

आयुध (सं पु ) आयुध्यति जिन, आयुध करणे वल्यं क। १ शस्त्रमात्र, कोयो इथियार। आयुध तीन प्रकार होता है,—प्रहरण, इस्तयुक्त और यन्त्र-युक्त। खड़्गको तरह चलनेवाला प्रहरण—चक्रवत् कूटनेवाला इस्तयुक्त और वाण सहस्र यन्त्रसे निकलने-वाला यन्त्रयुक्त कहाता है।

प्रस्तकी भांति प्रहरण कार्य साधनेवाले वसुका भी नाम प्रायुध है। जैसे,—नखायुध, दण्डायुध द्वादि। "नखतुष्डायुध खगः।" (भिंद प्रार०५) दसका प्रमाण नीचे लिखते, कि प्रति पूर्वकालसे भारतवासी प्रायुध धारण करते हैं,—"स्थित वः संलायुध पराणदे वीलू चर प्रतिकासे।" एक राइशर। एस समय ऋषि यद्भरवार्थ

आग्रुध रखते थे,—''ऋषीयानसायुषम्।'' चयर्व ६।१३३।रा वैदिक समयमें सूर्मों, इषु श्रीर धतुः कयी श्रायुष चलते रहें। (अण्यनु: १।४।६।७, ऐतरेयब्राह्मण ७१८) सुर्सी जीइसे बनता, श्रभ्यन्तरमें छेद रहता, श्रीर वर्तमान छीटी तोप-जैसा देख पड़ता था। एकके छोड़नेसे सी श्रादमी सर जाते।

ष्यवर्ववेदने समय सीसकी गोली मरकर भी पास चलाते घे,-

''सीसायाध्यहं वस्यः सीसायाग्निस्पावति ।

सीर्षं न इन्द्रः प्रायच्छत् तदङ्गः यातु चातनम् ॥

यदि नी गां इंसि यदाश्र' यदि पूरवम् ।

ल' ला सीसेन विध्वानी यथा नीऽसी चनीरहा ॥''(चयर्व १।१६।२,८)

रामायण, महामारत श्रीर तत्परवर्ती समय भारतवासी नानाप्रकार श्रायुध बनाते रहे। उनमें क्यी नास नीचे लिखते हैं,—शित, तोमर, नालिक, दूषण, भिन्दिपाल, लगुड़, पाय, चन्न, गदा, सुहर, पिनान, दन्तनाखन, भूषाडी, परश्र, गोशीर्ष, सवित, खूण, ब्रसि, प्रास, सीर, सुवल, पहिया, परिध, मयुखी, शतनी, दण्ड, दण्डचन्न, धर्मचन्न, नालचन्न, ऐन्द्रचन्न, श्रुल, ब्रह्मशिर, कौमीदकी, वर्णपाय, वायवास्त्र, क्रीचास्त, शोषण, वर्षण, नन्दन, गान्वर्, अविद्या, विद्या, हयशिर, गार्डाख, नागास्त्र, सन्तापन, प्रश्नमन, प्रस्नापन, जुन्भण, नारच, वज्, तुलागुड़ा, इली, खड़ पुतिना, लिवत, श्रास्तर, कुस, सौष्टिक इत्यादि। प्रयोक यद्मं तत्तविवरण देखी।

(वै॰) २ पात्र, वरतन। (सं॰ ल्री॰) ३ अल-द्वारमें लगनेवाला सुवर्ष, जी सोना ज़ेबर तैयार करनेमें काम जाता हो।

चाग्रुधजीविन् (सं॰ त्रि॰) यस्त्र दारा जीविका चलानेवाला ।

षायुधनीवी (सं॰ पु॰) भट, योदा, मुनाहिद, सिपाही। भायुध-दीर्घपृष्ठ (सं०पु०) सप, सांप । तसवार-जैसी लस्वी पीठ रखनेसे सांपका यह नाम पड़ा है। षायुषधर्मिणी (सं स्ती ) प्रायुषस्रेव धर्मीऽस्वस्था, इनि डीए। जयन्ती हत्त, धनदैनका पेड़। 💢

मकुन्यासविभीव। इस न्यासमें चक्र, गदा प्रस्ति बाग्वींके नामपर बपने-बपने स्थान सन्त्र हारा हाय लगाना पड़ता है। वैखावपूजनसे पूर्व वाह्यग्रहिके लिये शायुषन्धास कारते हैं। तन्त्रसारके श्रोविद्या-पूजा-प्रकरणमें विवरण लिखा है।

ब्रायुधागार (सं॰ क्रो॰) ६-तत्। श्रस्तग्टह, सिला॰ खाना, राजाके इथियार रखनेका घर।

त्रायुधागारिक ( **सं॰ ति॰ )** त्रायुधागारे नियुक्तम्, ठन्। यगरान्तार् छन्। पा ४।४।००। राजाने प्रस्तागारमें नियुत्त, सिनाखानेना मुहाफिन्। नो व्यति प्रत्येक चस्त रखने एवं पहंचाननेका तत्त्व समभाता श्रीर सवेदा सतकं रहता तथा कायंदच होता,वही राजाके श्रायुधा-गारमें नियुक्त किया जा सकता है। (बीटिबीय चर्यमाख) चायुधिक (सं॰ पु॰) भायुधिन तद्व्यवद्वारेष जीवति, उन्। १ श्रस्ताजीव, सिपादी। र यस्त्रसम्बन्धीय, इधियारसे निस्त्रत रखनेवाता। षायुषिन् (सं • वि •) त्रायुधमस्यस्य, इनि । यस्त-धारी, इविवारवन्द । (स्त्री॰) त्रायुधिनी।

भायुषी (सं॰ पु॰) योदा, सिपाही। त्रायुषीय (सं॰ पु॰) **षायुध-छ। पायुषान्छ व।** पा शशर् । भागुधिक देखी।

त्रायुदंद, पायुदां देखो।

भायुर्दा (वं॰ वि॰) भायुर्दाता, जिन्हगी वख्मनेवाला। 'बायुर्वा बायुवो दाता।' (युक्तवनुर्माची महीधर श१०)

षायुर्दीय (सं॰ पु॰) षायुषो दाय: दानम्, ६-तत्। बल विशेषमें स्थिति भीर योग प्रस्ति हारा रव्यादि कर्ढं क श्रायुर्दान, श्रायुर्गणन, उम्बक्ती बख् शिश् । च्योतिषशास्त्रके अनुसार नवग्रहके वलावलगर सनुया का जीवनकाल घटता-बढ़ता है। इसीसे उन्हें पाय देनेवासे मानते 🕏 ।

त्रायुदीवन्, त्रायुदी देखी।

षायुद्रंच्य (सं॰ ली॰) बायुः साधनं द्रचम्, शाक॰ तत्। १ श्रीषध, दवा। २ घृत, घो। चार्वाकोने श्रायु बढ़ानिका गुण रहनेसे ऋण लेकर भी छत पौनिकों आसुधन्यास (संव पुढ़) आयुधानां न्यास:। त्रीपूजाका । उपदेश दिया है। "सर्व क्रता हतं विवेत्।"

त्रायुर्वेल (संव पु॰) बायुष्यका बन, उसका जोर। ज्योतिषमें नवग्रहके बलावलपर बायुका घटना-बढ़ना साना है।

भायुर्युध (वि॰ ति॰) भाजीयन युद्धकर, उस्त्रभर लड़नेवाला। "वे पर्या पियरचस ऐल बदा भावुर्युधः।" वाजसनेव रंहिता १६/६०। 'बायुपा जीवनेन युध्यन्ते ते वावज्जीवयुद्धकराः यदा भायुजी वनं पणीक्षव्य युध्यन्ति ते बायुर्युधः।" (महीधर)

श्रायुर्यींग (सं॰ पु॰) उचितस्यायुषी ज्ञापकी योगः, श्राक तत्। १ च्योतिषोत्त ग्रह्योगविशेष। इससे उचित श्रायु मिलता है। २ श्रीषध, दवा।

आयुर्व वि (सं कि की ) आयुषो हिंदः, ६-तत्। द्रव्य विशेषके सेवन दारा आयुषो हिंदः, किसी खास चीज़ के इस्ते माल से उसका बढ़ना। शिवने दुर्गीसे कहा है, है देवि! अभ्रक तुन्हारा चौर पारद हमारा वीज है। इसीसे जो दोनोंको सिसाकर सेवन करता, वह मृत्य और दारिद्राके भयसे छट जाता है।

"बस्तं तव वीजन्त मम बीजन्त पारदः। भनयोमेलनं देवि चत्यु दारिद्रानाशनम्॥"

( सर्देश्नेनस'यहध्त तन्तवचन )

प्राणायामसे भी सर्वव्याधि क्रिता श्रीर परमायु बढ़ता है। पूर्वभुत्तवसु जीर्ण होनेपर भोजन करना श्रीर मलमूत्रादिका वेग न रोकना परमायुहिक्का एक छपाय है। सुन्युतकी मतमें ब्रह्मचर्य, श्रहिंसा, दु:साहस-परित्याग, सद्योगांस एवं श्रन्न भच्चण, बाला स्ती-सेवन श्रीर दुग्ध-छत तथा छ्याजलपान श्रायुवृद्धि-कर होता है।

आयुर्वेद (सं पु ) आयुर्विद्यते ज्ञायते लभ्यते वा अनेन, विद् करणे घन्। चरग्वेदका अपवेदविश्रेष, अध्यवेवेदका उपाइन, शक्यादि स्थानाष्टक सम्पन्न धन्वत्यादि प्रणीत चिकित्वाशास्त्र, इन्स-अद्विया। आयुका हिताहित श्रीर व्याधिका निदान तथा शमन जिस शास्त्रमें रहता, वही आयुर्वेद कहाता है। (वैद्यमास्त्र) हित, श्रहित, सुख, दु ख, श्रीर शास्त्र तथा उसका हिताहित एवं मान बतानेवाले शास्त्रका नाम आयुर्वेद है। (परक)

आयुर्वेदसे इन दुर्जेय विषयीका ज्ञान मिलता,—

षायुके लिये क्या हितकर एवं क्या प्रनिष्टकर होता बीर उसका कितना परिमाण तथा कैसा सक्य रहता है। महिष सुश्रुतके मतमें जिससे बायु बढ़ता किंका मालूम पहता, वह बास्त बायुईंद कहाता है।

"चनेन पुरुषो यखाहायुर्विन्हति वित्ति वा। तखाना निवरेरेव चायुर्वेद इति खृतः ॥" (भावनिय)

ं अर्थात् रोगालान्त व्यक्तिका रोगनिवारण श्रीर सुस्य व्यक्तिकी स्वास्त्यरचा ही त्रायुर्वेदका प्रयोजन है।

इस विषयमें कुछ मतभेद पड़ता, त्रायुर्वेद किस वैदक्ते सन्तर्गत स्नाता सीर किस वेदका उपाक्ष उहरता है,—"वर्षेषभेव वेदानासुपवेदा भवनि। सन्वेदसावुर्वेद उपवेदः। पण्येवेदस सस्त्रमास्त्राणि।" (चरचन्त्रूष)

सकल वेदका एक-एक उपवेद होता है। ऋग्वेदका उपवेद श्रायुर्वेद है। श्रयदेवेदके उपवेदको श्रक्षशस्त्र श्रथीत् श्रव्यतन्त्र कहते हैं।

किन्तु सुन्युतके मतमें आयुर्वेद भयवेवेदका उपाङ्ग है,-"इड खरवायुर्वेदी नाम बद्याङ्गमध्वेवेदस्य।" (सुन्नुत स्व॰ १ प्र॰)-

किसी-किसी पुरायमें लिखा, कि ब्रह्माने प्रत्न, यजुः, साम श्रीर श्रयवेवेदका सार निकाल धायुर्वेद बनाया था। श्रसली बात यह, कि श्रायुर्वेदका वील सकत वेदमें ही मिलता है। उसने मध्य प्रत्येदमें कुछ श्रिक्त है। किन्तु वैद्यक्तगणकी श्रयवेवेदपर ही श्रिक्त निर्भर करनेका क्या कारण है ? "तब बैत प्रधारः खु बतुर्वाचक्सामयनुर्व्यक्षेत्राना कं वेदमुपिह्यन्यायुर्वेदिवदः ? तब मिलना पृष्ठ नैवं चतुर्वा खक्सामयनुर्व्यक्षेत्रानामाना प्रवेवेदे भिक्ति-रादेखा। वेदाह्याववेदः। खल्यायन-विल-महन्त्र-होनप्रायिचीपवास-मन्नादि-वरियहां कितत्वा प्राहः।" (चरक स्वस्थान १० प्रधाय)

यदि कोई पूछे—आयुर्वेदवेत्ता ऋक्-यज्ञः-साम-भयवं चारमें किस वेदके भवलस्वनसे उपदेश दे, तो चिकित्सक ऋक्, यज्ञः, साम, भयवं चारोमें भयव-वेदपर भपनो मिक देखाये। क्योंकि भयवं प्रोक्त वेद-ही स्वस्तायन, विल, मङ्गल, होम, नियम, प्रायित्तन, उपवास और मन्त्रादिको स्वीकारकर चिकित्सा-तत्त्वका उपदेश देता है।

सुत्रुतमें लिखा, पहले ब्रह्माने सहस्त्र प्रध्याय पीर लचसाकात्मक पायुर्वेद प्रकाण किया था। ब्रह्मासे प्रजापित, प्रजापिति प्रिश्चनीकुमारहय, प्रश्चिनी-कुमारहयसे इन्द्रदेव, इन्द्रदेवसे धन्यन्तिर प्रीर प्रन्व-न्तरिसे सुत्रतने प्रायुर्वेद पढ़ा। लोकांक मङ्गलार्थ सुत्रुत सुनिने प्रायुर्वेद रचा है। ब्रह्माने प्रायुर्वेद निन्नलिखित प्राठ भागमें बांटा था,—१ प्रस्थतन्त्र, २ प्रालाक्यतन्त्र, ३ कायचिकित्धातन्त्र, ४ भूतिवद्या-तन्त्व, ५ कीमारभ्रत्यतन्त्र, ६ प्रगदतन्त्व, ७ रसायनतन्त्र गीर द वाजीकरणतन्त्र

१। श्रख्यतन्त्र—ज्राही या चीर-पाड़की कहते हैं। दृष्प, काष्ठ, पावाण, पांग्र, भातु, इष्टक, श्रस्थि, केश, नख श्रादि कारणवश शरीरमें इस श्रीर मल-सूत्रकी रोक पीड़ादायक होते हैं। उन्हें निकालनिके लिये यन्त्र, चार एवं श्राक्त बनाने तथा लगाने भौर नानाप्रकार रोगनिर्णय करनेका उपाय इस तन्त्रमें जिखा है।

२। ग्रालाकातस्त्रमें स्तन्धसन्धिने उपरिस्य चत्तु, कर्ण, मुख, नासिका, जिह्वा, दन्त, भोष्ठ, भधर, गर्छ, तालु, प्रलिजिह्वा प्रश्ति स्थानके सकत्त रोग मिटानेकी बात है।

३। वायविकात्सातन्त्रमें ज्वर, श्रतीसार, रक्तिपत्त, श्रोष. उनमाद, श्रयसार, क्षष्ठ, मेह इत्यादि सर्वोङ्गव्यापी रोगको श्रान्ति कही है।

४। भूतविद्यातन्त्रमें देव, ग्रसुर, गन्धव<sup>8</sup>, यच, रस्त, पिख्लोक, पियाच, नाग, ग्रहादि हारा श्राक्रान्त व्यक्तिके ग्रारोग्यपर उपायस्वरूप श्रान्तिकर्म श्रीर विल्डान विद्वत है।

५। कौमारसृत्यमें वासकता प्रतिपासन, धालोके दुग्धका दोष-संगाधन घोर स्तन्यदोष एवं ग्रहदोषसे उत्पन्न रोगको चिकित्सा है।

६। अगदतन्त्र सप, कीट, ज्ता, हिसक, सूष-कादिके दंशजनित विषको दूर करनेका छपाय बताता है। सिवा इसके अपरापर विषका जन्म भी उसमें विद्यमान है।

७। रसायनतन्त्रमें युवावत् बलिष्ठ बनने, परमायु, मेथा एवं बल प्रश्नृति बढ़ने और देखके रोगसे बचनेका विषय वर्णित है।

Vol. II. 160

द। वाजीकरणतन्त्रमें श्रस्य प्रथवा शुष्कको बढ़ाने, विक्षतको खाभाविक श्रवस्थापर लाने श्रीर चयप्राप्त शुक्रको उपजानिका विधान है। चीप श्रीरको सबल करने भीर मनको सबैदा प्रमुख रखने का विषय भी वर्षित है।

इस षष्टाङ्गमें आजकलका देहतत्व (Physiology), यारीरिवज्ञान (Anatomy), यस्त्रविद्या (Surgery), मेषच्य एवं द्रव्यगुणतत्त्व (Materia-medica), विकित्सातत्त्व (Practice of medicine), रोगनिदान (Pathology) और पात्रीविद्या (Midwifery) प्रस्ति विषय विद्यमान है। सिवा इसके सहय-चिकित्सा-प्रणाली (Homeopathy), विरोधि-चिकित्सा-प्रणाली (Allopathy) जल, चिकित्सा-प्रणाली (Hydropathy) और तन्त्रयास्त्रमें वर्ष चिकित्सा (Chromopathy) भी मिलती है।

प्रायुर्वेदका चिकित्सा-तस्त वेदिककालसे प्रचलित . है। इसमें किसी वातकी कमी देख नहीं पड़ती।

यारीर-विज्ञान श्रीर श्रस्तिचित्ता प्रथम श्रङ्गके भन्तर्गत है। यजुर्वेदमें श्रस्तिचितित्साका श्रामास मिलता है— "इद्यासार्य हन्यस्य निहास श्रथ नचसः।"

उपरोक्त मन्त्रहारा यज्ञार्थ निहत पश्चना हृद्य, वक्तः, यक्तत्, वक्त (वक्तः), वामहस्त, उभय पार्खः, श्रोणि, गुदनाल-मध्य-भाग, धन्त-चमें (वपा) श्रोर मेदः (वसा) प्रस्ति भस्त-विशेषसे वाहर निकाल श्राममें श्राहृति देनेको विधि विद्यमान है। शस्त्र-विद्या ज्ञात न रहनेसे यह सकल कार्य होना कसे समाव था? वेदमें शारीरतत्त्वरहनेका विलच्चण प्रमाण मिला है,—

"यथा वची ननस्पतिस्थैन पुरुषीऽस्था। तस्य खीमानि पर्णानि त्वरस्थीत्पाटिका विदः। तम्य एवास्य रुपिरं प्रस्नन्दि त्वच उत्पटः। तम्यान् तदा द्वणान् प्रति रसी उचादिवास्तात्। मांसायस्य प्रकराणि किनाटं सान तत् स्थिरम्। प्रस्नोयन्तरती दार्चण मच्चीपमाकता। यत् वची वक्षो रोइति स्लान्नवतरः पुनः।"(वहदारसाक श्टार-) फिर सम्य स्थलमें शिरा-प्रशिरा नामादि भी है,— "य एषोऽन्तर्ह दये नोहितिषिण्डः। षदैनयोरितत् प्रावरणम्। यटेतदन्तर्ह दये नालकासितः। षयैनयोरिया स्रतिः सम्परणौरैया। हृदयादूर्ध्व नाष्ड्री सचरति यथा क्षेत्रः सहस्रमा।

भित्र एवेत्यस्य हिता नास नाखोऽन्तर्ह दवे प्रतिष्ठिता: 122

मिवा इसकं श्रय विदीय गर्भे श्रीर शारीरीपनिषत्में श्रारोरविज्ञान विशेष रूपसे कथित है। यनुर्वेदीय इहरा-रक्षकका १म भीर ६७ प्रधाय देखी।

र्डाइ हिंदा भी श्रायुर्वेद में पायी जाती है। उद्दिर-तस्त न समभानेसे श्रोषधिका गुणागुण उत्तराना कठिन है। प्राचीन वैदिक ऋषि श्रोषधिका विषय श्रक्तीत ह जानते थे। ऋग्वेद में प्रमाण है,—

" "सुचे वाज्ञव्यमर्थत सिन्ध्न्यनातिष्ठमीपधीर्नियमापः।" (स्वक्षाहराण)

श्रयांत् (वह) दित्र सकल श्रयसम्पन्न श्रीर नदी सकल शेरित करें। जलविहीन स्थान श्रीष्रधिशुक्त श्रीर निक्स्थान जलमय हो। फिर देखिशे.—

''मधुमतीरोपधीर्याव पापो'' (ऋक् षाप्राः )

प्रयाजन यह, कि श्रोषधि सकत युक्तोकसमूह श्रीर जलममूह मधुयुक्त बन । ऋषियोंका श्रोषधि विषय जानना निम्नलिखित वचन द्वारा भी प्रमाणित है,—

"था बीपिषः पूर्वा जाता देवेम्याखयुगं पुरा।

मनै तु वध् पातहं यतं धानानि सत च॥" ( ऋक् १०।८०।१ )

महाभारतमें रोगहर, विषहर, शखहर श्रीर सत्याहर कयी प्रकारके श्रायुर्वेद्दवित् चिकित्सकोंका नाम मिन्तता है। देहतन्न, गारोरविज्ञान, शस्त्रविया, चिकित्सा-तन्त्व, रोगिनटान, भावीविद्या प्रथति शब्दमें विज्ञारित विवरण देखी।

श्रातायुर्वेद, गजायुर्वेद श्रीर हचायुर्वेद नामसे श्रायु-वंदके नयी विभाग होते हैं। (श्रीप्रपण १८१-१८१ श्रध्याय)

मधुस्दन-सरस्तीने श्रपने बनाये 'श्रस्थानभेद'
ग्रत्यमें कामग्रासको भी श्रायुर्वेदका श्रद्ध माना है।
श्रायुर्वेदको चिकित्साप्रणाली यूनानो, ईरानी श्रीर
श्रद्धो चिकित्साश्रास्त्र चलनेसे पह ले होबनी रही।
बहुनाल पूर्व भारतवर्षेसे संश्रयम सूल खुला था,
पीहि श्रपर जातिने सादर उसे श्रपना लिया।

'उग्रन-उल्-अम्बा फितुल-कातुल-अतवा' नामक 'अरबी ग्रन्थमें लिखति,कि सन् ई॰के प्म अताब्द भारत-वर्षीय पण्डितौंके अधीन बग्रदादकी राजसभामें बैठ लोग क्योतिष और श्रायुर्वेद पढ़ते थे। सरक्, सर्धद श्रीर येदान नामक तीन श्रायुर्वेदिक ग्रन्थ भारतवर्षसे लोग श्रावदिश ले गये। तीनो ग्रन्थ चरक, सुश्रुत श्रीर निदान नामके श्रापम श्र-जैसे हैं। इससे साष्ट समममें श्राता, कि पाश्रात्य चिकित्सकोंने भारतवासियोंसे श्रायुर्वेद पाया था।

त्रायुर्वेदद्वम्, भाववदद्यम् देखो।

त्रायुर्देददृश् (सं॰ पु॰) दैख, चिकित्सक, तबीब, इकीस।

शायुर्वेदसय (सं॰ पु॰) त्रायुर्वेद प्रचुरः, श्रायुर्वेद प्राचुर्वे सयट्। १ धन्वन्तरि। प्रचुर श्रायुर्वेद जाननेसे धन्वन्तरिको यह छपाधि मिला है। (ति॰) २ श्रायुर्वेदाभित्र, यहम-श्रदवियासे वाकि फ्।

श्रायुर्वे दिका, भायुर्वेदहम् देखो।

भायुर्वे दिन् (सं ० ति ०) भायुर्वे दी वेदातयास्यस्य, इनि । १ भीषधीय, तिस्त्री, दवादारू से तासुन, रखने-वाला । २ वैद्य, तबीव (स्त्री ०) भायुर्वे दिनी । भायुर्वे दी (सं ० पु ०) वैद्य, इनीम, दवा-दारू देनेवाला ।

सायुषक्, पायुषक् देखी।

त्रायुषक—जैनशास्त्रातुसार देह ग्रथवा पुरुषका संयोग । त्रायुकी घोषणा करनेवासा ।

श्रायुषज् (वै॰ ति॰) श्रायुना सजते, श्रायु-सञ्च-क्तिप् धत्वम्। १ श्रायु:सस्वन्धी, एस्तसे सरोकार रखनेवाला। २ मानवयुक्त, मनुष्योंके योगका, श्रादमियोंका सञ्चारा पकड़नेवाला। (श्रव्य) ३ मनुष्योंके संयोगसे, श्रादमियोंके मेलमें।

शायुष्त ( रं॰ ति॰) श्रायुषा कायति, श्रायुष्-के-क । श्रायु दारा प्रकाशसान, उम्बरे भलकनेवाला ।

श्रायुष्कर (सं वि ) परमायुर्जनक, उम्र बढ़ानेवाला। श्रायुष्काम (सं वि ) श्रायु: कामयते, श्रायुस् कम्-णिङ्-श्रण्। श्रायुर्भिलाषुक, उम्बकी खाहिश रखनेवाला।

भायुष्कृत् (सं॰ ति॰) भायुः करोति, भायुम्कः क्विप्-तुक्। भायुद्धे दिकर, उस्तः बढ़ानेवाला। स्रस्तः । पारदादि भायुष्कृत् होता है। भाग्नं दि देखी। 'श्रायुष्टोम (सं ९ ए०) श्रायुःसाधनं स्तोमः, शाका० तत् वलम्। १ श्रायुःसाधन ऋक्समुदाययुक्त स्तोम-विश्वषः। २ श्रायुष्टोम स्तोमयुक्त श्रतिरावविश्वषः। श्रायुष्टोमयज्ञ करनेसे उस्त बढ़ती है।

आयुष्पा (वै॰ वि॰) धायुकी रचा करनेवाला, जो उम्बक्ती हिफाज़त रखता हो।

श्रायुष्पृतरण (वं॰) शतुष्कृत् देखा। (स्त्री॰) श्रायुष्पृतरणी।

श्रायुषत् (सं॰ ति॰) प्रशस्तमायुरस्यस्य, श्रायुष्सतुष् षत्वम्। १ प्रशस्तायुक्त, उस्तवाला, तनदुष्यः ।
२ जीवित, जिन्दा। ३ षत्वय, क्रायम, चाल्। ८ ष्टदः,
उस्तर्योदा। (पु॰) श्रायुषान्। (स्ती॰) श्रायुषाती।
श्रायुषान् (सं॰ पु॰) १ प्रशस्तायुः व्यक्ति। २ ज्योतिषोक्त
विष्कु श्रमे त्वतीय योग विश्रेष। यथा—विष्कु श्रा, प्रोति,
श्रायुषान् इत्यादि। श्रायुरिति श्रच्योद्ध्यस्य, सतुष्।
३ श्रायुस् शब्दयुक्त सन्त्वविश्रेष। ४ उत्तानपादके
एक पुत्र। ५ संज्ञादके एक पुत्र। ६ जीवक सञ्चान्नुप,
दोपहरिया।

सायुष्य (सं० ति०) सायु:प्रयोजनसस्य, यत्। स्वर्गीदिन्यो धन्। (महासाष) १ सायुष्टिंतकर, स्यातवख्य। २ पष्य, वीसारके खाने लायक्। सभ्य पारदादि द्रव्य स्वार प्राणायामादि कर्म सायुष्य होता है। ''पृषे नातेऽरिषं मधिला विध्वनायुष्य होतान् गृहोति।'' (स्वि) (स्ति०) २ स्रायु- द्वितकर वन्न, स्यातवख्य ताकृत। ४ सनीवीकरण संस्तार। यह पुत्रजन्मके बाद किया नाता है।

भायुष्यस्त (मं॰ ली॰) नर्मधा॰। 'भायुषानिति भान्ययं नधा तत्र समाहितः' कान्दोगपरिभिष्टोता भाग्युद्यिन त्राज्ञादिमें पाठ्य स्ता विभिष्ठ।

न्त्रायुस् (सं क्ती॰) एति गच्छति श्रष्टरहः, इसा गती उसि, सित्वादृहिः। एतिर्वत्र। डस्शारटः १ जीवित काल, जीस्त । 'श्यायुर्जीवितावधी।' (जसादिकोष)

'षायुजीवनस्।' ( डब्बबल्स )

सलयुगके जोग नीरोग रहते, इससे जनके सकल कार्य वन जाते थे। परमायु चार सी वर्ष रहा। ब्रेतादियुगमें पादकमंसे परमायु घटना अर्थात् तेत्रामें तीन, हापरमें दी और कलिमें एक सी वर्ष मनुष्य जीता है, "बारीगाः सर्वसिद्धार्थायतुर्वर्षं यतायुषः । कृते वे वादियु द्वेग्रथामायुर्वं स्वति पादगः॥" ( नतु ११८३ )

पुराणान्तरमें सत्यादि युगमें सत्त वत्सर प्रस्ति प्रसायु होनेकी वात लिखी है। प्राणी प्रत्यह २१६०० खास और उच्छाससे प्राणिकया चलाता है। ३६०दिनसे २१६००संख्याको गुण करनेपर ७७७६००० त्राता, जो एक वत्परका संखान होता है। श्रुत्यादिमें पुरुषका खाभाविक परमायु एकशंत वत्सर निरूपित है। यत द्वारा ७७७६००० को शुष करनेपर ७७७६०००० निवसता है। श्रतएव मनुष्यने जीवन-कालमें ७७७६०००० संख्यक प्राणिक्रया हो सकती है। प्राणायामादि द्वारा वायुका रोकनेपर क्रियाकी अनुत्पत्तिके अनुसार परमायु बढ़ता है। पूर्वीक प्राणिकया सुख्य व्यक्तिके लिये ही कही है। रोगादि उपसर्ग भीर भीम यातायातमें ऋधिक प्राणित्रया होनेचे परमायु वटता है। पुरुषका एकशत वत्सर परमायु खाभाविक ठहरता, किन्तु कर्म भीर क्रुपच्यादिवध न्यन भी निकल जाता है।

वेदादिमें मनुष्यका परमायु यत वत्सर तिखित है,—"विविधा यत्त बाहति निधिति नवीं नवत्।

वतारकं स प्रवात चयमग्रे गतायुवं ॥" ( सन् वंहिता (१२१६) मर्थात् हे भ्रम्न ! जो मर्त्यं समिध् काष्ठ-द्वारा तुन्हें मन्त्र-संस्तृत भ्राष्ट्रतिसे परिपुष्ट करता, वह पुत्रपीतादिसम्पन्न ग्रहमं भ्रत वत्सर जीवित रहता है।

२ यज्ञविश्व । प्रायः इसे आयुष्टीम कहते हैं। यह दीर्घजीवन प्राप्त होनेके लिये किया जाता है। फिर इसमें श्रीभन्नव यज्ञके 'गो' श्रीर 'ज्योतिः'का भाग भी जगता है। ३ खादा, खुराक।

भायुस्स् (सं॰ पु॰) पुरुरवा भीर जवेशीकी पुत्र। भायुस्तर, भायुक्तर हेखी।

भायुस्तेजस् (सं॰ पु॰) बुद्ध विशेष।

आये (सं अवा॰) प्यारे, श्रोजी। ग्रीतिने साथ निसीनो पुनारनेमें यह व्यवद्वत होता है।

श्रायिया—इसलाम धर्मप्रचारक सुहम्मदकी ३य पती। यह श्रावृ वक्रकी कन्या थीं। सात वत्सर वयसमें सुहमादके साथ दनका विवाह हुआ था। सननेमें पाया,

कि वास्यावस्थामें विवाह होनेसे ही इनके बाप अव-दुकाका नाम बदलकर अबूबक अर्थात् अचताके पिता पड़ा था। कोई सन्तान न होते भी सुहस्पद इन्हें वहुत चाहते थे। किसी प्रवी लेखकने कहा है,— अबूबक इतनी तरुण कन्या मुक्तमादको देनेके विरोधी रंहे। किन्तु मुहमादनें विवाहके लिये ईखरीय ग्राज्ञा हीनेका बहाना किया। इसपर उन्होंने ग्रंपनी कन्या एक मञ्जूषा खर्जूरके साथ मेज दी थी। श्राये-शाको एकान्तमें पा सुहम्मदने श्रमयीद वस्त्र पकड़ लिया। उसपर यहं सक्रोध बोल उठौं,—'लोगोंने विश्रव्य बताते भी शाप व्यवहारसे सुभी वञ्चक माल्म पड्ते हैं। अपने पतिके मरनेपर इन्होंने श्रंनोके उत्तराधिकार पर श्रापत्ति डाली थी। कयी बार इन्हें मलीके शाय घोर युद्ध करना पड़ा। साहसिक होते भी दनके श्राचरणका बड़ा श्रादर रहा। श्रलीने दन्हें क़ैद कर विना पीड़ा दिये छोड़ा था। आयेशा भविष्यद्वादिनी श्रीर चत्यसन्धींकी माता कहाती रहीं। सन् ५८ हि॰ या ६७८ ई॰को इनकी मृत्यु हुई। लोग कडते हैं,—बायेशाने सनिश्चय श्रीर सावमान यजीदकी साध प्रतुरक्त होना प्रस्तीकार किया था। इसपर मुवावियाने उन्हें विनोदनके लिये बुला भेजा। श्राये-शाने स्नागत गरहमें एक बड़ा गड़ा खोद श्रीर मुंड पत्तीस ढांक दिया गया था। प्राणनांशक स्थानपर क़रसी विकी। यह उस पर बैठते ही गहें में जा पड़ी थीं। उसी समय गड़ेका मुंह पखरसे गरा श्रीर चुनेसे भरा गया।

ष्रायोग (सं पु ) ष्रायुच्यते सवैत सङ्गलादी षा-युज्-घञ्। १ गन्धसाख्योपद्वार, फूल फुलेल वग्रद्वकी संट। २ व्यापार, द्वादसा। २ रोध, रोक। 'षायोगे। गन्धमाख्योपद्वारे व्याप्तिराधयोः।' (हम) ४ नियुक्ति, तैनाती। ५ तट, किनारा।

श्रायोगव (सं० पु०) सायोगं सप्रशस्तयोगं वाति गच्छिति, श्रयोग-वा-क स्वाश्र श्रण्। १ वैश्याके गर्भ भीर श्रुद्रके भीरससे छत्पत्र जाति विशेष। "यदा-दायोगवः" (मह १०११) काठका काम करते करते श्रव सुतार या बढ़ही नाम हो गया है। २ श्रयोगव- वैश्वकाः मनुष्यं। (स्ती॰) जातित्वात् छोप्। भागोगवी।

आयोजन (सं॰ ली॰) आ सम्यक् युन्यते कर्म येन, आ-युज-लुग्रट्। १ डयोग, जॉफिसनी। २ आइ-रण, भापटा-भापटी, धरपकड़। ३ संग्रहकार्थ, जोड-तोड़। नैयायिक-मतमें कर्म और व्याख्यानको आयो-जन कहते हैं।

श्रायोजित (सं॰ ति॰) श्रा-युज-णिच्-त लोपः, श्रायोजनमस्य जातम्, तारकादित्वादितच् वा। सस्यक् सम्पादित, बना चुना।

षायोद (सं॰ पु॰) ष्रायोदस्यापत्यम्, बाहुत्तकात्\_ ष्रण्। घीम्यमुनि।

भायोधन (सं क्ती ) या सम्यक् युध्यन्ति योबारी-ऽस्मिन्, भा-युध श्राधारे लुग्रट्। १ रणचेत्र, लड़ाईका सैदान्। भावे लुग्रट्। २ युद्धित्तया, जङ्ग-लदस्न, सड़ाई-भिड़ाई। ३ संहार, खू'रेज़ी। 'युद्धमायोधनं नसं प्रधनं प्रविदारणम्।' (समर श्राप्त १०३)

श्वार (सं ॰ पु॰) श्वा सम्यक् ऋ गच्छित कालवशात्, श्वा ऋ कतरि घञ्। १ मङ्गलग्रह, मिररीख्। ग्रूनानि योंके होराशास्त्रमें भी मङ्गल ग्रहको श्वारम् कहते हैं। १ ग्रानग्रह, जोहल, कैवान्। २ मधुराम्बहन्त, एक पेड़। गीड़ देशमें इसे रेफल कहते हैं। ४ ग्रान्तभाग, कुवे, नज़दीको। भावे घञ्। ५ ग्रमन, रविश्व, चाल। श्वा श्वभिव्याप्ती अर्थते गम्यते यत्न, श्वा न्द्र श्वाधारे घञ्। ६ दूर, फास्ता। (क्वो॰) ७ मुख्डलीह, लोहेका लुळ्ज लुलाव। ८ कोण, जाविया। 'शरः चितिसतेऽर्कने।' (विश्व) 'शरो रीतिः शनिर्मांनः।' (हम शहर्ष) १० एक भील। ११ सक्या, पहीयेका घरा। १२ हरिताल।

(हिं॰ पु॰) १३ कलहुला। इससे इत्तरस निकालते हैं। १८ महीका लोंदा। यह पात्रनिर्माणमें लगता है। १५ मायह, इसरार। (स्त्री॰) १६ लोहेकी कौल। यह पतली होती भीर सांटेमें लगती है। गाड़ीका बेल या भैंसा जब नहीं चलता, तब हांकने-वाला इसे उसके पीछे सुभी देता है। १७ पादक एडक, पश्चेका कांटा। यह सुगैंके होता और लड़नेमें चलता है। १८ टंग, निग, डइ। १८ चर्मप्रभिदिका, सुवा, सुजा, सुतारी। (प॰ स्ती॰) २० फ्री, गर्म। (प॰ ली॰) २१ गंगरेजी वर्णमालाका १८वां भक्तर। यह संस्ततके रकार, हिंदीके 'र' भीर फारसी या उट्टें के 'र' से डचारणमें मिलता है।

भार भाना (हिं क्रि) लच्चा लगना, ग्रमीना। भारक (सं०) भार देखी।

प्रारकात् (वै॰ प्रवा॰) प्रतिदूर, प्रकार।

श्रारकाट (सं॰ पु॰-क्ती॰) प्रारस्य पित्तलस्य कूट द्व।

श्रिपत्तलाभरण,पीतलका गहना। प्रारम्यः कूटोऽस्य।

श्रिपत्तल,विरक्ता। 'गीतिक्रियानारक्टो। न क्रियां।'(पनर राशर७)

प्रारत्त (सं॰ पु॰) प्रा-देवत् रत्तः, प्रादिसमासः।

श्रेषद् रत्तवर्णे, सायल व-सुर्वी, जालसा रङ्ग।

(ति॰) २ संस्यक् रत्त, ष्रहमर, खूब लाल। ३ ईषद्

रत्त, सुर्वे सा। ४ सस्यक् यनुरत्त, सूब रंगा हुया।

(क्ती॰) भावे ता। ५ प्रनुराग, रङ्ग। ६ रत्तचन्दन।

श्रारत्तप्रयो (सं॰ स्ती॰) वन्धुजीवकहत्त, दो पह
रियाका पेड़।

भारच (सं॰ पु॰) था सम्यक् रचित, था-रच-अच्।
१ इस्तीने मस्तनस्य कुन्धना चधः स्वन, हाथोनी
पेशानीने शिगाणना चोड़। २ इस्तीने मस्तनमा चर्म,
हाथोनी पेशानीना चमड़ा। ३ सन्ति, नस्त, जोड़।
भाने चन्। ४ रचीन्निया, हिफाजत। 'बारची रचके
हिक्कणावय। वर्षः।' (हेन शल्पट) (ति॰) या सम्यक्
रच्छते, या-रच मर्मण चन्। ५ रचणीय, हिफाजत
निये जाने काविन।

'भारची रचणीय साच्छीर्ष सर्नीण दिल्लाम्।' (विश्व)
श्रारच्यक्त (स'० व्रि०) १ रच्चा करनेवाला, जो हिफ्गा-ज्ञत रखता हो। (प्र०) २ रच्ची, सुहाफ्जि, चौकीदार। श्रारचा (सं० स्त्री०) श्रा-रच सावे श्रा-टाप्। सस्यक् रचा, हिफ्गाज्ञत।

भारचिका (सं॰ पु॰) १ प्रहरी, मुहाफिल, चीकी-दार। २ दण्डाधिकारी, पुलिसका हाकिम।

श्रारच्य (सं वि ) रत्ता किये जाने योग्य, जो हिमाजृत रखे जानेके काविक हो।

भारग्वध (सं०पु०) भारगे शङ्कायां किए, आरगं Vol II. 161 रोगभयं हिन्त, शारग् हन्-श्रच् वधादेशस्य। १ राजवस्त, श्रमलतासः। श्रमलतासं देखोः २ सुवणीलुपतः।
३ सुवर्णालुप्तलः। ४ श्रर्थ्वध्वः पतः। ५ श्रर्थ्वध्वः पतः।
श्रार्थ्वपञ्चनः (सं॰ क्षी॰) काषायविशेषः, एकः जी
शांदा। शार्थ्वधः, तिक्तकरोहिणी, हरीतकी, पिप्पलिमूल श्रीर मुस्तक पांच द्रव्य डालनेसे यह बनता श्रीर
वातकपञ्चरमें लाभदायक होता है। (श्रविशंहता २१२ थ॰)
शार्थ्वधादि (सं॰ पु॰) गण विशेषः, श्रमलतास
वग्रह वीलीका लुखीरा। इसमें शारग्वधः, इन्द्रयन,
पाटल, काकः, तिक्तां, निस्वा, श्रमता, मधुरसाः सुवः,
व्यः, पाठाः, मूनिस्वः, सैर्यंकः, पटीलः, करच्चयुरमः, ससच्छदः, श्रिमसुष्वीपलः श्रीर वाणघोष्टा द्रव्य पड्ताः
है। यह हर्दिः, कुष्ठः, विषमञ्चरः, कपः, कर्षः,
प्रमेह एवं दुष्टव्रयको दूर करता श्रीर विशेषतः बलासञ्च
होता है। (वाण्स्य स्वस्थान ११ प॰)

शारग्वधाद्यतेल (सं॰ क्ली॰) १ योनिव्यापत्ने शिष्टिं कारका तैल। चार श्ररावक सर्धेप तैल, ४ श्ररावक गर्देभसूत, ४ श्ररावक श्रारग्वध-सूल-त्वक्, १ पल शह्मपूर्णं श्रीर २ पल हरिताल एकत्र पकानेसे यह बनता है। (कापाधि-दक्ततवं ग्रह) २ क्लष्टरीगका तैल। धारग्वधत्वक्, वटत्वक्, क्लष्ट, हरिताल, मनःशिला, हरिद्रा श्रीर दाक्हरिद्राके मिलित पादिक-कल्कसे ४ सेर तैलकी पकानेपर यह तैयार होता है।

(भेषज्यरबावली)

श्वारक (श्वरक ) — मध्यप्रदेशके रायपुर जिलेका एक नगर। यह महानदीके तीर श्रवस्थित है। संत्नामी, कबीरपत्थी, हिन्दू, मुसलमान श्रीर श्वसभ्य जातिके लोग रहते हैं। पूर्वकाल इस नगरमें हैड्यवंशी राजपूतीका राजल था। श्राजकल उनके वनवाये श्राम्बद्धन-विष्टित बड़े बड़े भवन, मन्दिर श्रीर तड़ाग भग्नावस्थामें पड़े हैं। घातु-निर्मित पातादिका व्यव-साय चलता है।

भारक्षर (वे॰ पु॰) मध्वर, नहस्र। भारचित (सं॰ त्रि॰) विन्यसित, सुरत्तव, सजाया संवारा हुआ।

बारन (हिं०) पार्य देखा।

बारजा, बारजा देखी।

मारलू (फा॰ स्ती॰) १ मानाङ्घा, चाछ। २ पूजा, मरदास। ३ प्रत्यामा, जमीद। ४ धनुराग, प्यार। धारजू करना (हिं• कि॰) १ मानाङ्घा लगाना, चाइना। २ घधिक प्रभिलाष रखना, ललचाना। ३ प्रयोजन देखाना, सांगना। ४ प्रार्थना सुनाना, दरखास्त देना।

भारजं कराना (हिं॰ क्रि॰) श्रधिक श्रश्ययेना चाहना, ज्यादा मिन्नतका खाहिशमन्द होना। "बोडा देना, बहुत भार-जूकराना।" (बोकोक्ति)

श्वारज्रसन्द (फा॰ वि॰) १ निर्वस्थशील, मृतकाजी, लागू। २ वाव्छी, मुश्रताक्ष, चाइ।

श्वास्ट (सं॰ व्रि॰) या सम्यक् स्टित सन्दायते, श्वा-स्ट-प्रच्। १ सम्यक् श्रन्दकर्ता, श्रन्कीतरह श्वावाज़ लगानवाला। (पु॰) २ नट, वाजीगर। ३ मांस,गोग्रा। श्वास्टी (सं॰ स्त्री॰) गौरादिलात् कीष्। १ नटी, बाजीगरनी। २ श्रन्दकर्ती, श्वावाज, लगानेवाली। श्वास्ट (सं॰ पु॰) श्वा-स्ट-टच्। १ ययाति-वंशीय सेतुपुत्र। द्रनके लड़केका नाम गान्धार था। (सत्स्वप्राण) २ जनपट-विशेष,पन्डाबसे श्वामेका देश। महाभारतमें लिखा है,—

> "पञ्चनद्यी वहनोता यत्र पीलुवनान्यत । शतद्वय विपाणा च क्तीयेरावती तथा॥ चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुः पष्ठा वहिर्गिरेः । चारद्यो नाम ते देशा नष्टधर्मा न तान् अजैत्॥" (कर्षपर्व ४५ घ०)

प्रधात्—हिमालयसे वाहर जिस स्थानमें पीलुवन देखायी देता और प्रतद्दु, विषाया, दरावती, चन्द्रभागा एवं वितस्ता नदीका प्रवाह पड़ता, वह प्रारह देय बहुत धर्म हीन उहरता है। वहां जाना छित नही। ग्रारह देशका श्राचार-व्यवहार बहुत जघन्य है। लोग स्थाय पालमें छट्ट, गर्दम एवं मेषका दुख ग्रीर तज्जात दिध प्रस्ति खाते हैं। श्रवग्रहणमें किसी प्रकारका विचार नहीं रखते। पहले भारहदेशीय दस्युगणने घोरीसे किसी पतिलता रमणीका सतील विगाड़ डाला था। दसपर छसने श्रमिशाप दिया,— 'तुमने श्रधर्माचरणपूर्वक मेरा सतील विगाड़ा है। श्रक्का! तुम्हारी कुलकामिनी भी व्यभिचारियी बन जायेगी। फिर तुम कभी इस घोरतर पापसे न छूटोगे। इसीसे पुत्रके बदले भागिनेय धनाधिकारी होता है। इस देशके लोगोंको वाहीक कहते हैं। वह प्राय: सकल हो तस्त्रर, कामुक एवं मद्यपायी होते, पर-वस्तुके उपमोगको अपना धर्म सम्भाते और संस्तार-होन रहते हैं। स्त्रियां मनः शिला-जैसा एक्वल प्रपाह देश रखती, खलाट, कपोल एवं विकुरमें श्रव्ल लगाती और गर्दम, उष्ट्र तथा श्रव्ल श्रव्ल स्ट्रह्माद उठा केलि-प्रसङ्ग करती हैं। सभी गुड़की स्टर्झाद उठा केलि-प्रसङ्ग करती हैं। सभी गुड़की स्टर्झाद उठा केलि-प्रसङ्ग करती हैं। वह मदा-पानसे निर्वळ वन और नग्न हो नगरके वाहर का अपर प्रसन्नी कामना करती हैं। (क्वंपर्व हथ्-हर्स कर)

यनान ग्रीसके प्राचीन भूगोलवित्ताओं ने इस देशका नाम आड़े हि (Adraistae), सुद्रकि (Sudrakæ) ग्रीर ग्रारेष्टी (Arestæ) लिखा है। वाहीकों के समय तन्त्रशिक्षा नगरमें राजधानी प्रतिष्ठित थी। वाहीक देखी। ग्रारहज (सं० ति०) ग्रारहदेशे जायते, ग्रारह-जन-ड। १ ग्रारह देशोज्ञव, ग्रारह मुक्कमें पैदा होनेवाला। (पु०) २ ग्रारहदेशवासी, ग्रारहका वाशिन्दा। ३ ग्रारह देशीय घोटक, टह।

भारड़ा—बङ्गासरेशान्तर्गत मिदिनीपुर जिलेका एक ब्राह्मणप्रधान स्थान। यहां बांकुड़ारायके समय कविकङ्कणने भपना चण्डी बनायी थी।

भारण (वै॰ क्ती॰) भारू पूर्वादर्तेस्य द्रा शासीय, उमक,गहरायी। र भ्रम्भकूपादि, भ्रम्भ क्वां वगैरह।

> "कत्वकं असमानमारये।" ऋक् १११११६। 'बारयमत्वक्त्यादि वदासुरैः।' (सायय)

भारणज (सं॰ ए॰) देवविशेष, एक देवता। यह कल्पभवका भाग पूरा करते हैं।

श्रारणाख (सं॰ लो॰) कान्त्रिक, कांजी। निस्तृषी-कत श्राम गोधूमसे बननेवाला कान्त्रिक श्रारणाल कहाता है। (परिमाधापदीप १थ खख)

ग्रा**रणालक,** भारणाल देखी।

श्वारिण (सं० पु०) आ-ऋ-अनि । पर्तिस्वध्ययवितयी-इति:। वण् शरण्य। आवर्ते, जलका घूर्णेन, गिर्दीब, संवर, पानीका चकर । भारणेय (सं पु ) अरण्यां भवः, अरणी-ढत्। १ ग्रुकदेव। परणोत्त देखो। (क्ती॰) अरणिसरणि-इरणसिंक्कत्व कतो प्रन्यः। २ महाभारतके वन-पर्वते अरणिहरण-अधिकारपर व्यासक्षत अवान्तर पर्व विशेष। वनपर्वते १११ ३१४ अध्याय पर्यन्त आरणियपर्व वर्णित है। (ति॰) ३ अरणि-सम्बन्धीय। परिष देखो।

भारपेयपर्व (सं० होी०) भारपेय देखो। श्रारपेयपर्व (सं० होी०) भारपेय देखो।

श्वारख्य (सं वि ) बरखे भवः, ण । १ वनजात, सहरायी, जङ्गजी। (पु ) २ वनजात पशु प्रसृति, जङ्गजी। (पु ) २ वनजात पशु प्रसृति, जङ्गजी जानवर। पैठीनसिने वनज पशु सात प्रकारके कहे हैं,—महिष, वानर, अक्रुक, सर्प, रुरु, पुषत और स्था। २ श्रुक्तष्टपच्य धान्य विश्रेष, जङ्गजी धान। इसका पर्याय द्यप-धान्य वा नीवार है। ४ ज्योतिषोज्ञ सकर राश्चिस प्रथम अर्ध-दिवसीय सिंहरायि। ५ मध-राश्च। ६ हषराथि। ७ श्वरख्यजात गोमय। यरख्यं अरख्यवासमधिकात्य कतो ग्रन्थः। ८ युधिष्ठिरादिके वनवास अधिकारपर व्यासकात भारतान्तर्गत पर्व-विश्रेष। ग्रायः इसे वनपर्व कहते हैं। ८ रामके वनवास अधिकारपर वाल्मीकि-क्षत आरख्यकारहः।

पा अशरथा १ वनजात, सहरायी, जङ्गजी। २ घरण्य ग अशरथा १ वनजात, सहरायी, जङ्गजी। २ घरण्य गिय, जङ्गजमें गाने जायन। (ली०) १ वेदना जंग विशेष। संसार छोड़ अरण्यमें जा अभ्यास नरनेसे वेदने इस अंग्रजी आरण्यन तहते हैं। वेदने प्रत्येन जान्नपाना स्वतन्त्र भारण्यन रहता है। ऐत-रेयना ऐतरिय, तैत्तिरीयना तित्तरीय, प्रतपथका हहद भीर कीषीतनी-नान्नाणका नीषीतनी आरण्यन है। यह उपनिषत्ना मूल होता है। अपनिषत्में जो नन्नात्त्व विशेष रूपसे नहते, आरण्यनमें समना मूल-स्व देखते हैं। समस्त विषय खोलनर खिखते— वानप्रस्थ जैनेसे सानव किस प्रकार शाचार-सम्यन होते, नीन पथ पकड़नेसे नन्नानान नाभ करते और कैसे नन्नानो पहंचानते हैं। वेदकी संहिता श्रेष

٠. : ٠. ;

''विस्सापीय वायसमारखक्तमधीय च ।'' (मनु ४।१९४) योगाभिलाषी पुरुषको योगधास्त्र श्रीर श्रारस्थकां श्रध्ययन करना चाहिये,—

"क्षेयं चारखकमहं यदादिखादनाप्तनान् । योगमास्त्रच मन्मोकं क्रेयं योगमभी सता ॥" ( याक्रवस्काः)

४ मारतान्तर्गत वनपवे। ५ रामायणके अन्तर्गत चारखकार्छ।

त्रारखनकारङ (सं॰ ली॰) १ रामायणका २य कारङ। २ प्रतपथनाञ्चणका १८प्र भाग।

षारख्यकुकुट (सं॰ पु॰) श्वरखे मनः धारख्यसती कुकुटचेति, नर्मधा॰। वनकुक्कुट, जङ्गली सुगाँ। मांस स्त्रिष्ठ, पुष्टिकार, श्लेषनधंक, गुरु धीर वात, पित्त, चय, विम एवं विषम न्वरको मिटानेवाला है। (स्त्री॰) जातित्वात् ङीप्। धारखकुक्क्टी।

यारखगान (सं॰ ली॰) यारखं वनगयं गानम्, यातन॰
तत्। सामवेदात्मक गानग्रत्य विशेष। सामगान
चार प्रकारका होता है, निय, घारख्य, कह श्रीर
उद्या कन्दोगनद्यचारियोंको कयी वत्सर यह गान
सीखना श्रीर भिन्न भिन्न भवस्थामें रहना पड़ता था।
बरखमें ठहर एक वत्सरके मध्य वह भारखगान
यभ्यास करते रहे। इसीसे श्रारखगान नाम हुआ है।

यह प्रथम तीन पव में विभक्त है, — अके, दन्ह और नतपव । अकेंमें दो, दन्दमें एक और नतपव में तीन प्रपाठक पड़ता है। सब मिलाकर आरख्य-गानमें छः प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठक दो भागमें विभक्त है। एक एक भागमें १० में २४ पर्यन्त गान होते हैं। अन्यान्य गानकी तरह आरख्यान भी ऋख लक है। किन्तु क्यी गानका न तो ऋखन्त मिलता और न सायणाचार्यकी व्याख्याका ही ठिकाना लगता है। कोई-कोई भारख्यानको ग्रेयगानका अन्त्यभाग सम-भता, किन्तु यह विषय सम्प्रदायसिंद नहीं है। धारख्यकसंहिता (सं० स्त्री०) कन्द भाविकका षष्ठ-

प्रपाठक। इसे अरख्यमें पढ़ना पड़ता है। आरख्यकार्चिक (संक्लीक) भारखवं हिता देखी। आरख्यगोमय (संक्ष्मक) वन्य गोमय, जङ्गली गोवर, मारख्यपव<sup>°</sup>, भारख देखी। भारख्यपव<sup>°</sup>न्, भारख देखी।

भारत्वपश्च (सं॰ पु॰) कमिधा॰। स्मृत्युक्त महिषादि सप्तप्रकार पश्च । भारत्य शब्दने विवृति देखी।

श्रारख्यमित्तका (सं॰ स्त्री॰) दंशक, सच्छर, डांस। श्रारख्यमुद्गं (सं॰ पु॰) वनमुद्ग, जङ्गली सूग।

त्रारखमुहा (सं॰ स्त्री॰) त्रारखमुहस्येवाकारे पर्णीऽस्थस्याः, त्रप्रश्चादित्वात् अच्-टाप्। सुहपर्णी, सुगानी।

भारत्यराणि (सं० पु०) निपातनात् कर्मधा०। १ प्रथमार्धे दिवसीय सिंह लग्न। २ प्रथमार्धे दिवसीय सकर लग्न। ३ सेषराणि। ४ दृषराणि।

श्वारखर्विम्बना (सं॰स्ती॰) तुर्ग्डिका, तरीयी। श्वारणप्रीपत्तभस्म (सं॰क्ती॰) वनकरीषभस्म, जङ्गली गोवरकी खाका।

आरत (सं वि ) शान्त, वेहरकत, सीधा। (हिं०)

त्रारति (सं° स्ती॰) श्रान्तम-क्तिन्। १ **डपरा**म, निवृत्ति, लवक्षुप, ठप्टराव। २ नीराजन, श्रार-विक, श्रारती। देवताकी प्रतिमाके समीप व्राह्मण पूजान्तमें बद्ध प्रकार श्रारित चतारते हैं। पञ्चाङ्ग आरति ही अधिक रहती, ना पहले दीपमाना, दूसरे वारिपूर्ण ग्रष्ट, तीसरे धीतवस्त्र, चीथे श्राम्त श्रयवा विस्वादि पत श्रीर पांचवें प्रणिपातसे होती है। किसी-किसी स्थलमें दीपमालाकी वाद प्रज्वलित कपूर दारा भी ग्रारति करते हैं। साधा-र्यतः पञ्च वितंकाविधिष्ट रहनेसे श्रारित छतार-नेकी दीपमालाकी पश्चपदीप कहते हैं। कभी-कभी एक, सात या उससे भी श्रीधक शिखाविशिष्ट प्रदोपसे श्रारति होती हैं। घृत, कपू<sup>°</sup>र, श्रशुक-चन्दन प्रसृति उत्तम उत्तम द्रव्य द्वारा ही दीपकी वर्तिका बनाना प्रशस्त है। तैससे भारति करना निक्षष्ट समभा जाता है। आर्ति जतारते समय प्रतिमाने पदतलपर चार, नाभिदेशपर दो, मुखमग्डलपर एक श्रीर समस्त म्रङ्गपर सात बार दीपमाला घुमाना पड़ती है। विष्टा, शङ्क श्रीर वाद्यादि बजाते रहते हैं। इससे

साधारणके मनमें प्रभिनव उत्साह पीर मितामावकाः प्राविर्माव होनेपर प्रनिर्वचनीय प्रानन्द प्राता है।

पहले हिन्दुस्थानमें पत्नी प्रतिदिन पतिकी श्रारती करती थी। श्राजकल केवल विवाहमें वरकी श्रारती छतारते हैं। कहीं-कहीं पूजादिमें श्राचार्यकी भी श्रारती होती है। ३ श्रारति छतारनेका पात। 8 श्रारतिका स्तोत।

मारती (हिं॰) बार्रात देखी।

श्रारथ (सं॰ पु॰) ईषद्रथः, प्रादि॰ समा॰। एक श्रश्यद्वारा गमन-साधन रथ, एका।

आरख (सं॰ ति॰) श्रारध-ता। १ संसिद, दुरुसा। (यु॰) तिकादित्वात् फिल्। २ सेतुपुत। (महालपु॰) सत्स्यपुराणमें श्रारह श्रीर विष्णुपुराणमें इनका नाम श्रारद्वत् लिखा है। शरह देखे।

पारदायनि (सं॰ पु॰-स्ती॰) प्रारद्वना पुत्र वा नन्या-कृष ग्रयत्य।

**षारन (हिं०) पारण** देखी।

पारनाल (सं की ) पार्छति या-ऋ-अच् पारः, नल गन्धे घञ् नालः; प्रारो दूरगामी नालो गन्धा यस्य, बहुती । काष्ट्रिक, कांजी। कांगी देखो। प्रारनालक (सं की ) प्रारनाल स्वार्थे कन्। काष्ट्रिक, कांजी। 'वारनालकसीवीरकुकाणभिष्ठतानि च।

अविनसीमधनात्तकुञ्जलानि च काञ्चिते ॥' ( घमर )

श्वारपार (हिं०-क्रि॰-वि॰) तीरान्तर, पार, वारपार, दस किनारेसे उस किनारे तक। यह शब्द संस्कृतकी 'पार'में तदनुयायी 'श्वार' मिलानेसे बना है। श्वारपार करना (हिं० क्रि॰) वेधना, सालना। श्वारवल (हिं०) श्वार्वल देखी। श्वारव्य (सं० ति०) श्वा-रभ-क्षा। १ क्षतारक्षण, प्रसावित, श्रुक् किया हुशा। (क्षी॰) भावे का। २ श्वारका, दब्तिदा, उठान।

''न्नतयज्ञविवारिषु यार्श्वे होमेऽर्घने अपे। धारके स्तर्का नस्यादनारके तु स्तकम्।" ( तिथितत्त्वष्टत विषः) 'बारक परिसमाप्तिनियाकालो वर्तमानः।' ( दुर्गो )

ग्रारव्यवर्मे (सं क्ली ) न्यायमतमें —१ कर्मसामग्री सम्पादन। जिन जिन वसुवीसे कार्य सम्पादन होता, खनका संग्रह करना श्रारव्यकर्म कहाता है। जैसे घटादि प्रस्तृत करनेको दण्ड, चक्र (चाक) प्रस्ति सामग्रीका एकत किया जाना श्रीर ग्रन्थस्थलमें मङ्ग-जाचरण लगाना। वेदान्ती, फल देनेके लिये सम्बुखीन पुण्यपापान्यतरात्मक श्रद्धष्ट विशेष समझते हैं।

धारिव्य (सं ॰ स्ती॰) श्रारमा, इव्तिदा, श्रकः। धारमट (सं ॰ पु॰) श्रूर, वीर, दिलावर श्रक्स, वहादुर थादमी। २ शीर्थ, वहादुरी।

बहादुर बादमा। २ श्राय, वहादुरा।
शारमटी (सं० स्त्री०) श्रारम्यते उनया, शा-रम-श्रटिछीप्। १ श्रव्यविशेषयुक्त नाट्यरचना, श्रखाड़ेमें श्रजीव
श्रीर मुद्दीव कैफियतका इज़्हार। माया, इन्द्रजाल,
युद्द, स्त्रीध, उद्भात्ति, वध, वन्यन, नानाप्रकार छलना,
प्रवस्त्रना, दन्ध, मिष्यावाक्य श्रादिसे युक्त द्वत्तिको
श्रारमटी कहते हैं। परित्याग, श्रधःपतन, वस्तु उत्थापन श्रीर सम्फेट चार श्रङ्ग हैं। २ सरस्रतीकग्रामरयोक्त श्रव्यावङ्गारहप द्वत्तिविशेष। ३ ध्रष्टता,
दिलावरी।

षारममाण (सं॰ ति॰) षारमा करनेवाला, जो पूरे छतारनेवे दराइसे ग्रुक करता हो।

श्रारभ्य (संश्वित्) श्रारभ्यते, श्रा-रभ कर्मण काप्। १ श्रारभणार्डं, श्रद्ध होने काविल। (श्रव्यः) स्वप्। २ श्रारभ करके, उठाकर।

"बारमा क्रवपे याख क्यांदारीहिष वुध:।" ( कृति )

बाद इस यव्दका षर्ध 'सम्बन्धीय' लगाते हैं। षारभ्यमाण (सं॰ व्रि॰) षारभा होनेवालां, जो ग्ररू किया जाता हो।

भारमण (सं क्ती ) मा-रम भावे लुउट्। १ आराम, विमाम, भमन, इतमीनान्। भारभ्यतेऽनेन, करणे लुउट्। २ भारति-साधन, भारामगाइ। २ भाल्हाद-यहण, भज़न-खुरमी।

श्रारमिनिया—कार्नेशस पर्वत श्रीर क्षणासागरका उत्तर-वर्त्ती एक देश। यह श्रचा॰ २७° २० से ४१° ३० उ० श्रीर द्राघि॰ २७° से ४८ पूर्व तक विस्तृत है। श्रारमे-नियामें ईरान्, इस श्रीर तुर्वस्थानका श्रधिकार है।

भूगोलको देखते आरमेनिया ईरान्की बड़ी अधित्यकासे पश्चिम एकखण्ड है। भनाइत पर्वत-Vol. II. 162

वेणी उत्तर-पूर्वंसे दिवण-पश्चिमको दीड़ी घीर आरा-रातम धरातलसे १७००० फीट जपर चढ़ी है। ग्रैलमालाके वीच दीर्घ एवं उन्नत दरी पड़ती, जिसमें निम्न भूमिको जल से जानेवाचे विषम गिरिकन्दर मिलनेसे पहली नदी वहती है। कहीं भानें यिक और कहीं पाले भोनोयिक भिलात्मक है। दिवण्की श्रोर वान-इदको वढ़नेवाले श्राग्नेय-गिरिके भड़कनेसे शिला विक्छित हो गयी है। घराससे उत्तर अलगेडन-दाघ श्रीर श्ररल्हमसे दिचण विङ्गुल-दाघ वद्वत उच्च पर्वत है। यूफ्रेतिस, तिग्रिस, त्ररास, चुरुकस् श्रीर केलकिट-इर्माक नदी प्रधान है। वान ५१०० ग्रीर उरमिया ४००० फीट दीर्घ चार इट है। सेवान (५८७० फीट) तथा चलदीर इद ऋम्यः अराम एवं कार्संचाई नदीमें गिरता है। ऋधित्यकाका श्राकार निर्जंन श्रीर एकरूप देख पड़ता है। दरीमें प्रवस्त कवियोग्य भूमि विद्यमान है। पर्वतपर खख तो वहत है, किन्तु वृचका नाम नहीं। यम्रेतिस श्रीर तिग्रिसका गिरिकन्दर वन्यता तथा श्रेष्ठतामें श्रवितीय है। जलवायुमें मेद रहता है। उद खानमें हेमन्त-काल दीवें लगता, अधिक भीत पड़ता और ग्रीय थला, शुष्क एवं उपा उहरता है। अरज़रूममें कभी-कभी जून सास वर्फ गिरता है। श्ररास दरी श्रीर पश्चिम तथा दिचिण प्रान्तका जसवायु प्रधिक संयत है। चिवतांश नगर ४०००से ६००० फीट ज'ने वसा है। साधारणतः गिरिनितस्वपर ग्राम वसाते श्रीर शीतातपकी तीव्रतास वचनेके जिये पर्वतगात क्रक कुछ खोदकर भवन वनाते हैं। अधिकांश प्राचीन नगर अरक्से सके निकट प्रतिष्ठित थे। आरमेनिया खनिज द्रव्यसे सम्पद्म है। धनिक उत्पा एवं ग्रीतन निर्भर विद्यमान है। स्वानानुसार उद्भिद्में परि-वर्तन पड़ता है। धान्य तथा कठिन फल उच भूमि-पर उपजता श्रीर भरकरेसकी उप्य एवं जलसिक्त उपत्यकामें चावन वोया जाता है। योषमें उप्णताका श्रिषक प्रावला रहनेसे श्रङ्कर बंहत जंचे पव तपर जगता और कार्पांस तथा दिखणके अन्य फलका ्रवि अधिक गभीर दरीमें लगता है। कुद-समुदायका पालन करनेवाले गोप्रचरमें प्राचीन सुप्रसिद्ध घोटक श्रीर श्रष्कतर चराया जाता था। नदीमें घेंटी श्रीर वान इदमें एक किस्सकी कोटी मक्की मिलती है। इस देशमें श्राद्यर्थभूत कितमरचनाका श्राधिका है। श्रारारातके दृश्यकी प्रशंसा कोरेनेके सूसा श्रीर पार्वके लाजेरस-जैसे खदेशानंदागी ऐतिहासिकने बद्दत लिखी है।

श्वारमिनयामें शिगोरीय, रोमनकाथोलिक, प्रोटेप्राण्ट अरमनी, अन्य ईसायी, यह्नदी, जिभी शीर
सुसलमान लोग रहते हैं। अरज्रम, वान, विटलिस,
खरपुट, द्यारवकर, सिवास, श्रलेपो, श्रदान शीर
देविजाण्ड नामक सात तुर्की विलायतमें प्राय:
६००००० मनुष्योंका निवास है। पृथिवीपर लुल
२८०००० श्ररमिनयोंका होना श्रनुमान किया जाता
है। किन्तु वर्तमान युरोपीय युद्ध बढ़नेपर तुर्की ने
श्रपनी विलायतके कितने ही श्ररमनी मार डाले हैं।

रितंशन—विषम पर्देतमें कठीर पार्व त्यजाति रहती है, जो विश्वीकी अधीनता स्वीकार नहीं करती। प्राक्रमण होते समय निक्तभूमिक रहनेवाले पर्व तों-पर भाग जाते थे। यह देश पश्चिम और पूर्व के बीच उद्दाटित दारमार्ग सहस विद्यमान है। बहुत प्राचीन समयसे ईरानी अधित्यकाको एशिया-मायिनरके उर्व र स्थान तथा रिचत पोता अथने मिलानेवाला मार्ग अधिकार करनेके लिये लोग लड़ते-भगड़ते आये हैं।

प्राप्तमित्यां श्रादिम श्राधिवासी श्रज्ञात हैं।

किन्तु ई॰के ८वें यतान्द मध्य यहां वह लोग बसते,
जो सामान्य रूपसे श्रनार्थ भाषा बोलते थे। इन
पूर्व श्रप्तमियोंमें श्रमीरीय श्रीर यह्नदी जातिन
कुछ सेमेटिन श्रा मिले। ६४० श्रीर ६०० ई॰के
पहले श्रायोंने श्राप्तमित्यांको श्रधिकार किया था।
उन्होंने श्रप्ती भाषाका प्रचार बढ़ाया। ईरान श्रीर
पारिययांके लोग पीजमें भरती किये जाते थे। राजनेतिक दृष्टिसे जेता श्रीर विजेता मिलकर एक हो
गये। किन्तु नगरके श्रतिरिक्त श्रन्य स्थानमें विवाहादि
सम्बन्ध चला न था। श्ररवों श्रीर सेलजुकोंके श्राज्ञ-

मण करने बाद कुलुनतुनिये तथा सिलसियेमें घनेक भाग एवं सेमेटिक अरमनी जा बसे। सुग्लों भीर -तातारियोंने श्रभिजात राज्य विगाड़ डाला था। इसीसे समभा जा सकता, वर्तमान ग्ररमनियाँके श्राकार प्रकार श्रीर श्राचार-व्यवहारमें क्यों विसेट पड़ता है। टारस पव तके निभृतस्थानवासी कषक दीर्घकार्य एवं सुन्दर निकलते, यद्यपि किञ्चित् तीच्य वदनाक्षति-युक्त, चपल श्रीर विलष्ट लगते हैं। श्रार-मेनिया और एशिया-मायिनरके लोग मांसल, संहत एवं स्थल प्राक्ततिविशिष्ट हैं। केश सरल एवं क्रजावर्ण श्रीर घाण विद्याल तथा वक्त रहता है। वह भूमि-कर्षण भसी भांति करते, किन्तु निर्धन, सूढ़, भनभिन्न एवं निस्त्माइ होते और ई॰से ८०० वर्ष पहलेके भवने पूर्व पुरुषोंकी तरह शाधी-सरक्षके घरमें वसते हैं। नगरवासियोंको श्राक्ति ईरानी श्रादर्भ नैसी देख पड़ती है। वह शिला, धनागारपतिल तथा व्यवसाय करते चौर चपने चम, च्चाजान, कार्य एवं धीर चित्तनी लिये बड़ी योग्यता रखते हैं। रोमक समयमें स्कीदिया,चीन श्रीर भारतके साथ उनके पूर्व पुरुष भली भांति व्यापार चलाते थे। उत्तम श्रेणीके प्रकृष सम्यक् परिष्कृत, यिचित तया तुर्कस्थान, रूस, ईरान श्रीर मिश्रमें उच्च पदपर प्रतिष्ठित हैं। सूनतः श्ररमनी पूर्व के लोग होते और यहदियोंकी तरह जिस दशाम पड जाते, उसीके अनुसार अपना कार्य चला सेते हैं। वह सितव्यथी, गन्भीर, उद्यमधील भीर मेधावी हैं। षाचरणको हड़तासे उन्होंने कठिनसे कठिन परीचामें अपने धर्म और खहेशासिसानको बचाया है। प्राचीन रौति-नौतिने पूरे पचपाती होते भी उनति करनेका अभिनाष रखते हैं। किन्तु उन्हें साभके लिये बड़ी लिया रहती है। तुच्छ विषयपर विवाद बढ़ाते, खार्यपर भीर श्रस्थिरचित्त होते हैं। श्रति-ययोक्ति और क्रटपबन्धकी प्रवृत्तिसे अस्मिनियोंके - इतिहासपर अभद्र प्रभाव पड़ा है। धार्मिक सार्धीसे उनमें गभीर पार्थका चा गया है। चनियत दस्म, श्रीर: बुिंचापत्थ जातीय उन्नतिमें वाधा डाल रहा नि:सन्देह साहस, खावलखन, सत्य घीर आर्जवका श्रभाव बढ़ा है।

भारमेनियाका भादि इतिहास काल्पनिक भीर वियायिनीय नृपतियोंके पारम्पर्धेपर श्रास्त्रित है। श्रमीरीय श्रीर वाविजीनीय सन्ताटोंने जिन यहदि-योंकी कैंद कर यहां वसाया था, उन्होंने ही प्रनेक इत्तान्त वताया। सेसिरासिस श्रीर श्रारा नरेशकी कथा वेनस (Venus) तथा श्रादोनिस्की कल्पनासे मिलती है। टिग्रेनेसका गुण बहुत गाया और उनके शतु नुकुक्तुस्वाभी वैभव देखाया गया है। सम्भवत: वियायिनीय राज्यको कायचरिसने उखाड़ा था। उसकी बाद ही बार्य और अरमनियोंके पूर्वेपुरुष इस देशमें श्रावसे। किन्तु उनके फेलनेमें विजस्य हुआ था। र्द्र•से ४०१ वत्सर पूर्वे जव दश इज़ार आर्थे प्रधित्यका पार कार ट्रेविजाएड गये, तव उन्हें कहीं घरमनी न मिले। सेट श्रीर ईरानियोंने श्रारमेनियाको मण्डल-राज्य बनाया था। ई॰से ३३१ वर्ष पहले श्ररवेलाका युद्ध समाप्त होनेपर अलेक्सन्दर श्रीर उनने उत्तराधिकारी, शासक नियुक्त कर इस देशका राज्य चलाते रहे। ई॰से ३१७-२८८ वर्ष पहले चर्वतिस्ने सेलीकीव शकी चधीनतासे चपनेको · छोड़ाया श्रीर ई॰ से १८० वत्सर पूर्व जव रोमकोंने भन्तिश्रीनस्को हराया, तब वड़ी भारमेनिया तथा कोटी प्रारमिनियाने शासन प्रतिन्त्रयास् एवं जद्रिया-देस्ने रोमकी घनुस्रतिसे अपनेको स्ततन्त्र न्द्रपति ई॰से ८४-५६ वर्ष पहली अर्तिका-यास्ने ऋरक्सेसपर अर्तकाता नगरको राजधानी किया श्रीर उनका सुप्रसिद्ध उत्तराधिकारी पञ्चम सियदातीसका जामाता तियनीस हुआ। तियनीसनी उत्तर मेसोपोटेमियामें तिग्रनोसर्ता नामक नवीन राजधानी निनेवेह तथा वाविजनके शादर्भपर प्रतिष्ठित न्तर यूनानी और दूसरे कैदी वसाये थे। अपने श्वसुरको राज्य न सौंपनेसे तिग्रनेसको रोमके साथ लड़ना पड़ा। ई॰से ६८ वर्ष पहली लुकुसुसने तिग्र-नेसको तिग्रनोसर्ताके दारपर ही जीत लिया था। ्रद्भश्से ६६ वर्ष पहले तियनेसने अपना राज्य पोम्पेको सौंप दिया। योम्प्रेने सिष्ट्रदातसको फोसिसके पार खदेर भगाया था। उन्हें रोमके करद राज्यको भांति आरमेनियापर शासन करनेकी शाज्ञा मिली।

नुकुन्तुस भीर पोम्पेम युद्ध होनेसे पार्थियाके साथ रीमका सम्बन्ध विरल पड़ गया था। रोमके श्रधीन रहते भी श्रारमेनिया भौगोलिक स्थिति, सामान्य भाषा, धमें, विवाहव्यवहार श्रीर श्रस्तशस्त एवं परि-च्छदादिकी समतामें पार्थियासे प्रथम् न रहा। फिर एशिया-सायिनरकी तरह रोमका प्रभाव भी इस देश-पर अधिक वढ़ा न या। बहुत दिनतक पूर्व श्रीर पश्चिमके चपित घपना अधिकार जमानेको खड़े. ३८० ई॰को रोम श्रीर ईरानने श्रारमे-निया शापसमें बांट जिया या। रोमका विभाग शोषु ही दिवोवेसिस-पोण्टिकार्ने सिखाया गया। ईरानी हिस्सेपर ४२८ ई॰तक एक अर्धिक वंशीय नृपति करद राज्यकी तरइ शासन चलाते रहे। पीके सम्बादकी निर्वाचनानुसार ईरानी और अरसनी भिष्टजनौंको इस प्रान्तका प्रधिकार सोंपा गया। विभाग होनेसे पहले बेग्ट-ग्रिगोरीने तिरिदातसको इंसायी धर्मकी दीचा दी थी। उन्होंने ईसायी धमैको राज्यका धर्म वनाया, जिसे कानस्तन्ताइनने श्रादर्भेकी भांति व्यवहार किया। वंटवारेके वाद अरमनी वर्णमालाका पावि-कार हुआ था। ४१० ई०को वायिविलका अनुवाद देशभाषामें वना। इससे अरमनी परसार सिला गये श्रीर युनानियोंका धर्माधिकार क्कनेपर कुलुन्तु-नियाका पौरोद्दित्व-सम्बन्धी श्राश्रय छोड़ वैठे। ४८१ ई॰को पाट्रियार्कने चार्लमेदोनको सन्त्रणासभाका भादेश विलक्कल सनान था। निर्वाचित शासकोंकी समय ईसावियोंपर अनेक अभियोग आया। वह वलपूर्वेक मगी धर्म ग्रहण करनेपर वाध्य हुये घे। भराजकताका प्रभाव भी वहुत वढ़ा। असीरीयाँ पार्थियों, इरानियों, सीरीयों एवं यहदियों श्रीर वाहीं वाहीं अस कीव शके यधीनस्य शासकोंके वंशका श्रम्युदय दुशा था। निर्वाचित शासकोंमें वहदी बग्रतिद भीर ईरानी ममेगोनीय रहे। ५७१-५७८ ई॰को ईरानी मसेगोनीयोंके प्रधान

वर्तान बैजन्तायिन्की सहायतासे खतन्व बन बैठे। · ६२२ ६०को हिरासियसर्वे विजयसे आरमेनिया फिर बैजन्तायिनींके हाथ पड़ गया था। किन्तु '६२६ ई॰को अरबी धाक्रमणके बाद जो युब हुआ, · उससे ख्लीफाश्चोंको इस देशका श्रधिकार मिला। **छन्होंने अरबी और अरमनी शासक नियुक्त किये थे।** १म बग्रतिद-अभोद नामक भासकको ८८५ ई॰ समय ख्लीफा मोतमिदने चारमेनियाके सिंहासनपर बैठाया। उन्होंने जो वंश प्रतिष्ठित किया, १०७८ ई०को २य कगीगकी साथ समाप्त हो गया या। ८०८ ई॰को ख,लीपा मोकतिदरने वानके पासक श्रर्कीनयन-कगीगकी उसी प्रान्तका राजा बना दिया। वान श्रीर सिवास प्रान्तमें १०८० ई०तक उनकी वंश्वजीने राजल चलाया था। ८६२से १०८० ई०-तक कार्स श्रीर जार्जियामें वयतिदोंने श्रपना वंश **उपरो**क्त प्रान्तमें इस वंशकी १८०१ ई०तक राज्य करते रहे, पोछे रूसके पैर ८८४ से १०८५ ई०तक दियारवक्र एवं मेलासगढेने बीचना देश अरबी, वेजन्तायिनीं तथा सेलजुकों श्रीर मेरवानीव श्रके श्रधीन रहा। श्ररवोंका श्राक्रमण होनेसे कितने ही सभ्य श्ररमनी क्ससुन्तुनिया भाग गये थे। वहां छन्होंने प्राचीन रोमकीं ने साथ विवाह-व्यवहार बढ़ाया श्रीर सिपाही बन बहुतसा धन कसाया। श्रसंकि वंशज अतं-वासदेसने बलपूर्वेन दो वर्षतक वैजन्तायिन सिंहा-सनको अपने अधिकारमें रखा था। आर्दे ज्रीय ध्म लिवो श्रीर जोइन जिमीसेस् सस्ताट् वने। मैमे-गोनीय मानुयेल श्रीर दूसरे लोग साम्नान्यने सर्वीत्तम सेनापति रहे। ८८१ श्रीर १०२१ ई०को २य बासिलने चारमेनियापर चानमण किया था। धन्तको वासपुरागान ऌपति सेनेक इरिमने अपना राज्य सिवास श्रीर उसकी सीमाने साथ उन्हें सींव दिया। वह कितने ही अरमनियोंके साथ फिर सिवास-में जाकर रहने लगे। वासिल श्रारमेनियामें बड़े बड़े दुर्ग बनाना श्रीर उनमें सेना रख पूर्व सीसाप्रदेशकी रचा करना चाहते थे। किन्तु उनके उत्तराधिकारियोंके

कारण यह बात हो न सकी। उन्होंने प्रान्त रचाकी न देख नास्तिक लोगोंको धार्मिक वनानेपर ध्यान दिया था। अनी-न्यपित कागिग २य कप्पादीकियांके बदले अपना राज्य छोड़नेपर वाध्य हुये। सेलजूकोंके आक्रमण और वैजन्तायिन सिपाहियोंके उपप्रावनसे लोक ताहि ताहि पुकारने लगे थे। सन् १००१ ई॰को आल्प-मर्धलान हारा ४थे रोमनसके हारने और पकड़े जाने बाद आरमेनिया सेलजूक साम्बान्यका एक अंग्र हो गया। किन्तु सन् ११५० ई॰को इस देशमें फिर अरबों, कुदों और सेलज्कोंक छोटे-छोटे राज्य प्रतिष्ठित हुये। अन्तको सन् १२३५ ई॰के समय सुग्लोंने आक्रमणकर सवको मार भगाया था।

सेलजुकीं के जानेसे तीन ग्रताब्द बाद शारमेनियाम पश्चारणोपनीवी लोग घूमते रहे। उनका प्रधान उद्देश्य पश्चिया-मायिनरको जाते समय राइमें पश्चविक बिये गोचरभूमि ढ्रंढ़ना था। किन्तु तैमृरने इस देशको बहुत नष्ट किया। क्रषक समभूमिसे भगाये श्रीर चित्र महीमें मिलाये गये थे। अनेक अरमनी पर्वतमें जा किये। उन्होंने मुखलमानी धर्म ग्रहण श्रीर कुर्दी के साथ विवाह व्यवहार स्थापन किया था। वितनों दीने क्वर्ड सरहारों को चौथ दे प्रपना प्राण बचाया श्रीर कितनों होने काष्पादोकिया या सिलि-उस स्थानमें १०८० थियामें जा घर बनाया। ई॰को बग्रतिङ रूपेनने एक राज्य जमाया, जो कोटी श्रारमेनियाकी राजधानी कहाया था। तीन श्रतान्द्रतक इस राज्यमें उपद्रव होते रहा। घोर सुसलमान वसते श्रीर ईसाइयोंको घूमधामसे दरानीने साथ व्यापार करते देख जलते थे। १२७५ ई॰को मियने इसे अधिकार किया। क्योंकि ग्टहिववाद बढ़ा श्रीर लूसीगन नरेशोंका प्रजामें रोमन-चर्चकी प्रतिष्ठा करनेको दांत लगा था। सिलिशियाकी प्रभंसा साव जिनिक गीतींमें सन पड़ती. है। टारसपव तके जीटन प्रान्तमं श्ररमनियोंकी एक कोटी खेणी अपनी खतन्त्रता प्राजसक अञ्चर रख सकी है। तैमूरके मरनेपर आक तथा काराक्तसुन-लीका श्राधिपत्य मिला श्रीर कोमल शासनके कारण

नियोनिकस्का अधिष्ठान १८४१ ई॰की एच्सियाड-जिनमें फिर प्रतिष्ठित इभा। पहले वह सेलजुक आक्रमणके समय सिवास और वहांचे कोटे भार-मेनियामें चढ गया था।

. . १५१४ ई॰को १म सलीमकी ईरानी अभियानसे यह देश अस्मानी तुर्जी के हाथ लगा। इदिस - नामक विटलिसने सुदं ऐतिहासिकपर वन्दोवस्तका भार पड़ा। चन्होंने देखा, कि किषयोग्य स्थान प्राय: भून्य पड़ा और पर्वतमें साधीन क़ुदों, अरव, तथा धरमनी दुर्गी धर्पोका परसार विग्रह बढ़ा था। रिक्त स्थानमें कुछ वसाये श्रीर शारमेनियाने कोटे-काटे विभाग बनाये गये। समतत्त्रभूमिम तुर्की अफसर श्रीर पर्वतपर स्थानीय नृपति शासन करते थे। इस नीतिसे देशकी प्रशान्ति मिटी, किन्तु कुर्दों की उन्नति अधिक हुई। १५३४ ई॰के समय पश्चिमकी और भक्नोरातक कुट्ं फैल पड़े थे। १५७५ फीर १६०४ ई॰को ईरानियोंने आक्रमण किया। शाह ग्रव्हास कयो इज़ार प्रसनी जुल्फेरी घएनी नवीन राजधानी इस्प्रहान से गये थे। १६२८ ई॰की सन्धिके अनुसार एरिवान प्रान्त ईरानको मिला। १८२८-२८ ई॰को कस भीर तुर्कस्थानमें युद्ध होने तथा प्रार्धा-चायीतक रूसी सीमा बढ़ चानेपर चनेन घरमनी तुनी राज्य छोड़ क्सी प्रान्तमें जा बसे थे। १८०७-७८ ई॰की युदमें भी क्क लोगोंने वैसा ही कास किया। १८३४ ई॰की कुर्दीं का स्नातन्त्र शिविस पड़ा श्रीर १८४२ की वैदरखान् वे तथा १८८० की प्रेष् पाविदुक्तका भड़-काया बत्तवा पच्छी तरह दवाया गया या।

१८५३ रं को २य सुस्मादन कुस्तुन्तुनिया शिंध कार कर सुम्ख्यान-भिन्न प्रजाको सुद्धा या प्रधान धर्मयाजकोंको साधारण दीवानी, प्रांजदारी श्रोर धर्म- स्वय्याय यावतीय शासनको पूर्ण वसता दो। इस नियमानुसार नूसको अरमनी सुद्धाको कुस्तुन्तुनियाम प्रधान शाचार्यका और मन्त्रीका पद मिना। श्ररमनी स्पाना धर्म स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह श्रीर सन्तानको सार्मिक शिंधा दे सकते थे। किन्तु पादरीका प्रभाव घट गया। १८६२ ई को नवीन व्यवस्था

बननेसे प्रधान धर्माचार्य तो अपने पदपर प्रतिष्ठित रहे, किन्तु उनके प्रक्षत अधिकार १४० सभ्योंकी समितिके हाय जा पड़े। यह लोग ग्रिगोरीय अर-मनी कहाते थे।

१३३५ ई०को कोटे आरमेनियाका पायात्य शक्तियोंके साथ सम्बन्ध बढ़नेपर एक अरमनो समाज
बना, निसने रोमक-चर्चका मत ग्रहण किया।
१४३८ ई०को फोरेन्सकी मन्ति-समामें इन समाजको
'संयुक्त अरमनी चर्च' उपाधि मिला था। किन्तु
प्रधान धर्माचार्य प्रायः इस समाजके लोगोंधर अभियोग
चगा बैठते थे। १८३० ई०को फान्सके इस्तचिप करनिपर अरमनियान स्तत्त्व समाज बनाया और प्रपना
धर्माचार्य नियुक्त कर लिया। इन्होंने शिक्ता और
साहित्यमें बड़ी उन्नति की थी। कुस्तुन्तुनिया, पङ्गोरा
श्रीर सिरनामें भनेक रोमन-काथलिक भरमनी
विद्यमान हैं।

१८३१ ई॰को कुलुन्तुनियामें घमेरिकाके धर्मप्रवारक पाद्रियोंने प्रोटेष्टागढ प्रयाको नीव डालो
थो। किन्तु प्रधान धर्माचार्य और रूपने वड़ा विरोध
किया। १८६६ ई॰को प्रधान धर्माचार्यने प्राटेष्टागढ
धर्म माननेवाले धरमनियोंको जातिसे निकाल दिया
था। इस कार्यसे उन्होंने अपना चर्च फान्स भौर
रूपके भापति वठाते भी भूलग बना लिया। धर्मप्रवारक ब्यक्तियोंने खरपुत, मार्सिवान भौर एग्टावर्मे
कालेज भीर स्कूल खोले थे। लोग सन्दर साष्टित्य
पढ़ने लगे। उन्नित भीर धार्मिक स्रतन्तता फूट
पड़ी थी।

१८०६ ई॰की धब्दुन इमीदने तुनी विहासनाहरू होनेपर धरमनियोंकी दथा पहलेखे सुधर गथी। निन्तु १८००-७८ ई॰की युद्ध बन्द होनेपर धरमनी पश्च छठ खड़ा हुआ। सानष्टेफानोंकी सन्धिन धनु-सार तुर्नस्थानने कसकी घरमनियोंका सुधार करने श्रीर तुर्दी तथा सरकेषीयोंका छपद्रव रोजनिका बचन दिया था। १८७८ ई॰की १३वीं जुनाईको वरितनके सन्धिपतानुसार भी कम ही धरमनियोंका साधक रहा। १८०८ ई॰की श्री जुनको सुनतान्ने श्रंगरेजोंका पोर्टके ईसायियों श्रीर दूसरे लोगोंकी रखा रखनेका वचन दिया था। श्रङ्गरोजोंने सुधार होनेसे पहले रुससे श्रिष्ठकत स्थान छोड़ देनेको कहा। १८८० ई॰को यूरोपीय श्रक्तियोंने मिनजुन-कर जो श्रावेदनपत्र पोर्टको भेजा, उसका कोई फल न हुशा। किन्तु श्रंगरेज सुलतान्का ध्यान वरिलनके सिन्धवत्रको श्रीर खोंचते ही रहे।

१८०१ ई०में जर्जिया श्रिष्ठकार करनेपर
. रुसको श्रमिनयोंकी चिन्ता लगी थी। १८२८-२८
ई०को श्रमेक श्रमनी रुसी राज्यकी प्रजा बने।
- उसने श्रमिनयोंको श्रपने नये देशका उन्नितसाधन समम खाधीनता दी थो। बहुतसे लोग
सरकारी नौकरी पाने श्रीर काम-काज बढ़ानेसे
धनी बन बेंठे। किन्तु १८८१ ई०को २य श्रलेक्सिन्दरका वध होनेपर रूस श्रमिनयोंसे बिगड़ पड़ा
था। स्कूल बन्द किये गये। श्रमनी भाषाका
प्रभाव घटा। रूसने श्रपने चचैमें उन्हें मिलाना
चाहा। किन्तु रूसके श्रधीन स्वराज्य पानेकी श्राशा
न रहनसे श्रमिनयोंका ध्यान तुर्की श्रारमेनियाकी
श्रीर ख़िचा था। १८०० ई०को रूसने तुर्की श्रारमेनियामें रेखवे बनानेका श्रिक्तार पाया।

वरिवनका सिक्षपत देख प्रिगोरीय अरमनी इताय हुये थे। उन्हें अभिलाष रहा, कि ईसायियों के अधीन आरमेनिया और सिलिशिया मिलकर खाषीन प्रान्त वन जाता। वह साम्झान्यमें इधर-उधर फैले थे। अधिक-संख्या कहीं न रही। दिल्लाके तुर्की बोलनेवाले उत्तरके अरमनी भाषा वरतनेवालों से कष्टपूर्वक सम्भाषण कर सकते और पूर्वके अज्ञ पर्वतः वासी जुखुन्दुनिया तथा सिरनाने सुश्चित्तत नागरिकों से धर्म भिन्न विषयमें मिलते-जुलते न थे। किन्तु सुधार -होते न देख यूरोपमें शिचा-पाये लोग विद्रोह बढ़ा अपना अभिपाय सिंद करनेको उद्यत हुए। टिफिलिस भीर अनेक यूरोपीय नगरमें राजद्रोहके प्रस्तक तथा पत्र फैलानेको गुप्त सभा (Huntchagist) बनी थो। तुर्की आरमेनियासे दूत प्रस्त्रपद्ध और विदारणधील प्रदर्भ पहुंचाते रहे। अनेक युवर्कीन अराजकता।

सम्पादन करनेकी सिमित बनायी थी। किन्तु पादरी और अमेरिकाक धर्मप्रचारक व्यक्ति उक्त कार्यको न तो उचित समस्तति और न उससे साफल्य होते देखते थे। अधिकांश्य लोग विद्रोहके विरोधी रहे। १८८३ ई॰की ध्वीं जनवरीको अपने वैफलासे संतुख हो दूतोंने सयप्रद पत्र लिखे और युजगात तथा मासि-वानके अमेरिकान कार्लेजको सित्तिपर विद्रोहा-स्मक्त घोषणापत्र लगाये। विद्रोही अमेरिकाके धर्म-प्रचारकोंको अपने दलमें मिलाना चाहते थे। और इस कार्यमें वह सफलमनोर्थ भी हुये। अमेरिकानोपर घोषणापत्र निकात्निका अभियोग उपस्थित हुम्रा था। दो भरमनो धिचक बन्दी बने। वालिका-विद्यालय जला डाला गया था। विद्रोह सरलतापूर्वक दक्ते भी कैसारिये और दूसरे स्थानमें भड़क उठा।

विद्रोची पुरातन डारोनको नवीन ग्रारमेनियाका किन्द्र बनाना चाइते थे। किन्तु सुध घीर सासुनके धनी लोगोंने इस प्रान्दोलनको उत्साह न दिया। १८८३ ई॰की ग्रीपमाच सुमकी समीप एक टूत पकड़ा गया या। ग्रासकने कुर्द सवारीको पावस्य प्रान्तपर प्राक्तमण करनेकी पाचा दी। किन्तु प्रर सनियोंने कुर्दी को सार भगाया श्रीर १८८४ ई॰को भी युद्ध होनेपर अपना स्थान न कोड़ा। इसके बाद शासकने सुधिचित सेनाको बुलाया श्रीर सुलतानने विद्रीह दवानेके लिये राजभक्त प्रजा एकव होनेका भादेश निकाला था। निर्देय भावसे भनेक लोगोंका वध होनेपर यूरोपमें हलचल पड़ गया। सुल-तानने विद्रोहको द्या जांचनेके लिये कितने ही व्यति नियुत्त किये। १८८४-८५ ई॰को भंगरेजोंने फान्स एवं रूस्के सङ्घारे श्ररजरूम, वान, विटलिस, सिवास, खरपुत और दियारवनरमें प्रबन्ध करनेपर दबाव डाला था। किन्तु तुर्कींने एक न सुनी। मासुनमें इत्याकाण्ड करनेवालोंको उपहार श्रीर उपाधि मिला था। १८८५ ई०की ११वीं मईकी ह्नटेन, फ्रान्स भीर रूसने मिलकर एक शोधन-व्यवस्था मुलतानके समच रखी। मुलतानने उत्तर देनेम ,1. ..

विस्तरव सगाया था। वटिन नियन्त्रगके एस **ग्रीर** फ़्रान्स तथा रूस विपद्ममें रहा। प्रगस्तः मास पंग-रेजीने फिर सन्धिकास चलाया। टारसुसमें चपद्रव ंच्छा। जातो य धान्होलनका समर्थन न करनेवाली ्रिश्सनियोंका वध किया गया। प्रधान धर्माचार्यके प्राण ंचानेका भी संगय था। खोगींने कहा, कि ग्रंगरेजी राजदूत घरमनियोंका वध करा जहाजी वेडा कुलुन्त-्रिया ले जाना चाइता था। १ली प्रक्तीवरकी सुक् सधस्त अरमनी धावेदनपत्र ले तुर्की सरकारके पास पहुंचे, किन्तु पुलिस हारा इटाये गये। गोली चलनेसे बहुतसे भरमनी भीर घोड़े सुसलमान सरे थे। उसके बाद अंगरेजी राजदूतकी प्रेरणासे १७वीं म्ब्रातीयरको सुनतानने संस्तार-व्यवस्था स्रीकार की। ंग्रीर प्रवीं मतोवरको जुलुन्तुनियासे सथस्त चाति-योंने टे विजाण्ड पहुंच बरमनियांका संहार किया था। सुनतान संस्कार-व्यवस्थाको प्रकाश न किया ग्रीर १८८६ ई॰के जनवरी साम तक संहार पर संदार दोते गया। गूरोपीय गत्तियां चुपचाप तमाया देखती रहीं। १४वीं से २२वीं जूनतक फिर वान, एशिन और निकसरमें बहुतसे श्ररमनियोंका संदार द्वा। २६वीं घगस्तको राजद्रोहियोंने कुसुन्तुनियाका सरकारी बङ्क छीन लिया था। सुन-तान्की अभिप्राय विदित रहा। यीव की पहलीसे सममाये चीर प्रस्त बंधाये ध्रुये नीचनन सड़कोंपर क्रीड़े गरे। उन्होंने क: सात इज़ार प्रिगारीय श्ररमितयोंको सार डाला था। जिस प्रान्तके लिये संस्तार व्यवस्था बनी, उसीपर बापत्ति यधिक पड़ी थी। विदेशियोंकी रचा रही। राजादेश न माननेसे खरपुतमें भमेरिकन भवनींकी चति पहुंची थी। एकाएक सैन देन समय वज्रासार भाक्समण हुआ। पुरुष पण्यशासमें रहे। स्तियां घरपर वैठी थीं। शिचित, धनी शार मानी श्ररमनी मारे गये। सम्पत्ति नष्ट होनेसे उनके वंश महीने मिले थे। जहां रकाका उद्योग किया गया, वहां संहार वहुत श्रधिक हुन्ना। किंदन नीटनमें तीन मास चड़ नीगोंने श्रपना मान बचाया था। कुछ नगरींपर पुलिस चौर पसटनने

भी संहारमें उत्साहके साथ योग दिया। खरपुत-पर तोप चसी थी। कहीं-कहीं मेरी वजती संहार धारकः श्रीर समाप्त हुया। लुक्क घरमनी निरस्त करके भी मारे गये थे। शासकों श्रीर पदाधि-कारियोंने नहां इत्याकाग्डमें वाधा डाली, वहां गान्ति रहो। खानीय मुसलमानोने लाजियों, कुर्दी श्रीर सरकासीयोंने हत्याका एवम योग दिया। किन्तु श्रनेक सुमलमानीने भपने मित्र धरमनियांको बचा विया था। विसोको दग्ड न सिना। प्रनेकीन इत्याका एउमें योग देनेमे उपहार पाया काराग्टहों भौर गिरजाबरोंमें म्ही-पुन्व निहेंग भावसे मारे गये। गिरजाघर, मठ, स्कृत तथा भवन लुटे श्रीर महीमें मिने। पचास इज़ारसे श्रीधक श्ररमनी मरे थे। अनेकोंको सुमलमान वनना श्रीर पनेकोंको दारियाका दुःख भीगना पड़ा। सम्पत्ति प्रधिक विनष्ट दुरे। ग्रहस्वामोक मारे जानेने स्त्री-पृत निरायय हो गये थे। येटहटिन घीर घमेरिकाने दु:ख-निर्वा-पणका उचीग लगाया। पदाधिकारियों के विरोध बढ़ाते भी कुन सफनता मिनी यी। १८०४ को सुग श्रीर १८०८ देश्को वानमं फिर इलाकाण्ड हुमा। १८०८ देश्की प्रमिवांका समाव दूर करनेके लिये सुलतानने नवीन व्यवस्था प्रदान की।

भाषा एवं चाहिय-मूल श्ररमती भाषामें श्रनेक दंराती

ग्रब्द श्रा मिले हैं। श्रम्ब, श्रांखेट, युद, क्षेत्रा, परिक्ष्टद, व्यवसाय, सुद्रा, पिल्लका, मान, न्यायालय,
सङ्गीत, शोषध, पाठगाला, शिचा, साहित्य श्रोर
कलाकी गल सम्बन्धीय श्रन्द प्रायः दंराती हैं।
विश्वद श्ररमती ग्रन्दोंमें तिलिङ्गवाची देरानी प्रत्यय
खगाते हैं।

मृत धरमनी भाषाने सरयास्त्रमं द्रार्धपणाली नहीं चलती। संज्ञा, सर्वेनाम, प्रथम एवं दितीय पुरुष चीर क्रियाका बहुवचन 'क्र' लगानेसे बनता है। ई॰से ७०० चीर ८०० वर्ष पहले चारमेनि-यामें सम्भवतः यिनग्रेलिय चीर लर्जिय भाषाका चिक्र प्रचार रहा। सेमेटिकका भी खासा प्रभाव पड़ा है।

पानकल प्रसनी दो प्रकारकी देख पड़ती, एक प्रारारात एवं टिफलिस पीर दूसरी स्तम्बूल तथा एशिया-मायिनरके प्रादेशिक नगरमें चलती है। पिछली तुर्की प्रव्हींसे भरी है। किन्तु श्रेष्ठ भाषा पिछली तुर्की प्रव्हींसे भरी है। किन्तु श्रेष्ठ भाषा पिसम पारमेनियाकी प्रपेचा वानके नवीन वाग्-व्यवहारसे पिछक मिलती है। ई•के ५वें प्रताव्ह पीछे भाषान्तर करनेवालोंने केवल प्रव्ह अनुवाह बना यूनानीका नियम सुरचित रखा है। ऐसा ही प्रव्हार्थ सिरीयकके अनुवादमें भी देख पड़ता है।

अरमनियोंका देवालय-सम्बन्धी साहित्य स्वतन्त्र रहा। किन्तु ४ घे श्रीर ५ वें श्रताब्द ईसायी धर्मा-ध्यापकवर्गने उसे समूल नष्ठकर डाला। खोरेनवासी मुसाने इतिहासमें उसकी नेवल बीस पंति अविशष्ट ४०० ई०की समय मेसरीय नामक ईसायीने श्रदमनी वर्णमाला निकाली थी। सभावतः वह अधिक प्राचीन थी। मैसरोवने केवल उसमें खर अपनी श्रीरसे मिलाये। किन्तु यूनानी धर्माध्यापक श्रीर सम्बाट् थिवोडोसियस्को प्रसन्न करनेके लिये अरमनि-योंने पाख्यान उठाया. कि दिव्यक्षपे उपका प्रकाशन वर्णमालाके पूर्ण होनेपर ऋरमनी चर्वे प्रधान धर्माध्यापक साहाकने पर्डसा, श्राधेन्स, कुसुन्तुनिया, अलेक्सन्द्रिया, अन्तिश्रोक, कायसेरिया श्रीर ट्रूसरे स्थान कितने ही सोगोंको यूनानी तथा चिरीय धर्मेशास्त्र अनुवाद करनेकी भेजा था। नवटेष्टामेग्ट, युसेवियस-इतिहासका पाठभेद श्रादि उससे प्रस्तृत हुआ। ५वें शताव्द मोिलक यूनानी हे भी अनेक ग्रन्थ भनुवाद किये गये। ६ठें तथा . ७वें प्रताब्दके पुस्तक .. बहुत श्रन्य श्रविषष्ट हैं। पाठान्तरपर किसोका नाम नहीं मिलता। दवें श्रताच्द साहित्यसम्बन्धी उद्योगकी बड़ी धूम रही। १०वं तथा ११वें शताब्द भी अनेक ऐतिहासिक ग्रत्योका मनुवाद हुमा था। १२वें, १३वें, १४वें भीर १५वें मताब्द सप्रसिद्ध ग्रन्थकारोंने खेखनी उठायी। १६वें प्रताव्द प्रथमतः अरमनी भाषामे पुस्तक छ्पे। १५६५ ५०को विनिसमें मुद्रायन्त्र खुला था। १७वे श्रताब्द लेखग, मिलन, पारि, इस्पृहान, लेगहोन,

श्रामष्टेरडाम, मार्सेयिक्षेस, कुस्तुन्तुनिया, लिपजिग श्रीर पादुवानेंमें सुद्रणकार्य श्रारक हुशा।

वैद्यक, ज्योतिष, भाषाविज्ञान, कोष, इतिहास पादि विद्यासम्बन्धीय ग्रन्योंका अनुवाद अरमनीमें हुन्ना है। त्रब स्थान-स्थानपर अरमनी सुद्रायन्त्र चलते और नये-पुराने ग्रन्थ क्षपते हैं। अंगरेजी, फरासी, रूसी और जर्मन ग्रन्योंका पाठान्तर किया जाता है। वालार्श्वापाट, स्तम्बूल, वेनिस, वीयन्ना, पारि, रीलाग्डस, पेट्रोग्राड, मास्त्रो और जोग्रुल्फाके पुस्तकागारमें अरमनी भाषाके पुरातनग्रन्थ रखे हैं।

पायात्य पण्डितोंके कथनानुसार ग्रारमिनिया ही. ग्रायंजातिका प्रादिम वासस्थान है। जर्मन जातिके पूर्वपुरुष यहींसे जाकर यूरोपमें रहे थे। यहदियोंके धमेंगास्त्रमें इस देशका नाम मिलता है। भूतत्त्व देख समका गया, कि हमारे पुराणगास्त्रमें प्रारमिनियाका नाम हिरणमयवर्ष जिखा है। प्रध्यापक विचसन संस्कृत संज्ञा पारचित्र वताते हैं। (Ariana Antiqua, p. 147.) पेरेङ्गापवत पतङ्किगिरि है। (मझाणपुराण १२ पथाय) किसी-किसीके मतमें ग्ररच मुनदीको पुराणोक प्रक्षित सममना चाहिये।

पुरातन ग्रहादिका ध्व'सावग्रेष, कोणाकार शिकालेख और मन्दिर प्रश्ति देख समभते, कि अति
पूर्वकाल भारमेनियामें नानाजातिके लोग आकर
रहते थे। भारतवासी हिन्दुवोंके पहुंचनेका भी
प्रमाण मिला है। सिरीय देशके किसी पादरीने
लिखा,—"हिन्दुवोंका एक दल यहां आ बसा है।
वह देमितर और किसनली नामक देवताभोंको पूजते
थे। सिवा इसके दूसरी भी अनेक देवमूर्ति खापन
की। आष्टिषट नगरमें वह देवतापर विच चढ़ाते रहे।"
(Journal of the Asiatic Society of Bengal,
Vol. V. 331) प्राचीन अरमनी आयंजाति सभात हैं।
अपरापर जातिकी भांति लोग नाना प्रकार उपासक
और सम्प्रदायसुक्त थे। आजकाल अधिकांश ईसायी
धर्म फैल गया है।

त्रारस्वण (वै॰ लो॰) पा-लवि-लुग्रट्, वेटे लखः रत्वम्। पालस्वन् इसदाद, सहारा। भारता (सं १ ए०) भारम-वय्नुम्। रमेरविद्यीः। -प्राथाहरा, १ वयम, मुहीम। २ लगा, तुन्ही, तेजी। इं रहादि सम्पादन खापार, सकान् वगृर**ह वनानेका** ंकाम । ८ उपकास, उनवान, गुरु। ५ प्रथमकाच्य, भीवल ससनवी। ६ प्रस्तावना, तमहीद। ७ वध, सक्तातला। द दर्प, खुदबीनी। 'बारकाल वधदर्पयोः। बराया-रुवमे दा' (इस) जियाससूहात्मक पाकादिमें प्रथम **उपममको बारमा कहते हैं। मौत वा स्नात** कायमे धारक होते बाद ग्रशीच सगनेसे सोई वाधा नहीं पड़ती। यज्ञके जादिमें 'साधुमवान् चास्ताम्' प्रस्ति वाका दारा वरण, वत एवं जपका सङ्ख्या, संस्कारका नान्दीयाद, सान्तिक यादका पाक भीर निरन्ति यादमें भोता ब्राह्मणका निमन्त्रण भी पारम है। द्रव्यान्तरसे द्रव्य श्रीर गुणान्तरसे गुणके उत्पादन-व्यापारको वैशिषिक श्रारका मानते हैं। 'प्रक्रम: खाइपक्रम:। खादसदानमुद्दवात चारनाः।' ( चमर १।२।२६ )

८ प्रायप्रष्टति, पहला काम, गुरु। जैसे यह त्रारम करता इं। १० त्रप्रवृत्तकी बाद्यप्रवृत्ति, निसका उत्तर फेर न ही उसका पहला गारका। जैसे स्थारमा। ११ कर्तव्य कर्मकी इच्छा मीमांसक तथा नाटकालङ्कारज इसे श्रीत्सुक्यारका कहते हैं। प्रारम्भक (सं॰ त्रि॰) घारमते, घा-रम-खुल्-नुम्। श्रारभवारक, सुब्तदी, शुरू करनेवाला। वैश्रेषिकमत-सिंह महत्त्वादिजनक अवयव सकत्तका विजातीय संयोग बारसका होता है। (स्त्री) बारसकी। शास्त्रण (सं क्री ) शास्त्र-सुग्र्-नुम्। १ यहण् धारण, घमल, सम्बा। नर्भणि बुग्रट्। २ मुष्टि, गिरिफ्त, पकड़। श्रारस्थते इनेन, करणे लुग्ट्। ३ उपादान कारण, तक्रीवी वानी। त्रारकाषीय (सं वि ) त्रा-रभ मकार्थे अनीयर्-नुम्। प्रारम्भ कियेजाने योग्य, ग्रुक् हो सकनेवाला। श्रारमाता (सं स्ती .) उपन्नम, इव्तिदा, उठान। षारसाना ( इं॰ क्रि॰) त्रारसा होना, वडना। प्रश्तभावाद (सं ॰ पु॰) चारमास्य वादः परीचापूर्वक न्याविशेषः। वैशेषिकादिने श्रीमत परमाणुसे नगत्-की उत्पत्तिका वार, ज्रारेसे दुनिया बननेकी बात।

Vol.

II.

164

"द्रमाणि द्रमानारमारमनी गुणाय गुणानारम्।" ( वैशेषिकस्त ) पर्यात् द्रव्य द्रव्यान्तर पीर गुण गुणान्तरकी भारक करता है। कुलाल, दग्ड, चक्र, सलिल एवं स्त्र जैसे घटका, वैसे ही भात्माकाश तथा परमाणु ब्रह्माण्डका कारण है। फिर घटकी तरह ब्रह्माण्ड भी बनता-बिगड़ता है। पृधिवी, जल, प्रस्नि भीर वायुक्ते कर्मसे संयोजित परमाणु होके क्रमपर महत् ब्रह्मार्डको श्रारक करता है।

बारव (सं॰ पु॰) द्या-रु-म्रप्। १ सम्यक् मन्द्र, नारा, ग्रोर, पुकार। २ देशवासी विशेष। परव देखो। आरष, श्रारवी (हिं०) पार्व देखो।

त्रारस (हिं°) षातस पीर पादर्श गन्द देखी। ''बारस निंद्रा चोर जन्हायी।

यह दीनी हैं कालके भाषी ॥" ( लोकोित ) षारसा (हिं॰ पु॰) रज्जु, रस्रा। पारसी ( हिं स्त्री ) १ दर्वण, शीशा।

"कारसी बोखी बायी-ना । तुर्की ्टी पायी ना ॥ हिन्दी बोलूं भारसी भाये। खुमरी कह की न बताये॥" ( कृष्टप्रव )

इस प्रयूक्ते दो अर्थ हैं,--१, जिस चीजकी पारसी नहीं पाती, जो तुर्कीम दुंढे नहीं मिलती पीर निसकी हिन्दी बोलते गर्म लगती है, उसका नाम खुगरो-कहता, लेकिन कीयी नहीं समभता। २, जो फारसीमें यायीना, तुर्कीमें पायीना भीर हिन्हीमें भारसी कहाता, उसका नाम खुथरो बताता है, लेकिन कोई नहीं समसता। पहलेमें प्रश्न भीर दूसरे श्रर्थमें उत्तर विद्यमान है।

२ जिर्भिका, श्रङ्गाचरी, कला। इसे स्तियां श्रपने दाइने द्वायने श्रंगृहेमें कोटासा श्रीशा जड़ानर पहनती हैं।

''हाय कंडनकी भारसी का है।'' (लीकीकि)

भारस्य ( मं ॰ स्ती॰) : न रस, नज्-तत्; **घर**सस्य भावः, भचतुरादित्वात् थव्। १ रसभिन्नत्व, सळ्तका फ़र्कं। नास्ति रसी यस्य, वाइलकात् तु त्वतनी न यञ्। २ अरसल, वेलळ्ती, फीकापन।

भारा (सं॰ स्ती॰) भ-तर-भच्-टाप्। १ चर्मप्रसेदका अख्रविशेष, चमड़ा हेंद्रनेकी सुतारी। 'बारां चमेंग्रेशेदिका।

( यमर रारणस्प ) २ प्रतीद, कोड़ा, पैना । ३ श्वारासुखी जलपची। (हिं॰ पु॰) ४ क्राकच, करीत। यह सोहिनो पटरीसे बनता श्रीर चार-पांच हाथ लखा तथा क्ष:-सात प्रक्षुल चौड़ा रहता है। प्राकार चाप-जैसा वक्र होता है। पटरीमें सामनेकी श्रोर दांत काटते श्रीर दोनो सिरींपर पकड़नेको मूंठ लगाते हैं। . इससे सकड़ी चीरनेका काम निकलता है। पहले बहु को दो कड़ियों के सहारे एक सिरा जुमीन्से मिला श्रीर दूसरा जपरको उठा खड़ा करते हैं। फिर श्रारा उसपर रख दो श्रादमी नीचे-जपर खींचन लगते हैं। दांतके ज़ोरसे लकड़ीका बुरादा खड़-**उड़कार इधर-उधर गिरता भीर तख्ता उतरते चला** जाता है। ५ श्रार, पिंचेका फेरा। ६ शाङ्ग, दासा। यह जनही या पर्यासे बनता श्रीर घीड़िया रखनेकी काम लगता है। इससे घोड़िया ठीक बैठ काती श्रीर नापजीख बराबर उतरती है।

७ विद्वार प्रान्तके प्राह्मवाद जिलेकी प्रार्ग तहः सील। यह प्रचा॰ २५°१९ (१५ एवं २५°४७ ड॰ प्रीर द्राधि॰ ८४°१९ तया ८४°५४ पू॰पर प्रवस्थित है। चित्रफल ८१५ वर्गमील है। हिन्दू, सुसलमान श्रीर ईसायी बहुतसे लोग रहते हैं। इसमें श्रारा, वेलीती श्रीर पीरुका याना लगता है।

प्रशाहाबाद ज़िलेका प्रधान नगर। यह श्रहा॰ २५° ३२ ४६ उ॰ श्रीर द्राधि॰ प्र8° ४२ ४२ प्र् प्र प्रवस्थित है। म्यूनिसपिलटीको हजारी क्पये सालकी श्रामदनी है। नगर बहुत श्रष्टा वना है। जील, श्रस्पताल श्रीर ईष्ट-द्रिख्या-रेलविका छेशन है।

१८५७ ई॰को वलवा होनेपर श्रारा प्रसिद्ध हुश्रा। बलवायी सिपाही दानापुरसे नदी पार कर धारे पर भापटे थे। उन्होंने राजकोष कूट जीलकी कैदियोंकी छोड़ दिया। जुक्क युरोपीय धीर सिख चिर गये थे। उद्धारके लिये जो अंगरेजी फीज धायी, उसने घातकी जगह हार खायी। फिर भी कोई बारह धंगरेज, तीन-चार ईसायी श्रीर पचास सिख एक सकानसे लड़ते रहे। खाने-पीनेका सामान श्रीर गोनाबाह्द सब कुछ इकट्टा था। २७वीं जुनाईको सिपाहियोंने ज़ेरसे धावा मारा, किन्तु भीवब पिनविष्ट होनेसे उनका दल टूट गया। भक्से उड़ जानेवाली चीजें जलाकर मिर्चेका धूवां देने, भादमियों
तथा घोड़ोंकी लाघें इकट्टाकर बदबू फैलाने और
मकानतक सरङ्ग लगानेसे भी रचकोंके पैर उखड़े
न थे। इसी प्रकार एक सप्ताह बीतनेपर मेजरविनसेपट ईयर ४ तोप लेकर था पहुंचे। राहमें
उन्हें भी कयी जगह लड़ना पड़ा था। ईयरके तोप
चलानेपर बलवायी जङ्गलंमें जा हिप और दनादन
गोनी बरसाने लगे। धंगरेजी फौजके सङ्गीन निकाल
यागे बढ़नंसे लोग प्राण छोड़कर भागे थे। इस
युद्धमें कु वरसिंह प्रधान रहे।

योन नदीकी बड़ी नहरसे एक छोटी याखा त्रारिको त्रायी है। यह देहरीमें योनभद्रमें निकल गङ्गा नदीमें जा गिरी है। सरकार व्यापारके जहाज़ चलाती और खेतीमें पानी पहुंचाती है।

भाराक्य (हिं॰ पु॰) क्राकिनक, करौतिया, श्रारा खींचनेवाला। यह शब्द हिन्दी 'श्रारा' श्रीर फारसी 'कर्य' मिलाकर बना है।

श्राराकान—ब्रह्मदेशका एक विभाग। यामीण नाम रखेक्ट्रप्य है। संस्कृत भाषामें रसाङ्ग श्रीर रभाङ्ग भी कहते हैं। धाराकानके द्रतिहासमें देखा—जिन प्रथम नृपतिने बनारसमें राज्य चलाया उन्हों के प्रवृत्ते यह देश अपने भागमें पाया। दूसरों के कथनानुसार एक वन्य सृगीने कुलदान नहीं के प्रान्तमें ऋष्यशृङ्ग जेसा मानवीय शिश्च उत्पन्न किया था। मेर या स्तृ नृपति श्राखेट करने निकले। नवजात शिश्चको वनमें देख वह घर उठा लाये थे। जोगों के सध्य उसका पालन-पोषण हुआ श्रीर मारयो (मीर्थ्य) नाम पड़ा। बड़े होनेपर बालकने एक स्तृ-सरदारकी कन्यासे विवाह किया श्रीर धन्तको श्राराकानका राज्य लिया था। इसी बालकसे श्राराकानी वंश चला।

मारयोके राज्य-पानेका समय ई॰से २६६६ वर्ष पूर्व बताते हैं। मारयोके वंग्रजोंने १८३३ वत्सर राज्य किया था। उसके बाद विव्रव बढ़ा। श्रन्तिम

ज्यतिकी रानीने अपनी दो कन्याचीके साथ पर्वतमें जानर पात्रय लिया था। होटे भाईको टागीङ्गका राज्य सौंपनेपर वाध्य श्रोनेवासे कान-राजगयी नामक एक चतिय उत्तर पाराकान या पहुँचे और अपने सावियोंके साथ क्यीकपानडीक पर्वतपर जम बैठे। आरयोवंशकी श्रन्तिम रानीन मिल जानेसे उन्होंने चनकी दोनी कन्या व्याइ जी थीं। क्रक वर्ष पीके कानराजगयी पर्दतसे उतर निम्नभूसिमें वसे तथा ग्रधाम नगरके अधिपति बने। आराकानी ऐति-ष्टासिकोंके कथनानुसार १७८२ वर्ष उनके दंगजोंने राजल दलाया। १४६ ई॰को चन्द्रसूर्य नामक न्हपति सिंहासनपर बैंडे थे। उन्हींके समय बुदकी धातुमय एक प्रतिमा वनी, जी वहुत प्रसिद्ध हुई। उसकी प्रजीकिक प्रक्रिका उपाद्यान पीछे वर्षी चला था। १७८४ ई॰की श्राराकान जीतनेपर ब्रह्मदेश-वासी प्रतिसा चठा ले गये। भ्रसरपुरसे उत्तर एक सठमें जान भी उसकी पूजा धूमधामसे होती है। ६०ने पर्वे यताव्हतक इस प्रान्तमें वीदधर्मका प्रावस्य रहा। सानराजगयी-वंग्रल ५३वें दृषतिके राज्यसमय पुरातन राजधानी गुप्तभावसे नष्ट झोनेपर विम्नव वढ़ा। च्योतिषियोनि स्थानपरिवतनकी शाव-प्यकता देखायी थी। इसीसे महातेष्क्रचन्द्र न्याति सदतः बल अपना प्रासाद छोड़ नयी रानधानी वैथानीमें लाकर रहने नगे। चन्द्र-सुलनामधारी नी नरेशोंने चस नगरमें उत्तरोत्तर राज्य किया। इन राजावोंकी सिकें देखनेसे विदित होता, कि उस समय समावतः हिन्दूधमं चलता था। किन्तु श्राराकानी इतिहास-में उता नरेशोंका श्वादि स्थान नहीं लिखा।

इस वंधने वाद स्त्रो जातीय एक नृपति भौर उनके सालगणने २६ वत्सर राजत्व किया था। एक चन्द्रवंधन नरेधने फिर सिंहासनाक्ष्ट्र होनेपर राज-धानी बदली, किन्तु भीन्न ही उपद्रव उठनेसे छोड़ दी गयी।

उसकी बाद उस दरावदीकी शानोंने प्राराकान-धर बाक्रमण कर १८ वर्ष राज्य चलाया था। उन्होंने निर्देय मावसे छोगोंकी सताया भीर मठोंकी

लटाया। ८८५ ई॰में उनके चले जानेसे युगान नरेश भानते या भनीयरहत बुहकी सुप्रसिद्ध सूर्ति पानेकी चाराकानपर भपटे। किन्तु देवी व्यवधानमे विना मृति पाय ही उन्हें पीके पैरों इटना पड़ा था। कुक वर्ष बाद भनोयरहतके साहायारे चन्द्रवंभीय एक द्यति फिर सिंहासनपर वैठे। पिङ्गतसासे राजधानी प्रतिष्ठित हुई थी। पाराकान पुगान तृपतिक पधीन ६० वर्षतक करद राज्य रहा। पीके एक उत्कष्ट-पदस्य. मेङ्गविब् नामक नरिशको मार खर्य राजा वना। सिंहासनके उत्तराधिकारी मेहरीवय अपनी रानीको से पुगान भाग गये थे। वसां स्थनसित्या न्द्रपतिने उनका खागत किया। २५ वर्षतक राज-कीय परिवार निर्वासित रहा। मेद्रारीवयके पुत्रका नाम जैलामेङ्गनान घा। पिताने सरनेपर पुगानके वर्तमान लपति पत्नीङ्गसीयुनि उसे आराकानके सिंहा-सनपर वैठाना चाहा। वर्षा ऋतुके भन्त भूमि भीर समुद्रमागैसे उन्होंने एक एक लाख प्यूस तथा तालैक सेना मेजी। घोर युद्द छोने वाद दूसरे वर्ष उनकी प्रतिचा पूरी इहै। बुद्दगयामें ब्रह्मदेशकी भाषाका नो शिलालेख मिला, उसमें लिखा, —एक बाख प्यूचीके त्रधीखर लेत्यामेङ्गनाने पुगान नरैशकी प्रति अपनी प्रतिज्ञाकी अनुसार इस मन्दिरका जीणींबार कराया है। पराकान देखो।

त्राराग (सं ७ प्र०) प्रलयान्तके सातमं एक सूर्य।
त्राराग (सं ० क्ली०) प्राराया प्रथम, ६-तत्।
र चर्ममेदिकाका अग्रभाग, स्तारीको नोक।
र लोहेका तसा। यह चावुकके सिरेपर लगता है।
३ मर्धचन्द्राद्यस्त्रमुख, चक्ररदार तीरको नोकका
किनारा। (ति०) ४ तीच्छीक्षत, तेज किया या
पेनाया हुन्ना, स्तारीको तरह जो सिरेपर पेना चीर
पेदेमें चौड़ा हो।

माराजी (श्र० स्ती०) भूमि, ज्ञेत, जमीन, खेत, सुतफ्रादिक जमीन्ते हिस्से। यह शब्द 'श्ररज्'का बहुवचन है।

पाराज्ञी (सं॰ स्त्री॰) सम्यक् राजते, प्रा-राज-कनिन्-होए। देष विशेष, एक सुल्क। यनानी

धयित्री।

द्रितशास-वेत्तावीन दसका नाम घारेष्टी (Arestae)
चौर चाडुेष्टी (Adraistae) लिखा है। चार्ट देखा।
चाराड (सं॰ पु॰) घाका मुनिके एक घिचक।
चाराटि (सं॰ पु॰) सीजात नामक एक च्रिष,
धाराटि (सं॰ पु॰) सीजात नामक एक च्रिष,
धाराटेकी पुत्र। ऐतरिय-ब्राह्मणमें दनका उन्नेख विद्य-

श्वारात् (सं० श्रव्य०) श्वा-रा-वाहुलकात् श्वाति।
१ श्रन्तवैत्तीं स्थानसे, जुदा जगहसे। २ श्वसत्रिक्तष्ट,
दूर, फ़र्कसे। ३ विप्रक्तष्ट देशके प्रति, वायद सुक्।सको।
४ वाह्य प्रदेशपर, बाहर। ५ ससीप, नज़दीका।
भाराह्र्रसनीपयीः।' (भनर) ६ शोघू, श्रव्यवहितकाल।
श्वाराति (सं० पु०) श्वा-रा-क्तिच्। श्वतु, श्रदू, दुश्सन।
'परारातिप्रवर्षिं परपव्यनः।' (भनर)

श्रारातीय (स'० ति०) श्राराइवः जातः श्रागतो वा, इ श्राराक्कृव्दवर्जनात् नाव्ययस्य टिलीपः। व्यक्तः। पा शरारश्य। १ दूरस्य, दूर-दराजः। २ श्रासन्न, तक्रीवी, लगा हुशा।

श्रारात्तात् (वै॰ श्रव्य॰) दूरस्य देशसे, दूर-दराज् सुन्।ससे।

श्रारातिक (सं॰ क्ली॰) श्रा राति राते: पूर्वेसीमा तत निर्वेत्तम्, ठञ् मर्यादार्थे ऽव्ययीभाव:। बाङ् मर्यादाधि-विष्यी:। पा राशास्त्र। १ नीराजनकर्म, श्रारति। बारित देखीं। २ संस्कार विशेष, एक रसा।

ष्प्राराधक (सं० ति०) श्रचेक, श्राविद, पूजा-पाठ करनेवाला।

श्राराधन (सं॰ ली॰) श्रा-राध-लुप्रट्। १ साधन, फुजीलत, काम। २ प्राप्ति, याफ्त, पहुंचं। ३ तीषण, रजाजीयी, सनीनी। ४ पचन, तब्बाखी, रसोईका काम। ५ श्रर्चन, दबादत, पूजा-पाठ।

'बाराधनच पचने प्राप्ती सम्तीयचेऽपि च।' ( मेदिनी )

श्राराधना (सं॰ स्ती॰) श्रा-राध-णिच्-युच्-टाप्। १ सेवा, खिदमत, नीकरी। 'ग्रन्थ्याराधनीपासि।' (हम शरदर) (हिं॰ क्रि॰) २ श्राराधन करना, इवादत देना,

पूजना।
आराधनी (सं॰ खी॰) पूजा, दबादत, बन्दगी।
आराधनीय, (सं॰ वि॰) आराधियतुं सक्यम्, आ-

राध-णिच् श्रकार्थं श्रनीयर्, णिच् लोपः। श्राराधन किये जाने योग्य, जिसे कोई पूजे। श्राराधय (सं॰ पु॰) श्रा-राध-णिच् बाइलकात् श्रा-श्राराधनकारक, इबादत करनेवाला, जो पूजता हो। श्राराधिय (सं॰ ति॰) श्रा-राध-णिच्-ढच्। परि-चारक, रजाजोई को कोशिय करनेवाला, जो मनानेमें लगा हो। (पु॰) श्राराधियता। (स्त्री॰) श्रारा-

श्राराधियणु (सं ० त्रि ०) १ श्राराधनशील, कफारावख्य, सनतका। २ परिचारक, रजाजो, सनानेवाला। श्राराधय्य (सं ० क्षी ०) श्रा-राध-च्यज्। ग्रणवननब्राह्मणा-दियः कर्मणि च। या श्राश्रश्यः श्राराधनकट त्व, श्राविदका कास, मुजारीयन।

श्वाराधित (सं॰ ति॰) श्रा-राध-णिच्-इट्, णिच् लोप:। १ सेवित, सनाया हुशा। २ सिंह, सम्प्रव, कामिल, पूरा। ३ श्रचित, इवादत पाये हुशा, जो पूजा गया हो। "शाराधितो यदि हरिक्षपश ततः किन्।" (उत्तट) श्राराध्य, शाराधनीय देखो।

श्राराध्यमान (सं॰ ति॰) १ पूर्ण होनेवाला, जो पूराः किया जाता हो। २ पूजा जानेवाला।

त्राराम ( सं॰ पु॰) त्रारम्यतेऽत्न, मा-रम-घर्ष। १ उपवन, रीजा, मुलवाड़ी। 'पारामः सादुपवनं क्रविनं वन-मैव यत्।' .( पनर ) २ पश्चदश रगणयुक्त दण्डक दक्त-विशेष।

"यदिष्ठ नयुगलं ततः सप्त रेफालदा चण्डाप्टिप्रयातो भवेद्दण्कः।
प्रतिचरणविडाजिरेफाः सुरर्णार्णवव्याचनीसृतचीवाकरोहामग्रहादयः॥"
( इपरवाकर)

प्रथम दो नगण श्रीर तत्पर सात रगण रहनेसे
दर्खक चर्डवृष्टिप्रयात कहाता है। फिर प्रथम दो
नगण श्रीर तत्पर क्रमशः श्राठसे रगण बढ़नेपर श्रण
श्रादि नाम होता है। श्र्यात् दो नगणके बाद श्राठसे
श्रण, नीसे श्रणंव, दशसे व्याल, ग्यारहसे जीमूत, बारहसे
लीलाकर, तेरहसे छहाम, चौदहसे श्रह्ण, पन्द्रहसे
श्राराम, सोलहसे संशाम, सबहसे सुरामवैकुर्ण,
श्रहारहसे सार, डवीससे कासार, बौससे विसार,
दक्कीससे संहार, बाईससे नीहार, तेईससे मन्दर,

चीवीसरे नेदार, पत्रीसरे पासार, कव्यीसरे सत्कार, सत्ताईससे संस्कार, भहाईससे माकन्द, उन्तीससे गीविन्द, तीसरे सानन्द, इक्ततीससे सन्दोह भौर बत्तीस रगण लगनेसे दण्डकको भानन्द कहते हैं।

(फा॰ पु॰) ३ विश्वाम, करार। ४ निर्वापण, फराग्त, सुनीता। ५ उदार, छुटकारा। ६ सामच्ये, इख्तियार। ग्टहसुखको 'रीटो टुकड़ेका घाराम' कहते हैं।

षाराम करना (हिं किं ) १ विश्वाम लेना, सुस-ताना। १ निद्रागत होना, सोना। ३ ऐं इना, खाली बंठना। ४ सुखरी निर्वाह करना, मज़ेमें रहना। ५ खस्म बनाना, घच्छा कर देना। यह यब्द फ़ारसीका 'बाराम' धीर हिन्हीका 'करना' मिलाकर बना है। षारामगाइ (फ़ा॰ खी॰) विश्वामस्वती, सुसताने या सोनेकी लगह।

भारामधोलि, भारामधोलिका देखी।

भारामधोलिका (सं॰ स्ती॰) पत्रधाक विश्रेष, एक सक्ती। यह भन्त, रुच, रुच, श्रिनलापह श्रोर पित्त-श्रेषकर होती है। स्रोटी भारामधोलिका नीर्यन्त्ररकी दूर करती है। (राजनिष्यु)

षारास चाहना (हिं॰ कि॰) विश्वास श्रववा निद्राका षिताषी होना, ससताने या सोनेकी खाहिश रखना। षारासतत्तव (फा॰ वि॰) १ विलासासक्त, नफ्स-परस्त, श्रानन्दी। २ शातस्त्रशील, सस्त, कामचीर। श्रासदान (हिं॰ पु॰) १ तास्त्रलिय्दक, पानका हुन्ना। २ श्रहारसम्पुट, साज्ञका सन्दूक्।

श्राराम देना (हिं॰ क्रि॰) १ श्रान्तिप्रदान करना, तससी वख्रमा। २ रोगीपश्रम करना, भला-चङ्गा बनाना। २ सन्तीषण करना, श्रांस् पोछना।

भारास पहुँचाना, भारास देना देखी।

पारामपायी (हिं॰ स्ती॰) पादुका विशेष, किसी कि,साको जूती। इससे पैरको बहुत श्राराम मिखता है। पाराम पाना, शाराम करना देखी।

पाराम लेना, भारामकरना देखा।

श्रारामविज्ञका (सं॰ क्ली॰) मिलका विश्रेष, किसी

Vol II. 165

पारामवाला, पारामतनन देखी। पारामवाली (हिं॰ स्ती॰) १ वन्नमा, बीवी, जोड़। २ पानस्यणील स्ती, निकसी घीरत।

भारामशाह—सुलतान् कुततुहीन् ऐवंकके प्रत भीर दिलीके सम्बाद्। १२१० ई०को यह पिटसिंहासन पर बैठे थे। कुछ दिन वाद बदावूंके शासनकर्ता

श्रवतमास इन्हें राज्यच्युत कर खयं सम्बाट् वने।
श्रारामशीतला (सं॰ स्त्रो॰) श्रागमे वद्याने श्रीतला,
७-तत्। सगन्धिपतयुक्त श्राक्तिशित, एक खुशवूदार
सव्जी। वर्वयोदि गणमें इसका पाठ है। श्रारामश्रीतला तिक्त, श्रीतल, पित्तन्न, दाइ-श्रोशहर श्रीर
व्रण-विस्स्तोटन्न होती है। (राजिन्बस्ट) यह कटु लगती
श्रीर पित्त, कम तथा श्रश्रेको दूर करती है। (मदनवाल)
श्रारामसे (हिं॰ क्रि॰-वि॰) यथा सुख, खुशीसे।

भाराम होना (हिं॰ कि॰) १ स्तास्थ्यताम करना, बहाली पाना। २ सख्यासि करना, भास्त्रगी भाना, खुग रहना। ३ लचणानुसार—प्राणत्याग करना, मरना।

षारामिक ( र्सं॰ वि॰ ) घारामे उद्यानरचये नियुक्तः, उक्। उद्यानपाल, वाग्वान्, माली।

भारामुख (सं॰ पु॰) व्यथनार्थं ग्रस्त विग्रेष, छेटनेका एक श्रीजार।

श्वारायश (फ़ा॰ स्त्री॰) १ श्वलङ्कार, अलङ्किया, श्वारास्त्रगी, संवार। २ शोभाकर द्वन श्वीर पुष्प, खुश्तुमा पेड़ श्वीर फूल। यह भोंडक तथा भित्व-मिलसे बनती श्वीर वारातके जुलूसमें निकलती है। श्वारायश्व करना (हिं॰ क्रि॰) श्वलङ्कार पहनाना, सजाना।

भारारात—पावतीय भारमेनियाका सूमाग। यह ३८ ४२ ४२ ७० और द्राधि० ४४ २५ पू०पर भवस्थित है। प्राचीन भरमनी इसे 'ऐराट' (भार्याट) भर्यात् भार्यों का चिन्न कहते थे। इसका कुछ तुर्की भीर कुछ भंग कमियाँके अधिकारमें है। प्राचीन वायि-विलक्षे मतसे इसी प्रदेशमें भारारात गिरिमाला है। अलक्षावनके वाद यहां नुक्का पीत भा लगा था (Genesis VIII)। भरमनी पीतके पहुंचनेका

स्थान मासिस-स्यूसर बताते हैं। तुर्क इस पर्वत
रक्किनो माध्रिदाघ (मार्तगिरि) श्रीर ईरानी कोइनूह (नूहका पर्वत) कहते हैं। मारारात भाग्नेयग्रें सम्मूत श्रीर समुद्रतलसे प्राय: १७२६० फीट जंचा
है। स्थानीय लोग श्राल भी गिरिश्कुपर नूहके
पोतका रहना मानते हैं। उनके विश्वासानुसार
पहले वन था, श्रव पहाड़ हो गया। श्ररमियोंके
कथनानुसार एरिवान नामक स्थानमें नूहने द्राचालता
लगायी श्रीर पोतसे उतर नखजीवन नगर (श्रवतरणभूमि)में प्रथम रहनेकी कुटी बनायी थी। पासाल्य
पण्डित हमारे मनुके साथ नूहका ऐक्य उहराते
हैं। किन्तु हिन्दुवोंके भास्तमें कहे हुये मनु इस लगह
नहीं, हिमालयके निकट नीवन्धन नामक स्थानपर
उतरे थे। नत भीर नीवन्धन शस्त्र विसारित विवरण देखे।

चाराल (सं॰ वि॰) ईषदरालम्, प्रादि-समा॰। चल्यकुटिल, किसी कुदर टेढ़ा।

श्रादालिक (सं वि ) श्रदालं क्विटिलं चरित, ठक्। पाचक, बावरची, नानवायी। पाचक देखा। धनलोभसे यत्नु-प्रेरित पाचक भोजनमें विषादि मिला देता, इसीसे क्विटिल श्राचरणकारी समभा श्रीर इस नामसे युकारा जाता है। 'भक्तकारः स्पकारः स्हारालिक वहताः'' (हम हारू०)

श्राराव, भारव देखो।

मारावली (सं॰ स्ता॰) विन्ध्यनख, विन्ध्याचल पहाड़की एक भारता। भरावली देखी।

श्राराविन् (सं॰ ति॰) श्रारीति, श्रा-रु-णिनि। १ सम्यक् शब्दकारकः, जंची श्रावाजः देनेवाला। (पु॰) श्रारावी। जयसेनका छपाधि। (स्त्री॰) छीप्। श्राराविनी। श्रारास्ता (फ़ा॰ वि॰) १ निष्पत्र, तैयार। २ श्रलङ्कतः, सजा हुश्रा।

श्रारास्ता-करना ( हिं॰ क्ति॰ ) १ विधान करना, तरतीब देना। २ नियत करना, ठीकठाक लगाना। २ संग्रह करना, बटीरना। ४ निष्यत्र करना, तैयारी-पर लाना। ५ अलङ्कृत करना, सजाना।

भारास्ता परास्ता (फा॰ वि॰) १ समलङ्कत, सजा-बना। २ सन्नीक्षत, सुसङ्गह, इधियारबन्द। मारि (सं॰ पु॰) १ कपटकहम, एक पेड़ा २ खृहिर-सार, कस्या, खैर। (हिं॰) भार देखी।

श्वारिना ( श्र॰ पु॰) १ हत्तान्त, वाकिया, मानरा। २ श्राकुलल, बीमारी।

भारिका कानूनी (भाष्य प्रः) न्याय्य विकार, भरयी नुक्स।

श्वारिजा जिस्रानी (श्व० पु०) तनू-दीर्वेख, काठीका बोदापन।

षारिजा दमागी ( श्र॰ पु॰) वीधव्याधि, दिलकी वीमारी।

श्रारितिक (सं ० ति०) श्रितं नीकादग्छः तत भवः, ठञ् ञिठ् वा। कायादिश्यष्ठक्षित्रो। पा धाराररः। श्रिरित्रभव, नावके खग्डेमें होनेवाना। (स्त्री०) ष्ठञि क्षीप्। श्रारितिको। चिठि-टाप्। श्रारितिका।

त्रारिन्दम (सं॰ पु॰) सनत्रुत राजाके पिता। (ऐतरियमाञ्च ७।३४)

शारिन्हिमक (सं॰ ति॰) श्ररिन्हमे भवादिः, काध्यां छञ् ञिठ्वा। श्ररिन्हमचे होनेवाला, लो दुःसन्के मारनेवालेचे हो।

मारिया (हिं॰ स्ती॰) एक पतनी ककड़ी। यह वितस्ति-परिमित बढ़ती भीर भलाना भीतन नगती है।

श्रारिश्मीय (सं॰ ति॰) रिश्रति, रिश्र हिंसे मनिन्
श्रिरिशः तस्य सन्निकष्टदेशादिः, क्षश्रादिलात् छन्।
श्रिरिशने निकटस्य, श्रिरिशने गास होनेवाला।

प्रारी (हिं॰ स्ती॰) १ चुद्र क्रजन, छोटा प्रारा। इसमें एक ही घोर एकड़ रहती है। बढ़यी दोनों पैर प्रड़ा श्रीर बांधें हाथ एकड़ लकड़ी प्रारीसे चीरते हैं। २ लाहिकी कील। यह गाड़ी हांकनें के पैनेमें लगती है। ३ चमड़ा छेदनें की सुतारी। १ किनारा, छोर। (अ॰ वि॰) ५ परित्रान्त, थका-मांदा। ६ निरात्रय, वैचारा।

आरी याना (हिं॰ कि॰) परियान्त होना, यक जाना।

भारी हण्यक (सं॰ वि॰) अरी हणेन निवृ<sup>ष</sup>तम्, प्ररी-हणादिलात् वुज्। अतु घातक द्वारा सम्पन्न, दुश्मन्-के मारनेवालेका तैयार किया हुन्ना। आरी होना, चारी वाना देखी।

चार (सं॰ पु॰) ऋ-उण्। १ हच्चितिग्रेष, घरूनका

पेड़। यह वह देशके उत्तर पूर्वाचल पर्वत, जयन्तीगिरि, कोयम्बातूर, कनाड़े, सन्दे, सिंहन, पेगू और
तेनेसेरिम प्रस्ति स्थानमें होता है। वच्च बहुत वहा
है। वहानमें इसकी नमड़ीके तस्ति और सिंहनमें
पीपे तथा वरंगे वनते हैं। वस्वईका आर बहुत
पच्छा होता और नावका पेंदा तैयार करनेमें लगता
है। किन्तु सिनहट, कहाड़ और चटगांवकी नकड़ी
सबसे बढ़िया और कीमतो निकलती है। आजकन
बहानमें इससे कितनी ही चीज बनायी जाती है।

२ नवंट, सरतान्, नेवाड़ा । ३ शूनर, स्थर। 'पारः उ'ति वर्रावेदे तथा वर्षेटदंदि थीः।' (विदिनी) ४ जुमाण्डलता, कुन्हड़ें की वेता।

बारक, पारन् भीर पारः देखो।

षार्क (सं॰ क्ली॰) १ हच विशेष। यह हिमालय-पर्वतपर होता त्रीर गुणमें श्रीतल रहता है। हिन्दीमें इसे आड़ कहते हैं। प्रमुख्यादि मेदसे चातुर्जात्य है। सभी गुल समान रहते हैं। आरक जारक होता कीर वात, मेह, अर्थ तथा कपको मिटाता है। (नदनपाल) यह महर एवं हिम होता और अर्थ, प्रमेह, गुल्म तथा रक्तदोषको ट्र करता है। (राजनिष्छ) (पु॰) २ आलु-बोखारा। यह ग्राही, तुबर, द्वया, श्रीतल, मलावटक्यका, ज्या, महर, सुलप्रिय, पाचक, अस्त एवं मुख्लच्छकर होता और कपा, पित्त, मेह, गुल्म, अर्थ एवं रक्तवात-रोगको मिटाता है। आरक पक्तवपर सहर, गुरु, कपापितकार, ज्या, रुच और धातुविवर्धक निक्तकाता है। (वैयकनिष्छ,)

म्रारुज् (सं॰ ति॰) भच्चन मरनेवाला, जी तोड़ हालता हो।

प्राक्त (वै॰ ति॰) अक्तित, धा-क्त-क। १ सम्यक् पीड़क, तीड़ डालनेवाला। "विश्व हिला धनश्चर्यमन्द्रदृश चि दावजं।" सक् प्रधारश भारत असिमुख्येन अङ्कारम्। (सावण) (सं॰ पु॰) २ रावणपचीय राचसविश्रेष। (महामारत वनपर्व) पाक्तन्तु (वै॰ ति॰) क्त्री सङ्गे द्रत्यीणादिक-कन्तुच् प्रत्ययः, कित्वाहु पासावः। सञ्जक, सेदकारी, तीड़ डास्निवासाः। "वीतु विदायजनुतिः।" सक्-१।६।६। वायजनुतिः मम्बद्धिः।' (सायच)

भारत्यक (सं वि ) श्रह्य-तुञ्। धरुष देशभव, अरुष मुल्ककमें पैदा होनेवाला।

मारुणडांगी—मन्द्राज प्रदेशकी तन्त्रीर जिलेका एक भूभाग। पहले यहां चील राजामोंका राजल रहा। ई॰के ११वें मतान्द पाण्डाराजकी सेनाध्यन्न सेतु-पतिने इसे अधिकार किया था। १७वें मतान्द्र मारुणडांगी तन्त्रीर राज्यमें मिलायी गयी। १८वें मतान्द्र रामनादका एक व्यक्ति किलावनकी मासनमें पहुंचा था। १७४८ ई॰को फिर तन्त्रीरके राजाने इसपर भएना मधिकार जमाया।

त्रात्रणपराजिन् ( मं॰ पु॰) प्राचीन करूपयय विशेष । इसमें ब्राह्मणांका क्रियासंस्कार वर्षित है।

श्रारुखपराजी, पारुखपराजिन् देखी।

शाक्षि (सं॰ पु॰) अक्षस्यापत्मम्, इस्। यत इस्। या इस्। या इस्। या इस्। या इस्मायनकी नीम एक शिष्य रहे। दूसरीकी नाम हैं,—भाकस्य, खता, कमस्र, रचाभ, तायह, ज्यामायन, कठ श्रोर कतायी। २ श्रीहासिक, अक्ष स्पर्वश्रीकी पुत्र श्रीर खेतकीतिकी पिता। (अवश्य वया एतरिय-ज्ञाह्मय म०) ३ प्रजापिकी पुत्र सुपर्येय। (तेकिरीय भारखात १०१०१) ४ पन्ट्रहर्वे द्वायरकी व्यास। (इसे मायवत ११६११) ५ विनताकी पुत्र वैनतिय। ६ भायोदधीस्यश्रिया मुनिविश्रेष। ७ सूर्य-तन्य। ६ भामवेदका एक ब्राह्मण। (पु॰ स्ती॰) ९ गर्रहाग्रजकी पुत्र वा कान्याकृष भ्रमत्य। (स्ती॰) ह्वीप। भाक्णी।

भारुणिन् (सं॰ पु॰) भारुणिना वैद्यम्पायनान्ते-वासिना प्रोक्तमधीयते, णिति। वैद्यम्पायनशिष्य भारुणि-प्रोक्त ग्रन्थ भध्ययनकारी छात्र सक्त ।

आह्यो (वै॰ स्त्री॰) अह्यावर्णा बड़वा, लाल रङ्गवाली वोड़ी। "व्हारचीडु, विववीरसुग्कम्।" सक् राह्मा। 'पारचीप्र भवचवर्णात बड़वात।' (सायच) वासु देवकी घोड़ियां लाल होनेसे आह्यो कहाती हैं।

त्रात्णिय (सं॰ पु॰) चाच्णेरहानकस्यापत्यम्, टक्। उहासकते पुत्र खेतकीतु। भारुख (सं॰ ली॰) राग, सुर्खा। (मागवते श्रीघर १०१२(११०) भारुत (सं॰ ली॰) श्रा-र भावे ता। १ श्राराव, श्रीर-गुल, इसड़। (ति॰) श्रा-र कर्तर ता। २ श्राराव-युत्त, पुरशोर, श्रावाज्मे भरा हुशा।

भारुड (सं॰ ति॰) आरुध्यतिऽस्य, आ-रुध कर्मणि सा। प्रतिरुद्ध, बद्ध, ससदूद, रुका हुआ।

भारतस्त (सं० ति०) श्रारोदृ मिच्छुः, श्रा-त्तः सन्-छ। श्रारोद्दण करनेका दच्छुक, चढ़ने या बढ़नेकी खाहिश रखनेवाला।

भार रहमाण (सं वि ) भारोहणकी इच्छा करता हुन्ना, जो चढ़नेकी खाहिस कर रहा हो।

भारताय (सं॰ ति॰) भर्षः सन्निकष्टदेशादिः, क्रियादित्वात् कृण्। श्रवषसन्निकष्ट, श्रवपसे नज्दोतः। भारती (सं॰ स्ती॰) मनुकी एक कन्या। यह स्वनकी पत्नी रहीं। स्वनोत्पादित पुत्र श्रीवै इनका उर्देश फाड़कर सूमिष्ठ हुये थे।

( महामारत पादिपवें ६६ प्रधाय )

भाकष्कर (सं॰ ली॰) भन्नातक, भेलावां। श्राक्ड् (वे॰ ति॰) १ श्रारोइण करनेवाला, जो चढ़ रहा हो। (स्त्रो॰) श्राक्क्। व्रचपरोह, कुरा, टेइनी।

भारत (सं॰ ति॰) भारोहित, भा-रह-क। १ भारो-हणकर्ता, सोपानादि पर चढ़नेवाला। (पु॰.) २ भारो-हण, सभार, चढ़ाव।

श्रात्त्व्य (सं श्रयः) श्रारी हण करके, चढ़कर। श्राद्ध (सं पु॰) ऋच्छिति, ऋ-का-णित्। णित्किम-पर्योशः। वण् १।६०। १ पिङ्गलवर्षे, भूरा रङ्गः। (ति॰) २ पिङ्गलवर्षेयुक्त, भूरा।

श्राक्त, शावन देखी।

ग्रारुटवक (सं॰ पु॰) वसा, चरबी।

प्रारुढ़ (सं० ति०) या-च ह नतेरि ता। १ यारी-हणकर्ती, चढ़नेवाला, चढ़ा हुया। 'मफ़क्रकमलारदाम्।" (लगहातीध्यान) यह शब्द प्रायः समासमें लगता है, जैसे—प्रकारुढ़ादि। कर्मणि ता। २ यारोहण किया जानेवाला, जो चढ़नेके काम याता हो। (क्री॰) भावे का। ३ यारोहण, उसार। भारुद्यीवना (सं॰ खी॰) नायिका विशेष। यह एक प्रकारकी संध्या नायिका होती श्रीर खासिसहवाससे प्रसन रहती है।

त्रारूढ़वत् (सं॰ वि॰) त्रारोइणमें प्रवत्त, जो चढ़ रहा हो। (पु॰) त्रारूढ़वान्। (स्त्री॰) प्रारूढ़-वती।

भारुढ़ि (सं॰ स्ती॰) शा-रह-तिन्। प्रारीहण, चढ़ायी।

षारे (वै॰ घवा॰) १ टूर, टूर-दराज्। २ समीप, षनक्रीच। ''बारें साम दृश्तिस भ्रे।' कत् ३।३८८। हिन्दीमें यह यब्द 'ग्रारा' का बहुवचन है।

म्रारिश्रघ (वै॰ ति॰) निष्पाप, इज़ावकी टूर किये हुगा। 'कारे दूरे चर्च पार्वयस्य ताहगी।' (सायव)

भारेभवद्य (वै॰ ति॰) निष्कलङ्क, हिनारतको हूर किये इग्रा।

भारेक ( सं॰ पु॰) भ्रा-रिच्-वञ् । सन्देह, एहति~ साल, गुसान्।

'ग्रन्दे इदापरारेकाविचिकित्सा तु संग्यः।' ( हैन ६१११)
आरेचित ( सं ० त्नि ०) आ-रिच्-णिच्-क्त-इट्, णिच् चोपः। ईप्रत् आकुच्चित, सन्दे हयुक्त, ग्रंसुतसैया, गोस।

भारेवत (सं॰ पु॰) भा सम्यक् रैवयित भधी गम-यित सलम्, भा-रैव-णिच्-भतच्। १ स्पूलारम्बध्वज्ञ, वड़े श्रमलतासका पेड़। मलको भच्छीतरह निकाल डालनिका गुण रखनेसे भमलतास 'भारेवत' कहाता है।

म्रारिहण (वै॰ ल्ली॰) लेइन, चुम्बन, चूमचाट। मारो (हिं॰) भारव भीर भारा देखो।

भारोक (सं पु॰) १ क्विरता, घमाचमी, भाषा-मली। २ जालसूत्र मध्य प्रकायका चुट्र विन्दु, बाफ्तेके धारीमें रीयनीका कोटा नुक्ता। ३ थिखा,-चीटी।

भारोग (सं॰ पु॰) सूर्य विशेष। (हिं) भारोण देखो। भारोगना (हिं॰ क्रि॰) भचण करना, नोश फ्र-माना, जीमना। भोजन करनेसे घरीर श्रारोग्य रहता, इसीसे खाना भारोगना कहाता है। भारीन्य (ई॰ ह्नी॰) भरीगस्य मावः, स्वन्। रीग-शून्यत्व, भाराम, तन्दुरस्ती। हिन्दीमें यह शब्द विशेषणकी तरह भी व्यवस्नत होता है।

> ''ब्राह्मणं क्वयंत्रं प्रच्हें त् चतनसुननामयम् । देखां चे सं समायस्य ग्रहमारीय्यमेन च ॥'' ( मनु २/१९० )

परसर साचात् होनेपर ब्राह्मणसे क्रमल, चित्रयसे प्रनामय, वैद्यसे हिम प्रवीत् धन-धान्य-निरापद् भीर श्रूद्रसे भारोग्य पूक्रना चाहिये।

षारीस्थता (हिं॰ स्त्री॰) पारीस देखी।

धारोग्यपञ्चक ( सं॰ क्लो॰) स्नास्यका पञ्च द्रव्य, तन्दुरुस्तीकी पांच चीज़। इसमें पथ्या, भारग्वध, तिज्ञा, विद्वत् भीर भामलक डालवे हैं। भारोग्यपञ्चकका काय पीनेसे साम और्यंज्वर कूट जाता है। (भागन्वाम) भारोग्यव्य तत्म, भाकि तत्। व्रत विश्वष। यह व्रत सूर्यका होता भीर माव मासकी शक्तसमीसे चगाकर प्रति शक्तसमीको एक वत्सर पर्यन्त किया जाता है। घष्टीको संयम रखते भीर सममीके दिन उपवासकर यथाविधि भोजन करते हैं। (वराहपुराण)

भारोग्ययाना ( चं॰ स्ती॰ ) मारोग्यार्थ प्रासा, प्रासा० तत्। चिनित्सालय, दारल-प्रफा, प्रस्तताल। चिनित्साने निमित्त राजादि इसे उपयुत्त स्थानपर बनवा देते हैं। वैद्यानप्रास्त्रमें लिखते—प्रारीग्य दान नर्तने चतुर्वेगे देनेना फल पाते, न्यांनित उसे धर्मे, अर्थ, नाम, भीर मोच समलका साधन ठहराते हैं। जारोग्ययानामें महीवध और उत्तम उपनरणकी सामग्री रहना शावस्त्रक है। रोगीने प्राहारीय वहु भन्न, सरस ब्यस्तन श्रीर दुन्धादि रखनेनी भी व्यवस्था होना चाहिये। प्रास्त्रक्त, प्रान्त, श्रीवध समलका। वन्नीयंद्यों, श्रोधि एवं मृतना यदार्थं गुणन और प्राहरणनालित् वैद्य नियुक्त नरी। जो व्यक्ति प्रालि, मांस एवं भीषधना वन्नवीयं नहीं जानता, प्रियस्वद नहीं होता श्रीर सर्-गले द्वाने परित्यागका नारण नहीं समस्तता, वह हथा हो वैद्य नहाता है।

भारोग्यमानाका क्रम एवं वैद्यंका लच्च देखनेसे समभाते, एइने भी हिन्दू राजाभीके भूधिकार-समय Vol. II. 166 दातव्य श्रीषधाचय श्रीर राजनियुत्त प्रवीण चिकित्सक रहते थे। यूरोपमें सर्वप्रथम ई॰के ४घे श्रतान्द श्रारोग्यशाला (Hospital) खुली थी। श्राजकल वहां जितने श्रस्यताल देखते, उनमें सेण्ट-वार्धलम्यूरकी सर्देपाचीन पाते हैं। वह ११२२ई॰में वनाया गया था। श्रारोग्यशिक्वी (स॰ स्त्री॰) श्रारग्वधहच, श्रम-खतासका पेड़।

बारोग्यस्नान (सं० स्नी०) भारोग्ये रोगराहित्ये सित तिविमित्तकं स्नानम्, शाक्ष० तत्। रोगसे छूटनेका स्नान, वीमारी रफा होनेपर किया जानेवाला गुस्न। प्रारोग्याम्तु (सं० स्नी०) पादशिषेण्य जल, गर्म करनेसे चौथाई बचा हुमा पानी। जो तीय पादशिष होता, वह पारोग्याम्न् कहाता है। (भारम्माम) इसे सेवन करनेसे सर्व रोग टूर होता है। प्रारोग्यन (सं० ति०) तेजसी, रोशन, चमकीला। (व०) भर्षी। (निरुष्त १२१०) प्रारोद्य (सं० ति०) भारोहणका काम हेनेवाला,

निसपर चढ़ा नाये।
प्रारोद्धृ (सं॰ ति॰) प्रारोद्धण करनेवाला, की
चढ़ता हो। (पु॰) प्रारोद्धा। (क्ती॰) प्रारोद्धी।
प्रारोधक (सं॰ ति॰) मा-रुष् कर्तरि बुञ्। प्रावरक,
रोकनेवाला।

भारोधन (तै॰ क्ती॰) भा-रुध सावे सुरद्। १ सव-रोधन, निरोध, रोका। २ गुसस्यान, पोधीदा नगञ्च। "मध्ये पारोधने दिवः।" स्वत् १११० शहर। 'बारोधने सर्वसावरवे।'

यारोधना (चिं० किं०) यवरोधन करना, रोकना।
यारोधनीय (सं० कि०) यार्ध्यते, कर्मणि ल्युट्र।
१ यवरोधन किया जानेवाला, जिसे रोका जाये।
करणे ल्युट्र। २ यारोधन साधन, रोक देनेवाला।
यारोप (सं० पु०) याः कह-णिच्-लाट्र, इस्य प
णिच् लोपः। कः गान्वतस्तान्। या श्वाहरः। १ नयास,
स्थापन, निवेधन, तक्र्रो, लगाव, लोड़। २ प्रदेश,
स्रत। ३ यन्य पदार्धमें भन्य धर्मका यवमासरूप
मिथाज्ञान। जिसमें जो धर्म नहीं रङ्गा, उसमें
उसी धर्मको लगा देनेसे दुविका नाम श्रारोप-ज्ञान

ं पड़ता है। जैसे ग्रुक्तिमें रजतज्ञान। वेदान्तिक र दूसे ग्रध्यास कहते हैं।

श्वारोप श्राहार्य श्वीर श्रनाहार्य सेदसे दो प्रकारका होता है। जहां दोध निश्चय रहते भी न्यास कर्रनकी जी चाहता, वहां श्वाहार्य श्वारोप श्वाता है। जैसे, न होनेका निश्चय रहते भी सुखको चन्द्र कहते हैं। श्वपरोच्च ज्ञानका नाम श्वनाहार्य श्वारोप है। वेदान्त-मतसे वसुमें श्वस्तुका स्त्रम दौड़ना श्रध्यारोप ठहरता है। श्र्थारोप देखो।

श्रारीयक (सं॰ त्रि॰) श्रा-रुष्ठ-णिच्-खुल्। श्रारी-पणकर्ता. लगानेवाला।

प्रारीयण (सं की ) भ्रा-त्र ह-णिच्-खुट्। १ न्यास, तक्त्री, लगाव। २ जपर उठा देनेका काम। ३ पेड़का लगाना। ४ विम्बास, सुपुर्वगी। ५ तन्तुप्रयोग, तार चढ़ायी।

भारोपणीय (सं॰ ति॰) भा-रुष्ट-णिच्-भनीयर्।
॰ चढ़ाया जानेवाला, जिसे कपरकी उठाया जाये।
२ स्थापनीय, रखा जानेवाला।

श्रारोपना ( ६ ॰ क्रि॰) १ निवेशन करना, लगाना, वैठाना। २ चढ़ाना, ऊपरको उठाना।

भारोपित (सं० ति०) आ-त्रह-णिच्-त्र-इट। १ आरोइण करावा हुआ, जो चढ़ावा गया हो। २ स्थापन किया हुआ, जो लगावा गया हो। ३ आक-स्मिक, दक्तिफ़ाक़िया।

म्रारोध्य (सं १ ति १) म्रा-रुष्ट-णिच्-यत्। १ म्रारो-पणीय, लगाया जानेवाला। (म्रव्य १) २ म्रारोप-करके, लगाकर।

श्रारोप्यमाण (सं वि वि ) चढ़ाया जाता हुआ, जो खिंच रहा हो।

श्रारोह (सं॰ पु॰) ग्रा-इह-वज्। १ श्राक्रमण, हमली। २ नीच खलसे जर्ध्व खानको गमन, नीचेसे जपरको उठान। ३ श्रद्धुरादिका प्रादुर्भाव, कोंपल वगैरहका फूटना। ४ हस्ती या घोटकके जपरकी वैढक, हाथी या घोड़ेको सवारी। ५ दीघेल, लब्बान। ६ उच्चत्व, वुलन्दी। ७ नितस्ब, चूतड़। ८ मान, पैमायंग्र। भारोही दीर्धभानयोः। भारोहणे नितमे व। (विश्र)

८ आरोइणकर्ता, सवार! १० दर्ष, गृक्रर। ११ अव-तरण, उतार। १२ आकर, खान।

श्वारोहक (सं० ति०) श्रा-क्ह-खुल्।१ श्वारोहण-कर्ता, चढ़नेवाला। २ उन्नतशील, उठनेवाला। ३ उठा देनेवाला। (पु०) ४ श्रखारुढ़, सवार। ५ द्वच, दरख्त।

श्रारोहण (सं० ली०) आ रह-खुट्। १ नीच-स्थलमे जध्न स्थानको गमन, नीचेमे जपरका जाना। २ प्रक्षुरादिका प्रादुर्भाव, कोंपल वग्रह्का फूटना। श्राक्छातिऽनेन, कारणे खुट्। ३ मोपान, सिड्डी। ४ श्रमिक्रम, हमला। 'बारोहणं लिक्काः।' (इन) 'बारोहणं स्रात् सोपाने समारोह प्ररोहणे।' (मेदिनी) (वै०) ५ श्रकट, गाड़ी। ६ स्टल्पस्थली, नाचनिकी जगह।

आरोइणिक (सं॰ ति॰) आरोइणसम्बन्धीय, चढ़नेके सुताज्ञिक,। (स्त्री॰) आरोइणिकी।

श्रारोहणीय (सं ० व्रि०) श्रात्तद्वती, श्रा-तृह कर्मणि श्रनीयर्। १ श्रारोहणके योग्य, चढा जानेवाला। श्रारोहणं प्रयोजनसस्य, छ। श्रुप्तवनगदिभार्यः। पा श्रारारार। २ श्रारोहण-साधन, चढनेमें कास देनेवाला।

श्रारो इवत् (सं॰ ति॰) श्रारो हः प्रमस्त-नितस्व-स्थानमस्य, मतुष् मस्य व पचे इनि । प्रमस्त नितस्व-युक्त, चौड़े चृतड़ रखनेवाला। (स्ती॰) डीप्। श्रारो इवती, श्रारो हियो। (पु॰) श्रारो इवान्।

मारोहिणी (सं श्ली ) यहने नचत्रनी एन दया। ज्योतिषमें यहनिमेषनी चारोहिणी दमाना पत्त इसतरह निखा है,—

सूर्यकी श्रारोहिणी दशा श्रानिपर नर महत, सख, परोपकारित, स्त्री, पुत्र, भूमि, गो, श्रम्ब, हस्ती श्रीर काषिकार्यसे सम्पन रहता है।

चन्द्रकी श्रारोडिणी दशामें स्त्री, पुत्र, धन, वस्त्र, सुख, कान्ति, राज्य, सुखभोग, देवार्चन श्रीर ब्राह्मण-दृप्ति सभी हाथ श्रा जाता है।

कुजकी श्रारोडियो दशा सुख, राजपूजा, प्राधान्य, धेर्य, मनोमिलाष, सीमाग्य, गी, इस्ती श्रीर श्रद्ध प्रदान करती है।

बंधकी बारोडियी दशा लगनेसे यन्नोत्सव, गी,

न्त्रम, श्रम्भसमूह, भूषण, वस्त्र, पान, वाणिन्य, भूमि, श्रमे श्रीर परोपकार बदता है।

हहस्रतिकी पारोहिणी दशाका पाल महत्त, यर्घ, भूमि, गानिक्या, स्ता, पुत्र, राजपूजा घीर स्ववीर्य हितु यश्रप्रतापकी दृष्टि है।

श्रमकी शारोहिणी दशाको प्रताप, वस्त, श्रमद्वार, कान्ति, पूजा, प्रहत्तिसिद्धि, स्वजनके साथ विरोध, -साळविनाश शीर परस्तीप्रसङ्ग देनेवाली समभाना चाहिये।

शनिकी शारोहिणी दशासे विपाक शवस्थामें तृप-स्वस्थ भाग्य, वाणिन्य, क्षिष, भूमि, गो, श्रस्त श्रीर पुत पाते हैं।

मारोहिन् (सं वि ) मारोहित, मा-रह-णिनि। मारोहणकर्ता, चढ़नेवाला। (पु॰) मारोही। (स्त्री॰) मारोहिणी।

-बारोही (सं॰ पु॰) डिइट्का जातिमेद, किसी किसाका पौदा। श्रारोही अपना भार संभाज नहीं सकता। यह कभी-कभी घपने-बाप टहनियोंने लिपट जाया करता, जैसे गुड़ ची श्रादि है।

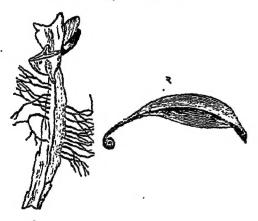

निसी-निसीमें नेवन मूल निजलता, नो कारह नो पकड़ लेता है। १ विव हेखी। कोई कारह अपने पत्तेने आगे दूसरे वसुसे मिल बैठता है। जैसे, करिहारी। १ विव हेखी। अपर वसु पकड़नेसे लिये आरोही जातिने हचनास्त्रसे धागे-जैसा श्रद्धुर फूटता, नो कलिका वा पत्रका रूपान्तरसात्र होता है। संतर्भ (संव तिव) भन्न-मिन्यांग्य, आफ्तावी।

मार्केल्ष (सं॰ पु॰) श्रकेल्यस्य ऋषिमेदस्यापत्यम्, ग्रञ्। मरावाननयं विदादिम्गोऽन्। पा शशाः १८। मर्केल्षके पुत्र। (स्त्री॰) स्टीप्। ग्राकेल्षी।

शार्तेन्युषायण (सं पु पु ) अर्केल प्रस्थापत्यम्, यूनि अपत्ये फक्। अर्केन्ट्र प्रके युवापत्य।

यार्ककृषि (सं १ ए० सी १) अर्केल्षस्यापत्यम्, वाह्वा-देराकृतिगणत्वात् इञ्। अर्केल्पके पुत्र वा कन्या-रुप यपत्य।

शार्कायण (सं॰ वि॰) पर्केख गोवम्, इरितादिलात् श्रञ् । श्रक्षेके गोवसे सम्बन्ध रखनेवाला ।

आर्कायणि (सं वि वि ) अर्क कर्णादिलात् फिन् ।
१ अर्कं के निकटस्थ, अर्कं के पासवाला। भाकायणि
देश मिनि-कथित 'आराकोटस्' सालूम पड़ता है।
उनके सतसे रानी सेमिरामिसने इस देशमें एक
नगर वसाया था। (Pliny vi. 25) भक्तिस्थायनाय स्थेलोकस्य मासये हितम्, अण्। २ स्थेलोकसाधन, स्थेलोकको पहुं चा देनेवाला।

श्राकीयन (सं ॰ पु॰) यन्नविभिष । भगीरधने सोलङ वार यह यन्न किया था। (नहामारत—ष्वुगासनपर्व १०१ पध्याय) श्रार्कि (सं ॰ पु॰) श्रकस्थापत्यम्, इल् । स्येपुत्र । यम, भनि, वैवस्त्रत मनु, सुगीव श्रीर कर्णे श्रार्कि वाहाते हैं।

शार्च (सं॰ ति॰) ऋचस्येदम्, श्रण्। १ नचत-सम्बन्धीय, कवानिवदार, तारोंसे भरा हुआ। २ ससूक-सम्बन्धीय, भाजूने सुतानिक् । (पु॰) ३ ऋचने श्रपत्य। यह शब्द सम्बन्ध, सुतर्वन् श्रीर संवरणका विशेषण है। सार्चवर्ष (सं॰ ति॰) तारिकत वत्सर वा राशिचक्र, कवानिवदार साल या दौर।

भार्चीद (सं ॰ पु॰) ऋचीदः पवैतोऽभिजनोऽस्य, अण्।
भार्मजनयः पा अश्यदः। ऋचीद पर्वतपर पित्रादि कससे
वासकारी दिज विशेष, ऋचीद पहाड्का पुश्तैनी
वाश्यन्दः।

मार्च (सं॰ पु॰) ऋचे भवम्, यञ्। गर्गादिभागे यञ्। पा अशारुष्य नचत्रभव, तारेसे पैदा।

आगयण, भागवन देखी।

भागैयन (सं वि वि ) ऋगयनस्य क्वती ग्रन्थः तत्र भवः

वा त्रण्। म्हगयनके व्याख्यानग्रन्यसे निकला हुन्ना। त्रार्गेल (सं॰ पु॰) श्रगेलमेव, खार्थे प्रण्। दार-रोधक काष्टविशेष, त्रागल, चटल्नी।

**माग्वध, पारम्ब**ध देखो।

मार्घा (सं॰ स्ती॰) या-मूर्घ-मच्। पीतवर्ष, दीर्घमुख श्रीर भ्रमरवत् मधुमचिका विशेष, नहत्त। मालव देशमें यह देख पड़ती है।

आर्घ (सं क्ती ) अर्घिया निर्देश यत्। १ प्रार्धाख्य सिच्च द्वारा निष्पादित सञ्ज, अर्घिका प्रहद। जरत्कारात्रममें सञ्जक हच्च निकलनेवाला खेतवर्ण निर्धास आर्घ कहाता है। आर्घा नामक मिच्च का प्रार्घ ही श्रेष्ठ और सेवनसे चाह्य , अस्तदोषम्न तथा कफ एवं पित्तको नाम करनेवाला है। इसका रस क्षाय एवं कटु होता और पक जानेपर तिक, वस्तवर्षका तथा पृष्टिकर निकलता है। (मानमकाम) (ति ) २ आर्घा सस्वन्धीय, नहलके सुताहिक,।

श्राष्ट्रं यकेरा (सं॰ स्ती॰) श्राष्ट्रं मधु जत यकेरा, श्राष्ट्रं शहद की शकर। यह गुणमें श्राष्ट्रं मधु-जेसी ही होती है। (राजनिषद्ध)

श्रार्चा (सं क्ली ) मधुमचिका विशेष, एक नहल।
यह पीततुष्ड भीर स्त्रमर-सदृश होती है। (राजनिषष्ट)
श्रार्च (सं वि ) अर्चा अस्यस्य, ए। प्रजायदार्वासी पः।
पा भगरे १। १ अर्ची युक्त, पूजा जाने वाला। २ अर्चेक,
परस्तिश करने वाला। ३ ऋक-सम्बन्धीय, ऋग्वेदसे
सम्बन्ध रखनेवाला।

त्रार्चत्व (स'० पु०) ऋचत्वके पुत्र। (ऋक् ११११६०२२)
त्रार्देभिन् (सं० पु०) बहुवचनम्, ऋचाभेन वैशम्पायनस्य शिष्यविश्वेषेण प्रोक्तमधीते, णिनि। ऋचाभके
शिष्यका बनाया ग्रन्थ पढ़नेवाला।

मार्चिक (संश्क्ती) ऋषि भवं ऋषो व्याख्यानी ग्रत्यो वा, ठन । सामवेदीय ग्रत्यविभिष् । ऋष्णू लक होनेसे सामकी मार्चिक कहते हैं।

म्राचींक (सं॰ ति॰) ऋचीके पर्वते भवम्, श्रण्। १ ऋचीक पर्वति छत्पन्न। (पु॰) स्वार्धे श्रण्। २ ऋचीक पर्वत। यह पर्वत पुष्कर तीर्धके निकट श्रवस्थित है। (महाभारत, बनुपर्व १५ श्रध्याय) श्रार्जव (स' कती ) मरजी भीवः, श्रण्। १ सारख्य, रास्ती, सीधापन। २ सदाचार, रास्त किरदारी, सचायी। श्रार्जव दे हिन श्रीर मानसिन दो प्रकारका होता है। दे हमें जो श्रंश वक्र नहीं, वही सरल है। इसीतरह व्यवहार्य वस्तु यप्ट प्रस्तिमें भी श्रार्जव श्रीर वक्रत्व रहता है। मानसिन सारखमें वाह्य श्रीर श्रान्तरिन दोनोका प्रकाश भावसे भावकता है। की टिख्यपूर्वक जो श्रार्जव वाहर देखाते हैं, उसे मानसिन वह नहीं सकते।

३ भावग्रुडि, ईमान्दारी । ४ निष्कापट्य,रास्तवाजी । ग्राजींक (वै॰ पु॰) ऋजीकस्थेदम्, त्रण्। ऋजीक देश-सम्बन्धी ।

"सुवीमे सर्वेषायत्याजींके पस्तावित।" ( ऋक् घशरटा ) 'बार्जीके स्टजीकानामदेशाः तत्सम्बन्धिः ( सायष )

मूलतः कदाचित् दुग्धपातको प्राजीक कहते हैं। सम्भवतः यह प्रब्द देवी पातका खोतक होता, जिसमें सोमरस परिष्कार किया जाता, प्रथवा उससे बनी प्राकाशनदीको बताता है। सायण प्राजीकका प्रथ ऋजीक देशका इद लगाते हैं।

श्रार्जीकीय (वै॰ पु॰) वेदोत्त देश विशेष। "मयं ते श्रवंनावित सुषीमायामिषित्रयः। भाजीं कीये प्रणुद्धामदिनमः।" ( ऋक् संद्वित १०१०५।५) 'भाजींकीये एतद्वामके देये।' (सायण)

मार्जीकीया (वै॰ स्त्री॰) मार्जीकीय-टाप्। १ वेदोता नदीविश्रेष । "मार्जीकीय मणुद्रा दुवोनया।' (सन्) 'मार्जीकीयां विपादित्याद्र संजीकप्रभवावर्जुगामिनी वा।' (यास्त टाइ। प्र) २ विपाशा नदी । (Hyphasis), वतसान नाम वियस है।

मार्जुनायन (सं॰ पु॰) प्रजुनस्य गोत्रापत्यम्, फञ्। प्रमाक्तियः फञ् । पा धारारर॰। १ प्रजुनके गोत्रापत्य। २ भारतका उत्तरपश्चिम-सीमास्थित एक जनपद।

वराइमिहिरने पांच-कः बार यह यन्द देयविशेष श्रीर तहेशवासीके लिये लिखा है। कावुल श्रीर पेशावरका मध्यवर्तीस्थान पुरा 'श्रजून' नामसे श्रीम-हित था, संप्रति 'नगरहार' नामसे प्रसिद्ध है। (स्त्री॰) टाण्। श्रार्जुनायना। श्राजुनायनुक्त (सं॰ व्रि॰) श्राजुनायनस्य विषयो देशः,

वुज्। राजनाहिन्यो नुज्। पा धाराधरा श्रार्जनायनाकीया, श्राजनायनमे भरा हुया। धार्जुनावक (स'० लि०) अर्जुनावरेशे भवम्, दुज्। <sup>भृमादिवयः। पा श्राराद्यः। श्रर्जुनाव नामक देशभव,</sup> प्रज्ञांनाव मुल्जना पदा।

बार्जुनि (स॰ पु॰) घर्जुनस्यापत्यम्, इज्। नाहादिभाय। पा शरांध्या १ अर्जुनके पुत्र चिस्तन्तु । २ अर्जुनके थौरस और द्रौपदीने गर्भसे उत्पन्न सुतकर्मा।

"वायाक्यपि तु प्रथमः परिभाः ग्रमन्दवाः चीमे पचन्तान् वौरान् ये छान् पद्याचलानिव ॥ (५ युधिष्टिरान् प्रतिवन्धं सुतसीमं हकीदरात् । पर्नु नारच्छुतकर्मार्थं यतानोक्तच नाकुलिम् ॥ ७६ सहदेवाच्छु तसीनम्।" ( सहाभारत-पादिपर्व २१२ प्रध्याय )

त्रार्जुनेय (सं॰ पु॰) त्रर्जुन्या गास्या श्रपत्यम्। पर्जुं नीने अपत्य कौत्स ऋषि। कुत्स ऋषिको गामी श्रर्जुं नी द्वारा प्रतिपालित ही निष्ठे कुत्सके प्रत्नका यह नाम पड़ा है।

षार्ट (च॰ क्री॰ Art.) १ कत्ता, शिख, कारीगरी। २ विद्या, इनर। २ युक्ति, हिमत। ४ कवट, ऐयारी, चानाकी। निस पाठयानामें यिला सिखाते, इसे 'बाट ख़ुख' कहते हैं।

भाटिकिल (भ० की) Article) १ द्रव्य, जिन्स, चीज्। २ तीख, मन्मृत्। ३ पद, दफ्रा।

षाटिंन्युजेटा (प्र॰ क्ली॰ Articulata) नन्तुविश्रेष, निसी निसने जानवर। इसका ग्रहीर श्रीर श्रङ्ग प्रियत रहता है। किन्तु भन्तर्गत कङ्कान अस्थिमय नहीं श्रीर प्रधान सज्जातन्तुगत स्व उन्मुख होता है। इनमें खलचर एवं जलचर सम्बन्धीय दो विभेद भीर क्रमि, जालिक, बहुपाद, कवची तथा कीटक पांच गण हैं। क्रिम, जानिन तथा बहुपाद खन श्रीर नवची एवं कीटक जलमें रहते हैं। स्थलचर देहमें थाखा-प्रतिवाखा-रूपचे विस्तीय<sup>°</sup> वासुनाड़ी स्रीर जलचर अधोगगढ दारा खास सेते हैं।

कमिका ग्रहीर तीन भागमें विभक्त है। श्रीर्ध एवं वचः स्थल उदरसे पृथक् रहता है। पाद कः होते भीर प्रायः दो या चार पच निकलते हैं।

Vol II. 167

नालिकका भीष एवं वन्तः खल एक ही खन्डम मिना और उदरमे जुदा होता है। पादसंख्या षाठ है।

बहुपाद उदरसे प्रथक् वन्नः स्थल नहीं रखते श्रीर कीटक-जैसे देख पड़ते है। पाद बहुत होते हैं। यतपदी इन्होंमें परिग्टहीत है।

कवचीके देडमें हो भाग डोते हैं। शीर्ष एवं वन्त:स्थन एकडीमें मिला श्रीर छट्रसे जुटा रहता है। पाद प्रधानतः दश या चीदह, कभी कभी भिधक भीर कचित् न्यून भी कोते हैं। केकड़ा भीर श्रींगा मक्ती वग्रैस्ड इन्हीं जानवरीमें शामिल है।

. कीटकका वचः खल उदरमें भिन्न नहीं होता और पावका प्रभाव रहता है। कभी-कभी पादके स्थानमें फूलीहुई गांठे निकल पाती हैं। केहुवा, लोंक, चकरदार भौर भन्ति इयों का कोड़ा कीटक होता है। चार्डर (च॰ ली॰ Order) १ मादेय, दर्शाद, इसा। २ विधान, दस्त्र, ढङ्ग। २ श्रानुपूर्यं, दस्तूर। ८ पाचार, जाबिता। ५ वर्ग, सतैवा। ६ पायम, इतका। ७ यवस्या, दुरस्ती। द धेर्य, प्रमन्। ८ उपचार, तदबीर। १० पत्न, रुक्ता, मांग। ११ समा-हार, द्रजा।

मार्डिनेरी (मं॰ वि॰ Ordinary) १ माचारिक, मामूली। २ सामान्य, प्राप्त दरनिवाला। १ निर्भू वय, वेरीनक्। ४ प्रसिद्ध, बाजारी। ५ प्रप्रधान, भदना, वस-व्हर।

घातं (सं∘त्नि∘) घा-ऋःताः १ पीड़ित, वेजार, दिव्। र दुःखित, मुसीवतज्दा। र पाहत. सन्दह।

भार्तभल (सं०पु०) श्रार्तः पौड़ा गलित चरित्र, त्रा-मर भावे ता गल-श्रम्। १ नील भिष्टो, कटपरैया । (Barleria Cærulea) यह उपा, तित्र एवं कटु हीता है श्रीर वातकफ, शोध, कछ, श्रूब, कुछ तथा व्रणपर चलता है। (वैद्यवनिषयः)

भातेतर (स' वि ) भत्यन्त पीड़ित, निश्चायतः वेजार, घत्रराया दुसा।

भातंता (सं॰ स्नी॰) पीड़ा, दर्द, तकलोक ।